GOVERNMENT OF INDIA NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA

Cines No. 180 JG Book No. 90:54 N. L. 38,

N. L. 38.

MGIPQ-81-19 LNL/62-27-3-63-100,000.

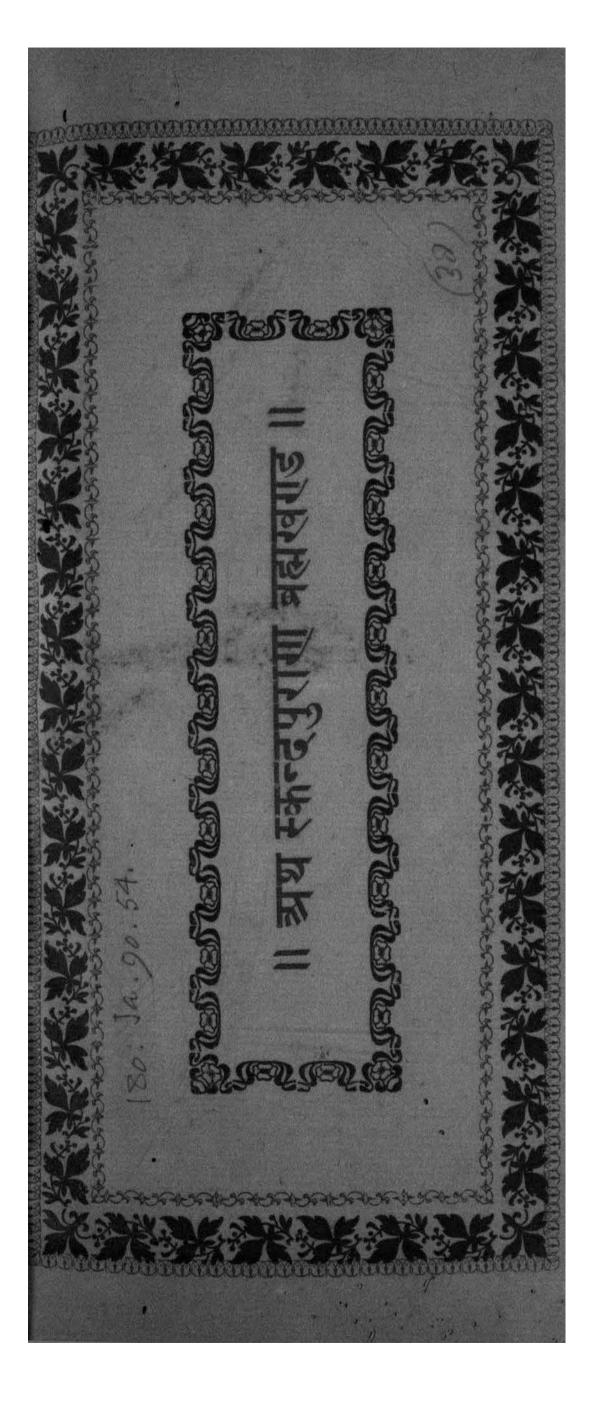

| प्र. खं.<br>स्. पः                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Marie Control |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| XXX                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R             |
|                                     | स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 1                                   | म स्त्रीत । जीव में स्त्रीत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|                                     | प्य<br>होता<br>होता<br>से सुक्षिपि में<br>टितीये का होना<br>त्या से सुक्ष<br>ल्या सुक्ष<br>ल्य                                                                                                |               |
|                                     | म भ व से ब से ने व ये प्राप्त के से न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|                                     | का प्रमाव त्वा का मामव उवंशी का प्राप्त उवंशी का प्राप्त प्रवंशी का प्राप्त प्रवास का उन्माव प्रवास का अव्यास प्रवास का अव्यास प्रवास का अव्यास प्रवास का अव्यास होता के प्राप्त का का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|                                     | त्वा का मा<br>रवा का मा<br>रावा का मा |               |
|                                     | कोटितीयं का प्रसाव<br>राजा पुरूरवा का क<br>करते से उर्वश्री का<br>सर्वतीयं में स्नान क<br>नेत्र प्राप्त होता<br>श्रीरधुनायजी से यबु<br>अश्वत्यामा का सुप्त<br>प्रमेग्रस राजा का अ<br>प्रमेग्रस राजा का अ<br>प्रमेग्रस राजा का अ<br>प्रमेग्रस राजा का अ<br>स्रमाल का मुक्त होना<br>चक्रतीयं के पास ह<br>होना<br>श्रीरकुएड में स्नान<br>धूदना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| 4.2                                 | E 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|                                     | THE SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| वा वा                               | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| सूचीपत्र                            | प्रदेश समास समास समास समास समास समास समास समा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Passanter*                          | ा शाप से  सिकरना सिकरना सिक्टना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| स्कन्द्रपुराष्णान्तर्गत ब्रह्माहर क | विषय  १७ ब्रह्मकुएड मैं यक्ष करके ब्रह्मा की शांप से  छूटना  १४ धर्मकांख राजा की यक्ष करने से सी पुत्र माप्त  १० प्रमास्त्रतीर्थ के पास्त कक्षीवान् का तिष करना  १० प्रमास्त्रतीर्थ के प्राप्त कक्षीवान् का  १६ प्रमास्त्रतीर्थ के प्रमाव से बलभद्रजी का शुद्ध  १६ साजा युधिष्ठिर का असत्य के द्रोप से कूटना  १६ लक्ष्मणुतीर्थ के स्नान से शुरुद्धजी को शुद्ध  होना  २० जटातीर्थ के स्नान से शुरुद्धजी को बहुत  १६ लक्ष्मीतीर्थ के प्रमाव से युधिष्ठिरजी को बहुत  घन मिलना  २२ च्रानेनतीर्थ के प्रमाव से पुधिष्ठिरजी को बहुत  १३ चक्रतीर्थ के स्नान से सूर्य को हाख पाना  २३ चक्रतीर्थ के स्नान से सूर्य को हाख पाना  २३ चक्रतीर्थ के स्नान से मैरव की हाथ पाना  २४ चरस्ततार्थ का छतजनता के स्रेप से सुक्र होना  २४ चरस्तार का छतजनता के स्रेप से सुक्र होना  २४ चरस्तार का श्रीर गया तीनो तीर्थों की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| TO !                                | ति हा स्थित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| वि                                  | स्क कर्म स्क कर्म स्क कर्म स्क कर्म स्क कर्म स्क कर्म स्कान स्क समाव स्व समाव समाव समाव समाव समाव समाव समाव समा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| गित                                 | विषय  बह्मकुएड में यक्ष करके ब्रह्मा की छूटना धर्मकांख राजा की यक्ष करने से ले धर्मकांख राजा की यक्ष करने से ले होना ज्यास्त्यतीर्थ के पास्त कक्षीवान् का आगस्त्यतीर्थ के प्राप्त कक्षीवान् का आगस्त्यतीर्थ के प्रमाव से बलमञ्जी लक्ष्मण्तीर्थ के स्नान से बलमञ्जी लक्ष्मण्तीर्थ के स्नान से बलमञ्जी लक्ष्मण्तीर्थ के स्नान से बुध्यधिर्ज लक्ष्मण्तीर्थ के समाव से युध्यधिर्ज धन मिलना ज्यान तिलना ज्यान तिलना ज्यान सिलना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 1                                   | महाकृष्ड में<br>घूरना<br>घूरना<br>घूरना<br>घूरना<br>भूगस्यतीर्थ<br>भूगस्यतीर्थ<br>भूगस्यतीर्थ<br>होना<br>बहातीर्थ के<br>घूरानितीर्थ के<br>घूरना मिलना<br>घूरनार्थि के<br>घूरनार्थि के<br>घूरनार्थि के<br>घूरनार्थि के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| DE                                  | य असाक्र क्रियम् व्यक्तियाः व्यक्तियाः व्यक्तियाः व्यक्तियाः अप्रमास्य व्यक्तियाः विष्णविष्णविष्णविष्णविष्णविष्णविष्णविष्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| h                                   | # 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| lo h                                | E ~ C E & & & D E E E E E E E E E E E E E E E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|                                     | नि मित्रीर्थं मित्रीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|                                     | स्ता क्ष्म का वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|                                     | सितुमाहास्त्य । विषय  न करने का फल  मल वानर से सेतु वैधवाना  कतीर्थ नाम होना वर्णन  मन सव पर्वतों का चकतीर्थ में  न सव पर्वतों का चकतीर्थ में  न सव पर्वतों का चकतीर्थ में  होना और विधूम का मतुष्य  हिषासुर दैत्य का माराजाना  न का वेताल होना  से पार्यों का धाप से सुक्र होना से पार्यों का नाश होना से पार्यों का नाश होना से सनान करके इन्द्र का पार्य-  सनान से मनोजव राजा की   सनान से मनोजव राजा की   के स्नान से श्राक्षयंती के  पाना   से स्नान से श्राक्षयंती के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|                                     | तिस्ति । स्रोतिस्ति । स्रोतिस्तिस्ति । स्रोतिस्ति । स्रोतिस्तिस्ति । स्रोतिस्तिस्ति । स्रोतिस्तिस्तिस्ति । स्रोतिस्तिस्तिस्तिस्तिस्ति । स्रोतिस्तिस्तिस्तिस्तिस्तिस्तिस्तिस्तिस्तिस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|                                     | साम का माहिया माहिया का म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|                                     | मितुमाहास्त्य । विषय विषय विषय विषय विषय विषय विषय विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|                                     | मिनुमाहास्म्य  य विषय विषय संतुत्तीयं में स्नान करने का फल राम्बन्द्रजी का चकतीयं नाम होना हन्द्रं के भय से सब पवंतों क जाना वर्णन अतिहाना महारानी से महाहुबुदे जाना होना देवीजी से महिषासुर दैत्य हेवीजी से महिषासुर दैत्य हाना ताथ से खुदर्यन का बेताल हो हान होना गंगलतीयं के ममाव से पायों का न सीतासरावर में स्नान करके हान होना गंगलतीयं के सनान से मनोर राज्य पाना ध्रम्हतवापिका के स्नान से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|                                     | おぬは世界中国の名曲野童を出出れた。 ひい ないりょう ない ちょうりょう はいい ないをこの ちゃく ととう は                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |

MANUAL MENEROL MENEROL

स्क्**ं**के

| नियय पुछ हि जयन्त श्रीर हन्द्र से जयन्तेश श्रीर इन्द्रेश का | ) 0                                         | र १००                                                                       | धर्मराज के नय भड़ को                                                                                         | 100                                                                                                            |                                                                                                                                                         | २४ धर्मारस्यक्षत्र का माहात्म्य वर्षान                                                                                                                                       | रूट सरस्वती नदी का अनुल प्रभाव घण्न                                                                                                                                                           | करना ४० २६ द्वारकापुरी में अनुसनन का पाल .                                                                                                                                                 | का धर्म आचार वर्णन ४६ ३७ गोयत्मक नाम लिङ्ग की उत्पत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६८ ६८ साइयाष्ट्र नाम नाये में पिएडरान का फल                                                                                                                                                                                                    | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | दह ३० रामचन्द्रजी का रावण को मारना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स् ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | विष्णुजी से माराज्ञाना १०४ ३२ उजहे हुये धर्मारस्यक्षेत्र का रामचन्द्र का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पार्वतीजी से गर्धश्रजी का उत्पन्न होना १०६ वसाना २२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ११३ ३३ धर्मारएय नाम क्षेत्र का रामचन्द्रश्री से जीखी-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | विन्युजी के पास जाना १२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कर विष्णु का मस्तक ३५ थमार एयक्षेत्र निवासी बाक्षणी को रामचन्युजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १२६ से शासन पाना २४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ** * 35 ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | क्षीमति। नाम देवी का स्थापित होना, १४२ जाना अर्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33                                                          |                                             | र र र                                                                       | धर्मराज के नय भड़ को                                                                                         | 1                                                                                                              | २३ धर्मारायक्षेत्र में देवतात्रों का यक्ष                                                                                                               | क्षत्र स्थापन २८                                                                                                                                                             | रूप सास्यती नदी का भात प्रभाव                                                                                                                                                                 | करना ४० २६ द्वारकापुरी में अनश्तवत का पाल                                                                                                                                                  | का धर्म आचार वर्णन ४६ २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                                                                                                                                                         | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ० स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | के स्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | विष्णुजी से माराज्ञाना १०४ ३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | הר ה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विन्युजी के पास जाना १२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कर विष्णु का मस्तक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | aller state.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | का स्थापित ३४ धर्मारस्यक्षेत्र में रामचम्द्रजी का यज्ञ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १३८ ३६ धर्मारस्यनिवासी ब्राक्षणी का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | होना, १४२ जाता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33                                                          |                                             | र र र                                                                       | धर्मराज के नय भड़ को                                                                                         | 1                                                                                                              | २३ धर्मारायक्षेत्र में देवतात्रों का यक्ष                                                                                                               | क्षत्र स्थापन २८                                                                                                                                                             | रूप सास्यती नदी का भात प्रभाव                                                                                                                                                                 | करना ४० २६ द्वारकापुरी में अनश्तवत का पाल                                                                                                                                                  | का धर्म आचार वर्णन ४६ २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                                                                                                                                                         | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ० स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | के स्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | विष्णुजी से माराज्ञाना १०४ ३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | הר ה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विन्युजी के पास जाना १२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कर विष्णु का मस्तक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | aller state.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | का स्यापित ३४ धर्मारत्यक्षेत्र में रामचम्द्रजी का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १३८ ३६ धर्मारस्यनिवासी ब्राक्षणी का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | होना, १४२ जाता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33                                                          |                                             | र र र                                                                       | धर्मराज के नय भड़ को                                                                                         | 1                                                                                                              |                                                                                                                                                         | क्षत्र स्थापन २८                                                                                                                                                             | B C C                                                                                                                                                                                         | करना ५० २६                                                                                                                                                                                 | का धर्म आचार वर्णन ४६ २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                                                                                                                                                         | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ० स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | के स्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | विष्णुजी से माराज्ञाना १०४ ३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | הר ה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विन्युजी के पास जाना १२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कर विष्णु का मस्तक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | aller state.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | का स्थापित ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३८ ३६ धर्मारस्यनिषासी ब्राह्मणुँ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | होना, १४२ ु आता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 33                                                          |                                             | र र र                                                                       | धर्मराज के नय भड़ को                                                                                         | 1                                                                                                              |                                                                                                                                                         | क्षत्र स्थापन २८                                                                                                                                                             | B C C                                                                                                                                                                                         | करना ५० २६                                                                                                                                                                                 | का धर्म आचार वर्णन ४६ २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                                                                                                                                                         | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ० स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | के स्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | विष्णुजी से माराज्ञाना १०४ ३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | הר ה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विन्युजी के पास जाना १२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कर विष्णु का मस्तक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | aller state.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | का स्थापित ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ** * 35 ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | होना १४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 33                                                          |                                             | र र र                                                                       | धर्मराज के नय भड़ को                                                                                         | 1                                                                                                              |                                                                                                                                                         | क्षत्र स्थापन २८                                                                                                                                                             | B C C                                                                                                                                                                                         | करना ५० २६                                                                                                                                                                                 | का धर्म आचार वर्णन ४६ २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                                                                                                                                                         | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ० स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | के स्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | विष्णुजी से माराज्ञाना १०४ ३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | הר ה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विन्युजी के पास जाना १२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कर विष्णु का मस्तक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | aller state.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | का स्थापित ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ** * 35 ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | होना १४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 33                                                          |                                             | र र र                                                                       | धर्मराज के नय भड़ को                                                                                         | 1                                                                                                              |                                                                                                                                                         | क्षत्र स्थापन २८                                                                                                                                                             | B C C                                                                                                                                                                                         | करना ५० २६                                                                                                                                                                                 | का धर्म आचार वर्णन ४६ २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                                                                                                                                                         | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | के स्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | विष्णुजी से माराज्ञाना १०४ ३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | הר ה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विन्युजी के पास जाना १२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कर विष्णु का मस्तक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | aller state.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | का स्थापित ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ** * 35 ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | होना १४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 33                                                          |                                             | र र र                                                                       | धर्मराज के नय भड़ को                                                                                         | 1                                                                                                              |                                                                                                                                                         | क्षत्र स्थापन २८                                                                                                                                                             | B C C                                                                                                                                                                                         | करना ५० २६                                                                                                                                                                                 | का धर्म आचार वर्णन ४६ २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                                                                                                                                                         | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | के स्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | विष्णुजी से माराज्ञाना १०४ ३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | הר ה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विन्युजी के पास जाना १२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कर विष्णु का मस्तक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | aller state.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | का स्थापित ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ** * 35 ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | होना १४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ex.                                                         |                                             | स्ता का मान                                                                 | धर्मश्राज के तप भन्न को                                                                                      | 18                                                                                                             | :                                                                                                                                                       | क्षत्र स्थापन                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               | करना ५०                                                                                                                                                                                    | का धर्म आचार वर्णन ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | :                                                                                                                                                                                                                                              | OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ed/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | विष्णुजी से माराज्ञाना १०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | מי מי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | विच्युजी के पास जाना १२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कर विष्णु का मस्तक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | का स्यापित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ?30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | होना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                             | •                                           | सार्वा का हाल                                                               | यमेराज के नग भड़ को                                                                                          |                                                                                                                | :                                                                                                                                                       | क्षत्र स्थापन                                                                                                                                                                | :                                                                                                                                                                                             | करना                                                                                                                                                                                       | का धर्म आचार वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :                                                                                                                                                                                                                                              | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विष्णुजी से माराज्ञाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | विज्युजी के पास जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कर विष्णु का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | का स्यापित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | होना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| विषय                                                        | •                                           | सामा का हाल                                                                 | यमेराज के नग भड़                                                                                             |                                                                                                                | ,<br>:                                                                                                                                                  | K<br>W                                                                                                                                                                       | :                                                                                                                                                                                             | करना                                                                                                                                                                                       | का धमें आचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | क्र विष्णुजी के पास जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कर विष्णु का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | होना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| नियय                                                        |                                             | E STEEL                                                                     | यमेराज के नग                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                         | K<br>W                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               | करना                                                                                                                                                                                       | का धमें आचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सुप्त होना                                                                                                                                                                                                                                     | ताबों का जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्रवर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | की उत्पत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ति का उत्पन्न होना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | उत्पत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | क्र विष्णुजी के पास जा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | कर विष्णु का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| नियय                                                        |                                             | E STEEL                                                                     | यमेराज के                                                                                                    | : :                                                                                                            | :                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               | करन                                                                                                                                                                                        | का धर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | तृप्त होना                                                                                                                                                                                                                                     | ताझों का जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्रवर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | की उत्पक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ति का उत्पन्न हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | उत्पत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | क्र विज्युती के प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | कर विष्णु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गनन्मा शाक्षिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| निय <sup>र</sup>                                            |                                             | E STEEL                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                | , i                                                                                                                                                     | तपस्या करन                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               | करन                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | तृप्त होन                                                                                                                                                                                                                                      | ताझाँ का                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | प्रवर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | को उत्पर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | गिकाङ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | उत्पत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | क्र विष्णुक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | रानम्या र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | का स्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                             | ।यचरित्र                                    | E STEEL                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                | :                                                                                                                                                       | तप स्या                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            | 7 <u>=</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D'                                                                                                                                                                                                                                             | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                             | यचरित्र                                     | A P                                                                         | श्या                                                                                                         | :                                                                                                              | •                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               | IG.                                                                                                                                                                                        | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E                                                                                                                                                                                                                                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ग्राश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | द्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₩.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | व्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                             | 2                                           |                                                                             | 417                                                                                                          | -                                                                                                              | 4                                                                                                                                                       | ह                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                             | र रह                                                                                                                                                                                       | निवारि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | । तत्क                                                                                                                                                                                                                                         | H K                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | াৰে হা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | संवर्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | राक्षर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सं मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5मार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | त शिर्कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अंत्र म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | माम अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                             | गर्                                         | र्गरस्य                                                                     | विद्धिनी                                                                                                     | :<br>ie                                                                                                        |                                                                                                                                                         | 13                                                                                                                                                                           | करना                                                                                                                                                                                          | गृहस्य को गृहकार्य                                                                                                                                                                         | धर्मार एयनियासियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पितरों का तत्काल                                                                                                                                                                                                                               | र्गरम्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | देवी का गोत्र और प्रवर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कामधेतु से वैष्यों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | लोलिजिह्न राक्षस का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वतीजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | आश्वनीकुमार की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | देवतात्रों का नप्युक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सूर्योश्व का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | लगना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | धर्मारएयक्षेत्र में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | माना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| क्षभ्याय                                                    | a a                                         | . E                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                         | 11<br>20                                                                                                                                                                     | 10                                                                                                                                                                                            | 25                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>क</b>                                                                                                                                                                                                                                       | TE II                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A MIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | er.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | होना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$0 8K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ***************************************                     |                                             | allering species (blasse)                                                   | ***                                                                                                          |                                                                                                                | w 1   100mm b                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | to die New York a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 300                                                         | 11 C                                        | ×                                                                           | :                                                                                                            | 30                                                                                                             | •                                                                                                                                                       | 30                                                                                                                                                                           | ,                                                                                                                                                                                             | W<br>20                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 888                                                                                                                                                                                                                                            | 9<br>38<br>38                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S.<br>Li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| :                                                           | :                                           |                                                                             |                                                                                                              | :                                                                                                              | वान                                                                                                                                                     | ÷                                                                                                                                                                            | ापन                                                                                                                                                                                           | :                                                                                                                                                                                          | NASH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | :                                                                                                                                                                                                                                              | ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | स्तुति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पुत्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | र्योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| होमा                                                        | ć                                           | tr (                                                                        | ીવા ભા                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | ती का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                              | मुक्त हो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | तार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | í                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मित्र।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E C                                                         | <b>F</b>                                    | त्त <u>्रमा</u> ।                                                           | तम<br>इ                                                                                                      | : '                                                                                                            | is a                                                                                                                                                    | :                                                                                                                                                                            | ।<br>सम्ब                                                                                                                                                                                     | :                                                                                                                                                                                          | सिद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | :                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fi<br>M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 計劃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | विधाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 सुनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| THE S                                                       | स्याप्त<br>स                                | H                                                                           | व                                                                                                            | •                                                                                                              | मान्ज                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | मदीश्र                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                | वज्ञहर                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | यजी व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | लहमी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | आर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| का यात                                                      | वा                                          | 18<br>18<br>19<br>19                                                        | राम्                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               | :                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                | 1 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मिना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | माहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HAZ H                                                       | 两四                                          | शिव ब                                                                       | मि म                                                                                                         | करना                                                                                                           |                                                                                                                                                         | <b>तर्जा</b>                                                                                                                                                                 | 14                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                          | म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | होना                                                                                                                                                                                                                                           | राज                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | का र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रवन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ध्य स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A BE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| न क्रि                                                      | माबर                                        | नार्य                                                                       | व रे                                                                                                         | 4                                                                                                              | वर्द्ध                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                            | गान्जी                                                                                                                                                                                        | Ħ                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वश                                                                                                                                                                                                                                             | ि भाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तिधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | यात्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HIETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                             |                                             |                                                                             |                                                                                                              | स्या                                                                                                           |                                                                                                                                                         | उपन                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                          | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | हित्य                                                                                                                                                                                                                                          | श्रंक                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | त्रिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30                                                          | 30                                          | 30                                                                          | 30<br>20                                                                                                     |                                                                                                                | 3                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                            | 30                                                                                                                                                                                            | - Annahar                                                                                                                                                                                  | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>₩</i><br>30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ç,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3,000                                                       |                                             |                                                                             | 36                                                                                                           | *                                                                                                              | 1/30                                                                                                                                                    | ×3                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               | 63/                                                                                                                                                                                        | N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>A</b> **                                                                                                                                                                                                                                    | Ç.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ç.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ¥3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>X</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Y.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                             | क्ष्यंप क्रिकेन्द्र का पातकों से मुक्त होना | कर्मवय द्विजेन्द्र का पातकों से मुक्त होना<br>मृष्मोचनादि तीयों की उत्पन्ति | क्ष्येप द्विजन्त्र का पातकों से मुक्र होना<br>शुक्षमोचनादि तीथों की उत्पन्ति<br>रामनाथ शिव के पूजन से फलपाति | क्ष्र्य क्रिजेन्द्र का पातकों से मुक्र होना<br>मृष्मोचनादि तीथों की उत्पन्ति<br>रामनाथ शिव के पूजन से फलप्रापि | क्ष्येप द्विजेन्द्र का पातकों से मुक्र होना<br>मुख्मोचनादि तीथों की उत्पन्ति<br>रामनाथ शिव के पूजन से फलपापि<br>रामचन्द्रजी का रामेश्वर नाम शिवलिङ्ग को | क्ष्रैयप क्रिजेन्द्र का पातकों से मुक्र होना<br>शुक्षमोजनादि तीथों की उत्पन्ति<br>रामनाथ शिव के पूजन से फलप्राप्ति<br>रामजन्द्रजी का रामेश्वर नाम शिवलिङ्ग को<br>स्थाएन करना | ४१ कर्ष्यप क्रिजेन्द्र का पातकों से मुक्त होना<br>४२ मुख्यमोचनादि तीथों की उत्पत्ति<br>४३ रामचन्द्रजी का रामेश्वर नाम शिनिलिङ्ग को<br>स्थापन करना<br>४४ रामचन्द्रजी था हनुमान्जी की तस्बद्यान | ४१ क्ष्रैय द्विजेन्द्र का पातकों से मुक होना ४२ भूषमोचनादि तीथों की उत्पन्ति ४३ रामचन्द्रजी का रामेश्वर नाम शिवालिङ्ग को स्थापन करना ४४ रामचन्द्रजी का हतुमान्जी की तस्त्रज्ञान उपदेश करना | <ul> <li>४१ कर्ष्यप क्रिजेन्द्र का पातकों से मुक्र होना</li> <li>४२ मृष्णमोजनादि तीथों की उत्पत्ति</li> <li>४३ रामजन्य शिव के पूजन से फलप्राप्ति</li> <li>४४ रामजन्द्रजी का रामेश्वर नाम शिविलिङ्ग को</li> <li>४४ रामचन्द्रजी का हतुमान्जी को तस्त्रज्ञान</li> <li>४४ रामचन्द्रजी करना</li> <li>४४ रामचन्द्रजी करना</li> <li>४६ हतुमान्जी करना</li> <li>स्थापन करना</li> <li>सन्त्रा</li> <li>सन्त्रान्ति</li> <li>सन्त्रा</li> <li>सन्तना</li> <li>सन्तना</li> </ul> | ४१ क्ष्र्य क्रिजेन्द्र का पातकों से मुक्त होना ४२ मृष्पमोचनादि तीथों की उत्पत्ति ४३ रामचन्द्रजी का रामेश्वर नाम शिविलिङ्ग को स्थापन करना ४४ रामचन्द्रजी का हनुमान्जी की तस्त्रज्ञान उपदेश करना ४६ हनुमान्जी का हनुमद्रिश्वर्गिलङ्ग स्थापन करना | क्ष्य हिजेन्द्र का पातकों से मुक्क होना रामनाथ शिव के पूजन से फलप्राप्ति रामचन्द्रजी का रामेश्वर नाम शिवालिङ्ग को स्थापन करना रामचन्द्रजी का हनुमान्जी को तस्त्रज्ञान उपदेश करना हनुमान्जी का हनुमदीश्वरालिङ्ग स्थापन करना हनुमान्जी का हनुमदीश्वरालिङ्ग स्थापन करना रावण को मार कर रामचन्द्रजी का ब्रह्म- | ४१ क्ष्र्य क्रिजेन्द्र का पातकों से मुक्र होना ४२ मुख्मोच्चनादि तीथों की उत्पत्ति ४३ रामजन्द्रजी का रामेश्वर नाम शिविलिङ्ग को स्थापन करना ४५ रामचन्द्रजी का हनुमान्जी की तस्त्रज्ञान ४५ रामचन्द्रजी का हनुमान्जी की तस्त्रज्ञान ४६ हनुमान्जी का हनुमदेश्यरालिङ्ग स्थापन करना ४६ हनुमान्जी का हनुमदेश्यरालिङ्ग स्थापन करना ४५ रावण को मार कर रामचन्द्रजी का ब्रह्म- हन्या वशु होना | ४१ क्ष्र्य क्रिजेन्द्र का पातकों से मुक होना ४२ मृष्पमोचनादि तीथों की उत्पत्ति ४३ रामचन्द्रजी का रामेश्वर नाम शिवालिङ्ग को स्थापन करना ४४ रामचन्द्रजी का हतुमान्जी की तस्त्रज्ञान उपदेश करना ४६ हतुमान्जी का हतुमन्श्रित्रलङ्ग स्थापन करना ४६ हतुमान्जी का हतुमन्श्रित्रलङ्ग स्थापन करना ४७ रावण को मार कर रामचन्द्रजी का ब्रह्म- हत्या वश्र होना ४७ रावण को मार कर रामचन्द्रजी का ब्रह्म- शंकर नाम राजा का ब्रह्महराने कुक होना | ४१ क्ष्र्य क्रिजेन्द्र का पातकों से मुक होना ४२ स्कुमोन्जनादि तीथों की उत्पन्ति ४३ रामचन्द्रजी का रामेश्वर नाम शिवालिङ्ग को स्थापन करना ४४ रामचन्द्रजी का हतुमान्जी को तस्त्रज्ञान ४४ रामचन्द्रजी का हतुमान्जी को तस्त्रज्ञान ४६ हतुमान्जी का हतुमदीश्वरलिङ्ग स्थापन करना ४७ रावण को मार कर रामचन्द्रजी का ब्रह्म- हत्या वश होना ४५ रावण को मार कर रामचन्द्रजी का ब्रह्म- हत्या वश होना ४५ स्वाद्रको का रामनाथजी की अपार स्तुति अरमा | ४१ क्ष्र्य क्रिजेन्द्र का पातकों से मुक होना ४२ मृष्पमोच्चनादि तीथों की उत्पत्ति ४३ रामचन्द्रजी का रामेश्वर नाम शिवालिङ्ग को स्थापन करना ४४ रामचन्द्रजी का हनुमान्जी को तस्त्रजान उपदेश करना ४६ हनुमान्जी का हनुमन्श्रमांलङ्ग स्थापन करना ४६ हनुमान्जी का हनुमन्श्रमांलङ्ग स्थापन करना ४७ रावण को मार कर रामचन्द्रजी का ब्रह्म- हत्या वश्र होना ४० रावण को मार कर रामचन्द्रजी का ब्रह्म- हत्या वश्र होना ४६ हेवादिकों का रामनाथजी की अपार स्तुति करमा | ४१ क्ष्र्य क्षिजेन्द्र का पातकों से मुक होना ४२ स्व्योगिकतादि तीथों की उत्पत्ति ४३ रामजन्द्रजी का रामेश्वर नाम शिवालिङ्ग को स्थापन करना ४४ रामजन्द्रजी का हतुमान्जी की तस्त्रक्षान ४४ रामजन्द्रजी का हतुमान्जी की तस्त्रक्षान ४६ हतुमान्जी का हतुमन्गर्त्रलेह्न स्थापन करना ४७ हतुमान्जी का हतुमन्गर्त्रलेह्न स्थापन करना ४० रावण को मार कर रामचन्द्रजी का ब्रह्म- हत्या नश होना ४० स्वाक्रिकों का रामनाथजी की अपार स्तुति करना ४० पुष्यतिधि राजा का लक्ष्मीजी की निजपुत्री के समान मानना का लक्ष्मीजी की निजपुत्री के समान मानना | धरे क्ष्येप क्रिजेच्यू का पातकों से मुक्र होना धरे मुख्मोचनादि तीथों की उत्पत्ति धरे रामनन्द्रजी का रामेश्वर नाम शिविलिङ्ग को स्थापन करना धरे रामचन्द्रजी का हनुमान्जी की तस्बद्रान उपदेश करना धरे हनुमान्जी का हनुमदेश्यर्तिङ्ग स्थापन करना धरे हनुमान्जी का हनुमदेश्यर्तिङ्ग स्थापन करना धरे हनुमान्जी का हनुमदेश्यर्तिङ्ग स्थापन करना धरे सुवादिकों का रामनाथजी की अपार स्तुति धरे हेवादिकों का रामनाथजी की अपार स्तुति करमा धरे हेवादिकों का रामनाथजी की अपार स्तुति करमा धरे सुवादिकों सा साना का लहमीजी की निअधुभी के समान मानना | ४१ क्ष्र्य क्रिकेच्य का पातकों से मुक होना ४२ मृष्पमोचनादि तीथों की उत्पत्ति ४३ रामचन्द्रजी का रामेश्वर नाम शिवालिङ्ग को स्थापन करना ४४ रामचन्द्रजी का हनुमान्जी को तस्त्रज्ञान उपदेश करना ४४ रामचन्द्रजी का हनुमन्श्रिका का ४४ रामचन्द्रजी का हनुमन्श्रिका का माम करना ४४ रामचन्द्रजी का हनुमन्श्रिका का माम करना ४४ रामचन्द्रजी का हनुमन्श्रिका का माम करना ४४ रामचन्द्रजी का समनाथजी की अपार स्तुति करना ४६ द्रेवादिकों का रामनाथजी की अपार स्तुति करना ४६ द्रेवादिकों का रामनाथजी की अपार स्तुति करना ४० पुर्पयतिधि राजा का सस्माती को निज्युमी के सामानमानना ६३ सेतुयात्रा का कम श्रीर विधान वर्षांन | ४१ क्ष्र्य क्रिकेन्द्र का पातकों से मुक होना ४२ स्कुमोन्जनादि तीथों की उत्पन्ति ४३ रामचन्द्रजी का रामेश्वर नाम शिवालिङ्ग को स्थापन करना ४४ रामचन्द्रजी का हतुमान्जी को तस्त्रज्ञान ४४ रामचन्द्रजी का हतुमान्जी को तस्त्रज्ञान ४६ हतुमान्जी का हतुमदीश्वरलिङ्ग स्थापन करना ४५ रावण को मार कर रामचन्द्रजी का ब्रह्म हत्या वश् होना ४५ स्वादिकों का रामनाथजी की अपार स्तुति करमा ४० पुष्पतिधि राजा का लक्ष्मीजी को निजपुत्री के समान मानना ६६ सेतुयात्रा का कम और विधान वर्णन ६६ सेतुयात्रा का कम और विधान वर्णन | धर मृष्यमे क्रिकेच्य का पातकों से मुक होना धर मृष्यमोचनादि तीथों की उत्पत्ति धर रामचन्द्रजी का रामेश्वर नाम शिविलिङ्ग को स्थापण करना धर रामचन्द्रजी का हनुमान्जी को तस्त्रज्ञान उपदेश करना धर हनुमान्जी का हनुमद्शित्रशिक्ष स्थापन करना धर हनुमान्जी का हनुमद्शित्रशिक्ष स्थापन करना धर हतुमान्जी का हनुमद्शित्रशिक्ष स्थापन करना धर स्वाद्रजी का रामनाथजी की अपार स्तिति स्रमा साजा का महाहर्या से मुक्र होना धर स्वाद्रकों का रामनाथजी की अपार स्तिति करमा धर स्वाद्रजी का कम और विधान वर्षन धर सेतुयात्रा का कम और विधान वर्षन धर सेतुयात्रा वर्षने | ४१ क्ष्रंप क्षिजेन्द्र का पातकों से मुक होना ४२ स्प्रक्षमोन्जनादि तीथों की उत्पन्ति ४३ रामजन्द्रजी का रामेश्वर नाम शिवालिङ्ग को स्थापन करना ४४ रामजन्द्रजी का हतुमान्जी की तस्त्रज्ञान उपदेय करना ४४ रामजन्द्रजी का हतुमान्जी की तस्त्रज्ञान अद्येय करना ४४ रामजन्द्रजी का हतुमन्दिश्चरांलङ्ग स्थापन करना ४४ रामजन्द्रजी का हतुमन्दिश्चरांलङ्ग स्थापन करना ४० राज्या को मार कर रामचन्द्रजी का ब्रह्म- ४० स्वाह्मित्रज्ञों का रामनाथज्ञी की अपार स्तुति करमा ४० पुष्यतिधि राजा का लक्ष्मीजी की निअधुभी के समान मानना ४१ सेतुयात्रा का कम और विधान वर्षनेन ४२ सेतुयात्रा का कम और विधान वर्षनेन | ४१ क्ष्रंप क्षिजेन्द्र का पातकों से मुक्र होना ४२ स्मुक्षमोन्ननादि तीथों की उत्पन्ति ४३ रामचन्द्रजी का रामेश्वर नाम शिवालिक्ष को १४ रामचन्द्रजी का रामेश्वर नाम शिवालिक्ष को १४ रामचन्द्रजी का रामेश्वर नाम शिवालिक्ष को ४४ रामचन्द्रजी का हनुमदीश्वरालिक्ष स्थापन उपदेश करना ४० हनुमान्जी का हनुमदीश्वरालिक्ष स्थापन करना ४० रावण को मार कर रामचन्द्रजी का ब्रह्म- हत्या वश होना ४५ स्वादिकों का रामनाथजी की अपार स्तुति करमा ४० पुर्धिनिधि राजा का सक्सीर विभान वर्णन के समान मानना ४१ सेतुधात्रा का कम और विभान वर्णन ४२ सेतुधात्रास्य वर्णन ४२ सेतुधात्रास्य वर्णन ४२ सेतुधाद्रास्य वर्णन ४२ सेतुधाद्रास्य वर्णन ४२ सेतुधाद्रास्य वर्णन |

| 23          | 3°                                             | 2                                         | **                                |                                                 | 8.28<br>8.38                          | 13.                                   | X.J.                                   | <b>3</b> | KR K                          | e.                                | <b>X</b>                              | £X,                              | <b>X</b> (3)                      | W.                                        | <b>16.</b>                               | ex<br>~                         | <b>3</b> 6                                  | C)                                       | X.                               | y<br>y                               |
|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| विषय        | २६ शिवजीको नम्न देखकर ब्राह्महाँ का द्याप देना | ब्राह्मणों के शाप से शिवजी का बुषक्ष होना | विस्तु और शिवजी के पूजन का फल     | द्वाद्शाक्षर मंत्र का ध्यान महादेवजी का पार्वती | जी से कहना                            | महादेवजी का पावंतीजो से योगध्यान कहना | महादेवजी का पार्वतीजी से शानयोग का हाल | :        | पडाननजी का दैत्यसमूह की मारना | हित चातमस्यिमाहास्य का संबोपत्र । | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                  | • .                               | ब्रह्मोत्तरलएड ।                          |                                          | राजा का गर्ग मुनि से मंत्र लेना | उजी का मित्रसद्द राजा को शाप देना.          | बृद्धा को गोक्ष्माहात्म्य से शिवलीक जाना | श्वान की शिवपुजन देखकर राजा होना | चन्द्रसेन और गोपसुत को शिवपत्र पाता  |
| ब्रायाय     | २६ शिक                                         | 記域の                                       | रूट विस्                          | २६ द्वाङ्                                       | जी,                                   | ३० महार                               | ३१ महारे                               | कहमा     | ३२ षडा                        | •                                 |                                       |                                  |                                   |                                           |                                          | १ राजा                          | २ घरिष्ठजा                                  | ३ वृद्धा                                 | 8 म्बान                          | भ<br>क                               |
| 50          |                                                | 30                                        | es.                               | >/<br>30                                        | ~~                                    | 24<br>UA                              |                                        | w<br>×   | w                             | n.                                | ş                                     | જ                                | 39                                | ย                                         | ซ                                        | ដូ                              | Printing or and horror or a                 | ***                                      | ¥0%                              | no.                                  |
|             | aj,                                            | :                                         | :                                 |                                                 | :                                     | :                                     | श्चाप                                  | :        | •                             | :                                 | :                                     | :                                |                                   |                                           | <b></b>                                  | _                               | स्ति                                        | :                                        | <b>~</b><br>∶                    | :                                    |
| निषय        | ६ ह्या और शुरादिक के धर्म श्राचार              | :                                         | अठारह प्रकार से प्रजा की उत्पत्ति | पैअवन स गालवमुनि का धर्ममार्ग कहना              | मूर्तिमेर् के चीबीस माम               | शिव पार्वती का विवाह                  | पार्वतीजी का सम्पूर्ण देवताओं को श     | :        | पीपल घुसकी माहिमा             | पलाशबुस की महिमा                  | सस्मीजी का तुलसीवृक्ष में निवास       | पावंतीजी का विरुवदृक्ष में निवास | पावेतीजी का देवादिकों को शाप देना | चातुमस्य में देवताओं का बृक्षों में निवास | क्रोधयुक्र पार्वतीज्ञी को शिवजीका सममाना | मन्द्राचल पर शिवजीका ताएडव करना | पार्धतां जो के ह्याप से ह्यालिप्रामजी का मु | ;                                        | हाद्याक्षर मंत्र की महिमा        | चातुमस्य में पार्वतीजी का तप करना    |
| श्रन्याय    | ह खो                                           | প্রাধ                                     | १० अस                             | ११ फैजब                                         | १२ मूर्ति                             | १३ शिव                                | १४ पार्क                               | दना      | १४ कीपह                       | १६ पला                            | १७ लक्म                               | १८ पार्कर                        | १६ पार्षत                         | २० चातु                                   | २१ क्रोध                                 | २२ मन्य                         | २३ पार्ष                                    | होना                                     | २४ हार्                          | २४ चातु                              |
| ar<br>ar    | 997                                            |                                           | र्द्ध                             | derdadirodirophy <b>an</b> a a                  | is a                                  | CEA,<br>CEA,                          | - rayanson i sarona                    |          |                               |                                   | 4,010,000                             | <b>W</b>                         | ~                                 | 20                                        | n                                        | ٤,                              | ×.                                          | ព្                                       | *                                | or<br>m'                             |
| -           | :                                              | मृति                                      |                                   | ह भेर                                           |                                       |                                       | Ξ                                      |          |                               |                                   |                                       |                                  | i                                 | i                                         | ;                                        | ;                               | :                                           | :                                        | का फल २                          | ŧ                                    |
| मध्याय विषय | अमारत्यक्षत्र में बाह्मणें का पुनरायमन         | समयात नाम राजा से ब्राह्मणें को           |                                   | धर्मार एयक त्रनिवासी ब्राह्मणाँ के श्रनेक भेर   | वर्षम्                                | धर्मारश्यमाहातस्य का फल वर्षम         | इति धर्मारग्यमाहात्म्य का सर्चापत्र    |          |                               |                                   | चातमांस्यमाहात्म्य ।                  | 9                                | चातुमांस्य मत का फल               | सब धर्मों में उसम धर्म हया                | चातुमीस्य में श्रन्नश्न फल               | इष्ट बस्तु के पीरित्याग का फल   | . विधि निषेध का फल                          | स्पराक् बत आदि के तप का फल               | घोडशोपचार युक्त विष्णु के पूजंत  | ः दिष्युजी के लिये द्रिप्रान की विधि |
| 2           | 2                                              | TI.                                       |                                   | 84.                                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 30                                    | -                                      |          |                               |                                   |                                       |                                  | •••                               | ~                                         | (ev                                      | 20                              | *                                           | w                                        | e<br>Ni                          | វេ                                   |

| वि र्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| विषय  परदाको स्वम में पति संयोग से पुत्र भाष होना  द्राक्ष प्रभाव से पक वेश्या का मुक्क होना  द्राध्याय के प्रभाव से पक राजा का चिरं  वि होना  स्पर्याना  हिन ब्रह्मोत्तरखर का सूचीपत्र।  हिन ब्रह्मोत्तरखर का सूचीपत्र।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| य में संध्या व<br>र ५ ५ % अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| The second and the second second and the second second and the second se |
| po w or o m o m o m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| विषय<br>जिपुत्र से झुष्पत्त मुनि का शिवधर्म कहना<br>दायु को मगथराज से हारना<br>दायुष राजा को शिवजी से वरदान पाना<br>हराश्यस का भस्मधारण करने से मुक्क होना<br>मद्वजी का भस्मगहास्य वर्णन<br>स्ममाहास्य से श्वर का मुक्क होना<br>न्य मुनिराज से उमामहेश्वरवित कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| स स म म स स न<br>त<br>पुटु ७ ७ ७ ७ ७<br>पुटु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul> <li>ब्रम्थाव</li> <li>प्रदाय में शिवप्जन फल</li> <li>प्रदाय में शिवप्जन की अपार महिमा</li> <li>प्रदाय में शिवप्जन की अपार महिमा</li> <li>प्रदाय में शिवप्जन की अपार महिमा</li> <li>स् सीमन्तिनी के प्रभाव से ब्राह्मण के स्वीस्वरूप</li> <li>मास होना</li> <li>मास होना</li> <li>मार हुवे राजपुत्र को योगी का जिलाना</li> <li>प्रदाय को ज्यवम मुनि का उपदेश करना</li> <li>प्रहाय को ज्यवम मुनि का उपदेश करना</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

श्रीमम्बेह्याय नमः

## अथ स्कन्दपुराणे बह्मस्वएडान्तर्गत

🔏 सेतुमाहात्म्यं सटीकं प्रारम्यते 🄏

॥ २ ॥ भौर मुक्तिको चाइनेवाले व महात्मा तथा ममतारहित व ब्रह्मवादी थे भौर षर्मको जाननेवाले व ईर्षारहित श्रौर सत्यरूपी ब्रत में विष्णुजी को सब विशेकी शान्तिक जिये ध्यान करे।। १॥ नैमिषारण्य स्यान में शौनक आदिक ऋषिलोग अधांगयोग में त्योहुये व हाय कीर मिलत आहे फल जीन। यहि पाईले अध्याय में कथा कही सब तौन॥ रत्नेत बसन को घार व चन्द्रमा के समान वर्षा-(रंग) महासान में केवल तत्यरचे वाले प्रसन्नमुख चतुर्मुज हो । मेतुतीर्थ में

श्च सत्यत्रतप्रायणाः ॥ ३ ॥ जितेन्द्रियाजितकोथाः सर्वभूतद्याज्ञवः ॥ भक्त्याप्रमयाविष्णुमर्चयन्तःसनातनम् ॥ ४ ॥ कथ्यन्तोमहाष्रुण्याः क ४ ॥ तप्रतेषुर्महाषुष्ये नेमिषेम्रक्तिदायिनि ॥ एकदातेमहात्मानः समाजंचकृत्तमम् ॥ ४ ॥ कथ्यन्तोमहाष्रुण्याः क थाःपापप्रणाशिनोः ॥ भ्रक्तिमुक्तेरुणायत्र जिज्ञासन्तःप्रस्परम् ॥ ६ ॥ षर्द्विरातिसहस्राणाम्पर्शणांमावितात्मनाम् ॥ विष्णुं शाशिवर्णंचतुभुंजम् ॥ प्रमन्नवदनंध्यायेत्सर्वविद्योपशान्तये ॥ १॥ नैमिषारण्यनिलये ॠषयः शुक्काम्बर्धार्यदिल्लुं शाशिवल्लंचतुभुंजम् ॥ प्रमन्नवदनंध्यायेत्सविविधाप्शान्तये ॥ १ ॥ नीमेषारण्यनिलये ऋषयः शौनकादयः ॥ ऋष्टाङ्गयोगनिरताब्रह्मानेकतत्प्राः ॥ २ ॥मुभुच्वोमहात्मानो निर्ममाब्रह्मवादिनः ॥ धर्मज्ञात्रानस्या

पवित्र व मुक्तिदायक नैमिषमें तपस्या किया और एकसमय उन महात्माओंने उत्तम समाज किया ॥ ५ ॥ व पापों को नाशकरनेवाली महापित्र कथाओंको कहतेहुये

परायण थे ॥ ३॥ भौर इन्द्रियों को जीते व कोघ को जीनेहुये तथा सब प्रांगियोंमें दबालु व उत्तम मिक्त से सनातन विष्णुजी को प्जतेहुये डन्होंने ॥ १ ॥ महा

।यको प्रस्पर जानने की इच्छा करतेथे ॥ ६ ॥ क्विक्स हज़ार उन शुद्धिक्षताले ऋषियों के शिष्यों व प्रशिष्योंकी मिनतो नहीं कीजासकी हैं ॥ • ॥ इसी अवतर में ब्यास के शिष्य महाविद्यान् व पीरापिकोंने उत्तम महामुनि स्तजी नैमिषाण्य को आगये॥ = ॥ व मानि को गई जलतेहुय उन मूतमुनिक्य माये देलकर शैनकादिक मुनियों ने ऋर्घादिकोंने पूजन किया ॥ ६ ॥ मौर उत्तम व शुभआसन पै सुखसे बैठेहुये उन सूतजी भे लोकों के ऊपर द्याकी इच्छे मे पूंछा।। १ • ॥ हे ममें व मधेके तर्वको आननेवाले, मुनिश्रेष्ठ, स्तजी ! तुरहारा माना मच्छा हुआ तुमने मत्यवतीजीके धुन ह्यामजीसे पुर गाँ मिल न मुक्ति उप महुत गुत चीरत्रको

माले मुनिबास पुछेहुये स्तजी ने ॥ १५ ॥ अपने गुरु ब्यासजाका प्रशामकर पहुलेते कहनेका प्रारम्भ किया श्रीस्तजा बोले कि हे बाह्मगो | तुमलागान इनसंसार मब चाितको कृपान कहिये॥ १८॥ क्यों क गुरुलोग स्निग्ध शिष्यके जिये गुप्त परित्रका भी कहते हैं उनममय इमप्रकार नैमिष रण्यमें ब्रमने-इसकारण हे महामुने! सब पुराणों के श्रणों को तुम जानत हो पृथ्श में कीन पवित्र क्षेत्र व तीर्थ है।। १२ ॥ श्रीर किमप्रकार मंसारमागर मे लती है व महाव्य और निष्णुजा में किमप्रकार मनुष्यों की मिक होतीहैं॥ १३॥ व तीन प्रकारके कर्मका फल किसमें मिक्र होताहै हे सुनजा (वोगुह्ममध्युत॥ इतिपृष्ट्रस्तदामुतो नैमिषारण्यवासिभिः॥ १५॥ वर्क्त्रचक्रमेनत्वा ज्यासंस्वग्रुहमादितः॥ ॥ केनसिद्येतच्फ्लं कर्मणांक्रिविधात्मनः॥ एतज्ञान्यज्ञतत्सुर्वं कृष्यावद्मुनज्ञ ॥ १८ ॥ ब्रुयु स्निग्धाय जायते॥ १३ शिष्याय गुर प्राधियोंको मुक्ति मि इमको न श्रन्य उन को सुना है॥ ३९॥

गिमांति पूंछा॥ १६ ॥ इस गुप्त चिश्च के। में तुमलोगों से कहूंगा फ्रादर से मुचिये हे मुनिश्रेष्ठों। मैंने पहले इसको किसीसे भी नहीं कहाहै॥ १७॥ मनको रोककर भक्तिपूर्वक सुनिये कि रामेश्वरनामक रामसेतु पवित्र है।। १८ ॥ जो कि सब चेत्रों व तीयों के मध्य में भी उत्तम है उससेतु के देखनेही से मुक्ति होतीहै॥ १६॥ फ्रोर शिव व विष्णुजी में मिक्ति और पुण्यकी समृद्धि होती है व तीनोंप्रकार के भी कर्मकी सिद्धि होती है इसमें सन्देह नहीं मुनिश्रेष्ठा । जो मनुष्य भक्ति से जन्मके बीच में सेतुको देखताहै उसके पुरायके फलको कहताई सुनिये॥ २९॥ कि माता व पिता से दो कोटिकुली मंसारमागर 

॥ २४ ॥ सेतुंटब्द्वानरोविशः सर्वयागकरःस्मृतः ॥स्नानश्चसर्वतीषेषु तपोतप्यतचास्तिलम् ॥ २५ ॥ सेतुंगच्छे नाम रामसेतुपवित्रितम् ॥ १८ ॥ चेत्राणामपिसवेषां तीर्थानापियोन्द्राः श्रुणुटवंभाक्ष्यवित्रम् ॥ आस्तिरामेश्वरं सागरात्॥ १८ ॥ होहरीयम् ॥ इष्टमात्रेष्णां सीर्थानापियोन्द्राः श्रुणुटवंभाक्षिप्वेकम् ॥ आस्तिरामेश्वरं सागरात्॥ १८ ॥ होहरीयभाक्षःस्यात्मण्यसम्बद्धिता॥कर्मणाक्षाविध्यमम्। स्थित्ता ॥ हष्टमात्रेणुत्तरसेतुं सुक्तिःसंसार् संयुतः ॥ निविष्यश्वम्भनाकल्पं ततोमोचत्वमज्जते ॥ २२ ॥ गण्यन्तेपांम्बोभूमेर्गण्यन्तेदिवितारकाः ॥ से जेषुरायं शोषेणापिनगरायते ॥ २३ ॥ समस्तदेवतारूपः केत्रुबन्धःप्रकारितः ॥ तद्दर्शनवतःषुमो कःषुरायंगाषि टिकुल्स ह्यदर्शन

कीन समर्थहे॥ २४॥ हे ब्राह्माणे। मेतुको देसकर मनुष्य सब यज्ञोंका कर्ता कहागयाहै और सब तीयों में नहाया हुआहे और उसने सब तपर्या किया से उपजाहुआ पुराय शेषजी से भी नहीं गिनाजाता है ॥ २३ ॥ सब देवताओं का रूप सेतुबन्ध कहागया है श्रीर उसके दश्ननाले पुरुष के पुराय की करपपयन्त शिवजीके साथ आमन्द्रकर तद्नन्तर मोक्षत्वकी भोगताहै॥ २२॥ पृथ्वी के किनका गिनेजाते हैं य आकाशमें नक्षत्र गिनेजाते हैं परन्तु

है।। १५ ॥ हे बाह्मणो । जो मनुष्य जिस किसीभी मनुष्य से सेतुको जाइये यह कहताहै बह भी उस फलको पाता है अन्य बहुत कहने में क्याहै ॥ १६ ॥ श्रौर सेतु में रनानकरनेवाला मनुष्य सातकोटि कुलोंसे संयुत होकर विध्यामंदिरको प्राप्त होकर बही मुक्त होजाताहै ॥ २७ ॥ श्रौर सेतुव रामेरवरालिंग तथा गंधमांद्रतपर्वत स्थित होकर वहीं मुक्त होजाताहै॥ २६॥ और मेतु में स्नानकरनेबाला मनुष्य मुषावस्था व बनाकूप और वैतरगीनदी व स्वभक्ष और मूत्रपान नरकको नहीं देखता को चिन्तयन करता हुआ मनुष्य सब पापोंसे छूटजाता है यह सत्यहै।। २० ॥ और माता व पिता से लचकोटि कुलोंसे संयुत वह तीन कत्पातक शिवजीके स्थानमें

बानमें स्थितहांकर वहीं मुक्त होजाता है और झधाशार, गोषण व कारतेवन नरक !! ३५ ॥ व पाषाण्यंत्रपीड़ा स्रोर महत्प्रपतन, पुरीषहेपन और र बाह्निज्यालाप्रवेशन नरकको नहीं देखता है ॥ १२ ॥ और भेतुको देखनेवाला मतुष्य शिलावृधि, बाह्नवृधि व कालसूत्र नरक और द्वारोदक ब नहीं जाता है ॥ ३३ ॥ व हे बाह्मसो ! पांचपातकांबाला भी मेतुरनायी मनुष्य माताने व पितासे भीकोटिकुलों से संयुत होकर ॥ ३४ ॥ तीन करूप में रनानकरनेवाला मनुष्य तप्त्रशुलं, तप्तिशिला, पुरीषह्रद और रक्तकूषको नहीं देखता है॥ ३१ ॥ अौर शहमत्यारोहण, रक्तभोजन, कृमिभोजन, क्लपत्रयंतिष्णुपदे स्थित्वातत्रैवमुच्यते ॥ अधःशिरःशोषणंच नरकंक्षारसेवनम् ॥ ३५ ॥ पाषाषायन्त्रपीडांच मह जनंचैत्र बाह्रिज्यालाप्रवेशानम् ॥ ३२ ॥ शिलावृष्टिंबाह्रवृष्टिं नरकंकालमूत्रकम् ॥ चारोदकंचोष्णातोयं ने यार्सेत्ववलोककः ॥ ३३ ॥ मेत्रुस्नायीनरोविप्राः पञ्चपानकवानापे ॥ मात्तःपितृतश्चेव,्शतकोटिकुलान्वितः ॥ ३४॥ र् यंकंवापिनगंद्विजाः॥ मोपितत्प्तलमाप्रोति किमन्यैबंहुभाषणैः॥ २६॥ मेतुस्नानकरोमत्यैः सप्तकोटिक् ॥ संप्रारम्बिरणुम्बनं तत्रैवप्रिम्चयते ॥ २७ ॥ सेतुरामेइवर्षेलिङ्गं गन्धमादनप्वतम् ॥ विन्तयन्मनुजःस् |:प्रमुच्यते ॥ २८ ॥मातृतःपितृतश्रीय लाजकोटिकुलांन्वतः ॥ कल्पत्रयंश्ममुपदे स्थित्वातत्रैवमुच्यते ॥ विस्थांवसाकूपं तथावेतरपानिदीम् ॥ इवभनंसूत्रपानंच सेतुस्नायीनपश्यति ॥ ३० ॥ तप्रशुलंतप्ति शि त्यं सर्वपापैःप्रमुच्यते ॥ २८ ॥मातृतःपितृतश्चेत लज्कोटिकुलांन्वतः ॥ कल्पत्रयश्मम्भुपदं ास्थत्वातत्रवमुच्यते ॥ २६ ॥ मूषावस्थांवसाकूपं तथावैतर्षानिदीम् ॥ श्वमज्मान्वपानंच सेतुस्तायीनपश्यति ॥ ३० ॥ तप्तश्चलित्राशि लां पुरीष्हदमेवच ॥ तथाशोषितकूपंच सेतुस्नायनिषश्यति ॥ ३१ ॥ शल्मल्यारोहष्रिक्मोजनंक्रिमोजनम् ॥ है॥ ३० ॥ व मेतु स्वमासभोजन और तियोन्न्याद स्वमांसमोठ उप्तानीय नाकक सान्वितः तक निष्णानी क

मही देखता है म स्नोते पडिन

गेद्क का पान ॥ ४४ ॥ व काषायादकपान, तत्तपाषास्मोजन,अत्युष्स मिकतास्नान तथा दश्नमदेन ॥ ४४ ॥ व तत्तलोहशयन श्रीर मतत्त पूर्ण छिद्रों में प्रवेश, महभोजन, स्नायुच्छेद और स्नायुदाह व अशिषभेदन ॥ धर् ॥ और श्लेष्माद्रन, पित्तपान, महातिक्षनिषवण् व अत्युष्ण् चेप्रसेषण् और नेत्रों में ब मुख तथा संधियों में ॥ १६ ॥ और झाएडकोशाँसंमत लिंगमें लोहमार का बंधन व बृक्षके झग्नभागने गिरना और दुर्गाध मिलसिन्धिषु ॥ ४६॥ शिश्रसत्यष्षेचेत्र ह्ययोमारम्यबन्धनम् ॥ हजाग्रात्पतनंचेत्र दुर्गान्घपांग्रारिते ॥४७॥ षं तथासुर सेचनासिः ध्माद्नापि स्प्रातनत गतपातक षमोजना जलीनिष्यंन, स्

॥ ४७ ॥ व पैनी घारवाले आखाँकी शब्यापै वीर्यपानादिक इत्यादिक भयंकर नरकों को मेतुनीर्थ में नहानेवाला पुरुष नहीं देखता है ॥ ४८ ॥ श्रीर ॥न करताहै महापातकी के संमर्गसे उसकादोष नाशको प्राप्त होताहै॥ ४३॥ श्रीर मार्गोको तोङ्नेबाला व श्रपने लिये भोजन बनानेबाला तथा में जिसकी ऋस्थि मेतुमें स्थापित कीगईहै उसकी द्शाइज़ार स्वर्णचोरी उसीक्षम् नाशहोजाती हैं ॥ ५२ ॥ हे डिजोत्तमो ! जिसको स्मरणकर मनुष्य हत्याओंका नाश होता है इसमें सन्देह नहींहै और सेतुके मध्यमें रिथत पवनसे जिसका सब अंग छ्वाजाताहै ॥ ४०॥ उसके दशहजार मदिरापान जाते हैं और क्षीरके कारण जिसके बाल सेतुके मध्यमें बर्तमान होते हैं ॥ ४१ ॥ उसके द्शहज़ार गुरुशस्यागमनपाप उसीक्ष नाशहोजाते हैं तुकी बालुनों के मध्यमें जो शयन करता है और उसकी धूलिमेगुंटित (वेष्टित ) होता है तो उसके अंगमें जितने धूलिक किनुके लगजाने हैं ॥ तोषमीस्तरमैयोद्देषमाचरेत् ॥ अवजानातिवाविषा ब्रह्महासोपिकीतितः ॥ ५६ ॥ जलपानार्थमायान्तं गोहोपस्तस्यलयंत्रजेत् ॥ ५३ ॥ मार्गमेदीस्वार्थपाकी यतिब्राह्मणाडूपकः ॥ अन्त्याशीवेदविक्रीतापञ्चेते ॥ ५८॥ ब्राह्मणान्यःसमाह्रयद् स्यामीतिष्यनादिकम् ॥ पश्चान्नास्तीतियोन्नते ब्रह्महासोपिकीतितः ॥ ५५॥ ्रशास्तु वपनारसेतुमध्यतः ॥ ५१ ॥ ग्रुरुतल्पायुर्ततस्य तत्त्वणादेवनङ्यति ॥ यस्यास्थिमेतुमध्येतु स्थापि तीक्षणभारास्त्रश्चरयांच रतःपानादिकतथा ॥ इत्याष्ट्यरम्प्यास्तियसत्तमाः ॥ ४९ ॥ तावतांत्रह्यदयानां नाश्चाःस्या ध्येयः भ्रतेतत्पांसुकुण्ठितः ॥ यावन्तःपांसवोत्कग्नास्तस्याङ्गिषप्रसत्तमाः ॥ ४९ ॥ तावतांत्रह्यहित्यानां नाश्चाः तंषुत्रपौत्रकैः ॥ स्वर्णस्तेयायुतंत्रस्य तत्त्वाषादेवनश्यति ॥४२ ॥ स्मृत्यायंसेतुमध्येतु स्नानंकुर्याद्रिजोत्तमाः ॥ महा में प्रात्त नरक में ॥ हे हिजोनमों । मेतु न्तेयस्यके पातिकसंस और पुत्रों न पोत्रों उसीक्षण नाम हो ४६ ॥ उतनी ब्रह्म ब्रह्मधातक परिज्ञायत 

गोंको दुषनेवाला व चांडालका प्रभ खानेवाला भीर वेदोंका बेचनेवाला वे पांच बहाघाती है।। ५४॥ भीर जो बाहागों को बुलाकर यह कहताहै कि

संस्थाती न बाह्यर

वनादिक को द्गा

न परचात यह कहता है कि नहीं है वह भी ब्रह्मवाती कहागयाहै॥ ४४॥ और जिससे घर्मोको जानकर उसके लिये जो नैर करता है अषया जो

वह भी बहाबाती कहागया है।। १६ ॥ व हे बाहाओं ! जलाश्यमें जलको पीनेक जिये आयेह्ये गोवोंके यूथको जो मना करताहै वह भी बहाबाती ।। और मेतुका प्राप्त होकर व सब दोषसमूहों में छूटजातह व हे डिजोचमों। ब्रह्मघातियों के समान जो अन्य प्राग्नी है।। ५८॥ वे सब मेतुको ब्रान् इसमें सन्देह नहींहै और उपातनाको त्यागनेताला व द्वालको भोजनकरनेवाला ॥ १९॥ व मदिरापीनेवाला तथास्त्रीकासंसर्गी व वश्याके अझको कर मुक्त होजातेहैं श्रवमान करताहै इहा गयाहे ॥ प्र

· 5 · 4

पुत्रमायठिच तथैवचरज्ञस्वलाम् ॥ आतुभायामित्रभायां मद्यपांचपरक्षियम् ॥ ६६ ॥ हीनास्त्रयंचित्रवस्तां योभिग के स्नानसे नष्टपातकांबाले वे सब मुक्त होजातेहैं ॥ ६१ ॥ बीर जो ब्रन्य मनुष्य मदिराषीनेबाझे के बराबर हैं वे सेतु मैं स्नानसे मुक्होजाते हैं व कन्द, मुल्, फ्ल, बसों के॥ ६२॥ तथा दूष, चन्दन, क्षूर व सुषारी और शहद,घी, ताम्र, कांस व रहाबों के॥ ६३॥ चुरानेवाले सदेव सुवर्धाचार जानेने योग्य त्रको आकर सुक्त होजाते हैं इसमें मन्देह नहीं है॥ ६४॥ व है ब्राह्मणों | अन्य सब चार मेतुके स्नान से सब पापों से छूटजाते हैं इसमें विचार न 👯 ॥ और बहन व पतोह्न, रजस्वला, माईकी स्त्री, मित्रकी स्त्री व मिद्रापीनेवाली तथा पराई स्त्री ॥ ६६ ॥ व हीनजातिकी स्त्री श्रोर विश्वास कियेहुई तिपी के अनको भोजनकरनेबाला तथा जो पतितक अन्नमें तत्पर है ॥ ६० ॥ ये सब कर्मोंसे बाहर कियेहुये मिंद्राको पीनेबाल कहमाये हैं और सेतु वातकतुल्याये सन्तिचान्येहिजोत्तमाः ॥ ४८ ॥ तेसवेंसेतुमागत्य मुच्यन्तेनात्रसंश्यः ॥ श्रण्णा सेतुमेत्यतुतेसवें मुच्यन्तेदोषमञ्जयेः ॥ ब्रह्म त्रस्यमोजकः ॥ ४६ ॥ मुरापयोषित्संसर्गी गाष्पिकान्नाश्यनस्तथा ॥ गणान्नमोजकश्चेव पतितान्नरतश्चयः ॥ ६० ॥ मन् ४॥ अन्येचस्तेयिनःमर्वे मेतुस्नानेनबैद्धिजाः ।मिच्यन्तेसर्वपापेभ्यो नात्रकार्याविचारणा ॥ ६५ ॥ भगिनी ॥नां हद्राक्षाणांतथैनच ॥ ६३ ॥ चोरकास्तुपारिज्ञेया सुवर्णस्तियिनस्सदा ॥ तेसेतु चेत्रमागत्य सुच्यन्तेनात्रसं गात् ॥ कन्दमूलप्तानाञ्च कम्त्रीप्ट्वासमाम् ॥६२ ॥ पयश्चन्दनकप्रकम्काणांतयंबच् ॥ मध्वाज्य श्रयः॥ ६१ मेतुमिल्जन सानेताला व उगो ताम्रकास्य

गबरहै ने मब यहां सेतुरनानसे मुक्त होजातेहैं॥ ६६॥ हे बाझणो | ये श्रीर जो संसर्गी श्रन्य पातकी है ने भी बड़ेभारी भेतुरनान से मोजको पातेहैं ॥ रनेह में जाताहै सब कमी से बाहर कियाहुआ वह गुरुकी बारियान बेठनेवाला जानने योग्य है।। ६७।। हे जाहासो। ये श्रीर अन्य जो गुरुकी बारका दिवलोक में यज्ञके विना घृताची व मनकाषिकों में रतिकी कामनावाले लोग पापनाशक सेतुमें स्नानके लिये जातेहैं।। ७० ॥ सूर्य व श्रीमिको अन्य देवताब्रोंकी न उपासनाकर शुभको चाहनेवाला मनुष्य भाक्तिममत सेतु मैं स्नान करें ॥ ७१ ॥ हे डिओ । तिरु, भूमि, सुवर्गा, घान्य व चाबरू पै जानेशानेक ब न सेवनकर और ६२ ॥ हे जाइपणे क्रोंक समीय जो

प्रोक्तं सत्यमुक्तंद्वजात्तमाः॥ यःसम्पदंसमुद्दिस्य स्नातिसेतौनरोमुद्। ॥ ७६ ॥ ससम्पद्ममाप्रोति चिषुलां तिः ॥ ग्रुरुतल्पीसिविद्येयः सर्वक्षमिविहिष्कतः॥ ६७ ॥ एतेचान्येच्येसिनि ग्रुह्ततल्पगतुल्यकाः ॥ तेसवेच गच् ॥ अद्न्वेच्छन्तियेस्वर्गे स्नान्तुसेतौतुतेहिजाः ॥ ७२ ॥ उपवासेब्रेतैःऋत्स्नैरसंताप्यनिजांतनुम् ॥ ॥षिष्यःपुंसः स्नान्तुसेतौविम्नक्तिदे ॥ ७२ ॥ सेतुस्नानंमोत्तदंच मनःश्चाद्विप्रदंतथा ॥ जपाद्योमात्तर्यादाना ।सोपिच् ॥ ७२ ॥ सेतुस्तानंविशिष्टेहि पुराषोपरिष्ठाते ॥ श्रकामनाक्कतंस्नानं सेतौपापविनाशने ॥ ७५ ॥ मनुगास्यप्रान्मुरान्॥ शुमकामीजनःमेतौ कुर्यात्स्नानंसमित्तिकम्॥ ७१ ॥ तिलान्भूमिसुवर्षांच घान्यं सित्रमानेनबेद्विजाः ॥ ६= ॥ एतेमंमगिषोषिषा येचान्येसन्तिषापिनः ॥ सेत्रमानेनमहता तेषिमोचामबा ६॥ यागंतिनादेवलोके घृताचीमेनकादिमिः॥ संभोगकामिनोविप्राः स्नातुंसेतावघापहे॥७०॥ अनिष अपुनर्भन्दे विमुच्यन्ते तर्दुल्मेन स्वर्गामिता **च्य्र**तिराभा व्यर्षिविह जुयुः ॥ ६० चागाभ्रत

और पापनाशक मतुम अकामनामे कियाहुआ स्नाम ॥७४॥ अपुनर्जनम्मे देनेवाला कहागयाहै हे दिजोत्तम । यह सत्य कहागया श्रीर जा नर र ॥ भेतुमें रनान मोक्षको दुनेवाला तथा मनकी शुद्धिका इषिकहै और जप, होम तथा दान, यज्ञ व तपरयामे भी ॥ ७४ ॥ मेतुरनान पुराख्यों में वर्गको चाहत है वे मेतु में महाव ॥ ७२ ॥ श्रीर समस्त उषासा व बता से श्राने कारिर को सन्ताप कराकर भवर्गको चाइनवाले पुराय मुक्तियायक को न देकर जो स्व मतुमें नहांवें ॥ ७३ उत्तम पद्रा जाताहै

ाचाहिये ॥ ८२ ॥ और ब्रह्मकोक, वैकुराउ व शिवजी के स्थान केलास में जिनके स्मरण करनेकी इच्छा होत्रे वे सेतुतीर्थ में आदरसमेत स्नान युर्वेल, निरोगता, लदमी, बहुतरूप व गुसाब्यता और पारजानेवाले भंगोंसमेत चारोंबेदों के भी ॥ दशा सब शाह्यों की अधिगमनता व मच मंत्रों मेतु में हर्ष से नहाता है।। ७६॥ हे दिजोचमा । वह बहुत लह्मीको पाता है और बिद् पित्रजता के लिये मेतुमें नहाता है तो शुक्रिको पाता से आधिक कहागया है॥ ८१॥ ह डिजानमो ! इन्द्रादिकलोकोंक भोगों में जिनका रनेह गरीमान होते उनको रामजी से रचेहुये सतुतीर्थ से स्वर्ग में रतिके लिये नहाता है तो कुटुम्बियोंसमेत स्वर्गलोक में मनुष्य श्रप्तराओं से रतिको प्राप्त होताहै॥ ७८॥ श्रोर यदि मुक्तिदाबक सेतुमें निमनाभ्रों के फलको देनेवाला है ॥ द॰ ॥ श्रीर सब ब्रतोंसे अधिक पुर्च होता है व सब यज्ञोंसे उत्तम कहागवा श्रीर सब योगोंसे श्राधिक कहा य नहीताहै तो फिर आवृत्ति से रहित मुक्तिको पाताहै ॥ ७१ ॥ सेतुरनान से धर्म होताहै स्रोर सेतुरनान से पाप नाश होताहै व हे दिजोचमो ब्रेनाधिकंषुण्यं सर्वयज्ञोत्तरंस्मृतम् ॥ सर्वयोगाधिकंप्रोक्तं सर्वतीर्थाधिकंस्मृतम् ॥ ८१ ॥ इन्द्रादिलोकभोगेषु रागोयेषां प्रवर्तते ॥ स्नातव्यंतीहिजश्रेष्ठाः सेतीरामकृतेमकृत् ॥ ८२ ॥ब्रह्मलोकेचवैकुएठे कैलासिपिशिवालये ॥ रन्तुमिच्छाभवे खेषां तेसेतीस्नान्तुसादरम् ॥ ८३ ॥ श्रायुरारोग्यसम्पत्तिमतिरूपग्रुषाब्यताम् ॥ चतुर्षांमिषेवेदानां साङ्गानांपरगा :४॥ सर्वेशास्त्राधिगन्तृत्वं सर्वमन्त्रेष्वभिज्ञताम्॥ममुद्दिश्यतुयःस्नायात्मेतोसर्वार्षासिद्धिदे ॥ =४ ॥ तत्त सिंदिमवाप्रोति सत्यंस्यान्नात्रसंत्याः॥ दारिद्यान्नरकाचेच विस्यन्तिमनुजाभुवि॥ ८६ ॥ स्नानंकुर्नन्तुतेमवे राम ते स्वर्गलोकेपरीजनैः ॥ ७८ ॥ मुक्त्यर्थयदिचस्नायात्मेतौम्राक्तिप्रदायिनि ॥ तदामुक्तिमनाप्रोति पुनराब् (॥७६ ॥ मेतुस्नानेनधर्मःस्यात्मेतुस्नानाद्घच्यः ॥ मेतुस्नानांद्रजश्रेष्ठाः सबकामफ्लप्रदम् ॥ =० ॥ सब ॥ शुक्कर्णस्नातिचेत्मेतौ तदाशुद्धिमवाप्तुयात् ॥ ७७ ॥ रत्यर्षयदिचस्नायादप्तगोभिनेगोदिवि ॥ तदा दिज्युक्तवाः। रतिमवाग्रोति तिवजिताम्। मिनाम्॥ = सम्पत्तिको उद्शक्र है।।७७॥ ओर यदि गया है व सब तीयों एकबार स्मान करना मुक्ति के ज़िये मनुष करें ॥ दश । श्रीर श्रा मेतु में रनान सब 

W

में अभिज्ञा को उहेशकर जो सब अथों के सिद्धिदायक सेतुमें नहाताहै। व्या ॥ वह उस उस सिद्धिको प्राप्त होताहै यह सत्यहै इसमें सन्देह नहीं है और जो मनुष्य

नरक से डरतेहैं॥ ८६॥ वे मब मुक्तिदायक रामसेतु में रनानकर श्रीर श्रदामहित व श्रदारित भी मनुष्य ॥ ८७ ॥ सेतुमें रनानकर इसकोक व । भागी नहीं होता है और मेतुरनान से सबोंका पापसमुह माख होजाताहै ॥ द्या । और धमेकी राशि बढ़नीहै जैसे कि शुक्काक्ष में चन्द्रमा बढ़ता, । के भी रत्न ममुद्रमें बढ़ने हैं ॥ देह ॥ वैसेही हे बाहाखी ! सेतु में रनान से पुराय बढ़ते हैं व जैसे संसार में कामधेतु सब कामनाओं को देतीहै॥ • ॥ व जैसे चिन्तामांबा पुरुषों के मनोरबोंको वेती है और जैसे करपबुक्ष पुक्षोंके मनोरय को देता है ॥ ६३ ॥ वैसेही सेतुरनान मनुष्यों के सब मनोरबों को देता है जैसे अनेकमाति

यात्कथाञ्चेद्षिमानवः ॥ यःसेतुंगच्छतःधुंसो धनंबाघान्यमेववा ॥ ६६ ॥ दत्त्वावझादिकंवापि प्रवर्तयति हरे ॥ अद्यामहितोमर्यः अद्यारहितोषिवा॥ ⊏७ ॥ इहत्बोकेष्रताषि सेत्रुस्नायीनद्वःस्नमाक् ॥ सेत्रुस्नाने नमवेषां नर्यतेपाष्मञ्चयः ॥==॥बद्देनेधर्मराशिश्च शुक्कपचेययाश्यशी ॥ यथाग्नानिबर्दन्ते समुद्रेविविधान्यपि ॥ पुरएयातिक्द्रन्ते मेतुस्नानेनवैद्दिजाः ॥ कामघेतुर्यथालोके सर्वान्कामान्प्रयच्छति ॥ ६० ॥ चिन्तामणियं थादंबात्युरुषणांमनोरथान् ॥ यथामरतरुदंबात्युरुषाणामभीप्मितम् ॥ ६१ ॥ मेतुरनानंतथानृणां सर्वाभीष्टान्प्रदा स्यति ॥ अश्रकःमेतुयात्रायां दारिद्रयेणचमानवः ॥६२ ॥याच्यित्वायनंशिष्ठात मेनोप्तनानंगमणान्तेन ॥मेनप्तनान |दातासमञ्जुते ॥ ६३ ॥ तथाप्रांतेगृहीतापि प्राप्नोत्यांवेकलंफलम् ॥ मेत्र्यात्रांममुद्दिश्य गुक्कीयाद्राह्माषा ९४ ॥ चत्रियाद्षिगृद्धीयात्रद्ध्व्रशिक्षाषायदि ॥वैश्याद्याप्रांतेगृह्णीयात्रप्रच्द्रन्तिचेन्त्रपाः ॥ ६५ ॥ ग्रुद्रा मंषुएयं तत्र सेतानिम्नि दह ॥ तथा त्रप्रात्रम् इनम् ॥ 

कारण जो मनुष्य मेतुयात्रा में श्रममधे होवे ॥ १२ ॥ यह उत्तमजनमें बन को मांगकर मेतु में रनानकर और उपविषय ने दाता मेतुरनान के म-ति है। ९३॥ वैमेही दानदेनवाला भी उत्तम फलको प्राप्तहोता है मेतुयात्रा को उद्शाकर बाह्यमा से घन को लेवे।। ६८॥ श्रीर यदि बाह्ममा न देव प्रहेश करे व यदि क्रतिय न देवें तो वैश्य से भी षनको होवे ॥ ६५ ॥ और मनुष्य किसीतरह स भी शूद्र ने न होवे श्रीर जो मनुष्य सेतुको जाते मान युण्य को भोग है और दरिद्रताके वात्रय से भी

57 . • 42

और में मेतुको जाऊगा इमकाग् जो मनुष्य धनको लेकर लोममे सेतुको नहीं जाता है जसको ब्रह्मघाती कहते हैं ॥ २ ॥ श्रीर मुम्पन्न भी जो मनुष्य लोभ ये दि। दिकी नाई यदि मांगै तो उनको विद्यान् चोर कहतेहैं॥ १॥ और जिस किमी भी उपायमे मनुष्य हर्ष से सेतुको जाबै व अश्राक्त मनुष्य दक्षिण। षा घान्न ॥ १६ ॥ और वस्तादिक को भी देकर प्रवृत्त कराताहै वह झश्वमेधादिक यज्ञां के अति उत्तम फलको प्राप्त होता है ॥ ६७ ॥ और वारों फलको पाताहै ब तुलापुरषमुख्य के दानके फलको पाता है ॥ ६८ ॥ भीर ब्रह्महत्यादिक पापाँका नाश होताहै इसमें मन्देह नहीं है बहुत कहने कामनाओं को मोगता है।। ६६ ॥ इतिप्रकार दान केनेवाला भी उसी के समान फलको भोगता है व सेतुयात्रा के लिये मांगतेहुँय मतुष्यको दान ति। । । • • ॥ श्रीर मेतुको जाइय मैं तुमको घन द्गा ऐसा लुमाकर पश्चात जो नहीं है ऐसा कहताहै उसको विद्यान्लोग बहाघाती कहते हैं ॥ ॥ रः॥नयातिमतुंलोमेन तम≀ड्रब्रह्मघातकम् ॥२॥ लोमेनसेत्यात्राथं सम्पन्नोपिदरिद्वत्॥मानवोयदियाचेत तमाहुःस्ते ा येनकेनाष्युपायेन सेतुंगच्छेन्नरोसुदा॥ अश्कातिदिचिषांदर्गा गमयेदादिजोत्तमम् ॥ ४ ॥ याचित्वाय ज्ञकर्षो यथादोषोनिविद्यते॥ याचित्वामेतुयात्रायां तथादोषोनिविद्यते ॥ ५ ॥ याचित्वाष्यन्यतोद्रव्यं मेत्रुस्नानेप्रवर्ते ज्ञानेनमोक्षमामियान्तिक्रनेयुगेतु त्रेतायुगेयजनमेविमुक्तिदायि ॥ श्रेष्ठंतथान्ययुगयोरिषदानमाहुः सवत्र मितिप्रलोभ्ययः ॥ पश्चात्रास्तीतिचत्र्यात्तमाहुत्रेह्मघातकम् ॥ १ ॥ गमिष्येसेत्रमितिवे योग्रहीत्याघनंन सोइनमेघादियज्ञानां फलमाप्रोत्यनुत्तमम्॥ ६७॥ चतुषांमापिवेदानां पारायषफ्लंक्मेत् ॥ तुलापुरुष निस्यफ्तलमञ्जुते ॥ ६८ ॥ ब्रह्महत्यादिपाषानां नाशःस्यान्नात्रसंश्यः ॥ बह्ननांकप्रलापेन सर्वोन्कामान्स ९॥ एवंप्रतिगृहीतापि तत्तुल्यफुलमञ्जुते॥ याचतःसेतुयात्राथै नप्रतिप्रहकल्मष्म्॥ १००॥ सेतुंगच्छ्घ मञ्जुते ॥ ९ नंतहं दास्या येत ॥६॥ हुय पुरुष को घम ह वेदांके भी पारायण में सेतुयात्रा के लि केनेका पाप नहीं ह यिनम्बुधाः में क्या है यह सब माननः ॥

स्तान में प्रबुच करावे ॥ ६ ॥ सत्युग में मनुष्य झान से मोझ को प्राप्त होते हैं और त्रेतायुग में यज्ञ करना ही मुक्तिका देनेवाला है वैसेही अन्य

को यात्रा करात्र ॥ अमे मांगकर यज्ञ करने में दोष नहीं होता है वैमेही मांगकर मेतुकी यात्रामें दोष नहीं होताहै ॥ ५ ॥ श्रीर अन्य से द्रव्य

को देकर द्विजात्तम को मांगकर सेतु के युगोंने याने द्वापर व कलियुग में दानको श्रेष्ठ कहते हैं आर संतुम स्नान सब युगा न मधुण्या का जठह ॥ १०० ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ । ।। ७ ॥ ।। ।। ७ ॥ ॥ ७ ॥ ।। ।। ७ ॥ ।। ।। ७ ॥ ।। ।। ७ ॥ ।। ० ॥ ।। ।। ० ॥ ।। ।। ० ॥ ।। ० ॥ विश्वायोगोंने सहामानी मेता । ।। विश्वायोगोंने सहामानी मेता । ।। विश्वायोगोंने सहामानी मेता हैं ।। ।। विश्वायोगोंने ।। ।। विश्वायोगोंने ।। विश्वायोगों

ऋषय ऊचुः ॥ कथंमुतमहाभाग रिमणाक्किष्टकर्मणा ॥ सेतुर्वेद्धोनदीनाथे ह्याप्येवरुणालये ॥ १ ॥ सेतीवक्तिती य्रीन गन्धमादनपर्वते ॥ एतन्नःश्रद्धयानानां ब्रहिपौराणिकोत्तम ॥ २ ॥ श्रीमूत उवाच ॥ रामेणहियथासेतु निवदो । वरुमणसं वरुणालये ॥ तदहंसंप्रवर्ष्ट्यामि युष्माकंमुनिष्ठङ्गवाः ॥ ३ ॥ श्राज्ञयाहिपितूरामो न्यवसद्यद्दकानने ॥ सीतालक्ष्मणसं युक्तः पञ्चवन्द्र्यांममाहितः ॥ ४ ॥ तिमिनिवस्तरत्तस्य राघवस्यमहात्मनः ॥ रावणेनहृतामार्था मारीवच्द्र्यनादि अपनेतायी रामोद्श्यात्मजः ॥ प्रमातीरेजगामाती श्रोकमोहसमन्वितः ॥ ६ ॥ दृष्ट्यान्या नरंतत्र किनिप्राचितः ॥ ७ ॥ श्रादितःस्वर्यह्यान्तं तस्मैप्रोवाचत । हिन्होनराषाम् ॥ १०७ ॥ इति श्रीस्कन्द्युराषोसेतुमाहात्म्येप्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ सेत्विमिषवो 

तानकी जी को मारीच के छलमे रायण ने हरिलया ॥ ४ ॥ और वन में स्त्री को डूंहतेह्ये ये दस्रथ के पुत्र श्रीरामजी शोक व मोहस मंयुत होकर ाये॥ ६ ॥ और दशायसूतु श्रीरामचन्द्रजीने वहां किसी वानरको देखा दूसके अनन्तर वानर ने श्रीरामजीसे छूछा कि आप कीनह ॥ ७ ॥ श्रीरामजी ।त श्रीरामचन्द्रजीने साबधान होकर दंडकबन में पंचवटी में निवास किया है॥ ४॥ व हे बाहागों। उसवनमें निवास करतेहुये उनमहात्मा कहिये ॥ र ॥ श्री से सीताल्ड्मण्यमिर श्रीरामजीकी स्री ज प्पासरक किनारे र

स्तजी बोले कि हे मुनिष्रेष्ठो ! जिसप्रकार श्रीरामचन्द्रजीने समुद्र में सेतुको बांधा है उसको में तुमलोगों से कहताहूं ॥ ३ ॥ कि पिताकी आज्ञा

ाक्ती नरेड्वरकगीड्वरो ॥ १३ ॥ आमातेब्राह्मणश्रेष्ठा ऋष्यमूकभिरोतथा ॥ सुप्रीवप्रत्ययार्थेच दुन्दुमेःका

१४ ॥ पादाङ्घेनिचिचेप राघवोबह्योजनम् ॥ सप्ततालाविनिभिन्ना राघवेणमहात्मना ॥ १५ ॥ ततः प्रीत

यमाशुत्रे ॥

द्रिक्सियायु

नहीं है॥ १६॥ जिसलिये मैंने बड़े पराज्ञमी आपकी मित्र पाबाहै उसकारण में लंकेश शवणको मारकर नुम्हारी भी को खाऊगा ॥१७॥ तदनन्तर ऋषिश्रष्टों। ऋष्यमुक्पवंत पै व दोनों शियत हुमें श्रीर सुग्नीव के विश्वान के विश्वान हों हुडिंभिके शारीर को श्रीष्ठी ॥ ९४ ॥ श्रीरामजीने पांवके शंगूठेने बहुत योजन फॅक राघवजी ने सातताल बुक्तिको भेदन किया ॥ १४ ॥ तदनन्तर प्रमन्नमन्त्राले बीर सुप्रीवजीने शीरामकी से कहा कि हे राघव ! सुभाको इन्द्रादिक किर लानेकी प्रतिज्ञा किया ॥ १२ ॥ यही प्रतिज्ञाकर परस्पर निर्वासकर नरेश ( श्रीरामचन्द्र ) श्रीर कपीश ( सुप्रीय ) जी बड़े हर्षमें संयुत्त हुये ॥ १३ ॥ व हे गुप्रीवोराममब्रवीत् ॥ इन्द्रादिदेवताभ्योपि नास्तिराघवमेस्यम् ॥ १६ ॥ भवान्मित्रमयालब्धं यस्माद्ति अहंलाङ्केर्वाहत्वा भागमानियितास्मिते ॥ १७ ॥ ततःसुपीषसहितो रामचन्द्रोमहाबेलः ॥ सलक्ष्मणो द्वताओं से भी डर मनावीरः इ प्रक्रिमः

रंमगुमहित महाबळवान् रामचन्द्रजी बाव्हि से पालित किष्किम्पापुरी को बीघ्रहो गये ॥ १८ ॥ तदनन्तर सुप्रीव बाजिके आनेकी इच्छा मे गरक हिं क गर्जनको न महतेहुये उसवालिने ॥ ११ ॥ रनिवाससे निकलकर छोटे भाई से उसने युद्ध किया भीर बालि के धूमा के प्रहारसे मारेहुये बहुत सुमीन सीघडी वहां निकल गये नहां कि महाब्लावान् रामजींचे तदनन्तर महाभुज श्रीरामजीने सुप्रीवक गलेंसे ॥ २१॥ लतारूपी चिह्नको बांध-कर उससमच युद्ध मेरासा किया और फिर सुप्रीय ने गर्जनसे बालिको बुलाकर ॥ २१ ॥ शीरामजी की प्रेरासासे उसबालि के साथ बाहुयुद्ध किया तद्वनतर कुंठ पु • सिंगीयसमेत व लहमण् श्रीर अपने छोटे माई के भे ती निकला। २०॥ कर उसम

। हे बाहाकी। जाम्बतान् और नतादिक श्रम्य बानरोंने पीछे गमन किबेजातेहुंबे ये रामजी आभिजित मुह्त में ॥ १८ ॥ धनिकभोनिक देहीको न रि. गुर् सुरुष वानगें के मध्यमें प्राप्त समयवाले इस्वक्तको सुप्रीकादिकों में कहा कि इसमप्रद के नांघने में आपतांगों का क्या उपाय है ॥ ३४ । ३५ ॥ ॥ और उदारमनवाले प्रीरामचस्द्र जीने उन विभीषणको स्वागत ने प्रहण निया व सुप्रीयको यह यांका हुई कि यह चर (मेदिहा दून) है ॥ ३१ ॥ ान समुद्र कहीं बड़वानल से खाकान्त व फनवान् और बहुत भवंकर है।। ३७॥ ध्रार बड़ेभागी पवनसे सींबेहुये भीना भेषांसे संयुत्त तथा प्रसंब कर महेन्द्रप्रति गये तद्नन्तर चक्रनीर्धको जाकर उस्तममय उन्होंने निवास किया॥ १६॥ और बहीषर वे राष्ट्रोत रावण के भाई धर्मात्मा विभाषण्यी चार मंत्रियो अभिषेक किया और सुर्यटुत्र सुर्यायक समान अष्ठभंत्री किया ॥ ३३ ॥ व चत्रतीर्थ को प्राप्त होकर रघनन्द्रन जी निवास किया और विचार्र हु । उसविभीषण की चेष्टाओं से व भक्तिमति उन उत्तम चिरित्रों से इनको आदुष्टही जानकर तदननतर ष्नम किया ॥ ३१ ॥ व सक् शक्षिनी के राउष सेना व ममुद्र भी दुस्तर है और चंचल लंडरियों से संयुत यहममुद्र है और नील बानर है।। ३६ ॥ व उठ रेहुये महाय अप महामकर क क्ली भिजितिहजाः ॥ २८ ॥ विलब्ध्यतिविधान्देशान्महेन्द्रंपर्वतंययौ ॥ चक्कतीर्थतनोगत्या निर्वासमकरोत्तरा ॥ २६ ॥ तत्रैयतुसंधर्मात्मा समागच्छद्विनीषणः ॥ भातावेराक्षमेन्द्रस्य चतुर्भिःसचिवेःसह ॥ ३० ॥ प्रातेजग्राहगमस्ते स्वाग तेनमहामनाः ॥ मुग्रीवस्यतुश्वद्वाद्वाष्टिर्धात्यिषिःस्याद्यन्तिते ॥ ३९ ॥ राघवस्तस्यचेष्टानिः सस्यक्भुचरितेहितेः॥ श्र प्रकालमिदंनचः ॥ उपायःकोनुमनतामित्सागरलङ्गने ॥ ३५ ॥ इयंचमहतीमना मागर्थागिद्धस्तरः ॥ हुष्ट में नहिन्द्रेय ततएनमपुजयत् ॥ ३२ ॥ सर्वराच्तराज्येतमभ्यपिश्चद्रिमीषणम् ॥ चक्रेचमन्त्रिप्तरं सहशंरिम्तु चक्रती गैसमासाद्य निवसद्युतन्द्तः॥ विन्तयत्राघवःश्रीमान्सुगीवादीनभाषत्॥ ३४ ॥ मध्येवान्स् अस्मोराशिरयंनीलश्रञ्जले सिमसमाकुत्तः ॥ ३६ ॥ उद्यन्मत्स्योमहानक्याङ्वशुक्तिममकुत्तः ॥ किचिरोवानलाका न्तः फैनवानितिमीषणः॥ ३७॥ प्रकृष्पवनाङ्ग्रष्टनीत्तमेष्ट्ममनिक्तः ॥ फ्रुय्राम्मोध्रारावः मारवानानताब्दतः ॥ य्ना कर पहेन्द्रपतितोत ।
कर पहेन्द्रपतितोत ।
कर पहेन्द्रपतिति ।
कर पतिनाति ।
कर पतिनाति ।
कर्मानां प्राप्ति । कीर श्रीराष्ट्रकारि ने तया श्रीक्रेश में मंत्र

सके कामन शम्यवाद कीर सारास्ताद व पनन से उद्दत है। १२ । । वह पराक्री बातों की सेनाकों से सिहेले हम पक की बाजन जी है का सम से बाज अपारा की हो तिस्ता का समाय की बाजन जी है का सम की बाजन की हम कि की सम की सारास्ता की हम तिस्ता का अपाराहित हमलोग कर से जी जानन की हम की सारास्ता की हम तिस्ता का अपाराहित हमलोग कर से जी जान की सारास्ता की हम तिस्ता का अपाराहित हमलोग कर से तिस्ता का अपाराहित हमलोग के तिस्ता के तिस्त के हम के सम्म में अपाराहित हमलोग का को साराम की सारास्ता की हम तिस्ता की स्वता की हम तिस्ता की सारास्ता की सारास्ता हम तिस्ता की सारास्ता की सारास सारास्ता की सारास्ता की

बोने पे नियम से सोतेहुये मावधान रामचन्द्रजीकी तीन रातें ब्यतीत होगई॥ १९॥ वहां तीन रात बसेहुये धर्ममें तरपर व नीतिको जाननेवाल गमचन्द्रजी ने उत्तममय मार्ग की मिद्रिके लिय ममुद्रकी उपामना किया॥६०॥ व उमतमय मन्द्र समुद्र ने श्रीरामजी को मार्ग नहीं दिखलाया पत्रित्र रामजीसे ल्समण्जी से यह बोले कि आज मेर बाणोंसे कटेडुये मकरों से वरुणालय समुद्रको ॥ ६३॥ में हे सीमित्र ! दाणभर में निरुद्धजल करूंगा शंख वयायोग्य प्रजित भी हुमा॥ ६१॥ तथापि ममुद्र श्रीर मजी को अपनाको नहीं दिखाता या तद्नन्तर समुद्र के लिये कोधिन व अरुणळोचनोत्राले श्रीरामजी ॥ ६२॥ पुष्टभी में कुशोंके वि सभीपड़ी बर्तमान 

मानयसीमित्रे शुगंश्राशीनिषोपमान् ॥ सागरंशोपिष्ट्यामि पद्भयांयान्तुष्ठतङ्गमाः ॥६७ ॥ एनंहाक्कितम उपास्तेस्मतदारामः मागंमागंमिद्ये ॥ ६०॥ नचद्श्यतेमन्दस्तदारामस्यमागरः ॥ प्रयतेनापिरामेष यथाहे मपिषुजितः॥६१॥तथापिमागरोरामं नद्श्यातिचात्मनः॥ समुद्रायततःकुद्धो रामोरक्तान्तलोचनः ॥ ६२॥ समीपव तिनंचेदं लक्ष्मणंप्रत्यभापन ॥ अद्यमहाणानिभिन्नैमंकरैवहषाल्यम् ॥ ६३ ॥ निहद्दतोयंसोमित्रे करिष्यामिन्नणाद् ह्यशुक्तिजालंहि समीनमकर्शनैः ॥ ६४ ॥ श्रयबाणैरमोषास्त्रैनीरिधिपरिशोषये ॥ चमयाहिसमायुक्तं ग्लियः॥ ६५॥ अममर्थविजानाति धिक्चमामीहशेजने ॥ नदश्यतिमाम्नामे सागगेरूपमात्मनः॥ मिसमाकुलम् ॥ निमेयोदंकरिष्यामि सायकैर्तणालयम् ॥ ६८ ॥ महाण्वंनोमयिष्ये महादानगमक मिहीतले ॥ नियमादप्रमतस्य निशास्तिमोतिचक्तः ॥ ४६ ॥ सत्रिरात्रोपितस्तत्र नयज्ञीयमंतर्गरः ॥ कुशास्ते लें यदि महस्रो मामयमक ६६॥ चाप हम् ॥ मश

समुद्र को मुखाउँगा और बानर परों से चलेआई ॥ ६७ ॥ हजारों लहारबोंसे संयुत इससमुद्रकों में बागों से उस्लेघितमर्थाई व मर्थावार इस ऐने मनुष्य में श्वमाको धिकार है ममुद्र प्रियत्रचन से अपने रूपको मुम्मको नहीं दिखाता है ॥ ६६ ॥ हे मीमत्रे । धनुष व मपीके मधान और मझिलियों व मगरोसमेत ममुद्रकी भाज में बीरे से सफल बाजों से मुखाऊंगा क्योंकि यहसमुद्र बमा से मंयुत मुफ्तको ॥ ६४ । ६४ ॥ न शुक्तिममूहोसभेत मानों को उन्हरें में असमयं जानता है

डीमकरा में मंयुत तथा बड़ीआरी खड़िरियामें युक्त व महावाननाम संयुत महामागर का है जामित करूंगा ॥ ६६ ॥ एमा कहकर को घन विकल्सी- कि में कि मान जल में पैठम थे। ७२ ॥ तदनन्तर हे बाधायों | इरा व कांपताहुआ अनम्परास्य समुद्र हाथोंको जोड़कर आपड़ी से उठा ॥ ७३ ॥ और मोक्षपद को झाथ में किये प्रीराम भी त्रेपुरायनाश्चाक शिवजीकी नाई दुर्द्ध हुये॥ ७० ॥ कोषसे धनुषको खींचकर व बाली से संसारको जैपाकर उद्य बाखीको कोड़ा जैसे कि त्रिपुरों से महादेवजी ने कोड़ा था।। ७१ ॥ और ओसर्यकर ने प्रकाशित बाख थे व दशो दिशाओं का प्रकाशित करतेहरें गरित दानकों Ser. || 54 || H श्रीसमजीने वैमेशी च्नांबाहे न धनुष से संयुत्त समुद्र के 

रणम् ॥ तृष्टावराघभित्रो भूत्वाश्राब्दैमेनोरमैः ॥ ७४ ॥ समुद्र उवाच ॥ नमामितेराघवपादपङ्कनं मीतापतेसीस्थद् पादमेविनाम् ॥ नमामितेगौतमदारमोच्दं श्रीपादरेणुमुरहन्दमेव्यम् ॥ ७५ ॥ मुन्दप्रियादेहविदारिणेनमो नमोस्त तेकोशिक्यागर्जिए ॥ नमोमहादेवश्रामभे देने नमोनमोराक्षसमञ्जनाशिने ॥ ७६ ॥ रामरामनमस्यामि भक्ता दीप्तबाषास्त्रयेघोग् मामयन्तोदिशोदश् ॥ प्राविश्नन्वारिषेस्तायं द्वप्रदानवसङ्कलम् ॥ ७२ ॥ ममुद्रम्तुत |मकरनकः व्यं महावी विममाकुलम् ॥ ६६॥ एवमुक्तापकुष्पाषिः कोधप्यांकुनेन्षाः ॥ रामोनभूनदुधं ायाशियः ॥ ७० ॥ आकृष्यचापंकोपेन कम्पयित्वाश्रोजैगत् ॥ सुमोचिविशिखानुगांस्रिपुरेषुयथाम मानःकृताञ्जालः॥ अनन्यश्राणांविप्राःपातालात्स्वयम्ग्रांभतः॥ ७३॥ श्रारण्राष्व्ममेजे कैवल्यपदका तासीतो नेप षित्रियुग्धाय नः॥७३॥ लम् ॥ महा

पत, राघव ! में तुम्हार चाण्यक्षमळ को प्रणाम करताहू और सुरम्भामें सबने योग्य तथा गौतमकी खोका मोक्षदेनेवाली तुम्हारी श्रीचन्याधु हे है ॥ ७४ ॥ य सुन्दकी स्त्री के श्रीरको विदारश्वकरनेवाले के लिये नमरकार है व विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करनेवाले तुरहारे लिये प्रशामहै व ताइनेवालक लिये प्रणाम है व राष्ट्रतिक मणाँको माश्नेवालक किये नक्तकार्षे ॥ ७९ ॥ हे राम, हे राम । मक्तों क मनारथको देनेवाल की में की जागा को भजता भया और बाह्यता होकर उसने मनोहर शब्दोंसे श्रीरामजी की ग्तुति किया॥ ७४ ॥ ममुद्र बोला कि हे चग्गोमेवकों को महादेनके धनुष की सु उद्नेवाले, भीता का में प्रमास करत के कारण राघनजी

कि हे राम जी ! सावधान होनेहुये तुम सुनो और सुनकर कर्नेध्यता को काजिये कि याद सेनासमत जानकी इच्छावाले तुम्हारी आज्ञा से में कितिप्रकार उत्माद नहीं करताहूं इमलिये तुम्हारी सेना के उतारने में में सहायताकरूंगा ॥ ८२ ॥ यह कहतेहुचे नदीपति समुद्र से रामजीने कहा कि सेनासभेत में रावण से पालित लंकापुरी को जाऊंगा ॥ दर ॥ इसिन्निये इससमय मेर उत्तरमें किये तुम शोषको प्राप्त होयो एसा कहेहुये बरुणाल्य समुद्रने किर उन रामचन्द्रजी आन्य भी घतुष के बस से सुमाको हमीही आजा हेरींग जीर तुरहारी सेमा के उतारने के लिये में फ्रान्य उपायको कहताहू ॥ दर ॥ कि ह काकुराण हे महासुज ! शाक्षा में आयेहुये मेरी रक्षा कीजिये।। ७८ ॥ हे नुपन्द्र ! कीपकी संहार कीजिये व हे क्वालय ! क्षमा कीजिये हे रघुद्ध है | पृष्टरी, जा व ज्ञानिये॥ ७६॥ परमेष्ठी ब्रह्माकरके जिस स्वभाववाले रचेगवह उसी स्वभाववाले व बरीमान हैं और मेरा स्वभाव गहराई है।। ८०॥ और गाथ च्चताओं कार्बको करनेकी इच्जासे रचुनंशामें पैदाहुये ॥ ७७ ॥ आदि मन्तिसे गहित व मोक्षदायक नारायण्य व अन्युत शिवजीको में प्रयास करता ) विकार होगा इसको में सत्य कहताहूं है रघुद्रह ! लोभ, काम,भय व भनुराग से भी॥ ८९ ॥ मैं बंश में उपजेहुये गुणको त्याग करने के लिये मामेवंघनुषांबलात् ॥ उपायमन्यंबक्ष्यामि तर्षाार्थंबलस्यते॥ =६॥ अस्तिद्यत्रनतोनाम वानरःशिष्पि भनेद्वाघएतत्सरंगव्दाम्यहम् ॥ टोमात्कामाद्भयाद्वापि रागाद्वापिग्बुद्ध ॥ ८१ ॥ नवंश्राजंग्रणंहातुमुत्सहेहंकथन्न न ॥ तत्करियेचमाहारयं सेनायास्तरणेतन ॥ ८२ ॥ इत्युक्तवन्तंजलिधं रामोवादीन्नदीपतिम् ॥ समैन्योहंगमिष्या मि टक्कारावणगालिताम् ॥ ८३ ॥ तच्ब्रोषमुप्याहित्वं तरणार्थममाधुना ॥ इत्युक्तस्तंपुनःप्राह राघवंवरुणालयः ॥ रचमांश्रारणागतम् ॥ ७= ॥ कोपंसंहरराजेन्द्र चमस्वक्रणात्वय ॥ भूमिर्वातोवियचापो ज्योतींपिचरघ ॥ यत्स्वभावानिसृष्टानि ब्रह्मणापरमष्टिना ॥ वतन्तेतत्स्वभावानि स्वभावमिह्यमाधता ॥ ८० ॥ विकारस्तु ुष्नानहितोराम श्रुत्वाकतंत्र्यमाचर् ॥ यद्याज्ञयतिश्रोष्यामि समैन्यस्ययियामतः ॥ ८५ ॥ अन्येष्याज्ञाप यनम् ॥ अवतीर्षारघुक्तले देवकार्यनिकीष्या ॥ ७७ ॥ नारायणमनाद्यन्तं मोचदंशिवमच्युतम् ॥ रामरा ८४॥ श्रुष्ण विष्यनित म प्यन, आकारा, जल (गइराई न होना) स्त्रमात्रं ॥ प्रधा वो ममहाबाह नामिष्टदा हें है राम, है राम, में कहा ॥ दश द्रह = ७६

विरवसमी का पुत्र मसनामक बतावास् वानर शिक्षियों मे सन्मत है ॥ ८०॥ वह जिसे काठ, तृण व पत्यर को मुक्त में प्रकेगा उस सबना है। कि भा॰

करात. स्था के सामें तथा विस्तक्षी का प्रत मसमागक बसवाय वाकर शिक्षियों से सम्पत्त के कार के विस्त का प्रत के समझ के अत्तकात की भार का मक्ष्य के समका के का मक्ष्य के समका के का मक्ष्य के समकार के अत्तकात की भार का मक्ष्य के समका के का मक्ष्य के समका के का के का मक्ष्य के समका के का कि महान के समका के स

नलनामक वानरेन्द्र से बनवाया रामचन्द्रजी से बनवायेहुये सेतुको आप होकर ॥ ९६ । १७ ॥ सब पातको मनुष्य सब पातकोंसे बुरजाते हैं। होमसे उसप्रकार शिवजी नहीं प्रमन्न होते हैं ॥ १८ ॥ जिसप्रकार कि शिवजी सेतु में रनानहीं से प्रमन्न होतेहैं जिसप्रकार सर्वनागयणके तेज् ति पापनाश्यक व पत्रित्र मेतुको प्रारंभ किया है वहां नाम से दभश्यन ऐसा वह स्रोकोंन परवात प्रतिद्ध हुआ।। १॥ हे जाहासा | मैने इस नहीं विद्यमान है ॥ १६ ॥ वैसेही संतुम्मान के समान कहीं रनान नहीं है वह सेतुका मूल है जहां कि श्रोरामजीने लंका के जाने की इच्छा के समान अन्य तेज वत, दान,तप्त्या व से॥ ३००॥ बानस को विश्वकर्माक पुड

मेतुमज्जनमात्रेषा यथातुष्यतिशृद्धाः॥ नतुल्यंनिचतेतेजो यथासौरेषातेजसा॥ ६६ ॥ मेतुस्नानेनच यनेक्जाः॥ २॥ नमंख्यात्रामघेयंवा शेषोगणायितुंक्षमः ॥ किंत्वहंप्रबंगिस्यस तत्रतीर्थानिकानिचित् ॥ ३ ॥ चतुर्भिशतितीर्थानि मन्तिसेतौप्रधानतः ॥ प्रथमंचक्रतीर्थंस्याहेताल्बरदन्ततः ॥ ४ ॥ ततःपापिबनाशाष्ट्यं ती र्थेलोकेषु विश्वतम् ॥ तत्तम्मीतासरःषुण्यं ततोमङ्गलतीर्थकम् ॥ ५ ॥ तत्तम्मकलपापन्नी नाम्नाचाम्तवापिका ॥ ब्रह्मङ् गंविद्यतेक चित् ॥ तत्मेतुमूळेलङ्गाया यत्रामोयियासया ॥ १०० ॥ वानरैस्मेतुमारेमे पुरायंपापप्र<del>ब</del>ाशन मासाद्य रामचन्द्रेणकारितम् ॥ ६७ ॥ सर्वपातिकनोमत्यां मुच्यन्तेसर्वपातकैः ॥ ज्ञतदानतपोहोमैनंतथात्रष्यतिशि [यनंनाम्ना पश्राह्मोकेषुविश्वतम् ॥ १ ॥ एवम्कंमयाविप्रास्ममुद्रेमेतुबन्धनम् ॥ श्रत्रतीर्थान्यनेकानि स ये ततःकु एटंहनू मतः ॥ ६ ॥ आगस्त्यंहिततस्तीर्थं रामतीर्थमतः परम् ॥ ततो लक्ष्मणनिर्थः स्याज्ञटाती तथा नतुरुर न्तिपुर्यान वः । ६८ ।

पित्र सीतासर उसके उपरान्त मंगलतीथ है ॥ ४ ॥ सद्गनन्तर सद्भाषमी नाम में अमृत्रवापिका है तद्नन्तर ब्रह्मकुएड उसके उपरान्त के कुछ तीयों को कहताहू ॥ ३ ॥ कि सेतु में मुख्य चौबीस तीर्ष है पहला चकतीं ब तदनन्तर बताजबरद्तीय ॥ ४ ॥ उसके उपरान्त पापविनाशनामक तीर्थ लोकों में बन्धन कहा इसमें अन्य अनेकों पित्रती के हैं ॥ २ ॥ और संस्या व नाम को गिनने के लिये शेषजी भी समय नहीं हैं किन्तु इससमय में बड़ां प्रकार समुद्र में सेतु प्रसिद्ध है तद्नन्त 

दो । वर्म तिर्थकर भयो जिमि चक्रतिर्थ असनाम। सो तिसरे अध्यायमें क्यों चिति अभिराम ॥ ऋषिलोग बोले कि हे मुने । तुमने जिन चीबीस तीथाका कहा

हि है।। ६ ॥ तदनन्तर अगस्यजी का तीर्ष इसके उपरान्त रामतीर्ष है तदनन्तर बाहमणतीर्ष इसके उपरान्त जटातीर्थ है।। ७ ॥ उसके उपरान्त तीर्ष व इसके उपरान्त अगिनतीर्थ है तदनन्तर पत्रित्र चकतीर्थ इसके उपरान्त शिवतीर्थ है।। ८ ॥ तदनन्तर श्रंखनामक तीर्थ उसके उपरान्त था-जो भिक्तिमेयुत मनुष्य इम श्रध्यायको पढ़ता या सुनताहै वह श्रमन्त जयको पाता है और परलोक में यह पुनर्जन्मके काराको नहीं प्राप्त है।। १९।। इति श्रीस्कन्द्पुरास्मेतुमाहारम्यदेशद्यास्त्रामिश्राचितायांमाषाटीकायांद्वितायोऽध्यायः।। २॥ ● ॥ ● ॥ ● ॥ सुन्तीय है उसके बाद गंगातीय व इमके उपरान्त गयातीय है ॥ १ ॥ तद्मन्तर कोटितीयनामक उसके उपरान्त साध्यों का अमृततीय है तद्मन्तर मानसनामक तीय उसके उपरान्त घतुरकोटिनीय है ॥ १ • ॥ हे दिजोचमो | मेतुके मध्यमें प्राप्त महापापोंको हरनेयाने ये मुख्य तीय कहे गये ॥ १ ॥ व हे दिजेन्द्रो | जिसप्रकार मङ्गमारी मेतु गांघाहै नह पानिश्च न पापहारक सीर्घ कहामगा॥१२॥ जिसको सुनकर ब पहकर मनुष्य पृथ्वीमें मुक्त होजाता है॥१३॥ हे हिजेन्द्रो | ऊचुः ॥ चतुर्विश्वातिर्वामित् यान्युक्तानित्वयामुने ॥ तेषांप्रधानतीर्थानां मेतौपापविनाश्नाने ॥ १ ॥ आहिम ॥ ७॥ ततोलक्ष्म्याःपरन्तीर्थमनितीर्थमतःपरम् ॥ चक्रतीर्थततःपुष्यं शिवतीर्थमतःपरम् ॥ ८ ॥ त ध्यानाममृतन्ततः॥ मनसार्ख्यंततस्तीर्थं धनुष्कोटिस्ततःपरम् ॥ १० ॥ प्रघानतीर्थान्येतानि महापापहराष्ट्रिच ॥ क थितानिद्विजश्रेष्ठास्मेतुमध्यगतानिर्वे ॥ ११ ॥ यथामेतुश्चबद्रोभूद्रामेषाजलघौमहान् ॥ कथितंतच्चिप्रेन्द्राः युष्यंपा र्षमतःप्रम् ॥ ७ ॥ ततोबाक्ष्म्याःप्रन्तीर्थमिनितीर्थमतःप्रम् ॥ चक्कतीर्थैततःपुष्यं शिवतीर्थमतःप्रम् ॥ ८ ॥ त तक्शक्कामियन्तीर्थे ततोयामुनतीर्थकम् ॥ गङ्गातीर्थैततःपश्चाद्गयातीर्थमनन्तरम् ॥ ६ ॥ ततःस्यात्कोटितीर्थाक्यं सा १ १ ॥ यच्छ्रत्याचप्टित्वाच मुच्यतेमानवोभ्रावि ॥ १३ ॥ भ्रष्ट्यायमेनंपठतेमनुष्यः श्रुणोतिवामिक्युतो मोनन्तमाप्रोतिजयंगरत्र युनमंत्रक्रेशमसौनगच्छेत्॥ ११४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराषोसेतुमाहात्म्येदितीयो ऽध्यायः॥ २॥ ऋषय ल मुनतीर्थ है उसके ब हिजेन्द्राः ॥ श्रीरामजीने समुद्रमें इन्मान्जी का कुरा त्रहमीजीका उत्तम पहरंतथा ॥

मेतु पै उस प्रधान सीयोंके मध्यमें ॥ १॥ पहले तीर्षकी चक्रतीर्ष ऐसी प्रमिद्ध कैसे प्राप्त हुई है हि स्तजी । उसको पृछ्नेह्ये हमलोगोंसे कहिये ॥ कि कि है दिजोत्तमों। चौबीस प्रधानतायों के मध्य में सबलोकोंने प्रमिद्ध जो पहलातीयें कहागया है।। ३ ॥ उमतीय के रमासी से गर्भवक्ष इमितीय में एकबार रनान, रमरस से ब कीर्तन से भी खाखजन्मों में कियेहुये पातकमी नाज को प्राप्त होते हैं हे दिजातमा। संसाम उस्मे समाम तीर्ष ॥ 8 । ५ ॥ नहीं विद्यमान है हे सुनिश्रेष्ठा ! इसको मैंने सत्य कहा गंगा, सरक्ती, रेवा पंपासर व गोड़ावरी नदी ॥ ६ ॥ और यमुना, उसके महीं होता है भी डे मापनिमाश्रक र ॥ श्रीसृतजी माधिक व 

**~** D7 . 20

॥ तिद्दानींप्रवक्ष्यामि श्रणुष्टवंमुनिषुङ्गवाः॥ ६ ॥ मेतुमूलंहियत्योक्तं तद्द भैश्ययनंमतम् ॥ तत्रैवचक्तीर्थं ानकमह्नम्॥ १० ॥ पुराहिगालगेनाम मुनिर्विष्णुपरायणः ॥ द्विषाम्मोनिषेस्तीरे हालास्याद्विह ते॥ विलय्यान्तिपापानि लज्जनमङतान्यपि॥ ४॥ तरिमस्तिषिमङत्नानात्समरपात्कीतंनाद्पि॥ लोकेतत्रो स्य चक्रनीथीमितिप्रथा ॥ कथंममागतासूत वदास्माकंहिष्टच्छताम् ॥ २ ॥ श्रीसूत उताच ॥ चतुर्धिंशतिती त्तक्र्यंवाद्विजोत्तमाः॥ ५ ॥ निव्यतेम्ननिश्रष्ठाःसत्यसुक्तामिद्रम्मया ॥ गङ्गासरस्वतीरेवा पम्पागोदाव्रीन कालिन्दचिवकानेरी नर्मदामणिकांणिका ॥ अन्यानियानितीथांनि नदाःषुएयामहीतते ॥ ७॥ अस्यती द्राः कोट्यंशेनापिनोममाः ॥ धर्मतीथीमितिप्राह्यस्तत्तीथैहिषुगविदः ॥ = ॥ यथासमागतातस्य चक्रतीथै ॥नाना दिजो तमाः ॥ यदुक्तमा दिमन्तीर्थं सर्वे बोकेषु विश्वतम् ॥ ३ ॥ स्मरणा तस्यतीर्थस्य गर्मेवासोन् विद्य धिक्तीर्थं न्तु महाप थाना

गिग है वही दर्भशयन मानागया है और वहींपर महापातकों को नारानेवाला चकतींचे हैं ॥ 🌣 • ॥ पुरातनसमय दाक्षियासमुद्रके किनारे हालास्य के शिक्षिका व अन्य जो पवित्रतीर्थ तथा पत्रित्र नदियां पृथ्वीमें हैं ॥ ७ ॥ है हि भेन्द्रों ! वे तिर्धिक कोटिने अंश के समान नहीं है प्रातनसमय मिद्धान् उपको धर्मतीर्थ ऐमा कहत थे ॥ ८ ॥ और हे मुनिश्रेष्ठो ! जिमश्रकार उसकी चक्रतीर्थ ऐसी प्रसिद्धि है उसको इमममय मैं कहता है मुनिय ॥ ६ ॥ कि सेतुमूल कहाग कावेरी, नमेदा, म

युगोंतक सनातन बहाका कहतेहुये वे द्यायुक्त निराहार मत्यवान् भीर इन्द्रियोंको जीतते भये॥ १३॥ श्रीर सब प्राध्योको अपने नाई देखतेहुये समीपही जो मालवनामक विष्णुपरायण मुनि में ॥ ११ ॥ फुल्लज्ञाम के समीप व मीग्सरके समीप घमेपुरक्रितिहा कि नहोंने बड़ा तप कियाहे ॥ ११ ॥ हे जा-रेत वे सब प्राणियों के डितेषी, दान्त व सब इंडों मे रहित हुये॥ 98 ॥ और कुछ वर्षातक येपुरानेपचों को खानेबाले हुये व कुछ समयतक जलाहारी पवनसभी हुमे ॥ १४ ॥ इमप्रकार उन महामुनि ने पांच हज़ारक्षेतिक देवताओं से भी कठिन व भयंकर तपरया किया ॥ १६ ॥ तदनन्तर निषयों में स्पृत्तारिहित मौर कुछ वर्षातक मणे। दशहजाम

तथा प्रीष्ममें पंचारिन के मध्यमें श्यित होकर बिग्णुजी के ध्यानमें परायंश हुव ॥ ९८ ॥ और अधाक्षर मंत्रका जपते व हुद्यमें विण्यजीको ध्यानकर्त क मुनिश्रष्ठ गालवजी आहाररहित व द्यानरहित तथा उच्छा सहीम क स्थानरहित हुये ॥ १७ ॥ और वर्षाञ्चिमें घारापान को सहनेवाले व हेमंत र शंख, चक व गदाको घारनेवाले विष्णुजी डनकी प्रत्यक्ताको प्रसाहुंब जो कि फूले हुये कमलपत्र के समान लोचनोंबाले और करोड़ों सुयों के मुनिश्रेष्ठ गालवजी ने तप किया ॥ १६ ॥ इसप्रकार मुनिको दशाहजार वर्ष क्यतीत हुचे इसके अनन्तर उनके तप में लहमीके पति भगवान् प्रमन्न लेश्यः ॥ ग्रीष्मेषञ्जामिमध्यम्यो विष्णुध्यानपरायणः॥ १८॥ जपत्रष्टान्त्मन्त्रं ध्यायन्ह्रांदेजनादेन i: ॥ २॰ ॥ प्रत्यज्ञामगातस्य श्राङ्घनकगदाधरः ॥ विक्चाम्बुजपताचः सूर्यकारिममप्रमः ॥ २१ ॥ वि पश्चसहस्राणि वर्षाणिम्ननिषुङ्गवः ॥ निगहारोनिरालोको निरुच्छासोनिरास्पदः॥ १७ ॥ वर्षास्वासारमहनं मिमहातेजा गालवोम्निष्डङ्गनः॥ १६ ॥ एवंत्वयुत्रवर्षाणि समतीतानिवैम्नेः ॥ अथतत्तपमात्रष्टो मगवान रसनातनम् ॥ द्यायुक्तोनिराहार्मसत्यवान्विजितेन्द्रियः॥ १३॥ जात्मक्त्मंक्ष्तानि पर्यन्विष्यनिस्य ॥ फुलुमामसमीपेच तथाचीरसरोन्तिक ॥ धर्मपुरक्रिपीतीरे सोतत्यतमहत्तपः ॥ १२॥ युगानामयुनंब्रह्म [नहितोदान्तः सर्हन्द्रभिव्जितः॥ १४ ॥ वर्षाणिक्तिचित्सोयं जीर्णपर्णाशनोभवत्॥ किञ्चित्कालंजला भचःक्यित्ममाः॥ १५ ॥ एवंगश्चमहस्राणि वर्षाणिममहाम्नतिः ॥ अतर्यततपोषीरं देवरिष्मुद्रष्क्रम् कमत्त्रापति रतः ॥ ११ एषान्यिप्रा पांच हजार वर्षोतः म् ॥ तताव में जलगायी हुव

गदाश्वरजी की स्तुति किया ॥ २६ । ३० ॥ गादमजी बोले कि शंख, चक व गदाको धानिवाले देवताओं के आदिदेवके लिये नमस्कारहै व नित्य

श्राचिन्त्य य गाये जातेहुय अपने श्रन्द्रत चरित्रवाले व उत्तम महोंके सुलम व सहमीपति श्रापही विष्णुदेवजी ॥ २८ ॥ उन महासुनि गालवजी के ससमय शीवत्त से चिद्वित बन्ध्यलवाले प्रगटहुये पीताम्बरवारी बिष्णुदेषको देसकर महासुनि गालवजी प्रमन्नता को प्राप्त हुय और बड़ी भिक्ति

त्रहमी से शामित विश्वस्थलवाले व नील मेबोंके समान क्वियान् थे।। श्रीर एक डाथने कमलका फरते हुये मधुमुद्रनजी दोनों पाइवें में मने-व सुनन्दादिक सेवकों से घिरेहुये तथा वीणा, वेणु य मुद्गादिकोंको बजानेबाले नारदादिकों से ॥ २३ ॥ गाये जातेहुये ऐश्वयंत्रात् व पीताम्बर्स कादिक महायोगियों से सेवित थे ॥ २४ ॥ और हे बाह्मणों ! मंद मुसक्वानसे सब त्रिलोक को मोहतेहुचे तथा श्रपने प्रकाश से सबोको व दशो दिशाओं को प्रका-ध ॥ २१ ॥ विनतापुत्र गरह के ऊपर चढ़ तथा छत्र, चामरते शीमित और हार, बजुला व मुकुट और कंकण्ठाादिक भृषणों में भूषित थे ॥ २२॥ शोमित थे और त समान प्रभावान्

२६॥ गले में लगीहुई कौस्तुभ माग्निने शोभित थे और सोनेके बेतोंको हायमें लियेहुये अनेक सौविद्हों ( चोपदारों ) से शोभित थे ॥ २७ ॥ और ३०॥ गाताब उबाच ॥नमोदेव।दिदेवाय श्रद्धचकगदाभृते॥नमोनित्यायशुद्धायसम्बदानन्दरूषिषो॥३१॥ ५॥ मन्द्रांस्मतेनस्कलं मोहयन्भ्वनत्रयम्॥स्वमासाभास्यन्सवोन्द्यांद्यांचभुसुराः॥ २६ ॥ कग्ठ णेना क्राम्तुभेनचशोभितः ॥ सुन्षोत्रेत्रहस्तैश्र्यामीषिद्छैरनेक्शाः॥ २७ ॥ अनन्यदुर्लमाचिन्त्यगीयमा ननिजाङ्कतः ॥ 'मुभक्तमुलमोदेगे लक्ष्मीकान्तोहरिह्म्बयम् ॥ २८ ॥ सन्निध्तेषुर्मतस्य गाल्बस्यमदामुनेः ॥ आवि ऽद्वा श्रीवत्सां क्रेतवच्नसम् ॥ २९ ॥ गीताम्बर्षरन्देवंतुष्टिप्रापमहाम्नानिः॥भक्त्याप्रमयायुक्तम्तुष्टावजगदी गोरू दुरुख त्र चामर्थो मिनः ॥ हारकेयूरमुकुटकटकादिविभूषितः ॥ २२ ॥ विष्क् सेनमुनन्दादि कि झरेष ॥ वीणावेषुमुरङ्गदिवाद्कैनोरदादिभिः ॥ २३ ॥ उपगीयमानविभवः पीताम्बर्विराजितः ॥ लक्ष्मीविग ो नीलमेघममच्ङ्रविः॥ २८ ॥ धुनानःपद्ममेकेन पाषिनामधुमुद्नः ॥ सनकादिमहायोगिसेवितःपार्थयो नतानन्दन भूतंतदाह तानिनम स्वारितः 

नन्दरूपवाले आपके लिये प्रणाम है।। ३१।। बहुडब, कडब स्वरूपवाले भक्तदुःखनाश्यक अम्बिकेलिये नमस्कारहे व सृष्टि, स्थिति, प्रलयको करनेवाले नमस्कारहे ॥ ३२ ॥ व परेशक लिये प्रणामहै और विभूमा के जिये नमस्कारहै व लाइमीके पति विघाता के लिये प्रणामहै और सूर्य व चन्द्रमा के मयको हरनेवाले उन दैत्यविमाशक विष्णु औक दिये नमस्कार है ॥ ३४ ॥ व बेदान्त से जानने योग्य परमेरवर के लिये और वैकुष्टनिवासी प्रणाम है तथा ब्रह्मादिकों से प्रणाम कियेहुवे भाषकेलियं प्रणामहै॥ १३॥ नाम व जाति श्रादिकों के भेदमे जो हीन है और जो सब दोषों से त्रिमूर्ति आपनेतिये नत्रकाले के सिषे प्र रहित है मबसंमार

तथा विघाता के पिताके लिये नमम्सारहै श्रीर शीघ्रही जनोंक दुःखको हरनेवाले श्रमितपराक्रमी नारायमा के लिये प्रमाम ॥ ३५ ॥ व घनुष्यामी आप बासुदेव सम-मशत्मा की ग्तुतिको सुनकर विष्णुनीन ॥ ३७ ॥ बड़े हर्षको पाया इसक अनन्तर शंख, चक्र, गदा को धारनेवाले विष्णुनी उससमय गातात्र । अरे से जिपटाकर ॥ ३८ ॥ श्रीतिसंयुत होकर यह बांके कि करवान की मांगिये हे गालवजी । मैं आज तुरहारे तपसे व इसरतोत्रमें प्रमन्न होगया कार है और शेषश्याय पै मोनेवाले तुम्हारंतिये बार २ प्रसामहै॥ ३६॥ हे बाह्मसा। इमप्रकार स्तुतिकर वे गालवजी चुप होरहे और कानोंका नमोस्तुलङ्गीपतयेविघात्रे॥ नमोस्तुसुर्येन्द्रविलोचनाय नमोविरञ्चायमिशन्दिताय ॥ ३३ ॥ योनाम तेंहन्त्रेते इञ्यक्ञ्यस्त्ररूणियो ॥ नमक्षिमूनेयेतुम्यं सृष्टिस्थित्यन्तकारियो ॥ ३२ ॥ नमःपरेशायन षेकल्पहीनस्तमस्तरोषेराषेवज्ञितोयः ॥ ममस्तमंमारभयाष्हारिषे तस्मैनमोदैत्यविनाश्रानाय ॥ ३४ ॥ वे मगवते वासुरेवायशाङ्गिष् ॥ भूयोभूयोनमस्तुभ्यं शेषपर्षङ्ग्यायिने ॥ ३६ ॥ इतिस्तुत्वाहोरीवंप्रास्तुष्णां अथालिङ्गमुनिशोभिश्रत्रिमिनोह्निमस्तदा ॥ ३८ ॥ ब्साषेप्रीतिसंयुक्ते वर्षेत्रियतामिति ॥ तुष्टोस्मितपमतियस्तेत्रे णापिचगाल्य ॥ ३६ । नमस्कारेण्चप्रीतो बरहोहंतवागतः ॥ माल्य उवाच ॥ नारायण्रमानाथ पाताम्बरजगन्म प्रमेड्बराय वंकुएठवामायांबेघातांपेत्रे ॥ नमोनमस्मदाजनातिहारिणे नारायणायामितांबेकमाय ॥३५॥ मास्तेसगालवः ॥ श्रुत्वास्तुतिश्रुतिमुखां हरिस्तस्यमहात्मनः ॥ ३७ ॥ अवाषपरमन्तोषं शङ्चकगदाधरः ॥ मुम्बद्देनवाली उन् र मुनिको चारो भुजाश नमोमकारि मोविशूझे जात्यादिवि वान् के लिये नमर दान्तवेद्यार नमस्तुभ्यं

त्कार से प्रसन्न होकर में वरदायक तुम्हारे समीप आयाद्वे गालवजी बोले कि हे पीताम्बरभारी, संसारमय, लक्ष्मीनाथ, नाराबणजी । ॥ १०. ॥ कविनाशक, जनादेन, गोविन्दजी । तुम्हारे दर्शनसे में सबसे अधिक कुताब होगया ॥ १० ॥ श्रधर्मी मनुष्य तुमका नहीं देखते हैं तुम धर्मपालक गिलिंग नहीं देखते हैं व जिसको कर्मकांडी मनुष्य नहीं देखते हैं ॥ ४३ ॥ क्सपरमात्मा को मैं देखताहूं इसमे अधिक क्या वरहें हे जगरपते, जनदिनजी | मैं इस ग्रीर ब्रह्मा नहीं जानते हैं और जिसको वेव्जबी नहीं जानती है।। ४२॥ उसपरमात्मा को मैं जानताहूं तो इनमें अधिक क्या वर है श्रीर जिसको है।। ३६ ।। व नमस् हे जगदामन्, नरक हो जिसको शिव श्र

जनाहेनजगदामन् गोविन्दनरकान्तक ॥ त्वह्शैनारकताथोंस्मि सर्वस्माद्धिकस्तथा॥ ४१ ॥ त्वांनप्र्य म् ॥ ४५ ॥ त्वरपादपद्मयुगले निश्चलामिक्तरस्तुमे ॥ हरितवाच ॥ मयिमिक्ट्ढातेस्तु निष्कामागान्त्रवाधु अस्यास्तीरेतपःक्रवेस्तगःमिद्धिमवाप्नुवास् ॥ १६ ॥ धमैःपुराममागत्य दान्तिषास्योद्धेस्तटे ॥ तपस्ते । यतस्त्रंधमंपालकः ॥ यन्नवेतिमवोज्ञहा यन्नवेतित्रयीतया ॥ ४२ ॥ तंवेद्मिपमात्मानं किमस्माद ॥ श्रुणुचाप्यवरंत्राक्यमुच्यमानंमयामुने ॥ मदर्थकमंकुर्वाणो मद्यानोमत्परायणः ॥ ४७ ॥ एतत्प्रार मत्स्यरूपमवाष्ट्यमि ॥ अस्मिन्नेवाश्रमेवासं कुरुष्वमुनिषुङ्व ॥ ४८ ॥ धर्मपुष्करिषीचेयं पुण्यपापि ॥ योगिनोयझपर्यान्त यझपर्यान्तकमेठाः ॥ ४३ ॥ तंपर्यामिपरात्मानं किमस्माद्धिकंबरम् ॥ एते िस्म जनाद्नजगरपते ॥ ४४ ॥ यज्ञामस्मृतिमात्रेषा महापातिकनोपिच ॥ मुक्तिप्राप्यनिमुनयस्तंप्र्य नचकताथाँ। मिजनाद्नेम ना॥ ४६॥ ब्यदेहान्ते न्त्यभमिष्ठा धिकंत्रम् ॥ य ॥ ४० ॥

त्रो ॥ धन ॥ भीर यह भमेपुष्करियी पुरायदाचिनी व पापनाशिनीहै इसके किनारे तप करताष्ट्रमा मनुष्य तपस्या की सिक्ति प्राप्त होताहै ॥ ३६॥ को करते हुये मेरा ध्यानकरनेवाल मुफ्त में परावचा तुम ॥ ४० ॥ इसप्रार्वण श्रीर के मन्तमें मेर स्वरूप का पावोगे ह मुनिश्रेष्ठ । तुम इसी पवित्र क होने विष्णुजी बोल कि हे गालबजी | इमसमय मुक्तमें तुम्हारी हक् भिक्होंने ॥ १६ ॥ व हे मुने | मुक्तमे कहे जातेहुय अन्य वचनको सुनिय ॥ १४ ॥ जिमके नाम के समर**ण्डीमे महापायी थी मुनित्रोग मुक्तिको** प्राप्त होते हैं उनविष्णुजीको में देखताहूं ॥ १५ ॥ तुम्हारे दोनों चरण्यकमनों

विकारसहत विश्वक्षको में प्रसाम करताहूं . १६ ॥ जिनका योगीन्द्रकोग प्रसाम करते हैं उन पृष्टिवर्धनको में प्रसाम करताहूं और लोकों के स्वामी वंचना व परि-विशिश्यसमुद्रके किनारे आकर उससमय मनसे बहाबेबको बिन्तवन करतेहुचे तपस्या किसा। ४०॥ व हे महामुने । धर्मने स्नानके किये एक तीर्थ लिये प्रमाम है।। ५७॥ व नीलकप्त और प्रमुनों के पतिके लिये प्रमान है तथा पापतिनाश्यक के लिये प्रणामहै व मीद्रष्टम के लिये नमस्कार नमें वह नदी की गई है उसने भर्मपुष्किरणी प्रभिन्द । ११ ॥ व हे मुनिश्रेष्ठ । इसनमय तुमने जिसप्रकार तप िवाहे उमीप्रकार महादेवको सेवने-देव तथा कहुद व प्रचेता के किये प्रणाब है और पिसाकको हाबम जिये व त्रिश्तहाधवाले तुरहारे लिये नमस्कार है ॥ प्रह ॥ और चैतन्यरूप व परया किया है । ५२॥ व उनकी तप्त्यासे प्रमण होतेहुचे निश्चाको हाषमें लिये महादेवजी अपने प्रकाशसे दशा निशाओंको प्रकाश करते हुवे इसके उपरान्त आश्रममें प्राप्त द्यानिधि परमेर्दर महादेवजीकी बहुत प्रमन्न होतेहुये धर्मने स्तुतिकिया॥ ५८ ॥ घर्म बाले कि अंकारात्मक जगवीरी मदाशिवजीकों में प्रणाम करताहूं व सर्वदेवमय तथा आदि, मध्न व आन्त्रमें रहित ॥ ४५ ॥ व अर्थनेता, विरूपलोचन और समस्तमंगर के आधार, अनन्ते, अज व स्मञ्छत्त्वपाणिमेहेश्वरः ॥ प्राहुरामीत्म्बयादीप्त्यां दिशोद्शांविभासयत् ॥ ५३ ॥ ज्ञषाश्रममनुप्राप्तं महादेवंकुपा निधिम् ॥ धर्मःपरममन्तृष्टस्तुष्टावपरमेश्वरम् ॥ ५४ ॥ भ्रमं उवाच ॥ प्रणमामिजगन्नाथमीशानंप्रणवात्मकम् ॥ न्तमजमन्ययम् ॥ ५६ ॥ यमानमन्तियोगीन्द्रास्तंबन्देषुष्टिबर्षनम्॥ नमोलोकाधिनायाय वञ्चतेपारिबञ्चते ॥५७॥ नुमःगिनाकहम्ताय शुलुहम्तायतेनमः ॥ ५९ ॥ नमश्रीतन्यरूषाय पुष्टीनाम्पतयेनमः ॥ नमःपञ्चाम्य ॥ त्वयाययातप्रतप्तमिदानीमुनिस्तम् ॥ तथातप्तंतप्रतेन घमंण्हरसोवेना ॥ ५२ ॥ तप्सातस्यतुष्ट श्विमेहेइवरः ॥ प्राहुरामीत्म्बयादीप्या दिशोद्शविमासयत् ॥ ५३ ॥ अषाश्रममनुप्राप्तं महादेवंक्रपा समस्तदेवतारूपमादिमध्यान्तवर्जितम् ॥ ५५ ॥ ऊर्घ्रतेतिष्किषाचं विश्वरूपंनमाम्यहम् ॥ समस्तजगदाधारमन नमोस्तुनीलकएठाय प्रयूनांपतयेनमः ॥ नमःकल्मषनाशाय नमोमीड्रष्टमायच ॥ ५८ ॥ नमोस्ट्रायदेवाय कहुद्रा वेन्तयनमनमातदा ॥ ५० ॥ स्नानायमेक्तीषंत्र चकेषमोमहामुने ॥ धर्मपुष्करिषोतेन प्रसिद्धातर्कता स्कं-पु- प्रातनसमय भ्रमेन ह हिया जिमस्तिये उत्तर बासे उसभ्में ने तपर व्चना करनेवाले के यप्रचेतमे ॥ है॥ प्रता व कद प्रगटहुये ॥ प्रत्र ॥ यतः॥ ५१ पेमहादेवं।

मस्कार से प्रसन्न होकर में वरदायक तुम्हारे समीप आवाहूं गालवजी बोले कि हे पीताम्बरधारी, संसारमय, लक्ष्मीनाय, नाराबणजी । ॥ ॥ ॥ ॥ रकविनाशक, जनाद्न, गोविन्दजी ! तुम्हारे दरीनमें मैं सबसे अधिक कुतार्ष होगया ॥ ११ ॥ श्रधमी मनुष्य तुमको नहीं देखते हैं तुम घर्मपाझक श्रीर बहा नहीं जानते हैं और जिसको बेव्त्रबी नहीं जानती है।। ४२ ॥ उत्तपरमात्मा को मैं जानताहूं तो इमसे आधिक क्या बर है श्रीर जिसको हो जिसको शिव १ योगीलोग नहीं देग

खिते हैं व जिसको कर्मकांडी मनुष्य नहीं देखते हैं ॥ ४३ ॥ इत्तप्सात्मा को मैं देखताहूं इससे प्रधिक क्या वरहें हे जगत्पते, जनांद्रनजी | मैं इस अस्यास्तीरेतपःक्रवस्तपःमिद्धिमवान्त्रवात् ॥ ४६ ॥ घमःपुराममागरय दांनेषास्योदघेस्तटे ॥ तपस्ते 3। यतस्त्रंधमंपालकः ॥ य**न्नवेत्मियोत्रह्मा यज्ञवेत्तित्र**यीतथा ॥ ४२ ॥ तंवेद्यिपरमात्मानं किमस्माद ॥ योगिनोयझपश्यन्ति यझपश्यन्तिकमंठाः ॥ ४३ ॥ तंपश्यामिपरात्मानं किमस्माद्षिकंबरम् ॥ एते ॥ श्रुणुचाय्यवरंबाक्यमुच्यमानंमयामुने ॥ मद्धंकर्मकुर्वाणो मद्यानोमत्परायणः॥ ४७ ॥ एत्रप्रार मत्स्यस्पमवाष्स्यांमे ॥ आंस्मजेवाश्रमेवासं कुरुष्वमुनिषुङ्ग ॥ ४८ ॥ धमेषुरकारिषीचेयं षुण्यपाप्वि । जनाहैनजगदामन् गोविन्दनरकान्तक ॥ त्वह्शेनार्कताथांसिम सवेस्माद्षिकस्तथा॥ ४१ ॥ त्वांनप्र्य नम् ॥ ४५ ॥ त्वर्पादपद्मयुगले निश्चलाभांकिरम्तुमे ॥ होरित्वाच ॥ मयिभक्तिहदातेम्तु निष्कामागात्त्रबाध गिस्म जनाद्नजगरपने ॥ ४४ ॥ यज्ञामस्यतिमात्रेषा महापातिकनोगिच ॥ मुक्तिप्राप्यनिम्नम्यस्तंप्र्य य ॥ ४०॥ न्त्यधर्मिष्ठ धिक्वरम् नच्छताथौ निजनादन

करो ॥ धन ॥ और यह भमेपुष्करियो पुरस्कृतिमने व पायमाशिनीहै इसके किनारे तप करतन्छुआ मनुष्य तपस्या की सिक्तिने प्राप्त होताहै ॥ धर ॥ क्ति होते विष्णुजी बाल कि हे गालवजी । इमसमय सुमामें तुम्बारी इड् मिक्होंने ॥ ४६ ॥ व हे सुने ! सुमाने कहे जातेहुय अन्य बचनको सुनिय ॥ १४ ॥ जिसके नाम के स्मरखड़ीने महापायी थी युनिस्रोग मुन्तिका प्राप्त होते हैं उनविष्णुजीको में देखताहूं ॥ १५ ॥ तुम्हार दोनों चरखिकमत्तों कि करते हुय मेरा ध्यानकरनेवाल मुक्त में परावच्च तुम ॥ ४७ ॥ इसप्रारण्य श्राीर के झन्तमें मेर स्वरूप का पावोगे ह मुनिश्रष्ठ | तुम इसी पवित्र में क्रताथे होगया। में मेरी अचल मिन कि मेरे लिये कर्मभ माश्रम में मिबास

· E. st

निये नमस्कार है और पंचमुखदेव व च्नांक पतिक निये प्रणामहै ॥ ६० ॥ इसप्रकार रत्ति कियेहुये लोकोंका कर्याण्यकरनेताले शंकर महादेव हित प्रसन्न हुये व उममे बोले ॥ ६१ ॥ महादेवजी बोले कि हे महामते, धर्म | तुम्हारे इंगरतोत्र से में प्रसन्नहें तुम मुफ्त से वरका मांगो विलाख शिवज्ञीसे ऐसा कहेहुये धर्म शिवदेव से बोले कि हे पावितीपते। में सदैव तुम्हारा वाहन होऊ ॥ ६३ ॥ हे त्रिपुरांतक। मेरेलिये यही वरदेने योग्य ॥हनहीं में कृतार्थ हुंगा॥ ६४॥ धर्म से ऐसा कहेहुये शिवदेवजी धर्म से बोले महादेवजी बोले कि हे धर्म। सदेव मतुष्यों में पूजित तुम मेरे

॥ इत्युक्तेश्रङ्गोणाथ् भमोनिष्यक्षप्यक् ॥ उवाहप्रमेशानं तदाप्रभृतिगालव ॥ ६७ ॥ महादेवस्तमारु स्योद्धेस्नटे ॥ घमंगुत्कतिष्टिषेषा लोकेख्यातामिषिष्यति॥ ६९ ॥ अस्यास्तिरिजपोहोमो दानंस्वाध्यायमेषच ॥ ग्राम्पनयेनमः ॥ ६० ॥ इतिम्तुनोमहादेवर्श्यक्षगेलोक्श्वकाः ॥ धर्मस्यप्रमांत्रिष्टिमापन्नम्तमुयाचत्रे ॥ हिहनमात्रेण क्रनाथोंहंभनामिमो ॥ ६४ ॥ इत्थंधमें णक्षितो देवोधममपात्रवीत ॥ ईर्वर उवाच ॥ वाहनं पर्वदालोकपुजितः॥ ६५ ॥ ममचोद्रहनेशिक्समोषातेमविष्यति॥ त्वत्सेविनांसदामिक्तिमियिस्यान्नात्रसं ह्य भमें है। स्तिणाम् ॥ शोभमानोभ्शंघमम्मावण्यमाम्तम्॥ ६८॥ ईश्वर उवाच ॥ त्याकृताहियतीर्थं दिन्तिण क्तम्तु धमोदिवमथाब्रवीत् ॥ वाहनन्तेमविष्यामि सदाहंपावेतीपते ॥६३ ॥ अयमेवबरोमहां दातञ्यक्षिप्रा ग्राष्ट्रयों के पति के वि गत करें।।। ६२ ।। भी हे क्यों के तुक्हारे जा देवाय क्षेत्री ह्रेत्ररेणे तुक् ह्रेत्ररेणे तुक् ह्रेत्ररेणे तुक् ह्रेत्ररेणे तुक् ह्रेत्ररेणे तुक् ह्रेत्ररेणे तुक् स्पत्री ।। ६६ स्पाद्रेश ने हिर स्पाद्रेश ने श्रीयः॥ इष्ट

॥ और मेरे लेचलने में तुरशरे अमोब शाकि होगी और तुमको मेबनेवाले मनुष्यों की मुक्त में मदैन भिक्त होगी इसमें मन्देह नहीं है ॥ ६६ ॥ इ उत्तम अमृतके समान वचन बोले ॥ ६८ ॥ महादेवजी बोले कि दक्षिणममुद्रके किनाहे तुमने जो तीर्थ कियाहै यह संसारमें धर्मपुष्कारिशीनदी ऐमा सहनेपर जुषरूप्षारी धर्म ने भी तब्देन लगाकर परमेश्वर को सबार कराया॥ ६०॥ श्रीर जुषरूप्षारी उसध्में के ऊपर चढ़कर बहुतडी

॥ इसके किनारे जप, होम, वान व वेदपाठ और मनुष्यों में हबसे कियेहुये अन्य धर्मसमूह ॥ ७० ॥ अनंत फलको देनेवाले जाननेयोग्य हैं इसे महो भय होगा तब मुफ्त से पठायेहुये मेरे चक्र अस्त संगासर में में उसको नाश करूंगा॥ ७४॥ यह कहकर भगवान् विप्यात्री वहीं आन्त-चाहिये इमप्रकार उस धर्मतार्थ के लिये वर देशर शंकरजी ॥७१ ॥ वृषमरूपी धर्म पै मवार होकर कैलासपर्वतको चलगये इसकारण हे माल्य-म घमपुष्करिक्षी के किनारे ॥ ७२ ॥ हे मुनिशाईक ! सानघानहोकर शरीरपाततक तपर्या करतेहुय तुम बन्नो पश्चात निरम्यकर मुक्तारो पानोगे ॥ प्रमिद्ध होगी ॥ ६१ में निवार न करना ा इसमस्य तु

निबहाः किंगमाणानरेमेदा ॥ ७॰ ॥ अनन्तपत्तवाहोया नात्रकायां विचारणा ॥ इतिदन्वाव्तरमे धर्मती कमाणिचाकरोत् ॥ तनःषुजानिघात्म हर्रसमुपचकमे ॥ ७६ ॥ तुलस्यादीनिषुष्पाणि समाहत्यच्गा याम्यहम् ॥ ममायुषेनचकेष्य प्रेरितेनमयाचुषात् ॥ ७४ ॥ इत्युक्त्वामगवान्विष्यात् ॥ श्रीसृत उवा च ॥ तिमक्रनतितेविष्णौ गालवोस्निषुक्रवः ॥ ७४ ॥ घमेषुष्किरिष्यितीरे विष्णुध्यातप्रायष्यः ॥ त्रिकालमचेयन्वि ब्षुं शालग्रामेविस्किदे ॥ ७६ ॥ उवासमितिमान्धीरो विरक्तीविजेतिन्द्रयः ॥ कदाचिन्माघमासेतु शुक्कुपचेहरेदिने ॥ ७७ ॥ उपेष्यजागरंकृत्वा रात्रोविष्णुगषुजयत् ॥ स्तात्वापग्युद्दांत्रक्यां धमेषुष्करिष्यिजले ॥ ७= ॥ मन्ध्यावन्त्रव ः॥ ७१ ॥ आह्हार्षमंत्रमें कैलामंपर्नतंययौ ॥ धमंतुष्किरिणीतीरे गालवत्वमतोधना ॥ ७२ ॥ श्रारीर्पात । ममायुषेनचकेषा प्रिनिनमयाच्यात् ॥ ७४ ॥ इत्युक्त्वामगवान्विष्णुस्तत्रेवान्तरधीयत ॥ श्रीसून उवा कुर्वसुममाहितः॥ वमत्वंमुनिशाहूल पश्चान्मामाप्त्यमेधुवम् ॥ ७३ ॥ यदातेजायतेमीतिस्तदानान्नाश्च अन्यवनम यां गश्रहरः पर्यन्तं ताः 

॥ ७७ ॥ उपासकर जागरणकर उन्होंने बिष्णुबीको पूजा और उसके बादवाले दिन हादशीमें धर्मपुष्करियांके जलमें नहाकर ॥ ७८ ॥ संध्यावंदन-इति होगये असूतजी बोले कि उम बिष्णु ने अन्तदान होनेपर मुनिश्रेष्ठ गालवजी ॥ ७४ ॥ धमैपुष्करिग्धी के किनारे विष्णुजीके ध्यान में परादगाहुये और मुक्ति विष्णु जीको प्रजित्हुये॥ ७६ ॥ बुद्धिमान, धीर, विरक्त ब इन्द्रियोंको जीते मालवजी बसे व किसीसमय माघ महीने में शुक्तपन में विष्णुके दिन यक शालग्राम मे

बहुतही पीड़ित कोई भयंकर गद्मस गालवसुनि को खानेके बिषे आया ॥ ८६ ॥ व उसममय उसी इसराक्षस ने गालन को नेगमें पकड़िल्या और विष्णुजी को में प्रणाम करताहूं ॥ दश ॥ इसप्रकार रतुति करतेहुये मुनिश्रेष्ठ गाझवयोगी ध्यानमें परायस्य होकर धमेपुरकरिशी के किनारे रियत हुये ॥ दभी गसे पकड़ेह्ये उन गाल्यजी ने ॥ ८७ ॥ विपचियों में प्राप्त पुरुषों के परायण, द्यासागर, चकपाणि नारायणजी को बार २ इमप्रकार पुकारा कि ो किया तदनन्तर अन्होंने विष्णुजी के पूजन करनेका प्रारम किया ॥ ७६ ॥ और तुलासी ज्ञादिक व पुष्पोंको ठाकर गाळवसीन ने कृष्णुका पूजन कहा ॥ ८० ॥ गालवजी बोले कि हजार मस्तकोंबाले मस्वक्ष्पणारी विष्णु व कच्छप और वाराहरूपी हवीकेश हरिको में प्रणामकरताहू ॥ ८९ ॥ ॥मननामक व जामद्गन्य ( पश्युगम ) व गष्य और बळभद्र कृष्ण व किल्क विष्णुको में प्रणाम करताहूं ॥ दर ॥ श्रीर प्रणतद्वःखनाश्राक, नि-सब प्राणियों के आबार जनादेनजी को मैं प्रणाम करताहूं ॥ दर ॥ और सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, मचिदानन्द्रशरीर, तर्करहित ब निर्देश न करने योग्य शुप्रमानन्द शुर्षागतपालक ॥ त्राहिमांकरुषातिन्धो रचोषश्मुपागतम् ॥ ८६ ॥ लक्ष्मीकान्तहरेषिष्णो वैकुण्ठ लवः॥ विधायपुजांक्रुणम्य म्तोत्रमेतदुदीरयन् ॥ ८० ॥ गालव उत्राच ॥ महस्रिश्ममंविष्णुं मत्म्यरूपघरंहारिम् ॥ नैऋतेनसः॥ ८७ ॥ प्रचुकोश् दयाम्मोधिमाषन्नानांपरायणम् ॥ नारायणंचकपाणि रचरचोतिषेमुद्धः ॥ ८८ ॥ परे नमस्यामिह्यक्रिकां कूमेगगहरूणिष्म्॥ ८१ ॥ नार्तिहंबामनारूयं जामद्गन्यश्चराघवम् ॥ बलभदंबक्रण्यञ्च क ल्किविष्णुनमाम्यहम् ॥ ८२ ॥ वामुदेवमनाघारं प्रषातातिविनाशनम् ॥ श्राघारंसवेभूतानां प्रषामामिजनादैनम्॥ मुनिषुङ्गवः ॥ धमेषुष्कारिषीतीरे तस्षौष्टयानप्रायणः ॥ =५॥ एतस्मिन्नन्तरेकश्चिद्राचनोगालवंस्रिनिम्॥ चेतुडीरः क्षुभयापीडितोभुज्ञम् ॥ ८६ ॥ गात्त्रवंतरमामोयं राज्मोजगृहेतदा ॥ गृहीतस्तरमातेन गात्त्रवी ८३ ॥ मर्बज्ञमर्कतोरं सम्बिदानन्द्विग्रहम् ॥ अप्रतक्यंमनिदेइयं प्रणतोस्मिजनादेनम् ॥ =४ ॥ एवंस्तुवन्महायो पुरंक नित्यक्नोंको आययौर्मा उसराक्षम करके वे राघार, त्राप्तदेत ब गी गाल्ब न नार्गिह तथा श्रतमार में द्वाषामे कर इसस्तात्र को

क्रिजे ॥ दद ॥ हे परेश, परमानन्द, हे व्यासमुद्र, भरणागतपालक । राष्ट्रसके वश में प्राप्त मेरी रक्षा क्रीजिये ॥ द९ ॥ हे लहमीपते, हरे, विष्णो,

रक्षाकी जिये रक्षा

के समान व अभिनयों के समान प्रमाजान्॥ १४ ॥ महाज्वाता ने महाराज्याहे तथा महादेखांको नाशनेकाले विध्याजी के पुरंशनचन्न को देखकर व । प्राष्ट्रते पफड़ेहुने गजनी नाई शब्दतत आजात्त मही एका कीजिने ॥ १० ॥ हे द्रामोन्र, जमन्ति, हिरएककिशुमदेन । राश्वत से बहुतही धि रक्षाके लिये अपने चन्नको पठाया और समर्थतान् किय्युजीने पठाबाहुआ वह किय्युजीका चक्त ॥ ६३ ॥ घमेपुरकरियों के किनारे बेगमे आया क्षितिको नाई श्वा कांजिये॥ ११॥ हे हिजोलमा । इसप्रकार स्तुति करतेहुवे अपने सक्त उनगालन मुनिके मयको जानकर चक्रपाणि विष्णुजी 

। जिमानिद्रामदम् ॥ ९६ ॥ ततस्तुगान्वगेहष्द्राराक्षमंपानिष्ध्वि ॥ मुदापरममयुक्तस्तुष्टावचमुद्रशनम् ॥ ९७॥ गांबन उनाच॥ तिष्णुचकनमस्तेस्तु विश्वरच्यादीनित् ॥ नारायण्कराम्भोजभूषणायनमारत्ते ॥ ९८॥ सहार कुश्वायमहारत्र ॥ सुदश्नेननमस्तुभ्यं भक्तानामातिनाशिने ॥ ९६ ॥ रचमांभयसंविग्नं सर्वस्माद ॥ मारचरचसाकान्तं ग्राह्याकान्तंगजंयया॥ ६०॥ दामोद्रज्जात्राथ हिरएयासुरमहेन ॥ प्रहादमिन ॥ इष्ट्रासुद्श्नांविष्णो राच्सोयप्रहुडुवे ॥ ६५ ॥ द्रवमाणस्यतस्याश्चा राच्सस्यसुदश्नेनम् ॥ शिरद्वकते सिनातिगीदितम् ॥ ६१ ॥ इत्येवंस्त्वनतस्तस्य गाल्बन्स्यहिजोत्तमाः ॥ स्वमक्तस्यमयंज्ञात्वा चक्रपांष्ट्रिषा र ॥ स्वचकंप्रपयामास भक्तरच्याकारणात् ॥ प्रितिविष्णुचकंतर् विष्णुनाप्रभविष्णुना ॥ ९३ ॥ आज नि घमेषुष्किरिष्णातरम् ॥ अनन्तादित्यम्काश्चमनन्ताप्निममप्रमम् ॥ ६८ ॥ महाज्वालंमहानादं महासुर गामाथवेगे विमर्देवम् सहसा ज्व

शिलिय नमरकार होते व विष्णुजी के कमलक्ष्णी हाथ के भूषण, आषक किय प्रणाम है॥ ६८॥ हे महाशाब्दवाले, मुद्धान । युद्धों में देखों को राक्षम को गालबन्ती ने देसकर बड़ी प्रमन्नता से संयुत्त होकर सुदर्शनचक की स्तुति किया।। ६७॥ गालबन्ती बोले कि हे मंतारकी रक्षाम दीवित |क्स मगा || ६४ || व भागतेहुये उत्तराच्न के मस्तकको ज्याताओं की मात्ना से अमध्य सुद्र्यान ने यकायक शोघही काटडाता || ९६ || तहनग्तर इसके अनन्तर

10

पर्नाण व भक्तांके दुःखिनाशक तुम्हारेलिये नमस्कारहै॥ १६॥ भयमे ऊबेहुये मेरी सब भी पातकसे रक्षा करो व ह ग्यामिन, विभो, सुदर्शन | धर्म-॥ १००॥ मुक्तिको चाहनेताले संतारके हितके लिये स्थित होत्रों हे मुनीर्वरों। गालवजी से ऐसा कहेहुये उस विध्याचकने ॥ १ ॥ स्नेहसे अनगालव ति हुये से कहा सुन्शीन बोले कि हे गालवजी ! यह आति उत्तमधमतीय महापतित्र है ॥ २ ॥ इसमें में लोकों की हितको कामना से सेदैन बसुगा तुम्हारी पीड़ाको विचारकर हे बाह्ययो ! विष्णु जीने पठायाहुआ में सीघतासे आया और मैंने तुमको पीड़ा करनेवालें इसरावसकोभी मारडाला आधा त् स्वामिन्मुद्शनिविमो धर्मतिर्थेमदाभवात्॥ १०० ॥ संनिषेहिहितायत्वं जगतोम्नाकिकाङ्जिणः॥ तीर्थमें सदेन भाप मुनिको प्रमझ का दुष्टात्मा राज्ञतने नंहमने क लिये

चकतीथं ऐसी प्रसिद्ध होगी जो मनुष्य मुक्तिदायक इमचकतीर्थमं रनानकरेंगे ॥ ६ ॥ उनके पुत्र व पात्र स्रोर सबही वंस्रमें पैदाहुय पुरुष पापराहित रूंगा है। हिज | इसमें मेरी ममीपता से तुमको व अन्य मनुष्योंको भी ॥ ६ ॥ इसके उपरान्त भूतों व रावमों से उपजीहुई पीड़ा न होगी और सब् बाक़ी षह बसेपुष्करिसी।। ७ ॥ पुरातनसमय धर्मेसे देवीपट्टनतक की गई है हे मुनिशेष्ठ ! में इसमें सदैव सब कहीं बसूगा। द ॥ और मेरी से छुड़ायेगाये व तुम सदेन निष्णुज़ीके भक्त होगे यह सुनिष्गत! मैं इसधमें की पुष्करिश्मिनद्रों के समीप ॥ ५ ॥ सदेन संसारकी रक्षा नात्स्याचकतीथीमितिप्रथा ॥ स्नानंयेत्रप्रकुर्वन्ति चकतीथेविमुक्ति ॥ ६ ॥ तेषांषुत्राइचपीत्राश्च वंश्जाःमवेष्वहि ॥ मुक्तिहिष्णुचकंमुनी इनराः॥ १ ॥ तंप्राहगालम्मुनि प्रीणयान्नियमोह्दात् ॥ मुद्श्नेन उबाच ॥ गालबैतन्म मेतीर्थमनुत्तमम्॥ २॥ अस्मिन्नसामिसततं लोकानाहितकाम्यया॥ त्वरपीडापरिचिन्त्याहं राक्षमेनद्रात्म ॥ ७॥ देवीप्टनपर्यन्ता क्रताधमेणवेषुरा ॥ अत्रसर्वत्रक्तामि सर्वराम्ननिष्क्ष ॥ ८ ॥ अस्यामत्संतिधा हेमक्तोहरेःसदा ॥ पुष्कारिण्यामहत्वस्यां धर्मस्यमुनिषुङ्ग ॥ ४ ॥ सततंत्वोकरक्षार्थं संनिधानंकरोमिने॥ अ नेघानाते तथान्येषामपिद्विज ॥ ६ ॥ इतःपर्नपीटास्याङ्गतराक्षप्तसंभवा ॥ धमेषुष्करिषीक्षेषा सर्वपाप रितोविष्णुनाविप्रास्त्वर्यासमुपागतः ॥ त्वर्पीडकोपिनिहतो मयायंराचसाधमः ॥ ४ ॥ मोचितस्तंभय दस्मान्वंहि स्यामत्संनि बिनाशिना हापुर्य्यं घा ना॥३॥प्रे पिकलमंषात गातवेनेवस् पापों की विनाश्मे ब्लार तुम इसभय के स्टिये स्थिति क समीपतासे इसकी 

दो॰। यथा इन्द्र भयमे गये गिरि शब चक्र मैक्तार। मो चीये अध्यायमें कही कथा मुखतार॥ ऋषिलाग बोहे कि हे पीरासिशातम, भगवत, मुतजी। यह कीन

मुष्य जुड़ा । मगवन्राचा ति ति ति ति पितपिराणिको त्तम ॥ विष्णुभक्तंमित्री योगालवमवाधत ॥ १ ॥ श्रीमृत मनुष्य कहता है वा सुनता है ॥ १४ ॥ वह चक्रतीर्थ में रनान के उत्तम फलको पाता है और इसलोक में सुसको पाकर परलोक में भी सुक्त को पाता है ॥ १६ ॥ और जो मनुष्य धर्मतीर्थ व अति उप्र समाधियोग को करनेयाले गालवमुनिको तथा राक्षतों के विनाशक सुदर्शनचक्रको एकवार समराण करता है वह नर पापभागी नहीं होता है ॥ १९७ ॥ इति श्रीरकन्द्युराणेमेतुमाहात्म्येदेशेद्यालु मिश्रविराचितायांभाषाटी कायांत्रीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 🐞 ॥ । इसे हैं॥ ११॥ यह कहकर यह तिष्णुयक हे बाहासों। गालव के देखतेहुये व अन्य बाहासों के भी देखते हुने अचानकही ॥ १२ ॥ उसपापनाशिनी धर्मपुष्करिधी में मैठगमा श्रीसूनजीयोत्ने कि हे डिजेन्ट्रों। धर्मतीर्थ की चक्रतीर्थ ऐमी प्रतिद्धि ॥ १३ ॥ जिसप्रकार प्राप्त हुई है उसको मैंने तुमकोगों से हबसे कहा और चक्रतीर्थ किसमित तीर्थ स हुआ है न होयेगा ॥ १८ ॥ हे बाहासी ! इसचक्रतीर्थ में नहाये हुये मतुष्य मोक्षभागी होते हैं इसमें सन्देह नहीं है इस अध्याय को जो साबधान के परमपद्का प्राप्त हार्थेंगे॥ १०॥ व हे मालवजी । यहां पितरों को उद्शक्र जो पिंडोंको देते हैं वे सब स्वर्ग को जाते हैं और पितर भी तृत यास्यन्ति तद्विष्णोःप्रमंपदम् ॥ १० ॥ पिनृतुद्धिश्यपिण्डानांदातारोयेत्रगात्तव ॥ स्वर्गप्रयान्तितेसषें पि भ भ भ पुष्कि। प्रितांत्रप्राविशत्पापनाशिनीम् ॥ श्रीमृतउवाच् ॥ धर्मतीर्थस्यविप्रेन्ताश्चकतीर्थामितिप्रया ॥ १३ ॥ स्त्रापिस्खंलमेत् ॥ १६ ॥ योषमंतीर्थंच तयेवगाल्वंकुर्वाष्पमत्युग्रसमाधियोगम् ॥ सुद्शंनराज्यसनाश्नं विक्रतमापास्यन्ति तद्विष्णोःपरमंपदम् ॥ १०॥ पिनृतुद्दिश्यपिण्डानांदातारोयेत्रगालव॥ स्वर्गप्रयान्तितेसवे पि तस्त्रागितरिगताः॥ ११॥ इत्युक्ताविष्णुचकंतद्वालवस्यापिषश्यतः॥ श्रन्येषामपिविप्राणां पश्यतांमहसाद्विजाः॥ ः॥ कीतयोदममध्यायं गुणुयादासमाहितः ॥ १५ ॥ चक्रतीयामिषकस्य प्राप्नोतिष्तत्तमुत्तमम् ॥इहत्ताक रिक्षितंगुरमाक्हिमयाम्दा ॥ चक्तीयममन्तीयेनभूनंनभांबेरयांते ॥ १४ ॥ अत्रन्नातानगांबेपा मोचभा च्हमरेत्सक्दानस्पापमाजनः ॥ ११७ ॥ इति श्रीर्कन्दपुराणेसेतुमाहारम्येत्तीयोऽध्यायः॥ ३ ॥ जोनसंश्व प्राप्ताययात सुस्प्राप्त

H.H.

तिन विच्युजी के महत महात्मा गाल्यजी की पीढ़ित किया है॥ १॥ श्रीसहाजी कोजें कि हे आहाणों । में कुर राक्षतकों कहताह तुमलोग उसकी जिसप्रकार वह मुनियों के शावक विभवते राक्षस हुआ है॥ २ ॥पुरातनसमय कैसासप्वेत के शिखर पैहालात्य शिवमंदिर पे चौक्तिहजार ब्रह्मवीदी । वहां विरवायमु का पुत्र बलवान् गंधते ॥ ६॥ जो दुर्दमनामक था है हिजेन्छों। धूरोंकी गोष्ठी में परायण व सेकड़ों कियों से संयुत बक्रहोंन से हैं व शित्र शाहिक सब बड़े बलवान् शिवमक्त बस्म की सबझगों में लगेटे और त्रिपुष्ड से मरतक को चिद्धित कियेहुये॥ ४॥ रदाशकि माला पंचाक्षरमंत्र के जपमें लगेहुये थे और हालाख्यनाथ मतेस चंद्रभाल उपापतिजी की॥ ॥ ॥ मधुरापुर के निवासी मुनियोंने मुक्तिकेलिय उपीसना | प्रेन्द्रा विटगोष्ठीप्रायणः ॥ ललनाश्ततंग्रुक्तोविषसःसिलेखास्यये ॥ ७ ॥ विकडिसविवसामिः साक्युव ३०॥ बांसेष्ठ उवाच ॥ यस्माहुर्तमगन्धवं हब्द्वास्माँ ल्लुज्जयात्वया ॥ बासोनाच्ब्रादितंशीघं याहिराच रामास्तामयकातराः ॥ ६ ॥ बासांस्याच्बादयामासुदुं हंमोनतुसाहसी ॥ ततोवसिष्ठः कृपितः श्राशापेनङ्ग मागतिम्॥५॥उपातांचिक्रिम्मस्यैमधुरापुरवासिनः॥कहाक्सितम्बन् विश्वावसुमुतोबती॥६॥६ ॥ झालास्यनायंतीर्यतद्यमिष्टोम्निभिःसह॥ = ॥ माष्ट्यंदिनंकतुमनायबेष्टाङ्करमन्दिरात् ॥ तात्रषीनष । छेयामिराचनमंद्रां तंविप्राःश्रुणुतादरात् ॥ यथासराचमोजातो मुनीनांशाषवेभवात् ॥ २ ॥ पुराकिनाम नास्योश्चिमान्दिरे ॥ चतुर्विशातिसाहस्रा मुनयोत्रत्तनादिनः ॥ ३ ॥ विष्ठात्रिमुस्नाःसर्वे शिवभक्तामहोज गिक्तितस्वोङ्गास्त्रुष्ड्गाङ्गतमस्तकाः॥ ४ ॥ रहाचमालामर्षाः पद्माचरजप्ताः॥हालास्यनाथभूतर् मिसरे हाल तत्रपम्॥

को गये इसके अनन्तर उन ऋषियों को देखकर उनके भयसे डरीहर्ष कियों में ॥ ८ । ९ ॥ कपकों को पष्टनसिया और साहसी बुर्दमने नहीं पहना

होतेहुचे विसिष्ठजीने इस सजारहित दुर्मको शापदिया ॥ १० ॥ विसिष्ठजी बोले कि हे दुद्रंम, नेषर्व । जिसल्यि हमलोगों की देखकर तुमने संज्ञा

॥ ।। वस्तरहित सिखों के माथ उसने हर्ष से कीड़ा किया और मध्याइक्षें करने की इच्छावाले बिस्छजी मुनिबोसमेत शंकरजी ह मन्दिर्से उस

होकर जसाराय मे

107 m

ारा बचन कभी भी मिण्या न होगा मैं तुम सबोंसे उपाय कहताहूं उसको श्रदासमित धुनो ॥ २० ॥ कि तुमलोगों के पतिको शाप सोलह वर्षकी

वे हे मुने । इस सबोंके पतिके ऊपर आदरसे प्रसन्नता की जिये ॥ १० ॥ तरम्ब्सी मुनियोंकी एक अपराध द्वमा करना चाहिये हे द्यातियो । तुम्हारे ब्न नहीं किया उसकारण शीम्रही राक्षमताको प्राप्त होनी॥ १०॥ यह कहकर मुनिश्रेष्ठ बसिष्ठजीने उन भियों से कहा कि हे उत्तम सियों िजिस में देलकर तुम सबों ने बक्तको आच्छादन किया ॥ १२ ॥ उसांबेय तुम सबों को मैं शाप न द्गा। और उसीकारण तुम सब स्वर्गको जायो विभिन्न गङ्गा कहाजाता है हे सुने । पतिसे द्वीन जो स्वी होते सी पुत्रोबाली भी वह ॥ १६ ॥ संसारमें विषया ऐसी कहीजाती है और यह सियोका-मरंग् क्शेह्रई ज़िबोंने हाथों की जोड़कर उससमय ॥ १३ ॥ मिक्ति नम्र चित्त करके उन पिष्ठिंती को प्रणाम कर मुनियोंके मराइस के मध्यमें इन हा॥ १८ ॥ स्थियां बोली कि हे सर्वधमंत्र, भगवत, चतुराननपुत्र, द्यासिषो ! हम सर्बाको देखकर तुम क्षीच करनेके योग्य नहीं हो ॥ १५ ॥ खियों के ऊपर क्षमा की जिये ॥ १८ ॥ हे दिजोचनो । दुर्नम की क्षियों में इसप्रकार प्रार्थना कियेहुने ने विमिष्ठपी प्रमन्न होकर फिर क्चन बोजे ॥ १६ । हुद्मस्याङ्गनाजनैः ॥ प्रोबाचनचनभूयः प्रमन्नःसहिजात्तमः ॥ १६ ॥ नमस्याह्चनामथ्या कदा।पदाष्ट्रञ्जनः ॥ उ पायंवःप्रवक्ष्यामि श्रणुःवंश्रद्धयासह ॥ २० ॥ पोह्याब्दावधिःशापो भतुविमिविताध्रवम् ॥ पोद्याब्दावधीचेष् हुद् मुन्तवयो मुमिमिसतत्त्वद्शिमिः॥ चुमांकुरुद्यासिन्धो युष्मिन्किर्यमुद्देमे॥ १८॥ विसिष्ठःप्राथिसस्वेवं 19 १॥ इत्युक्त्वातास्त्रियः प्राह् विमिष्ठोम् निषुक्रवः ॥ यस्मादाच्छादितंषस्रं हण्डास्मोछिजनोत्तमाः ॥१२॥ तता छप्रयामि गच्छध्वंत्रिदिवन्ततः॥ एषमुक्तावितिष्ठेन रामाःप्राञ्जलयस्तदा॥ १३॥ प्राष्टिषर्यवितिष्ठंतं भाक मा॥ मुनिमष्डलमध्येतं व्मिष्ठमिदमबुष्त् ॥ १८॥समा ऊष्टः ॥ मगवन्सर्ष्यमैत्र चतुरानननन्द्र ॥ द्या ॥ १६ ॥ विषवेत्युच्यतेलोके तत्स्रीणांमरणेस्मृतम् ॥ तत्प्रसादंकुस्मुमे पताबस्माकमादरात् ॥ १७ ॥ ए क्यास्मानकीपंकत्महोति ॥ १५ ॥ पतिरवहिनारीषां भूषष्पंपरमुच्यते ॥ पतिहानापियानारी शतपुषा मिन्योबती न्युष्माञ्च नम्रोणवेतास मोप्तावः च सर्वाततः॥ कहागयाहे इसि किने हमलोगों व का पतिही उचम मिरिड्यामि वह न निमासने M i THYMIT

- B - G

ाकर होगा और मोलह वर्षकी अवधि में यह राक्षम के आकारवाला दुर्दम ॥ २१ ॥ हे सुर्गानाओं ! अपनी इच्छा से चक्रतीर्थ को आवैगा वहीं हुबे गालावमहायोगी हैं ॥ २२ ॥ वहीं यह उन मुनिको खानेकेलिये आवैगा तद्नन्तर हे स्मियों । गालावको रक्षा के लिये विष्णुओं से पठायाहुआ था साल दाही मुख व बालोंबाला था उसको देखकर भय से डरीहुई जियां स्वर्ग को चलीगई ॥ २६ ॥ तदनन्तर भयंकर आकार व राक्षसंबेष-बाला यह तुर्म सब प्रांश्यों को साताहुआ देश ने वन ने वनमें बनमें॥ ३०॥ घुमताहुआ पत्रन के ममान चेगवान् यह तदनन्तर धर्मतीर्थ को गया इसप्रकार जैस इहकर हालास्पर्यर के भक्तिमान् बिरिष्ठजी शीघ्रही अपने आश्रम की चलेगये इसके अनन्तर उस दुर्मपति को लिपटाकर विकल होताहुँई श्वारको निस्मेदेह हरैगा तदनन्तर स्वरूपको पाकर शापमे छूटाहुआ दुर्न ॥ १३ । २४ ॥ तुमलोगों का पति किर स्वरोको जावैगा इसमें सन्देह तुमलोगों का पति बह दुदंम स्वर्गको पाकर ॥ २४ ॥ हे सुन्दरियो ! सुन्दर्भेष धारणकर तुम सबोंको रमावैगा श्रीसृतजी बोले कि उन दुर्देम ॥ दुःस के समुद्रमें प्राप्त ये दुःस तथा शोक में ऊषकर रोनेतार्गी और उन स्थियों के देखते हुये दुर्दम राक्स होगया ॥ २८॥ जो कि बड़ी दाहोंबात्का मोराक्षसाकृतिः॥ २१ ॥ यहच्छ्याचकृतार्थं गमिष्यतिमुराङ्गनाः ॥ श्रास्तेतत्रमहायोगी गालवोविष्णतत्परः॥ ब्रिदिनमासाच दुदेमोयपतिहिनः ॥ २५ ॥ रमायिष्यांतेमुन्द्यों युष्मान्मुन्द्रविषभ्त ॥ श्रीमृत उनाच ॥ रबाक्तिः ॥ मक्षयन्प्राणिनःसर्वान्देशाह्श्वनाहनम् ॥ ३०॥ भ्रमन्ननित्वेगोस्। धमतिषेततायया ॥ निसिष्ठम्ता दुर्मस्यवराङ्गनाः ॥ २६ ॥ स्वाश्रमंप्रययोतुष् हालास्येऽवरमोक्तिमान् ॥ अथरामास्तमाले तेमानुराः ॥ २७ ॥ क्रदुःशोक्संबिग्ना दुः सितागरमध्यगाः ॥ पञ्यमानाः सुतास्बेबदुद्मोराचुसोमबत्ते ॥ दंष्ट्रोमहाकायो रक्तरमञ्ज्यिरोरहः ॥ तन्हष्ट्रामयसंबिग्ना जग्मूरामास्निविष्पम् ॥ २९ ॥ ततोराच्सवेषो हियांतेनसंश्यः॥ ततःस्वरूपमामाद्य शापान्मुक्तःमुदुरमः॥ २४॥पतिबिभ्रिषिययो गन्तास्त्यत्रनसंश यार्थतंग्रनिमोयं राच्नमोमिगमिष्यति ॥ ततोगालवरचार्थं प्रेरितंचकमुत्तमम् ॥ २३ ॥ विष्णुनास्यशि २२॥ मध्य रोरामा हरि **क्र**चंद्रईमंपित वन्दुरमोमे भावाधितक निर्वय विष्णुकों में सगे हु म मही ब्हनाला त यः ॥ तता नहीं है तद्मन्तर ब्लियां ॥ २६। २७ स्ता यक इसके इत्युक्तवात् र्ट ॥ मह की जियों से यह

वैसीही तुम मेरे ऊपर दया करो हे चका तुरहारे लिये नमस्कार है ॥४०॥ हे मुनीश्वरो ! इसप्रकार दुईम से भक्तिसमेत स्तुति कियेहुये विध्युजी के चक

र्ग के जाने के लिये आज़ा दीजिये क्योंकि वियोग से आतुरिक्सवाली मेरी कियां शोचती हैं॥ ३६॥ जिसप्रकार में जबतक जियों तबतक तुम में मनको

गवान् होका दौढ़ा और उसने विष्णुजी की स्तुति किया तब गालबजी से स्तुति कियेहुये विष्णुजीने राक्षत से पीड़ित गालव मुनि की रक्षा केलिये चक्का के अनन्तर विष्णु के चक्र ने आकर राक्षत के शिर को हरसिया ॥ ३३।३४॥ तदनन्तर राक्षत के शरीर को छोड़कर दिव्यशरिरवाले इस दुर्दमने उत्तम तके होसाह वर्ष बीतगये॥ ३१॥ तद्ननन्तर हे सुनीश्वरो । सोसाह वर्षके झन्तमें यह राक्षस घर्मतीर्थ में बसनेवाले गालव सुनि को खाने के लिखे॥ ३२॥ हे विष्णुके हाथ के एकभूषण, मुदर्शन ! तुम्हारे लिये नमस्कार होवे हे असुरसंहारक ! हजार सयों के समान तेजवाले तुम्हारे लिये नमस्कार ते कृषा के लवभाग से मैंने राक्ष्म के शरीर को छोड़कर विष्णु के स्वरूष को षाया हे विष्णुजी के चकायुष! तुम्हारे लिये नमस्कार है।। रेट 11 हे बिष्णु-पुष्पवर्षित॥ ३४॥ तथा हाथों को जोड़ प्रसाम कर उस सुदर्शनचक की प्रसाम किया और आदरसे कानों को मनोहर इन वचनों से स्तुति किया॥ ३६॥ वर्षाषि अमतोस्यययुस्तदा॥ ३१॥ ततस्तुषोडशाब्दान्ते राक्षसोयंमुनीश्वराः॥ मक्षितुंगालवमुनिं धर्मतीर्थ क्षसेनप्रपींडितम् ॥ अथागत्यहर्भकं राक्षमस्यिशिरोहरत् ॥ ३४॥ ततोयंराक्षमंदेहं त्यक्तादिन्यकलेक्रा म्॥ ३२॥ उपाद्रवदायुवेगः संवास्तौषीज्ञनाद्नम् ॥ गालवैनस्तुतोविष्णुस्तदाचकमचोदयत्॥ ३३॥ रिक्षेतुक्रा त् ॥ ३६ ॥ हुद्म उवाच ॥ मुद्शननमस्तेम्तु विष्णुहस्तैकभूषण् ॥ नमस्तेमुरमंहर्ने महस्रादित्यतेज न्तुं त्रिदिवंविष्णुबह्मम ॥ भायमिपरिशोचन्ति विरहातुरचैतसः ॥ ३६ ॥ त्वन्मनस्कोमंविष्यामि योवज्ञिवै मारह्य हुद्मःषुष्पवाषतः ॥ ३५ ॥ प्राञ्जालःप्रणताभूत्वा ववन्देतंसुद्शानम् ॥ तुष्टावश्चातिरम्यामिरश्चांभेवा ॥ ऋपालेशनमवतस्त्यक्त्वाहराक्षसींतनुम् ॥ स्वरूपमभजींबिष्णोश्रकायुधनमोस्तुते ॥ ३८ ॥ अनुजा ॥ तथा ऋपां कुरुष्वत्वं मधिचकनमोस्तुते ॥४०॥ एवंस्तुतं विष्णुचकं दुरंमेनसभिकम् ॥ अनुजपाहसहसा

कहकर सहसा द्या किया॥ ४१॥ और चक्त अक्त से आज्ञा की पायेहुचे दुर्दम गन्धवे गालव मुनि की प्रगाम कर और उनसे जाज़ा की पाकर स्वर्ग की ाशकरो और तुम शाश्वत मोक्ष करो और संसारमें इसका चक्रतीर्थ ऐसा नाम करो॥ १६॥ और इसके उपरान्त तुम्हारी सभीपतासे यहांके क्सनेवाले मुनियों के करता हूँ देवीप्तनतक अति उत्तम घर्मतीर्थ में ॥ ४४ ॥ तुम सब पापों को नाशनेवाली समीपता करो और तुम्हारी स्थिति से यहां नहायेहुय सब पाषियों ।र दुईमके स्वर्ग जानेपर उन मुनिश्रेष्ठ गालवजी ने विष्णुजीके श्राति उत्तम चक्रायुध की प्रार्थना किया॥४३॥ कि हे महादैत्यों को मर्दन करनेवाले,चक्रायुध । के ॥४५॥ पापका न में तुमको प्रशाम

छुत्वासर्वेषापेभ्यो मुच्यतेमानवोभ्रवि ॥ ४० ॥ ऋषय ऊचुः ॥ ग्यासशिष्यमहाप्राज्ञ सूतपौराणिकोत्तम ॥ तेमुनीश्वराः॥४१॥ चकायुधाम्यतुज्ञातो दुर्मोगालवैमुनिम् ॥ प्रषाम्यतेनानुज्ञातोगन्धविक्षिदिवंययौ ॥४२॥ आसूत उवाच ॥ एवंवःकथितोविप्रा राक्षसस्यभवोमया ॥ ४६ ॥ माहात्म्यंचकतीर्थस्य कथितं च मलाप भयंमाभबतुप्रभो ॥ इतिसंप्रार्थितंचकं गालबेनमुनीश्वराः ॥ ४८ ॥ तथे शास्तिवितंमाष्य तरिमस्तिर्षिति ४६॥ त्वत्सन्निधानादत्रत्यमुनीनांभयनाशानम् ॥ इतःपरं भवत्वायं चक्रायुधनमोस्तुते ॥४७ ॥ भूतप्रेतापि स्वर्गे गालवोमुनिषुङ्घः ॥ सचक्रेप्रार्थयामास विष्एवायुषमनुत्तमम् ॥ ४३ ॥ चकायुधनमामित्वां महा न ॥ देवीपत्तनपर्यन्तं धर्मतीर्थेह्यनुत्तमे ॥ ४४ ॥ सन्निधानंकुरुष्वत्वं सर्वपापविनाशनम् ॥ त्वत्सन्निधानात्स गानांपापिनामिह ॥ ४५ ॥ पापनाशंकुरुष्वत्वं मोक्षं च कुरुशाश्वतम् ॥ चक्रतीर्थमितिरूयाति जोकेस्यपि कल्पय ॥ ४ शाचिम्यो । शोहितम् ॥ हम्॥ यच्छ् दुरमेतुगते

ति होये यह कहकर उस तीर्थ में अन्तर्कीन होगया श्रीषतजी बोले कि हे बाहाएते। इसप्रकार मैंने तुमलोगों से राक्षस की उपित को कहा ॥ १६॥ और रनेवाला चक्रतीर्ध का माहात्म्य कहामया जिसको सुनकर मनुष्य पृथ्वी में सब पापों से छूटजाता है।। ४०॥ म्रापिलोग बोले कि हे ब्यात् शिष्य, पौरात्ती-मयका नाश होवे हे आये, चकायुघ। तुम्हारे लिये नमस्कार है॥ ४७॥ हे प्रमो । भूत, प्रेत व पिशाचों से भय मत होवे हे मुनीश्वरो ! गालव से इसप्रकार प्रार्थना कियाहुआ चक्र॥ १८ ॥ बैसाही पापों को नाश कर

कींचम, महाप्रांज, ब्रतंजी। दर्भरायन से लगाकर देवीपत्तन की अवधितक॥ ४९॥ बहुत लग्बाई से संयुत ऋति उत्तम चक्रतीय बीच में कैसे विच्केद को प्राप्त हुआ उसकी २॥ और मनमें टिकेहुचेइस सन्देह को काटनेके योग्य हो श्रीबतजी बोले कि पहले सब पर्वत उत्पन्नपङ्कवाले व मनके समान बेगवान् थे॥ ४३॥ और वे आकारागामी पर्वत नगरों में, राज्यों में व गावों और वनों में घूमते थे ॥४४॥ और कूद कूदकर पर्वत तब और फ्रजी में स्थित होते थे और आक्रमण ति स्थित होते थे॥ ५५॥ वहां वहां पर्वतों से पीड़ित कियेहुये मनु य,फ्यु श्रीर प्राशियोंके गए। यकायक मृत्युको प्राप होते थे॥ १६॥ जब बाहासादिक वर्ष इससमय कहिये॥ प्र कर र जहां जहां म्ब समीप के पर्वतोसमेत

ततइन्द्रोमहाकुद्धो वज्रमादायवेगवान् ॥ चिच्छेद्सहसापक्षान् पर्वतानांतर्सिवनाम् ॥ ४८ ॥ छिद्यमानच्छ्रदाःसर्वे वासवेनमहीधराः ॥ अनन्यशरणाभन्वा ममरंपाविकान्यज्ञान् ॥ ५४ ॥ कान्तनेन न नरेन न गासेनेनमहीधराः ॥ अनन्यशरणाभूत्वा समुद्रेप्राविशन्मयात् ॥ ५६ ॥ अचलेषु च सर्वेषु पतत्मुलवणाणेवे ॥ निपेतु (र्णवस्रान्त्या चक्रतायेषि केचन ॥६० ॥ पतितैःपवितेस्तेस्तु मघ्यतःपूरितोदरम् ॥ चक्रतीर्थमहापुर्यं मध्येविच्छेदमा श्यनमादेवीपत्तनावधि ॥ ४ ९ ॥ बहुब्यायामसंयुक्तं चक्रतीर्थमनुत्तमम् ॥ ययोविचित्रन्नतांमध्ये कर्यंकथ्य नानामहीधरैः॥४६॥ब्राह्मातिषुवर्षेषु नष्टेषुसमनन्तरम्॥ यज्ञाद्यभावात्सहसा देवताव्यसनंययुः॥४७॥ पिनंतपवेतैःसादं चेह्राकाशमागेगाः ॥ नगरेषु च राष्ट्रेषु ग्रामेषु च बनेषु च ॥ ५४ ॥ श्राप्तुत्याप्तुत्यांतेष्ठांनेत पवेताःस ५२॥ एनंमनसितिष्ठन्तं संश्यंकेनुमहीसि ॥ श्रीसृत उवाच ॥ पुराहिषवेताःसर्वे जातपक्षामनोजवाः॥५३॥ आक्रम्याकम्यतिष्ठन्ति यत्रयत्रमहीधराः ॥ ५५ ॥ तत्रतत्रनरागावस्तथान्येप्राणिसञ्चयाः ॥ मर्र्णसहसा आरम्यदर्भ सात्रतम्।

वेगवान् पर्वतों के पङ्कों को काटडाला ॥ ४८ ॥ व इन्द्र से काटेजाते हुवं पङ्कवाले सब पर्वत श्रमन्यशाता होका डर से समुद्र में पैठराये ॥ ४६ ॥ व तब पर्वतों के क्षार-समुद्र में गिरतेहुये कोई पर्वत समुद्र के भ्रमसे चक्रतीर्थ में भी गिरपड़े ॥ ६० ॥ श्रौर न मिरेहुवं पर्वतों से बीच में पूर्ण उदरवाला महापत्रित चक्रतीय बीच में विच्छेद को नष्ट होगये इसके उपरान्त यज्ञादिकों के आभावसे देवता अचानकही दुःख को प्राप्त हुये ॥ ४७॥ तद्नन्तर वेगवान् इन्द्रजीने बढ़े कोधित होकर वज्न को लेकर अचानकही

उस चक्रतिथे में पर्वत अपनी इच्छा से दोनों किनारों में नहीं गिरे इसकारण कुराशयन व देवीदुर में भी ॥ ६२ ॥ वह विच्छिन्नमध्यभाग दो खाख चि से स्थल कियागया व जिसप्रकार इन्द्र से यकायक करेहुये पङ्कोंबाले ऊंचे प्वत इसमें गिरे हैं वह कहागया ॥ ६८ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे सेतु-सा देखपड़ता है और मध्य में गिरहुये पर्वतों से चक्रतीर्थ स्थल कियागया है ॥ ६३ ॥ श्रीस्ताजी बोले कि हे मुनीन्द्रो ! तुमलोगों से ऐसा कहागया १ ॥ यहच्छ्यामहाशैलाः पार्श्योस्तत्रनापतत्॥ अतीवैदर्भश्यने तथादेवीपुरेषि च ॥ ६२ ॥ विच्छिन्नम विभक्तमिवदृश्यते ॥ मध्यतःपतितैःशैलैश्रकतीर्थम्थलीकृतम् ॥ ६३॥ श्रीमृत उवाच ॥ युष्माकमेवंकाथि यन्मध्यतस्तीर्थोमदंस्थलीकृतम् ॥ यथामहीघ्रास्तहसानिडोजसा विभिन्नपक्षाइहपेतुरन्नताः ॥ ६४॥इतिश्री = \* = \* = त्रुमिश्रविरचितायां भाषाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः॥ १॥ 🐞 ॥ 🖷 ऐसेतुमाहात्म्येचतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥ विभाग कियाहुआ प्राप्त हुआ।। ६१ **ट्यंत्र**द्रेधा 

ो कुछ अद्भुत चरित्रको कहता हूं ॥ १॥ कि विधूमनामक यसु व अलम्बुता देवाङ्गना बढ़े धोर बहाशाप से उरातनत्मय मनुष्यता को प्राप्त हुयहूँ ॥ २॥ कतीर्थ में नहाकर शाप से छुटेहें ऋषिलोग बोले कि हे पुराशों के अथौं में चतुर, महाप्राज्ञ, स्ता ! हे स्तजी !॥ ३॥ व्यास के शिष्य होने के कारण व तुम्हारे कुछ अज्ञान नहीं है चतुरानन बह्याजी ने दुरावनसमय किम अपराध से अलम्कुरासभेत विधूमनामक वसुकी शाप दिया है व भयङ्कर बहरशाम प्रलम्बुसा देवतिय अरु विधूम ये दोइ । भये मनुज पांकी महँ कह्यो चरित सब सोह ॥ श्रीसतजी बोले कि हे मुनीश्वरो ! पापविनाश क पत्रिय जकतीर्थ

विज्ञीचाष्यलम्बुसा ॥ ब्रह्मशापन्महाघोरात्पुराप्राप्तोमनुष्यताम् ॥ २ ॥ चकतीर्षेमहापुष्ये स्नात्वाशापाहि

ऋषय ऊचुः॥ सूत सूत महाप्राज्ञ पुराणार्थाविशारद ॥ ३ ॥ प्राज्ञत्वात्यासशिष्यत्वादज्ञानं ते न किश्चन

उबाचा प्रस्तुत्यचक्रतीर्थेतु पुर्ण्यंपापविनाश्नम् ॥ पुनरप्यङुतांकिञ्चित्प्रब्नीमिमुनीश्वराः ॥ १ ॥ विधूमन

राधिन सहालम्बुसयावसुम् ॥ ४ ॥ पुराविधूमनामानं शप्तवांश्चतुराननः ॥ ब्रह्मशापेन घोरेण कयोस्तो

नेनमुनिना सनकेन च धीमता॥सनत्कुमारनाम्ना च नारदेनमहात्मना ॥ ८ ॥सन्दर्नादिभिश्चान्यैः सेन्यमानोमुनी श्वरेः ॥ मुपर्वटन्दज्ञष्टेन स्तूयमानोमुनी श्वरेः ॥ मुपर्वटन्दज्ञष्टेन स्तूयमानोषिद्योजसा ॥ ६ ॥ आदित्यादियहैश्वेव स्तूयमानपदाम्बुजः ॥ सिद्धैःसाध्यैमैरुद्धिश्च श्विकेरश्चिमानपदाम्बुजः ॥ सिद्धैःसाध्यैमैरुद्धि श्च किकेरश्चमाहतः ॥ १० ॥ गणैःकिषुरुषाणाश्च वसुभिश्चाष्टिमेहतः ॥ उर्वशीप्रमुखानाञ्च स्ववेश्यानांमनोरम म् ॥ १९ ॥ स्त्यंवादित्रसहितं वीक्षमाणोमहर्मेहः ॥ गोकीनद्रमानान्ये म्पशों मन्दंमन्दंबबौतदा ॥ १४ ॥ पर्यायेणतदासवां नहतुदंबयोषितः ॥ हत्यश्रमेणासिन्नासु वेश्यास्वन्या ॥नन्द्यन्मुहः॥ बीषाबिष्पुम्दङ्गानां ध्वनिस्तत्रन्यसपैत ॥ १३ ॥ गङ्गातरङ्गमालानां शीकरस्पर्शशीतलः॥ मीरो जनान प्वमानः मुख

के जलकर्गों के एफ्री से सुन्वस्पर्शी पत्रन धीरे र चलनेलगा ॥ १४ ॥ तब क्रम से तब देवाङ्गनाओं ने तृत्य किया और नाच के परिश्रम से आदिक स्वर्ग की येश्यात्रों के बाजनोंसमेत सुन्दर सत्य को बार र देखतंहुये ब्रह्मा ने किसी समय सत्यलोक में सभा के मध्य में गोष्ठी १०। १२॥ वहां जनों को बार र आनन्द करतीहुई मेघगर्जन के समान बीए॥, बेए। ब मुदझें की ध्वनि फैलगई ॥ १३॥ उससमय गङ्गाजी हे धिरे तया उत्रेशी ( हमाज ) किया ॥ १ की तरङ्ग की राशियों

मय सभा में नाचतीहुई उस श्रलम्बुसा के भीतरी बसन को पवन ने लीलासे उड़ादिया॥ १७॥ श्रीर उस बसन के उड़ने पर जड़ाका मूल प्रकट देख-फिल होने पर आइरम्पेत ॥ १४ ॥ रूप, यौवन मे शौमित श्रासंखुमा देवनारी ने सब जनों की श्रानन्द करतीहुई सभाके बीचमें नृत्य किया ॥ १६ ॥ उस अलम्बुता को देखकर तब ब्रह्मादिक देवता लज्जा से ॥ १८॥ सभा में बैठेहुचे नेत्रों को मूंद्ते भये और विधूमनामक वसु कामदेव के बार्ग से ॥ श्रोर ब्रह्मभवन में पवन से हरेहुये वसनवाली उस श्रलम्बुसा को देखकर तद्नन्तर प्रसन्नतासे प्रफुब्रित लोचनीवाला वह प्रसन्नरोमा हुआ॥ २०॥ हे बाह्मणों। उसस अस्य देश्यात्रों के पड़ा श्रोर वैसी हुई पीड़ित हुआ॥ १६

न्मक्तवत्सल ॥ १८ ॥ नाहमहोस्मिदेवेश रक्षमांकरुषानिधे ॥ एवंप्रसादितस्तेन भारतीषतिरञ्ययः ॥ २५ ॥ । १५ ॥ अलम्बुसादेवनारी रूपयोवनशालिनी ॥ मद्यन्तीजनान्सर्वान् सभामध्येननतेवै ॥१६ ॥ तस्मिन्नव टत्यन्त्याःसंसद्दिजाः ॥ बस्नमाभ्यन्तर्वायुलीलयासमुद्धिपत् ॥१७॥ तांत्क्षप्रेवसनेस्पष्टमूह्मूलमहर्यत ॥ तांदृष्टा सर्वेब्रह्मादयोहिया ॥ १⊂ ॥ सभामध्येसमासीना निमीलितद्शोभवन् ॥ विधूमनामातुब्धः काम बाएप्रपीटितः ॥ १६ ॥ तामेवब्रह्ममवने द्रष्टानिल्हतांशुकाम् ॥ हर्षसंफुझनयनो हष्ट्रोमाततोभवत्॥ २० ॥ अ विधूमकृतवानिसि ॥ तस्मान्डिमत्येलोकेत्वं मानुषत्वमवाप्स्यसि ॥ २२ ॥ इयंचदेवयोषित्ते तत्रभायोमविष्यति ॥ एवं तस्यांतु जातकामीविलोक्यतम् ॥ वसुविधूमनामानै श्राशाप चतुराननः ॥ २१ ॥ यस्मात्वमीद्रशंकार्थ मि विधूमःसिन्नमानसः ॥ २३ ॥ प्रसादयामासवसुब्रह्माणं प्राणिपत्य तु ॥ विधूम उवाच ॥ अस्यशापस्यघो सुसाद्रम् ॥ सरे तस्या च तथाभ्रतातुर (स्य भगवः लम्बुसायांत सत्रहाणाश

में उत्पन्न कामवाले विधूमनामक वसु को देखकर ब्रह्मा ने शाप दिया॥ २०॥ कि हे विधूम ! जिसलिये तुमने ऐरा कमें किया उसकारण तुम मृत्यु-म बोला कि हे महाशिय, मगवन् ! इम भयडून शाप के॥ २४॥ में योग्य नहीं हूं हे द्यानिवान, देवेश। मेरी रक्षा कीजिये इसप्रकार उससे समभायेहुचे को पात्रोगे ॥ २२ ॥ और वहां यह देवाङ्गना तुम्हारी स्त्री होगी इसप्रकार ब्रह्मासे शापित व ुःखित्तरमवाले विधूम ॥ २३॥ वसु ने ब्रह्माको प्राणाम कर प्रहत्त कराया विधूक लोक में मनुष्यता व उस अलम्बुर।

विकाररहित बहाजी॥ २४ ॥ बड़ी दया से संयुत होकर विधूम को तमभातेहुये बोले बहा बोले कि तुममें यह शाप वियागया में भूंठ नहीं दक्षिएसमुद्र के किनारे फुस्रग्राम के समीप स्थित बड़े भारी चक्रतीर्थ में॥ २६॥ इस स्नीसमेत तुम जब स्नान करोगे तब जैसे पुरानी केंचुल को सांप बोड़देता है बहुत दिनों तक पृण्डीको पालन कर इस स्त्री में श्रासमान भूपति पुत्रको पैदा कर॥ २८॥ श्रौर राज्य की रक्षा में प्रवीश उसको राज्य मैं श्रीमेषक कर इस शाप की शान्ति के लिये इस्लिये इससमय में तुम्हारे इस शाप की विधि को करियत करता हूं कि मनुष्यता को प्राप्त होकर इस श्रलम्बुसासमेत॥ २७॥ बहां महाराज हांकर स्स्वती के पति कहता है॥ २६।

चशान्त्यथं दक्षिणस्योदधेस्तटे ॥ फुक्षप्रामसमीपस्ये चक्रतीयेमहत्तरे ॥ २६ ॥ अनयाभायंयासार्दं करिष्यसि ॥ तदात्वंमानुषंभावं जीर्षात्वचिमिवोरगः ॥ ३० ॥ विमुज्यभार्ययासार्कं स्वंबोकंप्रतिषत्स्यसे ॥ ॥ बहुधेत्थंसमालोच्य विधूमोनिश्चिकाय सः ॥ कौशाम्बीनगरे राजा शतानीकइतिश्वतः ॥ ३४॥ आस्तिषी यामि शापस्यास्यतवाधुना ॥ मत्येमावंसमापन्नः सहालम्बुसयानया ॥ २७ ॥ तत्रभूत्वामहाराजः मामन्त्र्यचतुराननम् ॥३२॥चिन्तयामासतत्रासौ मत्येतांयास्यतोमम् ॥ कोवापिताभवेद्धमौ कावामाताभविष्य गायुक्तो विधूमंप्राहसान्त्वयन् ॥ ब्रह्मोवाच ॥ त्वयिशापोप्ययंद्तो नचासत्यंत्रवीम्यहम् ॥ २६ ॥ ततो निम्नानं न नश्येच्छापईट्शः ॥ ३१॥ इतिब्रह्मवचःश्रुत्वा विधूमोनातिहृष्टवान् ॥ स्ववेश्मप्राविशत्त् ाचिरंमहीम्॥षुत्रमप्रतिमंत्वस्यां जनयित्वामहीपतिम्॥२८॥ आभिषिच्यं च राज्येतं राज्यरक्षाविचक्षणम् । विधिकल्पः शासियित्वा क्रपंयाप्रर एतच्छापर यदास्तान 

माता होगी ॥ ३३ ॥ इस्प्रकार बहुत भांति विचारकर उस विधूम ने निरंचय किया कि कौरााम्बीनगर में शतानीक ऐसा प्रसिद्ध राजा ॥ ३४ ॥ महाभा-बहुत न प्रसन्न विधूम ब्रह्माजी से पृंदकर शीघ्रही श्रपने घरमें पैठगया ॥ ३२ ॥ श्रीर वहां इसने विचार किया कि कृथ्वी में मनुष्यता को प्राप्त होतेहुये मेरा कीन पिता होगा श्रीर कीन माता होगी ॥ ३३ ॥ इसप्रकार बहत आंति विचारकर उस विस्ता ने विज्ञा किया कि क्षिणानीता में सामानिक भाग ॥ १० ॥ भागामा गे तुम ॥ ३० ॥ छोड़कर स्रीसमेत श्रपने लोक को प्राप्त होगे विना चक्रतीर्थ के स्नान ऐसा शाप नहीं नाश होवे है ॥ ३१ ॥ यह ब्रह्माका वचन सुनकर वैसेही मनुष्यता क

और उसकी स्त्री भी विष्णुमतीनामक विष्णु की प्यारी लक्ष्मी की नाई पतिवता है ॥ ३४ ॥ उसी को पिता कर व उसी स्त्री को माता बनाकर पृथ्वीलोक में ालोगों का कल्याए। होत्रे में बड़े भारी भयताले ब्रह्मा के शाफ्से शतानीक से विष्णुमती स्त्री में पुत्र उत्पन्न हुंगा ॥ ३८ ॥ इस वचनको सुनकर उसके ल से उत्पन्न हुंगा॥ ३६॥ तदनन्तर उसने माल्यवान्, पुपद्न्त व बलोत्कट तीन श्रपने सेक्कों को बुलाकर इस कुतान्त को बतलाया॥३७॥ कि हे प्राएरूप सब सेवक आंसुबों से पूर्णमुख होकर विधूम से यह वचन बोले ॥ ३६ ॥ सेवक बोले कि तुरहारे वियोग को हम सब तीनों भी नहीं सहैंगे सेवको ! सुनिये तुम में श्रपने क्री के फ चलनेवाले 

न्टित्तमेतन्त्यवेदयत् ॥ ३७ ॥ भृत्याःश्युतुतमद्रं वो ब्रह्मशापान्महाभयात् ॥ जनिष्यामिशतानीकाद्वि ; ॥त्विद्धियोगंवयंसर्वे त्रयोपि न सद्दामहे ॥ तस्मान्मानुषभावंत्वमस्माभिः सह यास्यिसि ॥ ४० ॥ शतानी च कर्ममु ॥ ४३ ॥ तानेवंबादिनःसोयं विधूमोवाक्यमब्रवीत् ॥ विधूम उवाच ॥ जानेहंभवतांस्नेहं ताद्याम मिन्त्रीयोयंयुगंघरः॥ मेनानीविंत्रतीकश्च योयंत्रायसरोर्षो ॥ ४१ ॥ नर्मकर्ममुह्ददिप्रो वल्लमारूयोमहां ों मार्याचापिपतित्रता ॥ तस्यविष्णुमतीनाम विष्णोःश्रीरिववस्नमा ॥ ३५ ॥ तमेवपितरंकृत्वा मातरञ्ज हंमुतः॥ ३८॥ इतिश्रुत्वावचोभृत्यास्तस्यप्राणाबहिश्चराः॥ बाष्पपूर्णमुखाःसर्वे विधूमंवाक्यमन्नुवन् ॥ ३६॥ म्॥संभिविष्यामिभूलोके स्वकर्मपरिपाकतः॥ ३६॥ ततःसमाल्यवन्तं च पुष्पदन्तंबलोत्कटम्॥त्रीनाहूया षांषुत्रास्रयोप्येते मविष्यामोनसंश्ययः॥ ४२ ॥ शतानीकस्यराजपैः षुत्रमानंगतस्यते ॥ शुश्रूषांसंविधास्या ध्यमत्याम त्मनोभूत्य

लोगों के समीप मनुजताको प्राप्त होवो॥ ४०॥ शतानीक राजर्षिका जो यह युगंघरनामक मन्त्री है श्रोर युद्ध में श्रागे चलनेवाला जो यह वित्रतीक ॥ श्रोर हैसी के कमें में मित्र जो यह बड़ा भारी ब्रह्ममनामक ब्राह्मगा है उनके पुत्र ये तीनों भी हमलोग होवैंगे इस सन्देह नहीं है ॥ ४२॥ जिष की पुत्रता को प्राप्त तुम्हागी हमलोग उन उन कमों में तेवा करेंगे॥ ४३॥ ऐमा कहतेहुंय उनते इस विधूमने बचन कहा विधूम दोला कि मुफ्त इत्कार्ग तुम हम भेनापि

आपलोगों के स्नेह को जानता हूं ॥ ४४ ॥ तौ भी श्राज में तुमसे कहता हूं उस हित वचन को तुमलोग सुनो कि श्रपने कुकर्मरूप भयङ्कर ब्रह्म-४ ॥ निन्दित मनुजपन को में एकही अनुवर्तन करूंगा क्योंकि तुमलोगों को यह शापका अनुवर्तन नहीं कियागया है ॥ ४६ ॥ इसकारण निन्दित लक से प्रार्थना करतेहुये उनसे बोले ॥ ४८ ॥ कि हमलोगों को दया से रक्षाकर राहस मत करो श्राज श्रपराघरहित हम रब भक्तों को त्यागते यि मत मन करो और इसिलिये जबतक भेरे शाप की श्रवाध है तबतक मेरा वियोग सहाजावै ॥ ४७॥ उससमय माल्यवान् आदिक वे सब ऐसा में वेसे ब्राते उत्तम

न्वाग्मी प्रजापालनतत्परः॥ ५३॥ चतुरङ्गब्लोपेतो विक्रमैकधनोयुवा॥सकौशाम्बांमहाराजो नगरीमध्य बीनन्वमन्यतभृत्यकान् ॥ तैक्षिभिःसहितःसोयं कौशाम्बींगन्तुमैच्छत्॥ ५१ ॥ एतस्मिन्नेवकालेतु सो त्वांद्रयोगान्महाघोरान्मानुष्यमांपेकुांत्सतम् ॥ बहुमन्यामहेदेव तस्मान्नस्नाहिसांप्रतम् ॥ ५०॥ एवस ॥ ४४ ॥ तथापिकथ्याम्यद्य तच्बुष्टवंहितंवचः॥ ब्रह्मशापेनघोरेषास्वेनदुष्कमेषाकृतम् ॥ ४५ ॥ कुत्मितं महमेकोनुवर्तथे॥ विहितंनहियुष्माकमेतच्वापानुवर्तनम् ॥ ४६ ॥ ज्रगुप्सितेतोमानुष्ये मा कुरुष्वमनो न्तंषुनःषुनः॥ ४८॥ गंक्षेत्वाकृपयाह्यस्मान्माकुरुष्य च साहसम् ॥ परित्यजसिनःसर्वान् भक्तानद्यनिराग :शापावधियांवन्मद्वियोगोविष्हाताम् ॥ ४७ ॥ इत्युक्तवन्तैतेसवे माल्यवत्प्रमुखास्तदा ॥ ऊचुःप्रणम्यशि धुना ॥ अर् रसा प्रार्थर सः ॥ ४६ ॥ मानुषभाव

कों को आजा दिया और उन तीनोंस मेन उसने कीशाम्बीपुर्त को जाने की इच्छा किया ॥ ४०॥ इसिसमय में चन्द्रवंश को बढ़ानेवाले जनमेजय से । बड़े भयङ्कर तुम्हारे वियोग से मनुजता को भी हमलोग बहुत मानते हैं इसकारण इससमय हमलोगों की रक्षा कीजिये ॥ ४०॥ इसप्रकार याचना करते ्पिन ने अर्जुनके बंशने उत्पन्न होकर कृत्वी को पालनकिया और बुद्धिमान्, नीतिमान्, प्रशरतवन्त व प्रजापालन में तत्म ॥ ५२।५३ ॥तथा चतुराङ्गिणी हो ॥ ४६ ॥ हे देव। हुय उन तीनों सेवक उत्पन्न शानानीक भ

उन्हीं मुनि के समीप जाकर ॥ ६१ ॥ हे राजन् । नम्रकी नाई श्रपनेसमान पुत्र को मांगो वे दयावान् महर्षि तुमको निश्चय कर पुत्र को देवेंगे ॥ ६१ ॥ इस

न सुनकर हर्ष से प्रफुक्षित नेत्रोंबाले वे राजा उस मन्त्रीसमेत उन मुनि के आश्रम को गये ॥ ६३॥ श्रीर राजाने आश्रम में बेठेहुंच उन मुनि को

ावित्र व सत्यवादी शारिडल्यनामक महर्षि हैं ॥६०॥ जोकि शत्रु व भित्र में समान व दात्त और तपस्वी तथा निजवेदपाठ में परायग्रा है जलतेहुये अगिन व श्रपना को पुत्ररहित जानकर वह बहुत विकल हुश्रा श्रौर मन्त्रविदों में उत्तम उसने युगन्यर मन्त्री को बुलाकर ॥ ४८ ॥ इस कार्य की संमिति ी नाई उसकी विप्णुमतीनामक स्त्री थी ॥ ४६ ॥ श्रौर तब गुर्गोंसे तम्पन वह शतानीक बड़ा बुद्धिमान् था उसने उस स्त्री में श्रपने तमान पुत्र को क पराक्रमरूप धनवाले उन युवा महाराज ने कीशाम्बीनगरी में निवास किया ॥ ४८ ॥ श्रौर उसके मन्त्रों के रहस्य का जाननेवाला युगन्धर मन्त्री द्ध में आगे चलनेवाला विप्रतिकनामक उसका सेनापित हुआ।। ५४॥ और नर्भ याने हैंसी के कर्मों में वह्मभनामक बाह्मण उसका मित्र हुआ और विष्णु नसंयुक्तस्तरयागादाश्रमंमुनेः ॥ ६३ ॥ तमाश्रमेसमासीनं प्रणनाममहीपतिः ॥ शापिडल्यस्तुमहातेजा रा ४ ॥ तस्यमन्त्ररहस्यज्ञो मन्त्रीजातोयुगंघरः॥ सेनानीविप्रतीकश्च तस्यप्राग्रसरोरणे ॥ ५५ ॥ नर्मकर्ममुत मारूयःस्साद्रिजः ॥ तस्यविष्णुमतीनाम विष्णोःश्रीरिववल्लमा ॥५६॥ सप्तवृणुसम्पन्नः शतानी न्त्रिषांमन्त्रवित्तमम् ॥ ५८ ॥ ष्रत्रलाभःकथंमेस्यादितिकार्यममन्त्रयत्॥ युगंधरोमहीपालं पुत्रालामेनपीडि ग्यांविनीतवत् ॥ कृपावान्समहाषेस्तु पुत्रंतेदास्यांतेधवम् ॥ ६२ ॥ इतितदचनेश्वत्वा हषेसेफुझलोचनः ॥ ॥ हर्षयन्वन्सास्वेन वाक्यमेतद्भाषत् ॥ युगंघर उवाच् ॥ ऋस्तिशापिडल्यनामा तु महर्षिःसत्यवाक्श शृजुमित्रसमोदान्तस्तपःस्वाध्यायतत्परः ॥ तमेवसुनिमासाद्य ज्वलन्तमिवपावकम् ॥६ १॥ धुत्रमात्मसमे नेः॥ षुत्रमात्मसमंतस्यां भाषायानान्विन्दत्॥ ५७॥ त्रात्मानमसुत्ज्ञात्वा सभ्शंपर्यतप्तत्॥ सथुगंध किसप्रकार पुत्रलाभ होगा युगन्यर ने पुत्र के न मिलने से पीड़ित राजा को॥ ४६॥ अपने वचन से प्ररुन्न करतेहुये इस वचन को वास वै॥ ५१ स्यासीदक्ष<sup>1</sup> कोमहामति सेना से संयुत व ए उत्पन्न हुआ और यु की प्यारी लक्ष्मी क रमाह्य म तम् ॥ प्रह नहीं पाया॥ ५७

चतुर हुआ।। ७३।। और विप्रतीक के पुपदन्तनामक पुत्र हुआ हमएवान् ऐहा प्रतिद्ध वह शत्रुओं की रेना का मर्दक हुआ।। ७४ ॥

वह मन्त्रशास्त्रों में

देनेवाले वे महामुनि श्रीमान् आदरस्मेत कौशाम्बीपुरी को आकर पुत्रकी इन्छावाले राजा की पुत्रेटि में यज्ञ करानेवाले हुये तदनन्तर मुनिके प्रसाद से दशरथ के समान यज्ञकता राजाने रामचन्द्रकी नाई सहस्रानीक पुत्र को पाया इसप्रकार शतानीकनामक उत्तम राजा से विधूम उत्तन हुये हैं ॥ ६६ । ७० । ७१ ॥ इसी श्रवसर में राजा के । हो ॥ ६४ । ६४ ॥ इससमय जो कुळ तुम्हारा करने योग्य कार्य हो उत्तको कहो में करूंगा ऐसा कहतेहुये उन मुनि से युगन्थर ने कहा ॥ ६६ ॥ ह राजा पुत्र के न मिलने से दुर्बल हे इस्तमय पुत्र के कारण यह आप के शरण में प्राप्त हुआ है ॥ ६७ ॥ इसके अपुत्र से उपजेहुये दुःख को तेजस्ती उन शारिडल्य ने राजाको आश्रम में ग्राप देखकर पायादिकों से यूजकर स्वागते कहा शारिडल्य बोले कि हे शतानीक। तुम मेरे आश्रम को योग्य हो उसके इस बचन को सुनकर सुनिश्रेष्ठ शारिडल्यजी ने ॥ ६८ ॥ उस राजा के लिये पुत्र मिलने के बरकी प्रतिज्ञा किया श्रीर राजाको वर ी और बाहाए व नर्मतत्वा इन्हों ने वंश के योग्य पुत्रों को पाया ॥ ७२ ॥ युगम्धर के माल्यवान्नामक पुत्र तेवक हुआ नाम से यौगन्धरायाए ुकोंबिदः ॥ ७३ ॥ विप्रतीकस्यतन्यः पुष्पदन्तोबभूबह ॥ हमरावानितिबिष्यातः प्रसैन्यविमदेनः ॥ ७४ ॥ ॥नीकमात्मजम्॥ एवंविधूमःसंजज्ञे श्तानीकान्त्रपोत्तमात् ॥७१॥ अत्रान्तरेमांन्त्रवर्ससेनानीस्तुमहीपतेः॥ । १४॥ ६४॥ दृष्टापाद्यादिमिःषुज्य स्वागतंन्याजहारसः ॥ शापिडल्य उवाच ॥ शतानीकिकमर्थत्वमा ाला मेनकशितः॥ भवन्तंशर्षापाप्तः सप्रतंषुत्रकारणात् ॥६७॥ अस्याषुत्रत्वजंदुःखं त्वमपाकतुमहांसे॥ इति न्मम॥६५॥ यत्कतेव्यमिदानीते तदद्स्वकरोम्यहम्॥ मुनिमेवंबद्नतं तं प्रत्यवादीष्यगंधरः॥ ६६॥ भगवज्ञेष |६६॥ पुत्रेष्ट्यां पुत्रकामस्य याजकोभूनमहामुनिः॥ ततोमुनिप्रसादेन राजादश्ररथोपमः॥७०॥यज्वाराममि द्विजोनमेंवयस्याश्च पुत्रान्प्राप्यःकुलोचितान् ॥ ७२ ॥ पुत्रोयुगैघरस्यासीन्माल्यवान्नामभृत्यकः ॥ योगेघरायणोनाम्ना ्रत्वा शांऐडल्योमुनिसनमः ॥ ६८ ॥ प्रत्रलामवरंतस्मै प्रतिजज्ञेत्रपायवै ॥ सराज्ञोवरदःश्रीमान्कौशाम्बीमे प्रशाम किया व बड़े अमंत्राप्तवान् वैराजा धुत्रा नप्राप सहस उत्तम मन्त्री सेनार्न मन्त्रशास्त्रह क्सिलिये प्राप्त हुये कि हे मगवत्।य जानप्राप्तम तस्यव्चः% त्यसादरः। दूर काने वुस

बलोत्करनामक पुत्र हुआ हैशीके कमों में चतुर जोकि बसन्तक ऐसा प्रिस्ट था।। ७५ ॥ इसके अनन्तर राज्युत्रपृष्क वे सब बहे तदनन्तर पांचवंषे के ऋन्त में प्राप्त होने पर ॥ ७६ ॥ स्वर्ग की वेश्या अलम्बुता भी अयोध्या महापुरी में ऋतवर्मी राजा के मुगावतीनामक कन्या पैता हुई ॥ ७७ ॥ इसप्रकार विधूममुख्य-न में पैदा हुये इसीतमय में दुष्ट व बलवान् तथा महाउथोगी और सेवकोंसमेत॥ ७८॥ अहिदंष्ट्र ऐसा प्रसिद्ध बलोत्कट महादैत्य ने युक्तस्थूलशितोनामक ॥ ७६ ॥ सुरनगर को घेरलिया व देवताओं कोभी पीड़ित किया स्वर्गमें देवताओं व राक्षरोंका चड़ा युद्ध यर्तमान होने पर ॥ = ॰ ॥ इन्द्रजी सहाय के लिये दुयत्मा तहायक भे उसतमय बह्मभ कं वाले वे कृथ्वीमएडत्

कान्देवाञ्चघानदितिजान्रणे ॥ अथदैत्याधिषःसोपि निहतःसमरेदिवि ॥=३॥ ततःश्रकस्यवन्सा परेतंत्रप थमारोप्यसहसा कोशाम्बीमार्तालेययो॥ ८४॥ नीत्वामहीतलममो तत्प्रतायन्यवेदयत्॥ ततःसहसानी दाजज्ञे तनयोवैबलोत्कटः ॥ वसन्तकइतिख्यातो नमैकमेमुकोविदः ॥ ७५ ॥ अथतेवरुधःसर्वे राजपुत्र ॥ पञ्च हायनतांतेषु यातेषुतदनन्तरम् ॥ ७६ ॥ अलम्बुसापिस्वर्वेश्या भूपतेःकतवमेषाः ॥ अयोध्यायांम अहिद्षुहतिस्यातो महादैत्योबलोत्कटः॥ युक्त्म्थूलिशिरोनाम्ना सहायेनदुरात्मना ॥७६॥ स्रोधदेबनगरंब याजातामुगावती ॥ ७७ ॥ एवंविधूममुख्यास्ते जिन्निरक्षितिमएडले ॥ अत्रान्तरेमहासत्वो दृष्टःसानुचरो नापे॥ वर्तमानेदिषि महासमरेमुररक्षसाम्॥ = ०॥ आनिनायश्तानीकं सहायाथैषुरन्दरः॥ सयौषराज्येतन ष्टिनात्रपः॥ = १॥ प्रतस्थेरथमास्थाय युद्धायदितिजैःसह ॥ नीतोमातिलनाम्येत्य सादरंसधनुर्धरः॥ = २॥ हापुर्यां कन्य बाधेविद्यपा यंविधायवि ब्रह्मी।।७८॥ धुन्नम्।। र बिक्षमस्यत पुरोगमाः

शितामीक को से आये और ये गजा विधि से युवराजन में दुत्र को करके॥ दर्श । देखों के साथ युद्ध के सिधे रय पै चढ़कर चले और मातील सारयी से लायेहुये उन घनुष को धारमा किये शतानीक ने आहरसमेन आकर ॥ दर्श। केवताओं को प्रेक्षक कर युद्ध में देखों को मारा इस के उपरान्त स्त्री में देखों का स्वाभी और बह र मर में मारागया॥ दर ॥ तद्नत्तर इन्द्र के बचन से मरेहुवे श्रेष्ठ गजा को स्थ पै बिठाकर माताल यकायक कीशास्त्रिधी को गया॥ दश ॥ व इसने उसको उसके पुत्र के लिये देदिया तदनन्तर बहुत दुःस्तित सहस्रानीक ने भी विखाप कर ॥ न्थ्रा मिन्त्रयोंसमेत इकट्टा होकर प्रेतकार्य को को भजा॥ ८०॥ श्रोर युगंघर, विप्रतीक व बह्मभ के मरने पर योगंघरायण् श्रादिक सबही उनके पुत्रों ने॥ ८८ ॥ इस शतानीक के पुत्र के उस उस कार्य को किया इसप्रकार उस चलवान् राजपुत्र ने प्रभी को पालन किया ॥ द ॥ व समय व्यतीत होने पर नन्द्रम के बड़े भारी उत्सव में इन्द्र से न्योतेहुये उसने उससे कहीहुई ति को मरा जानकर रानी साथही मरगई ॥ दर ॥ सीसमेत राजा के यराशेषता को प्राप्त होने पर शतानीक के 5त्र ने मन्त्रियों के वचन से राज्य िश्चित किया और प पृथ्वी को लाक(

ाराजन् भाविनी न चिरात्मले ॥ ६३ ॥ यदात्वमात्मनःषुत्रं राज्येसंस्थाप्यभूपते ॥ मृगावत्याक्षियामार्झं इघेस्तटे ॥ ६४ ॥ चक्रतीर्थेमहापुर्ये फुक्लश्रामसमीपतः ॥ स्नानंकरिष्यपितदा शापान्मुक्तोमविष्य कोपि विलप्यबहुदुःखितः॥=५ ॥ मन्त्रिमःसहसंभूयं प्रेतकार्यन्यवर्तयत्॥ मृतंज्ञात्वापर्तिराज्ञी सहैवानुममार् च ॥ =६॥ महिष्यासहसम्प्राप्ते भूपालेकीतिशेषताम् ॥ मेजेराज्यंशतानीक्तनयोमन्त्रिषांगिरा ॥ =७॥ गुगन्यरेविप्रतीकेवक्षमे गोबली॥≂६॥ यातेकालेमहेन्द्रेषु सनन्दनमहोत्सवे॥ निमन्त्रितस्तत्कथितां भाविनीमश्रुष्णोत्कथाम्॥६०॥ णिःशापादयोध्यायामलम्बुसा ॥ जातामृगावतीकन्या भूपतेःकृतवमेणः ॥ ६१ ॥ विधूमनामा च वसु स्त्वैनाकललनाम्पुरा ॥ तामेवब्रह्मसद्ने हष्ट्वानिलहृतांशुकाम् ॥६२॥तदेवमद्नाकान्तः शापान्मर्थत्वमागतः॥ । यौगन्धरायण्मुस्वास्तरपुत्राःसवेएव हि ॥==॥श्रातानीकमुतस्यास्य तत्तत्कायमकुवेत ॥ एवंसपालयामास च मृतेसाति॥ स्वयोषिद्वहा दक्षिणस्योद महीराजमुत मैनतेद्यित

वही शीघही तुम्हारी स्वी होगी॥ ६३॥ हे भूपते। जब तुम अपने पुत्र को राज्य पै बिठाकर मुगावती स्वीतमेत दक्षिणसमुद के किनारे॥ ६४॥ सुना ॥ ६०॥ कि बहा के शाप से स्वर्गकी स्त्री अलम्बुता अयोध्या में कृतवर्गा राजा की कन्या हुई है ॥ ६१॥ और पुरातनसमय तुम विधूम माविनी कथा को

य से मज मानिनी स्त्रियां अनादर को नहीं सहती हैं ॥ १० • ॥ हे राजन् ! सुभकों अपमान कर जिसको हदय से इसर मय घ्यान करते हो उससे चौष्ह वेयुक्त होगे ॥ १ ॥ इसप्रकार शाप दियेहुई उस तिलोचमा से राजा ने कहा कि यदि कृतवर्मा की उसी केन्या को मैं पाऊं ॥ र ॥ तो चौष्ह की

ग से उपजेहुय दुःख को सहंगा यह कहकर उसमें प्राप्तमनवाले राजा श्रपनी कुरी को गये॥ ३॥ तहनन्तर समय से इतवर्भा राजा की कन्या गुष्फ

। के सर्वस्य उन राजा को प्राप्त हुई ॥ ४ ॥ श्रीर विलातरूप वृक्ष की ब्ह्मीरूपी श्रीर विभ्रमरूप र मुद्र की लंहरीरूपिए। मुगाबती को पाकार

प सहापवित्र चकतीर्थ में रनान करोगे तब शापसे मुक्त होगे ॥ ६५ ॥ भगवान् ब्रह्माजीने यह सत्यलोक में कहा है इस इन्द्रके वचनको मुनकर सहस्रानीक वन को विचारतेहुय अनन्यबुद्धि राजाने कुछ भी कहतीहुई उस तिलोचमा को नहीं देखा ॥ ६८ ॥ श्रौर अनादर से तिरस्कार कीहुई मुन्दर तिलोत्तमा ने राजाको शाप दिया कि हे भूपते, सहस्रानीक ! मुभरिने बुलायेजाते हुये भी ॥ ६६ ॥ मुगावती को हदय से ध्यान करतेहुये तुम मुभको क्यों उसके विवाह का उत्साह कर शाचीपति ( इन्द्र ) से कहकर प्रसन्न होतेहुये वे तिलोचमासमेत पृथ्वी में चले ॥ ६७॥ और उस स्त्री को स्मरण करते पुष्पथन्वनः ॥ ४ ॥ मृगावर्तासमासाद्यं विलासतरुवक्षरीम् ॥ विभ्रमाम्मोधिलहरीं ननन्दमदनद्यतिः ॥ ५ ॥ म् ॥ इत्युक्तवातद्गतमना चपःप्रायात्रिजांपुरीम् ॥ ३ ॥ ततःकालेनतनया भूपतेःकृतवमेषाः ॥ तमाससाददाय ।। इतिप्रोवाचभगवान् सत्यलोकोपतामहः॥इतीन्द्रवचन्श्रुत्वा सहस्रानीकभूषांतेः॥ ६६॥ तदुद्दाहक पिमया सहस्रानीकभूपते॥ ६६॥ मृगावर्तीहराष्ट्रयायन्किमर्थमामुपेक्षसे ॥ सौभाग्यमत्तामानिन्यो न सह समामन्त्र्यश्चीपतिम् ॥ कौशाम्बीप्रास्थितोह्छः सतिलोत्तमयापथि ॥ ६७ ॥ स्मरन्किमपितांकान्तां भाष तिराजा तामुबाचतिलोत्तमाम्॥तामेवयदिलम्येयं तनुजांकृतवर्मेणः ॥ २ ॥ चतुर्शसमादुःखं सहिष्येत ॥म्॥ १००॥ मामवज्ञाययांराजन् ह्रदाघ्यायसिसाम्प्रतम्॥ तयाचतुर्शसमा वियुक्तस्वंभविष्यसि॥ १। न्यथीः ॥ ध्यायञ्चतकत्वचो नालुलोकेमहीपतिः ॥ ६८ ॥ साश्राशापत्रपंसुभूरनाद्रांतरस्कता ॥ अ  न इतिमान् वे प्रस्न हुये॥ ५ ॥ और शिवजी से पार्वती की नाई उसने उस राजा से गर्भ को धारण किया और पारहुता से वह अमृत से घोईहुई चन्द्र. शोभित हुई ॥ ६ ॥ इसके अनन्तर गर्भ की प्रकटता के कारण वह सुन्द्री राजपत्नी चन्द्रमागर्भवात्नी ऐन्द्री ( पूर्व ) दिशा की नाई शोभित के अभिलाष के बरा से उस रानी ने जिस जिस कामना की इच्छा किया उस उस तब बहुत दुर्लंभ भी बस्तु को प्रेमके कारण राजा ने प्राप्त किया॥ दा॥ ताषकारक होने पर किसीसमय उसने. श्रपनी इच्छासे श्रहताबावली के स्मान् में बुद्धि किया ॥ ६ ॥ उस राजाने मुगावती के श्रभिलाष को जा-

टकःपक्षी मुग्यान्दग्यविधेवेशात् ॥ १२ ॥ नीत्वाविहायसाद्धं सतामचलसन्निमः ॥ तत्याजमोहविव्शामुद् न्दरे ॥ १३ ॥ लब्धसंज्ञाशनैःकम्पांवेलोलतनुवक्षरी ॥ हग्भ्यामुत्पलतुल्याभ्यां मुहुरश्रूर्यवतेयत् ॥ १४ ॥ द्वमंमायत मवानिवेन्द्रशेखरात् ॥ पापिडमाशशिलेखेव पीयूपक्षालितावभौ ॥६॥ सुन्दरीदौहंदन्यक्तेरथ बिदक्॥ रराजराजमहिषी रजनीकरगार्भिषी ॥ ७ ॥ सादोहिदवशाद्राज्ञी यंयंकाममकामयत्॥ सृदुर्लममपिप्रे -सर्वेसमाहरत् ॥ =॥ पत्योसमीहितकरे साकदाचिन्धगावती ॥ स्वेच्छ्यावैमर्तिचके रक्तवापीनिमजने॥ ६॥ सिंवेज्ञाय मृगावत्यामहीपांतेः ॥ कोमुम्मसिलेलैःपूष्णै आषाद्वापीमकार्यत् ॥ १० ॥ त्रिमन्रकाजलेराज्ञी दरमातनोत् ॥ततस्तारकतोयाद्रौ फुम्बिक्शुक्सान्नेभाम् ॥ ११ ॥ राजन्नीमामिषधिया सुष्णेकुलसम्भवः॥ मन्द्माग्याहं त्वद्योगेनपीडिता॥कागतिःक नु गच्छामि द्रक्यामित्वन्मुखंकदा॥ ३५ ॥ इत्युक्त्वागजांसँहा स्नानंसार महाराषिट याचलकः हा नायः

उस स्वी ने कमल के समान नेत्रों से बार २ आंमुत्रों को बहाया ॥ १४॥ व कहा कि हा नाय। तुम्हारे वियोग से पीड़ित में मन्द्रभाग्यवती हूं भेरी आकाश करके हुर लेजाकर प्वेत के समान उसने मोह के वश उसको उद्याचल की कन्द्रा में छोड़िष्या॥ १३॥ व धीरे र चैतन्यता को पायेहुई कम्प से चआल नकर क्षणभर में कुष्ठम के जलों से पूर्ण बावली को बनवाया ॥ १० ॥ व उस लाल जलमें रानी ने आद्रसमेत रनान किया तद्ननतर लाल जल से भीगीहुई व फूले टेक्के समान उस मुगावती ॥ ११ ॥ मुग्या राजपत्री को मुपर्ग के वंश में उपजेहुये महारविटक पक्षी ने दुग्यभाग्य के वश से मांस की बुद्धि से ॥ १२ ॥ उस को नकर क्षणाभर में शारीररूपी बह्मरी

किया॥ २०॥ तदनन्तर थोड़े समय के बाद उस बाला मृगावती ने शूरता व धैक्षुण से संयुत पुत्र को पैदा किया जैसे कि पर्वतीजी ने स्वामिन दे। किया है॥ २२॥ जो सैवरियर के कार्य बन्युओं से करने योग्य होते हैं उन मृगावती के कर्मों को साताकी नाई मुनिनारियों ने किया॥ २३॥ पैदा होने के कारग उन उत्तम पैदा हुये राजपुत्र का किसी भी अश्रीरिखी याने श्राकाश्रवाली ने उद्यननाम किया।। र ।। और मुनीन्द्र से किये स्त्रीर में कहां जाऊं व कच में तुम्हारे मुखको देख़्गी ॥ १५ ॥ यह कहकर वध की चाहनेवाली वह हाथियों व सिहों के स्नागे हुई स्त्रीर तब सिहों व हुई वह मृत्यु को न प्राप्त हुई ॥ १६ ॥ क्योंकि विषयि के समय में मनुष्यों को निश्चय कर मृत्यु नहीं मिलती है स्रोर उस के बहुत दीन विलाप को कियेहुये ॥ १७ ॥ रॅकीगतिवाले मुगों ने भी तितुकों को नहीं खाया तद्भन्तर वैसी स्थित व रोतीहुई उस रानी को दयासिन्धु मुनिपुत्र ने कुषा से को वैसेही जानिये जैसे कि तुरहारे पिता क्रतनमी हैं ॥ २० ॥ वहां जमदम्जिती से इसप्रकार दया से समसाईहुई उस रानी ने मुनियों से संयुत लाकर उस रानी को श्रपने गुरु जमद्गिनजी के लिये निवेदन किया॥ १८ ॥ श्रीर धर्मात्मा जमद्गिनजी ने उस को समीप में समभाया स्तुथमोत्मा तामाश्वासयद्गितके॥ तथाजानीहिमांभद्र कृतवमोयथातव ॥ २० ॥ एवमाश्वामितातत्र कृ हथकाङ्किष्णी ॥ सासर्वकेसरिगजैस्यक्ता न निधनंगता ॥ १६ ॥ श्रापत्कालेन्यांनून मर्गानैबलभ्यते ॥ श्र किनना ॥ चकेतत्रैवसावासमाश्रमेस्निमंकुले ॥ २१ ॥ ततस्म्बल्पेनकालेन विशाखिमिवपावंती ॥ श्रमूत ॥ शौर्यधेर्यशुणान्वितम् ॥ २२ ॥ सूतिकाग्यहक्रत्यानि यानिकार्याणिबन्धुमिः ॥ चिकरेमातृबन्तानि मृगाव मुनीन्द्रेष कतद्वडादिकवतः॥ जंप्राहमकलाविद्या जमदग्नेमहामुनेः॥ २५ ॥ युवात्तपमुतःसोयं कदाचि माकएर्य तस्याःकन्दितमुन्मुखाः ॥ १७ ॥ मृगानिष्पन्दगतयो न तृषान्यप्यमक्षयन् ॥ततस्ताङ्गरुषामिन्धु **क्रे**यः ॥ २३ ॥ तंमुजातंत्रपमुतं कापिवागश्रारीरिषी ॥ उदयाचलजातत्वाचकारोदयनाभिषम् ॥ २४ ॥ तथास्थिताम् ॥ १= ॥ ह्दर्तोकप्याराज्ञीं समानीयस्वमाश्रमम्॥न्यवेद्यच्ताराज्ञीं गुरवेजमद्ग्नये ॥ १६ । मुनकर जपर मुर श्रपने आश्रम को याजम 

हर बांधेहुये एक सांप को देखा ॥ २६ ॥ और द्यांसंयुत उस उद्यन ने कहा कि है ज्याच ! सांप को छोड़दीजिये तुम इससे क्यां करोंगे इसको तुम मारने के योग्य नहीं हो ॥ २७ ॥ तदनन्तर व्याय ने उस उद्यनसे कहा कि हे पुरुष ! इस सांप से में प्रामों व नगरों में घन घान्यादिक को पाऊंगा ॥ २८ ॥ इसकारण इस जीविक्का-पाताल को प्राप्त किया॥ ३१॥ श्रौर धृतराष्ट्र के पुत्र किमरनामक नाग ने उसने पाताल में प्रवेश किया श्रौर वहां यूजित होतेहुये उसने सुख्यूवेक निवास किया॥ ३२॥ व राजधुत्र उदयन ने धृतराष्ट्र की कन्या व किसर की बहन लालितानामक गुर्थों से संयुत र्यारी स्त्री को पाया॥ ३३॥ झौर उस लालिता ने उने उदयन से श्रतुल्यबलवाले 5त्र को पैदा किया तदनन्तर उस शीघतासंयुत लालिता ने उदयन से कहा ॥ ३४॥ लालिता बोली कि नाम से सुक्रणीनामक में पहले विद्याबरी थी चाहनेयाले व्याघ के लिये ऋपनी माता से दियेहुये कङ्क्या को देकर खुड़ादिया॥ ३०॥ और उस से खुड़ायेहुये इस सीप मे मनुष्य होकर हाथों को जोड़कर यकायक रूप संप को में किसीप्रकार नहीं छोडूँगा यह कहकर नीच व्याध ने उस सांप को पेटारी में बांबिलाया ॥ १६ ॥ श्रीर बँघेहुये सांप को देसकर उन उद्यन ने घनको : ॥ अपश्यदेकंमुजगं ज्यायेनदृहसंयतम् ॥ २६ ॥ उवाचसकृषायुक्तो ज्याधमुज्वभुजङ्गमम् ॥ किक्रिक्रित्यस्यने थेने॥ अमोचयत्स्वजननीदनंदर्वासकङ्गणम् ॥ ३०॥ मोचितस्तेनसपेंसौ नरोभूत्वाकृताज्ञातिः ॥ स्तबै थरीषूर्वं सुकर्षानामनामतः ॥ शाषात्सर्पत्वमाप्तास्मि शाषान्तोगर्मएषमे ॥ ३५ ॥ ततोर्मेप्रातग्रद्धीष्व पुत्रमप्रतिमौ मितुमहीसि ॥ २७ ॥ तमुवाचततोब्याभ्यः सर्पेणानेनषूरुष ॥ धनधान्यादिकंत्तप्ये प्रामेषुनगरेषु च ॥ २८ ॥ हसा तंपातालंनिनाय ने ॥ ३१ ॥ किन्नरास्येननागेन धृतराष्ट्रसुतेनसः ॥ पातालंप्राविशातत्र न्यवसत्षु 1 ॥ ३२ ॥ धृतराष्ट्रस्यतनयां भगिनींकिन्नरस्य च ॥ जलितारूयांग्रुणोपेतां प्रियांभेजेन्यपात्मजः ॥ ३३ ॥ नयामास ग्रुत्रमप्रतिमौजसम् ॥ ततःसार्वाखिताप्राह त्वरितोद्यनैप्रति ॥ ३४ ॥ लिखेतोबाच ॥ अहंबिद्या किमितं नेवमोक्येकथंचन ॥ इत्युक्तवापीटेकायान्तं बबन्धश्बराधमः ॥ २६ ॥ बद्धमात्तोक्यभुजग न्मगयापरः नत्वं नेनंहिं श्रतोहंजीवि जित्मसुखम कृत्वा च स सातस्माञ ब्रायधना 

हुये चीलादिकवतय

गोनि की प्राप्त हुई हूं और यह गर्भ भेरे शाफ्का श्रन्त है ॥ ३५ ॥ इस्तिये अनुल्यंबलयांकै इस पुत्रको तुम लेगे और न कुमहलाईहुई ताम्बूलकी माला Î वीसा को भी लेगे ॥ ३६ ॥ बहुत श्रन्द्वा यह कहकर उस तब को राजकुमार ने प्रहास किया और तब तारों के देखतेहुये वह भी आकाश को चली र उस उत्तम बानिय ने कड़्राग में राजा की मुदा (चिंह) को देखकर बहालिये क साथ जाकर सब ब्वान्तका राजा से कहा ॥ ४२ ॥ तदनन्तर यह सहस्रा-झमन हुई ॥ ८० ॥ इसी अवतर में बह ब्याघ कीशाम्बीपुरी में महत्वानीकनाम से चिहित मिए के कङ्कण को बेचने के लिये बनिये के सभीष गई॥ ३७॥ तदमन्तर ये उदयम भी बीए॥, माला व पुत्र को लेकर दुःखित श्रपनी माताको देखने की इच्छा करके सीघतासंयुत होकर॥ ३८॥ रब्धुरादिकों से आज्ञा की लेकर सहुसा अपने आश्रम को गये और जमद्दिन से समभाइंहुई सोचसे संतप्त माताके॥ ३६॥ समीप आकर उन्होंने प्रस्त्र कराया व इस से बुचान्तको कहा तब सचैवम् तास्तात्राप्तिकमंतरमे न्यवेदयत् ॥ ४५ ॥ श्वाब्रस्यवेचःश्रुत्वा सहस्रानीकभूपतिः ॥ प्रतस्येमन्त्रिपिः |केट्यत् ॥ ४२ ॥ ततःसहस्रानीकोयं तत्प्राप्यमिषिकङ्गणम् ॥ मृगावतीविप्रयोगविषाग्निपरिषीडितः ॥ ४३ ॥ पीयपशीकरासारशीतलम् ॥ कङ्गणंहैरयेन्यस्य विललापसुदुः वितः॥ ४४॥ उवाच च कथलब्धं कङ्गण्श ॥ श्वशुरादीनतुज्ञाप्य सहसास्वाश्रमंययौ ॥ जननींशोकसंतप्तामाश्वस्तांजमद्भिना ॥ ३६ ॥ समेत्य जसम्॥ ताम्ब्लस्तिजमम्लानां भीषांघोषवतीमपि ॥ ३६ ॥ तथेतिप्रतिज्ञाह तत्सवैत्पनन्दनः ॥ पश्यतांसवैसर्पाषां सि छुनंचास्यैन्यवेदयत् ॥ तदाप्रहृष्ट्दया साबभूषम्गावती ॥ ४० ॥ अत्रान्तरेसश्वरः कीशाम्ब्यांबिष सहसानीकनामाङ्गं विकेतुमाणिकङ्गणम् ॥४१॥राजमुद्रांसमालोक्य कङ्गणसमाणेक्रः॥श्वरंणसमगत्व तोषयामा जंययौ ॥ सर्वराज्ञेन्य तडाहुसङ्ग साप्यमच्य मुगावती यस गया॥ ४१ ॥ श्रो तः ॥ ३८ वात्वया॥ JONES IN INCOMENTAL IN

हुत दुःचित उस राजाने विलाप किया ॥ ४४ ॥ व कहा कि हे ग्वर ! तुमने किसप्रकार कड़्णको पाया था इसप्रकार पूंबेहुये उसने उस कड़्या

कङ्गण का पाकर मुगावती के वियोग की विषरूपी अनिन से पीड़ित हुआ।। ४३॥ और उसकी भुजाक सङ्गरूपी श्रमुतबूद की धारा से ठपढ़े कङ्गणको

हारा जैत्र है।। ५४॥ श्रीर पतिमत्त्रपर्भ में लगीहुई यह मुगानती तुम्हारी स्त्री है इसकारण हे महाराज। इन तीनों को शिवही प्रहण्कीजिये॥ ४४॥

किया॥ ५९॥ और पाद्य, अर्घ्य व आचमन से विधिपूर्वक पूजन किया और राजा स घम व अथसमत वचन का कहा॥ ४२॥ भ र ।। भे रेहा हुआ है जोकि यशोनिघान व बड़ा तेजस्त्री और दूसरे रामचन्द्र की नाई है॥ ४३॥ और सिंह की नाई पुष्टाङ्ग यह दिशाओं को जीतनेवाला होगा वैसेही हे महामाग। में पैदा हुआ है जोकि यशोनिघान व बड़ा तेजस्त्री और दूसरे रामचन्द्र की नाई है॥ ४३॥ और सिंह की नाई पुष्टाङ्ग यह दिशाओं को अधिक्षी प्रहण्मकीजिये॥ ४४॥

उस राजा से बतलाया ॥ ४४ ॥ और व्याघ के षचन को सुनकर स्त्री के देखने के कोठुकी सहस्रानीक राजा मन्त्रियोंसमेत चले ॥ ४६ ॥ और जहां चन्द्रमा व सर्व आदिक सहसा उद्य को पाते हैं उती ( उद्य ) फ्वेंत को उदेश कर वे अचानकहीं चले ॥ ४७ ॥ व कुञ मार्ग को नांघकर थकीढ़ुई सेनावाले वे राजा टिक्ते मये और की के सङ्गम की चिन्ता में तरफ उन राजाके निद्रारहित होने पर ॥ ४८ ॥ वतन्त ने विचित्र कथाओं को कहा और उस की म को जाकर ॥ ५० ॥ तपस्या करतेहुये मुनि को देखकर उन्होंने मस्तक से प्रणाम किया और उन मुनि ने आशीर्वाद्से उस राजा को प्रहण् नो वे राजा उस रानी को लेआये॥ ४१ ॥ तदनन्तर समय से जम्मश्रु ( इन्द्र ) से पालित दिशा को प्राप्त होकर वैररहित सिंह व हाथियोंवाले ात्यां जातोयंतनयस्तव ॥ यशोनिधिमेहातेजा रामचन्द्रइवापरः ॥ ५३ ॥ मविष्यतिदिशांजेता सिंह म् ॥ पौत्रएषमहाभाग तथाह्यद्यनात्मजः ॥ ५४ ॥ इयंम्रगावतीभायां पातित्रत्यपरायणा ॥ तदेतांबी मिद्रन्याश्चमंगत्वा निर्वेरहरिकुञ्जरम् ॥४०॥ तपस्यन्तेमुर्निहष्ट्वा शिरसाप्रणनामसः॥ श्राशीवदिनसमु तेग्रह्णीष्वमाचिरम् ॥ ५५ ॥ उक्त्वैवंम्रानिनादत्तां तांग्रहीत्वामहीपतिः ॥ प्रियासहायःस्वपुरीं प्रतस्थेम हतंन्द्रपम् ॥ ४ ९ ॥ विधिवत्यूजयामास पाद्याच्यांचमनीयकैः ॥ उवाच च महीपालं घमोषेसहितंवचः॥ ५ २ ॥ किनकौतुकी ॥ ४६ ॥ यत्रेन्दुमास्करमुखा जमन्तेमहसोद्यम् ॥ तमेवगिरिमुद्दिश्य सहसासोभ्यगच्छ विन्मार्गममुखङ्य तस्यौविश्रान्तसैनिकः॥ तास्मन्विनिद्रेद्यिता सङ्गमध्यानतत्परे ॥ ४८ ॥ बस्त , कथ्यामास्वेक्याः ॥ तत्कथाश्रवोत्तेव तांराज्ञींसन्नित्यवे ॥ ४६॥ ततःकालेनककुमं प्राप्यजन्मारि कोविचित्रास्तु निः प्रतिजगाः सार्ट प्रियाले क्या के सुननेही से मा त ॥ ४७ ॥ बि न्रनाथमृगाव के मिलने के जम को पालिताम् ॥ऽ जमद्गिनजी के श्राश्र मेंहननोप्यय न्महाराज 

ر م م

चतुर उस उदयनपुत्र के ऊपर ॥ ५८ ॥ राज्य के भारको धरकर वसन्तक व हमरावान् श्रीर मुगावती स्त्रीसमेत तथा मन्त्री के पुत्र यीगन्ध रायक्षा से भी संयुत वे राजा शाप की निवृत्ति के लिये दक्षिएसमुद्र के किनारे महापवित्र चक्रतीर्थ ॥ ४६ । ६० ॥ जोकि तब तीर्जी में उत्तमोत्तम है उस में नहाने के कहकर मुनि से दोहुई उस मुगावती को राजा ग्रह्ण कर प्रियासहाय व मन्त्रियों से संयुत होकर श्रपनी नगरीको चले ॥ १६ ॥ तदनन्तर किर मनुष्यजन्म की निन्दा करते व इन्द्र के वचन को स्मरण करतेहुये उस राजा ने ॥ ५७ ॥ बुद्धिमान् उद्यनपुत्र के लिये पृथ्वी को देदिया श्रीर न्हुत अच्छा यह ब कौरााम्बीपुरी में पैठक राज्यकी पालना में

॥ ६२ ॥ श्रौर दिव्य वस्त्रों को घारे व दिव्य मालाझों को पहने तब भूषित होकर बड़े उत्तम विमानींपै चढ़कर ॥ ६३॥ अपने शापके नाश के कारग्रारूप पवन के तमान बेगवान थोड़ों से सीघही क्षारतमुद्र ॥ ६१ ॥ व चक्रतीर्थ को प्राप्त होकर विधिष्वेक स्नान किया और उन में नहाने पर उन्हों ने ६४॥ एवंप्रभावंततीर्थं येसमागत्यमानवाः॥ स्नानंसकृचकुर्वन्ति तेसवेस्वर्गवासिनः॥ ६६॥ एवंवःक नां स्वर्गलोकंययुस्तदा ॥ ६४ ॥ तदाप्रधतितेसर्वे ज्ञात्वातत्तीयवैभवम्॥ पावनेचकतीयासमिन् स्नानंकुवे महीमुद्यनायैव द्दोषुत्रायधीमते ॥ तस्मिन्तुद्यनेषुत्रे राज्यपालनदक्षिणे ॥४=॥ राज्यभारंविनिक्षिप्य सशापविनि ट्तिये ॥वसन्तकस्मएवद्रयां मुगावत्या च भार्यया॥ ४६ ॥ यौगन्धरायणेनापि मन्त्रिषुत्रेणुसंयुतः ॥ चक्रतीर्थेमहापुर्ध्य दक्षिणुस्योदघेस्तटे ॥६० ॥ स्नानंकर्तुययोतूर्णं सर्वतीर्थोत्मोत्तमे ॥ वाहनैर्वातर्होभिरचिराछवणोद्धिम् ॥ ६१ ॥ ाः ॥ विमानानिमहार्हाणि समारुह्यविभूषिताः ॥६३॥तत्तीर्थबहुमन्वानाः स्वशापच्छेदकारणम् ॥पश्य ॥ ४६ ॥ ततःप्रविश्यकौशाम्बी नगरींसत्रपोत्तमः ॥ स्मरञ्ज्रकस्यवचनं मातुषंजन्मकुत्सयन् ॥ ५७ ॥ न्तीर्थं च स्नानंचकुर्यथाविधि ॥ तेषु च स्नातंमात्रेषु स्वंरूपंप्रतिपेदिरे ॥ ६२ ॥ दिञ्याम्बरधराःसर्वे दिञ्यमा ल्यातुलेपना तांसर्वलोकान न्तिसर्वेदा ॥ न्त्रिमिहतः सम्प्राप्यच्य अपने रूप को पाया 

स्नान करते हैं ॥ ६४॥ जो मनुष्य ऐसे प्रभाषवालें उसतीर्थ को श्राकर एक बार स्नान करते हैं वे सब स्वरोवासी होते हैं ॥ ६६ ॥ हे बाहाणों। इस्प्रकार मानतेहुये वे उससमय सब मनुत्यों के देखतेहुये स्वर्गलोकको चलेगये ॥ ६४॥ तबसे लगाकर वे सब उस तीर्थ के ऐश्वर्य को जानकर सदैव

स॰ मा

॥ १६८ ॥ इति श्रीस्कन्दुरुग्योसेतुमाहात्म्येदेवीदयालुमिश्रावितायांभाषाटीकायांचकतीर्थप्रशंसायामलम्बुसाविधूमशापविमोचनंनामपञ्जमोऽध्यायः ॥ध॥ ाहाहनु दैत्य को जिमि दुर्गा महरामि। सोइ छटें अध्याय में कह्यो चरित सुखखानि ॥ म्मपिलांग बोले कि हे व्यास, विनेय, पौरायाकोत्तम, मि चक्रतीर्थ देवीपत्तन तक है तुमने यह पहले हमलोगों से कहा है इससे में कुत्र पूंछता हूं कि वह देवीपुर कहां है कि जिस के श्रन्त तक ।चुत्यों का यह चरित्र पापतिनाशक है ॥ ४॥ जहां कि जानकीनाथ म्यूद्धह श्रीरामजी ने पहले समुद्र में नव पर्थरोंको को थापकर सेतु को बांधा ीदुर है कि जिसके अन्ततक चक्रतीर्थ है और जिसंप्रकार उसका देवीपत्तन ऐसा साम ग्रांस हुआ है ॥ ७॥ हे मुनिश्रेष्ठो । उसको में कहता है र गा और उनका देवीपतन ऐसा कैसे नाम हुआ है व श्रीरामजी के सेतु के मूल में नहाये हुये पापियों को भी ॥ ३ ॥ कैसा पुराय होता है पुराय होता है हे पैराशिकोत्तम! इसको व अन्य विशेषोंको भी कहिये॥ ४ ॥ श्रीमृतजी बोलें कि हे मुन्धिष्ठो। इस सबको भें कहुंगा सुनिये री विधूमका चारित्र कहागया सारधान होताहुआ जी मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता या सुनता है॥६०॥ वह जिस २ कामनाकी इन्छा करताहै उस सब म् ॥ देशीपत्तनमित्याख्या यथातस्यसमागता ॥ ७ ॥ तद्वनीमिमुनिश्रेष्ठाः श्रणुध्तंश्रद्धयासह ॥ पुरादेवा यत्रपाषाणनवकं स्थापयित्वार घ्रुद्धहः॥ बबन्धप्रथमंसेतुं समुद्रेमैथिलीपतिः ॥ ६ ॥ देवीपुरन्तुतत्रेव यदन्तं त् ॥१६=॥ इति श्रीस्कन्दपुराऐसेतुमाहात्म्येचकतीथैप्रश्रींसायामलम्बुसाविधूमशापविमोचनंनामपञ्चमोध्यायः ॥ ५ । च स्नातानाम्पापिनामपि ॥ ३॥ कीट्शंवाभवेत्षुएयं चक्रतीथॅतथैव च ॥ एतचान्यान्विशेषांश्र ब्रहि पौ ॥ ४ ॥ श्रीसृत उवाच ॥ सवेमेतत्प्रवक्ष्यामि श्रिणुष्टंमुनिषुङ्चाः ॥ पठतांश्यप्वतांचेतदाख्यानंपापनाश् ॥मिकिचन ॥ देवीपुरंहितत्कुत्र यदन्तंचक्रतीर्थकम् ॥ २॥देवीपत्तनमित्याख्या कथंतस्यामवत्तथा ॥श्री मैधूमचरितंमहत् ॥ यःपठोदेममघ्यायं श्रुणुयाद्यासमाहितः ॥ ६७॥ यंयंकामयतेकामं तंसवैशीघ्रमाधुय ऊचुः ॥ द्वैपायनिवेनेयत्वं मृतपौराषिकोत्तम ॥ देवीपत्तनपर्यन्तं चक्रतिर्थमनुत्तमम् ॥ १॥ इत्यत्रवीःषुरास्म ऋषय उ कमतःप्रच्छ चक्रि

57 ×

पुरातनसमय देवासुरभंगम में देवतायों से नाश कियेह्ये पुत्रोवाली ॥ ८ ॥ शोक से मोहित दिति ने अपनी कन्या से कहा दिति बोली कि है तपोवन को तपस्या करने के लिये जाइये ॥ ६ ॥ हे मुत्रोगि । नियत व नियत इन्द्रयोवाली तुम पुत्र के लिये तप करो कि जिस पुत्र से इन्द्रादिक ॥ १०॥ मातासे ऐसी कहीहुई कृत्याने उसको प्रणाम कर माहिष (भैंसी ) के रूप को स्वीकार कर वनमें पञ्जानि के मध्य में प्राप्त होतीहुई ॥ १,१॥ किया उससे लोक कांप उठे और उसके तप करनेपर त्रिलोक भय से विकल हुआ॥ १२॥ व हे हिजोत्ता। इन्द्रादिक देवगर्गों ने मोहका पाया श्रदासमेत सनिये कि -देवता नाश होजायै उतने भयङ्गर तप ।

स्तपसातस्या मुनिःश्चब्योवद्तुताम् ॥ १३ ॥ मुपार्थ् उवाच् ॥ परितृष्टोस्मिमुश्रोणि पुत्रस्तवभविष्यति ॥ मुखेनमहि षाकारो वषुपानररूपवान् ॥ १८ ॥ महिषोनामधुत्रस्ते भिवष्यत्यतिवीर्यवान् ॥ पीडिथिष्यति यःस्वर्ग हेवेन्द्रं च ससै १४ ॥ मुपाश्वेस्त्वेवमुक्त्वातां विनिवायेतपस्तथा ॥ आगच्छदात्मनोलोकमनुनीयतपस्यिनीम् ॥ १६ ॥ हिषो यथोक्त्रहाणाषुरा ॥ ज्यवद्ततमहावीर्यः पर्वाषीवमहोद्धिः ॥ १७ ॥ ततःषुत्रोविप्रचित्तिविद्यन्माल्य तस्यांतपःप्रकुर्वन्त्यां त्रिलोक्यासीद्रयातुरा ॥ १२ ॥ इन्द्राद्यःसुरगणा मोहमाषुर्दिजोत्तमाः ॥ सुपार्यव मुरेयुद्धे देवैनाशितपुत्रिण् ॥ = ॥ दितिःप्रोवाचतनयामात्मनःशोकमोहिता॥दितिरुवाच ॥ याहिपुत्रितपःकर्तं तपो म् ॥ ६ ॥ घुत्रायंतपसुश्रोणि नियतानियतेन्द्रिया ॥ इन्द्राद्योनांशिष्येरन्येनपुत्रेणवसुराः ॥ १० ॥ उदि जनन्याताम्प्रण्पम्य च ॥ स्वीकृत्यमाहिषंरूपं वनंपञ्चािग्नमध्यगा ॥ ११ ॥ तपीतप्यतसाघोरं तेनलोका वनमहत्तमम् तातनयाचैवं निक्म् ॥ अथजहासम श्रक्रिम्परे ।

और उसके तफ्से क्षोमित सुपार्श्वमुनि ने उससे कहा ॥ १३ ॥ सुपार्श्व बोले कि हे सुश्रोणि । मैं तुम से प्रसन्न हूं मुखसे मेंसे के आकार व शरीर से मनुष्यस्पवाला तुम्हारे पुत्र होगा ॥ १४ ॥ तुम्हारे महिषनामक बड़ा फाक्रमी पुत्र होगा जोकि सेनासमैत देनेन्द्र व स्वर्ग को पीड़ा करेंगा ॥ १५ ॥ सुपार्श्व उससे ऐसा कहक्त्र व पिस्वनी को समभाकर अपने लोक को आये ॥ १६ ॥ इसके अनन्तर पहुंखे जिसा ब्रह्मामें कहा था चेंसाही यह माहिष पेंदा हुआ और यड़ा प्ताक्रमी तपस्या को रॉककर र तुम्हारे पुत्र होगा ॥

नेवाले विध्यु व शिवजी वर्षमान थे ॥ २६ ॥ श्रौर वहां जाकर प्राधाम कर व क्षानेक स्तोत्रों से स्तुति कर ब्रह्मा ने महिषासुर के बुत्तान्त को व देत्यों से

संसारके पालन कर

की नाई बढ़ता भया॥ १७॥ तदनन्तर हे दिओ ! विश्वचित्त का पुत्र जो दैत्यों में अप्रश्मी निव्युन्माली था और अन्य वे श्रेष्ठ दानव जोकि पृथ्वी में थे।। ९८ ॥ हे मुन्त्रिष्ठो । वे सब इस महिषासुर को दियेहुये वरदानका सुनक्र प्रसन्नता से आकर महिषासुर से बोले ॥ ९८ ॥ कि हे महामते। षहले स्वर्ग की स्वामिता हमलोगों की थी और देवताओं ने विप्याजी के आश्रित होकर प्राक्रमसे हमलोगों के राज्य को हरलिया ॥ २० ॥ हे महिषासुर । हमलोगों के उस ॥मे कर भयसे देवताओं का युथ भगगया व उसत्तमय ब्रह्मा के सभीप गया ॥ १४ ॥ श्रीर उन तब देवताओं को लेकर फिर ब्रह्मा यहां गये जहां कि राज्यको बर्तासे लाइये और आज अपने वीर्य व प्रमावको प्रकट कीजिये ॥ २१ ॥ और ब्रह्माजी से दियेहुये वरदान करके दुधिषे व आमित बलवाले तुम्ह युद्ध में महिषासुर अमरावतीदुरी को गया ॥ २३ ॥ व हे डिजेन्द्रो । दुरातनसमय सी वर्ष तक दैत्यों व देवताओं का बढ़ाभारी रोमहर्षण युद्ध हुआ ॥ २८ ॥ तदननतर हे मजा ( इन्द्राणी ) के पति इन्द्रको मारो ॥ २२ ॥ दैत्यों से इसप्रकार कहाडुमा देवताम्रों के साथ युद्ध की इच्छावाला यह महाबस्त्रवाम् ब्रह्मानिवेदयामास महिषामुरचेष्टितम्॥ २७॥ मुराणाममुरैःपीडां देवयोःशम्मुक्रप्णयोः॥ इन्द्राग्नियम ॥ अन्येष्यमुरवर्यास्ते सन्तियेभूतलेहिजाः॥ १८ ॥ तेसर्वेमहिषस्यास्य श्रुत्वादत्तंवरम्मुद्रा ॥ समागम्य मोहेषः प्रययावमरावितीम्॥ २३ ॥देवानामसुराषां च संवत्सर्शतंरषाम् ॥ धुराबभूवविप्रेन्द्रास्तुमुर्लरोमह न्समादायययोषुनः ॥ नारायणाशिबोयत्र वर्ततिविश्वपालको ॥ २६ ॥ तत्रगत्वानमस्कर्य स्तुत्वास्तोत्रे प्रावर्नमहिषासुरम्॥ १६॥ स्वर्गाधिषत्यमस्माकं प्रवंमासीन्म्हामते॥ देवैर्विष्णुंसमाश्रित्य राज्यंनोहृतमो ॰ ॥ तद्राज्यमानयवलाद्स्माकंमहिषासुर ॥ वीर्थप्रकटयस्वात्र प्रमावमिष्चात्मनः ॥ २१ ॥ अतुल्य 8 ॥ देवबन्दंततोमीत्या पुरम्कत्यपुरन्द्रम् ॥कान्द्शीकमभूदिप्रा ब्रह्माणं च ययोतदा ॥ २५ ॥ ब्रह्माता ब्रह्मदत्तवरोद्धतः ॥ पुलोमजापतियुद्धे जहि देवगषीःसह ॥ २२ ॥ दनुजैरेवमुक्तोसौ योबुकामोमरेशह स्रायणीः । सनिश्रेष्ठाः ऽ देवगर्गोसमेत युलोर रनेकशः ॥ नमरान्सव पेताम् ॥ २ महाबीयोंध बलविय जसा  की शिव व विचार्षेत्री से कहा कि हैम्द्र, श्रीम, यम, सूर्य, चन्द्रमा, कुमैर व वह्णादिक देवताओं की ॥ २७ । २८ ॥ निकालकर उनके अप्रिण्त है व अन्यमी देवग्यों के घाषकार में स्थित हुआ है ॥ २६ ॥ भीर महिषासुर से पीढ़ित वह निकालाहुआ देवग्या पृथ्वीतल में मनुष्यों । ३० ॥ हे देवतीओ | देवग्योंसमेत में तुम दोनों से हसकी वतिलाने के किये आया हूं और यहां आयेहुये उन देवताओं की रक्षा कीजिये ॥ ३० ॥ बह्य के लहमीनाथ व महादेवजी फोध में मयद्वरमुख व दुःख में देखने योग्य हुये॥ ३९॥ इसके अनन्तर हे बाह्मणो । विणुजी के व शिव और बहा। के बड़े

पर्वतसन्निमः ॥ दहशेदेवरुन्दैस्तैज्विष्वाप्राप्तिगन्तरम् ॥ ३४ ॥ तेजमांसमुदायोमो नारीकाचिदभूत्तदा॥ समभूहिष्णुतेजोभुजोहिजाः ॥ ३६ ॥ ब्रह्मतेजस्तुचरणौ मध्यमैन्द्रेणतेजसा ॥ यमस्यतेजसाकेशाः कु क्रणादिकान् ॥ २८ ॥ निराक्रत्याधिकारेषु तेषांतिष्ठत्ययंस्वयम् ॥ भन्येषांदेषद्नतामधिकारेषितिष्ठ जसा ॥ ३७ ॥ जङ्कोरूकल्पितौषिप्रा वरुण्स्यतुतेजसा ॥ नितम्बंष्ट्रियवीतेजः पादाङ्गुल्योक्तेजसा ॥३=॥ मभूवतुः ॥ ३२ ॥ अत्यन्तकोपज्वतितान्मुखाद्विष्णोरथद्विजाः ॥ निश्चकाममहत्तेजः श्राम्मोःसब्दुस्तये ११स्तंदेवछन्दंतत् स्बेलौकाद्वनीतले ॥ मनुष्यविष्यिरते महिषासुरबाधितम् ॥३०॥ एतज्ञापयित्देवोयुवयं ॥ अपरेषांसुराणां च देहादिन्द्रश्रारीरतः ॥ तेजःसमुद्भुत्कुरं तदेकंसमजायत ॥ ३४ ॥ तेषांत्रतेजस सार्देदवगणेरत्र रक्षतन्तान्समागतान्॥ ३१॥ ब्रह्मणोवचनंश्रत्वा रमेश्वरमहेश्वरो ॥ कोपात्कराखवदन चीचन्द्रस्य

ते माई उनके तेजों की राशिको देखा न ज्वालाओं से दिगन्तर ब्यास होगया ॥ ३५॥ तब यह तेजों का र मूह कोई सी होगई हे बाहार्यो । शिवजीका ग्याजी का तेज मुजाये हुई ॥ ३६ ॥ श्रीर बह्या का तेज दोनों चर्या हुये व इन्द्रके तेजसे मध्यभाग हुआ श्रीर यमराज के तेजसे बाल व बन्द्रमा के तेज ॥ व हे बाह एमें । जाइन और अरू वरुए के तेजसे किस्पत हुये व पृथ्वी का तेज नितम्ब हुआ और सर्यनारायण के तेज से पांव की अंगुली हुई ॥ इंद ॥ से बड़ामारी तेज निकला॥ १३॥ व अन्यदेवताओं के शारीर से व इन्द्रजी कें देह सेजो क्रूर तेज उत्पन्न हुआ वह एक होगया॥ ३४॥ और देकाशों

₩.₩.

र बसुमों के तेजसे हाषकी मस्गुलियां रचीगई व हे माझसो | कुबेरके तेज से नासिका बनाईगई ॥ ३६॥ भीर नव प्रजापतियों के तेजसे दांसों की पांति हुई क नों नेत्र उत्पन्न हुवे ॥ ४०॥ और दोनों सन्ध्या भीहें हुई व पवन के तेज से कान हुये तथा. अन्य देवताओं के बड़े मचक्कर तेजों से ॥ ४१॥ कारित दुगों स्नी स्वीगई और सब देवताओं व दैत्यों से भी बहुत दुर्धिषेणी हुई ॥ ४२॥ सब देवगयों के तेजराशि से उपजाहुई उन भगवती हर से पीकित के देवता प्रसमताको प्राप्त हुवे ॥ ४३ ॥ तवनन्तर हे दिजोचमो । शिवादिक देवतामों ने भ्रपने श्रम्भ निकालकर इसके क्षिये

**्टां देवींताममरास्तदा ॥ मुनयःमिद्धगन्धर्वास्त्र्ष्टुबुजीयशब्दतः ॥ ४**८ ॥ ऋतिमीषणनादेन देव्याःश्चब्धं स्वना ॥ ४६ ॥ ननादकम्पयन्तीव रोद्मीदेवमेविता ॥ देञ्याभैरवनादेन चचालसकलंजगत् ॥ ४७ ॥ सि गैबसुनां च तेजसाकिल्पतास्तया ॥ कुबेरतेजसाबिप्रा नासिकापरिकल्पिता ॥ ३६ ॥ नबप्रजापतीनां च ाधुघात्रिजात् ॥ आधुघानिद्दुस्तस्यै शूलादीनिद्विजोत्तमाः॥ ४४॥ भूषणानिद्दुस्तस्यै वस्नमाल्यानिच ॥पिदेवीतदावक्रेभूषणैश्वन्दनादिभिः ॥ ४५॥ कुमुमैरायुपैहारिभूषितापरिचारकैः ॥ साइहासंप्रमुबन्ती पङ्क्यः ॥ चथ्रद्यंसमजाने हन्यबाहनतेजमा ॥ ४० ॥ उमेसंध्येभ्रबोजाते अब्षोबायुतेजमा ॥ इतरे गं तैजोमिरतिदारुषोः ॥ ४१ ॥ कृतासावयवानारी हुगांपरमभास्वरा ॥ बभूबहुधंषेतरा सर्वराष्ट्ररामु <u> प्रेंड-दारकानीकतंजःसङ्समुद्रवाम् ॥ तांद्रधापीांतेमापुस्ते देवामांहष्वांधिताः ॥ ४३ ॥ ततोरुद्राद्योद्वा</u> तेजसादन्त न्दनम् ॥ स मैरवीमैरवर क्राह्माक हवाहनमार

को दिया॥ ४४॥ व उसके लिये भूषण, बस्न, माला व चन्दन को दिया और उससमय वह देवी भी वस्तों, भूषणों व चन्दनादिकोंसे॥ ४४ ॥ व हारों और सेवकोंसे भूषित हुई और भयक्कर शब्दवाली वह देवताओं से सेवित भैरवी अट्हासको करतीहुई पृथ्वी व आकाश को कँपातीहुई सी जिजी के भयक्कर शब्द से सब संसार चलउठा ॥ ४६। ४७॥ उससमय सिंहवाहन पै चढ़ीहुई उस देवीकी देवता, मुनि, सिन्ध व गन्धवों ने जय्-त्रियालादक अस्रो

॥ 8८ ॥ देवीजी के बड़े भयद्भर शब्द से त्रिलोक को चलायमान देखकर देवतात्रींके रात्र दैत्य अखोंको उवाकर साथही स्थित हुये ॥ १६॥ श्रीर वाबेह्ये देवतात्रोंसे विरा महिषासुर भी बड़े कोघसे उस शब्द को देखकर चलतामया ॥४०॥ तद्ननन्तर तेजसे ठ्याप्त त्रिलोकवाली तथा अस्रोंसमेत दैत्य तैयार हुये ॥ ४२ ॥ तद्ननन्तर उस देवी के साथ दैत्यों का ऋख, शख, वाण्, चक्र, गदा व मुसलों से भी युद्ध हुआ ॥ ४१ ॥ व उससमय युक्त श्रौर शब्द से कम्पित पृथ्वीवाली उस देवी को उसने देखा॥४१॥ व सब शेषादिक महामागों की परम्परा को क्षोमित कियेहुई देवी को देखका श्रस्रों को उवायेहुये बढ़ेमारी श्रस्न को उ अभितमुजाओं से शब्दमें स्तुति किय

गुनाशक महिषासुरने वहां हाथी, घोड़े, रथ व असंख्य पैदलों से देवीजी के साथ युद्ध किया॥ ४८॥ लक्षकरोड़हज़ार मुख्य दैत्य गर्णों के नायक षशेषादिमहानागपरंपराम् ॥ विलोक्यदेवीममुराः समनहाञ्जदायुघाः ॥ ५२ ॥ ततो देञ्यातयासाद भू द्रणम् ॥ असैःश्निःश्ररिश्वक्रेगेदामिमुंसलैरिप ॥ ५३॥ गजाश्वर्षपादातैरसंस्येयेमेहाबलः ॥ महिषो ४५॥ तेसवेयुगपदेवीं शक्नेरावबुरोजमा ॥ सापिदेवीततोमीमदैत्यमुक्तासम्यम् ॥ ४६ ॥ विमेदलीलया ।सुक्तिनिःसतैः ॥ ससजेदैत्यकायेषु बाण्युगान्यनेकशः॥ ४७ ॥ देञ्याश्रयबलाहेवा निर्मयादैत्ययुष द्रष्टादेवारयोदैत्याः समंतस्थुरुदायुघाः ॥४६॥महिषोषिमहाकोघात्समुचतमहायुघः॥ तंशब्दमवत्रस्याथ मंगुगेशस्रेरस्रेरत्याग्रघान्तरः ॥ ५८ ॥ ततोदेवाबलोत्सिका देवीशक्त्युपर्गहिताः ॥ निःशेषममुरान्सवो **टतः॥ ५०॥**ञ्यलोक्यत्ततोदेवीं तेजोज्याप्तजगत्रयीम्॥ सायुषानन्तबाह्माह्मां नादक्मिपतभूतलाम् ॥५१॥ ञ्यासाकमरिन्दमः ॥ ५८ ॥ लक्षकोटिसहस्राणि प्रधानामुरयुषपाः ॥ एकैकस्य तु सेनायास्तेषांसंख्या मस्राणाम् युयुधेतत्र देः न विद्यते ॥ पैः ॥ युयुध्यः ययावसुरसं स्रोमिताशेष महाबलवान् व शत् बाषीः स्वक जगत्रयम्

श्रिय बलके कारण भयराहत देवताओं ने समर में श्रह्मों, श्रह्मों तथा अन्य आयुघों हारां देत्यों के नावकों से युद्ध किया॥ ४०॥ तद्मनतर देवीजी स्मसमूहको उस देवी ने मी॥ ४६॥ सीला करके अपने घनुषते छोड़ेहुये बागोंसे काटडाला य दैत्यों के शरीरों में अनेक बाग्युन्दों को छोड़ा ॥४७॥ में एक र की सेना की संख्या नहीं विषमान है ॥ ४४॥ उन सबों ने एकहीबार पराजमसे अखों करके देवीको आच्छादन किया तदननतर मयक्कर दित्योंते छोड़ेहुये अर अरेर देवीजी के आ ने और उनके मध्य

बेगसे सीचकर ॥ ६ - ॥ व हे ब्राह्मणो ! सन्धान करके देवतात्रोंकी सेनात्रोंमें बालोंको छोड़ा इन्द्रके ऊपर देशहज़ार व यमराजक ऊपर पांचहज़ार जासे गर्धित देवतात्रों ने सब दैत्योंको अखोंसे सम्पूर्णता करके निर्मूल किया॥ प्रशा अपनी सेनाके नाश होने पर क्षोमित महिषासुरने बड़े शब्द ११॥ और बरुष्य के ऊपर काठहज़ार व कुबेरके ऊपर छहहज़ार और सूबे, वन्द्रमा, खरिन,वायु, वसु व काश्वनीकुमारके ऊपर ॥ ६२॥ बॉर अन्य त्येक दश दशहजार बालों को बलवानों में श्रेष्ठ दानवेश्वर महिषासुरने छोड़ा॥ ६३॥ तदनन्तर महिषासुरसे मर्ननिक्येहुये देवता भगे और रक्षा देनतात्रों के जपर प्र माबों ने बोड़ा॥

\*

वे ऐसा कहतेहुये वे देवीजी के शार्या में गये॥ ६४॥ तदनन्तर देवीजी ने झपने भूत, बेतालादिक गर्गों से यह कहा कि तुमलोग शीघही दैत्यों की रेत गर्गों से सेना के नाश होनेपर युद्धकी इच्छावाला वह महिषासुर गर्गों समेत स्थित हुआ।। ६७।। इसीअवसर्मे महानाद, सुचक्ष, महाहतु, महा ॥ ६५॥ और मैं बलसे उद्त महिषासुर से युद्ध में लड़ती हूं तद्मन्तर देवीजीके गशोंने सब दैत्योंकी सेनाको सीघही नाश किया॥ ६६ ॥ तद-होदर व महोत्कट ॥६८॥ औरपञ्चास्य,पादचृड,बहुनेत्र,पबाहुक,एकाक्ष,एकपाद,बहुपाद व अपादक ॥६६॥ ये और अन्य बहुत्तमे युद्धकी इच्छात्राले लियन् ॥ ४६ ॥ स्वसैन्ये तु क्षयंयाते संक्ष्रव्योमहिषासुरः ॥ चापमादायवेगेन विकृष्य च महास्वनम् ॥६०॥ ६८ ॥ पञ्चास्यःपादच्रुदश्च बहुनेत्रःप्रबाहुकः ॥ एकाक्षात्वेकपादश्च बहुपादोप्यपादकः ॥ ६८ ॥ एतेचान्ये वन्द्रे च बहाँ च बायोबसुषुचाश्विनोः॥ ६२॥ अन्येष्वपि च देवेषु महिषोदानवेश्वरः॥प्रत्येकमधुतंबाषान्स बाषान्देवसैन्येषुभूमुराः ॥ इन्द्रेतुद्श्ताहर्मं यमेपञ्चसहसकम् ॥ ६१॥ वरुषेचाष्टसाहर्मं कुवरेषद्महर्म रिः ॥ ६३॥ पतायन्तेततोदेवा महिषामुरमहिताः ॥ देवीशरणमाजग्मुबाहित्राहीतिवादिनः ॥ ६४॥ यामिबलोद्धतम् ॥ ततोदेञ्यागषौःसर्वमामुरंक्षतमाशुवै ॥ ६६ ॥ ततःसैन्येक्षयंनीते गषौदंवीप्रचोदितैः ॥ योद्धका । न्स्वस्य भूतवतालकादिकान्॥ यूपंनाश्यतांक्षेत्रमामुरंबलमित्यगात्॥ ६५॥ अहन्तुमहिषंयुद्धे यांध गणैस्माकंज्यतिष्ठत ॥ ६७ ॥ अत्रान्तरेमहानादः मुचक्षुश्र महाहतुः ॥ महाचएडोमहामक्षो महोदरम नाथुवैतिरम् मंघायमुमुक् कम् ॥सुयं च नाड, महामक्ष, म सेना को नाश करो कीजिये रक्षा कीजि मःसमहिषा होत्करौ ॥ ANCES AND A STATE OF THE SECOND SE

॥ बड़े बली व पराक्रमी महिषासुर के एक २ प्रघान केविद्यमानथे और चतुराङ्गिणी सेना थी॥ ७४॥ हे बाह्मणों ! महाहतु की जैसी बड़ोभारी सेना समर में देवीजी के आगे स्थितहुवे II७ •॥तद्नन्तर मनके समान वेगवान् सिंहवाहनपै चढ़कर देवीजी ने प्रलयपयोद (करपान्त मेघ) के समान शक्द ष को लेकर॥ ७१॥ व चढ़ाकर युद्रमें बज़ के समान वेगवाले बागोंको छोड़ा और द्रालाख हाथीय सौलाख घोड़ोंसे॥७२॥ श्रीर सौलाख रथोंसे व इलों से संयुत महाहमु दैत्य को देवीजी ने युद्ध में मारा॥ ७३॥ हे डिजोत्तमो । देवीजी के बाखों से उसकी सेना के नाश होनेपर लक्षकरोड़ मुख्य बाले मयङ्कर घतुष दराहजारलाल पैद्र देत्यनायक ॥ ७४ ॥ महिषासुर के मन्त्री

उनाच ॥ स्वसैन्यमनलोक्याथ महिषोदानवेश्वरः ॥ हतंदेन्यामहाकोषाचएङकोपमथाब्रीत् ॥ १॥ महिष स्यनिहते देन्याबाषौद्वजोत्तमाः ॥ लक्षकोटिसहस्राषि प्रधानामुरनायकाः॥७८॥महिषस्य हि विद्यन्ते महा माः॥ एकेकस्यप्रधानस्य चतुरङ्गचलंतया॥ ७५॥ महाहनोयंथाविप्रास्तयंवास्तिमहद्रलम्॥ तत्सवंनिहतंदे गहिषामुरमन्त्रिषाः ॥ यो द्धकामारषोदेन्याःपुरतस्त्वतिस्थिरे ॥ ७० ॥ सिंहवाहनमारुह्य ततोदेवीमनोजवम् ॥ बाञ्चनपुङ्कितैः॥ ७६॥ याममात्रेषांवेप्रेन्द्रास्तद्ङुतांमेवाभवत्॥ ७७॥ इति श्रीस्कन्दपुराषेसेतुमाहात्म्ये र्गनिष्मिषञ्चापमादायभैरवम् ॥ ७१ ॥ विस्कोट्यमुमुचेवाषान्वज्ञवेगसमान्युधि ॥ दश्वलक्षगजैर्घापि श्र ॥जिमिः॥ ७२॥ शतत्वक्षैरथैश्चापि तक्षायुतपदातिमिः॥ युक्रोमहाहनुरँत्यो देन्यायुद्धीनपातितः॥७३॥ श्मायां देवीषुरामिधानकथनेदेवीमाहिषामुरयुद्धोनामषष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ च बहवो म तलक्षेरचवा सैन्ये च तर ब्तुपराकृत्र ठ्या शहैं:क् बक्तीर्थप्र प्रत्याम्बद

थी यह सब देवीजी के स्वर्णपुक्कवाले बाणों से पहरमरमें मारीगई है डिजेन्दो ! वह आश्चर्य साहोगया ॥७६।७७॥ इति श्रीरकन्दपुराषोसेतुमाहात्म्येदेवीद्यालुमिश्र हिषासुर दैत्यको वष्यो देवि महरानि । कद्यो सातर्षे में सोई चरित आतिहि सुखदानि॥ शोस्तजी बोले कि इसके अनन्तर देवीजीसे मारीहर्इ अपनी सेना विरचितायांमाषाटीकायां चकतार्थप्रशंसायांदेविषुरामिषानकथनेदेवीमहिषासुरयुद्धोनामषष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ हो • । जिमि महिषासुर दैत्यको वध्योदेवि महरानि । कह्योसातचे में सोई चरित आतिहिसुखदानि॥श्रीसत्

हाथी पै चढ़कर चित्रभानु उन देनीजी के सामने दौड़ा ॥ ६॥ इसके बाद उसने बड़ेमारी घएटाके शब्दसे संयुत दिव्य शक्तिको छोड़ा श्रौर देनीजीने

राक्तिको हुङ्कारों से निवारण किया ॥ १० ॥ तदनन्तर उन देवीजी ने शूल से चित्रभानु को विदारण किया तदनन्तर उसके मरने पर कराल

आकुसतारहित

रकर महिषनेक कोषसे चाडकोपसे कहा॥१॥ कि हे महाबलवान्, चाडकोप! इस दुष्टात्मिकासे युद्ध करो वैसाही होगा यह कहकर प्रताषी चाडकोष ाय सगवतीने बड़े मारी शूल से चएडकोप के हद्य में मारा और वह चएडकोप भी गिरपड़ा व मरगया॥८॥ उस महाप्रभाववात् य महाबलवान् चंएड-गोड़े व मरे सारथीवाला वह रथरहित ॥ ४ ॥ चएडकोप तदनन्तर ढाल व तलवार को घारण कर देवी के समीप आया व उस महादैत्यने देवीजीके ालवार से मारा ॥ ६॥ श्रौर उसने तत्तवार से देवीजीकी भी बाई मुजा में मारा व देवीजी की वामसुजा में तलवार हजार लगउ होकर ट्रटगई॥७॥ में बाखों की दृष्टियों से देवीजी के ऊपर वर्षा किया और शीघही उस चएडकोप के शरसमूहोंको लीलासे ॥ ३॥ उस भगवतीने शक्त से नाश किया पि के घोड़ों को और सारथी, ध्वजा व घतुषको भी काटडाला॥ ४॥ श्रीर स्थको भी भड़ किया और बाखोंसे उसके भी हृदय में मारा और दूरे घतुष गिरूदो देवींतामभ्यधावत ॥ ६ ॥ दिन्यांश्राक्रिममजांथ महाघएटारवाकुलाम् ॥ न्यवारयतहङ्कारेदेवीश्राक्रि म् ॥ १० ॥ ततःशूलेनसादेवी चित्रमानुंज्यदारयत् ॥ मृतेतिसम्ततोथुदे करालोद्धतमभ्यगात् ॥ ११ ॥ होपन्तदाम्बिका ॥ जघानहृद्येसोपि प्पात च ममार च ॥ = ॥ चएडकोपेहतेत्रिमन्महाबीर्येमहाबले ॥ चि ॥ द्वीमिष्मुजेसञ्ये खङ्गनप्रजघानसः ॥ खङ्गोद्ञ्यामुजेसञ्ये ज्यशीयेतसहस्रघा ॥ ७ ॥ ततःशूलेनमह पिँदंवींसमरमूद्दीन ॥ बाणजालानितस्याशु चएडकोपस्यलीलया ॥ ३ ॥ ब्रित्वाजघानशुखेण चएडकोप कि। ॥ चक्तेवाजिनोप्यस्य सार्थि च ध्वजंधतुः ॥ ४॥ उन्ममाथर्थञ्चापि तम्बाणेह्यताड्यत् ॥ समग्नध चएडकोपमहावीर्य युद्धयस्वेनांद्रुरात्मिकाम् ॥ तथास्तिवतिसचोक्त्वाथ चएडकोपःप्रतापवान् ॥ २ ॥ अना हताश्वंहतसारांथः॥ ५॥ चएडकोपस्ततांदेवीं खङ्ग चमेधरांभ्यगात्॥ खङ्गेनांसेहमाजन्ने देन्यावाहम्महा श्रीर इस चएडक नष्ट कियेहुचे १ उवाच ॥ 

ही युद्ध में बाया।। ११॥ और क्रेबी जी ने हाथ व धूमा के प्रहारने उसकी भी मारडाखा तदनन्तर हेबीजी ने मदोन्मच देत्य को गड़ासे प्राण्यिहीन र हे दिओसमी। पट्टिश से बाष्कलिको व चक्रते अन्तिक को भी बुगों देवी ने यमलोक को पठाया॥ ११॥ इसप्रकार अन्य यड़े शरीरवाले महिपासुर न से सहारकर यमस्थान को पठादिया॥ १८॥ इसप्रकार दुर्गाजी से अपनी सेना के नाश होनेपर महिषासुर ने भी मेंते के रूप से देवीजीके मधी कितेक गर्गों को मुखते मारा व अन्यग्गों को खुरके प्रहारों से मारा व कोधित महिषासुरने अन्य गणोंको रवासके पवनस गिरादिया ॥१६॥ इस क मित्रयोंको गुर नामक देख शीघा क्षिमा। १२॥ श्री को मारा॥ १४॥

यत्वाततःपाशांस्त्यक्रमाहिषवेषवात् ॥ २०॥ सिंहवेषोभवहैत्योमहाबलाराक्रमः ॥ देवीतस्यशिरोयावच्छेतुंबुद्धि शूलेनपोषायित्वाथ प्राहिष्णोद्यमसादनम् ॥ १४ ॥ श्रात्मसैन्येहतेत्वेवं दुर्गयामहिषासुरः ॥ माहिषेषास्वरू महावीयोमहाब्लः ॥ खुरामिघातनिभिन्नमहीतलमहीपरः ॥ १८ ॥ महिषामुरमायान्तं नहिरेनं ॥ चािएडकापिततःकदा वधेतस्याकरोन्मतिम् ॥ १६ ॥ बवन्धपाशैमहिषं चािएडकाकोपम्रन्तिता॥ मोच पितथान्तिकम् ॥ प्राहिषोचमलोकाय दुर्गादेवीदिजीत्तमाः ॥ १३ ॥ एवमन्यान्महाकायान्मनिष्पोमहि हारेण सोपिदेञ्यानिपातितः ॥ ततोदेवीमदोन्मतं गद्याञ्यसुमातनोत् ॥ १२ ॥ बाष्किलिम्पिष्ट्रिगेना ि॥ १६॥ देन्याभूतगर्षात्वेषं निहत्यमहिषासुरः॥सिंहंमार्रायतुंदेन्याश्चक्रोय च ननाद च॥१आ। ततःसिंहो देञ्यात्रमत्मेयत् ॥ १५ ॥ तुग्डेननिजवानैकान् खुग्वातिहतथापरान् ॥ निश्वामवाग्रामिश्चान्यान्पातय। व्यदारयत् मम्बद्धी

खुरों की चोट से पृथ्वी व पर्नतों को तोड़ नेवाले सिंह ने ॥१८॥ आते हुये इस महिषासुरको नखों से विदारण किया तदन नतर मगवती ने भी उसके मारने के प्रकार महिषासुर देनीजी के भूतगण को मारकर भगवती के सिंह को मास्नेक लिये कोघ करता भया व गजी ॥ १७॥ तद्रनन्तर बढ़ा प्रमाबवान घ बड़ा बलवान् सिंह ोर कोक्से सम्बत चार्टकाजीने महिषाप्तर को फँगरियोंसे बांशतिया तदनन्तर फँगरियोंको छुड़ाकर भैंसे के रूपको छाड़ेहुये वह ॥१६।२०॥ महामेख

वह पुरुष होकर देखपड़ा इसके अनन्तर तलवार को हाथ में लियेहुये उस पुरुष को देवीजी ने शजुओं के मर्मस्थान की फाड़नेवाले व पैने घाराप्रवाले शरिस समूहों से मारा तदनन्तर हे बाहायों। वह पुरुष शुराड व दन्तोंवाला हाथी होगया॥ २२। २३॥ और उस ने दुर्गाजी के वाहन सिंह को धंड़ से खींचा तदनन्तर सिंह ने उस की धंड़ को नखों के अंक्रों से काटडाला॥ २४॥ तब फिर वह महादैत्य मैंसे के रूप को प्राप्तहुआ तदनन्तर कोघित होती हुई भद्रकालीजी ने बहुत मधपान त्य सिंहरूप होगया और जनतक देनीजी ने उसके मस्तक को काटने के लियें बुद्धि किया ॥ २१ ॥ तबतक तलवार को हाथ में लिये व पराक्रमवाला

परममेविदारणैः ॥ ततःसपुरुषोविप्रा गजोभूद्धस्तदन्तवान् ॥ २३ ॥ दुर्गायावाहनंसिंहं करेणविचकषे मेहःकर्तस्य विचकर्तनखाङ्करेः ॥ २४॥भूयोमहासुरोजातोमाहिषंवेषमाश्रितः ॥ततःकुद्धाभद्रकाली मह णम्मूढ मधुयावित्पेबाम्यहम् ॥ निट्तमधुपानाहं त्वान्नयिष्येयमक्षयम् ॥ २⊂ ॥ हतेत्वयिदुराघषै मयादैवतकएट के ॥ स्वेस्वेस्थानंप्रपद्यन्तां सिद्धाःसाघ्यामरद्राणाः ॥ २६ ॥ उक्त्वैवंताङ्यामास म्रष्टिनामहिषाम्ररम् ॥ ताडितोयंततो तिचिक्षेप सा च तानच्छिनच्छरैः॥ततोदेवीजगन्माता महिषाम्चरमब्रवीत् ॥ २७ ॥ देब्युवाच ॥ कुरुगविक्ष स्थानंप्रपद्यन्तां सिद्धाःसाघ्यामरद्विषाः ॥ २६ ॥ उक्त्वैवंताडयामास मुष्टिनामहिषासुरम् ॥ तादितोयंततो ॥ २१ ॥ तावत्मपुरुषोभूत्वा खद्मपाषिरदृश्यत ॥ अथतंपुरुषंदेवी खद्गहरूतंशारोत्करैः ॥ २२ ॥ जघानती त ॥ २४ ॥ ततःपानवशान्मता जहासारुषुलोचना ॥ महिषःसोषिगवेषु श्रङ्गाभ्यांपवेतोत्करान् ॥ २६ ॥ त्पानमसेवत चिरिडकांप्र्रा च ॥ ततःगि

ने पीती है ताल स्थामर तुम गर्न करो क्योंकि मद्यान से निवृत्त होकर मैं तुम को यमस्थान को पठाऊंगी ॥ २८ ॥ देवताओं के कारकरूप व दुधि तुम जब सुम्म से मारे जाबोगे तब सिद्ध, सध्य व पवनगण् श्रपने २ स्थान को प्राप्त होबेंगे ॥ २६ ॥ ऐसा कहकर देवीजी ने धूंसा से महिषासुर को मारा तदनन्तर देवीजी ११ ॥ उस के उपरान्त मद्यपान के वरा से लाल लोचनोंवाली भगवती हैंसी और उस महिषासुर ने भी गर्व से सींगों करके फ्वेतसमूहों को ॥ २६॥ । फैंका और उन भगवती ने भी उन को बार्गों से काटडाला तद्नन्तर जगद्भिका देवीजी ने महिषासुर से कहा ॥ २७ ॥ देवीजी बोलीं कि हे भूढ़ । को सेवन किया॥ र चािंडकाजी के ऊपर जबतक में मदिता के

हिषासुर बहुत विकल हुआ।। ३०॥ और दक्षिएससुद्र के किनारे शिघतासंयुत वह भगा व सिहवाहन पै चढ़कर भगवती जी उसके पींछे देखिँ।। ३०॥ के मारने से विकल दानवेश महिषासुर देवीजी से श्रनुद्वत होकर दश योजन चौंड़े धर्मपुष्करिशी के जल में पैठकर श्रन्तदीन होकर स्थित हुआ घर्मपुष्करिस्ती के तट को प्राप्त होकर ॥ ३२ । ३३ ॥ उस समय वहां चिराडकाजी ने महिषासुर को नहीं देखा तदनन्तर आकाशवासी ने दुर्गाजी से हे भद्रे, महादेवि, महाकालि 1 तुम से धूंसा करके माराहुआ भय से विकल महिषासुर इस धर्मेपुष्करिशी के जलमें अन्तर्धान होकर सोता है उसकी तदनन्तर दुर्गाजी ने से माराहुआ यह म कहा॥ ३४॥ कि तद्नन्तर

त्रथा॥३६॥ निर्गान्महिषोद्निस्तत्स्तस्माज्जलाश्यात्॥आयान्तममुरन्दंषौ पादेनाकम्यमूर्द्रोते॥४०॥ णीतोयं निःशेषंपीयतांत्वया ॥ ३८ ॥ देव्यैवमुक्तःपश्चास्यो धर्मपुष्करिषीजलम् ॥ निःशेषंचपपौविप्रा य थेता चािष्डकातदा ॥ प्राहस्ववाहनीसिंहमसुरेन्द्रवघोद्यता ॥ ३७ ॥ सगेन्द्रसिंहविकान्त महाबलपराकम ॥ गरिवीमभाषत् ॥ ३४ ॥ भद्रकालिमहादेवि महिषोदानवस्त्वया ॥ ताडितोम्रष्टिनाभद्रे धमेषुष्करिषाजि षोभुश्विक्रताः॥३०॥दक्षिण्म्योद्धेम्तीरे प्रादुद्रावत्वरान्वितः ॥ अनुदुद्रावतन्देवी सिंहमारुह्यवाहनम्॥३१॥ विह्नलः ॥ ततोद्वर्गासमासाद्य धर्मपुष्किरिषीतटम् ॥ ३३ ॥ नददशांमुरंतत्र महिषंचिषिडकातदा ॥ अशरीरात आस्मन्नन्तिहितःशेते भयातोंमारयस्वतम् ॥ येनकेनाप्युपायेन चैनंप्राणैवियोजय ॥ ३६ ॥ एवंबाचाश्रारी तोदेन्या महिषोदानवेश्वरः ॥ धर्मपुष्किरिषीतोये दशयोजनमायते ॥ ३२ ॥ प्रविश्यान्तिहितस्तर्थो दुर्गाताहना तोवाषी हुर रिएया कि धर्मपुष्करि देव्या महिष ले ॥ ३५ ॥ अनुदुत्तरत

मारो व जिस किसी भी यत्न से इस को प्राचों से रहित करो ॥ ३५ । ३६ ॥ इस प्रकार आकाशवाची से कही हुई भगवतीजी ने उस र मय असुरेन्द्र महिषासुर के मार् रने में उदात होकर अपने बाहन सिंह से कहा ॥ ३७ ॥ कि हे महाबलपराकम, मुगेन्द्र, वीर, सिंह ! तुम घर्मपुष्करिणी के समस्त जल को पियो ॥ ३८ ॥ हे बाह्य हो । देवीजी से ऐसा कहे हुये सिंह ने धर्मपुष्करिणी के सब जल को उस प्रकार पीलिया कि जिस मांति धूलि होगई ॥ ३८ ॥ तदनन्तर उदासीन महिषासुर उस जलाशव

थि नाम को प्राप्त हुआ है।। ४६॥ तदनन्तर प्रसन्नतासंयुत देवीजी ने अपने नगर को यह वर दिया कि यह नगर रोगरहित व पशुओं के हित के लिये

र्थ के लिये मगवती ने इस वर को दिया कि इस तीर्थ में नहायेहुये मनुष्यों की श्रमिलाष के अनुसार सिद्धि हातीहै यह कहकर वह देवी स्वर्ग को चली

उत्तम तीर्थ श्रमृतत होत्रै ॥ ४७ ॥ ब ती

के उत्तर किनोरे पै

गई ॥ ४८ ॥ श्रीस्तजी बोले कि जिसलिये देवीजी ने श्रपने नाम से इस श्रतिउत्तम देवीपुर को कियाहै उसकारण देवीजी का उत्तम पुर देवीपत्तन ऐसा कहा गयाहै ॥ ४६ ॥

बनाया तदनन्तर देवीजी से आज्ञा को पायेहुये उन इन्द्रादिक देवताओं ने ॥ ४५ ॥ उस समय धर्मपुष्करिशी को अमृत से पूर्ण किया उसीकारण् वह

ते हुचे महिषासुर को देवीजी ने मस्तक में दबाकर ॥ ४०॥ कोधित होकर पैने शूल में गले को पीड़न किया तदनन्तर देवीजी ने तलवार को लेकर ्ये देवता जिस प्रकार आये थे वैसेही चलेगये तद्नन्तर जगद्भिका देवीजी ने श्रपने नाम से उत्तम नगर को ॥ ४४ ॥ उस समय दक्षिणसमुद्र गन्थवींसमेत देवता, सिद्ध व उत्तम ऋषिलोग प्रसन्न भगवतीजी की स्तोत्रों से स्तुति कर तद्गनतर उस समय प्रसन्न हुये।। ४३ ॥ तद्गनत्तर देवीजी इस के बड़े भारी शिर की काटडाला ॥४१॥ इसप्रकार हे ब्राह्मणो! दुर्गाजीसे मारा हुआ सेवक, सेना व सवारियोंस्मेत वह महिषासुर पृथ्वी में गिरपड़ा व मरगया ॥४२॥ त्वासादिवंययौ ॥ ४८ ॥ श्रीसृत उवाच ॥ यत्स्वनाम्नाचकारेदं देवीषुरमनुत्तमम् ॥ देवीपत्तनमित्युक्तं तिक्ष्पेन पीडयामासकोपिता ॥ ततोदेन्यसिमादाय चकर्तास्यशिरोमहत् ॥ ४१॥ एर्वसमहिषोविप्राः स थुष्किरिएतित्। ॥ ततोह्यमृततीर्थाष्ट्यां लेभेततीर्थमुत्तमम् ॥ ४६ ॥ ततोदेवीवरमदात्स्वपुरस्यमुदान्वि तिलकस्वामिनं िनैस्तुष्टाँजहिषिरेतदा ॥४३॥ अनुज्ञातास्ततोदेव्या देवाजग्मुर्थथागतम् ॥ ततोदेवीजगन्माता स्वनाम्नाषुरम् हनः॥ हुगेयानिहत्त्रोभूमो पपात च ममार च ॥ ४२ ॥ तत्त्रोदेवाःसगन्धवाः सिद्धाश्रपरमपयः ॥ स्तुत्वा ४ ॥ दक्षिणस्यसम्द्रस्य तीरेचकेतदोत्तरे ॥ ततोदेञ्यन्त्रिशिष्टास्ते देवाःशकपुरोगमाः ॥ ४५ ॥ पूर्याम गञ्चपशब्यञ्च धुरमेतद्रवत्विति ॥ ४७ ॥ द्दौतीयायचवर् स्नातानामत्रवेदणाम् ॥ यथामिलापंसिद्ध पुरोत्तमम् ॥ ४६ ॥ देवीपत्तनमारभ्य सुसुह्रतेदिनेहिजाः ॥ विप्नेश्वरं प्रणम्यादौ से आजा को पाये हुं से निकला और आ स्यादित्युक् म्द्रवित्व सुरमुप्तधम तेनदेव्याः तमम्। तद्नस्तर

सेंक्सा

सी योजन लाखे पवित्र व पापनाशक सेतु को रचाहै।। ४६ ॥ देवीपुरके सभीप नवपाषागारूप सेतु के मूल में मनुष्य श्रपने पातकों की शुद्धि के लिये

उभयंषुएयमाख्यातम्पावेत्रम्पापनाश्रानम् ॥ ६०॥ यत्सेतुमूलंगच्त्रन्ति येनमागेषायेनराः ॥ तत्तन्मागे

मूलकम् ॥ द्यायोजन चौड़े व

नहाने ॥ ५७॥ वैसेह

व पत्रित्र तथा

िचकतिर्धं में स्नान करें और सेतु के स्वामी विष्णुजी को भजे देवीपत्तन से लगाकर जो सेतुबन्ध कियागयाहै।। यूट ।। हे डिजेन्द्रो । वह सेतुमूल यथार्थ सेतु का पश्चिम श्रग्नमाग याने किनारा दर्भशस्या कहीगई है ।। यह ।। और पूर्वकोटि देवीपुरी कहीगई है ये दोनों सेतुमूल हैं और दोनों पुरायरूप

वेनाशक कहेगये हैं ॥ ६० ॥ जो मनुष्य जिस मार्ग से जिस सेतुमुल को जाते हैं उस उस मार्ग में गये हुये वे वे मनुष्य उस उस मुक्तिदा-

मुहूर्तवाले दिन में देवीपत्तन को प्रारंभकर पहले विभेषवर व तिलकस्त्रामी को प्रणाम कर ॥ ५०॥ महादेवजी से आजा को पाये हुये बड़े धर्मवान् वानरलोग वन के मध्य से लाये॥ ४८॥ और नल ने उन को लेकर महासागर में सेतु को बनाया पांचिदनों में लङ्काके सभीप तक सेतु बनायागया ॥ ४४॥ नल ने सभुद्र में श्रीरामचन्द्रजी ने प्रतन्नतासे नव पत्यरों को श्रपने हाथ से स्थापित कर ॥ ४१ ॥ हे बाह्मसो । लङ्का तक सेतु को प्रारंभ किया व श्रात्तस्यराहित श्रीरामजी ने नल से बनायेहुये उत्तम सिंहासन पै चढ़कर ॥ ४२ ॥ समुद्र में नलादिक वानरों से सेतु को बनवाया श्रीर पर्वत व शाखात्रोंबाले बुझों व पत्थरों तथा काष्ठसमूहों को ॥ ४३ ॥ श्रीर तिनुकों को महाद्यो ॥ पञ्चमिदिवसैःसेतुयावल्लङ्कासमीपतः ॥ ४४ ॥ दश्योजनविस्तीर्षाश्शतयोजनमायतः ॥ कृतः मेतुर्नेलेनाब्योषुएयःपापविनाशनः ॥ ४६ ॥ देवीषुरस्यनिकटे नवपाषाण्यरूपके ॥ मेतुम्रलेनरःस्नायात्स्वपापपारशुद्ध चक्रतिथितथास्नायाङ्गलसेत्वधिपंद्यिम् ॥ देवीपत्तनमारभ्य यत्क्रतंसेतुबन्धनम् ॥ ५८ ॥ तत्सेतुमूलं ल्लङ्गामतन्द्रितः ॥ सिंहासनम्समार्ग्हा रामोनल्ङतंशुभम् ॥ ५२ ॥ बानरैःकारयामास सेतुमब्योनलादि थार्थम्परिकल्पितम् ॥ मेतोस्तुपश्चिमाकोटिदंभंशय्याप्रकीतिता ॥ ५६ ॥ देवीपुरीचप्राक्षोटिरुभयंसेतु महादेवाभ्यनुज्ञातो रामचन्द्रोतिधामिकः॥ स्थापयित्वास्वहस्तेन पाषाण्नवकम्मुद्रा ॥५१॥ सेतुमार्घ्यवा म्ब्रांकिनोट्कान् रपदःकाष्ट्रसञ्जयान्॥ ५३॥ तृषानिचसमाजह्वोन्सवनमध्यतः॥ ५८॥ नलस्तानिसमा न्विप्रा यावल मिः॥पर्वतात्र हे बाह्यणो । उत्तम दायचक्रेसें १ ४७ । तथा ॥५०॥

(4) . Co

चक्रतीर्थ में स्नान पुरायदायक व पापविनाशक है। ६३॥ व ह बाह्य थी। दोनों के स्मरण से बचकतीर्थ के स्मरण से लक्ष जन्मों में भी कियेहुये पाप भस्महोते हैं॥६॥ व जन्मभी नाश को प्राप्त होता है व मुक्तिभी हाथ में स्थित होती है चक्रतीर्थ के समान तीर्थ न हुआ है न होवैगा ॥ ६४॥ है दिजोचमो । पृथ्वीलोक में जो गङ्गादिक तीर्थ है वे साक्षात चक्रतीर्थ की सोलहवीं कला के योग्य नहीं होते हैं ॥ ६६॥ पहिले समुद्र में नव पत्थरों के मध्य में स्नान करे तदनन्तर चक्रतीर्थ में क्षेत्रपिएड करें ॥ ६७॥ में नहाकर व चकती थे में नहाकर परचात संकल्पपूर्वक सेतुबन्धन तीर्थ को जावै॥६२॥हे बाह्मणो | देवीपुर में बद्भेशय्या में भी श्रीर कर्याण्डायक यक॥६१॥भेतुमूल

गतास्तेते तस्मिस्तिमिनमुक्तिरे ॥ ६१ ॥ स्नात्वादौसेतुमूलेतु चकतीर्थेतयेषच ॥ सङ्कलपपूर्षकम्पश्राद्गच्छेयुःसेतुब ६२ ॥ देवीषुरेतथादर्भशस्यायामपिभ्रमुराः ॥ चकतीर्थेशिवेस्नानं पुष्यम्पापविनाशनम् ॥ ६३ ॥ स्म तान्यदा कलांनाहीन्तपोडशीम् ॥ ६६ ॥ आदौतुनवपाषाणमध्येब्घोस्नानमाचरेत् ॥ क्षेत्रपिष्डंततः ध्यायन्हदामुदा ॥ रघुवीरपद्न्यासपवित्रीकृतपांसवे ॥ ७० ॥ दश्कप्ठशिरश्बेदहेतवेसेतवेनमः ॥ केतवेरामचन्द्रस्य आरूढंरामचन्द्रेण् योनमस्कुरुतेजनः ॥ सिंहासनन्नलकृतन्नतस्यनरकाद्रयम् ॥ ६६ ॥ सेतुमादौनमस्कृयोद्रामं यापि चक्रतीर्थस्यवेद्विजाः ॥ भस्मीभवन्तिपापानि लक्षजन्मकृतान्यपि ॥ ६४ ॥ जन्मापिविलयंयायान्मु स्थिता ॥ चक्रतीर्थसमन्तीर्थं न भूतं न मविष्यति ॥ ६५ ॥ भूलोकेयानितीर्थानि गङ्गादीनिद्विजोत्तमाः ॥ कुयोचकतीथेंतथेवच ॥ ६७ ॥ सेतुनाथंहरिंसेवेत्स्वपापपरिशुद्धये ॥ एवंहिदभंशय्यायां कुर्धुस्तन्मार्गतोगताः ॥ ६⊂ ॥ क्तियापिको चक्रतीर्थस्य रणादुमयर् न्धनम् ॥

प्रगाम करे श्रीरामचन्द्रजी के चरग् के घरने से पवित्र कीहुई घूलिवाले ॥ ७० ॥ व दश्यीव के मस्तकों के नाश के कारग्रह्प सेतु के लिये नमस्कार है आर मोक्षमार्ग शुद्धि के लिये सेतुनाय विप्याजी को तेवन की इसप्रकार उस मार्ग से गयेहुचे पुरुष द्भेशाय्या में स्नान करें ॥ ६८ ॥ जो मनुष्य रामचन्द्रजी से चढ़े हुये नलारचित विमान को नमस्कार करता है उस को नरक से डर नहीं होता है॥ ६६॥ प्रसन्नता पूर्वक हद्य से श्रीरामजी को ध्यान करतीहुआ पुरुष पहिले सेतु को और अपने पापों की

है व किस प्रभाववाला वह नीथे है इस को हमलोगों से कहने के योग्यही।। ४ ॥ शीस्तजी बोले कि

स सीर्थ को वेतालबरद नाम प्राप्त हुआ

ह निक्सप्रकार ह

के एककारण रामचन्द्र के केंतु के लिये नमस्कार है।। ७१ ॥ व सीता के मनरूपी कमल के लिये सूर्यरूपी रेतु के लिये नमस्कार है हे बाहाणों। पहिले इस मन्त्र में साधाङ्ग प्रणाम कर ॥ ७२ ॥ तदनन्तर महाचलवान् वेतालवरदायक तीर्थ को जावै॥ ७३ ॥ हे डिजेन्द्रों। जो भक्तिमंयुत स्तुष्य इस श्रध्यायु को पढ़ता या सुनता है दुर्लम नहीं होते हैं श्रीर मोक्ष भी इसके हाथ में स्थित होता है॥ ७४ ॥ इति श्रीस्कन्द्युरायोसेतुमाहारम्पेन्नीद्यालुमिश्रावरीचतायांभाषाटीकायांनक नों को एक अमुत बरसानेवाली कथाओं को सुनकर ॥ १ ॥ उम्होर वचनरूपी अमृत को पनिवाले हमलोगों की राप्ति नहीं होती है इस कारण् सुनने ॥प सो सुदर्शन मयो अहै वेताल। सो अष्टम अध्याय में कह्यो चरित्र स्ताल ॥ ऋषिलोग बोले कि हे कृष्णंहैपायनप्रिय, सर्वज्ञ, मगवन्, म्रतजी ! न्नोवक्तुमहंसि ॥ ४ ॥ श्रीसृतउवाचः॥ साधुष्ट्यंहियुष्मामिरतिगुब्ध्मिनीश्वराः ॥ श्रणुष्ट्वंमनसासाद्वं ब्रवीम्यत्यङ्तां महापुर्यामेत्यवाद्रिवान्पुरा ॥ ३ ॥ वेतालबर्दामिष्यातीथेस्यास्यागताकथम् ॥किप्रमावं च तत्तीथमेत ऋषय ऊनुः ॥ भगवन्मूतसर्वज्ञ कृष्ण्हैपायनप्रिय ॥ त्वन्मुखाहैकथाःश्रुत्वा श्रोत्रैकामृतवर्षिणीः ॥१॥ तृप्तिनेजायते स्माकन्त्वद्रचोमृतपायिनाम्॥ अतःशुश्रूपमाणानाम्भ्योब्नहिक्षाःशुभाः॥२॥ वेतालवरदंनाम चक्रतीर्थस्यद्शिणे । ब्हेतवे॥ ७१॥ मीतायामानसाम्भोजमानवेसेतवेनमः॥ साष्टाङ्गम्पाषिपत्यादौ मन्त्रेषानेनवैद्धिजाः॥७२॥ की इच्छावाले हमलोगों से फिर उत्तम कथाओं को कहिये॥ २॥ पहिले आपने यह कहा है कि चक्रतीर्थ के दक्षिण में येतालवरदनामक महापवित्र तीर्थ है ततोवैतालवरदं तिर्थंगच्छेन्महाबलम् ॥ ७३ ॥ योध्यायमेनम्पठतेमनुष्यः श्रुणोतिवामक्तियुतोद्विजेन्द्राः गिभिधानकथनेमहिषासुरसंहारोनामहत्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ मोक्षमार्गेक तुम्हारे मुखसे कान तीर्थप्रशंसायदित्रीपुः उस को स्वगीदिक

ोगों ने बहुतही गुप्त श्रन्द्वा वृद्धा में बहुत भद्भुत कथा को कहता हूं मनसभेत सुनिये ॥ ४॥ जिस उत्तम कथा को सुनकर नीच मनुग्य भी प्रतम होते ॥ स् ॥ सम्प्रमा क्या को ॥ ६ ॥ कीड़ा के समयों में शिवजी ने पर्नतीजी से कहा है उसी इस ऋत्यन्त अव्सुत कथा को में तुमलीगों से कहताहूं॥ ७॥ पुरातनसमय सत्यवादी व पवित्र गालवनामक महर्षि हुये हैं अपने आश्रम में फंब्रहा को ध्यान करतेहुये उन्हों ने तप किया है ॥ ६ ॥ रूप व यीवन शोमित उनकी कन्या महाऐरवर्यवती हुई है नाम से कान्तिमती ऐसी वह बाला पिता के समीप विचरती थी।। ६ ।। उन मुनि की बाल के लिये पुष्पों को लाती ब हें मुनीश्वरो! तुमलो हैं पुरातनसमय केला

॥ पामराऋपिमोदन्ते यांवेश्वत्वाकयांशुभाम् ॥ कथाचेयंमहाषुएया पुराकैलासपर्वते ॥ ६ ॥ केलिकालेषु ताङ्गन्यां विद्याघरकुमारको ॥ १३ ॥ मुदर्शनमुक्षणांस्योविमानस्योददर्शतुः ॥ तांद्रष्ट्रागालवम्नुतां रूप तनीम् ॥१८॥ कामस्यपनींलितां रतिमूर्तिमतीमिव ॥ मुदर्शनाभियोज्येष्ठो विद्याघरकुमारकः ॥ १५ ॥ चिन्तयानःपरम्बह्म तपस्तेपेनिजाश्रमे ॥ ८ ॥ तस्यकन्यामहाभागा रूपयोवनशालिनी ॥ नाम्नाकान्ति नि च ॥ १० ॥ कुर्वन्तीपितरंबाला सम्यक्षरिचवारह ॥ कदाचित्सातुबल्यर्थं गुष्पाएयाहतुंभुद्यता ॥ ११ ॥तस्मिन्बने कान्तिमती सुद्ररमगमत्तदा ॥ तत्रगुष्पाणिरम्याणि समाहृत्य च पेटके ॥ १२ ॥ तूर्णीनेबृद्येवाला पितृशुश्रूषणेरता ॥ निवर्तमानांताङ्गन्यां विद्याधरकुमारको ॥ १३ ॥ सुदर्शनमुक्षणांस्योविमानस्योद्दर्शतुः ॥ तांदृष्टागालवसुतां रूप सुनाकांथताहिजाः ॥ ताम्त्रवीमिकथामेनामत्यद्धततरां हि वः ॥ ७॥ पुरा हि गालवोनाम महर्षिःसत्यवा ग्यचरिषेतुरन्तिके॥ ६॥ आहरन्ती च गुष्पाष्षि बल्यर्थं तस्य वै मुनेः॥वेदिसम्मार्जनादीनि समिदाहर्षा यौवनशालि क्याम् ॥४ पार्वत्ये शम् मतीबाता ०

ार तथा समिषों को आहरणा ॥ १० ॥ करतीहुई उस बाला कन्या ने भलीमांति पिता की सेवा किया किसी समय वह पूजन के लिये फूजों की सुई ॥ ११॥ तब उस वन में कान्तिमती बहुत दूरगई और वहां सुन्दर पुष्णों को पिटार में घरकर ॥ १२॥ पिताकी सेवा में लगीहुई वह कन्या शीघही लीटपड़ी श्रीर लौटीहुई उस कन्या को विद्याघर के पुत्र ॥ १३ ॥ विमानपै बैठे हुये सुदर्शन व सुकर्शनामक ने देखा श्रोर कामदेव की सुन्दरी स्त्री मूर्तिमती रतिकी नाई बेदी की माङ्बुहार लाने के लिये उदात

कन्या के सभीप आकर सुदर्शन ने यह कहा ॥ १७ ॥ सुदर्शन बोला कि हे भद्रे । तुम कौन हो और रूप व यौवन से शोभित तुम किस की कन्या हो मित उस गालव की कन्या को सुदर्शननामक विद्याघर के बड़ पुत्र ने देखकर ॥ १४ ॥ प्रसन्नता से प्रपृक्षित लोचन व काम से मीहित हो ननामक पुत्र हूं हे भद्रे 1 सुभ को ग्रह्मा कीजिये व द्याहिं से मेरी रक्षा कीजिये ॥ २०॥ सुभ को पति पाकर तुम तब सुखों को पाचोगी उस विद्या-ालवजी की कन्या जानिये श्रीर पिता की तेवा में लगी हुई मैं विन ब्याही कन्या हूं ॥ २३ ॥ श्रीर पिता के पूजन के लिये में दुप्पेको लाने के लिये समान मुखवाली उस कन्या को बार २ देखते हुये इच्छा किया॥ १६॥ श्रौर उसके साथ रम्गा करने की इच्छात्राला यह विमान के श्रयभाग से उत्तरा को लेतेहुये सुभ को एक पहर बीतग्याहै॥ २४॥ और देवपूजन में लगेहुये वे सुनिभएंड तर्पस्ती मुनि मेरे विलम्ब से निर्चय का क्रोष करेंगे ॥ २५॥ घर के पुत्र के इस बचन को सुनकर वह ॥ २१ ॥ कान्तिमती उस समय भर्म से संयुक्त वचन को बोली कि हे विद्याघरपति के पुत्र, महाभाग, सुदर्शन ।॥ २२ । मेरे मन को श्रानन्द करता है ॥ १८ ॥ रति के समान तुम को देखकर कामदेव सुभ को पीड़ा करता है में सुकरठनामक विद्याधरपति का॥ १६॥ पितृशुश्रूपणेरता ॥ २३ ॥ बल्यर्थोहिपितुश्राई पुष्पाएयाहर्तुमागता ॥ त्राहरन्त्याश्रपुष्पाणि यामएकोन्य मंहोतदाह्नादयतिमेमनः॥ १८॥ त्वांट्यारतिसंकाशांबाधतेमांमनोभवः ॥ मुकएठनामधेयस्य विद्याघरपते व्निमोगानवाप्स्यमि ॥ इत्याकएथेवचस्तस्य विद्याघरम्रुतस्य सा ॥ २१ ॥ तदाकान्तिमतीवाक्यंधमेथुक्त मुद्शेनमहाभाग विद्यायरपतेःमुत ॥ २२ ॥ आत्मजांमांविजानीहि गात्ववस्यमहात्मनः ॥ कन्याचाह ॥ महिलम्बेनसमुनिदेवताचेनतत्परः॥ कोपंविधास्यतेत्रनं तपस्वीमुनिषुङ्गवः ॥ २५ ॥ तत्त्र्बाघमद्यग ॥ आत्मजोरूपसम्पन्नो नाम्ना चेव मुद्शेनः ॥ प्रतिगृह्णीष्वमांभद्रे रक्षमांकरुणादृशा॥ २० ॥ भर्तारंमांस तासुपेत्यसुने:कन्यामित्युवाचसुद्शोनः॥ १७॥ सुद्शोनउवाच्॥ कांसिभद्रेसुताकस्य रूपयौवनशालिनी। यनश्रकमे काममोहितः ॥ प्रणिचन्द्राननांतांचै वीक्षमाणोमुहुमुंहुः ॥ १६ ॥ तयारिरंमुकामोसौ विमानाग्र हिम् ॥ १६ मनूढास्मि दबातरत्॥ रूपमत्रातम मासाच सन बत्ता। २४ आहे भी और दुव्यो रूप व योवन से शे हपसिफ्रज्ञन मभाषत् ॥ रूप से संयुत सुदश् कर पूर्याचन्द्रमा के श्रौर उस मुनि की यह असमान रूप

ही इससमय जाती हूं और में पुष्पें को भी तैचुकी य कन्या पिता के ब्राधीन होती हैं अपने बग कभी नहीं होती हैं ॥ २६ ॥ यदि तुम ा तो आप मेरे पिता से मांगो इसप्रकार विद्यापर के पुत्र से कहकर उस समय कान्तिमती॥ २७॥ पिता से शाङ्कित होकर शीघही उदात हुई उसको जातीहुई देखकर विद्यापर के पुत्र ने॥ २८॥ कामदेव से विकल होकर सामने आकर दोड़कर शीघही बालों को पकड़ित्या श्रीर अपने बालों को पकड़तेहुये उसको देखकर वह ॥ रह ॥ मुनिकन्या कुरी की नाई यकायक उच्चस्यर से विह्या उठी कि हे विभो, जनक ] इस विद्याघर के पुत्र से मेरी गाएयप्याहतानिमे ॥ंकन्याश्रपितुराधीना नस्वतन्त्राःकदाचन॥ २६ ॥ यदिमामिच्झसिमबान्पितरममम ॥घरकुमारकः ॥ २८ ॥ तूर्षांजप्राहकेशेषु धावित्वामदनादितः ॥ शभ्येत्यानेजकेशेषु ग्रह्नन्तन्तीवेलाक्य । उचैश्रकन्द्महसा कुर्रोवसुने:मुता ॥ श्रम्मादिवाधर्मुताज्ञनकत्राहिमाविमो ॥ ३०॥ बला द्गुह्णाति दुष्टात्मा विद्यापरसुतोद्यमाम् ॥ इत्यमुचैःप्रचुकोश स्वाश्रमान्नातिद्वरतः ॥ ३१ ॥ तदाकन्दितमाकएर्य गन्धमादनवा सिनः ॥ मुनयस्तु पुरस्कत्य गालवम्मुनिषुक्ष्वम् ॥ ३२ ॥ किमेतदितिविज्ञातुं तन्देशेतूर्णमाययुः ॥ तंदेशन्तुसमाग तिविद्याधरमृतमुक्त्वाकान्तिमतीतदा ॥ २७ ॥ पितुराशाङ्कतातूर्षामाश्रमङ्गन्तुमुद्यता ॥ गच्त्रन्तींतांसमा को जाने के लिये यान्य ॥ इ त्य सन्तिभ मा ॥ २६ लोक्य

श्रिष्ठ गालव महायोगी कुळ कोघ के यश को प्राप्तहुये व उन्होंने उस दुष्ट को शाप दिया॥ ३४ ॥ कि हे विद्याधराघम। जिसलिये तुमने ऐसा कार्य कियाहै गन्यमाद्रमप्वेत में बसनेवाले मुनिलोग मुनिश्रेष्ठ गालवजी को श्रागे कर ॥ ३२ ॥ यह क्या है इसको जानने के लिये शीघही उस स्थान को आये आकर उन सब श्रेष्ठ मुनियों ने ॥ ३३ ॥ विद्याधर से पकड़ीहुई उस मुनिकन्या को देखा और सभीप में स्थित श्रन्य विद्याधर के पुत्र को देखा ॥ ३४॥ इस्को देखकर मुनि श्रीर उस स्थान को

॥ इस समय दुष्टात्मा विद्याघर का पुत्र मुभ्क को बल से फड़ता है इसप्रकार अपने आश्रम से थोड़ेही दूरपै उसने उचस्वर से पुकारा ॥ ३१ ॥ उसके

रक्षा कीजिये ॥ ३०

विलाप को सुनकर

म्॥३८॥म्

.तहृष्टामहायोगी गालवोमुनिषुङ्ग्यः॥ गतःकोप्वश्रांकिञ्चिहुरात्मानंश्रापतम्॥ ३५ ॥ कृतवानीदृश्कार्थं

निको प्राप्त होनो और श्रपने पापकर्भ के फलरूप ॥ ३६ ॥ बहुत दुःखों से संयुत भनुष्य के जन्म को पाकर थोड़ेही समय में उसी जन्म में ॥ ३७ ॥ मनुष्यों अष्ठ गालवजी के चलेजाने पर ॥ ४५ ॥ सुदर्शन व सुकर्णनामक विद्यायरपति के पुत्रों ने सुनिके शाप से दुःख से विकल होकर बहुत चिन्तन किया ॥ ४६ ॥ । तब शाप से छुटेगा॥ ४२॥ और ऐसे महापापकर्म के जो तुम करनेवाले हो हो तुम उसी जन्म में मनुजता को प्राप्तहोकर ॥ ४३॥ श्रीर वेतालजन्म को मयतक संसार में विचरोगे यह कहकर गालवजी कन्या को लेकर मुनियोंसमेत ॥ ४४ ॥ विद्याघर के पुत्रों को शाप देकर अपने आश्रमको चलेगये तदनन्तर ऐसा कर्म नहीं किया है उसकारण इसको मनुजताही होगी श्रौर वेतालता न होगी॥ ४१॥ श्रौर जब विज्ञपिकौतुकनामक विद्याधरपति को यह तुम से म वेतालयोनि को प्राप्त होगे और मांस व रक्त को सदैव भक्ष्या करोगे ॥ ३८ ॥ जिसकारण वेताल व राक्षस बल से स्थियों को प्रहण करते हैं इसिलये वेतालता को प्राप्तहोगे ॥ ३६ ॥ श्रीर जो यह तुम्हारे दुष्कर्म को माननेवाला ह्योटा सुकर्श ऐसा प्रतिद्ध है वह भी मनुष्य होगा ॥ ४० ॥ किन्तु जिस भिःसह ॥४४॥विद्याघरमुतौशप्त्वा स्वाश्रमम्प्रतिनिर्ययौ ॥ ततस्तास्मन्महाभागे नियतिमुनियुङ्गे ॥ ४५ ॥ ग्णांख्यो विद्याघरपतेःमृतो॥म्निशापेनदुःस्नातोचिन्तयामासतुर्भशम् ॥४६॥ कर्तेत्यन्तोविनिश्चित्य मुद्श धराथम् ॥ तद्याहिमानुषींयोनि स्वस्यहुष्कमीषाःफलम् ॥ ३६ ॥ सम्प्राप्यमानुषंजन्म बहुदुःखसमाकु मक्षयिष्यप्ति ॥ ३८ ॥ वेतालागक्षमप्रायावलाद्गुब्बंन्तयोषितः ॥ तस्मात्त्वम्मानुषोभूत्वा वेतालत्व ॥ ३६ ॥ तबहुष्कर्मणोयोसाबनुमन्ताकनिष्ठकः ॥ मुकर्णइतिविख्यातो भवितासोपिमानुषः ॥ ४०॥ प्तत्वेस्मम्प्राप्यमानुष्यं तास्मन्नेबतुजन्माने ॥ ४३ ॥ वेतालजन्मस्मप्राप्य चिरंलोकेचरिष्यसि ॥ इत्युक्त्वागालवःकन्यांग्र चिरेणतुकालेन तस्मिन्नेबतुजन्मति ॥ ३७॥ मनुष्यैरिपिनिन्यन्तद्वेतालत्वम्प्रयास्यपि ॥ मांसानिशोणितं वाधराधिषम् ॥ द्रध्यतेसौकनिष्ठस्ते तदाशापाहिमोक्ष्यते ॥ ४२ ॥ ईटशस्यतुयःकर्ता महापापस्यकर्मणः॥ त्रिकृतवान्यतोसावीद्शीं कियाम् ॥ तन्मानुषत्वमेवास्य वेतालत्वन्तुनोभवेत् ॥ ४१ ॥ विज्ञप्निकौतुकाभि तुम मनुष्य होकर हे बिये इसने साक्षात रूयंयदावि हीत्वामुनिं बोटा सुकर्ग देखेगा सुदश्नमुब प्राप्त होकर बहुत स उन महामार्ग माने मवाप्या लम् ।

सुकर्श ने कर्तस्यता को निश्चय कर गोविन्दस्वामीनामक यमुनात स्वासी ॥ ४७ ॥ शील से संयुत बाह्मण को पितृता में हिंच किया अनावृष्टि से बारह वर्षतक दुरिक्ष हुआ।। ४१ ॥ और गोविन्द्स्वामीनामक वह वेदपारगामी बाहाण् उससमय दुरिक्ष से नर अपनी पुरी को देखकर ॥ ४२ ॥ पुत्रों बोड़कर वे उसके पुत्र हुये॥ ४८ ॥ और विजय व अशोकद्तनामक उसके पुत्र हुये विजयद्तनामक जेठा पुत्र सुदर्शन हुआ।॥ ४६ ॥ और छोटा मुक्र्मी अशोकद्त्तनामक हुआ व विजय और अशोकद्त्तनामक वे दोनों कम से युवावस्या को प्राप्त हुये ॥ ४० ॥ इसीसमय में यमुनाके उत्तम किनारपै और अप्ने रूप को ब उन सुदर्शन व

सषुत्रस्यसमार्यस्य सोवादोदाशिषोम्रुनिः ॥ इदंचवचनंप्राह गोविन्दस्वामिनंप्रति ॥ ५५ ॥ ज्येष्ठेनानेनषुत्रेण साम्प्रतं ॥ क्षिप्रविजयदत्तेन वियोगस्तेम कियति॥ ४६॥ इतितस्यवचःश्रुत्वा गोविन्दस्वामिनामतः ॥ सूर्ये चास्तं सुदर्शनः ॥४६॥ अशोकदत्तनामातु सुकर्णस्तुकनिष्ठकः ॥ विजयाशोकदत्तौतु कमाद्यौवनमापतुः ॥४०॥ एतस्मिन्नेव कालेतु यसुनायास्तटेशुभे ॥ अनाद्यष्टयातुदुर्मिक्षमभूद्द्वादश्वाषिकम् ॥ ४१ ॥ गोविन्दस्वामिनामातु ब्राह्मणोवेदपा रगः ॥ दुर्मिक्षोपहतांद्दश्च तदानींसनिजांपुरीम् ॥ ४२ ॥ प्रययौकाशीनगरं सष्टत्रः सहभार्यया ॥ सप्रयागंसमासाद्य प्र विटम्॥५३॥ कपालमालाभरषं मोपश्यवातिनंपुरः॥ गोविन्दस्वामिनामातु नमश्रकेसतंमुनिम्॥५८॥ ॥ गोविन्दस्वामिनामानंयभुनातटवासिनम् ॥ ४७ ॥ ब्राह्माएंशीलसम्पन्नं पितृत्वेसमरोचयत् ॥ परित्य मिजायेतांतदात्मजो॥ ४८॥ विजयाशोकदत्तारूयोतस्यपुत्रोबभूबद्धः ॥ मृतोविजयदत्तास्यो ज्येष्ठोजज्ञ एयं द्रधामहा नसुकर्णको **ज्यस्त्रक्**ल त्राह्यणात्तम

श्रीर उस गोविन्दस्वामीनामक ने उन मुनि को प्रगाम किया ॥ ४४ ॥ श्रीर उस मुनि ने पुत्रोंसमेत व क्षियोंर मेत उसके आरीवीदों को कहा व गोविन्दस्वामी से ॥ ४४ ॥ कि हे डिजोत्तम । इससमय इस विजयदत्तनामक बड़े पुत्र से शीघही तुम्हारा वियोग होगा ॥ ४६ ॥ उसके इसप्रकार वचन को सुनकर तमेत व खीतहित काशीपुरी को गया श्रौर उतने पवित्र प्रयाग को प्राप्त होकर महावट को देखकर ॥ ५३॥ कपालों की माला के श्राभुष्एावाले संन्याती को आगे देखा इस वचन को कहा

्ह ॥ अ॰ ट क वहां सर्व अस्त होजाने पर सन्ध्या के कर्म को समाप्त कर ॥ ४७ ॥ स्नीतमेत व पुत्रोस हित वह बाह्मण् बहुत हूर मार्ग से विकल हुआ और उस जिप गयेहुये भी उसने शीतपीड़ा को नहीं छोड़ा॥६१॥ व कहा कि हे तात ! इससमय मुभ को शीतज्वर बहुत पीड़ा करता है इस बाघाके दूर होने के त हूर मार्ग के उल्लाष्ट्रन से अत्यन्तमलिन य बहुतही शीतज्यर से विकल हुआ॥ ६०॥ और शीन की बाधाके दूर होने के लिये गोविन्द्रत्वामीनांमक रात में उसने शून्य देवालय में निवास किया ॥ ४८ ॥ तब विकल होते हुये अशोकदच व बाहाशी वहा से पृथ्वी को आच्छादन कर रात में निदा को प्राप्तहुई ॥ ४६ ॥ तदनन्तर विजयदृत्त पिता से दृद्तासभेत गोविन्द् स्वामीनाम 

तुष्वरसमुद्धत्रशातवाधाप्रपीडितम् ॥ ६६ ॥ हिमशीकरवान्वायुद्धिण्वाधतेवमाम् ॥ विक्नेलब्धइतिव ६३॥ नविक्षित्रत्रिम्नामिमाणोपिसर्वशः॥ रात्रिमध्येतुसंप्राप्ते हारेष्ठपिहितेषु च ॥ ६४॥ निद्रापरव तदात्वशोकदत्तश्च ब्राह्मणी च समाकुलौ ॥ ब्रह्मेणास्तीर्थप्यिषीं रात्रोनिद्रांसमापतः ॥ ४६ ॥ ततोषिजय विद्रस्यन्तिपावकम्॥ इत्थंविजयदत्तोसाबुकःपित्राज्वरातुरः ॥ ६५ ॥ ययाचेबिक्निवासौ पितरंदीनयागि गते तत्र सान्ध्यंकर्मसमाप्य च ॥ ५७ ॥ समायःसमुतोविष्रः मुद्धाष्ट्रवसमाकुलः॥ उवासतस्यांशर्वय्यां शून्येवेदेवताल वाङ्गमानयमानिरम् ॥ ६२ ॥ इतिषुत्रवचःश्रुत्वा सवेत्रागिनगवेषयन्॥ अलब्धविहःप्रोवाच पुनरभ्येत्य मागेविलङ्गनात्॥ वसूवात्यन्तमलमोभ्रश्रीतज्वरादितः॥ ६०॥ गोविन्दस्वामिनापित्रा शीतगिष गाहमालिङ्गयमानोपि शीतबाधांनसोत्यजत् ॥ ६१ ॥ वाषतेत्यर्थमधुनातातमांशीतलोज्बरः ॥ एतद्याध धुत्रकम् ॥ शाःपौरा न ये॥ ४८॥

च से पिना ने ऐसा कहू। ॥ ६४॥ व इमने पिना से दीन वचन करके अगिन को मांगा कि शीते करें से उपजीहुई शीतवाधा से बहुत पीड़िन ॥ ६६॥ सुफ्त को न को लाइये ॥ ६२ ॥ इसप्रकार पुत्र के वचन को सुनकर सब कहीं अपिन को ढ्रंड्तेहुचे उन्हों ने अपिन को नहीं पाया फिर आकर पुत्र से कहा ॥ ६३॥ कहीं ढ्रंड्ताहुआ में अपिन को नहीं पाना हूं और गत्रि के मध्य में द्वारों के बन्द होजाने पर ॥ ६४ ॥ निदावश पुरवाती अपिन को नहीं देवेंगे ज्वर से लिये शीवही श्रिक्ति कि हे पुत्र! तब

जो चिताकी अग्नि को सेवता है उसका श्रायुर्वल नाश को प्राप्त होता है इसलिये हे पुत्र ! तुम्हारा श्रायुर्वल मत हीन होवे इसकारण में ॥७३॥ श्रमंगल व न छूने योग्य

इस चिताकी अस्नि को नहीं लाया इसप्रकार कहतेहुये पिता से उस दीन पुत्र ने कहा ॥ ७४॥ कि यह मुद्रें की श्रास्निहों या यज्ञ की श्रास्निहों सब भांतिसे इस के लावों

नहीं तो भेरा मरण होजावैगा ॥७४॥ इस के अनन्तर पुत्र के स्नेह से तिरस्कृत यह गोविन्द्स्वामीनामक चिता की ऋग्नि को लाने के लिये शीघही रमशान को गया ॥७६॥

आज पाला के बुन्दोवाला पवन दूनी बाधा करता है हे पिताजी। तुमने यह भूठही कहा कि श्रमिन नहीं भिली ॥ ६७ ॥ क्योंकि अग्रभाग में ज्वालाओं के समूह में संयुत और ज्वालाओं से श्राकाश को बार २ ग्रसतीहुई यह श्रामिन दूर से देखपड़ती है इस की देखिये ॥ ६८ ॥ हे तात ! शीत की निवृत्ति के लिये उस प्रति के हिंदी कहता है और जो यह उस श्रमिन को लाइये यह कहेंहुये उस पुत्र से उस पिता ने यह कहा ॥ ६२॥ कि हे पुत्र ! में इससमय भूठ नहीं कहताहूं बरन सत्यही कहता हूं श्रीर जो यह श्रमिनवाला स्थान दूरही से देख पड़ता है।। ७०॥ हे पुत्र! इससमय उस को श्मशान जानिये और जो श्राकाश को ग्रसतीहुई ज्वालाओंवाली यह श्रमिन आगे जलती

। भय को उत्पन्न करनेवाली उस को चिता की ख्रामिन जानिये स्पर्श से दूषित यह असंगल चिताकी ख्रीम सेवने योग्य नहीं है।। ७२ ॥ क्योंकि पेतस्त्वया ॥ ६७ ॥ दूरादेषपुरोमागे ज्वालामालासमाकुलः ॥ शिखांभेलींलेहानोमं हश्यतेषश्यपाव ७३ ॥ अमङ्गलस्तयास्प्रश्यो नानीतोर्थचितानलः ॥ इत्युक्तवन्तंपितरं सदीनःप्रत्यभाषत ॥ ७४ ॥ अयं ॥ तंबांहमानयक्षिप्रं तातशीतानिष्टतये ॥ इत्युक्तवन्तन्तुष्ठं सांपेताप्रत्यभाषत ॥ ६६ ॥ नाहतंबिच्म स्याद्ध्वरानलएववा ॥ सर्वथानीयतामेष नोचेन्मेमर्एंभवेत् ॥ ७५ ॥ पुत्रस्नेहांभेभूतोथ समाहत् वेतामिनःस्पर्धद्वषितः ॥ ७२ ॥ तस्यचायुःक्षयंयाति सेवतेयश्चितानलम् ॥ तस्मात्तवायुद्दानिर्माभूयादिति ॥ गोविन्दस्वामिनामातु श्मशानंशीघ्रमभ्यगात् ॥ ७६ ॥ गोविन्दस्वामिनिगते समाहर्तीचेतानलम् । |मैवब्रवीस्यहम् ॥ विक्षमान्योयमुद्देशो दूरादेवविलोक्यते ॥ ७० ॥ पितृकाननदेशन्तं पुत्रजानीहिस येषोभीलेहण्यालः पुरस्ताज्ज्यततेनलः ॥ ७१ ॥ पुत्रवित्रासजनकंतजानीहिन्वितानलम् ॥ अमङ्गल है।। ७३ ।। हे पुत्र मयामुत् ॥ शवानलाव चेतानलम नसञ्यायं प्रतम् ॥ 

वेतालता को प्राप्त हुआ और उस समय उस के अट्टहास शब्द से दिशा व विदिशा।। ८४॥ आर स्वर्भ, आकाश व भूमि सब फूट से मये व

लाने के लिये गोविन्दर्शमी के जानेपर उस समय विजयदन भी शीघही जातेहुये उसके पीछे गया ॥ ७७ ॥ श्रीर तापके सभीप प्राप्त हो हड़ी ) वाली चिताकी अगिन को उद्देगसमेत आलिङ्गन करता हुआ सा वह धीरे २ आनन्द को प्राप्तहुआ।। ७८।। इस के अनन्तर उस ने पिता से शित व सब श्रोर से गोल वह श्रीम में लाल कमल के समान यह क्या जानपड़ता है।। ७६ ॥ उस पुत्र के इसप्रकार वचन को सुनकर दिजातम रूपए। कर फिर इस बचन को कहा॥ ८०॥ गोविन्दस्वामी बोले कि मज्जा, श्रस्थि व मांस से संयुत तथा श्राम्नि की ज्वालाओं से कड्कुण के समान उस को चतुर निर श्रोर चितागिन

मङजा ) उसके मुख में छिड़कगई ॥ ८२ ॥ उससमय कपालके फूटने से जो मुख में रक्त लगगया उस रक्त को जीभ से चाटतेहुये इसने हार २ आस्वादन किया॥ ८३॥ गोल यह लाल कमल के समान कपाल है।। ८१ ॥ बाह्मण के पुत्र ने यह सुनकर उस को काष्ठ के श्रप्रभाग से मारा कि जिससे उसके फूटने से निकलीहुई वसा कर उस कपाल को लेकर बह आकुल विजयदन वता को पीकर षड़ा शरीरवान् व बहुत भयडून हुआ। पड़ा। और उस समय तीक्षा दाढ़ोंबाला ॥ वौरन्तिरिक्षंभूमिश्र स्फुटिताइवसर्वशः ॥ तिमिन्वेगात्समाकृष्य पितर्हन्तुमुद्यतः ॥ न्ह ॥ माकृषाः ोतिमाप्तवान् ॥ ७८ ॥ अथावादीत्सपितरन्तदिदंपरिवर्तुलम् ॥ त्रातिदप्तिंविभात्यग्नौ किरक्ताम्बुजस १६ ॥ इतितस्यवचःश्चत्वा पुत्रस्यब्राह्मणोत्तमः ॥ निष्ठणन्तंनिरूप्येतद्वचनंषुनरब्रवीत् ॥ ८० ॥ गोविन्द त्तोपि तदागच्छन्तमन्वयात् ॥ ७७ ॥ संप्राप्यतापनिकटं विकीर्षाास्थिचितानलम् ॥ आलिङ्गन्निवसोडे मियङ्करः ॥ ८४ ॥ सबोवेतालतांप्राप तीक्ष्णदंष्ट्रस्तदानिशि ॥ तस्याद्रहासघोषेण दिशश्रप्रादिशस्त । एतत्कपालमनलज्बालावलयवतुलम् ॥ वसाकीकसमांसात्यमेतद्रक्ताम्बुजोपमम्॥ = १॥ हिजस्यमृतुःभु हिनिसि मुहुस्तद्रक्तमास्वद्त् ॥ =३ ॥ आस्वाधैवसमादाय तत्कपालंसमाकुलः॥पात्वावसामहाका ग्रेषाजघानतत् ॥ येनतत्त्म्युटनोद्गीष्वमासिक्मुखोभवत् ॥ ८२ ॥ कपालघट्टनाद्रकं यत्तंसकंमुखेतद् । त्रिभम् ॥ ७ यो बसुवाति तूर्णविजयद<sup>्</sup> गंशनैनिहे स्वाम्युवाच ब्री

विरिचितायांभाषाटीकायांवेतालवरद्तीर्यप्रशंतायांमुद्शीनवेतालत्वप्रापंनामाधमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

**हात्में देवी द्याली मेश** 

सहसाप्राप महाबत्तसमन्वितः ॥ नरास्थिभूषण्यश्चेनं सेनापतिमकल्पयत् ॥ ६२ ॥ तकद्वाच्तुगन्धवाश्चत्रसनाामधा ब्ली ॥ नरास्थिभूषण्यंसंख्ये न्यवधीत्सोपिसंस्थितः ॥ ६३ ॥ नरास्थिभूषण्यतिमम् गन्धवण्यदिययियम् गन्धवण्यदिययियम् । विद्यायम्बर्गितायम् । देश ॥ विद्यायरेन्द्रस्यमुतः मुद्श्नी मनुष्यतीव्यप्तांवप्रयम्सायायम् ॥ वेतालताप्राप्यमहिष्शापा त्कमाचवेतालपिवंभूष् ॥ ६४ ॥ वृति श्रीवेतालवस्दतीर्थप्रश्मायांमुद्शिनवेतालत्वप्रतिवंभूव ॥ ६४ ॥ वृति श्रीवेतालवस्दतीर्थप्रश्मायांमुद्शिनवेतालत्वप्रप्राप्ताम् वितालक्ष्य के सभीय यंकायक प्राप्त हुआ और नरास्थिभूषण्य ने इसको सेनापति किया ॥ ६१ ॥ किसीसमय बह्न कपालस्तेट उसके स्थान को प्राप्त हुआ ॥ ६४ ॥ विवायसाधियतिका ग्रुत्र बह्म मस्ति के शापम पहले मनुजना को प्राप्त होकर वेतालता को पाकर क्रमसे वेतालों का राजा हुआ ॥ ६४ ॥ इति श्रीस्कन्द्रुराणेसेवुमा-उस समय वेग से पिता को खिंचकर वह मारने के लिये उदातहुआ।। दह ॥ और आकाश में यह वचन प्रकट हुआ कि साहसको मतकरो दिज्यवाणी को सुनकर वह बढ़ा भयद्वर बेताल ॥ ८७॥ उस पिता को छोड़कर बड़े वेग से संयुत हुआ और शीघ्रही आकाश में प्रवेश कर बिन लरखराती हुई गतिवाला वह चलागया ॥ ८८ ॥ खोर हुर मार्ग को जाकर वह बेतालों के साथ मिलगया और आयेहुये उस वेताल को देखकर उन सब वेतालों ने ॥ ८६ ॥ जिस्लिये यह कपाल के फोड़ने से वेतालता का प्राप्त लिस्मोट माम किया ॥ १० ॥ तद्नन्तर सब श्रोर वेतालों से विराहुश्रा यह बड़े बल से संयुत कपालस्कोट वेताल शीघही नरास्थिभूष्ण्नामक साहसमिति प्रादुरासीद्वचोदिवि ॥ सदिव्याङ्गिरमाकएर्यं वेतालोतिभयङ्करः ॥ ८७ ॥ पितरन्तंपरित्यज्य महावेग समन्वितः ॥ तूर्णमाकाशमाविश्य प्रययावस्त्वलद्गतिः ॥ ८८ ॥ सगत्वाद्वरमध्वानं वेतालैःसहसङ्गतः ॥ तमागतंस मालोक्य वेतालास्सर्वएवते ॥ ८६ ॥ क्पालस्फोटनादेष वेतालत्वंयदाप्तवान् ॥ कपालस्फोटनामाक्नयंचिक रततः॥ ६०॥ ततःकपालम्फोटोसौ वेतालैःसर्वतोब्तः॥ नरास्यिभूषणाख्यस्य सद्योवेतालभूपतेः॥ ६१ ॥ आन्तकं हुआ उस कारण कप

दो॰ । जिमि सुक्र्म अरु सुद्र्शन भये शाफ्तों मुक्त । होड़ नवम श्रध्याय में चरित श्रहें ग्रुभ उक्त ॥ सतजी बोले कि तद्नन्तर शतःकाल पुत्र के शोक से पीड़ित लेआया॥ २ ॥ उस को लाकर व समभाकर द्यासंयुत श्रेष्ठ बनिटा ने तब अपने घनों का रक्षक किया॥ ३॥ महायती के बचन को रमराए करताहुआ पुत्रद्शीन की स्त्री व पुत्रसमेत बनिये के घर में टिकताभया ॥ ४॥ श्रीर श्रशोकद्तनामक हूमरा हिजपुत्र शस्त्र व शास्त्रमें बड़ा निष्ठण हुआ।। ५ ॥ श्रोर अन्य ोकिद्तासमैत व स्नीसहित विलाप किया ॥ १ ॥ व हे बाह्मणो । विलाप करतेहुये गोविन्दस्वामी को देखकर समुद्रद्तानामक बनिया श्रपने घर की उस माह्मण ने श्रम् लालसावाला वह 

तथान्यास्विपिविद्यासु नास्तितत्सदशोभुवि ॥ कृतविद्योद्विजसूतः प्रख्यातोनगरेभवत् ॥ ६ ॥ अत्रान्तरे बस्वातिविच्छ मक्षमेनंबलोत्कटम् ॥ ६ ॥ दुजंयअहिसंग्रामे त्वेषेबलवतांवरः ॥ दाक्षिणात्यमहामक्षपतावस्मि सूत उवाच ॥ ततःसिविप्रःप्रत्युषे पुत्रशोकेनपीटितः ॥ अशोकद्तसंयुक्तो भार्ययाविललाप ह ॥ १ ॥ विलपन्तंसमा लोक्य गोविन्दस्वामिनंदिजाः ॥ विषिक्समुद्रदत्ताष्यः समानिन्येनिजंग्रहम् ॥ २ ॥ समानीयसमाय्वास्य द्यायुक्तो स्वर्धनानांहिसवैषां रक्षितारमकल्पयत् ॥ ३ ॥ स्मर्न्महायतिवचः पुत्रद्शनलालसः ॥ सतस्योगिषाजो नरपति प्रतापमुकुटामिधम् ॥ काशिदेशाधिपंमल्लः कश्चिद्भ्याययोबली ॥ ७ ॥ प्रतापमुकुटोराजा मल्लस्या ि ॥ बिलनंदिजपुत्रन्तमाद्मयामासभृत्यकैः॥ =॥ तमागतंसमालोक्य प्रतापसुकुरोबनीत् ॥ अशो योसमन्बितः ॥ ४ ॥ अशोकदत्तनामातु हितीयोविप्रनन्दनः ॥ श्रिष्वेचेवतयाशास्त्रे धुत्रमा || X || :|| X वाष्णिक्वरः ॥ गेहे धुत्रमा स्यजयायस क्द्त्तिसहस के बराबर कोई पृथ्वी में नहीं था विदाओं को पढ़ाहुआ वह हिजायुत्र नगर में प्रतिष्ठ हुआ।। ६ ॥ इसी अवसर में काशिदेशके स्वाभी प्रतापमुकुट पि कोई बलवान् मिस आया।। ७ ॥ और उस प्रतापमुकुट राजाने इस मिस के जीतने के लिये उस बलवान् हिजायुत्र को नौकरों से बुलवाया।। ८ ॥ को देखकर प्रतापमुकुर ने कहा कि हे अशोकद्ता इस बल से उप्र न समर में दुर्जय मुझ को बलवानों में श्रेष्ठ तुम सहसा मारडालो तुम नामक राजा के समी क्वाओं में भी उस

महामल्लपति के जीतने पर ॥ ६ | १० ॥ तुम को जो प्रिय होगा उस तब को में निस्तन्देह दूंगा उस के इत्प्रकार बचन को सुनकर बलवान् हिज-मिरपड़ा श्रीर देवताओं से भी कठिन उस हिजपुत्र के कर्म को ॥ १३ ॥ देखकर प्रतापमुकुट राजा प्रस्त्रमन हुआ श्रीर बहुत धनवाले प्रामों को देकर उससमय समीपमें दाक्षिणात्य महामझपति नुप को मारा और बलवान् हिजडुन से माराहुआ वह दली महा।। १२ ॥ शीघही अमितमेत्र व निर्जीय होकर गुष्ट्री भे 8 ॥ किसी समय दिज्युत्रसमेत वह महाराज सन्त्या में श्रश्व के द्याग निजेन स्थान में भ्रमताभया ॥ १५ ॥ इसके श्रमन्तर वहां दिज्युत्र के मित्र स्थापित किया ॥ १ से इस दाक्षियात्य 

अस्तत्र दीनांबाषीमथाश्रुषोत्॥ राजन्नल्पापराधोहं शञ्जप्रिष्यासकृत्॥ १६॥ दएडपालेननिहितः ग्रू भाषत ॥ १६ ॥ अस्मेनिरपराधाय शूलप्रोतायजन्तवे ॥ तृष्णादितायदातव्यं हिजसूनोत्वयाजलम् ॥ २० ॥ इत्यादि निदा ॥ १४ ॥ सकदाचिन्महाराजः सहितोहिजसूतुना ॥ सन्ध्यायांविजनेदेशे चचारतुरगेण्वै॥ १४ ॥ न्टिपर्तिसमताङ्यत् ॥ ताडितोद्विजधुत्रेष् मह्नःसर्वालेनाबली ॥ १२॥ सयोविवर्तनयनः परामुन्यंपत ॥ १०॥ यदिष्तेवतत्सर्वे दास्याम्यहमसंश्यः॥ इतितस्यवचः अत्वा बलबान्हिजनन्दनः ॥ ११ ॥ दाक्षिणा षुत्रस्यतत्कर्मे देवैरिपेसुदुष्करम् ॥ १३ ॥ प्रतापसुकुटोद्देश प्रसन्नहृदयोभवत् ॥ दत्त्वाबहुधनान्ग्रामान् स लेनिर्छेणचेतसा ॥ दिनमद्यचतुर्थंमे शूलस्थस्यैवजीवतः॥ १७ ॥ प्राणाःमुखेननियांन्ति नहिदुष्कतकर्मणाम् ॥ भृश्मां म्बाधतेतृष्णा तांनिवार्यभूपते॥ १८॥ इतिदीनांसमाकएये वाचराजांहिजात्मजम्॥ अशोकरत्तनामानं धैयंवन्तम ड्डीवे ॥.द्विज्यु मीपेस्थापय द्विजसुनुसब त्यंमहामञ्ज अतेत्वया

राजा ने दीनवचन को सुना कि हे राजन! बार २ शत्रु की प्रेरगा से थोड़े श्रपराधवाला में ॥ १६ ॥ निर्याचितवाले दगडपाल से शूलपै स्थापित कियागया हूं शूलपै टिके व जीतेहुये सुम्म को श्राज चौथा दिन है ॥ १७ ॥ पापकमी मनुत्यों के प्राग्गसुख से नहीं निकलते हैं हे राजन! सुम्म को 'यास बहुत पीड़ा करती है उस को दूर की-जिये ॥ १८ ॥ इस दीनवचन को सुनकर राजाने श्रशोकदत्तनामक धैर्यवान हिजपुत्र से कहा ॥ १६ ॥ कि हे हिजपुत्र! शुल में बेघेहुये इस प्रपाधरहित व प्यास राजा ने दीनवचन

क्वायक मुख की जपर उठाकर देखा और खायेजाते हुचे उस को जानकर उस हिजधुत्र ॥ १२॥ अशोकदच ने उसके नुपुरसमंत चरणु को पकड़ित्या ये उस नुपुर की छोड़कर वह आकारा को चलीगई॥ १३॥ व गूंथहुचे अनेक रह्यों से संयुत उस नुपुर को लेकर अशोकदच उस रमशान से राजा ३०॥ कुत्र मुक्टुचे शरीरवाले उस के कन्धेपै पैरों से चढ़गई इसके अनन्तर दिज्युत्र ने गिरतेहुचे नवीन हिभर को देखा॥ ३१॥ यह क्या है ऐसा 8 ॥ और उसतमय उसने उस तब श्मशान के चरित्र को राजाते कहकर बड़ेमोलवाले रह्नों से गूंथेहुये मुपुर को देदिया ॥ ३५ ॥ अन्य वीरों से बहुत के समीप गया ॥ ३

は。田・田・

कृत्रद्रक्ष्यामिसांप्रतम् ॥ इत्यंवितक्यंबहुधा निश्चिकायमहामतिः ॥ ४० ॥ विकेष्यामिमहामांसं समेत्यपित् ॥ श्मशानवनंतत्सवं सन्पायनिवेशवे ॥ महाध्यंत्वप्रत्युपं नुपुरञ्चद्रोतदा ॥ ३५ ॥ ज्ञात्वातदीरचिर्ते स्कन्धंपद्मयांस्रोहचे ॥ हिजसुनुदंदशांय शोणितंन्ततंपतत् ॥ ३१ ॥ किमेतादितिसोपश्यदुन्नम्यसहसा क्ष्यमाण्तयातस्स विज्ञायद्वजनन्दनः॥ ३२॥ अशोकद्ताजग्राह् तस्याःपाद्सनुषुरम्॥ततागान्बुपुरन्त्य स्यनुषुरवर्षस्य तुल्यंवैनूषुरान्तरम् ॥ ३७ ॥ कृतोवाखभ्यतइति सादर्समचिन्तयत्॥ अशोकदत्तस्वतदा विज्ञायद्यप काक्कितम् ॥३८॥ मुषुरान्तरसिद्धथर्थं चिन्तयामासचेतसा ॥ श्मशानेनूषुरमिदं यतःप्राप्तंमयाषुरा ॥ ३६ ॥ तांद्रपुरा विहायतम् ॥ ३३ ॥ प्रत्युप्तानेक्रबाळं तदादायचनुषुरम् ॥ अशोक्दतःप्रययो तच्क्रशानाषुपान्ति ज्किस्म् ॥ द्दौमदनलेखारूयां मृतांतस्मैमहीपतिः ॥ ३६ ॥ क्दाचिद्यतहिञ्यं नुपुर्वीक्ष्यभूपतिः ॥ अ HER II HE मा नदरबं भू ॥ ३४ ॥ वीर्रेल्ये:सुद् न्तरप्राप्ये ब न्युपस्तर्य

इस डक्स नुपर के तमान अन्य नुपुर ॥ ३७ ॥ कहां भिलेगा इसको आव्रत्समेत विचार किया और उसतमय अशोकद्त ने राजाके मनोरय को जानकर ॥ ३८ ॥ अन्य नुपुर की सिद्धि के लिये चित्त से विचार किया कि मेंने पहिले रमशान में जिससे इस दिन्य नुपुर को पाया है ॥ ३६ ॥ अन्य नुपर के मिलने के लिये उसको में इस तमय कहां ही कठिम उस वीरचरित को जानकर राजा ने उस श्रशोक्द्र के लिये मव्नलेखा नामक कऱ्या को दिया॥ १६॥ इसके श्रनन्तर किसी समय उस उत्तम नुपुर को देकर

स महाबुदिसान् ने बहुत भांति वितर्क कर निश्चय किया ॥ ४० ॥ कि श्मशान में जाकर में महामांस को बेचूं और वहां राक्षम, वेताल व पिशाचादिक देख़्ना इसप्रकार उन

इसप्रकार ॥ ४४ ॥ यहां राक्षस, वेताल, कङ्काल व पिशाच और अन्य भूतगण् प्रमन्न होकर जागये॥ ४६ ॥ व यह कहने संगे कि हमलोग सब बहुत प्रिय मीस को स्ना-सिने और वहां सबों के आनेपर राक्षसों की कन्याओं से विरीहुई ॥ ४७ ॥ वह मीस खाने की लाखसावाली राक्षसी भी जागई उत्तसमय इंड्तेहुये बाह्मण ने उस राक्षसी के आनेपर राक्षसों की कन्याओं से विरीहुई ॥ ४७ ॥ वह मांस खोने की जाजसावाली राक्षसी भी आगई उस्तमय इंक्तेहुये बाह्यण ने उस राक्षसी ॥ वहीं यह देखी गई जोकि पहिले देखीगई थी इस पहिंचान को पाया और हिजपुत्र ने उस से यह कहा कि अन्य मुपुर को दीजिये ॥ ४६ ॥ उसके सम होतीहुई उसने वचन को कहा कि हे वीरेन्द्र ! पहिले तुम मेरही नूपुर को लोगये थे ॥ ४० ॥ और रह्मों से सुन्दर हूसरे भी नुपर को जीजिये न्त्रों से बुलाये जानेपर घह राक्षसी भी आवैगी और उस आईहुई राक्षसी को बलसे पकड़कर उस नूपुर को लेलूंगा ॥ ४२ ॥ और हज़ार राक्षस व दश हज़ार फिशाच व करोड़ वेताल मुम्फ बली के लक्ष्य ( निशाना ) न होंगे ॥ ४३ ॥ इस प्रकार मन से निश्चयकर वह सहसा श्मरान को चलागया और महामांस को चेचताहुआ यह मन्त्रों से राक्षरोंको बुलाकर ॥ ४४॥ लीजिये इसप्रकार उच्चयागी से दिशाओं को मुनाताहुआ वह भ्रमतारहा महामांस बेचाजाता है लियाजावै लियाजावै प्रीताबाक्यमथाब्रवीत् ॥ ममैवचत्वयानीतं पुरावीरेन्द्रनुपुरम् ॥ ५० ॥ गृहाषारत्तरिचरं द्वितीयमपिनुपु हाषेत्युच्यावाचा चचारश्रावयान्दशः ॥ ।वकाथतन्यान्य रूष्याप्टेस्यामहेसवें मांसमिष्टतमन्त्रित ॥ तत्राग श्चिपशाचकाः ॥ अन्येचभूतनिवहाः समाजग्मुःप्रहर्षिताः ॥ ४६ ॥ मक्षयिष्यामहेसवें मांसमिष्टतानिप्रस्तांसमुद्दी च्बत्मुसवेषु रक्षःकन्यासमाद्यता ॥ ४७ ॥ श्राययौराक्षसीसापि मांसमक्षणखाबसा ॥ गवेषयेस्तदाविप्रस्तांसमुद्दी च्बत्मुसवेषु रक्षःकन्यासमाद्यता ॥ ४७ ॥ श्राययौराक्षसीसापि मांसमक्षणखाबसा ॥ गवेषयेस्तदाविप्रस्तांसमुद्दी लाद्गुह्म तद्महीष्यामिनुपुरम् ॥ ४२ ॥ राक्षसानांसहर्जना पिशाचानांतथायुतम् ॥ वेतालानांतथाकोटिर्नेलक्ष्याब लिनोमम् ॥ ४३ ॥ इतिनिश्चित्यमनसा श्मशानैसहसाययो ॥ विक्षणानोमहामांसं मन्त्रैराद्वयराक्षसान् ॥ ४४ ॥ ग्र काननम् ॥ तत्रराक्षसवेतार्वापशाचादिष्ठसवेशः॥ ४१ ॥ मन्त्रराह्मयमानेषु साप्यायास्यतिराक्षसी ॥ तामागताम्ब वचनंश्रता

सी ने उसके लिये नुपर व प्यारी अपनी कन्याको दिया ॥ ४१ ॥ उस समय विद्युत्केशी से क्षेत्रई रूप व यीवन से शामित विद्युत्प्रमानामक प्यारी सी सहसा राजा के समीप गया तदनन्तर नुपुरके मिलने से प्रसन्न प्रताप्सुकुट ने ॥ १४ ॥ शुरता व धैर्य से संयुत हिज्युत्र की प्रशंसा किया इसके श्रमन्तर म हुआ।। ४२॥ और उस नियुत्केशी ने दामाद के लिये युवर्ण के कमल को भी दिया वियुत्प्रमा, बुपुर व स्वर्णकमत्त को भी पाकर वह ॥ ४३॥ वह कहका सम राक्ष के पक्र आहात्। प्रस

सास में कहकर फिर सहसा राजा के समीप गया तदनन्तर नुपुरके मिलने से प्रसन्न प्रताप्मुकुट ने॥ ४४॥ शुरता व घेर्य से संयुत हिज्युत्र की प्रशंसा किया इसके अनन्तर इस बाहरण ने एकान्त में विद्युत्पमा प्यारी से कहा ॥ ४४॥ कि हे प्रिये। तुरहारी माता ने इस मुवर्ण के कमाल को कहां से पया था कि जिस से इसके तुल्य अन्य क-॥ ४६ ॥ तदनन्तर विद्युत्प्रमा ने एकान्तमें हिजयुत्र पति से कहा कि हे प्रमो | कपालविस्फोटनामक वेताल तृपति के ॥ ४७ ॥ स्वर्शकमलों से भू-ग है उस में जलकीड़ा करतीहुई तुम्हारी सामु इस कमल को लाई थी ॥ ४८ ॥ ऐसा वचन मुनागया श्रीर उसने कहा कि वहां मुम्फ को ले चलिये मा बाहासा को सहसा उस कांचनतड़ाग को लेगई ॥ ४६ ॥ तदनन्तर सुवर्श के कमालों को लेने की इच्छाबाले उस दिजपुत्र ने उसके विप्न करने-विस्कोटनाम्नोवेतालभूपतेः ॥ ५७ ॥ श्रास्तिदिन्यंसरःकिष्टिबद्भाम्बुजपरिष्कतम् ॥ तबश्वश्राजलकोडां वितन्व म् ॥ ४८ ॥ इतिश्रुतंबचस्तत्र मांनयेतिजगाद्सः ॥ ततःसासहसाषिप्रं निन्येतत्काञ्चनेसरः ॥ ४६ ॥ ततःस गजिहीधुर्दिजात्मजः ॥ तद्विष्रकारिष्यःसर्वान्वेतालाद्रीस्ततोषधीत् ॥ ६० ॥ स्वयंकपालविस्पोटं निहता वानुषुरंतस्मै स्वमुताञ्चददौष्रियाम् ॥ ५१ ॥ विद्युत्केश्यातदादत्तां प्रियांविद्युत्प्रमामिधाम् ॥ विप्रःस ५३ ॥ श्वश्नमाभाष्यसहसा धुनःप्रायान्नुपान्तिकम् ॥ ततःप्रतापसुकृटो न्युरप्राप्तिनन्दितः ॥ ५८ ॥ शोर्ष एतजुल्यानिचान्यानि यतःप्राप्स्येक्रावने ॥ ४६ ॥ हिजात्मजंततःप्राह् पतिविध्तप्रभारहः ॥ प्रमोकपाल रूपयोवनशालिनीम् ॥४२॥ विद्युत्केशीतुजामात्रे हेमाब्जमपिसाद्दो ॥ विद्युत्प्रभांन्युरञ्च हेमाब्जमपि प्रश्नितिज्ञात्मजम् ॥ अर्थावृद्यमावित्रः सोब्रवीद्रह्मित्रियाम् ॥ ५४ ॥ मात्रातवकुतोत्बन्धमेतद्मा रम् ॥ इत्युक्ति म्प्राप्यमुमुदे मलों को मैं भी पार्ज ॥ क्ति कोई दिव्य तड़ाग त्नम्यतः॥ प्र धेर्वसमायुक्त हेमपद्मानाम न्येद्माहता तब्नन्तर यह विधुरप्र म्बुजीप्रये ॥

बाले सब वेतालादिकों को मारा उसके उपरान्त ॥ ६० ॥ मरीहुई सब सेनावाले श्रापही कपालविस्कोट को देखा श्रोर उस वेतालपति को मारने का प्रारम्भकिया ॥ ६१ ॥ इसी नुमेदन करनेवाले तुम भी पुरातन समय उससे शापित हुयेहो ॥ ६७ ॥ स्रौर उन मुनिने थोड़े पापवाले तुम्हारे इस शाप को मेरे द्शेन की किया था और इस का शापान्त नहीं किया गया है ॥ ६८ ॥ इसिलिये हे सुक्यी । आइये शाप से छूटगये हो स्वर्ग को चढ़ो तदमन्तर छु-पुत्र अशोकद्त ने उत्तम निमान पै मलीमांति बैठेहुये॥ ६३॥ प्रमासे युक्त निवाधरों के पति को आकाश में देखा और उसके दर्शनही से शापसे छुटेहुये हिज-सुक्रों ! यह तुम्हारा भाई गालव महासुनि के ॥ ६६ ॥ शापमे बेतालता को प्राप्त हुआ है जो कि उन गालवजी की कन्या के स्पर्श से पातकी है के स्वामी से कहा ॥ ६६ ॥ कि हे विद्याघरपते । इस समय में बड़े भाई के विना सब मुखों से संयुत स्वर्ग को जाने के लिये नहीं स्वी विज्ञप्तिकोतुक नामक विद्याघरपति ने विमान के द्वारा प्राप्तहोकर इस से कहा ॥ ६२ ॥ कि हे द्विजेन्द्र, श्रशोकदत्ता साहस मतकरो उस वचन को मुष्य के रूप को छोड़कर दिव्यरूप को पाया और उत्तम विमान पर चढ़े हुथे दिव्य गहनों से भूषित॥ ६५॥ शापसे छुटे हुये उस सुकर्ग से विज्ञप्तिकी. म् ॥ ददशेवेतालपतिं तश्चहन्तुंप्रचक्रमे ॥ ६१ ॥ अत्रान्तरेमहातेजा नाम्नाविज्ञप्तिकोत्तकः ॥ विद्याधरपतिः निनैनमब्रवीत् ॥ ६२ ॥ अशोक्दत्तविप्रेन्द्र साहसंमाकृषाइति ॥ तदाक्एयेद्विजमुतो विमानवरसंस्थि स्यानुमोदकः ॥ ६७ ॥ तवायमल्पपापस्य शापोमद्शीनावांधेः ॥ कल्पितस्तेनम्नानिना शापान्तोनास्यक ३८ ॥ तदेहिमुक्तशापोसि मुकर्णस्वर्गमारह ॥ततःमुकर्णस्तंप्राह विद्याघरकुलाधिपम् ॥ ६६ ॥ विद्याघरप ॥ दद्शीप्रभयायुक् विद्याधरपतिदिवि ॥ तस्यद्शीनमात्रेण शापान्मुकोहिजात्मजः ॥ ६४ ॥ सन्त्यज्य दिञ्जंरूपमवाप्नवान् ॥ विमानवरमारूढं दिञ्याभरणभूषितम् ॥ ६५ ॥ शापान्मुक्तंमुकर्णतं प्राहिविज्ञाप्तिको यंसुकर्णतेत्राता गालवस्यमहासुनेः ॥ ६६ ॥ शापादतालतांत्राप तत्कन्यास्परोपातको ॥ त्वंचशंप्रःधुरा तेम्रात्रा विनाज्येष्ठेनसाम्प्रतम् ॥ सर्वभोगयुर्तस्वर्गं नैवंगन्तुंसमुत्सहे ॥ ७० ॥ शापस्यान्तोयथाभूयानमममातुस्त शेषसैनिकम् प्राप्य विमा तम् ॥ ६३ मानुषंरूपं ि तुकः ॥ अय् तेन तत्पापर ल्पितः ॥ ६ पुत्र ने ॥ ६४ ॥ मन् उस विद्या तुक ने कहा कि हे

समेत सहता दक्षिण तमुद्र के किनारे गया चकतिथे से दक्षिण व गन्धमादन से उत्तर॥ ७७ ॥ ब्रह्मा करके तनकादिकों से कहे हुथे तीर्थ को गया श्रीर उस तीर्थ को प्राप्त होकर उसने भाई से यह कहा ॥ ७८ ॥ कि हे भ्रातः ! इस भयंकर गालवशाप की निवृत्ति के लिये हब तीर्थों से उत्तमोत्तम इस तीर्थ में शीघही नहाइये ॥ ७६ ॥ हे ब्राह्माणों ! उस श्रवतर से पत्रन से लाये हुये उस तीर्थ के जलबुन्द उस के श्रांगों में गिरे ॥ ८० ॥ श्रीर उस के जलबुन्दों

॥ ७० ॥ जिस प्रकार मेरे भाई के शाप का श्वन्त होंचै वैसा ही कहो तव बड़े तेजस्वी विज्ञासिकाँतुक ने उससे कहा ॥ ७१ ॥ कि इस श्वन्य कीन निवारण कर सक्ता है परन्तु इस समय में तुम से कुळ अतिगुप्त चारित्र को कहता हूं ॥ ७२ ॥ कि पुरातन समय बह्या के ए है कि दक्षिण समुद्र के किनारे समस्त तीथों के आश्रयरूप पतित्र ॥ ७३ ॥ चक्रतीर्थ के समीप बड़ाभारी तीर्थ है जिस के दर्शन ही मूह ॥ ७४ ॥ उसी क्षण नाश होजाते हें श्रीर स्तान से उपजे हुये फल को नहीं जानता हूं वहां जाकर यदि तुम्हारा बड़ा भाई बड़ेभारी ५ ॥ तो गालव के शाप से उपजे हुये वेतालत्व को निश्चय कर छोड़ेगा उसके वचन को सुनकर सुकर्ण वेतालरूपशले भाई ॥ ७६ ॥ रिवेप्रास्तर्यतीर्थस्यशीकराः ॥ न्यपतंस्तर्यगात्रेषु वायुनावैसमाहताः ॥ ८० ॥ सतच्ब्रीकरसंस्पशार्य मुत्राचमहातेजास्तदाविज्ञप्रिकोतुकः ॥ ७१ ॥ दुनिवारमिमंशापमन्यःकोवानिवारयेत् ॥ किन्तुग्रह्मतमं याद्वतरंगन्धमादनात् ॥ ७७ ॥ ब्रह्मणासनकादिभ्यः कथितंतीर्थमभ्यगात् ॥ ततीर्थकूलमासाद्य भातरं ॥ ७८ ॥ आतगालिबशापस्य बोरस्यास्यनिहत्तये ॥ तीयास्मित्रविरात्स्नाहि सर्वतीयाँत्तमोत्तमे ॥ ७६॥ ७३ ॥ चक्रतीर्थममीपेतु तीर्थमस्तिमहत्तरम् ॥ महापातकसङ्खाश्च यस्यद्शनमात्रतः ॥ ७४ ॥ नश्यन्ति नजानेस्नानजंफलम् ॥ तत्रगत्वातवज्येष्ठां यांदेस्नायान्महत्तरं ॥ ७५ ॥ वेतालत्वंत्यजेबूनं तदागालुब स्यामिसाम्प्रतम् ॥ ७२ ॥ ब्रह्मणासनकादिभ्यो मुनिभ्यःकथितंषुरा ॥ सर्वतीर्थाश्रयेषुर्ये दक्षिणुस्य मुक्णेस्तद्वनःश्रुत्वा आत्रावेतालरूपिणा ॥ ७६ ॥ सहितःसहसाप्रायाद्वाक्षिणस्योदधेस्तटम् ॥ दक्षिण तीय में नहांते॥ ७ से महापातकों के स त्रस्मित्रवस् चेदमत्रवात शापजम् इ निवार शाप सनकादिकों से

में कि कि।

अस्किन्द्पुगाऐसेतुमाहीस्येद्वीद्याल्मिश्रविराचितायांभाषाटीकायां वेतालवरद्ती येश्रम्सायांसुद्शेनसुक्र्ण्शापमोक्ष्यांनाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 🖷 ॥

सेंभा•

मक उत्तम तीर्थ में मंकल्प कर नियम से संयुत मेनुष्य पितरों के लिये पिएडदान करे।। तर ॥ हे बाह्मणो। तुम लोगों से इस प्रकार उस तीर्थ ाया और जिस प्रकार वेतालवरद नाम इसको प्राप्त हुआ वह कहा गया॥ २०॥ जो मनुष्य इस अध्याय की पढ़ता या सुनता है वह मुक्त होआता विन्मुक होते हैं इस तीर्थ के बराबर पवित्र तीर्थ न हुआ है न होत्रेगा ॥ ८७॥ क्योंकि भयंकर वेतासता को प्राप्त होकर देवत्त्र को प्राप्त हुआ है ॥ ८८॥ तालता को छोड़कर उस समय उसी मनुष्यता व हिजपुत्रता को प्राप्त हुआ।। =१ ॥ तद्नन्तर उस हिजपुत्र ने सहर । ..ंकरंभ कर मनुजता की निर्वति चमोचम में स्नान किया॥ नर ॥ श्रौर सहसा उठता हुआ वह दिव्यरूप को प्राप्त हुआ श्रौर उत्तम विमान पै चढ़कर देवांगनाश्रों से थिरा॥ नर ॥ व सब सुदर्शन भाई समेत बार र उस तीर्थ की प्रशंसा व प्रशाम कर ॥ विज्ञतिकौतुक को भी श्रागे कर स्वर्ग को चलागया तेब से लगाकर वह मिक हुआ। ८४॥ क्योंकि जलबुन्द के स्पर्शही से वेतालता नष्ट होगई चकतीर्थ के दक्षिण में जो मनुष्य इस तीर्थ को प्राप्त होकर ॥ ८६ ॥ कभी थाचास्यसमागता ॥६०॥ यःपेठेदिममध्यायं श्रुणुयाद्वासमुच्यते ॥६ भा इति श्रीस्कन्दिनवमोऽध्यायः ॥६॥ तिदा ॥ तदेवमानुषंभावं द्विजषुत्रत्वमाप्तवात् ॥ ८१ ॥ ततःसङ्गरूप्यसहमा तरिमम्तीयौत्तमोत्तमे ॥ मनु त्यर्थे निममज्जिद्यात्मजः ॥ द२ ॥ उत्तिष्ठन्नेषसहसा दिञ्यंरूपमवाप्तवात् ॥ विमानवरमारूदो देवन्नीप दंतीर्थमासादा चक्रतीर्थस्यद्क्षिए।। ८६ ॥ स्नानैकदाचित्कुबंन्ति जीवन्सुक्ताभवन्तिते ॥ एतत्तीर्थसमैषु ममिषिष्याति ॥ ८७ ॥ घोरांवेतालतांत्यका दिन्यतांसयदाप्तबान् ॥ ८८ ॥ अत्रसङ्करपचस्नात्वा वेतालवर रित्रयःपिएड्रानंच क्योहिनियमान्वितः ॥ ८६ ॥ एवैवःक्यितंविप्रास्तर्यतीर्थस्यवेभवम् ॥ वेतालबर्दा ॥ ८३ ॥ सर्वामरण्संयुक्तः सहभात्रामुदर्शनः ॥ श्लाघमानश्चतत्तीर्थं नमस्कत्यपुनःपुनः ॥ ६४ ॥ विज्ञपि पि पुरस्कत्यदिवंययौ ॥ तदाप्रभृतिततीर्थं वेतालवरदामिषम् ॥ =५ ॥ वेतालत्बावेनष्ट्यच्छांकर्मप्रामा व्यत्वनिष्ट के लिये उस तीयों इस वेतालवरद् न

में मार

गमरेनाराकर झड़े बचा परमात ! मोड़ ब्राम झब्बाय में कमा इन् उपजात ॥ अमित्तजी कोले कि हे दिजोचमी | बेतालवरत तीने में नहाकर ममुम्म गन्यमायन पर्वत को जाते॥१॥ जो गन्यमावन समुद्र में नेतुरूप से वर्तमान है वह संसार को एमनेगाले जया से महास्रोक का मार्ग र ॥ और समी व करोड़ों इज़ार तड़ाग व मदिवां सथा बड़े पवित्र समुद्र व वन जीर आश्रम ॥ ३ ॥ व क्रेज़ों से उपने हुये गिष्त बेवार-रिक्कादिक सुनि तथा सिन्द, चारच व किकर ॥ १॥ और अफ्नी व कृथ्वी समेत मगवान् मधुत्त्न और सातित्री तथा मरस्वती समेत मझाओ ॥ ४॥

व हे बाह्मधों। गधेश तथा स्वामिकाचिकेय और इन्द्रादिक देवता, सूर्यादिक प्रह व आठो वसु॥ ६॥ भीर पितर, लोकपाल व अन्य देवगण महाणा-तकों के समूह को नाशनेवाले व लोकों को पवित्र करनेवाले॥ ७॥ इस गम्भमादन पर्वत पै दिनरात वसते हैं और यहां प्रसन्न होती हुई पार्वतीजी सदैव महादेवजी के साथ वर्तमान रहती हैं॥ = ॥ और यहां किसरों की स्वियों की कीड़ा नित्य जागती है उसके दर्शनहीं से मनुष्यों की बुद्धि को सुख होता कि मस्तक में निवास किये हुई सिन्दों व चारकों की क्रियां सब समय में गिरिजापति शंकरजी को पूजती हैं ॥ १० ॥ करेड़ों बहाहत्या अस्ति उनाच ॥ बेताज्वरदेतीयें नरःस्नात्नाहिजोत्तमाः ॥ ततःश्नोनेःश्नेमंच्बेद्धन्थमादनपर्वतम् ॥ १ ॥ योम्बुची तेत्रक्षेण् क्तेतेगन्धमादनः ॥ समाग्नेत्रह्मलोकस्य विश्वकत्रीविनिर्मितः ॥ १ ॥ लक्षकोटिसहसाणि सर्गसिमरिकस्त अिमहाधुएया वनान्यत्यात्रमाधिच॥३॥षुष्यानिक्षेत्रजातानि वेदार्ष्यादिकानिच ॥ मुनयस्रविश्राद्याः क्रिजराः ॥ ४॥ ताक्ष्म्याम्हधरएयाच मगवान्मधुमुदनः ॥ सावित्याचसरस्वत्या सर्देवचन्नुराननः ॥ ५॥ सहबत्ते ॥ = ॥ अत्रक्तिरकान्तानां कीडाजाग्तिनित्यशः ॥तस्यद्शंनमात्रेषा बुदिसौरूयंक्षांमबेत्॥ सा स्तिमन्यमादनः॥समागीत्रज्ञलोकस्य विश्वकत्रीविनिर्मितः॥ २॥ लक्षकोटिसहसाणि सर्गमिसिसिरितस्त गुलक्षेव देवास्रेन्द्रपुरोगमाः ॥ आदित्यादिमहाश्रेव तयाष्टीवसवोद्धिजाः ॥ ६ ॥ पितरोलोकपालाश्र त न्तावासाः सिद्धवारणयोपितः॥ पुजयन्तिसदाकालं शक्करंगिरिजापतिम् ॥ ५०॥ कोटयोत्रहाहत्यानाम गणाः॥महापातकप्रद्यानां नाशनेबोकपावने॥७॥दिवानिश्वमन्त्यत्र प्वतेगन्धमादने॥ अजगोरीप्रद तुष्टा हरेपा

। १८॥ तो जबतक युगों का नारा होते तबतक उसके पितर तृति को प्राप्त होते हैं अथवा सभी के पचे के बराबर पिएडों को पिततें के निमित्त नरकवासी व स्वर्ग में टिके हुये पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं तव्नन्तर उस के ऊपर महातीर्थ लोकों में प्रापेद है ॥ २०॥ माम से पोपिष्टिना-स्वागमन आंग में बागे हुये गन्धमादन पर्वत के पत्रनों से नाश होजाते हैं ॥ ११ ॥ पुरातन समय ऊपर उठती हुई चंचल लहरियोंबालै व्य में यह गन्धमादन पर्वत मुनिगणों से सेवनीय हुआ है ॥ ११ ॥ तदनन्तर नल से सेतु के बांधने पर उस के बीच में प्राप्त वह श्रीरामजी । मुनुष्यों से भी सेवनीय हुआ है ॥ १३ ॥ उस सेतुरूप गन्धमादन पर्वत से प्रार्थना करे कि है सब देवताओं से नमस्कार किये हुये, म- १ ॥ १४ ॥ वस केवता श्रह्मासेत जिसको सेवते हैं हे नगोचम । उस आप को मैं चरणों से आक्रमण करता हूं ॥ १४ ॥ व पाप-रक्षकात को दया से क्षमा करो व हुम्हारे मस्तक पै निवास किये हुवे शंकरजी को मुक्ते दिखलावो ॥ १६॥ इस प्रकार पवित्रकारक सेतुरूप गन्थ-कर तदनन्तर मनुष्य उत्तम पर्वत पै कोमल पग से जावै ॥ १०॥ श्रीर उस समुद्र में स्नान कर तदनन्तर गन्धमादन पर्वत पै जो सरसों मर भी । रस्तस्ययाषध्याक्षयः॥शमीदलसमानान्ना द्वारिषर्डान्षित्रप्तानाते ॥ १६ ॥ स्वर्गस्यामोक्षमायान्ति स्वर्ग कोटयः ॥ अङ्गलग्नेविनश्यन्ति गन्धमादनमार्ततैः॥ ११॥ असाबुक्षोलक्षोले तिष्ठनमध्येमहाम्बुधौ ॥ आ ाषुै:सेब्यः पुरावैगन्धमादनः ॥ १२ ॥ ततोनलेनसेतौतु बदेतन्मध्यगोचरः ॥ रामाज्ञयासिलैःसेब्यो बभूवम क्तावासं शक्करंदशीयस्वमे ॥ १६ ॥ प्राथीयित्वानरस्त्वेवं सेतुरूपंनगोत्तमे ॥ ततोमृदुपदंगच्बेत्पावनंगन्ध १७॥ अब्धोतत्रनरस्नात्वा पर्वतेगन्धमादने ॥ पिएडदानंततःकुर्याद्पिसर्षपमात्रकम् ॥ १८ ॥ तृपिप्र नः॥ ततस्तरयोपरिमहातीर्थलोकेषुविश्वतम्॥ २०॥ सर्वतीयौत्तमंषुएयं नाम्नापापविनाशनम्॥ श्रास्ति १३॥ मेतुरूपंगिरितन्तु प्राथयेद्गन्धमादनम् ॥ क्षमाधरमहापुएय संबंदेवनमस्कृत ॥ १४॥ बिष्णबाद्या सेवन्तेश्रद्धयास्ह ॥ तंमवन्तमहंपद्भयामाक्रमामिनगोत्तम॥ १५॥ क्षमस्वपाद्घातम्मे द्ययापापचेतसः। महासागर के मह

मल को नारानेवाले उस तीर्थ को पाकर मनुष्य स्नान करे ॥ २२ ॥ क्यों कि उसमें स्नान करने से मनुष्य वैकुठ को जाते हैं इसमें सन्देह ार्ष तक तीयों से उत्तम हे हे बाह्य हो। पत्रित्र गन्यमाद्रन पर्वत पे अत्यन्त पवित्र तीर्थ है॥ २१॥ कि जिस के स्मरक्ष्टी से गर्मवास मही होता बोल कि हे महासुने, सूतजी ! पापविनाशनामक तीर्थ के ऐश्वर्य को कहिये क्यों कि ज्यासजी से बोधित तुम सब जानते हो ॥ २१ ॥

मंगल्मय ब्रह्माश्रमपद् पै श्रनेक भांति के वृक्षममूहों से पूर्ण पित्रत्र श्राश्रमस्थान है॥ २४॥ जो कि बहुत गुल्मों व लताश्रों से भरा हुआ व मुगों हे हिजोचमा ! हिमाचल के किनारे उत्तम महाश्रिम स्थान में वर्तमान हुई उत्तम कथा को मैं तुम लोगों से कहता हूं ॥ रश ॥ हिमबान् त्रित श्रौर सिद्धों व चारणों से शब्दित व मनोहर तथा फूले हुये वनवाला है ॥२६॥ श्रौर बहुतसे यतियों व तपस्थियों से ब्याप्त तथा सूर्य व श्रुरिन के विनि बाह्मणों से शोमित है॥ २७॥ श्रौर यज्ञ के कारमा मोजन को रोके व पुरायवान् तथा नियमों बबतों से संयुत दीक्षित तपस्वियों से ज्यास हैं॥ र जा यश्चांमेश्चांमेः ॥ २६ ॥ स्वाश्रमाचारनिरतैः मुवणोंक्रविघायिमिः ॥ वालाखिल्यैश्चम्नानिमिः सम्प्राप्तैश्चमरी २२ ॥ तत्रम्नानात्रारोपान्ति वैकुएठंनात्रसंश्यः ॥ ऋषय ऊन्डः ॥ सूतपापविनाशाष्ट्यतीर्थस्यबृहिवैम छि। युष्माकेतुकयांशुभाम्॥ २४॥ अस्याश्रम पदं पुएयं ब्रह्माश्रमपदेशुमे ॥मानाद्यक्षगणाकीर्णं पार्शेहि िवापसैरुपशोमितम् ॥ ब्राह्मपैश्रमाहभागैः सूर्यज्वलनसन्निभैः ॥ २७ ॥ नियमब्रतसम्पन्नैः समाकीपत दीक्षितेयांगहेतोश्र यताहारै:कृतात्मिमिः ॥ २८ ॥ वेदाध्ययनसम्पन्नेबेंदिकैःपरिवेष्टितम् ॥ बर्षिपिश्रग्रहस्ये प्राः पवित्रगन्धमादने ॥ २१ ॥ यस्यसंस्मरणादेव गर्मवासोनविचते ॥ तत्प्राप्यतुनरस्त्नायात्स्बदेहमल सेनबोधितस्बंहि बेत्सिसर्षमहास्ते॥ २३ ॥ श्रीसृत उवाच ॥ ब्हाजमपदेहतांपार्वेहिमषतःशुमे ॥ ब्ह्या ॥ २५॥ बहुगुल्मलताकीर्षं मगदिपनिषेवितम् ॥ सिद्धचारणमंघुष्टं रम्यंग्रुष्पितकाननम् ॥ २६ ॥ यतिमि समान महाऐश्वरय तथा व्याघों से से श्र वानग्रस के उत्तम किनारे टै ARTHA

वैदिकों से सब आरि विराह और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, बानप्रस्थ व संन्यासियों से संयुत है ॥ २६॥ और उत्तम वर्ण में कहे हुये कर्मों को बेद्पाठ से संयुत

अमन्तर इसके आति उत्तम तप करनेके खिये बुद्धि हुई तदनन्तर कुलपति तपरनी मुनि के समीप आकर कहा॥ १४॥ दहबुद्धि बोला कि हे तथाबन जाप्रमों के माचार में पराक्ण पुरुषोंने व्यात है मौर प्राप्त हुये बालिवस्य मुनियोंने व मरीचि प्रादिक चाषिमों से संयुत है।। ३०॥ हे बाबायो करनेकाले व श्रपने पुरातन समय उस हुआ।।३साइसके दद्वीद नामक श्

। हे सचम, मधन्। जाति से यूद्र मैं मीचनकी हूं ॥ १५ ॥ मैं तेवा करना चाहता हूं शाक्ष में खाये हुवे मेरे ऊपर प्रसंख होनो शुद्ध से एसा कहने स्कृते उस शुद्ध से कहा॥ ३०॥ कुलपति बोले कि हीनजन्मभागी शुद्र यज्ञ में दीकित नहीं किया जा सका है बादे सुस्हरे सो धुन्ने किसेबा रिन ॥ जातिहीन को किसीप्रकार उपदेश न करना चाहिये क्योंकि उस के उपदेश में उपाध्याय को बढ़ा दोव होता है ॥ ३६ ॥ विद्यान् ह्यूद्र म होवे हे दमानिये। मेरी रक्षा की जिबे हे दिजाश्रेष्ट | तुम्हारी प्रमणता से मैं घमें करना चाहता हूं ॥ १४॥ इसिताबे हे सुबत । आबे हुने सुमन्त्रों सुम द्र ने साष्टाङ्क प्रशाम किया ॥३२॥ और देवसात्रोंके समान व अनेक भांति के बजों को करते हुये उन बढ़े पराक्रमी मुनिमधों को देखकर शूद्र प्रसंग आश्रम में कोई हद्बुद्धि व साहसी शुद्र प्रसन्नतासंयुत होकर बाहाशों के समीप आया ॥ ३१ ॥ आश्रमस्थान में आये व तपरित्यों से पूजेहुये ३५ ॥ तस्मादमिषतेमांत्वं यागेद्धियमुत्रत ॥ ब्रह्मत्रवाणींहं शुद्रोजात्यासिमसम्म ॥ ३६ ॥ शुश्रुषांक शन्दोष उपाष्ट्यायस्यविद्यते॥ ३६ ॥ नाष्ट्यापयेद्रबुषःशुद्रं तयानैवच्याजयेत्॥ नपाठयेत्तपाश्चद्रं शासं यतापसम् ॥ ३४ ॥ हटमतिरमाच ॥ तपोषननमस्तेस्तु रक्षमांकरणानिषे ॥ तक्षमादाहि च्छामि धमेचते कुवेतांविविवान्यज्ञान्संप्रहृष्यत्राह्रकः॥ ३३॥ अथास्यबुद्धिरभषतपःक्षेमनुसमम्॥ ततोष्रषित्कुलपति मे प्रपन्नाचप्रसीदमे ॥ एनसुक्रेट्यूट्रेण तमाहमाब्रणस्तदा ॥ ३७ ॥ कुलपतिस्ताच ॥ यागेदीक्षियित्रान्यो • ॥ तत्राश्रमेषुराक्षित्रक्ट्राहृद्धमातिहिजाः ॥ साहसीब्राह्मणाभ्याश्रामाजगामस्दान्वितः ॥ ३१ ॥ श्रागतो जन्ममाक् ॥ श्रुवतांयदितेबुद्धः शुश्रुषानिरतोमव ॥ ३८ ॥ उपदेशांतकर्तन्यो जातिद्यानस्पक्षितिक्त गुजितश्रतपस्यिपः ॥ नाम्नाहृदमतिःश्रुद्रः साष्टाङ्गेपणनामवे ॥ ३२ ॥ तान्सदृष्टाम्रनिगणान्देवकृत्पान् ग्रनिमागर बिमिः॥३ उपहर्शमा कुरत किये प्रकृ ह्याश्रमपद होजसः।

क कराने और न शुरुको ज्याका प्राहिक पाल पढ़ावे ॥ ३० ॥ और काव्य, नाटक व अलंकार और मृत्य व इतिहासको शुरुको न पढ़ाते ॥४१॥ बहि दाबित इन उमर्कि नत्तुमों का उपदेश कर तो बाहाशों से संयुत प्राम से उसको बाहाशातोग कोड़ देवें॥ ४२॥ बीर शुद्र के लिये उपदेश करते डाक भी नाई त्याम के बीर अक्षर से संयुत्तश्रद को दूरते बोड़ देवे ॥४३॥ इसलिये तुम्हारा कल्याण होने और अदा समेत तुम क्रामणकी तेनाकरो ह महास्यों ने गुत्र की बाह्य की मेता कहा है।। ११ ॥ तुम नैस्तिक कर्न को छोड़ने के योग्य नहीं हो मुनि छे ऐता कहे हुने ब्रासमय विचार को न प्रहादे न का चाले बाह्य को च

- · · ·

॥ श्रुद्रैचाक्षरसंयुक्तं द्वरतःपरिवर्जयेत्॥ ४३॥ ऋतःशुश्रूषमद्रन्ते बाह्यणाञ्च्छद्यासह ॥ श्रुद्रस्याद्वेजशुश्रू मिरुद्रीरिता ॥ ४४॥ नहिनैसर्गिकंकमं परित्यकुत्वमहेसि ॥ एवमुक्रम्तुमुनिना सश्द्रोचिन्तयचत् ॥ ४५॥ यात्वय मतेत्रद्धाहिमेषुरा ॥ य्यास्यान्ममविज्ञानं यतिष्येहंतथायवे ॥ ४६ ॥ इतिनिश्चित्यमनसा श्रु ब्रोह देकम् ॥ ४० ॥ काञ्यंवानाटक्वापि तयालद्भारमेवच ॥ पुराणमितिहासैच शुरुनैवतुषाठयेत्॥४१॥ यदि ॥ गत्वाश्रमपदाहुरं कृतवानुटज्युमम् ॥ ४७॥ तत्रवंद्वतागारं पुएयान्यायतनानिच ॥ पुष्परामादिक ह्सननारिकम् ॥ ४< ॥ अद्याकार्यामास्तपःसिद्ध्यर्थमात्मनः॥ अभिषेक्षंश्रनियमानुग्वासारिकान बिलिचक्रताहरमाच देनतान्यम्यपूजयत् ॥ सङ्ख्लानियमोपेतः फ्लाहारोजितेन्द्रियः ॥ ४० ॥ नित्यंकन्त नीपदिशेषिपः ग्रूट्स्येतानिकार्हिषित्॥ त्यजेयुत्रीक्षणाविप्रं तंत्रामाद्रक्षमञ्ज्ञात्॥४२॥ ग्रूट्रायबोपदेष्टारं दिजंबर्त दमतिस्तदा चापि तटाक वा मन्वाहो संक्यजेत किक्तेंट्यम वि ॥ ४६ ॥ श्रीकर्ता

किया॥७४॥किइससमयसुम्को क्याकरना चाहिये पहिले मुम्कको वत में श्रदाहुई है और जिसशकार मुम्को विज्ञान होनै उसी प्रकार में इस समय यन करूंगा॥४६॥ चि। भ्रीर तहांगखन आदिक॥ ४०॥ अपने तप की सिद्धकेलिये श्रद्धा से बनवाया और अभिषेक, नियम व उपवासादिक ॥ ४१ ॥ श्रीर पुजन । शहर ने इस प्रकार मन से निश्चय कर आश्रमस्थान से दूर जाकर उत्तम कुटी को बनाया॥ ४७॥ और वहां देवालय व पविज्ञ मन्दिरों को उस समय इडमात

शुद्रयोनियाले सुनि के साथ बहुत समय तक संसर्ग हुआ व स्नेह के यश प्राप्त बाहाण ने शूद्र से कहे हुये बच्च को नहीं उझंबन किया ॥ ४७॥ मेह से दश किये व जाये हुये बाहाण से शूद्र ने कहा कि हे सुनीश्वर! पित्कार्य करने के लिये व देवकार्य के लिये सुमसे सब हब्य, कड्य की विधि को मन्त्रों को कहा ने महालय विधि को कहो ॥ ४८ । ४६ ॥ और अष्टकाश्राद्ध का कार्य न जो कुछ नैदिककर्म हो इस सब रहस्य को तुम सक्त ने कहो देबताओं को पूजन किया और संकल्प व नियम संयुत पत्नाहारी व जिते हिंद य उस शूद्र ने ॥४०॥ नित्य कन्द, मूल, पुष्प व फलों से आये हुये आति-आया उन मुनि को स्वागत से पूजकर व फलादिकों से प्रसन्न कराकर ॥४२। ४२॥ पवित्र कथाओं को कहते हुए शूद ने कुराल पूछा इस प्रकार प्रसाम ष पूजन किया ॥४१॥इस प्रकार उसका बहुत सा समय व्यतीत हुआ इसके अनन्तर गर्गवंश में उत्पन्न सत्यवादी व जितेन्द्रिय सुमतिज्ञामक बाह्यण ते पुजित वह बाह्मणा ॥ ४४ ॥ इस शुद्र को श्राशीबीदोंसे अभिनन्दन कर सत्कार को प्रहण कर उस से पूछ कर प्रसन्तमनवाला वह श्रपने श्राश्रम ॥ इस प्रकार प्रतिविन इस सूद्र में पक्षपातवान् वह बाहाए उस शूद्रवानि में उत्पन्न सुनि को देखने के लिये उस के बाश्रम को बाता था।। १६। इक्त्यंच वैदिक्यचाकेञ्चन ॥ सर्वमेतद्हस्यम्मेबृहित्वैवैग्रहमंतः ॥ ६० ॥ एवमुक्रःसशुद्रेण सर्वमेतदुपादि तिमनन्यैनं प्रतिगृह्यचमत्कियाम् ॥ तमाप्रच्छयप्रहृष्टात्मा स्वाश्रमंषुनराययौ ॥ ५५ ॥ एवंदिनेदिनेवि मूहिमुनीश्वर ॥ ४८ ॥ पितृकार्यविधानार्थं देवकार्याथमेवच ॥ मन्त्रानुपदिश्तंने महालयविधितयाः॥ ४६॥ धुर्गर्षितयापः लैः ॥ अतिथी-पूजयामास ययावत्समुषागतान् ॥ ५१ ॥ एवंहिमुमहाकालो व्यतिचकामत याश्रममगात्तस्य सुमतिनोमनामतः॥ ५२॥ हिजोगगेकुलोङ्गतः सत्यवादीजितेन्द्रियः॥ स्वागतेनसुनिषु रेत्राफ्लादिकः॥५३॥ कथयन्वेकथाःपुएयाःकुश्लंपयेष्टच्छत्॥ इत्यंसप्रोण्पाताबौर्पचार्रेस्तुप्रजितः॥५४॥ <u>स्यवश्</u>मापन्नः शुर्होक्रनातिवक्रमे ॥ ५७ ॥ अथागतिहजंशुरुः प्राहस्नेहवशीकृतम् ॥ हञ्यक्ञ्याविधाने मन्पक्षपातवान् ॥ आगच्छदाश्रमंतस्य द्रष्टंतं शु द्योनिजम् ॥ पर ॥ बहुकालंहिजस्याभूत्संसगं शु द्योनि आदिक उपचारों असूतिश्र स्यवै ॥ श्र वियों को ययाये उसके आत्रमको 

माने गये हो ॥ ६० ॥ शुद्र से ऐसा कहे हुये उस ने इस सब को कहा और इसने उस शुद्र को फि्कमांदिक कराया ॥ ६१ ॥ व फि्कार्य करने पर तोंने लेजाकर उस को नरकों में डालादिया ॥ ६३ ॥ श्रीर करोड़ों हज़ार करम व करोड़ों सी करमतक क्रम से नरकों को मोग कर उस के बाद स्था-हुआ॥ ६४॥ तदनन्तर गद्हा पैदाहुआ उस के उपरान्त विड्वराह हुआ इस के उपरान्त कुचा हुआ फ्लात् काक्त्व को प्राप्त हुआ॥ ६५ ॥ इसके किया हुआ वह ब्राह्मर्सा चला गया इस के बहुत समय से शूद्रयोनि करके पालित ॥ ६२ ॥ वही यह ब्राह्मर्सा विप्रवृन्दों से छूटा हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ रियामासतस्यायं पितृकायोदिकंतथा ॥ ६१ ॥ पितृकायेंकृतेतेन विसृष्टःसिद्धिजोगतः ॥ अथद्षिष्पकालेन .सहस्राणि कल्पकोटिशतानिच ॥ मुकाकमेणनरकस्तिदन्तेस्थावरोभवत् ॥ ६४ ॥ गर्भस्तुततोजज्ञं वि हसान्वलपन्नसो ॥ श्रम्बद्दाहितिचवदन्वैदिकंकमसीत्यजत् ॥ ६६ ॥ हर्द्वामुतंतथाभूतं पितादुःखेनपीडि थात्स्रत्रियस्तद्नन्तरम् ॥ ६६ ॥ प्रबलैर्वध्यमानोसौ बाह्मणोषैतदाभवत्॥ उपनीतःसपित्रातु वर्षेगर्भाष्टमे ॥वर्तमानःपितुर्गेहे स्वाचाराभ्यासतत्परः ॥ गच्ब्रन्क्दाचिद्गहने ग्रहीतोब्रह्मरक्षसा ॥ ६⊂ ॥ ह्रदन्ध्रमन्स्ख परम्॥ जज्ञथसारमेयोसौ पश्चादायसताङ्गतः ॥ ६५॥ अथचएढालतांप्राप् शूद्रयोनिमगात्ततः ॥ गतब् ऱ्योनिना ॥ ६२ ॥ त्यक्तोविप्रगणैःसोयं पञ्चत्वमगमद्द्रिजः॥वैवस्वतमटैनीत्वा पातितोनरकेष्वाषे॥६३ ड्रुराहरततः न्वेश्यतांपष्ट हजः॥ ६७ और यमराज के द्र लन्मुहः प्र बर याने वृक्षादिक 

ताको प्राप्त हुआ तदनन्तर शूर्योति को प्राप्त हुआ परचात् वैश्यताको प्राप्त हुआ तदनन्तर क्षित्रय हुआ। ६६ ॥ और प्रबल क्षित्रयों से मारा गया यह हुआ और पिता ने उस हाह्यसा का गर्भ से आठबे वर्ष में यज्ञीपवीत किया॥ ६७॥ और पिना के घर में वर्तमान अपने आचार के अभ्यास में तत्पर वन में जाते हुथे उस की बहाराक्षम ने पकड़ लिया ॥ ६८ ॥ श्रीर रोते, घूमते, लरखराते व हॅमते श्रीर िलाप करते हुये इस बाह्मरा ने स्देव हाहा दिक कर्म को छोड़ दिया ॥ ६६ ॥ पुत्रको वैसे हुये देखकर पिना दुःखसे पीड़िन हुआ और पुत्र को लेकर स्नेहसे अगस्यजी के शारण गया ॥ ७०॥ ॥दायचस्नेहादगस्त्यंशर्षाययौ ॥ ७० ॥ भक्त्यामुनिप्रण्म्यासौ पितातस्यमुतस्यवै ॥ तस्मैनिवेदया तः ॥ सुतम अनन्तर चारडाल उस समय बाह्मर

हम पिता ने मिक्ति उन श्रगस्य मुनि को प्रगाम कर उनसे श्रपने पुत्र का कृषान्त कहा॥ ७१॥ श्रोर उस र.मय ब्राह्मस् ने स्थिषेश्रष्ठ कुम्मज (श्र-हा कि हे बहान ! मेरे इस पुत्र को बहाराक्षसने पकड़ लिया है॥ ७२॥ हे बहान ! यह सुख को नहीं पाता है तुम उसको दयादि से रक्षा करो क्योंकि ोग द्यास्वभाववाले होते हैं श्रीस्तजी बोले कि उस समय उस ब्राह्मण से कहे हुये कुम्मज ( क्रमस्त्य) जी घ्यान में स्थितहुये ॥ ७६ ॥ व बहुत समब मुक्ति के लिये मेरे अन्य पुत्र मी नहीं है।। ७३।। हे कुम्मज़ ! इसकी पीड़ा के नाशके लिये यत्न को कहिये क्योंकि तीनों लोकों में तुम्हारे समान तपः नहीं है ॥ ७४ ॥ महर्षियोंने तुम को शिवभक्तों के मध्य में श्रेष्ठ कहा है और तुम्हारे विना मेरे इस पुत्रकी रक्षा नहीं है ॥ ७४ ॥ तुम पिता के ऊपर देशा मिधुत्रस्यविदाते ॥ ७५ ॥ पित्रेक्टपांकुरुष्वत्वं द्याशीलाहिसाघवः ॥ श्रीसूत उवाच ॥ एवसुक्तस्त्रातेन कु यमेनप्रिषितेनात्र गृहीतोत्रहारक्षमा ॥ ८० ॥ कूरेण्णातकेनादा पूर्वजन्मकतेनव ॥ उपायंतेप्रवक्ष्यामि ब्रह्म तेब्रह्मन् रक्षतंकरुणादृशा ॥ नास्तिमेतनयोप्यन्यः पिनृषामृषामुक्तये ॥ ७३ ॥ अस्यपीदाविनाशार्थमुषायं ति ॥ ७७ ॥ मुमतिनोमिषिप्रोयं मर्तिश्र्रहायबैददो ॥ कर्माणिबैदिकान्येष सर्वाएयुपदिदेश्वे ॥ ७८ ॥ अती किंग कल्पकोटिसहस्रकम्॥जातोभ्रवितदन्तेषु स्थावरादिषुयोनिषु॥ ७६॥ इदानींब्राह्मणोजातः कर्मशेषे त्रस्यविचेष्टितम् ।७१॥ अब्रवीचतदाविप्रः कुम्मजंमुनिषुङ्कम् ॥एषमेतनयोब्रह्मन् गृहीतोब्रह्मरक्षमा॥७२॥ नमास्थितः॥ ७६ ॥ घ्यात्वातुमुचिरङ्गालमब्रवीद्राह्माप्ततः ॥ अगस्त्य उबाच ॥ पूर्वजन्मानितेषुत्रोत्राह्म ज ॥ त्वत्सम् सिष्ठुलोक्षु तपःश्रीलोनविद्यते ॥ ७४ ॥ अग्रणीःशिवभक्तानामुक्तस्त्वाहेमहाषीमेः ॥ त्वाविनास्य गस्य ) जी से कह फितांके ऋण की शील (तफ्ती) : मास स्वपुर मुर्वनमज् ब्रहिकुम्भः परित्राण् न ममजोध्यान णीयंमहाम णतेमृतः ॥ 

नि फैड़ाहुआ। ७६॥ और इस समय बचे हुये कर्मसे तुम्हारा पुत्र बाझरा हुआ व पूर्वजन्म में किये हुये बोर पाप से राक्षात यमराजसे फायेहुये बझ-

दि दिया और इस ने सब वैदिककमों को उपदेश किया॥ ७८॥ इसकारण यह करोड़ों हज़ार कर्त्यों तक नरकों को भोग कर उसके श्रन्तमें पृष्टभी पर

मन्तर उन्होंने ब्राह्मग्रासे कहा श्रगस्यजी बोले कि हे महामते। पहिले जन्म में तुम्हारा यह पुत्र ब्राह्मग्र था॥ ७०॥ त्रोर सुमतिनामक इस ब्राह्मग्र

· fie de

9.9

को लेकर वह गन्धमादन पर्वत को गया॥ ८६ ॥ पुत्रसमेल यह डिजेन्द्र पापविनाशिक तीर्थ को जाकर संकल्पपूर्वक पुत्र को तीन दिन नहवा हिजेन्द्रों। पिताने आप भी पापनाशक तीर्थ में स्नान किया इसके अनन्तर उसका पुत्र वहां ब्रह्मराक्षस से छूट गया॥ ६१ ॥ और स्वस्थ

को पकड़ किया में बहराक्षत के विनाश के लिये तुमसे यन को कहता हूं॥ ८०। ८१॥ श्रदासंयुत तुम मन को रावधान कर मुनो कि हे विप्रजी । गुरूप महाचल ॥ ८२ ॥ देवताओं से सेवने योग्य पवित्रकारक गन्धमाद्ग है उस के ऊपर नाम से पापविनारान महातीर्थ है ॥ ८२ ॥ ओ कि पवित्र ब राक प्रसिद्ध है और भूत, प्रताच, वेताल व ब्रह्मराक्ष्सों का ॥ ८४ ॥ और बढ़े भारी रोगों का वह तीर्थ नाशक कहा गया है तुम पुत्र को लेका उसके नाश करने में श्रन्य उपाय गृथवी में नहीं विद्यमान है इसिलिये तुम मुक्तिदायक रामसेतु को सीन्नहीं जावो ॥ ८७ ॥ श्रीर उस पापनाशकनामक को स्नान करावो हे डिज! इस में देर मत करो शीघता से जावो ॥ ८८ ॥ ऐसा कहाहुआ वह बाह्मण पृथ्वी में अगस्यजी को दएडा की नाई प्रणाम में प्राप्त तीर्थ को जावो ॥ ८४॥ श्रौर पिक्ष होकर पापविनाशक तीर्थ में पुत्र को स्नान करावो उस में तीन दिन स्नान करने से ब्रह्मराक्षम नाश होजाता शने ॥ ≂१॥ श्रुषुष्वश्रद्धयायुक्तः समाधायचमानसम् ॥ दक्षिष्किंपौरमोनिधोषिप्र सेतुरूपोमहागिरिः॥ ⊏२ ॥ तत्तिर्थमेतुमध्यगम्॥ = ५॥ प्रयतःस्नापयमुतं तीर्थेपापविनाशने ॥ स्नानेनत्रिदिनंतत्र ब्रह्मरक्षोविनश्य नाप्यतंमृतम्॥ माविलम्बंकुरुष्वात्र त्वर्यायाहिबैहिज॥ ८८॥ इत्युक्तःसहिजोगस्त्यं प्रण्म्यभुविदण्डवत्॥ तेनासो प्रययोगन्धमादनम् ॥ ≂६ ॥ सुतेनसाकंविप्रेन्द्रो गत्वापापविनाशानम् ॥ सङ्कलपप्रवेसंस्नाप्य दिनत्रय ॥ ६०॥ सस्नौस्वयञ्चविप्रेन्द्राः पितापापविनाशने ॥ अथतस्यमुतस्तत्र विमुक्तोब्रह्मरक्षमा ॥ ६१ ॥ समजा 'सेब्यः पावनोगन्धमादनः ॥ तस्योपरिमहातीर्थं नाम्नापापविनाशनम् ॥ <३॥ ऋस्तिषुर्पयंत्रांसेद्धंच महा निम्॥भूतप्रेतिषिशाचानां वेतालब्रह्मरक्षसाम् ॥ ८४॥ महताञ्चेवरोगाणां तीर्थतत्राश्वकंस्मृतम् ॥ मृतमार। नैबोपायान्तरंतस्य विनाशोविद्यतेभुवि ॥ तस्माच्बीघ्रयाहित्वं रामसेतुंविभुक्तिद्म् ॥ =७॥ तत्रपापविनाश् क्षाविनाः बततदेवते पातकनार यगच्छत महापातको का न उस सेतु के मध्य 

का उसी समय दिन्य श्रीर होकर सब श्राभूषणों से भूषित ॥ ६६ ॥ व दिन्य मालाओं व वसनों को घारण कर जालचन्दन को लगाये हुये वह दिख व मुन्द्ररूपपारी वह नीरोग हुआ व र व रंपितेयों से समुद्र यह अनेक मुखों को भोगकर॥ ६२॥ पापिनाशन तीर्थ में स्नान से देहान्त में मुक्ति को प्राप्त हुआ और पिता न से देहान्त में मुक्ति को पाया ॥ ६३॥ श्रौर उस से उपदेश किया हुआ जो शूद्र था वह कम से नरकों को भोग कर श्रनेकों निन्दित योनियों में उसक होकर ॥ ६४ ॥ पश्चात् गन्धमाद्न पर्वत पै गीघ जन्मा हुआ किती समय वह जल पीने के लिये पापविनाशन तीर्थ में ॥ १५ ॥ आया और उसने जल को पिया व अ-ने भी उस में स्ना फ्ने शारीरको बिङ्

॥ इत्यंरहस्यंकाथितं मुनीन्द्रास्तद्वेभवंपापविनाश्नास्य ॥ यत्रामिषेकात्सहसाविमुक्तै हिजश्रशूद्रश्रविनिन्दा नित्वाच कुत्सितेष्विषयोनिषु ॥ ६४ ॥ ग्रधजन्मामवत्पश्चाङ्गन्धमाद्नपषंते ॥ सकदाचिञ्जलंपातुं तीर्थंगापवि ः स्वस्थःमुन्दररूपध्क् ॥ सर्वतम्पत्तम्द्रोतौ भुकाभोगाननेक्शः ॥ ६२॥ देहान्तेप्रययौमुक्ति स्नाना नेतहे तीर्थपापविनाशनम् ॥ ६= ॥ स्वर्गदंमोक्षदंषुएयं प्रायिश्वतकरन्तथा ॥ ब्रह्मविष्णुमहेशानैः सीवि क्तचन्द्रनरूषितः॥ दिञ्जविमानमारुह्य शोमितश्बत्रचामरेः॥ ६७॥ उत्तमस्रीपरिवृतः प्रययावमरात्यम्॥ म् ॥ ६६ ॥ पापानांनाश्रनाहिप्राः पापनाशाभिधंहितत् ॥ श्रेयोधाँषुरुषस्तरमात्स्नायात्पापविनाश् थ ॥ समागतःपपौतोयं सिपिचेचात्मनस्तन्म ॥ तदैवदिञ्यदेहःसन्सर्वाभरणभ्राषतः ॥ ६६ ॥ दिञ्यमाल्या शने॥ पितापितत्रस्नानेन देहान्तेमुक्तिमाप्तवान्॥ ६३॥ तेनोपदिष्टोयःशूरुः सभुक्तानरकान्कमात् अनेकेषुजा एवंप्रभावमे म्बरध्से र नाश्नि ॥ ६ त्पापावना 

|यक, पित्र व प्रायश्चित्वाकारक है और देवताओं में दिवित व बहा।, विष्णु तथा हदाशिवजी से सेवित है।। ६६॥ हे बाह्मणो। पपों के नाश करने से वह वित्र है इस कारण कल्याण को चाहनेवाला पुरुष पापविनाशक तीर्थ में स्नान की ॥ १०० ॥ हे डिजेन्डो ! इस प्रकार पापविनाशन का वह ऐश्वर्थ छत्र व चैवरों से शोभित हुआ।। १७॥ और उत्तम खियों से यिरा हुआ वह स्वर्गको चलागया ऐसा प्रभाववात् यह पापविनाशम तीर्य है।। १८॥ और स्वर्गदायक, मोक्षद पापनाश्राननामक त विमान पै चढ़ कर

57

\*

॥इति श्रीस्कन्द्युराषेसेतुमाहात्म्येगन्धमादनप्रशंसायांपापविनाश्रप्रभावकथनन्नामदश्मोऽघ्यायः॥ १०॥ सीतासरसिसस्नायात्कर्यमुक्तोभवत्तया ॥ श्रीसूत उवाच ॥ कपालामर्णोनाम राक्षमोभूतपुरांद्रिजाः ॥ ७ ॥ अवध्यः ग्रसङ्गीतधुऐनाहृष्यत्राह्माः ॥ ४ ॥ पञ्चाननोपिवसते पञ्चपातकनाश्नानः ॥ तदेतत्तीर्थमागत्य स्नात्वाषे उवाच ॥ पापनाशनरःस्नात्वा सवेपापनिबहेष् ॥ ततःसीतासरोगच्छेत्स्नाहोनियमपूर्वेकम् ॥ १ ॥ यानि ॥ क्षेत्राएयपिमहाहािण काश्यादािनिदिवानिशम् ॥ ३॥ सीतासरोत्रसेवन्ते स्वस्वकल्मपशान्तये ॥ ॥ ५ ॥ पुरन्दरःपुरावित्रा मुमुचेत्रहाहत्यया ॥ ऋषय ऊचुः ॥ ब्रह्महत्याकथमभूद्यासवस्यपुरामुने ॥ ६ ॥ यानि ब्रह्माएडान्तर्गतानिवै ॥ तानिगङ्गादितीर्थानि स्वपापपरिशुद्धये ॥ २ ॥ सीतासरसिवर्तन्ते महापा कानिन्धुएय श्राप्तत तस्याःसरि इत्यो॥१० तकनाशान श्रद्धयासह

अपने पापों की शुद्धि के लिये॥ २॥ महापातकों को नाश करनेवाले तीतासर में वर्तमान हैं और बड़े उत्तम काशी आदिक तीर्थ दिन रात ॥ ३ ॥ अपने पापों | यहां सीतासर को सेवते हैं हे ब्राह्मगो | उन सीताजी के तड़ाग में संगीतगुण से प्रमन्न होकर || ४ || पांच पातकों के नाशनेवाले पंचानन शिवजी ।ये हे ब्राह्मगो | इस तीर्थ को आकर श्रद्धा समेत इन्द्रजी नहाकर ब्रह्महत्या से छूटे हैं ऋषिलोग बोले कि हे मुने | पुरातन समय इन्द्र के कैसे १ | ६ || श्रोर उन्हों ने सीतासर में किस प्रकार स्नान किया व कैसे उस ब्रह्महत्या से छुटे हैं श्रीवृतजी बोले कि हे ब्राह्मगो | पहिले कपालाभरण भी बसते हैं इस्लिये इसहत्या हुई है ॥ ५ की शानित के लिये

युद्ध की इच्छावाला वह अमरावतीपुरी को गया त्रोर हाथी, बोद्धे, रथ व पैदलोंसे उठीहुई धूलिराशियों से ॥ १४ ॥ हे बाह्मणो ! समुदोंको मुस्ताते में करते हुये तथा निशानों की घ्वनि से पृथ्वी व त्राकाश को शब्दायमान करते हुये उसने यात्रा किया ॥ १६ ॥ और घोड़ों के हिनहिमान शब्दों हि॥७॥ यह ब्रह्मा के यरदान से तच देवताओं के अवध्य हुआ और शवभेष्ण्यामाक उस का श्रेष्ठ मन्त्री हुआ है।। ८॥ उस के घोड़े, हाथी व रखों हिल्ली सेना थी और वैजयन्त ऐसा प्रसिद्ध उसका नगर था॥ ६॥ इस नगर में वह बलवात् कपालामरण् बसता था हे बाह्मणों। इसने शवभक्ष मन्त्री कर शवसक्ष ने वहां यह वचन कहा कि वैसाही होते॥ १३॥ तदनन्तर बलवान् कपालामरणने दुमें वा वीर पुत्रको नगरमें भाषकर सेनासे विराहुआ।॥ १६॥ में रेनाओं हमेत टिकैंगे और उन के नन्दनवन में रम्मादिक अप्सरागलों के साथ कीड़ा करेंगे॥ १२॥ हे ब्राह्मणो । उस समय कपालाभरण के ॥ ३०॥ कि हे मन्त्रशास्त्रों में चतुर, महावीये, शवभक्ष! हमलोग देवनगरी (स्वर्ग) को जाकर युद्ध में देवतात्रों को जीतकर ॥ १९॥ इन्द्र जानामपिर्वहितेः ॥ रथनोमस्वनैर्गेः सिंहनादैःपदातिनाम् ॥ १७ ॥ श्रोत्राषिदिम्गजानाञ्च वितन्वन्बधि स्तितस्यपुरञ्जापि वैजयन्तमितिश्रतम् ॥ ६ ॥ वसन्त्यस्मिन्पुरेसीयं कपालाभरणोबली ॥ श्वमक्षंसमाह मीमबद्धहाणीवरात् ॥ शवभक्षणनामातु तस्यासीन्मन्त्रिसत्तमः ॥ = ॥ ऋषौहिषीश्रतंतस्य हयेभरथस वनेरम्ये स्थास्यामस्तैनिकैःसह ॥ रमामोनन्दनेतस्य रम्भाद्याप्सरसाङ्गपौः ॥ १२ ॥ कपालामरणस्य वचनंतरा ॥ शवमक्षोब्रवीदिप्रा वचस्तत्रतथास्त्विति ॥ १३ ॥ ततःकपालामरणःषुत्रंद्रमेंथसम्बती ॥ न्त्रिषाद्विजाः॥ १०॥श्वमक्षमहावीर्यं मन्त्रशास्त्रेषुकोविद् ॥ वयन्देवपुरींगत्वा विनिर्जित्यमुरानूषो ॥ ११॥ गुरेशूरं सेनयापरिवारितः ॥ १४ ॥ ग्रुयुत्मुरमरेःसार्कं प्रययावमरावतीम् ॥ गजाश्वरयपादातैरुद्धतेरेणुसञ्च ॥ शोषयञ्जलधीनिमन्ध्रेश्वण्यन्पवेतानाषे ॥ निस्साष्टवनिनाविप्रा नाद्यन्रेदसीतथा ॥ १६ ॥ अश्वानां

। गरीने से व रयों के पहियों के शब्दों से और पैदलों के उप्र सिहैनादों से ॥ १७ ॥ दिमाओं के कानों को बिस करता हुआ वह देवताओं के साथ युद्ध

से हिथास के शिरको हरण किया ॥ २७ ॥ व हे ब्राह्माणे । अश्विनीकुमार व अगिन और पवन से समर में मारे हुये कपालाभरण के छोटे भाई यमराजके स्थान १३ ॥ श्रीर कपालाभरण के छोटे भाई मांतिश्रय, मचसेबी, क्रार्द्धि व मयावह इन चारों पराक्रभी राक्षरों ने ॥ र४ ॥ युद्ध में श्रश्विनीकुमार के साथ परस्यर युद्ध किया तदनन्तर महाप्राक्रमी व वेगवान् यमराज ने कालदराइ से ॥ २४ ॥ समर में रावमक्ष को मार कर यमस्थान को प्राप्त उसकी तीस अक्षोहिए। रेना को समर में मारा ॥ २६ ॥ वहए। ने युद्ध में कैशिक के मरतक को प्राप्त ( माला ) से हरालिया व कुन्ने में भाला नम् ॥ तस्यचास्रोहिषािस्रिशत्रिज्ञम्समर्यमः॥ २६ ॥ क्राःकैशिकस्याजौ प्रासेनप्राहरिक्रः ॥ कु क्षमाम् ॥ कपालामर्षोनाजौ युयुधेबलद्यतहा ॥ २२ ॥ यमैनश्वमक्षश्च वहषेनचकैशिकः ॥ कुबेरोह्मिराक्षेष युयु न्य कुन्तेनाभ्यहर्गिच्छरः॥ २७॥ अस्विभ्याम्निनवायुभ्यां कपालाभरणानुजाः ॥ निहताःसमरोविग्राः ॥ २३ ॥ मांसिप्रयोमदासेबी कूरद्धिभैयावहः ॥ चत्वारएतेविकान्ताः क्पालामरणानुजाः ॥ २४ ॥ तत्रङ्जादयोदेवा राक्षमाञ्जमराहवे ॥ राक्षमाश्रमुराञ्जमःममरेत्रिजिगीषवः ॥ २१ ॥ इन्द्युद्धश्रममभूदन्योन्यंमुरर म्नवायुभ्यां युद्धयुर्धिरमिषः ॥ ततोयमोमहावीयः कालद्एट्नवेगवान् ॥ २५ ॥ श्वमक्षान्नेहत्याजा धेब्राह्मणोत्तमा अश्विस्यामि

बेरोर्ह्यमाक्षर

वनयदामसाव

साथ युद्ध किया ॥ ब अगिन और पवन ह

किया श्रीर यमराजने

त्रहमत्तर गायमां के ह

की इंन्द्रायाला स्थाम

और समर में जीत की

इ. वर में कपालाभरत्।

देन्तुरी को गया॥ १८ ॥ तदमन्तर हे बाह्ममो | मेना के कोलाहुल शब्द को सुनकर युद्ध के मनवाले इन्द्रादिक देनता पुरी से निकले ॥ १६ ॥

ाय देवताओंका वैसा युक्टहुआ जैता कि न पहिते देवा गया और न मुना गया ॥ २०॥ तहनन्तर इन्द्राविक देवताओं ने युद्ध में तक्षमों को मात

इच्कावाले राक्षतों ने देवताओं को मारा ॥ २१ ॥ देवताओं व राक्षतों का परम्य इन्हयुद्ध हुआ याने बल व बुत्रासुर के मारनेवाले इन्द्र ने

के हाय युद्ध किया॥ २१॥ श्रीर यमराज के साथ शतमक्ष ने व वह्या के हाथ कैशिक ने युद्ध किया व हे हिजोत्तमों। कुनेर ने हाधराक्ष के

गिमहेवनगरी युयुत्मुरमरेःसह ॥ १८ ॥ ततइन्ट्राद्योदेवाः सेनाकलकलध्वनिम् ॥ ऋतामिनिर्ध्युःषु

राधिसः ॥ श्र

यां युद्धामिम

निसोडिजाः ॥ १६ ॥ ततोयुद्भमभवद्वानाराक्षतैःसह ॥ अदृष्ट्युवैजगांते तयैवाश्रुतपूर्वकम् ॥ २० ॥

मारा॥ ३१॥ और बुत्रविनाशक इन्द्र ने समर में उन प्राप्त न हुये बाखों को बाखों से काट डाखा तवनन्तर युद्ध में कपालाभरण ने शुल को लेकर ॥ ३२ ॥ देथेन्द्र के उपर चुलाया श्रीर उन इन्द्रने उतको शिक्त से नाश किया तदनन्तर कपालाभरण ने पांच हज़ार तुलामारसे बनाई हुई सी हाथ लम्बी उस गढ़ाको लिया श्रीर युद्ध में इन्द्र के बाह्मणो । हमरमें सुराज से आधे पहरमें माराहुआ सी अशीहिली दल यमस्थान को चला गया॥ २६॥ तदनन्तर कपालाभरण अपनी सेनाको नष्ट वेगवाले बागों को लेकर ॥ ३०॥ समर में आया व उतमे युद्ध में इन्द्र से खड़े हो खड़े हो ऐसा कहा तदनन्तर इन्द्र के मस्तक में पांच बागों से को गये॥ २८॥ यह देसकर बनुष व बढ़े

स्तायतांगदाम् ॥ ३३ ॥ आयसींपश्चमाहस्रतुलाभारेणनिर्मिताम् ॥ श्चाददेसमरेशकं बक्षोदेशेजवानच ॥ ३४ ॥ ततः सम्मुच्छितःशको रथोपस्थउपाविशत् ॥ सतसङ्गविनीविद्यां जपित्बाथहहस्पतिः ॥३५ ॥ पुलोमजापतिथुद्धे समजीव यदङ्गतम् ॥ ऐरावतंतदारह्य कपालाभरणान्तिकम् ॥ ३६ ॥ श्राज्ञशामशचीभतां प्राहर्तकृतिशेनतम् ॥ एकप्रहारेण तदा महेन्द्रःपाकशासनः॥ ३०॥ कपालाभरणुथुद्धे वज्रणसर्थास्वकम् ॥ सचापैसध्वजैवैत सतूणीरंसवर्मकम् ॥ ३८॥ प्रयथुर्यमसादनम् ॥ २८ ॥ अक्षीहिषीशतञ्चापि देवेन्द्रेषम्योद्दजाः ॥ यामाद्रैनहतंथुद्धे प्रययौयमसादनम् ॥ २६ ॥ गरणः प्रेक्ष्यसेनांनिजांहताम् ॥ चापमादायनिशिताञ्ज्यरांश्रापिमहाजवान् ॥३० ॥ अभ्ययात्समरेश दाय कपालाभरणोम्घे ॥ ३२ ॥ हेवेन्द्रायप्रचिक्षेप तैश्वक्त्यानिजघानसः ॥ ततःकपालाभरणः शतह तेचाब्रवीत् ॥ ततःश्रकस्योशारामि व्यथमच्बरपञ्चकैः ॥ ३१ ॥ तानप्राप्तान्प्रचिच्बेद् शरेयुद्धेसहत्रहा ततःकपानाम के तिष्ठतिष्ठेति ततःशून्तिमा

मुस्बास में भारा॥ ३३। ३८॥ तदनन्तर बहुत मुच्छित होते हुचे इन्द्र रथ के ऊपर लुढ़क गर्चे इस के अभन्तर शहरपति ने मृतर्जनीविनी निचा को जपकर ॥ ३४ ॥ युद हुस्होमजा के पति (इन्द्र) को आरचर्यपूर्वक जिलाया तब ऐरावत वै चढ़कर रामियति इन्द्रजी उस को बज़ से मारने के जिने करासामरण के रभीप आये और उस न्द्रजी ने एक प्रहारते॥ ३६ । ३७ ॥ युद्ध में बच्च से रब बोड़ों समेत और बनु र सहित तथा ध्वजा समेत व तस्कस सहित व क रच समेत कथाता-भेष प्रक्रासन मह

दशो दिशाओं को शब्दायमान करती हुई गक्षम के मारने से उपजी मयंकरी महाहत्या इस्ट्र के पीछे दीक़ी म्हाफ़्कांग बोखे कि हे सुने, सतजी । इस्स नहीं था ॥ ४० । ४० ॥ तो उस के मारने से कैसे महाहत्या इन्द्र के सामने दोड़ी है श्रीयतजी बोले कि हे सुनीन्दो । मैं महुत श्रद्धत घ आति ियत होकर तिल व कराके बराबर चूर्ण करित्या युद्ध में उस बढ़े वीर कपालामरण के मरने पर ॥ ३६ ॥ बहुत दिन से दुःसी सब संतार को मुख हैं ॥ ४२ ॥ तुमलोग ऋपने मन को तावधान कर प्रदा समेत सुनो कि पुरातन तमय किच्यादेशों में जिवकनामक राक्षत हुआ है ॥ ४३ ॥ अस्याको ॥ ३८ ॥ को

मुनि ने घैर्य को खोड़ दिया ॥ ४७ ॥ श्रौर उस उसम कटिवाली स्नी के समीप जाकर मुनिश्रेष्ठ ने कहा शुचि बोले कि हे शुचिसिते, जलने ! ॥ हिर हास्यवाली विलासिनी विन्ध्याचल के समीषवाले फ्वेतों के बन के उद्देश में अमती थी।। ४४ ॥ उस बन में शुचिनामक महामुनि वर्त-ब मुन्दर वेष तथा मनोहंर हास्यवाली विलासिनी विरुवाचल के समीषवाले फ्वेंतों के वन के उद्देश में अमती थी।। ४४ ।। उस वन म शुाचनामक महाभान वत-मान थे श्रीर वे मुनि तपस्या की समाधि से संयुत व वेदपाउ में परायण थे।। ४६ ।। वह उत्तम रंगवाली की उस मुनि के श्राश्रम के सभीप गई श्रीर उस को देख कर गुणों से संयुत व सीन्द्यंगुण से शोमित तथा सब लक्षणों से लक्षित व मुन्द्र कटिवाली उस की मुरीला नामक स्त्री थी॥ ४४॥ किसी समय वह मुन्द्र अंगोंवाली समुनिधेंर्यं मुमोचानङ्गपीडितः ॥ ४७ ॥ तामासाद्यक्रारोहां बभाषेम्रुनिसत्तमः ॥ शुष्मिस्वाच ॥ ललनेस्वागतंतस्तु ग्रुनिः ॥ तपःसमाधिसंयुक्तो वेदाघ्ययनतत्परः ॥ ४६ ॥ तस्यात्रमसमीपंतु साययोवरवर्षिनी ॥ तांद्रष्ट्रा गितास्तित्वशःकणशस्तया ॥ हतेतसिमन्महाबीरे कपात्वाभरष्येरणे ॥ ३६ ॥ मुखंसर्वस्यतोकस्य ४३॥ तस्यमायोग्रणोपेता सौन्दयंग्रण्यातिनी ॥ स्रशीतानामसुत्रोणी सर्वेनक्षण्नक्षिता ॥ ४४॥ बनः ॥ राक्षसस्यवधात्पन्ना ब्रह्महत्याषुरन्द्रम् ॥ ४०॥ भन्वधाक्तदाभीमा नादयन्तीदिशोद्श ॥ गुर्ध मुनीन्द्राःपरमाङ्कतम् ॥ ४२ ॥ श्रुणुतश्रद्धयायूयं समाधायस्वमानसम् ॥ पुराविन्ध्यप्रदेशेषु त्रिवको साकदाचिन्मनोज्ञाङ्गा सुवेषाचारुहासिनी ॥ विन्ध्यपादवनोद्देशे विचचारविज्ञासिनी ॥ ४५ ॥ तास्मन्वनेथ्याचेनाम नविग्रोराक्षसःसूत कपालामराषोसुने॥४१॥ तत्कयंत्रहाहत्येन्द्रं तहघात्मसुपाद्रवत्॥ श्रीसूत उवाच बस्वाचिरदुः सि बङ्यामिप्रम् वर्षयामासङ् वतिस्ममहा हुआ और उस समय । क्षाह्मास्य राक्स अ गुर मीत्र को कहता अपय कहाः नामराक्षसः

हुआ वह हज़ारों वर्गतिक जियेगा और इन्द्र के विना शन्य देवताओं से इस की मृत्यु न होगी॥ ४७॥ इन्द्र के तुरुय पराक्रभी तुम्हारे ऐसा पुत्र सुन्दरि। तुरहारे पेट में बड़ा बलवान कालाभरण नामक पुत्र होगा और यह बहुत दिनोंतक राज्य को पालन करेगा।। प्रधा बीर तरस्य से मुनि ने उस सुरीला स्वी से कहा ॥ ५३॥ शुचि बोले कि हे सुशीले ! इस हमय तुम को देखकर मुम्फ को भी श्रानन्द होता है तुम मेरे मनोरंग हुआ और तुम किर की स्त्री हो॥ ४८॥ हे बरारोहे । इस बहुत भरकर वन में तुम्हारे आने का क्या कारण है तुम थक गई हो इस भेरी कुटी करो।। ४४॥ यह कहकर उन मुनिने उस के हाय तीन दिन तक सम्या किया श्रीर प्रतम होते हुये मुनिने उस मुन्दर आकारवाली सी से पति से इस प्रकार आजा दी हुई में तुम्हारे समीप आई हूं ॥ ४२ ॥ हे सुने । तुम मेरे ऊपर दया करो व मेरे पुत्र को उत्पन्न करो उस स्वी सीऐसा म प्रकार कही हुई उस उत्तम कटिवाली स्नी ने उस मुनि से कहा कि हे मुने। मुशीलानामक मैं त्रिवक राक्षस की स्नी हूं॥ ४०॥ हे मुने। मैं न्या से इस बन को आई थी पुत्र को चाहते हुये अपुत्र पति ने सुम्म को पडाया है।। ४१ ॥ कि शुचि सुनि को मलीमांति आराधन कर उन से कस्यमार्याशुचिस्मिते ॥ ४८ ॥ किमागमनकृत्यंते वनेस्मिन्नतिभीषणे ॥ श्रान्तासित्वेवरारोहे वसास्मिन्नदुञ्जे मम् ॥ ४६ ॥ तथोक्तासात्रस्रोणी तंस्रिनेप्रत्यभाषत ॥ त्रिवकरक्षोभायांहं सुशीखानामतोसने ॥ ४८ ॥ धृष्णोपच यकामेन वनमेतत्समागता ॥ श्राष्ट्रिक्नेमिनो प्रेरितापुत्रिमिन्त्रता ॥ ४१ ॥ शुर्वसुतिसमाराध्य तस्मात्पुत्रमनात्त्र हि ॥ इतिप्रतिसमारिष्टा पतिनात्वांसमागता ॥ ४२ ॥ धृत्रमुत्पादयत्वंमे कृषांकृरसुनेमिये ॥ तपैवसुक्तःसशुचिः सुशिखांतामभाषत ॥ ४३ ॥ शुचिरुक्ता ॥ ४१ ॥ धृत्रमुत्पादयत्वंमे कृषांकृरसुनेमिये ॥ तपैवसुक्तःसशुचिः सुशिखांतामभाषत ॥ ४३ ॥ शुचिरुवाच ॥ त्वांहष्टाममचप्रीतिः मशीलोवगनेस्यात् ॥ सन् देवेम्योनास्यवध्यता ॥ ५७ ॥ ईदशस्तेमुतोभूयादिन्द्रतुल्यपराकमः॥ इत्यु ५४॥ इत्युक्तामुम्तिस्तत्र तयारेमेदिनत्रयम् ॥ तामुवाचमुनिःप्रीतः मुशीलांमुन्दराक्रातम् ॥ ५५॥ ोयेः क्पांलामरणामिघः ॥ मविष्यतिचिरंराज्यं पालयिष्यतिमुन्दरि " ४६ ॥ सहस्रंबत्सराजीवेत्तपसा म्॥ पुरन्दरीवेनान्येभ्यो तुम्हारा स्थाना क्षेच्या में बसो ॥ धर ॥ उस फूबों के तोड़ने की इच्छ धुत्र को प्राप्त होनोगी प मामक्म् ॥ ४ तबोदरेमहावी प्रीणयन्विधि कहे हुये उन शुचि मु के महासागर को पूर्ण व इह्या को प्रमुख करता हिता। प्रथा कि है

कहकर वे मुनिकाशी शिवर्त को चले गये॥ यद ॥ श्रौर उस सुशीला ने भी कपालाभरण् पुत्र को पैदा किया हे मुनिश्रेष्ठो। युद्ध भें इन्द्र ने प्रश्र ॥ जिसलिये शुचिक वीर्य से उपजे हुये उसको इन्द्र ने मारा उसी कारण बागहत्या ने इन्द्र को प्रहण् किया ॥ ६०॥ उस समय भय से

इन्द्रजी। पवित्र होकर आप बहाहत्या से छूटोगे॥ ६६॥ किर सच दुःखों से रहित तुम सुरलोक को जानोगे सीताकुएड सब पापों को हरने-संतमहर्यवाले ये इन्द्रजी बह्या की सभा में प्रात हुये ॥ ६२ ॥ श्रोर उन इन्द्र ने ब्रह्मा से ब्रह्महत्या को बत्ताया कि हे बोकनाय, भगवन् । यह बहुत भयकी ब्रह्म-किदायक है।। ६७॥ और महापापर मूहों को नाश करनेवाला तथा परमञ्जमुतहप है और तब दुःखों को नाशनेवाला व तब दिर्दों का गोकों को भने और मगते हुये उन के पीछे वीड़ती हुई बहाहत्या गई॥ ६१॥ हे डिजेन्द्रों। बहाहत्या से पीछे गमन किये जाते हुये बहुतही सीताकुएड को जावो श्रीर सीताकुएड के किनारे तुम यशें से सदाशिवजी को पूजकर ॥ ६४ ॥ उस सब पापों को हरनेवाले उत्तम तड़ाग में पीड़ा करती है हे प्रजानाथ । सुफ्त से उस के नाश को कहिये इन्द्र से ऐसा कहे हुये बह्या ने इन्द्र से कहा ॥ ६४ ॥ बह्या बोले कि हे इन्द्र । ६ ॥ शुचेबीजसमुद्धतं तमिन्द्रोन्यवधीदातः ॥ ततःषुरन्द्रःशुको जग्रहेब्रह्महत्यया ॥ ६० ॥ धावति स्नायात्सवेषापहरेशुभे ॥ततःधुतोभवाञ्चक ब्रह्महत्याविमाचितः ॥ ६६ ॥ देवलोकंषुनयोयाः सर्व ॥ समेपापहरंषुएयं सीताकुएडं विमुक्तिहम् ॥ ६७ ॥ महापातकसङ्घानां नाशकंपरमामृतम् ॥ सर्वहः स ॉ काशींशिवपुरंययो ॥ ५८ ॥ मुशीलासापिमुधुवे कपालामर**ांमुत्य ॥ तेजवानम्**पेशको वज्रेणुमु ातिमीषुषा ॥ ६३ ॥ बाथतेमाम्प्रजानाथ तस्यनाशंब्रधीहिमे ॥ पुरन्दरेषैवमुक्तो ब्रह्माप्राहदिवस्मति प्रविष्लोकान्मयाकुलः॥ धावन्तमनुधावन्ती ब्रह्महत्यातमन्बगात् ॥ ६१ ॥ अनुद्रतायंविष्रेन्द्राः शको म्॥ ६४ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ सीताकुएडंप्रयाहीन्द्र गन्धमादनपर्वते ॥ सीताकुएडस्पतीरेत्वमिष्टायागैःसदाशिवम् ॥ ६५ । ॥ पितामहसदः प्राप सन्तप्तहद्योभ्शम् ॥ ६२ ॥ न्यवेद्यङ्गहित्यां ब्रह्माणुसन्दरः ॥ भगवर्तेत्वोकन इस्मा अस क्या से मारा ॥ । जिस्सा इस्य जी सब जो यंत्रहात्यया ॥ थेयं त्रहाहत्या तिस्मन्सर्गिच्य हुःखाविवर्जितः होगा उस स्नी से यह कासमुनिर्नार हत्या ॥ ६३ ॥ मुम्भ को गन्धमादन पर्वत पै तुम स्माम करो तदनन्तर हे बाला व पवित्र तथा म नेग्रह्नमाः ॥ ५ स्मतदाश्रकः

ोर धन, धान्य को देनेवाला य शुद्ध तथा वैकुस्टादि पर को देनेवाला है इस्तिये है इत्रविनाशक। उस सीतासर के स्भीप यज्ञ करो॥ ६१ ॥ पैसा इस प्रभाववास्ता वह सीताजी का उत्तम कुरड है ॥७१ ॥ श्रीरामचन्द्रजी के विश्वास के लिये जनकनन्दिनी जानकीजी तब देवतात्रों के समीप ज्ञानिन में पेठकर ॥ ७२॥ निहर सब अंगों से सुन्दरी सीताजी श्रायिन से बाहर निकर्ली श्रौर उन्हों ने स्नोंक की रक्षा के सिये अपने नाम से उत्तम कुरड को बनाया ॥ ७३ ॥ श्रौर वहां सीताजी ने धमादन पर्वत को गये य हे महासो। भीतासर को पाकर नहाकर व उसके समीप यज्ञकर ॥ ७० ॥ फिर ब्रह्महत्या से क्रुटेहुये ने अपनी पुरी को गये नाराक है ॥ ६८ ॥ श्री कहेडुये वे सुरराज गन्ध

अनेकप्रकार के दानोंको देकर मनुष्य वहां बहुत दक्षिणाओं से यज्ञों को करके प्रसेश्वर के लोक को जाता है।। ७४ ॥ हे डिजेन्द्रों। तुम कोगों से इस प्रकार बहु सीला-सर का प्रसिद्ध ऐरवर्ष कहा गया इस को पहता या सुनता हुआ मनुष्य यहीं सुखों को भोगकर परलोक भें भी सुख को पाता है।। ७६ ॥ इति श्रीरकन्द्रपुराग्रेसेतुमाहास्ये उसीकारण सीतासर कहा गया है उस में जो मनुष्य महाता है वह सब कामनाश्रों को पाता है ॥ ७४ ॥ हे किजेन्द्रों िज्स सीतातर में नहाकर पिमुखेलमेत ॥७६॥इति श्रीस्कान्देसीतासरःप्रशंसायामिन्द्रब्रह्महत्याविमोक्षापत्रामेकादशोऽध्यायः॥ ९१॥ रारिट्यनाशनम् ॥ ६८॥ धनधान्यप्रदेशुद्धं वैकुएठादिषद्ष्रदम् ॥ तस्मात्तत्रकुरुष्वेष्टिं सीतासरसिद्य ब्हाहत्याविमोचितः ॥ एवंप्रभावततीर्थं सीतायाःकुएट्मुसमम् ॥ ७९ ॥ राषवप्रत्ययायीहं प्रविश्य मन्निधोसर्वहेबानां मिथिलोजनकात्मजा ॥ ७२ ॥ विनिर्गतापुनर्वेहः स्थितासर्वाङ्गोभना ॥ निर्मपे तसः ॥ ७४ ॥ त्रास्मिन्नपस्प्रयनगोद्धजेन्द्रा दत्त्वाचदानानिष्यगिवधानि ॥ कृत्वाचयज्ञान्बहुद्धिणामि त्परमेश्वरस्य ॥ ७५ ॥ युष्माकमेवंप्रथितंमुनीन्द्राः सीतासरोवैमवमेतदुक्तम् ॥ श्र्यवन्पठन्वेतादिहैवमोगा विनाम्नातीर्थमुत्तमम् ॥ ७३ ॥ तत्रसस्नौस्वयंसीता तेनसीतासरःस्मृतम् ॥ तत्रयोमानवःस्नाति सब ॥ इत्युक्तःमुरराजोसौ प्रययोगन्धमादनम् ॥ प्राप्यसीतासरोषिप्राः स्नात्वेष्ट्वाचतदन्तिके ॥ ७० । तायांभाषाटीकायांसीतासरःप्रशंहायामिन्ड्रबहाहत्याविमोक्षर्णमामैकाद्शोऽध्यायः॥ ३१॥ प्रशामनं सर्वेद हन् ॥ ६६ ॥ यीस्वधुरीसूयो इतवाहनम् ॥ लोकसक्षार्थं स आपही स्नान किया न्कामाल्खम **स्**नीद्यालुमिश्रांवरि निकेय्याया न्मुक्ताप्त्र

इस प्रकार उस राजा ने धर्म से ध्रुजी को पालन किया और रक्षा करते हुये उस राजा का राज्य नष्टकराटक हुआ।। 🗖 ॥ उस राजा के पुत्रों व

नेवाला अहंकार हुआ जहां श्रहंकार होताहै यहां लोभ य मद् श्रीर हे डिजेन्द्रों। काम, कोष, हिंसा य मोहनेवाली ईषी समस्।श्रों के नाश का

तम्पत्ति को नाश् कर

नाशक इतिहास को कहता हूं पुरातम समय चन्द्रकरा में उत्पन्न मनोजव नामक राजा हुआ है ॥ ४ ॥ उस ने समुद्रमेखलावाली एष्ट्री को कमें से पातन किया और श्रीसूत उवाच ॥ सीताकुराडेमहापुराये नरःस्नात्वाहिजोत्तमाः ॥ ततस्तुमङ्ग्लैतीर्थमभिगच्छेत्समाहितः ॥ १ ॥ म स र्य नहाय निज राज्य लाह्यो नरपाल । मो बारह ऋत्याय में कह्यो चीरत्र रसाल ॥ श्रीसतजी बोले कि हे डिजोचमो । महापवित्र सीताकुण्डमें नहाकर क्षिनेंन्स सावधान होता हुआ मनुष्य मंगल तीर्थ को जाये ॥ १ ॥ जहां कि विष्णुजी की प्यारी लक्ष्मीजी सदैव रियत रहती हैं और अलहमी (निर्धनता) के विनाश के लिये जिस तहाग में इन्द्र आदिक सब देवता नित्य आते हैं इस लिये हे ज्यविगों । इस तीर्थ को उदेशकर लोकोंको पवित्र करनेवाले ॥ २ । ३ ॥ पवित्र व पप-पूजा व बाह्माणों को अन्नराशियों से ॥ ५ ॥ तुस किया और प्रतिवर्ष उसने कच्य से पितर देवताओं को तुस किया व सदेव बेदवयी को पाठ किया व पढ़ा ॥ ६ ॥ व उत्तने पराक्रम से शत्रुवों को जीता श्रौर महादेव श्रौर विग्युज़ी को प्रणाम किया व नीति शास्तों में श्रभ्यास किया व महामनु कामःकोध्रश्वहिंसाच तथास्याविमोहिनी ॥ भवन्त्येतानिविप्रेन्द्राः सम्पदांनाशहेतवः ॥ १० ॥ एतानि ण्सीदीशकेश्वो ॥ अर्रतत्तीतिशाबेषु तथापाठीन्महामनून् ॥ ७॥ एक्सधमेतोराजा पालयामासमेदिनीम् ॥ रक्ष यामासक्ठयेन प्रत्यब्दंपित्देवताः॥त्रयीमध्येष्ट्रसततमपाठीच्बास्नमथेवत् ॥६॥ व्यजेष्ट्रशत्रुन्वीयेण् प्रा भूद्राज्यंनिहतकएटकम् ॥ ८॥ अहङारोभवत्तस्य पुत्रसम्पद्धिनाश्नाः॥ अहङारोभवेद्यत्र तत्रलोमोमद जासोमकुलोइवः ॥ ४ ॥ पालयामास्यमेण् ध्रांसागरमेखलाम् ॥ अयष्टसमुरान्यज्ञत्राह्मणानन्नसञ्च ॥ तदंततीयमुद्दिश्यै ऋषयोत्नोकपावनम् ॥ ३ ॥ इतिहासैप्रवक्ष्यामि प्रुएयंपापविनाशनम् ॥ पुरामनो न्तिनित्यशः जनोनाम राज् यैः॥ ४॥ त्रक् े स्त्या ॥ ६ ॥ केनतात्रों को धन्नों से दों । मंगल ती तस्तर्भाज्ञ अर्थपूर्वक शास्त्र को

हि मनोजब राजा बन को प्राप्त हुआ और चतुरंगिशी सेना से संयुत बलवान् गोलभ युद्ध में उस मनोजब को उजाड़ कर पालन करता हुआ बहुत त् रखेद्श के स्वामी गोलभनामक चतुरंगियी सेनाओं से संयुत शत्रु ने देर जिया व हे दिजेन्द्रों । गोलभ के साथ उस अहंकार में जगेहुये चित्रवाले जा का छह महीने तक युद्ध हुआ तदनन्तर गोलभने उस को समर में जीत जिया और वह राज्य से अलग करिया गया॥ १७। १८। १६ ॥ और क्ष्वाले राजा ने हरलिया इस प्रकार श्रन्याय से संयुत व देवताओं और बाहागों के वैरी उस राजा के॥ १६॥ नगर को हे दिजोचमो । दुष्कर्भ के ॥ ६। १०॥ जिस पुरुष में ये विवसान होते हैं वह क्षण भर में पुत्रों व पत्तों सनत व सब समदा सहित नाश हो जाता है।। ११ ॥ उस के स्नेह से उस ने शिव व विष्णु आदिक देवताओं के धनोंको लिया शिव व विष्णु आदिक देवताओं व महा मा बाह्मणों के॥ १५॥ क्षेत्रों को इस नेवाली ईपी सदैव हुई और ईपी से विक्लिचितवाले व इथाअहंकारवाले ॥ १२॥ लोभी व काम से दुष्ट उस राजाकी ऐसी बुद्धि हुई कि बाझगों हिंग कर्ल इस प्रकार निश्चित हुआ।। १३॥ और उस तमय मनसे निश्चयकर वैसाही किया और उस ने स्नोभ से बाहागों के धन ब घान्य को हर दारःसन्प्रपेदेसमनोजनः ॥ गोलभःपालयन्नास्ते मनोजनपुरेचिरम् ॥ २० ॥ चतुरङ्ग्बोपेतस्तमुद्यास्यरोपन्ती ॥ म तिनिश्चितः ॥ १३ ॥ अक्रोचतथाराजा निश्चित्यमनसातदा ॥ धनंधान्यञ्चविप्राणां जहारिक उलोभ यमहङ्गारावमूद्धीः ॥ एवमन्याययुक्तस्यदेवदिजविरोधिनः ॥ १६ ॥ दुष्कमेपरिपाकेन कूरेणदिज्युङ्गवाः ॥ किलांचेत्तस्य स्थाहङ्गारेणस्तथा॥ १२ ॥ लुन्यस्यकामदुष्टस्य मतिरेवंबभूवह ॥ विप्रशामेकरादानं शिवनिष्ण्वादिदेवानांवित्तान्यादत्तरागतः ॥शिवविष्ण्वादिदेवानां विप्राणांचमहात्मनाम् ॥ ५४ ॥ क्षेत्रा बान् रणदेशाधिषोरिषुः ॥ १७ ॥ गोलमोनामविष्रेन्द्राश्चतुरङ्गबलैधुतः ॥ षाएमासंघुद्धमभवद्गोलमेनदुरा = ॥ मनोजवस्यन्पतेरहङ्कार्रतात्मनः ॥ ततःसगोलमेनाजाजितोराज्यात्पारेच्यतः ॥ १६ ॥ व्रनेसपुत्र पुरुषेसांवेनश्यांते ॥ क्षाणेनपुत्रपत्रिश्च सार्द्यांखिलसम्पदा ॥ ११ ॥ बभूवतस्यास्याच जनांवेद्दाषेषीस एयपजहारा धुरेस्रोधवल त्मनः॥ १८ दा ॥ असूया करिष्यामी तः॥ १४ ॥ यत्रवियन्ते अहंकार से मुढ्डान

of of

दिनों तक मनोजनपुर में टिका रहा और हे डिजेन्द्रो | स्ती व पुत्रों समेत शोचताहुआ मनोजन भी ॥ २० | .२१ ॥ धुधा से दुर्कत व सहैव सरस्वराती हुआ महानन में फैटमया जोकि मिह्यिमखोंसे शब्दित मुखा व्याघों व हिंतक जीनों से भयंकर था ॥ २२ ॥ श्रीर मतनाले हाथियों के चीकार राष्ट्र से संयुत श्रीर वराह व महिमों से संयुक्त था उस महामयंकर वन में क्षुघा से पीड़ित ॥ २३ ॥ मनोजन के छोटे पुत्र ने पिता से श्रक्त को मांगा न हे मातः ! मुफ्त को तुम श्रक देवो क्यों के मुफ्त को कुका ॥ २४ ॥ इस प्रकार बालक ने अफ्नी माता से भी प्रार्थना किया और पुत्र का वचन सुन कर वहां उस के माता, पिता ॥ २५ ॥ शोक से तिरक्कत मैं क्या करूं व कहां जाऊं श्रीर क्या गति होगी॥ २६। २७॥ क्षुघा से विकला यह मेरा पुत्र थांड़ी देर में मरजावैगा हे प्रियं। विषाता में सुभ दुर्भाग्यवान को क्यों कुथा सिरजा है॥ २८॥ श्रीर दुष्कर्म से उपजे हुये मेरे इस दुःख को कीन छुड़ावैगा मैंने पूर्वजन्मों में शिव व विष्णुजी को नहीं पूजा है॥ २६॥ बैसेही हे शोभने, आदिक देवताओं को मैंने नहीं पुजा है उसी पाप से आज में इस जन्म में ॥ ३०॥ महंकार से तिरस्कृत होगया हूं और मैंने बाह्माणों के क्षेत्रों होकर सहसा मोहको प्राप हुये इस के श्रनन्तर सखे हुये कएउ, औठ य तालुवाले व बार २ मोहित होते हुये उस राजा ने सुमित्रा नामक झी से कहा कि हे सुमित्रे नोजवोपिविप्रेन्द्राः शोचन्द्रीप्रुतमंग्रुतः ॥ २१ ॥ ध्रुत्थामःप्रम्सत्त्वञ्चश्वत्प्रविवेशमहायनम् ॥ मिक्षिकागणसंगुष्टं दमीषर्णम् ॥ २२॥ मत्तद्विरदचीकारं वराहमहिषाकुलम् ॥तिसमन्वनेमहाघोरे श्वघयापरिपीटितः॥ २३॥ पितरं मनोजवसुतःशिशुः॥ अम्बमेन्नेप्रयच्छत्वं श्वघामाम्बाघतेम्रशम् ॥ २४॥ एवंस्वजनतीञ्चापि प्रार्थ येताहुःस्वमेतहुष्कर्मजंमम् ॥ नग्नजितोमयाशाम्मुहारिबाषूर्वजन्मम् ॥ २६ ॥ तथान्यादेवताःमुर्यविभाषम् ॥ तेनपापेनचाद्याहमस्मिञ्जन्मनिशोभने ॥ ३० ॥ श्रहङ्काराभिभूतोस्मि विप्रक्षेत्राएयपाहरम् ॥ शिव तिः॥ २७॥ मरिष्यत्याचिरादेष सुतोमेश्लघयादिंतः ॥ किमर्थसमुजेषेधा दुर्माग्यंमांस्याप्रिये ॥ २८॥ किः ॥ तन्मातापितरौतत्रश्रुत्वाषुत्रस्यभाषितम् ॥ २५ ॥ शोकामिभूतोमहसामहिसभुषंज्ञमतुः ॥ भाय। जा सुमित्रानामनामतः ॥ २६ ॥ मुह्यमानश्चसमुद्धः शुष्ककएठोष्ठतालुकः॥ सुमित्रोकङ्गिरियामिक्त्रत्या प्रिये! मूर्य व अगिन स्यामिकागा कोवामोचिर मैं क्या करूं व कहा बहुत पीड़ा करती है ब्याघ्रश्वाप अयाचतान्न यामासत्राल मयात्रवाद्रा मुखाः प्रिये

और विग्णु आदिक देवताओं के द्रव्य को हरिलया॥ ३१॥ इस प्रकार दुष्क्में की आधिकता से सुभको गोलभने जीत लिया और तुरहार व पुत्रके हि॥३२॥ में निरम, निर्धन, दुःसी व भूसा श्रीर प्याताहूं शुधित पुत्रके लिये में श्रम कैसे देज ॥३३॥ हे शुचिस्मिते। मैंने ब्राह्मणोंकेलिये श्रमोंको ाहीं सेवन किया है॥ ३४॥ व हे प्रिये। उन माता, पिता के क्षयाह दिन में एकोहिए विधि से मातुआद व पितृआद नहीं कियाहै व पार्वण विधिसे मैंने शिव,वित्यु या श्रन्य देवताको प्जनकियाहै॥ ३४ ॥उस पाप से श्राज मुम्मको यह दुःख प्राप्तहुश्राहै श्रीर मैंने पहिले श्राम्निमें हवन नहीं किया नहीं दियाहे और न है है व तीर्थ को भी ना को हरतिनया व शिव साथ में बनको आय

a ca

गिने ब्राह्मणेभ्यःशुचिस्मिते ॥ नमयाष्रजितःशम्भुविष्णुविद्वतान्तरम् ॥ ३४ ॥ तेनपापेनमेत्वयं दुःखमे म् ॥ न मयाग्नौहुतंष्वं नतीर्थमपिसेवितम् ॥ ३५ ॥ मातृश्राद्वपितृश्राद्धं मृताहदिवसेतयोः ॥ नैकोद्दिष्ट विणेनापिवैप्रिये ॥ ३६ ॥ कृतन्नहिमयाभद्रे भूरिमोजनमेववा ॥ तेनपापेनमेत्वय दुःखमेतत्समागत वानां वित्रञ्चापहतंमया ॥ ३१ ॥ एवंद्रुष्कमेबाहुल्याद्रोलभेनपराजितः ॥ वनयातोस्मिविजनं त्वयासह गोहेयम् ॥ ताम्बुलानिचषुष्पाणि चन्दनंचानुलेपनम् ॥ ३६ ॥ नदनंवेदविद्यम्तु चित्रधप्तस्यतृष्ट्ये ॥ तेनपापेनमेत्वद्य दुःखमेतत्समागतम् ॥ ४० ॥ नाश्वत्यश्चतद्ययोवा न्यग्रोधस्तिन्तिणीतथा ॥ पिन्डमन्दःकपित्योवा ३२॥ निरन्नोनिर्धनोदुःखी क्षिथितोहंपिपासितः॥ कथमत्रंप्रदास्यामि स्बुधितायमुतायमे॥ ३३॥ नम चैत्रमासिप्रयेचित्रानक्षत्रेपानकम्मया ॥ पनसानांफलंस्वादु कृद्लीफलमेववा ॥ ३८॥ तदाक्षत्रंसद्एडश्र रम्यपादुक्यो तत्समागतम विधानेन पा यान्नानिद्त विष्पवादिदे म् ॥ ३७ ॥ सुतेनच ॥

धा चित्रगुप की यस जता के लिये वेद्विदों के निमित्त नहीं दिया है उस पाप से आज सुम्मको यह द्वःत प्राप्तहुआ।। ४० ॥ और पीमता, ३६॥ व हे मदे! मेंने कभी बहुत भोजन नहीं किया है उसपापसे इस समय मुफ्को यह दुःख प्राप्त हुआ है। ३७॥ और हे प्रिये। चैत महीनेमें चित्रा व करहरों का स्वादुष्ता तथा केलाफल को ॥ ३८ ॥ ब उस समय दृग्ड सभेत क्षत्र व सुन्दर विद्वाउनों का जोड़ा और ताम्बूल, पुष्प, चन्द्रन ब भी नहीं किया है॥ नक्षत्र में मैंने पान

त्रियुगड़ को नहीं लगाया है और न मैंने हदाक्षको घारण किया है और हदमाकों का जप व पंचाक्षर जप नहीं किया है।। ४६। ४० ॥ वैसेही पुरुष-

<u>अ</u> मिन्माः इमली, पितुमन्द (नीम), कैथा व श्रवरा का वृक्ष व नारियल के वृक्ष को भैंने पथिकों के सहँताने के लिये नहीं लगाया है उस पाप से मुफ्त को बह है ॥ ४१ । ४२ ॥ श्रीक्रियोंने शिव व विरणाजी के मन्टिर में फाल बनार नहीं किया है सीर ----------॥ ४१ । ४२ ॥ और में ने शिव व विर्णाजी के मन्दिर में माड़ बुहार नहीं किया है और न तड़ारा न कुर्वा न कुराड सुम्फ से खुदाया गयाहै ॥ ४३ ॥ ज़लों के वन को व श्राम, ब्रह्मादु, दुस्त गाप ह

व हे प्रिये। मैंने फूलों के वम को व का किन को नहीं लगाया है और न शिवमन्दिर न विष्णुजी के मन्दिर को बनवाया है।। ४४ ।। उस पाप से आज सुम्मका यह दुःख प्राप्त हुआ है व हे शीमने। मैंने पैतकमास में पितों को उदेश कर महालयशान्द व अष्टकाशान्द नहीं किया है।। ४४ ।। व हे प्रिये। नित्यशान्द और षि महीने में व प्रातःकाल में शिव व विष्णु आदिक देवताओं को।। ४७।। मलीमांति पुजकर हे भद्रे। मैंने नैयेच नहीं किया है उस पाप से दुःख प्राप्त हुआ है।। ४८॥ और मैंने विष्णु व शिवजी के नामों का कीतेन नहीं किया है व हे भद्रे। जाबाल से कहेंहुये सात मन्त्रों से मैंने महीं किया है व विधिश्वैक बहुत दक्षिणाओंबाले यज़ों को नहीं किया है ॥ धं६ ॥ श्रीर मामोपबास नहीं किया है व एकादशी तिथि में उपास बितरः ॥ ४१ ॥ नारिकेलतरुत्रापि स्थापितोघ्वगशान्तये ॥ तेनपापेनमेत्वद्य द्वःसमेतत्समागतम् ॥ ४२॥ सम्मार्जनञ्चनकृतं शिवविष्एवालयेमया ॥ निवानितंतटाकञ्च नकूपोपिहृदोपिवा ॥ ४३ ॥ नरोपितंषुष्पवनं तयैवृत्त लसीवनम् ॥ शिवविष्एवालयोवापि निर्मितोनमयाप्रिये ॥ ४४ ॥ तेनपापेनमेत्वद्य द्वःस्वमेतत्समागतम् ॥ नमयापे पेतृत्दिश्यशोभने॥ महालयंकृतंश्राद्धमष्टकाश्राद्धमेववा॥ ४५॥ नित्यश्राद्तायाकाम्यं श्रादंनीमित्तिकं निमिनिकोतेनेनमयाकृतम् ॥ उद्दलनीत्रिषुण्ड्ञ जाबालोकैश्रमप्तामेः ॥ ४६ ॥ नधृतेमस्मनाभद्रे स्ट्राक्ष ॥ जपश्रहसूक्तानां पञ्चाक्षरजपस्तथा॥४०॥तथापुरुषसूक्तानां जपोप्यष्टाक्षरस्यच ॥ नेवाकारिमयामद्रे त्रकेमापि पिनृत्यद्विश्यशोभने॥ महाज्यंकृतंश्राद्धमष्टकाश्राद्धमेववा॥ ४४॥ नित्यश्राद्धायाकाम्यं श्राद्देनीमित्तिकं प्रिये ॥नकृताःकतवश्रापि विधिवद्वरिदक्षिणाः॥ ४६॥मासोपवासोनकृत एकादश्यामुपोषणम्॥ धनुमासिप्युषःकात्ते बादिदेवताः ॥ ४७ ॥ सम्पुज्यविधिवद्रद्रे नैवेदांनकृतंमया ॥ तेनपापेनमेत्वद्य द्वःसमितत्समागतम् ॥ ४८ ॥ हरिशङ्करय तथवामलव शुम्मीविद्या नधृतम्मय नैमित्तिक श्राद

हन किया इसी अवसर में हे बाहासो। जटा व बकलोंसे आच्कादित ॥ ५८ ॥ और भरमको सब अंगोंने बगाये तथा त्रिपुणडूने मी नहीं टिक्र्गी ॥ ४६॥ हे चन्द्रकान्तपुत्र ! एथ्ती में पड़ेहुये पिताको देखों इस प्रकार कहे हुये भुघा से विकल राजा के उस चन्द्रकान्त पुत्रने हिसे डरीहुई मुगीकी नाई मुम्को छोड़कर तुम कहां गये हो ॥ ४५. ॥ हे नुपेन्द्र ! यदि तुम महगयेहो तो मैंभी शीघही तुम्हारे पीछे चलुंगी क्योंकि स्कों का जप व अष्टाक्षरका जप मेंने नहीं किया है व हे भद्र ! मेंने अन्यधर्म का संचय नहीं किया है ॥ ४३ ॥ उस पाप से आज सुर्फ्त को यह दुःख प्राप्त हुआ है क्रियाला विलाप करता हुआ राजा स्त्री से कहकर॥ ४२॥ हे बाझणो । मुच्को को प्राप्तहुआ व पृथ्वीमें गिरपड़ा व उस सुभित्रा स्त्रीने पतिका पतित पुत्रों समेत बहुत हु :सित होतीहुई लिपटाकर प्रलापिक्या कि हे ममनाय, महाराज, सोमवंशघुरन्धर 11 ४८ ॥ निजीन बनमें पुत्र समेत व श्रानाय तया सम्मतः ॥ ६० ॥ ततःम्रामेत्रातंहष्ट्वा पराश्रारमुषागतम् ॥ बबन्देचरणौतस्यसपुत्रासापातेब्रता ॥६१ ॥ ततः ॥ ४६ ॥ पितर्पश्यपतितं चन्द्रकान्तमृतक्षितौ ॥ इत्युक्तश्रन्द्रकान्तोपि मृतोराज्ञःश्चर्षादितः ॥ ५७॥ पितर्प निःशब्दंप्रहरोदसः॥ एतिमिन्नन्तरेषिप्रा जटाबल्कलमंहतः॥ ५८॥ मिन्मोद्धांलेतसबोक्नोब्रुएड्राङ्कितम निसंघ्यः ॥ ५१ ॥ तेनपापेनमेत्वद्य दुः समितत्समागतम् ॥ एक्सविजपन्राजा माय्योमामाष्यांसन्न स्तकः॥ रुट्राक्षमालामरणः मितयज्ञोपवीतवान् ॥ ४६ ॥ पराश्रारोनाममुनिराजगामयहच्छ्या ॥ तेशब्दममिलक्ष्यासा ॥ मूच्छांमुपाययौविप्राः पपातचधरातले ॥ मुमित्रापतितंदष्ट्वाभायांसापतिमङ्ना ॥ ५३ ॥ भालिङ्गथप्रलल। गतां सिंहत्रस्तांमुगीमिव ॥ ५५ ॥ मृतोसियदिराजेन्द्र तिहैत्वामहमप्यरम् ॥ अनुत्रजामिषिष्वा नस्यास्य म्शिदुःखिता ॥ममनाथमहाराज सोमान्वयधुरन्थर् ॥५४॥ मांबिहायकयातोसिसप्रत्रांबिजनेक्ने ॥ अना । लिपटकर शब्द् पाथ सपुत्रा थान्त्वामतुः नैवान्योधः तुरहारे अनुगत सि क्षणमप्युत विधना में क्षाामर इस प्रकार विकला भी॥ ४७॥ पिताब साध्यत्रजन रिरम्याथ धीः॥ प्रत

रहाश की मालाकिन औमूषण किये और श्वेत जनेऊ को पहिने॥ ४६ ॥ साधुवों व सज्जनों से सम्मत ये पराशर नामक मुनि उस शब्द को मुनकर

। गये ॥ ६० ॥ तदमन्तर समीप आयेहुये उन पराशरजी को देखकर पुत्रसमेत उन पतिवता सुमित्रा ने उनके चरणों को प्रणाम किया ॥ ६० ॥ तदमन्तर

e de de

ति समभाया मुनिने इसप्रकार उसको समभाया कि हे भाभिति। मत शोचकरो ॥ ६२ ॥ तद्नन्तर शाक्तिके पुत्र पराशर महामुनिने सुभित्रासे पुद्धा सुश्रोति। तुमभाया मुनिहें इसिको यथार्थ कहिये मुनिसे इसप्रकार सुश्रोति। तुम कीनहों व यह कीन है जोकि श्रागे पड़ा है ॥ ६३॥ व हे शुभे ! यह बालक तुरहारा कीन्हें इसको यथार्थ कहिये मुनिसे इसप्रकार ने उन महामुनि से कहा ॥ ६४॥ सुभित्रा बोली कि हे मुनिश्रेष्ठ ! यह मेरा पति है श्रीर में इसकी स्त्री हूं व हम दोनों से दिहुआ यह चन्द्रकान्त श्रीर चन्द्वंशमें उत्पन्न यह मनोजन नामक राजा विक्रमात्य का पुत्रहे जोकि शूरता में विष्णु के समान व बलवान् था ॥ ६६ ॥ सुमित्रा नामंक मैं माशाजीने इस सुभिन्न नामक पुत्र है।। ६५॥ प्राशास्त्री बोले कि हे पूर्वी हुई उस पतिवता

ज्याद्भ्रष्टोनिरालम्बो मयाषुत्रेणचान्वितः ॥ वनीवेवेशब्रह्मर्षे कूससत्त्वमयानकम् ॥ ६⊂ ॥ श्चर्घयापीडि ग्रीमेत्रापरिसान्त्विता ॥ त्राक्ष्वासिताचमुनिना माशोचस्वेतिमामिनि ॥ ६२ ॥ ततःमुमित्रांपप्रच्बश निः॥ पराश्रार उवाच ॥ कात्वंसुओणिक्श्रासौ यश्रायंपतितोग्रतः ॥ ६३ ॥ अयंशिशुश्रकस्तरमाहदत जिनित्थायं चन्द्रकान्तामिथःमृतः॥ ६५॥ अयंमनोजवोनाम राजासोमकुलोद्भवः॥ विकमात्यस्यत गुसमोबली ॥ ६६ ॥ मुमित्रानामतस्याहंभार्यापतिमनुत्रता ॥ युद्धिविनिर्जितोराजा गोलमेनमनोज हिचनंश्रत्वा शोकपयोकुलाक्षरम् ॥ ७० ॥ शाकिपुत्रोमुनिःप्राह मुमित्रांतांपतिव्रताम् ॥ मनोजवस्य एक्ष्वंमुनिनासाध्वी तमुवाचमहामुनिम् ॥ ६४॥ मुमित्रोबाच ॥ पतिमेमायमस्याहं भायांबैम्रनिसत् त्रमयाचत ॥ निरन्नोविधरोराजा हब्द्रापुत्रेक्षयादितम्॥ ६६ ॥ शोकाकुलमनाब्रह्मन्त्रीच्बतःपतिती क्षित्रत्रोमहाम्री त्वेनमेशुभे ॥ तःपुत्रोह्यावामध् भुवि ॥ इतित वः॥ ह७॥ म पराश्रारेषायं

उसकी स्वी पतिके भनुकूल कर्म करनेवालीहूं युद्ध में गोलभने मनोजव नामक राजा को जीतिलया ॥ ६७ ॥ है महर्षे । राज्यसे छुटाहुआ यह अवलम्बराहित राजा मुभासे य पुत्रसे संयुत होकर कर प्रािश्यों से भयानक वन में प्रवेश करता भया ॥ ६८॥ और क्षुघा से पीड़ित पुत्रने हमदोनों से अकस्को मांगा और अनसे रहित दुःक्ति राजा पुत्र को सुधा से विकल देखकर ॥ ६६ ॥ हे ब्रह्मन् । शोचसे विकलमनवाल। यह राजा मूच्छित होकर पृथ्वी पै गिरपड़ा शोच से विकल श्रक्षरोंबाले उसके इसप्रकार वचनको क्रेक पुत्र दराशास्मुनिने आनि की ज्वालाके समान मनोजव राजा की उस पित्रता सुमित्रा स्वी से कहा॥ ७०॥ पराशारजी बोले कि हे मनोजत्रकी नारि। तुमको कितीप्रकार का भय मत होवै तुमलोगों का श्रमंगल शिव्रही नाशको प्राप्त होगा यह सत्यहै ॥७२॥ हे भद्रे ! मुच्छिको छोड़कर क्षणभर में तुम्हारा पति उठैगा त़ब् क्लोड़कर ्यकायक उठपड़ा तद्मन्तर पराशरमुनि को प्रगामकर भूपति ने ॥ ७५ ॥ हाथों को जोड़ बहुत प्रसन्न होकर हिजोत्तम पराशरजी से कहा नन्तर त्रिलोचनदेव को ध्यानकर मन्त्रको जपतेहुये पराशर बाह्यराने हाथसे उस राजाको स्पर्श किया तद्नन्तर महामुनि के हाथसे छुवाहुआ मनोजव राजा॥७३ | ७४ ॥ बहां सुनक्र ॥ ७०॥ शाति श्रज्ञानमयी मूच्ब्रो को

कञ्चेवमाशितम् ॥ त्वद्दर्शनमपुष्यानां नैवासिध्येत्कदाचन ॥ ७७ ॥ रक्षमांकरुणादृष्ट्या च्यावितंशञ्जिभःपुरात् ॥ इत्यु क्तः समुनिःप्राह राजानन्तंमनोजवम् ॥ ७८ ॥ पराशर उवाच् ॥ उपायन्तेप्रवक्ष्यामि राजञ्जञ्जञ्जयायवे ॥ रामसे गन्धमादनपवते ॥ ७६ ॥ विद्यतेमङ्गंतीथं सर्वश्वयंप्रदायकम् ॥ सर्वतोकोपकाराय तास्मन्सरित चगतेमांयांमिनिशिखोपमाम् ॥ ७१ ॥ पराशार उवाच ॥ मनोजनस्यमायेते माभीभ्यात्कथञ्चन ॥ युष्माकम उरिथतःसहसातत्र त्यक्कामूच्बीतमोमयीम् ॥ ततःपराश्रारमुनिं प्रषाम्यजगतीपतिः॥ ७५॥ उवाचपरमग्रीतः प्रा तमम् ॥ मनोजव उवाच ॥ पराश्रारमुनेत्वद्य त्वत्पादाब्जांनेषेवणात् ॥ ७६ ॥ मूच्ब्रोमांवेगतासद्यः पात चेरान्नाशमेष्यति ॥ ७२ ॥ मूच्ब्रांबिहायभद्रेते श्रणादुत्यास्यतेपतिः ॥ ततःपराशरोषिप्रः पाणिना ॥ ७३ ॥ पस्पर्शमन्त्रेप्रजपन्ध्यात्वादेवंत्रियम्बक्म् ॥ ततोमनोजवोराजा करस्पृष्टोमहामुनेः ॥ ७४ ॥ तौमहाषुएये अतिविपम् तन्नराधिपम् शुभंसत्यम्

को किसीप्रकार सिद्ध नहीं होता है॥ ७७॥ शत्रुयों करके नगरसे श्रलग कियेहुये मुफ्तको द्याद्यिसे रक्षा कीजिये ऐसा कहेहुये उन मुनिने उस मनोजन राजासे कहा॥७८॥ पराशा, मुने ! आज तुम्हारे जरराकमलों की सेवासे॥ ७६॥ मेरी शीघही मुच्छी जाती रही व पातकभी नाश होगया आपका देशन बिनपुरायवाले मंनुष्यों पराश्र बोले कि हे राजन् । रात्रुवों को जीतने के लिये में तुम से यनको कहता हूं गन्धमादन पर्वत पै महापवित्र रामसेतु पै ॥ ७६ ॥ र ब ऐश्वयोंको देनेवाला मंगलतीब मनोजय बोले कि हे

ात होगी व हे राजन् ! सीघही सब मंगलों को पावोगे ॥ ८३॥ और युद्धमें राजुवोंको जीतकर फिर भूमि को पावोगे इसकारण हे मनोजव ! तुम ५त्र व न्धमादनपर्वत पै उस मंगलतीर्थ को जावो और तुम्हारे ऊपर दया की कामना से मैंभी आऊंगा ॥ ८४॥ ऐसा कहकर तीनों राजादिकों समेत पराशर के उपकार के लिये उस तड़ागमें राघवजी ॥ ८० ॥ हे मुपोचम । लक्ष्मीसमेत सड़ैव रिथत रहते हैं स्त्री व पुत्रसमेत तुम वहां जाकर व भक्षिसमेत भूपते ! उसके किनारे पे क्षेत्रश्राद्यदिकमी करो हे राजन् ! तुमसे ऐसा करनेपर क्षेत्राकारियाँ श्रत्नक्ष्मी (दरिश्ता) ॥ = २ ॥ उस तीर्थके माहात्म्यसे निस्मन्देह नाश को प्र स्त्री समेत ॥ ८४ ॥ ग विद्यमानहै सबलोकों स्नानकर ॥ द ॥ हे

विविधंवनम् ॥ वनप्रदेशदेशांश्र दस्युप्रामाननेकशः॥ ⊏७ ॥ प्रययोमङ्खंतीर्थं गन्धमादनपवेते ॥ तत्रस ॥ तत्रमासत्रयंसस्नौ राजापन्नीमुतस्तथा ॥ ततःपराश्रारम्रानिः सस्नौनियमपूर्वकम् ॥ ६० ॥ एवंमासत्र पराशारस्त्वेवमुक्ताराजमुरूचेन्निमिःसह ॥ प्रायात्सेतुंसमुद्धिश्यस्नातुंमङ्जतीर्थके ॥ ⊏६ ॥ राजादिंभिःसह तत्तीरेकुरुभूपते ॥ एवंकुतेत्वयाराजन्नलक्ष्मीःक्रेश्कारिणी ॥ ८२ ॥ वैभवात्तर्यतीयेस्य नाश्यास्यत्य मङ्गलानिचसवाषि प्राप्स्यसेह्याचिरान्द्रप्॥ =३ ॥ विजित्यशृत्र्थ्यर्षे धुनर्भूमिप्रपत्स्यसे ॥ अतस्त्वंसा त्रेण्चमनोजव ॥ ८४ ॥ गच्झमङ्जतिथितद्गन्धमादनप्वेते ॥ अहमप्यागमिष्यामि तवानुप्रहकाम्य त्सस्नोसमुनिषुङ्गवः ॥ ८८॥ तानपिस्नापयामास राजादीन्निधिषुवेकम् ॥ तत्रश्राद्धश्रम्पालश्रकारापेतृ ॥ सन्निधत्तेसदालक्ष्म्या सीतयाराजसत्तम ॥ संषुत्रमार्थस्त्वंतत्र गत्वास्नात्वासभक्तिकम् ॥ = १ ॥ क्षेत्रश्रा ग्रनिवितद्ध्य घिवः ॥ ८० || ZZ ||

नंहाने के लिये मंगलतीर्थ में गये॥ ८६॥ और राजादिकों समेत पराश्मानि अनेकमांतिके बनको नांघकर व बनके प्रदेश व देशोंको तथा अनेक चोरों ॥ नेवहां पितरों की तृप्ति के लिये श्राद्ध किया ॥ ८६ ॥ श्रोर राजा व स्त्री श्रोर पुत्रने उस तीर्थ में तीनमहीनेतक रनान किया सद्नन्तर पराशरमुनिने नियम-॥ ८७॥ गन्धमाद्रनपर्वत पै मंगलतीर्थको गये और वहां उन मुनिश्रेष्ठ ने संकल्प कर विधिष्विक स्नान कहा ॥ ८८॥ व उन राजादिकों कोभी विधिष्विक जी सेतु को उद्देशकर। के ग्रामों को नांघकर। स्नानकराया और राज

६०॥ इसप्रकार मुनिश्रेष्ठ ने उन समेत तीन महीने तक तब श्रमंगलों के नाशक मंगल नामक महापतित्र तीर्थ में रनान किया॥ ६९॥ तद्ननत्तर उसके सोने की मुश्नाली दो तलेगरें और एक टाल, एक गदा ग एक उत्तम मुसल उत्पन हुआ।। ६५ ॥ शौर बड़े शब्दगला एक शंख व घोड़ों से संयुत, सारथीसमेत एक रथ व । सब अन्थों को नारानेवाले रामजी के एकाक्षर मन्त्रका उपदेश किया ॥ ६२॥ श्रीर इस राजा ने बहां उस तीर्थ में मुनि से कहें हुये मार्ग से चालीस दिनत्क एकाक्षर मन्त्र को जपा ॥ ६३॥ इसप्रकार हे बाह्माों । मुनि की प्रतन्नता से एकाक्षर मन्त्र को जपतेहुचे उसके आगे पृष्ट घनुष उत्पन्न हुआ ॥ ६४ ॥ और अक्षय तरक्स व पूर्वक स्नान किया ॥ र अन्तमें पराशरमुनि ने

न्मंना ॥ ६३ ॥ एवमम्यसतस्तर्य मन्त्रमेकाक्षरन्दिजाः ॥ मुनिप्रसादात्ग्रतो धनुःप्रादुरभू दृहदम् ॥६४॥ नम् ॥ रामस्यैकाक्षरंमन्त्रं तदन्तेसमुपादिशत् ॥ ६२ ॥ चत्वारिंशाद्दिनंतत्र मन्त्रमेकाक्षरन्त्रपः ॥ तत्रतीर्थेजजापासौ मुन्युकेनैववत्मेना ॥ ६३ ॥ एवमम्यसतस्तस्य मन्त्रमेकाक्षरन्दिजाः ॥ मुनिप्रसादात्प्रदतोधतुःप्रादुरभूद्दद्वम् ॥६४॥ अक्षयाविषुधीचापि खङ्गीचकनकत्सरू ॥ एकञ्चमंगदाचैकातयैकोमुसखोत्तमः ॥ ६४ ॥ एकःशङ्गोमहानादो बाजियु मुनेस्तथा ॥ ६७॥ हारकेयूरमुकुटकटकादिविभूषण्म् ॥ तीर्थानाम्प्रवरात्तस्माद्वत्थितन्त्रपतेःपुरः ॥ ६८॥ ॥ ससार्थिःपताकाच तीर्थादुत्तस्थुर्यतः ॥ ६६ ॥ क्वचंकाञ्चनमयं वैश्वानरसमप्रमम् ॥ प्रादुर्वभूवतेत्ती यंसस्नौ तैःसाकम्मुनिष्ठङ्गनः ॥ मङ्गलाष्यमहापुएये सर्वामङ्जनाशने ॥ ६१ ॥ ततःपराशरमुनिः सर्वानथीवेनाश ाद्यत् ॥ ततः प्राश्मासुनिर्जलमादायतीर्थतः ॥ 🏞 ॰ ॥ अभ्यषिञ्चन्नापति मन्त्रपूतेनवारिणा ॥ ततोमि हसञ्च तीर्योत्प्रादुरभूत्तत् ॥ मालाचवैजयन्त्याच्या स्वर्णपञ्चजामिता ॥६६ ॥ एतत्सर्वेसमालोक्य दिञ्याम्बर्सह मुनयेसौन्यवे थात्प्रसादन् क्तोरथस्तया

आगे हार,बजुला,मुकुट व कंकण आदिक भूषण उत्पन्न हुआ।। ६८॥ और उस समय हज़ार दिव्यवस्न तीर्थ से उत्पन्न हुये और तोने के कमलों से शोभित उठतामया॥ १६॥ श्रौर अपिन के समान प्रमावान् सुवर्णमय कवच सुनि के प्रसाद् से उस तीर्थ से प्रकट्हुआ॥ १७॥ श्रौर तीथाँ के मध्य में उस ॥ उत्पन्न हुई ॥ ६६ ॥ इस सब को देखकर इसने मुनि से यतलाया तद्मन्तर पराशरमुनिन तीर्थ से जलको लेकर ॥१००॥ मन्त्र से पित्र जल से राजाको प्ताका तीर्थ से ऊपर उत्तम तीर्थ सेराजा के मैजयन्ती नामक माल

गिदकों से विभूषित हुआ। र ।। और दिःयवसनों को घारेहुये भी घोड़ों से संयुत रथ पै स्थित राजा मध्याद में बर्यकी नाई बहुतही शोभित हुआ।। र ॥ पगश्रर महामुनिने मुमित्रा के पित उस राजा के लिये सांग व रहस्यसमेत, उसमिसाहित तथा उपसंहार समेत ब्रह्मादिक अस्बको दिया इसके तर मुनि से अभिषेक कियेहुये राजा शोमित हुये ॥ १ ॥ श्रौर कवच व तलवार को धारण्णिकेये तथा धनुष, बाग् को धारेहुये सन्नद्ध युवा राजा हार, ब-निवेदपूर्वक मनोजन ॥ ४ । ४ ॥ प्रेरित होकर रथ पै बैठकर मुनिश्रष्ठजी को प्रगाम कर व पद्मिणाकर उस स्मय महर्षि से आज्ञाको लेकर ॥ ६ ॥ अभिष्क कि । तदनन जुला, सुकुट व कंक्सा वहां शाकिपुत्र

गिननापरिशोमितः॥ १ ॥ सन्नद्धःकवचीखङ्गीचापबाण्धरोयुवा ॥ हारकेयूरमुकुटकटकादिविभूषितः॥ २॥ कम् ॥ ६ ॥मनोजवोन्रपोयुद्धे ब्रह्माक्रेण्यंनाश्यत् ॥ ततःसषुत्रभायोयं पुरम्प्राप्यनिजन्तपः ॥ १०॥ (श्रापि वाजियुक्तरथास्थितः॥ शुशुभेतीवन्पतिमध्याङ्वभास्करः ॥ ३ ॥ तस्मैन्पतयेतत्र ब्रह्माथकं शीर्वादपुरःसरम् ॥ ५ ॥ प्रेरितोरथमास्थाय प्रणम्यमुनिपुङ्ग्वम् ॥ प्रदक्षिषीङ्गत्यतदाम्यनुज्ञातोमहर्षि बुमुजेमायेयासह ॥ तदाप्रभृतिराजासौ नाहङ्कारञ्चकारवै ॥ ११ ॥ असुयाद्रित्तयाद्रोषान्वजेया ार्ट्डपत्न्याचषुत्रेण् प्रययोविजयायसः॥ सगत्वास्वषुरंराजा प्रद्धमोजत्वजन्तदा ॥ ७ ॥ ततःश्राक्करवंश्वत्वा साङ्ग्रसरहस्यञ्च सोत्सगैसोपसँहांतेम् ॥ ४॥ उपादिशच्त्रांकपुत्रः मुसित्राजानयेतदा ॥ मनोजवो निकः॥ युद्धायनियंगैत्ष् मनोजवक्षेष्णसः॥ < ॥ दिनत्रयंर्षांजज्ञेगोलमेनद्पस्यवे॥ततश्रतुषाँदिवसेगो र्गेसवां <u>पिक्तोन्द्रपति</u> माननाह्या देग्याम्बर्ध

युद्ध करने के लिये शीघ ही गया॥ = ॥ और तीन दिनतक गोलभके साथ राजा का युद्ध हुआ तदनन्तर चीथे दिन सेनासमेत गोलभको ॥ ६ ॥ में बह्मान्त्रमे नाश किया तदनन्तर पुत्र वे स्वीसमेत इस राजा ने अपने नगर को प्राप्त होकर ॥ १०॥ सब फ्रवीको पालन करतेहुये स्वीसमेत विजयके लिये चला और उस समय उसने ऋपने नगर को जाकर शंखको बजाया॥ ७॥ तद्ननतर शंख का शब्द सुनकर सेनासमेत बहु गोलभ राजा मनोजव के साथ युद्ध स्त्री व पुत्रसमेन वह मनोजब राजाने

गकर इस राजाने अहंकार नहीं किया॥ ११॥ व अस्यादिक दोषोको राजाने वजित नहीं किया और वह सदैव ष्राहिंसा में तत्पर व दान्त तथा धमें में इसप्रकार उस भूपतिने हज़ारों वर्षतक पालन किया तद्नन्तर विरागी मुपेन्द्र पुत्र को राज्य पै बिठाकर ॥ १३ ॥ गन्धमाद्नपर्वत पै मंगलतीर्थको गया ॥ आर्हेसानिरतोदान्तः सदाथमेपरोभवत् ॥ १२ ॥ सहस्रेवत्सरानेवं ररक्षसमहीपांतेः ॥ततांविरक्ताराज मासभूपतिः श्रीर वहां हदयमें सद भोग किया तव से लग परायम्। हुआ।। १२

ग्य है।। १८॥ हे डिजोत्तमो । इस श्रतिउत्तम व कल्याग्गमय तथा मनुष्योंको सदैव भुक्ति व मुक्तिफल को देनेवाले श्रौर पापराशिरूपी तृग् व हई के । प्रमायवान् है कि जिस बड़े भारी तीर्थ में नहाकर मनोजय राजा ॥ ३७ ॥ शत्रुयोंको जीतकर देहान्त में स्त्रीसमेत शिवलोकको गया इसिलेय मंगलतीर्थ को मुक्तिके लिये सेवन कर्गे॥ ११६ ॥ इति श्रीरकन्द्युराग्रोमेतुमाहात्त्येदेवीद्यालुमिश्रविराचितायांभारकायांमङ्गलतीर्थप्रशंसायांमनोजवालक्ष्मी ।शिवजीको ध्यानकरतेहुये इसने तपस्या किया।। १४॥ तद्नन्तर थोड़ेही समय में मनोजब राजा देह को छोड़कर उस तीर्थ के प्रमाव से शिवलोक को गया ॥१४॥ व हे ब्राह्ममो । उस समय उसकी स्त्री वह सुमित्राभी उस के श्रीर को लिपटकर चिता पै चड़ी व उसी लोक को प्रातहुई ॥ १६ ॥ श्रीस्तजी बोले कि श्रीमन्मंगल गलेन त्यकादेहंमनोजवः ॥ शिवलोकंययौराजा तस्यतीर्थस्यवैभवात् ॥ १५ ॥ तस्यभायांमुमि गॅनिघायतु॥ १३॥ जगाममङ्लंतीर्थं गन्धमादनप्वते॥ तपश्चचारतत्रासौ ध्यायन्हांदेसदाांश्वम्॥ १४॥ न्द्रः धुत्रेराज्यंनिधायतु॥१३॥जगाममङ्गंतीर्थं गन्धमाद्नपर्वते॥तपश्चचारतत्रासौ घ्यायन्ह्रदिसदाशिवम्॥१४॥ ततोचिरेणकालेन त्यकादेहंमनोजवः ॥ शिवलोकंययौराजा तस्यतीर्थस्यवेभवात् ॥ १४ ॥ तस्यभायांधिमि त्रापि तस्यालिङ्गयततुतदा ॥ श्रन्वारूढाचितांविप्राः प्राप् तक्षोकमेव सा ॥१६॥श्रीमूत उवाच ॥ एवंप्रमावंतत्ती र्थं श्रीमन्मङ्गलनामकम् ॥ मनोजवोन्द्रगेयत्र स्नात्वातीर्थेमहत्तरे॥१७॥शृज्ञविज्ञत्यदेहान्ते शिवलोकंययौ ग्तुलपावकं सेवतद्विजवराविमुक्तये ॥ ११६ ॥ इति अस्किन्दपुराण्मेतुमाहात्म्यमङ्गलतीर्थप्रश्मायामना स्मात्सवेप्रयहोन सेर्यमङ्गलतीर्थकम् ॥ १८ ॥ तथिमेतद्तिशामनाशिवम्मुक्मिमिलदन्नुणासदा वेनाशोनामहादशोऽध्यायः॥ १२॥ विनाशोनामहाद्शोऽध्यायः॥ १२॥ नामक वह तीर्थ ऐसा सब यन से सेवने योग लिये अग्निस्प तीथे ब्रिया।। तर पापराशित जवात्रक्ष्मी

2 2

समय अनेकों मुनियों से संयुत हिमवान् के किनारे ॥ ८ । १ ॥ व तिड, चार्या, गन्ववं, ड्वताओं व किन्नरों से तेवित और सिंह, ब्याघ, बराह, हाथी व

दो॰। अमृतवावली वहाय भय कुम्भज कुथु विमुक्त। हो तेरहें अध्याय में अहे चरित हब उक्त।। श्रीमृतजी बोले कि मंगल नामक महातीर्थ में नहाकर तदनन्तर उप्जाहुआ डर नहीं होता है श्रीर श्रद्धासमेत जो मनुष्य इस श्रमुतबावली में स्नान करता है॥ ४॥ यह शिवजीकी ग्रसनतासे श्रमुत्तवको भजताहै महापातकों को नाश कर-न्तरामनाथ नामक क्षेत्र को जात्रै ॥ १ ॥ वहां हनुमान् श्रादिक वानरों से घिरेहुचे जगदीश समजी जानकी व लक्ष्मण समेत ॥ १ ॥ हे बाह्मणों । की इच्छासे सदेव स्थित रहते हैं यहां नाम से अमुतवापिका पुरायदायिनी विद्यमान है ॥ ३॥ जिस में नहाते हुये लोगों को बुदता व काल से पापहीन मनुष्य एकाः लोकों के ऊपर दया

नेवाली इस श्रम्तवावली में रनान करतेहुये मनुप्यों को ॥ ४ ॥ श्रम्तत्व देनेक लिये सदाशिवजी सदेव किनारे स्थित रहत हे श्राष्ताग बाल कि यह ।कराकारण जन्हण बावली ऐसी कहीजाती है ॥ ६॥ हे व्यासशिप्य | इसको हमलोगोंसे द्यासे कहिये व श्रम्तत नामवाली बावली के प्रभावको कि ये।। ७॥ तुम्हारे वचनरूपी श्रम्तको पीने-वाले हमलोगों की तृप्ति नहीं होती है श्रीस्तजी बोले कि हे दिजोत्तमों । इसके श्रम्तनामत्व व मुन्दर प्रभाव को मैं विशेषकर कहताहूं उसको सुनिये कि पुरातन वाले हमलोगों की तृप्ति नहीं होती है श्रीस्तजी बोले कि हे दिजोत्तमों । इसके श्रम्तनामत्व व मुन्दर प्रभाव को मैं विशेषकर कहताहूं उसको सुनिये कि पुरातन I: ॥ पुराहिमवतःपाश्वे नानामुनिसमाकुले ॥ ६ ॥ सिद्धचारणगन्धवेदेविकेन्नरसेविते ॥ सिंहज्याघ्रवराहेभ श्रीमृत उवाच ॥ मङ्गलारूथेमहातीर्थे नरःस्नात्वाविकल्मषः ॥ एकान्तरामनाथारूयं क्षेत्रंगच्छेन्ततःपरम् ॥ १॥ तत्ररामोजगन्नाथो जानक्या लक्ष्मखेन च ॥ हत्रमत्प्रमुखेश्वापि वानरेःपरिवारितः ॥ २॥ मन्निधनेमदाविप्रा लोका ॥ म् ॥ श्रमसत्वंहरोदातुं मन्निधनेमदातटे ॥ ऋषय ऊचुः॥ इयंहामृतवापीति कृतोहेतोरिंगधते॥ ६॥ कं त्वहचोमृतपायिनाम् ॥ श्रीसृत उवाच ॥ अस्याअमृतनामत्वं वैभवञ्चमनोहरम् ॥ = ॥ प्रवक्ष्यामिविशेषेष श्रुष् मस्तवाप्यांयः सश्रदंस्नातिमानवः ॥ ४ ॥ असृतत्वैभजत्येष शृङ्करस्यप्रसादतः ॥ महाषातक्वाशिन्यामस्यांवा प्यांनिमज्ञताम् ॥ ४ ॥ अमृतत्वंहरोटातं मन्निधनेमटानटे ॥ च्याग उत्त ॥ कांनाप्तवासिक क्वोतिक्ताशिन्यामस्यांवा द्ब्राहत्वं कृपयाञ्यासशासित ॥ तथैवामृतनामिन्या वापिकायाश्चवैभवम् ॥ ७ ॥ तृप्तिनेजायतेस्मा ॥ । विदातेषुएयदातत्र नाम्नाहामृतवापिका ॥ ३ ॥ यास्मित्रिमज्ञतामृषान्जरान्तकजंभयम् ॥ अस्या नुग्रहकाम्यय अस्माकमेत तिहजसत्तम

5 CE

से जिकाल शिवजीको पूजते व नित्य तपस्या करतेहुये वे मीक्ष को चाहनेवाले शिविषय टिक्ये ॥ १३॥ श्रौर श्रपने आश्रम के सभीप श्रायेहुये पाहुनों को वनके भोजनों से ब कुमुड़ों से संयुत तड़ागों से थिरेहुये हिमाचल के किनारे पै सत्यवान, शीलवान, प्रशस्तवचन व मुन्दर श्रगस्त्यजी के भाई वर्तमान थे ॥ १२ ॥ श्रौर वनके मुल व फलादिकों ।। और ताल, तमाल, हिन्ताल, चम्फ व अशोक से विस्तृत तथा हस, कोकिला, पिक व चक्रवाकादिकों से शोभित॥११॥ और कमल, इन्द्विर, कह्नार जितेहुचे हन्ध्योपासन में तत्पर थे ॥ १४ ॥ श्रीर समय समय में हर्ष से गायत्री श्रादिक महामन्त्रोंको जपते व निद्रा को त्यागते हुये वे बाह्यमुह्त में मेंसादिकों से संयुत्त॥ पूजते व श्रामि को पृ

मेंभा

न्मुद्।॥ निद्रांपारित्यजन्त्राक्षे मुह्नतेविष्णुचिन्तकः॥ १५ ॥ स्नानंकुषंत्रुपःकाले नमन्सन्ध्याम्प्रसन्नधीः॥ गायत्रीप्रजप माङ्खे ॥ १० ॥ तमालतालंहिन्तालचम्पकाशोकसन्तते ॥ हंसकोकिलदात्यृहचकवाकादिशामि सि नित्यानुष्ठानतत्परः ॥ तस्यैवेवतेमानस्य तपश्चरतजनमम् ॥ १६ ॥ सहस्रवषोएयगुमञ्ज्बङ्गरासक पद्मन्द्विरकह्वारकुमुदाळ्यसरोट्ते ॥ सत्यवाञ्च्बीलवान्वाग्मी वशीकुम्मजसोदरः ॥ १२ ॥ आस्ते न्यभोजनैः ॥ प्रजयन्नचेयन्नार्गन् सन्ध्योपासनतत्परः ॥ १४॥ गायत्यादीन्महामन्त्रान्कालेकालेजप न्द्रतः॥ :७॥ पञ्चयज्ञपरोनित्यं वैश्वदेवव्विप्रदः ॥ प्रत्यब्दंश्राद्धकृतिषग्रित्यान्यश्राद्धकृद्दिजाः ॥ १८॥ एवं । न्हरिशङ्करो ॥ १६ ॥ वेदाध्यायीशास्त्रपाठीमध्याङ्गातिथिषुजकः ॥ श्रोताषुराणपाठानामक्निकार्येष्व मोक्षार्थीशङ्गाप्रयः॥ त्रिकालमच्यञ्च्यम् वन्यैष्रेलफ्लादिमिः॥ १३ ॥ आगतान्त्वाश्रमाप्या श्रमतिथीन्व महिषादिसम् ते ॥ ११ । तपश्चरत्रित्यं निनायकालं न्वग्राःपुज्य

समय को व्यतीत किया उत्तम तपस्या करते व इसप्रकार वर्तमान उन ॥ १६॥ शंकरजी भें लगेहुये चित्तवाले महर्षि के हज़ारों वर्ष बीत गये तथापि रुपाठी व शास्त्रपाठी वे मध्याह में आतिथयों को पूजते थे और पुरागों के पाठको सुननेवाले वे आनि के कर्मों में निरात्नती थे॥ १७॥ श्रीर सदैव वैश्वदेवबाल को देनेवाल थे व हे बाह्य गो। प्रतिवर्ष माता, पिताका शाद करते थे और अन्य आदों को करते थे ॥ १८ ॥ इसप्रकार नित्य अनु-करते थे ॥ १५॥ और हे बाहाएों। प्रातःकाल स्नान करते व सन्ध्यावन्द्न करतेहुचे प्रस्कबुद्धिवाले वे गायर्जाको जपते व विष्णु और शिवजी को पूजते विष्णुजी को चिन्तन व थे।। ३६ ॥ श्रोर वेदर पंचयज्ञ में परायसा व ष्ठान में तत्पर उन्होंने

न्पर प्रसन्नचित्तवाले दयानिधान महादेवजी श्रपने प्रकाशसे दशो दिशांत्रों को प्रकाशित करतेहुये प्रकटहुये ॥ २३ ॥ तद्ननन्तर देल पै चढ़ेहुये पावैती होने ने देखा और पावैती के पीति शिवजी को देख प्रशामकर स्तुति किया ॥ २४ ॥ मुनि घोले कि हे पावैतीनाथ, नीलकएउ, महेश्वरजी । इसकी प्रत्यक्षता को न प्राप्त हुये ॥ २० ॥ तदनन्तर यह अगस्त्य का भाई श्रीष्मभे पंचानि के मध्य में प्राप्त होका सर्वनारायण में हां? को दिये हुआ।। २०॥ और अचल वामपाद होकर छोटी अंगुली से खड़े होतेहुये ऊर्घ्यबाहु और अर्वलम्बरहित उन्होंने अतिवार्रण तप किया॥ २२॥ इस हुये मौनवत से संयुत के श्रमन्तर उसके ऊप समेत शिवजी को मु उस समय शंकरजी

ज्ञियनाशक के लिये व स्तायुपति के लिये नमस्कार है व निचेरु आप के लिये नमस्कार है और पुष्टों के पति के लिये नमस्कार है ॥ रट ॥ ह तुम्हारे लिये प्रसाम है हे शिव, रुद्र, महादेव, विभो । आप शिवजी के लिये प्रसाम है ॥ २४ ॥ हे श्रीकर्राठ, पार्वतीपते, शूलिन, भगनेत्रनाशक, अञ्यय, गंगाघर, विरू आप के लिये बारबार प्रग्णाम है हे त्रिलोचनजी! दुस्तर संसारसागर से मुभ्कको उतारिये॥ २६॥ श्रगस्यजी के छोटेभाई से इसप्रकार स्तुतिकिये क तुम्हारे लिये नमस्कार है ॥ २६ ॥ हे कालशात्रु, कामारे, जगत्पते, देवदेव, स्वामिन्, पशुपते, शर्व । शतधन्त्री नामक ज्ञाप के लिये नमस्कार ॥ अथतस्यप्रसन्नात्मा महादेवोत्रूषाांनांघेः ॥ प्राहुरासीत्स्वयादीप्त्या दिशोदशाविभासयेन् ॥ २३॥ ततो धन्विने॥२७॥दक्षयज्ञविनाशाय स्तायूनाम्पतयेनमः ॥निचेरवेनमस्तुभ्यं गुष्टानाम्पतयेनमः॥२⊂॥भूयोभूयोनमस्तु भ्यं महादेवक्रपालय ॥ दुस्तराद्रविसेन्थोर्मान्तारयस्वत्रिलोचन ॥२६॥ अगस्त्यसोदरेणुवंस्तुतःशम्भुरमाष्त ॥ प्रीण् चेतसः॥ तथापिश इरोनास्याययोप्रत्यक्षतान्तदा ॥ २०॥ ततस्वगस्त्यभातासौ ग्रीष्मेपश्चाग्निमध्यंगः॥ मास्करेद निब्रतसमन्वितः॥ २१॥ तिष्ठन्कान्छिकाङ्ल्या वामपाद्र्ञानेश्र्वः॥ ऊङ्गाह्यांनेरालम्नस्तपस्तेषोतेदारु लिकएउमहेश्वर ॥ शिवरद्रमहादेव नमस्तेशम्मवेविमो ॥ २५ ॥ श्रीकएठोमापतेश्रुलिन्मगनेत्रहराज्य विरूपाक्ष नमस्तेरहमन्यवे॥ २६॥ अन्तकारेकामश्रत्रो देवदेवजगत्पते॥ स्वामिन्पश्रुपतेश्रवं नमस्तेश्रत त्तद्धिश्च मौ र्वतीनाथ नी य ॥ गङ्गाध्र द्यालय, महाद्व

3.

अगस्य) जीके छोटे भाई मुनिको श्रपने बचन से प्रसन्न करतेहुये बोले॥ ३०॥ शिवजी बोले कि हे श्रनष, कुम्भजानुज। से तुम्हारी मुक्तिके उपाय

र्वित त्रीणिवर्षाणिवेदिजः ॥ ततश्चतुर्थवर्षेत् समाधिस्थोमहामुनिः ॥ ३८ ॥ ब्रह्मनाड्यांप्राण्वायुं मुद्धे कुम्मजस्यानुजम्मुनिम् ॥ ३० ॥ ईश्वर् उवाच ॥ कुम्भजानुजवक्ष्यामि मुक्त्युपायन्तवानघ ॥ सेतु ३२॥ तत्तीर्थसेवनान्नान्यो मोश्रोपायोलघुस्तव॥ नहितत्तीर्थवैशिष्यं वक्श्वयंमयापि च॥ ३३॥ सन्दे मध्येमहातीर्थंगन्धमादनपर्वते ॥ ३१ ॥ मङ्गलाख्यस्यतीर्थस्य नातिदूरेणवर्तते ॥ तत्रगत्वाकुरस्नानं ततोम्रोक्तम स्वियाद्यमुनिसत्तम् ॥ तस्मात्त्रवेगच्छत्वं यदीच्छांसिमवक्षयम् ॥ ३४ ॥ इत्युक्तामगवानीशस्त्रत्रेवा त्॥ ३६ ॥ तत्रतीर्थेमहापुष्ये स्नातानांमुक्तिदायिांने ॥ एकान्तरामनाथाष्ट्यक्षेत्रालङ्करषोशुमे ॥ ३७॥ तिः॥ प्राणानिगमयामास ब्रह्मरन्ध्रेणतत्रसः ॥ ३६ ॥ ततोगम्त्यानुजःसोयं परित्यज्यक्लेवरम् ॥ अवा ततोदंवस्यवचनादगस्त्यस्यसहोद्रः॥ ३५ ॥ गत्वासेत्समुद्रेतु गन्धमादनपवेते ॥ ईश्वरेषोवगदितं तिर्षत बाप्स्यासि ॥ ३ यन्वसास्वेन च्बीघ्रमासदं होनात्रकतंत्र्य मस्नोनियम् न्यारोप्ययोग न्तरधीयत ॥

तीन वर्षतक स्नान किया तड्नन्तर चौथे वर्ष में समाधि में स्थित उस महामुनि ने योगसे ब्रह्मनाड़ी में प्राण्वायु को मस्तक में आरोपण कर वहां ब्रह्मरन्य के द्वारा प्राणों स्नान करनेवाले मनुष्यों को मुक्ति देनेवाले एकान्तरामनाथ नामक क्षेत्र के अलंकाररूप उस उत्तम व महापवित्र तीर्थ में ॥ ३७ ॥ उस ब्राह्मण ने नियमपूर्वक गये तद्नन्तर श्रिवद्वजीके वचनसे श्रगस्त्यजी के होटेभाई ॥ ३४ ॥ समुद्रमें सेतुतिर्थको जाकर गन्घमाद्नप्वंतपै शिवजीसे कहेहुये उस तीर्थको शीबही प्राप्तहुये ॥३६ ॥ 

एकान्त में तलाह किया॥ ४७॥ श्रौर रावर्ग के मारने के लिये उनके सलाह करतेहुये बड़ी भारी लहारियोंवाले तमुद्र ने बहुतही शब्द किया॥ ४८॥ श्रौर तमुद्र की बड़ी

भयंकर व बड़ी भारी ध्विन के बढ़ने पर उन्हों ने परस्पर कहीहुई वाती को श्रन्योन्य नहीं सुना ॥ ४६ ॥ तद्नन्तर कुछ क्रोधितसे भौंहों करके क्रुटिल मेत्रोंवाले श्रीरमजी ने

सुप्रीव व विभीषण् समेत दशास्य के पुत्र श्रीरामचन्द्रजी ने ॥ १६ ॥ समुद्र के बीच में वानरों से बांघेहुथे सेतु पै मन से सीता को चिन्तते हुये

लहमशा से संयुत तथा

३६ ॥ तद्नन्तर इस अगस्य के ब्रोटेभाई ने शरीर को ब्रोड़कर उस तीर्थ के प्रभाव से उत्तम मुक्ति को पाया ॥ ४० ॥ श्रीर नष्ट समस्त दुःखोंबाके महाभीमें जुम्ममाऐमहाघ्वनो ॥ अन्योन्यकथितांवातों नाश्यर्पत्नेत्तिपरम्परम् ॥ ४६ ॥ ततः किञ्चिदिवकुद्धो भुकुटी इसको कहने के योग्य हो क्योंकि हमलोगों को बहुत उसके सुनने की इन्छा है ॥ ४४ ॥ श्रीबतजी बोले कि पुरातन समय मन्त्र को जाननेवाले हनुमान् व भाई अगस्त्यजी के ब्रोटेभाई की जिसलिये उस तीर्थ में स्नान के प्रभाव से मुक्तिता हुई ॥ ४१ ॥ उस कारण हे मुनीरवरो । अमतवापी ऐसी प्रसिद्धि हुई और जो मनुष्य इस किर तीन वर्षतक ॥ ४२ ॥ स्नान करतेहें वे सत्यही मोक्ष को प्राप्त होते हैं हे ब्राह्मणों ! तुम लोगों से इसप्रकार अभुतवापी ऐसी प्रसिद्धि व उस फिर क्या सुनना चाहतेहो ऋषिलोग बोले कि हे मुने! उस क्षेत्र को एकान्तरामनाथ नाम॥ ४३। ४४॥ कैसे प्राप्तहुआ है हे मुनिश्रेष्ठ, स्तजी ! तुम त्यममृतत्वेप्रयान्तिहि ॥ एवंत्वमृतवापीति प्रथातहैभवन्तथा ॥ ४३ ॥ युष्माकंकथितंविप्राः किम्भूयः ॥ ऋषय ऊच्डः ॥ एकान्तरामनाथाल्या तस्यक्षेत्रस्यवेसुने ॥ ४४ ॥ कथंसमागतासूत वक्मेतत्त्वमहं स्मिनिशाईल तच्छुश्रूपातिम्ययमी ॥ ४५ ॥ श्रीमृत उवाच ॥ पुरादाश्रारथीरामः समुग्रीवांवेभीषणः ॥ लक्ष्म न्तस्यतीर्थस्यवैभवात् ॥ ४० ॥ विनष्टाश्षेषद्वः तस्य तत्तीर्थस्नानवैभवात् ॥ अधृतत्वमभूद्यस्मादगस्य ॥ मन्त्रज्ञेनहनूमता ॥ ४६ ॥ वानरेबेध्यमानेतु सेतावम्बुधिमध्यतः ॥ चिन्तयन्मनसासीतामेकान्तेस ४७॥ तेषुमन्त्रयमाषेषु रावषादिवधम्प्रति ॥ उस्रोलतरकस्रोलो ज्ञघोषजलाधेभ्रशम् ॥ ४८ ॥ अषोबस्य १:॥४१॥ ततोह्ममृतवापीति प्रथास्यासिन्मुनिश्वराः॥ अत्रतीथेनरायेतु वषंत्रयमतान्द्रताः॥ ४२॥ स्ना स्यानुजन्मनः नंकुर्वन्तितेसर **ऐन्युतोभा**त्रा तीर्थ में सावधान हा श्रोतुमिच्ब्य मि॥ अस्माव ममन्त्रयत्॥ को निकाला॥ ३८ पसींकीप्सा का प्रभाव कहागया

9.6

उन स्मेत समिति किया ॥ ४१ ॥ उस कारण हे बाह्मणो । यह क्षेत्र एकान्तरामनाथ नामक हुआ और रामजी की भोंहों के भंग की लीला से वही यह समुद्र नियमित किया गया याने रोका गया ॥ ४२ ॥ इस कारण उन स्थानों में आज भी समुद्र निश्चलजल देख पड़ता है वही यह उत्तम क्षेत्र एकान्त रामनाथ नामक है ॥ ४३ ॥ जो भोंहों के वक्त किने की लीला से उस रसय रसुद को रोककर ॥ ५० ॥ हे दिजेन्दों। गक्षरों के मारने के लिये रत्नाह किया जिस्लिये यहां श्रीखनायजी ने एकान में मनुष्य आकर नियमपूर्वक अमृतबावली में स्नानकर रामादिकों काभी सेवते हैं ये तब मुक्ति को प्राप्त होवेंगे॥ ४४॥ हे डिजेन्द्रो। अद्वैतज्ञान व विवेक से रहितत्या स्नात्वानियमपूर्वकम् ॥ रामादीनिष्मेवन्ते तेसवेंमुक्तिमाप्तुयुः ॥ ५४ ॥ अद्वैताविज्ञानिविषेक्यून्या विर ॥ अमङ्गलीलयारामो नियम्यजलांघेन्तरा ॥ ५० ॥ न्यमन्त्रयतांवेप्रेन्द्रा राक्षसानांवधम्प्रांते ॥ एकन्ति ५२॥ अयागिनिश्चलजलस्तरप्रदेशेषुट्ध्यते ॥ एकान्तरामनाथाष्ट्यं तदेतत्क्षेत्रमुत्तमम् ॥५३॥आगत्या तैःसार्थराघवोयतः ॥ ५१॥ एकान्तरामनाथारूयं तत्सेत्रममवद्द्रिजाः॥ सोयंनियमितोवाधी रामभ्रभ मृतवाप्याञ्च क्तिहीनाश्चरा कुटिलेक्षणः मन्त्रयत्त्र **इ**लीलया ॥

े में यज्ञकरि बहा में बिन शाप। सो चौदह अध्याय में की-हो चरित अलाप॥ शीम्ततजी बोलें कि अमृतवापी में नहाकर व एकान्तरावय को सेवन कि द्रय मनुष्य बहाकुएडको नहानेके लिये जावै॥ १॥ सेतु के बीचमें गन्धमादनपर्वतिष बहाकुराड ऐसा प्रसिद्ध महातीर्थ सब दरिदोंकी ऋषिष है ॥ २॥ में यज्ञकरि बहा में बिन शाप। सो चौदह अध्याय में कीन्हों चरित अलाप ॥ शीस्तजी बोलें कि अस्तवापी में नहाकर व एकान्तराय को हेदन द्यालुभिद्रविराचितायांभाऽऽकाथाममृतवाभीप्रशंतायामगस्त्यभातिमुक्तिनभित्रयोद्शोऽध्यायः ॥ १३ ॥ ३)०। ब्रह्मकुर्ड भे यज्ञकरि ब्रह्मा भे बिन शाप। तो चौदह श्रध्याय में कीन्हो चरित श्रलाप॥ श्रीम् कर तद्भनत्तर जिति

विसागविहीन व समाधि से रहित और यज्ञादिकों के अनुष्ठान से बर्जित मनुष्य इस तीर्थ में नहाकर मोक्ष को प्राप्त होवेंगे॥ ५५॥ इति श्रीस्कन्द्पुराऐसेतुमाहास्केदेजी

उवाच ॥ स्नात्वात्वस्तवाप्यांवै सिवित्वैकान्तराघवम् ॥ जितेन्द्रियोनरःस्नातुं ब्रह्मकुष्डंततोब्रजेत् ॥ १॥

मिषिदीनाः ॥ यागाद्यनुष्ठानिविवाजिताश्च स्नात्वात्रयास्यन्त्यमृतन्दिजेन्द्राः ॥ ५५ ॥ इति श्रीस्कन्दुषुरा

ऐसेतुमाहात्म्येऽसृतवापीप्रशंसायामगस्यआत्विमुक्तिनामत्रयोद्शोऽध्यायः ॥ १३ ॥

हातीर्थं गन्धमादनपर्वते ॥ ब्रह्मकुण्डमितिरूयातं सर्वतारिद्रयमेषजम् ॥ २ ॥विद्यतेब्रह्महत्यानामधुतायुत

सेतुमध्येमहा

श्रीसृत उ

याओका नाश होता है व बहाकुगड का दरीन तब पपसमूहोंको नाश करनेवाला है ॥ ३ ॥ श्रीर बहाकुगड को देखनेवाले उस पुरुष को बहुत तीयों से व तमें से और यजोंसे क्याहै व उसको महादानों से क्या है ॥ ४ ॥ श्रीर एकबार बहाकुएड में स्नान बैकुएठकी प्राप्ति का कारगाहै व हे बाहाकों। जिसने बहाकुएड से उपजेहुचे मस्म को घारग किया है ॥ ४ ॥ उसके बहा, विप्णु व महादेव तीनों देवता श्रनुगामी होते हैं और बहाकुराड से उपजेहुचे भस्म से जो त्रिदुराड़ ॥ ६ ॥ करताहै रियत है इसमें सन्देह नहीं है और उस भस्म के पामाणुको जो मस्तक में घारण करता है,॥ ७॥ उतनेहीसे इसकी मुक्ति होती है इसमें निचार न दशनंत्रहाकुएटस्य सर्वपापोघनाशनम् ॥ ३ ॥ किन्तस्यबह्यमिस्तीर्थैः किन्तपोपिःकिमध्वेरेः ॥ महादानै श्रिकिन्तस्यब्रह्मकुण्डिविलोकिनः॥ ४॥ ब्रह्मकुण्डेसकृत्मानं वैकुण्ठप्राप्तिकारणम् ॥ ब्रह्मकुण्डसमुङ्गतं भस्मयेनधत श्रोर लाखों बहाहत मोक्ष उसके हाथमें नशिनम् ॥ उपजेहुये मस्म को

करना चाहिये और जो मनुष्य उस कुएडके भरम से उद्गलन करताहै ॥ न॥ उसके पुराय के फल को कहने के लिये शंकर जानतेहों या न जानतेहों श्रीर जो बहाकुराडसे नहीं पारण करता है ॥ ६॥ बही यह मनुष्य रीख नरक में जबतक चन्द्रमा व नक्षत्र रहते हैं तबतक रहता है और बहाकुराड में स्थित भस्म से उन्द्रुलन जो नीचनर नहीं करता है इसको कभी मुख नहीं होता है और बह्मकुएड से उपजे हुये भस्म की निन्दामें जो परायण होता है ॥ ११ ॥ विद्याने को करता अनुमान करने योग्य है और बहाकुरडिसे उपजेहुये इस लोकों को प्वित्र करनेवाले भस्म को ॥१२॥ जो अन्य भरम के समान कहता है निश्चय नगिषमोनकुयोद्यः सुखंनास्यकदाचन ॥ ब्रह्मकुराड्समुद्धतभस्मनिन्दारतस्मुयः ॥ १९ ॥ उत्पत्तोतस्यसांकर्यमनु णा ॥ तत्कैएडभस्मनामत्यैः कुयोदु बूलनन्तुयः ॥ ≃ ॥ तस्यषुएयफलंबक् शक्करोबेतिबानवा ॥ ब्रह्मकुरसमुद्धतं ग्ना ॥ ब्रह्मकुर्त्समुङ्गं भस्मेतस्रोकपावनम् ॥ १२ ॥ अन्यभस्मसमंयस्तु नूनंबाबांकमानवः ॥ उत्पत्तोत कैवरूयं क्संस्यंनात्रसंशयः ॥ तद्रस्मपरमाणुर्वा योललाटे धतोभवत् ॥ ७ ॥ तावतेवास्यमुक्तिःस्यान्नात्रकायाविचार .॥तस्यानुगास्रयोदेवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः॥ ब्रह्मकुष्ट्समुद्धतभस्मनायांस्रुष्एङ्कम् ॥६॥कर्गोतितस्य धारयेत् ॥ ६ ॥ रोरवेनरकेसोयं पतेदाचन्द्रतारकम् ॥ उद्धलनंत्रिषुण्ड्वा ब्रह्मकृण्डस्थमस्मना ॥ १० भस्मयोनैक न्द्रिजाः ॥ ४ मेयंविषश्चित ब त्रिपुत्र ॥१०॥ उसकी उत्यति में सं उपजेहुये भस्म को

में विद्यान् की संकरता अनुमान करने योग्य है॥ १३॥ श्रीर बहाकुएड से उपजेहुये इस भस्म के जाप्रत् होनेपर जो मनुष्य अन्य भस्मसे त्रिपुरांहू है॥ १८॥ विद्यान को उसकी उत्पत्ति में संकरता श्रनुमान करने योग्यहै और जो मनुष्य कभी इस भस्म को नहीं घारण करता है॥ १४॥ उसकी करना चाहिये में तीनबार शषय करता हूं ॥१७॥ कि सत्य है सत्य है व फिर सत्येह यह भुजाको उठाकर कहा जाताहै हे डिजोचभो । ब्रह्मकुरडसे डफ्जे संकरता अनुमान करने योग्यहै और जो बहाकुराडसे उपजेहुये सस्मको बाह्मण के लिये देता है ॥१६॥ उसने चारो समुद्रों पर्यन्त पृथ्वीको देदिया इस कर उसकी उत्पत्ति उत्पत्तिमें विद्यान्के विषय में सन्देह न को घारम्। करता

मनुमेयंविषाश्चेता ॥ १३॥ ब्रह्मकुराट्समुद्रतेत्यस्मिन्भस्मनिजाप्रति ॥ भस्मान्तरेणमनुजो धारयेदान्निषु र्थमनुमेयंविपश्चिता ॥ ब्रह्मकुर्यट्समुङ्तमस्याद्विजाययः ॥ १६ ॥ चतुर्षोवपथन्ता तेनद्तावमुन्ध हानात्रकतंत्र्यांस्रविश्यष्याम्यहम् ॥ ३७ ॥ सत्यंसत्यंषुनःसत्यमुङ्त्यभुजमुच्यते ॥ ब्रह्मकुत्रबंक्मम्म जोत्तमाः ॥ १८ ॥ एतिद्धपावनंभस्म ब्रह्मयज्ञसमुद्भवम् ॥ पुराहिभगवान्ब्रह्मा सर्वेलोकपितामहः ॥ १६ ॥ प्राप्नुवन्तिनसंशयः ॥ २२ ॥ ऋषय ऊन्नुः ॥ ज्यासशिष्यमहाप्राज्ञ पुराणार्थावेशारद ॥ चतुदंशानांत्तो १४॥ उत्पत्तातस्यसांकर्यमनुमेयंविषिश्चिता॥ कदाचिद्षियोमत्याँ भस्मैतनुनधारयेत्॥ १५ ॥ उत्पत्तो देवानां पर्वतेगन्यमादने ॥ ईश्रशापनिटन्यर्थं कत्नमर्वान्समातनोत् ॥ २० ॥ विघायविधिवत्सर्वानष्टिष्रा न् ॥ मुसुचेसहसाब्रह्मा शम्मुशापां हुजोत्तमाः ॥ २१ ॥ तदेतत्तिथमासाद्य स्नानंकुर्वन्तियेनराः ॥ तेमहा **धारयध्वं**द्वि सिन्नोसर्व न्बहुद्सित् देवसायुज्य हुये भस्मको तुमल स्यमांक्य गड्कम् ॥

गिग घारए। करो ॥ १८ ॥ ब्रह्मा के यज्ञ से उपजा हुआ यह पवित्रकारक भरम है पुरातन समय सब लोकों के पितामह भगवान ब्रह्माजीने ॥ १६ ॥ भिगमिष गन्धमाद्रनपर्वत पै शिवजी के शाप की निवृत्ति के लिये सबयज्ञों को किया है ॥ २० ॥ व हे द्विजोचमी । बहुत दक्षिणावाले सब यज्ञों को विधि-कि ब्रह्माजी शिवजी के शाप से छूट गये ॥ २१ ॥ इसलिये इस तीर्थ को प्राप्त होकर जो मनुष्य स्नान करते हैं वे निस्सन्देह महादेव की सायुज्य हैं॥२२॥ भूषिलोग बोले कि हे महाप्राज्ञ, ब्यात्तिशिष्य, पुगा्यायिनिपुण् ! चौदहो लोकों के स्चनेवाले सरस्यती के पनि चतुर्मुख (ब्रह्मा) जीको शिवजी शाप दिया है और दुरातन समय शिवजी ने उन ब्रह्मा को कैसा शाप दिया है।। २३। २४ ॥ हे मुने! इस सब को हमलोगों से ब्रादर से यथार्थ से अन्य अहंकारी नहीं है॥२४। २६॥ ऐसा ब्रह्माने विष्णुजीसे कहा व विष्णुजी ने ब्रह्मा से कहा इसप्रकार पुरातन समय उन दोनों का बड़ा विवाद वर्तमान हुआ ॥२७॥ बोले कि पुरातन समय स्पर्दा (डाह) से प्रशंसा करते हुये यहा। व विष्णु का किसी कारण को उद्ग कर कलह ( भगड़ा ) हुआ है संरार में मुभ इसी अवस्रमें हे बाहाशों। परस्प कलाह करते हुये उन देवतात्रोंके गर्व के विनाश के लिये व ज्ञान के लिये ॥ २८ ॥ रोनोंके बीच में अनामय व ज्योतिः स्वरूप ने किस श्रमाध से काहेये श्रीमृत जी

ामनन्तांग्नेसमप्रभम् ॥ आवयोरस्यांलेङ्स्ययोन्तमांदेञ्चपर्यांते ॥ ३१ ॥ समवेदांधकालोक लोकक स्त्या । एवावेवादःसुमहान्प्रावत्त्युरातयोः ॥ २७ ॥ एतिसमन्तरिविप्राः कुर्वतोःकल्बर्दमियः ॥ तयोगेव रञ्चतुराननम् ॥ २३ ॥ शम्भुःकेनापराधेन शप्तवान्मारतीपतिम् ॥ शापश्चकीद्दशस्तस्य पुगद्ततोहरेण तत्सर्वम्मुनेब्रहि तत्त्वतोस्माकमादरात् ॥ श्रीमृत अवाच ॥ पुराबभूवकलहो ब्रह्मांबेष्यवोःपरस्परम् ॥ २५ ॥ प्रबोधार्थऋदेवयोः ॥ २८ ॥ मध्येप्रादुरभूक्षिङ्गस्वयंज्योतिरनामयम् ॥ तोद्याविस्मितोलिङ्गं ब्रह्मवि ॥ अहमूध्वैगमिष्यामि लिङ्गस्यान्तंगवेषयन् ॥ ३२ ॥ गवेषणायमूलस्य त्वमधस्ताद्धरेव्रज ॥ इतितस्यव मुंदिश्य स्पर्याश्जाघमानयोः॥ अहंकतानमत्तोन्यः कत्तांस्तिजगतीतले ॥ २६॥ एवमाहहारिब्रह्मा ब्र म् ॥ २६ ॥ समयञ्जकतुर्विप्रा देवानांसत्रियोषुरा ॥ अनाद्यन्तंमहालिङ्गं यदेतहृश्यतेषुरः ॥ ३० ॥ अनन्ता में॥२८॥ एत देत्यसंकार तोचसप्रभुः काना स्रष्ट साएश्रहार वेनाशाय

को हम दोनों के मध्य में जो देखे।। ३१॥ यह संसार में अधिक व लोकों को रचनेवाला और बही प्रमु होगा लिंग के अन्त को ढ़ंद्ता हुआ में ऊपर जाऊंगा।। ३२॥ हुआ और लिंग को देखकर वे ब्रह्मा व विष्णु परस्पर विस्मित हुये ॥ २६ ॥ व हे ब्राह्माणे ! पुरातन समय देबताओं के समीपही उन दोनों ने प्रतिक्चा । गहिन जो यह महालिंग कागे देखपड़ताहै॥ ३०॥ जोकि क्रामित सूयों के समान ब क्रनन्त क्राग्नियों के समान प्रभावान् है इस लिंग के क्रन्त व क्रादि लिंग श्रापही उत्पन्न किया कि आदि अन्त

933

में ० मा को इंद्रने के लिये तुम नीचे जावो इसप्रकार उन यहा के यचन को सुनकर लक्ष्मीपति ने यह कहा कि वैसाही होवे ॥ ३३ ॥ इसप्रकार प्रतिक्षा कर

केर विग्णुजीसे कहा ॥ ४०॥ कि हे लक्ष्मी के पति, विग्णुजी 1 जित्तालये तुमने सत्य कहा है उस कारण मेरे समान तुम्हारी पूजा होगी इत्तमें सन्देह तदनन्तर उदासीन होते हुये ब्रह्मा ने शिवजी से कहा कि हे दयानिये, स्वामिन्। मेरे श्रपराध की तुम क्षमा करो ॥ ४२॥ क्योंकि रेसार के नाय स्वामियों लिये निकले विष्णुजी शूकर के रूप से इंड्ने के लिये नीचेगये॥ ३८ ॥ श्रीर सरस्वती के पति ब्रह्माजी इंसता को स्वीकार कर ऊपर गये इसके श्र-हुत वर्षगण्तिक नीचे के लोकों को इंड्कर ॥ ३५ ॥ यथास्थान को आकर उन्होंने देव के सभीप यह कहा विष्णुजी बोले कि भैंने इस लिंगके आदि है सत्य वचन में कहताहूं ॥ ३६ ॥ इसके श्रनन्तर ऊपर ट्रंड़कर वे ब्रह्मा भी यहां आये और ब्रह्माजी ने श्राकर ब्रुलसे वचन कहा ॥ ३७ ॥ ब्रह्माजी थित्याहरमापतिः ॥ ३३ ॥ एवंतीसमयंकत्वा मार्गणायविनिर्गतौ ॥ विष्णुवंराहरूपेण गतोधस्ताद्गेत्रोष सिमागम्य बभाषेदेवसन्नियौ ॥ विष्णुस्वाच ॥ अहंलिङ्गस्यनाद्राक्षमादिमस्येतिसत्यवःक् ॥ ३६ ॥ ऊर्षेङ्ग ॥ हसताम्मारतीजानिः स्वीकृत्योपरिनिययौ ॥ अधोलोकान्विवित्यायौ विष्णुर्वर्गणान्यहून् ॥ नन्तर विष्णुजी बहुत को नहीं देखाहै यह कहा महादेवजी बो स्सेस्वरजी ने फिर नहीं है ॥ ४० ॥ तव चःश्रुत्वा त तुम् ॥ ३४ हे हरे। जड़ व

ינט. ינט. स्कंब्यु

तुम पापहीन होबोगे इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४४ ॥ और उससे हे बहान् । औत ब स्मातं कर्मोमें तुम्हारी सदैब धुजा होगी और प्रतिमाओं में तुम्हारा पुजन न होगा ॥ १६ ॥ यह कहकर भगवान् शिवजी वहीं ऋनाधीन होगये तदनन्तर हे बाह्माणों । ब्रह्माजी गन्यमाद्नपर्वतको गये॥ ४७॥ व हे मुनिश्रेष्ठों। उन्होंने यज्ञकर्ती उमा-हूं उसको सुनो कि हे बत्त ! तुम सहसा गन्धमादनपर्वतको जावो ॥ ४४ ॥ श्रौर बहां तुम भूठके दोषकी शान्ति के लिये यज्ञोंको करो तदनन्तर करना चाहिये तदनन्तर ब्रह्मा को समभाते हुये शिवजी ने कहा ॥ ४३ ॥ महादेवजी बोले कि हे ब्रह्मन् । मेरा वचन भूठ न होगा परन्तु में तुम से कुड़ कहत को एक अपराध क्षम

ईजे च कतुकतारं कत्मिःपार्वतीपतिम् ॥ अष्टाशीतिसहस्राणि वर्षाणिमुनिषुङ्गवाः ॥ ४८ ॥ पौष्ट्रीकादिमिः ॥ मिथ्योक्तिरोपस्तेनष्टः क्रतेरेतेमंखीरह ॥ ५० ॥ चतुराननतेषुजा श्रोतस्मातेषुकमेसु ॥ भांबष्यत्यम ॥प्रांतमामुते ॥ ५१ ॥ यास्यत्यलमिदंतेच ब्रह्मकुएडमितिप्रथाम् ॥ मिक्यतित्रिलोकेस्मिन्पुएयंपाप रिदक्षिणैः ॥ इन्द्रादिसर्वदेवानां सन्निधावयजाच्छ्रवम् ॥ ४६ ॥ तेनतुष्टोभवच्छ्रमभुर्वरमस्मैप्रदत्तवात् ॥ तेसदा नपुजाप्रतिमासुते ॥४६॥ इत्युक्ताभगवानीश्रास्तत्रेवान्तर्धीयत ॥ ततोब्रह्माययौविप्रा गन्धमादनप्वेतम् ॥४७॥ ॥ ततोविध्रतपापस्तं मिवष्यमिनसंशयः॥ ४५ ॥ तेनश्रोतेषुतेब्रह्मन्मार्तेष्वपिचकमेमु ॥ युजामिविष्य ाद्वह्नन्वस्यामितेश्यु ॥ गच्व्रत्वंसहसावत्स गन्धमादनपर्वतम् ॥ ४४ ॥ तत्रकतून्कुरुष्वत्वं मिध्यादो क्षन्तञ्यः स्वामिमिर्जगदीर्थवरेः ॥ ततोमहेश्वरोवादोब्रह्माण्परिसान्त्वयन् ॥ ४३ ॥ ईश्वर उवाच ॥ नमिथ्या **में**ग्टब्रें भूं ि इश्वर उवाच লাগ্ৰন্নগুড় षप्रशान्तये वचनमिस्य

पति शिवजी को श्रष्टासी हदार वर्षों तक यज्ञों से पूजन किया ॥ ४८ ॥ ब्रह्माजीने इन्द्रादिक सब देवताओं के समीप बहुत दक्षिणाओंवाले पौराडरीकादिक सब यज्ञों से शिवजी को पूजन किया॥ ४६॥ उससे शिवजी प्रसन्नहुचे श्रौर इन ब्रह्मा के लिये बर दिया महादेवजी बोले कि यहां इन किये हुचे यज्ञोंसे तुम्हारा भूठ कहने का दोष ॥ हे चतुरानन । श्रीतस्मातिकमों में तुम्हारी निर्मल पूजा होगी व हे बहान् । श्रीतमात्रों में तुम्हारा पूजन न होगा ॥ ४१ ॥ और तुम्हारा यह कुराड नाश होगया॥ ५०

. ६॥ और इन्ह्रादिक देवता व सि.ड., चारण, किन्नर और अन्य देवगर्गा गन्धमादनपर्वत पै॥ ६०॥ घापही रुऱ्जी से सेवित उन यजों के आश्रित होकर ऽत व पिशाचादिक उसी क्षण नाश होजाने हैं ॥५८॥ यहकहकर भगवान् शिवजी वहीं अन्तर्हान होगये और यजों के समाप्त होनेफ जिते-दिय मुनि ।श होजाती हैं व दश हज़ार उसके संसरीवाले दोप नाश होजाते हैं हे ब्रह्मन् ! मैंने इसको सत्य कहा है।। ५७।। और ब्रह्मकुराड से उपजेहुये भरम घारण जानकर रहेन बर्तमान हुये ॥ ६०॥ नदनन्तर बहुत दक्षिएमत्रोत्राले यज्ञों को निष्यपूर्वक रामात कर शिवजी से मनोरथ को पाये हुये बहा। सत्यलोक गिंदको प्राप्त होगा और इस प्रिलोक में पात्रेय व पापनाशक होगा ॥४२॥ य हे बहान्! जो एकबार बहाकुएडनामक तीर्यमें स्नान करताहै उसकी मुक्तिक ) उसी क्षाण हुए जाती है ॥ ५३ ॥ और बहाकुएडसे उपजे हुथे भरमको मरतक में धारण करता हुआ एतप भारा के किवाड़ को तोड़कर मुक्ति गड़से उपजे हुये सस्सके धारणसे दश हज़ार ब्रह्महत्या व दश हज़ार मदिरापान नाश होते हैं ॥ ५६ ॥ और दश हज़ार गुरुराय्यागमन व दश हज़ार ॥ ॥ ५ ॥ और बहाकुएड से उपज हुये भरमको जो मस्नक में नहीं धारण करता है वह माता में श्रपने पिता के बीजसे उपजाहुआ ५त्र नहीं है ॥ १४। म् ॥ ६१ ॥ यथांविधिततोयज्ञान्समाप्यबहुद्क्षिणान् ॥ सत्यलोकमगाद्वह्या शिवाक्षब्धमनोरथः ॥६२ ॥ भुरापानायुतन्तथा ॥ ५६ ॥ ग्रुस्तल्पायुतंनश्येत्स्यर्षस्तेयायुतन्तथा ॥ तत्संसर्गायुतंनश्येत्सत्यसुकंमया 9 ॥ ब्रह्मकुर्तममुङ्तमस्मधार्णवैभवात् ॥ भूतप्रेतांपेशाचाद्या नश्यांन्तेक्षणमात्रतः ॥ ५⊂ ॥ इत्युक्ताभ निवहा गन्धमादनपर्वते ॥ ६० ॥ तान्यज्ञांश्रसमाश्रित्य स्वयंरद्रेणसेवितात् ॥ निरन्तरमवर्तन्त विदित्वा म् ॥ ५२ ॥ ब्रह्मकुएडामिधेतीथं सक्चःस्नानमाचरेत् ॥ मुक्तिदारागेलन्तस्य मिघतेतत्स्रणादिघे ॥ ५३ ॥ ममुङ्गतं ललाटेमस्मधारयत् ॥ मायाकपाटीनिभिच मुनिहार्प्रयास्यति ॥ ५४ ॥ ब्रह्मकुण्डोत्थितंमस्म नत्रवान्तर्धायत्॥ यज्ञष्यसमाप्त्रिषुमनयश्रांजेतांन्द्रयाः॥ ५६ ॥ इन्द्रादिदेवताश्रेव सिद्धचार्गाकिन्नराः॥ नधारयेत्॥ स्वपितुवीजसम्भूतोनमात्रिमृतम्तुसः ॥ ५५ ॥ ब्रह्मकुग्ड्समुङ्गतभम्मधारण्तोविषे ॥ ब्रह्महत्या बंड़कन ) अन्येचदेव युतंनश्येत् गवानीशर तस्यवभव विनाश्नाना महाकृत्य ऐसी प्री ललाटेयो के प्रभाव से भून ह्यार की अगला हे बहुन। 118 

334

र ॥ तब से लगाकर हे दिओचमो । बहाकुएडको प्राप्त होकर देवताओं व मुनियों ने निधि से यशों को किया ॥ ६३ ॥ इसलिये यज्ञ की इच्जावाले कि कें।। ६४॥ हे बाह्मणो। यह उत्तम बहाकुएड मनुष्य, देवताओं व मुनीश्वरोंसे वन्दित तथा समस्त जन्म भरणोंका नाशकारक व सकलपापहारक तथा नन्तर मावघान होताहुत्रा मनुष्य हनुमान्जीके कुएडको जावै॥१॥ पुरातन समय राक्षमों के नष्ट होनेपर जब युद्ध का कमे समाप्त हुत्रा तब रामादिकों ं दायक है।। ६५॥ इति श्रीरकन्द्पुरागोसेतुमाहात्स्येदेवदियालुमिश्रविरायांभाषाठीकायाम्बह्मकुराडप्रशंसायांबहाशापविमोक्षगंनामचतुर्शोऽस्यायः॥१८॥ माह्रनफ्वंत पै॥ २॥ पत्रनपुत्र हनुमान्जी ने सब लोकों के उपकार के लिये श्रपने नामसे समस्त तीयों से उत्तम मुन्दर तीर्थ को किया है ॥ ३॥ जिसके श्रापही शिवजी से सेवन किया जाताहै उस तीर्थके समान श्रन्य तीर्थ न हुआ है न होवैगा ॥ ४ ॥ क्योंकि जिसमें नहाये हुये मनुष्य सनातन शिव-धर्मतत्त्व यज्ञ करि जिमि तौ पुत्र मुत्राल। तो फ्ट्रह अध्याय में वरायो चारित रताल ॥ श्रीम्रतजी बोले कि हे डिजोनमो । महापतित्र ब्रह्मकुराड में जाते हैं और जिस महापवित्र व महापातकों के विनाशक तीर्थ के ॥ ५ ॥ पवनपुत्र हनुमान्जी से सब लोकों के उपकार के लिये रचने पर सब नरक शीघही समाप्तेरणकर्माण ॥ रामादिधनिट्नेषु गन्यमादनपर्वते ॥ २ ॥ सर्वेलोकोपकाराय हन्मान्मारुतात्मजः॥ (ाय निर्मितेबायुमूनुना ॥ सर्वाणिनरकाएयासञ्च्छन्यान्यथाचिरायवै ॥ ६ ॥ वैभवन्तस्यतीर्थस्य शक्करोवे र्8∥मनुजदेवमुनीश्वरवन्दितंसकलसंमृतिनाश्वकरांन्द्रजाः ॥ जलजसम्मवकुरादमिदंशुभंसकलपापहरंसक ॥ ४ ॥ यत्रस्नातानरायान्ति शिवलोकंसनातनम् ॥ यरिमस्तिषैमहाषुएये महापातकनाशने ॥ ४ ॥ सर्व ६५ ॥ इति अंस्किन्दपुराण्मेतुमाहात्म्यंत्रहाकुण्डप्रश्मायांत्रहापांवंमोक्षणत्रामचतुद्शाऽध्यायः ॥ १४॥ उवाच ॥ ब्रह्मकुएडमहापुर्य स्नानंकत्वासमाहितः ॥ नरोहनुमतःकुर्डमथगच्बों हुजोत्तमाः ॥ १ ॥ पुग मञ्जक्रे स्वनाम्नातीर्थमुत्तमम् ॥ ३ ॥ विदित्वावैभवंयस्य स्वयंहद्रेणसेत्यते ॥ तस्यतीर्थस्यसद्दर्श नभूतंन देवाश्र मुनयश्रद्विजोत्तमाः॥ ब्रह्मकुएडंसमासाद्य चकुर्यागान्विधानतः॥६३॥ तस्माद्विद्यक्षवोमत्याः कुर्युर्यज्ञा लोकोपकार हतेषुरक्षःमु स्नानकर इसके अन मनुष्य यहीं प्रयञ् सर्वतीयोंत समस्त मनोर्थों क के लौटने पर गन्ध लाथेदम् । श्रास्त प्रमावको जानकर मिक्यिति की चले गये॥ दो । तहा  । और उस तीर्थ के प्रभाव को शिवजी जानते हों या न जानते होंचें कि जिस नीर्थ में केकय वंश में उत्पन्न धर्मसखनामक राजाने ॥ ७॥ पुरातन हाकर ती पुत्रों को पायाहें ऋषिलोग बोले कि हे स्तत्जी ! तुम इस समय धर्मसख के चरित्र को कहने के योग्य हो ॥ ⊏ ॥ कि जिसने हतुमांन्जी नहाकर सी पुत्रों को पाया है श्रीष्रतजी बोले कि हे ऋषियों। तुमलोग उस राजा के चारत्र को सुनो ॥ ६ ॥ इस समय में धर्मसख के चरित्र को समय भक्तिसमेत ना के कुएडरूप तीर्थ में शून्य होगये॥६॥

भ्ये **े** पु ०

म् स्र

। ३१ ॥ पर्वत, वन व काननों समेत पृथ्वी को पालन करते हुये उस राजा ने उन स्त्रियों में वंश को बढ़ानेवाले पुत्र को नहीं पाया ॥ १२ ॥ इस के 1 पुत्रों के लिये बहुत यहाँ को किया श्रोर उस भूपति ने पुत्र के लिये महादान किया ॥ ३३ ॥ श्रौर श्रयवमेघादिक यज्ञों से देशताश्रों को पूजन किया रातन समय शत्रुवों को जीतनेवाला व प्रजापालन में तत्पर तथा धर्मवान् व नीतिमान् धर्मसखनामक राजा हुआ है हे ब्राह्मणो । उसके सी पतिब्रता ३०॥ बभूवनीं।तेमान्ध्वं प्रजापालनतत्परः॥ तस्यभायोशतंविप्रा बभूवपतिदेवतम् ॥३१॥ सपालयन्महीँ चित्राद्धमकरोद्दिषिषुवेकम् ॥ सन्तानदायिनोमन्त्राञ्जजापांनेयतींन्द्रयः ॥ १६ ॥ एवमादान्बह्नधमन्षि धर्मसिखस्याद्य चरितंवक्तमहीसि ॥ = ॥ हत्रमत्कुएडतीथैयो लेभेस्नात्वाशतंमुतान् ॥ श्रीमूत उवाच ॥ योषुयं चरितंतस्यभूपतेः ॥ ६ ॥ अद्यथमेसखस्याहं प्रवक्ष्यामिसमासतः ॥ राजाधमेसखोनाम विजितारिःमु |वनकाननाम् ॥ तासुभायोमुतनयं नाविदहंशवद्देनम् ॥ १२ ॥ षुत्रार्थसमहीपालो बह्नन्य**ना**नथाकरोत् ॥ ॥ १८ ॥ आमध्यरात्रमन्नानि सर्वेभ्योप्यनिवारितम् ॥ प्रायच्ब्रह्ममुपानि सस्योपेतानिभ्रमिषः ॥ १५ ॥ अक्रोचमहादानं पुत्रार्थसमहीपतिः ॥ १३ ॥ अश्वमेथादिभिर्यज्ञैरयजचमुरान्प्रति ॥ तुलापुरुषमुख्यानि द्दौदाना ॥ यत्रधमेसखोनाम राजाकेकयवंशजः ॥ ७ ॥ भवत्यासहपुरास्नात्वा शतंषुत्रानवाप्तवान् ॥ ऋषय निसूरिशः द्रजुः ॥ मृत श्रुण्डिंम जि सर तिवानवा

हुत से दानों को दिया॥ १८॥ और अनों से संयुत बहुत दालियों व अनों को राजाने आधीरात पर्यन्त सबों के लिये निवारस्संहित दिया॥ १५॥ और उसने विधिष्वैक श्राद्ध किया व इन्द्रियों को रोके हुये उसने सन्तानदायक मन्त्रों को जपा॥ १६॥ राजाने पुत्रके लिये इत्यादिक बहुतसे धर्मों को उदेश कर सदैव आति उत्तम धर्मों को करता हुआ।। १७॥ राजा बहुत समय के बाद वृद्धता को प्राप्त हुआ और किशी समय यन करने हुये उस कुद राजा के॥ १८॥ सुचन्द्रनामक सुन्दर पुत्र बड़ी खी में पैदा हुआ और विषमता से राहेत उन सब माताओंने उपजे हुय पुत्र को दूध आदिक बस्तुवों भ साथहों बढ़ाया और राजा व सब माता तथा पुरवासी और मन्त्रियों के॥ १६।२०॥ मन व नेत्रोंके आनन्दको पैदा करनेवाला यह पुत्र हुआ और राजा ने बहुत प्यार से बहुतही आ. नन्द को पाया॥ २१॥ किसी समय पालने में सोते हुये उसके पुत्रके पांव में बिच्छ ने उठी हुई विषागिनवाली पूंछ से मार दिया॥ २२॥ और बिच्छ के मारने से यह

१६॥ सममंतवद्यामामुः क्षीरादिभिरनुत्तमाः॥ राज्ञश्यसर्वमातृषां पौराषाम्मन्त्रिषान्तथा॥ २०॥ मनो जाधर्मसिस्तत्।॥ २४॥ उपविष्टःसभामध्ये सहामात्यपुरोहितः॥ अथप्रातिष्टिपद्राजा सौविद्धंसवेदितुम् ॥ २५॥ चन ॥ रिश्वकोकुट्टयेत्पादे गुच्छेनोद्यदिपाग्निना ॥ २२॥ कुट्टनाङ्गिकस्यासावस्दत्तनयोभुशम् ॥ तत स्तन्मातरःसवोः प्रारुद्वञ्बोककातराः ॥ २३ ॥ परिवायोत्मजैविप्राः सघ्वनिःसङ्कुलोभवत् ॥ आतेध्वनिसशुश्राव रा हेर्डारं सौविदत्नःसमेत्यसः॥ पएढट्डान्समाह्रय वाक्यमेतद्भाषत॥ २६॥ षएद्वाःकिमर्थमधुना रुदन्त्य षजनकोयंमुतोभवत् ॥ लालनात्मुतरांराजा मुदंलेभेपरात्परम् ॥ २१ ॥ आन्दोलिकाशयानस्य मुनो न्रपः॥ धुत्रमुद्दिश्यसततं कुर्वन्थमनिनुत्तमान् ॥ १७ ॥ राजादीष्रेण्कालेन हद्धताम्प्रत्यपद्यत् ॥ कदाचित्त यतमानस्यभूपतेः॥ १८॥ षुत्रम्मुचन्द्रनामाभूज्ज्येष्ठपत्न्यांमनारमः॥ जातंषुत्रंजनन्यस्ताः सवीवैषम्य अन्तःधुरवाि **न्तिस्यक्दा** त्रार्थकृतवा स्यव्दस्य वर्जिताः ॥ नयनसन्तो

बालक बहुत-रोनेलगा तदनन्तर हे घाहाशो । पुत्र को घेर कर शोक से विकल उस की सब माताश्रोंने रोदन किया श्रोर वह बड़ा भारी शब्द हुआ उस समय धर्मसख राजा ने दुःसित शब्द को सुना ॥ २३ । २४ ॥ श्रोर मन्त्री ब पुरोहितों समेत वह राजा सभा के बीच में बैठाथा इसके अनन्तर इस राजाने बुतान्त को जानने के लिये चोबदार को पठाया ॥ २४ ॥ श्रोर उस चोबटारने गीजार के बाटी जा का बाजा मजान्तर जनान्तर मज जन मज स्वाप्त । स्विजान स ॥ २५॥ श्रोर उस चोबदारने रनिवातके बाहरी हार पै श्राकर बृद्धपरहोंको बुलाकर यह वचन कहा॥ २६॥ कि हेषएहो ! रनिवासुकी स्नियां इस सेंग्रा॰

ाहां जाकर वह रोदन का कारण जाना जात्रै॥ २७॥ सभा में राजाने इस्णिये सुफ्त को पठाया है यह कहे हुये उन्होंने रोने के कारण को जान मन्त्रियों समेत रनिवास में पैठकर ॥३१॥ अनेकों औषघादिकों से पुत्रकी औषध कराया तद्रनन्तर स्वस्थताको प्राप्त पुत्रका लालनकर वह राजा ॥ ३२ ॥ रत्न, सुवर्षा व मो-को बतलाया तद्नन्तर ऐसे ब्रचान्त को सुनकर धर्मसख राजा॥ ३०॥ शीघतासंयुत होकर मन्त्रियों व पुरोहितों समेते श्रोर तिष को हरनेवाजे कर ॥ रद ॥ रतिवास से निकल कर उस से जैसा बुचान्त था उसको कहा श्रौर षर्रहों के बचन को सुनकर वह चोबदार सभाको गया ॥ २६ ॥ श्रौर उसने राजा से समय क्यों रोती हैं ब बिच्छ से पीड़ित पुत्र

जातस्वास्ध्यंततःधुत्रं लालायित्वासभूपातिः ॥ ३२ ॥ मानयित्वाचमन्त्रज्ञान् रत्नकाञ्चनमौक्तिकः ॥ निष्क । १४ ॥ एकपुत्रत्वतोनूषां वराचैवहापुत्रता ॥ नित्यंत्यपाययुक्तत्वाद्वरमेवहापुत्रता ॥ ऋहंभायांश्रातं ः॥तत्परिज्ञायतान्तत्र गत्वारोदनकारणम् ॥ २७ ॥ एतदर्थहिमांराजा प्रेरयामासमंसदि ॥ इत्युक्तास्त्रप निरोदनस्यते ॥ २८ ॥ निर्भयान्तःषुरात्तम्मै यथाब्तंन्यवेदयत् ॥ सष्एढकवचःश्रुत्वा सोविद्धाःसमाङ् ाज्ञोनिवेदयामास पुत्रेट्यिकपीटितम् ॥ ततोधमेसस्रोराजा श्रुत्वाह्तान्तमीदशम् ॥ ३० ॥ त्वरमाणः स मात्यःसपुरोहितः ॥ प्रविश्यान्तःपुरंसार्ङं मन्त्रिकैविषदारिभिः ॥ ३१ ॥ चिकित्सयामासम्रुतमौषघाचैर नोवरासने ॥ ३४ ॥ उवाचेदंवचोथुकम्हित्वजःसपुरोहितान् ॥ धर्मसस् उवाच ॥ दुःखायैषेकपुत्रत्वे म्वति र्ज्ञा भृशंचिन्तासमाकुलः ॥ ३३ ॥ ऋत्वि**नगुरोहितामात्यैस्तांसभांसमुपाविशत** ॥ तत्रधर्मसस्रोरा शिक्षय निदा तः॥१६॥ स न्तःपुरिमिय म्यान्तःपुरा ब्राह्मणात्तम नेक्याः =

तियों से मन्त्रों के जाननेवाले लोगों का सन्मान कर रनिवास से निकलकर राजा बहुत चिन्ता से विकल हुआ।। ३३ ।। श्रोर सुत्रिज्, पुरोहित व मन्त्रियों समेत राजा उस सभा में बैठगया श्रोर वहां उत्तम श्रासन पै बैठे हुये धर्मरत्व राजाने ।। ३४ ।। पुरोहितों समेत स्मृत्विजों से इस योग्य बचन को कहा धर्मसत्व बोल कि है का होना दुःखही के लिये होता है।। ३४ ॥ मनुष्यों को एक पुत्र होने से अपुत्र होना श्रेष्ठहै और नित्यही नाशयुक्त होने के कारण अपुत्रता श्रेष्ठ विशेषकर चिन्तन कर हो स्थियों को ब्याहा॥ ३६॥ यह हे ब्राह्माणे। स्थियों समेत मेरी अवस्था बीत गई और मेरे च स्थियों के प्राण् इस पुत्रमें स्थित प के नारा होनेंनें भेरी सब क्षियों की निश्चय कर मृत्यु होगी और एक धुत्र के मरने में मेरे भी पाणों का नाश होंगा॥ ३८ ॥ इस कारण किस अत्र होंबेंगे हे बेद्विदों में श्रेष्ठ, बाह्मणों। उस उपाय को मुफ्त से कहो ॥ ३६ ॥ जिस प्रकार सी क्षियों में मेरे एक एक पुत्र होंवे घर्न से शास्त्र का देख कर तुर लोग उस कर्भ को कहो ॥ ४०॥ यदापि बड़े या होटे या कठिन कर्भ से वह फल साध्य होवै तथापि में उसको करंगा इसमें सन्देह नहीं है।। ४०॥ मैं तुमलोगों हिंह हाहासो। मैंने वि हैं॥ ३७॥ और उस उपाय से मेरे बहुत पुत्र 

त्रूयन्तु शास्त्रमालोक्यधर्मतः॥ ४० ॥ महतालघुनावापि कर्मणादुष्करेणवा ॥ फलंयद्यपितत्साध्यं न्तव॥ भवेद्धमेणमहता शृतभायोमुकेक्य ॥ ४५ ॥ अस्तिकश्चिन्महापुण्यो गन्धमादनपर्वतः ॥ दक्षिणाम्बुधिमध्ये बहुषुत्रत्वं केनोपायेनवैभवेत् ॥ तमुपायंममन्नतं ब्राह्मणावेदवित्तमाः ॥ ३६ ॥ एकेकःशतमायांमु प्रत्रोमेस्याद्यथागु णी ॥ तत्कमेन्नतयूयन्तु शास्त्रमालोक्यथर्मतः ॥ ४० ॥ महतालघुनावापि कर्मणादुष्करेणवा ॥ फलंयद्यपितत्सार्घ्यं करिष्येहेनसंशयः ॥ ४१ ॥ ग्रुष्मामिर्हादेतकम् करिष्यामिनसंशयः ॥ कृतमेवहितदित् श्रुपेहंसुकृतैमंम ॥ ४२ ॥ ब्र कमें येनषुत्रशतम्भवेत् ॥ तत्कमेकुत्रकर्तन्यं मयोतिवद्ताधुना ॥ ४३ ॥ इतिष्रष्टास्तदाराज्ञा ऋत्विजः विप्रा उदबोदांविचिन्त्यतु ॥ ई६ ॥ षयश्वसमतिकान्तं सपत्निकस्यमेहिजाः ॥ प्राष्णाममचमार्याष्णामस्मिन्धुत्रेञ्यव स्थिताः ॥ ३७ ॥ तन्नारोममभार्याषां सर्वासाश्चमतिर्घेवा ॥ ममापिप्राष्णनार्शःस्यादेक्षत्रस्यमार्षो ॥ ३= ॥ अतोमे ॥ सम्भ्यस्वेराजानमिद्मुचुःमुनिश्चितम् ॥ ४४ ॥ ऋत्विज ऊचुः ॥ आंस्तराजन्प्रवक्ष्यामो येनषुत्रशत स्तिचेदीहशं

स कहे हुये कर्म को निस्सन्देह करूंगा उसको कियाही जानिये में अपने पुरायों से तौगन्द करताहूं ॥ ४२ ॥ यांदे एसा कम हाव कि जिसस सा अत्र हाव ता इस सम्प मुक्त से तुमलोग यह कहो कि वह कर्म मुक्तको कहां करना चाहिये ॥ ४३ ॥ उस समय राजा से इस प्रकार पूछे हुये पुरोहितों समेत सब ऋतिजों ने इकट्ठा होकर राजा से इस निश्चित बचन को कहा ॥ ४४ ॥ ऋतिज् बोले कि हे केक्य, राजन् 1 हमलोग कहते हैं ऐसा कर्म है कि जिस बड़े भारी धर्म से कियों में तुग्हारे सी पुत्र निस्सन्देह करूंगा उसको कियाही जानिये में अपने पुरयों से तींगन्द करताहूं॥ ४२॥ यदि ऐसा कर्म होत्रै कि जितसे सी पुत्र होर्बे तो इस समय

पुत्रिटि को करो ॥ ४०॥ हे राजन् । उससे तुम्हारी सी स्त्रियोमें प्रत्येकके एक एक पुत्र शीघही होगा इस में सन्देह न करो ॥ ४०॥ पुरोहितों समेत ऋिक्ज बाहाओं से वैसा कहा हुआ राजा उसी क्षण ऋत्विजों, खियों व घुरोहित समेत ॥ ५२ ॥ मन्त्रियों व तेवकों से थिरा हुआ वह यज्ञके सामानसे संयुत राजा वृक्षिण समुद्र में गन्धमादन किया ॥४८॥ तद्रमन्तर बसन्तस्तु प्राप्त होने पर चैत महीने में पुरोहिनों ममेत मुपोत्तमने बहां पुत्रवाले यज्ञ को प्रारम्भ किया ॥ ४५ ॥ श्रोर पुरोहितों समेत स्रात्विजोंने फ़्रित को गया ॥ ५३ ॥ और हनुमत्कुएड को प्राप्तहोकर सेना समेत गजाने उस में स्नान किया और उस ने महीने भर उस के किनारे निवास किया व स्मान होवेंगे ॥ १५ ॥ कोई महापतित्र गन्धमादनपर्रतहै जो कि दक्षिण समुद्रके बीचने सेतुरूप से वर्तमान है ॥ ४६ ॥ वह सिद्ध, चारण, गन्धर्व व देवधियों के गणों से व स्पर्श करने से मनुष्यों के महापातकों का नाशक है।। ४७।। यहां हनुमत्कुएड ऐसा लोकों में प्रसिद्ध तिथिहै जो कि बड़े भारी दुःखोंको नाश करने-मोक्ष के फल को देनेवाला है ॥ ८८ ॥ और नरकों के सेशको नाश करनेवाला तथा दरिद्रता को छुड़ानेवाला और विन पुत्रवाले मनुष्योंको पुत्र-दायक तथा स्नीविहीन मनु योंको स्नियों को देनेवाला है ॥ ४६ ॥ उस में रनान कर पवित्र होते हुथे तुम रावधान होकरउस के किनारे सब मनोरथों को देनेवाली ततीरे कुरुष्वसुसमाहितः ॥ ५० ॥ तेनतेश्वतमायोसु प्रत्येक्तनयोज्य ॥ एकेकस्तुभवेच्बीघ्रम्माकुरु ण्यतिते॥ ४६॥ मिद्यचारण्गन्धवेदेवाषिगण्मङ्खः॥ दश्नात्म्पश्नीनाञ्चणाम्महापातकनाश्नानः॥४७॥ मि ॥ ५१ ॥ तथोक्तोन्पतिविषेत्रभ्रत्विमःसपुरोहितैः ॥ तत्श्रलेनैवऋत्विगिमभ्यिषिप्रपुरोध्सा ॥ ५२ ॥ पित्कुएडमितिलोकेषुविश्रुतम् ॥ महादुःस्वप्रशमनं स्वर्गमोक्षफलप्रदम् ॥ ४८ ॥ नस्कक्नेश्यमनं त मोचनम् ॥ पुत्रप्रसमुत्राणामस्रीणांस्रीप्रदंत्रलाम् ॥ ४६ ॥ तत्रत्यस्प्यतःस्नात्वा सर्वामीष्टप्रदायिनीम् ॥ चेत्रमासिङ्गान ट्तोमात्यैश्वमृत्यैश्व यज्ञसम्भारमंथुतः ॥ प्रययौद्धिणाम्भोषौ गन्धमादनपर्वतम् ॥ ५३ ॥ हनुमत्कृत्द्रमासा मारब्धवांस्तत्र पुत्रीयांसपुरोहितः ॥ ५५ ॥ सम्यक्कमोंषिचकुस्ते ऋत्विजःसपुरोधसः । गैससैनिकः ॥ मासमात्रंसततीरे न्यवसत्नानमाचरत् ॥ ४८ ॥ ततोवसन्तेसम्प्राप्ते यादारिद्रयम् गुत्रीयेष्टि च त यः मेतुरूपे। द्यं तत्रसरू तत्रास्तिहनु प्वात्रसंश्य संयुतहै और दर्शन मः ॥ डाधि वाला व स्वर्ग तथा

किया और स्त्री समैत उस धर्मसख राजिं का यज्ञ जब हनुमत्कुएड के किनारे समाप्त होगया तब पुरोहित ने हवन से उध्विष्ट हच्यको राजा की कराया ॥ ४६। ५७॥ तद्ननत्तर सी स्नियों समेत धर्मसख राजाने हनुमत्कुराड के जल में मजीमांति यज्ञान्तरनान किया ॥ ४८॥ श्रीर म्रातिजों के लिये बहुत सी असंख्य दक्षिणाओं को दिया व हे बाह्यणा ! राजाने बाह्यणों के लिये ग्रामों को दिया ॥ ४६ ॥ तद्नन्तर मिन्त्रयों सहितद्वपरिवार समेत और लियों सहित प्रसन्न होकर अपनी पुरी को लौटा॥६०॥ तदनन्तर कुब समय बीतने पर दश्वें महीने में सौ जियों ने बड़े गुणवान् सौ पुत्रों को उत्पन्न किया॥६१॥ मलीमाति क्मों को (क्रियों को भोजन वह घर्भवान् राजा

षिमेसिखस्यतु ॥ ४६ ॥ इष्टोतस्यसमाप्तायां हनूमत्कुएडतीरतः ॥ पुरोहितोहुतोच्छिम्प्राश्यद्राजयो ।। ततोधमेसलीराजा हत्मत्कुएडवारिषु ॥ सम्यक्वकारावभ्यस्नानम्मायाश्वतांग्वतः ॥ ५८ ॥ ऋ क्षेषाःप्रादादमंख्यातास्तुभूरिशः ॥ यामांश्रप्रद्रोराजा बाह्मषोभ्योद्दिजोत्तमाः ॥ ५६ ॥ सामात्यःस पन्नीकःसधार्मिकः॥ राजाततोनिवरते पुर्रास्वांप्रतिनन्दितः ॥ ६०॥ ततःकतिपयेकाले गतेदशममासि ॥ शतम्भायांःशतम्पुत्रान् मुष्ठुर्धण्यनत्तान् ॥ ६१ ॥ अथप्रीतमनाराजा वीरोधम्मलोमहान्॥ स्नातःशुरुश्रम सभायोगन्धमादनम् ॥ हनुमत्कुएडमासाच तपोतप्यततत्ते ॥ ६५ ॥ महान्कालोज्यतीयाय राज्ञस्त किमोंकरोत्तदा ॥ ६२ ॥ गोभूतिलहिरएयादि ब्राह्मऐम्योद्दोबहु ॥ द्रौषुत्रोज्येष्ठभार्यायाः पूर्वजोवरज ॥ सर्वेवद्यिरेषुत्रा एकाधिक्यतिहिजाः ॥ प्रौटेषुतेषुराजासौ तेम्योराज्यंविभज्यतु ॥ ६४ ॥ दत्त्वा परिवारः सप राजपेस्तथा षितः ॥ ४७ त्विम्योद्धि इल्प्य जात स्तदा॥ ६३ चप्रययोसेंदं

न्नमनवाले बड़े वीर घर्मसख राजा ने उस समय नहाकर पवित्र होकर संकल्प कर जातकर्भ किया ॥ ६२ ॥ श्रीर बाह्यगाँके लिये उस ने बहुत गऊ, वा होने पर यह राजा उन के लिये राज्य की बांट कर ॥ ६४ ॥ व देकर की समेत सेतुरूप गन्धमादनपर्वत को गया श्रीर हनुमत्कुराड को प्राप्त ोदि घन को दिया उस समय बड़ी स्त्री के दो पुत्र हुये एक पहिले पैदा हुआ और दूसरा छोटा हुआ॥ ६३॥ हे बाहासो। सब एक सो एक पुत्र बढ़ते पृथ्वी, तिल व सुवर्शा। भये श्रीर उन के युव इस के अनन्तर प्रसं

बीतने पर शान्तमनवाला धर्मवान् धर्मसस्व राजा वह मृत्युको प्राप्त हुआ ॥ ६७ ॥ तव उस राजिष की स्त्रियां भी पति के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हुई मुचन्द्र ने भी पिताका संस्कारकर ॥ ६८ ॥ श्रद्धा समेत श्राद्धपर्यन्त कर्मों को किया श्रौर इस हनुमत्कुएड के सभीप मरने से स्रियों समेत राजा वैकुराठ किनारे तप किया ॥ ६५॥ शिशुलाधारी शिवजी को ध्यान करते व तपस्या करते हुये उस धर्मसख राजा का बहुत समय ध्यतीत हुआ ॥६६॥ तद् ६ ॥ और सुचन्द्र आदिक उन सब बड़े पराझभी राजपुत्र बन्धुवोंने ईर्षा को छोड़कर अपने २ राज्य को भोग किया ॥ ७० ॥ हे बाह्मणो ! तुम लोगों होका उत्ते उसके नन्तर बहुत सम्प

फ्लोक्में वह देवग्गों समेत स्वर्गे कीड़ा करता है ॥ ७३ ॥ इति श्रीरकन्द्युरायोसेतुमाहात्स्येद्वीद्यालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांहनुमत्कुएडप्रशंसायांधर्महत्त्वभत् के कुराड में स्नानकरे।। ७२।। हे बाहाशो। इस ऋध्यायको सावधान होताहुआ जो मनुष्य पढ़ता या सुनता है वह अभित सुख को पाता है और ॥ अध्यायमेनम्पठतेमनुष्यः श्र्णोतिवायःमुसमाहितोद्विजाः ॥ मोनन्तमाप्रोतिमुखम्परत्र किहेत तः॥ राज्ञीयमेसखस्यास्य ध्यायमानस्यशूलिनम् ॥ ६६ ॥ ततोबह्वतिथेकाले गतेथमेसखोचपः ॥ काल सार्द्धदिविदेवहन्दैः ॥ ७३ ॥ इति श्रीम्कन्दपुराषोसेतुमाहात्म्येहनुमत्कुष्डप्रशंसायांधर्मसस्यातपुत्रावाप्तिन डिवेमवम् ॥ राज्ञोधमेसखस्यापि चिरित्रमप्रमाद्रतम् ॥ ७१ ॥ तत्सवैकामसिद्ध्यर्थं स्नायात्कुए हहन्म हुचन्द्रमुख्यास्तेसर्वे राजपुत्रामहोजसः ॥ स्वस्वराज्यम्बुभुजिरे भातरस्त्यक्तमत्सराः ॥ ७० ॥ एवंवःकथितंविप्रा र्ततः ॥ ६=॥ अक्रोच्छाद्रपर्यन्तं कर्माणिश्रद्धयासह ॥ राजासभायोंवैक्एठम्मर्णादत्रजारमवान् ॥ ६६। से इसप्रकार हनुमान्जी के कुएडका प्रभाव कहागया श्रोर धमेसख राजाका भी बड़ा श्रम्त्रत चरित्र कहागया ॥ ७१॥ इसिलिये सब कामनाश्रों की सिद्धि त्र धामिकश्शान्तमानसः ॥ ६७॥ पत्रयोषितस्यराजपैरनुजग्मःपतितरा ॥ ज्येष्ठप्रत्रःमुचन्द्रोपि डिस्त्रीयः ॥ ३५ ॥ गोऽस्यायः ॥ १५ ॥ तः ॥ ७२ धर्मययोत स्करयापत हनूमत्कुर मनुष्य हनुमान्जी त्रावापिनोमपञ्चदृष तद्नन्तर षड़े पुत्र स्यतपस्य मपश्चदश को चला गया॥

से॰मा॰ दो॰। जिमि श्रगस्ति के तीर्थ डिग तप किय कक्षीवान। मोलहवें श्रध्याय में मोई चरित बखान॥ श्रीसतजी बोले कि हे बाह गो। आपही हरजी में सेवित हनुमान्

का कलाह वर्तमान होने पर॥ र॥ सब मुवनों को निरोध किये हुये विन्धाचल बढ़ता भया तब सब प्रााग्यों के उच्छार रहित होने पर देवताओं गर तदनन्तर सावघान होताहुआ मनुष्य श्रगस्तितीर्थ को जावै॥ १॥ इस तीर्थ को साक्षात् कुम्मयोनि ( श्रगर्य ) जी ने बनाया है पुरातन समय ति को जाकर उसको शिवजी से कहा तब पार्वती के विवाह के उत्साह कौतुकवाले उन शिवजी ने ॥ ४ ॥ बाशिष्ठादिक मुनियों को पार्वतीजी से ोंने कहा कि हे विभो ! मैं तुम्हारे विवाह के वेष को कैसे न देख़िंगा ॥ ६ ॥ इस प्रकार कहे हुये शिवजी ने फिर अगास्तजीसे कहा कि हे बुम्भज ! को यिताह के वेप को॥७॥ महापावेत्र वेदाराय में निस्सन्देह दिखाऊंगा इसिलिये हे मुनीश्वर ! विन्ध्याचल को निग्रह करने के लिये शीघही फ्ठाकर उन्हों ने श्रगस्तिजीसे यह कहा कि हे कुम्भज़ ! तुम विन्ध्याचल को निग्नहकरो याने द्राइदेवो ॥ ५॥ तद्रनन्तर उन श्रगस्तिजीने पिनाक-उवाच ॥ कुएडेहनुमतःस्नात्वा स्वयंरुद्रेणुसोविते ॥ अगस्तितीर्थीवेप्रेन्द्रास्ततोगच्बेत्समाहितः ॥ १ ॥ एत त् ॥ ५ ॥ ततःसकुम्भजःप्राह् मगवन्तम्पिनाकिनम् ॥ उदाहवेषन्तेदेव नद्रक्ष्येहंक्ष्यंविमो ॥ ६ ॥ इ :श्म्भः धुनःकुम्मजमब्रवीत् ॥ कुम्मजोद्दाह्वेषन्ते पार्वत्यासहितोह्यहम् ॥ ७ ॥ वेदारएयेमहापुष्ये न्यसंशयः ॥ तद्गच्बशीघंविन्ध्याद्रिं निम्महीतुंमुनीश्वर् ॥ = ॥ एवमुक्तस्ततोगस्यो विन्ध्याद्रिंमनिष् थिं साक्षाहेकुम्भयोनिना ॥ प्रवर्तमानेकलहे पुरावैमेहविन्ध्ययोः ॥ २ ॥ निरुद्धमुवनाभोगो वर्षथेविन्ध्य ा कम्जोतुकी ॥ ४ ॥ प्रेषयित्वाविशिष्ठादीन् पार्वर्तीयाचितुम्मुनीन् ॥ कुम्मजत्वंनिग्रङ्कीष्व विन्ध्याद्रिमि ह्यच ॥ पादाकमण्मात्रेण समीकुर्वन्महीतलम् ॥ ६ ॥ चरित्वादक्षिणान्देशान्गन्धमादनमन्वगात् ॥ सांबोंदेत्वा दाप्राणिषुसर्वेषु निरुच्छासेषुदेवताः ॥ ३ ॥ कैलासंपर्वतंगत्वा श्राम्भवेतद्दयजिज्ञपन् ॥ तदासपावेतीप धारी भगवांच् शिवजी पुर्वती समेत मैं तुम श्रीसृत उ षिश्वहषोत्स तिसोन्बशात तिबिज्ञापितः दश्चिष्यास् द्विनिर्मितंती प्रार्थना करनेके लिये जीके कुराडमें नहाक सुमेरु व विन्ध्याचल ने ॥ ३ ॥ कैलासिक पर्वतः

न्तर ऐसा कहे हुये वे श्रगस्त्यजी विन्ध्याचल को निष्रह कर पांच के दबानेही से पृथ्वी के बराबर करनेहुये॥ ६ ॥ दक्षिराकि देशों में जाकर गन्धमा-जाइये ॥ = ॥ तद्ने

मान ॥ १२ ॥ मनुष्योंको भुक्ति, मुक्तिके फल को देनेवाला व सब मनोरथों का दायक पवित्र तीर्थ नहीं विद्यमान है कि जिस तीर्थ में स्नान के प्रभाव से॥ १३॥ दीर्घ-हि गम्धमाद्नके प्रभावको जानकर उन महर्षि श्रगस्ति मुनिने वहां श्रपने नामसे महापवित्र तीर्थ किया वहां लोपामुद्राके सत्ता कुम्भज श्रगस्तिजी श्राज ९०।११॥ उसमें नहाकर और जलको पीकर किर मनुष्य जन्मभागी नहीं होताहै हे बाहायों। इस लोक में त्रिकाल में भी उस तीर्थ के स-हिं विवासनामक ने स्वनय की मनोरमानामक कन्या को प्यारी स्त्री पाया है ॥ ०४ ॥ कक्षीवान् की वही यह कथा पित्र व पापों को नाशनेवाली है दुनपर्वतको गये इ भी वर्तमान है 

ः ॥ ११ ॥ तत्रस्नात्वाचपीत्वाच नभूयोजन्मभाग्नेत् ॥ इहलोकेत्रिकालेपि तत्तीर्थंसद्शांद्रिजाः ॥१२॥ तिषुएयम्मुक्तिमुक्तिफलप्रदम् ॥ सर्वाभीष्टप्रदंनुषायिक्षिभनानबैभवात् ॥ १३ ॥ सदीघेतमसःषुत्रः क ने तथोपनिपदोपि च ॥ उषित्वाषष्टिनषािण कक्षीवान्गुरुसिन्निषौ ॥ १६ ॥ प्रयास्यन्स्वगृहं विप्रा गुरवेदक्षि नामतः ॥ लेभेमनोरमांनाम स्वनयस्यङ्तास्प्रियाम् ॥ १८ ॥ कक्षीवतःकथासेयम्पुरयापापविनाशिनी ॥ प्रवक्ष्यामि तच्छुणुष्टवम्मुनीश्वराः ॥ १५ ॥ अस्तिर्विषेतमानाम मुनिःपरमधार्मिकः ॥ तस्यपुत्रःसमभ नितिषिश्रुतः ॥ १६ ॥ उपनीतःसक्क्षीवान्ब्रह्मचारीजितेन्द्रियः ॥ वेदाभ्यामायसग्रुरोःकुलेवासमकल्पय गन्धमादनवैभवम् ॥ १० ॥ तत्रतीर्थम्महापुर्एथं स्वनान्नानिमंमेमुनिः ॥ लोपामुद्रासखस्तत्र वरतिया उद इस्यगुरोगेहि वसन्दीर्घतमः मृतः ॥ सोऽध्येष्टचतुरोवेदा न् साङ्गाञ्च्बास्नाणिषदतया ॥ १८ ॥ इतिहा पिक्रम्भज्ञ तीर्थनविद्ये ताङ्गयांवःऽ वत्कक्षीवार्ग क्षीवाह्याम त्॥ ३७॥ महापस्त

कि पुत्र उन कक्षीवान् ने श्रंगों समेत चारो वेदों व छहों शाखों को पढ़ा॥ १८ ॥ व गुरु के समीप साठ वर्ष चसकर कक्षीवान् ने इतिहास, पुराण श्रौर ॥ श्रौर यज्ञोपवीत किये हुये वे कक्षीवान् ब्रह्मचारी व जितेन्द्रिय थे उन्होंने वेदाभ्यास के लिये गुरु के कुल में निवास किया ॥ १७ ॥ व उदंक गुरु के घर में कथा को में तुम लोगों से कहता हूं उस को सुनिये॥ १५॥ ड़िवितमानामक बड़े धर्मवान् सुनि हुये और उन के कक्षीवान् ऐसा प्रसिद्ध पुत्र हुआ

म को हूसरे इन्द्र की नाई ६ेखकर ॥ २८ ॥ हिपेसे व्याकुल नेत्रोंबाला स्वनयनामक बुद्धिमान् राजर्षि अपनी कन्या से किये हुये हद्य में रिथत दुःख se ॥ व हे ब्राह्मणो । अपने घर को जाते हुये उन्होंने गुरु के लिये इक्षिमा दिया व ब्रह्मविदों में श्रेष्ठ विद्वान कक्षीबान ने गुरु से कहा ॥ २०॥ हे महामुने ! मैं दर को जाऊंगा आजा कीजिये हे उदंक! इस समय दयाद्दाथ से देखकर मेरी रक्षा कीजिये॥ २१॥ ऐसा कहे हुये उदंकजीने कशीबान, से कहा उदंक दोले कि हे कक्षीवन ! में आजा देताहूं तुम अपने घर को जावो ॥ २२ ॥ हे वत्स ! विवाह के लिये में तुम से यन को कहताहूँ उस को सुनो कि तुम गेन्घमादनपर्वतरूप रामसेत को जावो ॥ २३ ॥ वहां सब मनोरथोंको देनेवाला अगस्त्यजी से किया हुआ तीर्थ है जो कि मनुप्यों को सुक्ति सुक्ति को देनेवाला ामें नहाकर तुम पर्वत के समान उस हाथी पै चाढ़ियेगा॥ २७॥ व हे बत्स Jउस हाथी पै चढ़कर तुम स्वनय की पुरी को जाइयेगा चार दांतोंबाले हाथी । पर तद्नन्तर चौथे वर्षमें उस उत्तम तीर्थ से कोई हाथी निक्लैगा ॥ २६ ॥ चार दांतोंबाला वह बड़ा शारीरबात् और शरदऋतु के मेघों के समान ।। १४ ॥ विद्यमानहै सब मंगलों के साधनरूप उस तीर्थ में तुम स्नान करो व नियम श्रौर श्राचार से संयुत तुम वहां तीन वर्ष बसो ॥ २५ । अवलोक्यकपाद्धया मार्थोदङ्साम्प्रतम् ॥ २१॥ उदङ्स्विमाद्तः क्षांवन्तम्याववात् ॥ उदङ् उवाच ॥ अ विश्वतेस्नाहितत्रत्वं सर्वमङ्गलसाधने ॥ त्रिवर्षवसतत्रत्वं नियमाचारसंयुतः ॥ २५ ॥ वर्षेषुत्रिषुयातेषु चतुर्थेवत्सरे ततः ॥ निगमिष्यतिमातङ्गः कश्चितीथौत्तमात्ततः ॥ २६ ॥ चतुर्दन्तोमहाकायः शरदभसमच्बविः ॥ तंगर्जागिरि सङ्गार्थं स्नात्वातत्रसमारुह ॥ २७ ॥ त्रारुह्यतंगजंवत्स स्वनयस्यपुर्रात्रज्ञ ॥ चतुर्दन्तगजस्यंत्वां दृष्टाशकमिवाप स्म ॥ २८ ॥ राज्ञषिःस्वनयोधीमान् हर्षव्याकुललोचनः ॥ स्वकन्यायाःक्रतंद्वःखं त्यजेदेवह्नदिस्थितम् ॥ २६ ॥ उवाचवैगुरीवेदान्कश्रीवान्ब्रह्मावित्मः ॥ २० ॥ क्षीवानुवाच ॥ अहंगृहम्प्रयास्यामि कुर्वनुज्ञाम्महामुने ॥ न्यमादनपर्वतम् ॥ २३ ॥ तत्रागम्त्यक्रतंतीर्थं सर्वाभीष्टप्रदायकम् ॥ भुक्मिक्षिप्रदंधुंसां सर्वपापनिबर्हेणाम् ॥ २४॥ नुजानामिकक्षीवन् गच्छत्वंस्वग्रहम्प्राति ॥ २२ ॥ उदाहार्थमुपायन्ते वत्सवक्ष्यामितच्छुणु ॥ रामसेतुम्प्रयाहित्वं ग ॥ राजिषिःस्वनयोधीमान् हषेव्याकुललोचनः ॥ स्वकन्यायाःकृतंदुःसं त्यजेदेवह्रदिस्थितम् ॥ स्रिविवाला होगा उस व सब पातकों का श्रोर तीन वर्ष गीत उत्तिषद्रोंको पहा के उपर केरे 田田

o hode

को अवश्यकर त्याग करेगा।। २६।। इनोक पुरातन समय उसकी मनोरमानामक कन्या ने प्रतिहा किया है कि सर्वाग रवेत व चार दांतींवाले बड़े शरीरवान् हाथी के स्वनय के चिन्तन करतेहुये नारदजी आये ॥ ३२॥ व आये हुये उन सुनि को देखकर प्रसन्नतासंयुत बड़े धर्भवान् राजिष ने आगे जाकर पाद्य व ऊपर ॥ ३०॥ चढ़कर जो आवैगा वह भेरा पति होगा अपनी कन्याकी उस प्रतिज्ञा को सुनकर उस राजा ने ॥ ३०॥ दुःख से विकलमन होकर सदेव चिन्तन करता धा और इसप्रकार अध्यादिकों से पू

जनकिया। ३३ ॥ और नारदजी को प्रसाम कर राजाने यह बचन कहा कि हे देवरें। मेरी इस कन्याने पहिले प्रतिज्ञा कियाहै ॥ ३४ ॥ कि सर्वागरवेत चैरधुजयत् ॥ ३३ ॥ प्राष्ट्यनारदंराजा वचनञ्चदमत्रवीत् ॥ कन्येयममदेवषे प्रतिज्ञामकरोत्षुरा ॥ ३४॥ वीत् ॥ ३८ ॥ माविषीदस्मराजर्षे तस्याइंद्रग्विधःपतिः॥ भविष्यत्यविरादेव ष्रथिष्याम्ब्राह्मणोत्तमः ॥ ३६॥ रेति ॥ स्वकन्यायाःप्रतिज्ञान्तां समाकएर्थसभूपतिः ॥ ३१ ॥ दुःखाकुलमनाभूत्वा सततम्पर्याचेन्तयत्॥ रां सततम्बाधतेहिमाम्॥ ३७॥ अनुदाहिपितुःकन्या सर्वराशोकमाबहेत्॥ इतितस्यवचःश्रुत्वा स्वनयं ोजज्ञेसा तस्यगुत्रीमनोरमा ॥ चतुर्दन्तम्महाकायं गजंसवीङ्गाएडुरम् ॥ ३० ॥ आरुह्ययःसमागच्बेत्समे न्तयत्येवं नारदःसञ्जषागमत् ॥ ३२ ॥ तमागतम्मुनिंह्या राजिप्रतिधार्मिकः ॥ प्रत्युद्गम्यमुदायुक्तः हिकायं गजंसवीङ्गपायुरम्॥ आरुह्ययःसमागच्बेत्समेमत्मिवेदिति ॥ ३५॥ चतुर्दन्तोमहाकायो गजः डिरः॥ सम्मवेदिन्द्रमवने भूतलेनैवविवते ॥ ३६ ॥ इयञ्चदुस्तरामेनाम्प्रतिज्ञांबालिशाकरोत् ॥ इयम्प्र चतुद्नामा मतामबेदि सर्वाङ्गपार तिज्ञातित स्वनयेचि पाद्याघ्या

बिन ब्याहीहुई कन्या हदेव पिता को शोक देती है उसका ऐसा वचन सुनकर नाख्जी स्वन्य से बोले॥ ३८ ॥ कि हे राजरें। शोच मत करो उस का ऐसा उत्तम बाह्य शा होगा पृत्री में नहीं वर्तमान है।। ३६ ॥ और इस मूखी कन्या ने यह कठिन प्रतिज्ञा की है और यह प्रतिज्ञा सुम्म को सदेव बहुत बाघा करती है।। ३७ ॥ क्यों कि व चार दांगोंबाले व बड़े डीलवाले हाथी पै चढ़कर जो आवै वह मेरा पति होगा ॥ ३५ ॥ और चार दांगोंबाला व बड़े डीलवाला सर्वागश्वेत हाथी इन्द्र के मन्दिर भे

तेनमा

को जावो॥ ४२ ॥ तुम्हारे सब मंगलोकी सिद्धि होगी इसमें सन्देह नहीं है उदंकजी से इसप्रकार कहेहुये हिजोत्तम कक्षीवान्॥ ४२ ॥ गुरुसे आज्ञाको लेकर गन्घमादन पर्वतको गये और अगस्त्यतीर्ध को प्राप्त होकर जितेन्द्रिय कक्षीवान् ने उसमें रनान किया॥ ४४ ॥ व उस मुनीश्वर हिजने एकादेन क्षेत्रोपवास किया फिर दूसरे दिन नहा-त. ॥ ४६ ॥ ततस्तुस्वनयोनाम राजासानुचरोबली ॥ मृगयाकोतुकीतत्र मधुरापतिराययो ॥ ५० ॥ ४५ ॥ श्रोर धर्म में तत्पर कक्षीवान् रात्रि में वहीं सोरहे इसप्रकार नियम संयुत उन कक्षीवान् सुनि के ॥ ४६ ॥ एक दिन कमतीन घर्ष व्यतीत हुये ी होगा॥ ३८॥ कक्षीत्रान् ऐसा प्रसिद्ध तुम्हारा दामाद **होगा यह कहकर नारदमुनि आकाशमार्ग से चलेगये॥ ४०॥ नारदजी से कहे**हुये उस वचन दिन रात उसप्रकार के संयोगको चाहता था॥ ४१॥ **इसलिये हे बालतापस, सीम्य, महाभाग, कक्षी**वन् । राघ्नतासंयुत तुम इससमय अगस्त्यती**धे** वर्ष के छात्त में उसी दिन मुनिने ॥ ४७ ॥ सायंकाल की सन्ध्याकी उपासना कर उस के किनारे मुखरूर्वक शयन किया और पहरभर रात बाक़ी रहने ॥ ४८ ॥ प्रलयसमुद्र की लहरियों के कोलाहत के समान हुआ और उस बड़े भारी शब्द से क्कीवान् जगपड़े ॥ ४६ ॥ तदनन्तर शिकार का तेविरूयातो जामातातेमविष्यति ॥ इत्युक्तानारदम्रनिययावाकाशामागेतः ॥ ४० ॥ स्वनयस्तद्दचःश्रुत्वा र्थमद्यत्वं स्नातुंगच्छत्वगन्वितः ॥ ४२ ॥ सर्वमङ्गलसिद्धिस्ते भविष्यतिनसंशयः ॥ उद्झेनेवसुक्तोष तत्रसस्नोजित |थवर्षत्रयस्यान्ते तास्मिन्नेबिहेनेमुनिः ॥ ४७ ॥ अन्वास्यपश्चिमांसन्ध्यां मुखंमुष्वापतत्तटे ॥ याममात्राव न्द्रयः॥ ४४ ॥ क्षेत्रोपवासमकरोद्दिनमेकम्मुनीश्वरः ॥ अपरेष्यःधुनःरनात्वा पारणामकरोद्द्रिजः ॥ ४५ ॥ रात्रौ मिनियोमहाध्वानः ॥ ४८ ॥ उद्भूत्प्रज्याम्मोधिवीचिकोलाहलोपमः ॥ तेनशब्देनमहता कसीवा कक्षीवान्धमेतत्परः ॥ एवंनियमयुक्तस्य तस्यकक्षीवतोमुनेः ॥ ४६ ॥ एकेनदिवसेनोनं वर्षत्रयमथ ाषितम् ॥ आकाङ्क्षतेदिवारात्रं ताद्यिष्यसमागमम् ॥ ४१ ॥ अतःसोम्यमहाभाग कक्षीत्रन्धालतापस् । कक्षीवान्द्रिजपुङ्गवः ॥ ४३ ॥ अनुज्ञातश्चगुरुणा प्रययोगन्धमादनम् ॥ सम्प्राप्यागस्त्यतीयेञ्च कक्षीवानिति नारदेनप्रमा तत्रवसुष्वाप गमत् ॥ श्र न्प्रत्यबुध्यत पर बड़ा भारी शब्द पति पृथ्वी में शीवह अगस्त्यती इसके अनन्तर तीन को सुनका स्वनय पारम्। किया ॥ शिष्टायां

॥ ४२ ॥ श्रीर वह राजा शिकार से थकाया व थकी हुई सेना से संयुत वह राजा उस तीर्थ के किनारे स्थानों में स्थित हुआ ॥ ४३ ॥ तदनन्तर ये मुनिश्रेष्ठ कक्षीवान् अगस्यतीर्थं में नहाकर पूर्व सन्ध्योपासन कर ॥ ४४ ॥ उस के किनारे मन्त्रों को जपते हुये नियम से संयुत वे स्थित हुये हुये उस राजा ने बागों से वघ किया॥ ४१॥ श्रौर मन्त्रियों समेत व रथ, घोड़े और हाथियों से संयुत तथा योघाओं से युक्त वह शिकार में लगा हुआ राजा श्रगस्त्र की उकवाला मधुरा का स्वामी स्वनयनामक बलवान् राजा सेवकों समेत वहां आया ॥ ४०॥ श्रौर हाथी, सिंह, शुक्रर, महिष व रुर तथा अन्य मुगविशेषों को मारते मिरेल प्रातःकाल में ्तीये के समीप गया

कक्षीवान् के समीप गया॥ ४६ ॥ श्रौर उदंक मुनिसे कहेहुये लक्षगोंसे चिह्नित उस श्राये हुये हाथी को देखकर उस समय कक्षीवान्ने चढ़नेके लिये स्नान किया॥ ५७॥ ब बार बार प्रशंसा करते हुये कक्षीवान् उस तीर्थ को प्रशास कर चारदांतीवाले महागज ब स्वार हुये॥ ५८॥ व चांदी के पर्वत के समान उस चौदन्ते हाथी पै चढ़कर म तीथे से एक हाथी निकला ॥ ५५ ॥ श्रौर चार दांतोंबाला व बड़े डीसबाला मूर्तिमान् कैलास की नाई वह हाथी उस तीथे से ऊपर निकल कर **पुरीमेव कक्षीवान्गन्तुमैच्ब्रत ॥ ५**६ ॥ तमारूढब्रतुर्दन्तश्वेतदन्ताचलोपमम् ॥ सवीक्ष्यनिश्चिकायैनं कक्षीवानिति त्वासौ सन्ध्याम्प्रविधिपास्य च ॥ ४४ ॥ तस्यतीरेजपन्मन्त्रांस्तस्यौनियमसंयुतः ॥ अत्रान्तरेतीर्थवराद्रजाष्कोविनि येयौ ॥ ४४ ॥ चत्रदेनोमहाकायः केलामक्तमार्जेग्न ॥ गण्डांस्तर्योनियमसंयुतः ॥ अत्रान्तरेतीर्थवराद्रजाष्कोविनि ॥ आहराह च कक्षीवार् चतुद्-तंमहागजम् ॥ ५८ ॥ आहब्रतश्चतुद्नतं रजताचलपत्रिमम् ॥ रत्रनयस्य जान्सिंहान् वराहान्महिषान्ररुत् ॥ अन्यान्मुगविशेषांश्च सराजान्यवधीच्बरेः ॥ ५१ ॥ सामात्यो ज्जक्षणैहपलक्षितम् ॥ तदानिरीष्ट्यकक्षीवानारो**ड्स्नानमातनोत्** ॥ ५७ ॥ नमस्कृत्य च तत्तीर्थं स्डाघमा रथवाजिगजेधुतः ॥ त्रगस्त्यतीर्थसविधमाससादभटान्वितः ॥ ५२ ॥ सराजामृगयात्रान्तः श्रान्तसैनि मगयासको कसंबृतः ॥ त गतमृदङ्गोक्त नोमुहर्मुहः। इसी अवसर में उत्त विनिघन्सग

की पुरी को जाने के लिये इच्छा किया ॥ ४६ ॥ और चीदन्ते व तक्षेद्र दोतींवाले तथा पर्वत के समान उस हाथी थे चढ़े हुये इन को देखकर उस कशीवान ने स्वनय

ब्रह्मन् । तुम किस के पुत्र हो व तुम्हारा क्या नाम है इस को मुफ्त से कहो और इस हाथी पै चढ़कर तुम कहां जानेक लिये इच्छा कर्ताहो ॥६२॥ हुये कक्षीवान ने वचन कहा कभीवान बोले कि कक्षीवान ऐसा प्रसिद्ध मैं विधितमा का पुत्रहूं ॥ ६३॥ और मैं स्वनय राजिष के नगर को जाताहूं व चय किया कि ये कक्षीवान् हैं॥ ६०॥ व प्रतन्नमनवाले गजा उसके सभीप श्राये श्रीर निकृट आकर राजा ने उस र भय कक्षीवान् से कहा ॥ ६१॥ उस की मनोरमा कन्या को ब्याहा चाहताहूं ॥ ६४ ॥ हे नराधिय। उस की प्रतिज्ञा को पूर्ण करता हुआ चौदन्ते हाथी पै रतार में रवनय की कन्या का विवाह स्तनय बोले कि है। स्वनय से ऐसा कहे। सूपति ने ऐसा निश्

्न्धमान् गाहेस्थ्यम्प्रांतेपालय ॥ राज्ञोकःसतदोवाच कक्षीवान्धमेतरपरः ॥ ६६ ॥ राजानंस्वनयम्प्री रिमाम् ॥ ६७॥ स्वागतन्तेमुनिश्रेष्ठ कक्षविन्वालतापस् ॥ ममकन्यांग्रहाण्तवन्तप्रधिनमनोरमाम् ॥ ६८॥ ६०॥ प्रसन्नहृदयोराजा तस्यान्तिकमुपागमत्॥ तदाभ्याशुमुपागम्य कक्षीवन्तंत्रपोन्नवीत्॥ ६१॥ भूपतिः ॥ ६० ॥ प्रसन्नहृदयोराजा तस्यान्तिकमुपागमत् ॥ तदाभ्याशमुपागम्य कक्षविन्तंत्रपोन्नवीत् ॥ ६१ ॥ स्वन्यं स्वन्यं उवाच ॥ त्वम्नहृत्योराजा तस्यान्तिकमुपागमत् ॥ तदाभ्याशमुपागम्य कन्नवागन्तुमिच्कृति ॥ ६१ ॥ स्वन्यं नेवमुक्तम्यं कक्षीवान्तुमिच्कृति ॥ ६१ ॥ स्वन्यस्य प्रतावान्यं ॥ ६१ ॥ स्वत्यस्य प्रतावान्यं ॥ ह्यं ॥ स्वन्यस्य प्रतावान्यं ॥ ह्यं ॥ स्वन्यस्य प्रतावान्यं ॥ स्वतंत्रपान्यं ॥ स्वतंत्रपान्यंत्रपान्यं ॥ स्वतंत्रपान्यं ॥ स्व तयासहचर

निों के लिये अमृत बरतानेवाले उसवचन कोमुनकर हर्ष से प्रफुझित नयनोंवाले स्वमयने वचन कहा॥ ६६॥ कि हे कक्षीवन। मैं कृतार्थ होगया श्रौर के जिस की मनोरमा कन्या को श्राप ब्याहा चाहते हो॥ ६७॥ हे मुनिश्रेष्ठ, बालतापस, कक्षीवन। तुम्हारा श्राना श्रब्धा हुआ हे तपोधन। तुम मेरी त्रहर्श करो।। ६८॥ श्रीर उस समेन धर्म को करते हुथे तुम गृहस्थी को पालन करो राजा से कहे हुथे वे धर्म में तत्पर कक्षीघान उस समय मथुरा-में वही स्वनयहूं वि मनोरमा कन्या को कर्तना ॥६५॥क

कि प्रतन्ने राजा से बोले कक्षीवान् बोले कि है प्रभो । देधितमानामक मेरा पिता वेदारएय में है ॥ ६६ । ७० ॥ तपस्या करता हुआ वह सौम्य नियम हे हे भूपते ! तुम उस के समीप एक बाहार्या को पठावो ॥ ७१ ॥ उस समय वैसा कहे हुये प्रसन्नमनवाले उस स्वनय राजा ने श्रनेक सेना समेत श्रपने मक ब्राह्मण को वेदारएयस्थल को पठाया और स्वनय राजा से आज्ञा दिया हुआ वह सुदर्शन॥७२।७३॥ बड़ी सेना समेत वेदारएय को गया श्रीर पुरोहित ने वहां कुरी में बैठे व तिप करते हुये तया वेदारएयपति को ध्यान करते हुये उन दिवितमानामक मुाबे को उत्तम मन्त्र जपते हुये देखा॥ ७४ । ७५॥ पुरवासी स्वनयनाम पुरोहित सुद्शीनना व श्राचार में तत्पर

सार्द्रम्प्राहिएोत्स्वपुरोधसम् ॥ ७२ ॥ विप्रमुदर्शनंनाम वेदारएयस्थलम्प्रति ॥ मुदर्शनःसमादिष्टः स्व रवासिनम् ॥ कशीवानुवाच ॥ पितादीर्घतमानाम वेदारएयेममप्रभो ॥ ७० ॥ आस्तेतप्रशन्सौम्यो तित्परः ॥ तस्यान्तिकम्प्रेषयत्वं विप्रमेकंथरापते ॥ ७१ ॥ तथोकःसतदाराजा स्वनयोह्यमानसः ॥ अ सिः॥ ७३ ॥ महत्यासेनयासार्थम्प्रययौवेदकाननम् ॥ तत्रोटजेसमासीनं तंदीर्घतमसम्मनिम् ॥ ७४ ॥ तपश्चरन्तमासीनंध्यायन्वेदाटवीपतिम् ॥ पुरोहितोददशांथ जपन्तम्मन्त्रमुत्तमम् ॥ ७५ ॥ प्रणाममकरोत्तस्मै मुन कृपयाना ि॥ उवाचदीघेतमसम्मुनिम्प्रहाद्यांत्रेव ॥ ७६ ॥ मुद्शेन उवाच ॥ कचितेकुश्ताम्ब्रह्मन्क्चितेवधतित मिक्रशालंकि सित्कि सिस्संबद् ॥ ७० ॥ प्रष्टःसुद्शंनेनैवं मुनिद्धितमास्तदा ॥ सुद्शंनमुवाचेदमध्यो म्म् ॥ ७८ ॥ दीघेतमा उवाच ॥ सर्वत्रकुश्लम्बह्मन् मुद्श्नमहामते ॥ ममवेदाटवीनाथ नियमाचार दिविधिधूर्वव नयेनच्पेण येसमुदश्नेन 4: || 对[2] तम्मथुराषु नेक्सेनया

उन सुनि के लिये प्रणाम किया व दिवितमा सुनि को आनन्दित करतेहुये से कहा ॥ ७६ ॥ सुदर्शन बोला कि हे ब्रह्मन् । क्या तुग्हारा कुणल है व बढ़ती है व आश्रम में कुराल है और क्या घर्म में सुख है इस को कहिये॥ ७७ ॥ उस समय सुदर्शन से ऐसा पूछे हुये दिवितमा सुनि ने श्रच्यीहि विधिष्विक सुदरीन से यह कहा ॥ ७८ ॥ दीर्धतमा बोले कि हे महामते, ब्रह्मन । बेदाराएयनाथ की दया से मेरे तब कहीं कुराल है कहीं क्रमंगल श्रीर उस सुदर्शन ने तुम्हारी तपस्या क्या 

हुचे उस मुदर्शन ने ॥ ८२ ॥ ज्वलित तेजवाले उन महात्मा मुनि से कहा कि हे ब्रह्मत् । ज्ञाप की द्या से मेरे सब कहीं सदैव कुशल है॥ ८३॥ व हे भगवन् । स्वन्य राजा ने साधांग प्रणाम कर भेरे मुख से जो तुम से नप्न वचन कहा है उस को मुनो ॥ ८४॥ स्वन्य बोले कि हे ब्रह्मत् । इस समय गन्घमादनपर्वतपै अगस्त्य हें बहान । तुम्हारे भी कुशल है और क्या सुख से आना हुआ व हे सुदर्शन । मेरे आश्रम में तुम्हारे आने का क्या कार्य है ॥ ८०॥ वेद्विदों में रुगेघाहो और मधुरापुरनिवासी उस महाराज को छोड़कर ॥ ८० ॥ बड़ी सेना समेत तुम किस लिये यहां आये हो उस समय दीर्घतमा से ऐसा कहे अष्ठ तुम स्वनव के मही है ॥ ७३ 

रोधास्त्वं खलुवेदविदांवरः ॥ तंविहायमहाराजं मथुराषुरवासिनम् ॥ =१॥ महत्यासेनयासार्धं कि ॥ ७६ ॥ तत्रापिकुःश्लेत्रहान् किमुखागमनंतथा ॥ किंवागमनकार्यन्ते मुद्शनममाश्रमे ॥ ८० ॥ , ज्तत्।। ८४।। स्वन्य उवाच्।। कक्षीवास्तेमुतोब्रह्मन् गन्धमाद्नपर्वते।। स्नानंकुवैन्नगस्यस्य तीर्थे तिम् ॥ आगतोमुनिशार्द्व वर्तेयुष्मत्मुतान्तिके ॥ ८८ ॥ पित्रतुज्ञांविनानाहमुद्दहेर्यमुतान्तव ॥ इति दंसर्व विज्ञायतवनन्दने ॥ मनोरमांमुतांतस्मै दातुमिच्कास्यहम्मुने ॥ ८७ ॥ मुगयाकोतुकीचाहं ग म्ब्रह्मनमव्तःक्रपयासदा ॥ =३ ॥ भगवन्स्वनयोराजा साष्टाङ्ग्पाणपत्यतु ॥ त्वाम्प्राह्प्रश्नितंवाक्यम्म ।॥ ८५ ॥ तस्यरूपंतपोधममाचारान्वेदिकांस्तथा ॥ वेदशास्त्रप्रीण्तवमभिजात्यञ्जतादशम् ॥ ८६ ॥ सर्वत्रमेसुक्र न्मुखेनश्र्णा सम्प्रतिबर्तति मर्थत्वमिहा स्वनयस्यपु लोकोत्तरमि न्धमादनपव शुभंकिचित

तीर्थ में स्नान करता हुआ तुम्हारा कक्षीवान पुत्र वर्तमान है ॥ ट्य ॥ उसका रूप, तप, घमे, आचार व वैदिक धर्म और वेदशास्त्र में प्रवीषाता व वैती कुर्लानिता॥ नर ॥ यह सब तुम्हारे पुत्र में संसार से विशेष जानकर हे मुने । में उस के लिये मनोरमा कन्या को देना चाहताहूं ॥ ८७॥ और हे मुनिशेष्ठ । शिकार के कैतिक-ग्वेत पै आया ब तुम्हारे पुत्र के सभीप बतेमानहूं ॥ नन ॥ व हे मुनिश्रेष्ठ ! तुम्हारा कक्षीवान् पुत्र यह कहताहै कि पिता की आज्ञा के विना मैं तुम्हारी वाला में गन्धमादन

स्थीन बोला कि हे मगवन् । गजा ने इस लिये तुम्हारे समीप पठाया है और आप उस राजा के चिकीषित ( काने की इच्छा ) को मानो ॥ ६१ ॥ कि यह कहकर स्वनय का पुरोहित चुप होरहा तदनन्तर देघितमा ने स्वनय के पुरोहित से कहा ॥ ६२ ॥ दिघितमा बोले कि हे सुदर्शन ! स्वनय हिंगा।। नह ॥ इस कारण उस के लिये भेरी कन्या को देने के लिये आप भेरे जपर द्या करो भैंने सेना हमेन सुदर्शन को तुम्हारे हमीय पठाया साही होने क्योंकि यह विबाह का मैगल मुम्त की भी बहुत प्यारा है ॥ ६३ ॥ हे विप्रजी ! मैं गन्धमादनपर्वत को आऊंगा है बाह्मणों ! ऐसा कहकर कहा वह को नहीं कन्या को है ॥ ६० श्री इतजी ने जो कह 

यन् ॥ ६७ ॥ ततोदीर्घतमायोगी स्वाङ्गमारोप्यतंसुतम् ॥ मूघ्न्युंपाघायसस्नेहं सस्वजेषुलकाकुलः ॥ ६=॥ तीरश्रं गत्वादीर्घतमामुनिः ॥ ६६ ॥ अथपुत्रन्दद्यांष्रे कक्षीवन्तम्महामुनिः ॥ कक्षीवान्यितरंदृष्टा ववन्दे ः कक्षीवान्म्रनिसत्तम्॥ ८६ ॥ तद्रवात्मत्म्रतांतस्मै दातुमेत्रग्रहंकुरः ॥ अप्रेषयंसमीपन्ते सेनयाचमुद तिसा ॥ मुद्शनेनसहितः सेतुमुद्दिश्यनिययौ ॥ ६५ ॥ षड्मिरिनमुनिःषुष्यं प्रययोगन्धमादनम् ॥ अ गाम्यहांवेत्र गन्धमादनपवेतम् ॥ इत्युक्तासमुनिविप्राः सचदोर्घतमामुनिः ॥ ६४ ॥ वेदाटवीपतिनत्वा भ ६०॥ मुद्शेन उवाच ॥ इतिमाम्भगवन्।जा प्राहिषोत्वसांन्रिषेम् ॥ तद्वाननुमन्यस्व राज्ञस्तम्य म् ॥ ६१ ॥ श्रीसृतउवाच ॥ इत्युक्ताविररामाथ स्वनयस्यपुरोहितः ॥ ततोदीर्घतमाःप्राह स्वनयस्यपुरो रे ॥ देघितमा उवाच ॥ मुद्शृन भवत्वेव क्षांथतं र्वनयेनयत् ॥ ममामीष्टतमं बतित्पां षेप्रहणमङ्गलम् ॥ ६३ आगमिष्य ब्रतेतवस्त हितम् ॥ ६ क्तिप्रवण्चे गस्तितीर्थ चिकीषित शनम् ॥

अगरिततीर्थ के किनारे जाकर दीर्थतमा मुनि ने ॥ ६६ ॥ आगे कशीवान पुत्र को देखा व महामुनि कक्षीवान ने पिता को देखकर नाम कहते हुये ॥ तद्नन्तर दीर्यतमा योगी ने अपनी गोदी में उस पुत्र की बिठाकर मस्तक में खंघकर रोमांच से संयुत उसने रनेह समेत लिपटा लिया॥ ६८॥ ॥ ६४ ॥ भाक्ति से नम्र चित्त करके मेदारएयपति को प्राणम कर सुद्शीन समेत सेतु को उदेश कर चले ॥ ६५ ॥ श्रीर छहदिनों से सुनि पवित्र गन्धमा-वे दीवंतमा मुनि

पिता से ऐसा कहकर वह कक्षीवान् चुप होरहा ॥ ४ ॥ इस के अनन्तर स्वन्य का पुरोहित वह सुद्शीन हिजेन्द्र स्वन्य से कहने के लिये राजा के

स्नियजी श्रपनी इच्छा से प्राप्त हुये और मेरे समीप श्राकर उन्होंने यह बचन कहा कि तुम को मैं कन्या को हुंगा ॥ ३ । ४ ॥ इसिलये हमारे श्रत्योघ से इस राजा ने तुम को मुलाया है पिता से ऐसा कहकर वह कक्षीवान चप होरहा ॥ ५ ॥ इस के श्रनन्तर स्वन्य का वभेटिन वह महर्शन दिजेन्द स्वन्य से कहने के निये राजा मे तमा ऋषि ने कुराल पूछा कि हे बत्स, कक्षीवन । क्या तुम ने सब बेदों को पड़ा है ॥ ६६ ॥ व हे बत्स । तुम ने क्या शासों को पढ़ा है इस सब को र्थ प्रमाव सन कक्षीवान विवाह। भयो सत्रहें में सोई बरएयो सहित उबाह ॥ श्रीस्तजी बोले कि हे मुनीरवरो। किर क्क्षीवान् ने उस ऐता से यह कहा कि हूं ॥ २ ॥ श्रीर उस कहे हुये यन को यहां करता हुआ में वर्तमान हुआ व तीन वर्ष के अन्त में विवाह के यन से संयुत यहीं टिक हुये मेरे समीप ने पिता से इस प्रकार पूछे हुये उस कक्षीवान् ने सब बुचान्त को कहा ॥ १०० ॥ इति श्रीस्कन्द्पुरास्सेतुमाहात्येदेवीद्यालुमिश्रविरचितायांभाषाटीका उद्क गुरु ने मुफ्त को यहां पठाया है॥ १॥ हे मुनिसत्तम! स्तनय की कन्या के विवाह की सिद्धि के लिये गुरु से प्रैरणा किया हुआ में इस अ-र्पप्रच्ब तदादीषेतमात्राषिः ॥ सर्वेवदास्त्वयाधीताः कक्षीवन्किमुक्तमक् ॥ ६६ ॥ शास्राएयपाठीःकि ॥ वषत्रयावसानमामुद्राहोपायसंयुतम् ॥ ३ ॥ स्वनयोत्रवांतेष्ठन्तमाससाद्यहच्बया ॥ स्वमामेत्यक विप्रेन्द्रः गुरोधाःस्वनयस्यसः ॥ प्रययौराजसविधं स्वनयायनिवेदितुम् ॥६॥ राजानन्तंसमासाय स्व यामीतिवचोत्रज्ञीत्॥ ८॥ततोस्मद्नुरोधेन त्वामाह्नयद्यञ्जपः॥ इतीर्ययत्वापितरं कुक्षीवान्विर्गमसः॥५॥ सर्वेबद्स्वमे ॥ इतिष्ट्रष्टःस्वषित्रास सर्वानेवेत्तमत्रवीत्॥ १००॥ इति श्रीस्कन्दपुराष्पेसेतुमाहात्म्येऽगांस्तती उनाच ॥ धुनिरित्याहकक्षीवान्पितरन्तंमुनीश्वराः ॥ ततोदङ्केनग्रुरुणा प्रेषितोहमिहाधुना ॥ १ ॥ समा थिंस्मिन्नागस्त्येम्रनिसत्तम् ॥ स्वनयस्यमुतोद्दाद्दिस्ळ्थ्यंगुरुचोदितः ॥ र ॥ उपायन्तांनेगादेतम्त्रकु किक्षांबदुद्दाहांबागांनामषांट्यांऽध्यायः ॥ १६ ॥ मामगस्तितीर्थप्रशंतायांकक्षीयदु हाहोचोगोनामषोडशोऽध्यायः ॥ १६ । त्वंवा वत्सस कुशलम्परि तदनन्तर इस समय गस्तितीर्थ में आयाहुं गतोस्मिती दो•।कुम्मजत उस समय दीर्घ सुदर्शनोया र्यप्रशंसाय श्रीसृत न्यान्ते दार

57.12

्तमे के लिये यकायक पटमएडप (तम्ब् ) से निकला ॥ = ॥ श्रौर जैसे सुरराज इन्द्र ब्रह्मा को देवें वैसेही स्वनंय राजा ने श्रगस्यतीर्ध के किनोरे स्मृषि को देखा॥ ६॥ व हे ब्राह्मराो 1 लोकों के कल्यासाह्प दिवितमा के चरसों को प्रसाम किया तब उन दीर्घतमा सुनि ने राजा को उठाकर ॥ १०॥ नय राजा के लिये श्राशीवीद युक्त किया इसी श्रवसर में शिष्यासों से यिरे उदंक महर्षि मी रामसेतु पै घनुष्कोटि में नह्मने के लिये श्रागये हे मुनी-श्रीर उस स्वनय राजा के समीप जाकर उस सुदर्शन ने उन दिष्तमा सुनि को प्राप्त बतलाया-॥ ७ ॥ तदनन्तर बह स्वनय राजा पुरोहित से प्राप्त हुये पुत्र समेत उन श्रेष्ठ इस के अनन्तर स्व मुनि को सुनकर दे हमीप गया ॥ ६ ॥

गप्रच्य सप्रीतम्म्रनिषुङ्ग्वम् ॥ उभौतौम्रनिशाद्वंतौ सर्वतोकेषुविश्यतौ ॥ १५ ॥ कथयामासतुस्तत्र क्याः पापप्रणाशिनीः ॥ अथराजाततोदङ्गं प्रणनाममुनीश्वरम् ॥ १६॥ उदङ्गोप्याशिषन्तस्मे प्रायुङ्कस्वनयायवे ॥ राजा निः॥ प्राप्तंनिवेदयामास तंदीर्घतमसम्मनिम्॥७॥ ततःसराजास्वनयो मुनिप्राष्ट्रिरोहितात्॥ श्रुत्वावि कक्षीवान्प्रणनामतम् ॥ १३ ॥ अकरोदाशिषांविप्रः शिष्यायाथगुरुस्तत् ॥ अथदीर्घतमाविप्रस्तमुदङ्महामुनिः॥१४॥ सहसापटमएडपात् ॥ = ॥ अगस्त्यतीर्थतीरेतं सधुत्रमृषिसत्तमम् ॥ दद्शाराजास्वनयो ब्रह्माण्मिबदे ब्रा थ स्वनयायच्पायसः ॥ अत्रान्तरेसमायात उद्झोपिमहाचषिः ॥ ११ ॥ रामसेतोषेतुष्कोटो स्नातुंशिष्यगणैक्तः ॥ वन्देदीर्घतमसश्चरणौलोकमङ्गलौ ॥ उत्थाप्यन्यतिविप्रास्तदादीर्घतमामुनिः ॥ १०॥ आशिषंप्रयुयोजा मुनिगणस्तेनसाकंमुनीश्वराः ॥ १२ ॥ उदङ्गोगस्त्यतीयोस्मिन् स्नातुंसम्प्राप्तवान्मुनिः ॥ उदङ्गमागतंहष्ट्व कुशालंपारेप नयंसमुदश् नियंयोद्र् तक्षमञ्ज्या

हराल पूछ। श्रीर तब लोकों में प्रतिद उन दोनों मुनिश्रेष्ठों ने ॥ १४ ॥ वहां पाप की विनाशनित्राली क्यात्रों को कहा नहमन्तर राजाने उदंक मुनी-मुनिगाए थे उन के साथ ॥ १९ | १२ ॥ उदंक मुनि इस श्रगास्त्यतीर्थ में नहाने के लिये प्राप्त हुये न आये हुये उन उदंक को देखकर कक्षीत्रान् १३ ॥ इसके श्रनन्तर तिप्र गुरुजी ने शिष्य के लिये श्राशीर्वाद किया इस के बाद दिवितमा महामुनि बाह्मका ने उन उदंक ॥ १४ ॥ प्रमन्नता रवरो । लक्षतंस्यक में प्रणाम किया ॥

कि निवाह किया जाने तत्र उन दिवितमा मुनि ने यह कहा कि नैसाही होने ॥ १७ ।१८ ॥ है महामते, राजन् । उत्तम मुहूर्त में कल ही निवाह किया जाने व इसी गन्धमादन मैं निवाह किया जाने ॥ १६ ॥ इसलिये यहां शिघही कन्या व रनिवास को लावो यह कहे हुये स्वनय राजा ने श्रफो ताबू को जाकर ॥ २० ॥ वर्षों में बड़े सी तंहयक कुड़ों को बुलाकर उस समय कन्या व रनिवास को लाने के लिये पठाया॥ २१॥ व स्वनय से प्ररणा किये हुये वे मुख्य वृद्धलोग मन के समान वेगवाले बोड़ों पै ्र हवर को प्रसाम किया ॥ १६ ॥ व उद्क ने भी उस स्वनय के लिये आशीबींद युक्त किया इसके अनन्तर वहा प्रस्न होते हुये राजा ने दितिमा मुनि से यह बचन कहा 

आनेतंप्रषयामास् कन्यामन्तःपुरन्तथा ॥ २१॥तेषषेष्रमुख्यास्तु स्वनयेनप्रचादिताः॥मनोजवान्समारु ह्म बाजिनोमधुरांयगुः ॥ २२॥ गत्वाचान्तःपुरन्तूर्णं हुत्तसर्वनिवेयच ॥ कन्ययान्तःपुरेषापि सहिताःपुनराययुः ॥२३॥ इतीयड्बदेबराट् ॥ २६ ॥ मनोरमायाःकन्यायाः पूर्यश्चमनोर्थम् ॥ ब्राह्माषेबेहुसाहस्रैः सांहेतःस्वांस्तवाच न्गोदानादिषुकर्ममु ॥ उद्दोर्डराजतनयां पित्राचग्रुरुणासह ॥ २५ ॥ चतुर्दन्तंमहाकायं गजंसविद्वपाएडरम् ॥ आरुह्यह तिस्तत्रवाक्यमभाषत ॥ १७ ॥ मुनितंद्घितमसं विवाहःक्रियतामिति ॥ तथास्तिकत्यवदत्सोपि तदादीर्घ ततःपरस्मिन्दिवसे शुमेद्धितमाऋषिः ॥ गोदानादीनिषुत्रस्य विधिवन्निरवर्तयत् ॥ २८ ॥ निर्वेतिष्वथकक्षीना ॥ १८ ॥ श्वएवक्रियतांराजन्मुमुह्तमहामते ॥ अत्रेवपाणिप्रहण्ं क्रियतांगन्धमादने ॥ १६ ॥ तस्मादिहा हन्यामन्तःपुरन्तथा ॥इत्युक्तःस्वनयोराजा गत्वास्वपटमएडपम् ॥ २०॥ ब्राह्यशतसङ्घाकान्वद्धान्वपंव पेसंयुक्तो हि तमाम्रीनः। नयक्षिप्रं क थस्वनयःप्र रांस्तदा ॥

ने पुत्र के गोदानादिक कर्मों को विधिष्ठेंक कराया॥ २४॥ इसके अनन्तर गोदानादिक कर्मों के निवृत्त होने पर राजकन्या को ज्याहने के लिये कथी-चहकर मधुरापुरी को गये ॥ २२॥ और शीघही रनिवास को जाकर सब बुतान्त को कहकर कन्या व रनिवास समेत किर आगये॥ २३॥ तदनन्तर अन्य उत्तम दिन समेत।। २५ ॥ सर्वागश्वेत व बड़ी देहवाले बीदन्ते हाथी पै चढ़कर दूसरे इन्द्र की नाई हर्षसंयुत हुये ॥ २६ ॥ और मनोरमा कन्या के मनोरख वान पिता व गुरु में दीर्घतमा म्याप

मतिज्ञामत्कतेदानीं निर्धतेतिमुद्ययौ ॥ ३० ॥ कक्षीवान्दीष्वेतमसा तथोदक्षेनसंयुतः ॥ पटाकारबहिद्यारं ङ्कमनयद्राजा स्वयद्विनयान्वितः ॥ ३५ ॥ उदङ्कर्घितमसोरघ्यंत्रप्रदृष्टेन्दपः ॥ अलङ्कतेप्रपामध्ये बस्रचामरतोर् णैः ॥ ३६ ॥ वरोद्घितमाश्रान्ये सोदङ्कामुनयस्तदा ॥ न्यपीदन्स्वनयश्रापि सामात्यःसप्ररोहितः ॥ ३७ ॥ ततोद्दित षौःपरिवारितः ॥ प्रविवेशाथलक्ष्मीवान् कक्षीवान्।जमन्दिरम् ॥ ३४ ॥ ततोवरेणसहितं तन्दीघेतमसम्मुनिम् ॥ सोद ॥ तोरणालङ्कतद्वारं राजवें:पटमएडपम् ॥ कतमङ्गलकृत्योसौ कक्षीवान्मुदितोययौ ॥ २८ ॥ ततःस्वनय माययौ॥३१॥ स्वनयस्तृततोहष्ट्या कक्षविन्तंसमागतम् ॥ प्रत्युज्जगामसंहितः मुद्शनपुराधसा ॥३२॥ स्याय कन्यकापरिचारिकाः ॥ राजतैःस्वर्णपात्रेश्च चकुर्नीराजनाविधिम् ॥ ३३ ॥ स्वनयेनसमाद्वतो बाह्य कन्यासा कतमङ्गलभूषणा ॥ चतुर्तन्तमहाकायं श्वेतदन्तगजिस्थितम् ॥ २६ ॥ कक्षीवन्तंसमायातं द्रष्टास्वोद्याहनो कक्षीवतोवर केः ॥ २७। कमाद्राज्ञःस त्सुकम् ॥

अध्ये दिया और बस्त, मैंनर व बन्दनवारों से भूषित प्रधामध्य में ॥ ३६ ॥ उस समय वर व द्वितमा और उदंक समेत अन्य सुनिलोग बैठे व मन्त्रियों इस के अनन्तर कन्या की दासियों ने चांदी व तोने के पात्रों से कशीवान् वर की नीराजनविधि को किया ॥ ३३ ॥ श्रौर स्वनय से बुलाये हुये बाह्यणों से बिरे ब राजमन्दिर में पैडे॥ ३८॥ तद्नन्तर विनय से संयुत राजा वर समेत व उदंक साहित उन द्वितमा मुनि को अपने घर को ले आया ॥ ३४॥ व राजा ने लक्ष्मीवात् क्यीवात् उदंक वं द्वितमा को 

10° 17's

हमेत व पुरोहितों समेत स्वनय भी बैठे ॥ ३७ ॥ तद्नन्तर उस सुन्दर बालोंबाली श्रीर श्रंगों में उत्तम बह्यों को धारण किये तथा गहनों से भूषित उस उत्तम मनोरमा आनि को थापकर अनिमुख तक लाजाहोम आदिक करके ॥ ४१ ॥ उस कन्या के हाथ को बर से प्रहण कराया और उदंकजी ने बहां सब ४२॥ व हे हिजो। उस समय वर व वधू के श्राशीवीतों को युक्त किया तदमन्तर उस स्वनय राजा ने वर व दीर्घतमा मुनि को॥ ४३॥ व हे या वरपक्षवाले व अपने पक्षवाले तीन लाख ब्राह्मगों को छहों रतींवाले श्रमों से मोजन कराया॥ ४४॥ तद्दनन्तर ताम्बुलादिकों से अनेक प्रकार कन्या को॥ ३८॥ जो कि विम्कतल के समान श्रोठोंबाली तथा मुन्द्रसर्वागबाली श्रीर मोटे व ऊंचे स्तनोंबाली थी राजा उत्तम जनों से संयुत प्रपा के मध्य को से नन्तर ममुष्यों के बीच में उस उत्तम मनोरमा कन्या ने चम्पक्षुष्पों से बनाई हुई माला को वर के गत्ने में डाजादिया ॥ ४०॥ तदनन्तर उर्षक्जी या का विवाह होने पर ॥ ४६ ॥ वह उत्तम हाथी अगस्यतीर्थ में पैठकर अन्तर्धान होगया तदनन्तर दिष्तिमा बाह्मण ने पुत्र व पतोहू समेत ॥ ४७ ॥ अनन्तर मुनिश्रेष्ठजी से पूछकर उद्कजी श्रपने श्राश्रम को चले गये॥ ४४॥ व उस समय अन्य सब बाह्मसा अपने देशों को चले गये इसप्रकार ॥ प्रपायामध्यमनयन्महाजनसमाकुलम् ॥ ३६ ॥ ततोवरस्यक्एठेसा मालाञ्चम्पकनिर्मिताम् ॥ निवे याहिजाः ॥ त्रिलक्षेत्राह्मणानन्नैमोंजयामासषड्सैः ॥ ४४ ॥ ततःसम्भावयामास ताम्ब्लाचैरनेकघा ॥ अथामन्त्र्यमु निश्रेष्ठमुद्द्रःस्वाश्रमंययौ ॥ ४४ ॥ अन्ये च ब्राह्मणाःसर्वे स्वदेशान्प्रययुस्तदा ॥ एवंविवाहेनिर्वते कक्षीवद्राजकन्य प्रविश्यागस्यतीर्थंस तिरोधत्तगजोत्तमः॥ ततोदीषेतमाविप्रः पुत्रेण्स्नुष्यासह ॥ ४७ ॥ अगस्त्यस्य देशींताम्मनोरमाम् ॥ भूषणालङ्कतांगात्रे दिन्यवस्रयरांशुभाम् ॥ ३⊂ ॥ विम्बोष्ठींचारसर्वाङ्गी पीनोन्नत गा॥ ४१॥ पाणिमग्राहयत्तर्याः कन्यायाश्चनरेणतु॥ उद्झःसर्वकर्माणि कार्यामासतत्रवे॥ ४२ ॥ वर्ष गुमा जनमध्येमनोरमा ॥ ४० ॥ उद्झस्ततत्र्यागत्य प्रतिष्ठाप्यानलंस्थले ॥ ऋत्वाग्निमुखपर्यन्तं लाजाही ोपाः प्रायुज्जततदाशिषः ॥ ततःसराजास्वनयो वर्द्धितमोम्निम् ॥ ४३ ॥ उद्दक्ष्वरपक्षीयान्स्वपक्षीयांस्त मादिकन्तथ ध्वोस्तदावि कन्यां सुव योः॥ ४६। बाह्यगो। उदंक तः तेवा किया इस के आया॥ ३६॥ तद कक्षीवान् व राजकः श्यामासङ् ने आकर स्थल में पयोधराम् कमीं को कराया।

अगस्त्यजी के महातीर्थ में नहाकर व तब लोकों में प्रतिद उस तीर्थ की प्रशंता करते हुये ॥ ४८ ॥ अपने पत्रित्र आश्रम देत्राराय को जाने के व कन्या के रनेह से हज़ार हार व मालाओं को दिया ॥ ४२ ॥ इस सब को लेकर पुत्र समेत व पतोहू सहित मुमि राजा से आजा को लेकर वेदारएष उस मुनिश्रेष्ठ ने जाने के लिये उस राजा से पूछा ॥ ४६ ॥ तब प्रसन्नता समेत स्वनय राजा ने भ्रपनी कन्या के लिये एक लक्ष भ्रशासी दहेज हज़ार गऊ व हज़ार दासियों को दिया वै उस कन्याप्रिय राजा ने पांचती प्रामों को भी दिया ॥ ४०॥ व दशहज़ार दिव्य वसमों को व ती गहनों की लिये मन किया ब पितारियों को दिया मनोर्यों के दायक दिया ॥ ५०॥ श्रीर

महातीर्थं स्नानंकृत्वेष्टदायिनि ॥ श्लाघमानश्चततीर्थं सर्वलोकेथ्वविश्वतम् ॥ ४= ॥ प्रयाद्यंस्वाभ्मम्पुर्ध्यं वेदारएयम्मनो द्ये ॥ राजानञ्चतमागन्तुमाप्टच्वम्मुनिसत्तमः ॥ ४६ ॥ स्वन्योपितदाराजास्वद्धित्रेमुदान्वितः ॥ दर्शेशतसहस्राणि स्वर्णोनिस्त्राप्यं ॥ द्ये ॥ प्र ॥ प

नहाकर सब सेना समेत ॥ १६॥ रानेवास को लेकर प्रसन्न होकर अपने नगर को गये हे ब्राह्मणों। इसप्रकार अगरत्यतीर्थ के माहात्म्य से क्यीवान् बिते हुये उन कक्षीवान ने भी स्त्री समेत बहुत समय तक निवास किया ॥ ४४ ॥ श्रोर वे राजिष स्वनय भी कुभज ( श्रगस्ति ) जी से बनाये हुये उस को चले गये।। ४३॥ हे बाह्मगो। तब वेदारएय को जाकर पुत्र व पतोहू समेत दीर्घतमा सुनि ने मुख्यूर्वक निवास किया॥ ४८॥ और भुक्ति व मुक्ति फल को देनेवाले | भटबीनाथ को हेट महापवित्र तीर्थ मे

में भी केश व इरिद्रता नहीं होती है ॥ ६ • ॥ इति श्रीस्कन्द्युराऐसेतुमाहारभेद्वीद्यालुमिश्रविरिचतायां भाषाटीकायांकक्षीवद्विवाहनिष्यिचिमित्तम ने दुलेम ब्याह हुआ श्रीसतजी बोले कि हे मुनीश्वरो । यह पतित्र इतिहास वेदित्द है॥ ४७ । ४८॥ व धन्य, यशदायक, आयुर्वेलदायक व कीति ानेवालाहै हे बाहागो ! मनुष्यों को सर्वया इस स्तोत्र को सुनना व पढ़ना चाहिये ॥ ४६ ॥ इस प्राचीन इतिहास को पड़ते व सुनते हुये पुरुषों को द्शोऽस्यायः ॥ १७॥

उवाच ॥ इतिहासस्त्वयंषुएयो वेदसिद्योमुनीश्वराः ॥ ५८ ॥ धन्योयशस्यआयुष्यः कीरिसौभाग्यवर्द योपिजपस्तथा ॥ रेघुनाथसरस्तीरे मुष्टिमात्रमपिद्विजाः ॥ ३ ॥ दत्तश्चेद्देदविदुषे तद्ननन्तग्रण्मेषेत् ॥ रामतीर्थंसमुद्धि श्रीसूत उवाच ॥ कुम्मसम्मवतीर्थिम्मिनियायामिषवन्नरः ॥ रामकुराइंततःपुरयं गच्बेत्पापविमुक्तये ॥ १ ॥ गःपठितञ्योयं सर्वथामानविद्विजाः ॥ ५६ ॥ पटतांश्यण्वतांचेममितिहासंपुरातनम् ॥ नेहासुत्रापिवाक्नेशो र्य वस्यामिम्रनिष्ठङ्गवाः॥ ४॥ इतिहासंमहापुष्यं सर्वपातकनाशनम् ॥ मृतीस्ष्वामाविष्रेन्द्रा मुनिनियतमान निमिनेत् ॥ ६०॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेसेतुमाहात्म्येकक्षीनहिनाहोनेष्पतिनामसप्रद्शांऽध्यायः ॥ १७ ॥ गुएयं द्विजाःपापहरंतया ॥ रघुनाथसरस्तीरे कृतोयज्ञोल्पदक्षिणः ॥ २ ॥ सम्पूर्णफलदोभूयात्स्वाघ्य। दारिद्रयंचापि र्घुनाथसरःधु

दो • । में असत्य के दोष से मुक्त युधिष्ठिर राज । अठार हें अध्याय में तोइ चरित मुखसाज ॥ श्रीबत्जी बोले कि इस अपास्तितीर्थ से उपजे हुये तीर्थ में रतान कर-तदनन्तर पापों से छूटने के लिये पवित्र रामकुराड को जात्रै ॥ १ ॥ हे ब्राह्मरोगे । रचुनाथजी का पवित्र तीर्थ पापों को हरनेवाला है श्रीर रघुनाथतड़ाग के किनारे किया हुआ थोड़ी दक्षियावाला यज्ञ ॥ २ ॥ व वेदपाठ और जप सम्पूर्ग फल को देनेवाला होता है व हे ब्राह्मरोगे । रघुनाथतड़ाम के किनारे सूठीभर | सि ॥ ३ ॥ यदि वेदज्ञ के लिये जो दिया गया है वह अमित गुण्याला होता है हे मुनिशेष्ठो । रामतीर्थ को उदेश कर समस्त पातकों को नाश करनेवाले महा-

हताहूं हे डिजेन्द्रा! मन को रोके हुये सुतीक्ष्णानामक मुनि ॥ ४ । ५ ॥ श्रगस्यजी के शिष्य श्रीरामजी के चरणकमल को चिन्तन करते थे श्रीर 1 के किनारे बहुत कठिन तप किया है ॥ ६ ॥ व रामचन्द्रतड़ाग के किनारे रामचन्द्रश्रयिदेवतावाले षडक्षर मन्त्र को जपते हुये निरालसी उन सुतीक्ष्ण ने रघुनायतड़ाम के जल में स्नान करते हुये नित्य पांचहजार मन्त्रराज को जपा और भिक्षा से भोजन करनेवाला व नियतभोजी तथा क्रोघ को जीते व इन्हियों को जीते हुये ॥ ७। ८॥ वह सुतीक्ष्ण इस्प्रकार बहुत समय तक वर्तमान हुआ तदनन्तर हे डिजेन्टों। रामजी को सदैय हदय में ध्यान करते हुये उस सुनि ने किसी पवित्र इतिहास को का उन्होंने रामचन्द्रतड़ाग

जामद्ग्न्यजितेतुभ्यं खर्षिध्वंसिनेनमः॥ १३ ॥ नमःसुश्रीषनाथाय नमोबालिहरायते ॥ विभीषण्मयक्रेशहारिणेम मम्तेकोशिकमुनेयोगरक्षण्दोक्षित ॥ नमस्तेकीश्लोयाय विश्वामित्रप्रियायच ॥ ११ ॥ नमस्तेहरकोद रसींवेत ॥ मारीचान्तकराजेन्द्र ताटकाप्राणनाश्रन ॥ १२ ॥ कत्रन्धारेहरेतुभ्यं नमोदशरथात्मज ॥ स्त्यशिष्योरामस्य चर्षााब्जविचिन्तकः॥रामचन्द्रसरस्तीरे तपस्तेपेसुदुष्करम् ॥६ ॥ जपम्पद्धश्रांमन्त्रं रामचन्द्राधिदेवतम् ॥ नित्यंसपञ्चसाहर्मं मन्त्रराजमतन्द्रितः ॥ ७ ॥ जजापकुर्वन्स्नानञ्च रघुनाथसरोजले ॥ मिक्षा शीनियताहारो जितकोधोजितेन्द्रियः ॥ ८ ॥ ग्वंमतीष्णोनियेन्टा बह्मान्तर्भे ॥ ६॥ तृष्टावसीतासहितं रामचन्ट्रंसभांकिकम् ॥ मुतीक्ष्ण उवाच ॥ नमस्तेजानकीनाथ नमस्तेहनुमित्प्रि न्सदाह्यद्व ॥ य ॥ १० ॥ न ग्डमञ्जकाम सः॥५॥अग

समय॥ १॥ सीता समेत रामचन्द्रजी की भक्ति समेत स्तुति किया सुतीक्ष्ण बोले कि हे जानकीनाथ। तुम्हारे लिये नेमस्कार है हे हनुमरिपय। तुम्हारे लिये प्रणाम है ॥ १०॥ हे विश्वामित्रजी के यज्ञ की रक्षा में दीक्षित। तुम्हारे लिये नमस्कार है व कौशल्याजी के पुत्र व विश्वामित्रजी के प्यारे आप के लिये प्रणाम है ॥ ११ ॥ हे शिवधनुष-भंजक, देबसेवित, मारीचनाराक, ताटकाप्राणनाशक, नुपेन्द ! तुम्हारे लिये नमस्कार है ॥ १२ ॥ हे कवन्यरात्रो, विप्णो, दशरबात्मज ! आप के लिये प्रणाम है व परशुराम को जीतनेवाले व खरिवधंनी आप के लिये प्रगाम है।। ३३।। व सुप्रीवनाथ के लिये प्रगाम है व बालि को हरनेवाले तुम्हारे लिये प्रगाम है व विमीषमा के

में गमन श्रीर इन्दियों के अगोचर वस्तु को देखना व देवताओं के साथ सम्भाषता हुआ।। २३॥ य हे बाह्मणो। पिपीलिकादिक प्राशियों की वाती

व उस में सेतु को बनानेवाले के खिथे प्रणाम है।। १४ ॥ हे तारक ! ब्रह्मारूप आपके लिये प्रणाम है व हे लक्ष्मणाप्रज ! तुम्हारे लिये नमस्कार है बराक्षतों के संहार १७॥ तदेव रामचन्द्र में बुद्धि को लगाकर समय व्यतीत किया इसप्रकार हे सुबती। षष्टकार रामजी के मन्त्र को अभ्यास करते व इस स्तोत्र से करते व प्रतिदिन खुनाथजी के तीर्थ में स्नान करते हुये उन सुतीक्ष्णजी की ॥ १८।१६ ॥ रामचन्द्र में अतिनिर्मेल निरंचल भक्ति हुई व सब आर गणवाला अहैत विज्ञान हुआ।। २०॥ व हे बाहाशो। विन पदी हुई बेदत्रथी का ज्ञान व बिन सुनी वस्तु का जानना और पराये शरीर में पैठने की व आकाश जाने में समध्ये और कलाओं में निरुग्ता हुई व गुरु के विना न सुने हुये शाखों का ज्ञान हुआ।। २२ ॥ व प्रतिघातरहित याने बिन भय के किश को हरनेवाल व मलनाशक के लियेनमस्कार है।। १८॥ व हे भरतायज। शहरूयां के दुःख को हरनेवाले तुम्हारे लिये प्रणाम है वर सुद्र के गर्व को हर देवाते मर्नेवाले तुम्हारे लिये प्रणाम है।। १६ ॥व घनुष को धारनेवाले व रक्षा करनेवाले आप के लिये प्रणाम है इसप्रकार प्रतिदिन राम जी की स्तुति करते णैतुभ्यं लक्ष्मणायजतनमः ॥ रत्नन्तरात् ॥ १७ ॥ निनायकालमानश् रामचन्द्रान्तर्यः कुर्वतःस्नानमन्बहम् ॥ १६ ॥ इतिस्तुवन्मुनिःसोयं मुतीक्ष्णोराममन्द्रञ्च स्तोत्रेणानेनमुत्रताः ॥ तीर्थेचरघुनाथस्य कुर्वतःस्नानमन्बहम् ॥ १६ ॥ राममन्त्रेषद्वसरम् ॥ १८ ॥ स्तुवतोरामचन्द्रञ्च स्तोत्रेणानेनमुत्रताः ॥ तीर्थेचरघुनाथस्य कुर्वतःस्नानमन्वराध्ये स्राणाममिज्ञानंत्रिनासुरम् ॥ २२ ॥ गमनंसर्वलोकेषु प्रतिघातविवजितम् ॥ अतीन्द्रियार्थहष्टांवं देवैःप्रम्माषणन्त पिपीलिकादिजन्तूनां वार्ताज्ञानमपिद्विजाः ॥ ब्रह्मविष्णुमहादेवलोकेषुगमनन्तथा ॥ २४ ॥ चतुदेशेषु १४॥ अहल्यादुःखमंहत्रे नमस्तेमरतायज् ॥ अम्भोषिगर्वसंहत्रे त्रास्मन्सेतुक्रतेनमः ॥ १५ ॥ तारकब्रह्म भय के क्रिश को हरनेवा व उस में सेतु को बनां करनेवाले व रावण् को । हुचे इन सुतीक्ष्ण ने॥ लहारिणे ॥ १ लहारिणे ॥ १ लहारिणे ॥ १ सामध्ये हुई ॥ २१ ॥ रोकरोक तव लोकों केत्रल आत्मा के तत् रामचन्द्रजी की स्तुति था ॥ २३ ॥

॥२५॥ हे बाहायो। रामतीर्थ के सेवन से सुतीक्ष्याजी के हुई ऐसे प्रभाववाला वह महापातकों को नाश करनेवाला तीर्थ है।। १६॥ व महासिक्षिकारक, गुविनाशक है व पुरुषों को भुक्तिमुक्तिदायक तथा नरकों के क्षेश का हारक है ॥ २७ ॥ श्रोर नित्य रामजी की भक्ति को देनेवाला व संसार के महा, विष्णु, महादेव के लोकों में गमन हुआ॥ २९॥ श्रीर चीदहो लोकों में बिन रोक के गमन हुआ ये हे सत्तमो। ये और अन्य तब योगियों से कहताहूं ॥ ३२ ॥ हे बाह्मसो । पुरातन समय थमेपुत्र ( युधिष्ठिर ) श्रादिक पास्डव व धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योघन आदिक उस समय परस्पर ॥ ३३॥ होती है फिर अन्य ऐरवयों को क्या कहना है ॥ २६ ॥ हे ब्राह्मणों | पुरातन समय उस तीर्थ में नहाकर व शिवजी को देखकर धर्मेंडुत्र भूरेड कहने १ उसी क्षण मुक्त होगया ॥ ३० ॥ ऋषिलोग बोले कि हे स्तृतज | धर्मेंडुत्र ने किस कारण भूड कहा कि जिस दोष की शान्ति के लिये आति-में स्नान किया॥ ३१॥ श्रीसतजी बोले कि हे ऋषियो । धर्मपुत्र ने युद्ध में हल से जिस्प्रकार फूठ कहा जो कि रामतीय में नर होगया श्रीर लोकों के ऊपर श्रनुग्रह की इन्छ। से इस के किनारे बड़ा भारी लिंग है ॥ २८ ॥ महापतित्र रामतीर्थ में नहाकर उस लिंग के दर्शन धमेधुत्रःधुरादिजाः॥ अन्तां किसमुद्धतदोषान्मुकोमनत्स्रणात्॥ ३०॥ ऋषय ऊच्चः॥ असत्यमुदितंक नगमनन्तथा ॥ एतान्यन्यानिसर्वाषि योगिलम्यानिसत्तमाः॥ २४ ॥ मुतीक्ष्णम्यामबन्विप्रा रामतीर्थ महतंर्षे ॥ अलेनधर्मषुत्रेषु यन्नष्ट्रामतीर्थके ॥ ३२ ॥ अन्योन्यंपाएडवाविप्रा धर्मषुत्रादयःषुरा ॥ धृतराष्ट्रस्यषुत्रा ॥ एवंप्रमावंततीर्थं महापातकनाशनम् ॥ २६॥ महासिद्धिकरंषुएयमपमृत्युविनाशनम् ॥ भुक्तिमुक्तिप्रदं न्शनाशनम् ॥ २७ ॥ रामभित्रदंनित्यं संसारोच्छेदकारणम् ॥ अस्यतीरेमहक्षिङ्गं लोकानुग्रहकाम्य गुमूतज ॥ यहोषशान्तयेसम्नौ रामतीथॅतिषावने ॥ ३१ ॥ श्रीमूत उवाच ॥ युष्माकमृषयोवध्ये यथोक्त मुसास्तदा॥ ३३॥ महान्तेवैरमासाब राज्याथींवैप्रसत्माः ॥ महत्यासेनयासाङं कुरक्षेत्रेसमत्यं च ॥ ३४॥ रामतीर्थेमहापुष्ये स्नात्वातक्षिङ्गदर्शनात् ॥ नराषांमुक्तिरेवस्यात्कमुतान्याविभूतयः ॥ २६ ॥ तत्रस्ना तोकेषु निर्यन् निषेवणात् ॥ धुंसां नरकक्षे - श्र दुर्योधनम् मनुष्यों की मुक्तिही हे | पित्रेत्र तथा अपसृत्यु| | नाश का कारण है औ में उपजे हुये दोष से प्रित्रकारक रामतीर्थ उस को तुम लोगों से त्वाशिवंद्रष्ट्रा स्मादमधुत्रे 

5.3

के युद्ध के समान हुमा। इसके मनन्तर द्रोशाचार्यजीने मजुन के पराक्रम को बहुत माना॥ ४३॥ तदमन्तर उन पराक्रमी द्रोशाचार्यजीने बढ़े बल-

पुद्ध दोएा व ऋजुनही

हे दिज्छेछ। राज्य के लिये बड़े मेर को प्राप्त होकर बड़ी होना हमेत कुरुक्षेत्र में श्राकर ॥ ३७ ॥ युद्ध में न लीटनेवाले वीरों ने हमर में युद्ध किया ॥ ३६ ॥ श्राप्त में युद्ध किया ॥ ३६ ॥ श्राप्त में युद्ध किया ॥ ३६ ॥ स्वाप्त में युद्ध किया ॥ १६ ॥ स्वाप्त में युद्ध किया ॥ १६ ॥ स्वाप्त में युद्ध में स्वाप्त में अप्त अप्त मान्य किया ॥ ३६ ॥ द्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में युद्ध किया ॥ ३६ ॥ अप्त महावली १६ स्वाप्त में युद्ध में स्वाप्त स्वाप्त में स्वाप्त म में युद्ध किया ॥ ४० ॥ श्रौर युद्ध में चतुर अर्जुन व द्रोशाचार्य के उस युद्ध में देखने के लिये आये हुये देवताओं से आकाश पूर्ण होगया ॥ ४१ ॥ किया और बालों की बर्ष से बहुत ही पीड़ित युधिष्ठिर की सेना ॥ ३६ ॥ हे हिजोचभी | भय से विकल होकर दशो दिशाओं में भग गई तदनन्तर रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने युद्ध में द्रोणाचार्य से युद्ध किया ॥ ४० ॥ और युद्ध में चतुर अर्जुन व द्रोलाचार्य के उस युद्ध में देखने के लिये आये हुये देवताओं से आकाश पूर्ण होगया ॥ ४१ ॥ हे बाहस्लो | द्रोलाचार्य व अर्जुन के युद्ध की उपमा पृथ्वी में नहीं है उस समय कोघ समेत द्रोलाचार्य व शिज्ज ) का युद्ध हुआ ॥ ४२ ॥ द्रोलाचार्य व अर्जुन का रखे ॥ द्रष्टुंसमागतैदेवेरसूद्दयोमनिरन्तरम् ॥ ४१॥ द्रोखफाल्युनयोर्विप्रा नास्तियुद्धोपमास्रवि ॥ सामर्षयोस्तदाचाय शिष्ययोरभवद्रखम् ॥ ४२॥ द्रोखफाल्युनयोर्थुद्दं द्रोखफाल्युनयोरिव ॥ बहुमेनेथमनसा द्रोखोर्ज्जनपराक्रमम् ॥ ४३॥ ततोद्रोखोमहावीर्यं प्रियशिष्यंसफाल्युनम् ॥विहायपाञ्चालवर्तं समग्रुघ्यतवीर्यवान् ॥ ४४॥ सर्विशतिसहस्राखि द्रात न्ता विद्वताद्विजसत्तमाः॥ ततोर्ज्जनोरणेद्रोषं युयुघेरियनांवरः॥ ४०॥ रणप्रवीषायोस्तत्र विजयद्रोषये दिश्चमयाकान

य अज़ैनजी की छोड़कर पांचाल की सेना से युद्ध किया ॥ १४ ॥ श्रीर उन द्रोसाचार्यजी ने उस युद्ध में एक लाख बितहज़ार हाथी व घोड़ों तसेत स-॥ ४५ ॥ इस के अनन्तर कोधित धुरुतुम्न ने द्रोसाचार्य को बासों से मारा श्रीर द्रोसाचार्य ने भी पट्टेश को लेकर घुरुतुम को मारा॥ ४६ ॥ श्रीर के समान पैने बासों से युद्ध में उस घुरुतुम्न को मारा श्रोर बासों से मारा हुआ घुरुतुम उस युद्ध में विमुख हुआ ॥ ४७ ॥ तद्नन्तर स्थिहीन घुरु-कर भीमतेन ने अपने रथपे विठाकर द्रोगाचार्य से कहा ॥ धन ॥ कि अखों को तींबे हुये अपने कमों से अतन्तुष्ट व कर, नीच बाहागा यि युद्ध न करें ह्युन्न के स्तीप आ जाओं को मारा श्रामिकी ज्वाला

१ ॥ तथापिलज्जातेनास्ति शोकोपीहनजायते॥ वचनीत्वेतिभौमस्य सत्येश्वत्वायुधिष्टिरात्॥ ५२ ॥ निजायु ज पपातस्यन्दनोपरि ॥ योगवित्प्रायमातस्ये द्रोषाचायस्तदाहिजाः ॥ ५३ ॥ तदन्तरमगरिज्ञाय द्रोषाचा त्रायुतानिच॥ द्रोषाचायोंवधीराज्ञां युद्धेसगजवाजिनाम् ॥४५॥ घष्टचुम्नोथकुपितो द्रोषामभ्यहनच्छरैः॥ द्रोष्य्रपष्टिशं मागत्य धृष्ट्युक्रंटकोदरः॥ स्वंस्यन्दनंसमारोप्य द्रोषाचायेमथाब्रवीत्॥ ४०॥ स्वकर्मामरसन्तुष्टाः शिक्षि प्रमताह्यत् ॥४६॥ श्रोर्विन्याधतंयुद्धे तीष्ट्रणैरग्निशिखोपमैः ॥ पराब्यखोभवतत्र घृष्ट्युन्नःश्राहितः॥ ४७॥ ाधमाः ॥ नगुस्त्ररन्यदिकूरा ननश्येरन्त्रपार्षो ॥ ४६ ॥ अहिंसाहिषरोधमों ब्राह्मणानांसदास्मतः ॥ हिंसया ोन्स्क्षन्तेज्याधजातयः॥ ५०॥ हिंसित्वमेक्युत्रार्थेयुद्धेस्थित्वाबह्नन्त्रपान् ॥ सचापितेमुतोत्रक्षन्हतःशेतेर्षा ततोविरथ तास्त्राहिजा गृह्यधृष्ट्य

अपने रथे शिरफड़े व हे बाह्यगों ! उस समय योग को जाननेवाल होग्॥चार्यजी अन्न जल की छोड़कर स्थित होरहे ॥ ४३ ॥ उस समय को जान न नारा होते॥ ४६॥ बाहासों को सदैव हिसा न करना उत्तम धर्म कहा गया है और ज्याघजातिवाले लोग हिसा से स्त्री व प्रवादिकों की स्त्रा का लाज नहीं है और इसमें शोक भी नहीं होताहै भीम के इस वचन को युधिष्ठिरजी से सत्य मुनकर ॥ ४२ ॥ उन द्रोगाचार्यजी ने अपने अस्त्र को हे बहान ! तुम एक पुत्र के लिये युद्ध में स्थित होकर बहुत राजाओं को मारतेहो और युक्त आंगनमें भारा हुआ वहभी तुम्हारा पुत्र सोताहै॥ ४१॥

कि जि 数·阳·数·35

में तलवार को हाथ में लियेहुये पार्षेद ( धृष्टगुज़ ) द्रोखाचार्य के मस्तक को काटने के लिये दीड़ा ॥ ४८ ॥ व अर्जुन आविकों से मना किमाजाता ह मस्तक को काटने के लिये आया और योगवित होने के कारण द्रोखाचार्य के मस्तक से ज्योति ऊपर स्वर्ग को चलागई ॥ ४५ ॥ उस को आहिच्क युषिष्ठिर आदिकों में युद्ध में देखा व उस ने इस दोशाचार्य के प्राश्मित शरीर से मस्तक को काउडाला ॥ प्रत् ॥ और युद्ध में भारदाम ( होशा-अर्जुन, इपाचार्य व युपिष्ठिर आदिकों में युद्ध में देखा व उस ने इस द्रोसाचार्य के प्रास्मिति शरीर से मस्तक का काउडाला।। प्रद्धा। अप अस्य च अमरहरूप प्रार्थित प्रस्ति के के के प्रस्ति के के प्रस्ति के स्रस्ति के प्रस्ति के प्रस् कर हमर के आंगन हुआ भी वह उस के

॥ सङ्गपाषिःशिरश्बेतुमन्यथावद्रणाजिरे ॥ ५४ ॥ वार्यमाषोषिपायविस्तिच्बरश्बेतुमुचयौ ॥ योगिष स्रोणमुधेरिष्रन् ॥६०॥ हत्वानिनायसदनं यमस्यश्तराोबली ॥ दुराघष्तमं दृष्द्रा तद्दीयंकेश्वस्तदा ॥६१॥ हांबेप्रेन्ट्रा वाक्यंबाक्यांबेशारदः ॥ केश्व उवाच ॥ द्रोषाञ्चतुसुपायोंस्ति पाएडवायुधिदुजंयम् ॥ ६२ ॥ त्वाद्रोणमूध्नों ज्योतिरूध्वेदिवयो॥४४॥दृष्ट्रकृष्णाञ्चनकृषधमेषुत्रादिमिन्धेषे॥द्रोण्स्यास्यगतप्राणाज्वरीरादिच् नच्छिरः॥ ४६॥ मारद्राजेद्रतेयटे कोग्वाःणार्यः मार्गाः । बेडुतान्हष्ट्वा द्रौषिरू चेमुयोधनम् ॥ एतइबतिकिमैन्यं त्यक्तप्रहर्षान्त्रप्॥ ५८ ॥ तदादुर्योधनोराजा स्वयंवक्तमशक ण्वधंवर्तं ऋपाचार्यमचोदयत् ॥ ५६ ॥ द्रोण्येथकृपाचायों वधमूचेधरोस्तदा ॥ कृप उवाच ॥ अश्वत्थामंस्त ५६॥ भारद्वाजेहतेथुद्धे कौरवाःप्राट्वन्भयात्॥ जह्युःपाएडवाविप्रा धृष्ट्यम्नाद्यस्तदा ॥ ५७ ॥ सेनांत मन् ॥युद्धेद्रोप भीता महार पारदेवान्य

दुर्योधन राजा ने कृपाचार्य को प्रेरणा किया ॥ ४६ ॥ इस के अनन्तर उससमय कृपाचार्यजी ने अश्वत्थामा से गुरु का वघ कहा कृपाचार्यबाले कि है अश्वत्थामन्। तुम्हारे बलवान् पिता ने युद्ध में ब्रह्मास्त से सेकड़ों शत्रुवों को मारकर यमराज के त्थान को प्राप्त किया तब बहुतही दुर्घष उप के पराक्रम को देखकर हे द्विजेन्द्रो । वाक्य में चतुर श्रीकृरण्जी ने पारदवों से कहा श्रीकृष्ण्जी बोले कि हे पारद्धिये । युद्ध में दुर्जय द्रोशाचार्य को जीतने के लिये उपाय है ॥ ६० । ६१ ॥ कि हे राजन्। असों को छोड़े यह तेना क्यों भागती है।। ५८ ॥ तब युद्ध में द्रोशाचार्य के वघ को आपही कहने के लिये न तमर्थ होते हुये ने दुर्योधन से कहा बि दुर्योधन राजा ने कृप तुम्हारे बलवान् पिता

कि आज युद्ध में भीम से बड़ा भारी अश्वत्थामा माग्र गया ॥ ७१ ॥ उस बचन को सुनकर तुरहारे पिता शक्ष को कोड़का युद्ध से निष्ट्य हुने

चंचलमनवाले हुये श्रौर उन्होंने भीम से मारे हुय श्रश्वतत्थामानामक हाथी को देखकर ॥ ७० ॥ ब्रल की उक्ति से इन धर्मपुत्र ( युषिष्रिजी )

) की नाई

ल धर्तज (युचिष्ठिरजी) से कहा कि हे धर्मात्मज। इस समय युद्धमें मेरा पुत्र अश्वत्थामा। ६८॥ क्या भारा गया तुम इस समय सत्य कहो क्योंकि गये हो घमेषुत्र युधिष्ठिरजी त्रासत्य से डरे व शत्रु के जीतने में डत्किष्टित हुये ॥ ६६ ॥ त्रौर इससमय मुम्फ को क्या करना चाहिये इसकारण वोह्य निवृत्त होवेंगे इसित्तमय इस भूठी वार्ती को घर्मराज ( युधिष्ठिर ) कहें ॥ ६४ ॥ क्योंकि अन्यथा युद्ध में चतुर द्रोणाचार्यजी नहीं जीते जासके हैं यदि धर्म से शत्रु न जीता जासके तो घर्म को छोड़कर भी रात्रु को जीते ॥ ६५ ॥ इसप्रकार श्रीकृष्णाजी के उस वचन को सुनकर कुन्ती के पुत्र भीषजीने तुम्हारे पिता के समीष कि याद प्रामाशिक सत्यवादी पुरुष ऐसा कहै कि हे द्रोश ! इस समय गुरहारा अश्वरयामा पुत्र युद्ध में मारागया ॥ ६३॥तो उसी क्षण अस्त को छोड़कर द्रोशाचार्यजी युद्ध से कहा॥ ६६॥ कि हे द्रोण ! इससमय इस युद्ध में माराहुआ अश्वत्थामा गिरगया द्रोणाचार्य ने भी उस बचन को यथार्थ माना॥ ६७॥ कि ति ॥ अतएनांमुषांवातीं धर्मराजोधुनावदेत् ॥ ६४ ॥ नान्यथाशक्यतेजेतुं द्रोषोयुद्धविशारदः ॥ धर्माजे मृत ॥ ६६ ॥ अश्वत्थामाहतोद्रोण्युद्धेत्रपतितोधुना ॥ द्रोणाचायोंपितद्वाक्यममन्यतयथार्थतः ॥ ६७ ॥ सत्यवाद्रीभवान्मतः ॥ घमेषुत्रोसत्यमीहरासीचारिजयोत्सुकः ॥ ६६ ॥ किकतेव्यंमयाचीते दोलालोलमनाअभूत ॥ ोक्तितः॥ ७१॥ तच्छत्वात्वितिम् । त्यकायुद्धान्त्यवत्ते ॥ अथघमेमुतःप्राह परवार्षाइत्यपि ॥ ७२॥ षुतःसोथ धर्मेजम्प्राप्यचात्रवीत् ॥ धर्मात्मजमृषेसूतुरश्वत्थामाममाधुना ॥ ६⊏ ॥ हतःकिन्त्वंवरस्वाद्य मनिहतमश्वत्थामाभिघङ्गजम् ॥ ७० ॥ अश्वत्थामाहतोयुद्धे मीमेनादार्षोमहान् ॥ इत्थंवचोबभाषेसौ घ तिवसुतो हतोद्रोण्मधेधना ॥ सत्यवादीवदेदेवं यदिप्रामाणिकोजनः ॥ ६३ ॥ द्रोणोनिवर्तेतर्षात्तदात्य द्रमेत्यक्काप्यारं अयेत् ॥ ६५ ॥ इतिकेशवबाक्यंत च्छत्वामीमः प्रथामुतः ॥ पितर-तेसमभ्येत्य मिथ्या मेषुत्रश्वलो आविश्वस्य आप सत्यवादी माने से शत्रु न जीता जा तुमशक्यञ्च वाक्यममा उसने विश्वास न व सह्दामी आकर अत्त्यवचन अश्वत्थाम कायुधंक्षण

- CT 0

हिंग के अनन्तर बर्मपुत्र युप्तिष्ठिर ने यह भी कहा कि शत्रु का हाथी अश्वदत्थामा मारागया ॥ ७२ ॥ परन्तु हे बरम । पहिले तुम्होरे फिता-उम बली द्रोम्माचार्य जी यह प्रतिक्षा की की कि बोड़ेहुचे अस्त्र को फिर युद्ध में में न लूंगा ॥ ७३ ॥ इस कारण प्रविज्ञामंग से डरे हुचे उनं द्रोग्ण ने राक्ष को नहीं लिया तब तुम्हारे पिता बूधसुम्ब को हेलकर अपनी सत्यु॥ ७४ ॥ मानकर योग को जाननेवाले वे द्रोग्णाचार्य बचन को रोककर समाधि में स्थित होकर प्राणों को रोककर स्थ के ऊपर अन्न जाल को को है कर समाधि में स्थित होकर प्राणों को रोककर स्थ के ऊपर अन्न जाल को को के कर मरिहें अंकिकर सोरहे ॥ ७४ ॥ तदनन्तर क्षाण्य में महाक को फोड़कर उन के प्राण् निकल्डमये तब हे वत्सा धृष्टराप्त ने युद्ध में हाथ से बालों को पकड़ कर मरिहें अंकिकर सोरहे ॥ ७४ ॥ तदनन्तर क्षाण्य में महाक को फोड़कर उन के प्राण् निकल्डमये तब हे वत्सा धृष्टराप्त ने युद्ध में हाथ से बालों को पकड़ कर मरिहें विकास को प्राण्ड कर मरिहें व तलवार से काटडाला सब सेनावाले व अर्जुनादिकों ने यह कहा कि मत मारो ॥ ७६ । ७७ ॥ सबों से मना कियेजाते हुये भी पार्षेद धृष्ट्युम ने तुम्हारे पिता को मारडाला श्रीसतजी बोले कि हे बाहाशों। मरेहुये पिता को सुनकर रोते हुये अस्वत्थामा ने ॥ ७८ ॥ बड़े क्रोघ से वहां ज्वलतेहुये वचन कहा कि पिता से भूठ कहकर जिसने श्राजमेरे पिता को शस्त्राहित कियायाने शस्त्रों को धरादिया उस ध्या के पुत्र युधिष्ठिर व श्रन्य पाएडवों को भी मारूंगा और जिसने खल से केश-पाएडवामत्पराकमम्॥ = १ ॥ इतिद्रौषिद्विजास्तत्र प्रतिजज्ञेमयङ्करम् ॥ ततोस्तङ्गतत्रादित्ये राजानःसर्व गृहीत्वाकेशपार्शयस्त्यक्तशस्त्रिगोहनत्॥ ८०॥ खदानापार्षदन्तञ्च हनिष्याम्याचरादहम्॥ कृष्णेन घृष्ट्यं प्रतिह्ट द्वा पिताते मृत्युमात्मनः॥७४॥ मत्वाप्रायोपवेशोन रयोपस्थेसयोगवित्॥ अशायिष्ट्रसमा नियक्यवाग्यतः॥ ७५ ॥ ततोनिभिष्यमुर्धानं तत्प्राणानियंषुःक्षणात् ॥ तदामृतस्यद्रोणस्य बत्सलक्षेनत ॥ केशान्ग्रहीत्वाहस्तेन धृष्ट्यम्नों च्बनवाधि ॥ मावधीरितिषाथांबाः प्रोचुःसर्वे च सैनिकाः ॥ ७७॥ सर्वेति त्वतातंपाषेदोवधीत्॥ श्रीमृत उवाच ॥ पितरंनिहतंश्चता हदन्द्रोणिश्चिरन्दिजाः ॥ ७८ ॥ कोपनमहता || क्यमथाब्रवीत् ॥ अन्तरम्प्रोच्यपितरं न्यस्तश्रह्मञ्चकार् यः॥ ७६ ॥ पितरम्मेद्यतम्पार्थमप्यन्यानथ गृहीयां युद्धपुनरितिस्म सः॥ प्रतिजज्ञेतविषता वत्सद्रोषोवलीयुरा ॥ ७३ ॥ अतःशृषं न जग्राइ प्रतिज्ञा मङ्गकातरः ॥ ध विस्यः प्राषान चित्ररः॥ ७६॥ वार्यमाणोपि पारिद्धवान् ॥ सहपश्यन्तु प द्रोश के उसिरार को तत्र उव्लन्ब त्यक्ष्राब्नेन

पारा को पकड़कर शस्त्र को छोड़ेहुये द्रोगाचार्य के मस्तक को नाश किया उस धृष्ट्युम को मैं राघिही मास्या कृष्णसमेत पाएडब लोगमेरे पराक्रम को देखें ॥ ७६।८०।८१॥

· 10

नार्य के नारा सिंग्म.

के पुत्र अश्वत्थामा ने बहा यह मयंकर प्रतिज्ञा की तदनन्तर ष्र्यं अस्त होने पर वे सभी राजालोग ॥ ८२ ॥ सेनाध्यक्ष द्रोणाचार्य के नाश ठगये इसप्रकार अठारह दिनों से युद्ध निवृत्त हुआ ॥ ८३ ॥ तदनन्तर धर्मराज युषिष्ठिरजी ने शल्य, कर्ण व दुर्योषन आदिक धृतराष्ट्र के भुन्ने र॥ ८४॥ हे ब्राह्मर्गो ! घीरयादिक ब्राहम्गोंसमेत अपने व पराये मरेहुये लोगों का विषिष्वंक प्रेतकार्य किया ॥ ८४॥ और धृतराष्ट्र को प्रमाम जो दियेहुये तथा मरने से बचेहुये उत्तम जनों से घिरे सब पार्यडवलोग इक्हा होकर ॥ ८६॥ हस्तिनापुर को प्राप्त होकर वे अपने मन्दिर में पैठगये के बीतने एर नगरवासी लोगों ने॥ ८०॥ हे सुनीरवरो । धीम्यादिक झुनियों समेत महात्मा धर्मज ( सुधिष्ठिर जी ) के राज्याभिषेक करने का प्रारम्भ िकथा।। द्रा ।। तदनन्तर घर्मज युचिष्ठिर का राज्यामिषक वर्तमान होने पर आकाशवासी ने वर्षपुत्र से कहा।। द्रा । कि हे रात्रुमों के भी प्यारे, महामाग, घर्षपुत्र । तुम राज्य का आमिषक मत करो क्योंकि तुम राज्यपासन में थोग्य नहीं हो।। १० ॥ हे राजब । जिसालेये संज्ञाराहित तुम ने दिजोचम द्रोसामिय से सस में सत्य घरेहुये उनको मरवाडाला ॥ ११ ॥ इसकारण हे वर्भनन्दन । तुम्हारे बहुत पाप है जिस लिये प्रायश्चित न करके राज्यपासन कर्भ में योग्यता महीं लज्जकः॥ ६९॥ अतस्तेपापबाहुल्यं विदातेथर्मनन्दन॥प्रायिश्वित्तमऋत्वास्य राज्यपालनकर्माष् ॥ ६२॥ ॥ सेनपिनिहतेद्रोषे प्राविशन्पटमएडपम् ॥ अष्टादशदिनैरेवं निहत्तमभवद्रषम् ॥ =३ ॥ शल्यंकर्षतथा । धौम्यादिंम्रानिभिःसार्दं धर्मजस्यमहात्मनः ॥ राज्याभिषेचनंकर्तं प्रारमन्तमुनीश्वराः ॥ ८८ ॥ राज्याभि हित्यमज्नस्य तु॥ अश्रारीराततोवाणी वभाषेघर्मनन्दनम् ॥ =६॥ धर्मधुत्रमहाभाग रिष्रुणामणिवत्सल ॥ हत्तिशिष्टजनैदेताः॥ =६॥ सम्प्राप्यहस्तिनपुरं प्राविशंस्तेस्वमन्दिरम्॥ ततःकतिपयाहःमु गतेषुक्तिना प्रकरोद्विधिवदिप्राः सार्द्धवोम्यादिमिहिँजैः ॥ ८५ ॥ वन्दित्वधितराष्ट्रञ्च सर्वेसम्भूयपाएडवाः ॥ धृतराष्ट्रा धनमुखांस्ततः ॥ धार्तराष्ट्रात्रिहत्याजौ धर्मराजोयुधिष्ठिरः ॥ =४ ॥ स्वीयानां च परेषां च मृतानांसाम्परा माकाषीनोहिस्वंराज्यपालने ॥ ६० ॥ यतस्त्वंब्रद्यनाचायमुक्तासत्यंदिजात्तमम् ॥ न्यस्तश्बंबिरणेरा एवते॥८२ न्यांश्र दुयों यिकम् ॥श्र जियामिक पेचनेतस्य प्र जन्नधातयद तद्नन्तर कुत्र दिनों म्राहाः। य म्यतुज्ञाता 

- 13. 23.

है इसकारण प्रायम्चित करो यह कहकर वह आकाशवाणी घुप होरही ॥ ६२ । ६३ ॥ तद्नन्तर पमेपुत्र ( युविष्ठिर ) राजा उस क्षन से बहुत डरमवे कि बुद्ध व लोम से मोहित मैंने ॥ ६४ ॥ तुच्च राज्य के अभिस्ताष से ऐसा कर्म किया इस पाप की शुंदि के लिये में कहां जांऊ और क्या गति होगी ॥ ११ ॥ देऊं व फिर कहां जाऊं इसप्रकार उन धर्मेज ( युचिष्ठिर ) राजा के शोकसंयुत होने पर ॥ १६ ॥ कृषा्द्रैपायन व्यासजी उन के सभीप आने तहन्ततर आगे उठकर उन व्यासजी को प्रणामकर हाथों को जोड़ेहुये युधिष्ठिर ने ॥ ६७ ॥ है माहासी । माहि से संयुत चित्त करके भव्यीदिकों से पूजकर जो भाषभरानासी में है इसकारण प्रायस्वि क्र, पिशुन, साहरी व अथवा किस दान को

नाहेताविवतेयस्मात्प्रायिश्वतमतश्चर ॥ इत्युक्ताविर्गामीय सा तु वागश्रारीरिणी ॥ ६३ ॥ ततोध्मेमुतोराजा तद्वा क्यभूशकातरः ॥ मुद्रोहसाहसीक्ररः पिशुनोलोभमोहितः ॥ ६४ ॥ तुच्छराज्याभिलाषेण कृतवान्पापमीदशम् ॥ एत वयामास दुःखितोधर्मनन्दैनः ॥ श्रुत्वातद्खिलंबाक्यं धर्मजस्यमहास्मृतिः ॥ ६६ ॥ ध्यात्वा तु सुचिरंकाले ततोवक्प्रव कमे ॥ घ्यास उवाच ॥ माकार्षीम्त्वंभर्यगत्नात्मार्येक्त्रिक्तिक्तिक्ति ३ ॥ व्यास्त्रिक्ति तु सुचिरंकाले ततोवक्प्रव .र उवाच ॥ किंतद्वहिमहायोगिनपाराश्यंकुपानिधे ॥ १ ॥ येनमेपापनाशःस्यादिषरातद्वाधना ॥ ज्यास धिमेजे ॥ ६६ ॥ कृष्णोद्देषायनोज्यासस्समायातस्तदन्तिकम् ॥ ततोभिवन्यतंज्यासं प्रत्युत्यायकताज्ञ त्पापिनिशुक्सर्थं किङ्कारिष्यामिकागतिः॥ ६५ ॥ किं वा दानैप्रदास्यामि कुत्रयास्यामि वा पुनः॥ इतिशोकसमाविष्टे स्मिन्धानि बि: ॥६७॥ या ॥ युधिष्टि

कहा था उस सब को उन दुःखित धर्मेपुत्र ने सम्पूर्गता मैं व्यासजी को मुनाया धर्मेपुत्र के उस सब बचन को मुनकर महामुनि च्यासजी ने ॥ ६८ । ६६ ॥ बहुत समय तक के लिये अनुष्ठान करो युधिष्ठरजी बोले कि हे व्यानिधे, महायोगिन, पाराश्ये ! वह क्या है उसको कहिये॥ १॥ जिससे सीघही मेरे पाप का नारा होबै उसको इस कहने का प्रारम किया ज्यासजी बोले कि हे राजन्। तुम भय मत करों में तुम से यन को कहता हूं॥ १००॥ उस को सुनकर तुम इस पाप की शानित घ्यान कर तद्ननत्तर

तजी बोले कि दक्षिण समुद्र में सेतुरूप गन्धमादनपर्वंत पे ॥ रे ॥ हे महाराज ! रामसेतु पे रामतीये ऐसा प्रसिद्ध सिद्धसङ्गारा है जो कि पवित्र श्र महा-है ॥ ३ ॥ जितके दर्शनहीं से करोड़ों महापातक शीघ्रही नाश को प्राप्त होते हैं जैसे कि स्पर्योद्य में श्रन्यकार नाश होजाता है ॥ ४ ॥ श्राप्ती में अन्तर स्नानकरों थि को जब मनुष्य देखता है तभी ब्रह्महत्या से छूटजाता है इस में सन्देह नहीं है ॥ ४ ॥ हे महाराज ! उस मुक्तिरायक रामतीय में जाकर स्नानकरों । शुद्धि होगी ब राज्यपालन की योग्यता मी होगी ॥ ६ ॥ हे युषिष्ठिर! उस के किनारे तुम गऊ, ष्ट्यी, तिल व बन्धों का दान करों और सोने व चांदियों क्षिणाम्मोनिधोसेतौ गन्धमादनपर्वते॥ २॥ समसेतौमहाराज रामतीर्थमितश्रुतम् ॥ श्रास्तिषुएयंसरःसि किनाशनम् ॥ ३ ॥ यस्यदर्शनमात्रेषा महापातककोटयः ॥ प्रयान्तिविल्यंसद्यस्तमःस्योदयेयथा ॥ ४ ॥ |तस्येवाहनंविना ॥ दिनैःकतिष्यैरेव रामसेतुंजगामसः ॥ १० ॥ रामतींथंसमासाद्य घोम्येनसहपाएडवः ॥ हुम्युधिष्ठिर ॥ ७ ॥ अवश्यमेतत्पापानां शुद्धिस्तेनाचिराद्रवेत् ॥ श्रीसूत उवाच ॥ ज्यासेनधर्मप्रुत्रोयमेवसुको प्रमागेए। सङ्गरूप्यविधिष्वक्रम् ॥ ३१ ॥ सस्नौरामसरस्तीयँ पुएयेपापविनाशने ॥ स्नात्वाचम्यविशुद्धात्मा दापश्येत्स्वयंरामेणानिमितम् ॥ तदेवब्रह्महत्यायां मुच्यतेनात्रमंश्यः ॥ ५ ॥ तत्रगत्वामहाराज रामतीय ः॥ = ॥ तत्स्रणुनैवयोम्येन सहितःसानुजस्तदा ॥ सहदेवंप्रतिष्ठाप्य राज्येषमोत्मजस्तदा ॥ ६ ॥ रामसेत्स स्माहिते पापशुद्धिःस्याद्राज्यसक्षाहेतापि च ॥ ६ ॥ दानंकुरुष्वतत्तीरे गोभ्रमितिलवाससाम् ॥ मुवर्णरजता से बनायेहुये गमती तो उम्हारे पम की हमयं कहिये व्यास अवाच =

उसी क्षर्या धर्मेपुत्र युविष्ठिरजी सहदेव को राज्ये बिठाकर घीरयसमेत व माइयोंसहित उस समय ॥ ६ ॥ रामसेतु को उदेश कर बिन संवारी के

॥ ७ ॥ उससे अवश्यही इन पापों की शीघही शुद्धि होगी श्रीबतजी बोले कि हे हिजोचमो । व्यासजी ने इन धर्मपुत्र ( युधिष्ठिरजी ) से ऐसा

नों से वे रामतेतु को गये॥ १०॥ श्रौर धौम्यतमेत पाएडव युविष्ठिरजी ने रामतेतु को प्राप्त होकर दुरोहित से कहेहुबे भाग से विषिष्किक संकर्ण कों के विनाशक व पवित्र रामसर तीर्थ में स्नान किया और नहाकर व आचमन कर शुद्धांचेत्तवाले उन याथिष्ठरजी ने सेत्रिपिएड को देकर व्यासजी से

चले और कुत्र दि

布武 || 二|| 四

का भी दान कर

. E

को प्राप्त होगया॥ १५॥ व हे परन्तप | छल के कारण असत्यवचन से और द्रोणाचार्य के वध से जो दोष पहिले तुम को हुआ था वह भी नष्ट होगया॥ १६॥ हे रा-जन् । अपने नुगर को आईखे व जाकर पृथ्वी को पासन कीजिये और अपना अभिषेक कराइये क्योंकि तुम को राज्यपालन की योग्यता है॥ १७॥ यह कहकर इस के कहें डे नव दानों की दिया और उन वर्भपुत्र यिधिष्णी ने निराहार होकर एक महीने तक स्नान किया॥ १२। १३॥ व हे बांबाणी। इन्य के लोभ के विना प्रक्ति दिन दान दिया इसप्रकार एक महीना बीतने पर तदनन्तर किसी दिन ॥ १४॥ फिर आकारावाणी ने धर्मपुत्र से कहा कि हे राजन, युधिष्ठिरजी! तुम्हारा सब पापनास् विभवम् ॥ २३ ॥ सर्वपापहरंषुएयं मक्तिमुक्तिप्रदायकम् ॥ यत्रस्नानाद्विमुक्तोभून्मिध्यादोषात्सर्थर्मजः॥२२॥ म्प्रदाय च ॥ १२ ॥ ज्यासो काखिलदानानि प्रद्रोसयुधिष्ठिरः॥ मासमेकंनिराहारः सम्नौतत्रस्थर्मजः॥ १३॥ द्दौदानं वित्तलोभंविनाहिजाः ॥ एकमासेगतेत्वेवं करिंमश्रिहिवसेततः ॥ १४ ॥ आहधमात्मिजंवाषी धुनरप्य ॥ राजेस्तेविलयंयातं सर्वपापंयुंघिष्ठिर ॥ १५ ॥ छलेनासत्यवचनादाचायस्यवधेनयः 📭ष्षिषस्तेसमभूत्पुर्व प्रन्तप ॥ १६ ॥ याहिस्वनगरैराजन्नत्वापालयमेदिनीम् ॥ श्रमिषेचयचात्मानं राज्यरक्षाईतास्तिते ॥ १७॥ रिरामाथ सापिनागशरीरिए। ॥ ततोधमत्मिजःप्रीतस्तामुहिश्यदिशम्प्रति॥ १८॥ नमस्कत्नाशरीरिएयै त्मजाविप्रा रामतीथीनमज्जनात् ॥ २० ॥ गतपापोविश्रद्धात्मा योग्योभ्रद्राज्यरक्षणे ॥ एवंवःकथितंचित्रं रा सहानुजः ॥ प्रययोहस्तिनष्ठरं सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥ १६॥ अभिषिक्तोयराज्येसौ पालयामासमेदिनीम् सोपिनष्टः

अन्तर वह आकाशवासी चुप होगई तदनन्तर प्रसन्न होतेहुये धर्मपुत्र युधिष्ठिरजी उस दिशा को उदेश कर ॥ १८ ॥ उस आकाशवासी के लिये नमस्कार कर भा-चित्त से हस्तिनापुर को गये ॥ १८ ॥ व राज्येपे आभिषेक कियेहुये इन युधिष्ठिरजी ने पृथ्वी को पालन किया हे बाहाएों ! इसप्रकार युधिष्ठिरजी राम-॥ २०॥ पापरहित व शुक्र चित होकर राज्य की रक्षा के योग्य हुये इसप्रकार तुमलोगों से रामतीर्थ का विचित्र प्रभाव कहागया ॥ २१॥ जो कि इयोंसमेत प्रसन्ना<del>ट</del> तीर्थ में स्नान से

ता है।। र ॥ और लक्ष्मणतीर्थ में स्नान करने से सब दिरदता नारा होजाती है और आयुष्मान, गुण्वान व विद्वान पुत्र इसके उत्पन्न होता है।। इ॥ किनारे जो उस मन्त्र को जपता है वह सब शाखों का ज्ञाता होता है और यह चारो वेदों का भी जाननेवाला होता है।। ४॥ लक्ष्मण्जी ने उस के

| ऐश्वेरम् ॥ ५ ॥ इहदारिद्रथरोगाम्यां संसाराच विसुच्यते ॥ स्नात्वालक्ष्मणतीयं तु सेवित्वालक्ष्मणेश्व

होताहुआ मनुष्य लक्ष्मसाजी के तीर्थ को जात्रे॥ १ ॥ श्रीलक्ष्मसाजी के तीर्थ में नहाकर पापों से छूटाहुआ मनुष्य अपुनर्जन्मसम्मात्रासा

तदनन्तर सात्रधा

田田

मेशास्त्रवेतास्याचतुर्वेद्विद्प्यमो ॥ ४ ॥ तस्यकूलेमहस्रिङ्गे स्थाप्यामासलक्ष्मणः ॥ तत्रतीर्थे तु यःस्नात्व

लिंग को स्थापन किया है उस तीर्थ में नहाकर जो मनुष्य लहमग्रियरजी को मजता है ॥ ४॥ वह बहां दिरदता व गेंग से श्रीर संसार से छूटजाता है

सब पापों को हरनेवाला व पवित्र तथा भक्ति व मुक्ति को देनेवाला है जिसमें स्नान करने से वर्षपुत्र श्रमत्य के दोष से ब्रुटगये।। २२ ॥ हे डिजोक्सो।जो मनुष्य इस श्रध्याय को पढ़ते या जो मुनते हैं वे पापरहित मनुष्य श्रन्यपुरुषों से दुर्लम कैलास को जाते हैं श्रोर जाकर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं ॥ १२३ ॥ इति ातिथं नहाय जिमि शुद्ध मये बलमद्र । उनइसवें ऋध्याय में सोई चारित सुमद्र ॥ श्रीब्रुतजी बोले कि हे दिजोचमो । उन तारक बहा के तीर्थ में नहाकर र्यतेषिताम् ॥ आयुष्मान्गुण्वानिवद्यान्युत्रश्चेवास्यजायते ॥ ३ ॥ कृत्वेत्यक्ष्मण्तीर्थस्यै तन्मन्त्रंजपतेत् स्यितीये तु स्नात्वापापैविमोवितः॥ मुक्तिययातिविमलामधुनभैवलक्षणाम् ॥ २ ॥ स्नानाब्नक्ष्मणतीये तु ध्यायमिमं हिजोतमाः श्रएबन्ति वा ये मनुजा विषातकाः॥ यास्यन्ति कैलासमनन्यलभ्यं गत्वा न संयान्ति ॥ ९२३ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराण्तेतुमाहात्म्यरामताथप्रश्तायाधमपुत्रांमध्याकथनदाषशाान्तनामाष्टादश उवाच ॥तारकब्रह्मणस्तस्य तीर्थस्नात्वाहिजोत्तमाः ॥ लक्ष्मणस्यततस्तीर्थमाभेगच्बेत्समाहितः माहात्स्येदेवदियालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांरामतीर्थप्रशंसायांघमेषुत्रमिध्याकश्चनदोषशान्तिनीमाद्यदशोऽष्यायः ॥ १८॥ 9c = पठनित्र ये दो०। लक्ष्मर पुनश्च जन

से॰मा॰

स्के जुड़ १७५ हाकर व लक्ष्मणेश्वरजी को भेवन कर ॥ ६ ॥ हे ब्राह्मणो ! पुरातनसमय बलभंद्रजी ब्रह्महत्या ने छुटे हें ऋषिलोग बोले कि हे ब्रुतजा रीहिसोब लमपकार बहाहत्या हुई है ॥ ७॥ व हे महासुने । वह बहाहत्या यहां किसप्रकार नष्ट हुई है उस को हमलोगों से कहिये श्रीबतजी बोले कि हे बा य जो शेषावतार भगवान् बलभद्रजी हुये ॥ = ॥ कौरवों व पाएडवों के युद्ध का उचीग देखकर वे हलायुघ बलभद्रजी बन्धुवों के वध को सहने के लिये लहमश्तीर्थ में

॥ श्रौर महाबुद्धिमान् बलाभद्रजी ने ऐसा विचार किया कि यदि भैं कुरुराज घृतागष्ट्र की सहायता करंगा ॥ १ • ॥तो पारहुपुत्रों का मेरे ऊपर बढ़ा मेगस्याथ स्नात्वासङ्कल्पपूर्वकम् ॥ देवाचेषीन्पितृगणांस्तर्पयामासवारिणा ॥ १३ ॥ सरस्वर्तीततःप्रायात्प्र मुखांहली ॥ प्रयूदकंबिन्दुसरो मुक्तिदंब्रह्मतीर्थकम् ॥१४॥ गङ्गां च यमुनां सिन्धं शतद्वं च मुदर्शनम् ॥ सम्प्रा बलमद्रःपुरावित्रा मुमुचेब्रह्महत्यया॥ ऋषय ऊचुः॥ ब्रह्महत्याकथमभू द्रोहिषोयस्यमुतज ॥ ७॥ कर्यं चात्र वेलोक्य तु ॥ बन्धूनांसवर्थसोढुमसमथोहलायुघः ॥ ६ ॥ विचारमेवमकरोद्धलभद्रोमहामतिः ॥ यद्यहंकुरुरा रेष्यामिसहायताम् ॥ १० ॥ कोपःस्यात्पाय्हुषुत्राणां मय्यवायंःमुदारुणः ॥ उपकारंकरिष्यामि पार्षेदवा त्नाब्रहिमहासुने ॥ श्रीसृत उवाच ॥ शेषावतारोभगवान्बलभद्रःषुराद्विजाः ॥ = ॥ कुरूषांपाएडवानाश्च ॥ ११॥ दुर्योघनस्यकोषःस्यादितिबुद्धाहलायुषः ॥ तीर्थयात्राब्रलेनासौ मध्यस्थःप्रययोतदा ॥ १२। तीच्यामि युद्धीयोगी प्रभासमा विनष्टासा नामहंयात **ट्यब्**लमंड्र दारुशाव मना न प्रस्त

१३॥ तदनन्तर हली बलभद्रजी पश्चिममुखवाली सरस्वती को गये और पृष्टुंक, बिन्दुसर व मुक्तिदायक बह्ततीर्थ को गये॥ १८॥ और गंगा, यमुनी, करने योग्य कोघ होगा और यदि में पाएडवों का उपकार करूंगा॥ ११॥ तो दुर्योघन का कीघ होगा ऐसा जानकर ये हलायुघ बलभदजी मध्यस्य तिर्थयात्रा के छला से चलेगये ॥ १२ ॥ इस के अनन्तर प्रमासक्षेत्र को जाकर संकल्पपूर्वक नहाकर छन्होंने देवताओं, ऋषियों व पितृगर्गों को जस सुदर्शनतीर्थ को प्राप्त होकर ये बलभइजी तीथों में बर्म से नहाकर ॥ १५ ॥ मुनीन्हों से तेवित नैमिषारएय को ग्राप्त हुये व आयेहुये उन को देखकर मे तथ्या किया।

हुये तथा हाथों को न जोड़े ज्यासशिष्य सतजी को बैठेहुये देखकर ॥ १६ ॥ श्रायेहुये अपना को प्रणाम करतेहुये बाह्यणों को देखकर रोहिग्णी के पुत्र उससमय विष्टरादिक व कन्द, मूल, फलों से पूजन किया व श्रासन को ग्रहण कर श्रग्रगामियोंसमेत ये पूजित हुये ॥ १८ ॥ श्रीर वे बलभद्रजी उच्चासनी बैठे प्रखाम द्वियज्ञ में स्थित तथा भन्नीमांति नियत व धर्म में तत्पर नैमिषारस्य के तपस्वियों ने श्रासन से उठकर श्रागे जाकर यदुश्रेष्ठ ( बल्ममइजी ) को प्रसाम कर ॥ १६ । १७ ॥ किं में उत्तम सूतजी के ऊपर क्रोधित हुये ॥ २०॥ कि मुनियों के मध्य में यह निन्दा के योग्य श्रमुलोमज स्त ( बाह्मणी स्त्री में क्षत्रिय से उत्पन्न ) न करते व न उठे

वष्टरादोः कन्दमूलफलेस्तदा ॥ आसनंपरिख्हायं प्रजितःमपुरःसरः ॥ १⊏॥ उचासनोस्थतंमूतमनमन्तमत् णीसूनुः सूतंपौराणिकोत्तमम् ॥ २०॥ मध्येमुनीनांसूतोयं कस्मात्रिन्योनुलोमजः ॥ उचासनेसमध्यास्ते (मञ्जसा ॥ २१ ॥ अवमत्यभुश्वास्मान्धमेसंरक्षकानयम् ॥ आस्तेनुत्यायांनेभीतिने च प्रणमतेतथा ॥ २२ ॥ षुराणानि हैपायनसकाशतः॥ सेतिहासानिसर्वाणि धर्मशास्त्रारयनेकशः ॥ २३॥ नमांटब्द्वाप्रणमते नैवत्य मे दुरात्मानमचेतनम् ॥ २५ ॥ दुष्टानांनिग्रहार्थं हि भूलोंकमहमागतम् ॥ मयाहतो हि दुष्टात्मा शुद्धिमेष्य नम् ॥ हैपायनस्यमहतः शिष्याः पैलाद्योहिजाः ॥ २४ ॥ एवंविषमधर्मन्ते नैवकुर्युपंथात्वयम् ॥ तस्मादेनं अकृताआंलेमासीनं ज्यासशिष्यंविलोक्यसः ॥ १६ ॥ विप्रांश्वानमतोदृष्ट्वा विलोक्यात्मानमागतम् जतिचास अपूजयान वधिष्यापि 

आसन पे स्थित है यह योग्य नहीं है ॥ २१ ॥ क्योंकि धर्म की रक्षा करनेवाले हमसोगों का यह बहुतही अपमान कर न उठकर निडर स्थित है करता है ॥ २२ ॥ और यह स्रत व्यासजी के सकाश से इतिहाससभेत सब पुरायों को व अनेक धर्मशास्त्रों को पढ़कर ॥ २३ ॥ सुभ को देखकर , घात्मा सत को में मारू ॥ २५॥ क्योंकि दुधों के दएड के लिये में पृथ्नीलोक को श्राया हूं और मुम्म से मारा हुआ यह दुधात्मा निस्तन्देह न श्रासन को छोड़ता है महात्मा व्यासजी के जो पैलादिक ब्राह्मण् शिष्य हैं॥ २४॥ वे एसे अधम धर्म को नहीं करते हैं जैसा कि यह करता है इस कारण किसकारण ऊंचे

805

से ज्यार अरु १३

शुन्धिको प्राप्त होगा ॥ २६ ॥ ऐसा कहकर मुशली, बली व हली भगवान् बलरामजी ने कोघ से उस के शिरको हाथ में स्थित कुश के अप्रभाग से काटडाला ॥ २७॥ श्रीर वहां के तब मुनिलोगों ने यह विलाप किया कि टाय करा कर ट्या व व्यास्त व्यास्त विलाप किया कि टाय करा कर ट्या व ग्यमें किया क्योंकि हमलोगों ने इस स्रत को बड़ा भारी ब्रह्मासन दियाथा॥ २६॥व हे हलायुध 1 हमलोगों ने इस को अक्षय आयुर्वेल दियाथा और नतेहुये आपने बड़ा भारी ब्रह्मघात किया॥ ३०॥ और योगेश्वर आपका कोई द्राडकती नहीं है परन्तु इस ब्रह्महत्या के जो करने योग्य कार्य हो उसको । मुनिज़ोगों ने यह विलाप किया कि हाय बड़ा कष्ट हुआ व उससमय ब्हावादी मुनियों ने बलरामजीसे कहा॥ १८॥ कि हे प्रभो, संकर्षण, बलासमजी 🏻 त्यामुनयःसर्वे हा कष्टमितिञ्जक्युः ॥ अवादिषुस्तदारामं मुनयोब्रह्मवादिनः ॥२⊂ ॥ रामाघमेःक्रतःकष्टस्त्ययासङ्गषेष प्रमो ॥ अस्यसूतस्य वास्मामिद्तेत्व्रह्मासनैमहत् ॥ २६ ॥ अक्षयं वायुरस्मामिरस्यदर्नेहत्सायुघ ॥ भवताजानतेवाद्य कृतोब्रह्मवयोमहान् ॥ ३० ॥ योगेश्वरस्यमवतो नास्तिकश्चित्रियामकः ॥ अस्यास्त्रब्रह्मद्याया यत्कर्तेव्यविचार्य धुना ॥ गाहशोनियमोस्माभिः कर्तन्यःपाषशान्तये ॥ ३४ ॥ ताहशीनयमेत्वय भवन्तःप्रबवन्तु नः ॥ भव म् ॥ २६ ॥ इत्युक्तामगवान्सामो मुश्रालीप्रबलीहली ॥ पाष्पिस्येनकुशाप्रेष् तच्छिरःप्राच्छिनद्वषा ॥ १७॥ तत्र म्रिनीन्प्रांते ॥ राम उवाच ॥ प्रायिश्वतंकरिष्यामि पापशोधकमास्तिकाः ॥ ३३ ॥ लोकसंप्रहणार्थाय नान्य ॥ प्रायंश्चित्मवानेव लोकसंग्रहणाय तु॥ कुरुष्वभगवन्।म नान्येनप्रारंतःकुरु ॥ ३२ ॥ इत्युक्तोभगवान्।म तत्॥ ३१। स्तानुवाच् कामनया त्यसंश्व इत्तसमय न जा

॥ हे मगवन, रामजी। लोक की मर्यादा के लिये आपही प्रायश्चित करो और अन्य से न प्रेरणा कियेहुये तुम उस को करो ॥ ३२ ॥ ऐसा कहेंहुये भगवान् बलरामजी उन मुनियों से बीले बलरामजी बोले कि हे श्रास्तिको। पाप को सोधन करनेवाले प्रायश्चित्त को में करूंगा॥ ३३॥ इससमय लोक के संग्रहण के लिये श्रन्य कामना से नहीं बरन पाप की शान्ति के लिये हमको जैसा नियम करना चाहिये॥ ३८॥ इससमय वैसे नियम को श्राफ्लोग हम से कहिये श्रोर म्हेत को जो श्रक्षय शायुर्वल दिया था ॥ ३५ ॥ में योगमाया से इन्द्रियों को व सत्त्व को करूंगा मुनिलोग बोले कि हे प्रभो । जिसप्रकार विचार कर॥ ३9

द्धरस्यसूतस्य यह ग्रिट्नमक्षयम्॥ ३५॥ इन्द्रियाणि च सत्वं च करिष्ये योगमायया॥ मुनय ऊचुः॥ पराकमस्यतेख

म्क • ते • ३७१

त्त का नाश न होते।। ३६ ॥ व हे रामजी! सत्यवचन होते आप उसकों करने के योग्य हो बलभद्रजी बोले कि आत्मा पुत्ररूप से होता है यह श्रुति प्रकार से कहती है इंसकारण हे डिजेन्द्रों। इसके शरीर से सत्त्व, इन्डिय व बल से बढ़ाहुआ दीर्घाय पुत्र होगा॥ ३८ ॥ वह प्रतिदिन तुमलोगों से पु-गा और मेरी योगमाया के बल से वह होगा॥ ३६॥ सेहिली के पुत्र बलभद्रजी उन मुनियों से यह कहकर किर नम्रवचन बोले कि में तुमलोगों का ॥ ४०॥ हे मुनियो ! तुमलोगं उस को कहों में निस्सन्देह करूंगा व हे मुभिश्रेष्ठो ! अज्ञान से मुफ्त से कियेहुये इस पाप को भी दूर करनेवालें राणादिकों को कहे सद्व ॥ ३७॥ उच क्या मनोर्थ कर्ह 

त्कृतस्यास्य पापस्यापिनिवर्तकम् ॥ ४१ ॥ प्रायिष्टिनंभवन्तोमे प्रवतम्नानेसत्तमाः ॥ मुनय ऊचुः ॥ त्मजःकश्चिद्दानबोबल्वलाभिघः॥४२॥ सद्वयतिनोयागं रामेहागत्यपैषीषा ॥ दुष्टन्तद्दानवंपापं जहिलोकै तेस्माकमत्रागत्यसदानवः॥ अस्मिन्भारतभूभागे यानितीर्थानित्तनि हि ॥ ४५ ॥ तेषुस्नाह्यब्दमेकेत्वं सर्वे निश्चयाप्रमो ॥ ३६ ॥ स्यात्मत्यवचनंराम तद्रवान्कर्तमहीति ॥ राम उवाच ॥ आत्मा वे धुत्ररूपेण भवती म् ॥ ४३ ॥ अनेनपुजाह्यस्माकं कतास्याद्रवताधुना ॥ अस्थिविएमूत्ररकानि मुरामांसानि च कती ॥ ४४ ॥ ादा ॥ ३ँ७॥ उद्घोषयतिविप्रेन्द्रास्तरमादस्यशारीरतः ॥ धुत्रोमबतुद्रीघाषुः सत्त्वेन्द्रियबर्लोर्जितः ॥ ३⊂ ॥ तमब्रवीत् ॥ मनोभिलांषेतींकेवा युष्माकंकरवाएयहम् ॥ ४०॥ तह्रतमुनयोयुयं करिष्यामि न संशयः॥ तेथुष्माकै पुराणादीनित्तोन्बहम्॥ सम्मविष्यतिसर्वज्ञो योगमायावलान्मम्॥ ३६ ॥ इत्युक्तारीहिषोयस्ता सदामिवषेते न्युनःप्रश्रिर स्य मृत्योः तिश्चतिस्स कथायेष्या अज्ञानान इत्वलस्य

ष्टा, मूत्र, रक्त, मिद्रा व मांस को॥ ४४ ॥ वह दानव हमलोगों के यहां आकर सदैव बरसाता है इस मरतलएड के प्रवीभाग में जो तीर्थ है॥ ४५॥ हू कित करता है इसलिये संसार के एक काटकरूप उस दुष्ट व पापी दानव को मारिये।। ४३॥ इससे इस्समय आप से हमलोगों की पूजा कीहुई होगी आपलोग मुम्म से कहो मुनिलोग बोले कि इल्वल का पुत्र कोई बल्वलनामक दानव है ॥ ४० । ४२ ॥ हे बलरामजी । वह पर्वे में यहां आकर हम प्रायश्चित को भी आस्य, वि सोगों के यज्ञ को

300

उन तवों में तावधान होतेहुभे तुम एक वर्ष तक स्नामकरों उससे तुरहारे पापकी शास्ति होगी इस में विचार न करना चाहिये।। ४६ ॥ श्रीसतजी बोले कि हे क्रिकेन्द्री। ध्वैभित्रज्ञे ने पा कड़ी भयंकर धुले की वर्ष क भयानक संस्माप्तन ॥ ४७ ॥ अकट हुआ व हे क्रिकेन्द्रो । पीब और रक्क से क्रिकेन्द्रों। स्वैभित्रके के क्षिकेन्द्रें के स्विभेत्रके के स्विभेत्रके के स्विभेत्रके के स्विभेत्रके के स्विभेत्रके के स्वभन्तर क्लिला से केन्द्रके पिछा की बृधि भी हुई ॥ ४८ ॥ इस के अनन्तर हन ब्लाभदजी ने क्षण्मार में बड़े बली व फाकमी तथा शुल को हाथ में लिसेन्ड में कि स्वभित्रके के सम्भाव के सम्भाव के समान बड़े शरीरवाले तथा तचेहुये तांचे के समान व इस्ते के समान के इस्ते के समान व इस्ते के समान व इस्ते के समान के समान के समान व इस्ते के समान व इस्ते के समान व इस्ते के समान व इस्ते के समान के समान व इस्ते के समा प्रमुमित्रा प्रदेश में

देसकर ॥ ४०॥ बल्मदजी ने शत्रुवों को विद्यारनेवाले मुशल व दानवों को नारानेवाले हसको तथा देखों को विदारनेवाली गदा को ध्वान किया ॥ ४०॥ व जो अस क्षित्रज्ञीस्तोयेर्ट्तर्शत्र्ययासुराः ॥ मालान्दहुर्वेजयन्ती श्रीमदम्बुजशोमिताम् ॥ ५५ ॥ माषवायशुमेक्षे भूषणा चेदारणम् ॥ सीरञ्ज दानवहरं गदांदैत्यविदारिषीम् ॥ ४१ ॥ यान्याबुधामितंरामं चिन्तितान्युमतिस्मि नः॥ तेनतेपापशान्तिःस्यात्रात्रकायाविचारणा॥ ४६॥ श्रीमृत उवाच्॥ पषेकाते द्विविष्ट्राः समाष्ट्रस्थाने सीराभेणतमाकृष्य बल्वलङ्केचरन्तदा ॥ ५२ ॥ मुश्लेननिजन्नेसः कृषितोम्धिनकेगतः ॥ पपातम् विसंध्रमजनादोर क्सुहमन् ॥ ५३॥ बल्वलोट्षिष्दनो गिरिवंज्ञहतोयथा ॥ स्तृत्वाथमुनयोरामं प्रोचार्यावमलाशिषः ॥ ४४ ॥ मिन मिमिरिजोवर्षो मञ्मावातश्चमीपणः॥ ४७ ॥ प्राह्वभूचवप्र-ब्राः ग्रुपरकेश्व वर्षणम् ॥ ततोषिष्ठामधानुष्टि महादेहं दग्याद्रिप्रतिमन्तदा ॥ प्रतप्तताम्रतंकारां स्मश्रदेष्ट्रात्कटाननम् ॥ ४० ॥ चिन्तयामासमुर प्यभूत् ॥ ४८ ॥ अस्रंयज्ञ्यात्वायाः शूत्वपाषिमथक्षषात् ॥ अप्यवत्त्रभद्दोसौ महामत्त्रपानमम् ॥ ४६ धुसुसमाहित कतो ॥ महा ल्येनक्रता तमालास्य नं रामःप्रा

न बतारामजी के सभीप प्राप्त हुये तय हता के श्रप्रभाग से उस श्राकाशचारी बर्ग्यल को खींचकर ॥ ५२॥ उन बतारामजी ने कोधित होकर बेग से लमझजी की स्तुति कर व निर्मेन आशीनिदों को कहकर ॥४३। ४४॥ उत्तम जानों से आभेषक किया जैसे कि देवताओं ने युत्रासुर के शतु इन्द्र का मातक में मुश्ल से मारा और वज्र से मब्हुये प्वेत की नाई रक्त को वमन करताहुआ विविध्युख व फटे मस्तकवाला वह बस्तल देत्य एश्वी में गिरपड़ा इसके अ-ध्याम कियेगये वे उ नन्तर मुनियों ने ब

और शोभायुक्त कमलों से शोभित वैजयन्ती माला को दिया ॥ ४४ ॥ व दो उत्तम वहा तथा उत्तम मूषणों को भाषवजी के लिये दिया उन सबों की व आचार से संयुत होकर एक वर्षतक धूमतेहुये स्नान करतेमये तद्नन्तर वर्ष पूर्ध होने पर यमुनामेढ़ी बलरामजी ने ॥४७।४८॥ तीर्थयात्रा को समाप्त बलवान् बलामजी ॥ ४६ ॥ फूबेहुचे वृक्षों से संयुत कैलासप्वेतकी नाई शोभित हुचे इसके अनन्तर हे उत्तमब्राह्मणों। मुनियों से आज्ञा दियेहुचे नि के लिये इच्छा किया तद्नन्तर पीछे आतीहुई तमोमयी व महाशब्द को करतीहुई हुबली छाया को इन बलभद्रजी ने देखा इसके अनन्तर उस आभिषेक किया है इ घारता करतेहुये बड़े बलभद्रजी नियम व

॥ न्यवेद्यतत्त्सर्वं मुनीनांरोहिष्णिमुतः॥ ६४॥ तच्छ्रत्वामुनयःसर्वे रामंवाक्यमयात्रवन् ॥ मुनय ऊचुः॥ यदि न ॥ धारयंस्तानिसर्वाणि गौहिणेयोमहाबतः ॥ ५६॥ पुष्पितानोकहोपेतः कैलासइवपर्वतः ॥ अनुज्ञातोथ = ॥ समाप्ततीर्थयात्रःसन्पुरींगन्तुंत्रचक्रमे ॥ ततस्तमोमयींबायां पृष्ठतोतुगतांक्रशाम् ५६ ॥ अपश्यद तः ॥६२॥ प्रायश्चित्तंमयाचीर्षामेकाब्दंतीर्थसेवया ॥ तथापि ब्रह्महत्या नो न नष्टेतिश्वतंवचः॥६३॥ किकुर्म त्य नैमिषारएयमभ्यगात् ॥ तत्रगत्वामुनीनांतन्न्यवेद्यद्रिन्दमः ॥ ६४॥ यच्छ्वतंगगनेवाक्यं या च दृष्टा वितिषेषुमाङ्गिजाः॥ ५७॥ एकमब्दञ्चरन्सस्तौ नियमाचारसंयुतः॥ ततः संवत्सरे पूर्णे कालिन्दीमेदनो हानाद्विराविष्मि॥ अथ वार्तो स शुश्राव समुद्धतान्तदाम्बरे॥६•॥ रामराम महाबाहो रोहिषेय सितप्रम॥ मनेनायाचरितेन त्वयानघ॥६१॥ न नष्टा ब्रह्महत्या ते निश्शेषंरोहिषामुत॥इति बार्तांसमाकएर्यं चिन्तया बलः ॥ प्र लदेवीयं म 

नहीं हुई यह वचन सुनागया ॥ ६३ ॥ क्या करें ऐसा विचारकर ब्रह्मभद्रजी नैभिषारएय को शाये और वहां जाकर शत्रुवों को दमन करनेवाले उन्होंने बतलाया ॥ ६४ ॥ जो वचन श्राकारा में सुनागया था और जो अन्वकारमयी हाया देलीगई थी उस सबको रोहिएसित ब्रलभद्रजी ने मुनियों से उपजीहुई वार्ता को सुना॥ ४६१६०॥ कि हे सित्रप्रम, रीहिशोय, अनव, महाबाहो, राम, । हे राम । इससमय तुम्हारे तीर्थ गमन करने से॥ ६१॥ हे ती बहाइत्या तम्पूरीता से नय नहीं हुई इस बातों को मुनक्स बल्सद्जी ने चिन्तन किया ॥ ६२ ॥ कि मैंने एक वर्ष तिर्धसेवन से प्रायश्चित्त किया तो समय आकाश में

भीर संकरमध्वेक उस तीर्थ में नहाकर हलायुघ बलमदजी ने बाहागों के लिये धन, धान्य, गऊ व कुथ्वी को दिया ॥ ७१ ॥ उससमय वहां भ्रशारिया आकाशवासी ने बलमद्रजी से कहा कि हे रामजी ! इससमय यहां तुरहारी बहाहत्या सम्पूर्णता से नष्ट होगई ॥ ७२ ॥ इसमें सन्देह न करना चाहिये मुल्यूर्वक अपनी पुरी को जाबो उस बचन को सुनकर बलमइजी ने उस तीर्थ की प्रश्ता किया ॥ ७३ ॥ तट्नन्तर वहां के सब तीयों में नहाकर माघव बलमइजी धनुष्कोटि में नहाकर व रामनाथ उसकी सुनकर इसके अनन्तर सब मुनियों ने बलरामजी से बचन कहा मुनिलांग बोले कि हे बलरामजी। यदि दुरहारी बहाहत्या सम्पूर्णता से नह ॥ तो हे महामाग । महादुःखों को नामा करनेवाले व महारोगों को विनारानेवाले गन्घमादनपर्कत को जायो ॥ ६७॥ बढ़े मधेत्र रामसेतु पे गन्य मस्तिर्थनामक पापनिनाशक कुराड है ॥ ६८ ॥ उसमें तुम स्नान करो व उस लिंग को प्रसाम करो उस में ब्रह्महत्या सम्पूर्धता से नष्ट होजाबैगी इतमें सम्देह नहीं है ॥ ६६ ॥ श्रीषतजी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठो । उससमय ऐरा कहेहुये बल्तामजी गन्धमादनपर्वत को जाकर लक्त्यमुतीर्थ को प्राप्त हुये ॥ ०० ॥ राम न नष्टा ते ब्रह्महत्या तु कुत्त्नशः ॥ ६६ ॥ तहिंग च्ल्रमहाभाग गन्धमादनपर्वतम् ॥ महादुःसप्रश्नमनं महारोगिवि ॥ नड़कापराशिवाले वे ष्रपनी हारकापुरी को गये शीवतजी बोले कि हे बाह्मणो ! तुमलोगों से इसप्रकार निर्मेल लह्मणतड़ाग कहागया ॥ ७४ ॥ राम न नष्टा ते ब्रह्महत्या तु कत्स्नशः ॥६६॥ तहिंगच्ब्रमहाभाग गन्धमादनपर्वतम् ॥ महादुःखप्रशमनं महारोगिवि नाश्नम् ॥६७॥ रामसेतो महापुर्य गन्धमादनपर्वते ॥ अस्तिब्यक्मण्तीर्थारूयं सरंपापिवनाशनम्॥६⊏॥ स्ना नंकुरूऽश्वतत्रत्वे तिक्षक्रं च नमस्कुरु॥ निःशेषेतेननष्टास्याद्रह्महत्या न सैशयः ॥६८॥ श्रीमृत उवाच ॥ एवमुक्क्तिदा रामो गन्धमादनपर्वतम् ॥ गत्वाब्यसण्तिर्थं च प्राप्तवान्मुनिष्ठङ्गवाः॥ ७०॥ स्नात्वासंकल्पपूर्वं तु तत्रतीर्यह्बायुघः॥ ब्राह्मणेस्योद्दोवितं घान्यंगश्च वर्म्धराम् ॥ ७१॥ तस्मिन्नवसरेतत्र राममाहाश्वरित्वाक् ॥ निःशेषरामनष्टा ते ब्रह्म तीर्षेषु स्नात्वासर्वेषुमाधवः ॥ धनुष्कोटौतथास्नात्वा रामनार्थनिषेज्य च ॥ ७४ ॥ द्वारकां स्वपुरीयायान्न ायः ॥ श्रीमृत उवाच ॥ एवंवःकथितंविप्राः श्रीत्तक्ष्मणुसरोमत्मम् ॥ ७५ ॥ पुरएपंपवित्रंपापप्नं ब्रह्महत्यादिशो वह ॥ ७२ ॥ सन्देहोनात्रकतेव्यः मुख्याहिषुरीनिजाम् ॥ तच्छत्वाबलभद्रोय ततीयप्रश्रम् ह ॥ ७३ ॥ हत्याधुनारि को सेवन कर ॥ ७४ माव्नपर्वत पर लक्ष ततस्तत्रत्य ष्रपातकसच नहीं हुई है ॥ ६६ साखाया ॥ ६५ ॥

4.4

हे डिजेन्द्रो । वह पुनराकृति से रहित सुक्ति को प्राप्त होता है ॥ ७७ ॥ इति श्रीस्कन्दपुरायोसेतुमाहात्स्येवेषीद्यासुभिश्रविराचितायांभाषाटीकायांसास्मासायांभाषाद्र व पवित्रकत्या पापनाशक व ब्रह्महत्यादि को शोधन करनेवाला है सावधान होताहुमा जो मनुष्य इस श्रध्याय की पढ़ता या सुनता है॥ ७६॥ मिकोनविशोऽस्यायः॥ १६॥ ब्रहत्याविमोक्ष्यांन हो । जरातीर्थ जोकि पुराचदायक

:पठेदिममध्यायं श्रुणुयाद्या समाहितः ॥ ७६ ॥ सयातिमुसिनिषेन्द्राः पुनराद्यतिम्जिताम् ॥ ७७ ॥ इति ते॥४॥वित्तशुद्धिनं वेदान्ताद्वहुञ्यामोहकारणात्॥ततोवयं न वेदान्तान्मुनीन्द्राबहुमन्महे॥६॥वित्तशुद्धियदीच्ब्रघ् श्रीसृत उवाच ॥ लक्ष्मण्स्यमहातीयं ब्रह्मत्याविनाशने ॥ स्नात्वास्वचित्तशुद्ध्ययं जटातीयंततोब्रजेत् ॥ १ ॥ जन्मसृत्युजराकान्तसंसारातुरचेतसाम् ॥ श्रज्ञाननाशकंनास्ति जटातीयांहते हिजाः ॥ २ ॥ लोकेमुमुक्षवःकिचि नं सुह्यन्ति पतिता हिजाः॥४॥प्रथमंचित्रशुक्ष्यथैवृदान्तान्संपठन्ति ये ॥विवादंतेपठित्वा हि कलहं च वितन्त ॥ ऐसेतुमाहात्म्ये लक्ष्मणतीर्थप्रश्मायांबलभद्रबहाहत्याविमोक्षण्नामेकोनविशोऽध्यायः ॥ १६॥ ж। ोप्सवः ॥ बाचापठन्तिवेदान्तांस्तूष्णीत्रानुभवन्तिते ॥ ३ ॥ पूर्वपक्षमहाग्राहे सिद्धान्तमषर्संकुले ॥ वेदान्ता तशुहिमभी श्रीस्कन्दुरा धकम्॥य ब्याविहाज्ञा

३॥ वह बाहार्गा। पूर्वपक्षरूप महाम्राहवाले व सिटान्तरूपी मञ्जलियों से संयुत इस वेदान्तरूपी समुद्र में भ्रज्ञान में पहेहुये लोग मोहको माप्त ले चिच्छाद्ध के लिये जो वेदान्तों को पहते हैं वे विवाद को पड़कर कलह ( भागड़ा ) करते हैं॥ ४॥ बहुत मोहके कारण वेदान्त से चित्त की र तदनन्तर अपने चित्त की शुद्धि के लिये जटातीर्थ को जाये ॥ १ ॥ हे बाहार्या | जन्म, सृत्यु व इद्धता से बिरेहुये संरार में व्याकुलाचित्त्वाले पुरुषे कि जटातीर्थ से अन्य तीर्थ नहीं है ॥ २ ॥ संसार में मुक्ति की इच्छावाले कोई चित्तशुद्धि को चाहनेवाले पुरुष बचन से वेदान्तों को पहते हैं बे महातीर्थ में नहाकर के अञ्ज का

उत्तकारण हे मुनीन्द्रो। हमलोग वेदान्तों को बहुत नहीं मानते हैं ॥ ६ ॥ हे तपित्रयो । यदि थोड़े यन ने चित्त की छोड़ को चाहो तो के काहो बाहतों। रावण के मारने पर धमेत्रान् रामजी ने जिस जल में जटा को धोया है वह जटातीर्ष कहाजाता है ॥ १.॥ साँठ हज़ार बन्निक गंबादती ॥ हैं कि जटाती थे को तेवन करों ॥ ७ ॥ पुरातनसमय सबों के उपकार के लिये साक्षात शिवजी ने गन्धमादनपर्यंत पे इस अश्वाननाशक ती बें को भृहस्पति के सिंहराशि में स्थित होने पर एक बार गोदावरी में स्नान ॥ ३० ॥ सिंहराशि में भृहर्पाति प्राप्त होनेषर उतनेही हजार स्नान होते हैं बस्माया है।। ता। है के जल में स्नान व श्रीद नहीं होती है से उन्हत्त्य से कहता

中、世

हस्य च ॥ १४ ॥ पुरामुनिवरंक्रष्णं भावितात्मानमच्युतम् ॥ पारम्पयेविशेषज्ञं सर्वशास्नार्थकोविदम् ॥ १४ ॥ गिमाः ॥ उद्घोषयामिसवैषां जटातीथीनेषेवत् ॥ ७ ॥ प्रास्तगैपकारार्थं तिर्थमद्याननाश्चम् ॥ एत ॥ ६॥ वर्षाणांषष्टिसाहस्रं जाइवीजलमञ्जनम् ॥ गोदाक्यींसङ्ग्न्नानं सिंहस्यं च ब्रह्म्पतो ॥ १०॥ ताव क्षिाच्बम्मुनागन्धमादने॥ = ॥ निहतेराष्णेषित्रा जटांरामस्तुथामिकः॥ क्षालबामासयतोषे तज्बहा त्सहस्रस्नानानि सिंहंदेनग्ररोगते ॥ गोमत्यांत्यभ्यतेवर्षस्तज्जटातीथंद्शनात् ॥ ११ ॥ जटातीयमनुष्पाणां स्नाता बेदानन्दः सम्पूर्णःस्यात्ततःपरम् ॥ १३ ॥ अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासंपुरातनम् ॥ पितुःपुत्रस्यसंबादंज्या नांहिजधुङ्गाः॥ अन्तःकरण्याद्धःस्यात्ततोऽज्ञानंविनस्याति ॥ १२ ॥ अज्ञाननाश्रेज्ञानंस्यात्ततोस्रक्तिमवाप्याति अस्पद्धमांच तीर्यमुच्यते लघुपायेनता **हिनिमित्ता** सस्य च शुब

श्रीर वर्षों से जो गोमती में स्नान से फल मिलता है वह जटातीय के दर्शन से मिलता है ॥ ११ ॥ हे हिजोत्तमों ! जटातीय में नहायेहुये मजुष्यों के अन्तःकरण (चित्र ) की शुद्धि होती है व उस से ब्रज्ञान नारा होजाता है।। १२ ॥ और ब्रज्ञान नारा होनेरर ज्ञान होता है तदनन्तर मुख्य मुक्ति को प्राप्त होता है तदनन्तर ब्रक्ताड़ सम्बदानन्द सम्पूर्ण होता है।। १३ ॥ इस विषय में भी विद्यान्तानेग पिता न्यास व पुत्र शुक्देवजी के संवादरूप इस प्राचीन इतिहास को कहते हैं।। १४ ॥ कि पुरा-। शुद्धचित्तवाले व पारम्पर्य के विशेष को जाननेहारे तथा सब शास्त्रों के अधों भें चतुर अध्युत मुनिश्रेष्ठ कृष्ण व्यासजी को मस्तक से प्रमाम कर तनसमय हे बाह्यसो सिबदानन्द सम्पूर्ण 

अन्त में सनात्ती मुक्ति होते॥ १७॥ हे महामुने। उस उषाय को मुक्त से इससमय स्नेह से कहा वेदास्त, इतिहास व सब पुराणादिकों को॥ १८॥ मैंने तुम से पढ़ा है परन्तु ने मन को शुन्द नहीं करते हैं इसकारण हे पिताजी ! जिसप्रकार मेरे चिन्त की शुन्दि होने नैसेही कहिये॥ १६॥ हे मुनिश्रेष्ठो ! उससमय शुक्त-अधिक्देवजी बोले कि हे तात, भगवन, सर्वज्ञ । आतिद्रतम गुप चरित्र को कही ॥ १४। १६॥ कि जिस से चित्तकी छुद्धि व श्रज्ञान का नारा और र पूजेहुये व्यामजी ने गुप्त चरित्र को कहा कि जिस से श्रज्ञान नाश होजाता है॥ २०॥ व्यासजी बोले कि हे शुक्देवजी। श्रतिया की प्रनिय को देवजी से इसप्रका शुक्तवजी ने पूछा ज्ञान का उद्य व

रसाज्यामं शुकःपप्रच्छ वे हिजाः ॥ श्रीशुक उवाच ॥ भगवंस्तातसर्वज्ञ बहिग्रह्ममनुत्तमम् ॥ १६ ॥ अ न्तःकरणशुद्धिःस्यात्तथाज्ञानविनाशनम् ॥ ज्ञानोदयश्च येन स्यादन्तेमुक्तिष्य शाश्वती ॥ १७ ॥ तमुपायैवदस्बाध स्ने हामुने ॥ वेदान्ताश्रीतहासाश्च पुराषाादीनिकत्स्नशः॥१८॥ अधीतानि मया त्वतः शोधयन्तिन मानसम्॥ ॥ २१ ॥ रामसेतौ महापुर्षये गन्धमादनपर्वते ॥ विद्यतेपापसंहारि जटातीर्थामितिश्रुतम् ॥ २२ ॥ जटांस्वांशो यत्ररामोहरिःस्वयम् ॥ रामोदाशरिथः श्रीमांस्तीर्थाय च वरं द्दो ॥ २३ ॥ स्नान्तियेत्रसमागत्य जटातीर्थेति मन्तःकरण्युद्धिश्च तेषां भूयादिति स्म सः॥ २८॥ विना यज्ञं विना ज्ञानं विना जाप्यमुपोषण्म ॥ स्नानमात्रा श्यति ॥ २०॥ ज्यास उवाच ॥ शुक्रवक्ष्यामि ते ग्रह्ममविद्याप्रन्थिभेदनम् ॥ बुद्धिशुद्धिप्रदं धुंसां जन्मादिभय बेत्तशुंद्धः स्याद्यथा तात तथा बद् ॥ १६॥ इति प्रष्टस्तदाञ्यासः शुक्न मुनिसत्तमाः॥ रहस्यं कथ्यामासयेना भ्यामास पावने॥ अ हाग्मममह अतो मे चि विद्यावित्य प्रणस्यशि नाशनम्

निवासा जटातीय ऐसा प्रसिद्ध तीये है ॥२२ ॥ जहां दशस्य के पुत्र श्रीमान् रचुनायजी ने ज्ञपनी जटा का शोषन किया और तीये के सिवे कर विवा है मनुष्य ज्ञातिपवित्रकारक जटातीय में आकर स्नान करते हैं उनके चित्त की शुद्ध होती है ॥ २४ ॥ विना कज़ विश्वना कान और विना जप व ज्यासके क्षीद्रमेवाले व ५६९में की मुद्धि को शुब्दिरायक तथा जन्मादि भय को नारानेवाले गुप्त चीरंत्र को मैं तुम से कहता हूं॥ १०॥ बढ़े पवित्र रामसेतु ये मन्षमाख्नाक्षेत्र के \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

जटातीर्थ में स्नानहीं से मनुष्यों की बुद्धि की ग्रीट हाती है।। २५ ॥ और इसमें स्नान से सब दानों के समान पुराय होता है व इस से मनुष्य काठनों को नांवता है और ाले ये भुगुजी अखरडमिष्वरानन्द पूर्शोकार होगये॥ ३७॥ और शिवजी के अंश दुर्वासा भी जरातीय में स्नान से शीघही मन की शुन्दि गिता है।। रह ।। और उत्तम जलवाले जरातीय में स्नान में मनुष्य महत्त्व को भोगता है जरातीय के विना चित्त की शुक्र के किये अन्य ॥ रेज ॥ शिक व मंगलों के मध्य में मंगल है ॥ २८ । हे शुक ! वहण के पुत्र भृगुजी ने दुरातनसमय वहण पिता से बुद्धि की शुद्धि को देनेवाले उपाय को पूछा है ॥ ३० ॥ व परुसाजी ने उनसे बुद्धि की शुद्धि को देनेवाले उत्तम उपाय को कहा है वरुसाजी बोले कि हे भुगो । पवित्र समसेतु जाकर नहाकर बुद्धि की ग्रांद्ध को प्राप्त हुये व उसरामय भृगुजी के श्रज्ञान की सन्तान नष्ट होगई ॥ ३३ ॥ व हे ग्रुक । श्रपने पिता वरुएाजी से ६वता नहीं है है शुक । इससमय जटातीय घन्य, यशोदायक, आयुक्तदायक व सब लोकों में प्रसिद्ध है और पवित्रों के मध्य में प्रवेत सब परं॥ ३१॥ जरातीर्थ में स्नान से निश्चय कर बुद्धि की शुद्धि होती है उसी क्षण पिता के बचन से बह्ण के धुत्र भुगुजी ॥ ३१॥ जरातीर्थ ॥ २६ ॥ महत्त्वमश्तुतेस्नानाज्ञटातीथेशुमोदके ॥ जटातीथीविनानान्यदन्तःकरणशुद्धये ॥ २७ ॥ वि बुद्धिशुद्धिभवित्रुणाम् ॥ २५ ॥ सर्वदानसमम्पुएयं स्नानादत्रमविष्यति ॥ दुर्गाएयनेन तरति पुएयलोका विश्रकाधना ॥ सर्वपाषप्रशमनं मङ्जानां च मङ्जम् ॥ २६ ॥ भृगुर्वं वार्ताषाःपूर्वं वर्षां पितरं शुक् ॥ बुद्धिशुद्रिपदो वापि जपों वाप्यन्यदेवता ॥ धन्यंयशस्यमाग्रुष्यं सर्वलोकेषु विश्वतम् ॥ २८ ॥ पवित्राणांपवित्रं च जटा स्विपितुर्वरुषाद्यम् ॥ अस्वर्षद्रसिचिदानन्दपूर्णाकारोभवच्छक ॥ ३४ ॥ श्रङ्करांशोपि दुर्वासा जटातीयांभिषेकतः त्पावनंशुभम् ॥ ३०॥ प्रोबाचवरुणस्तरमे बुद्शिद्शिद्प्रदंशुभम्॥ करण् उबाच ॥ रामसेतिम्गोषुण्ये । विते ॥ ३५ ॥ स्नानमात्राज्ञटातीयेंबुद्धिशुद्धिभवेद्घ्रवम् ॥ सिग्तिवंचनात्सयो भग्नें वरुणात्मजः॥ ३२ जिटातीर्थे बुद्धिशुद्धिमवाप्तवान् ॥ विनष्टाज्ञानसन्तानस्तयाशुद्धया तदा भुगुः ॥ ३३॥ उत्पन्नादैताविज्ञान नियम, जब ब श्रन्य पायमप्रच्छ प्रित्र मोर्स में रन पापें का निना उपन्न अहैतज्ञानव न्धमादनप चतिनियमो गत्वास्नात्व पित्रेत्रकारक उत्तम पै गन्धमाद्नपर्वत न्समर्द्ध

य होगये॥ ३५ ॥ व हे शुक विष्णु केन्न्रंग दत्तात्रेय भी इस तीर्थ में अभिषेक से शुद्धित्त होकर ब्रह्माकार होगये॥ ३६ ॥ जो मनुष्य श्रज्ञान के नाशको क्तें के विनारानेवाले व रुएयदायक तथा ऋतिपवित्र जटानामक तीर्थमें स्नान करें ॥ ३७॥ इसिलये हे महामते,शुक | तुम जटातीर्थ को जावो व मन को ग्राहिदायक व पुरायदायक उस तीर्थ में रनान करो ॥ ३८॥ हे ब्राह्मणो । उससमय पिता व्यासजी से इसप्रकार कहेंहुये पुत्र शुकदेवजी महापवित्र रामसेतु पै गन्धमादन फबैत को ॥ ३६ ॥ गये व शुद्धदायक जटातीय में नहाने की इच्छा करतेहुये शुकदेव मुनि संकल्पर्वक जटातीर्थ में नहाकर ॥ ४० ॥ मन की शुद्ध को पाकर उस को पाकर ब्रह्मानन्द्रमः चाहे वह समस्त पार

गेत् ॥ स्नानमात्राज्ञटातीर्षे सत्यमुर्कमयाहिजाः ॥ ४४ ॥ वेदानुवचनात्युएयाद्यज्ञाद्दानात्तपोत्रतात् ॥ उप ४१॥येचार्यन्येमनःशुद्धिकामाः सन्तिहिजोत्तमाः॥जटातीषेतु ते सर्वे स्नान्तुभिक्षिरःसरम्॥४२॥अ सेन शुकःषुत्रस्तदादिजाः ॥ रामसेतुमहाषुएयं गन्धमादन्पर्वतम् ॥ ३६ ॥ अगमत्ननातुकामःसञ्जटातिथिविशुद्धि ॥ तीर्षे कामधेनुसमेशुमे ॥विद्यमानेपिकिन्तुच्बे रमतेयत्रमोहिताः॥ ४३॥ भ्रांकेकामोत्त्रभेड्डांक भ्रांकेका ब्रह्माकारोमवच्छक ॥ ३६॥ इच्बेदज्ञाननाश्यः सस्नायानु जटाांभेषे ॥ तीर्षेशुद्धतमेषुएये सर्वपापांवेनाशने ॥ ३७॥ स्नात्वासंकल्पपूर्वं च जटातिर्थेशुकोमुनिः॥ ४० ॥ मनःशुं हमनुप्राप्य तेन चाज्ञाननाशने ॥ सस्वरूपसमापन्नःपरमान मनश्शुद्धिमवाप्याशु ब्रह्मानन्दमयोभवत् ॥३४॥दत्तात्रेयोपिविष्एवंशस्तीयॅस्मिन्नमिषेचनात् ॥शुद्धान्तःकर्षाोभूत्वा जटातीर्थमतस्त्वं च शुकगच्छमहामते ॥ मनःशुद्धिप्रदे तस्मिन्स्नानं च कुरु पुएयदे ॥ ३८ ॥ पित्रैबमुक्तोब्या मस्त तां लमे न्द्रह्मपुक्म्म् ॥ होजनाजटात

पूर्वक स्तान करें ॥ ४२ ॥ हे मनुष्यो | कामधेनु के ममान उत्तम जटातीर्थ के विद्यमान होने पर तुष्ठ्य में क्यों मन रमता है कि जिसमें मोहित होते हो ॥ ४३ ॥ है ब्राह्मशो | जटातीर्थ में स्तानही से मुक्ति की इच्छावाला मनत्य अकि से लाला है न जिसमें मोहित होते हो ॥ ४३ ॥

श्रीर बह्या जानते हैं ॥ ४७ ॥ जरातीर्थ के समान तीर्थ न हुआ है न होवेगा श्रीर जरातीर्थ के किनारे जो क्षेत्रिफ्डदान करता है ॥ ४८ ॥ उस मान पुर्य होता है इसमें सन्देह नहीं है जटातीर्थ में नहांकर मनुष्य पाप से लिस नहीं होता है ॥ ४६ ॥ और दिरदता को नहीं प्राप्त होता है न रातीय में स्नानहीं से निश्चय कर बाह्याणें के मन की शुद्धि होती है ॥ ४६ ॥ जटातीब का माहात्म्य मुम्म से नहीं कहा जासका है उस तीय को शिवजी व पुर्य, यज्ञ, दान व तपस्या और बत से तथा उपास, जप व योग से ममुख्यों के मन की ग्रुंदि होती है।। ४४ ॥ व हे हिजेन्दों। इनके विना भी आतिपत्रियकारक अ जानते हैं व विष्णु सिक बांचन ने · 日本公民 市社

गिगान्मनःशुद्धिर्द्धाांमवेत् ॥ ४५ ॥ विनाप्येतानिविप्रेन्द्रा जटातीर्थेतिषावने ॥ स्नानमात्रान्मनःशुद्धिर्बा श्यः॥ जटातीर्थेनरःस्नात्वा न पापेनवित्तिष्यते॥ ४६॥ दारिद्रर्थं न समाप्रोति नेयाच नरकार्षकम्॥श्री महैतज्ञानसाधनम् ॥ ५१॥ यास्तिमंपठतेध्यायं श्रुणुते वा समाहितः ॥ सविध्येहपापानि लभतेवैष्ण्वंप भिवेत् ॥ ४६ ॥ जटातिथिस्यमाहात्म्यं मयावक्तं न शक्यते ॥ शङ्गोवेतिततीर्थं हरिवेतिविधिस्तया ॥ ४७॥ मंतीर्थं न भूतं न मर्कियति॥जटातीर्थस्यतीरे यः क्षेत्रपिष्डंसमाचरेत्॥ ४⊂ ॥ गयाश्राद्धसमंषुष्यं तस्य ॥ एवंवःकथितंविप्रा जटातीर्थस्य वैभवम् ॥ ५०॥ यत्रन्यासमुतोयोगी स्नात्वापापविमोचने ॥ अवाप्तवा इति श्रीस्कन्दपुराणेसेतुमाहात्म्येजटातीर्थप्रशंसायांशुकिचित्तशुद्धिनांमिर्विशोध्यायः॥ २०॥ हापानांध्रव नासाजपाट जटातांथ्स स्यात्रात्रसं मृत उवाच

जाता है शिवतजी बोले कि है बाह्मगो ! तुमलोगों से इसप्रकार जटातीर्थ का ऐश्वये कहागया ॥ ४०॥ कि जिस पाफ्नोचन तीर्थ में नहाकर न्यास के पुत्र योगी शुकदेवजीने क्रहेतज्ञान के साधन व मन की शुद्धि को पाया है।। ११॥ सावधान होताहुआ जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता या सुनता है वह इस लोक कर विष्णुजी के स्थान को पानौ है ॥ ४२ ॥ इति श्रीस्कन्दुपासोसेतुमाहास्म्ये देवीद्यालुभिश्रविराचितायां भाषाटीकायां जटातीर्थभरांसायां शुक्विचेच शुक्रिनीम विशोऽध्यायः॥ २०॥ में पातकों को नाश नरक के तमुद्र को

श्रीकृष्णजी दिल्ली को गये और श्रायेहुये उन श्रीकृष्ण को देलकर बड़े हर्ष से संयुत उन उत्करिउत पारडमों ने श्रपने घर में प्राप्त किया और इन श्रीकृष्णजी ने कुझ समय तक उस उत्तम नगर में निवास किया॥ ७। ८॥ किरीसमय यथिष्ठिरजीने जगदीश कमललोचन वासुदेव श्रीकृष्णजी को बुलाकर पूजकर पूळा॥ ६॥ यथिष्ठिरजी

थिंप्रभाव मों धर्मज घन बहु पाय । इक्ड्सवें श्रघ्याय में तोड़ चरित सुखदाय ॥ श्रीसूतजी बोले कि समस्त पातकों को नारानेवाले जटातिर्धनामक तीर्थ ॥ ३ ॥ इस तीर्थ में नहाकर पहिले दिल्ली में बसतेहुये व श्रीकृष्णजी से प्रेरित बमैपुत्र ( युधिष्ठिरजी ) ने बड़े ऐरवर्य को पाया है ॥ ४ ॥ स्मिष्लोग बोले । पुरातन्तमय घृतराष्ट्र से प्रेरित बड़े बली व पराक्रमी पांद्रो पारडवों ने दिह्यी में निवास किया ॥६॥ कितीसमय उन पारडवों को देखने के किये र विशुद्धचित्तवाला पुरुष लक्ष्मीतीर्थ को जावै॥ १॥ हे द्विजोत्तमो ! जिस जिस कामना को उदेश कर मनुष्य लक्ष्मीतीर्थ में स्नान करता है उस उस करता है ॥ र ॥ और वह तीर्थ महादारिद्र को नाशनेवाला व महाघान्य की समुद्धि को देनेवाला है और महादुःखों का नाशक तथा महासंघान कि हे महामुने। जिसप्रकार श्रीकृष्णजी के बचन से लक्ष्मीतीर्थ में नहाने से घमेषुत्र युचिष्ठित्जी ने ऐस्वयं को पाया है उसको हमलोगों से कहिये ॥ ४ ॥ श्रीमृत्जी यामासुमुंदापरमयायुताः ॥ कश्चित्कालमसौक्रुष्णस्तत्रावात्सीत्युरोत्तमे ॥ ८ ॥ कदाचित्क्रुष्णमाह्रय पूज ष्टिरः ॥ पप्रच्छपुर्दशिकाक्षं वामुदेवंजगत्पतिम् ॥ ६ ॥ युघिष्ठिर उवाच ॥ कृष्ण कृष्ण महाप्राज्ञ येन धर्मेण उवाच ॥ जटातीयोमिधेतीयें सर्वपातकनाशने ॥ स्नानंकत्वाविशुद्धात्मा लक्ष्मीतीयेततोत्रजेत् ॥ १ ॥ मुद्दिश्य लक्ष्मीतीथिद्विजोत्तमाः ॥ स्नानंसमाचरेन्मत्येस्तंतंकामैसमश्तुते ॥ २ ॥ महादारिद्यशमनं महा श्रीकृष्णेनप्रचोदितः॥४॥ सृषय ऊन्नः॥ यथैश्वर्यधर्मधुत्रो लक्ष्मीतीथीनेमज्जनात्॥ आप्तवान्कृष्ण ॥:॥ ६॥ इन्द्रप्रस्थंययोक्टष्णः कदानितानिरोक्षित्म् ॥ तमागतमिमेप्रेक्य पाष्डवास्तेसमुत्मुकाः ॥ ७। ब्रोहमहासुने ॥ ५ ॥ श्रीसृत उवाच ॥ इन्द्रप्रस्थेषुराविप्रा धतराष्ट्रेणचोदिताः ॥ न्यवसन्पार् इवाःपञ्च इदम् ॥ महादुःखप्रशमनं महासम्पद्विबधनम् ॥ ३ ॥ अत्रम्नात्वाधमेषुत्रो महदैश्वयमाप्रवान् । हो । लक्ष्मीती बलाप्राकृ में नहांकर तदनन्त यंयंकामंस स्वयहत्राप यित्वायुधि कीले कि हे बाह्यण श्रीस्त स्येवसन्युवं विचनात्तन्नो धान्यसम् को बढ़ानेवाला है मनोरथ को भोग

बोले कि हे महाप्राच, कृष्ण् | हे कृष्ण्जी | जिस धर्म स मनुष्य बड़ एरवय का गण ह ह गहागण , ज्यान कर कर कारण संस्मीतीर्थ स्ता प्रसिद्ध है क्सूने अकिष्ण्याती ने युचिष्ठिरजी से कहा श्रीकृष्ण्जी नोले कि हे महामाग, धर्मपुत्र | गन्धमादनपर्वत पे ॥ १९ ॥ ऐस्वर्ध का एकही कारण संस्मीतीर्थ स्ता है ॥ १९ ॥ श्रीकृष्ण्याती ने युचिष्ठिरजी से कहा श्रीकृष्ण्या के महामार्थ महामार्थ हो जाते हैं व सेत्र करता है ॥ १९ ॥ तुम्हार ऐस्वये होगा॥ १२॥ क्योंकि उसमें नहाने से घन, श्रनकी समुद्धियां बढ़ती हैं और इनके सब रात्रु मारा होजाते हैं व क्षेत्र क्वता है ॥ १६॥ ास, कृष्णा | हे कृष्णाजी ! जिस धर्म से मनुष्य बड़े ऐस्वर्य को पाते हैं हे महामते ! उसको हम से कहिये ॥ १० ॥ धर्मपुत्र से ऐसा कहेहुओं समय देवताओं ने पुरवदायक लह्मीनामक तीर्थ में स्नान किया व उस पुराय से सब ऐरवर्य को पाया॥ १४॥ और युद्ध में बड़े बज़वात देखों को प्रमान को त हे धर्माटुत्र ! पुरातन 

सा ॥ महालक्ष्मीश्वधमंश्व तत्तीर्थस्नायिनांन्यणाम्॥ १४ ॥मविष्यत्यविरादेव संशयं मा क्रया इह ॥ तपोमिःक्विमित् नेराशिवदिश्व पाएडव ॥ १६ ॥ ऐश्वयंप्राप्यते यद्द्रह्मस्मीतीर्थनिमज्जनात् ॥ सर्वपापानिनश्यन्ति विघायान्तिलयंस दा ॥ १७॥ ज्याधयश्व विनश्यन्ति लक्ष्मीतीर्थनिवेषणात् ॥ श्रेयःमुविषुलंलोके लभ्यते नात्रसंशयः ॥ १८ ॥ स्नानमात्रै णुवै लक्ष्म्यास्तीर्थिसमन्थर्मनन्दन ॥ रम्भामप्सरमांश्रेष्ठां लब्धवान्नलकूबरः ॥ १६ ॥ स्नात्वात्रतीर्थेषुर्ये तु कुबेरोनर माग गन्यमादनपर्वते ॥ ११॥ लक्ष्मीतीर्थमितिरूयातमस्पैश्वपैककारणम् ॥ तत्रस्नानैकुरुष्वत्वमैश्व ।ति ॥ १२ ॥ तत्रम्नानेनवर्धन्ते धनधान्यसमुद्धयः ॥ सर्वेसपनानश्यन्ति क्षेत्रमेषांविवद्ते ॥ १३ ॥ तीर्थेस लमन्तेमहदैश्वर्यं तन्नोब्रहिमहामते ॥ १० ॥ इत्युक्तोथमंषुत्रेण कृष्णःप्राहयुधिष्ठिरम् ॥ कृष्णं उवाच ॥ ष "लक्ष्मांनामांने पुएयदे ॥ अलभन्सवेमेश्वयं तेनपुएयेनधमेज ॥ १८ ॥ असुरांश्रमहावीयान्समरेजच्त्रे अ स्तः पुरादेवा मीपुत्रमहाभ यंतेमविष्य मानवाः ॥

थिं में नहानेवाले पुरुषों के बड़ी लक्ष्मी व धर्म ॥ श्र ॥ शीघही होगा इसमें सन्देह मत करो हेपाएडव । तपस्या, यज्ञ, दान व आशीवीदों से ॥ १६॥ है वैसेही लक्ष्मीतीर्थ में रनान से मिलती है सब पाप नाश होजाते हैं व विघ्न सदेव नाश को प्राप्त होते हैं ॥ १७॥ श्रीर लक्ष्मीतीर्थ के सेवन से रोग ौर तंसार में बहुत कल्यामा मिलता है इसमें सन्देह नहीं है।। १८।। हे घर्मनन्द्रन । लक्ष्मीजी के इस तिर्थ में स्मानहीं से नलक्रुबर ने अपरात्रों शीघही मारा उस त नाश होजाते हैं श्रे जैसे लहमी मिलती

यज्ञ करने की इच्छावाले धर्मपुत्र ने श्रीकृष्णजी को बुलवाया॥ २७॥ और धर्मजुत्र युधिअन्जी के दूत से बुलायेहुचे श्रीकृष्णजी शीक्रतासमेत शीघही गम्धमादनपैत्रत को गये॥ २३॥ तदनन्तर बड़े ऐश्वर्य के कारण लक्ष्मीतीर्थ को जाकर नियम से संयुत भाइयोंसभेत युधिष्ठरजी ने उसमें स्नान किया॥ २९॥ तिल व मुवस्तिकों को बाह्यसों के लिये दिया तद्नन्तर अनुजोंतमेत ये युधिष्टरजी इन्द्रप्रस्थ ( दिह्यों ) को चलेगये ॥ २६ ॥ तदन्त्तर युधिष्टरजी ने राजसूय यज्ञ करने होटे भाइयों से संयुत तुम भी कल्याएदायक लक्ष्मीतीर्थ में नहाकर ॥ २० ॥ घड़ी लक्ष्मी को पात्रोमे श्रीर शत्रुतों को भी जीतोमें हे फैटप्तक्षेय पुत्र, धर्मज। इसमें सन्देह न करनी चाहिये ॥ २२ ॥ श्रीकृष्णजी से इसप्रकार कहें हुये ये श्रद्भुतें दर्शनवाले धर्मपुत्र युधिष्ठिरजी छोटे भाइयों समेत समस्त पातेकों को नारानेवाले साक्ष्मीतीर्थ के जल भें छोटे भाइयों समेत उन याघीष्ठरजी ने नियमपूर्वक एक महीने तक रनान किया ॥ २४ ॥ व बहुत्तरी गऊ, पृथ्वी, है।। १६॥ व इस पवित्र तीय में नहाकर वे नखाहन कुंबरजी महापदा है मुख्य जिनमें उन निधियों के स्वामी हुये हैं।। २०॥ इसकारण क्रष्णोधर्मजद्दतेन समाद्दतःससम्अमः ॥ चतुर्मिर्थ्वैःमृथुक् रथमारुह्यविगिनम् ॥ २८ ॥ सत्यभामासहचर इन्द्र प्रस्थंसमाययौ ॥ तमागतंसमालोक्य प्रमोदाद्दमंनन्दनः ॥ २६ ॥ न्यवेदयत्सक्रष्णाय राजसूयोद्यमन्तदा ॥ अन्वम महापदामुरूयानात्रिधीनान्नायकोमवत् ॥ २०॥ तस्मात्वमपि राजेन्द्र लक्ष्मीतीर्थेशुभप्रदे ॥ स्नात्वाद |ययोततः॥ २६ ॥ राजमूयकतुङ्कर्ते ततऐच्छ्य्यिष्ठिरः ॥ कृष्ण्समाङ्मयामास यियक्षर्धर्मनन्दनः ॥ २७॥ जिरिपिसंबतः॥ २१॥ लप्स्यसे महतीं लक्ष्मीं जेष्यसे च रिष्रुनिष ॥ सन्देहोनात्रकर्तंत्यः पैतृष्वस्रेयधर्म यिकारणम् ॥ सस्नौयुधिष्ठिरस्तत्र सानुजोनियमान्तितः ॥ २४ ॥ लक्ष्मीतीर्थस्यतोये स सर्वपातकनाश मासमेकन्तु सस्नौनियमपूर्वकम् ॥ २५ ॥ गोभूतिलहिरएयादीन् बाह्यपोभ्योददोबहून् ॥ सानुजोधमोधुत्रो त्युक्तोधमेषुत्रोयं कृष्णेनाडुतदर्शनः ॥ सानुजःप्रययोशीघ्रं गन्धमादनपर्वतम् ॥ २३ ॥ लक्ष्मीतीर्थततोग हे नुपन्द । भीमादिक । याने पिता की बहिनके बाहनः ॥ सम कोदरमुखेरचु ज ॥ २२ ॥ इत त्वा महदेश्वः ने ॥ सावजोग् साविन्द्रप्रस्थं में श्रेष्ठ तमा को पाय ने इच्चा किया की

व नेगवान स्थ पै चड़कर ॥ २८ ॥ सत्यमामा को साथ लेकर दिल्ली को आये व आयेहये उन श्रीकृष्णजी को देलकर हर्ष से उन धर्मपुत्र युचिक्रिजी

मार बोड़ों से संयुत

मा के लिये राजसूय का उदोग निवेदन किया और वैसाही कियाजावै इस्प्रकार श्रीकृष्णजी ने भी अनुमोदन किया ॥ २६ । ३० ॥ और बमेपुत्र से को कहा कि हे पैतुष्त्रक्षेत्र, धर्मात्मन् । भेरे पथ्य बचन को सुनी ॥ ३१ ॥ कि यह राजवृष्य तभी राजाश्रों से हे.श करके करने बांक्ट करों कि ब्रीर हारेहुचे शतुनों से उत्तम कर लेकर उस सुनर्श से उपजेहुचे द्रन्य से यह उत्तम यज्ञ करने योग्य है ॥ ३४ ॥ हे यिषिर। मैं तुम को दरवाता अनेक सी पैदल, रथ, हाथी व घोड़ोवाला ॥ ३२ ॥ महाबुद्धिमान् मनुष्य इसको करने के योग्य है अन्य नहीं है पहिले बलबान् आपको देशो दिशाओं को जीतना उसतमय श्रीऋष चाहिये॥ ३३॥ १

मैयज्ञंकर्तमहीतिनेतरः॥दिशोदशविजेतव्याः प्रथमंबलिनात्वया॥३३॥प्राजितेभ्यः शत्रुभ्यो ग्रहीत्वाक्रमुत्तमम्॥ तेनकाञ्चनजातेन कर्तव्योयंक्रतत्ममः॥३०॥मेनजेन्तिन्यः - ि ं प्राजितेभ्यः शत्रुभ्यो ग्रहीत्वाक्रमुत्तमम्॥ पि तथैवक्रियतामिति॥ ३० ॥ वाक्यं च युक्तिसंयुक्तं घर्मपुत्रमभाषत ॥ पैतृष्वक्षेय धर्मात्मञ्ज्कुणुपध्यंव ।॥ ३५ ॥ तताथमोत्मजःश्रत्वा कृष्णस्यवचनंहितम् ॥ प्रशसन्देवकीषुत्रमाज्ञहावानिजानुजान् ॥ ३६ ॥ (सित्न धर्मजःप्राहहर्षयन् ॥ अयिभीममहाबाहो बहुवीर्यधनज्ञय॥ ३७॥ यमौ च सुकुमाराज्ञो राज्ञ लांश्चत्वारोषिससीनिकाः ॥ ३६ ॥ दिश्रश्चतस्रोगच्बन्तु भवन्तोवीर्यवत्ताः ॥ युष्मामिराह्नतेद्रंत्यैः करिष्या तो ॥ चिकीषामिमहायज्ञं राजसूयमनुत्तमम्॥ ३८॥ स च सर्वान्र्योजित्वा कर्तञ्यःष्टाथिबीपतीन् ॥ अतो आह्रयचतुर महारदीक्षित ग्विजयंकुर विजेतुंभूपात न्यत्रकृष्ण

हिं। करतेहुये धर्मपुत्र युधिष्ठिरजी ने अपने ह्योंटे माइयों को बुलाया॥ ३६॥ श्रीर चारो माइयों को बुलाकर प्रहम करातेहुये धर्मपुत्र ने कहा कि मन्दिर की हाचि कराता हूं इसकारण् यज्ञ आरम्भ के पाहेले दिन्बिजय करो ॥ ३५ ॥ तदनन्तर श्रीकृष्ण्जी के हितत्रचन को सुनकर देवकीजी के पुत्र हे बहुपराक्रम, अज़ेनजी ।॥ ३७॥ हे शघुवों के संहारने में वीक्षित, सुकुमार अंगीवाले नकुल, सहदेव । में अतिउत्तम राजसूय महायज्ञ को करने की ८॥ शौर वह यज्ञ तमर में तब राजाओं को जीतकर करने योग्य है इतकारण राजाओं को जीतने के लिये सेनासभेत चारो भी ॥ ३६॥ बड़े चलवात् नहीं हूं बरन मुक्ति इन्हां करता है।।

से॰मा॰

आएलोग चारो दिशाओं को जाबो क्योंकि तुमलोगों से लायेहुये घनों से में महायज्ञ को कर्दगा॥ ४०॥ उससमय इसप्रकार आद्रसमेत कहेहुये धर्मेपुत्र के छोटे माई ख होकर नगरसे॥ ४१॥ सब दिशाओं में राजाओं को जीतने के लिये पारडब निकले और वे सब चारो दिशाओं में स्थित बहुत से राजाओं को राजात्रों को ऋपने वश में स्थापित कर पाराहुपुत्र उनसे दियेहुये अनेकमांति के अतिउत्तम असंख्य घनको॥ ४३॥ लेकर श्रीकृष्णजी के श्राश्रय पारहव श्राये बड़े बली व पराक्रमी मीमजी वहां सीमार सुवर्ण को लेकर उत्तम नगर को श्राये तदनन्तर हजारमार सुवर्णों को लेकर श्रजुनजी ॥ ४४ । ४४ ॥ भीमादिक तब प्रसन्नमु ज्ञीतकर ॥ ४२ ॥ व उन ह्मीघही अपने नगर को 

मम ॥ ४७॥ व दक्षिस्वाले राजाओं की धनराशि को लेकर सहदेव भी सङ्गा अपनी पुरी को आये॥ ४८॥ व सदय श्रीकृष्णाजी ने धर्मेशुत्र युधिष्ठिर हमी थे इन्द्रप्रस्य को आये वैतेही सीमार सुवर्ण को लेकर नकुलजी॥ ४६॥ बड़े तेजस्दी उत्तम नगर इन्द्रप्रस्य को आये और विभीषण से दियेहुये चौदह वः ॥ ४६ ॥ स्वानुजेराह्रतेरेवमसङ्यातैमहाधनैः ॥ कृष्णुद्तैरसङ्यातैधनैरपियाधिष्ठिरः ॥ ५० ॥ क्रिप्रस्थंसमायातो महाबलपराकमः ॥ श्तमारंसुबण्जांना प्रगृह्यनकुलस्तया ॥ ४६ ॥ समागतांमहातेजाः नियंगुरिक्षपाएडवाः॥तेसवैरूपतीक्षित्वा चतुरिक्षस्यितान्बहून् ॥ ४२ ॥ स्वब्शेस्थापयित्वातान्रुपती न्पाएडुनन्दनाः ॥ तेदत्तम्बहुधाठ्रव्यमसंख्यातमनुत्तमम् ॥ ४३ ॥ त्रादायस्बपुरंतूर्णमाययुःकृष्णसंश्रयाः ॥ भीमःस हिन्तिपराकमः ॥ ४४ ॥ शतभारमुन्यानि समादायपुरोत्तमम् ॥ सहसंभारमादाय मुन्यानाताजे तमम् ॥ दत्तान्विभीषणेनाथ स्वर्णतालांश्रतुर्दश ॥ ४७ ॥ दाक्षिणात्यमहीपानां ग्रहीत्वाधनसभ्ययम् ॥ ॥ ४० ॥ इत्युक्ताःसादरंसवें ट्रकोदरमुखास्तदा ॥ प्रसन्नवद्नाभूत्वा धर्मधुत्रानुजाःधुरात् ॥ ४१ ॥ राज्ञो प्ता समादायनिजाम्पुरीम् ॥ ४< ॥ लक्षकोटिसहस्नाषि लक्षकोटिशतान्यपि ॥ मुवर्णानिद्दोक्तष्णो र व लक्षकोटि सी सुनेगों को दिया ॥ ४६ ॥ अपने छोटे भाइयों से लायेहुचे असंख्य महाधनों से व श्रीकृष्णजी से दियेहुये असंख्य मुने जोकि छड़े मली व पराव माययोतत्र म 7: 11 84 11 2 सहदेवोपिसह शकप्रस्यंपुरो धमपुत्राययात लक्षकोटि इज मिमहाकतुम सुन्योतालों को लेकर जयायसनाम्

白傷便中

से पूजन कर॥ ४७॥ बहुत द्रव्यवान् समुद्ध होतेहुये उस उत्तम नगर में रमण् किया **लक्ष्मीतीर्थ के** माहात्म्य से धर्मपुत्र युधिष्ठिरजी ने ॥ ४८ ॥ इस त्वको पाया है हे बाह्मणो ! तीर्थ के ऐरवर्थ को श्रारच्ये है यह तीर्थ बड़ा पात्रेत्र व महाद्रिहों का नागक है ॥ ४६ ॥ श्रीर घन, घान्यको बेनेवाला व मनुष्यों के महापातकों का विनाशक

को संहार करनेवाला व महादुःखों को छुड़ानेवाला है ॥ ६०॥ श्रौर ६५व रहनेवाला व मोक्षदायक तथा स्वर्गदायक व महाश्रुणों को छुड़ानेवाला

॥ १६॥ उससमय मनुष्णों ने यह कहा कि याचकों के लिये थोड़ा धन दियागया है इसप्रकार छोटे भाइयों समेत धमेपुत्र युधिष्ठिरजी ने राजम्य ॥ बहुत इञ्यवान् समुद्ध होतेहुये उस उत्तम नगर में रमग् किया लक्ष्मीतीर्थ के माहात्म्य से धर्मपुत्र युधिष्ठिरजी ने ॥ ४८ ॥ इस सबको पाया है

गरडव ने हे बाहागों। श्रीकृष्णजी के आश्रय होकर राज रूय से पूजन किया व उस यज्ञ में बाहागों के लिये इच्छा के अनुकूल घनको दिया॥ ४१॥ व उस । बाहागों के लिये श्रनों को दिया व वस्त, गऊ, भूमि और गहनोंको दिया॥ ४२॥ जितने सुवर्गादिक से याचक प्रसन्न होते ये उससे भी दुगुने घन त्जी ने उन बाहागों के लिये दिलवाया ॥ ४३ ॥ अनेकप्रकार के भी इतने घन याचकों के लिये दियेगये इसका परिमाग् करने के लिये करोड़ों बहा। ४॥ वहां याचकों से दियेजाते हुये धनों को देखकर मनुष्योंने यह कहा कि राजा ने सब घनको भी देदिया॥ ४४॥ श्रीर श्रनन्तमस्मि व सुवस्रोंबाले विप्रा अहोतीर्थस्यवैभवम् ॥ इदंतीर्थमहापुष्यं महादारिद्यनाश्रानम् ॥ ५६ ॥ धनघान्यप्रदंषुमा महापातक ाकोटयः॥ ४४॥ अर्थिमिर्धयमानानि हब्द्वातत्रधनानि वै॥ सर्वस्वमप्यहोराज्ञा दत्तामित्यत्रवीज्जनः॥ ४५॥ हानुजः ॥ ४७ ॥बहुवितःसमृद्यःसन् रेमेतत्रपुरोत्तमे ॥ लक्ष्मीतीर्थस्यमाहात्म्याद्यमेषुत्रोयुधिक्किंस्धप्र⊂॥ महानरकसेंहर्तु महादुःखानिवर्तकम्॥ ६०॥मोक्षदंस्वर्गदान्नित्यं महाऋणविमोचनम्॥मुक्लत्रप्रदंधुसाँ णुन्तेम्यो दापयामासधमेजः ॥ ५३ ॥ इयन्तिदत्तान्यर्थिम्यो धनानिबिविधान्यपि ॥ इतीयत्ताम्परिच्बेर्तु ष्टिरः ॥ वसाणिगाश्रभूमिश्च भूषणानिद्दोतया ॥ ५२ ॥ त्रार्थनःपरितृष्यन्ति यावताकाश्वनादिना ॥ iस्तथानन्ताननन्तमिषिकाञ्चनान् ॥ ४६ ॥ स्वल्पं हि दत्तमिषिभ्य इत्यवोचञ्जनास्तदा ॥ इष्डेवंराजसूयेन यजिद्दिमा राजसूयेनपाएडवः॥ तिस्मन्यागेददौद्रञ्यं ब्राह्मणैस्योययेष्टतः॥५१॥ अन्नानिप्रददौतत्र ब्राह्म दृष्ट्वाकोशां धर्मधुत्रःसहा तेभेसवीमेर् न शक्ताब्ह नाशनम्

ो सुन्दरी स्त्री को देनेवाला व सुन्दर ५औं को देनेवाला है।। ६१ ॥ इस तीर्थ के तमान तीर्थ न हुआ है न होवेगा हे बाद्मणों । तुमलोगों से यह रुवर्य कहागया॥६२॥ जो कि दुःस्वप्त को नाशनेवाला व पवित्र तथा सब मनोरथों का ताथक है जो मनुष्य भक्तिसमेत इस श्रध्याय को पढ़ता या सुनक्ता मनुत्य घन व घान्य से समुद्ध होता है इसमें सन्देह नहीं है और इस संसार में सब मुखों को भोगकर वह देहान्त में मुक्ति को प्राप्त होता है ॥ ६४॥ णे सेतुमाहात्म्येद्वेदियालुमिश्रविरिचतायांभाषाटीकायांत्रक्षमीतीर्थप्रशंसायांषमेपुत्रनिरतिरायसम्पदांवापिनीमैकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ = 9 लक्ष्मीतीयं का Ahc/ 

न्नःश्रद्दधानानां विस्तराद्रक्तमहीसि ॥ ४ ॥ श्रीसूत उवाच ॥ सम्यक्ष्ष्ष्टं हि युष्माभिः श्रुष्धध्वं मुनियुङ्गवाः॥ गुएयं महापातकनाशनम्॥तीर्थानामुत्तमंतीर्थं सर्वामीष्टेकसाथनम्॥ २॥तत्रस्नायात्ररोभक्त्या स्वपाप उवाच ॥ लक्ष्मीतिषिंशुभेषुमां सबैश्वयँककारणे ॥ स्नात्वानरस्ततोगच्बेदग्नितीर्थीहजोत्तमाः ॥ १ ॥ श्राग्नि ॥ ऋषय ऊचुः॥ आंग्नेतीयांमांतेष्ट्यातिः क्यंतस्यमुनीश्वर् ॥ ३ ॥ कुत्रद्मांग्नेतीयंत्र क्रिट्शन्तस्यवेम वि च ॥ ६१॥ एतत्तीर्थममंतीर्थन्न भूतन्न भविष्यांते ॥ एतद्दःकथितंविप्रा लक्ष्मीतीर्थम्यवैभवम् ॥ ६२ ॥ स्तिसंशयः ॥ भुक्केहसकलान्मोगान्देहान्तेमुक्तिमाप्नुयति ॥६४॥इति श्रीस्कन्दपुराषोसेतुमाहात्म्येलक्ष्मी शिनंषुएयं सर्वामीष्टप्रसाधकम् ॥ यःपठेदिममध्यायं श्रुलते वा समिक्किम् ॥ ६३॥ धनधान्यसमृद्धास्य \* । विक्रियं क्ष्यं सम्पदावामिनोमैकां वैशोऽध्यायः ॥ २१ ॥

मनोर्थों का एकही राघन है ॥ २ ॥ उस तीर्थ में मनुष्य अपने पापों की शुद्धि के लिये नहाँवै म्युषिलोग बोले कि हे मुनीश्वर ! उसका श्रीमितीर्थ ऐसा नाम कैसे हुआ ॥ ३॥ थिपरभाव तन भयो पिशाच सुरूप। बाइतवें ऋध्याय में सोई चरित अनूप। श्रीसूतजी बोले कि हे डिजोतमो । पुरुषों के सब ऐरवयों के एक कारसास्य में नहाकर तद्नन्तर मनुष्य अग्नितीर्थ को आवे॥ १॥ श्राग्नितीर्थ महाषावित्र व महापातकों का विनाशक है और तीर्थों के मध्य में उत्तम तीर्थ व सब थि कहां है व उसका कैरा ऐश्वर्थ है इसको तुम श्रदावान् हमलोगों से कहने के रोग्य हो॥ ४॥ श्रीबतजी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठो । तुमलोगों ने द्रो०। आग्नित् उत्तम लक्ष्मीतीर्थ

२ ॥ सातो जिह्वात्रों से दशो दिशात्रों को चाटतेहुये लीला से मनुजरूपी रघुनाथ वीर को देखकर ॥ १३ ॥ जानकीजीकी शुद्धि के कारण सुन्दर बचन को भय देनेवाले, महाबाहो, गम। हे श्रीरामजी । ॥ १८॥ जानकीजी के पतिवतधर्म से श्रापने रावर्ग को मारा है यह सत्य है व जिर सत्य है

किये श्रमिनजी ॥ १ बोले कि हे गक्षरों

श्रीमजी महासार

सको सुनिये कि पुरातनत्त्रिय ग्वनायजी सेनादिकतमेत राव्या को मारकर ॥ ४॥ श्रीर लंका में विभीष्या को स्वाभी स्थापित कर सीता व लक्ष्मेश्रजी से पुत्र श्रीरामजी॥ ६॥ मिट, चारण, गन्धर्व, देवता व श्रप्तरात्रों के गर्णों से तथा सुनिगर्णों से स्तुति कियेजाते भये श्रीर सत्य श्राशीर्वाद्वाले ब तीर्धे । तहने योग्य यत्नवाले श्रीरामजी लीला से घनुष को घारतेहुंये अपनी शुद्ध को प्राप्त होने के लिये व जानकीजी को शुद्ध करने के लिये ॥ ७ । या व मुनियों, तथा पितरों समेत और विभीषण व सभी वानरों समेत ॥ ६॥ सेतु के मार्ग से गन्यमाद् नपर्वत पै आये और लक्ष्मीतीर्थ के किनारे टिककर जानकीजी को शोधन करने के लिये उन श्रीरामजी ने ॥ १० ॥ देवता, ऋषि व पितरों के सभीप अगिन को आवाहन किया इसके अनन्तर लक्ष्मीतीर्थ से थोड़ीही दूर पै ार से ऊपर उठे॥ ११॥ व हब मनुष्यों के देखतेहुये जलों को पीतेहुये कुछ लाल लोचनीवाले व पीतवर्श तथा पीले वसनोंको पहिने व घनुष को घारिश निकीशोधनायसः॥ १०॥ अग्निमावाहयामासदेवर्षिपितृसन्निधौ ॥ अथोत्तर्थमहाम्मोधेर्लक्ष्मीतीर्थादिद् चापं रामोऽसहापराक्रमः॥ आत्मनःशुद्धिमायातुं जानकींशोधितुन्तथा ॥ = ॥ इन्द्रादिदेवबन्देश्च मुनिमिः ॥ प्रयत्मुसवेलोकेषु लिहन्रमांसिपावकः॥ आताम्रलोचनःपीतः पीतवासाधनुषंरः॥ १२॥ सप्तमिश्रविज । राम महाबाहो राक्षसानांभयावह ॥ १४ ॥ पातित्रत्येनजानक्या रावण्हतवान्भवान् ॥ सत्यंसत्यंषुनःसत्यं घनो हत्वा रावणं सपरिच्छदम्॥४॥ स्थापयित्वा तु लङ्कायां भर्तारञ्च विभीषणम् ॥ सीतासौमित्रिसंयुक्तै या ॥ विभीषऐनसहितः संवैर्षि च वानरैः ॥ ६ ॥ आययौसेतुमागैष् गन्धमादनपर्वतम् ॥ लक्ष्मीतीर्थतैटे हानोदिशोद्श ॥ दुष्द्वारघुपतिशूरं लीलामानुषरूपिण्म् ॥ १३ ॥ जगादवचनंरम्यं जानकीशुद्धिकार थात्मजः॥ ६॥ सिद्धचारणगन्यवैदेवैरप्सरसाङ्ग्योः॥ स्तूयमानोग्रुनिग्पौः सत्याशीस्तीर्थकौतुकी ॥ ७॥ घार पित्रमिस्ति स्थित्वा जा के कौतुकी तया न पुरा हि सा रामोदशर यल्लीलय मक्रीमांति प्रबा उ णात्॥ राम संयुक्त व्शारध के रतः॥ ३९ 

- E- 91

इसमें विचार न करना चाहिये ॥ १४ ॥ जीला से मनुजरूपिगी ये जगदम्बिकाजी लक्ष्मी हैं श्रीर देवत्व में ये देवश्रीरिगी हैं व मनुजता में मानुषी हैं ॥ १६ ॥ श्रोर थे जानकीजी विप्पाजी के श्रार के श्रनुसार श्रुपने श्रार को करती हैं हे देवदेव, जगद्शि, जनादेनजी ! जब जब ॥१७॥ तुम श्रवतारों को करते हो तब तब ये जानकीजी विष्णुजी की सहायिनी होती हैं।। १६॥ इसकारण हे राघवजी। मेरे वचन से इन जानकीजी को ग्रहण करो असिन के उस बचन को सुनकर देवता व महर्षियों ने ॥ २०॥ होती हैं जब तुम भागेत्र राम हुथे तब ये घरणी हुई ॥ १८ ॥ श्रीर इससमय जानकी हुई तदनन्तर हिम्मणी होवैंगी और श्रन्य श्रतारों में ये जानकीजी ाुजी के शरीर के श्रमुसार श्रपने शरीर को करती हैं हे देवदेव, जगदीश, जनादेनजी। जब जब ॥१७॥ तुम श्रवतारों को करते हो तब तब ये जानकीजी तुम्हारी महायिनी

जानीत तम्प्रदेशमनुत्तमम् ॥ २४ ॥ ततोविनिर्गमादग्नेरिग्नितीर्थमितिर्यते ॥ अत्रस्नात्वानरोभक्त्या बहेस्तीर्थे ानुरूषां वै क्रोत्येषात्मनस्तनुम् ॥ यदायदाजगत्स्वामिन्देवदेवजनादेन ॥ १७ ॥ अवतारान्करोषित्वं तदे थिनी ॥ यदात्वंभागेवोरामस्तदाभूद्धराणीत्वियम् ॥ १८ ॥ अधुनाजानकीजाता भवित्रीरिक्मणीततः॥ अन्येषुचावतारेषु विष्णोरेषासहायिती॥ १६॥ तस्मान्मद्दचनादेनां प्रतिगृङ्धीष्वराघव॥ पावकस्य तु तद्दाक्यं श्रुत्वादे ॥ ॥ आवाहनेकतेविह्लिक्ष्मीतीर्थोद्दिरतः ॥ २३ ॥ यतःप्रदेशादुत्तस्थावम्बुधेर्दिजसत्तमाः ॥ आग्नितीर्थिवि विचार्णा ॥ १४ ॥ कमलेयंजगन्माता लीलामातुषिविष्ठा ॥ देवत्वेदेवदेहेयं मतुष्यत्वे च मातुषी ॥ १६ ॥ ॥ २०॥ विद्याधराश्च गन्धवा मानवाःपन्नगास्तथा ॥ अन्ये च भूतांनेवहा रामंदश्ररथात्मजम् ॥ २१ ॥ जान भ्रेव प्रश्रंमुःषुनःषुनः ॥ रामोग्निवचनात्सीतां प्रतिजयाहनिर्मेलाम् ॥ २२ ॥ एवंसीताविशुक्कर्थं रामेण नामहर्षयः। कींमेथिलवि क्रिष्टकर्मणा नात्रकार्या जिष्णोदेहा यन्त्वत्सहा

में निर्मेल जानकीजी को प्रहर्शा किया॥ २२ ॥ इसप्रकार जानकीजी की शुद्धि के लिये सहज कर्मवाले श्रीरामजी से श्रावाहन करने पर अस्निजी हिं दूर पै॥ २३॥ हे द्विजोत्तमो । समुद्र से जिस स्थान से ऊप्प उडे उस ऋतिउत्तम स्थान को तुमलोग आभितीर्थ जानो ॥ २४॥ व उसीकारण् श्रीर विद्याधर, गन्धवे, मनुष्य, नाग व श्रन्य प्रास्पारासों ने दशस्य के पुत्र रामजी की ॥ २९ ॥ व मैथिली जानकीजी की बार २ प्रशंसा किया श्रीर श्रीरामजी लक्ष्मीतीर्थ से योड़ी ने आगेन के बचन

में वह अग्नितीर्थ ऐसा कहाजाता है इस मुक्तिदायक भन्नि के तीर्थ में भक्ति में नहाकर मनुष्य ॥ २४ ॥ उपास कर बेद के जाननेवाले ब्रह्म की मोजन कावै व उनके लिये वस, घन, भूमि व भूषित कन्या को देवे॥ २६॥ तो सब पापों से छूटाहुन्ना मनुष्य विष्णुजीकी रायुज्यमुक्ति को पाता है इस न्नानिन-तीर्थ के किनारे मनदान विशेष होता है॥ २७॥ म्रायिनतीर्थ के समान तीर्थ न हुन्या है न होवैगा कि जिसमें स्नान से महापापी दुप्पायभी बढ़ी भयंकर पिशाचता की ने प्राप्त हुआ है पुरातनसमय पाटलियुत्र याने पटना शहर में पशुमान्नामक बनिया हुआ है॥ २८। २६॥ सदैव घर्म में परांचेश वह महाबार्ो

॥ पएयवीध्याञ्च विक्रीएन्काञ्चनादीनिधर्मतः ॥ पशुमान्नामधेयस्य बाऐक्श्रेष्ठस्यतस्य वै ॥ ३१ ॥ बभूव विष्णुसायुज्यमाप्तुयात्॥ आग्नितीर्थस्यकूलोस्मिन्नन्नदानंविशिष्यते॥ २७॥ आग्नितीर्थसमन्तीर्थन्न भूतं ते ॥ हुष्पएयोपिमहापापो यत्रस्नानात्पिशाचताम् ॥ २८ ॥ परित्यज्यमहाघोरां दिञ्यंरूपमवाप्तवान् ॥ वैश्योभूत्पुरापाटलिष्ठत्रके॥ २६ ॥ स वै धर्मपरोनित्यं बाह्यणाराघनेरतः ॥ क्रपिन्नरन्तरंकुर्षन्गेरक्षार्श्वव २५॥ उपोष्यवेदविदुषो ब्राह्मणानिषमोजयेत्॥ तेम्योवक्षेषनंभूमि द्यात्कन्याञ्च भूषिताम् ॥ २६ गिसवैषा पतिशुश्रूषणेरतम् ॥ ज्येष्ठात्रीन्मुषुवेषुत्रान्वैश्यवंशाविवद्नात् ॥ ३२ ॥ मुषएयंषएयवन्तञ्च चार्तपएयं एयइतिविश्वताः ॥ ३४ ॥ एवंपशुमतस्तस्य वैश्यस्यद्विजसत्तमाः ॥ वभूबुरष्टोतनयास्तामुक्षीषुतिमुष्व मध्यमा सुषुने पुत्रों सुकोश्गबहुकोश्गकौं ॥ ३३ ॥ तृतीयायांत्रयःषुत्रास्तर्यवैश्यस्यजांज़रे ॥ महापएयोमहा पशुमान्नामवे सर्वेदा ॥ ३०। तथैव च॥ म भायांत्रितय कोशो हुष बोड़कर दिञ्यह्प व न भविष्य

के॥ ३०॥ पतिकी सेवा में परायर्श तीन स्त्रियां हुई और बड़ी स्त्री ने वैश्यवंश को बढ़ानेवाले तीन पुत्रों को पैदा किया ॥ ३२॥ जिनका सुपर्स्य, ॥ और सदैव सेती को करताहुआ वह निरन्तर गीवों की रक्षा करता था॥ ३ • ॥ और बाज़ार में सुवर्णादिक को धर्म से बेचता था उस पशुमान् हपएय नाम हुआ व मध्यमा स्त्री ने सुकोश व बहुकोश दो धुत्रों को उत्पन्न किया ॥ ३३ ॥ श्रीर तीत्तरी स्त्री में उस बनिया के महापएय, महाकोश व नामक श्रेष्ठ बनिया पर्यवान् श्रीर चार की तेवा में लगा घ

सेना

हुप्एय ऐसे प्रसिद्ध तीन पुत्र फें। हुये ॥ ३१ ॥ इसप्रकार हे क्षिजोत्तमें। उस प्युमान् बनिया के उन तीनों कियों में अबर पुत्र हुये ॥ ३५ ॥ और सुप्एय आदिक ने सब उन प्रति में सह व यूलि के लेत के तिरित्त होते ।। ३६ ॥ और वे तिरित्त के प्रति के तिर्वे के प्रति के प्रति के तिर्वे के तिर्वे के तिर्वे के प्रति के तिर्वे के प्रति के तिर्वे के प्रति के तिर्वे के तिरवे के तिर्वे के तिरवे के तिर्वे के तिरवे के तिर्वे के तिरवे के

तत्त्वर हुआ।। ४१।। और वह पुत्र शिशुताही से अन्य बालकों को पीड़ित करता था उसको कुमारी में तत्पर देखकर पशुमान पिताने।। ४२।। यह बालक है ऐसा कहारी हुचे उपेक्ना किया याने ध्यान नहीं दिया इसके अनन्तर बनिये के आठो पुत्र भी युवावस्था को प्राप्त हुये।। ४३॥ तदनन्तर बलवानों में श्रेष्ठ इस आठवें पुत्र दुपराच ने दोनों हायों में फकड़कर ॥ ४४ ॥ कूपों में फेंकदिया व उसने नदियों तथा तक्षामों में भी डालादिया उतके इस दुष्टकर्भ को कोई भी मनुष्य नहीं 5ुत्र दुणएयने लड़कपन से लगाकर सदेव॥ ४०॥ कुमार्ग में पराम्या होकर पिता का वचन नहीं सुना बधूलि के खेल से लगाकर वह कुमार्ग में और वह पुत्र शिशुताही से अन्य बालकों को पीड़ित करता था उसको कुमारी में तत्पर देखकर पशुमान पिताने॥ ६२॥ यह बालक है ऐसा कहते ॥थुगले बालान्नगरवर्तिनः॥ ४४ ॥ निचिक्षेपसकूपेषु सरित्मु च सरःस्वपि ॥ न कोपितस्यजानाति दुर्श्वारित्र सब्ालएवसन्पुत्रो बालानन्यानवाधत ॥ हुष्कर्मनिरतंदृष्ट्वा तंपितापशुमांस्तथा ॥ ४२ ॥ उपेक्षामेवकृतवान्बा लिशोयमितीरयन् ॥ अथाष्टाविपेवैश्यस्य प्राधुयैविनमात्मजाः ॥ ४३ ॥ ततोयमष्टमःधुत्रो दुष्पत्योबितांबरः मग्रवती मालको को गृहीत्वापाां प्राप्त हुये व आठवें

जबतक वे बालक मरते थे तमतक वह उनको जल में डालता था और उन मरेहुये बालकों के पिता व माता॥ ४६ ॥ नगरों में रच कहीं उन रची ालकों को मारताहुआ दुप्पएय ॥ ४८ ॥ जनों सीभी नहीं जानागया और बहुत दिनों तक वह इसप्रकार वर्तमान हुआ बनिये के पुत्र के कमेरी खालको प्रजात्रों की बढ़ती न होने से नगर शून्य होगया तदनन्तर पुरवातियों ने ब्राकर राजा से बुचान्त कहा ॥ ४०॥ उनका वचन सुनकर उस राजाने म मरेहुये पुत्रों को न देखकर मनुष्य केत्रल रोते थे ॥ ४७ ॥ इसके अनन्तर जलों में लाशों की देखकर मनुष्य यथायोग्य कर्म की करते थे इसप्रकार को द्वते वे और उ प्रतिदिन न्गर में ब के मरने पर ॥ ४६

तेषुनर्वपमासाद्य भीतावाक्यमथाबुवन् ॥ ५३ ॥ गवेषयन्तोपिवयन्तन्नविन्दामहे त्रप । योबालान्नगरेस्थित्वा सन्ततं मिद्जनः ॥ ४५ ॥ यावन्द्रियन्ततवालास्तावान्नाक्षप्तपाजल " तमारुयान्यमान्य । ४७ ॥ जलेष्यथ्यश्वान्द्रष्ट्रा जनाश्चकृयेथो यन्तितान्सवान्नगरेषु हि सर्वशः॥तान्द्रष्ट्रामृतान्षुत्रान्केवलंप्राहदज्जनाः ॥ ४७ ॥ जलेष्यथ्यश्वान्द्रष्ट्रा जनाश्चकृयेथो क्रियमाणेषुवालेषु वैश्य षुत्रस्यकमेणा ॥ ४६ ॥ प्रजानांद्यांदरांहित्याच्छन्यप्रायमभूत्युरम् ॥ ततःसमेत्यपौरास्तु दनंराज्ञेन्यबेद्यन् ॥४०॥ स्थिताः ॥ सम्यम्गवेषयामामुः कारणंबालमारणे ॥ ५२ ॥ ते वै गवेषयन्तोषि नाविन्द्रन्बालमारकम् ॥ श्रुत्वाचपस्तहचनमाह्यग्रामपालकान् ॥ कारण्वालमर्षे चिन्त्यतामितिसोन्वशात् ॥ ५१॥ शामपालास्तथेत्युका ॥५८॥ पुनश्च नागराःसर्वे राजानैप्राप्यदुःखिताः॥ पुनःप्रजानांमर्षामत्रवन्बाष्पसङ्खाः॥५४॥ राजातत्का मारयत्यपि तत्रतत्रव्यव

गांव के रक्षकों को बुंलाकर यह आज्ञा दिया कि बालकों के मरने में कारमा विचार कियाजावै॥ ५९॥ बहुत अच्छा ऐसा कहकर प्रामपाल जहां तहां बैठे व उन्होंने बालकों के मारने में मलीमांति कारम को हंदा॥ ५२॥ और इंद्रतेहुये भी उन्होंने बालकों के मरनेवालों को नहीं पाया इसके अनन्तर डरेहुये वे फिर राजा के समीम जाकर वचन बोले ॥ ५६॥ कि हे राजन् ! इंद्रतेहुये भी हमलोग उतको नहीं पाते हैं जो कि नगर में टिककर तदेव बालकों को मारना है॥ ५४॥ फिर अधिबी

संसा

सियों ने राजा के समीप प्राप्त होकर ॥ ६४ ॥ पांचो से कहेहुये दुष्पएय के मुत्तान्त को कहा तदनन्तर राजा ने प्रुमान्नामक उत्तम होकर॥ ६०॥ नगरको जानेक लिये न समर्थ हुये व लड्कपन से वहीं घूमतेरहे और दूर से अपने बन्धुवों करके कहेजाते हुये अपने नामों ये यह क्या है इसप्रकार पितादिकों से पूछेहुये उन बालकों ने उसत्तमय ॥ ६३ ॥ दुष्णपाय के दुष्टकर्भ को बन्धुवों से बतलाया तदनन्तर कुचान्त उन पांचो भी बालकों ने प्रत्युत्तर किया तद्दनन्तर उनके पितालोग मुनकर वहां तद्दाग के किनारे श्राकर ॥ ६२ ॥ प्राश्मारमेत पुर्डो को देखकर बड़े ति नगरवातियोंने फिर बालकों का मरना कहा ॥ ४४ ॥ श्रीर उस कारण को न जानने से राजा विचारकर चुप होरहा किरीसमय यह बनिबे ज़लमें डुबादिया और उन बालकों को मरेहुये जानकर दुप्पएय शीघही श्रपने घरको चलागया॥ ४७। ४८॥ व उन पांचो बालकों के पिता नगर में बालकों को ढ़ंदनेलगे व उनके ढ़ंदतेहुये बहुत न छोटे वे पांचो पुत्र ॥ प्रशास्त स्वन्दता से जल में डुबायेहुये भी नहीं भरे और भीगेहुये शिरवाले वे पांचो भी क्रोंतमेत ॥ ५६ ॥ कमल लेने के छल से तड़ाग के तमीप प्राप्त हुआ और कूर जित्तवाले दुष्पएय ने उत्तत्तमय जिल्लातेहुये बालकों को बलसे फकड़कर कुर्वत ॥ ततस्तिरितरःश्रुत्वा तत्रागर्यसरस्तटे ॥ ६२ ॥ धुत्रान्हष्डा तु सप्राष्णान्प्रहर्षमतुलङ्गताः ॥ किमे थिः प्रष्टास्तेबालकास्त्रदा ॥ ६३ ॥ दुष्पएयस्याथदुष्करयं बन्धुभ्यस्तेन्यवेदयन् ॥ ततोविदितद्यान्ता प्नागराः ॥ ६८॥ पञ्चभिःक्षितंत्रनं दुष्पएयस्यन्यवेद्यन्॥ ततौराजासमाह्य पशुमन्तंविष्किष्म ॥ ६५॥ रंगन्तुं बाल्यातत्रेव व्ममुः ॥ दूरादुचार्यमाणाति स्वनामानिस्वबन्धमिः ॥ ६१ ॥ श्रुत्वापश्चापितेबालाः ॥ञ्जीघं दुष्पएयःस्वग्रहंययों ॥ ५८ ॥ पत्रानांपितरस्तेषां मार्गयन्तःम्रुतान्धरे ॥ तेषु वे मार्गमाषेषु पत्रते गः ॥ ५६ ॥ निक्षिप्तात्रापितोयेषु नाम्नियन्तयदच्छया ॥ तेशनैःकूलमासाद्य पञ्चापिक्रिन्नमौलयः ॥ ६० ॥ |ष्ण्यामास्तेविचिन्त्य तु ॥ कराचिहेश्यधुत्रोयं पञ्चमिर्वालकेःसह ॥ ४६ ॥ तटाकान्तिकमापेरं पङ्गजाहर ॥ बलाद्गृहांत्वातान्वालान्दुष्पएयःकाशतस्तदा ॥ ५७॥ कूरात्मामज्यामास कएठदप्रेसरोजले ॥ मृता नातिबालक राजानेप्राप्ट मे मंयुत सब दुःखि गले तक तड़ाग के का पुत्र पांच बाल पाजानार मत्बा चत अश्कानग ग्रन्थनात

होने पर इस्तमय क्या करना चाहिये उसको कहिये ॥ ६८ ॥ जिसांक्षेय तुम धर्म में परायण् हो उसकारण् इस्तमय तुम्हीं से पूछता हूं इस हुये धर्म को जाननेवाले पशुमान ने योग्य वचन कहा ॥ ६८ ॥ पशुमान बोला कि जिसने नगर को निश्रोष करदिया है यह मारनेही के बोग्य है ॥ ६५ ॥ पुरशासियों के भी सुनतेहुये इस बचन को कहा राजा बोले कि हे फ्युमन् | दुष्एयनामक तुम्हारे दुष्टात्मा पुत्र से बहुत प्रजामांबाले कियेहुये देखिये इससमय इन बालकों को जल में दुबादिया था ॥ ६६ । ६७ ॥ भीर प्राणोसमेत ये अपनी इच्छा से फिर नगर को आये इस ब्रवीत्॥६६॥प्शुमानुबाचाषुरंनिश्शोषितंयेन व्यमेवायमहीति ॥ न हात्रविषयेकिञ्चत्प्रष्टञ्यंविद्यतेत्रुपाग्डि॰॥ श्यप्वत्सु वाक्यमेतद्भाषत ॥ राजोवाच ॥ दुष्प्यनाम्नापशुमन्बहुप्रजामिद्धुरम् ॥ ६६ ॥ शून्यप्रायंक त्रेण्डुरात्मना ॥ इदानींबालकानेतान्मज्यामास वै जले ॥ ६७ ॥ यहच्क्या च सप्राणाः धुनरप्यागताःधु त्रःस्याच्बन्नुरेगातिपापकत् ॥ न ह्यस्यानिष्कतिं पश्ये येननिश्शोषितंषुरम् ॥ ७१ ॥ वध्यतामेबहुष्टा । अत्वापशुमतोवाक्यं नागरास्मवं एव हि ॥ ७२ ॥ वाएिक्वरं स्प्राघमाना राजानमित्म्यचिरे ॥ क्तित्यक्षतेकार्ये किंक्तीर्यंबदाधना ॥६⊏॥ अदात्वामेष्यच्त्रामि यतस्त्वंथमेतत्परः ॥इत्युक्तःपशुमान्राज्ञा गौरेष्वपि च १ तंपर्य त्नाहो त्मा सत्यमे धमेंबायुक्तम न ह्यंगमपु 

ादिया ॥ ७१ ॥ यह दुष्टात्मा माराही जावै में सत्यही कहता हूं पशुमान् का बचन सुनकर सबही नगरवासी ॥ ७२ ॥ श्रेष्ठ बनिया की प्रशंसा करते ले कि यह दुष्ट मारा न जावै बरन चुपचाप नगर से निकालदिया जावै ॥ ७३ ॥ तदनन्तर उस राजा ने दुष्पाय को बुलाकर यह कहा कि हे दुष्टा-प इमारे देश से शीघ्रही सलेजावो ॥ ७८ ॥ यदि तुम यही टिकोगे तो मैं वघ से द्रांड कर्दगा इसप्रकार राजा ने हुड़ककर दूतों से उसको नगर से हुये राजा से यह को त्ने ! इत्त्मय आ

। में कुछ पूछने योग्य नहीं है ॥ ७० ॥ बहुत पाप को करनेवाला यह भेरा पुत्र नहीं है बरन शत्रही है में इसका प्रायश्चित नहीं देखता हूं कि जिसाने

हे राजन् । इस विषय है नगर को निश्शेष करि

न वस्यताम

दुष्टात्मनाच्य

र्यंदुष्टस्तूष्याींनिर्वास्यतांषुरात् ॥ ७३ ॥ ततःसराजादुष्पएयं समाह्रयेदमत्रवीत् ॥ श्रास्मादेशाद्रवाञ्जीघै असाम्प्रतम् ॥७४॥ यदितिष्ठेस्त्वमत्रैव दएडयेयंवधेन वे ॥ इतिराज्ञाविनिर्भत्स्यं इतेनिर्वासितःषुरात् ॥७५॥

में ति

संभा

| हुष्णाय ॥ नथ् ॥ हाथी के मुखरूपी बिल से पेट की गुहा में पैटमया व उत्तमें पैटनेषर बड़ी भारी वर्षा हुई ॥ ८६ ॥ तदमन्तर तब बृधि के जलों से बड़ा भारी प्रवाह हुआ। अीर वह प्रवाह उस बनमें कोई नदी होगई ॥ ८७ ॥ इसके क्यमन्तर उस है न्यों ने न्ये के जलों से बड़ा भारी प्रवाह हुआ। । पेटबाले इस निश्चिद हाथी के पेट से वही यह दुष्पाय निकलने के लिये न समर्थ हुआ।। तह ॥ तदनन्तर भयंकर बेगवाले बृष्टि के जल्बों बैठेहुये दुप्पएयवाले हाथी को समुद में प्राप्त किया ॥ ६०॥ श्रीर जलमें ड्रबाहुआ दुष्पएय क्षणाभर में प्राणों से हीम होगया श्रीर मराहुआ त्दनन्तर जल में पूर्ण के प्रवाह ने पेट में वै

क्षणात्प्राणेव्यंषुज्यत्॥ यतएवसदुष्एयः पिशाचत्वमवास्॥ उद्शस्थितदुष्प्यं समुद्रेप्रापयद्गज्य ॥ ६०॥ दुष्प्एयःसिलेलेमम्नः घोरेषुघमेकालेषु विश्वद्रपंभयानकम् ॥ ६२॥ श्राचित्वमवाप्तवान् ॥ ६१॥ पीडितःश्चातिपासाम्यां दुर्गमंबनमाश्रितः॥ कोटिशतानि च॥ ६३॥ मिलक्रमः॥ ६२॥ श्रातिष्ठद्गहनेरएये दुःखान्यनम्बन्नः । गजास्यविवरेषीव विवेशोद्रगङ्गात्तिमन्प्रविष्मात्रे तु रुष्टिरासीत्मुभूयसी॥ ८६ ॥ ततोवर्षजलै:सर्वेः प्रबाहःसुमहानभूत्॥ सप्रवाहोवनेत्तिमन्नदीकाचिदजायत्॥ ८७॥ त्रथतैवैर्षसिलिलैः सगजःधुरितोदरः॥ ध्रुवमानोमहा पूरे नीरन्धःसमजायत्॥ ८८॥ ततोनिर्विवरस्यास्य जलपूर्षोद्रस्य च ॥ गजस्यजठरात्सोयं निर्गन्तुं न शशाक सर्वत्रानुभवन्दुःस्वमाययौद्गडकान्कमात् ॥ अगस्त्यादाश्रमात्युग्यान्नातिद्वरेससञ्चरन् ॥ ६५ ॥ नदन्मरेवनादञ्च म.बन्॥ ८५।

महुत दुःखों को मोगताहुआ गहन वन में टिक्तामया और करोड़ों हज़ार कल्प व करोड़ों सी कल्प तक ॥ ६३॥ उस बड़े दुःखी पिशाच ने किया और यन से अन्य बन ब देश से अन्य देश में दीड़ताहुआ वह ॥ ६४॥ सबकहीं दुःख को भोगताहुआ कम से द्राडकवन को गया और को प्राप्त हुआ ॥ ६१ ॥ और क्षुधा व प्याप्त से ीड़ित वह दुर्गम वन में प्राप्त हुआ और भयंकररूप को घारण करताहुआ वह भयानक गर्मी बह दुष्पएय पिशाचता के हमयों में ॥ ६२ ॥ भयंकर वन में निवास

को कहिये॥ ४॥ बयोंकि इसप्रकार के पायों से रक्षा करने में तुम समर्थ हो उनके वषम को मुनकर श्रामत्त्रजी बड़ी दया से संयुत्त हुये॥ ४॥ व प्यारे शिष्य मुतीस्त्र्

ी ते॰मा॰

से भा

ों अगस्यजी बोले कि हे सुतीक्ष्ण । तुम शीघ्रही गन्धमावनपर्वत को जावी ॥ ६॥ बहां पातकों का विनाशक बड़ा भारी अपिनतीथे विद्यमान है के छूटने के लिये तुम उस तीर्थ में स्नान करो॥ ७॥ पिशाच के लिये संकल्पूर्वक उसमें तुंग्हारे स्नान करनेपर यह पिशाचता को छोड़कर दिज्यश्रारीर उस तीर्थ के सेवन से अन्य इसके प्रायश्चित की मैं नहीं देखता हूं इसकारण हे मुतीहण । दया से इसकी रक्षा कीजिये ॥ ६ ॥ अगस्यजी से ऐस्ड गन्धमादनपर्वत पै गये व श्रामितीर्थ में प्राप्त होकर पिशाच के लिये संकल्प कर द्यानिधान सुतीहराजी ने ॥ १ • ॥ उस तिथं में पिशाच के लिबे हे महामते। पिशाच को बुलाकर बचन ब को प्राप्त होगा।। = कहें हुये सुतीस्णजी

स्य उवाच ॥ मुतीक्ष्णगच्छत्वरितं पर्वतंगन्थमादनम् ॥ ६ ॥ तत्राग्नितीर्थमुमहद्विरोपापनाशनम् ॥ पिशाचमोक्षणार्थाय तत्रस्नाहिमहामते ॥ ७ ॥ पिशाचार्थन्त्वयिस्नाते तत्रसङ्कल्पर्षकेम् ॥ पिशाचभावमुन्सुच्य दि देन्यस्रीपरिवारितः ॥ १३ ॥ मुतीष्टण्याद्याप्यगस्त्यम्न तथान्यांश्र तपोधनान् ॥ पुनःषुननेमस्कृत्य ताश्राम ।: ॥ १४ ॥ स्वगमेवारहनूर्णं देवरिषिमध्जितः ॥ अगिनतीर्थस्यमाहात्म्यादुष्पएयोवैश्यनन्दनः ॥ १५ ॥ नियमेनदिनत्रयम् ॥ रामनाथादिकंसेत्य तत्तीर्थंप्रांबेगाह्य च ॥ ११ ॥ स्वाश्रमंप्रांतेगत्वाथ सुतीक्ष्णोविष सत्तमः ॥ तत्तीर्थप्रोक्षणात्सद्यः सिवेमुज्यपिशाचताम् ॥ १२ ॥ वैभवात्तास्यतीर्थस्य सद्योदिञ्यत्वमाप्तवात् ॥ विमान मुक्तस्तु मुतीष्ट्णोगन्धमादनम् ॥ प्राप्याग्नितीथैसङ्कल्प्य पिशाचार्थेक्रपानिधिः ॥ १० ॥ सस्नौतत्र स्यति॥=॥ निष्कतिनांस्यपश्यामि विनाततीर्थमेवनात्॥ अतःमुतीक्ष्णकुपया रक्षस्वैनंपिशाचकम् ॥६॥ अगस्येनेवा ब्समारूदो रि ब्यतामेषया वीत्। अम पिशाचार्थ ( न्त्र्यप्रहर्षित

पै चड़कर ॥ १३ ॥ सुतीक्षा व अगस्य त्या अन्य त्यस्यियों को बार २ प्रमाम कर व उनसे पूछ्कर प्रसन्न होताहुआ ॥ १४ ॥ वह ऐवताओं से भी पूजित होकर शीघही ह उसी क्षए। पिशाचता को छोड़कर ॥ १२ ॥ उस तीर्थ के प्रभावसे शीम्रही दिव्यदेह को प्राप्त हुमा मौर दिव्यक्षियों से विराहुम्रा वह उत्तम विमान नियम से तीन दिन तक रनान किया और रामनाथादिक को सेवन कर व उस तीयें में नहाकर ॥ १९ ॥ श्रेष्ठ माधार्ण सुतीरहण्जी भ्रपने आश्रम को जाकर प्राप्त हुये और उस तीथं में नहाने से व

स् मा

विद्युद्धवित ५६१ वमनीर्थ को जावै॥ १॥ हे द्विजोत्तमो । जिस जिस कामना को उदेश कर मनुष्य चक्रतीर्थ में स्नान करता है उस इस कामना को पुरातनतमय तीक्षा नियमताले प्रहित्रेध्न्यनामक तपस्त्री महिषे इस गन्धमादनफ्तेत पै सुद्रश्निचक की उपात्ना करते थे॥ ३॥ यह बाह्मको । बहु केवल लगेहुये घोररूपी राक्षम तेपस्या करतेहुये उन मुनि को स्देव पीड़ित करते थे ॥ ४ ॥ तब धुरातनसमय स्क्र की रक्षा की इन्द्रा से सुदर्शक में न्हाय जिमि रायो सूरज हाथ । तेइम्बे अध्याय में तोई वार्यित गाथ ॥ श्रीबतजी बोले कि स्मस्त पातकों को नारानेवाले आनितीर्थसंश्वक तीर्थ में अगिनतीर्थ के माहात्म्य से बनियं का युत्र दुःपएय ॥ १५ ॥ शाप से उपजीहुई फिशावता को इत्प्रकार छोड़कर देवत्व को प्राप्त हुआ हे आधारों । ों से अगिनतीर्थ का प्रभाव कहागया ॥ १६ ॥ भक्तिसभेत जो मनुष्य इस पिशाचकोचन कथावाले अध्याय को पढ़ता या सुनता है बह सब पापों से हुट जाता है॥ १७॥ श्रीर इस संसार में बड़े सुखों को भोगकर परलोक में भी सुख को पाताहै॥ १९ =॥ इति श्रीस्कन्द्युराणे सेतुमाहात्म्ये देवदियालुमिश्रयिराचितायांभाषाटीका विमेकतत्पराः॥४॥ सुद्रशनंतदागत्य भक्तरक्षण्वाञ्ज्या॥ यातुधानान्त्राधमानान्त्यवधीलीलयापुरा ॥५॥ कामसमुद्दिश्य चक्रतीथेंदिजोतमाः ॥ स्नानंसमाचरेन्मत्येस्तं तं कामंसमश्रुते ॥ १॥ पुराहिबुध्न्यनामा तु महाषिः ः॥ सुदर्शनसुपास्तेरिमस्तपस्वीगन्धमादने ॥ ३ ॥ तपस्यन्तंस्रुनितत्र राक्षसाघोररूपिषाः ॥ अबाधन्तसद् उवाच ॥ अभिनतीयाभिधेतीयं सर्वपातकनाशने ॥ स्नानंकत्वाविशुद्धात्मा चक्रतीर्थततोब्रजेत् ॥ १ ॥ यैयै ॥पर्जन्यका दिञ्यतामित्यमाप्तवान् ॥ एउंवःकथितंविप्राञ्जामितीर्थस्यवैभवम् ॥ १६ ॥ यःप्ठेदिममध्याये समों तेकमा पिशाचमोक्षणा ह्यानं मुच्यते सर्वपातकैः॥१७॥इहभुकामहा मोगान्परत्रापिमुखं लमत्॥११८॥ व्न्वपुराणिसेतुमाहात्म्येऽनिनतीर्थप्रश्मायांदुष्प्त्यपैशाच्यमोक्षण्नामहाविशोऽध्यायः ॥ २२॥ \* त्यां दुष्पायपेशाच्यमोक्षरांनामद्वाविशोऽस्यायः॥ २२॥ श्रुषयाद्या इति श्रीस्क सीशतवतः पेशाच्यंश नित्र भें इसप्रकार तुमलोग दो०। चक्रतीर्थ श्रासित नहाकर तद्नन्तर भोगता है।

स्वर्गको चलागया

ी है पहिले इस पात्रतकारक तीर्थ में नहाकर कटेहुये हाथाँताले उन सर्थनारायकाजी ने ॥ = ॥ सीर्थ के प्रभाव से सुवक्षिम्य हाथों को पाया है जाति। निन्दन ! सर्थनाराययाजी किसप्रकार विसहस्त हुये हैं ॥ ६ ॥ और जिसप्रकार उन्होंने तोने के हाथों को पाया है उसको हमजोगों से बाहेचे आध्राति हुये राश्नरों को लीजा में मारडाजा ॥ ४ ॥ तत्र में लगाकर हे ब्राह्मणों । भक्त की प्रार्थना से उस चक्त ने आहे बेड्न से किये हो से में में में में में । सदेव देत्यों से पीड़ित होतेहुये इन्द्रादिक देवतात्रों ने ॥ ० ॥ इकट्टा होकर हमलोग क्या करें ऐका विचारकर सम्मति किया व बहुत दिनों ब्हरमातिको आगे कर।। १९॥ व इन्द्रजी को आगे करके प्रहाके स्थान को गये और बहा। के सभीप जाकर देवताओं ने उनको देखकर भिक्त मे निन्तर उनमें श्रामें का कारण कहा देवता बोले कि हे सरस्वतीमाय, भगवन् ! बलमें उप्र देत्यलोग हमलोगों को ॥ १३ ॥ स्देव दुः ब प्रतिकिया याने करने योग्य कार्य को कहिये देवताओं से एता कहेहुये ब्रह्मा ने उनसे दया से क्वन कहा।। १८।। ब्रह्मा बोले कि हे देवताओं। म्कं भक्षार्थनयादिजाः ॥ अहिबुध्न्यक्रतेतीयं सन्निधानैसदाकरोत् ॥ ६ ॥ तृदाप्रमृतिततीयं च मिकारणम्॥ मुरा ऊचः॥ मगवन्मारतीनाय दैत्याह्यस्मान्त्रलोत्कटाः॥ १३॥ बाघन्तेसततन्देव तत्र ब्रहि र्गिदित्यःसतनन्दन्॥६॥ यथा च लब्धवान्पाणी सीवर्णी तद्दरम्बनः॥ श्रीसृत उवाच ॥ इन्द्राद्यःसुराःषु डेताः ॥ १०॥ किकुमेइतिसिश्चिन्त्य सम्भूयसममनत्रयत् ॥ ब्हर्मातिपुरस्कत्य मन्त्रयित्वाचिरंभु . पिर्हेपुरोधाय धामस्वायम्भुवययुः ॥ तेत्रह्मार्षासमासाद्य हप्द्वास्तुत्वा च मक्तितः ॥ १२॥ ततोज्यजिज्ञपस्त ॥ इत्युक्तःसमुरेत्रह्मा तानाहरूपयाववः ॥ १४ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ मा मेष्ट्यूयैविबुधास्तत्रोपायंत्रवीस्यहम् ॥ यि ॥ सुदर्शनप्रसादन तत्रतीथैनिमज्जनात् ॥ ७ ॥ रक्षःपिशाचादिकता पीडानास्त्यैवकार्द्धिक्त ॥ स्न तब से लगाकर वह तीर्थ चक्रतीर्थ ऐसा कहाजाता है सुदर्शन के प्रसाद से उस तीर्थ में स्नान करने से ॥ ७ ॥ सम्भा व पिशाचाहिकों से नेतीयें वित्रपाणिःषुरारिवः ॥ = ॥ सिहरएवमयौपाणी लब्धवांस्तीर्थवैभवात् ॥ झपय ऊचुः ॥ विज्ञप में खेषामाग लोग बोले कि हे वत सन्नियि किया ॥ ६ ॥ पीड़ा कभी नहीं होते बोले कि युरातनसम् णे:कथमभूर ने आकर पीड़ा करते सततंदत्यपी तक र.म्माते कर देवता स्तुति कर ॥ pho 

700

57

न्धमादनपर्वत पै ऋहिबुध्न्यनामक महिष के ऊपर॥ १६ ॥ दया के लिये जिसकारण उस तीर्थ में मुदर्शनचक्र स्थित है इसिलये तुमलोग गन्यमादन उस विषय में तुममे यन को कहता है कि दैत्यों के विनाश करनेवाले शैव महायज्ञ को ॥ १४॥ है देवताओ। तुमलोग तस्वदर्शी मुनियों समेत प्रासम तो॥ ३७॥ उससमय दुष्टात्मा देत्यतोग यज्ञ में विम करेंगे श्रीर जो यह यज्ञ गन्धमादनपर्वत पै कियाजायगा।॥ १८॥ तो सुदर्शनचक्र के प्रसाद से करो और हम देवतान्नों से विधिलोप के विना याने विधिश्वेक यह यह । । जोकि माहरेकर महायज्ञ है गन्यमादनपर्वत पै कियाजातै हे शेष्ठदेवतात्रों। यदि अन्यज्ञ तुमलोग मत डरो भे विन्न नहीं होगा ग उस यज्ञ को करोगे

<u> इकमेसुनिष्णातैः सहितास्तेतपोधनैः ॥ २३ ॥ इष्टिमारैभिरेदेवा असुराणांविनाशिनीम् ॥ तस्मिन्कमे</u> २०॥ नातिदूरे चक्रतीर्थादसुराषांविनाशकम्॥ ततस्तेब्रह्मवच्सा सहसागन्धमादनम् ॥ २१ ॥ ब्रहस्पति <u>णेहोतासीत्स्वयमेवब्हम्पतिः ॥ २४ ॥वस्वमैत्रावरुलो जयन्तः पाकशासानः ॥ अञ्जावाकोवस्वात्र वस्नामष्टम</u>ा विद्यतत्।कुर्युद्देरात्मानःसुर्हिषः ॥ क्रियतेयद्ययंयज्ञो गन्यमादनप्वेते ॥ १८ ॥ सुद्रशैनप्रसादेन नैव विद्यो भवेतदा ॥ अहिबुध्न्याभिषानस्य महर्षेगन्यमादने ॥ १६ ॥ अनुप्रहायतत्तीर्थे सन्निधतेसुदर्शनम् ॥ अतःकुरुध्वंभोयूर्यं तै यज्ञंग ड्रायज्ञमसुराणांविनाशनम् ॥ १५ ॥ प्रारमध्वेसुरायुर्यं सुनिमिस्तत्वदर्शिमिः ॥ अयञ्चदेवतैःसर्वेविधिलो गैविनाकतुः॥ १६ ॥ माहेश्वरोमहायज्ञः कियतोगन्धमादने ॥ यदिह्यन्यत्रतंयज्ञं कुर्यास्तिद्विष्षंभाः॥ १७ ॥ यज्ञ जग्मुयज्ञांचेकीषेया ॥ तेप्रणम्यमहात्मानमाहेबुध्न्यंमुनीश्वरम् ॥ २२ ॥ अकल्पयन्यज्ञवाटन्नातिद्वरेतदा माहेश्वरंमह श्रमात्॥ य न्धमादने ॥ पुरस्कृत्य ।

श्रीर यज्ञकरों में निरुश् तपित्रयोसमेत उन ॥ २३ ॥ देवतात्रों ने देत्यों को विनाशनेबाले यज्ञ का प्रारम किया उस कम में ज्ञापही ब्रहस्पतिजी होता हुये ॥ ९६ ॥ हि दूर पे दैत्यों को नाश करनेवाले उस यज्ञ को करो तदनन्तर वे देवता ब्रह्मा के वचन से सहसा गन्धभादनर्भित को ॥ २०। २१ ॥ यज्ञ काने ति को आगे करके गये और उन देवताओंने महात्मा आहेर्बुध्न्य मुनीरक्र को प्रणाम कर ॥ २२ ॥ उनके आश्रम से थोड़ीही दूर पै यज्ञवाद को बनाव्य पै चकतीर्थ से थोड़ी की इच्छा से महस्प

•

न्तजी मैत्रावरुण हुये व इस यज्ञ में वसुबों के मध्य में ब्राठबें वसु श्रच्छावाक हुये॥ २५॥ व उससमय शांकि के पुत्र पाश्रक्ती उस यज्ञ में बात हुने ब बढ़े तेजस्ती श्रष्टावक शब्वयुं ( यजुनेत्) की घुरके वाहक हुये ॥ २६ ॥ और उस यज्ञ में महामुनि विश्वाभित्रजी प्रतिप्रस्थाता हुथे और वस्त्रा नेष्टा व बनेरा (कुनेरक्ति) िनजी पीता हुये और पवन उद्राता हुये व यमराज प्रस्तोता हुये ॥ २६ ॥ और घट से उपजेहुये अगस्त्यजी उस क्व में प्रतिहर्ता हुये और क्रियाभित्र उनेता हुये ॥ २७ ॥ और यज्ञकी श्राची धुर ( मार ) को लेचलतेहुये चूर्यनारायग्जी बहाा हुये व हिजोचैंग विशिष्ठजी बाध्मणाञ्चांतिकुचे ॥ २० ॥ और हुनायो ने उस माहेश्वर यज्ञ में सुरराज इन्द्रजीको विधिपूर्वक दीक्षित किया ॥ ३२ ॥ इसप्रकार गन्धमादनफ्वेत पे बढ़ा यज्ञ वर्तमान हुआ और सुदर्शन के च्छन्दाजी सुबहाराय हुये ॥ ३०॥ श्रीर श्रापही सुरराज इन्द्रजी यजमान हुये व इस यज्ञमें न्यासजी के युत्र शुकदेवसुनि उपहटा हुये ॥ ३१ ॥ तदनन्तर हैत पीड़ित ॥ ३३ ॥ दैत्योंने उस होतेहुये यज्ञमें छिदको नहीं पाया इसप्रकार निरन्तर जो यह महायज्ञ वर्तमान हुआ ॥ ३४ ॥ उसमें हब्यको भोजन प्रज्यासित हुये और अध्वयु ने सावधानता से कर्मसमूहों को करके ॥ ३५ ॥ मन्त्र से पवित्र पुराडाश को आग्निमें हवन किया और हवन करनेसे मित्रोमहामुनिः॥नेष्टा बसूबवरुण उन्नेता च धनेर्घरः॥२७॥ ब्रह्माबसूषतिता यज्ञस्यायेधुरंबहन् ॥ बसूब सिविशिष्टोत्राह्मासापोत्तमः॥ २८॥ आग्नीघ्रोभूच्छनःशेषः पोताजातश्च पावकः॥ उद्घातावायुरभवत्प्रस्ताता च बहतवाहनः ॥विधिवत्कर्मजालानि कृत्वाघ्वयुर्मेभ्रमात्॥३५॥मन्त्रपूर्तेपुरोडाशै खहवामासपावके ॥ इत तिपीडिताः॥ ३३ ॥ नाविन्दत्रसुरास्तत्र रन्धंयज्ञेत्रवर्तिते ॥ एवंनिरन्तरंयोसौ प्रावर्ततमहाकतुः ॥ ३४ ॥ मक्षयंश्र हवि २६ ॥ प्रतिहतों तु तत्रासीदगस्त्यःकुरभस्मम्भवः ॥ मुब्रह्मएयोमधुच्बन्दा विश्वामित्रात्मजोमहान् ॥३०॥ वयमभूद्वराजःपुरन्दरः ॥ उपद्रष्टाबभूवात्र ज्यासपुत्रःशुक्रोम्नतिः ॥ ३१ ॥ततस्तेत्र्यत्विजःसर्वे देवराजीपुर षिवद्क्षियांचकुस्तत्रमाहेश्वरेकतौ ॥ ३२ ॥ प्रावर्ततमहायज्ञ एवं वै गन्धमादने ॥ मुद्शंनप्रमावेण दुःसहेना ॥ याबस्तदामबत्तत्र शक्तिषुत्रःप्राश्रारः ॥ अष्टाबकामहातेजा अघ्वयुध्रमूदवान् ॥ रे६ ॥ तत्रप्रतिप्रस्था परेतराद्र॥ क्तुः ॥ २५ न्द्रम् ॥ वि के पुत्र महान् मेध् म इन्द्र के पुत्र जब आम्नीघ हुये व श्र अस्हा प्रभाव से क माह्मणाच्छ उन तब भाविजे करतेहुये अगिनजी यजमानः तत्रिजण्व 

. G . A

सेन्सा

डरगये व मलिनमुख हुये कि यह क्या हुआ॥ ४०॥ और सर्यनारायएने सब ऋत्विजोंको बुलाकर यह कहा सर्यनारायए। बोले कि मुफ्तको दियेहुये इस युरोडारा के एक पुरोडारा भाग को उस यहमें सर्थनारायण् ब्रह्माके लिये दिया तब सर्थनारायण्ने प्राशित्रको दोनों हाथों से प्रहण किया ॥ ३७ । ३८ ॥ श्रौर सर्थनारायण् से छुयेहुये उस दुरसिंद प्राशित्रने र.ब ऋतिजों के देखतेहुये उनके हाथों को काटडाला ॥ ३६ ॥ तदनन्तर उप तेजवाले प्राशित्र से कटे हाथोंवाले वे सर्यनारायण्जी इसकारण् अध्वयुं ने आदर से विभाग कर ॥ ३६ ॥ होताहै मुरुय जिनमें उन ऋतिजोंके लिये पापनाशक पुरोडाशको दिया बहुतही उप्र तेजवाले प्राशित्रनामक बनेह्ये पुरोडाशको

मत्युग्रतरतेजसम्॥ ३७॥ ददौतत्रपुरोडाशभागं प्राशित्रनामकम्॥ प्रतिजग्राहपाणिस्यां प्राशित्रंसवितातदा ॥ ३८॥ स्वान्तरमिवतातदा ॥ ३८॥ सिवित्रसम्बर्गाणाःस सिवित्रस्ष्रप्रमातंस्तरप्राशित्रंद्वरासदम् ॥ तस्यपाणाप्रविच्छेद पश्यतांसर्वन्नाम् ॥ ३८॥ ततःसंछित्रप्राणाःस प्राशित्रेणांग्रतेजसा ॥ किमेतदितिसंत्रस्तो विष्णवदनोभवत् ॥ ४०॥ सवितान्नतित्रकास्यंन्तरस्य । किमेतदितिसंत्रस्य । ४१॥ प्रतेष्टान्यस्य सर्वे एव हि ऋत्विजः॥४२॥ कल्पयन्तामिमोपाणी नोचेयज्ञीनहन्यम् ॥ सिवित्विक्यमाकर्यं ते सर्वेसमिवित्रम्य सर्वे एव हि ऋत्विजः॥४२॥ कल्पयन्तामिमोपाणी नोचेयज्ञीनहन्यम् ॥ सिवित्विक्यमाकर्यं ते सर्वेसमिवित्रम्य सर्वे एव हि ऋत्विजः॥४२॥ कल्पयन्तामिमोपाणी नोचेयज्ञीनहन्यम् ॥ सिवित्विक्यमाकर्यं ते सर्वेसमिवित्र । ४२॥ मृष्टावृक् उवाच ॥ श्रुष्टवस्तिजःसवें ममवाक्यंसमाहिताः ॥ मयिजीबितिष्मेन्द्रा विरिश्वानांशतक्षतम् ॥ ४५ ॥जायन्ते च म्रि शं विमज्याष्ट्रवधुरादरात् ॥ ३६ ॥ ऋत्विम्योहोत्मुरूयेम्यः प्रद्रौपापनाशनम् ॥ सिवित्रेब्रह्मापेचैक शेषंपुरोडाः

विक बोलें कि हे ऋतिजो । सावधान होतेहुये तुम सब लोग मेरे वचनको सुनो कि हे द्विजेन्द्रो। मेरे जीतेहुये ही ब्रह्मा बीतगये॥ ४५॥ श्रीर करोड़ों ब्रह्मा श्रापलोगों के देलतेहुये मेरे हाथोंको काटडाला इसकारण श्रापलोग सभी श्रीत्वज् मिलकुर ॥ ४ १। इन हाथोंको किस्प्त करो नहीं तो में इस सर्वनारायश्यका वचन सुनकर उन सबोने चिन्तनिकया॥ ४३॥ श्रौर वहां मुनीन्हों य सब देवतात्रोंके मध्मों बड़े तेजस्वी त्रशवकने उन मानिक्यों प्राशित्रनामक भागने से कहा॥ ४८॥ अष्ट बज्जको नारा करता

॥ ॥ ॥ ॥ ॥ स्वाके लिये निशाने को बेधनेवाले अंगलवासी बहेलिया से निशामें के बीच में प्राप्त होकर बागों से कटेहुये फैरावाला होगवा ॥ धन्न॥ नियोसे पठावाहुआ वह गन्धमादनपर्वत को प्राप्त होकर इस सुनितीर्ष में नहाकर चरगों को प्राप्त हुमा ॥ ४६ ॥ तब यह पवित्र तीर्ष मुनितीर्ष ति हैं व उस समें को देसताहुआ में प्राणों को घारण करतारहा ॥४६॥ और उस लोकेश्वरमामक ब्रह्मा के वर्तमान होने पर श्यामलापुरमें दसताहुआ तसमय चकके नाम से उसने चक्रतीर्थ नाम को पाया॥ ४०॥ इसलिये यदि तुमलोगों को रुचता हो तो इस मुनितीर्थ में प्रारात्र से कटे हार्थोवाले ऐसा कहागाया व इर तम पुरातमसमय मु इरिहरनामक बाहार मेरा होते हैं व मरज

H+#1:

राननकोटयः ॥ पर्यन्नेवचतान्सवोनहंप्राषानधार्यम् ॥ ४६ ॥ तत्रलोकेर्वरामिस्ये वर्तमानेप्रजापतो ॥ दितीर्थं मुनितीर्थमितीरितम् ॥ इदानींचक्रतीर्थाष्ट्यं चक्रनाम्नात्वविन्दत् ॥ ५० ॥ तदत्रक्रियतास्नानं प्रा शित्रिजिञ्जनपाषिना ॥ मुनितीथँसवित्रापि युष्माक्यदिरोचते ॥ ४१ ॥ ऋत्विजःक्यितास्त्वेवमष्टावक्रमहर्षिषा ॥ स कुरुसमाहितः॥ ४३ ॥ततः ससवितागत्वा चक्रतिर्थमहत्तरम् ॥ सस्नौपाएयोरवाप्त्यर्थमिष्टदायिनितत्रसः॥ ४४ ॥ उत्तिष्टत्रेवसतदा तत्रस्नात्वासभक्तिकम्॥ युक्तोहिरएमयाभ्यान्तु पाणिभ्यांसमदश्यत ॥ ४४ ॥ हिरएयपार्णितंदष्द्रा नाम निवसञ्ज्ञ्यामलापुरे ॥ ४७ ॥ ज्याधेनारएयवासेन केल्यथैलक्ष्यविधिना ॥ ब्रिन्नपादोमवद्याणैलक्ष्य तः॥ ४=॥ सगन्धमादनैप्राप्य मुनिभिःप्रेरितस्तदा ॥ स्नात्वा च मुनितीर्थोस्मन्प्राप्तवाश्चर्षोषुरा ॥ ४६ ॥ न्ति संवेएवप्रहर्षिताः ॥ ५२ ॥ सवितःस्नाहितीथैरिस्तिवपाषीभिविष्यतः ॥ अष्टावकोयथाप्राह तथा वितारममाष यन्ते च चतुर विप्रोहरिहरो तदाषुएयाम म्हर्यसुमाग

५१ ॥ अयावक महिष से इसप्रकार कहेहुये उन सभी प्रसन्न म्युत्विजों ने सूर्यनारायण् से कहा ॥ ५२ ॥ कि हे सवितः ! इस तीर्थ में नहायो तो तुम्हारे हाथ होवैंगे अष्टावक ने जैसा कहा है सावधान होकर वैसाही करो ॥ ४३ ॥ तदनन्तर उन सर्यनारायण् ने बड़े भारी चर्कतीर्थ को जाकर हाथों के मिलने के लिये उस मनोरथ को देनेवाले तीर्थ में उन्होंने स्नान किया ॥ ४८ ॥ श्रीर उस तीर्थ में भक्तिसमेत नहाकर उससमय उउतेही हये वे सर्यनारायण् सुवर्णमय हायों से को देनेवाले तीर्थ में उन्होंने स्नान किया ॥ ५८ ॥ ब्रोर उस तीर्थ में मिक्तिसमेत नहाकर उससमय उउतेही हुये वे सर्यनारायण सुवर्णमय हायों से क्यं मी स्मान करें। 

चाहिये और अन्ध, कुर्याक (हथद्वटा), बावले, बहरे व कुबरों को भी सेवन करना चाहिये॥ ४८॥ और खंज, लेंगड़े व अन्य अंगहीन मनुष्यों को इस तीर्थ को हेवन करना चाहिये और कटेहुये हाथ व पैरवाले तथा कटेहुये अन्य अंगोंवाले॥ ४६॥ अन्य मनुष्यों को विकल अंग के पूर्ण होने के लिये सब मनोरथोंको देनेवाले संयुत देखपड़े ॥ ४४ ॥ और सोनेके हाथोंबाले उन स्वर्यनारायमा को देखकर सब ऋतिज् प्रसन्न हुये तदनन्तर उस यज्ञको समाप्त कर व देत्यमाणोंको जीतकर ॥ ४६ ॥ इन्द्रादिक देवता स्वर्ग को आये इसलिये इस तीर्थको आकर सब मनुष्यों को॥ ४७॥ अपने अपने मनोरथ की सिद्धि के लिये बढ़े यनसे सेवन कराना सुरवी होतेहुये सब इ चाहिये श्रीर श्रन्थ,

समागत्य तीर्थसवेंश्र मानवैः॥ ५७॥ सेवनीयं प्रयक्षेत स्वस्वामीष्टस्यसिद्धये ॥ अन्धेश्र कुणिमिमुकैर्बधिरेः जहुषुःसर्वऋत्विजः ॥ ततःसमाप्य तं यज्ञं दैत्यमङ्गान्विजित्य च ॥ ४६ ॥ इन्द्राद्यःमुराःसर्वे मुखिताःस्वर्गमाययुः ॥ श्र विकलाङ्गस्यपूत्ये ॥ सेवनीयमिट्तीर्थं सर्वाभीष्ट्रप्रायकम् ॥ ६०॥ एवंवःकथितंविप्राश्रकतीर्थस्यवैम मस्नात्वापुराक्षित्रौ पाषीप्रापप्रमाकरः ॥ ६१ ॥ यःपठेदिममध्यायं श्रणुयाद्या समाहितः ॥ अङ्गानिवि ो ॥ ५८ ॥ स्जैःपङ्गिरिष्येतदङ्गीनैस्तथापरैः ॥ संबित्रपाषिचरषोः संबित्रान्याङ्गमञ्चयैः ॥ ५६ ॥ मनुष्ये षुणानिस्युने संश्वयः ॥ ६२ ॥ मोक्षकामस्यमत्येस्य मुक्तिःस्यान्नानसंश्वयः ॥ ६३ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे न्येचकतीर्थप्रशंसायामादित्यहिरएमयपाएयवाप्तिनामत्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३॥ तस्मादेतत्र कुब्जकैरपि श्र तथान्येऽ नम् ॥ यत्र क्लान्यस्य मेतुमाहात्

क्षि चाहनेवाले मनुष्यकी निस्सन्देह मुक्ति होत्रैगी ॥ ६३ ॥ इति श्रीस्कन्द्युराऐसेतुमाहात्म्येदेबीद्यालुमिश्रविरचितायांमाषाटीकायाचकतीर्श्वप्रांसाष्यामा को पाया है॥ ६१॥ सावघान होताहुआ जो मनुष्य इस अध्याय की पहुँगा या सुनैगा इसके विकल याने द्वटेहुये अंग पूर्ण होजावैंगे इसमें सन्देह नहीं न करना चाहिये ॥ ६०॥ हे ब्राह्मणो ! इसप्रकार तुमलोगोंसे चक्रतीर्थ का प्रभाव कहागया कि जिसमें पुरातनसमय कटेहुये हाथोंवाले ष्र्यंनारायण वासिनमित्रयोविशोऽस्यायः ॥ २३॥ इस तीर्थ को हेवः 

के सभीप ब्रह्मा व विष्णु का कलह याने विवाद हुआ।। थे। में ही संसारको रचनेवाला हूं अन्य कोई कर्ता नहीं है और में सब प्रपंचों के निग्रह हूं ॥ ६ ॥ और देवताओं में भी मुभसे अधिक व मेरे बराबर कोई नहीं है इसप्रकार पहिले देवताओं के समीप वे ब्रह्माजी मानते थे ॥ ७ ॥ तब । विष्णुजी ने कहा कि इससमय श्रहंकार से तुम क्यों ऐसा कहते हो ॥ ८ ॥ हे ब्रह्मन् । ऐसे बचनको तुम फिर कहने के योग्य नहीं हो क्योंकि

गांविनास्यप्रपञ्चस्य जीवनंदुलंभंभवेत् ॥ मत्प्रसादाज्जगत्मृष्टं त्वयास्थावरजङ्गमम् ॥ १०॥

। विवादंक्व

| तक व यज्ञरूप नारायर्ग में ही हूं।| है। विना इस प्रयंत्र (संसार) का जीवन दुलेंभ है मेरी प्रतक्षता से चराचर संसार को तुमने रचा है।। 90 |

हे डिजोत्तमो । हँसतेहुये

संसार को रचनेवाला टर

विमुः॥६॥ इ

को उदेश कर सब लोग व अनुग्रह को देनेवालां

में न्हाय मे मैरव हत्यामुक्त । चौक्ति अध्याय में तोड़ कथा है उक्त ॥ श्रीसत्ती बोले कि चक्तीर्थ में नहाकर तदनन्तर शिवतीर्थको जात्रै कि सुषिलोग बोले कि हे महामुने, मृतजी ! कालभैरव शिवजी को किसप्रकार ब्रह्महत्या हुई है उसको यहां तुम हमलोगोंसे कहने के योम्य हो ॥३॥ सब मुनियो ! मैं पहिलेके मुक्तिदायक ब्रतान्त को कहुंगा कि जिसके सुननेसे मनुष्य सब पापों से छूटजाता है ॥ ४ ॥ पुरातनसमय कुझ कारण से क्रोड़ों महापातक॥ १॥ व उसके संस्गीवाले पाप उसी क्षण् नाश होजाते हैं हे तपित्वयों! कालभैरव ने इस तीर्थ में नहाकर ब्रह्महत्या को वा मुरेप्वापे ॥ एवंसमनुतेब्रह्मा देवानांसिन्निषोषुरा ॥ ७ ॥ तदानारायणःप्राह प्रहसन्द्रिजपुङ्गवाः ॥ कि ।तत्स्रणादेवतापसाः॥अत्रस्नात्वात्रह्यहत्यां मुमुचेकालभैरवः॥२॥ऋषय ऊचुः॥कालभैरवरुद्रस्य ब्रह्मह श्रीस्त उबाच ॥ चकतीर्थेनरस्नात्वा शिवतीर्थततोत्रजेत् ॥ यत्र हि स्नानमात्रेष् महापातककोटयः॥ १॥ तत्संस ॥ अहमेवजगत्कतां नान्यःकतोर्गतकश्चन॥ अहसवेप्रपञ्चानात्रिप्रहानुप्रहप्रदः॥६॥ मत्तोनान्याधिकः किमर्थमभक्तात तन्नोवक्तमिहाहामि॥ २॥ श्रीमृत उवाच॥ वक्ष्यामिमुनयःसवै पुराष्ट्रतांबिमुक्तिदम्॥ त्रेण सर्वपापैःप्रमुच्यते॥ ४॥ प्रजापतेश्च विष्णोश्च वभूवकलहःपुरा॥ किञ्चित्कारणमुद्धिश्य समस्तज मथेमेर्ने ब्रेषेत्वमहङ्कारेणसाम्प्रतम् ॥ ८ ॥ वाक्यमेर्गविधंभूयो वक्तनाहिसि वै विधे ॥ अहमेवजगत्कर्ता यज्ञानारायण ग्रेष्ठ नर्यान क्रि.में स्नानही करने त्याम किया है॥ र॥ त्र श्रीव्रतजी बोले कि हे दो॰ । शिवतीरथ नसन्निधौ ॥५ क्थिन्मत्समो त्यामहामुन यस्यश्रवणमा KANTAN KANTAN BANTAN BANTAN

37

को कहा वेद बोले कि हे विष्णो | तुम मंसार के कती नहीं हो व हे प्रजापते, ब्रह्मन् | तुम भी संसार को रचनेवाले नहीं हो ॥ १२ ॥ बरन ईश्वर संसार को रचनेवाला है उसकी माया की शक्ति से यह चराचर संसार बना है ॥ १३ ॥ सत्य ऋादिक लक्ष्मणेंवाले वे साम्ब शिवजी सब देव-ससमय वहां बहा। व विच्युजी ने कहा॥ १४॥ बहा। व विष्युजी बोबे कि पर्वतीजीसे आलिगित गयाषिप मूर्तिमान् शिवजी कैसे सब संगों से सहर इन्छावाले बाह्या व विष्णुजी के विवाद करतेहुचे वहां देवताओं के आगे चारो वेद आगये॥ ११॥ और उन्हों ने उत्तम अर्थ को प्रकाश करने-॥ उन दोनों के ऐसा कहनेपर हे बाहरणो ! उससमय वहां रूपरहित ॐकारने रूपको ग्रहण्कर उनदोनोंसे बड़ी घ्वनिसे कहा ॥ ९७ ॥ प्रण्य बोख ने योग्य हैं क्योंकि वेही प्रमु लोकों के रचनेवाले व पालक श्रीर संहारक हैं ॥ १९ ॥ हे द्विजोत्तमों । इसप्रकार वेहों से कहेहुये उत्तम श्रक्षरीवाले इतिश्रतः॥ १६॥ सर्वात्मासवेकतांसौ स्वतन्त्रःसवेभावनः॥ ब्रह्मत्यंसृष्टिकालेत्वान्निधुङ्करजायुष्ः॥ २०॥ । एवंसमीरितंवेदैः श्रुत्वावाक्यंशुभाक्षरम् ॥ ब्रह्माविष्णुस्तदातत्र प्रोचतृह्विज्युङ्गाः ॥ १४॥ ब्रह्मविष्णुऊचतुः॥ शाचित्रो किन्तुस्वात्मस्वरूपया ॥ १८ ॥ श्रमौश्रम्मुस्नीशानः स्वप्रकाशोनिरअनः ॥ विश्वाधिकोमहादेषो | ब्याबोर्जयीषेणोः ॥ देवानांपुरतस्तत्र वेदाश्चत्वारञ्जागताः ॥११॥ प्रोचुर्वाक्यमिदंतध्यं परमार्थप्रकाशकम्॥ न त्वंविष्णोजगत्कर्तां न त्वंब्रह्मन्प्रजापते ॥ १२ ॥ किन्त्वीर्यवरोजगत्कर्तां परात्परतरोविमुः ॥ तन्मायाश् दंस्यावरजङ्गमम् ॥ १३ ॥ सर्वदेवामिवन्दो हि साम्बःसत्यादिलक्षणः ॥ सष्टा च पालको हता सप्वजगता ।अरूपोरूपमादाय महताध्वांनेनाहिजाः॥ १७॥ प्राप्व उवाच॥असौश्ममुमेहादेवः पावेत्यास्वातिरिक्षा। वाले इस सत्यवचन तात्रों के प्रणाम कर प्रमुः॥ १८। पार्कत्यात्नि **तं**कीडतेक वश्वाधिक मेरे भी में ज्याफ प्राहतातदा इसप्रकार जीत की

व निरंजन हैं और महादेवजी सबसे अधिक हैं इससे विश्वाधिक ऐसे प्रसिद्ध हैं ॥ १६ ॥ और सर्वातमा व सर्वकर्ता ये स्वाधीन शिवजी सर्वोको उत्पन्न जी अफ्नासे अतिरिक्त याने भिन्न पार्वतिसे कभी नहीं कीड़ा करते हैं बरन स्वात्मस्वरूपी पार्वतीसे कोड़ा करतेहैं ॥,१८ ॥ म्रनीशान बाने स्वयं स्वाबी

מי מים

र। ये शिवजी सृष्टि के समय में तुमको रजोगुणों में नियुक्त करते हैं ॥२०॥ व हे केराव! शिवजी सत्त्वगुषा से तुमको रक्षा में फाते हैं और तमो-क को संहार में प्ररणा करते हैं ॥ २ 9 ॥ इस कारण हे विष्णो। तुम दोनोंके कभी स्वतन्त्रता नहीं है श्रीर ब्रह्माके भी नहीं है बरन शिवजी के स्वाधी-मधान् ! हे कियागे ! तुम दोनों तब लोकों को रचनेवाले विश्वाधिक शिवजी को क्यों नहीं जानते हो ॥ २३ ॥ श्रोर वह शाकि पार्वती देवी सदैव है बरन वह शिवजी की आनन्दभूत देशी है आगन्तुकी नहीं कहीगई है ॥ २४ ॥ इस्कारण मेदरहित व विश्वाधिक शिवजी स्वाधीन हैं और मसर्वेलोकानां कर्ताविश्वाधिकस्तथा ॥ २३ ॥ सापिशाक्तिरुमादेवी न प्रथक्शक्कराह्मरत्सदा ॥शुम्मोरानन्दभू शम्भुस्त्वांप्रेषयतिकेशव ॥ तमसाकालरुद्राष्ट्यं सम्प्रेरयतिसंहृतौ ॥ २१ ॥ अतःस्वतन्त्रताविष्णो चिन ॥ नापि प्रजापतेरस्ति किन्तु शम्मोःस्वतन्त्रताँ ॥ २२ ॥ ब्रह्मन्विष्णोयुवाभ्यान्तु किमर्थं न महे ऽएषुर्वास्या ॥ इत्युक्प्रण्षेनाथ अत्वाब्ह्या च केशवः॥ २७॥माययामोहितौशाम्भोनैवाज्ञानममुखताम्॥ प्रदर्शमहाइतम् ॥ २= ॥ ज्याप्रवद्गनंसर्वमनन्तादित्यसन्निभम् ॥ तेजोमण्डलमाकाशम **इरः॥ २५॥ कतो नास्यास्तिरुद्रस्य नाधिकोस्माच विद्यते॥ न तत्समोपिलोकेष्ठांवेदातेसवेदातथा ॥ २६॥ अतोमोहं न** मुसम् ॥ २६ ॥ तत्रिरूपपितुंब्रह्मा ससर्जोह्बंगतंमुखम् ॥ तपोबलविष्षेन पञ्चमेनमुखेनसः ॥ ३० ॥ गन्तुकीस्मृता ॥ २४ ॥ अतोविश्वाधिकोरुद्रः स्वतन्त्रोनिविकल्पकः ॥ सर्वेदवैरयंवन्द्यो युवाभ्यामपिश विह्या सम्बेनरक्षणेत्र युवयोनं कदा स्वरः॥ ज्ञायते नुषा से कालरूदनाम नता है॥ १२॥ हे करनेवाले हैं हे ब्रह्मन कुर्तां ब्रह्मविध एतस्मित्रन्तरे शिवजी से पृथक् मह ट्यगंविश्वतो तासा देवी ना

र्णाम करने योग्य ये शिवजी तुम दोनोंसे भी प्रणाम करने योग्य हैं ॥ २५ ॥ इन शिवजीका श्रन्य कर्ता नहीं है व कोई इनसे अधिक नहीं विद्यमान है से मोहित ब्रह्मा व विष्णुजीने श्रज्ञान को नहीं छोड़ा इसी श्रवतरमें ब्रह्माजीने बड़ा श्राश्चर्य देखा॥ २७। २८॥ कि श्रनन्तस्योंके समान व सब नके समान भी नहीं विद्यमान है ॥ २६॥ इसिलेये हे ब्रह्मविपा ॢ। तुम दोनों कुथा मोहको न करो प्रसाव (ॐकार) से ऐसे कहेंहुये वचनको सुन रिनेहुचे तथा श्राकाश के मध्य में प्राप्त व सब श्रोर मुखवाले तेजोमएडल की देखा ॥ २६ ॥ श्रीर उसकी निरूपण करने याने देखने के लिये बहाने सब देवतात्रोंसे भी प्र और लोकों में सहैय इ आकाश को ज्याप क कर शिवजी की माया

रचा श्रीर तपस्या के बलासे रचेहुये पांचवें मुखसे उन ब्रह्मा ॥ ३०॥ विभुने उस तेजोमएडल को बार २ देखा श्रीर क्रोध से तेजको देखने से वह श्रोर श्रमित मुयोंके समान जलताहुआ वह पांचवां मुख प्रलय में लोकों को जलानेवाली बड़वारिन की नाई शोभित हुआ।। ३२ ॥ श्रीर वह तेज ड़ा उत्तत्तम्य उतको देखकर सांटि करनेवाले बहा। ने परमेश्वर शिवजीसे कहा ॥ ३३ ॥ कि हे महादेव । मैं तुमको जानता हूं हे शम्मो । पुरातन रि पुत्र मेरे मस्तक से पैदा हुये हो ॥ ३८॥ इस गर्व से संयुत बचन को सुनकर महादेवजीने उसतमय कालभैष्वनामक पुरुषको पठाया ॥ ३४ ॥ उपर का प्राप्त मुखको

कालमैरवजी जलउठे ॥ ३८॥ तद्नन्तर भैरवजी ने उस पांच्ये शिरको कोघ से काटडाला तद्नन्तर कालभैरवसे मारेह्ये ये ब्रह्माजी मरगये ॥ ३६॥ अगर ईस्वर की प्रसन्नता से फिर जीवन को प्राप्त हुये तदनन्तर उन्हों ने चन्द्रभात शिवजी को देखा॥ ८० १ और वासुकी आदिक आठ नागों के भुष्णों से भूषित से उपजेहुये शुल, टांकी व गढ़ा को घारनेवाले कालमैरवने बह्या के साथ बहुत समय तक युद्ध किया॥ ३६॥ और बहुत समय तक इह्या रवने ब्रह्मा के उस उत्तम पांचवें मुखको देखा॥ ३७॥ और सरस्वतीजीके पित ब्रह्माजी के उस ऊपरको प्राप्त पांचवें मुखको बड़े गर्नसे संयुत देख तं युनः॥ ततोविलोक्यामास शङ्कर्शाशिभूषण्म्॥ ४०॥ वासुक्याद्यष्टमोर्गान्द्रांबेभूषण्वंबेभूषितम्॥ यकोकयतपञ्चमम् ॥ ३७ ॥ विलोक्योध्वेगतंवकं पञ्चमंभारतीपतेः ॥ गर्वेणमहतायुक्तं प्रजष्यनातातिको १४ ॥ इतिगर्वेणसंयुक्तं वचःश्रत्वामहेश्वरः ॥ कालभैरवनामानं युरुषंप्राहिणोत्तदा ॥ ३५ ॥ अयुद्धयतिष्रं लिमेर्वः॥ महादेवांशसम्भूतः शुलटंङ्गदाघरः॥ ३६॥ युद्धां तु सुनिरंकालं ब्रह्मणाकालमेरिवः॥ वदने विभुस्तत्तेजोमएडलंमुहुः॥ तत्प्रजज्बालकोपेन मुखन्तेजोविलोकनात् ॥ ३१॥ अनन्तादित्यसंकाशं ततस्तत्पञ्चमंवकं भैरवःप्राच्छिनहुषा ॥ ततोममारब्ह्यासी कालभैरवाहींसेतः॥ ३६ ॥ इंश्वरस्यप्रमा बमाषेपरमेश्वरम् ॥ ३३ ॥ वेदाहंत्वांमहादेव ललाटान्मेषुरामवान् ॥ विनिगतोसिश्यम्मोत्वं रुद्रनामा शिरः ॥ दिघ्रः प्रलयेलोकान्बड्वाग्निरिवाबमो ॥३२ ॥ ञ्यद्श्यतं च तत्तेजः पुरुषोनीललोहितः॥ दृष्द ज्याः का गाप्त मुखको रच मुख जलउठा ॥ ३ १ ॥ श्रो नीललोहित पुरुष देखपड़ समय आप हदनामक मेरे निरूपयामासी उचलन्तराश्च मी ज्ञाल व्रह्मात्मिला कालं ब्रह्माणाका ब्रह्माणाश्चि च्य पिताः ॥ ३८ ॥ १ पिताः ॥ ३८ ॥ । का बहुत झोषित होतेहुये

ने॥ 8८॥ हे ब्राह्मणो । भैरवजी को ब्रह्मा के शिर को प्रहम्म कराया व कहा कि लोकों की मर्याद्रा के लिये तुम पापों से शुद्धि के लिये विचरो ॥ ४६॥ भेरी श्राज्ञासे कपालसमेत भिक्षाको जावो ॥ ४७ ॥ हे ब्राह्मगो | ऐसा कहकर शिवजी वहीं श्रन्तर्धान होगये तदनन्तर पार्वतीजी के श्रर्धशरिरवाले

हत्यासे शुद्धिके लिये रे नीलकगठ महादेवजी

व हे भैरव। हाथ से

कपाल को घारे हुये तुम भिक्षा को ग्रह्मा करो ऐसा कहकर शिवजी ने बड़बागिन के समान ग्रहाहत्यानामक किसी भयंकरी व उस कूर कन्या

बोले कि हे चन्द्रमा को मस्तक में किये, शिवजी । मेरे ऊपर प्रसन्नहोवो हे द्यानिधे, शम्मो । मैंने जो श्रपकार कियाहै उसको क्षमा कीजिये ॥ ४३ ॥ महिष्वजी को देखकर ब्रह्मा ने ॥ ४३ ॥ महादेवजीकी प्रसन्नता से मोहेश्वर ज्ञान को पाया तदनन्तर वरेशय व बरदायक गिरीश शिवजी की स्तुति हे पूजनीय हैं और इसतमय तुम मारेहुये इन ब्रह्मा के शिरको घारणकरो ॥ ४६ ॥ व हे भैरव ! लोकों के तंत्रह ( मर्यादा ) की कामना से तुम ब्रह्म-अहकार को क्षमा करो इसप्रकार ब्रह्माजी ने चन्द्रार्धमस्तकवाले उन तीम (पार्वतीसमेत शिवजी) को बार र प्रसाम किया ॥ ४८ ॥ इसके प्रसन्न होकर अपने आंश से उपजेहुये इन ब्रह्माजी से यह कहा कि मत डसे व भैरवजी से कहा ॥ ४४ ॥ महादेवजी बोले कि ये सनातन क्षमस्वममगर्वत्वं शक्करेतिषुनःषुनः ॥ नमश्रकारसोमन्तं सोमार्थकतशेस्वरम् ॥ ४४ ॥ अथदेवःप्रसन्नोस्मै ब्रह्मणे स्वांशजाय तु ॥ मा भैरित्यब्रवीच्व्वम्भुभैरव्ञाभ्यभाषत ॥ ४४ ॥ ईश्वर उवाच ॥ एषसर्वस्यजगतःषुद्धोब्रह्मासनात नः ॥ हतस्यास्यविश्विस्य घारयत्वंशिरोधना ॥ ४६ ॥ ब्रह्महत्याविशुद्ध्वर्थं लोकसंग्रहकाम्यया ॥ भिक्षामटकपा लेन भैरवत्वेममाज्ञया ॥ ४७ ॥ उक्तवंशक्करोविप्रास्तत्रेवान्तरधीयत ॥ नीलकएठोमहादेवो गिरिजार्द्धतहरूत तः॥४८॥ भैरवंप्राह्यामास वदनेवेधसोद्विजाः॥ चरस्वपापशुद्ध्वर्थं लोकसंग्रहणाय वे ॥४६॥ कपालधारीहस्तेन भिक्षां यह्नातुभैरव॥इतीरियत्वागिरिशः कन्यांकांचिद्वरंकगीम ॥५०॥ नवन्तात्रिकः देशिवम् ॥ ४२॥ ब्रह्मोवाच ॥ महं प्रसीद्गिरिश श्राङ्गकृतशेखर् ॥ यन्मयापकृतंश्रम्मो तत्स्रमस्वर्यानिधे॥४३॥ हब्द्वाविधामहादेवै पार्वत्या सह शक्करम् ॥ ४१ ॥ लेमेमाहेश्वरंज्ञानं महादेवप्रसादतः ॥ ततस्तुष्टाविगिरिशं वरेएयंवर व हे शंकरजी। मेरे अनन्तर शिवदेवजी ने व पार्नतीसमेत शंकर किया॥ ४२॥ बह्या ब्रह्माजी सब जगत् वे

\$ . d.

पर ॥ ५६।६०॥ चौथाई भागको छोड़कर अतिनिन्दित बहाहत्या नष्ट होगई और चौयाई अंश शंकरजीके अंशसे उपजेहुये भैरवजी के पीछे दौड़ा॥६१॥

गये॥ ४७॥ तदनन्तर शिवजी से प्रेर्स्सा कियेहुये वे कपालको हाथ में लिये भैरवजी देवता, दानवं व यक्षादिकों के लोकों में घूमनेलगे ॥ ५८॥ व घूमतेहुये उन भैरवजी के पीछे बहुत भयंकरी ब्रह्महत्या जाती थी तदनन्तर भैरवदेवजी लीला से सब तीथों व पवित्र स्थानों में जाकर काशीजी को गये और शिवजी के अंश से पैदा हुये

चीथाई बचकर नाश होजावैगी श्रोर चौथा श्रंश नहीं नाश होगा हे भैरव ! उसके नाशको में कहताहूं उसको मुनिये ॥ ४४ ॥ कि दक्षिणसमुद हित्या।।४४।४६॥ शिवतीर्थ के माहात्म्य से निश्चय कर सम्पूर्गतासे नाश होजावैगी भैरवजी से ऐसा कहकर शिवजी क्षाग्यस में कैलासपर्वतको चले तीथोंमें घूमो व श्रपनी शुद्धि के लिये स्नान करो ॥ ४२ ॥ तदनन्तर बहाहत्याकी शान्ति के लिये काशीको जावो और तुम्हारे काशी में पैठनेसे श्रधम बहाहत्या ॥ ४३ ॥ के किनारे गन्धमादनपंत्री मैंने सब प्राशियों के उपकार के लिये शिवनामक महापवित्र व उत्तम तीर्थ को किया है वहां तुम आदर से जावो क्योंकि वहां पैठनेही से को पठाकर फिर शिवजी ने भैरवजी से कहा॥ ४०। ४१ ॥ महादेवजी बोले कि हे भैरवजी। बहाहत्या से शुद्धि के लिये तुम वर्षमर तक इस व्रत को करो और सब मा ॥ ५६ ॥ शिवतीर्थस्यमाहात्म्यात्रिश्शेषेनश्यांतेघ्रवम् ॥ उक्तंवंभरवंहद्रः कैलासंप्रययोक्षणात् ॥ ५७॥ ॥॥ भैरवःसर्वतीर्थानि पुरयान्यायतनानि च ॥ ४६ ॥ चरित्वालीलयादेवस्ततोवाराणसींययौ ॥ वाराणसीं बेशङ्करांशजे॥६०॥चतुथांशं विनानष्टा ब्रह्महत्यातिकृत्मिता॥चतुथांशोनुदुद्रावभैरवंशङ्करांश्जम्॥६१॥ ॥ मेरवःशिवचोदितः ॥ देवदानवयक्षादिलोकेषुविचचारसः ॥ ५८ ॥ तैयान्तमनुयातिस्म ब्रह्मह भैरबंधनरब्रबीत् ॥ ५१ ॥ ईश्वर उवाच ॥ भैरवैतद्वतंत्वब्दं ब्रह्महत्याविशुद्धये ॥ चरत्वंसर्वतीर्थेषु स्नाहिशु एयुपकाराय क्रतंतीर्थमयाशुभम् ॥ ५४ ॥ शिवसंज्ञंमहापुएयं तत्रयाहित्वमाद्रात् ॥ तत्प्रवेशनमात्रेण ब्रह्म गिचतुथीशोननस्यांते ॥ तस्यनाशंप्रवक्ष्यामितवभैरवत≂ङ्णु ॥ ५४ ॥ दक्षिणाममोनिधेस्तीरे गन्धमादनप नः॥ ५२॥ ततोवाराण्सींगच्छ ब्रह्महत्याप्रशान्तये॥वाराण्सीप्रवेशेन ब्रह्महत्यातवाधमा॥५३॥पादश चरगाशेष होकर याने पाविनष्टास्य तुम्हारी अमंगल बहा ततःकपाल ह्यथमात्म क्ते ॥ सर्वप्र हत्यातवाशु त्यातिभीष

 हाथ में लिये व कपाल को घारेहुये वे मैरवड़ेवजी दश्वात शिवजी की आज़ा से गन्धमादनपर्वत को गये ॥ ६२ ॥ व हे बाह्मणो । शिवतीर्थ । । हागई हे सुनत, भैरव । इसमें तुमको सन्देह न करना चाहिये और इस कपालको तुम काशी में किसी स्थल में स्थापित करो ॥ ६६ ॥ यह कह भैरवजी ने रनान किया और उस बड़ेभारी शिवतीर्थ में इन भैरव के नहाने पर ॥ ६३ ॥ बहुन भयंकरी बहाहत्या सम्प्र्रीतासे नष्ट होगई इसी अवसर में उन भैरवजी के आगे शिवजी प्रकट हुये ॥ ६४ ॥ और प्रकट होकर महादेवजी भैरवजीसे वचन बोले शिवजी बोले कि शिवतीर्थ में नहाने से सम्पूर्णता से तुम्हारी तदनन्तर शूल को। वह्महत्या ॥ ६५॥ न को जाकर तद्नत्तर

ततःसमैरबोदेवः शुलपाणिःकपालध्रक् ॥ शिवाज्ञयाययौपश्राद्धन्धमादनपर्वतम् ॥ ६२ ॥ शिवतीर्थततोगत्वा मैरवः स्नातवान्दिजाः ॥ स्नानमात्रेणतत्रास्य शिवतीयं महत्तरे ॥ ६३ ॥ निश्शेषंवित्तयंयाता ब्रह्महत्यातिभीष्णा ॥ अ म्मुः प्रादुरासीत्तद्यतः॥ ६४॥ प्रादुर्भतोमहादेवो भैरवंवाक्यमब्रवीत् ॥ ईश्वर उवाच ॥ निश्शेषंब्रह्मह स्मित्रवसरेशम्भः प्रादुरासीत्तद्र्यतः॥ ६४॥ प्रादुर्भतोमहादेवो भैरवंवाक्यमञ्रवीत्॥ ईश्वर उवाच ॥ निश्शेषंत्रक्षह त्या तेशिवतीर्थेनिमज्जनात् ॥ ६५॥ नष्टाभैरव नास्त्यत्र सन्देहस्तवसुत्रत् ॥ इदंकपालंकाश्यांत्वं स्थापयस्वकाचित्स्थ ले ॥ ६६ ॥ इत्युक्कामगवाञ्चम्भस्तत्रेवान्तरधीयत ॥ भैरवोपितदाविप्रा ब्रह्महत्याविमोचितः ॥ ६७ ॥ शिवतीर्थस्यमा हात्म्याद्ययौवाराण्यसिंपुरीम् ॥ कपालंस्थापयामास प्रदेशेकुत्रचिद्दिजाः ॥ ६८ ॥ कपालतीर्थमित्याख्यामलभत् त्स्यलन्तदा ॥ श्रीसूत उवाच ॥ एवंप्रभावन्तत्युर्यं शिवतीर्थक्यमाहात्म्यं मयाप्रोक्तिवृक्तिरम् ॥ इदंपठन्सदामर्ये नम् ॥ नरक्केशश्ममं स्वर्गदंमोक्षदन्तथा ॥ ७० ॥ शिवतीर्थस्यमाहात्म्यं मयाप्रोक्तिवृक्तित्म् ॥ इदंपठन्सदामर्ये

में क्पाल को स्थापित किया ॥ ६८ ॥ तब वह स्थल क्पालतीर्थ ऐसे नाम को प्राप्त हुआ श्रीम्रतजी बोले कि मुक्ति को देनेवाला वह शिवतीर्थ ऐसे कर भगवान् शिवजी वहीं अन्तर्धान होगये तब हे बाह्मणो । बहाहत्या से छूटेहुये भैरव भी ॥ ६७ ॥ शिवजी के तीर्थ के माहात्म्य से काशीपुरीको गये व हे बाह्मणो । ॥ श्रीर महादुःखों का नाशक व महापातकों का विनाशक वह तीर्थ नरकों के लेशों को दूर करनेवाला तथा स्वर्गदायक व मोसदायक है ॥ ७ • ॥ उन्हों ने किसी स्थान प्रमाववाला है॥ ६६

मुक्ति को पाता है दुरातनसमय बाह्यागों में श्रेष्ठ बत्तनाभ महामुनि हुआ है ॥ ७॥ जोकि सत्यवान, शीलवान्, मधुरभाषी ब तच प्राणियों के ऊपर ाताहै ॥ ४ ॥ उसमें एकबार नहाकर ऋतम्र भी मनुष्य मुक्त होजाता है इस विषयमें में पाप्रनाशक प्राचीन इतिहासको कहता हूं ॥ ६ ॥ कि जिम

जो दुष्टचित्तवाले अन्य निर्लेज्य व ऋत्र है वे सब इस शंखतीर्थ में नहाने से शुद्ध होजाते हैं ॥ ३ ॥ पुरातनसमय गन्धनाद्नपर्वत पै साब-रतेहुये शंखनामक मुनि वर्तमान हुये ॥ ४ ॥ उन्होंने वहां स्नानके लिये उत्तम तीर्थ को यनाया जिसलिये शंख से बनायाहुआ तीर्थ है इसकारिए

घान होकर तपस्या क

के सुनमेहींसे मनुष्य

मानते हैं॥ २ ॥ श्रो

सेंगाः

मेंने शिवतीय के मुक्तिदायक माहा म्य को कहा इसको सदैव पढ़ताहुत्रा मनुष्य दुःखसमूह से छूरजाता है ॥ ७१ ॥ इति अस्किन्द्युराऐसेतुमाहारुयेदेवीद्यानुसिश्र की शान्ति के लिये शंखतीर्थ को जाये॥ १॥ जिसमें नहानेहीसे ऋतम्र पुरुष भी मुक्त होजाता है जो मोहित मनुष्य माता पिता व गुरुनों को नहीं मतादोष सो बत्तनाभ भे मुक्त । पिन्नतवें अध्याय में कथा सोइ मुद्युक्त ॥ श्रीसूतजी बोले कि बहाहत्या को छुड़ानेवाले शिवतीर्थ में नहाकर तदनन्तर मुक्तिमवाप्नुयात्॥ पुरावभूवविषेन्द्रो वत्सनामोमहामुनिः॥७॥ सत्यवाञ्बीलवान्नाग्मी सर्वभूतद्याषरः॥ सर्वेशङ्कतीर्थोर्ममञ्जुद्धथान्तिस्नोनमात्रतः॥३॥ शङ्वनामामुनिःपूर्वं गन्धमादनपर्वते ॥ अवर्तततपःकुर्वे निसमाहितः ॥ ४ ॥ सतत्रकल्पयामास स्नानार्थतीर्थभुत्तमम् ॥ शङ्वेननिर्मितंतीर्थं शङ्कतीर्थमितीर्य त्रस्नात्वासक्रन्मत्येः क्रतघ्नोपिवमुच्यते ॥ अत्रेतिहासं वक्ष्यामि पुराण्पापनाशनम् ॥ ६ ॥ यस्यश्रवण मुच्यते ॥७१॥ इति श्रीस्कन्दपुराऐसेतुमाहात्म्येशिवतीर्थप्रशंसायांभैरवब्रह्नहत्याविमोक्षणन्नामचतु श्रीसूत उवाच ॥शिवतीर्थेनर्स्नात्वा ब्रह्महत्याविमोक्षणे ॥ स्वपापजालशान्त्यथं श्रङ्कतीर्थंततोब्रजेत् ॥ १ ॥ यत्र क्तम्रोषिषेमुच्यते॥मातृःषितृन्गुर्स्थ्यापि ये न मन्यांन्तमोहिताः॥ २॥येचाप्यन्येदुरात्मानः कतम्रानि गिशिवतीर्थप्रशंसायांभैरवब्रहाहत्याविमोक्षांनामचतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ = 88 = रपत्रपृतः॥ ते **बिरा**चेतायांभाषाटीकाय मजनमात्रण दो। जिमि कृत विशोऽध्याय मनुष्य श्रपने पापगर्गा

2 of 12 of 1

देया में पायण और शत्रु व मित्र में समान तथी दान्त, तपस्ती व इन्द्रियों को जीते था॥ =॥ श्रीर परव्रह्म में परायण व तत्त्रव्यहामें केवल आश्रित था ऐसे प्रभाववालें उस मुनि ने श्रपने श्राथम में तप किया ॥ ६ ॥ श्रौर उसी पृथ्वी में बैठाहुआ अचल अंगोंवाला मुनि श्रपने स्थानसे परमाणुके अन्तरभर भी नहीं चला ॥ १० ॥ एक स्थान में बैठकर अनेकरी वर्षों तक तफ्या करतेहुये उस मुनि को बंबीरिने देरलिया व अंगों को आच्छादित करदिया ॥ ११ ॥ श्रीर बेंबीरि से बिरेहुये रारीरवाले भी इस बत्तनाम महामुनिने तपही को किया श्रीर बेंबौरिको नहीं जाना॥ १२॥ व हे मुनिश्रेष्ठो। उनके तप करने पर बेगवान् इन्द्जीने मेघगर्गोको पठाकर वर्षा कराया॥ १३३।

वशोषोंशिखरेतास्मिन्बल्मीकेशनिताडिते ॥ १७॥ मेहेतिद्वःसहांद्यष्टिं बत्सनामोविचिन्तयन् ॥ महषोंवर्ष घजालानि वर्षयामासवेगवान् ॥ १३ ॥ एवंदिनानिसप्तायं सववर्षनिरन्तरम् ॥ श्रासारेणातिमहता हष्यमाणोपि वै मुनिः ॥ १४ ॥ तंवर्षप्रतिजग्राह निर्मालितविलोचनः ॥ महतास्तानितेनाशु तदावधिरयञ्छती ॥ १४ ॥ बल्मीकस्योप वर्षयामासवेगवात् ॥ १३ ॥ एवंदिनानिसप्तायं सववर्षनिरन्तरम् ॥ श्रासारेषातिमहता हष्यमाषाेषि वै मोदान्तस्तपस्वीविजितेन्द्रियः ॥ = ॥ परब्रह्माधिनिष्णातस्तत्त्वब्रह्मेकसंश्रयः ॥ एवंप्रभावःसमुनिस्त यन्तमनेकश्तवत्सरान् ॥ तमाचकामबल्मीकं छादिताङ्गञ्चकार् च ॥ ११ ॥ बल्मीकाकान्तदेहोपि वत्स नामोमहामुनिः॥ अकरोत्तपएवासौ बल्मीकन्नत्वबुब्थत ॥१२ ॥ त्रिस्मश्च तप्यतितपो वासवोमुनिषुङ्गवाः॥ विसृष्यमू ।पातमहाशानिः ॥ तिस्मन्वषीतेषर्जन्ये शीतवातातिद्वःसहे ॥ १६ ॥ वल्मीकशिखरंध्वस्तं वभूवाशांनेत |अमें ॥ ६ ॥ स वे निश्चलस्वोङ्ग्तिष्ट्रस्तत्रेवसूत्ते ॥ प्रमाएवन्तर्वापि न स्वस्थानां बचालसः ॥ १० ॥ स्थि त्वैकत्रतपस्य शृत्रुमित्रस्य पस्तेपेनिजा रिष्टांहै निप दितम् ॥ वि

ऊपर का भाग ) ट्रटगया घोर बज़से ताड़ित उस बेबीरि का शिखर ट्रटने पर ॥ १७ ॥ विचार करतेहुये बत्तनामने बहुतही दुस्तह बृधि को सहा ब्रौर तब यड़े राष्ट्र से कानों को इधिर करताहुआ।। १५ ॥ महावज्ञ बेबोरि के ऊपर गिरा और जाड़ा व पश्नसे बहुतही दुस्सह उस मेघके बरसने पर ॥ १६ ॥ बज्रसे ताड़ित बेदोरि का शिखर ( ऊपर का भाग ) ट्राया और बज्जसे तादित जस बेबेरि का शिखर रज्जे ए ॥ ०० ॥ विज्ञार काजेने स्वाज्ञीर स्था की साधा को स्वाज्ञीत इन्द्रने निरन्तर सात दिनों तक वर्षा किया श्रीर बड़े भारी धारापात से सींचेजाते हुये भी मुनि ने ॥ १८ ॥ श्रांखों को मुंदकर उस वर्षा की प्रहर्णा किया इतके अनन्तर उन

ाओं से महाषिके पीड़ित होने पर ॥ १८ ॥ धमें के चित्तमें बड़ी भारी दया हुई और उस धमें ने विचार किया कि तपस्या करतेहुये बत्तनाम के ऊपर ॥ १६ ॥ ॥ भी है परन्तु यह तपस्या से नहीं श्रालग होता है इस बत्तनाम के केबल घमें में चित्त लगने को श्राश्चर्य है ॥ २० ॥ ऐसा विचार करतेहुये कि मैं वर्षाके धारानिपातोंको सहनेवाले, कड़ी त्वचा (खाल) वाल बड़े भारी व सुन्दर भैंसेके रूपको स्वीकार कर योगीके ऊपर रिथत होऊं॥ २१। २२॥ यह बहुत वर्षा गिरती उनके ऐसी बुद्धि हुई ि तो बड़े वेगते सैयुत भ दिन रात वर्षाकी घार 

भी वर्ष पीड़ा न करेगी इसप्रकार निश्चय कर घाराओं को पीठ से घारतेहुये धर्मजी ॥ २३ ॥ उससमय शरीर को आच्छाद़न कर बत्तनाभ के हर्यतेसवेतोदिशम् ॥ २७ ॥ शिखराणिगिरीषाञ्च वनान्युपवनानि च ॥ आश्रमाणिमहषीणामाष्ट्रतानि निवत्तरमस्तूर्णं दिशःसर्वाञ्यलोकयन् ॥ २६ ॥ स्थितोहंबाष्टिसम्पाते कुवेन्नवमहत्तपः ॥ ष्राथिवीसांत रूपं स्थास्याम्युपरियोगिनः ॥ २२॥ न हि बाधिष्यतेवर्षं महावेगयुतंत्वपि ॥ धर्मएवंविनिश्चित्य धाराःष्ट ॥ २३ ॥ बत्सनामोपरितरा गात्रमाच्बाद्यतंस्थिबान् ॥ ततःसप्तांदेनान्ते तु तद्वं बषेसुपारमत् ॥ २४ ॥ रूपीस धर्मोतिक्रपयायुतः ॥ तहै बल्मीकमुत्मुज्य नातिद्वरेह्मवर्तत ॥ २५ ॥ तत्तोनिव्यतेवर्षे तु बत्सनामो ड्यमानेदिवानिश्राम् ॥ १८ ॥ धर्मस्यचेतसिकृपा संबभूवातिभूयसी ॥ सधर्माश्चन्तयामास बत्सनामेतपस्य मजायत ॥ ऋहं वै माहिषंरूपं सुमहान्तंमनोहरम् ॥ २१ ॥ वर्षघारानिपातानां सोटारंकठिनत्वचम् ॥ स्वी पतत्यप्यतिवर्षेयं तपसो न निवतंते ॥ अहोस्यवत्सनाभस्य धमैकायतांचेत्ता ॥ २० ॥ इतिं चिन्तयतस्त महामुनिः॥ लक्निना दर् स्य मतिरेक **क्रत्यमाहिषं** ततोमाहिष् धाराभिः पी ति॥ १६॥ ष्टेनधारयन

ने पर बहुत तपको करताहुआ में रिथत रहा और तब दिशाओं में जल से भौगीहुई भूमि देखपड़ती है।। २७॥ व फ्रीतों के शिलर, बन, उपबन और ऊपर स्थित हुये तदनन्तर सात दिनके श्रन्त में वह वर्षा शान्त हुई ॥ २४ ॥ तदनन्तर बड़ी दयाते संयुत वे मैंसे के रूपवाले धर्मजी उस बेंबीरिको छोड़ कर थोड़ी दूर पै ॥ तदनन्तर वर्षों के बन्द होने पर सब दिशाओं को देखतेहुये बत्तनाभ महामुनि शीघंही तपस्याते निवृत्त हुये ॥ २६ ॥ य विचारनेलगे कि इस समय बृष्टितमात हो क्तमान हुये॥ २४

म नवीन जलों से ड्रबेहुये देखपड़ते हैं ॥ २८॥ इत्यादिक सब बस्तुवों को देखकर प्रसन्न हुये व धर्मवान् वस्तनाभ महामुनिने विचार किया ॥ २६ ॥ में निश्चय कर किसी ने मेरी रक्षा किया है नहीं तो इस महावर्षा के बरसनेषर किस कारण जीवन होता॥ ३०॥ ऐता विचार कर मुनिश्रेष्ट मरस-देखा तदनन्तर तपस्यारूपी घनवाले वत्तनाम ने थोड़ीही दूर पै आगे रियत बड़े डीलवाले तया नीलांगवाले भेंसे को देखा व उस भेंसे को उदेश कर वे मनसे चिन्तन करनेलगे ॥ ३१ । ३२ ॥ कि तिर्ययोनियों में भी कैसे घर्मशीलता देखपड़ती है क्योंकि मैसे ने बड़ी वर्ष से मेरी रक्षा किया ॥ ३३ ॥ जिस्तिलेये इसने स्यन्तं टप्ट्वामहिषरूपघुक् ॥ रोमाञ्चाट्तसर्वोङ्गः प्रमोदमगमङ्गाम्॥ ३५॥ व्तमनामस्य हि मुनेः धुनश्चेवतपस्यतः ॥ मनः पूर्ववरेकाग्रयं परब्रह्माणनाभवन ॥ ३६ ॥ निम्मन्याम् ४०॥ एवमादीनिसर्वाषि इष्ट्वाप्रमुदितोभवत् ॥ चिन्तयामासघर्मात्मा वत्सनामोमहामुनिः ॥ ५६ ॥ श्रहम ार्षे द्रनंकेनापिराक्षितः ॥ वर्षत्यास्मिन्महावर्षे जीवितंत्वन्यथाकृतः ॥ ३० ॥ विचिन्त्यैवंमुनिश्रेष्ठः स्त्रेत्रसम ॥ ततीपश्यन्महाकायमद्राद्यतःस्थितम् ॥ ३१ ॥ महिषंनीलवण्ञ वत्सनामस्तपोधनः ॥ महिषंतिष नसासमिचिन्तयन् ॥ ३२ ॥ तियंग्योनिष्वपिकथं दश्यतेथमेशीलता ॥ यतोह्यहंमहावषोन्मांहेषेणाांभेर स्मिन्महाव जलेनवैः॥ मुद्दिश्य मन महर्षियों के आश्र नाम ने सबकहीं कि इस महावर्ष लोकयत्

ि इसकारण इसका बड़ा आयुर्वल होवे इसप्रकार इत्यादिक वस्तुको विचार कर उन्होंने फिर तपस्याके लिये उद्योग किया॥ ३४॥ फिर तपस्या करतेहुये ांच से संयुत सब अंगोंवाले व भैंतेके रूपको धारनेवाले घर्म**जी** बड़े ज्ञानन्द को प्राप्त हुये ॥ ३४ ॥ श्रीर फिर तपस्या करतेहुये वत्सनाम मुनिका मन पर-ाई एकाप्र (सावधान) न हुआ।। ३६ ॥ श्रौर उन बत्सनाभने उदासीनमन होकर विचार किया कि यदि निर्मेसता न होवै तो मन चंचल होता है।। ३७॥ यहां मेरी रक्षा किया उनको देखकर राम श्रहामें पहिलेकी ना

मनः॥ ३७॥मनश्च पापबाह्वरूये निर्मलं नैव जायते॥ पापलेशोपि मे नास्ति कथंलोलायतेमनः॥ ३८॥

स्याचञ्चलं

रकाप्रयं परब्रह्माणनामवत् ॥ ३६ ॥ सविष्णमनाभूत्वा बत्सनामोञ्यचिन्तयत् ॥ न भवेद्यदि नैर्मरूयं तदा

कु ब्रुट ११९

और पापेंकी अधिकतामें मन निर्मल नहीं होता है मेरे पापका लवमात्र भी नहीं है तो मन कैसे चंचल होता है ॥ ३८ ॥ वत्तनमिने बार र दोषके कारण को उसने विचार कर व शीघही निश्चय कर ऋपनी निन्दा किया॥ ३६॥ कि इससमय मुभ दुष्टात्माको धिक्कार है आश्चर्य है कि मैं बड़ा मूर्ख हूं ॥ और कुतमता बड़ाभारी दोष है व कुतममें प्रायश्चित नहीं है और कुतमके लोक नहीं होते हैं व कुतमके बन्धु नहीं होते हैं ॥ ४२ ॥ और कृतमतादोष सुमनको प्राप्त हुआ ॥ ४०॥ जिसालिये ऐसी बड़ी वर्षी से स्था करनेवाले उत्तम मैंसे को न प्जताहुआ में स्थित हूं उत्तीकारण सुम्मके मेभूत्कतप्रता ॥ ४१ ॥ कतप्रतामहान्दोषः कतप्रे नास्तिनिष्कतिः ॥ कतप्रस्य न वै यहं भ्राम्॥ कतन्नतामहान्दोषो मामधसभुषागतः॥ ४०॥ यदीदशान्महावषांत्रातारंमहिषोत्तमम्॥ प्रस्य न बान्धवाः ॥ ४२॥ क्रतप्रतादोषवलान्ममिवित्मिलीमसम् ॥ क्रतप्रानरकेयान्ति ये च विश्वस्त ोषहेतुं वत्सनामःषुनःषुनः॥ सविचिन्त्यविनिश्चित्य निनिन्दात्मानमञ्जसा ॥ ३६ ॥ घिञ्चामदादुरात्मान तिष्ठाम्यपुजयन्नेव ततो लोकाःकृतप्र महोझुढोस आंचेन्तयह इसत्तमय बड़ा भारी क्रतमता हुई ॥ ४१ चिन्तन किया श्रोर

कुतमता के दोषके बलासे मेरा चिच मलिन है और जो विश्वासधाती हैं वे और कुतम नरकको प्राप्त होते हैं॥ ४३॥ प्राण्ट्याग के तिवाय में किसीप्रकार कुतमों के प्राय-॥ ४५ ॥ उतकारण प्राणोंको छोड़कर में प्रायश्चित करंगा इसप्रकार मनसे निरच्य कर बत्तानाम महासुनि ॥ ४६ ॥ श्रपने प्राणों को तिनुका के चित्तमे प्रायश्चित को करने की इच्छा से सुमेहपर्वत के शिखर पै चढ़े ॥ ४७ ॥ और मुनिने उस सुमेहके शिखर से गिरनेकी इच्छा किया और उन रिचत को नहीं देखता हूं जैहा घमें जो का वचन है ॥ ४४ ॥ कि माता, पिताका भरण्योषण् न करके और गुरद्धिण्। को न देकर और कुतन्नता कोश्मात होकर मर्ग्णान्त समान कर संगरहित प्रायिश्चित्त होता है

गश्चित्तंचराम्यहम् ॥ इतिनिश्चित्यमनसा वत्सनामोमहामुनिः ॥ ४६ ॥ तृषािकृत्यनिजान्प्राणािन्नैस्स मना ॥ मेरोःशिखरमारूढः प्रायश्चित्ताचिकीर्षया ॥ ४७ ॥ मुमेह्यिखरात्तस्मादियेषपतितुंमुनिः ॥ तिस्म

त्यज्य प्राय

द्वेनान्तरात

त्रोरमर्गांक

घातिनः ॥

न्ता हादत्तागुरुद्क्षिणाम् ॥ कृतप्रतात्र सम्प्राप्य मर्गणान्ता हि निष्कृतिः ॥ ४५ ॥ तस्मात्प्राष्णंन्परि

४३॥ निष्कतिनैवपश्यामि कतन्नानांकथञ्चन ॥ ऋतेप्राणपरित्यागाद्ममज्ञानांवचोयथा ॥ ४४ ॥ पि

करने पर भत शीघता करो यह कहतेहुये॥ ४८ ॥ मेंसे के रूप को थोड़कर धर्मही ने मना किया धर्म बोले कि हे महाप्राञ्, बत्तनाम । तुम बहुत 82 ॥ शरीर को त्यागकरने की इन्या से तुम्हारे ऊपर में प्रतन्न हूं संसार में घमें की मयीदा में तुम्हारे समान कोई नहीं है ॥ ४० ॥ यदापि ग्यों का त्याग करना प्रायश्चित होता है ती भी घर्मशीखता के कारण में तुम से अन्य प्रायश्चित की कहता हूं ॥ ४० ॥ कि गन्धमादनपर्यंत पै है उसमें सावधान होतेहुये तुम इस पाप की शान्ति के लिये स्नान करो ॥ ४२ ॥ इससे पापरहित तुम चित्तकी शुद्धि को प्राप्त होगे तद्दनन्तर ज्ञान कृतम्र पुरुष में प्राय् श्वतीर्थनामक तीर्थ के गिरने का प्रारम त्में तक जियो ॥

प्राज्ञ जीवत्वं बहुवत्सरान् ॥ ४६॥ परितृष्टोरिमभद्रन्ते देहत्यागचिकीर्षया ॥ न हि ते धर्मककृयायां लोकेकश्चित्समो स्ति वे ॥ ४० ॥ यद्यपिप्राण्मंत्यागः कृतम्रोनिष्कितिर्भवत् ॥ तथापि धर्मशीलत्वात्तवान्यांनिष्कृतिं वदे ॥ ४९॥ श् इतीर्थामिधंतीर्थमस्ति वे गन्धमादने ॥शान्त्यर्थमस्यणापस्य तत्रस्नाहिसमाहितः ॥ ४२॥ प्राप्स्यसेवित्तशुर्द्धित्वम तोविगतकल्मषः ॥ ततश्च लब्धविज्ञानः प्राप्त्यसेशाश्वतंपदम् ॥ ४३॥ श्राह्यमोरिमयोगीन्द्र सत्यमेवत्रवीमिते ॥ इतिधर्मवचःश्चत्वा वत्सनामोमहामुनिः ॥ ४८॥ स्नातुकामःश्व इतिष्ये गन्धमादनमन्वगात् ॥ श्वतिर्धञ्च सम्प्राप्य तत्रसस्नोमहाम्नानः॥ ५४ ॥ततोविगतपापस्य मनोनिर्मलतांगतम्॥ततोचिरेणकालेन ब्रह्मभूयमगान्मुनिः॥ ५६॥ विप्राः शङ्कतिर्थिस्यवैभवम् ॥ यत्र हि स्नानमात्रेण् कतन्नोपि विमुच्यते ॥ ५७ ॥ मानुद्रोहीपिनुद्रोही न्पतितुमारब्धे मा त्विरिष्ठाइतिब्रुवन् ॥ ४८ ॥ त्यक्तमाहिषरूषःसन्धर्मएबन्यवारयत् ॥ धर्मे उवाच ॥ बत्सनाभमहा एवंव:कश्रितं 

को पाकर तुम सनार्तनस्थान को पात्रोगे ॥ ४३ ॥ हे योगीन्द ! मैं धर्म हूं यह तुम से सत्य कहता हूं इसप्रकार धर्म का वचन सुनकर महामुनि वत्तनाम ॥ ४८ ॥ शंख-तीर्थ में नहाने की इन्छ। करके गन्धमादनपर्वत को गये और शंखतीर्थ को प्राप्त होकर महामुनि ने उसमें रनान किया ॥ ४४ ॥ तदनन्तर पापरहित मुनि का मन । तद्ननतर थोड़ेही समयसे मुनि बहावको प्राप्त हुये ॥ ४६ ॥ हे बाहासो । इसप्रकार तुमलोगोंसे शंखतीर्थका प्रभाव कहागया कि जिसमें स्नान करने निर्मेलताको प्राप्त हुत्रा

षमुना, गंगा व गयातीय को जाते॥ १॥ यमुनानामक महातीय व आति उत्तम गंगातीय और गयातीय मनुष्यों के महापातकों का नाशक है ॥ २॥ ये पवित्र तीनों तीब

संक्षा

ाला वह मनुष्य सत्यलोक को जाकर बहाके साथ शीवही भोक्ष को प्राप्त होता है ॥ ६३ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराऐसे तुमाहास्येदेवीदयालुमिश्रविरचितायां गा श्रर गया मे जिमि तीरथ तीन। ब्रब्धिस अध्याय में होई चरित नवीन॥ श्रीस्तजी बोले कि हे डिजोनमो । शंखतीर्थमें स्नान करके मनुष्य कम में मुक्त होजाता है।। प्रणा मात्रोही, पित्रोही व गुरुरोही श्रीर अन्य कृतमगण इस तीर्थ में स्नान करने से मुक्त होजाते हैं।। प्रना इसकारण सदैव ताको प्राप्त होकर मरग्णान्त प्रायश्चित होता है ॥६०॥ श्रीर इसमें स्नानहीं से कुतम्रका भी प्रायश्चित होता है श्रीर उस तीर्थ में नहाने से कुतमता नाश ॥ व इससमय श्रन्य तुच्छ पापों को क्या कहना है ॥ ६२ ॥ भिक्ति संयुत जो मनुष्य इस श्रध्याय को पढ़ता है वह कुतम भी ५,रुष पाप से बूटजाता इस तीर्थ को कृतमों को रेवना चाहिये तीर्थक माहात्य को आश्चयं है जोंकि कृतमभी मुक्त होजाता है।। ४६॥ माता, पिताका पालन पोषण न करके व गुरुद्धिएण को मुनारूयंमहातीर्थं गङ्गातीर्थमनुत्तमम् ॥ गयातीर्थञ्च मत्यांनां महापातकनाशनम् ॥ २॥ एतत्तीर्थत्रयंषुर्पयं सर्वेतोके उवाच ॥ विधायाभिषवंमत्यैः श्रञ्जतीयैहिजोत्तमाः ॥ यमुनाञ्चेवगङ्गञ्च गयाञ्चापिकमाद्व्रजेत् ॥ १ ॥ य तेः ॥६० ॥ इह तु स्नानमात्रेण कृतघ्रस्यापिनिष्कृतिः ॥ कृतघ्रतापिततीर्थे स्नानमात्राद्विनश्यति ॥ ६१ ॥ ुच्छपापानां सर्वेषांकिमुताधुना॥ ६२ ॥ अध्यायमेनंपठेद्रक्तिग्रुक्तः कृतघ्रोपिमर्यःसपापादिमुक्तः ॥ विश्च वि च ॥ अन्येकृतघ्रनिवहा मुच्यन्तेत्र निमज्जनात् ॥ ४८ ॥ अतःकृतघ्रैमंतुजैः सेवनीयामिदंसदा ॥ अहोतीथं द्धान्तरात्मा गतःसत्यलोकं समं ब्रह्मणामोक्षमप्याशुगच्बेत् ॥ ६३॥ इति श्रीस्कन्दपुराषेसेतुमाहात्म्येश्रङ्कतीर्थ स्यमाहात्म्यं यत्क्रतघोषिमुच्यते ॥ ४६॥ अकृत्वाभर्षांषित्रोरदत्त्वागुरदक्षिषाम् ॥ कृतघ्रतात्र सम्प्राप्य मर्षाान्ता त्सिना मक्तप्रदोषशान्तिनामपञ्जविशोऽध्यायः॥ २५॥ र्थप्रशंक्तायांवत्सनाभक्कतम्रदोषशान्तिनांमपञ्चविशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ गुरुद्रोहीतथै हि निष्कति अन्येषान्त से इतझ पुरुष भी १ न देकर श्रीर कृतझः दो । यसना गं प्रशंसायांव श्रीसृत है आर गुडनिनन भाषाटीकायांशङ्खत होजाती है ॥ ६१

के व्य २ ५ ६ हैं और सब विद्मों के विनाशक व सब रोगोंके नाशक ॥ ३ ॥ येतीनों तीर्थ सब अज्ञान के नाशक है व अज्ञान के नाश होने पर भनुष्यों को ज्ञान-ातनसमय जानश्रुति महाराजने इन तथि में नहाकर रैकनामक श्रेष्ठ बाह्मस्से बानको पाया है॥ ४॥ म्युपिलोग बीले कि हे सब अर्थों को यथार्थ जानने-षाले, ज्यासशिष्य, महामते, सतजी । यमुना, गंगा व गया ऐसा जो प्रसिद्ध तीर्थ है ॥ ६ ॥ ये तीनों तीर्थ किसकारण गन्धमावनक्तिपै आये हैं और तीनों तीयों में भी नहाने से जानश्रुति राजिष को ॥ ७॥ रेकिसे कैसे ज्ञान मिला है हे स्तजी । उसको हमलोगोंसे कहिये श्रीम्तजी बोले कि पुरातनसमय रैकनामक महिष ने गन्धमादनपर्वतपै ॥ =॥ संब लांकों में प्रसिद्ध दायक है।। ४॥ पुर

से से मा

गिन्धमादमे ॥ जानश्चतेश्च राजषेंःस्नानात्तीर्थत्रयोपे च ॥ ७ ॥ ज्ञानावाप्तिःकथेरकादस्माकंमूततदद ॥ श्रीसृत उवाच ॥ रेकनामामहर्षिस्तु पुरा वैगन्धमादने ॥ = ॥ तप्स्मुदुश्चरंकुर्वन्यवसत्तपसान्निधिः ॥ दीर्घकालंतपःकुर्व न्स वै रेकोमहास्रिनिः ॥ ६ ॥ तपोबलेनमहता दीर्घमायुरवाप्तवान् ॥ जन्मनापङ्गरेवासीद्रेकनामामहामुनिः ॥ १० ॥ पङ्ग मृणाम् ॥ ४॥ जानश्रतिमेहाराज एषुतीयेषु वै धुरा ॥ स्नात्वारेकाद्दिजश्रेष्ठात्प्राप्तवाञ्जानमुत्तमम्॥ ५ ॥ सर्वविष्रप्रसमनं सर्वरोगनिबहेण्म् ॥ ३ ॥ एतद्धि तीर्थत्रितयं सक्लाज्ञाननाशनम् ॥ अविद्यायांविनष्टायां ॥ सूतसवाथतरवज्ञ ज्यासशिष्यमहामते॥ यमुना चैव गङ्गा च गया चैवेति विश्रुतम्॥ ६॥ एतत्तीर्थत्र ॥ रैकनामामहर्षिस्तु पुरा वैगन्धमादने॥ =॥ तपस्मुदुश्चरंकुर्वन्त्यवसत्तप्सान्निधिः॥ द्यिकालंतपःकुव <u> इन्तुं तीर्थोन्यसौम्र</u>निः ॥ सन्तियानि तु तीर्थानि गन्धमादनपवेते ॥ ११ ॥ तानिगच्ब्रोतेमामीप्याच्ब्रकटे स्यद्रकोमुनिवरो युग्वेनसहवत्ते ॥ १२ ॥ तपस्वीवेदिकेलोंके सयुग्वानांभेधीयते ॥ युग्वोतेशकट्प्रांकं स <u>त</u>्बादसमयों भूड यंक्स्माद्रागत तथाज्ञानप्रदृष्ट धुविश्वतम् ॥ नैवसञ्चरत्॥ ऋषय दार्डः

हुये सिज्नामक महामुनि जन्म से पंगु ( पंगुला ) ही हुये हैं ॥ १० ॥ और ये मुनि पंगुला होनेके कारण तीयों को जाने के लिये श्रासमधं हुये और गन्धमादनपर्वत पै जो तीर्थ हैं ॥ १९ ॥ समीपता के कारण गाड़ी से जाताहुश्रा वह उन तीयों को जाता था जिसलिये वे मुनिश्रेष्ठ रेंकजी युग्व से वर्तमान होते थे ॥ १२ ॥ उसीकारण वह हरतेहुचे निवास किया और बहुत समय तक तपस्या करतेहुचे वे तपस्याके निघान रैंक महामुनि ॥ ६ ॥ बड़े भारी तपोबलसे दिघिश्रायुर्वेलको प्राप्त बड़ी कठिन तपस्या ध

ने गन्धआदनपर्वतपै तप किया॥ १४॥ ग्रीपमऋतु में पंचारिनके मध्यमें स्थित उसने बड़ा तप किया और वर्षों में वह गलेतक जातों में वर्तमान हुआ॥१४॥ नामक मुनिश्रेष्ठ मुर्नि ने गन्धमादनफ्तेते तेप किया॥ १४॥ मीएमसृतु में पंचारिनके मध्यमें स्थित उसने बड़ा तेप किया आर वर्षा म वह गलतक जला म वतमान हुआ॥१५॥ और उसके तेप से शोषित श्रंग में खुजली होगई और वह मुनीश्वर दिन रात खुजलीको खुजलाता था॥ १६ ॥ श्रोर खुजली को खुजलातेहुये इसने तपस्याको नहीं नवान सुनिका ऐसा मन हुआ ॥ ३७ ॥ कि इसीसमय यमुना, गंगा व गया इन तीनों पवित्र तीयों में सुभको स्नान करना चाहिये ॥ १८ ॥ ऐसा देकों से सयुग्वान् ऐसा कहाजाता था युग्व यह शकर कहागया है उसके समेत वह वर्तमान होता था ॥ १३ ॥ इसप्रकार पूर्णज्ञानवाले उस सयुग्वान् बोड़ा श्रौर उस सयु तपस्ती संसार में क

लोनियतैन्द्रियः ॥ २२ ॥ त्रिराचम्य च सयुग्वान्द्ध्यौक्षण्मतन्द्रितः ॥ तस्यमन्त्रप्रमावेष् यमुनासामहानदी ॥ २३ ॥ गन्तुं शकटेन न शक्यते ॥ किङ्करोम्यधुनेत्येवं सवितक्यंमहामतिः॥ २० ॥ तीर्थत्रयेषुस्नानार्थं कर्तव्यंनिश्चिकाय वै॥ ॥धुष्यं विद्यते मे तपोबलम् ॥ २१ ॥तेनैवावाह्यिष्यामि तद्धि तीर्थत्रयन्तिह् ॥ इतिनिश्चित्यमनसा प्राज्ज तेनसहवर्तते ॥ १३ ॥ सखल्वेबेम्रानिश्रष्टः सयुग्वान्नाम वै मुनिः ॥ यूर्णज्ञानस्तपस्तेषे गन्धमादनपर्वते ॥ १४ ॥ ग्रीष्मेष एवंविचिन्त्यसमुनिरन्यांचिन्तामथाकरोत् ॥ ऋहं हि जन्मनापङ्गरतःस्नानं हि दुर्लभम्॥१६॥अतिद्वंमया जितोमुनेः ॥ १७ ॥ यमुनायां च गङ्गायां गयायां चाधुनेवाहि ॥ अस्मिस्तीर्थत्रवेषुस्ये स्नातब्यं हि मयात्वि यतस्पामानं दिवारात्रमुनीश्वरः॥ १६ ॥ कण्ड्यमानएवायं पामानं न तपोत्यजत् ॥ अजायतमनस्ते स्यः सोतप्यतमहत्तपः ॥ वर्षायांकर्ठद्दनेषु जलेषुसमवतंत् ॥ १४॥ तपसाशोषितेगात्रे पामातस्यक्यजा ति॥१८॥ त नं तस्यसयुर यत ॥ करड़ श्रामिमध्य अप्रसहामन

उस महामितिने ॥ २०॥ निरचय किया कि तीनों तीथों में स्नान करना चाहिये मेरे अमहा च अधुच्य तपोबल है ॥२०॥ उसी से में उनतीयों को यहां यह निरचय कर पूर्वमुख बैठकर इन्द्रियोंको रोकेहुये ॥ २२ ॥ उन निरालसी सयुग्वान् मुनिने तीन बार श्राचमन कर क्षराभर ध्यान किया श्रीर उसके ने अन्यचिला किया कि में जन्म से पंगुला हूं इसकारण स्नान दुलिभ है ॥ १६ ॥ और में बहुत दूरतक गाड़ी से नहीं जासका हूं इसममय क्या विचारकर उस मुनि फरूं ऐसी तकेणा कर आवाहन करं मन्ते  से॰मा॰

वह यमुना महानदी॥ २३॥ श्रोर जहुकी कन्या गंगा व पापनाशिनी वह गया तीनों भी भूमि को फोड़कर पाताल से श्रचानक उत्पन हुई ॥ २८॥ होने इस ध्यान से शान्त होनो तुम्हारे मन्त्रसे खिंचीहुई हम सब यहां आई हैं ॥ २६॥ हे मुनीश्वर ! इससमय हम सबोका तुम्हारा क्या कार्य करना चाहिये उसको कहिये ात होकर उन मुनिको प्रसन्न करातीहुई वे नदियां सयुग्वान् के सभीप आकर बहुत प्रसन्न होकर बोलीं ॥ २५॥ कि हे सयुग्वन, रेंक । तुम्हारा कल्याण सुनकर सयुग्वान् महामुनि ॥ २७॥ शीघही ध्यान से निवृत्त हुये व उन्होंने आगे स्थित उन निद्यों को देखा व उन रैक ने विधिपूर्वक उनको और मनुष्यरूपको प्र उनके इस वचन को मन्त्र के प्रभाव से

त्रीएयपिसूतले ॥ ३१ ॥ तेनतेनाभिधानेन गीयन्तेसर्वराजनैः ॥यत्रभूमिविनिभिद्य यमुनानिर्गतातरा ॥ ३२ ॥ यमु नातीर्थमिति वै तज्जनैरमिधीयते ॥ यतो वै प्रथिवीरन्घाज्जाह्रवीसहसोरियता ॥ ३३ ॥ गङ्गातीर्थमितिरूयातं तक्षोके न्त्रेणसमाकृष्टा वयमत्रसमागताः॥ १६॥ किङ्गतेव्यंतवास्माभिस्तद्रद्वमुनीश्वर ॥ इतितासांवचःश्रुत्वा सयुग्वान्हि २७॥ ध्यानादुपारमत्तर्षे ताश्चापश्यत्पुरः स्थिताः ॥ सताःसम्पूज्यांविधिवद्रकावाचमभाषत् ॥ २८ ॥ यमु हेगयेपापनाशिनि ॥ सोन्निधानंकुरुध्वंमे गन्धमादनपर्वते ॥ २६ ॥ यत्रभूमिविनिर्मिद्य भवत्यइ्हनिर्गताः॥ तानिषुएयानितीर्थानि भवेषुवोऽभिधानतः ॥ ३० ॥ सहसान्तरधीयन्त तथास्त्रित्येवतत्रताः ॥तदाप्रभृतितीर्थानितानि तनया गयासापापनाशिनी ॥ भूमिनिभिवातिस्रोपि पाताजात्सहसोत्थिताः ॥ २४ ॥ मानुषंरूपमास्थाय त्य च ॥ ऊचुःपरमसंहष्टा हर्षयन्त्यश्च तंस्रीनम् ॥ २५ ॥ सयुग्वन्किभद्रन्ते ध्यानादम्माद्रुपारम् ॥ त्वन्म म्युग्वानमुर् नेदेविहेगड़े गङ्गा च जहा महासुनिः॥

॥ रून ॥ कि हे यमुने । हे देवि, गंगे । हे पापनाशिनि, गये । तुम सब मेरे गन्धमादनपर्वत पै रियति करो ॥ रह ॥ जहां भूमिको फोड़कर आप सब यहां निकली हो वे तुम सबोंके नामसे पवित्र तीर्थ होत्रै ॥ ३० ॥ वैसाही होगा यह कहकर वे नदियां वहीं यकायक अन्तर्धान होगई तब से लगाकर वे तीनों भी तीर्थ पृथ्वी में ॥ ३१ ॥ उस उस नामसे सदैव मनुत्योंसे गायेजाते हैं उसत्मय पृथ्वीको फोड़कर जहां यमुनाजी निकली हैं॥ ३२॥ वह मनुष्यों से यमुनातीर्थ ऐसा कहाजाता पूजकर वचन कहा।

॥ वही भूमिका बिला गयातीर्थ कहाजाता है इसप्रकार ये श्रति उत्तम तीनों तीर्थ बड़े पत्रित्र हुये हैं ॥ ३५॥ जोकि रैकजी के मन्त्रके प्रभावने यकायक श्रोर जो उत्तम मनुष्य इन तीनों तीथों में स्नान करते हैं ॥ ३६ ॥उनके श्रज्ञानका नाश होता है व ज्ञान भी प्रकाशको पाता है श्रपने मन्त्रसे खींचेहुये उन तीनों तीथों में स्नान करतेहुये उन मुनि ने समयको व्यतीत किया इसीसमयमें बड़े भारी जो जानश्रुति राजा थे ॥३७।३८ ॥ वे प्रत्रंत्त्रक राजािंक पीत्र धर्महींसे केवल के छिद्र से यकायक गंगाजी निकली है।। ३३॥ संसारमें वह पापनाशक गंगातीर्थ ऐसा प्रसिद्ध है और मनुष्यके रूपको प्राप्त होकर जहां से गया निकली हैं॥ ३८। पृथ्वी से निकले हैं है और जिस पृथ्वी 

वेंधु महामागेषुसर्वशः ॥ ४३ ॥ बह्नजपानसंयुक्तं सुपशाकादिसंयुतम् ॥ आतिथ्यंकरूपयामास तृप्तयिथि शादिसतदा हार्थिम्यःश्रद्धपैवयत् ॥ ३६ ॥ तदेनंमुनयोलोके श्रद्धादेयंप्रचक्षते ॥ यतोबहुतरंवाक्यमन्नाद्य स्यमहीपतेः ॥ ४० ॥ अर्थिनांश्चिषितानान्तु तृत्यर्थवृत्तेग्यहे ॥ अतोयमर्थिभिःसंभैंबृड्वाक्यइतीर्थते ॥ ४१ ॥ स चै पौ लानत्यवाहयत् ॥ एतांस्मन्नेवकाले तु राजाजानश्चांतेमेहान् ॥ ३८ ॥ धुत्रसंज्ञस्यराजषेः पौत्रोधमेंकतत्प र् ॥ गया हि मानुपंरूपं यतत्रास्थायनियंगे ॥ ३४ ॥ तदेवसूमिविवरं गयातिर्थंप्रचक्ष्यतै ॥ एवमेतन्महा तेषामज्ञाननाशःस्याज्ज्ञानमप्युद्यंलमेत्॥स्वमन्त्रेण्समाऋष्टे तत्रतीर्थत्रयेम्रनिः॥ ३७॥ स्नानंसमाचर यमनुत्तमम् ॥ ३५ ॥ रेकमन्त्रप्रमावेषा ष्रांथेञ्याःसहसोरिथतम् ॥ अत्रतीर्थत्रयस्तानं यकुवनित्तनरोत् ॥ जानश्रुतिसुतोबली ॥ प्रियातिथिबंभूवासौ बहुदायीतथाभवत् ॥ ४२॥ नगरेषु चराष्ट्रेषु ग्रामेषु चवनेषु च पुरप्यंतिर्थंतर न्नित्यं सकात रः॥ ददावृ नायणोराज चतुष्पथेषुस पापनाशन्य माः॥ ३६॥

अन्नादिक ॥ ४० ॥ भूले याचकों की तृति के लिये घर में वर्तमान था इसकारण सब अर्थी ( याचक ) इनको बहुवाक्यऐसा कहते थे ॥ ४१ ॥और लिबान् पैत्रायम्। राजा ऋतिथिषिय हुये व ये बहुत दाता हुये ॥ ४२॥ नगर, राज्य,गांव व वनों में और सब चौराहों व सब बड़े भारी मार्गों में ॥४३॥ ासकारण् श्रद्धा से उन्हों ने याचकों के लिये श्रन्नादि को दिया॥ ३६॥ उसकारण् संतारमें इनको मुनि श्रद्धादेय कहते थे व जित्तलिये इस राजाके बहुत आधिक वाक्य व त्तर थे उससमय जि जानश्रुति के पुत्र वे

जिपि को नांत्रकर तुम शीघता से ऊपर मत जावो क्योंकि यिष जावोगे तो उनका तेज इससमय तुम को जलाविंगा ॥ ५४ ॥ इसप्रकार कहते

है॥ ५३॥ उनरा

की तृति के लिये बहुत अस, पान से संयुत व यूर्ति तथा शाक से संयुत अतिथिभोजन को करिस्त किया ॥ ४४ ॥ श्रीर जहां तहां जन-ने यह कहलादिया कि यहां तुम सब याचकलोग अन पानादिक को भोगकरो ॥ ४४ ॥ उस श्रीतिथिप्रिय व यानकों के लिये बहुत दाता तथा दान ण सब कहीं मकट हुये ॥ ४६ ॥ इसके अनन्तर इस पौत्रायराके गुरागराों से प्रसन्न करायेहुय महाभाग देवषिलोग उसके ऊपर द्या की इन्जायाले ामीं के समय में गत को हंसरूप को गांत होकर सुन्दरी पंक्ति को बनाकर आकाशमार्ग से ॥ ४८ ॥ मिन्दर के भरोखे में बैठेहुये उस राजा के उपर कर गये ॥ ४६ ॥ और वेग से उड़तेहुये उन हंसों के पीछे से जातेहुये एक हंसने उससमय आगे चलनेवाले हंसको सम्बोधन कर ॥ ५० ॥ राजा के सुनतेहुये उपहास्तरमेत इस वचनको कहा कि हे महाक्ष! हे महाक्ष, हंस! आगे जातेहुये तुम॥ ४१॥ क्या अन्यकी नाई नहीं देखते हो कि आगे श्चिति के पुत्र ये पूजने योग्य राजा वर्तमान हैं ॥ ५२ ॥ कि जिनका श्रमितवयों के समान यह दुर्घषेतेज ब्रह्मसद्दन से लगाकर श्रागे बहुत जलरहा भृश्म् ॥ ५३ ॥ तमतिकम्यराजापै मा गास्त्वसुपरिहुतम् ॥ यदिगच्ब्संतित्जेजस्साम्प्रतंत्वाप्रधक्ष्यति ॥ ५४ ॥ इत्युक्त अणीमाकाशमार्गतः॥ ४⊂ ॥ सौधवातायनस्थस्य तस्योपरिमहीपतेः ॥ उड्डीयोडीयवेगेन तरसाजग्मुरुचकैः ॥ ४६ ॥ तरसापततांतेषां हंसानांष्ट्रक्तोत्रजन् ॥ एकोहंसस्तु सम्बोध्य हंसमग्रेसरन्तदा ॥ ५० ॥ सोपहासिमदंवाक्यंप्राहश्युत् तिराजाने ॥ मोमोमज्ञाक्षमञ्जाक्ष पुरोगच्ब्रन्मरालक ॥ ५१ ॥ सौधमध्येपुरस्तादे जानश्रुतिम्रतोच्पः ॥ वर्ततेष्रज ोयोमहाभौगास्तरयानुग्रहकाङ्क्षिणः॥ ४७॥ **इं**सरूपंसमास्थाय निदाघसमयोनिशि॥रमणीयांविधायाशु पश्यांसिकमन्धवत् ॥ ५२ ॥ यस्यतेजोदुराघषेमाब्रह्ममवनारिदम् ॥ अनन्तादित्यसङ्काशं ऽवलतेषुरतो ४४ ॥ अज्ञपानांदिकसंबेमुप्मुङ्गध्वांमेहाथिनः ॥ इत्यसीघोषयामास तत्रतत्रजनास्पदे ॥ ४५ ॥ तस्यप्रिया स्यबहुद्।यिनैः ॥ आर्थस्योद्।नशौग्टस्य गुणाःसवेत्रांवेश्चताः॥४६॥अथपौत्रायण्स्यास्य गुण्यामेण्तो तियरैव चपर पिताः॥हेवप् नीयोयं न स्थानों में इस राजा में प्रवीस्। राजाके गु हुये॥ ४७॥ श्रीर उसने याचकजनों 

कि की पुर्य राशियों की इयता (प्रमाए।) नहीं है।। ४६ ॥ पृथ्वी के मिट्टी के किनुके गिने जासके हैं बश्राकाशमें नक्षत्र गिने जासके हैं परनु रैंक के पुर्यका महामेरु हुये उस हंससे श्रग्रगामी हंसने कहा कि अहो आप जाननेवाले हो व विहानों से प्रशंसनीय हो ॥ ५४॥ जोकि तुम श्रग्रंसनीय व धूरै इस राजा की प्रशंसा करते हो इस म किसलिये प्रशंसा करते हो ॥ ४६ ॥ जोकि घोंकनी व ष्यु की नाई केवल श्वासधारी है यह राजा घमों के रहरयको नहीं जानता है ॥ ४७॥ जैसा कि वास् तस्वज्ञानी है व देवतात्रोंसे भी अधिक रैक का बड़ा भारी ज्योतिरहस्य है॥ ५८॥ इस प्राण्यमात्र याने स्वासघारी राजा का वैसा तेज नहीं है और द्रिजोत्तम रैक मयुर अल्प मनुष्य की तुम

रिषयः स्वर्यस्नानचिकीर्षया ॥ गङ्गाञ्च यमुनाञ्चापि गयामिषमुनीर्यवरः ॥ ६४ ॥ आह्यामासमन्त्रेण नि स्तुष्ज्ञानवैभवम्॥ ६२ ॥ परित्युज्यदुरात्मानं तद्दराकमिमञ्जनम् ॥ सएवरेकःसयुग्वाज्ञाष्ट्यतांभवतामुनिः ॥ ६३ ॥ ग्यगःप्रत्यभाषत् ॥ अहोभवानभिज्ञोसि स्ठाघनीयोसिमूरिभिः ॥ ४४ ॥ अस्त्राघनीयैक्तिवं यत्वमेनंप्रशं सवोभूमेर्गएयन्तेदिवितारकाः ॥ रेकपुएयमहामेहसमूहोनैवगएयते ॥ ६० ॥ किञ्चतिष्ठन्तिमधमां नश्वरास्तस्य वै मुनेः॥ ब्रह्मज्ञानम्बाष्ट्यंयतेनसस्वाध्यतेम्रनिः॥ ६१॥ जानश्रतेस्तु तादक्षो धर्मएव न विद्यते ॥ दुर्लमंयतृयोगीन्द्रेः कुत ससेकिमथेन्त्वमर्त्यंसन्ताममञ्जनम् ॥ ५६ ॥ मह्मावत्पशुवचैव केवलंश्वासधारिणम् ॥ न ह्ययंवितिध -यंष्टिथिवीपितिः ॥ ५७ ॥ तत्त्वज्ञानीयथारेकः सयुग्वान्त्राह्माणोत्तमः ॥ रेकस्य हि महज्ज्योतिरहस्यंदैवतेर न ब्रस्यप्राणमात्रस्य तेजस्तादशम्सित व ॥ रैकस्यपुर्यराशीनामियता नैव विद्यते ॥ ५६ ॥ गरयन्तेष् वन्तंतंहसम ससे ॥ प्रशं माणां रहरू पि ॥ ४८ ॥ जन्मनापङ्

समूह नहीं गिना जासकाहै॥६०॥ और ये नश्वर धर्म स्थित होवें याने नाशवान् धर्मोंको क्या कहनाहै उस मुनि के जिसकारण अवाघनीय ब्रह्मज्ञान है उससे उस मुनिकी अशंसा कीजाती है॥६०॥ और जानश्रुति के वैसा धर्म नहीं विद्यमान है जोकि योगीन्दोंको भी दुलेंस है वह ज्ञान का ऐश्वय कहांसे होगा॥६२॥ इसकारण इस दुष्टात्मा ब्हुच्छ मनुष्य को छोड़कर उसी रेक और उसी सयुग्वान् मुनिकी श्राप पैथ्सा कीजिये॥ ६३॥ वयोंकि जन्म से पंगुल भी जिस मुनीश्वर ने अपने स्नान करने की इच्छा

जनों के धर्मसमूह अन्तर्गत होते हैं और रेककी धर्ममयोदा त्रिलाक्मध्यवर्ती प्राणियोंकी धर्ममयदाके मध्य में किसीप्रकार नहीं है इसप्रकार कहकर अभगाभी हैस के चुष अपने आश्रमके समीप मन्त्रते आवाहन किया है और उस बहाजानी रैंक महर्षि के धर्मसमूह में ॥ ६५ ॥ त्रिलोकमध्य में वर्तमान ६७॥ वे इंतरूपी मुनीन्द्र फिर बहालोकको चलुगथे इसके अनन्तर शत्रुद्मन पीत्रायए। जानश्रुति राजा॥ ६८॥ रैकको उत्कर्षकी काष्ठा याने श्रष्ठतामें बहुत उदासीन हुआ औरो कि पांता से जीताहुआ मिलन होवै॥६६॥ और बार श्वास लेतेहुचे उस राजाने चिन्तन किया कि यहां रैकको अधिक करते तबसे बढ़कर्मुनकर होजाने पर ॥६६।

जाश्रमसमीपतः॥ तस्यब्रह्मविदोरैकमहषेर्धमिस्यये॥ ६५ ॥ अन्तर्भवित्वमींघाज्ञेलोक्योदरवर्तिनाम् ॥ रैकस्यथमं कक्ष्या द्व न हि वेलोक्यवरिनाम् ॥ ६६ ॥ आणिनांधमेक्ष्य्यायामन्तर्भवतिक्रिवित् ॥ एवमग्रेसरेहंभे कथित्वोपरते सिति ॥ ६७॥ हंमक्ष्प्रमिन्द्रास्तेब्रह्मलोक्ययुर्धनः॥ अथपोत्रायणाराजा जानश्रतिरिन्द्रमः॥ ६८ ॥ रेकंचोत्कषेकाष्ठा भूयां निशाम्यपरमावधिम् ॥ विष्णोमवदत्यर्थं वराकोक्षाजितोयथा ॥ ६६ ॥ चिन्तयामाससत्यः पौनःप्रन्येननिःश्वस्य॥ इस्यातिःश्वन्येनिःश्वस्य ॥ दिस्य प्रमाहात्म्यं यैप्रश्नानित्तपक्षिणः ॥ तत्परित्यञ्यस्याते ॥ ७२ ॥ आहोरेकस्यमापिहिजाः ॥ ७३ ॥ जाप्रकेवायमुहेलां रात्रितामत्य यह्यात्मित्याते ॥ इत्यसौचिन्तयक्षेव कथंक्यमपिहिजाः ॥ ७३ ॥ जाप्रकेवायमुहेलां रात्रितामत्य वाहयत् ॥ निशावसानेसम्प्रापे वन्दिवन्दप्रवितितम् ॥ ७४ ॥ अध्योन्मङ्गलर्व तूर्यवोषसमिन्यतम् ॥ तदाक्पर्यमहा

उस सयुग्वान् महात्मा के शारण में में जाता हूं और वे द्यानिधान किजी शारण में आयेहुये सुभन्को ॥ ७२ ॥ प्रहण कर मेरे लिये आत्मज्ञान को उपदेश करेंगे हे बाह्मणों / इसप्रकार चिन्तन करनेहुये इसने किसी मकार से ॥ ७३ ॥ जागतेहुये इसने उस उद्देला रात्रि को व्यतीत किया और रात्रि का अन्त प्राप्त होने हुये हंस ने सुफ्तको नीच कहा 🕪 🛭 । रैकके माहात्म्यको आश्चये है कि जिसकी पक्षी प्रशंसा करते हैं इसकारण इससमय सब राज्य व संतारको यहीं छोड़कर ॥ ७१ ॥

पर बन्दिगर्यों से वर्तमान कियेहुये॥ ७४॥ तुरुही के शब्दने मंयुत नगलशब्दको सुन। उत्तममय उतको सुनकर शय्याही पै रियत होतेहुये महाराजने॥ ७५॥ श्रीघ्रही सारथि को बुलाक्स आंद्रसमेत बचन कहा कि हे सारथे। शिघ्रही जाकर वेगवान रथ पै चढ़कर॥ ७६॥ महर्षियों के आश्रमों व पवित्र वनों में श्रीर एकान्त स्थानों में व सज्जानों की निवासभूमियों में ॥ ७७॥ श्रौर तीयें। के व निदेयों के किनारों में व श्रन्य स्थानों में जहां मुनीस्वरत्नोग होते ॥ ७८ ॥ उन सबों में सब धर्मों के एक आंश्रयरूप व गाड़ीपे बैठेहुये रैकनामक पंगुले योगीन्द ॥ ७१ ॥ व बहाज्ञान के एकही स्थान सयुग्वान् को तुम इंद्रों व हे सारथे। शीघही इंद्रकर मेरी प्रीतिके लिये फिर

।अहैतंबिष्कलंब्रह्म चिन्तयन्तंनिरन्तरम्॥ तैदृष्ट्वासार्थिस्तत्र सयुग्वानंमहामुनिम् ॥ =५ ॥ रेकोयामिति पस्थएवसन् ॥ ७५ ॥ सारथिशीघ्रमाद्वय बभाषेसादरंवचः ॥ सारथेसत्वरंगत्वा रथमारुह्यवेगवत् ॥ ७६॥ गिषां पुएयेषुविषिनेषु च ॥ विविक्षेष्ठप्रदेशेषु सतामावासभूमिषु ॥ ७७ ॥ तीर्थानां च नदीनां च कूलेषुषुति ोषु च प्रदेशोषु यत्रसन्तिसुनीश्वराः॥ ७⊏ ॥ तेषुसर्वेषुयोगीन्द्रं पङ्गाकटसंस्थितम् ॥ रैकाभिधानंसर्वेषां र्गत्य केगवद्रथमंस्थितः ॥ सर्वत्रान्वेषयामास्रकेष्रह्मविदंमुनिम् ॥ ८१॥ ग्रहामुपर्वतानाञ्च मुनीनामा मादनसन्क्णात् ॥ =३ ॥मार्गमाणःसतत्रापि तन्ददश्मिनीश्वरम् ॥ कण्ड्रयमानंपामानं शकटीयस्थल |अयम् ॥ ७६ ॥ ब्रह्मज्ञानैकनित्तयं सयुग्वानंगवेषय ॥ अन्विष्यतूर्णमत्प्रीत्ये युनरागच्ब्रसारथे ॥ ८० ॥ अचारमहीकृत्स्नां तत्रतत्रगवेषयत् ॥ ⊏२ ॥ अन्विष्यविष्यान्देशान्सार्थिस्वर्यासह ॥ कमान्महर्षि नेषु च॥ अन्य राजस्तदातल आश्रमेषुमहा ध्माणामेक्सं सतथीतिबिनि श्रमेषु च ॥ स सम्बाधं गन्ध स्थितम्॥८४ 

निक्काद्रमपर्वत को गया ॥ ८३॥ श्रीर इस सम्प्रमाद्रमपर्वत में इंद्रतेहुये उसने खुजली को खुजलातेहुये गाड़ी के स्थल में स्थित उन मुनीश्वर को देखा ॥ ८४॥ आश्रमों में बहां बहां द्रहतेहुये उसने सब पृथ्वी में भ्रमण किया ॥ ८२ ॥ श्रीर अनेक प्रकार के स्थानों को द्रहकर शीघतास्भेत सारिय कम से महर्षियों से संयुत अच्छा यह कहकर वेगवान् रथ पे बेठकर निकलकर उसने बहाजानी रैकमुनि को सब कहीं ढूंढ़ा॥ ८०॥ श्रीर पर्नतों की गुहाओं व मुनियों के आइये॥ ८०॥ बहुत

ब्रह्मको सदेव स्मरण् करतेहुचे उन महामुनि सयुग्वानको देखकर ॥ ८५ ॥ यह रैक है ऐसा विचारक उनके सभीप श्राकर व प्रणाम कर उनके सभीप बैठकर नप्नतासे उन मुनि से वृद्धा ॥ द६ ॥ कि हे ब्रह्मन् । किनामक सयुग्वान् क्या श्रापही हो उसके वचनको सुनकर तब उन मुनि ने कहा कि कैनामक सयुग्बान् मैही हूं मुनि के इस बचन को सुनकर व बहुत चेटाश्रोसे ॥ द७ । दत ॥ कुटुम्ब के पालनके लिये घनकी इच्छाको जानकर गन्धमादनसे लीटेहुये सारिथने तब घुचान्त न्ह ॥ इसके अनन्तर जानश्रुति सारथिके वचन को आदरसे सुनकर छह सी गीवों को व घन के निष्कभार को ॥ ६० ॥ श्रीर ख़बारियोंसे संयुत रथ और अहेत निकल बैठकर नम्रतासे उन को राजासे कहा॥ 57 T

६३ ॥ ग्रहीत्वासवेमेततु भोत्रक्षत्रनुशाधिमाम् ॥ त्रद्वेतत्रक्षविज्ञानं मर्बसमुपदिश्यताम् ॥ ६४ ॥ इतितस्य सस्प्रहञ्च ससंत्रमम् ॥ रेकःप्रत्याहसयुग्वाञ्जानश्रतिमरिन्दमम् ॥ ६५ ॥ रेक उवाच ॥ एतागावस्तवेवास्तु जानश्रतिनिशम्याथ सारथेर्वाक्यमादरात् ॥ षट्शतानिगवाञ्चापि निष्कभारंधनस्य च ॥ ६०॥ रथं चाश्वतरी मासाद्यप्रापुम्य च ॥विनयान्मुनिमप्राक्षीदुपविश्यतदन्तिके ॥ ⊏६ ॥ सयुग्वान्रेकनामा च ब्रह्मान्कि चे भवा यवाक्यंसमाक्राप् समुनिःप्रत्यभाषत ॥ ⊏७॥ श्रहमेव हि सयुग्वान्रेकनामेति वै तदा ॥ इत्याकार्थमुनेवा |यत्वरान्वितः ॥ पौत्रायाष्यःसराजषिस्तेरेकैप्रतिवक्मे ॥ ६ १ ॥ गत्वा च वचनेप्राहतिरेकैसमहीपतिः ॥ भगव न्मद्दत्प्रतिश्हाताम् ॥ ६२ ॥ षट्शतानिगवाञ्चापि निष्कभारन्धनस्य च॥ रथं चाश्वतरीयुक्तं प्रतिग्रङ्गीष्व डिमिस्तथा ॥ ≂⊏॥ कुटुम्बभर्षााथांय धनेच्झामबगम्य च॥ सर्वन्यवेदयद्राझे निद्योगन्धमादनात्॥⊏६॥ सिश्चिन्य तम निति ॥ तस्य नयमिङ्गित्वी युक्तं समादाः न्रेकसयुग्वन मामक्म् ॥ वचंःश्रत्वा युंत वे पौत्रायए। राजिष उन रेंक के समीप चले॥ ११ ॥ श्रीर जाकर उस राजाने उन रैंकजी से बचन कहा कि हे सयुग्वन्, भगवन्, रेंक ! मेरी दीहुई वस्तु को प्रहण्**की**जिये ॥ ६२ ॥ छह ती गौवों को प्रौर धनका निष्कभार व खचारियों से तंयुत मेरे रथको प्रहण् कीजिये ॥ ६१ ॥ व हे बहान् । इस तबको लेकर सुभ को आज्ञा दीजिये व मेरे लिये श्रष्टेत बहाज्ञान को उपदेश कीजिये ॥ ६४ ॥ उत्तके इस वचन को सुनकर स्पृहासमेत व शीघतासमेत उन सयुग्वान् किने को लेकर शीघतासं

राजाते कहा॥ ६५॥ रेक बोले किये गोवें श्रीर निष्कभार तुम्हींको होवै क्योंकि बहुत कल्पोतक जीतेहुचे मुभको इससे क्या होगा॥ १६॥ क्योंकि में यह परिपूर्ण नहीं है और ऐसा हौगुना भी यदि तुमसे मुक्तको दियाजात्रै ॥ २७ ॥ तोभी है मुपेन्ट्र! कुटुम्बपोषराके लिये वह परिपूर्ण न होगा इस रैक जानश्रुतिने कहा ॥ ६८॥ जानश्रुति बोले कि हे बहान, मुने ! तुमसे उपदेश कियेजाते हुये बहाज्ञान का यह गऊ, धन व रथ मूल्य नहीं है ॥ ६६ ॥ मेरे कुटुम्बके निर्वाह शत्रुदमन जानश्रुति के वचन को मुनका

गवादिक घनको ग्रह्मा करो या न ग्रहम् करो परन्तु निष्कल श्रद्धेत विज्ञानको मुभर्ते कहो ॥ १०० ॥ उसके उस बचनको सुनकर सयुग्वान्ने वचन सिमाहितः ॥ अत्रतीर्थत्रयंपुर्यं वर्ततेभीष्टदायकम् ॥ ४ ॥ मुमुञ्जूणां हि सवैषां सर्वप्रारब्धनाशनम्॥ एताद्ध तथारथः ॥ किमल्पेनममानेन बहुकल्पेषुजीवतः॥ ६६ ॥ न मे कुटुम्बनिवहि पर्याप्तामिदमञ्जमा ॥ एवंशतग्र क उवाच ॥ निवेदोयस्यसंसारे तथा वे पुर्यपापयोः ॥ १ ॥ प्रारब्धयोविनाश्रश्च स वैज्ञानोपदेशमाक् ॥ तब मिततु गवादिकम् ॥ निष्कलाहेताविज्ञानं ब्रह्मन्त्रुपांदेशस्वमे ॥ १०० ॥ तदाकराथवचस्तस्यमुख्यान्वाक्यम रे निर्वेदःसमजायत ॥ २ ॥ तथापिषुएयपापानां न हि नाशोञ्यजायत ॥ पुएयपापौघसङ्घाश्र पुनर्जन्मानिहेत न हिमोगंविनातेषां नाशोमवतिभूपते॥ तत्राशोपायमवाहं तथापिप्रब्नीमिते॥ ४॥ यतोमांशर्षापाप्र देदत्तन्त्वयामम्॥ ६७॥ नालंतद्षिराजेन्द्र कुटुम्बभरणाय वै ॥ इतिरक्षवचःश्रुत्वाजानश्रुतिरभाषत्॥६८॥ वाच ॥ त्वयोपदिश्यमानस्य ब्रह्मज्ञानस्य वै मुने ॥ न हि मूल्यमिदंब्रह्मनोधनंरथ एव च ॥ ६६ ॥ प्रतिगृह्ण ण्यापि यति जानश्रीतरू स्तिच्छुणुष्व ष्व वा नैव र बह्न । मेरे इस निष्कमार् यदापिसंसा ब्रवीत्।

तथापि इससमय में उनके नाशके उपायकोतुमसे कहताहूं ॥ ४ ॥जिसलिये मेरे शारण में प्राप्त हुयेही उसी कारण सावघान होतेहुये सुनिये कि यहां पर कहा रैंक बोले कि संसार में जिसके निवेद (वैराग्य ) होवे व प्राख्य, पुराय व पापका विनाश होवे वही ज्ञान के उपदेशका भागी है यद्यपि संसार में जुम्हारे निवेद कराज हुआ है ॥ १। २ ॥ तथापि पुराय व पापों का नाश नहीं हुआहै श्रीर पुराय व पापके समूह फिर जन्ममें कारगाहै ॥ ३ ॥ हे भूपते! विना भोगके उन पुराय पापोंका नारा नहीं होताहै त ले तीन पतित्र तीर्थ विद्यमान है ॥ ५ ॥ जाकि मीक्ष को चाहनेवाले तब मनुष्यों के तब प्रारब्धकर्मों के विनाशक है यह यमुनातीर्थ व गंगा-हुआ॥ है।। और यह राजा फिर सयुग्वान्गुरु के तमीप प्राप्त हुआ और उस सयुग्वान् व उत्ती रैंकने मुनीन्द्रोंको भी जो ज्ञान दुर्लेम है ॥ १०॥ उस ह लिये द्यासे उपदेश किया और उस बहरूपी विज्ञानके उपदेश करने पर ॥ ११ ॥ नुषश्रेष्ठ बाधारहित ज्ञानवान हुआ और रेंक योगीकी प्रसन्नता से तीन तीथें के ऐश्वर्यवाले इस अध्यायको जो पढ़ता है ॥ १४॥ वह अज्ञानरूपी तिमिरको नाशकर ब्रह्मत्वके लिये समर्थ होताहै ॥११६॥ इति षड्विशोऽध्यायः ॥ १६॥ म्रानिको ॥ १२ ॥ घट, मित्ति, कुरालात्मक प्रपंच नहीं स्फुरित हुत्रा और वह यकायक माया को नाराकर केवल इहाही होगया ॥ १३ ॥ इसप्रकार न करनेसे जानश्रुति राजाने योगिगर्गोसे दुर्लेस ब्रह्ताको पथा ॥ १४ ॥ हे ब्राह्मगो | इसप्रकार तुमलोगों से उन तीन तीथोंका प्रभाव कहागया श्रीर तीथे॥ ६॥ और जो यह गयातीर्थ है इनमें उत्तकारण शीघही रनान कीजिये तब तब प्राच्धकमां का विनाण होगा इतमें तन्देह नहीं है॥ ७॥तद्नन्तर शुद्धचित्तवाले ॥ रैडमुनि के ऐरा कहनेपर हर्ष से प्रफुक्षित लोचनॉवाले ॥ ८ ॥ उस राजाने शीघतारभेत श्राकर तीनों तीथों में स्नान किया श्रीर उस तीथेमें नहाने नतिमिरंब्रह्मस्यायकल्पते॥ १६॥ इति यमुनादितीर्थप्रशंसायांजानश्रतिज्ञानावाप्तिनांमषाङ्केशोध्यायः २६ तिस्तेशुद्रांचेत्त्य ज्ञानंतवंदिशाम्यहम् ॥ इत्युक्रेरंकम्निना हष्सम्पुत्वलोचनः ॥ ८ ॥ संसंभममुपागम्य भूयत्वमाप्तवान् ॥१८॥एवंवःक्षितंबिप्रास्तत्तिधित्रयवैभवम् ॥ यांस्त्वमंपठतेध्यायंतीर्थात्रतियवैभवम्॥१५॥ पिमुनीन्द्रेरिप दुलेमम् ॥१० ॥तज्जानश्रुतयेज्ञानं कृषयासमुपादिशत् ॥तेनोपदिष्टमात्रे तु विज्ञानेब्रह्मरिष अबाधितानुभववानभवद्राजसत्तमः॥ब्रह्मरूपंगतस्यास्य प्रसादाद्रैकयोगिनः ॥ १२ ॥ घटकुड्यक्र्यूलात्मा गङ्गातीथैतथैव च ॥ ६ ॥ गयातीथीमेंदं चापि तदेषुस्नाहिमाचिरम् ॥ संवेपार्ब्धनाशःस्यात्दा नैवात्रसंश सस्नौतीर्थत्रयोपिसः ॥ तत्तीर्थस्नानमात्रेषा शुद्धचित्तोमवत्रुपः ॥ ६ ॥ उपातिष्ठतराजासौ सयुग्वानंग्रुरुम्पुनः " सयुग्वा मस्फुरत्॥ निभिंदासहसामायामभु द्वहौषकेवलम्॥१३॥इत्थंतीर्थत्रयेस्नानाज्ञानश्चतिरहोन्दपः॥दुर्लभंयोगि बहता को प्राप्त इस तीनों तीयों में स्नान यमुनातीर्थं **रुन्ध्यमहाभ** निर्मियाज्ञान ुमको मैं ज्ञान दूंग से राजा शुद्धचित हु नग्यसम ज्ञानको जानश्रुति बे न्स च कि 11188111 यः ॥०॥

E .

है॥ २॥ और दुःस्वप्न को नाश करनेवाला यह तीर्थ महापातकों का विनाशक व महाविष्ठों का नाशक तथा मनुष्यों की महाशान्तिको करनेवाला है॥ ३॥ जो कि स्मरण करनेही से मनुष्यों के तब पापों का नाशक है और श्रापही श्रीरामजी ने उसको लीलासे घनुषकी कोटि ( किनारे ) से बनाया है ॥ ४॥ पुरातनसमय दशरथ के दें । कोटिनाम इमि तीर्थ कर खाहै यथा परभाव । सचाइसवें में मीर्च कह्यो चरित्र मुहाव ॥ श्रीयतजी बोले कि यमुना, गंगा व गयातीर्थ में हर्ष से स्नान करके तदनन्तर मनुष्य कोटिनीर्थ को जावे ॥ १॥ बड़ा पवित्र कोटितीर्थ सब लोकों में प्रसिद्ध है श्रीर सब सम्मित्यों को करनेवाला व शुद्ध श्रीर सब पपों का विनाशक

स्नान के लिये पवित्र जल को इंड्तेहुये ॥६ ॥ इशरथजी के धुत्र श्रीरामजी ने वहां समीप में जल को नहीं पाया श्रीरांजिंग के स्नान के योग्य की न रतेहुये ॥ ७॥ उन रघुनायकजी ने वहां मनसे ऐसा निश्चय कर कि नवीन जल से ग्रुफ्त को लिंग को स्नान करांना चाहिये फिर मनसे गंगाजी श्रीरामजी ने बनुष की कोटि से शीघही पृथ्वीको भेदन किया तच वह श्रीरामजी के धनुष की कोटि रसातल को प्राप्त हुई॥ त । १ ॥ तदनन्तर युद्ध में रावण् को मारकर इसहत्याके हूटने के लिये गन्धमादनपर्वतिये।। ४॥ लांकों के ऊपर द्या की कीमना से एक लिंग को स्थापन किया गतिलम् ॥ ६ ॥ ततउद्धारयामाम तद्धनुर्धन्विनांबरः ॥ धनुष्युद्धयमाणे तु राघवेणमहीतलात्॥ १॰ ॥ त्मिजः ॥ लिङ्गामिषेक्योग्यं च जलंकिमितिचिन्तयम् ॥ ७॥नवेनवारिषालिङं स्नाषनीयंमयेतिसः ॥ नसातत्र धनुष्कोटयारघ्रहहः ॥ = ॥ बिभेद्धर्षाशिघं मनसाजाह्रबीस्मरन् ॥ रामकार्मक्कोटिःसा उवाच ॥ यमुनायां च गङ्गायां गयायां च नरो मुदा ॥ स्नानीविधायविधिवत्कोटितीर्थंततोब्रजेत् ॥ १ ॥ कोटि निर्मितम् ॥ ४ ॥ पुरादाश्रारथीरामो निहत्ययुधिरावणम् ॥ ब्रह्महत्याविमोक्षाय गन्धमादनपवेते ॥ ५ ॥ क्षिङ्मेकं लोकानुग्रहकाम्यया ॥ लिङ्गम्याम्यामिषेकाय शुद्धंवारिगवेषयन् ॥ ६॥ नाविन्द्तजलन्तत्र पा षुएयं सर्वेलोकेषुविश्वतम् ॥सर्वसम्पत्करंशुद्धं सर्वपापप्राणाशनम्॥२॥दुःस्वप्ननाशनंद्येतन्महापातकनाश विष्ठप्रमनम्महाशान्तिकरं ऋणाम् ॥३॥ स्मृतिमात्रेष्यत्षुंसां सर्षेषापतिषुद्कम् ॥ लीलयाघनुषःकोट्य। र्गेदशाधा निश्चित्यमः श्रीसृत नम् ॥ मह तीथंम्महा तदाप्रापर पुत्र श्रीरामजी ने 

The Go

रितीर्थ में स्नान करे तो उस मुक्त मनुष्य के अन्य तीर्थ व्यर्थही होते हैं 🎚 १६ ॥ ऋषिलोग बोले कि हे सब अर्थांको यथार्थ जाननेवाले, ज्यासिशिष्य, रघुनाथजी ने उस धनुष को ऊपर निकालित्या श्रीर जब श्रीरघुनाथजी ने धनुष को पृथ्वी से ऊपर निकाला ॥ १० ॥ तब श्रीरामजी से में रनाम कर पापरहित मनुष्य ॥ १३ ॥ तदनन्तर शेष पापके छूटने के लिये कोटितीर्थ में रनान करे क्योंकि अन्य तीर्थें। में रनान से जो पासः मूह नहीं नारा होता त्तम, स्तजी। हमलोगों के कुछ सन्देह को नाशकीजिये॥ ३७॥ कि यदि कोटितीथें में नहायेहुये मनुष्य को अन्य तीर्ध ख्या है तो धर्मतीथांकिक कोटिही से यह निर्माण कियागया है इस कारण वह तीथे त्रिलोंक में कोटितीयें ऐसा प्रसिद्ध हुआ॥ १२॥ इस गन्यमाद्नपर्भत पे जो जो तीथे हैं पहिले उन तीथें है।। १४॥ अनेक करोड़ जन्मों से इकट्टा कियाहुआ व अश्थियों में स्थित वह सभी पाप कोटितीर्थ के स्नान से निस्सन्देह नाश होज़ाता है।। १४॥ हे बाह्मणों । यदि लिने महोते हैं ॥ १८ ॥ और उन सब तीयोंको नांघकर मनुष्य इसी कोटितीयमें बयों नहीं स्नान करते हैं उसको कहिये ॥ १६ ॥ श्रीसतजी बोले जी बिल से निकली और रघुनायकजी ने उस जल से उस लिंग को स्नान कराया ॥ ११ ॥ पुरातनसमय जिस्तिये श्रीरामजी के धनुष भी स्नात्वाविगतकल्मषः ॥ १३ ॥ शेषपापविमोक्षाय स्नायात्कोटौनरस्ततः ॥ तीर्थान्तरेषुस्नानेन यः नश्यति ॥ १४ ॥ अनेकजन्मकोटीभिरजितोह्यास्थितीस्थतः ॥ विनश्यतिससवीपि कोटिस्नानान्न सं ॥ अतःकोटिरितिख्यातं तत्तीर्थमुबनत्रये ॥ ११ ॥ यानियानीहतीर्थानि सन्ति वै गन्धमादने ॥प्रथमं वाः ॥ अत्रेवकोटोकिस्नानं न कुर्वन्ति हि तद्द ॥ १६ ॥ श्रीसृत उवाच ॥ अहोरहस्यंयुष्पामिः पृष्टमे ॥यदि हि प्रथमंस्नायादत्रकोटौनरोद्विजाः ॥तस्यमुक्तस्यतीयानि व्यथान्येवापराणि हि ॥ १६॥ ऋषय प्रविधितत्त्वज्ञ व्यासशिष्यमुनीश्वर् ॥ अस्माकैसंशयंकिञ्चित्विन्धपौराणिकोत्तम ॥ १७ ॥ कोटौस्नात यांदेतीयोन्तरंष्ट्या ॥ किमर्थंधर्मतीयोदितीयेषुस्नान्तिमानवाः ॥ १८ ॥ तीर्यानितानिसर्वापि सम ।गिङ्ग नियंयोविक्रात्तः ॥ वारिषातेनतक्षिङ्गमम्यषिश्चद्रघ्रह्हः॥ ११॥ समकामुककोटयैव यतस्त राघनेण्यस्त तेषु तीयेषु र पापीवी न न शयः ॥ १४। इत्यः ॥ सतस तिकस्यमान तीयों में महाय किता धनुर्धास्यों में श्रेष्ठ न्निर्मितम्पुरा पहिले मनुष्यं इस की मुनीश्वर, पौराणिको स्मरण कीहुई गंगा स्यमत्येस्य \*\*\*\*\*\*\*

3 3 6

है वह अधम मनुष्य है।। २२॥ श्रीर उसका प्रायश्चित नहीं है ऐसा महर्षियों ने कहा है उसी कारण सेतु को जाताहुआ मनुष्य यदि अन्य ॥ २३॥ तो तीयों के उद्घेषन के दोषों से वह चाएडाल की नाई ब्राह्मणों से बाहर करने योग्य है इसकारण हे ब्राह्मणों। इन चक्रादि तीयों में स्वष्वन्ता से जाताहुआ या तीर्थयात्रामें परायश मनुष्य ॥ २१ ॥ हे हिजोत्तमो । मार्ग के बीच में तीर्थ या देवालय को देखकर व सुनकर जो मोह तुमलोगोंने इस गुप्त चरित्र की पूछा है पुरातनसमय पूछतेहुये नारदजी से जो शिवजीने कहा है।। २०।। हे मुनिश्रेष्ठो। उसको में कहता हूं तुमलोग ते नहीं सेवन करता तीयों में स्मान न करे श्रदासमेत घुनो कि कि हे मुनीरवरो

गये।। रेट।। इसकारम् जैसे दशरथजी के पुत्र श्रीरामजी उसी मग् लीटे हैं उसीमकार कोटितीर्थमें नहांकर रोष पापसे हटाहुआ मनुष्य उसी मग् लीट आदे।। २६॥ ॥ २४ ॥ और इन तीयों में नहाकर शेष पपकी निवृत्ति के स्तिये पवित्र मनुष्यों को इस कोटितीर्थ में नहाना चाहिये ॥ २४ ॥ और कोटितीर्थ करने पर श्रीरामजी जापही उसमें नहाकर ॥ २७ ॥ बहाहत्या से छुटकर उसी क्षण बानरोंसे किरे व लक्ष्मणजीसमेत श्रीरघुनाथजी पुष्पकांत्रमानरे चढ़कर ज्ञयोध्याको चल्ने में स्नान करके गन्धमादने न स्थित होवे बरन पापरहित मनुष्य उसी क्षण गन्धमाहम से खीट आवे ॥ २६ ॥ पुरातनसमय तीर्थ से उपजेहुये जल से रामनायके स्नान ॥ आतःकोटीनरःस्नात्वा पापशेषविमोचितः ॥ निषतेत्तत्थाणादेव रामोदाश्राराधियेथा ॥ २६॥ एताद्व त्वा च तत्र वे ॥ २७ ॥ ब्रह्महत्याविमुक्तम्संस्तत्स्रणादेवसानुजः॥श्रारूदुष्पकोयोध्यां प्रययोकपिमि त्तत्झणादैव निष्पापोगन्धमादनात् ॥ २६ ॥रामोपि हि पुराकोटितीर्थसम्भूतवारिणा ॥रामनाथिमिषित्ते तीयांतिकमरोषैःस बहिष्कायोन्त्यबाहुजैः ॥ अतःस्नातन्यमेषैषु चक्रतीयांदिषुहिजाः ॥ २४ ॥ स्नात्वा गच्ब्रन्यहच्ब्या वापि तीर्थयात्रापरोपि वा ॥ २१ ॥ मार्गमध्येद्विजश्रेष्ठास्तीर्थदेवालयंतथा ॥ दृष्ठाश्रुत्वापि वा मोहान्न सेवेतनराधमः ॥ २२ ॥ निष्कतिस्तस्यनास्तीति प्राब्रुवन्परमर्षयः ॥ सेतुंगच्बंस्ततोन्येषु न स्नायाद्यदिमा शैषपापविमुक्तये ॥ प्रयतेमंत्रजैरत्र स्नातव्यंकोटितीर्थके ॥ २५॥ कोटौ चामिषवंकत्वा न तिष्ठेहुन्धमा । ॥ नारदायपुराशम्मः प्रच्छतेयत्किलाब्रवीत् ॥ २० ॥ तद्रवीमिमुनिश्रेष्ठाः श्रणुघ्वंश्रद्यास्ह तु स्वयंस्तात हताः ॥ १८ स्तान करना चाहिये तन्मुनाश्वर नवः = चतेषुती दने = ि

यह श्रष्ठ तीर्थ सब लोकों में प्राप्तक है कि जिसको श्रीराम्जी ने रामनाथजी के स्नान के लिये निर्माण किया है।। ३०॥ जहां कि आपही भगवती गंगाजी सियतहैं श्री जिसमें तारकबहाजी ने आद्र से स्नान किया है।। ३०॥ उस कोटितीर्थ की महिमा किस से कही जासकी है। कि जिसमें प्ररातनसमय श्रीकृष्णाजी लोकों की मग्नेंद्र की इच्छा से नहाकर ॥ ३२॥ मग्रुल ( माप्ते ) कंस के मारने के दोष से छूटे हैं उसी कोटितीर्थ की महिमा किस से कहीजाने ॥ ३३॥ श्राप्तिणों मोले कि हैं वस। यहुनन्दनजी ने माप्तें कंस को किसलिये मारा है कि अपने जिस दोक्की शास्ति के लिये उन्हों ने कोटितीर्थ में स्नान किया है।। ३८॥ श्रीस्त्जी मोले कि तर्गिश्रायक्री के की की किसलिये मारा है कि अपने जिस दोक्की शास्ति के लिये उन्हों ने कोटितीर्थ में स्नान किया है।। ३८॥ श्रीस्त्रजी मोले कि तर्गिश्रायक किया वैक्षा के साम्ति के किसलिय का किया है।। ३८॥ श्रीस्त्रजी मोले कि

-

लोकसैग्रहणेच्छ्या ॥ ३२ ॥ मातुलस्य तु कंसस्य वथदोषाहिमोचितः ॥ तस्य वे कोटितार्थस्य महिमाकेनकथ्य थमारूढः स्वेषुरंप्रस्थितःषुरा ॥ अथसूतोबभूवाथ कंसोह्यानकहुन्हुमेः ॥ ३६ ॥ अशरीरातदावाणी कंसंसार्राथमेत्र वीत् ॥ मगिनीं च तथामामं वाहयन्तंरथोत्तमे ॥ ३७॥ यामिमांवाहयस्यत्र रथेनत्वमरिन्दम॥ अस्यास्त्वामष्टमोग्रमो संश्यः ॥ ३८ ॥ इत्याकएयेवचोदिव्यं कंसःखङ्ग्रग्रह्म च॥ स्वसार्हन्तुमुद्योगं चकारद्विजपुङ्गवाः॥ ३६॥ यत्र रामेणस्नाबमादरात् ॥ ३१॥ तस्य वै कोटितीर्थस्य महिमाकेनकथ्यताम्॥यत्रस्नात्वापुराकृष्णो तीर्थप्रवर्सिर्वलोकेषुविश्वतम्॥ रामनाथामिषेकाय निर्मितंराघषेष्यत्॥ ३०॥ स्वयम्मगवतीयत्र सन्निधते च जाइवी॥ ते॥ ३३॥ ऋषय ऊचुः॥ किमर्थमवधीत्कंसं मातुलंयदुनन्दनः ॥ यहोषशान्तये सूत सस्नौकोटौसहात्मनः ॥ ३४॥ श्रीसृत उवाच ॥ वसुदेवइतिख्यातः श्रूरधुत्रोयदोःकुले ॥ आसीत्सदेवकमुतां देवकीमितिविश्वताम् ॥ ३५ ॥ उद्याधार गिधिष्यति न तारकमहाया

देवकी को लियेजाते हो इसका आठवां गर्भ तुमको मारैगा इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३८ ॥ हे डिजोतमो । इस आकाशवाणीको सुनकर कंस ने यह के वंश में शूर के पुत्र वसुदेव ऐसे प्रसिद्ध हुये हैं वे देवकी ऐसी प्रसिद्ध देवक की कन्या को ॥ ३४ ॥ ब्याहकर रथपै चढ़कर पुरातनसमय अपने नगरको चले इस के अनन्तर कंस वसुदेव के सार्राथ हुये ॥ ३६ ॥ तब उत्तम रथ पै बहिन व बहनोई को लियेजाते हुये सार्राथ कंससे आकाशवाणी ने कहा ॥ ३७ ॥ कि हे शत्रुदमन । यहां स्थ ते जिस इस

॥ ४० ॥ इस बहिनको मत मारिये बयोकि इससे तुमको डर नहीं है उस बचनको मुनकर उससमय कंस उसके मारनेसे निवृत्त हुआ।। ४१॥ और देवकी ने नगर को गया व पांत्रों में बोड़ियों को डालकर देवकी व वसुदेव को ॥ ४२ ॥ दुघात्मा कंस ने उससमय कारागृह में स्थापित किया तदनन्तर बहुत तलवारको लेकर बहिनको मारने के लिये उद्योग किया॥ ३६ ॥ तदनन्तर समभाते हुये उन वसुदेव ने उस कंस से कहा वसुदेवजी बोले कि हे कंस ! इसमें पैदा हुये पुत्रों समय के बाद देवकीजी ने वसुदेव से ॥ ४३ ॥ हे डिजोनमो । कम से छह पुत्रों को पैदा किया और वसुदेवसे दियेहुये उन उत्पन्न पुत्रोंको उस कंतने मांगडाला ॥ ४४ । को में तुमको दूंगा व वसुदेवसमेत अप

ता बसुदेवाद्दिदेवकी॥ ४३ ॥ षट्युत्राञ्जनयामासकमेण्मुनिष्ठङ्गवाः॥जातांस्तान्वसुद्वेन दत्तान्केसोपिसोवधीत्॥४४॥ हतेषुष्रदमुपुत्रेषु देवक्युदरजन्ममु ॥ कैसेनक्रमतिना निष्कपेण्डिजोत्तमाः ॥ ४५ ॥ रोषोस्त्सप्तमोगर्भो देवक्याजठरे ततोद्शसुमासेषु गतेषुहरिरञ्ययः ॥ देवकजिठराजज्ञे कृष्ण्इत्यमिविश्वतः ॥ ४६॥ शृङ्घचकगदाखद्गांवराजित ादेबीततोगर्भं तं वै विष्णुप्रचोदिता ॥ ४६ ॥ नन्दगोपग्रहस्थायां रोहिष्यांसमवेशयत् ॥ देवक्याःसप्तमो तंकंसं वसुद्वःससान्त्वयन् ॥ वसुदेव उवाच ॥ अस्यांप्रसृतान्दास्यामि तुभ्यंकंससुतानहम् ॥ ४०॥ मा हिंसीनिस्यास्तेभीतिरस्ति हि॥ श्रुत्वातइचनंकंसो निट्तस्तह्यात्त्।॥ ४१ ॥ देनकीवमुद्वास्यां सहि जठ्रगाहिति ॥ ४७ ॥ बोकेप्रसिह्निरभवन्महतीविष्णुखीलया ॥ देवकीजठरेपश्चाहिष्णुगंभंत्वमाप्तवान्॥ ४८॥ गौ ॥ पादावसकानिगडौ देवकीवसुदेवको ॥ ४२ ॥ स्थापयामासदुष्टात्मा कंसःकाराग्यहेतदा ॥ ततःकालेनमह तदा ॥ माया गर्भःपतितोर तःस्वपुरंयर ततःप्रोबाच एनास्वतार

है डिजोचमों | देवकी के पेट से उत्पन्न छह पुत्रों के क्राबुद्धि व निष्यी कंसी मार्तिपर ॥ उत्तममय देवकीजीके पेटमें शेषजी सातवें गर्भहुये तदनन्तर विष्णुजी से प्रीरत माया देवी ने उस गर्भ को ॥ ४६ ॥ नन्द्रगोप के घर में स्थित रोहिशी में प्रवेश कराया श्रोर देवकी का सातवां गर्भ पेट से गिरगया यह ॥ ४७ ॥ बड़ी भारी अतिहि संसारमें विष्णुजी की लीलासे हुई फरचार विष्णुजी देवकी के पेटमें गर्भत्व को प्राप्त हुचे ॥ ४८ ॥ तद्ननन्तर दश महीनोंके बीतनेपर विकाररहित विष्णुजी कृष्ण्

देवकी की शस्या पै रियत मायारूपिए। कन्या ने रोदन किया ॥ ४७ ॥ इसके अनन्तुर बालक के शब्द को सुनकर विकलमनवाले निदेयी व निर्लेज कंस

क्यि और

ऐसे प्रसिद्ध देवकीजी के पेटसे पैदा हुये ॥ १६ ॥ श्रीर शंख, चक्र, गदा व तलवारसे शोसित चारो सुजाओंवाले, किरीटी व वनमाली वे श्रीकृष्ण्जी माता, पिता के शोक ॥ उन ईश्वर विष्णुजी को देखकर वसुदेव ने स्तुति किया ॥ ४१ ॥ वसुदेवजी बोले कि हे भगवन् । आप संतार हो व तुम्हीं जगदीश हो और तुम्हीं । बहुत तेंअस्वी व अभित पराक्रमवासे तथा घतुष, चक्र, तलवार व गदा को घारनेवाले कृत्रिम मनुष्यरूप नारायण के लिये नमस्कार है नमस्कार हो व तुममें संसार स्थित है और तुम महान, प्रधान, विराट व स्वराट्हों और तुम्हीं सम्राट (चकवर्ती )हो व तब कुछ तुम्हीं हो।। ४२॥ इसप्रकार निषाय ॥ ४३ ॥ स्तुवन्तमेर्वशौरितं वसुदेवंहरिस्तदा ॥ अवोच्त्प्रीष्यन्तञ्च देवकञ्चि हिजोत्तमाः ॥ ४ ॥ ॥ अहंकसंवधिष्यामि मा भीवौ पितराविति ॥ नन्दगौषस्यग्रहिषाै यशोदाजनयत्स्ताम् ॥ मममायाप्ते है।। ५३॥ हे डिजोचमो | इसप्रकार स्तुति करते व प्रसंस करातेहुये शूर के पुत्र उन वसुदेव व देवकीजी से कहा।। ५४॥ विष्णुजी बोले कि हे माता, पिताओ | मैं कंस को मार्कगा तुम मतंडरो नन्दगोपकी स्त्री यशोदा ने पहिले दिन में सब लोकों को उत्पन्न करनेवाली मेरी मायारूपिएी कन्या को पैदा किया है।। ५५॥ हे यह तम | उसकी शख्यापै सुभको घरकर और यशोदाकी उस कन्याको लेकर देवकीकी शत्यापै प्राप्त करो ।। ५६॥ हे ब्राह्माणी । श्रीकृष्णाजीसे ऐसा कहेहुये उन वसुदेवने बैसाही किविमोहिनीम् ॥ ४४ ॥ मान्तरयाःश्यनेन्यस्य यशीदायाःमृतां तु ताम् ॥ आदायदेवकीश्ययां प्रापयस्व र्ममवान्विश्वपतिस्त्वमेव विश्वस्ययोनिस्वयिविश्वमास्ते ॥ महान्प्रधानश्च विराट्स्वराट् च सम्राडिसित् किरीटीवनमाली च पित्रोःशोकविनाशनः॥४०॥तंटष्टाहारिमीशानं तृष्टावानकर्दुन्दुभिः ॥५१॥ बमुद्रैव ६॥ एवमुक्तःसङ्ख्षान तथैवहाकराहिजाः॥ हरोदमायातनया देवकीश्यनीस्थता ॥ ५७॥ अथबात्रह्याने किलमानसः॥स्रोतेकाग्रहमागम्य तामादाय च दारिकाम् ॥४⊂॥ शिलायांपोथयामास निर्देयोनिरपत्रप्र॥ तम् ॥ ५२ ॥ एवंजगत्कारणभृतधाम्ने नारायणायामितविकमायं ॥ श्रीशाङ्चकासिगदाधरीय नमोन E चतुर्भुजः ॥ । उवाच ॥ विर थुत्वाक्सःसं संसार के उत्पतिस्थ नाशक हुये॥ ४० मःइतिमम हरिस्वाच दिने सर्वला भगवन्सम् हे संसार के कारण यहत्तम॥ प्र

में पठाया और वे सब बालकों के ग्रह नन्द के गोकुल को गये॥ ६३।६४॥ श्रीर उससमय श्रीकृष्णजी से मारेहुये वे सब यमराज के स्थान को गये त्तमों ! कुछ दिनों के बीतने पर ॥ ६४ ॥ उससमय बलम्द्र व श्रीकृष्णजी गोकुलमें बढ़तेमयें श्रीर शत्रविनाशक उन दोनों ने श्रनेक बालकों की घित महादेवी ने कंस को पुकारकर कहा माया बोली कि ऋरे पापात्मन, दुबुंद्ध ! रे मूहबुंद्ध, कंस ! ॥ ६० ॥ प्राणों को हरनेवाला तुरहारा शत्रु जहां कहीं भी वर्तमान है है कंस ! उस ऋपने मृत्युरूप शत्रुको शीघही द्वहो॥ ६१ ॥ यह कहकर वह देवी उत्तम स्थानों को पाकर व मनुष्यों से पूजन को पाकर मनोरथ को देनेवाली हुई ॥ ६२॥ आकर व उस कन्याको लेकर शिला पे पटकदिया इसके अनन्तर उसके हाथसे छुटकर असोंसभेत आठ महाभुजाओवाली ॥ ४८ ।। श्रतिको-का वचन सुनकर बहुत बिकल हुआ श्रौर अपने मृत्युरूप शत्रु को पीड़ा करने के लिये व अन्य बालकों को बाघा करने के लिये उसने पूतनादिक वचनं कंसोपिस्शमाकुलः ॥ बालग्रहान्युतनादीन्स्वान्तकंबाधितुंरिधुम् ॥ ६३ ॥ प्रेषयामासदेशेषु शिश्य गोकुलेरामकेशवी ॥ कंसःकदाचिद्कूरंगोकुलेरामकेशवी ॥ ६८ ॥प्रेषयामासविप्रेन्द्राःसमानयितुमञ्जसा ॥ तेषुद्विज्युद्गवाः ॥ ६५ ॥ रामकृष्णौठ्यवर्द्धतां गोकुलेबालकीतदा ॥ अनेकगलकीडामिश्रिकीस्तुरारिन्द । कश्चित्कालंबत्सपालो बेणुनादमकुर्वताम् ॥ कश्चित्कालञ्च गोपालो गुआतापिच्ब्रभूषितौ ॥ ६७॥ रेमातेब षितुम् ॥ ते च बालप्रहाःसर्वं प्रययुर्नन्दगोकुलम् ॥ ६४॥ हताश्च कृष्णेनतदा प्रययुर्यमसादनम् ॥ ततःकतिष मिग्निक्य सायुधाष्ट्रमहाभुजा ॥ ५६ ॥ महादेन्यब्रवीत्केसं समाह्रयातिकोपना ॥ मायोवाच ॥ अरे त्मन् दुबुद्भूदचेतन ॥ ६० ॥यत्रकुत्रापिशत्रुस्ते वतेतेप्राण्हारकः ॥ मागेयस्वात्मनोभृत्यं तंश्रक्कंस ॥ ६१ ॥ इतीर्गयत्वासादेवी दिञ्यस्थानान्यवाप्य च ॥ लब्धपूजामनुष्येभ्यो बभूवाभीष्टदायिनी ॥ ६२॥ याहस्स ग अथतहरू ने संबार के घरको he ter 

किया॥ ६६ ॥ व कुछ समय तक बछड़ों के पालक उन दोनोंने वेणुशब्द को किया और कुछ दिनों तक गीवों के पालक होतेहुये वे दोनों बुंचुनी

पित हुये॥ ६७॥ उन बलराम व श्रीकृष्णजी ने बहुत समय तक गोकुल में कीड़ा किया व किसी समय हे डिजेन्द्रों! बलभद्र व श्रीकृष्ण को सियाने

188 ho de

के लिये केंस में अक्र को गोकुल में पठाया और वे अक्रजी कंस की आजा से बलभद व अक्रियाजी को गोकुल से सोने के बाहरी द्वार से शोमित मधुरापुरी की हैं।। तदनन्तर वे आकूरजी बलभद्र व श्रीकृष्णजीकी लाकर उनसे आगे पुरीको गये और कंसको देखकर उससे कार्यको कहकर परंचात अपने घर में we ॥ इस के अनन्तर दूसरे दिन दुपहर के बाद वे बसुदेव के पुत्र श्रीकृष्ण् व बत्तमद्रजी प्यारे गोष्णुत्रोंसमेत शहरफ्नाह व परिता से संयुत तथा

M. . Co

धनुष को लेकर मुकादिया व उसी समय द्वराहुआ घनुष दो खाएड होगया॥ ७३॥ हे द्विजेन्दो। धनुष ट्वने से उत्पन शब्द को सुनकर शीघही आयेहुये धनुष के बलवान् रक्षकोंको उन पराक्रमी श्रीकृष्ण व बलभद्रजी ने घनुषके खाड़ों को लेकर मारडाला॥ ७४॥ तद्ननन्तर द्वारी क्वितयापीड़ हाथी को क्षणभर में ॥ ७४॥ पराक्रमी श्रीकृष्ण व बलभद्रजी ने मारकर उस के दांतों को उखाड़कर दोनों हाथों में घारण किया॥ ०६ ॥ त्रीर उन दांतों को कन्धे पै धुरद्वार व अद्यारियोत्तामेत मथुरापुरी को आये ॥ ७१ ॥ और नगरनारित्तमूहों के स्तोत्रों को सुनतेहुये श्रीकृष्णजी ने बलभद्रतमेत यकायक घनुष के स्थान को जाकर पंचवाले घतुष को देखा ॥ ७२ ॥ श्रीर तभी घतुष के रक्षकों को भगाकर उने श्रीकृष्णाजी ने सीघही पंच में लगाने के लिये लीखा भे धुरींगान्दिनिजस्तद्रमे ॥ हप्द्वां च कंसंविनिवेद्यकार्थं तस्मैस्वगहंप्रविवेश्यक्षात् ॥ ७० ॥ अथापराह्ने ततः कुवलयापीढं गजंदारिस्थितंक्षणात् ॥ ७४ ॥ निहत्यरामकृष्णौतौ महाबलपराकमौ ॥ तस्यदन्तौसमुत्पाट्य द्धा नौकर्योद्द्योः ॥ ७६ ॥ अंसोनिघायतौदन्तौ रङ्ग्यययतुःक्षणात् ॥ निहत्यमक्षञ्चाष्प्रं मुष्टिकंतोबलन्तया॥ ७७॥त्रम्यां न्येद्युरिष्टैःसहगोपधुत्रेः ॥ उपेयतुःसालनिसातयुक्तां सग्मेषुराष्ट्रांमथुराषुरीतो ॥ ७१ ॥ स्तोत्राणिश्यपवन्यु न्तिःसमादायसलीलयाशु ॥ मौठ्यांनियोक्नमयाञ्चकार तदन्तरेभग्नमभू ड्विये॥७३॥ कोद्राडमङ्गोत्थि म्चाकूरो रामकृष्णौसगोकुलात् ॥ मथुरांकंसनिदंशात्स्चर्णतोरण्राजिताम् ॥ ६६ ॥ ततःसमानीयसराम क्रज्यस्त रामेणसहैकात्वा ॥ घनुनिवेश्महसैवतत्र द्दशं चापश्चमहद्दद्ज्ज्यम् ॥७२॥ विद्राज्यसर्वानि श्रुत्वामियातान्विनोनिहन्तुम् ॥ निजंबतुस्तौप्रतियुद्यस्तर्धै चापस्यपाखान्बिनौद्धिनेन्द्राः ॥ ७४॥ रधर है। के 10. रधर मिन्ना के मिन्ना मिन्ना ॥ • नार व भागारिये आनयामास केशनी ययो समुदेगुत्राक् समुदेगुत्राक् वहां बड़े मारी व पुष्ट चापपालान्ध तशब्दमाश्च

रंगमूमिको गये और उन्होंने चाग्रार व मुधिक और बख योघा को मारकर॥ ७७॥ अन्य शेष्ठ मह्मों को यमस्थान में प्राप्त किया तब वे दोनों शीघ्र गये॥ ७८॥ और उस उंचे ज्ञासन पे बैठेहुये कंस के सभीप ज्ञाकर उसको नितुका के समान सममकर स्थित हुये जैसे कि दो सिंह धुरू मृग के । ७६॥ तद्नन्तर श्रीकृष्णजी ने मंच के ऊपर बैठेहुये कंस को खींचकर पैरों को पकड़कर वेग से ज्ञाकाश में घुंमाया॥ ८०॥ तद्नन्तर उन । से रहित उस कंसको कृष्वी में गिरादिया व हे बाह्मणों। बलभदजी ने भी कंसके ब्राठ भाइयोंको ध्र्मासे मारा ॥ = ९ ॥ इसप्रकार शत्रुसेना के विना-यामास बलेनसहमाधवः॥ श्रीकृष्णेनहतंकंसं श्रुत्वाप्राष्ठःपुरीतदा॥ ८३ ॥ बान्धवामथुरायांये पूर्वकंसेनबाधिताः॥ उप्र हिजाः॥ = १॥ एवंनिहत्यतंकंसं कृष्णःपरवलादंनः॥ पितरौमोचयामास निगडादतिदुःखितौ॥ = २॥ सर्वानाश्वास सैनैतथाराज्ये स्थापयामासकेश्वः॥ ८४॥ असहिष्णुहिजाःपित्रोरेवेकंसकतागसम्॥ जघानमातुलंकंसं देवब्राह्मण् ात्रिन्यतुर्यमसादनम् ॥ समारुरोहतुस्तूर्षं तुङ्मञ्च तौ तदा ॥ ७⊂ ॥ तत्रतुङ्गेसमासीनमासनेकंसमेत्यतो ॥ सचाम्बरे ॥ ८० ॥ ततस्तैपातयामास सभूमौगतजीवितम् ॥ कंसभातून्बलोप्यष्टौ निजन्नेमुष्टिना पिकत्य सिंहोश्चद्रमुग्यथा ॥ ७६ ॥ ततःकंसंसमाकृष्य कृष्णोमञ्जोपिरिस्थितम् ॥ पादोग्रहीत्वावेगेन ही ऊने मंन्यै चढ़गा समीप स्थित होने ॥ श्रीहण्याजी ने प्राणी तस्यतुस्तंत् भामयामा श्र मक्षप्रवर् घरकंर क्षियामर में

कुनकर वे लोग उससमय मधुरापुरी को प्राप्त हुंगे ॥ ट३ ॥ जो बन्धु कि पहिले मथुरापुरी में कॅस से पीड़ित हुंगे थे श्रीर श्रीकृष्णजी ने उपसेन किया ॥ ८४ ॥ हे ब्राक्षणी । इसप्रकार क्स से कियेहुये माता, पिता के श्रप्साघ को न सहनेवाले श्रीकृष्णजी ने देवताओं व ब्राह्मणों के क्रस्टकरूप मातुस क्रि क्रि मारडाला ॥ ८४ ॥ तव्मन्तर इन अतिश्रेष्ठ श्रीकृष्णजी ने श्रपना को देखने के लिये आबेहुये नारदादिक र ब मुनियों से यह प्रद्या ॥ ८६ ॥ उसकंस को मारकर अतिदुःशित माता, पिता को मेड़ियों से खुढ़ाया॥ ८२॥ और बत्तमद्रममेत अफिष्णाजी ने र. यें को तमभाया और अफिष्ण शक श्रीकृषाजी ने

॥ =५ ॥ ततःकदां क्रिक्षणोयमात्मानेद्रुष्ट्मागतान् ॥ नारदादीन्मुनीन्सवांनिद्पप्रच्छसत्मः ॥ =६॥

क्राटकम

के लिये तुमेलींग प्रायश्चित कहा हे माहलों। वहां नारदजी ने श्रमुतपराक्रमवाले श्रीकृष्णजी से भक्ति व प्रेमपूर्वक मीठी वासी से कहा नारद्वजी बोले कि आप सबैव मित्यकुद ने मुक्त और बुद हो ॥ दत । दह ॥ और सचिदानन्दरूप न परमात्मा और सनातन हो हे याद्वनन्दन, कृष्णाजी । उन्हारे पुराय व मार्थ नहीं है ॥ ६०॥ तथापि है गरुडेखेल, माघव लोकों की शिक्षा के लिये आपको इस विधि से अध्यरिचत करना चाहिये॥ ६१ ॥ तथतक इससभय आप को लोक की भर्यादा करना चाहिये क है बाह्मणो। मैंने इस बड़े पापकारी मातुल कंसको मारा और उत्तम शास्त्रज्ञलोग मामूके मारने में दोष कहते हैं॥ द७॥ इसकारण उस बोषसे छुटने कित्युद्ध न मुक्त श्रम्भणाती मान

| A . 410

मि ॥ तवपूर्वावतारेण रामेणाक्रिष्टकर्मणा ॥ ६४ ॥ ब्रह्महत्याविशुद्ध्यर्थं निर्मितंस्वयमेवयत् ॥ तत्रस्नानंकु रुष्वत्वं घम्येपापविनाशने ॥ ६५ ॥ तेनतेमातुलवधाद्योषःशीघ्रंविनश्यति ॥ कोटितीथेंहरेःस्नानं ब्रह्महत्यादिशोध रामनाथामिषंषुरा ॥ तस्यामिषेकतोयार्थं धनुष्कोट्यारघ्रहहः॥ ६३ ॥ गांभित्वोत्पाद्यामास तीर्थको व ॥ मयायंमीतुलोविप्रा हतःकंसोतिषापकृत्॥ मातुलस्यवघेदोषः प्रोच्यतेशास्रवित्तमैः ॥ ⊂७ ॥ प्रायिश्र तहोषिविनिष्टनये ॥ अवोचन्नारदस्तत्र कृष्णमङ्गतिकमम् ॥ ८८ ॥ वाचामधुरयाविप्रा मिकप्राष्यपूर्व दं उवाच ॥ नित्यशुद्धश्च मुक्तश्च बुद्धश्चेव भवान्सदा ॥ ⊂६ ॥ सचिदानन्दरूषश्च परमात्मासनातनः ॥ पुरायै नास्ति ऋष्ण्यादवनन्दन ॥ ६० ॥ तथापिलोकशिक्षार्थं भवतागरूडघ्वज ॥ प्रायश्चित्तन्तु कर्तेत्यं विधिना ॥ ६१ ॥ लोकसंग्रहण्तावत्कर्तन्यंभवताधुना ॥ रामसेतोमहापुएये गन्धमादनपवते ॥ ६२ ॥ रामेण्यम् तमतोक्रत त कर्म ॥ नारत पापश्च ते न नेनमाध्य ॥ पितंत्विहें स् कृष्ण उना

ही जो बनायागया है उस पापनाशक य घर्मवान तिर्थमें तुम स्नानकरो ॥ ६४॥ उससे मामूं के मारनेसे तुम्हारा दोष शीघही नाश होमा विष्णु के कोडितीबै रामसेतु में महापवित्र गन्धमाद् नपर्वत पै ॥ ६२ ॥ पुरातनसमय श्रीरामजी ने रामनाथनामक लिंगुको स्थापन किया और उस लिंग के स्नान के निर्मित जल के क्लिके खुनायकजी ने घनुषकी कोटि से ॥ ६३ ॥ पुर्श्वको फोड़कर कोटि ऐसे प्रसिद्ध तीर्थको उत्पन्न किया तुम्हारे सहज कर्मत्राले पहिले के रामावतार से ॥ ६१ ॥ ब्रह्महत्यादिक से रघुनायकजी ने धनु ग्रींद्र के लिये आप

É

सुनकर व पढ़कर मनुष्य ब्रह्महत्यादिक पातकों से सत्यही छूटजाता है ॥ १०४॥ इति श्रीरकन्द्पुराऐसेतुमाहात्स्येदेबीद्यालुमिश्रविराचितायांभ

शान्तिनोमसप्तिषेशोऽध्यायः ॥ २७॥

कृष्णास्यमातुलवधव्रष

588

4年。日。

हे बाहाएं। इस तीर्थ में नहाने से ब्रह्मा, विष्णु व शिव तीनों देवता और अन्य देवता भी प्रसन्न होते हैं इस में विचार न करना चाहिये॥ २॥ से कोटितीर्थ का अद्भुत प्रभाव कहागया जिसको सुनकर मनुष्य पृथ्वी में सब पापें से छूटजाता है॥ ३॥ हे सुनीश्वरो । इस पवित्र अध्याय को सुनकर वे श्रीकृष्णजी ॥ ६७ ॥ हे बाह्मणो । उन सब बाह्मणोंको बिदाकर उसी क्षण अपने दोषकी शुद्धि के लिये शीघही रामसेतुषै गये॥ ६८ ॥ श्रीर कुद्र दिनोंमें कोटि-नाथ श्रीकृष्णजी संकल्पपूर्वक नहाकर व अनेकों दानों को देकर ॥ ६६ ॥ वे श्रीकृष्णजी मामूं के वघ से उपजेहुये दोषोंसे क्षणमर में हुटगये श्रोह कर अपनी मथुरापुरीको चलेगये॥ १०० ॥ श्रीस्तिजी बोले कि हे मुनीश्वरो ! ऐसा प्रमाववान् व पवित्र कोटितीर्थ हे इसके समान पृथ्वी में अन्य में स्नान ब्रहाहत्यादिकों का शांधक है।। २६ ॥ श्रीर स्वर्ग व मोक्ष को देनेवाला तथा पुरुषों के शायुर्वल व नीरोगाता को बढ़ानेवाला है इसप्रकार नारदमुनि के वचन की अत्रस्तानाभयोदेवा ब्रह्मांवेष्णाशिवादिजाः॥ प्रीताःस्युरन्येदेवाश्च नात्रकायोविचारणा ॥ २ ॥ एवंवःक ाटितीर्थस्यवैभवम् ॥ यच्छत्वासर्वपापेभ्यो मुच्यतेमानवोम्रवि ॥ ३ ॥ श्रुत्वेमंपुएयमध्यायं पठित्वा च म ल्पपूर्वं च दत्त्वादानान्यनेकशः ॥ ६६ ॥ समातुलवधोत्पन्नदोषेभ्योमुमुचेक्षणात्॥निषेठ्यरामनाथं च स्व ॥ स्वर्गमोक्षप्रदंधुंसामायुरारोग्यवद्नम् ॥ इतिश्रुत्वामुनेवांक्यं नारदस्यसमाघवः ॥ ६७॥ विमुज्यताच्ष ग्नै॥ १०० ॥ श्रीमृत उवाच ॥ एवंप्रमावंषुएयञ्च कोटितीयंमुनीश्वराः ॥ नानेनसहशंतीयंमन्यदम्तिमह नीश्वराः॥ ब्रह्महत्यादिभिःसत्यं मुच्यतेपातकेनरः॥ १०४॥ इति श्रीस्कन्दपुराणसेतुमाहात्म्यकारितीथप्रशंसाय ान्नेवक्षणोहजाः ॥ रामसेतौययौतूर्णं स्वतोषपरिशुद्धये ॥ ६८ ॥ दिनैःकतिपर्येर्गत्वा कोटितीर्थयदृद्दहः। मुलबधदोषशान्तिनामसप्तविशोऽध्यायः॥ २७॥ थतंचित्रं क तीर्थ को जाकर यह पुरमिश्रायि रामनाथ को तेवन न्सर्वास्तिसि नात्वसङ् क्म् ॥ ६६ कृष्णस्यमा तिर्थ नहीं है॥ १। इस्प्रकार तुमलोगों

नुष्योंके पातकों का नाशक व तब मनोर्थों का ड्रायक है जिसमें भातिसे नहाकर मनुष्य तब कामनाओं को पाता है ॥ ३॥ तपस्या, बहाचये, यज्ञ नहाने के लिये ताष्यामृततीर्थ को आये ॥ १ ॥ गन्यमांद्नपर्वतंपै ताष्यामृत महातीर्थ महापुर्य के फलको देनेवाला व महादुःखोंको नाश करने मनुष्य नहीं पाता है कि जिसको साध्यामृततीर्थ में मज्जनसे पाता है ॥ ४ ॥ उत्तम साध्यामृत के जलों से जिनके श्रंग छुयेगये हैं उनके शरीर न्हाय जिसि लाह्यो उनीशाई भूप। श्रद्धाइमवें में मोई बरएयो चरित अनूप॥ श्रीयतजी बोले कि केबल महापावेत्र कोटिनीथे को भेवन कर तद् दो । साध्यामृत मे नन्तर जितेन्द्रिय मनुष्य वाला है ॥ २ ॥ व म व दानों से उस गति क

नात् ॥ ४॥ म्छ्यानियेषामङ्गानि साध्यामृतजलैःशुभैः ॥ तेषांदेहगतंषापं तत्क्षणादेवनस्यति ॥ ४॥ ॥ इमुच्यते ॥ ८ ॥ साध्यामृतजलेस्नाता मनुष्याःपापकांमणः ॥ अनेकक्रशघोराणि नरकाणि न ॥ साध्यामृतजलेस्नानात्रुंसांयास्याद्रतिहिजाः ॥ न सागतिभवेद्यज्ञेनं वेदेःपुष्यकर्माभः ॥ १० ॥ याव च॥कोटिनीर्थमहापुएयं सिवित्वाकेवलंनरः॥स्नातुंजितेन्द्रियस्तीर्थं ततःसाध्यामृतंत्रजेत्॥१॥साध्या भक्त्या सबोन्कामानवाप्नुयात्॥ ३॥ तपसाब्रह्मचयेण् यज्ञेद्रोनेन वा पुनः॥ गतितां न लभेन्मत्यों य यस्तु साघमपंणुक्रन्नरः॥ सविध्ययेहपापानि विष्णुलोकेमहीयते ॥ ६॥ पुवेवयसिपापानि कृत्वाकर्माणि त्साध्यामृतंसेवेत्पश्चातापसमान्वतः॥ ७॥ अन्तंवयांसभुक्तःभ्यात्सनरा नात्र संश्यः ॥ साध्यामृतंनर् हाषुएयफ्लप्रदम्॥महादुःस्प्रश्मनं गन्यमादनप्वते॥ २॥आस्तपापहरंषुमां सर्वामीष्ट्रप्रदायकम् म्नात्वा देहबन्ध योतरः ॥ पश्चा यानित हि॥ ६ माध्यामृतम् माध्यामृतजल श्रीसत उव मृतंमहातीर्थं ग यत्रस्तात्वान्

नाश होजाता है ॥ ४॥ जो मनुष्य ताध्यामृततीर्थ के जलमें अयमपैए। करता है वह इस संतार में पातकों को नाश करके विष्णुलोक में पूज ाम होते हैं ॥ ६ ॥ हे ब्राह्म शो । साध्यामृततीर्थ के जलमें नहाने से पुरुषों की जो गित होती है वह गित यजों से व वेदों तथा पुरायकमाँ पहिली अवस्था में पापकर्मों को करके पश्चात अन्तावस्था में पश्चातापसे संयुत होकर साध्यामृततीर्थ को सेवता है वह मनुष्य मुक्त होजाता इसमें सन्देह नहीं है साध्यामृततीर्थ में नहाकर मनुष्य शारिर के बन्धनसे छुटजाता है॥ ७। ८॥ साध्यामृततीर्थ के जल में नहायेहुये पापकर्मी मनुष्य श्रनेकों कोशों जाता है॥ ६॥ जो मनुष्य में प्राप्त पातक उसी क्षर्या

पुरूरवानामक राजा हुआ है ॥ १७ ॥ उस पुरूरवाने घर्म से पृथ्वी को पालन किया व बहुत यजों से पूजन किया तथा सदैव दानों को दिया॥ १८ ॥ हे बाह्मगो। जब वह महाबुद्धिमान राजा सब पृथ्वी को पालन करता था तब मित्रावरुण के शाप से उर्वशी पृथ्वी को प्राप्त हुई ॥ १६ ॥ और वह उर्वशी वहां उस राजा के राजाने संयोगको पाया ब किसप्रकार उम्बुरु के शाप से उपजेहुये उर्वशी के साथ वियोग को त्याग किया है।। १५ ॥ हे मुनिधुंगव | दुम्बुरुमुनि ने किसकारण से राजा को शाप दिया है इस तब चरित्र को विस्तार से कहिये॥ १६॥ श्रीस्तिजी बोले कि पुरातनसमय इन्द्र के तमान पराक्रसी व देवताओं से पूजित राजराज के तमान ॥ जबतक मनुग्योंकी श्रास्य साध्यामृततीर्थ के जलमें स्थित होती है उतने वर्षोंतक वे मनुष्य शिवलोंक में मुश्रुजित होकर स्थित होते हैं॥ ११॥ ।। नाशकर सर्वनारायण् उद्य में शोभित होते हैं वैसेही साध्यामृततीर्थ में नहानेवाला मनुष्य पापों को नाश करके शोभित होता है॥ १२॥ श्रौर ला मनुष्य सदैव चाहेहुये मनोरथों को पाता है पुरातनसमय जिस महापवित्र तीर्थ में नहाकर पुरूरवा राजा ने ॥ १३॥ तुम्बुरू के शाप मे ताथ वियोग को त्यान किया है ऋषिलोग बोले कि हे महामाग, सतजी । देवांगना उर्वशी के साथ किसप्रकार ॥ १८॥ पहिले मनुष्य पुरूरवा ाम शकतुल्यपराकमः ॥ राजराजसमोराजा पुराह्यमरप्रजितः ॥ १७ ॥ धर्मतःपालयामास मेदिनींसपुरू । बहुभियेज्ञैदेदोदानानिसर्वदा ॥ १= ॥ प्रशासितमहींसर्वो राज्ञितस्मिन्महामतौ ॥ मित्राबरूणशापेन भुवै प्रापोर्वशोहिजाः ॥ १६ ॥ साचचारोर्वशीतत्र राजस्तरयपुरान्तिके ॥ कोकिलालापमध्रवीष्योपवनेजगौ ॥ २० ॥ हेतुनाकेनराजानं श्रापतुम्बुम्मोनः॥ एतत्सवेसमाचक्षे विस्तरान्मानपुङ्च॥ १६ ॥ श्रीमृत उवाच ॥ आ श्यामरस्रिया ॥ १४ ॥ प्रथमंत्नब्धवान्योगं मत्योराजापुरूरवाः ॥ विप्रयोगंसहोर्वश्या जहोतुम्बुरुशाप :॥ तथासाध्यामृतस्नायी मित्त्वापापानिराजते ॥ १२॥ बाञ्कितालँखभतेकामानवस्नातोनरःसदा ॥ यत्र ,एये पुराराजापुरूरवाः ॥ १२ ॥ विप्रयोगंसहोवेश्या जहातुम्बुरुशापजम् ॥ ऋषय ऊनुः ॥ कथंसूतमहा ाणां साध्यामृतजलिस्थतम् ॥ ताब्हपांणितिष्ठन्ति शिवलोकेसुग्रजिताः ॥ १ १ ॥ अपहत्यतमस्तीन्नं यथा स्नात्वामहापु भाग सहोवेश् द्रिथमनुष्या मात्युद्येरवि जैसे तीय अन्धकारको इस तीर्थ में नहानेबा

भें जाने के लिये कीतुक की घारण कर घोड़ेपै चढ़कर चला ॥ २१ ॥ वहां हाथभर कटिवाली इस वैसी उर्वशी से इस राजा ने यह कहा र ॥ वहां काम से विकल उस उर्वशी ने राजा से कहा कि हे नरशेष्ठ ! यदि आप मेरी प्रतिज्ञा करोंगे तो ऐसाही होगा और कीउक को धारण किये हुई में तुम्हारे समीप बस्मी उस राजा ने भी यह कहा कि हे सुख्र ! में तुम्हारी प्रतिज्ञाको कर्जगा॥ ११। १६॥ इसके अनन्तर उत्कारिटत उर्वशी ने उस पुरुरमा से कहा नगर के समीप घूमनेलगी और उसने कोकिला के श्रालाप के समान मधुर बीगा से उपवन में गान किया॥ २०॥ श्रीर सेकड़ों कियों से विराहुआ वह राजा कि मेरी स्री होनो॥ : किसीममय डपवन

हम्॥ २७॥ अलकायांसभूपालस्त्याचैत्ररथेवते॥ रेमेसरस्वतीतीरे पद्मप्डमनोरमे॥ २८॥ एकपष्टि माणस्तयानयन्॥ तेनोबेशीप्रतिदिनं बर्धमानानुरागिणी ॥२६॥ स्पृहां न देवलोकेपि चकारतनुमध्यमा॥ न्तुं कदाचिड्तकोतुकः॥आरूदत्रगःप्रायाख्नलनाश्तसंब्तः॥२१॥ताहशीभुवंशींतत्र करम्मिमतमध्य बचैनांराजासौ मार्यामसमबेति में ॥ २२॥ सापिकामात्रातत्र राजानंप्रत्यभाषत ॥ भवत्वेषंनरश्रेष्ठ समयं ॥ २३ ॥ करिष्यतितवाभ्याशे वत्स्यामिधतकोतुका ॥ करिष्येममयंसुध्न तबाहमितिमोत्रवीत् ॥ २४॥ श्र द्याश्चेत्दावत्स्येतवान्तिके॥ २६ ॥ घृतमात्राश्नाचाहं भविष्यामित्रपोत्तम ॥ एवमस्तिवतिराजोका ता तं पुरूरवसमुत्सुका ॥ पुत्रभूतंममयदि रक्षम्युरण्कह्यम् ॥ २५ ॥ न नग्नंदहशोराजन्दश्यसेयदि वै तथा। यदिमेमवान् थोवेशीवमाषे सराजीपबने माम् ॥ उवा

कि यादे मेरे प्रत्रमूत दो मेड़ों की रक्षा करोगे॥ २५॥ व हे राजन! यदि में तुम को नग्न न देखूंगी और यादे वैसेही याने वस्त्रसमेत केपड़ादेंगे व यदि तुम मुम्फ को उच्छिट न दोगे तो मैं तुम्हारे समीप बस्नी॥ २६॥ व हे नुपोत्तम। मैं केवल घृतही भोजन करूंगी सेए। होगा यह कहकर राजा उस उर्वशी को अपने घरको लेखाया॥२०॥ को व्यतीत किया व उस राजा से प्रतिदिन बढ़ेहुये अनुरागवाली ॥ २६ ॥ व सहम कटिवाली उर्वशी ने मुरलोक में भी श्रमिलाष नहीं किया काड़री में व चैत्ररथवन में तथा कमलसमूहों से शोमित सरस्वती के किनारे रमण् किया ॥ रू ॥ और उसके साथ रमण् करतेहुये उस पुरुरवा श्रीर उस राजाने श्रल राजा ने इकति वर्षे

भ को नग्न न देखे।। ३५ ॥ इसके अनन्तर वे गन्धवे अन्य भी मेंड़े को पकड़कर चले और उन दोनों के भी शब्द को मुनकर उर्वशी ने यह वचन कहा॥ ३६॥ कि मुक्त अनाथा के पुत्र को चोर पकड़े लिये जाते हैं उर्वशी ह्रेगी चिद्यानेलगी कि में किस मनुष्य के शरण में जाऊं॥ ३७॥ कोंघ के वश में भेड़े को प्रहण किया तब आकाश में लियेजाते हुये उसके शब्द को सुनकर उर्वशी ने ॥ ३३ ॥ कहा कि मेरे पुत्र को कीन पकड़े लिये जाता है इस को छोड़देवो बुदिरहित व बिन नाथवाली में किस मनुष्य की शर्सा जाऊं॥ ३४ ॥ पुरूरवा उसके वचन को रात्रि के मध्य में सुनकर इसकारण उससमय नहीं श्रीर उस उर्वशी के विना यह सुरलांक मनोहर न हुआ ॥ ३० ॥ इसकारण उस उर्वशी को सुरलांक को लाऊंगा है बाहाणी ! विश्वावसु यह विचारकर क्षणमर में ३१॥ श्रीर राजा के साथ उर्वशी की प्रातेज्ञा को जानकर यह विश्वावसु गन्धवाँसभेत रात्रि के मध्य में आया॥ ३२॥ श्रीर उसने उर्वशी की श्राच्या न् ॥ताबत्सौदामिनीदीप्ता गन्धवैजीनिताभ्शम् ॥ ३६ ॥तत्प्रमामएडलैदेवी राजानीवेगताम्बरम् ॥ दष्द्राप्रश्तमम्या त्वातइचनंत्रपः॥ तिमिरेणाब्तंसर्वमितिमत्वासखङ्घक्॥ ३८॥ दृष्टदुष्टकृतोयासीत्यभ्यथावद्दचोवद ि ॥ ३६ ॥ अनाथायामममुतो गृह्यतेतस्करीरिति ॥ चुकोशदेवीपरुषं कंयामिशर्षानरम् ॥ ३७ ॥ अमर्ष ॥ ३१॥ उवेश्याःसमयंराज्ञा विश्वावसुरयंसह ॥ विदित्वासहगन्धवैः समवेतोनिशान्तरे ॥ ३२॥ उवे योसौ देवलोकस्तयाविना ॥ ३० ॥श्रतस्तामानयिष्यामि देवलोकमितिहिजाः ॥ विश्वावसुविचायैवं भूजो -याशाज्जग्रहोर्णकञ्जनात्॥ आकाशनीयमानस्य तस्यश्वतावेशातदा॥ ३३॥ अत्रवीनमत्मुतःकन ग्रह्मतेत्यज्यतामयम् ॥ श्रनाथाशर्षायामि कंनरङ्गतचेतना ॥ ३४ ॥ प्रह्मवाःसमाकएर्य वाक्यंतस्यानिशान्तरे । निश्लित देवीति न ययोतदा ॥ ३५ ॥ अथान्यमप्युरणकं गन्धवांःप्रतिगृह्यते ॥ ययुस्तयोद्देयोश्चापि शब श्वतावचावश ब्शामापन्ने श्र के समीप मे बेगही मे नाभवद्रमणी श्याःशयनाभ नये कि उर्वशी देवी मु मां न नग्नं नि पृथ्वीलोक को गया॥ कमगमत्थ्रण

जाते हो तबतक गम्धवों से उत्पन्न कीहुई विजली बहुतही प्रकाशित हुई ॥ ३६ ॥ व उस के प्रभामएडलों से उर्वशी देवी राजा को वसनहीन ( नग्न ) देखकर प्रतिज्ञासे

प्राप्त उस वचन को सुनकर अन्धकार से सब थिए। है यह मानकर यह राजा तलवार को धारण् कर ॥ ३८ ॥ इस वचन को कहताहुआ दौड़ा कि हे दुष्ट। हे दुष्ट॥ कहा

स्कि॰पु॰

तक निवास किया है॥ 8६॥ तद्नन्तर ऐसा कहीहुई सिवयों ने उस उर्वशी से यह कहा कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा हे सिव । इसके साथ

अपनगत्रों से कहा कि यह वही पुरुषोचम है कि जिस कामरूपी से मैंने ॥ 8८ ॥ अनुराग के वश व आतुर होकर इतने बड़े कष्ट को पाया व हे सिखयों । इस राजा

तुमसमेत एक रात्रि बसुगी हे ब्राह्मगो। ऐसा कहाहुआ राजा प्रमन्न होकर अपनी पुरी में पैठगया॥ ४०॥ श्रीर उस उर्वशी ने उस राजा को उन

हे राजन्। उसतमय में

ोचनी उर्वशी को नहीं देखा व उस को न देखकर नग्न पुरूरवा उन्मच की नाई पृथ्वी में घूमनेलगे ॥ ४२ ॥ श्रीर राजा कुरुक्षेत्र को गये व चलीगई॥ ४०॥ और वहीं मेड़ों को छोड़कर गन्धर्व भी चलेगये व राजा मेड़ों को लेकर प्रसन्न होकर अपनी शच्या के सभीप ॥ ४१ ॥ आये व । से उत्तम उक्तिमनेत राजा बकतेरहे ॥ ४४ ॥ व श्रप्तरागगोंसमेत खेलतीहुई उर्वशी ने उस राजासे कहा कि हे श्रनघ, महाराज । तुम्हारे न तड़ाग में चार अप्सरा क्रियोंसमेत खेलतीहुई उस उर्वशी को देखा॥ ४२॥ व हे मनसे भयंकारिशि, जाये। खड़ी होवो ऐसी बारबार कहते ॥ १५॥ पहिले में तुम से गर्भवती हुई हूं और वर्षमर के अन्त में तुम को यहां आना चाहिय व तुम्हारे बड़ा धमेवान पुत्र हागा ॥ १६ (॥४६॥ एवमुक्तास्ततःसच्यस्तामुचःसाधुसाधिनाते॥ अनेनसाकं स्थास्यामः सर्वकालंवयंसीलि॥५०॥ यो ॥ ४०॥ त्यकाह्यरणकोतत्र गन्धवा आपि निर्ययुः ॥ राजामेपोसमादाय हष्टःस्वश्यनान्तिक युरुषश्रेष्ठो येनाईकामरूपिणा ॥ ४८ ॥ एतावन्तंमहाकष्टमनुरागवशातुरा ॥ उषितास्मिसहानेन सख्यो ले॥ चतुर्मिरप्मरब्रीमिः क्रीडमानांददश्ताम् ॥ ४३ ॥ हेजायेतिष्ठमनसा घोरेतिञ्याहरन्मुहः ॥ एवं बहु यामि वै तदा ॥ इत्युक्तोत्रपतिहेष्टः स्वयुरीप्राविशाद्दिजाः॥ ४७॥ तासामप्तरसांसा तु कथयामासत प्रलफ्टपः॥४४॥ अत्रबीदुर्वशीतश्च कीडन्तीसाप्सरोग्णैः॥ महाराजालमेतेन चेष्टितेनतवानघ॥४५। गतोनोवेशींतत्र दृद्शायत्ताचनाम् ॥तात्रापश्यदिवस्त्र बभामोन्मत्तवहावे ॥४२॥ कुरुक्षत्रंगताराजा धुर्वमब्दान्तेमवतात्र वे ॥ आगन्तञ्यंकुमारस्ते मविष्यत्यतिधार्मिकः ॥ ४६ ॥ एकांविभावर रुपम्॥ अयंत्रषु रुपतिनाचिरम् उन्हों ने कमलों से संयु तत्स्रणादेवनिय लतोगिमिएयह उन्हों ने वहां विशालक हुये इसमांति बहुत प्रका प्रकारं वे समुने राजंस्त्वयावत 耳|| 83|| || || तटाकेपद्यसं

राजा आपन की स्थाली को लेकर चलेगये ॥ १६ ॥ व राजा ने वनके मध्य में यह विचार किया श्रहो बड़े कष्ट की बात है कि में बड़ा मुखे हूं

ते इसप्रकार कहें हुय

ह्या श्रीर उस उर्वशी ने पांच पुत्रों को देनेवाले गर्भ को शीघ्रही उस राजा से पाया ॥ ५३ ॥ श्रीर उत्तम स्त्री उर्वशी ने इस राजा से कहा कि ने से गन्धर्वेलोग तुम को वर देवेंगे ॥५८॥ हे राजापित्ततम ! श्राप उनसे बरको मांगिये उससे ऐसा कहेहुये राजाने उत्तम गन्धर्वों से कहा ॥४५॥ कि सम्पूर्ण खज़ानेवाला में शत्रुमएडल को जीते हूं और उर्वशी की सलोकता के सिवां सुम्तको अन्य प्राप्त होने योग्य वस्तु नहीं है ॥ ४६ ॥ इसकारण उस उर्वशी के साथ ले कि हे नृपोत्तम ! वेदके अनुगामी तुम आग्न के तीन विभाग करके ॥ ४८ ॥ हे भूपते ! यज्ञते पूजन कर उर्वशी की सलोकता को प्राप्त होवो उन ने के लिये में याचना करता हूं राजासे ऐसा कहनेपर प्रसन्नमनवाले गन्धवीं ने ॥ ५७॥ इस के लिये अग्निस्थाली को देकर उससमय उस राजासे तक स्थित होवेंगी॥ ४०॥ उससमयवहां अपस्राओं ने उर्वशी सखीं से यह कहा इसके अनन्तर वर्ष पूर्ण होनेपर राजा भी तड़ाग के समीप आया ॥ ४१॥ राजा को देखकर प्रसन्नमनवाली उर्वशी ने उसके लिये आयुषनामक पुत्र को दिया ॥ ४२ ॥ श्रीर उस श्रमुरागवती उर्वशी ने उस राजासमेत सखीमप्तरसस्तदा ॥ अब्देथपूर्णेराजापि तटाकान्तिकमाययो ॥ ५१ ॥ आगतन्त्रपतिंद्धा पुरू ॥य गन्धर्वास्त्रष्टमानसाः ॥ ५७ ॥ अगिनस्थालींप्रदायास्मै प्रोचुर्धनंदपन्तदा ॥ गन्धवां ऊचुः ॥ अगिनवे त्रियाऋत्वात्रपोत्तम ॥ ४८ ॥ इष्द्वायज्ञेन चोर्वश्याः सालोक्यंयाहिभूपते ॥ इतीरितस्तैरादाय स्थालीमाने ॥ कुमारमायुष्तस्मै द्रोसम्प्रीतमानसा ॥ ५२॥तेनसाकंनिशामेकामुषितासान्रागिषा ॥ पश्चयुत्रप्रदंगमं ५६॥ अहोबतातिमूढोहमितिमध्येवनंतृषः॥ उवशी न मयालब्धा विहिम्याल्या तु कि फलम्॥ ६०॥ शुसोर्वशी ॥ ५३॥ उवाचचैनंराजानसुर्वशीप्रमाङ्गा ॥ वरंदास्यन्तिगन्धवां मत्प्रीत्यातवसूपते ॥ ५२॥ डलः॥ सलोकतांविनोवश्याः प्राप्तव्यंनान्यद्स्तिमे ॥ ५६ ॥ अतस्तयासहोवश्या कालंनेतुमहंग तान्तेम्यो वर्राजिषमत्तम ॥ इत्युक्तःसतयाराजा प्राहगन्थवेमत्तमान् ॥ ५५ ॥ अहंसम्पूष्कोश्रश्च पत्र इत्युच्डर्नशी एवसते न्ये दाउसारीत् यंयोत्सरः ॥ समयको व्यतीत करन भवताप्राध्य तारातिमण हम सब बहुत समय एक रात निवास वि कहा गन्धवैलाग बा हे भूपते। मेरी प्रीति रवसमुवेश व आयेहुये पुरूरवा तस्मादापा

श्रीर उसमें मथने से तीन श्रानियों को उत्पन्न कर राजाने चाहेहुये उर्वशी के लोक को मिलनेवाले फल को उद्ग कर ॥ ६६ ॥ बेदों के अनुगामी राजाने उससमय हुष

य में राजा ने गायत्रीको जपा ॥ ६७॥ श्रौर पढ़ीजाती हुई गायत्री के जितने श्रक्षर थे उतने श्रंगुलों की प्रमाण्यभर अर्ग्णी को राजाने किया॥ ६८॥

निदारहित इसने आपही विचार किया ॥ ६१ ॥ कि उर्वशी के लोक की सिंह के लिये सुम्त को श्रेष्ठ गन्धवों ने अग्निस्थाली को दिया था उसको मैंने वन में में आमिस्थाली को फिर लाऊंगा यह विचारकर उठकर वनको गया व उस वन में इस पुरुरवाने आगिनस्थाली को नहीं देखा॥ ६३॥ इस नहीं पाया तो अग्निस्थाली ने क्या फल हुआ।। ६०॥ वन में अग्निस्थाली को घरकर राजा अपने नगर को चलागया और आधी रात बीतने पर के अनन्तर आवेन के स्थान में उस राजाने शमीगर्भवाले पीपल को देखकर विचार किया कि मैंन पहिल इस वन में आग्निस्थाली को घरा था॥ ६७॥ और इससमय ामीगर्भवाला पीपल होगया इसकारण इस आग्नेस्प वृक्ष को लेकर में नगर की ॥ ६४॥ जाकर भलीमीति अरबी कर उससे पैवा हुई अग्नि को ॥ ऐसा निश्चय कर राजा श्रपने नगर को चलागया ॥ ६६ ॥ श्रौर इस राजा ने श्रपने अंगुलों से प्रमाण्यर सुक्री श्ररणी किया ब हे बाह्मणो द्वितम् ॥ ६६ ॥ वेदानुसारी त्यातिछं हावागिनत्रथं सुदा ॥ तेनेवचागिनावाधेना बहुन्यज्ञानयातनोत् ॥ ७०॥ गालीं स्वपुरंप्रययोद्याः॥ अर्थरात्रेज्यतीतेसौ विनिद्रोचिन्तयत्स्वयस् ॥६१॥ उर्वशीलोकसिद्यर्थं मम बद्झांलेमयादामकरोद्रणांच्यः ॥ ६८ ॥ तत्रांनेमथनादांग्नित्रयमुत्पाद्मभूपातिः ॥ उष्शीलोकसम्प्रापि ।। ६४॥ सा चाश्वत्यःशमीगभेः समभुद्धनातिह ॥ तस्माहनंसमादाय वाहेरूपमहंपुरम् ॥ ६५। मितामसो ॥ निर्माण्समयेराजा गायबीमजपद्दिजाः ॥ ६७ ॥ गायबयाःपठ्यमानाया यानिसन्त सिम्यक् तहुत्पन्नाभिनमाद्रात् ॥ उपास्यामीतिनिश्चित्य स्वपुरंगतवान्त्रपः ॥ ६६ ॥ रमणीयारण अस्निस्थालीसम्प्रदत्ता सा च त्यक्तामयावने ॥ ६२॥ आहारच्यषुनस्स्थालीमित्युत्थायययावनम् द्धशांसी बनतत्रधुरूखाः॥६३॥श्मीगभेमथाश्वत्यमांगनस्यानीवेलोक्यसः॥ञ्यचिन्तयन्मयास्याले बाग करादेया॥ ६२॥ वह आधिनस्याली यहां र आद्र से उपासना केहंग असि के निर्माण के तम क्षराणि हिं॥ ता चके स्वाहताः निक्षिप्तात्रवनेषु फलमुद्दिश्यक नाधिनस्यातीं निधायैववनोर गत्वाकृत्वारण गन्धर्वपुष्टिनेः IN I NOT YOU WANTED THE FACTOR OF THE FACTOR

वतात्रों के समीप तुम्बुरु ने इस राजा को शाप दिया इस के अनन्तर वहां नाट्य के आचार्य तुम्बुरु से शाप दियाहुत्रा राजा दुःस्वित होकर ॥ ७६॥

उर्वशी उन पुरूरवा की देखकर हैंसनेलगी ॥ ७४ ॥ तदनन्तर उस उर्वशी को देखकर वहां राजा भी हैंसनेलगा इसके अनन्तर नाट्य का हैंसने से कोधित हुआ।। ७६ ॥ और उसने कोध से उर्वशी व उस नृपोचम उन दोनों को शाप दिया तुम्बुरु बोला कि अनेक देवताओं से जिसालिये तुम दोनों ने नृत्य के मध्य में विन कारण बुयां हास्य किया उसकारण हे नृपेन्द्र। शीघही क्षण्यभर में तुम दोनों का वियोग।। ७०७०॥ आह्वान किया इसके अनन्तर उसी अन्ति की विधि से बहुत यजों की किया ॥ ७०॥ व हे डिजोत्तरो । उससे गन्धवों के लोकों को पाकर तक सुरलोक में उर्वशी के साथ रमण किया॥ ७१॥ इस के अनन्तर किसी समय बल व ब्रासुर के विनाशक इन्द्रजी सब देवताओं समेत सभा में लिते थे॥ ७२॥ उससमय पुरुष्या राजा भी देवतात्रों के मनको हरनेवाले अप्सरात्रों के मृत्य की देखने के लिये इन्द्र की सभा को आया॥ ७३॥ ओं ने इन्द्र के आगे मृत्य किया इस के अमन्तर उर्वशी ने आकर इन्द्र के आगे नृत्य किया॥ ७४॥ तदमन्तर नृत्य के भाव की सामध्ये से गर्वसंयुत तराजेन्द्र वियोगोयुवयोः आणात् ॥ ७८ ॥ भ्यादितिशाशापैनं सर्वहेवतसन्नियो ॥ अथशाप्रोत्रपस्तत्र ना दुःखितः॥७६॥ जगामश्ररणंतत्र पाहिपाहीतिबिज्ञिणम् ॥ उवाचदीनयांवाचा प्रहृहतंपुरूरवाः॥ ८०॥ बुरुरुवाच ॥ अनंकर्वसम्पूर्णसभायामत्रयत्कृतम् ॥ ७७ ॥ युवाभ्याहिसितंहत्यमध्योनेष्कार्षाष्या ॥ त रुत्रहा ॥ स्टर्थं सुराङ्गनानां वे ब्यलोक्यतसंसदि ॥ ७२॥ प्ररूरवात्रपोप्यायातदादेवेन्द्रसंसदम् ॥ द्रष्ट्रेस लोक्यततोवशीम्॥ हाससङ्गिपतस्तत्र नाट्याचायोथतुम्बुरः ॥ ७६ ॥ श्रापताबुभोकोपादुवंशीञ्च क्षो मनोहारिदिबोकसाम् ॥ ७३ ॥ एकेकशस्ताःशकस्य नचतुःपुरतोङ्गनाः ॥ अथावेशीसमागत्य ननतेषुर १४ ॥ चत्यासिनयसामध्येगवेषुक्ताततोवेशी ॥ तंषुरूरवसंहष्ट्वा जहासातिमनोहरा ॥ ७४ ॥ जहासतत्रर किंश्य सम्प्राप्यजगतीपतिः ॥ सहोर्वश्याचिर्रेमे देवलोकेहिजोत्तमाः ॥ ७१ ॥ अथसर्वामरोपेत राष्ट्रनाच्ट्यं तोहरे: ॥ ७१ जापि तांबिल त्तमम् ॥ तुर् स्माज्मतिति में तीन अग्नियों का त्रफाश्रों का कृत्य है कदाचिहत्त तेनगन्धर्वल टबाचार्येण उन एक एक अप्तरा राजाने बहुत समय आचार्य तुम्बुरु वह अत्यन्त मनोहारिय

से उसी क्षण वह शाप से छूटगया॥ ८६॥ श्रीर नहाने के बाद यह पुरूरका उर्वशी के साथ संयोग को प्राप्त हुआ श्रीर उसके साथ विमानपे बैठका

तुम से शाप का मोक्ष कहता हूं तुम मत डरो ॥ दर ॥ दक्षिणममुद्र में पवित्र गन्धमादनेपै साध्यामृत ऐसा प्रसिद्ध बड़ा भारी तीर्थ है ॥ दरे ॥ में तथा सिद्धों व चारणों और किलारों से सेवित है व सनकादिक महायोगी व मुनिगणों से सेवित है ॥ दश ॥ मतुष्यों को मुक्ति, मुक्तिदायक में गया व रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये इसप्रकार पुरूरवा ने दीनवचन से इन्द्र से कहा॥ ८०॥ कि हे पाक्शासन। मेंने उर्वशी के साथ सलोकता की किया है इस कारण उसका वियोग सुभ को असहा है।। ८१ ॥ ऐसा कहतेहुये उन पुरूरवा राजा से इन्द्राणी के पति सहस्रलोचन ने कहा

द है।। न६ ॥ उसमें नहाने से फिर तुम्हारा व उर्वशी का मिलाप होगा और मेरे लोक में निस्सन्देह निवास होगा।। न७ ॥ ऐसा कहाहुआ राज साच्यामृत महातीर्थ को उदेश कर क्षणमर में गया ॥ दत ॥ व हे बाह्मणों । उस महापातकों के विनाशक साध्यामृततीर्थ में राजाने रनान किय मोक्षदायक तीर्थ है वहां आप शीघता से जावो ॥ ८५ ॥ जिसलिये इसमें नहाने से सबों को अमृत साध्य है उस कारण साध्यामृत ऐसा तीर्थ ातीर्थं समुद्दिश्यययोक्षणात् ॥ ८८ ॥ सम्नौसाध्यामृतेतत्र महापातकनाशाने ॥ तत्रम्नानात्ररोविप्राः स ालोक्यांसद्यथमहोमष्ट्रवान् ॥ अतस्तस्यावियोगामऽसहाःस्यात्पाक्याासन् ॥ ८९ ॥ इत्युक्तवन्तंत्राह ॥ सेवितंसवेदेवैश्व सिद्धचारण्किन्नरैः ॥ सनकादिमहायागिमु गिचितः ॥ = ६ ॥ स्नानानन्तरमेषासाबुर्वश्यासहसङ्गतः ॥ तयासहिषिमानस्थः प्रययावमरावतीम् ॥ ६०॥ विष्यति ॥ समलोकेनिवासश्च मविष्यति न संश्यः॥ ८७ ॥ इतिप्रतिसमादिष्टो चपःसंप्रीतमानसः॥ स चीपतिः॥ शापमोक्षंत्रवक्ष्यामि मा भैषीस्त्वंत्रपोत्तम ॥ ८२ ॥ दक्षिणाम्मोनिधोषुएये गन्धमादनपविते। वितम् ॥ ८४ ॥ भ्रिक्मिक्मियदंगुंसां सर्वशापविमोक्षदम् ॥ श्रास्तितिर्थिभवांस्तत्र गच्ब्रतुत्वरयात्रप् ॥ ८५ स्नानादत्रमाध्यंयतस्ततः ॥ साध्यामृतमितिस्यातं सर्वेलोकेषुविश्वतम् ॥ ८६ ॥ तत्रस्नानात्तवोर्वश्या मितिख्यातं तिर्थमास्तमहत्तरम् ॥ ८३ सब लोकों में प्राप्ति तथा सब शापों का

नयमसंयुत मनुष्य सर्वतीर्थ को जावै॥ १॥ सर्वतीर्थ महापवित्र व महापातकों का विमाशक है महापातकों से युक्त या सब पातकों से मुक्त भी स्वर्ग को जावेगा व हे बाहासों। यदि श्रकाम मनुष्य स्नान करे तो मोक्ष को पावेगा।। ६३ ॥ इस पवित्र व पापनाशक श्रध्याय को जो पढ़ता है या नुष्य वेकुएठ में स्थिति को प्राप्त होता है।। ६४ ॥ हे बाहासों। इसप्रकार मैंने तुमलोगों से श्रद्धा करके साध्यासुततीर्थ के पापनाशक प्रभाव को थ ॥ जिसको पुरातनसमय चतुर्भुख ब्रह्माजी ने सनकादिकों से कहा है ॥ ६६ ॥ इति श्रीस्कन्द्पुराणेसेतुमाहात्म्येदेवीद्यासुमिश्रविराचितायांमाषार् त्वा राजा उर्वशी के साथ संयोग को प्राप्त हुआ है इसकारण महापातकों के विनाशक इस तीर्थ में जो नहाँवेगा ॥ ६२ ॥ वह चाहेहुये मनोरखों ।॥ ६०॥ किर उसके साथ देवताओं की नाई देवमन्दिर में उन्होंने रमण किया ऐसे प्रभाववाला वह अति उत्तम साध्यामृततीर्थ है॥ ६९॥ कि । न्हाय जिमि सुचारत लोचन पाय । डिन्तिसवें श्रध्याय में सोड़ चरित सुखदाय ॥ श्रीस्ताजी बोले कि राजा के शाप को छुड़ानेवाले साध्यासुतती यं महापातकनाशनम् ॥ महापातकयुक्तो वा मुक्तो वा सर्वपातकैः॥ २ ॥ शुद्धयेततत्र्वणादेव सर्वतीर्थानेम || 9 || 西 ोत्रतीर्थेयःस्नायान्महापातकनाशने ॥६२॥ बाञ्बिताल्ँखभतेकामान् यास्यतिस्वर्गमुत्तमम् ॥ निष्कामः 1 मोक्षमाप्रोतिमानवः॥ ६३ ॥ इमेपवित्रंपापन्नमध्यायंपठते तु यः॥ श्रुणुयाद्वा मतुष्योसौ बैकुएठेलभते २॥ एवंवःकथितंविप्रा वैभवंपापनाशनम् ॥ साध्यामृतस्यतीर्थस्य विस्तराच्छूद्धयामया ॥ ६४ ॥ यत्पुरा सार्ई देवबहेबमन्दिरे ॥ एवंप्रभावंततीर्थं साध्यास्तमनुत्तमम् ॥ ६१ ॥ पुरूरवाःसहोवेश्या यत्रम्नानेन प्रोक्तवाश्चत्राननः ॥ ६६ ॥ इति अस्किन्द्युराणसेतुमाहात्म्यसाध्यामृतताथप्रशंसायांपुरूरवर्शापि बाच ॥ स्नात्वासाघ्यामृतेतीथं स्पशापिवमोक्षणे ॥ सर्वतीर्थततोगच्छेन्मनुजोनियमान्वितः । रांसायांपुरूरवश्शापविमोक्षयांनामाष्टाविशोऽध्यायः॥ २८। ष्ट्राविशाऽध्यायः॥ २८॥ रेमेयुनस्तया श्रास्त उ तीर्थमहापुर

में असमर्थ था॥ ११॥ समी तीयों के नहाने की इच्छावाले उस महामुनि ने दक्षिणासमुर में पवित्र गन्धमादनपर्वत को ॥ ११॥ जाकर

के न होने से तीर्थयात्र

कहिये श्रीम्तत्जी बोले कि पुरातनसमय नियम से संयुत सुचरितनामक सुनि ॥ १०॥ जोकि भुगुवंश में उत्पन्न थे जन्म से श्रन्थ व बृद्धता से विकल वह उत्तम बाह्मण नेत्रों

थिंं के सेवन से ॥ ६ ॥ श्रोर नियमपूर्वक गायत्री आदिक महामन्त्रों के जपों से व चारों वेदों की भी ही संख्यक आवृत्ति से ॥ ७ ॥ व आदिक देवताओं की यूजा से और एकादशी आदिक तिथियों में भोजन न करने से ॥ ८ ॥ मनुष्य जिस फलको पाता है उसको इसमें स्नान करने । क्षर्या मवेतीर्थ में स्नान से शुद्ध होजाता है हे सुवतो ! शरीर में तवतक सब पाप स्थित रहते हैं ॥ ३ ॥ जबतक कि पापी पुरुष सर्व-है हे बाह्यणो ! इस सर्वतीर्थ में नहाने के लिये आतेहुये पुरुष को देखकर ॥ ४ ॥ इसकारण सब पाप कांपते हैं कि हमलोगों का विनाश ोग बोले कि हे सतजी ! इस तीर्थ की सर्वतीर्थ ऐसी प्रसिद्ध कैसे हुई ॥ ६ ॥ हे मुने ! मुननेवाले हमलोगों से इस पवित्र कथा को विस्तार से तबतक गर्भवासादिक दुःखों को प्राप्त होता है॥ ५ ॥ जबतक कि हे दिजोत्तमों । इस सर्वतीर्थ में मनुष्य नहीं नहाता है महायज्ञों का मुनिनियममैयुतः॥ १०॥ मृगुर्वशासमुद्धतो जात्यन्धोजरयातुरः॥ अशाकस्तीर्थयात्रायां नेत्राभावेनस ाबत्सवाधिपापानि देहेतिष्ठन्तिमुत्रताः ॥ ३ ॥ न याबत्सर्वतीर्थोस्मिन्निमज्ञेत्पापप्रुरुषः ॥ स्नानार्थंसर्व सर्वेषामेवतीर्थानां स्नातुकामोमहामुनिः ॥ दक्षिणाम्बुनियोषुएयं गन्धमादनपर्वतम् ॥ १२ ॥ गत्वा यान्तंहिजानरम् ॥ ४ ॥ वेपन्तेसर्वपापानि नाशोस्माकंभवेदिति ॥ गर्भवासादिदुःखानि तावद्यातिन नैयमपूर्वकम् ॥ चतुषाभिषेदानामाद्यस्याशतसंख्यया ॥ ७ ॥ शिवविष्पवादिदेवानां प्रजयाभिकष् न स्नायात्सर्वतीर्थेस्मिन्यावद्वाह्मण्युङ्ग्वाः ॥अनुष्ठितैर्महायागैस्तथातीर्थनिषेव्षोः ॥ ६ ॥ गायत्रय स्यादितिथिषु तथैवानशनेन च ॥ ८ ॥ यत्फलंलमतेमत्येस्तक्षमेदत्रमज्ञनात् ॥ ऋषय ऊचुः ातिः सूतास्यकथमागता ॥ ६ ॥ ब्रह्मस्माकमिदंपुरायं विस्तराच्छरावताम्मुने ॥ श्रीमृत उवाच कम् ॥ एकादश् तीर्थ में नहीं नहाता है सुचरितोनाम हिजः॥ ११॥ होगा पृथ्वी में मनुष्य अनुष्ठान करने से व त मिक्तपूर्वक शिव, विष्णु से प्राप्त होता है ऋषित महामन्त्रजप जनात् 

नेत्रोवाले मुचरित ने ॥ ६० । ११ ॥ शिवजी को देखकर प्रमन्नबृद्धि होकर स्तुति किया मुचरित बोले कि हे महेशान, देव ! तुम्हारी जय हो

के भूषगों से भूषित शिवजी प्रकट हुये तदनन्तर गिरिजा के पित शिवजी ने अपना को देखने के लिये उसको नेत्रों को दिया तदनन्तर हे बाह्यगों। ॥ आलोक्यपरमेशानं प्रतृष्टावप्रसन्नथिः॥ सुचरित उवाच ॥ जयदेवमहेशान जयशङ्करधूजिटे ॥ २२॥ बड़े बैल म सबार होकर भूतगणों से सेबित व गिरिजा को श्रयांग में धारण किये तथा त्रिशूल को लिये शिवजी कोटिसुजों के समान प्रभावान ामय अपने प्रकाश से सब अन्धकारराहित दिशाओं को प्रकाशित करतेहुचे सस्म से श्वेत सर्वांगवाले व जटामएडल से मारिडत थे॥ १६॥ श्रीर रऋतु में जल के मध्य में स्थित हुआ व श्रीप्मऋतु में पंचामिन के मध्य में स्थित हुआ।। १४॥ व वर्षाऋतु में धारासम्पात को सहनेवाला व निरा-बाहाए। ने दश वर्ष तक उप्र तपस्या किया ॥ १६ ॥ व हे बाहाएों। उस की तपस्या से चन्द्रभाल शिवजी प्रसन्न हुये व उस सुचरितमुनि के आगे हर बहुत कठिन तप किया शिवजी को त्रिकाल पूजताहुआ वह उपवासी व जितेन्द्रिय हुआ॥ १३॥ श्रोर तीन बार स्नान करने से अतिथियों का . हुआ और भरमोष्ट्रलन व सदैव भरम से त्रिपुरड् को घारण करनेवाला हुआ॥ १५॥ वैसेही जावालोपनिषर् की रीति से हदाक्ष को घारनेवाला एड्रं च मस्मनाधारयन्सद। ॥ गर ॥ जातात्मा प्रादुरासीन्सुनेस्तस्य दिजाःभ्रचारतस्य । प्रमासामासयन्सर्वा दिशोवितिमिरास्त आधा भ्रतहन्दनिषेवितः ॥ शिरजार्धनप्रशास्त्रः ॥ प्रमासामासयन्सर्वा दिशोवितिमिरास्त आधा भ्रतहन्दनिषेवितः ॥ गिरिजार्धनपुर्ध्यति सूर्यकोटिसमप्रमः ॥ १८ ॥ स्वानागविभूषणिविभूषितः ॥ प्राद्भितस्ताःश्र द्रा ॥ मस्मपायद्वरसर्वाङ्गे जटामयद्वतम् । अति ॥ अनन्तायि श्राङ्गोगिरिजापितः ॥ ततः मुचरितोविप्राः श्रम्भुनादत्तर मुः प्रादात्तस्यवितोचने ॥ २० ॥ आत्मावित्रमप्रमित्राधि श्राङ्गोगिरिजापितः ॥ ततः मुचरितोविप्राः श्रम्भुनादत्तर मुः प्रादात्तस्यवितोचने ॥ २० ॥ आत्रोक्यपरमेशाने प्रतृष्टावप्रप्रमित्रधिः ॥ भुचरित उवाच ॥ जयदेवमहेशान जयशङ्गको कोटस्या के ममान फ म्युः प्रादात्तस्यवितोचने मा का स्वमायको कोटस्या के ममान प्र प्रकट हुवे ॥ १० ॥ बड़े चैत प सवार होकर भुत्राणों मे भिवत व गिरिजा के यति शिवजी ने अपना को देखने के तिये उसको नेत्रों को वित्रात्तम् है ॥ १० ॥ अपना प्रकट स्वा प्रकट हुवे तहनन्तर होक प्रविवजी ने अपना को देखने के तिव व व निर्माण के पिरिजा के पिरिजा मुनस्य मुनस्य मुनस्य मुनस्य मे भिवत व गिरिजा के पिरिजा के पिरिजा मुनस्य मु य तपस्तेपेसुडुष्करम् ॥त्रिकालमच्यञ्शम्भुसुपवासीजितेन्द्रियः॥ १३॥तथात्रिपवण्नानात्रथेवातिथिषु शरेजलमध्यस्थो ग्रीष्मेपञ्चानिमध्यगः॥ १४॥ वर्षास्वासारसहनश्चामक्षांवायुभोजनः॥ उद्दलनन्त्रिषु पूजक हुआ व शिशिर हार तथा पवनमोज़ी शिवजी को उद्देश व हुआ इसप्रकार उस जकः ॥शि

华中 १४८

है हे कारायशारीर । तुम्हारी जय हो हे नीलकप्ठ ! तुम्हारे लिये नमस्कार है हे संसारमोचक ! आपकी जय हो ॥ २५ ॥ हे परमानन्द-लिये नमस्कार है हे गंगायर, विश्वेश्वर, मृड, अञ्चय! तुम्हारे लिये नमस्कार है॥ २६ ॥ भगवान् वासुदेवरूप आपके लिये व शम्मु के लिये पूजने योग्य, त्रिपुरनाशक, यमान्तक। तुम्हारी जय हो हे उमेश, महादेव। आप की जय हो हे कामनाशक, ॥ २३॥ हे संसारवैद्य, भूतपाल, अञ्चय, शिव। तुम्हारी जय हो हे भक्तरक्षण्डीक्षित, ज्यम्बक। तुम्हारे लिये नमस्कार है॥ २८॥ हे ज्योमकेश। तथा कैलामगति के लिये प्रणाम है॥ २७॥ हे द्यासिन्धो । द्याहि के अवलोकन से सेरी रक्षा कीजिये हे हर। मेरे चरित्रको न देखकर द्यासे सेरी इसतमय तुम चाहेहुये वरदानको मांगो में इस उत्तम व पवित्र आश्रम में तुमको वरदान देने के लिये आया हूं ॥ ३०॥ ऐसा कहेहुये मुनि ने दया-सुचारित बोले कि हे चन्द्रशेखर, मगवन् । यदि तुम मेरे ऊपर प्रमन्न हो ॥ ३१ ॥ तो मैं साक्षात् तुमसे अपने चाहेहुये बरको मांगता हूं कि बृद्धतासे श्रीसतजी बोले कि हे बाह्मणों। इसप्रकार स्तुति कियेहुये द्यासागर उमापति महादेवजी ने उस सुचरितसुनि से यह कहा॥ २६ ॥ महादेवजी बोले ज्यत्वं त्रिपुरप्त यमान्तक ॥ जयोमेश्रमहादेव कामान्तकज्यामल ॥ २३ ॥ जय संसारवैयत्वं भूतपाल मुनिसुचारितंषित्रा दयोदन्वानुमापतिः ॥ २६ ॥ महादेव उवाच ॥ मुनेसुचारिताचत्वं वरवरयकाङ्कि न्नोमे यदिस्याचन्द्रशेखर ॥ ३१ ॥ तिर्हित्वांप्रदृष्णोम्यदा वरंमद्भिकाङ्कितम् ॥ जरापिलतदेहोहं कुत्र त्रियम्बक्नमस्तुम्यं भक्तरक्षण्द्रोक्षित ॥ २४॥ व्यामक्शनमस्तुम्यं जयकाहरायावग्रह ॥ नोलकर्यत्रनम ॥ ममरुत्तमनालोच्य त्राहिमांक्रिप्याहर ॥ २८ ॥ श्रीमृत उवाच ॥ इतिस्तुतामहाद्वस्तमनाम । सुचारित उवाच ॥ सारमोचक॥ २५॥ महेश्वरनमस्तुभ्यं प्रमानन्द्विग्रह ॥ गङ्गाघरनमस्तुभ्यं विश्वेश्वरमुडाब्य्य ॥ २६। विते वामुदेवायश्यम्भवे ॥ श्वायोग्रायमगाय कैलासपतये नमः ॥ २७ ॥ रक्षमांकहणासिन्धं त्वायातः पुण्येस्मिन्नाश्रमेश्यमे॥ ३०॥ इतीरितोस्रिनिःप्राह महादेवं घृणानिधिम् । तुम्यं जयम् नमस्तुभ्यंम रक्षा कीजिये ॥ रूप। दमभ्यधात

हीं जाने के लिये असमर्थ हूं ॥ ३२ ॥ श्रीर सब तीयों में नहाने के लिये मेरी इच्हा है इसकारण मनुष्य सब तीयों में स्नान से जिस ॥ ३३ ॥ फलको लके मिलने के उपाय को सुभ्क से कहिये महादेवजी बोले कि मैं श्रीरामजी के सेतु से पवित्र इस गन्धमादनपर्वत पै सब तीयों को आवाहन करूंगा यह कहकर उन उत्तम महादेवजी ने मुनिकी प्रीतिक लिये गन्यमादनपर्वत पै तीयों को श्राबाहन किया तद्मन्तर द्यानिघान शिवजी ने मुचरित से कहा।। ३४।३४।३६ ॥ कि हे मुचरित, मुने। सब तीयों की समीपता से यह महापातकों का विनाशक तीर्थ सर्वतीर्थनामक कहागया है।। ३७ ॥ श्रोर यहां मुफ्त से मन करके सब तीयों के श्राकर्षण शास होता है उस फल

णे ॥ कुम्मीपाकादिसकलनरकाग्निविनाशने॥ ४१ ॥ इतीरितःसुचरितः शम्भुनामदनारिणा ॥ सम्नौ क्तिदम् ॥ ३८ ॥ अतःसुचरितात्रतं स्नाहिसद्योविसुक्ते ॥ महापातकसङ्घानां दावानलसम्बतौ ॥ ३६॥ किथलोमरोगादिनाशने ॥ विनावेदान्ताविज्ञानं सद्योनिर्वाणकारणे ॥ ४० ॥ जन्ममृत्यवादिनकोष्यमं तीथांभिधंम्मतम् ॥ ३७ ॥ मयात्रसर्वतीथांनां मनसाकर्षणांदिदम् ॥ मानसंतीथीमत्याख्यां ल ॥ पूते नगेरिमन्गन्थमादने ॥ इत्युक्तासमहादेवः पर्वतेगन्धमादने ॥ ३५ ॥ तीर्थान्यावाहयामास मुनिप्री । ॥ ३२ ॥ सर्वतिष्षेषु च स्नातुमाकाङ्काममविद्यते ॥ तस्मात्सवेषु तीर्थेषु स्नानेनमनुजो हि यत् ॥ ३३ ॥ मे ब्राह तत्फलावाप्रिसाधनम् ॥ महादेव उवाच ॥ श्रहमावाह्यिष्यामि तीथान्यत्रेवकृत्स्नशः॥ ३४॥ ॥ तत्ममुचरितंप्राह शङ्करःकरुणानिधिः॥ ३६ ॥ मुनेमुचरितेदन्तु महापातकनाशनम् ॥ मान्निध्यात्मर्वे **FEATING** 

जन्म मृत्यु आदिक मक्रसमृहवाले नंतारममुद्र से उतारनेवाला व कुम्भीपाकादिक तब नरकों की अग्नि का विनाशक है ॥ ४१ ॥ हे बाह्यणों ! तीर्थ में रनान करो।। ३६॥ जो तीर्थ कि काम, मोह, मय, क्रोध, लोम व रीगादिकों का नाशक तथा वेदान्त जानने के विना शीघही मोक्ष का क तीर्थ मानसतीर्थ ऐसे नामको प्राप्त होगा॥ ३८॥ इसकारण हे सुचरित। तुम मुक्ति के लिये शीघ्र ही महापातकसमूहों के लिये दावानल के समान शोभावाल इस में यह सुकिमुकिदाय

Bo de

वजी से ऐसा कहेंहुये सुचरित ने महादेवजी के समीपही सर्वतीर्थ में स्नान किया ॥ १२ ॥ व नहाकर उठेहुये सुचरित को सब मनुष्यों ने बृष्टता थ प-क्तर महादेवजी ने मुचारत से कहा कि हे मुचरित, दिज ! इस तीर्थ के किनारे बसतेहुचे तुम ॥ ४५ ॥ मुक्तिदायक मुक्तको स्मरण करतेहुचे सदैव ावा व बहुत मुन्दर देखा ॥ ४३॥ तदनन्तर अपनी देहकी मुन्दरता को देखकर मुचारितमुनिने व अन्य तपित्वयों ने उस तीर्थकी बहुत मांति से प्रशंसा जोतम ! अन्य देशके तीयों में मत जावी॥ थर ॥ इस तीर्थ के माहात्म्य से तुम अन्तमें मुभको निश्चय कर प्राप्त होवोगे व हे हिज । अन्य भी जो थें महादेवस्यसन्निधौ ॥ ४२ ॥ स्नात्वोत्थितः सुचरितो दृहशोखिलमानवैः ॥ जरापिलतिमधिकस्तरुष गरितं बभाषेतदनन्तरम् ॥ अस्यतीर्थस्यतीरेतं वसन्मुचरितदिज ॥ ४५ ॥ स्नानंकुरुष्वसततं स्मरन्म ॥ ४३ ॥ इन्द्वास्वदेहसीन्दर्भ ततःमुचरितोम्रनिः ॥ श्लाघ्यामासततीर्थं बहुघाऽन्ये च ताप्ताः ॥ ४४ स्नास्यन्ति तेषिमांप्रामुगुर्दिज ॥ ४७ ॥ इत्युक्तामगवानीशस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ तस्मिन्नन्ताहैतेस्द्रं ततः म्॥ देशान्तरीयतीयेषु मा त्रजत्राह्यातात्म ॥ ४६ ॥ अस्यतीयेस्यमाहात्म्यानमामन्तेप्राप्त्यासित्रवम्

गे थे भी मुफ्तको प्राप्त होंतेंगे॥ १७॥ यह कहकर भगवान् शिवजी वहीं अन्तर्धान होगये तदनन्तर उन शिवके अन्तर्धान होनेपर सुचरितमुनि ॥ ४०॥ बहुत समयतक बसते व मन्सितीर्थ में स्नान करतेहुये नियमसंयुत हुये ॥ ४६॥ और देहान्त में सब बन्धनों से मुक्त होकर थे शंकरजी को प्राप्त समाव से सायुज्यको भी प्राप्त हुये ॥ ४०॥ हे बाह्मणों | तुमलोगों से इसप्रकार सर्वतीर्थ का प्रभाव कहागया इसको पढ़ता व सुनताहुआ मनुष्य है ॥ ४ ॥ इति श्रीस्कन्द्पुरागोसेतुमाहात्मेवेद्वीद्यालुमिश्रविराचितायांभाषाटीकायांतिर्थप्रशंसायांसर्वतिर्थस्वरूपकथनंनामैकोनर्त्रिशोऽत्यायः ॥ २६ ॥ ठन्वा श्वरंबन्वा मुच्यतेसर्वपातकः॥५१॥ इति श्रीस्कान्देसर्वतीर्थकथनन्नामैकोनत्रिंशोऽध्यायः॥ १६॥

विक्चिविमोचितः॥ साग्रुज्यं चापिसम्प्राप सर्वतीर्थस्य वैभवात् ॥ ४०॥ एवंवःकथितंविप्राः सर्वतीर्थस्यवैभ

॥ ४८ ॥ अनेककालीनेवसन्सर्वतीर्थस्यतीरतः ॥ स्नानंसमाचरंस्तीर्थे मानसोनेयमान्वितः ॥ ४६ ॥ देहान्ते

टितीरथ यथा कीन्हों श्रीरघुनाथ । सोइ तीस अध्याय में कह्यों मनोहर गाथ ॥ श्रीस्तजी बोले कि अतिपतित्रकारक सर्वतीर्थ में स्नान करके तदन-

से॰मा॰

別の 30

जिपःकोटौ तिस्मिन्नासौनिपात्यते॥ योनिहत्य तु भर्तार्रं भुङ्केतितस्यथनादिकान् ॥ ११ ॥ पात्यतेसोन्यता ॥६॥ व हे बाह्मणो । दन्दशुकाशन और पर्यावर्तननामक तथा तिरोधाननामक व स्चिमुखसंज्ञक॥७॥ और प्रथोणितभक्ष व विषारिनपरिषडिन ऐसे यमदूतों करके कालपाश से बांघाहुआ वह बहुत वर्षों तक भयंकर तामिसनरक में डालाजाता है॥ १०॥ यदि घतुरकोटि में मनुष्य नहाता है तो उसमें रक्तमूह को ॥ = ॥ हे बाह्यणों । मनुष्य धनुष्कोटि में नहाने से नहीं प्राप्त होता है और जो अन्य मनुष्यों के धन, सन्तान व स्त्रियों को हरता त्यादिक पापों को नाशनेवाली धनुष्कोटि को जावै॥ १॥ जिसके स्मरणमात्र से मनुष्य पृथ्वी में मुक्त होजाता है जो मनुष्य धनुष्कोटि को देखते हैं ते हैं॥ १॥ वे श्रद्वाहेस भेदवाले नरकों को नहीं भोगते हैं तामिस्र,श्रन्थतामिस्न, महारौरव, रौरव ॥ १॥ कुम्भीपाक, कालसूत्र, श्रिसिपत्रवन, कुमिभक्ष, अन्धकूप, संदंश व शाल्मली ॥ ४ ॥ स्त्रीम, वैतर्स्सी, प्रास्तोय, विशसन, लालामक्ष, अवीचि व सारमेयाद्न ॥ ५ ॥ व वज्रकस्तक, क्षारकदेमपातन, स्क्षोगसामन व मञ्जतम् ॥ तिरोधानामिधांवेप्रास्तथाम् विमुखामिषम् ॥ ७ ॥ प्रयशांगितमक्षञ्च विषाग्निपरिपीडनम् ॥ उवाच ॥ विहितामिषवोमत्यः सर्वतीर्थेतिपावने ॥ ब्रह्महत्यादिपापन्नीं धनुष्कोटिंततोत्रजेत ॥ १ ॥ यस्याः शृंशाल्मजीतथा ॥ ४ ॥ सुमिनेतरणीप्राण्गाषांविशसनंतथा ॥ जाजामक्षोप्यवीचिश्च सारमेयादन तिसंख्याकमेवं नरकसञ्चयम् ॥ = ॥ न यातिमनुजाविप्रा धनुष्कोटानिमजनात् ॥ वितापत्यकलत्राण पहारकः॥६॥ सकालपाशनिबंदो यमद्रतैर्मयानकैः ॥ तामिस्ननरकेवोरे पात्यतेबहुबत्सरम् ॥ १० त्रेण मुक्तःस्यान्मानवोभ्रवि ॥ धनुष्कोटिंप्रपश्यन्ति स्नान्ति वा कथयन्ति ॥ २ ॥ अष्टाविश्रतिमेदांस्ते भुअते॥ तामिस्तमन्थतामिसं महारोरवरोरवो ॥ ३ ॥ कुम्भीपाकंकालसूत्रमसिपत्रवनंतथा ॥ कृमिमक्षोन्ध ॥तथैववज्रकण्कं शारकर्मपातनम् ॥रश्लोगणाशनञ्चापि श्लापानतिवितोदनम्॥६॥ दन्दश्रकाशनञ्चारि

। को यमद्रत तसतैलवाले कुम्भीपाक नरकमें डालते हैं ॥ १७ ॥ श्रीर यदि धनुष्कोटितीर्थ में महाता है तो यह उस नरक में महीं डालाजाता है ाता, पिता व बाहागों से वैर करता है ॥ १८ ॥ हे बाहागों | धुधासे विकल वह नीचे श्रान्न से सन्तम व ऊपर सर्थ की किरगों से तप्त दशहजार यो-

हाता है तो वह उसमें नहीं डालाजाता है श्रौर जो प्राणोंसमेत पशुयों व पक्षियों को रोक में रखते हैं ॥ १६॥ इया के लेश से रहित उस राक्षमें

॥ सोसिपत्रवनेघोरे पात्यतेयमिक्झरेः ॥ २१ ॥ स्नातिचेद्रनुषःकोटौ तस्मि

लिह्य वतत्क्पयनरः

ालसूत्र नरक में डालाजाता है और यदि घनुष्कांटि में नहाता है तो यह उसमें नहीं डालाजाता है ॥ १६ । २० ॥ व जो मनुष्य बेदमार्ग को

उत्र महासपी से संयुत्त रीख नरक में यमदूतों से डालाजाता है और यदि घनु कीटि में नहाता है तो यह उस नरक में नहीं डालाजाता है॥ १३। १८॥ पुत्रादिकों के विना अपने शरीर को पालता है अपने मांस को भोजन करनेवाला वह भयंकर महारीरव नरक में डालाजाता है ॥ १५॥ और ं जो मनुष्य स्वामी को भारकर उसके धनादिकों को भोगता है॥ ११॥ वह महादुःखों से संयुत ऋन्धतामिस नरक में डालाजाता है नहाता है तो यह उसमें नहीं डालाजाता है॥ १२ ॥ व जो मनुष्य प्राशियों के दोह से अपने कुटुम्ब को पालता है वह उनको शीघही छोड़कर निद्तम्॥ कुम्मीपाकेतप्रतेले पातयन्तियमानुगाः॥ १७॥ स्नातिचेद्रनुषःकोटौ तस्मिन्नासौनिपात्यते अधस्तादाग्नसन्तप्तउपथव पःकोटौ तिसमन्नासौनिपात्यते ॥ यःपश्यूनपक्षिणो वापि सप्राणानिरुणाहि वे ॥ १६ ॥ कृपालेशाविहीनं यते ॥ १८ ॥ यःस्वदेईमरोमत्यों भायोषुत्रादिकंविना ॥ समहारौरवेघोरे पात्यतेनिजमांसभुक ॥ १५ नहिविहायाशु रौरवेपात्यतेध्वम्॥ १३॥ विषोल्बष्मिहासप्संकुल्यमपूरुषः॥ स्नातिचेद्रतुषःकाटा ता लसमाकुले॥ स्नातिचेद्रनुषःकोटौ तिसमन्नासौनिपात्यते॥ १२॥ भूतद्रोहेणयोमत्यंः पुष्णातिस्बकु ॥ १६॥ ख्लेताम्रमयोविग्राः पात्यतेश्चध्यादितः॥ स्नातिचेद्रजुषःकोटौ तास्मन्नासौनिपात्यते॥ बेप्रान्योद्देष्टियुरुषाधमः ॥ ३८ ॥ सकालसूत्रनरक विस्तृतायुतयोजने ॥

रह ३

या राजसेवक दएड न देने योग्य पुरुष में दएड करता है ॥ २२ ॥ या हे बाह्मणों ! बाह्मण को शरीरदण्ड करता है वह भयंकर नरकमें डालाजाता है व में पीड़ित होता है ॥ २३ ॥ और यदि घनुष्कोटितीय में नहाता है तो यह उसमें नहीं डालाजाता है और जो मनुष्य ईश्वर के अधीन जीविका में वर्तमाम होता है उसकी यमदूत अयंकर श्रासिषत्रयन में डाजते हैं ॥ २१ ॥ और यदि धनुष्कोटि में नहाता है तो यह उसमें नहीं डालाजाता हिंसा करता है ॥ २४ ॥ अपना से पीड़ित उन्हीं जन्तुवों से बाघा कियाजाता हुआ यह पुरुष महाभयंकर अन्धकूप नरक में यमदूतों से डालाजाता

गेहरेहिप्रवितानि स्तेयेनबलतोषि वा ॥ अन्येषामपि वितानि राजातत्षुरुषोपि वा ॥ ३० ॥ अयोमयागिन त्वापश्चयज्ञं वा भुङ्क्मोहेनसङ्घिजाः॥ २७॥ प्रपात्यतेयमभटैनरके कृमिभोजने॥ भक्ष्यमाणःकृमिश्च मिसश्चयान्॥ २०॥ स्वयञ्च कृमिभूतस्संस्तिष्ठेद्यावद्घक्षयम्॥ स्नातिचेद्धनुषःकोटौ तस्मिन्नासौनिपात्य त्यते॥योराजाराजभृत्यो वा ह्यद्णडेद्णडमाचरेत्॥ २२॥श्रारीरद्णडांविप्रे वा सश्क्रमुखेडिजाः॥ पात्यते २४ ॥ तैरेवपीड्यमानोर्खं जन्तुभिःस्वेनपीडितैः ॥ अन्धकूपेमहाभीमे पात्यतेयमिकक्षरैः ॥ २५ ॥ तत्रान्ध मैनिद्रोनिर्हतश्ररेत्॥स्नातिचेद्रनुषःकोटौ तस्मिन्नासौनिषात्यते॥ २६॥ योश्रातिषाङ्कमेदेन सस्यसुषादिक ख्युवदान्त्रपीडितः ॥ २३ ॥ स्नातिचेद्रतुषःकोटौ तिसमन्नासौनिषात्यते ॥ ईश्वराधीनष्टतीनां हिंसांयःप्राणि नरः॥ अकृत तेमिक्षयन्कृति ते॥ २६॥यो नरकेथोरे नांचरेत् ॥

उस बहुत अन्धकारवाले नरक में निद्रारहित व दुःखी होकर अमता है और यदि धनुष्कोटितीर्थ में नहाता है तो यह उसमें नहीं डालाजाता मिन ब्राह्म अन्तर्भ करता है। १७॥ उसको मनामक नरक में मनुष्य पंक्ति के भेद से श्रव व दालि श्रादिक को भोजन करता है या पंचयब न करके जो मोह से भोजन करता है।। १७॥ उसको ननामक नरक में डालते हैं श्रीर सैकड़ों कीटों से खायाजाता हुआ वह कीटसमूहों को भक्षश करताहुआ।। १८॥ आप भी कीट होताहुआ तब ननामक नरक में डालते हैं।। १६॥ श्रीर आदे धनुष्कोटि में नहाता है तो यह उस नरक में नहीं डालाजाता है।। १६॥ श्रीर जो चोसी से या है॥ २५॥ श्रीर उस है॥ २६॥ हे उत्तम

हों के घनों को हरता है और राजा या राजपुरुष भी औरों के घनों को भी हरता है ॥ ३०॥ वह लोहमय अग्निकुराडों में मैगसियों से बहुत पीड़ित संदेशनामक भयंकर नरक में यमदूतों से डालाजाता है ॥ ३१॥ और यदि घतुष्कोटि में नहाता है तो यह उस नरक में नहीं डालाजाता है व जो य स्नी के समीप जाता है ॥ ३२॥ या हे दिजो । जो स्नी अगम्य पुरुष के समीप जाती है वे दोनों तचतेहुये लोहमय स्नी व लोहमय पुरुष को लिपटकर हैं जबतक कि चन्द्रमा व सूर्य रहते हैं और सार्मिनामक भयंकर नरक में वह डालाजाता है॥ ३३। ३४॥ और यदि घनुष्कोटितीर्थ में नहाता नीच मनुष्य श्रग

॥ ३८ ॥ त्यक्तलज्ञस्त्यक्वेदः पशुचर्यारतस्तथा ॥ सप्यविष्ठामूत्रामुक्श्लेष्मपितादिप्ररिते ॥ ३६ ॥ अति जुषःकोटौ तास्मन्नासौनिपात्यते॥ बाघतेसर्वजन्तुन्यो नानोपायैरुपद्वैः॥३४॥शाल्मलीनरकेघोरे पात्यते । स्नातिचेद्दवपःकोटौ तस्मिन्नासौनिपात्यते॥ ३६॥ राजा वा राजभृत्यो वा यःपाखएडमनुत्रतः॥ सेतूनांवैतरएयांनिपात्यते॥३७॥स्नातिचेद्दवपःकोटौ तस्मिन्नासौनिपात्यते॥ दुषलीसङ्गृष्टोयः शौचाद्या . श्री:सोतिपीडित:॥ संदेशनरकेघोरे पात्यतेयमपूरुषै:॥ ३१॥ स्नातिचेद्रनुष:कोटौ तास्मन्नासौनिपात्यते॥ मिगच्बेत स्रियं वे पुरुषाधमः॥ ३२॥ अगम्यंपुरुषं योषिद्मिगच्बेत वा हिजाः॥ तावयोमयनारीश्र पुरुषं यम् ॥ १३॥ तप्तावालिङ्यातिष्ठन्तौ यावचन्द्रदिवाकरौ ॥ सुम्यांक्येनरकेघोरे पात्यतेबहुकएटके ॥ ३४

दिक आचार से रहित होता है ॥ इत ॥ लज्जाको होड़े व वेदोंको त्याग किये जो पशु के समान कर्म में लगा होता है वह पांब, मल, मुत्र, रक्त, रलेपा रक में डालाजाता है और यदि धनुष्कोटि में नहाता है तो यह उस नरक में नहीं डालाजाता है॥ ३६॥ श्रीर पाखएड का श्रुनगामी जो राजा या राज-में तोड़ता है वह वैतरणी में डालाजाता है।। ३७॥ व यदि घनुष्कोटि में नहाता है तो वह उस नरक में नहीं डालाजाता है और शूदा स्त्री के संग से क में नहीं डालाजाता है श्रौर जो मनुष्य श्रनेक प्रकार के यनोंवाले उपद्रवों से सब प्राणियों को पीड़ा करता है ॥ ३५ ॥ वह बहुत कांटोंवाले

में बीर्य पीनेवाला होताहुआ वह वीर्थ के कुराड में डालाजाता है॥ ४३ ॥ और यदि धनुष्कोरितीर्थ में नहाता है तो वह उसमें नहीं डालाजाता है और बाहागी। विधिष्वंक अनुष्ठान से रहित जो पास्तरडी मनुष्य यज्ञमें पशुनों को मारता है वह परलोक में वैशतनामक दुःख से संयुत नरक में यमदूतों हालाजाता है और यादे घतुष्कोटितीर्थ में नहाता है तो वह उसमें नहीं डालाजाता है ॥ ४९ । ४२ ॥ श्रोर समान जातिवाली श्रपनी ख़ी को जो बीये ग्रित।। ३६ ॥ चहुतही बीमत्स नरक में यमदूतों से डालाजाता है और यदि धनुष्कोटितीर्थ में नहाता है तो यह उस नरक में नहीं डालाजाता है॥ ४०॥ है से काटाजाता

ब चार प्रकार की मुक्ति भी होती है और उसकी बुद्धि पाप में नहीं स्मती है व दुःस नहीं होता है ॥ ४८ ॥ व धनुष्कोटि में स्नान करनेसे भत्नीमांति न करने से मनुष्य उनको नहीं प्राप्त होता है और धनुष्कोटि में एक बार स्नान करने से मनुष्य अश्वमंघयज्ञ के फल को पाता है ॥ ४७ ॥ और आश्रित होकर विष को देता है या ग्रामों को जाताता है ॥ ४४ ॥ श्रीर बनियों के धन को हरलेता है यह हे बाह्यशो । बज़दंष्ट्राहिकनामक नरक लाजाता है॥ ४५ ॥ और यदि घनुष्कोटि में नहाता है तो वह उस नरक में नहीं डालाजाता है और परलोक में जो अन्य नरक विद्यमान हैं॥ ४६ ॥ बुद्धःप्रीतिमेवेत्सम्यग्धतुष्कोटौनिमज्जनात् ॥ तुलापुरुषदानेन यत्फलंलभ्यतेनरैः ॥ ४६ ॥ तत्फलं के पात्यतेयमिकक्षरः॥स्नातिचेद्रनुषःकोटौ तिसमन्नासौनिपात्यते ॥४०॥ दाम्भिकोयःपश्चन्यज्ञे विध्यनुष्टा च सपरत्राहजोत्तमाः॥ वज्रदंष्ट्राहिकाभिष्ये नरकेपात्यतेचिरम्॥ ४५॥ स्नातिचेद्यपःकोटौ तस्मिन्नामौ ॥ विद्यन्तेयानि चान्यानि नरकाणिपरत्र वै॥ ४६॥ तानि नाप्रोतिमनुजो धनुष्कोटिनिमज्जनात्॥ घनुष्को ानादश्वमेघफलंखमेत्॥४७॥ आत्मविद्याभवेत्साक्षान्मुतिश्चापिचतुर्विधा ॥ न पापेरमतेबुद्धिनं भवेदुदुःख मन्नासौनिपात्यते॥ ४२॥ त्रात्मभार्यांसवर्षायो रेतःपाययते तु सः॥ परत्ररेतःपायी सन् रेतःकृष्डेनिपात्य स्नातिचेद्रजुषःकोटौ तिस्मन्नासौनिषात्यते ॥ योदस्युमार्गमाश्रित्य गरदोप्रामदाहकः ॥ ४४ ॥ निष्कु । हन्तिमपरलोकेषु वैश्रासेनरकेद्विजाः ॥ ४१ ॥ कृत्यमानोयमभटेः पात्यतेदुःखमंकुले ॥ स्नातिचेद्रनुष

बुद्धि की ग्रीति होती है मनुष्यों को तुलापुरुष के दानसे जो फल मिलता है॥ ४६॥ वह फल मनुष्यों को घनुष्कोटिमें नहाने से सिलता है श्रीर गोसहस्त्र के दान से मनुष्योंको जो फल होता है॥ ४०॥ उस फल को मनुष्य घनुष्कोटि में नहाने से पाता है श्रीर धर्म, श्रर्थ, काम व मोक्ष में जिस जिस प्लार्थ की मनुष्य इच्छा करता है॥ ५९॥ घनुष्कांदि शीघही पवित्र होजाता

नाश को प्राप्त होते हैं और ब्रह्महत्या के समान व मिदेरापान के बराबर ॥ ४६ ॥ व हे आस्तिको । गुरुक्षीगमन के समान भी जो पातक है श्रीर मान व उसके संसर्ग के समान जो पाप हैं ॥ ५७ ॥ वे सब पाप धनुष्कोटि में नहाने से नाश होजाते हैं इन कहीहुई बस्तुवों में कभी न सन्देह में जिह्ना के अप्रमाग पै परशु को धारण करता हूं इसमें सन्देह नहीं है और इस सबको अर्थवाद कहताहुआ मनुष्य नारकी होता में नहाने से शीघही उस उस मनोरथ को पाता है महापातकों से युक्त या सब पातकों से युक्त होवै॥ ४२ ॥ हे बाहासों। धनुष्कोटि में नहाने से मिद्रापान॥ ५८॥ और द्राहज़ार गुरुखींगमनपाप का कारण और सुवर्ण की द्राहज़ार चोरी व उसके संसर्गवाले करोड़ों पातक॥ ४५॥ धनुष्कोटि है और बुद्धि, लहमी, यश, सम्पत्ति व ज्ञान, धर्म और वैराग्य॥ ४३॥ व मन की शुद्धि मनुष्योंके धनुष्कोरि में नहाने से होती है और दशहजार र्णिस्तेयतुल्यानि तत्संसर्गसमानि च ॥ ५७ ॥ तानिसर्वाणिनश्यन्ति घतुष्कोटौनिमज्जनात् ॥ उक्ते र्धनुष्कोटोनिमज्जनात्॥ गोसहस्रप्रदानेन यत्युएयं हि भवेन्हणाम् ॥ ४०॥ तत्युएयंलभतेमत्यों धनु न कतेव्यःकदाचन ॥ ५८ ॥ जिह्नाग्रेपरश्रुतप्तं धारयामि न संशयः॥ अर्थवादमिमंसर्वं ब्रुवन्ये नारकी खुतग्रस्दाराणा गमनेपापकारणम् ॥ स्तेयायुर्तमुब्णानां तत्संसगिष्ठ कोटिशः ॥ ५५ ॥ शीघ्रं विलयम टौनिमज्जनात् ॥ब्रह्महत्यासमानानि मुरापानसमानि च॥ ४६॥ ग्रुरुश्रीगमनेनापि यानितुल्यानि च जनात्॥ धर्मार्थकाममोक्षेषु यंयमिच्ब्रतिष्ररुषः॥ ५१॥ तैतंसद्यःसमाप्रोति धनुष्कोटौनिमज्जनात्। ते वा युक्तो वा सर्वपातकैः ॥ ५२ ॥ सद्यःपूर्तोभवेदिप्राधनुष्कोटोनिमज्जनात् ॥ प्रज्ञालक्ष्मीयशःसम् कता॥ ५३ ॥ मनःशुद्धिभेवेन्नूणां धनुष्कोटानिमज्जनात् ॥ ब्रह्महत्यायुतं चापि ष्कोटौनिम् महाहत्या व द्शहजा में नहाने से शीवही स्तिकाः लम्यत्र महापात

छोड़कर यह मनुष्म अन्यत्र रमता है॥६१६२॥ आश्चर्य है कि मोह का माहात्म्य सुभ से नहीं कहा जासका है और धनुष्कोटिमें नहायेहुये मनुष्यको काल से भय नहीं होता है॥ ६३॥ जो मनुष्य धनुष्कोटिको देखते हैं व उसमें नहाते हैं और जो स्तुति व प्रशांत तथा स्पर्श व प्रशाम करते हैं॥६४॥हे हिजोचमो | वे मनुष्य माताओं है॥ ४६॥ और सब कमों से बाहर कियाहुआ वह संकरियों जानने योग्य है हे डिओत्मों ! इस मुखेता को आश्चर्य है आश्चर्य है आश्चर्य है।। ६०॥ कि समस्त पातकों के नाशक व अद्देतज्ञानदायक तथा मनुष्योंको भुकिमुकिदायक व प्रिय कामनाओंको ६नेवाल तथा अज्ञानविनाशक घनुष्कोरिनामक तथि के स्थित होने पर भी उसको

न्वेनविस्तरान्म्रीनेषुङ्गव ॥ इतिष्ट्रशैनीमिषीयैराहस्तःषुनश्च तान् ॥ ६६ ॥ श्रीसृत उवाच ॥ रामेणानिहतेषुद्धे क्एटके॥विभीष्णेच लङ्कायां राजनिस्थापितेततः॥ ६७॥ वेदेहीलक्ष्मण्युतो रामोद्शरथात्मजः॥ मुग्रीव निरेरिपिसंबतः ॥६⊏॥ सिद्धचारणुगन्धवेदेवविद्याधर्षिमिः ॥ अप्सरोभिश्च सततं स्तूयमाननिजाङ्कतः ॥६६॥ ॥ सङ्करःसहि विज्ञेयः सर्वकर्मबहिष्कतः ॥ अहोमौर्च्यमहोमौर्च्यमहोमौर्च्यदिजोत्तमाः ॥ ६० ॥ धनुष्को द्विहायायंरमतेन्यत्र मे जनः॥६२॥ श्रहोमोहस्यमाहात्म्यं मयावर्तं न शक्यते॥स्नातस्यधनुषःकोटो ना प्रस्ति वै ६३ ॥ धनुष्कोटिप्रपश्यन्ति तत्रस्नान्ति च ये नराः॥स्तुवन्ति च प्रशंसन्ति स्प्रशन्ति च नमन्ति थिं सर्वपातकनाशने॥अद्वेतज्ञानदेषुंसां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि॥६१॥इष्टकाम्यप्रदेनित्यं तथैवाज्ञाननाश्ने। पिबन्ति हि तेस्तन्यं मानूणांहिजपुद्गवाः॥ ऋषय ऊचुः॥ धनुष्कोटयामिधातस्य कथंसुतसमागता॥ ६४। तत्सर्वेब्रहित राव्योलोकः ट्यमियेत च॥६८॥न स्थितापिता न्तकाद्भया

थापित किया तदनन्तर॥ ६७॥ जानकी व लक्ष्मग्रजी से संयुत दुशारथके धुत्र रामजी सुप्रीवादिक वीर बानरों से संयुक्त हुये॥ ६८॥ व सिक्, चारग्र, ते हें ऋषिलोग बोले कि हे मतजी ! उसको धनुष्कोटि नाम कैसे प्राप्त हुआ ॥ ६५ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! उस सबको यथार्थ विस्तार से कहिये इसप्रकार के दूध को नहीं पीते हैं ऋषिलोग बोले कि हे स्रतजी ! उसको घनुष्कोटि नाम कैसे प्राप्त हुजा ॥ ६५ ॥ है मुनिश्रेष्ठ ! उस सबको यथार्थ विस्तार से कहिये इसप्रकार नैमिषवासी मुनियों से पूछेहुये सतजी किर उन मुनियों से बोले ॥ ६६ ॥ श्रीष्रतजी बोले कि लोकों के कएटकरूप रावर्श को जब युद्ध में श्रीरामजीने मारा श्रीर विभीषण् लंकामें राज्य वै CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF स, ऋषि व अपसराओं से सड़ेव स्त्रति कियेजाते हुये अपने अख़तकर्मवाले ॥ ६६ ॥ व खेलाहीसे घतुषको धारनेवाले श्रीरामजी सबों से विरकर त्रिपुर-नाई गन्धमाद्नपर्वत को गये ॥ ७०॥ श्रौर वहां बैठेहुये राव्या के विनाशक महात्मा राषवजी से धर्म को जाननेवाले विभीष्या ने हाथों को गन्धर्व, देवता, विद्याध जोड़कर प्रार्थना किया इस सेतु को घनुष की व विनाशक शिवजी की

मंयुत गर्मवास को नहीं देखता है॥ ७४॥ श्रीरामजी ने क्षारसमुद में धनुष की कोटि से रेखा किया है उसके देखने से मुक्ति होती है श्रीर स्नान नहीं जानता हूं॥ ७६॥ नमेदा के किनारे तपस्या महापातकोंको नाशनेवाली है श्रीर गंगाके किनारे मरण मोक्ष के फल को देनेवाला है॥ ७७॥ कारण हे बाह्मणों | तदनन्तर वह तीर्थ घनुष्कोटि ऐसा प्रसिद्ध हुआ ॥ ७४ ॥ जो मनुष्य श्रीरामजीके धनुष की कोटि से कीहुई रेखा को देखता है दान बहाहत्यादिकों का शोधक है और धनुष्कोटि में मनुष्योंसे कियाहुआ तप, मरण व दान ॥ ७८ ॥ हे डिजेन्दो ! महापातकोंके नाश के लिये होटि (सिरे ) से तोड़डालो इसप्रकार उस पौलस्त्य (विभीषण् ) से प्रार्थना कियेहुचे उन राघव ॥ ७३ ॥ रघुनन्दनजी ने घनुष की कोटि से अपने ॥ ७० ॥ कि हे रामजी ! बलसे गर्वित सभी राजालोग तुम्हारे इस सेतुमार्गसे आकर मेरी पुरी को पीड़ित करेंगे ॥ ७२ ॥ इस कारण हे रघूहह पिकोफलप्रदम् ॥ ७७॥ दानीहजाःकुरुक्षेत्रे ब्रह्महत्यादिशोधकम् ॥ तपश्च मरणं दानं धनुष्कोटोकतंन गेदण्डिम्रियुरप्रोयथाशिवः ॥ सर्वैःपरिट्तोरामो गन्धमादनमन्वगात् ॥ ७० ॥ तत्रिस्थतंमहात्मानं होट्या योरेखांपश्यतेकृताम् ॥ अनेक्क्रशसंयुक्तं गर्भवासं न पश्यति ॥ ७५ ॥ धनुष्कोट्याकृतारेख बुधो ॥ तद्दर्शना इवेन्मु किन जानेस्नान जफलम् ॥ ७६ ॥ नर्मदारोध सितपो महापातकनाशनम् ॥ गङ्ग ॥ ७३॥ विमेद्धनुषःकोट्या स्वसेतुंरघुनन्दनः ॥ अतोहिजास्ततस्तीर्थं धनुष्कोटिरितिश्रुतम् ॥ ७४ तकम् ॥ प्राञ्जितिःप्रार्थयामास धर्मज्ञोथविभीषणः ॥ ७१ ॥ सेतुनानेनतेराम राजानःसर्व एव भ्येत्य पीडयेयुःधुरीमम्॥ ७२॥ अतःसेत्रामिमीभिन्धि धनुष्कोट्यारघ्रह् ॥ इतिसम्प्राथितस्तेन पातकनाशाय मुक्षेचामीष्ट्रमिद्ये ॥ भवेत्समधीवप्रेन्द्रा नात्रकायांविचारणा ॥ ७६। राघवंरावणान्त बलोद्रिकाःसम से उपजेहुये फल को में हे बाह्यणी | कुरुक्षेत्र में तीरे व मरणम वह अनेकों केशों से र रै:॥७८॥मह जीजाविधृतव स्येनसराघव श्रीरामधनुषः ामेणलव्याग सेतु को तोड़डाला इस

रि का दर्शन मिलता है तो मनुष्य काशी में मरनेते मुक्ति की क्यों वृथा प्रार्थना करते हैं ॥ ८७ ॥ घनुष्कोटि में स्नान न कर व तीन दिन उपास न

रामचन्द्र की धनुष्के

ऊ को न देकर निस्सन्देह दृष्टि होता है ॥ दन ॥ धनुष्कोटि में स्नानसे मनुष्यों को जो फल मिलता है बहुत दृष्टिगावाले अगिनधोमादिक यजों से

। व सब दानों के फलों को देनेवाला है ॥ ८४ ॥ धनुष्कोटिको देखनेवाले मनुष्यको श्रीर के स्रोश करनेवाले पुरुषों के तपों से व यज्ञों से क्या है से क्या है॥ ८४॥ यदि मनुष्योंको रामचन्द्र की धनुष्कोटि में स्नान मिलै तो गंगा व यमुनानदीके पवित्र जलों से क्या प्रयोजन है॥ ८६॥ यदि व मुक्ति तथा मनोरथ की सिद्धि के लिये समर्थ होता है इसमें विचार न करना चाहिये॥ ७६॥ तबतक प्राणी पातकों व उपपातकों से संयुत होता है अबतक कि मुक्तिदायिनी रामधनुष्कोटि को नहीं वेसता है॥ ८०॥ श्रोर धनुष्कोटि को देखनेवाले मनुष्य के हदय की प्रन्थि कटजाती है व सब सन्देह नष्ट होजाते हैं श्रोर पाप के कर्म नाश होजाते हैं॥ ८०॥ श्रीपणिसमुद्र में सेतुपै विभाषण्य के हित के लिये रामचन्द्रजी ने घनुष की कोटि से जिस रेखा को बनाया है॥ ८२॥ वही कैलास श्रीर ब्रह्मलोक तथा स्वर्गलोक का मार्ग है इसमें विचार न करना चाहिये॥ ८३॥ घनुष्कोटि में स्नान पुरयदायक यज्ञफलोंके समान है व सब मन्त्रों संश्यः ॥ ८८ ॥ धनुष्कोट्यवगाहेन यत्फलंलभ्यतेनरैः ॥ अग्निष्टोमादिभियंजैरिष्ट्यापिबहुद्क्षिणैः ॥ ८६ ॥ न तत्फल ग्राध्यंतिकृष्णनरः॥ ८७॥ आनिमज्ज्यधनुष्कांटावनुपाष्यादेनत्रयम्॥ अद्रवाकाञ्चनंगाञ्च दर्दिःस्यात्र सितासितसरित्युएयवारिभिः किंप्रयोजनम् ॥ ८६ ॥ रामचन्द््यनुष्कोटिद्श्नं लभ्यतेयदि ॥ काश्यान्तु मर ोमिःकिमध्वरेः॥ किवेहैःकिमु वा शास्त्रधेतुष्कोटथवलोकिनः॥ ८५॥ रामचन्द्रधतुष्कोटौ स्नानंचेक्नभ्य । तुल्यंयज्ञफलै:पुर्योधंनुष्कोट्यवगाहनम् ॥ सर्वमन्त्राधिकपुर्यं सर्वतानफलप्रदम्॥ ८४॥ कायक्रशकरं क्ष्योपपातकैः॥ यावन्नालोक्यतेरामधनुष्कोटिविम्नातिरा॥ ८०॥ मिद्यतेहर्यमन्यिश्विद्यन्तेसर्वसंश गीषणाहिताय वे ॥ ८२ ॥ सैवकेलासपदवी वैकुएठब्रहालोकयोः ॥ मार्गःस्वर्गस्यलोकस्य नात्रकार्याविच न्तेपापकमाणि धनुष्कोट्यवलोकिनः॥ ८१॥ दक्षिणाम्भोनियौसेतौ रामचन्द्रेणनिर्मिता॥ यारेखाधनुष कोटया विभ तेह्याम् ॥ णान्सुतिः प्र व बेदों तथा शास्त्रों मे अधिक पुरायवाल

· 60.6

मनुष्य उस फल को नहीं पाता है यह मैं मत्य सत्य कहता हूं मुनिलोग घतुष्कोटिनामक तीर्थ को सब तीयों से अधिक कहते हैं॥ ६०॥ हे डिजो-श्रोर अन्य जो देवता हैं वे सदैव इस घनुष्कोटितीर्थ में समीपता करते हैं और नित्यही पितामह ॥ ६३ ॥ शिव, विष्णु, पार्वती, लहभी व सरस्वतीजी एकोटिमें तपस्या करके देवता व ऋषिलोग ॥ ६४ ॥ हे मुनीश्वरो | उसके फलसे बड़ी सिद्धि को प्राप्त हुये हैं और जो मनुष्य उसमें नहाता है व पितरों मोड़ हज़ार तीर्थ हैं उनकी समीपता इस घनुष्कोटिमें है ॥११॥ और आठ यसु, आदित्य, रूद व मरुत और गन्धवोंसिनेत साध्य देवता तथा सिद्ध व समीपता करती है घन तमो । पृथ्वीमें दशक विद्याघर ॥ ६२ ॥ ये

मगमंस्तरफलेनमुनीश्वराः॥ स्नायात्त्रनरोयस्तु पितृदेवांश्च तर्पयेत्॥ ६५॥ सर्वपापिनिर्मको ब्रह्म १॥ अत्रैकम्मोजयेद्दिप्रं योनरोमक्तिसंयुतः॥ ६६॥ इहलोकेपरत्रापि सोनन्तमुखमश्उते ॥ शाकमूल त्यंसत्यंबदाम्यहम् ॥ धनुष्कोट्यामिथंतीर्थं सर्वतीथांधिकंबिदुः ॥ ६० ॥ दशकोटिसहस्राणि सन्ति न वर्तयतेनरः॥ ६७ ॥ सनरोधनुषःकोटौ स्नायात्तरुत्वासिद्धये॥ अश्वमेधकतुंकर्तं शाक्तियंस्य न वि धनुष्कोटौ स हि स्नायातेनतत्फलमश्तुते ॥ ब्राह्मणःक्षित्रयोषैश्यः शूद्रो वापि मुनीश्वराः ॥ ६६ ॥ निन्ध न्यवाः सिद्धविद्याघरास्तया ॥ ६२ ॥ एते चान्ये च ये देवाः सान्निष्यंकुर्वतेसदा ॥ तीर्थेत्रघतुषःकोटौ नित्य ॥ ६३ ॥ सन्निधत्तोशिवोविष्णुरुमा मा च सरस्वती ॥ धनुष्कोटौतपस्तप्ता देवाश्र ऋषयस्तथा॥ ६४। तीर्थानिभ्तले॥ तेषांसात्रिध्यमस्त्यत्र धनुष्कोटौद्वजोत्तमाः॥ ६१॥ अष्टोवसवत्रादित्या रहाश्र मस्तस्तया॥ म ध्याश्च सहगन्ध मेनपितामहः। विष्युनांसिद्धिः नोकेमहीयते फ्लेटर्ति यो शते॥ ६८॥

घनुन्कोटि में स्नान करे और अश्वमेषयज्ञ करने के लिये जिसकी शांकि नहीं है ॥ ६ ॥ वह घनुन्कोटि में स्नान करें क्योंकि उससे उस फलको मनुष्य पाता है है।। हह ॥ वह इस लोक व परलोक में अमित मुखको भोगता है जो मनुष्य शाक, मूल व फलते जीविका नहीं करता है।। १७॥ वह उस फलकी मिद्ध के लिये तथा देवताओं को तर्गा करता है।। ६५ ॥ वह सब पापों से छुटकर ब्रहालोक में पूजाजाता है श्रीर भिक्तंयुत जो ममुष्य इस तीर्थ पै एक ब्राह्मण को भोजन कराता

से॰मा॰

ल ॥ ८ ॥ रामनाथ महादेवजी को विधिपूर्वक पूजकर दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर धनुष्कोटि में नहाकर ॥ ६ ॥ नियतमनवाला मनुष्य श्रन्य भी स्नान करे व कोथको जीतेहुये एक बार भोजन करनेवाला जो मनुष्य माघ महीने में इस तीर्थमें ॥ ४।६॥हे हिजेन्द्रो। स्नान करता है वह ब्रह्म-और माघ महीने में श्रीरामजी की घनुष्कोटि में जो मनुष्य ॥ ७ ॥ नहाकर श्रन्तमें शिवरात्रिमें निराहार व जितेन्द्रिय पुरुष रात को प्रत्येक पहर में 8॥ और माघ महीने में उस तीर्थ में रनान सब मनोरथोंका देनेवाला है माघ महीने में नियत व जितेन्द्रिय मनुष्य फिर जन्म न होने के लिये तीस ॥, क्षत्रिय, वैश्य व शुद्र भी॥ ६६॥ धनुष्कोटि में रनान से निन्धयोनि में नहीं पैहा होते हैं माघ में स्थैनारायण के मकरराशिमें स्थित होने पर जो मनुष्य घनुष्कोटि में स्नाम करता है॥ १००॥ हे बाह्मणो । उसके पुरचको कहने के जिये में नहीं समर्थ हूं जो मनुष्य माय महीने में घनुष्कोटि में नहाता है॥ १॥ हे मु-नीरवरो ! वह गंगादिक सब तीयों में नहाचुका और वह श्रक्षयलोकों को व मोक्षको भी पाता है ॥ २ ॥ श्रीर की व पुरुष का जन्म से लगाकर जो पाप होता है वह तक माय महीने में इस तीर्थ में स्नान करने से नाश को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ जैसे सब देबताओं के मध्य में रघुनाथजी उत्तम हैं वैसेही धनुष्कोटितीर्थ सब तीयों में मनाथंमहादेवमभ्यच्यंविधिष्वंकम्॥परेधुर्तदेतेमुयं धतुष्कोटौनिमज्ज्य च ॥ ६॥ अन्येष्वपि च तीथंषु विभिष्टप्रदायकम् ॥ त्रिशाह्ननंमाघमासे नियतोपिजितेन्द्रियः ॥ ५ ॥ धनुष्कोटौनरःस्नायादपुनभेव योनौ न जायन्ते धनुष्कोट्यवगाहनात् ॥ मकरस्थेरवौमाघे धनुष्कोटौ तु योनरः ॥ १०० ॥ स्नायात्युर्त्यांनिगदितुं त स्याहं न क्षमोद्दिजाः ॥ माघमासेधनुष्कोटाववगाहेत योनरः ॥ १ ॥ सस्नातःसर्वतीर्थेषु गङ्गादेषुमुनीश्वराः ॥ प्रा ॥ ३ ॥ यथामुराणांसर्वेषामुत्तमोरघुनन्दनः ॥ तथैव च धनुष्कोटिः सर्वतीथौंतमास्मृता ॥ २ ॥ तत्रस्नानं ल्बोकान्मोक्षं चापिलमेतसः॥ १॥ जन्मप्रभृतियत्पापं स्रियो वा प्रुरुषस्य वा ॥ तत्सर्वमाघमासेत्र मज्जना माघमासे सर्वाभीष्टप्रदायकम् ॥ त्रिशाह्वनंमाघमासे नियतोषिजितेन्द्रियः ॥ ४ ॥ धनुष्कोटौनरःस्नायादपुनर्भसिद्धये ॥ एकभक्तोजितकोथो माघमासेत्रयोनरः ॥ ६ ॥ स्नानंकरोतिविप्रेन्द्रा मुच्यतेब्रह्महत्यया ॥ श्रीरामधनुष दिनतक धनुष्कोटिमें हे मुनीश्वरो। ब्राह्मर प्तयादक्षया तः॥ = ॥ र हत्या से छूटजाता है वेशीपकर जागर्या व उत्तम कहागया है।

यकगोंको करके रामनाथ को सेवन कर।। ३०॥ हे डिजोनमो ! शक्ति के अनुसार बाहाणों को अन्नों से भोजन कराकर शक्ति से प्रथ्वी, गऊ, तिल व कर ॥ ९९ ॥ बाह्यगों से आजा को लेकर आप भी मीन होकर भोजन करें ऐसा करनेवालें पुरुष के रामनाथ महरवरजी ॥ १२ ॥ सब पापें को छुड़ा ड़ेते हैं इसलिये हे मुनीश्वरो ! सब यब से माघ महीने में ॥ १३ ॥ मीक्ष चाहनेवाले मनुष्यों को इस घनुष्कोटि में नहाना चाहिये जो मनुष्य सेतु पै कर मुक्ति व मुक्ति को देते हैं इसलिये हे मुनीश्वरो! सब यन से माघ महीने में ॥ १३ ॥ मीक्ष चाहनेवाले मनुष्यों को इस घनुष्कारि में नहाना चाहिये जो मनुष्य सेतु पे अघोंद्य में घनुष्कोटितीर्थ में स्नान ॥ १४ ॥ करता है हे बाहार्यो । उसके पातक उसी क्षण् नाश होजाते हैं इस बड़े प्रभाववाले तीर्थ में स्नान मुक्ति व मुक्ति के फल

त्नात्वाानयतमानसः ॥ निर्वत्यनित्यकर्माणि रामनाथॅनिषेञ्य च ॥ ३० ॥ यथाशाकि में नहाना चाहिये जो मतुष्य समाः॥ सूमिक्राश्च तिलान्थान्यं दत्त्वावित्रश्च शाकि पतक उसी क्षण् नाश होजाते हैं इस बड़े प्रमण्याति में नहाना चाहिये जो मतुष्य सुमाः॥ सूमिक्राश्च तिलान्थान्यं दत्त्वावित्तश्च शिक्तितः ॥ १९ ॥ श्राशाकि हिजानन्नेभोंजियित्वाहिजो साः ॥ १३ ॥ स्वात्तायोमहेश्वरः ॥ १२ ॥ विमोच्यसवेणापानि सुकिम्धुक्तिस्प्राक्तिस्प्रभावित्रातः । ११ ॥ विमोच्यसवेणापानि सुक्तिम्धुक्तिस्प्रपञ्जातः । अतःसर्वप्रभ्वेत्रज्ञातः । एवंकृतवतः पानि नश्चर्यन्त्रशणाद्दिजाः ॥ स्नानंभवित्रः । । धृक्षित्रोतरः सन्यव्यक्षितः । अतःसर्वप्रभ्वेत्राक्ष्या धुंसामद्भीद्यमहोद्ये ॥ मन्बाद्यक्तिविनासत्यं प्रायश्चितं हि पापि अनसेतोधनुष्कोटावहाँद्यमहोद्ये ॥ स्नाति चेन्मनुजाविपाः सत्यंयज्ञीवनाष्य्यम् ॥ १६ ॥ यज्ञानां रियास्योदेना ब्रह्माविष्णुमहेश्वराः ॥ १६ ॥ धनुष्कोटोडिजाःस्नानमद्धार्यमहोदये ॥ विनाप्यद्वताविज्ञ प्रिकारणम् ॥ १७ ॥ तत्रस्नानंदिजाः नं सायुज्यप्र नाम् ॥ १८

। श्रहतज्ञानक विना भी श्रवीद्यमें बड़े प्रभाववाले धनुष्कोटिमें स्नान सायुज्य मोक्षकी प्राप्तिका कारण है।। ३७ ॥ हे दिजो । श्रघोंद्य में उस में रनान मत्वादिकों के कहेहुये विना भी सत्यही पापियों का प्रायश्चित होता है॥ ९८॥ हे बाहाणों। अघोद्य में इस सेतु पै बड़े प्रभाववाले ५॥ जो मनुष्य स्येनारायण् के अधोद्य में बड़े प्रमाववाले धनुष्कोटितीर्थ में नहाता है उतके बहा, विष्णु व महादेव तीनों देवता वश होते को देनेवाला है॥ १ है।। १६॥ हे ब्राह्मरा बड़े प्रमायवाले तीर्थ

वि हैं॥ २८॥ इसकारण सब यन से धनुष्कोटि को सेवन करों है मुनीश्वरों । द्रोणाचार्य के पुत्र श्रीमान् अश्वत्थामा यहां आकर नियमपूर्वक धनु-

र इस घनु कोटिमें मनुष्य पितरों के लिये पिएडको देकर ऋण से मुक्क होवैगा ॥ २७॥ सेतुमूल, घनुष्कोटि व गन्धमाद्न पर्वत ये देवनिर्मित ती में स्थान ॥ क्योंकि यहां पिएडदान से करूपर्थन्त पितरों की तिप्त होती है रामजी ने पितरों के तृपिदायक तीन स्थानों को बनाया है ॥ र६ ॥ सेतुमूल में व गरए। हे मुनिशेष्ठो । तुमलोग सब झोड़कर भुक्ति, मुक्ति के फल को देनेवाली महापवित्र धमुष्कांटि को जायो श्रीर वहां जाकर पितरों को पिराडदान का प्रायश्चित कहागया है और चन्द्रमा व सूर्य के प्रहण् में श्रीरामजी के धनुष की कोटि में ॥ २२ ॥ स्नान सायुज्य माक्षदायक व सब तीयों के हागया है और चन्द्रमा व सूर्य के प्रह्मों में अधोंद्य में बड़े प्रभाववाले ॥ २३ ॥ इस तीर्थ में भुक्ति, मुक्ति के फलको चाहनेवाले मनुष्यों को स्नान गाद मनुष्य नहाता है तो यह पुरुष मत्यही यज्ञ के विना भी ॥ १६ ॥ यज्ञों के सम्पूर्ण फल को पाता है इसमें सन्देह नहीं है और जो मनुष्य चन्द्रमा ब तीर्थमें नहाता है॥ २०॥ उसके प्रायके फलको कहने के लिये शेष मी नहीं गिनसके हैं और चन्त्रमा व सूर्य के ग्रहणों में घनुष्कोटि में स्मान॥ २०॥ र् ॥ २८ ॥ अतःसर्वप्रयत्नेन धनुष्कोटिनिषेठ्यताम् ॥ अत्रागत्यधनुष्कोटौ स्नात्वानियमधुर्वकम् ॥ २६॥ मुक्तिफलप्रदाम् ॥ तत्रगत्वापितुभ्यश्च कुरुध्वंपिएडदापनम् ॥ २५ ॥ स्राकल्पम्पितृतृप्तिः स्यादत्रपिएड अतःसवैपरित्यज्य गच्वध्वमानपुद्रवाः ॥ २४ ॥ धनुष्कारिमहापु ते सम्पूर्ण नात्र संश्यः॥ चन्द्रसूर्योपरागेषु यःस्नायादत्रमानवः॥ २०॥ तस्यपुर्यपत्नंबक्तं शेषेणापि ॥ पिनृषांतृप्तिदंस्थानवयंरामेषानिर्मितम् ॥ २६ ॥ सेतुमूलेघनुष्कोट्यां गन्यमादनपर्वते ॥ पिएडंदन्व मुयोंपरागयोः॥ २२॥ स्नानंसायुज्यदंशोक्तं सर्वतीथफलप्रदम्॥ चन्द्रमुयोपरागेषु अद्धार्यमहोद्ये॥ २३। चन्द्रमुयोंपरागेषु धनुष्कोत्यवगाहनम् ॥ २१ ॥ बह्यहत्यादिपापानां प्रायश्चित्तमुद्रीरितम् ॥ श्रीरामधनुष ऋणान्मुक्तामिविष्यति ॥ २७ ॥ मेतुमूलंघनुष्कारिगेन्धमादनमेव च ॥ ऋणमोक्षडांतेष्यातं त्रमतुजेधीं किमु किफले च्छा भिः ॥ पितृम्योव : देवनिर्मितम कोटो चन्द्र स्ये के ग्रहणामें इस बह्महत्यादि पातको फल का दायक क निवापनात करना चाहिये इसव फलमाग्रा नातव्यम करो॥ २८। २५ न गएयत ग्यां

- है ० है

रुक दे

का प्रारम्भ किया॥३॥ श्रीसतजी बोले कि हे ब्राह्मणो | पुरातनसमय राज्य के लियं धृतराष्ट्र के पुत्रों से पारडवों का बलेड़ा होनेपर बड़ी अक्षोंहिस्णी से 8॥ वृश दिन युद्ध करके शन्तनु के धुत्र भीरम के मरनेपर व पांच दिन युद्ध करके द्रोस्। श्रीर दो दिन युद्ध कर कर्राके सरनेपर ॥ ४॥ वैसेही एक दिन मण्यम में तोतेहुये को मारने के भयंकर दोष से छूटगये॥ २६। ३०॥ हे बाहाणा | तुमलोगों से इसप्रकार मनुष्यों के सब पापों का विनाशक व को डेनेवाला घनुकोटिका प्रमाव कहागया ॥ १३१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुरागोसेतुमाहात्त्येद्वीद्यानुमिश्रवितिवायांभाषाटीकायांधनुकारिप्रमारायां ाघपापसों द्रोण्युत्र मो मुक्त । इकतिस वें ऋध्याय में सोइ चारत है उक्त ॥ ऋषिलाग बोले कि हे स्तजी ! अश्वत्यामा ने किसकारण मुतमारण किया मृत को पीनेवाले हमलोगों की तृति नहीं होती है ॥ २ ॥ उससमय इसप्रकार नैमिषारएयवासी मुनियों से प्रबेहुये स्तजीने वहां हर्ष से त्यास गुरु ांग और किसप्रकार वह धनुष्कोटि में स्नान से उस पातक से छूटा है॥ १॥ है पौराणिकोचम । इसको श्रद्धावान् हमलोगों से कहिये क्योंकि तः श्रीमानश्वत्थामामुनीश्वराः ॥ मुप्तमारण्दांषेण घोरेणमुमुचेक्षणात् ॥ ३० ॥ एवंवःकथितंविप्रा धतु नां ब्रहिपौराषिकोत्तम ॥ तृप्तिनं जायतेस्माकं त्वद्योमृतपायिनाम् ॥ २॥ इतिष्ट्रष्टस्तदामुतो नैमिषारएय ख़िदे महदशोहिषीयुते॥ ४॥ युदंदशदिनंकत्वा मीष्मेशान्तनवेहते॥ द्रोषोपञ्चदिनं कत्वा कर्णे च दिदि वक्षप्रचक्रमतत्र ज्यासंनत्वाध्रहंसुद्रा ॥ ३ ॥ श्रीसूत उवाच ॥ राज्यार्थकलहेजाते पायडवानाम्पुराहिजाः ॥ तथैवेकदिनंगुङ्घा शल्ये च निधनङ्गते ॥ अष्टादशदिनेतत्र रखेदुयौधनेदिजाः ॥ ६ ॥ भग्नोरोमीमगद्य न्द्रः॥ अश्वत्थामाकथम्तत म्रुप्तमारणमाचरत्॥ कथं च भुक्तस्तत्पापाद्भतुष्कोटानिमज्जनात्॥ १ मबम् ॥ भुक्तिमुक्तिप्रद्नुणां सर्वपापनिबर्हणम् ॥ १३१ टिबैमवकथनंनामत्रिशोऽध्यायः ॥ ३०॥ नामत्रिशोऽध्यायः॥ ३०॥

भी राजालोग श्रपने निवेशों को गये इसके उपरान्त कृष्ण व सात्यकिसमेत बड़े वीर कुन्ती के पुत्र युधिष्ठिराड़िक ॥ १ ॥ हे बाह्यणो । दुर्योघन के शुन्य शिविर में पैठमये श्रीर वहां स्थित वृद्धमन्त्री व गेक्हरंग के मिलन वहों को पहिने स्थियों के रक्षक हाथों को जोड़े व भुक्हुये पएढ़ों से प्रणाम कियेजाते हुये वे पार्थ तेना के टिकनेवाले स्थान के लिये शीवता करतेहुये तब राजालोग ॥ ७॥ वहां युद्ध शान्त होने पर प्रतन्नमन होकर चलेगये और घृष्ट्युम्न व शिखरही आदिक तथा संजय युद्ध कर शल्य के मरजानेपर हे बाहाणों। उस अठारहवें दिन समर में दुर्योधन॥६॥ मुपोत्तम की जंबा जब भीमकी गद्रा से तोड़ीगई और वह गिरपड़ा तब हे बाहाणों। ये हक ॥ या व श्रोर

ऊषुस्तारजनान्तत्र हतश्रत्रगणाःसुखम् ॥ कतवमाकपार्गाण्स्तयादुयाधनान्तिकम् ॥ १६ ॥ आदित्य मङ्खार्थहि पाएडवाः ॥ ऋषवत्याःसमासाच तीरंनद्यानरोत् अयाःसर्वे एव हि ॥ ८ ॥ अन्ये चापि महीपाला जग्मुःस्विशिविराएयथ ॥ अथपार्थामहावीराः कृष्णासात्य मुयोधनस्यशिबिरे न्यवसन्तमुखेनते ॥ १२ ॥ अथतानब्रबीत्पायोञ्च्छोक्रष्णःप्रीणयत्रिव ॥ मङ्ग्ल तमे ॥ सर्वेत्रपतयोविप्रा निवेशायकतत्वराः ॥ ७ ॥ युद्धिविरमितेतत्र प्रययुर्हप्रमानसाः ॥ धृष्ट्युन्नशिख ६॥ दुयोधनस्यशिविरं प्राविशन्निर्जनिद्याः॥ दृद्धरमात्यैस्तत्रस्यैः षएदैःस्रीरक्षकेस्तथा ॥ १०॥ कृताञ्ज मिर्वस्तव्यंशिविराद्यहिः ॥ १३ ॥ इत्युक्तावासुद्वेन तथत्युक्ताथपायदवाः ॥ कष्णमात्यांकसंयुक्ता काषायमलिनाम्बरेः ॥ प्रणम्यमानास्तेषार्थाः कुरुराजस्यवेश्मनि ॥ ११ ॥ तत्रत्यद्रव्यजातानि समाद ग्रहाहः ॥ १४ ॥ चामुदेवेनसहिता किसंयुताः ॥ तियुटेःप्रहेः यमहाबताः याय चारमा प्रययुःशिविर माः॥ १५ ॥ पतितराजस ग्ड्याचाः स्

घर में॥ १०। ११ ॥ वहां प्राप्त द्रब्योंको लेकर उन बड़े बलीपाथों ने मुखते दुर्योधन के शिबिर में निवास किया॥ १२ ॥ इसके अनन्तर प्रमन्न कराते पायों से कहा कि मंगल के लिये हमलोगों को शिविर से बाहर टिकना चाहिये॥ १३॥ बासुदेव श्रीकृष्णजी से ऐसा कहहुये पारडवलोग बहुत अच्छा सात्याकिसमेत शिविर के बाहर गये ॥ १४॥ व श्रोघवती नदी के किनारे जाकर नष्ट्रशत्रुसमूहवाले वे नरोचम पाएडवलोग श्रीकृप्णसमेत उस रात्रि में कुरराज (धृतराष्ट्र) के हुये से श्रीकृत्या ने उन यह कहकर कृष्ण व

को मार्स्गा तुम मुम्मको आजा देवो॥ २८॥ उससमय उसके उस वचन को मुनकर राजा दुर्योधन ने अश्व थामा से यह कहा कि वैसाही होवै फिर दुर्गोधन ने कृषाचार्य से कहा॥ २५॥ कि हे आचार्य। इन द्रोख्युत्र अश्वत्थामा को तुम कलाश से उपजेहुये जल से सेनाध्यक्षता में अभिषेक करो इस फैलायेहुये लोचनोवाले अश्वत्थामाने कोघ से जलतीहुई महाश्रीम की नाई हाय ये हाथ को दबाकर श्रांमुयों से विकल वाशी से दुर्योधन तुम यथार्थ कहतेहुये मेरे वचन को सुनो हे महामते, सुयोधन ! में पुएय से सीयान्द करता हूं ॥ २३ ॥ कि आज श्रीकृष्ण के देखतेहुये में रात को क तीनों ने शोच किया और उस दुर्योधन मुपतिने भी युद्ध में उनको देखकर शोच किया ॥ ११ ॥ और श्रामुगोंसे विकल लोचनोंगले राजाको देख ॥ कि युद्ध के आंगन में धुदों ने छलही से मेरे पिता को मारा उससे में वैसा नहीं शोच करता हूं जैसा कि तुम्हारे गिरनेपर शोच करता हूं ॥ २२। बहा मेगल के लिये मुखने बसतेमये और कृतवर्मा, कृपाचार्य व अश्वत्थामा दुर्योघनके समीप॥ १५। १६ ॥ दुपहर के इस पार स्यांस्त के पहिले आये व उससमय युद्ध की व भीमसेनकी भयंकर गढ़ा से टूटे ऊरद्घड तथा रक्तमे सींचेह्ये सब श्रंगीवाले व पृथ्वी पै पड़ेड्ये दुर्योधन को देखकर ॥ १७। १८॥ उससमय वहां चाहं मुयोधनमहामते ॥ २३ ॥ अध्रात्रोहनिष्यामि पाएडवान्सहमुक्रयेः ॥ पश्यतोवामुरेवस्य त्व कृमे ॥ २४ ॥ तस्यतहचनंश्रत्वा द्रीषिंशाजातदाववीत् ॥ तथास्तिविषुनः पाह क्रपंराजाहिजोत्तमाः ॥ २५ ॥ ष्णिषुत्रं कलशोत्थेनवारिषा ॥ सेनापत्येमिषिश्च स्वेत्यथसोपितथाकरोत् ॥ २६ ॥ सोभिषिकस्तदा र्हाधरासिकसवाङ्ग्रेष्टमानमहीतले ॥ १८ ॥ अशाचन्ततरातम् होष्षुत्राद्यस्यः ॥ शुशांचसोपितान्ह पाणौपाणिविनिष्प्य कोधिक्तारितेक्षणः॥ अञ्जविक्रवयाबाचा दुयोधनुममापत॥ २१॥ पितामेपाति |बर्णाजिर् ॥ न तथातेनशोचामि यथानिष्पातितत्विषे ॥ २२ ॥ श्रुणुवाक्यंममादात्वं यथार्थवर्तान्य ॥ पिराक्तममाययुः ॥ मुयोधनेतदाहप्द्वा रण्पाशुष्ठुरूषितम् ॥ ३७ ॥ भग्नोहद्गु हृद्या भीमसेन धनोत्रपः ॥ १६ ॥ हष्ट्वातथा तु राजानं बाष्पन्याकुललोचनम् ॥अश्वत्थामातदाकोपाष्ठजनलन्निवमहा कर डससमय कांघ र स्तमयात्युव स्यमीमया। द्रोग्णुत्र श्रश्वत्थामा मनुज्ञाप्रयच्य में कहा॥ २०। २९ हे राजन् । इसतमय आचायनन् नताः॥२०। तःश्चर्यवन मंजयोंसमेत पाएडव धूलियों में लिपटेहुचे हे डिजोचमी। राज मुक्तनशाप स

अश्वत्थामादिक तीनों उससमय पाएडवों से भगायेहुये डरगये ॥ २६ ॥ और डर से पूर्वमुख होकर वे कुझ दूर भगे व पारेश्रम से विकल हुये तदनन्तर 5 वश व श्रमुगामी होकर ॥ ३० ॥ दुर्योघन के मारने से विकल वे वहां क्षणभर स्थित हुये तदनन्तर उन्हों ने अनेक प्रकार के बृक्षों व लताओं से ाड़े भारी बरगदगुक्ष को प्राप्त होकर उन तीनों ने ॥ ३४ ॥ रथों मे उतरकर व बोड़ों को छोड़कर वहां जल को स्पर्श कर सायंकालसन्ध्योपासन पाचार्य ने वैहाही किया ॥ २६ ॥ अससमय अभिषेक कियाहुआ वह अश्वत्थामा मुणेतम दुर्योधन की लिपटकर कृतवर्मा व कृपाचार्यसमेत श्रीघ्रही नन्तर वे तीनों बीर दक्षिणदिशा के सामने चले और सूर्यास्त के पहिले शिबिर के समीप प्राप्त हुये ॥ २८ ॥ और बहां पायों के भयंकर शब्द को सुनकर अनन्तर प्रकाशहीन स्थैनारायण् अस्ताचल को प्राप्त हुये तदनन्तर अन्धकार से विरीहुई भयंकर रात होगई॥ ३६॥ और रात्रि में विचरनेवाले प्राण्डी ख़िकमलोंवाले तैकड़ों तड़ागों से संयुत था वहां उन्हों ने जल पीकर व बोड़ों को पिलाकर ॥ ३३॥ तदनन्तर श्रनेकों शाखात्रों से संयुत बरगद क ॥ ३९ ॥ जोकि अनेक प्रकार के मुगों से संयुत व क्रूर पक्षिगाएं। से युक्त तथा बहुत जल से भरेहुचे तड़ागों से शोभित था ॥ ३२ ॥ औ यांस्तथा॥ ३३॥ अनेकशाखासंबाधं न्यशोधंदृहशुस्ततः॥सम्प्राप्यतु महाबुधं न्यगोधनतेत्रयस्तदा॥३४॥ म्यश्च मोचायत्वातुरङ्गान् ॥ उपस्पृश्यजलंतत्र सार्यसन्ध्यामुपासत् ॥ ३५ ॥ अथचास्तांगोर्मानुः विज्यस्पोत्तमम्॥ कृतवर्मकृषाभ्यां च सहितस्त्वरितंययो ॥ २७॥ ततस्ते तु त्रयोवीराः प्रयातादक्षिणोन्मु (याद्यस्यः॥२६॥प्राष्ट्रामादुहुबुभीत्यां कियहूर्अमातुराः॥मुहूतैतेतताभूत्वा कोधामर्षव्यानुगाः॥३०॥ तांस्ते आणंतत्रावतस्थिरे ॥ ततोपश्यत्ररएयं वै नानातस्लताष्टतम् ॥ ३१ ॥ अनेकमुगसम्बाधं कूरपक्षिग त्यास्तमयात्युर्वे शिविशान्तिकमासत ॥ २८ ॥ पार्थानांभीषण्शाव्दं श्रुत्वातत्रजयेषिणः ॥पायडवानुहताभी समृद्धजालसम्पूर्णतटाकपरिशोमितम् ॥ ३२॥ पद्मेन्दीवरकहारसरसीशतसंकुलम् ॥ तत्रपीत्वाजबन्ते त प्रमः॥ तत्रश्च रजनीषोरा समभूतिमिराकुला॥ ३६॥ रात्रिचराणिसत्वानि सञ्चरन्तित्वितस्ततः। पाययित्वाहः के अनन्तर उस कृ अवतीर्यस्थे गया॥ २७॥ तद तास्तदाद्रा योधनवध जीतकी इच्छावाल गाकुलम् । 何:"判

इधर उधर धूमनेलगे व दिन में विचरनेवाले प्रायो नींद के वश प्राप्त हुये ॥ और शोकते दुवेल वे कृतवर्मा, कृषाचाये व अश्वरयामा सार्यकाल में बरगद के समीप टिकगाये॥ ३८॥ और उससमय बड़े पराक्रमी कृषाचाये व कृतवर्मा निदा को प्राप्त हुये और दु:खके न योग्य व सुख के योग्य वे पृथ्वी में स्थित हुये॥ ३८॥ व हे हि.जेन्द्रो । क्रोघ से उदासीन कियेहुये मनवाला अश्वरयामा सांपकी नाई श्वास लेताहुआ निदाकों न प्राप्त हुआ ॥ ४०॥ तदमन्तर उससमय उसने भवंकर वनको देखा उसके उप संयुत बरगद को देखा ॥ ४१ ॥ उस बरगद पै रातमें कीनोंके मर्गा निवास को शास हुथे और वे असम र भिन्न शाखाओं पै मुख्यूबेक सोगये ॥ ४२ मे व दिन में विचरनेवाले प्रायो। नींद के वश प्राप्त हुये ॥ ३७ ॥ और शोकते दुर्वल वे कुत्रवर्मा, कृषाचार्य व अश्वरवामा सार्यकाल में बरगद के सभी रान्त बहुत कीवों से

ां न्यग्रोधस्यविहङ्गमः ॥ मुप्तान्काकात्रिजन्नेसावनेकान्वायसान्तकः ॥ ४५ ॥ काकानामभिनत्पक्षान्सक तिताः॥ ३८॥ कृपमोजीतदानिद्रां मेजातेतिपराक्रमी ॥ मुखोचितास्त्बद्वःखाहां निषेदुर्धरणीतक्रे ॥ ३६॥ गाञ्चिद्दिङ्गमः॥ इतरेषाञ्च चरणाञ्चिक्रांसिचरणायुघः॥ ४६ ॥ विचक्तंक्षणेनासाबुल्कोबलवान्दिजाः ॥ समित्र ।सस्वानि निद्रावशासुपाययुः॥ ३७॥ कत्तवर्माकृपोट्रौषिः प्रदोषसमये हि ते॥ न्यग्रोधस्योपविविशुरन्ति कम् ॥ न्यग्रोधञ्च ततोपश्यद्वह्वायससंकुलम् ॥ ४१ ॥ तत्रवायसहन्दानि निशायांवासमाययुः ॥ सुर्वामिन्ना सुषुवुस्ते एथक्एथक् ॥ ४२ ॥ काकेष्ठतेषुसुप्तेषु विश्वस्तेषुसमन्ततः॥ततोपश्यत्समायान्तं भासंद्रोणिभय ॥ कूरशब्दकूरकाय बञ्जापङ्गकर्त्वनस्म् ॥ समासायभृश्यक् कृत्वालीयत्शाक्षिति ॥ ४४ ॥ उत्ज्ञत्यत कोपेन कलुषीकृतमानसः ॥ ययौ न निद्रां विभेन्द्रा निश्वसन्तुरगोयथा ॥ ४० ॥ ततोबलोकयाञ्चके तदार इस्म् ॥ ४३ क्शोककिर मुशास्त्राम् एयंभयान स्यशास्त्राय द्रोपापुत्रसत्

सोतेहुये अनेक कीवोंको मारडाला ॥ ४५॥ व उस कुक्टपक्षीने कितेक कीवोंके पंखोंको तोड्डाला और अन्य कीवोंके पैर व शिरोंको तोड्डाला॥ ४६॥ व पिंगलवर्गाशरीरवाला था इसके अनन्तर वह भासपक्षी बहुत शब्द करके वृक्षमें लीन होगया ॥ ४४ ॥ और उस बरगद की शाखा पै ब्रुद्धकर इस कीवों के सब ब्रोर सोनेपर तदनन्तर अश्वत्थामा ने ब्रातेहुये भयंकर भास (गोष्ठकुकुट) पक्षी को देखा ॥ ४३ ॥ जोकि कूरशब्दवाला व क्रशीर और बन्नु वायसान्तक पक्षीने र श्रीर उन विश्वस्त

विकल व युद्ध में अस्त्र को छोड़ेहुये और भिन्न योघात्रोंबाली सब तेना को रात्रुवों को मारना चाहिये॥ ४६ ॥ इसप्रकार सोतेहुये को मारने के कर्म

आधी रात में निद्रा से

इघर उघर मगेहुये और मोजन करतेहुये शबु के बल ( सेना ) में मारना चाहिये और गमन व प्रवेश में निस्तन्देह मारना चाहिये॥ ५५॥ और

अनुगामी पुरुष को वही कमें करना चाहिये ॥ ४३॥ श्रीर पायों ने दुर्योधन के विषय में छलाही में कार्य किया है इस विषय में पुरातन के विद्यानों से कहेहुये श्लोक

करतेहुये मेरी जीत होगी व इस दुर्योधन के शत्रुका नाश होगा ॥ ४२ ॥ श्रीर संसार में सब लोगोंसे भी जो कर्भ निन्दा के योग्य हो क्षत्रियधर्भ के । मारकर यह उल्लुक ( घुघुवा ) प्रसन्न हुन्ना ॥ ४८ ॥ भाषपक्षी से रातमें कियेहुये ऐसे उस कर्म की देखकर इस उपदेश को स्मरण करतेहुचे श्रकेले विचार किया में भी ऐसेही रातमें शत्रुवों का नाश करूंगा क्योंकि सीघे मार्ग से लड़नेवाले पुरुषसे वे पाएडव नहीं जीते जासक्षे हैं ॥ ४६ । ४० ॥ इस इच्छावाले वे सुभासे छालसे मारने योग्य हें क्योंकि दुर्याधनके समीप मैंने मारने की प्रतिका की है॥ ५०॥ श्रीर तीघे मार्गसे युद्ध में मेरे प्रायोंका नारा बलवान् उलूक ने क्षण्मर में काटडाला तब कीवों के बहुत से द्वटेहुये अंगों करके॥ ४७॥ सब बरगद़ का मराडल सब ओर से आच्छादित होगया ॥ वायसास्तात्रिहत्यासाञ्ज्का प्रहर्तव्यमरातिमिः॥ ५६ ॥ एवंसनियमंकत्वा मुप्तमारणकर्माणि ॥ प्रवाधयद्रोजकृषी मुप्तौरात्रीस ४८॥ द्रोणिर्टष्ट्रा तु तत्कर्म भासेनैवंक्रतांनिशि॥ करिष्याम्यहमप्येवं शत्रूणांनिधनांनिशि॥ ४६॥ इत्य सन्तुपदेशमिमंस्मरत्॥ जेतुं न शक्याःपाथां हि ऋजमागेंणयुध्यता॥ ५०॥ मयातच्छ्यानातेच हन्त ङ्किएः ॥ सुयोधनसकाशे च प्रतिज्ञातोमयावधः ॥ ५१ ॥ ऋजमागैषायुद्धे में प्राणनाशोभविष्यति ॥ झलेन जयश्वास्यारिषुक्षयः॥ ५२ ॥ यचनिन्धंभवेत्कार्यं लोकेसर्वजनैरपि॥ कार्यमेव हि तत्कर्म क्षत्रधमानुन च रिपोर्वले॥ प्रस्थाने च प्रवेशे च प्रहर्तव्यं न संशयः॥ ४४॥ निद्रार्तमधरात्रे च तथात्यकायुधंरणे॥ मि पार्थरिषञ्जलेनेव कृतंकमंसुयोधने॥ अस्मित्रर्थेषुराविद्धिःप्रोक्ताःश्लोकाभवन्ति हि॥ ५८॥ परिश्रान्तेविक हाकानाम्बह्यमिस्तदा ॥ ४७ ॥ समन्तादा**हतं**सवै न्यग्रोधपरिमण्डलम् तिना॥५३॥ र्षो च भुञ्जाने त्रयौधंवर्त्तसर्व चिन्तयदेकः। अश्वत्यामा ने यह ि कारम्। आज जीतकी देहावयवैः क् युध्यमानस्य होगा व बल से युद व हे बाह्मणों। इस मुमुद्रेतदा ॥ तब उन कीवों की न्याजितक।

· fo da

अश्वत्थामा बोले कि बड़ा बलवान व पराक्रमी दुर्योघन राजा मरगया ॥ ४८ ॥ क्षुद्रक्रमीं बहुत से पायों ने शुद्रकर्मीं दुर्योघन को मारहाला श्रीर अत्यन्त क्रूर भीमतेन ने राजा दुर्योघन के शिर में पेर को मारा ॥ ४१ ॥ उसकारण श्राज रात में पायों के पटमरहप (तम्बू) को जाकर हमलोग सुखरे तीतेहुये पारहवों को श्रनेक मांति के श्रक्तों से माँरेंग ॥ ६०॥ हे द्विजाचमों । यह सुनकर वहां कृपाचार्य ने इस अश्वत्थामा से कहा कृपाचार्य बोले कि तोतेहुये लोगोंका मारना संतारमें न घमे है श्रीर न पूजा साहसी अश्वत्यामा मे रातमें सोतेहुये भोज व कृपाचार्यजी को जमाया ॥ ४७ ॥ श्रीर थोड़ी देरतक विचार करके अश्वत्यामा ने उन दोनों से कहा में नियम करके उस

वचन है ॥ ६५ ॥ उस वचन को में मनुष्यों के सामने कैसे खुनूं पहिले उन्हीं पाएडवों ने घर्मसेतु को निराकरण किया ॥ ६६ ॥ कि तुमलोगों के व वता गान्यारी और विदुर से भी पूछेंगे व उनके कहेह्ये वचन को करेंगे॥ ६३ ॥ उससमय ऐसा कहेहुचे उस अश्वत्थामाने फिर कृपाचार्य से ही राखों को छोड़े व रथों और घोड़ोंको छोड़ेहुये लोगों को मारना धर्म नहीं है हे बत्स ! मेरा वचन सुनिये और तुम साहस को छोड़देवों ॥ ६ र॥ हम धृतराष्ट्र व पतिवता गान्धारी और विदुर से भी पूर्वेग व उनके कहेहुय बचन का करग ॥ ६३ ॥ उससम्भय एसा कहहुय उत्त वर नत्याना है । इस धृतराष्ट्र व पतिवता बोले कि पहिले पाएडवों ने जो छलसे मेरे पिता को मारा है ॥ ६৪ ॥ हे मातुल । वह मेरे सब सुकुमार अंगों को काटता है में द्रोग्ण का मारनेघाला कहा अरुवत्यामा बोले कि पहिले पाएडवों ने जो छलसे मेरे पिता को मारा है ॥ ६৪ ॥ हे मातुल । वह मेरे सब सुकुमार अंगों को काटता है में द्रोग्ण का मारनेघाला ६३॥ इत्युक्तःसतदाद्रौषिःक्रपंप्रोवाच वै युनः॥ अश्वत्थामोवाच॥ पाएडवैश्च पुरा यन्मे खेलाझुद्रिपिताह तन्मेसवाणिममाणि निक्रन्तति हि मातुल ॥ द्रोणहन्ताहमित्येतद् धृष्ट्युम्नस्ययद्रचः ॥ ६५ ॥ कथजनस रिश्योग्यहम् ॥ तैरेवपाएडवैःपूर्वं धर्मसितुर्निराकृतः ॥ ६६ ॥ समक्षमेवयुष्माकं सर्वेषामेवभूभृताम् ॥ ७॥ द्रौषिष्टयात्वामुह्रतेन्तु ताबुभावभ्यभाषत ॥ अश्वत्थामोवाच ॥ मृतःभुयोधनाराजा महाबलपराक । शुद्धकर्माहतःपार्थेबृहुमिःश्चद्रकर्मामः ॥ भीमेनातिवशंसेन शिरोराज्ञःपदाहृतम् ॥ ५६ ॥ ततोद्यरात्रौप पपटमएडुपम् ॥ मुस्तमुप्तान्हनिष्यामः शक्नेनानाविधेवयम् ॥ ६० ॥ कृपःप्रोवाचतत्रैनमितिश्चत्वाहिजं नंवत्स मुच्यतांसाहसंत्वया ॥ ६२ ॥ वयन्तु धृतराष्ट्रञ्ज गान्धारीं च पतित्रताम् ॥ प्रच्ळामोबिदुरञ्जापि तदुन । उवाच ॥ सप्तानांमार्षांलोके न धर्मों न च ग्रुज्यते ॥ ६१ ॥ तथैवत्यकशास्त्राणां सन्त्यक्तरथवाजिनाम् मः ॥ ५८ ॥ थानां समेत्य मक्षेतद्वनंसं जाता है॥६१॥ वैसे करवामहे ॥ यह जो धुरधुन्न का

तमी राजाओं के सामने घुष्टचुन्न ने त्राल को छोड़ेहुथे मेरे पिता को मारहाला ॥ ६७ ॥ वैसेही घमुष को छोड़ेहुथे शन्तनु के पुत्र भीष्म को अज़ेनजीने शिखराड़ी को आगे करके मारा ॥ ६८ ॥ ऐसेही अन्य भी राजाओं को उन पारहवों ने छलसे मारा है वैसे ही मैं भी रात मैं सोतेहुथे पारहवों का मार्ग करूंगा ॥ ६२ ॥ उससमय ऐसा कह कर कोध से जलताहुआ अश्वत्थामा जुतेहुये घोड़ोंबाले रखपै चढ़कर शत्रुवों के सामने गया॥ ७०॥ श्रीर जातेहुये उनके पीछे कृतकर्मा व कृपाचार्य दोनों गये तब सोतेहुचे पुरुषोंवाले उनके शिविर को वे गये॥ ७१॥ श्रीर शिविर के द्वार पै प्राप्त होकर होसपुत्र अश्वरथामा स्थित हुआ व रात में वहां द्यानियान महादेषजी को

ततस्तु घृष्ट्यन्नम्य शिविरंमन्दमाययौ ॥ ७६ ॥ घृष्ट्युन्नाद्यस्तत्र महायुद्धनकशिताः ॥ सुषुप्रनिशिविश्वस्ताः स्वस्व ाराध्य महादेवं घृष्णानिधिम् ॥ ७२ ॥ अवाषविमर्जंखङं महादेवाद्वरप्रदात् ॥ ततोद्रौष्णिरवस्थाप्य क्रतवर्म ७३ ॥ द्वारदेशोमहावीरः शिविरान्तःप्रविष्टवान् ॥प्रविष्टेशिविरेद्रौष्णै क्रतवर्मक्रपाद्वभौ ॥७४॥ द्वारदेशेव्यति सधन्विनौ ॥ अथद्रौष्णिःसुसंकुद्धस्तेजसाप्रज्वलन्निव ॥ ७५ ॥ सङ्गिमलमादाय व्यचरच्छिबिरोनिशि ॥ धायनिहतःसञ्यसाचिना ॥ ६⊂ ॥ एवमन्येषिभूपालाश्वेलेनेवहतास्तु तैः ॥ तथेवाहंकरिष्यामि भ्रप्तानामारण् निशि ॥६६ ॥एवमुक्कातदाद्रौणिः मंयुक्तुरगंरथम् ॥ प्रायादमिमुखःशत्रुन्समारुद्यकृषाज्वलन् ॥ ७० ॥तंयान्तमन्व गातान्तौ कृतवर्मकृषाबुभौ ॥ यथुश्च शिविरेतेषां सम्प्रमुप्तजनेतदा ॥ ७१ ॥ शिविरद्वारमासाद्य द्रोण्णुयोज्यतिष्ठत ॥ सत्रोतत्र्यमाराध्य महादेवं घृणानिधिम् ॥ ७२ ॥ अवापविमलंखद्वं महादेवादरप्रदात् ॥ ततोद्रौणिरवस्थाप्य कृतवर्म त्यकायुघोममपिता धृष्टयुम्नेनपातितः ॥ ६७ ॥ तथाशान्तनबोभीष्मस्त्यक्तवापोनिरायुधः ॥ शिखािरडनंपुरो ज्यसाचिना ॥ ६< ॥ एवमन्येपिभूपालाश्ब्रेलेनेवहतास्तु कृपानुभौ॥७३ ष्टेतां यत्तौपरम

जलतेहुचे अश्वत्यामाने बहुत क्रोधित होकर ॥ ७५ ॥ निर्मेल तलवार को लेकर रात में शिविर में भ्रमण् किया तव्नन्तर वह भीरे २ भृष्युम के उसने वरदायक शिवजी से निर्मेल तलवारको पाया तद्मन्तर अश्वरधामा महावीर कुत्तवमी व कुपाचार्य दोनों को हामदेश पै खड़े करके शिविर के भीतर पैठमया और शिविर में अश्वत्यामा के पैठने पर कृतवर्मा व कृपाचार्य होनों ॥ ७३ । ७४ ॥ उत्तम घनुषों को लिये व कवच को पहिनेहुये द्वार पै खड़ेरहे आराधन कर ॥ ७२ ॥ इसके अनन्तर तेज से

शिविर को गया॥ ७६॥ वहां अपनी अपनी सेना से विरे व महायुद्ध से थकेहुये विश्वस्त ( निःशंक ) धृष्टचुम्नादिक रात में सोरहे थे॥ ७७॥ और श्राख को जानने वाले अश्वरयामा ने सोते विष्क को सामित से देखा॥ ७८॥ और होराख अश्वरयामा ने सोते हुये धृष्टचुम्न को कोध से लातिसे मारा इसके अनन्तर लातके मारने से वह जमा व शय्या से उठकर॥ ७६॥ उससमय वीर धृष्टचुम्न ने आगे स्थित होराख अश्वरयामा को देखा आध से लातिसे मारा इसके अनन्तर लातके मारने से वह जमा व शय्या से उठकर॥ ७६॥ उससमय वीर धृष्टचुम्न ने आगे स्थित होराख अश्वर अश्वर श्वामा को देखा और शय्या से उठतेहुये उसको होराखाचार्य के युत्र बलवान् अश्वरयामा ने॥ ८०॥ बालोंको पकड़कर मुजाओं से पृथ्वी में पटकदिया तब उस हुये धृष्टचुन्न को क्रोध त्यामा को देखा श्रोर

ब्पष्टःसमयातुरः॥ ८१॥ निद्रान्धःपादघाताताँ न श्राशाकविचेष्टितम्॥ द्राणिस्त्वाकम्यतस्योरः कएउँ मैन्यसमाहताः ॥ ७७ ॥ घृष्ट्युप्तस्यशिविरं प्रविश्यद्रौषिरस्रवित् ॥ तंमुप्तंशयनेशुभे दद्शांरान्महाबत्तम् ॥ ७८ ॥ बङ्काघनुर्धेषौः ॥ ८२ ॥ नदन्तं विस्फुरन्तन्तं पृशुमारममारयत् ॥तस्यमैन्यानिसर्वाषि न्यवधीच तथैवसः॥ ८३ ॥ युधा मन्धुमहावीर्यसुत्तमौजसमेव च ॥ तथैवद्रौपदीषुत्रानवशिष्टांश्च सोमकान् ॥८४॥ शिखपिडप्रमुखानन्यान्खङ्गेनामारय बहोपात्स्वपन्तंहोण्नन्द्नः ॥ सबुद्धअर्णाघाताद्वत्थायश्यनाद्थ ॥ ७६ ॥ व्यलोक्यत्त्वांगो द्रोण्षु ड्बहून् ॥ तद्भयाद्दारनियातान्सर्वानेव च सैनिकान् ॥ ८५ ॥ प्रापयामासतुर्धत्युं कृतवर्मकृपाष्ठभौ ॥ एवंनिहतसैन्यन्त त्रेषुरःस्थितम् ॥ तसुत्पतन्तंशयनाद्द्रोणाचार्यमुतोबली ॥ ८० ॥ केशेष्वाकृष्यबाहुभ्यां निष्पेषष्रातले ॥ घृष्ट्युप्त स्तदातेनािन पादेनाघातर

ने उसके वक्षम्थल को द्वाकर व घतुष के गुर्शों से गले को बांघकर ॥ ८२ ॥ शब्द करते व फरकतेहुचे उसको पशुमार की नाई मारहाला और उसने उसकी सब होनाओं को मारहाला ॥ ८३ ॥ और बड़े पराक्रमी युधामन्य व उत्तमीजस् को मारा और वजेहुचे होपदी के पुत्रों को व कोमकराजाओं को मारा ॥ ८४ ॥ और शिखाडी आदिक अन्य बहुत से राजाओं को तलवार से मारा व उसके हरसे हार वै निकलेहुचे सब सेनावाले लोगों को ॥ ८५ ॥ कुतवर्मा व कुपावार्य दोनों ने मृत्यु को प्राप्त अरवत्थामा से पटकाहुआ वह भय से विकल धृष्ट्युम्न ॥ जो कि निदा से अन्घ था पैरके मारने से विकल वह कुछ करने के लिये समर्थ न हुआ और अरुवत्थामा

में गया ॥ ६५ ॥ और वहां २ तब बाह्गाों व महात्माओं से निन्दित होताहुआ यह अश्वत्थामा प्रायश्चित करने की इन्हां से त्यासजी के

महाबलवानों से मारीहुईसेनावाला वह शिबिर ॥ दश । उसी क्षण प्रलय में त्रिलोक की नाई शून्य होगया इसप्रकार सबों को मारकर तदनन्तर अश्वन-किया इसप्रकार उन हे बाह्मगो। अश्वत्धं त्थामादिक तीनों ॥ अश्वत्थामा म्धिषये

बहाहत्या होवैंगी इसकारण हे पुरुषाथम ! तुम हमारे श्राश्रमों से निकलजावो ॥ ६३ ॥ हे बाह्मणों ! उससमय वहां के मुनिलोगों ने अश्वत्थामा से यह कहा तदनन्तर बहावादी मुनियों से ऐसा कहाहुआ। शश्वत्थामा ॥ ६४ ॥ लज्जित होकर मुनियों से सेवित उस आश्रम से निकला और इसप्रकार वह अश्वत्थामा पवित्र काशी आदिक तीथों में गया ॥ ६५ ॥ और वहां २ सब बाह्मणों व महामाचों से निहन्त नेवान्या वर्ण काला कोर इसप्रकार वह अश्वत्थामा पवित्र ो मारनेवाले तुम पापी व श्रथम बाह्य । हो तुम्हारे दुर्शन से हमलोगों को निश्चय कर पतितत्व होगा ॥ ६२ ॥ श्रौर तुम्हारे सम्भाषण से दुशहजार के आश्रमों में गया ॥ ६०॥ श्रौर उसके पैठने पर ब्रह्मवाड़ी सुनियों ने योगबल से अश्वत्थामा के दुष्कर्म को जानकर उससे कहा ॥ ६९॥ कि ॥मा सुन्दर नर्मदा के किनारे गया वहां वेदवादी अनेक हज़ार ऋषिलोग ॥ ८६ ॥ पवित्र कथाओं को कहतेहुये आति उत्तम तपस्या कररहे थे वहां यह ८७॥ पायों से डरकर व डरसे विकल होकर उस शिविर से निकले और शीघ चलनेवाले वे सब अलग २ देशों को भगगये॥ ८८ ॥ इस के उपरान्त |ययौ च सः॥६५॥ तत्रतत्रिद्धिः सबैनिन्दितोसौमहात्मिभिः॥व्यासंशारणमापेदे प्रायश्चित्ति चिक्षिया॥६६॥ रेतस्ततोड्रौषिमुनिमिश्रहाबादिमिः ॥ ६४ ॥ बजिनोनिरगात्तस्मादाश्रमान्मुनिसेवितात् ॥ एवंकाश्यादिती हित्यायुर्तमवेत् ॥ अतोस्मदाश्रमेभ्यस्त्वं निगंच्ब्युरुषाधम् ॥ ६३ ॥ इत्यन्त्रंत्रद्रोणि तत्रत्यामुनयोदि ऋषीणामाश्रमेष्वथ ॥ ६० ॥ प्रविष्टमात्रेतास्मिस्त मुनयोत्रहाबादिनः ॥ द्रौषोद्ध्यरितंज्ञात्वा प्राहुयोंगबलेन रिमम् ॥ तत्रहानकसाहसा ऋषयोवद्वादिनः ॥ ८६ ॥ कथयन्तःकथाःपुएयास्तपश्चकुरनुत्तमम् ॥ तत्राय मुप्तमारणकरपापी द्रोणेत्वंत्राह्मणाधमः॥त्वह्शनेनहास्माकं पातित्यंभवातेध्रुवम् ॥ ६२॥ त्वत्सम्माष् ग्रात्मात्पाथमोतामयातुराः॥ सर्वष्यक्ष्यग्रह्यान्द्रहुचुःशोघगामिनः ॥ ⊏⊏ ॥ अथद्रोणियंगोवित्र मेहाबलैः ॥ ८६ ॥ तत्झाषेशून्यमभवित्रजगत्प्रलययथा ॥ एवहत्वाततःसवोन्द्रोणपुत्राद्यस्यः ॥ ८७ भें वृषु एत्ये वृप् मात्रेण ब्रह निरग्रःशि जाः = इता MANAMAMAMAMA

828 स्कंत्रु॰

। तद्नन्तर बद्रिकारएय में बैठेहुये महामुनि व्यासजी को उसने भक्तिसमेत प्रणाम किया ॥ ६७॥ तद्नन्तर व्यासमुनि ने इस द्रोणाचार्य प करने से मुफ्त को बड़ा पाप होगा ॥ ६६ ॥ उससमय ऐसा कहेहुये अश्वत्थामा ने मुनि से यह बचन कहा अश्वत्थामा बोला कि हे भगवन् । सबों से निन्दित होकर में तुम्हारे शास्या में प्राप्त हुआ हूं ॥ १०० ॥ यादे तुम भी ऐसा कहते हो तो अन्य कीन मेरा शास्या ( रक्षक ) होगा हे बहात्। मेरे ऊपर द्या में यह कहा कि हे दौंगे 1 तुम इस आश्रम से शीघ्रही चलेजावों ॥ ६८ ॥ क्योंकि सोतेहुये को मारने के दोष से आप महापातकी हो इसकारम 11 25 11 श्राप के साथ वार्ताला के पुत्र अश्वतथामा शरण में पाप्त हुआ

कीजिये क्योंकि साधुलोग डीनवत्सल होते हैं॥ १॥ हे भगवन् ! सोतेहुये को मारने के डोप की शान्ति के लिये तुम मेरा प्रायश्चित करो क्योंकि आप सर्वज्ञ हो॥ २॥ तथापि इस दोष की शान्ति के लिये में तुम से उपाय कहता हूं कि बृक्षिग्तमुद्र में पवित्र व मुक्तिदायक रामसेतु पै॥ ४॥ धनुष्कारि ऐसा प्रसिद्ध बड़ा भारी तीर्थ है हे द्रींग् रएये समासीनंमहामुनिम् ॥ दैपायनंसमागम्य प्रणनामसभिक्कम् ॥ ६७ ॥ ततोन्यासोब्रवीदेनं ॥ कृपाकुरुमायेत्रह बत्सलाः ॥ १ ॥ सुप्तमारणदोषस्य शान्त्यर्थमगबन्मम ॥ प्रायिश्वतंबिधेहित्वं सर्वज्ञोसिमबान्यतः ॥ २ । महत्तरम् ॥ आस्तिषुण्यतमंद्रौषे महापातकनाशनम् ॥ ५ ॥ स्वर्गमोक्षप्रदंधुंसां ब्रह्महत्यादिशोध समिनिः ॥ त्वमस्मदाश्रमाद्रौषे नियोहित्वर्या त्विति ॥ ६८ ॥ मुप्तमारणदोषेष महापातकवान्भवात् । तथाप्युपायंबक्ष्यामि तवैतद्दोषशान्तये ॥ दक्षिणाम्बुनियौष्डएये रामसेतौविमुक्तिदे ॥ ४ ॥ धनुष्कोटिरितिरूय नान्यासिश्चरंध्यात्वातमत्रवीत् ॥ न्यास उवाच ॥ एतत्पापस्यशान्त्यर्थं प्रायश्चितंस्मृतो न हि ॥ ३ लापान्महत्पापंभविष्यति ॥ ६६ ॥ इत्युक्तःसतदाद्रौषिः प्रोवाचेदंवचोम्रनिम् ॥ अश्वत्थामोवाच कहेहुये त्यामजी ने बहुत देरतक विचार कर उससे कहा व्यासजी बोले कि इस पापकी शान्ति के लिये स्मृति में प्रायश्चित महीं ॥ ब्रवीषिचेत्वमत्येवं कोन्योमेशर्षां भवेत :सर्वस्त्वाम्सिश्र्रण्गतः ॥ १०० **तिवदारका** भगवन्निन्दित इत्युक्तोद्रौणि द्राणाचायस् अश्वत्थामा से ऐसा अतोमेभवता न्साथवादीन NIMMANAMANAMAN

-

किया और दूतरे दिन घनुष्कोदि में संकल्पशूर्वक नहाकर ॥ १४ ॥ मिकिश्वंक स्तुति कर रामनाथजीकी सेवा किया और आनन्दके आंधुवोंसे ड्वेहुये

दिन जल के स्नान से॥ १३॥ धनुष्कोटि में उससमय पंचाक्षर मन्त्रको जपा श्रीर उस दिन श्रश्यत्थामाने उपास किया ॥ १८ ॥ व रामनाथजीके स-हो श्राप्त होकर एक महीने तक संकल्पपूर्वक स्नान किया॥ १२॥ श्रौर प्रतिदिन उसने तीनों सन्ध्यात्रोंसे रामनाथजीको सेवन किया तड़नन्तर उससमय

पवित्र होगे॥ १०॥ हे द्रोण्युत्र। तुम श्रीघ्रही मेरे वचनको करो उससमय महर्षि ध्यातजीसे ऐसा कहेहुचे ऋरवत्थामा ने॥ ११॥ समसेतु पै पवित्र-

दोष से तुम शीघही प दायिनी घनुष्कोटि के

अश्वत्थामा ने तीसवें

मीप रात्रि में जागरत

स्यमन्रियो ।

अपरेख्धंतुष्कोटो स्नात्वासङ्गलपपूर्वकम् ॥ १५ ॥ सिषेवेरामनाथञ्च स्तुत्वाभक्तिपुरःसरम्

शान्ति व द्रान्ति आदिका कारण है वहां मुक्तिदायक सेतु पै घनुष्कोटितीर्थ में जाकर ॥ ६ ॥ हे द्रीणे । तुम एक महीनेतक निरन्तर स्नान करो तो सीतेहुये को मारने के हापातकों का नाशक है॥ ५॥ व पुरुषों को स्वरी तथा मोक्ष का दायक व बहाहत्यादि का शोघक है व सब मंगलोंमें मांगल्य और सब मनोरथों को व पवित्रों के मध्य में पवित्र और तीयों के मध्य में उत्तम है और दुःस्वप्ननाशक व पवित्र तथा नरकों के क्षेत्रा का विनाशक है॥ ७॥ और दुरुषों नाशक व विजयवर्षक है और पुरुषों के द्रिंद का नाशक व आयुर्वल बढ़ाने का कारण है ॥ ८ ॥ व मनुष्यों के चित्त की शुद्धिकों देनेवाला श्रीर क्षिलमाङ्गरूचं सर्वाभीष्टप्रदायकम् ॥ ६ ॥ पवित्राणांपवित्रं च तीथांनां च तथोत्तमम् ॥ दुःस्वप्रनाशनंषुएयं रामनाथ णां शान्तिदान्त्यादिकारणम् ॥ तत्रगत्वाधनुष्कोटौ रामसेतौविमुक्तिदे ॥ ६ ॥ स्नानंकुरुष्वद्रौषेत्वं म शिनम् ॥ ७ ॥ अकालमृत्युश्मनं गुंसांविजयवर्तम् ॥ दारिद्यनाशनंगुंसामायुर्वर्तनकारणम् ॥ = ॥ प्तमात्रीनरन्तरम् ॥ सुप्तमारणदोषात्त्वं सद्यःयूतोभविष्यसि ॥ १० ॥ कुरुष्वचचनंशीघं ममत्वंद्रोणनन्दन ॥ १२॥ त्रिसन्ध्यंरामनाथञ्च सिषेवेसदिनेदिने ॥ ततस्त्रिशाहिनेतोयस्नानाद्रोणात्मजस्तदा ॥ १३। कोटयां मन्त्रेपञ्चाक्षरंतदा ॥ अकाषींदुपवासञ्च द्रोण्युत्रस्तु ताहिने॥ १८॥ अकराज्ञागरंरात्रो णिव्यसिनप्रमिष्णा॥ ११॥ रामसेतुंसमासाद्य धनुष्कोटिपवित्रहाम् ॥ सस्नोसङ्गलपूर्वन्तु तशुद्धिप्रदंन् निरन्तरम् ॥ कम् ॥ सर्वम की श्रकालमृत्यु को देनेवाला है ॥६॥ मुक्ततदाद्र नरकक्ष्रीन

स्के अ पुर

थामा बाले कि हे कहणाकर, शंकर! ह निपात्तिरूपी समुद्र में डूबतेहुये पुरुषों के लिये जहा ग़रूपी चरणकमलवाले, देवदेवेश ! तुम्हारे लिये नम-महादेव, द्यामूर्त, धूजंटे, नीललोहित, उमापते, विरूपलोचन, चन्द्रभाल ! तुम्हारे लिये नमस्कारहै ॥ १६ ॥ हे मृत्युंजय, त्रिलाचन ! तुम द्याद्दाष्ट गिपति व त्रिपुरविनाशक श्राप शम्मु के लिये प्रगाम है ॥ २०॥ व पिनाकपागि श्रीर ज्यम्बक श्रापके लिये बार र प्रगाम है हे अनन्तादि महानागों के मृत्य किया॥ १६॥ तद्नन्तर प्रसन्न होतेहुये भगवान् शिवजी उसके आगे प्रकट हुये और वहां परमेश्वर महादेवजी को देखकर अश्वत्थामाने स्तुति उसने शिवजी के श्रार किया ॥ १७ ॥ अश्वत से मेरी रक्षा करो पार्व स्कार है॥ १८॥ है 

अर्वत्यामन्विनष्टोभूद्ररंवर्यमुत्रत ॥ मयिप्रसन्नेलोक्षु किमलभ्यंभवेन्त्याम् ॥ २४ ॥ अतोभीष्ट् गनन्दाश्रपरिष्ठतः ॥ १६ ॥ ततःप्रसन्नोमगवान्पादुरासीत्तद्यतः ॥ हष्ट्वातत्रमहादेवं तृष्टावपरमेश्व ारभूषणभूषित ॥ २१ ॥ शूलपाणेनमस्तुभ्यं गङ्गाधरमृडाञ्यय ॥ रक्षमांकृपयादेव पापसङ्गातपञ्ज इतिस्तुतोमहादेवो द्रौणिप्रोवाचहर्षितः ॥ महादेव उवाच ॥ सुप्तमारण्दोषस्ते धनुष्कोटौनिमज्ज हिंग्णात्मजाधना ॥ इत्युक्तःशम्भनाद्रौषिः प्राहतंपरमेश्वरम् ॥ २५ ॥ तवाधदशिनेनाहं कृताथाँस्मि र्ते घूजेटेनीखलोहित ॥ उमाकान्तविरूपाक्ष चन्द्रशेखरतेनमः॥ १६ ॥ मृत्युञ्जयत्रिनेत्रतं पाहिमा र्रीषिहवाच ॥ नमस्तेदेवदेवेश करुषाकरशङ्कर ॥ आपदाम्बुधिमग्नानां पोताथितपदाम्बुज ॥ १८ । पावेतीपतयेतुभ्यं त्रिपुरप्नायश्यम्भवे॥ २०॥ पिनाकपाण्येतुभ्यं ज्यम्बकायनमोनमः॥ अनन्त रम् ॥ १७ ॥ द्रो महादेवकृषामु रात्॥ १२॥ नात्॥ १३॥ णीष्वत्वं मत्तो पुरतः शुक्सोर देमहानागह कृपयादशा

॥ २१॥ हे शूलपासे, गंगाघर, मृड, श्रव्यय! तुम्हारे लिये नमस्कार है हे देव! पापत्मूहरूपी पंजरसे तुम दयासे मेरी रक्षा करो ॥ २२॥ इत्प्रकार गजी प्रसन्न होकर अश्वत्थामा से कहा महादेवजी बोले कि घनुष्कोटि में नहाने से तुम्हारा सोतेहुये के मारने का दोष ॥ २३॥ हे सुन्नत, अश्व-तुम वरदान को मांगो लोकोंमें मेरे प्रतन्न होनेगर मनुष्यों को क्या दुर्लिम होता है ॥ २४ ॥ इसकारण हे द्रोण्युत्र ! तुम इससमय मुम्तते मनोरथ स्तुति कियेहुये महादेव हारभूषणों से भूषित्। त्यामन् । नष्ट होगय

र है॥ २७॥ वैसाही होगा यह अश्वत्थामा से कहकर देवदेव महादेवजी द्रोग्णुत्र अश्वत्थामा के देखतेहुये वहीं अन्तर्थान होगये॥ २८॥ व न्द्रजी के घनुष्कोटितीर्थमें स्नानहीं से उसी क्ष्या अश्वत्थामा पापरहित व निर्मल होगया ॥ २६ ॥ और पापरहित इस शुद्ध व निर्मल अश्वत्थामा को हारा दशन करोड़ों जन्मोंसे भी दुर्लभ है ॥ २६ ॥ इसकारण तुम्हारे चरणकमलमें भेरी अचल भक्ति होवे हे शस्मो ! भुभको यही वरदान दीजिये ऐसा कहेहुये अश्वत्यामा ने उन परमेश्वर शिवजी से कहा ॥ २४ ॥ कि हे महेश्वरजी । में आज तुम्हारे द्रीन से कृतार्थ होगया और विनपुर्य तुस्हारे लिये नमस्कार हे हिजेन्द्रों। रामचन्ड

वहर्शनमपुएयानामलभ्यंजन्मकोटिमिः ॥ २६ ॥ अतोयुष्मत्पदाम्मोजे निश्चलामिक्सित्मे ॥ इममेववरं सुर्वे चापि महर्षयः॥ शुर्दंप्रत्यग्रहीषुस्ते तदाप्रभतिनिर्मेलम्॥ ३०॥ एवंवःकथितंविप्रा द्रौषिपापिविम् मचन्द्रधनुष्कोटिस्नानवैभवमात्रतः॥ ३१॥ यःपठेदिममध्यायं श्रणुयादा समाहितः ॥ सविध्रयेहपाप तत्रवान्तरध हमहीयते॥ १३२॥ इति श्रीस्कन्दपुराष्ट्रीसतुमाहात्म्यथनुष्कााटप्रशसायामश्वत्थामसुप्तमार्ष्णदाषश ज्वाच ॥ भूयोपिसम्प्रवक्ष्यामि धनुष्कोटेस्तु वैभवम् ॥ युष्माकमादरेणाहं नैमिषारएथवासिनः अश्वत्थामापिविप्रेन्द्रा ध्रुतपापोविनिर्मेखः ॥ रामचन्द्रधनुष्कोटौ स्नानमात्रेणतत्क्षणे ॥ २६। मोनमोस्तु ते॥ २७॥ उक्तातथास्तितिद्रौणि देवदेवोमहेश्वरः॥ पश्यतोद्रोण्युत्रस्य श्रीऽस्यायः ॥ ३१ ॥ महेश्वर ॥ त्व देहि महाशा

पाल जिमि भो उन्माद्विहीन। बित्तसर्वे ऋखाय में सोई चरित नवीन॥ श्रीस्ताजी बोले कि हे नैमिषारएयवासियो। में तुमलोगों से फिर भी ब्राद्र सेतुमाहात्येद्वीद्यालुमिश्रविरिचतायांभाषाटीकायांधनुष्कोटिप्रशंसायामस्वत्थामसुप्तमारसादोषशान्तिनांमैकिशिरधायाः॥ ३१॥

सभी महर्षियों ने ग्रहण किया ॥ ३०॥ हे ब्राह्मणो ! इसप्रकार तुमलोगों से रामचन्द्रकी घनुष्कोटि में स्नानक प्रभावही से अश्वत्थामा के पापकी

तब से लगाकर उन

॥ सावधान होताहुआ जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता या सुनता है वह इस लोक में पातकों को नष्ट कर के शिवलोक में प्रजाजाता है ॥ १३२।

स्कं अ तु । निय

8 ॥ पृथ्वी को पालन किया और धर्मज्ञ व नीति में तत्पर उसने अनेक प्रकार के यज़ोंसे इन्द्रादिक देवताओंका पूजन किया ॥ ५ ॥ और उसने बाह्मसांके लिये धन व बहुत से क्षेत्रोंको दिया उस राजा के राज्य करनेपर सब लोग ऋपने धर्ममें तत्पर ॥ ६ ॥ हुये और उसके पालन करनेपर चोरादिकों से उपजीहुई ोर राज्यकी रक्षाके भारको अपने पुत्रपै घरकर वह नन्द्र ॥ ३ ॥ जितेन्द्रिय व जितमोजन होकर तपावन में पैठगया और पिता के तपीवन जानेपर को कहता हूं ॥ १ ॥ कि सोमवंश में उत्पन्न नन्दनामक महाराजा ने इस तमुद्रअन्तवाली पृथ्वी को धर्भे पालन किया ॥ २ ॥ उसके घर्भुष धर्मगुप्तनामक राजा ने॥ ऐसा प्रसिद्ध पुत्र हुआ झ में घन कीटि के प्रभाव

॥ ७॥ वनीववशाविप्रन्द्रा मुगयारसकातुका ॥ तमालताल तं क्षेत्राणि च बृह्यिन सः ॥ सर्वेस्वधमीनरतास्तास्मन्राजनिशासित ॥ ६ ॥ बभुबुनीभवन्गीडास्तर्मिम भूपतेः ॥ अभूदिमावरीविप्रास्तमसाष्ट्रताद् ब्युखा ॥ ११ ॥ राजापिपश्चिमांसन्ध्यामुपास्यनियमा ॥ तटाकैरिपसम्युण् तपस्विजनमिरिडते ॥ १०॥ त्रास्मिन्बन्सञ्च राजा सोमवंश्रासमुद्भवः ॥ धर्मेणपालयामास सागरान्तांधरामिमाम् ॥ २ ॥ तस्यपुत्रःसमभवद्यमग्र हिन्तालकुरवाकुलाद्श्यस्वे ॥ न ॥ विचचारवनेतास्मन् सिंहञ्याघ्रमयानके ॥ मत्तालिकुलसन्नादसम्मुचित्रतादेग ज्यरक्षाध्नंनन्दो निजधुत्रेनिधायसः ॥ ३ ॥ जितेन्द्रियोजिताहारः प्रविषेशतपोवनम् ॥ तातेतपोवनंया ोत्पः॥ ४॥ मेदिनीपालयामास घर्मज्ञोनीतितत्परः॥ ईजेबहुविधैयज्ञैदंवानिन्द्रपुरोगमान्॥ ५ ः॥ कदाचिद्रमधुप्रोयमारूढ्स्तुरगोत्तमम् ब्रक्हारकुमुदनीलोत्पलवनाकुलैः ते धर्मधुप्तामिधे ह्यापेम्योदद्रीवि प्रइतिश्रतः॥ ग 1 2 1 धर्मधप्रस्ट श्रोरादिसम्भव नन्दोनाममह चीची

।तथा सिंहों व व्याघों से भयानक उस वनमें घूमनेलगा और मतवाले अमरगणों की ध्वनि से सम्मुिंडतिहेगन्तरवाले ॥ ६॥ और पद्म, लालकमल, कुसुद व नीलकमलवनों से ज्यात तड़ागोंसे भी पूर्ण और तपस्वीजनों से शोमित॥ १०॥ उस वम में घूमतेहुचे उस धर्मगुप्त राजा को हे बाहाणों। अन्धकारसे थिरेहुचे य यह धर्मगुप्त उत्तम घोड़े पै चढ़कर॥ ७॥ हे डिजेन्द्रो। वन में पैठगया व शिकार के रसका कौतुकी वह तमाल, ताल, हिन्ताल व कुरव वृक्षों मे पीड़ायें न हुई किसी सम पूर्ण दिङ्मुखवाले ॥ न।

दिङ्मुखाँवाली रात होगई॥ ११॥ श्रीर नियम से संयुत राजाने भी पश्चिमा सन्ध्याकी उपासना कर उस वन में वेद्माता गायत्रीका जप किया॥ १२॥ व उससमय राजाको देखा॥ १४॥ के पीछे दीड़िआया व

ते हैं और मित्रदोही लोगों का पाप दशहजार यज्ञोंसे भी नहीं नाश होता है ॥ २१ ॥ और ब्रह्महत्यादिक पापोंका किसी प्रकार प्रायश्चित होता है व बड़े डीलवाला तथा वड़ी दाढ़ोंसे संयुत यह वड़ा भयंकर सिंह वृक्षकी जड़में आया है ॥ १७ ॥ हे नृप! आधीराततक सुम्मसे रक्षा कियेजाते हुये तुम निद्राको प्राप्तहोबो तदनन्तर हे महामते। आधीराततक सोतेहुये मेरी तुम रक्षा करो ॥ १८ ॥ उसके इस वचनको लेकर नन्व्युत्र के सोनेपर सिंहने कहा कि हे ऋक्ष! यह राजा सागया है १६॥ हे डिजोतमो ! धर्मज ऋक्ष ने उस सिंह से कहा कि हे बनेचर, मुगराज ! आप धर्म को नहीं जानते हो ॥ २०॥ संसार में विश्वासघाती सिंहों व व्याघादिकों के डर से इस राजपुत्रके एक वृक्ष पै स्थित होनेपर सिंह के भय से विकल एक ऋथ आगया ॥ १३ ॥ और वनमें धूमनेवाला एक सिंह उस ऋथ श्रीर बनमें रहनेवाले इस ऋक्षने राजाको देखकर कहा कि हे नुपेन्ट 1 तुम डर मत करो यहां हम तुम दोनों रातमें बमें ॥ १६ ॥ क्योंकि बड़े तत्त्व सिंह से भगायाहुआ वह ऋक्ष वृक्ष ये चढ़गया ॥ १४ ॥ और उस वृक्ष ये चढ़कर ऋक्ष ने बुक्ष पे स्थित उस बड़े बली व पराक्रमी महात्मा है ॥ न हि मिनडुहांपाएं नश्येदाज्ञायुतौरिष ॥ २१ ॥ ब्रह्महत्यादिपापानां कथांत्रिकिकितिमंबत् ॥ ॥ १८ ॥ इतितदाक्यमादाय सुप्रेनन्द्मुतेहरिः ॥ प्रोबाचऋक्षमुप्तायं त्पश्च त्यज्यतामिति॥ १६॥ क्षो धर्मज्ञोद्दिजसत्तमाः ॥ मवान्धमं न जानीते मृगराजवनेचर ॥ २० ॥ विश्वासघातिनांलोक महा चरः ॥ मामीतिकुरुराजेन्द्र वत्स्यावोरजनीमिह ॥ १६ ॥ महासत्त्वोमहाकायो महादंष्ट्रासमाकुत्तः ॥ हमयादितः॥ १३॥ अन्वधावततंत्रस्थमेकांसहोवनंचरः॥ अनुडुतःसांसहेन ऋक्षोत्रसमुपारहत्॥ १४॥ ापतत्र च बने गायज्ञींबेदमात्रम् ॥ १२ ॥ सिंहच्याघादिभीत्यास्मिन्न्क्षमेकंसमास्थिते ॥ राजपुत्रेतदा रह्यमाणामयात्रप् ॥ ततःप्रमुप्तमारक्ष क्षिन्तं दृद्शेजगतीपतिम् ॥ वृक्षास्थितंमहात्मानं महाबलपराकमम् ॥ १५ ॥ वृक्षमूर्जंसमायातः सिंहोयमतिसीषणः ॥ १७ ॥ राज्यर्धभजनिद्रांत्वं वैर्यर्धमहामते ॥ १८ ॥ इतितद्दाक्यमादाय सप्नेनन्दमतेहरिः ॥ प्रोबा आरुहास्सोट ऋक्षोयंवनगो न्बितः ॥ जज म्यागाद्दक्षः सि तंसिंहमत्रवीद् कष्टाभवन्ति।

को मेरोलिये बोड़देवो सिंह मे ऐसा कहनेपर निःशंक राजाने सोतेहुए ॥ २५ ॥ व ऋपने ऊपर शिर को घरेहुए उस ऋक्षको पृथ्वी पै बोड़दिया तद-लोगोंका पाप करोड़ों जन्मों से नहीं नाश होता है ॥ २२ ॥ हे पंचानन । एथ्वी में मैं सुमेरको महाभार नहीं मानता हूं परनु संसार में इस विश्वा-याहुआ ऋक्ष नातों से दूक्ष का अवलम्बन कर पुराय के वश से पृथ्वी पे नहीं गिरा और वह ऋक्ष राजा के सभीप आकर कोध से वचन मानता हूं ॥ २३ ॥ ऋक्षमे ऐसा कहनेपर उससमय सिंह चुप होरहा और धर्मगुप्त के जगनेपर ऋक्ष बुक्ष पै सोरहा ॥ २८ ॥ तदनन्तर सिंहने राजा ते कहा कि इस ऋ नन्तर राजा से गिरा संघाती को महाभार परन्तु विश्वासघाती

सिंह से कहा कि तुम सिंह नहीं हो बरन पहले तुम कुबेर के मन्त्री महायक्ष थे॥ ३०॥ व किसी समय वधूसल याने खीसमेत तुम ने हिमाचल गौतम के समीप हर्ष से विहार किया ॥ ३०॥ श्रोर देवयोग से गौतम भी समिधाओं को लाने के लिये कुटी से निकले और उन्हों ने तुम को ाघी व सोते हुए सुभको आपने छोड़िदया इस कारण हे भूपते! मेरे शाप से शीघही तुम उन्मच होकर धूमो ॥ २६ ॥ मुनि ने राजा को इसप्रकार हे राजन। सुगुवंश में उत्पन्न व इच्छाके अनुकूल रूपको घरनेवाले नामसे ध्यानकाष्ठ नामक मैंने ऋक्षके रूपको घारण किया है॥ २८॥ हे राजन् ॥ यस्मादनागसंमुप्तमत्याक्षीन्मांभवान्द्रप ॥ मच्बापात्त्वमतःशीघ्रमुन्मत्तर्भपते ॥ २६ ॥ इति भूपं ततःसिंहमभाषत ॥ ट्यसिंहस्त्वंमहायक्षः कुबेरसचिवःषुरा ॥ ३० ॥ हिमबद्गिरमासाद्य कदाचित्त्वं अज्ञानाद्गोतमाभ्यासे विहारमतनोन्मुदा ॥ ३१ ॥ गौतमोप्युटजाद्वैवात्समिदाहरणायवे ॥ निर्गतस्त्वां तेनांपापं ननश्येज्ञन्मकोटिभिः॥ २२॥ नाहंमेहंमहाभारं मन्येपश्चास्यभूतले ॥ महाभारिममंमन्ये किंपमेनमुक्षन्त्यजस्वमे ॥ एवमुक्तेथासिंहेन राजामुप्तमशिक्ष्तः ॥ २५ ॥ स्वकन्यस्ताशिरम्कन्तमुक्ष तत्याजभूतले॥पात्यमानस्ततोराज्ञा नखालम्बितपादपः॥ २६॥ ऋक्षःपुर्यवशाद्दशात्रपातमहीतले॥ सऋक्षोत्रप ाघातकम् ॥ २३ ॥ एवमुकेथऋक्षेण सिंहम्तुष्णीमभूत्रा ॥धर्मग्रप्नेष्रबुद्धेतु ऋक्षःमुष्वापभूरहे ॥ २४। मभ्येत्य कोपादाक्यमभाषत ॥ २७ ॥ कामरूपधरोराजन्नहं भुगुकुलोद्धवः ॥ ध्यानकाष्ठाभिधोनाम्ना ऋक्षरूपमध र्यम् ॥ १८ बोला। २६।२७॥ कि जिसालिये बिन श्रपर शत्वाम्नानं शाप देकर तदनन्तर पै जाकर श्रज्ञान से ततःसिंहोत्र वधूसतः ॥

नग्न देखकर शाप दिया॥३२॥ कि जिसलिये इससमय तुम मेरे आश्रम में नग्न स्थित हुए हो इसकारण इसीसमय तुमको सिंहत्व होगा इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३२ ॥पुरातन समय इस गौतम के शाप से तुम सिंहत्व को प्राप्त हुए हो और पहले भद्र नामक तुम कुबेर के मन्त्री यक्ष थे ॥ ३४ ॥ कुबेर धर्मशील हैं और उनके सेवक भी वैसेही हैं इसकारण वनमें रहनेवाले सुभ ऋषि को तुम क्यों मारते हो ॥ ३४ ॥ हे मुगाधिप ! इस सब को मैं ध्यान से इससमय जानता हूं ध्यानकाष्ठ से ऐसा कहने पर बह छोड़कर॥ ३६॥ कुबेर के मन्त्रित्यरूप दिन्य यक्षता को प्राप्त हुआ व इसने प्रगामकर व हाथों को जोड़कर ध्यानकाष्ठ मुनि से कहा॥ ३७॥ कि शीघही सिंहत्व को

संश्यः॥ ३३॥ इतिगौतमशापेन सिंहत्वमंगमत्पुरा ॥ कुबेरसिचित्रोयक्षो भद्रनामाभवान्पुरा ॥ ३४ ॥ कुबेरोधमंशी लोहि तद् सत्याश्र्वतश्रेवहि ॥ अतःकिमर्थतंविहिस मार्सिवनगोचरम् ॥ ३४ ॥ एतत्सर्वमहंध्यानाज्ञानामीहम्गा थिप ॥ इत्युकेध्यानकाष्ठेन त्यत्कासिंहत्वमाश्युसः॥ ३६ ॥ यक्षरूपंगतोदिन्यं कुबेरसिचवात्मकम् ॥ ध्यानकाष्ठमसा वाह प्राञ्जालःप्रणतोम्प्रीनम् ॥ ३७ ॥ अद्यज्ञातंमयासर्वं प्रवृद्धतंमहामुने ॥ गौतमःशापकालेमे शापान्तमपिचोक्त वान् ॥ ३० ॥ अद्यज्ञातंमयासर्वं प्रवृद्धतंमहामुने ॥ गौतमःशापकालेमे शापान्तमपिचोक्त वान् ॥ ३८ ॥ इतिमाम वान् ॥ ३८ ॥ इतिमाम व्यविह्यनगोतमोमुनिष्ठक्षतः॥ अद्यसिंहत्वनाशान्मे जानामित्वांमहामुने ॥ ४० ॥ ध्यानकाष्ठामिधंशुद्धं कामरूपध्य क्त्वातंत्रणाम्याथ ध्यानकाष्ट्रसयक्षराद् ॥ ४१ ॥ विमानवरमारु प्रययावलकाषुरीम् ॥ तास्मनगतेत्य विवसनं रुष्टाशापसुदाहरत् ॥ ३२ ॥ यस्मान्ममाश्रमेयत्वं विवसःस्थितवानसि ॥ अतःसिंहत्वमधैव भवितातेन रंमदा ॥ इत्य हे महासुने। इससमय मैंने सब पहले के ब्रचान्त को जाना क्योंकि गौतमजीने मेरे शाप के समय में शापान्त को भी कहा था।। इन ॥ कि ऋक्षरूपवाले ध्यानकाष्ठ से जब तुम्हारा संवाद होगा तब तुम सिंहत्व को छोड़कर यक्षत्व को प्राप्त होगे॥ इह ॥ हे ब्रह्मन्। मुनिश्रेष्ठ गौतमजी ने मुभ्तसे यह कहा था हे महासुने। इस समय मेरे सिंहत्व नाश होने से में सदैव शुद्ध व इच्छा के श्रत्रकूल रूप को घरनेवाले ध्यानकाष्ठ नामक तुमको जानता हूं यह कहकर व उस ध्यानकाष्ठ को प्रणाम

ने के लिये में तुम से यन को कहता हूं कि दक्षिण समुद्र में पापविनाशक व पवित्र सेतु पै ॥ ५०॥ घनुष्कोटि ऐसा प्रसिद्ध बड़ाभारी तीर्थ है च में पवित्र व मंगलों के मध्य में मंगल है ॥ ५० ॥ व श्रुतिसिद्ध, महापवित्र तथा बहाहत्यादिकों का शोधक है हे महीपते। वहां पुत्र को ले मुत्र के ब्चान्त को पहले से जानकर शीघता संयुत वह नुपोत्तम पुत्रको लेकर जैमुनि के समीप गया।। ४६ ॥ व मुनिश्रष्ठ जैमुनिजी से उसने बचन ड़ेर तक ध्यान किया ॥ ४८ ॥ व बहुत समय तक ध्यान कर नंद राजा से कहा कि ध्यानकाष्ठ के शाप से तुम्हारा थुत्र उन्मत्त होगया है ॥ ४६ ॥ के अनुकूल पृथ्वी पै चलागया श्रीर उस कामरूपघारी ध्यानकाष्ठ मुनि के चलेजाने पर ॥ ४३ ॥ मुनि के शाप से उन्मच होता हुआ धर्मगुप्त पुरी को उत्मत्तरप्याले मुपोत्तम को देखकर मन्त्रीलोग ॥ ४४ ॥ सुन्दर नर्मदा के किनारे पिता के सभीप ले श्राये और उन्होंने उससे प्रत्रके बुद्ध अंश को 8०। ४१ ॥ उत्तम विमान पै चढ़कर श्रलकापुरीको चलागया व उस यक्षेश के जाने पर ध्यानकाष्ठ महामुनि ॥ ४२ ॥ जोकि अब्याहत यथेष्ठ गमन जैसुने। इससमय मेरा पुत्र उन्मचता को प्राप्त हुआ है॥ ४७॥ हे महासुने। उन्माद के नाश के लिये तुम यत्न को कहो। इसप्रकार पूछे हुए सुनिश्रष्ठ चिरंकालं चपंनन्दमथात्रवीत् ॥ ध्यानकाष्ठस्यशापेन ह्युन्मत्तस्तेमुतोभवत् ॥ ४६॥ तस्यशापस्यमाक्षाथ वित्रश्च मङ्गलानांचमङ्गलम् ॥ ५१॥ श्रुतिसिदंमहापुर्यं ब्रह्महत्यादिशोधकम् ॥ नीत्वातत्रभुतन्त्य स्ना काष्ट्रोमहामुनिः ॥ ४२ ॥ अञ्याहतेष्ट्रगमनो यथेष्ट्रप्रययोमहीम् ॥ ध्यानकाष्ट्रगतेत्रास्मन्कामरूपध्रे ॥ धर्मग्रप्रोमुनेःशापादुन्मतःप्रययोधुरीम् ॥ उन्मत्तरूपंतंदृष्ट्वा मन्त्रिणम्तुन्द्रपोत्तमम् ॥ ४४ ॥ पितुःसक मिते ॥ दक्षिणाम्बनिधाँसेता पुष्येपापविनाशने ॥ ४० ॥ धनुष्कोटिरितिख्यातं तिर्थमस्तिमहत्तरम्। मिधुत्रमादाय जैसुनित्वरयान्वितः ॥ ४६ ॥ उवाचवचनंचैव जैसुनिसुनिषुङ्गवम् ॥ मगवञ्जैसुनेषुत्र ततागतः॥ ४७ ॥ अथोन्मादिनिनाशाय बूह्यपायंमहामुने ॥ इतिष्ट्रधिश्वरंद्ध्यौ जैमुनिमुनिषुङ्गनः॥ ४८ बातीरेमनोरमे ॥ तस्मैनिवेद्यामासुमीतिभ्रंशुंसुतस्यते ॥ ४५ ॥ ज्ञात्वातुपुत्रवृत्तान्तमादितःसन्य मुपायंत्रत्रवी पवित्राधांपा कहा कि हे भगवन

से॰ मा॰

श्रोर उस नंद ने भी श्रापही भक्ति तमेत स्नान किया ॥ ४५ ॥ श्रोर उसत्तमय पुत्र समेत पिता एक दिन बसकर द्यानिधि ताम्बमूर्ति रामनाथजी को सेवनकर ॥ ५६ ॥ व उस पुत्र से पृंहकर नंद तपस्या के लिये वन को चलागया व हे बाहाशों ! पिता के चलेजान पर युत्र धर्मगुप्त राजा ने भी ॥ ४७॥ भक्ति से रामनाथजी के लिये लेकर धनुष्कोटि को गया और वहां उसने नियमपूर्वक धुत्र को स्नान कराया ॥ ५३। ५४ ॥ तदनन्तर स्नानही से धुत्र का उत्माद नष्ट होगया नान करावो ॥ ५२ ॥ तो उसका उन्माद उसीक्षण नाश होजावैगा इसमें सन्देह नहीं है ऐसा कहा हुआ यह नंद उन मुनिश्रेष्ठ जैमुनिजीको प्रगामकर उससमय पुत्र को जाकर इससमय

पते ॥ ५२॥ उन्मादस्तत्क्षणादेव तस्यनश्येत्रसंशयः॥ इत्युक्तस्तंप्रणम्यासौ जैमुनिमुनिमुक्तम् ॥ ५३॥ बेमुक्ताःस्युः सत्यंसत्यंबदाम्यहम् ॥ ६१ ॥ पारित्यज्यधनुष्कोटि तीर्थमन्यद्रजेनुयः ॥ सिद्धंमगोपयस्त्य सुतः॥ स्वयंसस्नौसनन्दोपि धनुष्कोटौसभक्तिकम् ॥ ४४ ॥ उषित्वादिनमेकन्तु सधुत्रस्तुपितातदा ॥ मनाथंच साम्बसूत्तिज्ञुणानिधिम् ॥ ४६ ॥ धुत्रमाष्ट्रच्छ्यनन्द्स्तं प्रययौतपसेवनम् ॥ गतेपितारिष्ठत्रोपि धर्म त्रिमःसार्धं स्वांधुरींतदनन्तरम् ॥ धर्मेण्यालयामास राज्यंनिहतकएटकम् ॥ ४६ ॥ पितृपैतामहंविप्राधार्मिकः ॥ उन्मादेरप्यप्समारेग्रहेंहुष्टेश्ययेनराः ॥ ६० ॥ ग्रस्तामबन्तिषिष्रेन्द्रास्तेपिचात्रनिमजनात् । जाः ॥ ५७ ॥ प्रदर्शरामनाथाय बहुवित्तानिभक्तिः ॥ ब्राह्मणेभ्योधनंधान्यं क्षेत्राणिचददोतदा ॥ ५८ ॥ मादाय धनुष्कोटिययोतदा ॥ तत्रचस्नापयामास पुत्रांनयमपूर्कम् ॥ ५४ ॥ स्नानमात्रात्ततःसद्यो नष्टो सेवित्वाराम् ध्रप्नोच्डपोडि प्रययोमिति धर्मध्रप्नोति नन्दःगुत्रस न्माद्रामव्

त ने धर्म से पिट पितामहवाले निष्कंटक राज्य का पालन किया उन्मादों व अपस्मारों से तथा दुष्ट्रप्रहों से जो मनुष्य ॥ ५६ । ६० ॥ शस्त होते हैं भी इस धनुष्कोटि में नहाने से मुक्त होजाते हैं यह मैं सत्य २ कहता हूं ॥ ६१ ॥ जो मनुष्य घनुष्कोटि को छोड़कर अन्यतीर्थ को जाता है बह ॥ और बाहासों के लिये धन, थान्य व क्षेत्रों को उससमय दिया ॥ ५८ ॥ तदनन्तर वह मंत्रियों समेत अपनी पुरी को चलागया व हे बाहासो । बहुत द्रव्यों को दिया बड़े धर्मवान् धर्मगुप्त

॥ नहाते हैं वे सब ब्रह्मा के स्थान को प्राप्त होवेंगे हे ब्राह्माणों | तुमलोगों में इसप्रकार उत्तम धर्मगुप्त की कथा कही गई॥ ६४॥ कि जिसके । होजाती है और सुवर्ण की चोरी इत्यादिक श्रन्य पापसमूह नाश होजाते हैं ॥ ६४॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे सेतुमाहात्म्ये देवीद्यातुमिश्रविरचितायां बोड़कर मेहुँड़े के दूघ को मांगता है।। ६२ ॥ हे ब्राक्षणों! धनुष्कोटि, धनुष्कोटि, धनुष्कोटि ऐसा तीन बार पढ़ते हुए जो मनुष्य जिस किसी मुनने से ब्रह्महत्या नाः

णोवेदवित्तमः ॥ अज्ञानात्पितरंहत्वा ब्रह्महत्यामवाप्तवान् ॥ २ ॥ सोपिस्नात्वाधनुष्कोटौ तद्दोषान्मु ऋषय ऊन्डः ॥ पितरंहतवान्पूर्व क्यंसूतपरावमुः ॥ ३ ॥ क्यंवाघनुषःकोटौ मुक्तिस्तरयाप्यभूनमुने ॥ गन्तिसर्वेनरास्तेवै यास्यन्तिब्रह्मणःपदम् ॥ एवंवःकथिताविप्रा धर्मग्रुप्तकथाशुमा ॥ ६४ ॥ यस्याःश्रव नानां विस्तराहक्तमहीते ॥ ४॥ श्रीमृत उवाच ॥ आसीट्राजाबृहधुम्नश्रकवर्तीमहाबतः ॥ धर्मेषापालया हत्याविनश्यति ॥ स्वर्णस्तेयादयश्चान्ये नश्येयुःपापसञ्चयाः ॥ ६५ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराषे सेतुमाह ॥च ॥ भूयोप्यहंप्रवक्ष्यामि धनुष्कोटेस्तुवैभवम् ॥ अत्यस्ततरंशुह्यं सर्वलोकैकपावनम् ॥ १ ॥ पुरापर प्रशंसायांधर्मगुप्तोन्माद्विमोक्षर्यनामहात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 🐞 ॥ 🐞 ॥ 🐞 ॥ रंप्रयाचते ॥ ६२ ॥ धनुष्कोटिर्धनुष्कोटिर्धनुष्कोटिरितिहिजाः ॥ त्रिःपठन्तोनरायेतु यत्रकापिजलार् प्रशंसायांधर्मग्रप्रोन्मादविमोक्षणन्नामहात्रिशोऽध्यायः॥ ३२॥ एतन्नः अह्या

किसप्रकार घमुन्कोटि में उसकी मुक्ति हुई है इसको श्रद्धावान् हमलोगों से विस्तार से कहने के योग्य हो ॥ ४॥ श्रीसूतजी बोले कि बड़ा बल-हिज भयो बहाघात सो मुक्त। तेतिसवेश्रध्याय में सोड़ चरित मुख्युक्त॥ श्रीसूतजी बोले कि बहुतही गुप्त व सब लोकों के एकही पित्रकारक ' घनुष्कोटि में नहाकर उसके दोष से क्षणमर में छूटगया है ऋषिलोग बोले कि हे सूतजी। पुरातन समय परावसु ने किसप्रकार पिता को मारा हों में फिर भी कहता हूं ॥ 9 ॥ पुरातन समय में वेद्विदों में उत्तम परावसु नामक बाहाण, श्रज्ञान से पिता को मारकर बहाहत्या को प्राप्त हुआ वो । यथा पराबसु

वाच् बृहदुास्त नामक चक्रवर्ती राजा हुआ है उसने समुद्र अन्तवाली पृथ्वी को धर्मसे पालन किया ॥ ५ ॥ श्रीर सत्रयाग से इन्द्रादिक वेवताओं को पूजा है उसके यज्ञ करानेवाले बड़े धर्मवान् रेभ्य नामक विद्वान् हुए हैं ॥ ६ ॥ उसके अर्थावमु और परावमु दो पुत्र हुए हैं वे षर्डगवेदों को जाननेवाले व श्रीत तथा स्माते कमों में चतुर थे ॥ ७ ॥ श्रोर क्याद्राचित व जैमिनिरचित शास्त्र तथा सांख्य व ब्यासरचित तथा गौतमरचित शास्त्र व योगशास्त्र श्रीर पाखानिशास्त्र में चतुर थे ॥ ८ ॥ श्रीर मनु आदिक स्मृतियों में प्रवीस व सब शाखों में चतुर थे बृहसुम ने सत्रथान में सहायता के लिये उन दोनों ने प्रार्थना किया ॥ ६ ॥ श्रौर अश्विनीकुमार की नाई

20.8

मुनयोभ्यागमन्सर्वे राज्ञाह्रतानिरीक्षित्रम् ॥ १३ ॥ बसिष्ठोगौतमश्रात्रिजांबालिरथकश्यपः ॥ कतुर्दक्षः त्रे बहचुम्नमहीपतेः ॥ नामषत्म्खलनं आत्रोः सत्रेसाङ्गुकर्ममु ॥ १२ ॥ सत्रेसन्तन्यमानेस्मिन् बहचुम्न विवस्तिष्णौ ॥ १० ॥ आतिष्ठदाश्रमेरैभ्यः स्तुषयाज्येष्ठयासह ॥ तौगत्वाभातरोतत्र राज्ञःसत्रमत्तनम् ॥ ११ ॥ याज शास्तांषुत्राबुभौतस्याप्यवांबसुपरावस् ॥ षडङ्वेदविदुषौ श्रीतस्मातंषुकोविदौ ॥ ७ ॥ काणादेजीमनीयेच मेकेतथा ॥ गौतमेयोगशास्त्रेच पाणिनीयेचकोविदौ ॥ = ॥ मन्वादिस्मृतिनिष्णातौ सर्वशास्त्रिविशारदौ ॥ न्तांवसुन्धराम् ॥ ॥ अयजत्सत्रयागेन देवानिन्द्युरोगमात् ॥ याजकस्तस्यरेभ्योभूडिद्यान्परमधार्मि यार्थं ब्हचुम्नेनयाचितौ ॥ ६ ॥ भातरौसमनुज्ञातौ पित्रारैम्येणजग्मतुः ॥ ब्हचुम्नस्यसत्रनताबिश्वना 年! | を || 3 सत्रयागेसहा यामासदुस्स नभूपतेः ॥ मास सागर सांख्येवया

हद्युस राजा के यज्ञ में पूजन कराया और यज्ञ में अंग समेत कर्मों में भाइयों का स्वलन याने स्मृतिलोप नहीं हुआ ॥ १२ ॥ और बृहद्युस्न राजा । होने पर राजा से बुलाये हुए सब मुनिलोग देखने के लिये आये ॥ १३ ॥ विसिष्ठ, गौतम, आत्रि, जाबालि व कश्यप, कतु, दक्ष, गुलस्ति, पुलह पिता से आज़ा को लेकर बृहद्युम के यज्ञ को गये ॥ ९०॥ बड़ी पतोहू समेत रेभ्यजी आश्रम में टिके रहे और वे माई बहां राजा के उत्तम यज्ञ रूपवात् वे दोनों रैम्य को जाकर॥ ११॥ इ के इस यज्ञ के विस्तृत

50

शिरकंप हमेत प्रशंहा करते थे।। २३ ॥ उस यज्ञ में परावसु कुछ कमोंको कराकर तीसर हजन के आत मं घर के कार्य को देखने के लिये ॥ २८ ॥ ॥ व मार्डेडेय, शतानन्द, विश्वाभित्र, प्रांश्रर, भृत्य, कुत्त, बात्मीकि व ब्यांस घीष्यादिक अन्य महर्षि॥ १४ ॥ बहुत से असंख्य शित्यों व प्र-य आये हुए उन मुनियों को देखकर बृह्झुन्न राजा ने॥ १६॥ सब मुनियों को आद्रसमेत अध्योदिक से पूजन किया और उस समय आद्र से वानप्रस्थ व संन्याती उस बृह्नुम के यज्ञ को देखने के लिये आये॥ १६॥ उन समों को नूरोत्तम ने यथायोग्य पूजन किया व तबों के लिये ये बुलाये हुए राजालोग चतुरंगिसी सेनाओं से संयुत होकर अनेकों दिशाओं से आयं व वैश्य, शूद्र और चारो भी वर्स आये॥ १७ । १८॥ मय रैस्य के पुत्र अवीवसु व परावसु में यज्ञादिक कमीं को सावधानतापूर्वक किया॥ २२॥ उस समय रैस्य के पुत्रों की उस निपुणता को देखकर बिसष्ठ आदिक को दिया॥ २०॥ और वस्त, मुनर्ग व अनेक हारों व रह्यों को दिया इसप्रकार रिजा ने यज्ञ में आये हुए लोगों का सत्कार किया ॥ १९। ास्य वहचुझस्यचाययुः॥ १६ ॥ तान्सर्यान्यज्ञयामास यथाईराजसत्तमः॥ ददाँचान्नानिसर्वेभ्यो घृतम् विनैवावविद्यंदिजाः ॥ तास्मिन्नवसर्रोभ्यं नीन्सर्वान्युजयामाससाद्रम् ॥ नानादिग्भ्यःसमायाताश्चतुरङ्ग्बलेयुताः ॥ १७ ॥ उपद्वतास्तदाभूपास्स वेप्रा अवावसुपरावसु ॥ अध्वराद्मिकमाणि चक्तुस्स्वितितिवना ॥ २२ ॥ तदृहष्ट्वामुनयस्सर्वे त्रयाः॥ श्लाघन्तमाशारःकम् विमिष्ठप्रमुखास्तदा ॥ २३ ॥ कमांणिकानिचित्तत्र कारियत्वापराबम्रः॥ होनारदोम्रनिः ॥ १८ ॥ मार्क्षद्वयाश्रातानन्दो विश्वामित्रापराशरः ॥ भुगुःकुत्साथवाल्मीकिञ्यांस ॥ २०॥ वस्त्राणिवसुषणानि हाररत्नान्यनेकशः॥ एवंसत्कारयामास राजासत्रेसमागतान्॥ २१॥ ात् ॥ वेश्याःशुद्रास्तथावणाश्चत्वारोषिसमागताः ॥ ९≈ ॥ विषिनोथगृहस्याश्च वानप्रस्थाश्चां मेक्षवः ॥ ॥ १५ ॥ शिष्यैःप्रशिष्येनेद्वमिरमंख्यातैःसमाब्ताः ॥ तानागतान्समालोक्यबृहचुन्नोमहीपतिः ॥१६। पान्ते गृहकृत्यंनिरीक्षितुम् ॥ २४ ॥ प्रययौर्माश्रमंसायं पादिकास्तथा व हे ब्राह्मणों। उस स यज्ञ की देखने के लि कीशालीस्यषु नास्त्रमाने ॥ भ शिष्यों से विरक्र आये और बहाचारी, गृहस्थ, त्रंगीक्षितुमाद भ्यपुत्रातद<u>ा</u> श्रम शार घत व द्राति अध्यादिनाम सत्रीनराक्षित्रं सत्रीनराक्षित् धौम्यादयो

ज | तुम मेरे लिये बतचर्यी करो ॥ ३४ ॥ मैं अकेले इस यज्ञकर्म के भार को लेजाने के लिये समर्थ हूं बड़े से ऐसा कहे हुए अर्वावसु ने उससे

चाहिये हे तात, श्रनु

शोक से विकल हुआ॥ ३१॥ तदनन्तर हे डिजोसमो | बड़े भाई ने छोटे भाई से बचन कहा कि बृहसुम्न राजा का बड़ा भारी यज्ञ प्रारम्भ हुआ है ॥ ३२॥ श्रीर इस कर्म के समाप्त करने की शक्ति तुभ्त बालक के नहीं है व रात्रि में मैंने भी मुग की शंका से पिता को मारडाला॥ ३३॥ श्रीर ब्रह्महत्या से छाद्ध के लिये प्रायश्चित करना भी गजा के यज्ञ को परावसु आये॥ ३०॥ तद्दनन्तर उसने अपने सब कर्म को छोटे भाई से कहा और मरे हुए अपने मिता को सुनकर बह भी में निद्रा से विकल वे परावस सुग की शंका से ॥ २६ ॥ यह विचारते हुए कि यह सुग अपना को मारने के लिये आता है महावन में उन परावसु ॥ ॥ २७ ॥ हे बाहार्यो | अपने शरीर की रक्षा करते हुए उस महाप्रापकारी ने रात में रिता को अकामना से मारडाला ॥ २५ ॥ और समीप आकर पुत्र को देखा और रात में अपने पिता को ज्ञानकर विकल इन्द्रियाँवाले उसने शोच किया ॥ २६ ॥ तद्नन्तर परावसु पिता का सब हे बाहाणों। संध्यासमय में अर्वावमु के विना अपने आश्रम को गये व उस समय कृष्णाजिनसे विरे हुए रैम्च ॥ २५॥ विता को वनमें घूमते हुए देखकर रात को ॥ जनकश्चहतोरात्रो मयापिमुगशङ्या ॥ ३३ ॥ प्रायश्चित्तं कत्तहत्यांष्युद्धये ॥ मद्येत्रतच **उयेष्टिनसतमभ्य** समाब्तम् ॥ २४ ॥ वनेचरन्तंषितरं दृष्ट्वासम्गराङ्या ॥ निद्राकल्षितारात्रौ अन्धेतमसिसंकले ॥२६॥ आत्मानंहन्तुमायाति मृगोयमितिचिन्तयन् ॥ जघानपितर्सीयं महारएयेपराबम्तः ॥ २७ ॥ रिरक्षणाश्रीरंस्बन्ते तर्रात्री शुशोचन्यथितेन्द्रियः॥ २६ ॥ प्रतकाथैततः कृत्वा पितुःसर्वपराष्मुः ॥ भूयोपिन्यपतेःसत्रं पराव तःप्राह वचनंहिजस्तमाः ॥ महत्सत्रंसमारब्धंबहचुम्नस्यभूपतेः ॥ ३२ ॥ षोढ्तवशाक्तिनांस्त्यस्य कर्मण ापिता ॥ रजन्यांहिंसितोविग्रा महापातककारिए। ॥ २८ ॥ अन्तिकंससमागत्य व्यलोकयततंहतम् । ॥ ३० ॥ स्वचेष्टितन्तुतत्सर्वमनुजायततोत्रबीत् ॥ सर्तस्वपितरंश्रुत्वा सोपिशोकाकुलोभवत् ॥ ३१ तकनिष्ठक ॥ ३४ ॥ एकाकीधुरमुद्रोडं शक्तोहंसत्रकर्मणः ॥ अर्षावसुरितिप्रोक्तो ज्ञात्वास्वपित र्यात्वंचरतात उसने उस मरे हुए ने पिता को मारडाल मुरुपाययौ। ज्येष्ठोतुर्जत कृष्णाजिन नाकामनय बालकस्यत प्रेतकार्य करके फिर बड़े भारी श्रन्धकार

स्के पु॰

म शीघही इस यज्ञ से निकाल दो नहीं ती तुम्हारे सत्रयाग के फल की ह्यानि होगी ॥ ४०॥ ऐसा कहे हुए उस राजा ने अपने सेवकों से ज्येष्ठ । वैसाही होंवे बहाहत्या से शुद्ध के लिये में उत्तम बत को कर्दगा श्रीर तुम यज्ञमार को ले चली॥ ३६॥ बड़े भाई से बह कहकर बह से इस सत्रयज्ञ में आया॥ ३८॥ उस भाई को देखकर ज्येष्ठ भाई ने बृहद्भुन्न से कहा कि यह अर्घायमु बहाघाती तुम्हारे यज्ञ को आया है॥ ३६॥ बोटा माई उस यज्ञ से निकलगया और उसके चलेजाने पर यज्ञ में बड़े माई ने कमों को कराया॥ ३७॥ व हे बाहाणो । बारह वर्ष तक छोटा माई भी बहाहत्या का व्रत करके फिर हर्ष 

॥ तथामवत्वहैज्येष्ठ चरिष्येन्नतमुत्तमम् ॥ मृह्यहत्याविशुद्धयर्थं त्वंसत्रधुरमावह ॥ ३६ ॥ इत्युक्त्वा तस्मात्सत्राद्विनिर्ययौ ॥ कारयामासकर्माष्ट्रिज्येष्ठस्तिसम्भातेकतौ ॥ ३७ ॥ द्वाद्शाब्द्किनिष्ठोपि ब्रह्मह नघ् ॥ किन्तुज्येष्टेनमेसाहि ब्रह्महत्याकृताविमो ॥ ४२॥ ब्रह्महत्यात्रतंचीएँ तद्रथंचमयाधुना ॥ एवमुक्त निमासपरावसोः॥ ४३॥ अर्वावसंनिजात्सत्राहुदवासयदाशुवै॥ धिककृतोत्राह्मणेश्वायं ययौतुष्णींवन ॥ चरित्वासत्रयागेस्मिन्नाजगामधुनमुदा ॥ ३ = ॥ तंद्रष्ट्वाम्नातरंज्येष्ठो बृहचुन्नमुवाचह ॥ अयन्तेब्रह्म गिरतःमस्वप्रेष्यैयागात्तमुद्वासयत् ॥ उद्वास्यमानोराजानमवावमुरथात्रवीत् ॥ ४१ ॥ नमयात्रह्महत्यय मुनिटन्दममाकीर्णं तपोवनमुपेत्यसः ॥ अर्वावमुस्तपश्चकं देवैरपिमुदुष्करम् ॥ ४५ ॥ तपःकुर्वस्तथा रिपागतः ॥ ३६ ॥ एनमुत्सारयाशुत्वमस्मात्सत्रान्नपोत्तम् ॥ अन्ययासत्रयागस्य फलहानिर्मिषिष्य ब्ह्युम्नकृतान् पिराजासौ व ते॥ ४० इत हासत्रमवावर

निकला दिया और निकाले जाते हुए अर्बावसु ने राजा से कहा ॥ ४१ ॥ कि हे अनघ, घृहसुम्न! मेंने इस ब्रहहत्या को नहीं किया है किन्तु ॥ई ने उस ब्रहाहत्या को किया है ॥ ४२ ॥ उसी के लिये इस समय मेंने ब्रहाहत्या के व्रत को किया है ऐसा कहे हुए भी इस राजा ने परावसु के विविसु को शीव्रही उस सत्र से निकाल दिया तब ब्राह्मणों से घिकार किया हुआ यह चुपचाप वन को चलागया ॥ ४४ ॥ और सुनिगणों से हे विमो । मेरे बड़े म वचन से ॥ ४३ ॥ अ उस यज्ञ से उसको

आपही स्पैनारायग्रजी मूर्तिमान् हुए ॥ ४६ ॥ व अपने प्रकाश से एथ्वी को प्रकाशित करते हुए कर्मताक्षी व लोकलांचन तथा देवताओं में श्रेष्ठ स्थैनारायमाजी प्रकर हुए ॥ ४७ ॥ व हे बाह्ममो । इन्द्र को आगे कर देवता प्रकट हुए तद्नन्तर इन्द्रादिक देवताओं मे अर्वावसु से कहा ॥ ४८ ॥ कि हे अर्वावसो । र उस अर्गामस ने देवताओं से भी कठिन तप को किया है ॥ ४५ ॥ और सायधान होकर तपस्या करते हुए उसने सूर्योपस्थान किया उसके बहुत तप तुम तपस्या, बहाचथ, आचार, शास्त्र व वेदशास्त्रादिकों की शिक्षा से श्रेष्ठ हो ॥ ४६ ॥ और परावसु ने तुमको षहुत अपनान से निकाल दिया तथापि जिसलिये क्षना से व्याप्त यन को जाक से प्रतस बुद्धिवाले

दित्यभुपतस्थेसमाहितः॥ भूतिमांस्तपसातस्य महतातुष्ट्यीःस्वयम् ॥ ४६ ॥ श्राविरासात्स्वयादाप्या मासयञ्जग तीतलभ् ॥ कर्मसाक्षीजगच्छ्यमांस्करोदेवताग्रणीः॥ ४७ ॥ श्राविक्भुचुदेवाश्व पुरस्कत्यश्चीपतिम् ॥ इन्द्राद्यस्ततो देवाः प्रोचुरवावभुंदिजाः॥ ४८ ॥ श्रवावसोत्वंप्रवरस्तपसात्रहाचर्यतः॥ श्राचारेषश्चतेनापि वेदशास्त्राद्धाया॥ ४६ ॥ निराक्नतोवमानेन त्वंपरावसुनाबह् ॥ तथापिक्षमयायुक्तां नकुप्यतिभवान्यतः॥ ४० ॥ यस्माउज्येष्ट्रीवधीतातं निराक्नतोवमानेन त्वंपरावसुनाबह् ॥ तथापिक्षमयायुक्तां नकुप्यतिभवान्यतः॥ ४० ॥ यस्माउज्येष्ट्रीवधीतातं निराक्नपाः सर्वेचित्रिवालयाः॥ ४२ ॥ तन्तेप्रवरयामासुनिरासुश्चपरावसुम् ॥ प्रनिरिद्राद्योदेवाः प्ररोधायदि .३ ॥ अर्वावसुंप्रोज्जरिं वर्त्वरयेतिवै ॥ सचापिप्रार्थयामास जनकस्योत्थितंषुनः ॥ ५४ ॥ बधेचास्मर् जोजनकस्यवे ॥ तथास्तिवतिमुराःप्रोचुध्नरूचिरिंदवचः ॥ ४४ ॥ वरंचान्यंप्रदास्यामो वर्यत्वंमहाम णंहे बानात्म वीक्रम् ॥ ५

किर उठना व मारने में पिता को स्मरण न रहना प्रार्थना किया वैसाही होत्रे यह देवताओं ने कहा व किर यह वचन कहा ॥ ५८। ५५॥ युक्त आप कोध नहीं करते हो ॥ ४०॥ व हे महामते | जिसकारण बड़े भाई ने पिता को मारा तुमने नहीं मारा है व जिसकारण उसके लिये तुमने ब्रह्महत्या के वत को किया है ॥ ४१॥ इसकारण हमलोग तुमको स्वीकार करते हैं व परावसुको निकालते हैं ऐसा कहकर इन्द्रादिक सब देवताओं ने ॥ ४२॥ उसको श्रष्ठ न्यून किया फिर सूर्यनारायण को आगेकर उन इन्द्रादिक देवताओं ने ॥ ५३ ॥ अर्घवमु मे यह कहा कि वरदान को मांगो और उस पुत्र ने भी देवताश्रों से पिता का किया व परावसु को

中中 强。 300

पै घनुष्कोटि ऐसा प्रसिद्ध मुक्तिदायक तीर्थ है॥ ६५ ॥ जोकि ब्रह्महत्या, मदिरापान व सुनर्ग की चारी के दोष को नारानेनाला और गुरु की श्रय्या

मुक्तिदायक रामसेतु

ने॥ ६३॥ बहुत समय तक विसार कर व निश्चय कर यह कहा कि उस पातक को दूर करनेवाले यन को में तुम से कहता हूं॥ ६४॥ कि दक्षिण समुद्र में पावेत्र व

पाप की शांति पांच पातकों में दूसरे से किये हुए प्रायश्चित से नहीं होती है और ब्राह्मण पिता के मारने से अवश्य कर प्रायश्चित नहीं है ॥ प्रत । प्रत ॥ क्योंकि अन्य वर को देवेंगे तुम मांगो देवताओं से ऐसा कहे हुए उस अवीवसु ने कहा ॥ प्र ॥ कि हे देवताओं । भरे भाई के अदृष्टता होने याने वह दोष से मुक्त होजाने अवनिसु के वचन को सुनकर किर देवताओं ने कहा॥ ४७॥ कि बाह्मण पिता को मारने से ररावसु के बड़ा भारी दोप है और अन्य के किये हुए हुए भी व्रत से प्रायश्चित नहीं होता है इसकारण तुम्हारे भाई परावसु का प्रायश्चित नहीं है ॥ ६०॥ इसकारण हमलांग इसके लिये निर्वेषित्व ने मेरे भाई को ॥ ६२ ॥ जिसप्रकार प्रायश्चित होत्रै वैसेही दया से संयुत तुमलोग कहो इसप्रकार अर्घावसु के वचन को सुनकर उन देवताओं फिर अर्घावसु ने इन्द्रादिक देवताओं से कहा ॥ ६१॥ कि हे सुरोचमो ! तथापि तुमलोगों के माहास्य से व आपलोगों की प्रसन्नता से पिता अंकिदे ॥ घनुष्कोटिशितेष्यातं तीर्थमस्तिविश्वक्मित्म् ॥ ६५ ॥ ब्रह्मत्यामुरापानस्वर्णस्तेयविनाशनम् ॥ तिः ॥ परावसोस्तवश्रातुरतोनैवास्तिनिष्कृतिः॥ ६० ॥ अतोस्मासिरदुष्टत्वमस्मैदातुंनशक्यते ॥ अवोवसुः ानिन्द्रपुरोगमान् ॥ ६१ ॥ तथापियुष्मन्माहात्म्यात्प्रसादाद्भवतान्तथा ॥ पितुब्राह्मण्डन्तुमें आतुक्ति तःस्यान्महापातकपञ्चके॥पितुत्रांह्मणहन्तुस्तु सुतरांनास्तिनिष्कृतिः॥ ५६॥ आत्मनातुष्ठितेनापि त्रते चेरंकालं विनिश्चित्येदमञ्जवन् ॥ उपायन्तेप्रवक्ष्यामस्तत्पातकनिवारणम् ॥ ६४ ॥ दक्षिणाम्बुनिधौषुएय ५७॥ ब्राह्मणस्यपित्रर्घातान्महान्दोषःपरावसोः॥ नहान्यंकृतपापस्य परेणानुष्ठितेनवै ॥ ५८॥ प्राय हःसुरैःसोयमर्वावसुरमापत ॥ ५६ ॥ ममभातुरदुष्टत्वं भवतुत्रिद्शालयाः ॥ अर्वावसोर्वचःश्रुत्वा त्रिद्शा ॥ ६९ ॥ यथास्यानिष्कृतिबेततथेवकृपयायुताः ॥ एवमवावसाःश्रुत्वा वचस्तांत्रद्शालयाः ॥ ६३ पुनःप्राह देवा कि हे महामते। हम धुनरब्रुवत् ॥ श्रितेनशान्ति ननहिनिष्क्री बाह्यसा को मारनेबाले रामसेतावि उसमें श्रपना से किये घ्यात्वातुम् को नहीं देसके हैं दशसतमाः

भाई परावसु स्नान करे तो उसीक्षण तुरहारा बड़ा भाई ब्रह्महत्यासे छूटेगा॥ ७०॥ यह बड़ा भारी गुप्त प्रायश्चित कहागया देवतालोग अर्वांबसु विनाशक है ॥ ६७ ॥ व कैलासादिक स्थानों के मिलने का कारण व परमार्थदायक तथा सब कामनोंवाला यह तीर्थ मनुष्यों के ऋण व दारिइच गैवाले दोषों काभी विनाशक है॥ ६६ ॥ श्रीर जो मनुष्य श्रकामना से भी नहाता है उतको मोक्षफल का दायक व दुःस्वप्ननाशक, धन्य श्रीर का विनाशक है।। ६८।। और धनुष्कोटि, धनुष्कोटि व धनुष्कोटि ऐसा कहने से पुरुषों को स्वर्ग व मोक्षदायक और महापुराय के फलको देनेवाला है।। ६८॥ बहां वै जानेवाले के संस नरकों के लेश का जाकर यदि तुम्हारा

॥ इत्युक्तवाविरशमाथ सापिवागशरीरिषी ॥ ७५ ॥ प्रावसुस्तदाविप्राःकनिष्ठेनसमन्वितः॥ रामचन्द्र ाः प्रययुःस्वपुरीप्रति ॥ ७१ ॥ ततश्वावविमुज्येष्टं समादायपरावमुम् ॥ रामचन्द्रथनुष्कोटिं प्रययोम्नीक ७२ ॥ सेतौसंकल्पमुक्तवातु नियमेनपरावमुः ॥ सहभात्रायनुष्कोटौ सस्नौपातकशुद्धये ॥ ७३ ॥ स्ना ष्कोटौ तम्प्रोबाचाशरीरिणी ॥ परावसोविनष्टाते पितुबोह्मण्यातजा ॥ ७४ ॥ ब्रह्महत्यामहाघोरा नरक सर्गदोषाणामिषिनाशनम् ॥ ६६ ॥ अकामेनाषियःस्नायादपवर्गफलप्रदम् ॥ दुस्वप्रनाशनंधन्यं नरक । । तत्स्रणादेवतेज्येष्ठो मुच्यतेब्रह्मत्या ॥ ७० ॥ इद्रहम्यंमुमहत्प्रायश्चित्तमु ।। उक्ते नुष्कोटिधंनुष्कोटिरितीरणात् ॥ स्वर्गापवगंद्धुंसां महापुर्यफ्लप्रदम् ॥ ६६ ॥ तत्रगत्वातवश्रात म् ॥ ६७ ॥ कैलासादिपद्प्राप्तिकारर्षापरमार्थदम् ॥ सर्वकामामिदंधुसां ऋष्यदारिद्रथनाशनम् ॥ ६८॥ धनुष्कोटिधं त्यर्वावसंदेवा क्रशकारिणी मायाद्यादेप गुरुतल्पगर्स क्रशनाशन

से यह कहकर अपनी पुरी को चलेगथे॥ ७१॥ तदनन्तर अर्थावमु बड़े भाई परावमुको लेकर मुक्तिदायिनी रामचन्द्रकी घनुष्कोटि को गया॥ ७२॥ और सेतु पै संकल्प कहकर पातक से शुद्धि के लिये परावमु ने भाई समेत नियम से घनुष्कोटि में स्नान किया॥ ७३॥ और घनुष्कोटि में नहाकर उठेहुए उससे आकाशवाशी ने कहा कि हासा के वध से उपजीहुई महाबोर व नरकों के किशों को करनेवाली ब्रहाहत्या नष्ट होगई यह कहकर वह आकाशवासी चुप होगई ॥ ७४ । ७५ ॥ हे परावसा ! पिता बा

। छटा हुआ वह पिता के आश्रम को गया ॥ ७७ ॥ तब मरकर उठेहुए रैम्यमुनि आये हुए पुत्रों को देखकर उससमय अपने आश्रम में पुत्रों ए ॥ ७८ ॥ व उससमय रामचन्द्र की धनुष्कोटि में स्नान से नष्टपातकोंबाले इस परावसु का सब सुनियों ने स्वीकार किया ॥ ७६ ॥ हे सुनि-जुक्होटि में स्नानही करने से परावसु की बहाहत्या की सुक्ति तुमलोगों से कही गई॥ ८०॥ यहां इस तीर्थ में स्नान करने से मादेरापानादिक दोष छोटे माई समेत परावसु रामचन्द्र की धनुष्कोटि को मिक्तिसमैत प्रशामकर ॥ ७६ ॥ व हे बाह्यशो । रामनाथ महादेवजी को भक्तिधूर्वक

प्रणम्यचसमक्तिकम् ॥ ७६ ॥ रामनाथंमहादेवं नत्वामक्तिपुरःसरम् ॥ विमुक्तपातकोविप्राः प्रययोपित 3 प्काटो स्नानेनहतपातकम् ॥ एनंपरावमुंसवें स्वीचकुमुनयस्तदा ॥ ७६ ॥ एवंपरावसोरुक्तं ब्रह्महत्यावि स्नानमात्राद्धनुष्काटा युष्माकेम्रानपुङ्गवाः॥ ८०॥ सुरापानाद्योष्यत्र नश्यन्त्येवात्रमजनात्॥ सत्य उवाच ॥ इतिहासंषुनवंश्ये धनुष्कोटिप्रशंसनम् ॥ मुगालस्यचमंबादं वानरस्यचसत्तमाः ॥ १ ॥ मृगाल त्यमुक्त्यभुजमुच्यते ॥ ८१ ॥ महापातकमंघाश्च नश्येयुमंज्जनादिह ॥ यहमंपठतेध्यायं ब्रह्महत्याावम् ७७॥ मृत्वोत्थितस्तदारैभ्यो हष्द्राषुत्रौसमागतौ ॥ सन्तुष्टहृद्योह्यास्ते षुत्राभ्यांस्वाश्रमेतदा ॥ ७८ राणिमेलुमाहात्म्यंथनुष्कोटिप्रशंसायांपरावसोबेबाहत्याविमोक्षणत्रामत्रयिष्शाऽध्यायः ॥ ३३॥ \* ॥ ब्रह्महत्याविन्य्येत तत्स्रणात्रास्तिसंश्यः ॥ मुरापानाद्योप्यस्य शान्तिगच्छेयुरञ्जसा ॥ = ३ । क्षिणम् ।

टे में न्हाय दिज सुमति पापतों छूट। चौतितवें ऋध्याय में तोड़ कथा सुखलूट ॥ श्रीसूतजी बोले कि हे सत्तमों ! धनुष्कोटि के प्रशंसारूप इतिहास ।। इति श्रीस्कन्दपुरायोमेतुमाहात्म्येद्वीद्यालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांधनुष्कोटिप्रशंतायांपरावतोवेह्यहत्याविमोक्षणंनामत्रयक्तिशाऽध्यायः ॥१३॥ अध्याय को जो पढ़ता है॥ न र ॥ उसकी बह्महत्या उसीक्षण नाश होजाती है इसमें सन्देह नहीं है श्रौर इसके मदिरापानादिक दोष शीघही सांति त्य है, मत्य है व फिर सत्य है यह भुजा उठाकर कहाजाता है॥ ८०॥ कि इसमें स्नान करने से महापातकों के समूह नाथा होजाते हैं बहाहत्य नष्ट होजाते हैं

जता में भी भित्र हुए हैं॥ र ॥ हे बाह्यणों! फिर सियार व वानर की अन्य योनि में प्राप्त हुए और सियार व वानर दोनों मित्रता को प्राप्त हुए ॥ ३ ॥ किसी समय पहले की जाति को स्मरण करते हुए वानर ने रमशान के मध्य में देखकर रुद्रभूमिष्ठ नामक सियार से कहा ॥ ४ ॥ वानर बोला कि हे सगाल 1 उमने पहले क्या कितेन व सगाल और वानर के संबाद को कहता हूं ॥ 9 ॥ पुरातन समय सियार व वानर दोनों जाति के स्मरण करनेवाले हुए हैं और वे पहले मनु-पाप किया है कि जो तुम श्मशान में दुर्गन्धिवाले निन्दित मुदें को ॥ ४॥ खाते हो वानर से ऐसा कहे हुए सियार ने उससे कहा सगाल बोला कि पूर्वजन्म में सब कर्म-

पारगः ॥ ६ ॥ वेदश्मांभिधोविद्यान्सर्वकर्मकलापवित् ॥ ब्राह्मणायप्रतिश्वत्य नमयातत्रजन्माने ॥ ७ ॥ क्षेधनंतदा दत्तं सुगालोहंततोभवम् ॥ तस्मादेवविधंभक्ष्यं भक्षयाम्यतिकुत्सितम् ॥ ८ ॥ प्रतिश्वत्यदुरात्मानो नप्रयच्बन्तिये न्साः ॥ कपेमुगालयोनिन्ते प्राप्तुवन्त्यतिकुत्सिताम् ॥ ६ ॥ योनद्वात्प्रतिश्रुत्य स्वल्पंवायदिवाबह्न ॥ सर्वाशास्त स्यनष्टाःस्युः षएढस्यैवप्रजोद्भवः ॥ १० ॥ प्रतिश्रुत्याप्रदानेतु बाह्मणायप्ठविङ्गम ॥ दशजनमाजितंषुर्यं तत्क्षणादेवन गन्यांश्वकृत्सितान् ॥ ५ ॥ अत्तीत्युकोथकपिना सुगालस्तमभाषत ॥ सुगाल उवाच ॥ अहंप्रवंभवेद्यामं बाह्यणोवेद वानरोष्ट्रवंमास्तांजातिस्मराबुभौ ॥ पुरापिमानुषेमावे सहायौतौवभूवतुः ॥ २ ॥ अन्यांयोनिंसमापन्नो सार्गालींबानरीं तथा ॥ सरूयंसमीयतुरुभो सुगालोवानरोहिजाः ॥ ३ ॥ कदाचिहुद्रसूमिष्ठं सुगालंवानरोत्रवीत् ॥ श्मशानमध्येसम्प्रे क्य पूर्वजातिमनुस्मरत् ॥ ४ ॥ बानर उवाच् ॥ सुगालपातकंष्वं किमकापीःसुदारुणम् ॥ यस्तंश्मशानेसृतकान्यति

क्षे। तब उसीकारण में सियार हुआ और उसीकारण ऐसे निन्दित भक्ष्य को में खाता हूं ॥ ८ ॥ हे बानर । जो दुष्टात्मा पुरुष कहकर नहीं देते हैं वे बड़ी निन्दित सियार की योनि को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ जो मनुष्य थोड़ा या बहुत कहकर नहीं देता है उसके सब मनोरथ नष्ट होजाते हैं जैसे कि नधुंसक के पुत्र की उत्पत्ति नहीं ला व बेढ़ों का पारगामी बेद्शामी नामक विद्यान् में बाहाए। हुआ हूं उस जन्म में मैंने बाहाए। के लिये प्रतिज्ञा करके धनको नहीं ॥ ६। ७॥ दिया हे कांडों को जाननेवा क्षे। तब उसीका

हे इवंगम । बाहाए। के लिये कहकर न देने में उसीक्षण दश जन्मों में इकड़ा किया हुआ पुएय नष्ट होजाता है ॥ १९ ॥ और कहकर न देने मे ह पातक ती अश्वमेघों से भी नहीं शुद्ध होता है ॥ १२ ॥ मैं यह नहीं जानता हूं कि यह पाप कब नष्ट होगा इसिलये विद्यान को तदैव कही हुई ॥ १३ ॥ कहकर न देने से निश्चय कर सियार होता है इसिलिये चतुर विद्वान को कही हुई द्रव्य को देना चाहिये॥ १८ ॥ यह कहकर वह सियार फिर उस वानर से बोला कि तुमने क्या पाप किया है कि जिससे तुम वानरयोनि को प्राप्त हुए हो ॥ १४ ॥ व हे वानर ! अपराध रहित बनचारी पक्षियों को स्यति॥ ११॥ प्रतिश्वत्याप्रदानेन यत्पापमुपजायते ॥ नाश्वमेधशतेनापि तत्पापंपरिशुध्यति॥ १२॥ नजानेहमि दंपापं कदानष्टमवेदिति॥ तस्मात्प्रतिश्वतंद्रव्यं दातव्यंविदुषासदा ॥ १३॥ प्रतिश्वत्याप्रदानेन सगालोमवितिष्ठ त्प्राज्ञेनविद्धषा दातर्याहिप्रतिश्रुतम् ॥ १४ ॥ इत्युक्त्वासस्गालस्तं वानरंषुनरब्रवीत्॥ त्वयाहिकिक्रतंषाप मगात् ॥ १५ ॥ अनागसोवनचरान्पक्षिणोहिंसिवानर् ॥ तत्पातकंबद्स्वाद्य वानरत्वप्रदम्मम् ॥ १६॥ ममाम्बाकमलालया ॥ मुगालसस्यमभवदावयोःप्राग्मवोपीह ॥ १⊂ ॥ त्वंनजानासितत्सर्व वेद्यथहंषु ॥ तपसाराध्यागिरिशं तत्प्रसादात्पुरामम्॥ १६ ॥ अतीतमाविविज्ञानमस्तिजन्मान्तरोपिच ॥ गोमायौ ब्राह्मणस्यहतमया ॥ २०॥ तत्पापाद्वानरोभुत्वा नरकानुभवात्ततः ॥ नाहतेव्यंविप्रधनं हरणात्ररकंभ इत्युक्तःसस्रुगालेन स्रुगालंबानरोब्रवीत् ॥ वानर उवाच ॥ पुराजन्मन्यहंविप्रो वेदनाथइतिस्मृतः ॥ १७ ॥ विश्वनाथो ममपिता ममाम्बाकमलालया ॥ स्रुगालसख्यमभवदावयोःप्राग्मवेपिहि ॥ १८ ॥ त्वंनजानासितत्सर्वं वेद्ययहंधु एयगोरवात् ॥ तपसाराध्यागिरिशं तत्प्रसादात्प्रुरामम् ॥ १६ ॥ अतीतमाविविज्ञानमस्तिजन्मान्तरेपिच ॥ गोमायौ तद्रवेशाकं जो पाप होता है व बम् ॥ तस्म यनवान्त

हुआ बाह्मण् था ॥ १७ ॥ श्रौर मेरा पिता विश्वनाथ व मेरी माता कमलालया थी व हे सुगाल ! पहले जन्म में भी हमारी तुम्हारी दोनों की मित्रता वानरता को देनेवाले उस पाप को सुभ से कहो ॥ १६ ॥ सियार से ऐसा कहे हुए उस वानर ने सियार से कहा वानर बोला कि पहले जन्म में मैं उस सबको तुम मही जानते हो परन्तु युएय के गौरव से में जानता हूं पुरातनसमय तपस्या से शिवजी को श्राराधन कर उनकी प्रसन्नता से मुभ जन्म में भी भूत व भविष्य का ज्ञान है हे गोमायों। उस जन्म में मैंने बाह्मण् का शाक हरालिया था।। २०॥ उस पाप से नरक के भोगने से मैं वानर मारते हो इससमय बेदनाथ ऐसा कहा

से॰ मा

केवल ज्ञान नहीं है व जाति को स्मर्गा करनेवाले भी श्राप भविष्यकार्थ को नहीं जानतेहो ॥ २७॥ व प्रतिबंध के वश से श्राप भूतकार्यों में भी कुछ जानतेहों इस का-|हास्तो| इसप्रकार यहां बानर ब सियार के कहतेहुए दैवयोग व पूर्वपुर्य के वश्ते अपनी इच्छा से ॥३०॥ वे बड़े तेजवान सिध्रद्वीप नामक मुनि आये जो विष्य सब नहीं जानते हो ॥ २८॥ इस कारग् हे सगाल ! कुछ समयतक ऐसी विषत्ति को भोगतेहुए हम तुम दोनों के इस पापको कीन छुड़ानेवाला चाहिये क्योंकि यादे वे क्रोधित होते हैं तो अग्नि के समान होते हैं हे स्गाल ! सुमको भूत व भविष्य सब ज्ञान है ॥ २६ ॥ श्रीर इस पाप के शोधन में सुमको कार्सा बाह्मसा का धन न हरना चाहिये और उनमें सदा क्षमा करना चाहिये बालक, दरिद्री, कुष्ण व वेद्शास्त्रादिकों से रहित ॥ २५ ॥ बाह्मसा का अपमान न करना नादेता है ॥ २३॥ बाह्मण् का धन हरनेसे पापी पुरुष कुंभीपाक नरकों में पचता है पश्चात शेष नरक से बानरीयोनि को भोगता है॥ २८॥ इस इसलिये बाह्मणा का धन म हरना चाहिये क्योंकि हरने से नरक होता है ॥ २१ ॥ श्रीर इसके बाद भी बानरता होगी इसमें सन्देह नहीं है उस मड़ेव बाह्मण् का धन न हरना चाहिये॥ २२॥ क्योंकि बाह्मण् का धन हरने से अधिक पाप नहीं है विष पीनेवाले को मारता है और बाह्मण् का प्रतिबन्धवशाद्भवान् ॥ अतोभवान्नाजानीते माञ्यतीतंतयाखिलम् ॥ २८ ॥ क्यित्कालंस्गालातो भुजो शम्॥ आवयोरस्यपापस्य कोवामोचियताभवेत्॥ २६॥ एवंप्रबुवतोस्तत्र ध्रवङ्गमसुगालयोः॥ यहच्छ त्यूर्वेषुएयवशाद्दिजाः॥ ३०॥ आययोसमहातेजाः सिन्धुद्दीपाक्नयोमुनिः ॥ भस्मोद्धालितसर्वाङ्गान्नष हेबजिताः॥ २४॥ ब्राह्मणानावमन्तर्याः कुदाश्चेदनलोपमाः॥ अतीतानागतंज्ञानं सृगालाखिलमस्ति ज्ञानमस्तिनमेत्वेकमेतत्पापविशोधने ॥ जातिस्मरोपिहिभवान्माविकार्थनबुध्यते ॥ २७ ॥ श्रतीतेष्वपि कुम्मीपाक्षुपच्य रिक्शोषेण बानरीयोनिमश्त्रते ॥ २८ ॥ विप्रद्रव्यनहतेव्यं क्षन्तव्यन्तेष्वतःसदा ॥ बालादरिद्राःकृपण ॥ अनन्तरंबानरतं मिषेष्यतिनसंश्यः॥ तस्मान्नत्राष्टाम्बन्तु हतेव्यांबेदुपासदा ॥ २२ ॥ ब्रह्मस्बहर्षा हंनैवविद्यते ॥ पीतवन्तंविषंहन्ति ब्रह्मस्वंसकुलंदहेत् ॥ २३ ॥ ब्रह्मस्वहरणात्पापी ते ॥ पश्रात्र बेदशास्त्रा रण आप भूत व भ होगा ॥ १६॥ हे ब्रा धन कुलासमेत जल कारग् विद्वान् को र्थसनमी यादेवयोग नित् ॥ २९ होकर स्थित हूं

सिवार व बानर सिंबुद्दीप नामक मुनि को देखकर ॥ ३२ ॥ प्रणामकर उस समय प्रसन्नहोकर यह पृंद्धा सिवार व बानर बोले कि हे सर्वधर्मज्ञ, भगवन, महामुने, सिंबुद्दीप ॥ ३३ ॥ दयाश दृष्टि से हम दोनोंकी रक्षा कीजिये व प्रसन्नतासे बार २ देखिये जिससे हम दोनों की वानरता व सगालता नाश होजावै ॥ ३८ ॥ उस उपाय को तुम इससमय कहो क्योंकि तुम पुरायवानों में श्रेष्ठहो अनाथ, कृषण, मूर्ख, बालक व रोग से विकल मनुष्यों की ॥ ३५ ॥ अपेक्षारहित साधुलोग नित्यही दया कि सब अंगों में मस्म को लगाये व त्रिपुंड से मस्तक को चिहित किये थे ॥ ३१ ॥ और शिवजीके नामों को कहतेहुए वे मुनि हदाक्ष की मालाका आभूषण पहने थे

॥ ब्राह्मण्स्यगृहाच्बाकं हतंचीयात्वयाततः ॥ प्राप्नोसिवानरीयोनि सर्वपक्षिभयंकरीम् ॥ ४० ॥ युवयोः निम् ॥ ३२ ॥ प्रणम्यमुदितौभुत्वा पप्रच्छतुरिदन्तदा ॥ सृगालवानराबुचतुः ॥ भगवन्सर्वधर्म्ज सिन्धुद्दीपमहामु ने ॥ ३३ ॥ श्रावांरक्षक्रपाद्दष्ट्या विलोकयमुहुमुंदा ॥ कपित्वश्वसुगालत्वमावयोर्येननस्यति ॥ ३४ ॥ रम्राप्यवानित्यं कृपयानि स्वाद्य त्वैहिषुएयवतांवरः ॥ श्राचाथान्क्रपणानज्ञान्वालान्तोगातुराञ्जनान् ॥ ३४ ॥ रक्षन्तिप्यवोनित्यं कृपयानि रपेक्षकाः ॥ ताम्यामितीरितःप्राज्ञः सिन्धुद्दीपोमहामुनिः ॥ ३६ ॥ प्राहतौकपिगोमायु ध्यात्वातुमनसाचिरम् ॥ सिन्धु द्वीप उवाच ॥ जानाम्यहंयुवांसम्यग् हेसुगालघुवक्रमा ॥ ३७ ॥ सृगालप्राग्मदेवे वेदश्माभिभोद्धिजः ॥ ब्राह्मणायप्रति श्रुत्य धान्यानामादकन्त्वया ॥ ३८ ॥ नदत्तन्तेनपापेन सार्गार्खीयोनिमाप्तवान् ॥ त्वश्चवानरप्रविस्मिन्वेदनाथाभिधो द्विजः ॥ ३६ ॥ ब्राह्मणस्यग्रहाच्छाकं हतंचौयांत्वयाततः ॥ प्राप्नोसिवानरीयोनि सर्वपक्षिभयंकरीम् ॥ ४० ॥ युवयोः मिन्धदीपामिधंमु तकः ॥ ३१ ॥ स्ट्राक्षमालाभरणः शिवनामानिकीतंथन् ॥ सृगालबानरोटष्ट्रा एड़ा कितम स

॥ नहीं दिया उस पापसे सियारकी योनि को पाया व हे वानर! तुम पूर्वजन्म में वेदनाथनामक, ब्राह्मण्ये ॥ ३६ ॥ श्रौर तुमने चोरीसे ब्राह्मण् के में रक्षा करते हैं उन दोनों से ऐसा कहेहुए विद्यान् सिंधुद्दीप महामुनि ने ॥ ३६ ॥ मनसे बहुतद्रेरतक विचारकर उस वानर व सियार से कहा सिंधुद्दीप बोले कि हे सु-ि से रक्षा करते हैं उन दोनों से ऐसा कहेहुए विद्यान सिंधुद्दीप महामुनि ने ॥ ३६ ॥ मनसे बहुतदेसतक विचारकर उस वानर व सियार से कहा सिंधुद्दीप बोले कि है सु-नाल, वानर ! में तुम दोनोंको मलीमांति जानताहूं ॥ ३७ ॥ हे सगाल ! तुम पहले जन्म में वेद्शामी नामक बाह्मण्य थे और तुमने बाह्मण्य के लिये आढक प्रमाणाभर अस कहकर ॥ ३८ ॥ नहीं दिया उस पापने सियारकी योनि को पाया व हे वानर ! तुम पूर्वजन्म में वेद्नाथनामक ब्राह्मण्य थे ॥ ३६ ॥ और तुमने चोरीसे ब्राह्मण्य के से॰ मा॰

ने मादिरा को ॥ ४२ ॥ पीलिया और वह घनुष्कोटि में नहाकर पापसे छटगया स्गाल व वानर बोले कि यह सुमति किसका पुत्र है व उसने कैसे मिद्रित । व हे महामते, सिंघुद्रीप ! वह किसप्रकार किरातिनी में आसक्त हुआ था इस समय तुम द्या से इसको हम दोनों से विस्तार से कहो ॥ ४८ ॥ सिंघु-दोनों शीघही दक्षिण समुद्र में रामजीकी घनुष्कोटि में ॥ ४१ ॥ जाकर इसमें स्नानकरों तो उस पापसे छूटोगे पुरातन समय किरातिनी के संसर्ग ालिया था उसकारण तुम सब पक्षियों को भय करनेवाली वानरी योनिको प्राप्त हुए हो ॥ ४० ॥ तुम दोनों के पापकी शांति के लिये में डपाय को घरसे शाकको ह में सुमिति ब्राह्मग् पिया था॥ ४३

न ॥ वह सुमति नामक नीच बाह्मण् उसके घरको गया और उस किराती ने निर्धन सुमति बाह्मण् को नहीं प्रहण् किया॥ ४६ ॥ इसके श्रनन्तर उससे गालोगों को मोहनेवाली कोई किगती ( म्लेच्छ की स्त्री ) उस देश में बतती थी जिसने कि युवा पुरुषों को बहुतदिनोंतक लुभाकर सब इच्यों को ाराष्ट्र नामक देश में वेदों व वेदांगों का प्रारगामी कोई यज्ञदेव ऐसा प्रसिद्ध आस्तिक बाह्मग्रा था॥ ४५ ॥ जो कि द्यावान् व अतिथिष्जुक तथ रूजक था उस यज़देव के सुमाति नामक पुत्र हुआ।। धर ॥ धूर्तों की सभा में परायण् वह माता, पिता व पतिव्रता स्त्री को भी छोड़कर उत्कलदेश न ६ ॥ पितरोसमिरित्यज्य मार्घामिषितित्रताम् ॥ प्रयथाबुत्कलेदेशे विटगोष्ठिपरायणः॥ ४७ ॥ काचित्क मतिसानजग्राह किरातिनिधनंदिजम्॥४६॥ तयात्यकोथमुमतिस्तत्संयोगैकतत्परः॥ इतस्ततश्रोरियिवा क्यातो वेदवेदाङ्गपारगः॥ ४५ ॥ दयानुरातिथयश्च शिवनारायणाचकः॥ मुमातेनामधुत्राभूचज्ञदेवस्यत वसन्तीयुवमोहिनी ॥ यूनांसमस्तद्रव्याणि प्रलोभ्यजगृहीचरम् ॥४८॥ तस्यागृहंसप्रययो मुमतिब्रोह्मण कथञ्चसमुराम्पपौ ॥ ४३ ॥ कथांकरात्यांसक्तोभूत्मिन्धदीपमहाम यथेमुपायंप्रवदाम्यहम् ॥ दक्षिणाम्बनिषोरामधनुष्कोटोयुवामरम् ॥४१॥ गत्वात्रकुरुतंस्नानं तेनपाप योविस्तरादेतहद्तंकप्याधना ॥ ४४ ॥ सिन्ध्रदीप उवाच ॥ महराष्ट्रामिषेदेशे बाह्यणःकश्चिदास्तिकः स्नात्वापापाहिमां चितः गः॥ पुराकिरातिसंसगत्मुमतित्रोह्मण्:मुराम् ॥ ४२ ॥ पीतवान्त्सधनुष्कोटौ नराबुचतुः ॥ सुमतिःकस्यपुत्रोसौ द्विमोक्ष्यु सुगालवा

लागया॥ ५८॥ व उससे भगाया जाता हुआ वह हराहुआ सुमति अपने वरको गया श्रीर बहाहत्या भी दोड़कर उसके साथ घरको चलीगई॥ ५६॥

को धारण किये तथा भयानक व बहुतही लालबालोंवाली भयंकरी ब्रह्महत्या चली ॥ ५६॥ वह श्रष्ट्रहास समेत गर्जती व भूमि तथा आकास उससे भगाया जाता हुआ वह पृथ्वी में घूमता भया॥ ५७॥ हे सुगाल, वानर। इसप्रकार सब पृथ्वी में घूमता हुआ सुमति किसीसमय आपही डरसे

में रेफ़ ही मी

अपनी स्त्री को नहीं स्मर्ग्य किया ॥ ५२ ॥ किसी समय किरातों के साथ वह चोरी करने के लिये गया और द्रव्य चुराने के लिये वे किरात लाटों के छोड़ा हुआ वह उसी के संयोग में केवल तत्म सुमति सदैव इधर उधर बहुत इंज्यों को चुराकर ॥ ४० ॥ देकर उसके साथ बहुत दिन तक रमता भया और उसने उसक र ।। और तलवार को हाथ में लिये व किरातों का वेष धारण किये हुए यह साहसी सुमति भी किसी बाह्यण के घर में द्रव्य को चुराने के लिये वह साहसी सुमति उस घरके स्वामी ब्राह्मण को तलवारमे मारकर व बहुत द्रच्य को लेकर किराती के घर को गया॥ ५५ ॥ श्रीर जाते हुए उस सुमति न किया और उसके साथ उसने एकही प्याले से मिद्दार की पिया ॥ ४१ ॥ इस प्रकार उसके साथ बहुत समय तक रमते हुए उस विषयातुर सुमिति यौ ॥ ५ ॥ पितरंरक्षरक्षेति सुमतिःश्रर्षाययौ ॥ माभैषीरितितंप्रोच्य पितारक्षित्रसुद्यतः ॥ ६ ॰ ॥ तदानीँ ॥ तंयान्तमनुयातिस्म ब्रह्महत्यामयंकरी ॥ नीलवस्त्रधरामीमा भृशंरकशिरोह्हा ॥ ५६ ॥ गजंतीमाइहासं ायोभीत्या हेमुगालधुवक्नमो ॥ ५⊂ ॥ अनुडुतस्तयाभीतः प्रययोस्वग्रहम्प्रति ॥ ब्रह्महत्याप्यनुद्रुत्य तन करातिभवनंय ययाचारायतः णेसन्ततम् ॥ ५०॥ दत्त्वातयाचिर्रमेतद्ग्हेबुभुजेचसः ॥ एकेनचपकेनासौ तयासहमुरांपपौ ॥ ५१ न्तीचरोदसी॥ अनुडुतस्तयासोयं बभ्रामजगतीतले॥ ५७॥ एवंभ्रमन्भुवंसर्वा कदाचित्सुमतिःस्वयम् लिंबे रममाण्यस्तयासह ॥ पितरोनिजपनींच नास्मरहिषयातुरः ॥ ४२ ॥ सकदाचित्करातैस्तु ्वंहर्त्विक्रातास्ते लाटानांविषयंययुः ॥ ५३ ॥ विप्रस्यकस्यचिद्धेहे सोपिकरातवेषध्रक् । सङ्गहस्तवान् ॥ ५८॥ तद्गृहस्वामिनंविप्रं हत्वासङ्गेनसाहसी ॥ समादायबहुद्रञ्यं योसह ॥ द्र स्यामप्र वसबहुद के पीछे नीलयक सा कम्पर र्गयति १ ।। श्रार ने माता, पिता देश को गये

से॰ मा

पे रक्षा कीजिये यह कहकर सुमिति पिता के शरशा में गया व मत डरी यह उससे कहकर पिता रक्षा करने के लिये उचत हुआ।। ६०॥ उससमय इस ब्रह्म-पापी है व मता का दोही व पिता का वैरी तथा खी को छोड़नेवाला व पापकारी है।। ६२ ॥ और किराती के संग से दुष्ट है हे डिज। मैं इसको नहीं छोड़ुगी व हे विप्रजी ! यादे इस वड़े पापी पुत्र को तुम ग्रहण करोगे।। ६३ ॥ तो हे डिज। तुम्हारी खी व इसकी खी और तुमको व इस पुत्र को श्रोर वंश को मैं खाजाऊंगी इस कारण पेता से कहा बहाहत्या बोली कि हे डिजोत्तम, यज्ञदेव ! तुम इसको मत प्रहण् करो ॥ ६१ ॥ क्योंकि यह मादेश पीनेवाला व चोर, बहाघाती और बड़ा हत्या ने उसके।

। ६४ ॥ इत्युक्तःसतयातत्र यज्ञदेवोत्रवीचताम् ॥ यज्ञदेव उवाच् ॥ वाघतेमांभुतस्नेहः कथमेनंपरित्यजे ॥६६॥ ।दाकएर्य हिजोक्तमभाषत ॥ ब्रह्महत्योवाच् ॥ अयंहिपतितोभूते वर्षात्र्रमचहिष्कतः ॥ ६७ ॥ प्रत्रेस्मिन्मा निन्दितंतस्यद्शंनम् ॥ इत्युक्तवाब्रहाहत्यासा यज्ञदेवस्यपश्यतः ॥ ६⊏ ॥ तलेनप्रजहारास्य पुत्रमुमतिनाम च ब्रह्महाचातिपातकी ॥ मात्र्रोहीपित्र्रोही भाष्योत्यागीचपापकृत् ॥ ६२ ॥ किरातीसङ्ग्रष्टश्च नैनमुञ्जाम्यहीहेज।। गृह्णासिचेदिमंवित्र महापातिकेनंमुतम् ॥ ६२ ॥ त्य्राष्यामस्यभाष्यांत्र त्वांचपुत्राभूमंहिज् ॥ मक्षयिष्यामिवं ॥न्मुश्रमुतंत्विमम् ॥ ६४ ॥ इमन्त्यजासिचेत्युत्रं युष्मान्मोक्ष्यामिसाम्प्रतम् ॥ नैकस्यार्थेकुलंहन्तुमहंसित्वं तत्तातंप्रत्यमाषत ॥ ब्रह्महत्योवाच ॥ मैनंत्वंप्रतिग्रहीष्व यज्ञदेवद्विजोत्तम ॥ ६१ ॥ असोमुरापिस्तेयी बातिपातकी॥ मात्र्रोहीपित्र्रोही भाष्योत्यागीचपापकृत्॥ ६२॥ किरातीसङ्कृष्य्य नैनंसुबाम्यहंहिज। श्च तस्मा महामते ॥ त्रहाहत्यर

लिह मतकरो क्योंकि उसका द्रशन निन्दित है यह कहकर उस ब्रह्महत्या ने यज्देव के देखते हुए॥ ६८ ॥ इसके मुमतिनामक पुत्र को चपोटे से तुम इस पुत्र को छोड़ देवी ॥ ६४॥ हे महामते । यदि तुम इस पुत्र को छोड़दोगे तो में इस समय तुमलोगों को छोड़दूंगी और एक के लिये तुम वंश को नाश करने के लिये योग्य नहीं हो ॥ ६५ ॥वहां उससे कहेहुए उस यज़देव ने उससे कहा यज़देव बोले कि पुत्र का स्नेह मुफ्तको बाधा करता है में इसको कैसे छोड़देऊं ॥ ६६ ॥ बाह्मए से कहेहुए उस वचन को सुनकर ब्रह्महत्या ने उससे कहा ब्रह्महत्या बोली कि वर्श व शाश्रम से अलग किया हुआ यह तुम्हारा पुत्र पतित होगया है ॥ ६७ ॥

हे तात ! ऐसा बार २ पिता से कहता हुआ वह रोनेलगा ॥ ६१ ॥ तब सुमति का पिता, माता व स्त्री भी रोनेलगी इसी अवसर में शिवजी के अंश से शरण को मांगा कि हे दुर्वाताजी ! साक्षात शिवजी के अंश से पैदाहुए तुम महायोगी हो ॥ ७२ ॥ और तुम्हारा दर्शन बिन पुरचवाले पुरुषों को पुत्र ब्रह्मघाती व मदिरा पीनेवाला और चोर हुआ है ॥ ७३ ॥ व इसको मारने के लिये ब्रह्महत्या वर्तमान है जिसप्रकार मेरा यह पुत्र महापाप से थोगी आनन्द से वहां आगये इसके अनन्तर हे सुगाल, वानर! यज्ञदेव ने उन शिवावतारवाले सुनिको देखकर ॥ ७० । ७१ ॥ प्रणाम करके स्तुति

र्षं ययाचेषुत्रकारणात् ॥ दुर्वासस्त्वंमहायोगी साक्षाहैशंकरांशजः ॥ ७२ ॥ त्वदृशंनमधुष्यानां मवितानक रताततातीत पितरंत्रत्रुवन्सुहः॥ ६८ ॥ हरहुजनकोमाता भायापिभुमतेस्तदा ॥ एतास्मन्नन्तरतत्र दुवासा ग्रहाचसुरापीच स्तेयीचाभूत्सुतोमम ॥७३ ॥ एनंप्रहतुमायाता ब्रह्महत्याविवतंते ॥ भूयाद्यथामेषुत्रोयं महा वितः॥ ७४॥ घोराचत्रहाहरयेयं यथाशी घंत्तयंत्रजेत्॥ तमुपायंवद्स्वाद्यममपुत्रद्यांकुरः॥ ७५॥ अयम नान्योस्तितनयोमुने॥अस्मिन्मृतेतुबंशोमे समुच्छियेत्सभूलतः॥ ७६॥ ततःपितुभ्यःपिषडानां दातापिन ॥ अतः ऋषाकुरुष्वत्वमस्मामुभगवन्मुने ॥ ७७ ॥ इत्युक्तः सत्तदोवाच दुवासाः श्रकराश्जः ॥ ध्यात्वातुमुचि ।॥ ७०॥ दिष्ट्यासमाययायागी हसुगाल्युवङ्मा ॥ यज्ञदेवायतंहप्दा मुनिरद्रावतारकम् ॥ ७१ ॥ स्तुत्व दिवंदिजोत्तमम् ॥ ७८ ॥ दुर्वासा उवाच ॥ यज्ञदेवकृतंपापमतिकृरंमुतेनते ॥ नास्यपापस्यशान्तिः स्यात्प्रा क क 140

धुत्र है और धुत्र नहीं है इसके मरने पर मेरा वंश जड़ से नाश होजावैगा ॥ ७६ ॥ तदनन्तर हे भगवन, मुने । पितरों के लिये कोई ा निश्चयकर न होगा इसकारण तुम हमारे ऊपर द्याकरो ॥ ७७ ॥ उससमय ऐसा कहेहुए शिवांश से उत्पन्न उन दुर्वासाजी ने बहुत समय से कहा ॥ ७८ ॥ दुर्वासाजी बोले कि हे यज्ञदेव! तुम्हारे पुत्र ने बहुत कठिन पाप किया है इस पापकी शान्ति दश हजार प्राय-और जिसप्रकार यह भयंकरा ब्रह्महत्या शीब्रही नाश को प्राप्तहोंवै उस उपाय को इससमय मुम्मसे कहो श्रीर मेरे पुत्र के ऊपर दया करों॥ ७५। बदेव हिजातम

668

हीं होसकी है॥ ७६॥ इसपर भी हे दिज़ ! में तुम्होरे पुत्र के इस पाप की शान्ति के लिये प्रायश्चित कहता हूं सावधान मनवाले होकर सुनिये ॥ दगा में श्रीरामजी की घनुष्कोटि में यहि तुम्हारा यह 5त्र स्नान करे तो क्षण्मर में पाप से छूट जावैगा॥ = १॥ हे दिजोत्तम । जिसमें स्नान करने से दुर्कि नाशकरेगी ॥ ८३॥ इति श्रीस्कन्दपुराग्रेमेतुमाहारम्येद्वीद्यालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांधनुष्कोटिप्रशंसायां सगालवानरसंबादे सुमतिमहापातकविमोक्षोपायकथनं गण गुरुसीगमन के पातकों से उसीक्षण छुटमया है ॥ दर ॥ वहीं यह आपही श्रीरामजी के घतुष की कोटि स्नानहीं से तुम्हारे पुत्र के पापर मुह को कि दक्षिण समुद नीत नामक बाह

से॰मा॰

स्नानेनसक्योंद्रजः॥ तत्क्षणान्मुमुचेपापाद्वरुखीगमसंभवात्॥२॥एतन्मेश्रद्दधानस्य विस्तराद्यक्तमहंसि॥ गाच ॥ पाएड यद्शपुराकांश्वद् बाह्मणोभूद्बहुश्वतः ॥ ३ ॥ इध्मबाहोमियोनाम्ना तस्यभायोह्निचन्तया ॥ उवाच ॥ दुर्वासपैमहाप्राज्ञ परावरविचक्षण ॥ दुर्विनीताभिषःकोयं योसौध्वेक्ननामगात् ॥ १ ॥ तस्यपुत्रोध तैरपि॥ ७६॥ अथापितेम्रुतस्याहमस्यपापस्यशान्तये॥प्रायश्चित्ंविहिष्यामि श्रणुनान्यमनाहिज ॥=०॥ ाद् हिजोत्तम ॥ ग्रुरुक्षीगमपापेभ्यस्तत्क्षणादेवमोचितः ॥ = २ ॥ सेषाश्रीघतुषःकोटी राघवस्यस्वयंहरेः ॥ स्नान 3पःकोटो दक्षिणसिलेलाण्वे ॥ स्नातिचेत्तवधुत्रायं पातकान्माक्यतक्षणात् ॥ ८१ ॥ दुविनीतामिधोविग्रो गोंचं नाश्येरवत्सुतस्यमा ॥ ८३ ॥ इति श्रीस्कन्द्युराणेमेतुमाहात्म्ये घतुष्कोटिप्रशंसायांसगालवानरसं महापातकावमांशापायकथनन्नामचतुर्मशाऽध्यायः॥ ३४॥ \* यः॥ ३४॥ 🖷 श्रीरामध दुवीस

र ॥ इसको श्रद्धावान् सुम्मेसे विस्तार से कहने के योग्य हो दुर्वासाजी बोखे कि पुरातम समय पांड्यदेश में कोई बहुश्रुत बाह्मण हुआ है ॥ ३ ॥ टि में न्हाय जिमि.वानर और स्गाल । भये मुक्त पैतीस मह नोई चारित रसाल ॥ यज्ञदेव बोले कि हे परावरावेचक्या, ऋषे, दुर्वासाजी ! यह दुर्विनीत जिसने कि गुरु की ख़ी से भोग किया है॥ 9॥ और उसका पुत्र वह बाह्मण् धनुष्कोटि में स्नान से किस्प्रकार उसीक्षण गुरुह्यागमन से उपजे हुए

ाण के वश व अनुगाभी मैंने माता से भोग किया ॥ १२ ॥ बहां मनसे ऐसा विचार कर मुनियों के समीप अपना को निन्दता हुआ उन मुनियों से

के बाद यह उदासीम हुआ व मन से पाप को विचारते हुए इस बहुतही दुःखित दुविनीत ने रोदन किया॥ ११॥ कि झहो बड़ा पापकारी में महापाताकियों में श्रष्ठ

ोहित चित्वाले उस पातकी ने मत ऐसा करो मत ऐसा करो इसप्रकार कहतीहुई माता को बलसे खींचकर मैथुन से भोग किया ॥ १० ॥ और बीयंसिचन

दिमबबीत्॥ १३ ॥ गुरुखीगमपापस्य प्रायिश्चित्ममहिजाः॥ वद्घ्वंशास्नतत्वज्ञाः कृपयामयिकवलम्॥१४॥

तान्सुनीनि

त्या कामदेव से म

हूं क्योंकि कामब

॥ कि हे बाह्मणों । शास्त्र के तत्त्र को जाननेवाले तुमलोग मेरे ऊपर क्वल कृपा संगुरुसीगमन के प्रायश्चित को मुम्तने कहिये ॥ १८॥

तमय शितने पर दुर्विनीत॥ म ॥ पहले के कुकमें से मूड्बुद्धि हुआ और कामदेव के बाए। से विधित अंग व स्नेह से विकारयुक्त मनवाले॥ ६॥ नाम में वह इंध्मबाह मंज्ञक था उतकी स्त्री हिंच थी उसके दुर्विनीत नामक बाह्मरा पुत्र हुआ॥ ४॥ और इस पुत्र का पिता बाल्यावस्था में भरगया और वह दुर्विनीत हार्य करके॥ ५॥ कुञ्च समयतक विषया माता समेत घरमें बसता भया तद्नन्तर बारह वर्षतक न यासने से दुर्भिक्ष हुआ।। ६॥ तद्ननन्तर हे दिजोत्तम वेदेश को गया और धान्यराशियों से सुभिक्ष गोकर्गक्षेत्र को प्राप्त होकर वह ॥ ७॥ विषया माता समेत कुछ समयतक बतता भया तदनन्तर मैजननीयस्मात्कामबाएषशानुगः॥ १२॥ इतिसिश्चिन्त्यमनसा सतत्रमुनिसिन्नियौ ॥ ज्रुष्ट्रपमानश्चात्मान तनयो दुर्विनीताभिघोद्विजः॥ ४॥बाल्येवयसिषुत्रस्य ममारजनकोस्यवे ॥ दुर्विनीतःपितुस्तस्य सक्कत्बा यं रेतःसेकादनन्तरम् ॥ मनसाचिन्तयन्पापं हरोद्भृशदुःस्वितः ॥ १० ॥ अहोतिपापकदहं महापातिकन हम् ॥५॥ कश्चित्कालगृहेवात्सीन्मात्राविधव्यासह ॥ततोद्विसंक्षमभव्हाद्शाब्दमवर्षणात्॥ ६॥ततादश ६॥ मामीतिवादिनीमम्बां बलादाक्रष्यपातकी॥ बुभुजेकाममोहात्मा मैथुनेनद्विजोत्तम ॥ १० ॥ सिखिन्नो बिह्नतियेकाले दुर्विनीतोगतेसति ॥ ८ ॥ पूर्वहुष्कर्मपाकेन मृदबुद्धिरहोबत ॥ अनङ्गरविद्याङ्गो रागाहिकत मात्रासाकंद्रिजोत्तम ॥ गोक्षेससमासाच मुमिक्षंघान्यसञ्चयैः ॥ ७ ॥ उवासमुचिर्कालं मात्राविधवय उस पिता का प्रेतव चौध्वदृहि बहुत तिथियोंयाल 年: | | | | माता समेत वह न्त्रमगाः मानसः।

इंग्डे

॥ उसके उस बचन को सुनकर वहां कितेक सुनीश्वरों ने ॥ १६ ॥ यह निश्चय किया कि इसके साथ वार्तालाप दोष के लिये है और कितेक सुनियों ने द्याशील व सर्जज्ञ तथा द्यानिघान कृष्ण्ाहैपायन ( व्यासजी ) वहां दुर्विनीत से बोले॥ १६॥ कि माघ में मकर राशि में सूर्य के स्थित होनेपर धारण किया ॥ १७ ॥ व बहुत हिओत्मों ने इस वचन को कहा कि दुधात्मा व मात्गामी तुम महापापियों में श्रेष्ठ हो इससे जावो व चलेजावो ॥ १८ ॥ यश्चित होंवे तो में निस्सन्देह मरजाऊं व इससमय आपलोग मुम्में जिस प्रायश्चित को कहो ॥ १५ ॥ हे बाहाणो । मरण या श्रन्य उस प्रायश्चित को यदि मस्या मे प्रा में सत्यही करूंग

धनुष्कोटिसहाम्बया ॥ प्रमाणेकुरुमहाक्यं वेदवाक्यमिवद्विज ॥ २४ ॥ द्रोहविवर्जितः ॥ एकमासंनिराहारः कुरुस्नानंसहाम्बया ॥ २१ ॥ पूतोमविष्यस्यद्धात्वं ग्रुरुब्बीगमदोषतः ॥ गच्छाशुरामसेतोत्वं धनुष्कोटौसहाम्बया ॥मक्रस्थेरवौमाघे मासमेकंनिरन्तरम् ॥ २० ॥ जितेन्द्रियोजित ननश्येत सेतुस्नानेनतन्नाहि ॥ २२ ॥ श्रीतेस्मातिषुराषाषु धनुष्काटिप्रशंसनम् ॥ बहुधाभएयते पञ्चमहाप र्णंबान्यदेववा ॥ तच्छत्वावचनंतस्य केचित्तत्रमुनीश्वराः ॥ १६ ॥ अनेनसाकंबातांतु दोषायेतिविनि मौनित्वंमेजिरेकेचिन्मुनयःकेचिदाभुशम् ॥१७॥ दुष्टात्मामातृगामीत्वं महापातिकेनांवरः ॥ गच्छगच्छेति इकितःस्याचेन्मारिष्यामिनसंश्ययः ॥ मविद्रिरुच्यतेयतु प्रायिष्ठितंममाधुना ॥ १५ ॥ किरिष्येतद्विजाः द्विनीतमभाष वसूचुहिंजोत्तमाः ॥ १८ ॥ तान्निवार्यकृपाशीलः सर्वज्ञःकरुणानिधिः ॥ कृष्ण्द्वैपायनस्तत्र म् ॥ २३ ॥ तस्मात्वेत्वर्यागच्छ

गता समेत निरन्तर एक महीने तक स्नान करो ॥ २१ ॥ तो तुम साक्षात गुरुजीगमन के दोष से पवित्र होगे और सेतुरनान से जो पाप नष्ट न स्तर माता समेत तुम रामसेतु पै शीघही धनुष्कोटि को जावो॥ २०॥ व इन्द्रियों को जीते तथा कोध को जीते और पराये दोह से रहित तुम हिं है॥ २२॥ श्रुति, स्मृति व पुराशों में पांच महापातकों को नाशनेवाली धनुष्कोटि की प्रशंसा बहुत मांति से कही गई है ॥ २३॥ हे डिज

माता समेत निराहार व क्रोंघ को जीते तथा इन्द्रियों को जीतेहुए दुर्विनीत ने सूर्य के मकरराशि में स्थित होने पर महीने भर निरन्तर ॥ २८ ॥ भिक्त गा समेत शीघही धनुष्कोटि को जावो श्रीर वेदवचन की नाई मेरे वाक्य का प्रमाण करो ॥ २४ ॥ हे हिजपुत्र । श्रीरामजी के धनुष की कोटि में करोड़ों महापातक लक्ष्य नहीं होते हैं मानो इसीकारण ॥ २५ ॥ मन्वादिक स्मुतियों से स्मृति में अन्य प्रायश्चित कहागया है इसकारण तुम महा-ली घनुष्कोटि को जावो॥ २६॥ हे द्विजोचमो | ज्यासजी से ऐसा कहाहुआ दुविनीत ज्यासजी को प्रणामकर माता समेत घनुष्काटि को चला गया॥ २७॥ आ

नाथजी को नमस्कार करतेहुए श्रीरामजी की धनुष्कोटि में संकल्पपूर्वक स्नान किया ॥ २६॥ श्रौर महीने के श्रन्त में पारशाकर माता समेत पवित्र नसे ब्तान्त को कहने के लिये फिर ब्यासजी के समीप आया ॥ ३०॥ और उस दुर्बिनीत ने ब्यासजी को प्रणामकर फिर वचन कहा दुर्विनीत भगवन्मक्तवत्सल ॥ ३३ ॥ यत्कर्तव्यं भ्रतेतत्वं ममोपदिशतत्वतः ॥ इतितस्यवचःश्रुत्वा दुर्विनीतस्यवे ॥ महापातककोट्योपि नैवलक्ष्याइतीबहि ॥ २५ ॥ प्रायिष्यान्तरंग्रोक् म ुर्विनीतोत्रवीहचः ॥ दुर्विनीत उवाच ॥ भगवन्कह्णासिन्घो द्रैपायनमहत्तम् ॥ ३१ ॥ भवतःकृपयारामधनु योजितेन्द्रियः ॥ २८ ॥ श्रीरामधनुषःकोटौ सस्नौसंकल्पधुर्वकम् ॥ रामनाथंनमस्कुर्वाक्षकार्जमित्तिधुर्व म्बया ॥ माघमासीनराहारो मासमात्रमतान्द्रतः॥ ३२॥ अहंत्वकरवंस्नानं नमस्कुवन्महश्वरम्॥ इतःपर त्रीभःस्मृतौ ॥ तद्गच्छत्वंधनुष्कोटि महापातकनाशिनीम् ॥ २६ ॥ इतीरितोथव्यासेन हुर्विनीतोहिजोत्त ॥साक्धनुष्कोटि नत्वाव्यासेचनिर्ययौ ॥ २७ ॥मकरस्थेरवौमाघे मासमात्रीनरन्तरम् ॥ मात्रासहनिराह मासान्तेपारणाङ्गत्वा मात्रासहविशुद्धधीः॥व्यासान्तिकंषुनःप्रायात्तस्मैब्तांनिवेदितम्॥ ३०॥ सप्रणम्य गःकोटा म्नातस्याद्रजपुत्रक। कम् ॥२६॥ धुनन्यांसं ह कोटोसहा बुहिवाला वह उ पूर्वक त्रिकाल राम मयाञ्यास

. रनान किया व इसके उपरान्त हे भक्तवत्सल, व्यातजी ! मुक्त ते॥ ३२ । ३३ ॥ जो करने योग्य हो हे मुने ! उसकी तुम मुक्तते यथार्थ कहो उस म, भगवन, द्यासियो, हैपायनजी ।। ३१॥ आप की कृपा से माघ महीने में निराहार व आतारपरहित होकर माता समेत मेंने महीने भर शिवजी

है दुविनीत ! बांधव और सब स्वजन व अन्य जो बाहार्गा है वे सब माता समेत तुमका यहण् करेंगे॥ ३७॥ मेरे प्रसाद से तुम घनुष्कीटि में स्नान से शुद्ध होगबे और स्वी का संग्रह करके गृहस्थी का धर्म करो॥ ३८॥ श्रीर तुम प्राशियों की हिंसाको छोड़ों व सनातनधर्म करो श्रीर मिक्रयुक्त चित्त से सदैव स्वजनों को सेवनकरो ॥३६॥ ३८। ३५ ॥ और तुम्हारे संगम के कारण से उपजाहुआ माता का पाप नष्ट होगया इसमें सन्देहन करना चाहिये यह मैंने तुमसे सत्य कहा ॥ ३६॥ वचन को सुनकर विष्णुश्रंशवाले ब्यासमुनि ने उस दुर्विनीत से कहा व्यासजी बोले कि हे दुर्विनीत ! इससमय माता के संग से उपजाहुआ तुम्हाण दुर्विनीत के इस वाप जातारहा ॥

मं स्वप्रेप्यन्यस्यक्हिंचित् ॥ ४३ ॥ इतिहासपुराषानि धर्मशास्त्राष्त्राष्त्राष्ट्राष्ट्रानि वेदाङ्गानि त्यमबलोकय ॥ अधीतवेदानस्विलान्माविस्मरकदाचन ॥ ४२ ॥ श्रतिथीन्मावमन्यस्व श्राद्रपितृदिनेकुरु ॥ पेशुन्यं .४॥ बभाषेद्वविनीतंतं ज्यासोनारायणांशकः॥ ज्यास उबाच॥ दुर्विनीतगतंतेच पातकंमात्सङ्जम्॥ ३५॥ (संग्रहण्ंऋत्वा गार्हस्थंधर्ममाचर ॥ ३८ ॥ त्यजत्वंप्राणिहिंसांच धर्मभजसनातनम् ॥ सेवस्वसज्जनान्नित्यं भक्ति माब्या मास्यामजक्हिंचित्॥ अन्यस्याम्युद्यंहष्डा सन्तापंकण्णमाह्या ॥४१॥ मात्वत्परदारांश्च त्वित्र तकंनष्टं त्वत्सङ्गतिनिमित्तजम् ॥ संदेहोनात्रकतेव्यः सत्यमुकंमयातव॥ ३६ ॥ बान्धवाःस्वजनाःसर्वे तथा ॥ ३६ ॥ सन्ध्योपासनमुख्यानि नित्यकमाणिनत्यज ॥ निग्रहीष्वेन्द्रियप्राममचेयस्वहर्गहारम् ॥ ४० । अये ॥ सर्नतांसंग्रहीष्यान्त दुर्षिनीताम्बयासह ॥३७॥ मत्प्रसादाद्यनुष्कोटौ विशुद्धम्त्वंनिमज्जनात् प्राप्नाहंम क्रेनचेतसा न्येत्राक्षण मातुश्रपात Hi: "

अनाद्र मतकरो व पिता के क्षयाह में श्राब्द करो श्रीर स्वप्त में भी कभी तुम दूसरे की चुगली को मत कहो।। ४३॥ श्रीर सदैव इतिहास, दुगण व घर्म-दूसरे का ऐश्वये देखकर वृथा सन्ताप मत करो ॥ ४१ ॥ व पराईक्षियों को तुम मदैव माता की नाई देखो और पहेहुए तब बेदों को मत भूलो ॥ ४२ ॥ श्रीर संध्योपासन मुख्यवाले नित्यकर्मों को न छोड़ो व इन्द्रियगण को रोंको श्रीर शिव व विष्णुजी को पूजो ॥ ४० ॥ श्रीर पाई निन्दा को मत कहो व कभी ईषी को मत करो श्रीर

देहान्त में मुक्ति को पाया ॥ ४३ ॥ और उसकी माता भी कालमें मरी और उसने घनुष्कांटि में नहाने से फिर जन्म को न देनेवाली मुक्ति को कि ऐसा करतेहुए तुमको देहान्त में मुक्ति भी होगी॥ ५२॥ व्यासमुनि से ऐसा कहेहुए दुर्विनीत ने उन व्यासजीको प्रणामकर श्रोर उनसे कहेहुए

तर मंत्र तथा अन्य मंत्रों को भी मंत्र के आधिदेवताओं को ध्यानकरतेहुए तुम पवित्र होकर जप करो ॥ ५९ ॥ ऐसेही स्मृति में कहेहुए अन्यथमों को

व हे दिज। अशक्ष

अनाथों को व गोगियों और बहातारियों को अन्न से तुपकरो ॥ ४६ ॥ और तुम माताकी सेबा करो व उपासनामें तत्पर होबो व अंकार से संयुत पंचाक्षर महामंत्र ॥ ४०

सदैव हदासों को धारणकरो और शौच व आचार में परायणहोवो और तुलसीदल व बिल्वपत्रों से विष्णु व शिव दोनों को ॥ ४६ ॥ हे दुर्बिनीत । एक में अथवा त्रिकाल पूजनकरो और चरणोदक से सींचेहुए ब तुलसीदल से मिश्रित ॥ ४७ ॥ नैवेद्य के अस को तुम सदैव शिव व विष्णुजी के आगे शासों को देसो व वेदांत और फिर वेदांगों को देसो ॥ ४४ ॥ और लजा को छोड़कर विष्णु व शिवजीके नामों को कहो व जाबालोपनिषत के मन्त्रों से तिधंद को अस की शुद्धि के लिये वैश्वदेव नामक बलिको करो ॥ १८ ॥ और घरमें आयेहुए बह्मपरायमा यतीश्वरों को असों से तुप्तकरो और बृद्ध तथा अन्य क्माप्तवान् ॥ ५३ ॥ तन्मातापिमृताकाले धनुष्कोटिनिमजनात् ॥ अवापप्रमांमुक्तिमधुनभेवदायिनी तदा शांचाचारपराभव ॥ तुलस्याविल्वपत्रश्च नारायण्हराष्ट्रमा ॥ ४६ ॥ एकंकालंद्रिकालंबा त्रिकाल ४४॥ हरिश्रङ्गतामानि मुक्तलज्ञोनुकीर्तय॥ जाबालोपनिषन्मन्त्रेम्निषुष्ड्रोंद्रुलनंकुरु॥ ४५॥ स्ट्रा कुरुत्वमात्शु श्रुषामापासनपर्भित् ॥ पञ्चाक्षरमहामन्त्रं प्रण्वेनसमान्वतम् ॥ ५० ॥ तथेवाष्टाक्षरमन्त्र तिस्यादेहान्तेमुक्तिरप्यत्वम् ॥ ५२ ॥ इत्युक्तोञ्यासमुनिना दुर्विनीतःप्रणम्यतम् ॥ तदुक्तमावितंकृत्व ोः॥ तुलसीदलसंमिश्रं सिकंपादोदकेनच ॥ ४७ ॥ नैवेद्यात्रंसदामुङ्ख्व शम्भुनारायणाग्रतः ॥ कुरुत्वेवैश्वदे मन्नावशुस्य ॥ ४८ ॥ यतीश्वरान्त्रह्मानिष्ठास्तप्यात्रेग्हागतान् ॥ वदानन्याननाथांश्र रोगिणोबह्मचारि निपिद्धिज ॥ जपत्वेप्रयतोभूत्वा ध्यायन्मन्त्राधिद्वताः ॥ ५ ९ ॥ एवमन्यास्तथाधमान् स्मृत्युकान्सवदाकुरु वारुयं बिल चार्चयस्वमे एवंकतवतर देहान्तेमुत्ति मोजनकरो श्रोर तुर लगावी ॥ ४५ ॥ व समय या दो समयो मन्यमन्त्रा क्षान्धारय T: 11 86 तथापुनः

रामधनुष्कोटि को गया॥ ४७॥ हे सुगाल, वानर। पुत्रसमेत उस नियत बाह्मण ने वहां जाकर छ। महीनेतक निवास किया॥ ५८॥ श्रौर छ। महीनेतक पुत्रसमेत उसने घनुष्कारि में रनान किया ब हा महीने के बाद यज्ञदेव से आकाशवागीने कहा ॥४६॥ कि हे यज्ञदेव । तुम्हारे इसपुत्र की ब्रहात्या छूटमई श्रीर सुवर्गा की सिनाजी बोल कि हे यज्ञदेव! इसप्रकार घनुष्कोटि के स्नान से दुर्विनीत व उसकी माता की मुक्ति को मैंने तुमसे कहा॥ ४४ ॥ हे बहात 1 तुम भी के लिये शीघही इस पुत्र को लेकर मुक्तिदायिनी घनुष्कोटि को जायो ॥ ४६ ॥ सिंधुद्दीप बोले कि दुर्वासाजी से ऐसा कहाहुआ यज्ञदेव अपने पुत्र को लेकर मुक्तिदायिन बहाहत्या मे ग्रुंदि

ह अपने देश व अपने ग्रामको और अपने घरको गया व पुत्र तथा सीसमेत वह प्रमन्नहोंकर बहुताद्वनोंतक प्रमन्नतासे रहा ॥ ६४ ॥ सिन्धुद्दीप बोले कि स यज्देवने आकाशवाणी को सुना ॥ ६२ ॥ तव पुत्र समेत प्रसन्न होकर रामनाथजी को सेवनकर व घनुष्कोरि को प्रणामकर पुत्रसमेत॥ ६३॥ र किराती के संगम से 11६ ।। व अन्यपापोंसे भी तुम्हारा यह पुत्र झटगया हे डिजोत्तम, यज्देव | तुम सन्देह मतकरो 11६ ।। यह कहकर वह आकाश्रावास् त्रिणसहितस्तदा ॥ ६३ ॥ स्वदेशंप्रययोहष्टः स्वयामंस्वगृहंतया ॥ सप्रवदारःस्रिचिरं सुखमास्तेस्रिनिहे गश्रिंगिरणी ॥५६॥ विमुक्तायज्ञदेवास्य ब्रह्महत्यामुतस्यते॥ स्वर्णस्तेयातमुरापानांतिकरातीसङ्मात्त्र्या॥६०॥ सिन्धुद्दीप उवाच ॥ गोमाथुवानरावेवं युवयोः कथितंमया ॥ यज्ञदेवमुतस्यास्य मुमतेःपरिमोक्षणम्॥६५॥ ज्देवोनिजंमुतम् ॥ समादायययौरामधनुष्कोटिविमुक्तिदाम् ॥५७॥ गत्वानिवासमकरोत्षायमासंतत्रम त्रेणसाकंतियतो हेसगालप्लवङ्मी ॥ ५८ ॥ ससस्तीचधनुष्कोटो ष्णमासंवैसष्टतकम् ॥ षाणमासान्तेयज्ञ हुवांसा उवाच ॥ एवंतेहुविनीतस्य तन्मातुश्राविमाक्षणम् ॥ घनुष्को ट्यमिषेकेण् यज्ञदेवमयेरितम् ॥ ४५॥ ग्त्याशु ब्रह्महत्याविशुद्धये॥समादायत्रजब्ह्मन्यनुष्कोटिविमुक्तिदाम्॥४६॥सिन्धुद्दीप उवाच॥इतिदुर्वास पेहिपापेभ्यो विमुक्तोयंमुतस्तव ॥ संश्यंमाकुरुष्वतं यज्ञदेवद्रिजोत्तम ॥ ६१ ॥ इत्युक्ताविररामाथ मातुबा ो॥ यदाश्रारीरिषोवाक्यं यज्देवःसशुश्रवात् ॥ ६२ ॥ संतुष्टःषुत्रसाहितो रामनाथानिषेठ्यच॥ धनुष्कोटिन देवं प्राहवा चोरी व मद्यपान श्र हितः। चुपहोगाई 

395

षितुष्कारिशशंसायासुगालवानस्विमाक्षण्नामपञ्जन्निशाऽध्यायः॥ ३५॥

इसप्रकार मैंने तुम दोनों से इस यज्ञदेव के पुत्र मुमति के धनुष्कारि में नहाने से बड़े पातकों से मुक्तिको कहा इसकारण तुम दोनों पाप से शुद्धि शीबही भियार व वानर महामार्ग को नाँवकर परिश्रम से धनुष्कोटि को जाकर व उस जलमें नहाकर॥ ६८॥ सब पापों से छूटेहुए वे उत्तम विमान इंच गाओं से फूलों की वर्षों से वर्षों किये जातेहुए व उत्तम तेजवान् थे ॥ ६९ ॥ और हार, बजुल्ला, मुकुट व कंकशादि भूषगों से भूषित थे और को जायो॥ ६५ । ६६ ॥ नहीं तो दश हजार प्रायक्षित्तों से भी पाप की शुद्धि न होगी श्रीसूतजी बोले कि है डिजोत्तमो । सिन्धुद्दीप के इस वचन हे स्गाल, वानर । के लिये घतुष्कोरि स्थितहुए जोकि को सुनकर॥ ६७

ने से उपजेहुए फलको पाता है और योगिगणों से दुर्लममुक्ति को भी शीघही पाता है॥ ७३॥ इति श्रीस्कन्दपुराग्रोसेतुमाहात्म्येदेवीद्यालुमिश्रविर नाये जातेहुए चैवरों से शोमित थे॥ ७०॥ और वे मुन्द्री देवपुरीको जाकर इन्द्र के आधे आसन पै प्राप्तहुए असिनजी बोले कि हे बाह्मणों ! इस सियार व कपि के धनुष्कोटि में नहाने से पाप से मुक्ति कहींगई जो मनुष्य भक्ति से इस श्रध्याय को पढ़ता या मुनता है ॥ ७१ । ७२ ॥ वह मनुष्य ब्रेतायुतैरिष ॥ श्रीमृत उवाच ॥ मिन्धुद्वीपस्यवचनमितिश्रुत्वाहिजोत्तमाः ॥ ६७ ॥ मृगालवानरावाशु वि महद्रगथ्य धनुष्कोटौनिमजनात् ॥ युवामतोधनुष्कोटि गच्बतःपापशुद्धये ॥ ६६ ॥ नान्यथापाषशुद्धः ॥ योगिबन्दैरमुलमां मुक्तिमप्याशुविन्दति॥७३ ॥ इति श्रीस्कन्द्षुराषेसेतुमाहात्म्यंधनुष्कोटिप्र अएंविप्रा धनुष्कोटौनिमजनात् ॥ मक्त्यायइममध्यायं श्रुणोतिषठतेषिवा ॥ ७२ ॥ स्नानजंफलमाप्रोति ७०॥ गत्वाद्वपुरीरम्यामिन्द्रम्याद्योसनंगतो ॥ श्रीमृत उवाच् ॥ युष्माकमेवंकांथतं मृगालस्यकप्रांपा७९॥ कीर्यमाणीमुतेजसी ॥ ६६ ॥ हारकेयूरमुकुटकटकादिविभूषितो ॥ देवस्राप्यमानाभ्यां चामराभ्यां पथौ ॥ धनुष्कोटिप्रयासेन गत्वास्नात्वाचतज्ञले ॥ ६८ ॥ विमुक्तीसर्वपापेभ्यो विमानवरसंस्थितौ ॥ समानवः लिङ्गितमहा कुसुमवर्षे। राजितौ॥ यात्राय

गिस्तजी बोले कि हे मुनियो । उस दुराचार के पाप को सुनिये कि जिस प्रकार वह घनुष्कोटि में नहाने से मुक्त हुन्ना है ॥ ४ ॥ हे बाह्यणो । गौत्मी नदी के नुष्कोटिमें न्हाय जिमि दुराचार हिजनाथ। मुक्तभयो छत्तीसमहँ कह्यो होइ शुभगाय ॥ श्रीसूतजी बोले कि हे बाह्मणो। किर भी में घनुष्कोटि का माहात्म्य जिसमें दुराचार नामक नहाकर मुक्त हुआ है।। १ ॥ मुनिलोग बोले कि हे यथार्थ जाननेवाले, सूतजी। यह दुराचार नामक कौन है व हे मुने। उस स्या पाप किया था ॥ २ ॥ व घनुष्कोटि में नहाने से किसप्रकार पातक से छटा है हे सुने ! सुनने की इच्छा करतेहुए हमलोगों से इसको विस्तार से क-

हरकमंरतःमदा ॥ ५ ॥ ब्रह्मघेश्वसुरापैश्व स्तेयिभिधेस्तत्त्पगैः ॥ सदासंसर्गदुष्टोसौ तैःसाकंन्यवसक्रिजाः ॥ ६ ॥ तिकिसंसर्गरोषेषाास्यदिजस्यवे ॥ ब्राह्मएयंसकलंनष्टं निःशेषेषाहिजोत्तमाः ॥ ७ ॥ महापातिकिभिःसार्दं दिन स्पशोद्द्योनाच्क्यनात्त्र्या ॥ ६ ॥ मोजनात्सहपङ्कोच महापातांकांभांद्रजाः ॥ हिंतीयभागोन्र्यंत बाह्यण्स्य शिनिमज्जनात् ॥ एतच्छश्रूपमाणानां विस्तराद्दनोमुने ॥३॥ श्रीमूत उवाच ॥ मुनयःश्रूयतांतस्य दुराचारस्यपात योद्दिजः ॥ निवसेत्सादरंतस्य तत्क्षणाद्वेद्विजन्मनः ॥ = ॥ ब्राह्मएयस्यतुरीयांशो नक्यत्येवनसंशयः ॥ द्विदिनं ति उवाच् ॥ धनुष्कोटेस्त्माहात्म्यं भूयोपिप्रब्वीम्यहम् ॥ दुराचारामिषोयत्र स्नात्वामुक्तोभवद्रिजाः ॥१॥ मुन ॥ दुराचारामिधःकोसो स्ततत्त्वार्थकोविद ॥ किंचपापंकतंतेन दुराचारेणवैसुने ॥ २ ॥ कथंवापातकान्सुको घ स्नानेनधतुषःकोटौ यथामुक्तश्रपातकात् ॥ ४ ॥ दुराचारामिधोविप्रो गौतमीतीरमाश्रितः ॥ कश्रिदस्तिद्विज्ञा

ने दुष्ट यह उनके ताथ बसता था।। ६ ॥ हे डिजोत्तमो । महापातिकेयों के संसमें के दोष से इस बाहाग् की सब बाहाग्तता सम्पूर्णता से नष्ट होगई ॥ ७ ॥ कदिन महापापियों के ताथ ब्रादर समेत बसता है उसीक्षग् उस बाहाग् की ॥ द ॥ बाहाग्तता का चौथाई, भाग निस्सन्देह नाश होजाता है ब्रौर नि, सर्था, दर्शन व शयन से ॥ १ ॥ व हे ब्राह्माणों ! महापापियों के साथ पंक्ति में भोजन से ब्राह्मण का दूसरा भाग निस्सन्देह नष्ट होजाता डुआ सदेव करकमों में परायण कोई दुराचार नामक पापी बाहाण था ॥ ४ ॥ हे बाहाणों ! बहाबाती, मचपी, चोर व गुरु की शय्या पै जानेबाले पुरुषों के 

\$ 5 K

तीनदिन महापापियों के संसर्गसे तीसरा भाग नाश होजाता है इसमें सन्देह नहीं है और चाराष्ट्रनसे निश्चय कर चीथाभाग नाश होजाता है॥ ११॥ ब महावान् व भयंकर वेताल से प्रस्त हुआ।। १३॥ व हे बाह्मणो | उस वेताल से बहुतही पीड़ित यह पाप्तीन हुआ व देश से देश व वनसे अन्य वन में उन पापियों के साथ शयन, आसन व भोजनसे महापापके सम्भवसे उनके समान पापी होता है।।१२॥ हे बाहाणों। उससे बाहास्तासे हीन यह दुराचार 8 ॥ वह बाझका पहले के पुरचके फल से देवयोग से महाप्ततकों को नारानेवाली रामचन्द्रकी घनुष्कोटि को ॥ १४ ॥ हे बाझको । फिराच से भगाय ध्मताहुमा ॥ १ नामक बाह्यग्रा

१४ ॥ अनुद्रतःपिशाचेन तेनाविष्टोययौद्रिजाः ॥ न्यमज्जयत्सवेतालो धनुष्कोटिजलेत्वमुम् ॥ १६ ॥ धनु ालेसोयं वेतालेनप्रवेशितः ॥ उद्तिष्ठत्क्षणादेव वेतालेनविमोचितः ॥ १७ ॥ उत्थितोसौद्रिजोविप्रा धनुष्को ॥ १० ॥ त्रिदिनाचतृतीयांशो नश्यत्येवनसंशयः ॥ चतुर्दिनाच्चतुर्याशो विलयंयातिहिधुक्म् ॥ ११ ॥ टेजलात्तदा ॥ स्वस्थोन्यचिन्तयत्कोयं देशोजलाधितीरतः ॥ १८ ॥ कथंमयागतमिह गौतमीतीरबासिना ॥ इति ब्लःसोयं घनुष्कोटिनिवासिनम् ॥ १६ ॥ दत्तात्रेयंमहात्मानं योगिप्रवर्मुत्तमम् ॥ समागम्यप्रणम्यासौ दुरा न्तुतैःसाकं शयनासनमोजनैः ॥ तत्रुल्यपातकीभूयान्महापातकसंभवात् ॥ १२ ॥ तैनब्राह्मएयद्दीनीयं दुरा योद्दिजाः ॥ म्रस्तोभवद्रीषषोन वेतालेनबलीयसा ॥ १३ ॥ त्रसौपरवशस्तेन वेतालेनातिपीडितः ॥ देशादेश गा वनाच्चैववनान्तरम् ॥ १८ ॥ प्रवेषुएयविपाकेन देवयोगेनसहिजः ॥ रामचन्द्रधनुष्कोरि महापातकनाश् श्रतःपरन् चारामिधं भ्रमन्तिप्र नीम् ॥ १ क्रोटिज्

तिताल से मुक्त होकर उठ खड़ाहुआ।। १७॥ व हे बाह्मशो | उससमय घनुष्कोटि के जलसे उठाहुआ यह बाह्मश् स्तस्य होकर विचार करता भया कि समुद्र कीन देश है।। १८॥ श्रीर गीतमी नदी के किनारे बसनेवाला में कैसे यहां आया इसप्रकार चिन्ता से विकल वही यह धनुष्कोटि में बसनेवाले।। १६॥ व ससे प्रविष्ट वह गया और उस वेतालने इसको धनुष्कोटि के जलमें नहवाया ॥ १६॥ व धनुष्कोटि के जलमें उस वेताल से पैठायाहुआ वही यह

. g. g.

पार्वग्रीविध से पितरों का महालयशाद हुषे से नहीं किया॥ २६॥ उससे अपने पितरों से शाप दियाहुआ यह वेतासत्त्र को प्राप्त हुआ और वह भी ही से वेताल तुमको छोड़कर नाश को प्राप्त होगया और जिस वेताल ने तुमको पकड़ा था यह पहले बाहाए हुआ है।। २८॥ उसी इसने भाइषद मझीने जलमें वेताल ने तुमको स्नान कराया और उसमें स्नान करनेसे आप पाप से छूटगये॥ २४॥ और जो मनुष्य घनुष्कोटि में ग्रुद्ध स्नान करते हैं उनके है समूह सत्यही नय होजाते हैं॥ १६॥ इस रामचन्द्र की धनुष्कोटिमें स्नानहीं से तुम्हारा महापातिकचों के संसर्गका दोष नारा को प्राप्त हुआ है॥ १७॥ ष्ठि तथा उत्तम दत्तात्रेय महात्मा योगी के समीप आकर व प्रणामकर इस दुराचार ने कहा ॥ २० ॥ कि हे भगवस् । में नहीं आनता हूं कि यह कीन मय इसको किश्ये और गीतमी नदी के किनारे रहनेवाला में दुराचार नामक हूं ॥ २० ॥ हे बहान् । सुभमने दया करके किश्ये कि में यहां कैसे आया दुराचार ने सुबत दत्तात्रेय सुनि में पूंछा॥ २२ ॥ और थोड़िदेर तक विचारकर दयानिधि सुनिने दुराचार से कहा कि पहले महापात्तिक्यों के संसर्ग से पर ॥ २३ ॥ बाह्यसाना नष्ट होगई उसकारसा वेताल ने तुमको पकड़ लिया और उससे पैठेहुए विवश व मूढ़ बुधिवाले तुम यहां आये ॥ २८ ॥ और इस नाकरोन्मुद्रा॥ २६ ॥तेनस्वपितृभिःशप्तो वेतालत्वमगाद्यम्॥सोपिचास्यधनुष्कोटेरवलोकनमात्रतः॥३०॥ र्वः ॥ महापातिकसंसगोद्दुराचारकृतेषुरा ॥ २३ ॥ ब्राह्मएयंनष्टमभवद्देतालस्त्वांततोग्रहीत् ॥ तेनाविष्टस्त्वमा वेवशोत्रविमूहधीः ॥ २४ ॥ न्यमज्ञयत्वांवेतालो धनुष्कोटिजलेत्रतु ॥ तत्रमज्जनमात्रेण विमुक्तःपातकाद्र २५ ॥ धनुष्कोटौतुयेस्नानं पुर्यंकुर्वन्तिमानवाः ॥ तेषांनश्यन्तिवेसत्यं पञ्चपातकसञ्चयाः ॥ २६ ॥ रामचन्द्र टावत्रमजनमात्रतः ॥ महापातिकसंसर्गदोषस्तेविलयंययौ ॥ २७ ॥ तन्नाशादेववेतालस्त्वांमुक्ताविलयं ग्माषत ॥ २० ॥ नजानेभगवन्देशः कतमोयंवदाधुना ॥ गौतमीतीरनिलयो दुराचारामिघोह्यम् ॥ २१ ॥ त्वामग्रहीद्योवेतालः पुरायंत्राह्मणोभवत् ॥ २~ ॥ सोयम्भाद्रपदेमासे ऋष्णपक्षेमहालयम् ॥ पार्वणेनविधानेन गहिमेब्रहान्मयात्रकथमागतम् ॥ इतिष्टष्रोमुनिस्तेन दुराचारेणमुत्रतः ॥ २२ ॥ घ्यात्वामुद्दर्तमवदद्दुराचारंघ क्रपयात्र पातिधि यातो ि बात् ॥ धतुष्को

हालयश्राद्ध को पितरों का उद्शकर वेदों के पारगामी ब्राह्माणों को शांकि ते॥ ३३॥ हविष्यान ते भोजन कराते हैं वे दुर्गात को मही प्राप्त होते हैं न मनुष्य माद्रपद् महीने में कृष्णपक्ष में महालय को अपने शिक्ष के अनुसार गुण्वान् एक, दो व तीन बाह्यणों को भोजन कराता है उसकी कभी देखने से ॥ ३० ॥ यहां वेतालता को छोड़कर विष्णुलोक को प्राप्त हुआ इसकारण भादपद महीने में कृष्णपक्ष में महाखयशाद को ॥ ३१ ॥ जो महुष्ण उदेश कर बड़े लोग से नहीं करते हैं महालोभ से संयुत वे साक्षात वेताल होतेहैं इसमें सन्देह नहीं है ॥ १२ ॥इसकारण भाइपन महीने में कुषण्या हे दुराचार | उस भादों महीने में भी कृष्णपक्ष विशेष है ॥ ३८॥ उस उत्तम कृष्णपक्ष में प्रतिषदा ( परेवा ) तिथि में जो मनुष्य मिकपूर्वक महात्त्रयश्राद त्ती है।। ३८ । ३५ ।। श्रौर जिसने तुम्त पापी को पकड़ा था यह ब्राह्मण् भादीं महीने में कृष्णापक्ष में पितरों की उपासना न करने से वेतालेता को प्राप्त । मादौँ महीने से लगाकर ब्राश्चिकराशि के श्रन्ततक तत्त्वदृशीं मुनियों से महालय का समय कहागया है ॥ ३७ ॥ श्रौर उसमें भी भादौँ महीने का र्वकम् ॥ ३६ ॥ तस्यप्रीणातिमगैवान्पावकःसर्वपावनः ॥ सर्वाह्रेलोकमाप्रोति बहिनासहमोदते॥ ४० ॥ तस्मै विहायेह विष्णुलोकमवाप्तवान् ॥ अतोमाट्रपदेमासे कृष्णुपक्षेमहालयम् ॥ २१ ॥ उद्दिश्यस्वपिनृन्येतु न विशिष्टःस्याद्दराचारकतत्रवे ॥ ३८ ॥ तस्मिञ्छमेक्रष्णपक्षे प्रथमायांतथातियो ॥ आर्दमहालयंकुयांद्यान र्यश्वनत्याये ब्राह्मणान्वेदपारगान्॥ ३३॥ मोजयेथुमंहात्रेननतिविन्दन्तिदुगंतिम्॥ यस्तुमाद्रपदेमासे कृष्ण द्रपदेमासे पितृषामिनुपासनात् ॥ययौवेतालतांवित्रो यस्त्वांजग्राहपापिनम् ॥ ३६ ॥ कालोमाद्रपदेमासम गयम् ॥ ३४ ॥ स्वश्नन्त्यानुधुर्षाविप्रमेकेद्दोत्रीनिकिञ्चनः ॥ मोजयेन्नहिदौर्गर्यं मवेत्तस्यकदाचन ॥ ३५ तेलोमतः॥ महालोमयुतास्तेद्धा वेतालाःस्युनेसंशयः॥३२॥ तस्माद्राद्रपदेमासे कृष्णुपक्षेमहालयम् कावधि॥महालयस्यकथितो मुनिमिस्तत्त्वद्शिमिः॥ ३७॥ मासोमाद्रपदःकालस्तत्रापिहिबिशिष्यते रम्यहाश्च क्षिमहात अयम्भा

॥ उसके उपर सब को पवित्र करनेवाले आमि भगवान् प्रसन्न होते हैं और वह आमिलोक को प्राप्त होता है व अमिन के साथ आनन्द करता है ॥ ४०॥

लिये अरिनदेवजी सब ऐश्वर्य को भी देते हैं और परेवा तिथि में जो मनुष्य महालयशाद्ध को नहीं करता है॥ ४१॥ श्रामिदेवजी उसके घर, ॥देक को जलादेते हैं श्रीर परेवा तिथि को महालयशाद्ध में वेद्ज ब्राह्मण के भोजन कराने पर॥ ४२॥ दशहज़ार कल्पतक पितर तृप्ति का प्राप्त होते थि में जो मनुष्य मिक से महालयश्रास को करता है ॥ ४३ ॥ उसके ऊपर गिरिजापित ईश्वर भगवान प्रसन्न होते हैं श्रीर वह कैलास को प्राप्त होता है ॥ अ आनन्द करता है ॥ ४४ ॥ य प्रसन्न होतेहुए शिवजी उसके लिये बहुत लह्मी को देते हैं व दुइज तिथि में जो मनुष्य महालयश्राद्ध को नहीं करता

॥ ४६ ॥ तस्यानुगास्रयोदेवा ब्रह्माविष्णुमहेश्वराः ॥ तृतीयायांतियोमत्यों योनकुर्यान्महालयम् ॥ ५०॥ ४ ॥ विषुलांसम्पदंतस्मै प्रीतोदद्यान्महेश्वरः ॥ दितीयायांतियौमत्यौ योनकुर्यान्महालयम् ॥ ४५ ॥ तस्यवै ॥ वेदविद्वाह्माणेभुक्ते प्रथमायांमहालये ॥ ४२ ॥ दशकल्पसहस्राणिपितरोयान्तितृप्रताम् ॥ दितीयायांतुयो गम्भुनाश्ययेद्रह्मवर्चसम् ॥ रौरवंकालसूत्राख्यं नरकंचास्यदास्यति॥ ४६॥वेदविद्राह्मणेभुक्ते द्वितीयायांमह शित्कल्पसहस्राणि पितरोयान्तितृप्रताम् ॥ ४७ ॥ अनुमहात्पिनृषांच सन्ततिश्चास्यबद्धते॥तृतीयायांनर् कुयां च्छ्राद्धम्महालयम् ॥ ४⊂ ॥ तस्यप्रीणातिभगवाल्लोकपालाधनाधिपः ॥ महापद्मादिनिधयो वर्तन्तेत गोदेवः सर्वेश्वर्यद्दात्यपि ॥ प्रथमायांतियौमत्यौ योनकुर्यान्महालयम् ॥ ४१ ॥ बिक्नेंहंदहेत्तस्य श्रियंक्षेत्रा कुयोंच्छाद्रमहालयम् ॥ ४३ ॥ तस्यप्रीषातिभगवानभवानीपतिरीश्वरः ॥ सकैलासमवाप्रोति शिवेनसहम चज्वलन दिकंतथा

करता है॥ ४८॥ उसके ऊपर भगवान् लोकपाल कुमरजी प्रसन्न होते हैं व उसके वशमें महापद्मादिक निधियां बर्तमान होती हैं॥ ४६॥ श्रीर बहानु करने पर बीस हज़ार कल्पतक पितर तृति को प्राप्त होते हैं॥ ४७॥ व पितरों की दया से इसकी सन्तान बढ़ती है व तीज तिथि में जो मुनुष्य माकि से के ब्रह्मतेज को क्रोपित शिवजी नाश करते हैं व रीख श्रीर कालसूत्रनामक नरकको इसको देते हैं॥ ४६॥ व दुइजातिथि में महात्त्रयश्राद में बेद् 3 || 8 × || 3H

2

ह और इसके लिये बहुत दुःखों से संयुत दरिदता को देते हैं ॥ ४१ ॥ और अजितिथि में जो मनुष्य महालयशाद को करता है उसके फितर तीस हज़ाम ति हैं ॥ ४२ ॥ और नीथितिथि में जो मनुष्य मिक से महालयशाद को करता है उसके ऊपर गिरिजासुत मगवान गर्बशाजी प्रसन्न होते हैं ॥ ४३ ॥ लिक्श्राद्ध को करता है उसके पितर पचास हज़ार कल्पतक तुस होते हैं॥ ५६॥ ब हुस होतेहुए पितरलोग इसके स्निये नाया न होनेवाली सन्तान प्रसमता से उसके विम्न नारा होते हैं और चौथितिथि में जो मनुष्य महालय्श्राद को नहीं करता है।। ४४ ॥ भगवान विम्ननायक ( गर्मारा ) जी कि करते हैं व चंडकोलाहल नामक नरक में वह पढ़ता है।। ४४ ।। और चौथितिथि में जो मनुष्य महालय्श्राद्ध को करता है उसके पितर प्रसन्ता हजार कल्पतक तुप रहते हैं।। ४६ ।। और पितरलोग श्राद्धकर्ती को सदैव बहुत पुत्रों को देते हैं व पञ्चमीतिथि में जो मनुष्य भक्ति से महास्त्रयश्राद्ध है।। ४७ ।। उसके मन्दिर को भगवती लक्ष्मीजी छोड़ देती हैं व कलह श्राधाह्माली श्रस्तक्ष्मी उसके घरमें प्रकट होती है।। ४८ ।। व पञ्चभीतिथि में । तीनों देवता उसके श्रमुगामी होते हैं व तीजतिषि में जो ममुष्य महालय्श्राद को नहीं करता है ॥ ४०॥ भगवान कुनेरजी उसकी संपर्ध को क्षम ४४॥ चतुर्यावितियोमत्यों यःकरोतिमहाखयम्॥ पितरःकल्पसाहसं चत्वारिशत्प्रहर्षिताः ॥ ५६॥ बह् म् ॥ तस्यतृष्यन्तिषितरः पञ्चकल्पसहस्रकम्॥ ५६ ॥ सन्ततिंचाष्यविध्बन्नामस्मैदास्यन्तितर्षिताः॥ गवास्तस्य सम्पद्हरतिक्षणात् ॥ दारिद्रयंचद्दात्यस्मे बहुहुःसत्तमाकुलम् ॥ ५ ॥ तृतीयायांतियोमत्यों यः रियजितमन्दिरम् ॥ अलक्ष्मीःक्लहाधारा तस्यप्रादुर्भवेद्गुहे ॥ ५८ ॥ पश्चम्यांतुतियोमत्यों यःकरोति निकुर्यान्महालयम् ॥ ५४ ॥ विप्नेशोभगवास्तस्य सदाविप्रंकरोतिहि ॥ चएडकोलाहलाभिष्ये नरकेचपत इस्यन्ति आदक्तुनिरन्तरम् ॥ पश्चम्यांनतियोमकत्या आदंकुर्यान्महासयम् ॥५७ ॥ तस्यत्तक्ष्मीमंग हालयम् ॥ तृप्यंन्तिपितस्तस्य त्रिशत्कल्पसहस्रकम् ॥ ४२ ॥ चतुष्योन्तुनस्मित्तया आदक्रयोन्सह स्यप्रीणातिमगवान्हेरम्बःपार्वतीस्त्रतः ॥ ५३ ॥ तस्यविघाश्रनस्यन्ति गजवकप्रसादतः ॥ चतुष्यांन्त्रतिथा

के लिये सुनर्शों को देने हैं श्रीर सप्तमीतिथि में जो मनुष्य भाकि से महाखयश्राद्ध को नहीं करता है।। ६८ ॥ बह क्षयरोगादिक ज्याधियों से थि में जो श्रदावान् मनुष्य महालुयश्राद को करता है॥ ६५ ॥ उसके पितर साठ हज़ार करपतक राप्ति को प्राप्त होते हैं अप धुत्रों को भी देते हैं अ हिते हैं ॥ ६६ ॥ और सप्तमीतिथि में जो मनुष्य महालयश्राद्ध को करता है उसके ऊपर भगवान हिरएयपासि सर्वनारायस्तुजी प्रसन्न होते हैं ॥ ६७॥ रायक्ष की प्रसन्नता से निरोग व पुष्टश्रीरवान् होता है व प्रसन्नमनवाले भगवान् हिरएयपासि याने सूर्यनारायस्त्री आपही हाथ से महासक्त्राद है उसके ऊपर स्वामिकातिकेय भगवान् प्रतम होते हैं ॥ ६१ ॥ श्रीर षडानन की प्रसम्नता से क्लोक पुत्र व पीत्र कभी बालप्रहों से पीड़ित नहीं होते हैं ॥ ६२ ॥ में जो मनुष्य सिक्त से महालयश्राद्ध को नहीं करता है उसके महासेन स्वाभिकातिकेयजी निस्सन्देह विमुख होते हैं ॥ ६३ ॥ श्रीर गर्भ से निकलतेही न नाश होजाती है और पूतनादिक ग्रहग्यों से वह सदैव पीड़ित कियाजाता है। ६८॥ और वाह्रिज्वालाप्रवेश नामक नरक में वह नीचे गिरता |आदकत्रें ददातिप्रीतमानसः॥ सप्तम्यांत्रुतिथौभक्त्या योनकुर्यान्महाखयम् ॥ ६६ ॥ ब्याधिभिःक्षयरोगासै मुखःपार्वतीमुतः ॥ ६१ ॥ तस्यषुत्राश्चपौत्राश्च पएमुखस्यप्रसादंतः॥ग्रहेर्बालग्रहेश्चेवनबाध्यन्तेकदाचन॥६२॥ सम्पदंबिषुलांतथा ॥ ६६ ॥ सप्तम्यांत्रुतियोमत्येः आदंकुयोन्महाज्ञयम् ॥ हिरएयपांषिभेगवानादित्यस्त प्रजातस्यांवेनश्यांते ॥ प्रतनादिग्रहकुलेबांध्यतेचांनरन्तरम् ॥ ६४ ॥ बांहेज्बालाप्रवेशाष्ट्ये नरकेचपतत्य ति ॥ ६७॥ अरोगोटढगात्रःस्याद्रास्करस्यप्रसादतः ॥ हिरएयपाषिभेगवान्हिरएयंपाषिनास्वयम् ॥ ६८। तेथीनरोमक्या योन्कुयान्महाल्यम् ॥ तस्यस्कन्दोमहासेनो विमुखःस्यान्नसंशयः ॥६३॥ गर्भान्निग ऱ्यांतिथोयःअदावान्क्यांच्छादम्महालयम् ॥६५॥षष्टिकल्पसहस्रन्तु पितरोयान्तितृप्तताम् ॥ प्रत्रानपिप्रद |प्रसन्नास्यान्महर्ष्श्वयंदायिनी ॥ ६० ॥ षष्ट्यांतियानरोभक्या आङ्क्यान्महालयम् ॥ तस्यप्रीषातिमग बड़े ऐश्वर्य को देनेवाली पार्वतीजी उसके ऊपर प्रसन्न होती हैं ॥६०॥ श्रीर छठितिथि में जो मनुष्य भक्ति से महालयश्राद को करता उसकी सन्ता

स्कं पुर स्

॥ और नक्मी तिथि में जो मनुष्य महालयश्राद को करता है उसके ऊपर भगवती शैनी दुर्गा देनी शसन्न होती हैं ॥ ७६ ॥ और प्रसन्न त्रबतक वह वैसारिणी नामक नरक में गिरता है।। ७६॥ और श्रष्टमीतिथि में जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त महालयश्राद्ध को करता है इसके पितर श्रस्सी हजार ति है।। ७७॥ व इसको आशीवीं में बढ़ाते हैं व इसका विष्म नाश होता है और पितरों के गण इसको नाश न होनेबाली सस्तान को होता है और तिक्षुधारास्त्राच्या नामक नरक में नीचे गिरता है॥ ७०॥ और जो मनुष्य सतमी तिथि में मक्कि से महस्त्रमध्य को करता है। ॥ उसके ऊपर कृचित्रासमृत्युंजय शिवजी प्रसन्न होते हैं व शंकरजी के प्रसाद से कैयल्यमुक्ति उसके हाथ में स्थित होती है।। ७३॥ श्रोर महाबन्धा [ जिलोचनजी के प्रसन्न होनेपर उसकी चींदहों लोकों में क्या दुर्लेस होते है।। ७४॥ श्रीर मुढ्बुदित्राला जो पुरुष श्रष्टमीतिथि में महालाक्ष्प्रांच है वह दुःखित पुरुष सदैव मयंकर संसारसागर में ड्रबता है ॥ ७४॥ श्रीर पृथ्वी में कभी उसका मनारथ नहीं सिद्ध होता है श्रीर जबतक चन्द्रमा ब र हज़ार कर्मिक तुप होते हैं॥ ७१ ॥ और मितरगस् सदैव नाश न होनेवासी सन्तान को देते हैं और अष्टमीतिधे में जो मनुष्य महासम्ब्रान्द सदा ॥ ७८ ॥ नवम्यांद्यतियोमत्येः श्रादंकुर्यान्महालयम् ॥ दुगदिवीमगवती तस्यप्रीषातिशाम्मवी ॥ छ६ ॥ क्षयाप को नहीं कला है वह द्राखित प्ररुष महेब मधंकर संसास्त्रम स्थान स्थारिकीमगवती तस्यप्रीषातिशाम्मवी ॥ छ६ ॥ क्षयाप प्रसादतः ॥७३॥ महालयन श्राद्धेनतृष्टेसाक्षात्रियम्बके ॥ चतुद्शमुलोकेषु हुलोसंतस्यकिम्मवेत् ॥७४॥ महाखर्येनकुयाँ है योष्टम्यांमुहचेतनः ॥ संसारसागरेघोरे सदामज्जतिहुःस्तितः ॥ ७४ ॥ कदाचिद्पितस्येष्टं नैवसिद्धयतिभूतले ॥ वैत रिएयारूयनरके पतत्याचन्द्रतारकम् ॥ ७६ ॥ योष्टम्यांश्रद्धयायुक्तः आदंकुर्यान्महालयम् ॥ श्रशीतिकरूपसाहर्षं मृष्यन्तिपितरोस्यवे ॥ ७७ ॥ श्राशीभिवेर्द्धयन्त्येनं विप्नश्चास्यञ्यपोहाति ॥ सन्तातिचाप्यविच्छिन्नां दद्यःपितृगणाः दिवानिशम् ॥ तीक्ष्णधारास्त्रशय्यास्ये नरकेचपतत्यघः॥ ७०॥ सप्रम्यायोनरोमक्त्या आर्देष्ट्रयोन्महा सप्तरिकल्पसाहर्कं प्रीषान्तिपितरोस्यवे ॥ ७१ ॥ सन्तर्तिचाप्यविच्बन्नां द्युःपितृगषाःसदा ॥ श्रष्टस्यांतु पैः आर्दकुयोन्महालयम् ॥ ७२ ॥ मृत्युअयःकृतिषासास्तस्यप्रीणातिश्रक्षरः ॥ कर्म्यंतस्यकेषल्यं शक्कर्म ॥७३॥ महालयन श्राद्मनतुष्टेसाक्षात्रियम्बके॥ चतुर्शमुलोकेषु दुलंभंतस्यकिम्मवेत् ॥७४॥ महाखयैनकुष

यश्राद को करता है इसके पितर सी हज़ार कल्पतक तुस रहते हैं ॥ ८०॥ श्रीर पितरों के गए। इसको नाश न होनेबाली सन्तान को देते हैं व एका-। मनुष्य भाकि से महाखयशाद को करता है ॥ ८८ ॥ उसके ऊपर सबलोकों को संहार करनेवाले शिवजी प्रसन्न होते हैं व सबको संहार करनेवाले ोषधियों के स्वामी इस चन्द्रमा के प्रसन्न कराने पर श्रौषधियां इसको तदैव बीहि ( शाली ) आदिक घान्य को देती है ॥ ८५॥ श्रौर जो मनुष्य दश्मी ॥सुर को महेनेवाली दुर्गाजी उसके क्षय, श्रपस्मार (मिगीं ) व कुष्ठादिक तथा क्षुद्र प्रेत व पिशाचों को नाश करती है ॥ ८० ॥ व जो मनुष्य नवमीतिथि में को नहीं करता है यह अपस्मार व ब्रह्मराक्षम से पीड़ित होता है ॥ ८१ ॥ श्रीर अभिवार ( मारणादिप्रयोग ) से उपजीहुई कृत्याश्रों से सदैव पीड़ित होता है थि में जो मनुष्य महालयश्राद्ध को करताहै॥ ८२॥ इसके पितर नन्ये हज़ार कल्पतक तृप रहते हैं और पितरों के गंगा इसको सदेव नाश न होनेवाली है।। दर्।। और दशमीतिथि में जो मनुष्य महालयशाइ को करताहै उसके ऊपर षोडशात्मक श्रमृतकलावाला चन्रमा रुप्त होता है।। दश ॥ श्रीर उत्तम महालयश्राद को नहीं करता है उसकी श्रौषिषयां निष्फत होती हैं और इसकी खेती भी निष्फल होती है ॥ दश ॥ श्रौर दशमी तिथि में जो यम् ॥ अपस्मारेणपीड्येत तथैवब्रह्मरक्षमा ॥ ८१ ॥ श्रामिचारोस्यक्रत्यामिबोध्येतचनिरन्तरम् ॥ नत्रम्यांय स्थंः श्राङ्क्र्यान्महालयम् ॥ ८२ ॥ नवर्तिकल्पसाहस्रं तृप्यन्तिपितरोस्यवे ॥ सन्तर्तिचाप्यविच्बिन्नां दद्यःपि ्॥ शतकल्पसहस्राणि तृप्यन्तिपितरोस्यवै ॥ =७॥ सन्तर्तिचाप्यविच्छिन्नां द्युःपितृगणाःसदा ॥ एकादश्यां ऱ्या आङ्कुर्यान्महालयम् ॥ ⊏⊏ ॥ मेहत्तीमर्वेलोकस्य तस्यरुद्रःप्रसीद्ति ॥ रुद्रस्यसर्वसंहर्तुः प्रसादेनजगत्प नामधीशोस्मञ्ब्बाद्यनोनेनतोषिते ॥ त्रीह्यादीनित्यान्यांने द्युरोषघयःसदा ॥ =४ ॥ योनकुयांद्रशुम्यांत् मिनुत्तमम् ॥ श्रोषध्योनिष्पत्तास्तस्य कृषिश्राप्यस्यनिष्पता ॥ ८६ ॥ दश्म्यायस्तियोमत्यैः आदंक्यान्म सद्।॥ ८३॥ दश्मयांत्रतियोमत्येः आदंकुयोन्महालयम् ॥ तस्यामृतकलश्चन्द्रः षोदशात्माप्रसीद्ति ॥ ८४॥ ष्ठादीन्ध्रद्रप्रेतपिशाचकान् ॥ नाशयेत्तस्यसन्तुष्टा दुर्गामहिषमर्दिनी ॥ ८० ॥ नवम्यांतुतिथौमत्यों योनकुया हालयम् श्रोर नवभीतिं सन्तान को देते महात्त्य महालय्श्राद

श्रानिटोमादिक यज़ों के बड़े भारी फल को वह पाता है व जो मनुष्य भिक्त से एकाद्शी तिथि में महालयआद को नहीं करता है ॥ ६० ॥ असके विमुख मी प्रसन्न नहीं होते हैं और सब आर से बढ़े हुए राजु इस को पीड़ित करते हैं ॥ ६२ ॥ बहुत दक्षिणावाले कियेहुए आनिष्टोमादिक यज्ञ उसके हन्य की नाई विफल होते हैं ॥ ६३ ॥ और आब्द न करने के दोष से वह ब्रह्मघाती के तुल्य होता है और जो मनुष्य एकादशी तिथि में महाख्रायशाब की प्रतज्ञता से॥ ८६॥ यह श्राद्ध करनेयाला पुरुष सदैय रात्रुचोंको पराजित करता है और उसीक्षण् उसकी दशहरूगर मझहत्या नाश होजाती

कुयोंन्महालयम् ॥ ६४ ॥ द्विशतंकल्पसाहसं तृप्यन्तिपितरोस्यवे॥ सन्तर्तिचाप्यविच्बन्नां दद्यःपितृगषाः थि देवदेवेजनादेने ॥ चराचरजगत्सवं प्रीतमेवनसंश्यः ॥ ६७ ॥ भूमिहंरिप्रियाचास्य सस्यंसंबर्दयत्यपि ॥ ५ ॥ हादश्यांतुतियोमत्येः कुयोच्छादंमहालयम् ॥ तस्यलक्ष्मीपतिःसाक्षात्प्रसीदितिजनादेनः ॥ ६६ ॥ प्रस ॥ शत्रनप्राजयत्येष आद्रकर्तानिरन्तरम् ॥ ब्रह्महत्यायुतंचापि तस्यनश्यतितत्र्यणात् ॥ ६० ॥ ब्राग्निष्टो नि फलमाप्रोतिषुष्कलम् ॥ एकादश्यानरोभक्त्या योनकुयांन्महालयम् ॥ ६१ ॥ तस्यवैविमुखोरुद्रो न एनतस्यस्युभेस्मनिन्यस्तहन्यवत् ॥ ६३ ॥ ब्रह्मघातकतुल्यःस्याच्ब्राद्धाकरणदोषतः ॥ एकादेश्यांतियोय महतेतस्य मन्दिरेहरिवक्षमा ॥ ६८ ॥ गदाकौमोदकीनाम नारायणकरास्यता ॥ अपस्मारांदिभूतानि महिचित्॥ सर्वतोवर्धमानाश्च बाधन्तेशत्रवोद्यमुम्॥ ६२ ॥ आंग्नष्टोमादिकायज्ञाः कृताश्चबहुदाक्षणाः।

को करता है।। २८।। इसके पितर दोसी हजार कल्पतक तुप रहते हैं और फिरोंके गए। इसको सदैव नाश न होनेवाली सन्तान को देते हैं।। ६४।। और हादशी तिथि में जो मनुष्य महालक्ष्याद को करता है उसके ऊपर साक्षात लक्ष्मी के पति विष्णुजी प्रतम होते हैं।। १६।। व देवदेव देवेश विष्णुजी के प्रपन्न होनेपर तब चराचर संसार निस्सन्देह प्रसन्न होता है।। ६७॥ और विष्णु की प्यारी भूमि इसके क्षेत्रान्न को बढ़ाती भी है व उसके घरमें विष्णु की प्यारी लक्ष्मी बढ़ती है।। ६०॥

तिथि में महालयशाद को नहीं करता है॥ १॥ उसके क्षेत्र व लक्ष्मी निस्सन्टेह नाशहोजाती है और अपस्मारादिक भूत व बड़े बलवान् शञ्ज ॥ १॥ व शक्षम उस विष्णु से विमुख पुरुष को दुःखित करते हैं और अरिथमेदन नामक नरक में वह गिरायाजाता है ॥ ३॥ व दादशी तिथि में भक्ति से संयुत जो मनुष्य महालयशाद श्रीर विष्णुजीके हाथ में स्थित कीमोदकी नामक गदा सदैव श्रपस्मारादिक भूतों को नारा करती है।। १६ ॥ श्रीर पैनी घारवाला चक्रमी इसके शत्रुवों को जखाता सके राक्षम व पिशाचादिकों को नाश करता है ॥ १०० ॥ इसप्रकार विष्णुजी सब भांति से इसकी पीड़ा को दूर करते हैं और जो अधम मजुष्य दादगी है और शंख इ

को करता है।। ४ ॥ इसके ऊपर रित के पित भगवान् कामदेवजी प्रसन्न होते हैं और माला व चन्द्रनादिक मुख तथा मुन्द्री कियां॥ ६ ॥ उसके अनता से सदैव सिन्द होती हैं और जन्म से लगाकर मरगान्ततक वह मुखही को प्राप्तहोता है॥ ७ ॥ और जो मनुष्प तेरिस सिधि में भक्ति महाक्राच र्सके पितर खाती हज़ार करपतक रास रहते हैं ॥ ४ ॥ और इसके पितर नारा न होनेवाली सन्तान को देते हैं व तेरासे तिथि में जो मनुष्य माकि से गमदेवोस्यविमुखः न्नियोमोगांश्रनाश्येत् ॥ < ॥ त्रङ्गाद्शाय्याभ्रमण् नरकपातयत्यमुम् ॥ पितृनुदिश्यकः ॥ प्रसीदत्यस्यमगवान्कन्द्रपौरतिनायकः ॥ सक्चन्द्नाद्योमोगा ललनाश्चमनोर्माः ॥ ६ ॥ कामदेवप्रसादै सिद्धयन्तिसर्वेदा ॥ आजन्ममरणान्तंच मुखमेवसविन्दते ॥ ७॥ योनकुर्यात्रयोदश्यां भक्त्याश्राद्धमाहात येवसर्वदा ॥ ६६ ॥ तीक्ष्णधारंतथाचक्रं शत्रूनस्यदहत्यपि ॥ यातुधानपिशाचादीञ्बङ्कश्चास्यञ्यपोहाति॥१० ०॥ र्यान्तिनसंशयः॥ अपस्मारादिभूतानि शत्रवस्थमहाबलाः॥२॥ यातुधानाश्चबाधन्ते तंबैविष्णुपराङ्मुख यतेनरकेचापि अस्थिमेदननामके॥ ३ ॥ दादश्यांमितियुक्तोयः आदंकुर्यान्महालयम् ॥ षट्शातंकल्पसाहित हादश्यांमनुजाषमः॥ १ ॥ तस्यक्षेत्राणिसम्प पितरोस्यवे ॥ ४ ॥ सन्तर्तिचाप्यविञ्जिन्नां पितरोस्मैददत्यपि ॥ त्रयोदश्यांतरोमक्त्या आर्दकुर्यान्महाख्य त्मनापीडां वारयत्यस्यकेशवः ॥ महालयंनकुयांचो एवंसर्वात इ विनर् म् ॥ ४ न तस्यी कामवेव की प्रस के करता है महात्त्रयशाद \*\*\*\*\*\*\*

करता है इसके विमुख कामदेवजी सियों व मुखों को नाश करतेहैं ॥ ८ ॥ व अंगारशय्याभ्रमम् नामक नरक में इसको गिराते हैं और फिलों की

नहाँ

स्के पुर स्र

रहेश कर जो मनुष्य तेरति तिथि में महालयशह्द को करता है।। १ इसके पित्त द्यासी कल्पसहस्र तक तुप रहते हैं और पितरों के गया सदेव नारा व होनेवासी इस्तान को देते हैं।। १० ॥ और चौदिति तिथि में जो मनुष्य मिक्त में महालयशह्द को करता है उसके मनोरय को देने के जिये भगवान् सर्वाशिवजी जागते हैं।। १९॥ और सिन्धान को उपदेशकर सायुज्य मोक्ष को भी देते हैं और दशहजार मदिरापान व दशहज़ार सुवर्ण की चोती ॥ १९ ॥ उसी क्षण चौद्धि में महास्वक्षांद्ध में ग्रीर चांडाल व शूद्र की स्थियों के संगका दोष भी नाश होजाता है।। १३॥ श्रीर चीदाित में महालक्ष्यान्त से हजार अक्षमेष व दशह्यार बेंडीक

॥नै सायुज्यैचद्दात्यपि ॥ मुरापानायुर्तेचापि स्वर्णस्तेयायुर्तेतया ॥ १२ ॥ नश्यन्तितत्क्षणादेव चतुद्श्यां त् ॥ चएडालद्यपत्नक्रीणां सङ्दोषोपिनश्यति ॥ १३ ॥ अश्वमेघसहस्रस्य गैएडरीकायुतस्यच ॥ पुष्क ॥दिःस्याचतुर्श्यांमहालयात् ॥ १४ ॥ योनकुर्याचतुर्श्यां शाद्मोतन्महालयम् ॥ सकत्पकोटिसाहस टिशतन्तया ॥ १५ ॥ मंसारान्धमहाकूषे पतितःस्यादनिष्कृतिः ॥ अचोरयित्वाकनकमषीत्वाषिसुर्तत ॥ सुरापानादिभिद्षितित्यतेसविसृद्धीः । कृतात्रापिष्धानेन यज्ञास्स्युनिष्फत्तास्त्या ॥ १७ ॥ चतुर्दश्यां ॥ चतुद्श्यांनरोमक्त्या आदंकुयांन्महालयम् ॥ तस्यामीष्टप्रदानाय जागतिमगबाञ्चिषः ॥ ११ ॥ उपदि नु कुयोच्छादंमहालयम् ॥ लक्षकोटिसहस्राणि लक्षकोटिशतानिच ॥ १८ ॥ कल्पानिपितरस्तस्य तृप्यन्त्यं दश्यांमहालयम् ॥ ६ ॥ सहस्रकल्पसाहसं प्रीएन्तिपितरोस्यवे ॥ सन्तातिचाप्यविचित्रन्नां दद्यःपितृगपारिस बाफलासि कल्पकोरि या॥ १६। तियोयस्तु र्याशेवज्ञा महात्वयात

ाररूपी अन्धमहाङूप में गिरता है व उसका प्राथश्चित नहीं होताहै और सुवर्ण को न चुराकर व मित्रा को भी न पीकर ॥ प्रहबुद्धिवाला वह पुरुष ी फलकी सिन्द होती है।। १४।। श्रीर चीव्रसि तिथि में जो मनुष्य इस महालयश्राद को नहीं करता है वह करोढ़हज़ार करन व करोड़ हो करन षों से युक्त होता है य तिथिस कियेहुए भी यज्ञ निष्फल होते हैं॥ ३७॥ व चौद्रांस तिथिमें जो मनुष्य महालक्ष्मान्द को करता है उसके पितर जाभ तक 119 ४ ॥ संसा मदाषानादिक हो। बसों की बड़ीमा

। अों से प्रणाम की जाती है।। २२ ॥ और यह उत्तम तिथि शांत व शिवजी को महाप्यारी है और उस अमावस को महालयश्राद्ध में उत्तम वेदवित् लक्षकोटि तीकल्पतक निस्सन्देह त्ताही रहते हैं और नरक में टिकेट्टए भी पितर प्रमन्न होकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं॥ १८। १६॥ और पितरों के गया विनाशिनी सन्तान को देते हैं व श्रमावस तिथि में जो मनुष्य भिक्त में महालयशाद को करता है।। २०॥ उसके पितोंकी श्रनन्तत्ति होती है इसमें और अमृत को पीकर स्वर्ग में देवताओं को जो तृति होती है।।र शा वैसीही अनन्ततृति अमायस में महालयश्राद्ध से होती है और महापुरायवती अमावस पेनृणांस्यादनन्तातुष्यतेशिवः ॥ ब्रह्महत्याद्यःपञ्च पातकानाशमाप्रयुः॥ २४॥ कृताश्चस्युविधानेन सर्वे कितांज्ञात्वा सायुज्ययात्यसंश्यम् ॥ २६ ॥ योनकुयोदमावास्यां महालयमचेतनः ॥ ब्रह्मलोकगताश्चास्य न्तुनरोभक्त्या आईकुर्यान्महालयम् ॥ 🗫 ॥ पितृषातिस्यत्रिःस्यादनन्तानात्रसंशयः ॥ सुधामास्बाय विनादिविवेभवेत् ॥ २१ ॥ अन्नतातादृशीतृपिरमावास्यांमहालयात् ॥ अमावास्यामहाषुग्या पितृदेवन यः ॥ नरकस्थाश्रपितरः स्कर्गयान्तिप्रदर्षिताः॥ १६॥ सन्तर्तिचाप्यांबिच्बिन्नां द्यःपितृगणास्सद्।॥ ॥ २२ ॥ शान्ताहोषातुपरमा शिवस्यचमहाप्रिया ॥ तस्यांमहालयेश्राद्धे भोजयेद्देदवित्तमान् ॥ २३ ॥ ते क्षिणाः ॥ अनुष्टितास्स्युविधिवत्सर्वेधमां:सनातनाः॥ २५ ॥ अमावास्यादिनेयेन क्रतंश्रादंमहालयम् अमाया-यात्रप्रिदे

पितरोयान्तिनारकम् ॥ र७ ॥ सन्ततिश्वास्यमूहस्य विच्छियेतैवतरक्षणात् ॥ सएवहिमहानयौ यदमायान्तियौ बाह्यणों को भोजन कराना चाहिये॥ २३॥ क्योंकि उससे फितरों की श्रनन्तत्ति होती है व शिवजी प्रसन्न होते हैं श्रोर बहाहत्यादिक पांच पातक नाश को प्राप्त होते हैं॥ २८॥ श्रोर दक्षिणा समेत सब यज्ञ विधि से क्रिये होते हैं ब किल्ली के बिज्जी हैं कि किस के ब्रांच पातक नाश को प्राप्त होते

दिसिए। समेत सब यज्ञ विधि से किये होते हैं व विधिष्ठैक सब सनातनधर्म कियेहुए होते हैं।। २४ ॥ श्रोर श्रमात्रस के दिनमें जिसने महालयश्राद सच श्रोर बहा की एकता को जानकर सायुज्य मीक्ष को प्राप्त होता है इसमें सन्देह नहीं है॥ २६॥ श्रोर जो मुद्रमुद्धि मनुष्य श्रमावस तिथि में महा-

लयशाद का नहीं करता है बहालोक में प्राप्तमी इसके पितर नरक को प्राप्त होतेहैं ॥ २७ ॥ श्रीर इस मुङ्की सन्तान उसी क्षण नाश होजाती है श्रीर वही बड़ाभारी

स्केंधि .m. .u.

लोगों को उदेशकर उत्तम ब्राह्मागों को भोजन करांचेंगे उससे हमलोगोंको भयंकर नरक का लेश न होगा॥ ३०॥ श्रीर जबतक चन्द्रमा व नक्षत्र रहेंगे ाहुए पितर साप्ति को प्राप्त होते हैं॥ ३२॥ श्रीर कुष्णाष्क्ष में विद्यान् विशेषकर तैलाग्यंगपूर्वक धी व दालि श्रादिक श्रकों से बाह्माणें को भोजन करात्री॥ ३३॥ तो कि में निवास होगा पितरों को राप्ति देनेवाले भावीं महीने में ॥ ३१॥ जो प्रतिदिन भक्तिपूर्वक एक एक बाह्मण्य को भोजन करावै तो उसके पिता व माता कि अमावस तिथिमें मनुष्य ॥ २८ ॥ महालक्ष्याद के लिये डिजेन्द्रोंको विधिष्वैक भोजन कराते हैं और भावों महीने में पितर वेबता नाचते हैं ॥ २६॥ कि मेरे पुत्र हम तक्तक स्वर्गलो वंश में उपजे प्रयोजन है 

म्॥ ३३ ॥ मुघांपास्यान्तापतरस्तस्याक्तरमाक्तर्यद्वादशींविघांस्त्रीनवस्यन्तुमाजयत् ॥ २४ ॥ कर्णार्पादिसिस्तया ॥
मावास्या त्रीस्त्रीनभ्यच्यंभोजयेत् ॥ आरभ्यदादशींविघांस्त्रीनवस्यन्तुभाजयत् ॥ २६ ॥ पयसापयसान्नेन दघ्नाप्रुपादिसिस्तया ॥
हादारिद्रयमाग्मवेत् ॥ वित्तलोभंपरित्यज्य विप्रान्सुपघृतादिसिः ॥ ३६ ॥ पयसापयसान्नेत् ॥ तेनब्रह्माहिरिःशम्भुस्तु
पेयैलेंहोश्चचोष्येश्च भक्ष्येश्वविचिग्नेत् ॥ ३७ ॥ मोजयेद्देद्विन्मुरूयांस्त्रुपमुष्या ३८ ॥ श्रमावास्या तक तीन तीन बाह्मणो को प्रजकर भे
पेयैलेंहोश्चचोष्येश्च भक्ष्येश्वविविधेरपि ॥ ३७ ॥ मोजयेद्देद्विन्मुरूयांस्त्रुपमुष्या ३८ ॥ श्रमावास्या तक तीन तीन बाह्मणो को प्रजकर भे ञ्स्॥मासिभाद्रपदेत्राप्ते पिनृषांन्त्रप्तिदायिनि ॥ ३१ ॥ एकैकंमोजयेद्वितं प्रत्यहंमिक्ष्यंकम् ॥ पितृमात्कुलोङ्क त्युत्रा मोजयेयुर्दिजोत्तमान् ॥ तेननोनरकक्रेशो नमविष्यतिदारुणः ॥ ३० ॥ वासश्चर्वगंलोकेस्यावावदाच ८॥ महालयार्थेविप्रेन्द्रा विधिवच्चैवमोजिताः ॥ मासिमाद्रपदेप्राप्ते सत्यन्तिपित्देवताः ॥ २६ ॥ अस्मानु रस्त्रिमाप्रयुः ॥ ३२ ॥ कृष्णपक्षेविशेषेण बाह्मणान्मोजयेत्म्रधीः ॥ इतस्रुपादिसस्यैश्च तैलाम्यङ्गप्रःसर न्रेः ॥ २ः हिश्यम् -द्रतारक ताः पित

गों को दालि व घृतादिक से ॥ ३६ ॥ श्रौर दूघ व स्वीर तथा दिघ व पुवादिकों से श्रौर पीनेवाले, चाँटनेवाले व चूंसनेवाले श्रनेकप्रकार के मोजनों से ॥३७॥ दशी से लगाकर अवश्यकर तीन बाह्यएों को भोजन करात्रे ॥ ३५ ॥ नहीं तो ऐश्वयं की हानि होती है व दार्द्र का भागी होता है श्रीर द्रव्य के लोभ को उसके पितर करपपर्यन्त प्रसन्नहोकर अमृत को पीते हैं और कुष्णपक्ष की सप्तमी से लगाकर प्रतिदिन मनुष्य॥ ३४॥ अमाबास्या तक तीन तीन बाह्यबों को पुजकर मोजन कोड़कर बाह्मर

जिसप्रकार उनकी तृप्ति होते उसप्रकार मुख्य वेदवित् बाह्मगों को भोजन करांवे उसमे ब्रह्मा, विष्णु व शिवजी तृप होते हैं इसमें सन्देह नहीं है ॥ १८॥ श्रीर श्रीनित्वाच श्रादिक पितर व इन्द्रादिक श्रीयदेवता तृप्त होते हैं व इस विषय में बहुत कहने से क्या है उससे त्रिलोक प्रसन्न होता है ॥ ३६॥ श्रीर पार्वण्यिषि से आद में महालयशाद को करे व महालयशाद में मनुष्य पित्रंशवाले पितरों की नाई ॥४०॥ कल्याण के लिये प्रसन्ता से मात्वंशवाले पितरों को भी भोजन करावे व धनके अनुसार स्मा को देत्रै॥ ४१ ॥ श्रीर उस महालयश्रास्ट में तित्तशास्त्र न करै और यज्ञों की यह दक्षिसा पहले गऊमें कहीगई है ॥४२॥ जैसे श्रागे जुतेहुए बैलों से रहित यथाशांकि दक्षि

र्गत्रमंश्ययः॥ ३८ ॥ अग्निष्वात्तादिषितरस्तयैवेन्द्राधिदेवताः॥ बहुनात्रकिमुक्तेन तुष्टन्तेनजगत्रयम् ॥ ३६ ॥ हालयम् ॥ तत्कुलंनाशमाप्रोति ब्रह्महत्याश्चविन्दति ॥ ४६ ॥ महालयंप्रकुर्वन्ति अद्यवन्तःपितृन्प्रति ॥ नते खलुयज्ञानां कथितेयंषुरोगवि॥ ४२॥ अनःषुरोगवैहींनं निष्यितिययाघ्वाने ॥ अदक्षिणंतथासोयं पितृय तेच्छेदोमवेत्सम्पद्मङ्गा ॥ ४७ ॥ आलयंद्यास्पद्प्रोक्तं महःकल्याणुमुच्यते ॥ कल्याणानामास्पद्त्वान्महा स्यकतंत्यो भूरिमोजनकर्माणा ॥ अन्यथाथमहानिःस्यान्नरकंचमहद्भवेत् ॥ ४५ ॥ मासिमाद्रपदेपाप्ने योन विघानेन कुर्याच्छाद्रेमहालयम् ॥ नरोमहालयश्राद्धे पितुर्वश्यान्पिनॄनिव ॥ ४० ॥ मातुर्वश्यानाषिषिनून्मो ष्यति ॥ ४३ ॥ तस्माचज्ञेषुदातन्या दक्षिषाल्पाहिजानता ॥ विधवाभिरपिक्षीभिरधुत्राभिमेहालयः ॥ ४४ यसेमुदा ॥ दक्षिणांचययाशांक दबाहितानुसार्तः ॥ ४१ ॥ तिमिन्महालयेश्राद्धे वित्तशाठ्यंनकारयेत् पासन्ता गाड़ा मार्ग 

नहीं चलता है वैसेही दक्षिणारिहत यह पितृयज्ञ हीन होता है।। ४३ ॥ इसकारण जानते हुए मनुष्य को थोड़ी दक्षिणा भी देना चाहिये और पुज्ञ ो स्थियों को महालयश्राद्ध ॥ ४४ ॥ पतियों को टहेशकर बहुत भोजनके कमें से करना चाहिये नहीं तो घर्भ की हानि होती है व बड़ाभारी नरक होता र भावों महीना प्राप्त होनेपर जो महालयश्राद्ध को नहीं करता है उसका वंश नाशको प्राप्त होता है और वह ब्रह्महत्या को पाता है।। ४६ ॥ और पितरों में श्रद्धा-हालक्श्राद को करते हैं उनकी सन्तान का नारा नहीं होता है व लक्ष्मीनारा नहीं होती है ॥४७॥ आलम स्थान कहागया है व महः क्र्याण् कहाजाता है श्रास्ट् होने के कारण महालय कहाजाता है ॥ 8८ ॥ इसकारण करवाण की सिद्धि के लिये मनुष्य महालय की यदि महालय को नहीं करता है सी होता है॥ ४६॥ श्रोर माता, पिता के क्षयाह में यदापि श्राद्ध कोन करें तो स्मर्श्य करताहुमा बुद्धिमान् मनुष्य महास्वयश्राद्ध को करें ॥ ४०॥ यदि ति के लिये शक्ति न होते तो मांगकर भी मनुष्य पितरों का महास्वयशाद्ध करें ॥ ४०॥ उत्तम ब्राह्मशों से घन, धान्य की याचना करें प्रसन्तु कमी न्यि को प्रहण् न करे।। ५२॥ यदि बाहागों से घान्य व घनादिक न मिलै तो महालयशाद के करने की इच्छा से श्रेष्ठ क्षत्रियों से याचना करें।। ५३। और क्रियाचों का उसको अमगल

४६॥ नकुर्याच्चषिश्रार्दं माताषित्रामृतहान ॥ कुयान्महाख्यम् ॥ ४१॥ ब्राह्मणेन्योविशिष्टेम्यो याचेतधनथान्यक् यदिशिक्तिनिवदो ॥ याचित्वापिनरःकुर्यातिपृष्णांतन्महाख्यम् ॥ ४१॥ ब्राह्मणेम्योविशिष्टेम्यो याचेतक्षत्रियश्रिष्ठा म् ॥ पतितेम्योनग्रह्णीयाद्धनथान्यंकदाचन ॥ ४२॥ ब्राह्मणेम्योनलम्येत यदिधान्यथनादिकम् ॥ याचेतक्षत्रियश्रिष्ठा न्महाख्याचिक्रिषया॥ ४३॥ दातारश्रेन्नभ्रपाखा वैश्येम्योपिचयाचयेत् ॥ वैश्यात्रापिहदातारो यदिखोकेनसिन्ते ॥ ४४॥ द्याद्राद्रपदेमासे गोग्रासिवित्तप्रये ॥ अथवारोदनंकुर्याद्वहिनिर्गत्यकानने ॥ ४४॥ पाणिम्यामुदरंस्वीय माहत्याश्चाणिवर्तयन् ॥ तेष्वरएयप्रदेशेषु उच्चैरेवंबदेन्नरः ॥ ४६ ॥ श्युषवन्तुपितरःसर्वे मत्कुलीनावचोमम ॥ अहं दरिद्रःकृपणोनिक्त्रेज्ञःकूरकर्मकृत् ॥ ५७ ॥ प्राप्तोमाद्रपदोमासः पिनृणांप्रीतिवर्दनः ॥ कर्नुमहालयश्चादं नचमेश ह्यांच्यापिश्रादं मातापित्रोमृतेहनि ॥ कुर्यान्महालयश्राद्धमस्मरनेवबुद्धिमान् ॥ ५० ॥ कर्तुंमहालयश्रादं ति ॥ ४८ ॥ तस्मान्महालयंमत्येः कुर्यात्कल्याषासिद्धये ॥ अमङ्गलंभवेत्तस्य नकुर्याच्चेन्महालयम् ॥

श्रीर राजालोग देनेवाले न होवें तो वैश्यों से भी याचना करें व यदि संसार में वैश्य भी दाता न होवें ॥ ४८ ॥ तो पितरों की ठांसे के लिये भादों महीने में गऊ को श्रास देवे श्रथवा बाहर निकलकर वनमें रोदन करें ॥ ४५ ॥ श्रांसुवों को बहाताहुआ मनुष्य श्रपने पेट को हाथों से मारकर मनुष्य उन वन स्थानों में ऐसा कहैं ॥ ४६ ॥ सब फितर मेरे वचन को सुने कि में दरिदी, कुप्ण, निर्लेजा व क्रुरकमें को करनेवाला हूं ॥ ४७ ॥ और पितरों की प्रीति को बढ़ानेवाला भादों महीना लें• म

तु महालयश्राद्ध को करनेके लिये मेर शक्ति नहीं है।। थ्रन ।। और सब पृथ्वी में घूमकर भी मुभको कुछ नहीं मिलता है इसकारण में तुमलोगों के हो नहीं करता हूं।। ४६ ।। तुमलोग मेरे उस कर्म को क्षमा करो क्योंकि आपलोग द्यामें तत्पर हो इसप्रकार बनभूमियों में निर्धनी मनुष्य रोदन र के भोजन करनेपर तृप्ति होती है वैसेही गोब्रास व वनमें रोदनकरनेसे पितरों की तृपि होती है ॥ ६२ ॥ श्रीर भादों महीने में यदि सूतकादिक से विध त्तके रोदन को सुनकर उसके वंश में उपजे हुए पितर प्रसन्न होकर श्रमृत को पीकर देवता की नाई तृपि को प्राप्त होते हैं ॥ ६१ ॥ जिसप्रकार महाज्जय ॥ हष्टास्त्रिप्रयान्त्येन सुधांपीत्वेवनिर्जराः ॥६१॥ महालयार्थेविप्रोघे सुकेत्प्रियंथाभवेत् ॥ गोप्रासारण्यह तृत्रांप्रस्तथाभवेत् ॥ ६२ ॥ मासिभाद्रपदेविघ्रो यदिस्यात्सूतकादिना ॥ यातेषुसूतकाहस्सु कुर्यादाद्यकाव ्॥ बुयोमहालयस्यार्थे ब्राह्मणान्नुणुयान्नव् ॥ पित्रथेमकंनुणुयात्पितामहक्रतेतथा ॥ ६४ ॥ प्रपितामहमु थैकंटणुयाद्दिजम्॥तथामातामहार्थन्तु एकंवैट्यायाद्दिजम् ॥ ६५ ॥ मातुःपितामहाथश्च ट्यायाद्दिज वै ॥ ४८ ॥ वहित्वापिमहींकृत्स्नां नमोकिञ्चिचलुभ्यते ॥ अतामहालयआदं नयुष्माकंकरोम्यहम् ॥ ४६ ॥ ॥ रुणुयादेकम्रांदेश्य मातुश्चप्रापितामहम् ॥ ६६ ॥ तथैवविश्वेदेवाथं रुणुयाद्द्रौद्विजोत्तमौ ॥ विष्णवर्षन्नाह्मण मितधूयं भवन्तोहिद्यापराः ॥ दरिद्रोरोदनंकुयोदेवंकाननभूमिषु ॥ ६० ॥ तस्यरोदनमाकर्ष्यं पितरस्तत्कु हर्य त प्राप्त हुआ परन् के लिये विशवं महालयशाद 

वेदविदों में श्रेष्ठ एक बाहमण् को विष्णु के लिये वरण् की ॥ ६७ ॥ इसप्रकार महालक्ष्याद में नव बाहाणां को वरण् करे अथवा पितरगणों के लिये एक

के दिन ज्यतीत होनेपर चृश्चिक की अवधि तक शादको करें ॥६३॥ और महालय के लिये विद्यान् नव बाहार्गों को वर्गा करें एकको पिताके लिये वैसेही के लिये वरए। करे।। ६४ ॥ और एक ब्राह्मण को प्रपितामह का उदेश कर वरएकरे वैसेही मातामह (नाना) के लिये एक ब्राह्मण को वरए। करे। १६४॥ तामह के लिये एक बाह्यए। को बरए। की और माता के प्रपितामह को उदेशकर एक बाह्मए। को बरए। करे।। ६६ ॥ वैसेही विश्वेद्व के लिये दो बाह्मणी

गुयादेदवित्तमम्॥ ६७॥ एवंमहालयश्राद्धे ब्राह्मणान्नुषुयान्नव ॥ त्रथवापितृवगर्धि वरयेदिप्रमेककम्॥ ६८ ।

स्के प्र

करें ॥ ६८ ॥ और मातामहादिकों को उद्शकर एक बाह्मग को वराशकरें और एक विश्वेदेवा के लिये व एक विष्णुजी के लिये वरागुकरें ॥ ६६ ॥ यत्राद्ध में चार बाह्मगों को वरागुकरें विद्वान् वेद से संपन्न व सुशील बाह्मगों को वराग करें ॥ ७० ॥ और जो दुःशीख बाह्मगों को वराग करता है तकहें व भादों महीने में विशेषकर कृष्णुपक्ष में ॥ ७१ ॥ जो मनुष्य श्रदा समेत महालयश्राद्ध को करता है हे महामते, दुराचार ! वह सब तीथों में ॥ श्रोर इसने श्राप्नशमादिक सी यज्ञों को किया व तुलायुरुष श्रादिक दानों को भी किया ॥ ७३ ॥ व उसने निस्सन्देह चांद्रायशादिक कुच्छ्रयतों को इसप्रकार महाल बह श्राद्ध का घा नहाचुका॥ ७२

रस्तुमहात्त्रये ॥ ब्राह्मणान्वेदसम्पन्नान्मुशीत्वान्वरयेत्मुधीः ॥७० ॥ दुःशीत्वान्वरयेद्यस्तु समैश्राद्धस्ययातकः ॥ मासिभाद्रपदेप्राप्ते कृष्ण्यान्त्रश्रात्तान्त्रात्त्रमेत्राय्ये । अ ॥ कृष्यान्महात्त्रयश्राद्धं योनरःश्रद्धयासह ॥ सस्नातःसक्तियिषु दुराचार्य महामते ॥ ७२ ॥ ब्रान्निष्ट्रायात्मे ।। ७२ ॥ ब्रान्निष्ट्यां ।। ७२ ॥ व्राप्तियान्त्र ।। १८ ॥ व्याप्तियान्त्र ।। १८ ॥ गायञ्यादिमहामन्त्र ज्यायुष्यं वर्मेनास्या ॥ इतिहासपुराण्यानां पारायण्यत्वेत्यमेत् ॥ ७४ ॥ महात्वयसमंपुर्यं वर्ननास्तिमहीतत्वे ॥ ब्रह्म विष्युप्यं वर्मनास्करणेतस्य प्रत्य विष्णुमहेशान्ते। १०० ॥ करणादिष्टिसिद्धः भिष्ट्यतिनसंशयः ॥ महात्वयतिनसंशयः ॥ महात्वयतिक्राद्धः ॥ महात्वयतिक्राद्धः ॥ महात्वयत्विक्राद्धः ॥ ७० ॥ करणादिष्टिसिद्धः भिष्ट्यतिनसंशयः ॥ महात्वयस्यकरणाङ्कतेतात्वकादयः ॥ ७० ॥ व्ययोमहान्मवेत् ॥ ७० ॥ करणादिष्टिसिद्धः भिष्ट्यतिनसंशयः ॥ महात्वयस्यकरणाङ्करणाङ्कतेतात्वकादयः ॥ ७० ॥ हिन्नोहिश्य वरयेहिप्रमेककम् ॥ विश्वेदेवार्थमेकश्च विष्णवर्षश्चतथापरम् ॥ ६६ ॥ एवंवैवरयेहिप्रांश्वत मातामह

पारायर्श के फल को पाता है।। ७४ ।। प्रन्वी में महालय के समान पुरच नहीं है और महालय से बहाा, विष्णु व शिवजीके लोक की प्राप्ति होती है।। ७६ ।। और महालयादिक श्राद्ध नित्य व काम्य भी कहाजाता है उसी कारणु उसके न करने में बढ़ाभारी प्रायक्षिचत होता है।। ७७ ।। और करने से निस्सन्देह मनोरथ की सिद्धि किया और वह अंगों समेत चारो वेदों के पारायण फल को पाता है।। ७४ ॥ व गावत्री आदिक महामन्त्रों के जपके पुराय को पाता है व इतिहास और पुरासों के

ययाति ने वंश को बड़ानेवाले यह हैं मुख्य जिनमें उन महापुत्रोंको पाया है।। ८३॥ व श्राद्ध के पुराय से जो श्रन्य पुरुष को दुर्लभ है उस स्वर्ग को ालय के करने से भूत व वेतालादिक॥ ७८॥ अप्रीर अम्समार व प्रह भी तथा शाकिनी व डाकिमीगण और राक्षस, पिशाच व भयंकर वेताला। ७६ ॥ ब महीने में महालयश्राद करके॥ ८३॥ लोकों के संमत समादिक चार पुत्रों को पायाहै और सबसे श्राधिक लक्ष्मी व उत्तम यश को पाया है॥ ८२॥ श्रीर महालय के क्षण नाश होजाते हैं और महालय के करने से मनुष्य बहुत लक्ष्मीको भोगता है ॥ ८० ॥ पुरातन समय विसष्ठ के उपदेश से राजा दशर्य ने भावें करने से नृपश्रेष्ठ होगी और मह अन्य भूत उसी

लेगंस्वर्गं प्रपेदेश्राद्यपुएयतः ॥ दुष्यन्तोभरतंंलेमे महालयविधानतः ॥ ८४ ॥ महालयविधानेन दमयन्ती ॥ कृच्छंमहत्तरंतीत्वर्षे धुनलेंमेमहीमिमाम्॥ ८४ ॥ निजयाहकलिंघोरं धुष्करंचाप्यरातिनम् ॥ इन्द्रसेनामि ज़िलेमेतिधार्मिकम् ॥ न्६॥ हरिश्चन्द्रोमहाराजो महालयविधानतः ॥ विश्वामित्रकृता<u>द्</u>दःखान्मुक्कःसत्यव ८७॥ लेमेचन्द्रवर्तीमार्यो लोहिताश्वंमुतंषुनः॥ महालयविधानेन कृतवीर्यमुतोबली ॥ ८८ ॥ अष्टादशा (ग्रहाश्चापि शाकिनीडाकिनीगणाः ॥ यातुधानाःपिशाचाश्च वेतालाश्चभयानकाः ॥ ७६ ॥ नरयन्तितत्क्षणादे यन्यानिवेतथा ॥ महालयस्यकराणादिषुलांभियमश्रतं ॥ ८० ॥ पुराद्शारथोराजा वांसेष्ठस्योपदेशतः ॥ मा दिप्राप्ते कृत्वाश्राद्धंमहात्त्यम् ॥ = १ ॥ रामार्रिश्चतुरःषुत्रान्प्राप्तवाल्ँबोकसम्मतान् ॥ विश्वातिशायिनीत्वक्षमा तेमुत्तमाम् ॥ ८२ ॥ महालयस्यकर्षाावयातीराजसत्तमः ॥ यदुमुख्यान्महाषुत्रान्प्रपेदेवेश्वद्नान् ॥ ८३ । अनन्यदुर अप्मा

है ॥ ८४ ॥ और भयंकर किल को व पुष्कर शत्रु को दंड दिया तथा बड़े धमेवान् इन्द्रसेन नामक पुत्रको पाया है।। ८६ ॥ और सत्यवानों में श्रेष्ठ महाराख ामित्र से कियेहुए दुःख से छुटे हैं ॥ ८७ ॥ श्रीर चन्द्रवती स्त्री व फिर लोहितारव पुत्र को प्राप्तहुए हैं व महालय के करने से कुतवीर्य के पुत्र बलवान् तय के करने से दुष्यत्त ने भरतपुत्र को पाया है।। ८४ ॥ और महालय के करने से दमयत्ती के पाते नल ने बड़ेमारी क्रेश को उझंघन कर फिर इस पाया श्रीर महाल

स्के पु ० ३३६

जी।। १०॥ व आत्रे, भुगु, कुत्म, गीतम व आंगिरा और काश्यप, भरद्राज, विश्वामित्र व आगत्तिजी।। ११॥ तथा पराश, भुकंड व जो अन्य मुनिश्रेष्ठ हैं वे विषि-षमंगुत्र युचिछिर ने महालाय के करने से ॥ ६० ॥ दुःख के समुद्रको उतारकर धृतारष्ट्र के पुत्रों को मारा है और महालाय के करने से मुनिश्रेष्ठ निरिष्ठ न ॥ सदारहों डीचें की स्वामिता की पाया है और श्रीरामचन्द्र नेभी दंडकवन में महालयके करने से ॥ पर ॥ युद्ध में सदम् को मारकर किर सीक् । महालायआद करके ॥ ६३ ॥ आधामादिक आठों सिद्धियों व वतों और तणें के निवासभूत तथा सबसे आधिक हुए हैं ॥ ६४ ॥ और वे सब सुनिश्रेष्ठ पूर्वक श्रति उत्तम के पाया है की

ामाधिपत्यमवाप्तवान् ॥ रामोपिदएडकारएये महालयविधानतः॥ ⊏६॥ हत्वातुरावर्णसंस्ये सीर्ताधुनर ।महालयस्यकरणाद्दमेधुत्रोधुधिष्ठिरः॥ ६०॥दुःखसागरमुत्तीयं घातंराष्ट्राअघान्च ॥ महालयस्यकरणाद सित्मः॥ ६९॥ अत्रिमृगुश्चकुत्सश्च गौतमश्चाङ्गास्तया॥ काश्यपश्चमरद्वाजो विश्वामित्रश्चकुम्मजः॥६२॥ जयश्रादं कर्तंत्रंभूतिमिच्बता ॥ ६५ ॥ अतोचापिदुराचार नकुर्याचोमहालयम् ॥ भूतवेतालकादिभ्यो निधिःपुएयो भरद्वाजस्यचात्मजः ॥ कुश्यस्थल्यभिथानेच वसन्ग्रामेमहात्मनः॥ ६८ ॥ नचकारांवेधानेन पुमहद्मयम् ॥ ६६ ॥ महालयस्याकराषाद्वेतालत्वमवाप्नुयात् ॥ तवाविष्टमिद्भूतं विप्रःसप्वेजन्मांने ॥ ६७॥ रकएडश्र येचान्येमुनिसत्तमाः ॥ विघायविधिवच्छादं महालयमनुत्तमम् ॥ ६३ ॥ आणिमाच्छांसेद्रांना पसोतथा ॥ निवासभूताःसञ्जातास्तथाविश्वातिशायिनः ॥ ६४ ॥ जीवन्मुकाश्चतेसवे इाभवन्मुनिसत्तमाः । अतोमहा नाम्नावेदां पराशरोम् मतानांत भूयात्तर् गाप्तवान्

भूतों व वेतालादिकों से बड़ा डर होता है।। २६ ॥ श्रीर महालय के न करने से मनुष्य वेतालता को प्राप्त होता है यह जो भूत तुम में पैठाथा पहने प्रण् था॥ ६७॥ और भरद्राज महात्मा का पुत्र वेदनिधि नामक यह पुरयह्प था व कुरास्थली नामक ग्राम में बसतेहुए इसने॥ ध्व ॥ विधि ते इस् इसकारण ऐस्वयं को चाहनेवाले पुरुष को महालयश्राद करनाचाहिये॥ १४॥ इस कारण हे दुराचार। झाज भी जो मनुष्य महास्रयश्राद को नहीं अविन्मुक हुए है करता है उसको भ वह मा

से॰सा

म्त्रमे बाहाशों को भोजन करावो ॥२००॥ उससे तुम्हारे दरिद्रता न होगी और आप सुखी होगे ब इसके उपरान्त महाषाषियों का संसर्ग मत कीजिये ॥१॥ तित्त के पकड़ने से उपजेहुए दु:ख को भोग किया है में आज्ञा देता हूं कि तुम शीघशी अपने देश को जावो ॥ र ॥ द्वात्रेय योगी सुनि से ऐसा कहा को नहीं किया उसी कारण पितरों के शापसे यह वेतालता को प्राप्तहुआ ॥ ६६ ॥ उसी कारण है दुराचार । भादों महीने में पितरों के लिये भाकि समत ार उनको प्रणामकर प्रसन्निच्च से देशको चलाग्या ॥ ३ ॥ हे बाहाणों ! पातकरूपी कवच से रहित वह दुराचार बाहाण श्रपने घरको जा**कर वेताल** ब्रवों रसवाले श्रद्ध क्योंकि तुमने वेत हुआ वह दुराच महालयशाद

णान्मोजयात्रेन षड्रसेनसभक्तिकम् ॥ २००॥ दारिद्यंतेनतेनस्यात्मुखिचैवभवान्भवेत्॥ महापातिकिसंसगं माकुर डुराचारोविमोचितः ॥ अथवाधनुषःकोटोरयताकिंहिवैभवम् ॥ ⊏ ॥ यानिष्क्रतिविद्दीनानि पापान्यपिवि निना दत्तात्रेयेण्योगिना ॥ तंप्रणम्यययौदेशं कृतार्थेनान्तरात्मना ॥ ३ ॥ गत्वाचस्वग्रहंविप्रो दुराचारो ॥: ॥ विग्रक्तेतालमयो गतपातककञ्चकः ॥ ४ ॥ दत्तात्रेयेरितेनासौ मार्गेणप्रीतमानसः ॥ त्यक्तपातिकसंस माचारतत्परः ॥ ४ ॥ रामचन्द्रधनुष्कोटितीथमज्जनगौरवात् ॥ देहान्तेपरमांमुक्ति दुराचारोययौतद् ॥६॥ न्महालयम् ॥ ततोयंपितृषांशाषाद्वेतालत्वमवाप्तवान् ॥ ६६ ॥ तस्माद्राद्रपदेमासे दुराचारपितृन्प्रति ॥ ब्राह्म रिम् ॥ १ ॥ त्वयानुभूतंयहुःखं वेतालग्रहणोद्रवम् ॥ गच्छत्वमनुजानामि स्वदेशंप्रतिमाचिरम् ॥ २ ॥ इती वाच ॥ एवंवःकथितंषुरायं दुराचारविमोक्षणम् ॥ सेयंषुरायाधनुष्कोंटिमेहापातकनाशिनी ॥ ७ ॥ यत्रोहस्ना त्वमितःप श्राद्धमेत

कोटितीर्थ में स्नान के गीरव से उससमय दुराचार देहान्त में उत्तममुक्ति को प्राप्तष्टुआ ॥ ६ ॥ श्रीब्रतजी बोले कि तुमलोगों से इसप्रकार पत्रित्र दुग्रनार ॥ ४॥ श्रौर द्वात्रेय से कहेडुए भागी से प्रतन्नमनवाला वह दुराचार पापियों का संग छोड़कर अपने आश्रम के श्राचार में तत्यर हुआ।। १/॥ श्रीर महापापें को नारा करनेवाली वही वह पित्र धनुष्कोटि है॥ ७॥ कि जिसमें स्नानमात्र से दुराचार मुक्त होगया भथवा धनुष्कोटि का इत्तना के डरासे छट्गाया

300

में नाश होजाता है।। १९ ।। और बाहाए। की मिन्दा करनेवाले मनुष्यों का प्रायश्चिन नहीं है व विश्वासवाती पुरुषा का प्रावश्चित नहा हूं।। १९ ॥ जार गाइन्य के में से संग करनेवाले लोगों का प्रायश्चित नहीं है व शुद्र के श्रन्न में नियत तथा वेदानिन्दा में लगेहुए पुरुषों का प्रायश्चित महीं है।। १३ ।। व हे बाह्मणों । कन्या बेंक्से ॥ जो कि प्रायश्चितों से गहित भी पापों को नारा करती है जो पाप प्रायश्चित से गहत है।। हा। वेभी इस बचुक्कोटि में नहाने से नारा होजाते हैं और लिंग या विष्णुजी को ओ प्रणाम करता है ॥१ •॥ उसका प्रायश्चित स्मृतियों व महर्षियों से नहीं कहागया है और उसका वह पण बहुष्कोटि में नहीं ने हुए चित्तवाले लोगों का प्रायश्चित नहीं है।। १६ ॥ श्रीर गुरुवों की निन्दा में परायस तया शिवनिन्दा में निरत चित्तवाले लोगों का श्रीर विष्णुजी की ए य यतियों की निन्दा में लगेहुए मनवाले मनुष्यों का प्रायश्चित नहीं है ॥ १७ ॥ और उत्तम क्या को दूषनेवाले लोगों का प्रायश्चित नहीं है और विलो पुरुषों का प्रायश्चित नहीं है।। १५ ॥ और उन मनुष्यों के पाप धनुष्कोटि में नहाने से नाश होजाते हैं श्रीर मातुद्रोह व पितृद्रोह तथा संन्यासियों बेचनेवाले और देवताओं को बेचनेवाले व वेद को बेचनेवाले लोगों का प्रायश्चित नहीं है ॥१४॥ और धर्म को बेचनेवाले व पद्यों को बेचनेवाले पुरुषों का ॥ प्रायक्षित्ताबिहीनानि यानिपापानिसन्तिवै ॥ ६ ॥ तान्यप्यतिवनश्यनि धनुष्कोटौनिमज्जनात् ॥ शुह्रे गांविप्रा हयविक्रियणान्तया ॥ देवविक्यिणांवेदविक्येनिरतात्मनाम् ॥ १४ ॥ धर्मविक्यिषांधुंसां बन्धिव लिङ्गे किर्धावायोनमेट्रहिजः ॥ १० ॥ प्रायिष्टिनतस्योक् स्मृतिमिःप्रमिषिभः ॥ नश्येत्तस्यापितत्माषं भ्र मातृद्रोहपितृद्रोहयतिद्रोहरतात्मनाम् ॥ १६ ॥ ग्रुक्तनेन्दापराणाञ्च शिवनिन्दारतात्मनाम् ॥ विष्णुनिन्दापराणाञ्च यतिनिन्दारतात्मनाम् ॥ १७ ॥ सत्कथाद्रपकाणाञ्च प्रायश्चित्तंनविद्यते ॥ तेषांचात्रघतुष्कोटौ स्नानाच्छद्रिभविष्य रेमज्जनात् ॥ ११ ॥ विश्विनेदाकृतांनृषां प्रायक्षितंनांवेदाते ॥ विश्वासघातकानाञ्च कृतमानांनिष्कि २ ॥ भातृमार्यारतानाञ्च प्रायश्चितंनविद्यते ॥ शुद्रात्नेनियतानाञ्च श्वतिनिन्दारतात्मनाम् ॥ १३ ॥ कन्या न्तया ॥ तीर्थात्रेक्मियेषांषुंसां प्रायक्षितंनविद्यते ॥ १५ ॥ तेषांपापानिनश्यन्ति धनुष्कोटौनिमज्जनात् ॥ वाले तथा घोड़े तथा तीथे बेचने विकाया काया

श्रीरामजी ने महासागर में सेउको बांधा है वह फुस्रग्राम नामक नगर अत्यन्त पवित्र क्षेत्र है ॥ ७ ॥ और वहीं पर महापातकों को नाशनेबात्सा क्षीर-उसका कैसा प्रभाव है और इसका क्षीरकुंड ऐसा नाम कैसे हुआ॥ १॥ इसको तुम श्रदावान् हमलोगों से कहने के योग्यहो श्रीसृतजी बोबे कि हे सब हताहूं तुमलोग सावधान होकर उसको सुनो ॥ ४ ॥ कि महापवित्र देवीपुर से समीपही पश्चम दिशा में फुल्लग्राम ऐसा प्रसिद्ध बड़ाभारी स्थान है॥ ६ ॥ सुनिलोग बोले कि हे मुने ! हमलोग क्षीरकुएड का माहात्म्य मुनाचाहते हैं कि जिसके समीप पहले तुमने चक्कतीर्थ ऐसा कहा है ॥ ३ ॥ वह क्षीरकुंद २ १ ६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराऐसित्नुमाहात्म्येद्वीद्यालुमिश्रविराचितायांभाषाटीकायां घनुष्कोटिप्रशंसायां दुराचारसंसर्गदोषशान्तिनीमषट्षिशोऽध्यायः ॥ ३६॥ में उनके नहाने से शुद्धि होगी ॥ ज्ञा हे बाह्यशो । तुमलोगों से इसप्रकार घनुष्कोटि का प्रभाव कहागया कि जिसको सुनकर पृथ्वी में मनुष्य सब पापों से क्रतीय के हिग यथा क्षीरकुंड इमि नाम। भयो तीर्घ सैतीस में सोड़ कथा श्रमिराम॥ श्रीसूतजी बोले कि हे नैमिपारएयबातियो, सब तपस्वयो ! मैंने इस से लगाकर रामजीकी धनुष्कोटि पर्यन्त चौबीस तीथों को तुमलोगों से कहा इसके उपरान्त तुमलोग फिर अन्य क्या श्रद्भुत चरित्र सुनना चाइते नीयोनि क्रथितानिमयाधना ॥ इतोन्यमहुतंयूयं किंस्यःश्रोत्तामच्ब्य ॥ २ ॥ मुनय ऊष्टः ॥ क्षीरकुरहस्य यं श्रोत्रमिच्यामहेसुने ॥ यत्समीपेत्वयाचकतीर्थमित्युदितंपुरा ॥ ३ ॥ क्षीरकुराडञ्चतत्कुत्र कीदर्शतस्यवेभ ति उवाच॥ मोमोस्तपोधनाःसर्वे नैमिषारएयवासिनः ॥ याव्हामधनुष्कोरि चक्रतीर्थमुखानिवः ॥ १ ॥ चतु तरम् ॥६॥ यतत्रारम्यरामेण मेतुबन्धोमहाणिवे ॥ तद्विषुएयतमेक्षेत्रं फुलग्रामाभिषंषुरम् ॥ ७॥ क्षीर्क्ष्डन्त्र =॥ एवंवःकथितंविप्रा धनुष्कोटेस्तुवैभवम् ॥ यच्छ्रत्वासर्वपापेभ्यो मुच्यतेमानवोभुवि ॥ २१६ ॥ इति गुनयःसर्वे श्र्याष्ट्वेमुसमाहिताः॥५॥ देवीषुरान्महाषुरायात्प्रतीच्यांदिश्यद्वरतः॥फुन्नग्राममितिरूयातं स्थानम् गरकुएडमितिरूयातिः कर्यवास्यसमागता ॥ ४ ॥ एतन्नःश्रद्धानानां विस्तराहकमहोसि ॥ श्रीसृत उनाच द्युराणेसेतुमाहात्म्ये धनुष्कोटिप्रशंसायांदुराचारसंसंगंदोषशान्तिनांमषद्रत्रिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ \*

वराह शरीरवाले के लिये नमस्कार है तथा सिहरूपी के लिये प्रणाम है व वामनरूपी स्नाप के लिये प्रणाम है तथा जमदान्नपुत्र याने पश्चारामरूपी श्नाप

॥ १४ । १४ ॥ उसके परनात् संहार करनेवाले आप नारायण के लिये नमस्कार है व मझलीरूपवाले तथा कच्छपरूपी चैतन्यात्मा के लिये प्रणाम रातन समय वेदोक्तमार्ग को करनेवाले मुद्रल नामक मुनि दक्षिणसमुद्र के किनारे श्रतिपत्रिजकारक फुल्लग्राम में हुए हैं॥ १० ॥ उन्होंने क्यिजी वाले उत्तम यज्ञको किया है और उसके ऊपर प्रसन्नित्तवाले विष्णुजी यज्ञ से प्रसन्न हुए॥ १९॥ व हे डिजोत्तमो । यज्ञवाट में आमे प्रकटहुए मुद्रन म, स्पर्दी, ध्यान और कीतेन से मोक्ष को देता है॥ ८॥ उस पतित्रतीर्थ की क्षीरकुंड ऐसी प्रसिद्धि को आपलोगों से में आदर समेत कहताहूं अधा समेत व कौस्तुममींथी को वक्षस्थल में पहने हुए॥ १३॥ व शंख, नक, गदा व पदा से शाभित चार भुजाओंबाले विष्णुजी का भक्ति से विवश व रोमांच के ति मुद्रलजीने देखकर कानों को सुखदायक शब्दों से स्तुति किया मुद्रलजी बोले कि पहुले संसारको रचनेवाले तदनन्तर पालन करनेवाले आप के सोमित शरीरवाले उन विष्णुजीको देखकर ॥ १२ ॥ व कान्ति से काले मेवों के समान शरीरवाले और पीताम्बर से शोभित तथा विनताष्ट्रत्र ( गरूड़) तत्रैव महापातकनाशनम् ॥ दर्शनात्स्पर्शनाद्ध्यानात्कीतंनाच्चापिमोक्षदम् ॥ ८ ॥ तस्यतीर्थस्यकुएयस्य क्षीरकुण्ड मितिप्रथाम् ॥ भवतांसादरंवक्ष्ये श्यणुष्टवंश्रद्ध्यासह ॥ ६ ॥ पुराहिमुद्रलोनाम् मुनिवेदोकमार्गक्रत् ॥ दक्षिणाम्बनिवे स्तीरे फुक्कप्रामेतिपावने ॥ १० ॥ नारायण्यीतिकरमकरोद्यज्ञमुत्तमम् ॥ तस्यविष्णुःप्रसन्नात्मा यागेनपरितोषि तः ॥ ११ ॥ प्रादुर्वभूवपुरतो यज्ञवाटेहिजोत्तमाः ॥तंदण्डामुद्रलोविष्णुं लक्ष्मीशोभितविष्णहम् ॥ १२ ॥ कालमेश्रत ॥ पीताम्बर्गवर्गाजतम् ॥ विनतानन्दनारूढं कोस्तुभालंकतारसम्॥ १३॥ शक्कनम्गदापद्मराजद्दाहुचत् भक्त्यापरवशोहर्दा पुलकाङ्कुरमापिडतः॥ १४॥ मुहुलःपारेतुष्टाव शुब्दैःश्रोत्रमुसावहैः ॥ मुहुल उवाच ॥ १६॥ नमोबराहबपुषे नमःपञ्चास्यरूषिष् ॥ वामनायनमस्तुभ्यं जमद्गिनमुतायतं ॥ १७ ॥ राघवाय ातःसष्टे पालकायततःपरम् ॥ १४ ॥ मंहत्रैचततःपश्चान्नमोनारायणायते ॥ नमःश्रफररूपाय कमठायांचेदा ष्टयम् ॥ १ प्रथमंजग त्मने ॥ १ अने तस्मी मे

F 22

गणाम है।। १८ ॥ हे दयासिन्धो, नारायण्, जगदीश । तुम मेरी रक्षाकरो व निर्लेज्ज, कृपण्, क्रूर, चुगुल, पालएडी व दुर्बेल ॥ १६ ॥ श्रौर पराई स्ती, विष्णुजीने मेघके समान गम्भीरवाणी से उन मुद्रल मुनिसे कहा ॥ २१ ॥ विष्णुजी बोले कि हे मुद्रल ! तुम्हारे यज्ञ से व इस स्तोत्र से में प्रमन्न हूं कार है॥ १७॥ व श्रीरामचन्द्ररूपी आप के लिये प्रणाम है तथा बल्भड़रूपी तुम्हारे लिये नमस्कार है और कृष्ण व विज्ञानरूपी तथा किकरूपधारी । एये क्षेत्र में केवल लोभवाले तथा ईषी से संयुत चित्तवाले मेरी हे हरे। दया से रक्षा कीजिये॥ २०॥ हे डिजोत्तमी। मुद्रलजी से इसप्रकार साक्षात् भ्यं बल्सम्हायतेनमः॥कृष्णायकल्कयेतुभ्यं नमोविज्ञानरूषिण्॥ १८॥रक्षमांकरुणासिन्घो नारायण्जगत्पते ॥

। २४॥ व आज मेरा वंश सफल हुआ और आज मेरे पुत्र सफल हुए व आजही आश्रम सफल हुआ और आज मेरा सब हफल होगवा॥ २४॥ जो कि को भोजनकरने के लिये यहां यज्ञवाट की आये योग में लगेहुए योगीलोग जिनको हद्य में देखते हैं॥ २६॥ उन्हीं तुमको में साक्षात इस समय ॥ २३॥ मुहलाजी बोले कि हे हषीकेश। में कृतार्थ होगयाह और मेरी स्त्री घन्यता को प्राप्तहुई आज मेरा जन्म तक्तब होगया और आज मेरा तक से हच्य को भोजन करने के लिये तुम्हारे यज्ञको आयाह ॥ १९ ॥ विष्णुजीसे ऐसा कहने पर प्रसन्नमनवाले व बड़ी भक्ति से संयुत सुद्रला विप्रजी यमेसफलंजन्म हायमेसफलंतपः ॥ २४ ॥ अयमेसफलोवेशो हायमेसफलास्मुताः ॥ आश्रमःसफलोबैव सर्व त्वांपश्ये सफलोयंममऋतुः ॥ इतीर्ययतातींबेष्णुमचीयत्वासनादिभिः ॥ २७ ॥ चन्दनैःकुमुमैरन्येदन्या कुपर्णंकूरं पिशुनन्दाम्भिकंकृशम् ॥१६॥ परदारपरद्रञ्यपरक्षेत्रैकलोत्तुपम् ॥ असुयाविष्टमनसं मारक्षकृपयाह ॥ इतिस्तुतोहरिःसाक्षान्मुद्गलेनद्विजोत्तमाः॥तमाहमुद्गलमुनि मेघगम्भीरयागिरा ॥ २१ ॥ हरिरुवाच ॥ प्री धमे ॥ २४ ॥ यद्भवान्यज्ञवाटम्मे हविभौक्तमिहागतः॥योगिनोयोगनिरता हृदयेमगयन्तियम्॥ २६ ॥ तम निस्तात्रेण मुद्रलकतुनाचते ॥ प्रत्यक्षेण्हविभौक्तमहन्तेकतुमागतः॥ २२ ॥ इत्युक्तहरिणातत्र मुद्रलस्तुष्ट ॥ उवाचाघोक्षजंवित्रो भक्त्यापरमयायुतः ॥ २३ ॥ मुद्रल उवाच ॥ कतायांस्मिह्षपीकेश पत्नीमेषन्यताय

रूपवाले तुमने जो मेरी हब्य को मोजन किया इसीते में कृतार्थ होंगया हूं इससे आधिक अन्य क्या वर हाँगा ॥३॥। तथापि हे भगवन, कियों। तुममें मेरी ग्चल भिक्त सदैव होवे यह मेरा पहला वर है ॥ ३४ ॥ व हे हर, माधव ! में प्रतिदिन यहां सायंकाल व प्रातःकाल में तुरहारी प्रीति के लिये सुरमी के रूपमाले अगिन के लिये॥ २६॥ हवन करना चाहता हूं हे वरदायक ! सुभको उस अन्य वरको दीजिये दोनों समयों में हुघ से नित्य हवन बेबों से कहा ड्कर प्रीति से पुरोहम्शादिक इवि को विष्णुजीके लिये दिया॥ २८॥ ग्रीर लोकों को उपजानेवाले विष्णुजीने श्रापही हाथ से लेकर उस मुहत्सरे बीड्डई मेरा यज्ञ सफल होगया उन विष्णुजीसे यह कहकर व श्रासनादिकोंसे पूजकर॥ २७॥ चन्द्रन व श्रन्य फूलों से पूजकर उम ग्रह्लजीने विष्णुजी के जि से कहा ॥३२॥ कि हे सुबत ! मैं प्रसन्न व वरदायक हूं इससमय तुम वरको मांगो विष्णुजीसे ऐसा कहनेपर महर्षिने उन विष्णुजी से कहा ॥१३॥ कि भोजन किया ॥ २६ ॥ हे बाहाली ! समर्थवान् क्रिष्णुजीते उस इञ्चके भोजन करनेषर ब्रान्तिसमेत सब देवता एस होगये ॥१०॥ ब्रोर ब्रात्मिष, वजमान झस् तुस होगये व इस मनुष्यलोकमें जो कुळ चर या श्रचर था ॥३१॥ वह सब संसार विष्णुजीसे हच्य के मोजन करनेपर तुस होगया तद्मन्तर प्रसन्निष्यस्मेस ॥ पयसानित्यहोमोहि द्विकालंश्चतिचोदितः ॥ ३७॥ नमेम्रुरभयःसन्ति तापसस्याधनस्यच ॥ इत्युक्तेमुद्रलेनाथ l: ॥ ३० ॥ ऋग्विजायजमानश्च तत्रत्यात्राह्मणास्तया ॥ यत्किञ्चित्पाणिलोकेर्मिश्चर्षंग्यंदिवाचरम् ॥ ३१ ॥ िष्णुमुद्रलेनसमपितम् ॥ २६ ॥ तांस्मन्हांवीषेभुक्तेत्रु विष्णुनाप्रभविष्णुना ॥ साम्नयांब्रेद्शाःसर्वे तृप्तान्समभ सर्वमेचजगनूर्मं मुक्तेहविषिविष्णुना ॥ ततोहरिःप्रसन्नात्मा मुद्रलंप्रत्यभाषत ॥ ३२ ॥ प्रीतोहंबर्द्रोस्म्येष वरंबरयमुत्र वेकंवरम् ॥ ३४ ॥ तथापिमगवन्विष्णो त्वियमेनिश्चलासदा ॥ मिक्तिनिष्कपटाभूयादिदंमेप्रथमंवरम् ॥३५॥ हंप्रतिदिनं सार्यप्रातरिहाग्नये ॥ त्वङ्कपायतवप्रीत्यै मुरमेःपयसाहरे ॥ ३६ ॥ होत्रुमिच्ब्रामिबर्द तन्मेदेहिबरा विष्णुवे ॥ प्रदर्गैविष्णुवेप्रीत्या पुरोडाशादिकंहविः ॥ २८ ॥ स्वयमेवसमादाय पाणिनालोकभावनः॥ इक्स्ति युक्तेकेशवेनाथ महर्षिस्तमभाषत ॥ ३३ ॥ यत्त्वयामेहविभुक्तं यागेप्रत्यक्षरूषिषा ॥ अनेनेवकृतायोस्मिकिम त ॥ इत् स्माद्धि माधवाहं

मेरी प्रमसता से तुम्हारी सब सिद्धि होगी और यह क्षित्मर नामक तीर्थ प्रसिद्ध होगा॥ ४७॥ श्रीर इस क्षिरमागर तीर्थ में नहायेहुए पुरुषे के पांच से॥ ४५ ॥ हे महाभाग । प्रतिदिन यहां मेरी प्रीति के लिय सार्यकाल व प्रातःकाल तुम श्रानि में हवन करियेगा उससे में तुम्हारे ऊपर प्रतम हुंगा ॥ १६॥ । इसप्रकार विष्णुजीसे कहोहुई सुरभी बहुतश्रन्द्रा यह कहकर चुप होगई॥ ४४॥ इस्के बाद विष्णुदेवजी ने मुद्रनाजीसे कहा कि नित्य इस तड़ांग में स्थित । सायंकाल व प्रातःकाल प्रतिदिन यहां आकर इस तड़ाग को अपना से पैदा कियेहुए दूध से पूर्णकरो ॥ ४३ ॥ उस दूघ से यह सायंकाल व प्रातःकाल श्रीर उन विश्वकर्मा शिल्पी से एक उत्तम तड़ाग को बनवाकर ॥ ३६ ॥ उसको इन विष्णुजीने उन विश्वकर्मांसे स्फटिक ऋषिक पत्थों के भेदों से बराबर वारोत्रोर की दीवार से शोभित किया ॥ ४० ॥ तदनन्तर मगवान् विष्णुजीने सुरमी को बुलाकर वचन हा विष्णुजी बोले कि हे सुरमे । यह मुद्रल मेरा हर्ष से॥ ११ ॥ मेरी प्रीति के लिये इस समय दूध से हवन करना चाहता है हे देवि । इस कारणी मरी प्रीति के लिये सुम्मते पठाईहुई तुम ॥ १२ ॥ ७॥ श्रोर मुम्म निर्धनी तपस्वी के गोंव नहीं है मुहलजीसे ऐसा कहनेपर विष्णु नारायण्डेवजी ने॥ ३८॥ अमुतको भोजन करनेवाले विश्वकर्मी कारिगर दंक्षीरसरोनाम तीर्थेख्यातंमिकियति ॥ ४७ ॥ अस्मिन्कीरसरस्तीर्थे स्नातानांपञ्चपातकम् ॥ अन्यान्यपिक १४ ॥ अथनारायणोदेवो मुद्रलंप्रत्यभाषत ॥ मुरमेःपयसानित्यमस्मिन्सरसितिष्ठता ॥ ४५ ॥ सार्यप्रातःप्रति रायणोहरिः ॥ ३८ ॥ आद्वयविश्वकर्माणं त्वष्टारमप्तताशिनम् ॥ एकंसरःकारयित्वा शिन्धिनातेनशोभ तेन सरएतत्प्रपुर्य ॥ ४३ ॥ तेनासौपयमानित्यं सायंप्रातश्चहोष्यति ॥ अमित्युक्त्वाथमुरमिरंबनारायणीर त्प्रीत्यथामिहाग्नये ॥ जुद्दांधेत्वंमहाभाग तेनप्रीष्षाम्यहन्तव ॥ ४६ ॥ मत्प्रीत्यातांखिलामिंदिभांविष्यांतेचमुद् विन्सुर्गमेवाक्यमब्रवीत् ॥ हार्रत्वाच् ॥ सुद्वोममभक्तांयं सुरमेप्रत्यहंसुदा ॥ ४१ ॥ मत्प्रोत्यर्थपयोहीमं कर्तु तिसाम्प्रतम् ॥ मत्प्रीत्यर्थमितोदेवि त्वमतोमत्प्रचोदिता ॥ ४२ ॥ सायंप्रातिरिहागत्य प्रत्यहंसुरमेशुमे॥प्यस ३६ ॥ म्फटिकादिशिलामेंदैस्तेनासौविश्वकमेणा ॥ समीचकारचपुनस्तत्प्राकाराद्यलंकतम् ॥ ४० ॥ ततअ 

जिस तीर्थ में नहाकर ॥ ५८ ॥ मौति के जीतने के दोष के कारण उसी क्षण छलाने छूटगई है इसकारण इस तीर्थ में शुद्धमनवाले जो पुरुष नहाते न्यन से छुटेहुए उन मुक्त प्रायकमी मनुष्यों को यज्ञों से व वेदों तथा तीयों के संगन से क्या है।। १६॥ व क्षीरकुंड को देखनेवाले पुरुषों को जापों क

॥ है हे बाह्मगों ! क्षीरकुंड में स्थित पत्रन से छुयेहुए शरीरवाला मनुष्य ॥ ४७ ॥ ब्रह्मलोक को प्राप्तहोकर वहीं मुक्त होजाता है और जो पुरुष इस क्षीरकुंड

॥ १६ ॥ और उन मुद्रल से प्रणाम कियेहुए ये विष्णुजी वहीं अन्तर्दान होगये और मुद्रलने भी विष्णुजीके चलेजाने पर अनेक सी बर्षोतक ॥ ४० ॥ भी पाप उसी क्षण नारा होजावेंगे॥ ४८ ॥ व हे मुद्रल । देहान्त में बन्धनमें छूटेहुए तुम मुभकी प्राप्तहोंने भगवान् विष्णुजी यह कहकर ब उस मुद्रेल मन्नता के लिये पित्रत्र होकर आपन में सुरमी के दूध से नित्य हवन करतेहुए मुक्तिदायक फुल्लग्राम में निवास किया॥ ५०॥ और देहान्त में वे विष्णु पिए। मुक्तिको प्राप्तहुए श्रीसूतेजी बोले कि हे दिजोत्तमो । इसप्रकार मैंने तुमलोगों से इस चरित्र को कहा।। ५२ ॥ कि जिसप्रकार पुरातन संमय 🙀 तर नाम हुआ है यह पवित्र क्षीरमर तीर्थ सब लोकों में प्रसिद है।। ४३॥ हे दिजोत्तमों। काश्यपमुनि की स्त्री कहू अपने पति के बचन से प्रेरित ब नियम मुद्गलम् ॥ ४६ ॥ नमस्कृतश्रतेनायं तत्रैवान्तरधीयत ॥ मुद्गलोपिगतेविष्णावमेकश्रतंबरसरम् ॥ ४० ॥ मुरमेः ग्रक्कानयहारितृष्ट्ये ॥ उवासप्रयतोनित्यं फुल्लग्रामेविमुक्तिदे ॥ ५१ ॥ देहान्तेमुक्तिमगमहिष्णुसायुज्यरूषि श्रीसूत उवाच ॥ एवमेतद्दिजवरा युष्माकंक्षितंमया ॥ ५२ ॥ यथाक्षीरसरोनाम तीर्थस्यास्ययुराभवत् ॥ सरःषुएयं सर्वतोकेषुविश्रतम् ॥ ५३॥ कार्यपस्यमुनेःपत्नी कद्रयेत्रद्विजोत्तमाः ॥ स्नात्वास्वमतृवाक्येन चो एडिबिलोकिनाम् ॥ क्षीरकुएडम्थवातेन म्पृष्टदेहोनरोहिजाः ॥ ५७॥ ब्रह्मलोकमनुप्राप्य तत्रैवपरिमुच्यते ॥ नाशंयास्यन्तितत्श्रणात् ॥ ४८ ॥ मुद्रलत्वञ्जमांयाहि देहान्तेमुक्तनभ्यनः ॥ इत्युक्ताभगवान्विष्णुस्तंसमा यिमान्विता ॥ ४८॥ छलेनमुमुचेसयः सपन्नीजयदोषतः॥ अतोत्रतिषेयेस्नान्ति मानवाःशुद्धमानसाः॥ ५५॥ सुक्तवन्थानां मुक्तानांषुर्यकिमिणाम् ॥ कियागैःकिमुवावेदेः किंवातीयोनिषेत्रातेः ॥ ५६ ॥ जपैवानियमैवापि लिइय

क ज्यथे होते हैं कामधेनु के समान इस क्षीरकुंड के स्थित होने पर ॥ ६० ॥ हे डिजोत्तमो । जो नहाने के लिये अम्बन अमता है वह मनुष्य गऊ का होने पर भी मदार के दूध के लिये जाता है ॥ ६१ ॥ श्रीर इस क्षीरकुंड में नहाये हुए ५४षों को कुछ दुर्लभ नहीं होता है और मुक्ति हाथ में प्राप्तही य बहुत कहने से क्या है ॥ ६२ ॥ मैं मुजा को उठाकर तुमलोगों से सत्य सत्य कहता हूं और सावधान होता हुआ जो मनुष्य इस श्रष्ट्याय को पढ़ता है उसके मस्तक में श्रीम्न के तमान जलतेहुए सूर्यनाराय्या स्थित होते हैं और इस कीरकुंड में नहायेहुए पुरुषों को वैतर्या नदी शीत होती है ॥ प्रनाप्र ॥ किङ्कः सपनीसाचकस्यये ॥ किमर्थमजयत्कङ्कः स्वसपनीं अलेनतु ॥ २ ॥ एतन्नःश्रद्धानानां ब्रहिसूतकपानिषे ॥ व्यद्धिमिन्नालम्यंकिश्चिद्रस्ति ॥ क्र्याप्रैवमुक्तिःस्यात्किमन्यैबंहुभाष्णैः ॥ ६२ ॥ ब्रवीमिमुजमुङ्ग्य सत्यं विमिवः॥ यःपठेदिममध्यायं श्रुणुयाद्वासमाहितः॥ ६३॥ सक्षीरकुएडस्नानस्य लभतेफलमुत्तमम्॥ ६४॥ नःक्षीर्कुएडेस्मिन्यःषुमानपिभास्कराः ॥ ४८ ॥ तस्यमूर्द्धनितिष्ठेयुज्वेलन्तःपावकोपमाः ॥ मग्नानांक्षीरकुएडे ॥ ६०॥ योन्यत्रभ्रमतेस्नातुं सनरोविप्रसत्तमाः॥गोक्षीरेविद्यमानेपि ह्यकेक्षीरायगच्छति॥६१॥ स्नातानां ब्बीतावेतरपानिदी ॥ ४६ ॥ सर्वाषिनरकाएयदा ब्यथानिचभवन्तिहि ॥ कामधेनुसमेतम्मन्सीरकुएडेस्थिते गिस्कन्द्युराणेसेतुमाहात्म्ये क्षीरकुएडप्रश्मायांक्षीरकुएडस्वरूपकथनन्नामसप्तांत्र्शांघ्यायः॥ ३७॥ \*

ामसप्तर्भिशोऽध्यायः॥ ३७॥ 

रिकुंड में न्हाय जिमि कहू बल सो मुक्ति। लद्यों सोइ अतींस में वर्षित क्या प्रसिक्त ॥ ऋषिलोग बोले कि हे बतजी । क्षिरकुंड में स्नान करने से कहू । है और उस पापनिश्चयवाली ने सोति में कैसे छल किया है ॥ १ ॥ और किस की कन्या वह कहू हुई है व किस की सीति हुई है और किसलिये कहू में

॥ ६३॥ वह क्षीरकुंड के स्नान के उत्तम फलको पाता है॥ ६४॥ इति श्रीस्कन्द्युराणेसेतुमाहात्स्येदेवीदयालुमिश्रविराचितायांक्षीरकुष्डप्रशंसायांक्षीरकुष्ण

385

णि। ऐसा कहीहुई विनता ने उस कहू से यह कहा ॥ = ॥ कि हे सुमध्यमे । घोड़ा सफ़ेद बालॉबाला सुम्के जानपड़ता है श्रीर तुम क्या जानती हो नता ने यह कहा ॥ ६ ॥ इसप्रकार विनता से पूंबकर उस कहू ने भी श्रपने मत को कहा कि हे श्रानंदिते ! में इस घोड़े को नील बालोवाला मानती निन्तर हे दिजोत्तमो | वे दोनों महाऐरवर्यनती व्लियो परस्पर पराजय में दासीमाव को पण् ( बाजी ) करके स्थित हुई ॥ ११ ॥ तदनन्तर कहू ने वासुकि स्मिति को जीता है॥ २॥ हे दयानिष, महाजी। इसको क्षदावान् हमलोगों से कहिये श्रीमृतजी बोले कि हे बाहाणों। पुरातन समय सतयुग में प्रजापति। ३॥ कहू और विनता बहूने हुई हैं और वे कहू और विनता कश्यप की स्थियों हुई हैं॥ ४॥ और विनता ने अरूष व गरह पुत्रको पैदाकिया म पति। ३॥ कहू और विनता बहूने हुई हैं क्षिता ने अरूष व विनता में प्रति कहूने महुत सर्वेह्म के प्रति । ३॥ जोकि विष के ऋहकार से संयुत अनन्त व वामुकि आदिक हुए हैं एक समय उन कहू व विनता बहुनों के पश्चित कहूने के विनता में यह कहा॥ ०॥ कि हे विनते। अश्वका बास सभेद है कि नीस है इसको क्याब 9त्र तमें ने कहा कि हे पुत्रो । मैं जिसप्रकार उसकी स्त्री न होऊं वैताही कीजिये॥ १२ ॥ भीर इस मनोरथ की तिदि के लिये बहुतही निकल कहू ास्यानाहेययादासी तयाकुरूतधुत्रकाः ॥ १२ ॥ तदमीप्सितसिक्सर्थमित्यवोचद्भशातुरा ॥ युष्मामिरुच्चेः क्रमुखान्विषद्पंसमन्वितात् ॥ एकदातुमगिन्यौते कद्रश्चविनतातथा ॥ ६ ॥ अपश्यतांसमायान्तमुच्चैःश्रब कात्॥ विलोक्यकडूस्तुरगं विनतामिदमब्रवीत्॥ ७॥ श्वेतोश्ववालोनीलोवा विनतेब्रहितत्वतः ॥ इत्युक्त (॥ ६ ॥ **प्रष्ट्वेचीवनतांकडू**र्बभाषेस्वमतश्चसा ॥ कृष्णुबालमहंमन्ये हयमेनमनिन्दिते ॥ १० ॥ ततःपराजये सिमावंपर्णमियः ॥ व्यतिष्ठेतांमहामागे सपत्न्यौतेहिजोत्तमाः ॥ ११ ॥ ततःकद्वनिजसुतान्वामुकिप्रमुखान । बाच ॥ पुराकृतयुगेविप्राः प्रजापतिमुतेउमे ॥ ३ ॥ कड्थविनताचेति मगिन्योर्संबभूबतुः ॥ मायैतेक्र्यपरम्या श्रांचेनतातथा ॥ ४॥ विभतासुधुवधुत्रावरूषांगरुदंतथा ॥ भनुःसकाशात्कद्धं खेभेसपान्बह्न-सुतान् ॥४॥ श्रम ।प्राः कडूंतामिदमब्रवीत् ॥ = ॥ तुरङ्गःश्वेतबालोमे प्रतिभातिमुमध्यमे ॥ किंबात्वेमन्यसेकब्रुमितितांविन विनतावि तात्रवीत् कृत्वा दा ॥ ६ ॥ समीप के सकारा से ने॥६॥समी 

घोड़े को देखने के लिये चर्ली।। १६ ॥ और योगानिद्रा के लिये युगान्तकाल में शय्यारूप नदियों के पित समुद्र को नांघकर कहू व किनता कर सुराज (इन्द्र) के वाहनरूप घोड़े को देखा और काले बालवाले बोड़े को देखकर दुःखित होतीहुई विनता ने कहा ॥ २ १॥ और दुःखित विनता को ही के कार्य में नियुक्त किया इसी अवसर में गरड़जी खंडा को फोड़ कर आग्नि की नाई ॥ २२॥ हे डिजेन्द्रों। फीत भर शरीरवान् होकर प्रकट हुए समान द्युतिमान करादेया इसके श्रनन्तर दासी होने में पण् ( बाजी ) करके वे विनता व कहू ॥ १८ ॥ वेग से चन्द्रमा, शक्क, माशिक्य, मोती व प्रावत के कारक. ४॥ चरगों को प्रणामकर उदातीन होकर कडू से बचन बोला कि में उचैःश्रवा के बाल को अंजन के समान करूंगा॥ १६॥ हे मातः। तुमको भय न शाप से विकल कर्कोटक ने यह कहा तदनन्तर क्कोटक नागने उचै:श्रवा के समेद बाल को॥ १७ ॥ श्रपने शरीर से श्राच्छादित कर अंजन के तुमलोग उचैःश्रवा के बाल को श्राच्यादित कर लीजिये ॥ ३३ ॥ उसके मतको नागों ने जब स्वीकार महीं किया तब क्रोघ से मूचित्रत व जलतीहु होकर पुत्रों को शाप दिया॥ १८॥ कि तुम सबलोग परीक्षित के पुत्र जनमेजय के यज्ञ में मरजाबोगे माता से ऐसा शाप करने पर उससमय डराहुआ ![जस्यवाहनम् ॥ कष्णवालंहयंद्रष्टां विनतादुः विताभवत् ॥२ १॥ दुः विताविनतां कद्रदोमी कत्येन्ययु ब्कसा ॥ बालःप्रच्छाद्यतामिति॥ १३॥ नाङ्गीचकुर्मतंतस्या नागाःकडूरुषातदा ॥ अश्रपत्कुपिताषुत्राञ्जबलन्तीरोष क्रियः॥ स्वेतमुचैःअवोबालं ततःककोटकोरगः॥ १७॥ बाद्यित्वास्वभोगेन व्यतनोदञ्जनद्यातम्॥ अथते १६॥ युगान्तकालश्यमं योगनिद्राकतेहरेः॥ अतीत्यकदूषिनते समुद्रमारेतापितम् ॥ २०॥ दृदशतुहयंग त्रन्तरेताक्ष्याँ प्यएडमुद्भिवां क्षेत् ॥ २२ ॥ प्राहु बेभूवां वेप्रेन्द्रा गिरिमात्रश्रारीरवान् ॥ हष्ड्रातहेहमाहात्म्य पादयोःकई दीनोवचनमत्रवीत् ॥ अहमुचैःश्रवोबालं विघास्याम्यज्ञनप्रमम् ॥ १६ ॥ मामीरम्बत्वयाकार्येत्यवादी हिंद्रास्येकतपण्डमे ॥ १८ ॥ देवराजहयंद्रष्टं संरम्मादभ्यगच्छताम् ॥ श्राशाङ्गशङ्गमाणिक्यमुक्तरावतकार । ॥ १४ ॥ पारीक्षितस्यसर्वेदा युर्यसत्रेमरिष्यथ ॥ इतिशापेक्षतेमात्रा त्रस्तःककोटकस्तदा ॥ १५ ॥ प्रणुम्य ने यह कहा कि कडू ने कोधित क्कोंदक ॥ १५ श्रवसो मूचित्रत करना चाहिये

H

तापित हुए ॥२६॥ और कडू ने पुत्रों के ताप की शान्ति के लिये इन्द्र की स्तुति किया व सुरराज ने भी जल की घाराओं से सब ताप को शान्त किया ॥३०॥ इजी से लियेजातेहुए सपे ने शीघही उस स्थान को आकर विनता के पुत्र ( गरुड़ ) से कहा ॥ ३०॥ कि हम सब अन्यद्वीप को जाने के लिये या है।। २४॥ यह देखकर ऋत्यन्त मयंकर शरीर को मंहार कर अहता को पीठ वे चढ़ाकर गहड़जी माता के समीप गये।। २५ ॥ इसके उपरान्त ड़ ने माता का बचन ग्रहरा किया ॥ २८ ॥ विनता कडू को ले चली और उन सब नागों को गरइजी लेचले तब सूयों की किरणों के समीप प्राप्त सर्प उसकारण हे दासीपुत्र, गरुड़ । तुम क्षण्यम में हमलोगों को वहां प्राप्त करो ॥ ३२ ॥ तदनन्तर हे बाह्यणो । गरुड़जी ने विमता माता से पृंछा कि डमाइस्थि को देलकर त्रिलोक डरगया॥ २३॥ तवनन्तर पक्षियों में श्रेष्ठ उन गरुड़ की देवताओं ने स्तुति किया और मेरी देह के माहात्म्य को देख अत्यन्त विकल विनता से कडू ने कहा कि हे दासी | नागरथान ( पाताल ) को जाने के तिये मेरा उचीग है ॥ २६ ॥ इसकारण तुम्हारा पुत्र गक्क जाबै तदनन्तर विनता ने गहड़ पुत्र से कहा ॥ २७॥ कि में इस कहू को लेचलूं और तुम उसके सब पुत्रों को सवार करातों हे बाहमधों। बहुत झम्बा त्वातंदेशमिचिरादवृदन्विनतामुतम् ॥ ३१ ॥ वयंद्वीपान्तरैगन्तुं सवेद्रष्टुंकृतत्वराः ॥ वहत्वमस्मान्गरुड चेदीँ |णात् ॥ ३२ ॥ ततोमातरमप्राक्षींद्रेनतांगरुडोद्दिजाः ॥ अहंकस्माद्रहामीमांस्त्वंचेमांव्हसेसदा ॥ ३३ ॥ ऐसा कहकर गरु सुतततःक्ष और उनकी वेह

e ge

में इन समें को किस कारण ले चलता हूं और तुम क्यों सदैव इसको सवार कराती हो।। ३२ ॥ और दासीपुत्र ऐसा मुम्मको ये सांप क्यों कहते हैं है मातः ! यथार्ष पृक्रतेहुए मुम्मसे तुम इस सबको कहो।। ३४ ॥ उससे इस मांति ध्वीहुई माता ने पुत्र से कहा कि हे पुत्र ! कूर बहन ने मुम्मको छल से हरादिया है।। ३५ ॥ उस कार्या इससमय में उसकी दासी हूं और आप दासीपुत्र हो इसीकारण तुम सांजें को लियेजाते हो और मैं सदैव इसको लिये चलती हूं।। ३६ ॥ इत्यादिक सब पहले से इससे बतलाया इसके उपरान्त बिनता के पुत्र गरड़जी ने उस माता से कहा॥ ३७॥ कि इस दार्शपन से छूटने के लिये मुभको इस बृतान्त को उसने

द्रहिजश्रिष्ठास्तेष्येनमवदंस्तर्।॥४०॥यदाहरिष्यसेशीघ्रं मुधांत्वममराजयात्॥दास्यान्मुक्तामवेन्माता वैन पि ॥ ४१ ॥ ततोमातरमागस्य गरुडःप्रणुतोब्रवीत् ॥ मुधामम्बममानेतुं गच्बतोमक्ष्यमर्पय ॥ ४२ ॥ मातृविमोक्षणे ॥ युष्माक्मातुःकिकार्यं मयोतेवदताधुना ॥ ३६ ॥ इतिमात्रासम्रदितो गरुडःपन्नगान्यति ॥ भेमामेते किंभणुन्तिस्रीसृपाः॥सर्वमेतहद्तंमे मातस्तत्वेनप्रच्बतः॥३४॥ पृष्टेंबजननीतेन गरुइंगाब्रबी मगिन्याकूर्याषुत्र छलेनाहंपराजिता ॥ ३४ ॥ तस्यादासीमवास्यदा चेटीषुत्रस्ततोमवान् ॥ अतस्त्वेवहसे म्येनामहंसदा ॥ ३६ ॥ इत्यादिसर्वेद्यान्तमादितोस्मैन्यवेद्यत् ॥ अथतांगरुडोवादीन्मातरंविनताम् ॥ अस्माद्दास्याद्दिमोक्षार्थं किंकार्यन्तेमयाधुना ॥ इतिष्ट्यामुतेनाथ विनतातमभाषत ॥ ३८ ॥ सर्पान्एच्ब्रस्व त्सृतम् ॥ भ सर्पान्नहाम तः ॥ ३७॥ गरुद्ध मम्भ गत्नाप्रच्छ्

में कहा॥ ४०॥ कि जब तुम देवस्थान में अमृत को शीघ्रही हर जावीगे तब माता दासीपन में मुक्त होगी और आपभी मुक्त होगे॥ ४१॥ । चाहिये पुत्र से इसप्रकार पृंखीहुई विनता ने उससे कहा ॥ ३८ ॥ कि हे गरह । सपीं से पृंखों कि मेरी माता के छूटने में मुम्मको तुम्हारी माता का चाहिये इससमय तुमलोग इसको मुम्मेसे कहो ॥ ३६ ॥ हे डिजोचमो । माता से ऐसा कहेहुए गरुड़जीने सांपों के समीप जाकर पृंखा श्रीर उससम्म के सभीप आकर प्रणाम करके गरुड़जी ने कहा कि है अम्ब । अमृत को लाने के लिये जाते हुए मुफ्त को भोजन दीजिये ॥ 8१॥ समय क्या करना क्या कार्य करना

। रक्षा करें ॥ ४५ ॥ इसप्रकार अपनी माता के आशीर्वादों से बढ़ाचेहुए गरुड़जी चले और शबरस्यान को आकर मक्षम् करतेहुए उसके फैलायेहुक ाग में कोतुकवान् के ई कामी ब्राह्मण है।। ४४।। ब्रह्मतेज से कंठ को जलातेहुए उस ब्राह्मण्योक होड्ड्निजयेग। और प्लम ब्राष्ट्रिक देवता तुम्होर पंष ता ने उन वैनतेय पुत्र से कहा कि हे पुत्र । समुद्र के मध्य में कितेक शावर है ॥ धन्न ॥ उन शवरों को लाकर तुम यहां अपमृत को जायो और कन्द्रा में पक्षियों की नाई शबरलोग पैठगये इसके अनन्तर हे मुनिश्रेष्ठों। वह बाह्माएमी उसके कंठ में आया ॥ ४६ । ४७ ॥ और कंठ को जखाते '६ ॥ आइतंत्राविशन्त्याधा वयांसीवद्रागिरेः॥ अथसत्राह्माणोप्यागात्तत्कएठेम्रनिषुङ्गवाः॥ ४७ ॥ कएठेद मुतंत्राह मातातीवनताम्नुतम् ॥ समुद्रमध्येवतेन्ते श्वााःकतिवित्मुत॥ ४३ ॥ तान्मक्षयित्वाश्वक्षानमृतंत्व न्तुदेवामरुन्मुखाः॥ ४५ ॥ इतिस्वमातुराशीभिगंहडोवर्धितोययौ ॥ श्वाबराजयमभ्येत्य तस्यमक्षयतोमु तमुवाचिवनतामुतः ॥ विप्रःपापोप्यव्घ्योहि निर्योहित्वमतोबहिः ॥ ४८ ॥ एवमुक्तस्तदाविप्रो गरुडंप्रत्यमा स्रातिमेमभार्यापि निर्गन्तव्यामयासह ॥ ४६ ॥ एवमास्त्वितितंविप्रमुवाचपतगेर्श्वरः ॥ ततःसगरुडोविप्र ॥ तत्रकांश्राहजःकामां श्वरासिङ्कातुका ॥ ४४ ॥ त्यजतेबाह्यांकएठं दहन्तंब्रह्मतेजसा ॥ पक्षादीनित्व

से गरुड़जी ने कहा कि पापी भी ब्राह्मण मारने योग्य नहीं होता है इसकारण तुम बाहर जाबो॥ ४८॥ उस समय ऐसा कहेहुए बाह्मण् ने गरुड़ ॥ ४०॥ श्रीर निषादी ( किरातिनी ) समेत ब्राह्मण प्रिय देशों को चलागया इसके अनन्तर पक्षियों में श्रेष्ठ गरड़जी शबरों को खाकर ॥ ४१ ॥ बेग हर्यप के समीप आर्थे और कहां जाते हो ऐसा उन कश्यक्से प्रेंबेहुए गरुड्जी ने उनसे कहा ॥ ५२ ॥ कि माता का दासीपन छुड़ाने के लिये में अमृत ली किराती को भी भेर माथ निकलना चाहिये॥ ४६॥ उस ब्राह्मग्रामे गरड़ ने यह कहा कि ऐसाही होवै तदनन्तर उस गरड़ ने स्वी समेत ब्राह्मग्र ॥ आत्मनःपितरंवेगात्कश्यपंससुपेथिवान् ॥ कुत्रयासीतितत्षृष्टो गरुडस्तमभाषत ॥ ५२ ॥ मातुद्रास्यिविमो

तमायंकम् ॥ ५०॥ विग्रोप्यभीप्सितान्देशान्निषाद्यासहनियंगै ॥ श्राबरान्मश्रायित्वाथ

हुआ है विहंगम। इस तड़ाग में वैर को बाँधहुए ये वोनों ॥ ४६ ॥ पहले के बैर को समर्शाकर जीतने की इच्छा से युद्ध करते हैं उन वोनों को खाकर ल्लों से लिये जाते हुए विलंबनामक तीर्थ को गये व हे डिजोचमों। वहां श्वायेहुए पिक्षराज ( गरड़ ) जीको देलकर ॥ ६२॥ उसके किनारे उफजा को लाने के लिये आया हूं और बहुत शवरों को खाकर भी मेरी तृति नहीं होती है।। प्रशा हे ब्रह्मन् । तृति को न प्राप्त हुई सुधा मुभको दिनरात पीड़ित करती है हे तपेथन । उसकी निवृत्ति को देनेवाले भोजन को मुभे दीजिये॥ प्रशाहे तात ! जिससे मैं पाकम से अमृतको लाने के लिये समधे होऊं ऐसा कहेहुए करयपजी ने विनता से उपजेहुए पुत्रसे कहा॥ प्रप्रा। करयपजी बोले कि पुरातनसमय विभावसु नामक मुनि हुए हैं भीर उसका छोटा भाई सुप्रतीक ऐसा हुआ है वे दोनों भाई बंश न दोनों भाइयों ने परस्पर शाप दिया और हा योजन ऊंचा व दुगुना याने बारह योजन चींड़ा हाघी हुआ।। ४८॥ और तीन योजन ऊंचा व दश योजन अमृत को लावो ॥ ६० ॥ इसप्रकार पितासे कहेहुए गरुड़ पक्षी उस तढ़ाग को जाकर बड़े बज़ी व पराक्रमी तथा बड़े दीज़वाजे हाथी व कबुना को उड़ा प्रशा व हे बाहाएं। वड़े कोघ से संयुत उन दोनों ने परस्पर शाप दिया तब सुप्रतीक हाथी हुआ और विभावसु कछुवा हुआ।। प्रशा इसप्रकार धन सुधामाहरत्मिमान् ॥ ६०॥ एवंपित्रेरितःपक्षी गत्वातद्भजकञ्बपौ ॥ समुङ्ग्यमहाकायौ महाब्लपराक धामाहर्तुमागमम् ॥ ब्ह्रन्किराताअग्टवापि तृप्तिमेमनजायते ॥ ५३ ॥ ऋपर्यन्तश्चधाब्रह्मन् मधतेमामहर्नि वेस्तृतः ॥ बद्धवैराबुमावेतौ सरस्यास्मिन्विहङ्गम ॥ ४६ ॥ पूर्ववैरमनुस्मृत्य युघ्येतेजेत्तुमिच्छ्या ॥ उमौतौमक्ष ॥ वहन्नखाभ्यांसंतीर्थं विलम्बामिथमभ्यगात् ॥तत्रागतंसमालोक्य पक्षिराजंदिजोत्तमाः॥ ६२ ॥तत्तीरजो तित्रिट्तिप्रदंमक्षममार्पयत्पोधन ॥ ५४ ॥ येनाहंशक्यांतात मुधामाहतुंमोजसा ॥ इतीरितःमुतंप्राह कश्य ोद्रवम् ॥ ५५ ॥ कश्यप उवाच ॥ मुनिविभावमुन्मा पुरासीत्तस्यचानुजः ॥ मुप्रतीकइतिभाता ताबुभौवे 🍴 ॥ ४६ ॥ अन्योन्यंशेपतुर्विप्रा महाक्रोधसमाकुलौ ॥ गजोमबत्सुप्रतीकः कूमोभूबविभावसुः ॥ ५७ ॥ एवं ॥दानौरोपत्रभांतरोमियः ॥ गजःषड्योजनोच्छायो दिशुषायामसैयुतः ॥४८॥ कूर्माक्षयोजनोच्छायो दश क्षाय कु शम् ॥ त गोवनते श्रवेरिष्टे शिताबिब योजनावि विवाद से

ऊंचा रोहिए। नामक महायुस बड़े बली व पराक्रमी गरुड़जीसे यह बोला॥ ६३॥ कि सी योजन चोड़ी इस मेरी शास्तापे चढ़ो व हे खगोचम। इस्से हाओं व कछ्वा को भक्षण करो।। ६४॥ हे डिजोत्तमो | इक्षते ऐसा कहाहुआ बह मनके समान बेगवात् गरुड़पक्षी उत्ते बैद्याया और उसके बोयक्तो ॥ और हाथी, क्खुवा व उस शासा को लेकर आकाश में आतेहुए विनता के पुत्र गरुड़जीको देसकर वहां उसके पिता कश्यक्षजी ने कहा ॥ ६७ ॥ कि शासा द्वरगई ॥ ६४ ॥ और नीचे मुखको किये उसमें लटकेहुए बालिकिए मुनियों को देखकर उसके गिरनेकी शंकावाले गरहने उस शासा को पकड़ सो रोहिणाच्योमहोच्क्रयः ॥ वैनतेयमिदंप्राह महाबलपराकमम् ॥ ६३ ॥ एनामारहमच्कालां श्तयोजन । किमत्रेतिषुनःषुनः ॥ ७० ॥ ब्रहस्पतिस्तदाश्मकं प्रोवाचिह्रजससमाः ॥ ब्रहस्पतिस्वाच ॥ काश्यपोहिम्रांनेःष्रवे रकतुनाहरे ॥७१॥ सर्वोत्तपीन्मुरान्मिद्धान्यक्षान्गन्धर्विकन्नरात् ॥ यज्ञसम्भारमिकार्थं प्रेषयामासमहिजाः॥७२॥ ग्रहोत् ॥ ६६ ॥ गजकूमोचता्शाखां ग्रहीत्वायान्तमम्बर् ॥ पितातस्याबवीतत्र गर्हावेनतासुतम् ॥६७॥ त्यजे ॥म्॥ स्थित्वात्रगजकूमीत्वं भक्षयस्वलगोत्तम्॥ ६४॥ इत्युक्तस्तर्षणापक्षी सतत्रास्तेमनोजवः॥ तद्रारात्सातरोः जनेशोले शाखांत्वंविनतो द्रव ॥ इत्युक्तःसतथागत्वा शाखांनिष्युरुषेनमे ॥ ६८ ॥ विन्यस्यामक्षयत्पक्षी तौतदा च्छपौ ॥ अथोत्पातःसममवत्त्रिमन्नवसरेदिवि ॥ ६६ ॥ इष्ट्वोत्पातंबलारातिः पप्रच्छस्तपुरोहितम् ॥ उत्पातकार भग्नाभू है जसत्तमाः॥ ६५॥ बालांखिल्यमुनीस्तारमत्त्वम्बमानानघोमुसान्॥ टष्टातत्पातशङ्गावास्ताशास्त

\*\*\*\*\*\*

उत्पात का कारण है।। ७०।। हे डिजोनमो । उससमय बृहस्पतिजी ने इन्द्रजी से कहा बृहस्पतिजी बांजे कि हे हरे। पुरातनसमय काश्यपजी ने यज्ञ से

हुया को भक्षण किया इसके अनन्तर उस समय स्वर्ग में उत्पात हुआ ॥ ६६ ॥ और उत्पात को देखकर इन्द्र ने अपने पुरोहित से धूंझा कि हे ष्ट्रहस्पते । यहाँ

व ! इस शास्त्रा को तुम प्राणियों से रहित पर्वत पै कोड़देवों ऐसा कहेहुए उस गहड़ ने पुरुषहीन पर्वतर्ष जाकर शास्त्रको ॥ ६८ ॥ घरकर उससमय पक्षीने उस

है।। ७१।। हे ब्राह्मणों | उन्हों ने यज्ञ की सामग्री की सिद्धि के लिये तब ऋषि, देक्ता, तिद्ध, यक्ष, गंधर्ष व किलां को पठाया ।। ७२॥

77 E

वताओं के समीप आये और बड़े बलवान् गरुड़जी को देखकर वे देवता काँपने लगे ॥ ७८ ॥ तदनन्तर गरुड़ व देवताओं का बड़ाभारी युद्ध हुआ और पक्षी वन नामक अमृतरक्षक काटा गया॥ 🌬 ॥ तब देवताओं ने अनेक शसों से गरड़ को मारा व शसों को हाथ में लियेहुए देवताओं ने पक्षियों के स्वासी गरुड़ मुसवाले उन क्रोधित बालाखिल्य मुनियों ने यज्ञ की श्रारिन में हवन किया॥ ७४॥ कि काश्यप का पुत्र देवेन्द्र को भय देनेवाला शत्रु होवै श्राज श्रमृत के यों समेत अँगूटमर छोटे बालासिस्य मुनियों को गोष्पद्रतीय के जल में नहातेहुए देखकर आप हॅंसे॥ ७३॥ तम हे हरे। आप से अपमान कियेहुए व कोष तुकी उनका गरड़ पुत्र ॥ ७४ ॥ श्राता है उसकारम् यह उत्पात श्राया है ऐसा कहेहुए उन इन्द्र ने श्रापेन श्रादिक देवताओं से कहा ॥ ७६ ॥ कि गरड़फ्की नि के लिये श्राता है इससे उसकी रक्षाकरों इस प्रकार इन्द्र से पठायेहुए श्रमों समेत देवताश्रों ने श्रम्त की रक्षा किया ॥७७॥ तम पक्षिराज गरहजी श्रमशें महत् ॥ अखािपटुपिक्षितुप्टेन भौवनोमृतपालकः ॥ ७६ ॥ तदानिजच्नुगैरुडं देवाःशक्षैरनेकशः ॥ वीपतिगैरु ८ ॥ नाराचान्मिपिटपालांश्च नानाश्चाषािचाक्षिपन् ॥ ततस्तुगरुडोबेगाहेवद्धिविलोपिनीम् ॥ ८२ ॥ घ्राले मुद्राभ्यागाहेवानायुधधारिषाः ॥ महावलन्तेगरुडं हष्ड्राकम्पन्तवैसुराः॥ ७८ ॥ गरुडस्यसुराषात्र ततोयुद्ध र्गाधितःशस्त्रपाणिमिः ॥ ८०॥ पक्षाभ्यामाक्षिपद्गरेदेवानांग्नेषुरोगमान् ॥ तत्पक्षांविक्षितादेवास्तदापरमकोप त्रोद्यगरुडः मुघाहरणुकोतुकी ॥ ७५ ॥ समागच्ब्रतितदेतुरयमुत्पातत्रागतः ॥ इत्युक्तःसोब्रवीदिन्द्रो देवानिन मान् ॥ ७६ ॥ मुघामाहतुमायाति पक्षीसारक्ष्यताांमीते ॥ इतीन्द्रपेरितादेवा ररष्ठःसाग्रुघाःमुघाम् ॥७७॥ पक्षि विल्यान्ससम्मारान्हस्वानङ्गष्टमात्रकान् ॥ मज्जतोगोष्पद्जले हष्ट्वाहसितवान्भवान् ॥ ७३ ॥ भवतावमताः बालिक्तियास्तदाहरे॥ जुहुबुर्यज्ञवह्रौते क्रोधेनज्बलिताननाः॥ ७८॥ देवेन्द्रमयदःशञ्चः काश्यपस्यमुतोस्तिनिति॥ अमृत को 

॥ श्रीर गरुड़ ने श्रादिक देवताओं को पंखों से दूर फॅकदिया तच उस के पंखों से फॅकेहुए बड़े कोघित देवताओं ने ॥ ८१ ॥ नाराची,

श्रोर अनेक श्लों को चलाया तद्नन्तर विनता

के पुत्र गरुड़जी ने देवताश्रों की दृष्टि को स्रोप करनेवाली धूलि की. होंग में पंसों से उठाया और

4

और देवतात्रों के मगजाने पर उन गहड़जी ने ऋगिन को शागे देखा और सब और से जस्तीहुई आध्य को शान्त काने के लिये उद्योग किया ॥ स्थू ॥ त उन गरहजी ने हजार मुखवासे होकर उनसे अग्निको पीतेहुए तैकड़ों नहियों को रचा श्रीर उन जलों से उस श्राप्ति को नारा किया ॥ न्ह ॥ श्रीर त्या समतेहुए चक्रवाले श्रमृत के रक्षक को सभीप देखकर उस रात्रु के छिद्र से संक्षेप भ्रंगीवाले गहड़जी भीतर फैटतेमये॥ ८०॥ तदनन्तर गहड़जी भे देनताओं ने प्तन से शान्त किया ॥ ८२ । ८३ ॥ व हे बाहासों | गरइजी ने पंस व चीच से हद, बधु, आदित्य, महत् व अन्य देनताओं को व्यक्ति

मुत्यापयामास पक्षाभ्यांविनताम्नतः ॥ वायुनाशामयामामुस्तान्यांसीक्षदशोत्तमाः ॥ ८३ ॥ रह्रान्यसंस्तयादित्यान्मरु तोन्यान्मुरांस्तया ॥ गरुडःपक्षवुष्डाभ्यांच्यायितानकरोद्रिजाः॥ ८४॥पजायितेषुदेवेषु सोद्राक्षीय्ज्वन्तुरः॥ऽवक्षन्तै परितस्त्वान्त्रशास्त्रया ॥ गरुडःपक्षवुष्डाभ्यांच्यायोत्तक्षात्वा तैःपिवच्छतशोनदीः॥तमर्गिननाशयामास तैः पयोमिस्व रान्त्रितः ॥ ८६ ॥ सितधारंश्रमच्चकं मुधारक्षकमन्तिकं ॥ दृष्टद्वातद्रिरन्त्रेण् संक्षिप्ताक्कृत्यपक्षतुष्डाप्यां गरीक्दर्श होसणें व्यात्तास्योमीषणाकृती ॥ याभ्यांदृष्टोपिसस्मस्यातोसर्गिगरुहस्तदा ॥ ८० ॥ आच्छियपक्षतुष्डाप्यां ग्रहित्या स्तमुद्यो ॥ यन्त्रमुत्पाटच्चोद्यन्तं गरुदेप्राहमाधवः ॥ ८० ॥ तवतुष्टोस्मिपक्षीश वरंवरयमुद्रत ॥ अयपक्षीतमाहस्म कम्बानायकेहरिम् ॥ ६० ॥ तवोपरिस्थितिमेस्यान्मासृतांचजरायती ॥ तथास्त्रिताहरिःप्राह वर्दत्तमयातव ॥ ६१ ॥ इत्युक्तातहरिःप्राह ममत्वेवाहनेभव ॥ स्यन्दनोपरिकेतुश्च ममत्वेविनताम्नुत ॥ ६२ ॥ तथास्त्रित्विक्योप्याह कमला भवंकर शाकार व मुखको फैलायेहुष् वो सर्जे को देखा कि जिनसे देखाहुश्चा भी भस्म होजाता है उन मर्णे को उन समय गरुइजी ॥व्या के बचक से काइकर अमुत । ॥ १९ ॥ यह कहकर उससे विष्णुजी ने कहा कि तुम मेरा वाहन होवो व हे बिनतासुत। तुम मेरे रषके ऊपर ध्वजा होवो ॥ ६२ ॥ वैसाही ग्रीर यंत्रको उखाङ्कर जातेहुए गरुङ्जी से विष्णुजीने कहा ॥ न्ह ॥ कि हे सुवत, पक्षीरा ! मैं तुम्हारे ऊपर प्रत्नन हूं बरदान को मांगा इतके अनन्तर फ्की गरुड़जीने उन लहमीपति विष्णुजी से कहा॥ ६०॥ कि तुम्हारे जपर मेरी रिषति होवे और वृद्धता व मरता मत होवे विष्णुजी ने कहा कि वैसाही होवे मैंने तुमको और शीवतासंयुत् स्वेत पारवाले स

\*

सीघही एक्षी के पंत्रके ऊपर वज्नको चलाया तदनन्तर गरुड़जी हँसकर इन्द्र से बोले ॥ ६४ ॥ कि हे हरे । वज्नके गिरने से भेरे कुझभी पीड़ा नहीं हुई व हे सुरनायक ! तुरहारा वज्नपात सफल होते ॥ ६५ ॥ ऐसा कहतेहुए गरुड़जी ने उस समय पंत्र से एक पत्र को छाड़िदया और इसका वह पत्र सुन्दर था इसकारण वह सुपर्णनामक हुआ ॥ ६६ ॥ और सुवर्ण के समान उस सुपर्ण के होनेपर सब विस्मय को प्राप्त हुए तदनन्तर हे डिजोचमो । गरुड़जी ने इन्द्र से त्रितत्स्थापियेष्यामि तत्रागत्यभवानिदम् ॥ २ ॥ ग्रह्णातुभिटितीत्युक्तो गरुदंप्रहिट्त्रहा ॥ प्रीतोहन्तवदास्या कि हे वेवेन्द्र । तुम समेत इस समस्त स्थावर जङ्गम को सदैव लेचलने के लिये मेरे भगोव शक्ति है ॥ ६८ ॥ हे हरे। युद्ध में हजार इस्ट सुभक्त ॥३००॥ इस समय वे अमृत के पीनेसे खुदता व मरण से रहित होतेंगे और हमलोगों से आधिक बख्याले वेदेनताओं को पीड़ित करेंगे ॥१॥ हे आहायों। ऐसा से गरुड़जीने भी कहा कि जहांपर में इस अमृत को स्थापित करूंगा यहां आकर आप इसको ॥ र ॥ सीघ्रही ग्रहण् कीजिये ऐसा कहेहुए इन्द्र ने गरुक है ऐसा कहतेहुए गरड़ से इन्द्र ने कहा॥ ११॥ कि तुम्हारे मर्त्ते से मैरा क्या कार्य है मुम्मको श्रम्त वीजिये है विनतोन्द्र । श्राप इस श्रम्त को जिनके र इ की ने भी लक्षीपति अच्युत विष्णुजी से कहा तदनन्तर अस्त को हरेहुए पक्षी गरुड़जी को सुनकर इन्द्रजी ने वेग से ॥ ६३ ॥ दीड़कर खुतम् ॥ हतामृतंखगंश्रुत्वा ततत्रशाखएडलोजवात् ॥ ६३ ॥ अभिद्धत्याशुकुलिशं पक्षेचिक्षेपपक्षिणः ॥ ततोवि विस्मयमाययुः ॥ ततस्तुगरुडःशुक्रमब्रवीदृहिजपुङ्गवाः ॥ ६७ ॥ भवतासाकमस्तिलं जगदेतचराचरम् ॥ देवे रामरणवांजताः ॥ अस्म द्याधिकवीयाः स्युवाधिरं बिद्शांस्तया ॥ १ ॥ इतिब्रुवन्तंदेवेन्द्रं मह्दोप्यब्रिषी र्डः पाकशासनमत्रवीत् ॥ ६४॥ कुलिशस्यनिपातान्मे नहरेकापिवेदना ॥ सफलोवज्रपातस्ते भ्याञ्चमुरनाय विद्यममोघाशिक्तिमे॥ ६८॥नाख्एडलसहस्मे रणेलम्यंहर्मवेत् ॥ इतिब्रषाणंगरुडमब्रवीत्पाकशास ४ ॥ इतीरयन्पत्रमेकं व्यस्जतपक्षतस्तदा ॥ शोभनंपर्णमस्येति सुपर्णइतिसोभवत् ॥ ६६ ॥ तरिमन्सुपर्णहमा < ॥ किन्तेमृतेनकार्यस्याद्दीयताममृतंमम् ॥ इमांमुधांभवान्द्वादोभ्योहिविनतोँ द्रव ॥ १०० ॥ तेधनामृतप्

से कहा कि हे महामते। में प्रसन्न हूं तुम वर को मांगो में दूंगा।। १॥ ऐसा कहतेहुए इन्द्र से गरुक्कजी बोले कि मेरी माता को छल से दासीपन में करनेवाले स्वी 11 ध ।। इसके अनन्तर हे आक्राले । अम्मती है ब्रुप्तहन, पाकरासिन । मेरे सदैन भक्ष्य होनें उन गरुड़ से ऐसा कहेहुए इन्द्र ने उस से यह कहा कि वैसाही होने।। १॥ इसके अनन्तर हे आक्राले । अम्मती को घारतेहुए गरुड़ के पछि इन्द्रजी चले।। ६॥ हे द्रिजोचमो | बेगते अमृत के हरने में कैतुकी ने पक्षिराज गरुड़जी माता के समीप आकर साते है उसको नहाकर पवित्र व सावधान होतेहुए तुमलोग मक्सा करो।। ६॥ व आकर सतो से बोले।। ७॥ कि हे सर्पे। इस समय में अमृत को कुर्यो के जपर घरता हूं उसको नहाकर पवित्र व सावधान होतेहुए तुमलोग मक्सा करो।। ६॥ व

हिसपक्षिराट ॥ ७ ॥ कुरोषुन्यस्यतेसपोस्मुधैनमधुनामया ॥ स्नात्वातद्मुङ्ग्ध्वमम्तं शुचयःमुसमाहि ॥ स्नात्वागत्येभुजङ्गास्ते तत्राद्यद्वातदामुधाम् ॥ ११ ॥ जिह्मामिलिलिह्वर्दमनिष्ठन्यस्तामुघेतिहि ॥ तदाप्रसृति ग्रै जिह्मादमप्रिपाटिता ॥ १२ ॥ दिघामवन्मुनिश्रेष्ठा द्विजिह्मास्तेनतेस्मृताः ॥ मुघासंयोगतोदमोः प्रययुश्चपवित्र महामते॥ ३॥ इत्युक्तवन्तंगरुडः पाकशासनमत्रवीत्॥ दास्येञ्जलप्रयोक्तारो मममातुःसरीम्पाः ॥ ४॥ म मोश्लोपिमममातुःस्याद्दासीभावाद्धिपन्नगाः ॥ तथास्त्वित्यवदन्सपो गरुडीवेनतामुतम् ॥ ६ ॥ मुक्तातदेव विन्ता दासीमाबाद्दिजोत्तमाः ॥ सर्पास्तेमृतमक्षार्थं स्नातुंसवेययुस्तदा ॥ १० ॥ तस्मिन्नवसरेशकस्तामादायमुघा ययौ ॥ स्नात्वागत्यभुजङ्गास्ते तत्राद्दष्टद्वातदामुघाम् ॥ ११ ॥ जिक्कामिलिबिब्हर्दमानेषुन्यस्तामुघेतिहि ॥ तदाप्रभृति नित्यंमे पाकशासनद्यत्रहन् ॥ इतितेनेरितःशकस्तथास्तित्यवद्चतम् ॥ ५ ॥ ऋथायंगर्होषिप्रा धारयन यान्तैतमनुयातिस्म गरुडंपाकशासनः ॥ ६ ॥ वेगेनसहिजश्रेष्ठाः मुघाहरष्पकोतुकी ॥ मातुरभ्यासमाग मि ब्रंहणु क्यामबन्त्रो मृत्ययौ ॥ नाः ॥ य

तब वे सब सांप अमृत को पीने के लिये नहाने के निमित्त गये॥ ३०॥ उस अवसर में इन्द्र उस अमृत को लेकर चलेगये तब नहाकर आकर वे सर्प वहां अमृत को न देलकर॥ ११॥ इसकारण जिह्नाओं से कुरों को चाँटनेलगे कि इन में अमृत धरागया है तबसे लगाकर कुराके अग्रमाग से काटीहुई सपों की जिह्ना॥ १२॥ हे सुनिन में मेरी माता की मुक्ति होने तपोंने विनता के पुत्र गरुड़ से यह कहा कि वैसाही होवे॥ ६॥ है दिजोत्तमां। उसी समय दासीपन से विनता घ्रुटगई हे रुपे। दासीयन

|:पतिस्तिनरकार्षिवे ॥ २२ ॥ विलोक्यञ्जलजेतारं तस्यपापस्यशान्तये ॥ आदित्यंवाजलंवापि पावकंवाविलो |हरुको ॥ १८ ॥ बलसे जीतता है वह महापापी होता है और बलसे जीतनेबाढ़े के साथ संभाषण कर ब्रह्मघाती होता है ॥ १६ ॥ और बहु चोर, मधार ब । स्त जानने बाम्ब है और वह मुनियों से संसर्ग के दोष से दुष्ट कहाजाता है ॥ २० ॥ और उम्हारे संभाषण से मुम्मको नरक को देनेबाला दोष नरक के तमुद्र में गिरता है ॥ २२ ॥ और छलते जीतनेवाले को देखकर उस पाफ्की शान्ति के लिये मनुष्य सूर्य या जल श्रथवा अभिन की रण हे दाहले, कहु। तू मेरे तभीप से चलीजा ॥ २० ॥ पृथ्वी में जो मनुष्य छलसे जीतनेवाले की तपिक में भोजन करता है उससे रंमाषण करने में बलते जीतीहुई मातावाली कट्टको शाप दिया ॥ 98 ॥ कि हे कट्ट ! तुमने जिसकारण मेरी माताको छल से जीता है इसलिये तुम पतिकी सेवा में योग्य न ॥ इसप्रकार वे गरड़जी कट्ट को शाप देकर इच्छा के अनुकूल चलेगये और कट्ट व बिनता दोनों पति के स्भीप गई ॥ १६ ॥ वहां विमुख होतेहुए क-श्यपजीने कोघसे कहू से कहा कि जिसकारण हे कहु ! तुमने छलासे विनता को जीता है ॥ ९० ॥ इसकारण हे दुरात्मिके । तुम मेरी सेवा में योग्य नहीं हो जो स्थी या होगई उती कारण वे डिजिइ कहेगये हैं और अस्त के तंयोग से कुश पवित्रता को प्राप्त हुए॥ १३॥ गरइजी ने खपनी माता को दातीपन से खुड़ाकर |वा ॥ १≂ ॥ झलाहिजयतेयोसौ समहापातकीभवेत् ॥ झलाहिजयिनासार्थं संभाष्यब्रह्महाभवेत् ॥ १६ ॥ स्ते गीविज्ञेयो ग्रुरदाररतश्चसः ॥ संसर्गरोषदुष्टश्च मुनिभिःपरिकीत्येते ॥ २० ॥ त्वयासंभाषणाद्योषो ममस्यान्नर तस्मात्प्रयाहि कडुत्वं मत्समीपाद्धिदारुषो ॥ २१ ॥ ब्रलजेत्रासपङ्कीयो भुजीतमनुजोभुवि ॥ तेनसम्भाष १३॥ मांचांयत्वाचगरुदो दासीभावात्स्वमातरम् ॥ श्रशापकुांपतःकर्द्रं बद्मनाजितमातरम् ॥ १४॥ कहुत्वं ॥ कडूश्चविनताचोमे ययतुर्भतुरन्तिकम् ॥ १६ ॥ कश्यपोविमुलस्तत्र कडूंकोपाद्याब्रवति ॥ यस्म। विनतां कडुनिर्जितवत्यिसि ॥ १७ ॥ अतोमत्परिच्यांयां नयोग्यासिदुरात्मिके ॥ ब्रियंवापुरुषंवापि नारीब \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

स्कृत ति

B. 25

जिये।। २६ | इस तमय मुग्या करू ने अज्ञान से जिस पापको किया है उस तबको तुम क्षमा करने के बोंग्य हो क्योंकि तायुलोग दयाशील होते हैं।। ३० ॥ गरुड़की माता से इसप्रकार कहेंहुए कश्यप मुनि बोले कि हे विनते। मैं तुमको तीनवार सीगन्य दिलाता है कि त्रिना पाप के प्रायश्चित इस द्वष्ट आक्रक्याली करू को मैं प्रहण न हा वचन सुनकर फिर विनता में कहा।। ३१ । ३२ ॥ कि हे बहान | मेरी बहुन के पाप के प्रायश्चित को तुम कही कि जिस से यह तुम्हारी हेवा बह कहू बहुत दुःख से तिकल होकर गेतीहुई उनके चरणों में गिरपड़ी ॥ २७ ॥ और चरणों में गिरीहुई कर्द्र को देलकर उससे किंग्रहुए पाप को स्मरत्य सुनिन्ने किंग्रहुए पाप को स्मरत्य सुनिन्ने किंग्रहुए पाप को स्मर्ता नियोहिनियो कियेत ॥ २४ ॥ क्रेंति किंग्रहुए पाप को स्मर्ता । स्था अत्तानियोहिनियो हि ममर्त्वहाष्टिमार्गतः ॥ स्वाश्रमार्ट्कटिलेत्वेनां विनतांजितवत्यिसि ॥ २४ ॥ इतिधिकृत्यसहसा कहूँतांकश्यपस्तदा ॥ हि ममर्त्वहाष्टिमार्गतः ॥ स्वाश्रमार्ट्कटिलेत्वेनां विनतांजितवत्यिसि ॥ २४ ॥ इतिधिकृत्यसहसा कहूँतांकश्यपस्तदा ॥ विनतांस्य प्रमार्ट्काति ।। २६ ॥ कहूरित्यंसपरुषं किथिताकश्यपेनसा ॥ स्दन्ती भृशहःस्वातां मा स्की मही प्रहण किया॥ १८॥ तदनन्तर विनता ने प्रणामकर कश्यपजीसे वचन कहा कि हे द्यानिषे, भगवन्। इस बहन को अंगीकार की-केले ॥२३॥ श्रीर इलाने जीतनेवाला मनुष्य जिस घरमें या जिस आश्रम में टिकै वहां अन्य पुरुषों हो न बसना चाहिये क्योंकि वहां बरताहुआ मनुष्य नरक को भोगता जी ने उस कट्ट को यकायक विकारकर पत्रित्रशीलवाली उस विनता को स्वीकार किया॥ २६॥ त्रीर इसप्रकार कठोरता समेत करयाजी से कही हुई तुम मेरे हार्रमार्ग में निकलजावो निकलजावो नयों के हे कुरिले। अपने विन परिश्रम से तुमने इस विनता को जीता है।। २५ ॥ इसप्रकार उस समग ्दयोस्तस्यचापतत् ॥ २७ ॥ पतितांपादयोर्देष्ट्वा कश्यपोम्रुनिषुङ्गचः ॥ नजग्रोहेवकद्वंतां स्मरन्पापंतयाकृतम् ॥ २८ ॥ उत्ततःप्रणम्यविनता कश्यपंवाक्यमन्नवीत् ॥ भगवन्भगिनीमेनां स्वीकुरुष्वकृपानिधे ॥ २६ ॥ अज्ञानान्मुग्धयापापं क वेनता क्य्यपंवाक्यमब्रवीत् ॥ भगवन्मगिनीमेनां स्वीकुरुष्वकृपानिषं ॥ २६ ॥ श्रज्ञानान्मुग्ययापापं क कतम् ॥ क्षन्तुमहंमितत्सर्वं द्याशीलाहिसाघवः॥ ३० ॥ जनन्यागिहस्यैवं क्षितःक्श्यपोग्रनिः ॥ उवाच विनताषुनरब्रवीत् ॥ ३२ ॥ भगिन्याममपापस्य ब्रह्मंस्त्वंब्रहिनिष्क्रतिम् ॥ येनेयंपरिचर्यायां तक्योग्यामिक्य विनापापस्यनिष्कतिम् ॥ ३१ ॥ महीष्यामिदुराचारां त्रिस्त्वांशपथयाम्यहम् ॥ कश्यपस्यवचःश्रुत्वा इबायदधना विन्तेनेनां क्रवपजी ने उस कडू है।। रक्षा इसकारम् महाबुद्धिमान् क्रयप

से उस कडू के स्नान करतेहुए ॥ ४० ॥ हे दिजोचमो | बिन शरीरवाली आकाश में प्राप्त वाणी उस्पन्न हुई आकाशवाणी बोली कि हे कडू | तुम इस तीचें लिसे जीतने के दोष से ॥ ४१ ॥ छूटगई और पति की सेवा के योग्य हो इसमें सन्देह नहीं है और गरुड़ से कहाहुआ तुम्हारा साम जीतेहुई उस कडू ने संकल्प कर नियमपूर्वक क्षीरकुंड में स्नान किया ॥ ३६ ॥ श्रोर तीन दिन उपास कर उसने क्षीरतड़ाग के जलमें स्नान किया व ३३ ॥ हे ब्राह्मगो । उससे ऐसा कहेहुए मरीचि के पुत्र कश्यपजीने उस समय थीड़ी देरतेक मन से ध्यान कर पश्चात् यह कहा ॥ ३४ ॥ कि दक्षिण् मुक्तिदायक फुल्लप्राम में क्षीरसरनामक पापविनाशक तीर्थ है ॥ ३४ ॥ उस तीर्थ के स्नानही से इसका दोष नाश होजावैगा और उस तीर्थ में स्नान के से नाश को प्राप्त होगया ॥ ४२ ॥ तुम पति के समीप जावो और वह भी तुमको स्वीकार करेगा ऐसा कहकर अश्रारीरिशी आकाश्रवाय ३७॥ उसी क्षमा पुत्रमहायिनी होकर क्षीरसर को गई और पुत्रों समेत वह कढू कुछ दिनों से जाकर॥ ३८॥ पतित्र क्षीरतड़ोग को प्राप्त होकर पवित्र प्रायश्चितों से भी ॥ ३६ ॥ इसका यह दोष न नाश होवैगा इसकारण यह कहू उस तड़ाग को जावै पतिसे ऐसा कहनेपर कहू उन हिजोत्तम कश्यपजी चि ॥ कहुत्वंमज्जनादत्र छलजेतृत्वदोषतः॥ ४१ ॥विमुक्तामतृशुश्रूषायोग्याचासिनमंशयः॥ शापोपि ते लयंयातोत्रमज्जनात्॥ ४२॥ गच्छभतृंसकाशंत्वं सोपित्वांस्वीकरिष्यति॥इत्युक्ताविररामाथ व्योमवाग रं प्रयताविजितेन्द्रिया ॥ सस्नौनियमपूर्वंच संकल्प्यक्षीरकुएडके ॥ ३६ ॥ उपोष्यत्रिदिनंसस्नौ तस्मिन्क्षी नापि ततीथैमज्जनंविना ॥ ३६ ॥ न नश्यत्येषदोषोस्यास्तदेषायातुतत्सरः ॥ भत्रैवमुदितेकद्रुस्तंप्रणम्यद्वि कुर्वत्यांस्नानमाद्रात् ॥ ४० ॥ अदहाज्योमगावाणी समुत्तस्योदिजोत्तमाः ॥ अश् विमुक्ति ॥ आंस्तक्षीरसरोनाम तीर्थपापविनाशनम् ॥३५॥ ततीर्थस्नानमत्रिष्यारोष्यास्याविनश्याते॥ प्राय ॥ ३७॥ तत्स्रणात्प्रययो क्षीरमरःषुत्रमहायिनी ॥ साकङ्कःषुत्रमहिता गत्वाकतिपयैदिनैः ॥ ३८ ॥ प्राप्यक्षी तथैवमुदितोविप्रा मारीचःकश्यपस्तदा॥ध्यात्वामुह्तंमनसा पश्चादिदमभाषत॥३४॥ दक्षिणाम्बुनिघेस्तीरे ॥ चतुर्थिदिवसेतस्यां रसरःपुष्यं रसरोजाले रीरिष्युवान गरुडोक्तरे इस्ट्रियों को उ फुलयामी श्रितायुते को प्रशाम कर। विना दशहजार चौधे दिन आद्र

0 h o d

कोतुक से से से मा॰ अंगीकार सि

के जल में नहाकर श्राईड्डई उस कहू को देसकर ॥ ४४ ॥ उन कश्यफ्जी ने समाधि से पापरहित जानकर भपनी सेन्नाके योग्य उस स्नी को अंगीकार ग्रहालों | तुमलोगों से इसप्रकार कहू के पापकी मुक्ति कहीगई व पवित्र जलमें स्नान करने से पुरुषों को मुक्तिदायक भीरसर कड़ागया ॥ ४७ ॥ जो मनुष्य ब्हता या सुनता है वह क्षीरकुंड में स्नान के उत्तम फल को पाता है ॥ ४८ ॥ व श्रश्यमेघादिक यज्ञों के समस्त फल को पाता है और वह गंगादिक संभ ॥ और उस वाशी के लिये नमस्कार कर पुत्रों समेत प्रसन्न मनवाली वह कडू तीर्थ की प्रदक्षिणा कर॥ १४ ॥ पति के समीप उसकी सेवा के केंत्रिक से i प्रण्येक्षीरसरोजले ॥ ४७ ॥ यश्श्याषोतीममध्यायं पठतेवापिमानवः ॥ सक्षीरकुण्डम्नानस्य लमतेष ॥ ४८ ॥ अश्वमेघादियज्ञानां समग्रफलमश्तुते ॥ गङ्गादिसर्वतीर्षेषु सस्नातोमवतिध्रुवम् ॥ ४६ ॥ यःपठेदि ॥ ४३ ॥ तस्येवाचेनमस्कर्य कद्रःसाप्रीतमानसा ॥ तीर्थप्रदक्षिणीकर्य नत्वाषुत्रसमन्विता ॥ ४४ ॥ प्रय क्षीरकुएडप्रशंसनम्॥गोसहस्रपदानृषां प्राप्नोत्यविकलंफलम् ॥ १५० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराषेसेतुमाह्य ॥सं तच्छुश्रुषणकोतुकात्॥ आगतान्तांसमालोक्य स्नातांक्षीरसरोजले॥ ४५॥ ज्ञात्वाविधृतपापाञ्च कर्य नेता॥ अङ्गीचकारपर्नीतामात्मशुञ्जूषणोविताम्॥ ४६ ॥ एवंवःक्षितांवप्राः कडूपापविमाक्षणम् ॥ मजना एडप्रश्तायोंकद्रबलनन्नामाष्ट्रिंशोध्यायः ॥ ३⊂ ॥ जुप होगई ॥ धर् गई और क्षीरसर के किया॥ ४६॥ हे इ इस ऋच्याय को प लमुत्तमम् ममध्यायं

दो॰। कपितीरथ में शाप से मुक्त घुताची रंभ। भई सोड़ उन्तालिसे माहिं चरित मुखलंभ ॥ श्रीसृतजी बोले कि इसके श्रनन्तर में कपितीर्थ के माहात्म्य को कहता हूं पुरातन समय बानरों ने उस तीर्थ को गंघमादन पर्वत वै बनाया है ॥ १ ॥ हे बाक्षणों । वानरों ने सबों के उपकार के लिय उसको निर्माण किया है रावणादिक माहात्स्येदेवीदयानुमिश्रविराचितायोभाषाटीकायांक्षीरकुएडप्रशंसायांकद्व छलनंनामाष्टर्तिशोऽस्यायः ॥ ३८॥ श्रीस्कन्दपुराग्रीसेतुम दो•। कपितीरध

तीयों में नहायाहुआ होता है ॥ ४६ ॥ व क्षीरकुंड की प्रशंसावाले इस अध्याय को जो पहता है वह गोमहस्त देनेवालों के उत्तम फल को पाता है ॥ १५० ॥ इति

उवाच ॥ अथातःसंप्रवक्ष्यामि कपितीर्थम्यवैभवम् ॥ तत्तीर्थकपिभिःषुर्वं गन्धमादनपर्वते ॥ १ ॥ सर्वेषासुप

श्रीसृत

निमग्नानां यमपीडापिनोमवेत् ॥ कपितिर्थेप्रयास्येहमितियःसतत्ंकुवन् ॥ ६ ॥ ब्रजेच्ब्रतपदंविप्राः सयायात्परमंप द्म ॥ एतत्तिर्थिसमंतिर्थं नभूतंनमविष्यति ॥ ७ ॥ एवंवरन्तुतेदत्त्वा तिर्थासमेकपिरवराः ॥ रामंदाशारिसवे प्रण्ययाचिरे ॥ ८ ॥ स्वामिस्त्वयास्मेतिर्थाय द्मि ॥ ७ ॥ एवंवरन्तुतेदत्त्वा तिर्थायास्मेकपिरवराः ॥ रामंदाशारिसवे प्रण्य स्यायययाचिरे ॥ ८ ॥ स्वामिस्त्वयास्मेतीर्थाय द्यितांवरमञ्जतम् ॥ कपिभःप्रार्थितोविष्रा रामचन्द्रोतिहर्षितः ॥ ६ ॥ तत्तीर्थायवर्ग्यादात्कपीनांप्रीतिकारणात् ॥ अत्रतीर्थात्वतमानां मङ्गस्नानपर्वते ॥ १९ ॥ प्रयापस्मानजं वर्षितः ॥ ६ ॥ प्रपर्वतिर्थायम् ॥ १९ ॥ प्रायादास्त्रमानजं वर्षितः ॥ ६ ॥ अग्नियागानां फर्लस्याद्वतमम् ॥ १९ ॥ गायञ्यादिमहामन्त्रजपपुर्यं वर्षितं न हुत्रा ।। ॥ अग्वाम कर्षात् वर्षे व भिक्त से नम्र चित्रवाले जो मनुष्य इस तीर्थ में स्नान करैंगे महापातकों से छूटेहुए वे सब मुक्तिभागी होवैंगे ॥ ४॥ श्री हैंस तीर्थ में नहायेहुए पुरुषों को यमराज की पीड़ा भी नहीं उपजाहुआ डर नहीं होता है श्रीर इसमें नहायेहुए सब मनुष्य दरिद्रता को नहीं प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ व इस तीर्थ में नहायेहुए पुरुषों को यमराज की पीड़ा भी नहीं होती है श्रोर में कपितीर्थ को जाऊंगा ऐसा सदैव कहताहुआ जो मनुष्य ॥ ६ ॥ सी पग जाता है हे बाह्मशो । वह परमपद को प्राप्त होता है इस तीर्थ के समान अन्य होनेपर उसके उपरान्त ॥ र ॥ तीर्थ को बनाकर उन वानरों ने हर्षने उतीमें स्नान किया श्रीर कामरूपी वानरों ने तीर्थ के लिये वर दिया ॥ ३ ॥ कि पिमिनिमित्दिजाः ॥ रावणादिषुरक्षःमु हतेषुतदनन्तरम् ॥ २ ॥ तीर्थनिमायतत्रैव सस्तुस्तेकपयोमुदा ॥ वरंपादुः कपयःकामरूपिषाः ॥३॥ अस्मिस्तीर्थेनिमग्नाये मक्तिप्रवाष्चेतसः॥ तेसवेमुक्तिमाजःस्युमेहापातक

पज़ों का आतिउत्तम फल होवैगा ॥ ११ ॥ व गायत्री आदिक महामंत्रों के जफका पुरय होगा स्रीर वह भनुष्य गोसहस्र देनेवालों के उत्तम फलको

लेये ऐसा वर दिया और वहां कीतुक से श्रीरामजीके ऐसा वर देनेपर ॥ ९४ ॥ त्रिबोचन व चट्ठरानन तथा इन्द्र व यमराज, वरुष, श्रापन, प्रवन, कुकेर आर चारो वेदों के भी पारायमा के फलको पावैगा व बहाा, विष्णु और शिवादिक देवपूजन के फल को पावैगा।। १३।। हे बाहायों | इन श्रीरामचन्द्रजी लिये ऐसा वा दिया और बना की बन से की कि कि के के कि कि के कि कि कि कि फल को पावैगा।। १३।। हे बाहायों | इन श्रीरामचन्द्रजी ॥ सूर्य, निर्म्धति, साध्य व वसु देवता तथा श्रन्य सब देवता श्रीर विश्वेदेवादिक ॥ १६ ॥ व श्रान्त, भुगु, कुत्स, गौतम व पराशर, कध्व, श्रमहत्त्व, विश्वामित्रादिक ऋषिलोग॥ १७॥ और सनकादिक योगी व नारदादिक देविष उससमय रामजीसे दियेहुए बरवाले तीर्थ की बहुत प्रकार से व चन्द्रमा॥ ३५। सुतीक्षा व अन्य पार्वेगा ॥ १२ ॥ ने कपितार्थ के ।

लात्॥ १८॥ षडर्धनयनोब्रह्मा सहस्राक्षोयमस्तया॥ वरुषान्निस्तयाबायुः कुबेरश्चन्द्रमाश्चापं॥ १५॥ आविद्याकुत्सो गौतम निर्म्कतिश्वेव साध्याश्ववसवस्तया॥ अन्येषित्रिद्शाःसेवं विश्वदेवाद्यस्तया॥ १६॥ अत्रिक्धुस्तयाकुत्सो गौतम् अपराशरः॥ कएवोगस्त्यःमुतीक्ष्यश्च विश्वामित्रादयोषरे॥ १७॥ योगिनःसनकाद्याश्च नारदाद्याःमुर्षयः॥ रामद् त्तवर्तीर्थरूलाघन्तेवहुधातदा॥ १८॥ सस्तुश्चतत्रतीयेते सर्वाभीष्ठप्रदायिनि॥ किषिभिनिर्मितंयस्मादेतत्तीर्थमतुत्त मम्॥ १६॥ किषितीर्थमितिरूयातिमतोलोकेप्रयास्यति॥ इत्यप्यवोर्चस्तेसवे देवाश्चमुनयस्तया॥ २०॥ तस्माद वश्यंगन्तञ्यं किषितीर्थसमुश्चिमः॥ रम्भाकौशिक्यापेन शैलीस्तापुराहिजाः॥ २१॥ तत्रस्नात्वानिर्जरूपं प्रपेदेव ॥ गीसहस्रयदानूषां प्राप्नोत्यविकलंफलम् ॥ १२ ॥ चतुषांमिषिवेदानां पारायषाफुकंलमेत् ॥ ब हेशादिदेवपूजाफ्लंलमेत् ॥ १३ ॥ कपितीर्थायरामोयं प्रादादेवंबरन्द्रिजाः ॥ एवंरामेषादनेतु वरेतत्रकृतृह तथाभवेत् ह्यविष्णुमह प्रतास के स्थापन के स्थाप

। 9८ ॥ श्रोर उन्हों ने सब मनोरथों को देनेवाले उस तीर्थमें स्नान किया जिसकारम् यह श्राति उत्तम तीर्थ कापेयों से बनायागया है ॥ ९१ ॥ इसकारम् ऐसी प्रसिद्धि को प्राप्त होगा यह उन सब देवतात्रों व मुनियों ने कहा॥ १०॥ इसकारण मोक्षको चाहनेवाले पुरुषों को अवश्य कपितीर्थ को जाना | पुरातनसमय विश्वामित्रजीके शापसे शिला हुई रंमा ने ॥ २० ॥ उसमें नहाकर अपने रूपको पाया और वह स्वर्गको प्राप्त हुई इस तीर्थ का माहात्म्य

25 K

को गया श्रीर उसी इस राजा को विसे महात्मा ने पहुनई के लिये बरग्ग किया ॥ २६॥ व दंडाकी नाई प्रगाम कर उसी इस राजाने यह कहा कि वैहाही होत्रै श्रीर हे मुनिश्रष्ठ ! हमलोगों से इस सबको विस्तार से कहिये श्रीसूतजी बोले कि पुरातनसमय कुशिक के वंश में विश्वामित्रनामक राजा हुआ है ॥ २४॥ मुम्मसे नहीं कहा जासका है॥ २२॥ मुनिलोग बोले कि है सूतपुत्र । विश्वामित्रजीने रंभा की किसकारण शाप दिया और शिला हुई वह देवांगना कैसे कपितीर्थ को य को देखने के कीतुकवाला वह सेनासे विराहुआ बलवान् महाराज पृथ्वी में धूमतामया॥ २४॥ और बहुत देशों में धूमकर वह वसिष्ठजी के आश्रम गई है ॥ र३ ॥। किसी समय राज्य

प्रत्याच्यातोविसिष्ठेन प्रचकर्षचतांबलात् ॥ २६॥ कामधेनुविसृष्टेस्तु म्लेच्यायैःसपराजितः ॥ महादेवस तस्माद्धाएयवाप्यच ॥ ३० ॥ वांसेष्ठस्याश्रमंगत्वा व्यस्जन्ब्रसम्बयान् ॥ सवारियक्षाणिसुने ब्रह्माकंच ॥ अस्यतीर्थस्यमाहात्म्यं मयावक्तनशक्यते ॥ २२ ॥ मुनय ऊचुः ॥ रम्भांकिमर्थमशपत्कोशिकःमूतनन्द गताशिलाभूता कांपेतिधिमुराङ्गना ॥ २३ ॥ एतन्नःसर्वमाचक्ष्व विस्तरान्मुनिसत्तम् ॥ श्रीसूत उवाच ॥ वि ।तथारित्वत्यत्रवीत्सोयं दएडवत्प्रणतोत्तपः ॥ कामधेत्रप्रभावेण विश्वामित्रायभूभुँजे ॥ २७ ॥ त्रातिध्यमक मिधोराजा प्रागभूत्कृशिकान्वये ॥ २४ ॥ सक्दाचिन्महाराजः सेनापरिट्तोबली ॥ मेदिनीपरिचकाम विपिष्टेनमहात्म गिमिष्ठोत्रहानन्दनः ॥ कामधेनुप्रमावैवे ज्ञात्वाकुशिकनन्दनः ॥ २⊏ ॥ वसिष्ठंप्रार्थयामास कामषेनुमभी ग्नणकोतुकी॥ २५ ॥ आटित्वासबह्नन्देशान्वसिष्ठस्याश्रमंययौ ॥ आतिध्यायद्यतःसोयं दिवंययौ न ॥ कथंग स्वामित्रा राज्यविष्ठ ना॥२६॥ ना॥२६॥ रोहिप्रा व हदाम् ॥ ।

व से विश्वामित्र राजा के लिये॥ २७॥ ब्रह्मा के पुत्र वसिष्ठजी ने पहुनई किया व हे ब्राह्मणों! कुशिक के पुत्र विश्वामित्रजी ने कामधेनुका प्रसाव मनोरथ को देनेवाली कामधेतु को वितष्ठजी से मांगा श्रीर वितष्ठजीसे जवाब दियेहुए विश्वामित्र ने उसको बलसे खींचा ॥ २६ ॥ श्रीर कामबेतु से म्बादिकों से यह पाजित हुआ और महादेवजीको शाराघन कर व उनसे अलों को पाकर॥ ३०॥ मुपोचम विश्वामित्र ने बसिष्ठजी के आक्षम को कामधेतु के प्रभा

को चलाया और तब अस्तों को व ब्रह्मास्त्र को छोड़ा॥ ३०॥ और उन तब अस्तों को ब्रह्मपुत्र वितष्ठिंगी ने अपने तरोबलाते एक ब्रह्मबुद्ध से नाह्य दुनन्तर हे बाहासो । हारेहुए विश्वाभित्रजी अतिलाज्जित हुए और अपना को बाहासता के पाने के सिवे तफ्या करने के निभित्त वनको सबे ॥ १३ ॥ में लगाकर पश्चिम अन्त तक तीनों दिशाओं में तप किया और उन उन दिशाओं में वे विश्वामित्रजी प्रकट महाविष्नवाले हुए ॥ ३४ ॥ उत्तर दिशा ग्लो कीशिकी नदी के पापनिनाशक व पवित्र तथा निर्मेल किनारेपर ॥ इयताओं के हजार वर्षतक निराहार व जितेन्द्रिय तथा कुळ न देखतेहुषु ए मनवाले स्वर्गस्थानवाले देवताओं ने॥ इन ॥ इन्द्र समेत रंभासे इस वचन को कहा देवता बोले कि हे रंभ ! तुम हिमाचलपे कौशिकी नदी के । और कोध को जीतेहुए उन निश्चल विश्वामित्रजी ने तप किया ॥ ३६ ॥ वे विश्वामित्रजी ग्रीष्म में पञ्चानि के मध्य में स्थित हुए तथा शिशिष म्रातु स्या करतेहुए विश्वामित्रमुनि को चेटितों से लुभावों श्रीर जिसप्रकार उनकी तपस्या का विष्नहोत्रे वैसाही कीजिये ॥ १६ । ४० ॥ इन्द्रादिक देवताओं ए और वर्ष में सदैत आकाश में पात हुए और ऊर्घबाहु व निराश्यय रहे ॥ ३७॥ और बाहबान की सिद्धि के लिये उन्होंने बहुत उग्र व बड़ी तफ्या किया ॥ ३१ ॥ तानिसर्वाणिचास्नाणि विसिष्ठोत्रहानन्दनः ॥ एकेनब्रह्मदण्डेन निजन्नेस्गतपोबलात् ॥ ३१ ॥ ततः निप्रा विश्वामित्रोतिलाजितः ॥ ब्राह्मएयावाप्तयेस्वस्य तपःकर्तवनंययो ॥ ३३ ॥ प्रबादिपश्चिमाताम् तिष् गरत् ॥ प्रादुभैतमहाविष्टमत्तत्तदिश्चमकौशिकः ॥ २४॥ उत्तरांदिशमासाद्य हिमबत्पबेतेमखे ॥ कौशिक्यास्स पुएयेपापविनाशिनि ॥ २५ ॥ दिन्यंवर्षसहस्रन्तु निराहारोजितेन्द्रियः ॥ निरालोकोजितस्बासो जितकोधः वः ॥ देवा ऊन्डः॥ रम्मेत्बंहिमवच्बेले कौशिकीतीरगम्मुनिम् ॥ ३६ ॥ विश्वामित्रंतपस्यन्तं विलोभयवि यथातत्तपसोविन्नो भविष्यतितथाकुरु ॥ ४० ॥ एवमुक्तायदारम्भा देवैरिन्द्रपुरोगमैः ॥ प्रत्युवाचमुरान्सर्वा तेंड्येत्युर्म चचारमुमहत्तपः॥ उद्भिनमनसस्तर्य त्रिद्शां किदिवालयाः॥ ३८ ॥ जम्भारिषाचिसंहिता रम्भ ॥ ३६ ॥ ग्रीष्मेपञ्चाम्निम्घ्यस्यः शिशिरोर्वारिधुस्थितः॥ वष्रास्वाकाशागो नित्यमूष्टवेबाह्यांनेराश्रयः॥ ३७। और उन्होंने पूर्व को जाकर हिमाच

30.36

त्तकारण हे रंभे। तुम सैकड़ों व हजारों वर्षतक पत्थर होकर बहां स्थित होवो उसी अवसर में बाहाण से रक्षित तुम मोक्ष को पावीगी॥ ४०॥

वाले विश्वामित्र ने कोघसे रंगा को शाप दिया विश्वामित्रजी बोले कि हे रंसे। कोपको जीतनेकी इच्छावाले सुम्मको तुम जिसलिये कोषित करती

त्रम्यारूपी घन

हों॥ ४६॥ उ

४७॥ व पिक के शब्द को सुनकर तथा रंभा को देवकर सुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजी के हद्य में संशय प्रवेश हुआ श्रीर उस इन्द्र के कर्म को जानकर ॥४८॥ स्थित होकर मुन्दररूप में स्थित हुई ॥ ४६ ॥ श्रौर उसने मुन्दर हाब भावों से मुनिको लोमित किया श्रौर मनको श्रानन्द करतेहुए पिक ने भी उस समय आसाप से मधुर वसंत भी आवैगा बड़े सुन्दर रूपवाली तुम महामुनि को लुभावो ॥ ४४ ॥ इसप्रकार इन्द्र से कहीहुई रंभा विश्वामित्रजी के आश्रम को गई श्रोर उन थि। हैं वे कोधसे मुमको शाप देवेंगे इस से में डरती हूं ॥ ४२ ॥ तुमलोग दया से अपनी दासीरूपिणी मेरी रक्षाकरो रंमा से ऐसा कहेहुए इन्द्र ने उस से इन्द्रजी बोले कि हे रंभे ! विश्वामित्र तपस्त्री से तुमको डर न करना चाहिये तुम्हारा सहायक भैभी कामदेव समेत आऊंगा ॥ ४४ ॥ और कोकिला के ऐसा कहा तब हाथों को जोड़कर प्रशाम करतीहुई उस रंभा ने सब देवताओं से कहा॥ ४१॥ रंभा बोली कि हे देवताओ। विश्वाभित्र महामुनिजी बड़े र्तास्मन्समये चुक्रजानन्दयन्मनः॥ ४७ ॥ श्रुत्वापिकस्वरंरम्भां दृष्द्वाचमुनिषुङ्गवः ॥ संशयाविष्टद्दयो वि जयोषिणम् ॥ ४६ ॥ शिलाभवात्रतस्मात्वं रम्मेवषेशतायुतम् ॥ तद्नतरेबाह्मणेन रक्षितामक्षिमाप्न्यांसे ॥५०॥ इन्द्र उवाच ॥ रम्मेत्ययानमीःकार्या विश्वामित्रात्तपोधनात् ॥ अहमप्यागमिष्यामि त्वत्प्तहायःसमन्मयः ॥ ४४ ॥ कोकिलालापमधरो वसन्तोप्यागमिष्यात्रे ॥ कात्रिम कार्याक्त कार्याणामिष्यामि त्वत्प्तहायःसमन्मयः ॥ ४४ ॥ क्कमेतत् ॥ ४८ ॥ शशापरम्भोंकोधेन विश्वामित्रस्तपोधनः ॥ विश्वामित्र उवाच ॥ यस्मात्कोपयसेरम्भे मा न्प्राज्ञालिःप्रणतातदा ॥ ४१ ॥ रम्मोवाच ॥ अतिकूरोमहाकोषो विश्वामित्रोमहामुनिः ॥ सशप्रप्तेमांकोषेन विभे मेत्राश्रमंययौ ॥ तद्दृष्टिगोचरास्थित्वा ललितंरूषमास्थिता ॥ ४६ ॥ सामुर्तिलोमयामास मनोहर्षिचेष्टितैः। दित्वाशाः न्त्वंकोप कोकिला विश्वामि पिकोपि दित्याश न्तंकोप के दृश्गोचर में शब्द किया ॥ ध विश्वामि पिकोपि क्रा व बड़े क ने जब रंमा से ॥ ६८ ॥ १डेक के द्यारियोचर मे

क्कं पुर

उसी मिनेत्र आश्रम में अगास्त्यजी के सम्मत शिष्य ॥ १३ ॥ रनेत मामक मुक्ति की इच्छावाले मुनि ने बहुत तप किया और बहुत समयतक उन महामुनि के तप काले धातपकरके वासिष्ठ के वचन से राजाओं से दुलेस बाहरपाता को पाया ॥ ४२ ॥ और बहुत समयतक उनके आक्षप में परपाहर्ष संभा भी दिस्ताहर्ष क्षोर गारका ऐसी कोई प्रसिद्ध राक्षसी आई और बड़ी कूर व मेघके तमान शब्द तथा महाज्वनिवाली उस भयंकरी सक्षसी ने उनके आश्रम को मुत्र, रक्ष ब ाके अन्त में विश्वापित्रजी के शाप्से वह रंगाशित्वा होगई और शिताहोतीहुई बहुत दिनोतक वह उनके प्राथममें क्षितहुई ॥१ १॥ फिर धर्मात्मा विश्वार ET || 414 || Fri मित्रजीने भी क

प्यासीत्तदाश्रमे ॥ तिस्मन्नेवाश्रमेषुर्ये शिष्योगस्त्यस्यर्तमतः ॥ ४३ ॥ श्वेतोनाममुनिश्वके मुमुष्यःपरमेतपः ॥ विस् कार्जेतपस्तिस्मिन्प्रकुर्वितिमहामुनौ ॥ ५४ ॥ श्रद्धारकितिविरूयाता राक्षसीकाचिदागता ॥ तस्याश्रममितिकूरा मेघस्य नमहाघ्यना ॥ ५४ ॥ मूत्ररक्तपुरीषाचैद्वंप्यामासभीषणा ॥ उपद्रवेस्तथाचान्यैर्वाध्यामासत्मुनिम् ॥ ५६ ॥ श्रयकृद्धो मुनिःश्वेतो वायञ्याक्षेणयोजयन् ॥ श्रप्ताङ्कुरिक्षित्रेण राक्षस्यैप्राक्षिपिच्छ्वताम् ॥ ५७ ॥ राक्षसीसाप्रदुद्राव वाय व्याक्षेणयोजिता ॥ वायञ्याक्षप्रयुक्तेन दृषतानुद्धताचसा ॥ ५८ ॥ दक्षिणाम्बुनिधेस्तीरं धावितेस्ममम्बादिताम् ॥ थाव न्तीमनुधावन्ती साशिलाक्षप्रयोजिता ॥ ५६ ॥ पपातोपिराक्षस्या मज्ञन्त्याःकपितिथेके ॥ मृतासाराक्षसीतत्र शि त्रस्यशापेन तद्नतेसाशिलामेषत् ॥ बहुकालीशिलाभूता तस्योतस्याश्रमेहिजाः ॥ ५१ ॥ बिश्वा ार्मात्मा गुनस्तप्तामहत्तपः ॥ लेमेविमिष्ठवाक्येन बाह्मएयंदुर्लमंत्रुपैः ॥ ५२ ॥ बहुकार्लशिलासूता रम्मा मित्रोपि

हुए क्रोपित रचेत मुनि ने राक्षमी के लिये चलाया ॥ ४७ ॥ और वायन्य श्रस्त से योजित वह शिला राक्षमी के सामने दौड़ी और वायन्य श्रस्त से प्रयुक्त ई वह रास्ती॥ ४८॥ दासिए समुद्र के किनारे मगगई और भयसे विकल व दौड़तीहुई राक्षमी के पींबे ऋक से चलाईहुई वह शिला दोड़ी॥ ४६॥ और षेत किया और अन्य उपदर्शे से उन मुनिको पीड़ित किया ॥ ४४।४६ ॥ इसके अनन्तर कुशिकपुत्र ( विश्वामित्र ) जी से शापित शिलाको वायन्य श्रक् विष्ठादिकों से दूषि से योजित करतेहु।

यजी के शाप से ॥ ६५ ॥ घुताची नामक देवताच्चोंकी वेश्या राक्षसी के रूपकी प्राप्त हुई थी वह भी इस किंक्तीर्थ के जलमें नहाने से अपने रूप की इसप्रकार हे दिजोचमी | अगस्य के शिष्य श्वेतजी के प्रसाद से वेरंसा और घृताची किपितीर्थ में नद्दाने से ॥ ६७ ॥ राक्षसीपन व शिलापनको बोक्क्स । । हुई दुस किपितिय में तब यह से नहाना चाहिये।। ६८ ॥ जो मनुष्य इस अध्याय की पढ़ता या मुनता है यह किमितिय के स्तान से उपबेहुए उन्नाम कपितीर्थ में ड्वतीहुई उस राश्वसी के ऊप्प गिरपड़ी श्रीर वहां अपने मस्तक पे शिला के गिरने से वह राध्वसी मरगई॥६०॥ श्रोर विश्वामित्रजीसे शापित वह शिला कि विविधि में नहाने से शिला के रूपको छोड़कर रैमा के रूप को प्राप्तहुई ॥६०॥ व देवताओं से फूलों की बृष्टि से वर्षकीहुई सुन्दरी रंभ दिन्य वसनों से श्रोपित हो हो कर पिता है ।। ६२ ॥ श्रोर बार २ होकर दिन्य विमाने वही॥६२ ॥ श्रोर हार, बजुझा, कंकण व नासिकामरण से भूषित वह उर्वशी आदिक अप्तरा सिक्यों से संयुत हुई ॥ ६३ ॥ श्रोर बार २ होकर दिन्य विमाने वही।।६२ ॥ श्रोर वह राश्वरी में बड़े कह रंभा चन्द्रभूषण रामनाथ शिवजीको सेवनकर ॥ ६४ ॥ सुन्दरी इमरावती को चलीगई श्रोर वह राश्वरी से बड़े पेतीथेस्य स्नानजंफलमुत्तमम्॥ ६६॥ इति श्रीस्कान्देरम्भाशापविमोक्षणन्नामैकोनचत्वारिशोऽध्यायःभ३६॥ त्स्वमूद्धांने ॥६०॥ विश्वामित्रेष्यग्रप्तामा कपितीथैनिमज्जनात्॥ शिलारूपंपरित्यज्य रम्मारूपमुपेयुषी॥६ ९॥ ॥ ६५ ॥ घृताचिदेववेश्याहि गक्षमीरूपमागता ॥ साप्यत्रकपितीयांष्मु स्नानात्स्वंरूपमाययौ ॥ ६६ ॥ एव ाच्यीते कपितायोनमञ्जनात् ॥ अगस्त्यशिष्यश्वेतस्य प्रसादाद्दिजसत्तमाः ॥ ६७ ॥ राक्षसीत्वाशातात्त्रश्च रूपमागते॥ तस्मिन्सर्वेत्रयनेन स्नातर्यंकपितीर्थके॥ ६८॥ यःश्रुणोतीममध्यायं पठतेबापिमानवः॥ग्रा मधारामिरमिद्यमनोरमा ॥ दिञ्जंबिमानमारूदा दिञ्याम्बर्षिराजिता ॥ ६२ ॥ हारकेग्रुरकटकनासामरण ॥ उषेश्याचप्सरोमिश्र सिक्सिभःपरिबारिता ॥ ६३ ॥ कांपेतिथिस्यमाहात्म्यं प्रशंसन्तीषुनःषुनः ॥ निषेज्यरा राङ्गराशिभूषणम् ॥ ६४ ॥ त्राख्राङ्जपुर्गिरम्यां प्रययावमरावतीम् ॥ राक्षतीसापिशापेन कुम्मजस्यम तेजवान् अगस्त भ्रोतिर्का 

॥ ६६॥ इति श्रीस्कन्दपुरासेतेतुमाहात्मेद्देवीद्याल्मिश्रवितायांभाषाटीकायां किस्तिपेप्रश्ंतायांरभाशाषिकोक्ष्यंभामेकोमन्द्रवारिंसोऽप्यायः॥ ३६॥

पतित्र करनेवाले व मनुष्यों को मुक्ति देनेत्राले गायती व स्रस्तती के माहास्य को कहता हूं ॥ १ ॥ जोकि पढ़ते व सुनतेहुए मनुष्यों के बहाबतकों का निनाशक तथा। महापुरपदायक व नरकों के केरा का विनाशक है ॥ २ ॥ जो मनुष्य गायती व सरस्तती में हर्ष से नहाते हैं सनको गर्भवास मही होता है किन्तु निश्चवक्त सुक्कि होती है ॥ ३ ॥ गन्धमादन प्रतिते ब्रह्मा की सी सरस्तती व गायती की स्थित से उन्हीं के नामसे ये दोनों नदियां कही गई है ॥ ४ ॥ ऋषिलोग बोले कि हे स्तजी । गायति सरस्त्रति भये तीर्थ ये दोइ। चालिसत्रे अध्याय में कह्यों चरित सब सीष्ट्र॥ श्रीसूतजी बोले कि हे मुनियों। इसके श्रानन्तर में खोकां को

श्यप्वतांपठतांचैव महापातकनाशनम्॥महाषुएयप्रदंगुंसां नरकक्षेशनाशनम्॥२॥गाथञ्यांचसरस्वत्यां येस्नान्ति मनुजामुदा॥ नतेषांगभवासस्वत्यातिकन्तुमुक्तिभेवेद्धवम् ॥३ ॥ सरस्वत्याश्रगायञ्या गन्धमादनप्वते ॥ कमर्थमादनप्वते ॥ क्रमर्थमिन्न्योः सिन्नामान्त्रामात्त्रामाद्दानप्वते ॥ कमर्थमिन्निया सिन्नामात्त्रामाद्दाप्वते ॥ कमर्थमिन्निया समिन्निया प्रियामासमो ताभूत्वदस्वनः ॥ ४ ॥ सृत उवाच ॥ प्रजापितःपुराविप्राः स्वावेद्धहितरंभुदा ॥ बाङ्नाम्नीकाभुकोभूत्वा स्पृहयामासमो ताभूत्वदस्वनः ॥ ४ ॥ सृत उवाच ॥ प्रजापितःपुराविप्राः स्वविद्धहितरंभुदा ॥ बाङ्नाम्नीकाभुकोभूत्वा स्पृहयामासमो हनः ॥ ६ ॥ अथप्रजापतेःपुत्री स्वित्मन्वेतस्यकामिताम् ॥ विलोक्यलिज्ञताभूत्वा रोहिद्दपन्दधारसा ॥ ७ ॥ ब्रह्मापि हनः ॥ ६ ॥ अथप्रजापतेःपुत्री स्वित्मिन्ययातिस्म हिरिण्णिस्पवासिणाम् ॥ त्रहष्ट्वादेवताःसर्वाः प्रत्रीगमन उनाच ॥ अथातःसम्प्रवक्ष्यामि मुनयोलोकपावनम् ॥ गायञ्याश्चसरस्वत्या माहात्म्यंमुक्तिंन्त्णाम् ॥ भा शास्त

मोहन व कामुक होकर हर्ष से वाशी नामक अपनी कन्या की इच्छा किया ॥ ६ ॥ इसके अनन्तर ब्रह्मकी उस कन्या ने उनकी कामुकता का अपना में व्खकर लांज्जत होकर मुगी का रूप घारश किया ॥ ७ ॥ तब उसके साथ रमशकरने की इच्छावाले ब्रह्माभी हारेशी के रूपको घारनेवाली उस जातीहुई कन्या के भीड़े चले ॥ ६ ॥ और कन्या के गमन में आद्र समेत उन ब्रह्माजी को देखकर सब देवता इसप्रकार उनकी निन्दा करनेलागे कि ये ब्रह्मा कम्बागमन के लक्षिसख्वाले अकार्य को करते हैं व गन्धमाद्म पर्वतेष किसलिये गायत्री व सरस्वती का सन्निधान हुआ है उसकी हमलोगों से काहये॥ ५॥ सूतजी बोले कि हे बाहाणों ! पुरातनसमय प्रजापति ब्रह्माजी

उनके शरीर से महाप्रमावान् बड़ीभारी ज्योति उठकर उस समय आकाश में मुगरिरा नामक नक्षत्र हुई ॥ १३ ॥ और आद्री नक्षत्ररूपी होतेहुए महावेब गये ब्रह्मारूपी मुगशिरा नामक नक्षत्र को पीड़ित करतेहुए ॥ १४ ॥ त्रिपुरविनाशक शिवजी इसरमय भी मुगन्याघ के रूपसे आकाश में हे बाह्मगो । जिस से बाए को लगाकर ॥ ११ ॥ उन्होंने उस पैने बाए से ब्रह्माको मारा और त्रिपुरिनाशक शिवजीके बाएसे बेधेहुए ये ब्रह्माजी पृथ्वी में गिरपड़े ॥ १२॥ हे बाह्मणो | निषिद्ध कर्ममें लगेहुए उन लोकों के पति व रचनेवाले बहाको देखकर ॥ ६१० ॥ व्याघरूपणारी महादेव स्वामी ने पिनाक धनुषको लेकर कानोतक सीचे हुए पिनाक धनु भी उसके पीछे

क्षित्रेत्रहारूपिणम् ॥ १४ ॥ अधुनापिम्गन्याथरूपेषात्रिपुरान्तकः ॥ अम्बरेट्र्यतेस्पर्धं मृगशीषान्तिकेहि सर्वोत्कर्धाशवस्थानं गन्धमादनपर्वतम् ॥ १८ ॥ सर्वामीष्टप्रदंधुमां तपःकर्तुसमुद्यते ॥ जग्मतुनियमोपेतं भतुजीवनकाङ्क्षया ॥ किकरिष्यावहेबावामित्यन्योन्यंविचायंतु॥ १७ ॥ स्वपतिप्राणसिकार्थं गायत्रीचस् ॥ करोत्यकार्यत्रह्मायं युत्रीगमनत्रक्षणम् ॥ ६ ॥ इतिनिन्दन्तितंषिप्राः स्रष्टारंजगतांपतिम्॥ निषिद्रकृत्यनि द्वापरमोष्ठिनम् ॥ १० ॥ हरःपिनाकमादाय व्याघरूपघरःप्रभुः॥ आकणेषुणेक्रष्टेन पिनाकघनुषाश्रारम्॥११॥ १४ ॥ एवीवानिहितेत्तरिमञ्ज्बम्भुनापरमेष्ठिनि ॥ अनन्तरन्तुणायत्रीसरस्वत्यौशुचारिते ॥ १६ ॥ भर्तृद्दीने वैधसन्तेन विञ्यायिनिशितेनसः॥त्रिपुरान्तक्बाऐन विद्योसौन्यपतङ्घवि॥१२॥ तस्यदेहादयोत्याय मह्ज्ज्यो |मम्॥ आकाशेमगशीषोर्ल्यं नक्षत्रममवन्त्रा॥ ३॥ आद्रांनक्षत्ररूपीसन्हरोप्यनुजगामतम्॥ पीड्यन्मुगश् तं तंहरू संयोज्यो तिमंहाप्र निस्यं न निस्यं न निस्यं न आः ॥ ॥ सनिश्रेष्ठा मुगशिरा के समीप स्पष्ट देखपड़ते हैं ॥ १४ ॥ इसप्रकार शिवजीसे उन ब्रह्मा के नष्टहोनेपर हसी श्रवसार में शीचसे विकल गायत्री व सरस्वती ॥ १६ ॥ पतिहीन होक्स हे मुनिशेष्ठो ! पतिके जीनेकी इच्छा से परसर यह विचारकर कि हम तुम दोनों क्या करें ॥ १७ ॥ भपने पतिके प्राचों की सिक्ति गायत्री श्रीर सरकाती सब से उत्तम व मनुष्यों के सब मनोरथों को देनेवाले शिवजी के स्थान गन्धमादन पर्वती तपस्या करने के लिये उच्त हुई भार निकासे संयुत्त सपस्य करने के लिये शिव

त्रिकाल स्वान किया व बहुत समय तक निराहार व काम, कोघादिकों से रहित॥ २१॥ तथा बहुतही उप्र तपरया से संयुत व शिक्जी के ध्वान में हर महामन्त्र के जप में केवल लगीहुई उत्तम॥ २२॥ गायत्री व सरस्वती ने अपने पति के जीने के लिये महादेवजी को उदेश कर इसप्रकार तस्यान हैं॥ ९८ । १६ ॥ व हे बाहागों ! अपने स्नान के लिये गायत्री व सरस्वती अपने नाम से पापविनाशक दो तीयों को किया ॥ २०॥ और इन के इसके अनन्तर उनकी तपस्या से महादेव अहरवरजी प्रसंस हुए व तथें के फलाको देने की इच्छा में महामूर्तिमान् शिवजी स्थित हुए ॥ रथा। तप्सन्तर क्रूर यमान्तकनमोस्तुते ॥ २८ ॥ गङ्गातरङ्गर्भष्टकाजटामएडलधारिणे ॥ नस्मस्तेस्तुविरूपाक्ष बालशीतांशुधा क्षेनों बगलों में गणेश व स्वामिकार्तिकेयजी से सेवित प्रवेतीरमण सदाशिवजी को स्थित ॥ २४॥ देखकर उन प्रप्नाचित्तवाली गायत्री व हरस्वती ने स्तोत्रों के जी की स्तुति किया॥ २६ ॥ गायत्री सरस्त्रती बोली कि दुःत से पार होने योग्य संतारके अन्यकार के नाश के जिये एकही कारसारूप आपके जिये कामदेव ) के श्रीर के नाश के लिये एकही कारग्ररूप आपके लिये प्रगाम है है संहारिवनाशक, कूर, यमान्तक । तुम्हारे लिये नमक्कार है ॥ २८ ॥ और मक्का नमस्कार है व जलतीहुई उवालाओं की पंक्तियों नाले तथा भयंकर कालकूट विष की स्वानेवाले आपके लिये प्रशाम है॥ २७॥ और संसार की मोहनेवाले पंचयाय श्वंप्रति ॥ १६ ॥ स्नानार्थमात्मनोविप्रा गायत्रीचसरस्वती ॥ तीर्थंदर्यस्वनाम्नावै चक्रतःपापनाशनम् ॥२०॥ णस्नानं प्रत्यहंचकतुमुद् ॥ बहुकालमनाहारे कामकोथादिवजिते ॥२१॥ अत्युप्रनियमोपेते शिक्ष्यान पञ्चाक्षरमहामन्त्रं जपैकनियतेशुभे ॥ २२ ॥ स्वपतेजीवनार्थवे गायत्रीचसरस्वती ॥ महादेवसमुद्दिश्य कितः॥ २३॥ तयोरथतपस्तुष्टो महादेवोमहेश्वरः ॥ सन्निधत्महासूर्तिस्तपसांफलदित्सया ॥ २४॥ ततः ॥ स्तोत्रैम्तुष्ट्वतुर्शम्भं महादेवं घृषानिधिम् ॥ २६ ॥ गायत्रीसरस्वत्याव्चतुः ॥ नमोद्वगरसंसारघ्वान्त शम्मं पार्वतीरमणंशिवम् ॥गणेशकात्तिकेयाभ्यां पार्वयोःपरिसेवितम्॥ २४ ॥हष्द्वासन्तुष्टाचितेते गायत्री चसरस्वती ॥ स्तोत्रैस्तुष्ट्रवंतुश्शम्भुं महादेवं घृषाानिधिम् ॥ २६ ॥ गायत्रीसरस्वत्यावृचतुः ॥ नमोहुवारसंसारघ्वान घ्वंसैकहेतवे ॥ ज्वलज्ज्वालावलीभीमकालकूटविषादिने ॥ २७ ॥ जगन्मोहनपञ्चास्नदेहनाशैकहेतवे ॥ जगदन्तकर तत्रत्रिष्व परायण् ॥ तपएवंप्रच सन्निहितंश् तपःक्टीरि प्राथमा व पञ्चार द्यानिधान शिव जी के समीप ग्र मतिविन हर्व से

लिये प्रणाम है ॥ ३० ॥ हे निर्मेल दयाद्यक्कि मार्कराडेयजी की रक्षाकरनेवाले, गिरिजानाथ | तुम्हारे लिये प्रणाम है झीर शरण में आईहुई हम दोनों की रक्षा कीजिये॥ ३७ ॥ हे महादेव, जगदीरा, त्रिपुरान्तक, राङ्कर ! हे वामदेव, महादेव ! शरण में आई हुई हम दोनों की रक्षा कीजिये ॥ ३२॥ उन दोनों से इसप्रकार स्तुति मिले हुए जटामएडल को घारनेवाले तुम्हारे लिये प्रणाम है व हे विरूपलोचन ! बालचन्द्रमा की घारनेवाले तुम्हारे लिये प्रणाम है ॥ रह ॥ व हे पिनाकधनुषके भयंकर टङ्कार से त्रिपुरवासियों को डरानेवाले तुम्हारे लिये नमस्कार है व संसार की रचनेवाले ब्रह्मा के मस्तक को काटनेवाले आप के की तरंगों से विविधाकार | लिये प्रणाम कै

॥ रक्षां वापातदानेन तस्मा त्वांत्रपुरान्तक ॥ ३७॥ सएवं प्राांथेतःशुम्ध्रस्ताभ्यांत्राह्मणुष्कुं वाः ॥ एवमास्तितिस नयदिन भत्तारंचतुराननम् ॥ सप्राणंकुरुसनैश कृषयाक्रुणाक्र ॥ ३६ ॥ त्नमानयोःपितादेन तनाप्यानां २६॥ पिनाकभीमटङ्कारत्रामितत्रिषुरोक्षे ॥ नमस्तेविविधाकार जगत्मष्ट्रशिरश्किदे ॥ ३०॥ शान्तामलङ देव रक्षावांशारणागते ॥ ३२ ॥ इतिताभ्यांस्तुतःशम्भुदेवदेवामहेश्वरः ॥ अत्रवीत्प्रीतिसंयुक्तो गायत्रींचस म् ॥ ३३ ॥ महादेव उवाच ॥ मोःसरस्वतिगायत्रि प्रीतोरिमयुवयोरहम्॥ वर्षर्यतंमतो यदांमनसिवर्तते॥३४॥ 

(दान को मांगो जोकि तुम दोनों के मन में वर्तमान हो ॥ ३४ ॥ शिवजीसे ऐसा कहनेपर उन गायत्री व सरस्वतीजी ने द्यानिघान उमाषित शिवजी से गायशी य सरस्वती बोलीं कि हे सर्वेश, दयाकर, भगवत्। हम दोनोंके पति चतुमुखजीको प्रार्शो समेत कीजिये ॥ ३६ ॥ हे देव। तुम हम दोनोंके पिता भी दोनों तुरहारी कन्या हैं इसकारण हे त्रिपुरविनाशक। पतिदानसे हम दोनों की रक्षाकरो ॥ ३७ ॥ हे द्विजोचमो ! उन दोनों से इसप्रकार प्रार्थना निके कियेहुए देवदेव महेश्वर शिवजी प्रतज्ञतासंयुत होकर गायत्री व सरस्वती से बोले ॥ ३३ ॥ महादेवजी बोले कि हे सरस्वति ! हे गायत्रि ! में तुम दोनों के ऊपर प्रस**बह**े 

ों के समीपही घारण किया व शिवजी से सन्थान कियेहुए ये जगदीश चतुराननजी ॥ ४० ॥ हे बाहाणों | उसी क्षण सोतेहुष से उठपड़े तदनक्ता एक शिवजीको देलकर ॥ ४२॥ कियोसमेत उत्तम वाणियों से स्तुति किया ब्रह्मा बोले कि हे देवदेवेश, करुणाकर, रांकर । तुम्हारे लिये नमस्कार हुर शिवजी ऐसाही होने यह गायत्री व सरस्त्रतीजी से कहकर॥ १८॥ उसी मधाके शरीर को सस्तक से जोड़ने के लिये उस्कंटित हुए व हे सुबतो । उस समय शिवजी ने वहीं पर मस्तकों समेत ब्रह्मा के शरीर को नन्दि, भूंगी आदिक भतों से मंगाया और उस बायेहण मन्त्रकों के जिलकी अपन ों समेत बह्या के शारीर को निन्द, भूगी आदिक भूतों से मंगाया और उन आयेहुए मस्तकों को शिवजी ने शारीर समेत ॥ ३६ । ४० ॥ क्ष्युम्स में महाजी ने चन्द्रभु हरस्वती व गायत्री

प्रोच्य गायत्रींचसरस्वतीम् ॥ ३८ ॥ तदेववेघसःकायं शिरसायोक्मुत्सुकः ॥ तत्रेववेघसःकायं शिरोिमःसहमुक्र ताः ॥ ३६ ॥ भूतेरानाययामास नन्दिसृष्ठिमुलैस्तदा ॥ शिरांसितान्यानीतानि कायेनसहशङ्करः ॥ ४० ॥ क्षणात्स न्यारयामास वाणीगायत्रिसन्नियो ॥ सन्धितोयहरेणासौ चतुर्वकोज्जनपतिः ॥ ४१ ॥ उत्तस्यौतःक्षणादेव मुप्तोत्यि तद्दविज्ञाः ॥ ततःप्रजापतिहेष्ट्रा शङ्करंशिशभूषणम् ॥ ४२ ॥ तृष्टाववागिमरम्यापिमांयांभ्यांचसमन्नितः ॥ ब्रह्मोत्य बाच ॥ नमस्तदेवदेवेश करुणाकरशङ्कर ॥ ४३ ॥ पाहिमांकरुणासिन्यो निषद्धाचरणात्प्रभो ॥ ममत्वत्कप्याश्च समो निषद्धाचरणेकचित ॥ ४४ ॥ माप्रद्यतिमेवेदभ्यो रक्षमान्त्वेतयासदा ॥ तथैवास्तित्मसर्वता ॥ १६॥ एवमुक्काचतुर्वक्र तिः ॥ ४५ ॥ इतःपरंप्रमादन्त्वं माकुरुष्विघेषुनः ॥ उत्पथ्यातिपन्नानां पुतांशास्तारिमसर्वता ॥ यवयोमेत्प्रसादेन हेगाय 

है।। ६३॥ हे द्यासिंघो, प्रमो | निषिद्ध श्राचरता से मरी रक्षा काजिय व ह रामा। तुम्हारा दमा ता कर्मात तमाद क्षा का क्षा के कुष्य ने आस प्राणियों तुम वैसेही सदैव मेरी रक्षा करों गिरिजापाते ने ब्रह्मा से यह कहा कि वैसाही होवे।। ४५॥ हे विघे। इसके उपरान्त तुम किर प्रमाद क क्षाक्र में कुष्य ने आस प्राणियों को सदैव इंड देनेवाला हूँ॥ ४६॥ हे डिजोत्तमी। ब्रह्मा से ऐसा कहकर सरस्वती व गायत्री को वचन से प्रसन्न करतेहुए महाते ने के भि महादेवजी बोले

सब संसार में सनातनी प्रसिद्ध को प्राप्त होबेंगे श्रीर सब तीथों के मध्य में ये दोनों तीर्थ हदेव ॥ ५० । ५० ॥ शुद्धदायक व महम्पातकों के मिन्यमुक रक व पुरुषों को सब मनोरधों के दायक होबैंगे ॥ ४२ ॥ श्रौर मेरी प्रसन्नता को उत्पन्न करनेवाले तथा विष्णुजीकी प्रीति करनेवाले होबैंगे व इन दोनों हे सरस्यति। मेरी प्रसन्नता से तुम दोनों के पति ये ब्रह्माजी प्राणों समेत आये हैं॥ ४८ ॥ तुम दोनों इनक सार-ब्यालोक को जायो विलंब मेल होते स्यित होनेसे सदैव इन दोनों कुएडों में ॥ ४६ ॥ स्नाम करने से मनुष्यों की सायुष्यरूपिए। मुक्ति होगी श्रीर तुम्हार नम्प में अन्यज्ञी च सस्त्रती श्रोर तुम दोनों के ऐसे ये दोनों तीर्थ श्रीर महाशांतिकार 

॥ ॥ एतत्तीर्थहयसमं नभूतंनभविष्यति ॥ ५३ ॥ अत्रम्नानाद्विसवेषां सर्वाभीष्टंभविष्यति ॥ इदंकुण्ड ते॥ अयंभर्तासमायातः सप्राणश्चतुराननः॥ ४८॥ सहानैनब्रह्मलोकं यातंमाभूहिलम्बता ॥ युक्योःसन्नि थानेन सदाकुएडद्रयेत्रवे ॥ ४६ ॥ भविष्यतिद्यामितः स्नानात्सायुज्यरूषिषा ॥ युष्मन्नाम्नाचगायत्रीसरस्वत्या वितिद्दयम् ॥ ५० ॥ इदंतिर्थंसर्वलोके रूयातियास्यतिशाश्वतीम् ॥ सर्वेषामपितीर्यानामिदंतीर्थद्रयंसदा ॥ ५१ ॥ भ्रु जिताः ॥ ४४ ॥ श्रोपासनविद्यीनाश्च पञ्चयज्ञविवजिताः ॥ युष्मत्कुण्डद्यस्नानात्तत्तरत्तलमवाप्तुयुः ॥ ४६ ॥ गातिकिनो नित्यानुष्ठानवर्जिताः ॥ स्नात्वाकुएडद्येतत्र शुद्धाःस्युद्धिजसत्तमाः ॥ ५७ ॥ सरस्वतींचगाय भवतीभ्यांकर्तमहत् ॥ ५८ ॥ युष्मन्नाम्नाप्नाप्निदंच भविष्यतिविमुक्तिरम् ॥ गायञ्युपास्तिरहिता वेदा गाभूयान्महापातकनाशनम् ॥ महाशान्तिकर्षुसा स्वोभोष्ट्रप्रदायकम् ॥ ५२ ॥ ममप्रसादजननं विष्णुप्री तिकरन्तथ इर्यंतोके ह्रप्रदन्त्य

स्य तीर्थ म हुआ है न होवैगा॥ ५३॥ और इसमें स्नान करने से सर्बोका सब ममोरब होगा छाए ष्रोनोंसे जो ये दो कुंड कियेगये हैं वे संसार में ॥ ५८॥ क्रिदायक प्रसिद्ध होवेंगे और गायत्री की उपासना से रहित तथा वेदाभ्यास से बर्जित ॥ ४४ ॥ और उपासना से रहित व पंचयजों से विश्वास बाह्ममा में नहाने से उस उस फलको पार्नेगे॥ ४६॥ य नित्यक्रमें से रहित जो अन्यपापी दिओत्सम हैं ये उन दोनों कुंडों में नहाकर गुद्ध होयेंगे॥ ४७॥ इसअकार तुम्हारे नाम से मुन्ति तुम्हारे दोनों हुंखों तीयों के समाम श्र

i s

टिकना ) कहागया॥ ६०॥ जो मनुष्य भक्तिममेत इस श्रध्याय को सुनता या पढ़ता है वह इन दोनों तीयों में स्नान के फलको निस्स म्द्रेह पाता है ॥ ६१॥ इति श्रीस्कन्दपुराऐसेतुमाहात्म्येदेवीद्यालुभिश्रविरचितायांभाषाटीकायांगायत्रीसरस्वतीतीर्थप्रशंसायांगन्घमाद्नेगायश्रीसरस्वतीरिक्षिघानकथनंनाम सरस्यती से कहकर यहां हवों के देखतेहुए भएतमर में अन्तर्दान होगये ॥ ४८॥ व हे बाह्माणों ! पतिको पाकर हबेंसे संयुत गायत्री व सरस्यतीजी ब्रह्मलोक को चर्लागई ॥ ४६ ॥ श्रीसूतजी बोले कि हे ब्राह्मलों | इसप्रकार तुम लोगों से गंघमाद्रन पर्वत पै गायत्री व सरस्वतीजी का कारण् वामहेश्वरः ॥ क्षणादन्तरघात्तत्र सर्वेषामेवपश्यताम् ॥ ५८ ॥ पतिंत्वञ्ज्वायं गायत्रीसरस्वत्योमुदान्विते ॥ ह्मलोकं जग्मतुद्विजसत्तमाः ॥ ५६ ॥ श्रीसृत उवाच ॥ एवंवःकथितंविप्रा गन्धमादनपवंते ॥ सन्निधानंस उवाच ॥ अथातःसम्प्रबक्ष्यामि गायत्रीं चसरस्वतीम् ॥ लक्षीक्रत्यकथामेकां पवित्रांहिजसत्तमाः ॥ १ ॥ कश्यपास्योदिजःपूर्वमस्मिस्तीर्थद्दयेशुभे ॥ स्नात्वातिमहतःपापाद्विमुक्तोन्रकप्रदात् ॥ २ ॥ ऋषय ऊडुः ॥ मुन् यित्र्याश्चसहेतुकम् ॥ ६० ॥ यःश्रुणोतीममध्यायं पठतेवासमिकिकम् ॥ एतत्तीर्थद्दयस्नानफलमाप्रोत्य ६ १ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेसेतुमाहात्म्येगायत्रीसरस्वतीतीर्थप्रश्सायांगन्धमादनेगायत्रीसरस्वतीसन्निधा मचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ श्रीमेवसुक्त् तेनसाकंत्रह रस्वत्या गा संश्ययः ॥ ध नक्थनन्नाः समेत सन्निधान

ऋषिलोग बोले कि हे मुने। इतकरयप नामक मुनि ने क्या पाप किया है कि जिससे इन दोनों तीयों में भी नहाकर के मंगुभर में मुक्त होगय।। रू॥ कर में एक पवित्र कया को कहता है।। 9 ॥ पुरातनसमय क्रियपनामक बाह्मण इन दोनों उत्तम तीयों में नहाकर नरक को देनेवाले बड़े आही पाप

में झूटा है ॥ २ ॥

पातकन तम जिमि काश्यप हिजनाथ। इकतालिसवें में सोई वरएयो उत्तमगाथा। श्रीसूतजी बोले कि हे हिजोत्तमों। इसके अनन्तर गायबी ब

मासावकरां त्किं हैपातकम् ॥ स्नात्वातीथे इयेष्यत्र यस्मान्मुकोभवत्क्षणात् ॥ ३ ॥ एतन्नः अह्धानाना

कश्यपना

चत्त्रारिंशोऽध्यायः

हे सखे ! तुम्हारा पिता इससमय मरेहुए सपे को कन्धे से धारण किये है तुम्हारे ऋहंकार न होते और तुम ब्या गर्ब को न करो ॥ १३ ॥ । मुगको वनमें वेधन किया है हे विद्य । भयसे डरे व भगेहुए उस मुगको क्या तुम ने देखा है।। ६।। समाधि में स्थित उस मुनिने मौनी होने के ।हीं कहा तदनन्तर यह राजा उस महामुनि के कन्धे पै घनुष के किनारे से।। १०।। मरेहुए सांप को घरकर क्रोधित होकर अपने नगर को चलागया गीनामक कोई ५त्र हुआ है॥ ११॥ व हे द्विजोचमो । उस श्रंगीत्रावि का क्र्यानामक मित्र हुआ है तदनन्तर उस क्र्यानामक मित्र ने श्रंगीजी से को द्या के बल से श्रद्धावान् हम लोगों से कहिये तुम्होर वचनरूपी श्रम्त से तुप्त हम लोगों के प्यास नहीं है।। है 🏗 श्रीसृतजी बोले कि गायशी ब हुआ।। ७॥ और बनमें मगेहुए एक मुग को आदर से इंद्रते हुए उस राजाने चीरवसनवाले व ध्यान में लगेहुए मुनि से कहा।। द। कि हे मुने ।इससमय पृथ्वी को पालन करतेहुए हस्तिनापुर को गये॥ ६ ॥ किसी समय शिकार में लगाहुआ वह राजा वन में घूमना था और साठि वर्ष की अवस्यावाला वह राजा भुधा व हात्म्य को प्रतिपादन करनेवाले तथा सुननेवालों के पापविनाशक इतिहास को में कहता हूं॥ ५॥ मभिमन्यु के पुत्र परीक्षितनामक राजा धर्म से

देने की इच्डावाले उस क्रोपित श्रंगीमुनि ने कहा कि जिस मुहबुद्धि ने मेरे पिता के ऊषर मरेहुए सांप को घरा है॥ १८॥ तक्षक सर्प से काटाहुआ i मरजावे इसप्रकार सुनि के पुत्र ने सुमद्रा के पुत्र परीक्षित्जी को शापिद्या ॥ १४ ॥ श्रौर शामीकनामक मुनिश्रेष्ठ उसके पिता ने पुत्र से शामित नकर श्रृंगीपुत्र से कहा॥ १६॥ कि सब मनुष्यों की रक्षा करनेवाले राजा को तूने क्यों शाप दिया हम लोग बिन राजावाले संसार में कैसे टि-सने पांप होगया जिससे कि सुख नहीं मिलता है जो पुरुष उपजेहुए कोघ को क्षमाही से नारा करवेता है।। १८ ॥ वह इसलोक व परलोक में पेतःश्वरी दित्मुश्शापंत्रपायवै ॥ मतातेशवसपैयो न्यस्तवान्मूहचेतनः ॥ १८॥ ससप्तरात्रान्मियतां मैद्ध ना ॥ श्रम्मपंबम्मनेमुतः सौभद्रेयंपरीक्षितम् ॥ १५ ॥ श्रमीकारूयः।पेतातस्य श्रत्वाशप्रमेमुतेनतम् ॥ ऋषे यं श्रिङ्गांम्मनिषुङ्गवः ॥ १६ ॥ रक्षकंसर्वेत्रोकानां त्यांकिशप्तवानसि ॥ अराजकेवयंत्रोके स्थास्यामः मोगौरमुखगत्वात्वं वद्भूपंपरीक्षितम् ॥ २० ॥ इमंशापमत्मुतोक्तं तक्षकाहिविदंशनम् ॥ पुनरायाहिशिष् वत्यन्तंमुखमेथते ॥ क्षमायुक्ताहिषुरुषा लभन्तेश्रेयउत्तमम् ॥ १६ ॥ ततःशमिकःस्वंशिष्यं प्राहगौरमुखा ॥ ३७॥ कोघेनपातकमभूरोननोप्राप्यतेमुखम् ॥ यःसमुत्पादितंकोंप क्षमयेवनिरस्यति ॥ १८ ॥ इहल्हो ड्स राजा को सुन हैंगे॥ १७॥ कोघ स्तक्षकाहि कथमञ्जस प्रोबाचतन केपरत्रास उस राजा को 

पाता है और क्षमा से संयुत मनुष्य उत्तम कल्याएं को पाते हैं ॥ १६ ॥ तदनन्तर शमीकमुनि ने गरिमुखनामक श्रपने शिष्य से कहा कि जाकर मेरे पुत्र से कहेंहुए तक्षक हि के दशनरूप इस शाप को राजा परीक्षित से जाकर कहो फिर हे महामते। तुम शीघही मेरे सभीष

पेतुःस्कन्धे त्वयाविनिहतंमतम् ॥ शमीकस्यमुतःश्यङ्गी श्राशापत्वांरुषान्वितः ॥ २३ ॥ एतद्दिनात्सप्तमोक्ष

गिंमहामते॥ २१॥ एवमुक्तःशामीकेन ययौगौरमुखोद्यगम्॥ समेत्यचात्रबीङ्कं सौभद्रेयंपरीक्षितम्॥ २२॥

मरे सांपको पिताके कन्धे पे देखकर कोधमंग्रत शामीक के पुत्र श्रंगी ने तुमको शाप दिया॥ १३॥ कि इस दिनसे सातरे दिन नक्ष्क महानामा से १ ॥ शामीक से ऐसा कहाहुआ गौरमुख शिष्य राजा के समीप गया और सुभद्रा के पुत्र परीक्षित्रकी के समीप जाकर उसने कहा ॥ २६ ॥

प को देसकर तक्षक ने कहा कि हे महामुने, ब्राह्मण् । आज तुम कहां आते हो इसको मुभाने कहिये ॥ ३२ ॥ हे ब्राह्मण् । उस समय इसप्रकार । ने तक्षक से कहा कि आज पमीश्रित्महाराज को तक्षक विषकी आगसे ॥ ३३ ॥ जलाविया उसको शान्त करने के लिये में उसके सभीप जाताहूं ऐसा तम बाह्मण तक्षक के महाविष्मे राजाकी रक्षा करनेके लिये सातवें दिन चले और इसी समय में बाह ग्रारूपवाला तक्षक भी बागया॥ ३० । ३१ ॥ श्रीर बीच सजर्षियों से संयुत विष्णुजीकी भक्तिवाले राजा उस ऊंचे मंडप मेंबैठे॥ २६॥ उसी अवसर में मंत्रविदों में उत्तम व निर्धनी तथा धनकी इच्झावाले भंत्र को जाननेवाले तथा श्रोषघों को जाननेवाले वैद्यों से तक्षक के विश्व को नाश करने के लिये यन करतेहुए राजा सावधान हुए ॥ १८ ॥ श्रीर श्रनेक देवता, मन्यु के पुत्र परिक्षित्जी शिव्रही त्रिषकी क्राम्नि से दृग्ध होत्रेंगे॥ २४॥ उस सुनि के पुत्र श्रंगीने तुमको इसप्रकार शाप दिया है और उपके पिताने यह सुभक्तो तुम्हारे सभीप पठाया है॥ २५॥ उस परिक्षित् राजा से यह कहकर गीरसुख श्रीघही चलाभया व गीरसुखके जानेपर पश्चात राजापरिक्षित्जी शोकमें संयुत हुए ॥ २६ ॥ व मृपोत्तम परीक्षित्ने गंगा के मध्य में आकाश को स्पर्शकरनेवाले व ऊंचे और चोंड़े संभवाले मंडप को बनाबा ॥ २७ ॥ और महागरुड़ कोपि विप्ररूपीसमाययो ॥ ३१ ॥ मध्येमार्गं विलोक्याय काश्यपंप्रत्यभाषत ॥ बाह्यात्वंकुत्रयासि बँद मुने ॥ ३२ ॥ इतिष्रष्टस्तदाबादीत्काश्यपस्तक्षकंद्रिजाः ॥ परीक्षितंमहाराजं तक्षकोद्यविषाग्निना ॥ ३३ ॥ घष्ट्य हाजाशोकपरायणः ॥ २६ ॥ अभंतिहमयोतुङ्मेकस्तम्मंसुविस्तृतम् ॥ मध्येगङ्गंज्यततुतं मण्डपंत्रपष्ठङ्ग ह्मार्थराजांपैप्रवरान्वितः ॥ श्रास्तेत्रास्मन्द्रपस्तुङ्गे मण्डपेविष्णुभक्तिमान् ॥ २६ ॥ तस्मिन्नवसरेविप्रः काश्यपो मान्त्रिकोत्तमः ॥ राजानंरक्षितुंप्रायात्तक्षकस्यमहाविषात् ॥ ३० ॥ सप्तमेहानिविप्रेन्द्रो दरिद्रोयनकामुकः ॥ अत्रा महाहिना ॥ द्षष्टोविषाग्निनादग्यो भ्यादाश्वमिमन्युजः ॥ २४ ॥ एवंश्राषाप्ताराजञ्ब्ष्रातिस्यमुनेःमु एतइक्ष्रंपेतातस्य प्राहिणोन्मान्त्वदन्तिकम् ॥ २५ ॥ इतीरियत्वातंभूपमाश्चुगौरम्नुबोययौ ॥ गतेगौर ७॥ महागहरुमन्त्रज्ञोरोपध्ज्ञीश्चिक्तिकैः॥ तक्षकस्यविषंहन्तुं यबंकुवेन्समाहितः॥ २८ ॥ अनेकदंबब्र न्तरतक्षः तक्षकेण तः ॥ प काश्यप हिजोत्त मार्ग में काश्यप पूछेहुए काश्यप मेदामहा महापि व उत्तम

हो।। ३४ ॥ और यदि इससमय सुभाने काटेहुए मनुष्यकी श्रौषध करने के लिये तुम्हारे सामध्ये है तो में अनेक योजन ऊंचे इस सरगद् के दुध मनुष्य उस बृक्ष के ऊपर चढ़ा था॥ ३८॥ बहभी उससमय तक्षक के विषकी ज्वालाओं से जलगया और उन काश्यप ब तक्षक ने उस मनुष्य को ण से फिर तक्षक ने कहा॥ ३८॥ कि हे डिजोचम। में तक्षक हूं और मुममें काटेहुए प्राणी की श्रोषघ करने के जिये तुम हजारों महामंत्रों से सी वर्ष ह और तुम इसको जिलावो तो आप समधे हो ऐसा कहकर तक्षक ने उस शुक्ष को काटखाया॥ ३७॥ और अत्यन्त मुस्कित वह बुक्ष भस्म होगया का॥ ३६॥ काटत में भी नहीं समधे

उं तत्समीपमुपैस्यहम् ॥ इत्युक्तवन्तंतिविप्रं तक्षकःयुनरब्रवीत् ॥ ३४ ॥ तक्षकोहंद्विजश्रेष्ठ मयादष्टींचे ॥ नशक्तोब्दशतेनापि महामन्त्रायुतैरापि ॥ ३५ ॥ चिकित्मितुंचेन्मदृष्टं शक्तिरस्तितबाधुना ॥ अ च्छायमिमं बटतर्तत्वहम् ॥ ३६ ॥ दशाम्युज्जीवयैनंत्वं समयोंस्तिततोभवात् ॥ इतीरियत्वातंब्क्ष ॥ तक्षकस्यविषोल्काभिःसोपिदग्धोभवत्तरा ॥ तैनरंनविजिज्ञाते तोचकाश्यपतक्षको ॥ ३६ ॥ काश्यपः तक्षकस्यापिश्यपवतः ॥ तन्मन्त्रश्रासिपश्यन्तु सर्वेविप्राहिनोधुना ॥ ४० ॥ इतीरियित्वातंत्रक्षं भस्मी न्। अजीवयन्मन्त्रशक्त्या काश्यपोमान्त्रिकोत्तमः ॥ ४१ ॥ नरोपितेनब्सेण साकमुज्जीवितोम वत् ॥ अथाबवात्तिसकस्तं कार्यपंमन्त्रकोविदम् ॥ ४२ ॥ यथानमुनिवाष्ट्रिय्या भवेदेवंकुर्राद्वेज ॥ यत्तेराजाघ हस्तदा ॥ ३७ ॥ अभवद्रस्मसात्सोपि वृक्षोत्यन्तंसमूचिक्कितः ॥ प्रवेमेवनरःकश्चित्तंब्रुमाधिरूढ्वा मदंशतक्ष तिशामाय कित्सितुम

ले उन काश्यपजी से कहा॥ ४२ ॥ कि हे दिज ! जिसप्रकार मुनिका बचन भूंठ न होवै वैसाही कीजिथे और राजा तुमको जो धन देवै उससै श्यपत्री ने विषकी श्राप्ति से सस्सहुए उस बृक्षको मंत्रकी शक्ति सेजिलादिया ॥ ४० ॥ श्रीर उस बृक्षके साथ ममुष्यभी जीउठा इसके श्रमन्तर तक्षक ॥ इसके अनन्तर तक्षक के सुनतेहुए काश्यप ने प्रतिज्ञा किया कि इस समय सब बाह्मण हमारे उस मंत्रकी शाक्षि को देखें ॥ ४० ॥ यह कहकर मंत्र नहीं जाना॥ ३६ विदों में उत्तम का ने मंत्रको जाननेव

आश्रम को लौटगये श्रीर उस तशक ने उसी धर्ण सब सपें को बुलाकर कहा॥ १६ ॥ कि मुनियों के वेषकी घारणकर तुमलोग उस राजाको प्राप्त होकर परिष्टित के लिये ब्राह्मण् काश्यपजी को लौटादिया और वे काश्यपजी ज्ञानकी द्वाष्टे से राजा को अल्पायु जानकर ॥ ४५ ॥ व तक्षक से रत्नको पाकर चुपचाप श्रपने ॥ ४३ ॥ मैं देताहूं हे डिजोत्तम ! मीघही लौटजाइये यह कहकर उन काश्यपजी के लिये बड़े मोलवाले रहों को देकर उस तक्षक ने ॥ ४४ ॥ मंत्रको शीघही उपहार के फलों को देवो ॥ ४७ ॥ बहुत श्रन्या यह कहकर सब सपे राजाके लिये इन फलों को दिया और तक्षक भी उससमय किसी बेर के फल में ॥ ४८ ॥ भी हुने धनको ॥ जाननेत्राले उन

स्तिया ॥ एवेवद्त्मुसवैष्ठ फलेतांस्मन्नदृश्यत ॥ ५२ ॥ फलेरकङामिःसवै राज्ञाचापिपरीक्षिता ॥ अयींक नंदवात्ततोपिद्दिशुर्षंघनम् ॥ ४३ ॥ ददाम्यहंनिवर्तस्य शीघ्रमेबद्विजोत्तम् ॥ इत्युक्त्वानर्घरतानि तस्मैदत्वास ४६॥ परीक्षिन्मन्त्रिट्टेम्यो दत्त्वासर्वफलान्यपि ॥ कौतृहलेनजग्राहस्भूलमेकंफलंकरे ॥ ४० ॥ अस्मि न्नवसरेसूयोंप्यस्ताचलमगाइत ॥ मिथ्याऋषिवचोमाभूदितितत्रत्यमानवाः ॥ ५१ ॥ अन्योन्यमवदन्सवे बाह्य रेणः ॥ उपहारफ्तान्याशु प्रयच्छतपरीक्षिते ॥ ४७ ॥ तथेत्युक्कासर्वेसपिंदद्वराज्ञेफ्तान्यमी ॥ तक्ष ययोत्ष्णीं लब्धरतश्रकात् ॥ सोब्रवीत्तश्रकःसवोन्सपोनाह्यतत्श्रण्॥ ४६ ॥ यूर्यतंत्रपांत्राप्य मुना तत्र कर्मिमांश्रेडद्रीफले ॥ ४८ ॥ क्रमीवेषधरोभूत्वा ज्यतिष्ठद्देशितुंचपम्॥अथराजाप्रदत्तानि संपैत्रांह्या । ४४ ॥ न्यवत्यत्काश्यपंतं त्राक्षणंमन्त्रकाविदम् ॥ अल्पायुप्तपंमत्वाज्ञानद्ध्यासकाश्यपः ॥ ४५ स्वाश्रमंप्र नांचेषधारि कोपितदार हपकेः ॥ णाश्रन्पा तक्षकः ।

तिर राजा परस्पर यह कहनेलारो इसप्रकार सबों के कहतेहुए उस फलमें सबों ने व राजा परीक्षित ने लालकीट को देखा श्रीर राजा ने यह कहा कि कीट का वेष घारणकर राजाको काटने के लिये रिथत हुआ इसके अनन्तर बाहाग्ररूपवाले सब मर्जें से दियेहुए सब फलोंको भी राजापरीक्षित बद्ध मंत्रियों के लिये दैकर कीठुकसे एक बढ़ेभारी फलको हाथ में लेलिया ॥ ४६ । ४० ॥ इसी अवसर में सूर्य भी अस्ताचल को प्राप्तहुए और ऋषि का वचन भूंठ न होवे वहां के मनुष्य

था और उससमय॥ ४८॥ उसने उस फलमे निकलकर शीघही राजा के शरीर को लपेट लिया व जब राजा ने तक्षक को लपेट लिया तब सभीपही स्थित ाये॥ ४५॥ इसके अनन्तर हे ब्राह्मगो । मन्दिर समेत राजा तक्षककी बलवान् विषाभिन्ते शीघ्रही भस्म होगया॥ ४६॥ और उस राजा का प्रेतकार्य करके विक्या सुमाको काटैगा॥ ५१। ५१। ५१॥ व हे डिजोलमी । कीट समेत उस फलको राजा ने कान पै घरलिया श्रोर कीटरूपी तक्षक पहलेही त्रयों ने राज्य पै जनमेजय नामक॥ ४७॥ राजा को संतार की रक्षाकी इच्छा से अभिषेक किया श्रीर तक्षकसे राजा की रक्षा करने के लिये जो कार्यण नामक उस फल में स्थित पुरोहित समेत मि यह कृमि इस सम मनुष्य इस्ते भगः

कमिरित्युक्तवान्त्रपः॥ ५३ ॥ निद्धेतत्फलंक्ष्णे सक्रमिद्विजसत्तमाः॥ तक्षकोस्मिन्ध्यितः प्रवृक्तमिरू गास शाकल्यायमहात्मने ॥ काश्यप उवाच ॥ भगवन्सवैधर्मज्ञ शाकल्यहरिवक्कम ॥ ६२ ॥ मुनयो विप्रास्तक्षकस्यविषाग्निना ॥ दंग्धोभू इस्मसादाशु सप्रासादोबलीयसा ॥५६ ॥ कृत्वौध्वेदेहिकंतस्य त्वप श्रद्वषितः ॥ ५६ ॥ श्रवस्थानंनलेमेमौ ग्रामेवाप्याश्रमेषिवा ॥ यान्यान्देशानसौयातस्तत्रतत्रमहाज ॥ तत्तहेशान्निरस्तःसशाकल्यंश्रारण्ययो ॥ प्रणम्यशाकल्यमुनि काश्यपोनिन्दितोजनैः ॥ ६१ ॥ इदं ॥ ५८ ॥ निर्गत्यतत्फलादाशु चपदेहमवेष्टयत् ॥ तक्षकावेष्टितेभूपे पार्श्वस्थादुडुबुर्भयात् ॥ ५५ ॥ अ र्त्वेभूपमायातःकाश्यपाभिघः ॥ ५८ ॥ योत्राह्मणोमुनिश्रेष्ठाः ससवैभिनिदतोजनैः॥ बन्नामसक्लान्देशा ति।: ॥ मन्त्रिणस्तरमुत्राज्ये जनमेजयनामकम् ॥ ५७ ॥ राजानमभ्यषिश्चन्वेजगद्रक्षण्वाञ्क्या तक्षकाद्राक्ष ञ्बिष्टेःमंबैंध नन्तरंत्रप

हे मुनिप्रेधो ! वह सब मनुष्यों से निन्दित हुआ और सब उत्तम जनों से हूषित वह सब देशों में घूमता रहा ॥४८॥४६ ॥ और इसने ग्राम व आश्रममें या व जहां जहां यह काश्यप गया वहां वहां उत्तमजनों से॥ ६०॥ उस उस देश से निकाला हुआ वह शाकल्यमुनि की शारण में गया और ममुष्यों जिने शाकल्यमुनिको प्रगामकर ॥६१॥ शाकल्य महात्मा से यह कहा काश्यपजी बोले कि हे विष्णुवह्मभ, तर्वधर्मज्ञ, भगवन्, शाक्रत्यजी । ॥६२॥ स्थान को नहीं पा से निन्दित काश्यप बाह्ममा आयाथा

स्कं पुर

लेवे श्रीषध में समर्थ भी तुमने श्रीषध न करके श्राधेमार्ग में निद्यत हुए उसीकारण तुमने उनको मारा है।। ८०।। शाकल्यजी में ऐसा कहें हुए कार्य्यकों बोले कि हे सुद्रत। मेरे इस दोष की शान्ति के लिये यन को कि वे ।। दा ।। जिससे कि मित्रजनों समेत बन्धु लोग सुभको श्रहण्

सना चाहिय नयों कि कालकी गाते कुटिल होती है इस बलोक को पुरातन समय श्रोषध के विदारूषी समुद्र के पारगाभियों ने कहा है ॥ ७६ ।

करें व उस मनुष्य को कभी न देख़े क्यों कि उसके संभाषण्ही से महापातकों का भागी होता है।। ७४ ॥ वह परीक्षित् महाराज पवित्र यशवाला ब ॥ विष्णुभक्त, महायोगी और चारेंनगों की रक्षा करनेवाला था॥ ७४ ॥ और व्यास के पुत्र शुक्देनकी से उसने भक्तिपूर्वक विष्णु की कथा की सुना था तक्षक के वचन से जिस लिये उस राजा की रक्षा न करके तुम ॥ 👀 ॥ लीट शाये उसीकारण हिजेन्झें व बांघवों से भी दूषित होते हो यद्यपि वह परि-७२॥ उसकी दश हज़ार प्रायश्चितों से भी छुदि नहीं कही गई है और पुरायवान् मनुष्य उसके साथ पंक्ति में भोजन न की ॥ ७१॥ और उसके ा ।। ७७॥ तथापि जबतक मृत्यु होत्रै तबतक विद्वानों को श्रीषघ करना चाहिये जबतक मरनेवाले मनुष्य के प्रास्। कंठ में प्राप्त होत्रें ॥ ७८ ॥ स्तु समयोपिनरक्षति ॥ ७२ ॥ नतस्यनिष्कतिःप्रोक्ता प्रायिष्यितायुतैसपि ॥ नतेनसहपङ्कौच भुज्जीतमुक्कतीज नः॥ ७३ ॥ नतेनसहभापेत नपश्येतंनरंक्चित् ॥ तत्संभाषण्मात्रेण् महापातकभाग्मवेत् ॥ ७४ ॥ प्रीक्षित्सम नवस्याह ॥ ७८ ॥ताविभिक्ताकतंत्र्याकालस्यकुटिलागतिः ॥ इतिप्राह्यःपुराश्लोकं भिषग्विद्यार्बिषारगाः ॥ ७६॥ अतिश्रिकित्साशक्तोपि यस्माद्कतमेषजः ॥ अर्थमागैनिद्यत्तस्त्वन्तेनतंहतवानपि ॥ ८० ॥ शाकल्येनैवमुदितः का श्यपःप्रत्यभाषत ॥ काश्यप उवाच ॥ ममैतद्दोषशान्त्यर्थमुपायंवद्मुत्रत ॥ ⊏९ ॥ येनमांप्रतिग्रङ्कीयुर्वान्धवाःससु म् ॥ अरक्षित्वान्यंतन्त्वं वचमातक्षकस्ययत् ॥ ७६ ॥ निव्तास्तेनविप्रेन्द्रेबांन्यवैरपिद्रष्यमे ॥ सपरीक्षिन्म गुएयश्लोकश्चर्यामिकः॥ विष्णुमक्तोमहायोगी चातुवेएयंस्यरक्षिता ॥ ७५ ॥ ज्यामधुत्राद्धारेकथां श्रुतिबान्भ पद्मांपेक्षणजीवितः ॥ ७७ ॥ तथापियावन्मरणंबुधैःकार्यीचिकित्सनम् ॥ यावत्कएठगताःप्राणामुमूषोंमा हाराजः पु क्तिप्रविकम हाराजो य वर्भवात् या तः

20 CG

हिशिष्ठय, शाकल्यजी 1 तुम मेरे ऊपर दया करी काश्यपजी से ऐसा कहेहुए शाकल्य मुनीश्वर ने भी ॥ तर ॥ उससमय क्षराभर ध्यान कर द्या से शाकल्यजी बोले कि इस पाप की शानि के लिये में तुमसे उपायको कहता हूं ॥ नथ ॥ हे दिज ! तुमको शीवही वह करना चाहिये विलम्ब मत समुद्र में सेतु पै गन्धमादन पर्वत पर ॥ द। विश्वती । गायत्री व सरस्वती दो तीर्थ हैं उसमें तुम नहाने से उसीक्षण शुद्ध होगे ॥ द ॥ गायत्री जलके पत्रन को स्पर्श करनेवाले मनुष्य सब पापों को नाशकर निर्मल होकर स्वर्ग को जावेंगे॥ ८७॥ इसकारण हे विप्रजी ! तुम शीघ्रही मायत्री व सरस्वती के इसप्रकार कहा कीजिये दक्षिए

सरस्वती ॥ तत्रत्वंस्नानमात्रेण शुद्धोभूयोश्चतत्क्षणे ॥ ⊏६ ॥ गायत्र्याचसरस्वत्या जलवातस्प्रशोनरः॥ विध्यसर्वे पापानि स्वगंयास्यन्तिनिर्मेलाः ॥ ⊏७ ॥ तद्याहिशीघ्रांविप्रत्वं गायत्रींचसरस्वतीम् ॥ इत्युक्तःकाश्यपस्तेन शाकल्ये नहिजोत्तमाः॥ ⊏⊏ ॥ नत्वामुनिवशाकल्यं तमाष्ट्च्ब्यमुनीश्वरम् ॥ तेनचैशस्यनुज्ञातः प्रययोगन्धमादनम् ॥ ⊏६॥ मसंयुतः ॥तिर्थहयेस्नानमात्रान्मुक्तपापोथकाश्यपः॥ ६१॥ तिर्थहयस्यतीरेसौ किञ्चित्कालन्तुतिस्थिवान्॥ ॥ ८२ ॥ कुपांमियकुरुष्वत्वं शाकल्यहरिवक्षम ॥ काश्यपेनैवमुक्तस्तु शाकल्योपिमुनीश्वरः ॥ ८३ ॥ क्षण्ट्यात्वाजगादेवं काश्यपंक्रपयातदा ॥ शाकल्यउवाच ॥ अस्यपापस्यशान्त्यर्थमुपायंप्रवरामिते ॥ ८४ ॥ तत्क त्रेव्यंत्वयाशीघ्रं विलम्बंमाक्रथाहिज ॥ दक्षिणाम्बुनिधौसेतौ गन्धमादनपर्वते ॥ ८४॥ अस्तितीर्थहयंविप्र गायत्रीच् चगायत्रींसरस्वत्यांचकाश्यपः ॥ नत्वातांथेद्रयंभक्त्या द्एंदुषाांषांचभैरवम् ॥ ६० ॥ संकत्पपुबैतत्तीयं स तत्रगत्वाः स्नोतिया हजनाः

लेकर गन्धमाद्न पर्वतको गये॥ ८६॥ श्रौर वहां जाकर गायत्री व सरस्वतीदोनों तीर्थ श्रीर द्राडपात् मैरवजी को भिक्त से प्रणामकर काश्यपजी ने॥ ६०॥ नियम संयुतहोकर संकल्पर्वक उस तीर्थ में स्नान किया और दोनों तीथों में नहाने से पापसे छुटेहुए ये काश्यपजी ॥ १९ ॥ दोनों तीथोंके किनारे कुछ समयतक स्थित हुए व व सरस्यती को जावो हे दिजोचमो । उन शाक्त्यजीसे ऐसा कहेहुए काश्यपजी ॥ ८८ ॥ शाक्त्यमुनिको प्रग्णामकर व उन मुनीश्वर से पूंछकर और उनसे आजा को 

स्तुति किया।। ६८।। काश्यपजी बोले कि मंसार को घारनेवाली ब्रह्मा की स्त्रियों को मैं प्रणाम करता हूं गायत्री व सरस्वती वोनों उत्तम विद्यास्त्र श्रीर सृष्टि, पासन व सहार करनेवाली तथा लोकों व वेदकी माताहैं श्रीर हब्ब, कब्यरूपवाली व चन्द्रमा, सूर्य लोचनोवाली हैं॥ १००॥ व सब मिनी सरस्वती और गायत्री को में तदेव भजताहूं व संसार की हितकारिणी पार्वती व लक्ष्मी तुम्हीं दोनों हो ॥ १ ॥ तुम दोनों के दर्शनही से स समय गायत्री व सरस्वती ॥ ६२ ॥ मूर्तिमती व सब आभूष्णों से भूषित होकर प्रकट हुई स्रीर वे काश्यप्ती भक्षिष्वेक उन बेवियों को प्रक्षाण तीयों में जो नहाते हैं हम दोनों उनके मनोरच को देती हैं॥ १७॥ गायत्री व सरस्वती के उस वचन को सुनकर उन काश्यवजी ने उन ब्रह्माकी प्यारी देवियों की झमनवाले कारयपजी उन दोनों को देखकर यह पूंछा कि रूप में संयुत व सब भूषणों से भूषित तुम दोनों कीनहो।। १४ ॥ उससे भूछोडुई गायती द कहा गायत्री व सरस्वती बोली कि हे कारयप। हम दोनों गायती व सरस्वती ब्रह्मा की स्ती हैं॥ १४ ॥ श्रीर यही इस तीर्थके रूप से हमदोनों वर्तमाल दोनों तीयों में नहाने से हमदोनों तुरहारे ऊपर प्रतन हैं।। १६ ॥ हे काश्यप, हिज । जो प्रयहो उस बरदान को तुम मुफ्ते मांगो क्योंकि इन बोनों लेचगायत्रीसरस्वत्योमुनीश्वराः ॥ ६२ ॥ प्रादुविभूवतुर्भूते सर्वाभरणभूषिते ॥ देव्योतेसनमस्कृत्य काश्य किम्॥ ६३॥ केयुवांरूपसम्पन्ने सवोलंकारसंयुते॥ इतिपप्रच्छ्रहद्धाते काश्यपोह्रष्टमानसः॥ ६४॥ तेनष्ट ोसरस्वत्योतसूचतुः ॥ गायत्रीसरस्वत्यावृचतुः ॥ काश्यपावाहिगायत्रीसरस्वत्योविधिप्रिये ॥ ६५.॥ एत पेण नित्यंवतावहेत्रतु ॥ अत्रतीयेद्यस्नानादाबांतुष्टेतवाधुना ॥ ६६ ॥ वर्मतोष्टणीष्वत्वं यदिष्काश्यपदि न्ततीर्थद्ययेत्रदास्यावस्तदमीप्सितम् ॥ ६७ ॥ भ्रुत्वावचस्तद्वायत्रीसरस्वत्योःसकाश्यपः ॥ तृष्टावनाग्मे ॥ १०० ॥ सबंदेवाधिपेवाणीगायञ्यौसततंमजे ॥ गिरिजाकमलाचापि युवामेवजगद्भिते ॥ १ ॥ युष्मद्श त्ते हेन्योंनेघसःप्रिये ॥ ६८ ॥ काश्यप उवाच ॥ चृत्ताननगेहिन्यौ जगदात्र्यौनमाम्यहम् ॥ विद्यास्वरूपे (स्वत्यौशुभेउमे ॥ ६६ ॥ मृष्टिस्थित्यन्तकारिएयौ जगतांबेदमातरौ ॥ हञ्यकञ्यस्वरूपेच चन्द्रादित्य सर्खती ने बनमे गायत्रीस हैं इस समय इन

संसार की सृष्टि श्रादिकी कल्पना होती है और तुम्हारे पखक भौजने में मदैव लोकोंका प्रखय होता है ॥ २ ॥ व हे गायति, सरस्वति । तुम्हारे पजक के उपारने में सृष्टि होती है और तुमदोनों के दर्शन से में श्राज शीघही कृतार्थ होगया ॥ ३ ॥ इन दोनों तीयों में नहाने से षप से छुटेहुए सुभको इससमय श्रेष्ठमुनि, बाह्मण ब बंधुलोग स्वीकार करें ॥ श्रोप इसके उपरान्त मेरी बुद्धि पाप के कार्यमें न लगे और सदेव धर्म में वर्तमान होवे सुभको यही वर ॥ ४ ॥ दियाजावे हे महादेवियो । नहीं चाहता हूं हे डिजोतमों। उन काश्यपजी से इसप्रकार प्रार्थना कीहुई ॥ ६ ॥ लोकों की सदैब माता ब्रह्मा की प्यारी गायत्री व सरस्वती देवी प्रसक्त अन्य वरको

तवास्ताह ॥ = ॥ इत्युक्तवातंत्रुगायत्रीसरस्वत्योक्षणेनवे ॥ तिरोधानगतोविप्रास्तर्मिस्तीर्थहयेतदा ॥ ६ ॥ ॥ निमजनात् ॥ एवंवःक्षितंविप्राःकाश्यपस्यांवेमोक्षणम् ॥ ११ ॥ पातकेम्योहिमायत्रीसरस्वत्योनिमज पिकतार्थःसन्स्बदेशंप्रतिनियंगे ॥ बान्धवाब्राह्मणाःसर्वे काश्यपंगतिकित्विषम् ॥ १० ॥ प्रत्यग्रह्मेश्रगायत्री जगत्मष्ट्यादिकल्पनम् ॥ युष्मन्निमेषेत्ततं जगतांप्रलयोभवत् ॥ २ ॥ उन्मेषेम्षष्टिरभवद्रोगायत्रिसरम्बति । काश्यपंप्रोचतुःप्रीते जनन्यौजगतांसदा ॥ ७ ॥ काश्यपैतद्दंसर्वं प्रार्थितंयत्वयाधुना ॥ अनुप्रहादावयोस्त र्शनाद्द कृताथौभवमाशुवै॥ ३ ॥ मामदापातकान्मुकं म्नानात्तीर्थं दयेत्रतु ॥ स्वीकुर्वन्तुमुनिश्रेष्ठा बाह्मण् स्तथा ॥ ४ ॥ इतःपरंपापकुत्येमामेबुद्धिःप्रवर्तताम् ॥ धर्मेप्रवर्ततांनित्यमयमेववरोमम ॥ ५ ॥ दीयताम्भं गै नान्यदिच्झाम्यहंबरम् ॥ इतितेप्राथितेतेन कार्यपेनदिजोत्तमाः ॥ ६ ॥ सरस्वतीचगायत्रीद्देन्यांबेह्मण बान्धवार महादेव्यं प्रिये ॥ व दिचिरेणत काश्यपो नमात्रेण युवयोर्द्श

७॥ कि हे कारयपनी ! इससमय तुम से जो यह वर मांगा गया वह सब हम दोनों की अनुप्रह से शीघ्रही तुम को होवे॥ = ॥ हे ब्राक्षकों ! उससे ससमय गायत्री व सरस्वती क्षणमर में उन दोनों तीयों में अन्तर्दीन होगई ॥ १ ॥ और कृतार्थ होतेहुए काश्यपत्री भी अपने देश को चलीगये व सम बन्धु तथा बाहाणों ने पापहीन काश्यपजी को ॥ १०॥ गायत्री व सरस्वती में नहाने से प्रहण किया हे बाहाणों । इसप्रकार गायत्री व सरस्वती में नहाने से काश्यपजी यह कहका उर होकर बोली ॥

गण् प्रतम नहीं होते हैं॥ ७॥ जिस प्रकार ऋणमोचन तीर्थ में नहाने से अतुल प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं स्रौर इस तीर्थ में नहाने से ऋणी ब

चिन नामक तीर्थ में नहाने से मनुष्य ऋषि, देवता व पितरों के ऋशों से सुक्तिको प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ उस प्रकार ब्रह्मचर्य, यज्ञ व पुत्र उत्पन्त होने से ऋषि, देवता

ोचन आदिक यथा तीरथ भये अनेक। बैयासिसवें में सोई सुखद चरित्र वितेक॥ श्रीसूतजी बोले कि हे मुनीश्वरो । इसके अनन्तर में सेतु के मक्ष १३॥ इति श्रीरकन्द्पुरागोसेतुमाहात्न्येगायशीसरस्वतीतिर्थिप्रश्तायांदेबीद्यालुमिश्रविराचितायांमाषटीकायांकार्यपपरागित-भिक्त्यत्यारिशोऽस्यायः॥१५॥ हहे सबतीयों के माहात्म्य को कहता हूं॥ १ ॥ कि नाम से ऋण्मोचन महापवित्र तीर्थ है इसमें नहाने से मनुष्यों के तीन ऋण नाश होजाते गुः ॥ ६ ॥ ब्रह्मचर्याएयज्ञन तथापुत्राद्भवनच् ॥ नवतुष्याग्तान्यामा एतायात्राप्तात्राप्तात्राप्तात्राप्तात्राप्ता का साणि होता है व यज्ञाविकों के न ॥ २ ॥ हे दिजोतमो । पैदाहुए दिज के सृषि, देवता व पितरों के तीन स्यण्होते हैं ॥ ३ ॥ ब्रह्मचर्य के विना तथा बिन यज्ञ व बिन पुत्र के ॥ ४ ॥ सृष्ण-ने से देवताओं का स्यण्ण होता है ॥ ४ ॥ श्रोर पुत्रों को न पैदा करने से पितरोंका स्यण्ण होता है व ब्रह्मचर्य के विना तथा बिन यज्ञ व पुत्र उत्पन्न होने से स्थूषि, देवता क्ति तुम लोगों से कहीगई सावधान होता हुआ जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता या सुनता है ॥ १९ । १२ ॥ वह गायशे व सरस्वती में नहाबेहुए के भड़ा ठतेत्विममध्यायं श्रणुतेवासमाहितः ॥ १२ ॥ योगायञ्यांसरस्वत्यां सस्नातफलमश्वते ॥ ११३ ॥ इति ष्ठराषोसेद्रमाहात्म्ये गायत्रीसरस्वतितिर्थप्रशंसायांकाश्यपपापशान्तिनांमैकचत्वारिशोघ्यायः ॥ ४१ ॥ महाषुएयं नाम्नातुऋणमोचनम् ॥ ऋणानित्रींगिषनश्यन्ति नराणामत्रमजनात् ॥ २ ॥ दिजस्यजायमान ग़ादीनामकर**षााहेवानांचऋषींभवेत् ॥**४॥ धुत्रानुत्पादनाच्चैव पितृषामृष्पवान्मवेत् ॥ विनापित्रहाच्येषावि ॥नित्रीषिसन्तिहि ॥ ऋषीषांदेवतानांच पितृषांचिहजोत्तमाः ॥ ३ ॥ ब्रह्मचर्याननुष्ठानादृषीषांऋषाबान्भ निासुतम् ॥ ४ ॥ ऋणमोक्षाभिषेतीर्थं स्नानमात्रेणमानवाः ॥ ऋषिदेवपिनृणान्तु ऋषेभ्योम्रोक्तिमाप्र ब्रह्मचर्येण्यज्ञेन तथाषुत्रोद्भवेनच ॥ नैवतुष्यन्तिऋषयो देवाःषित्गणास्तथा ॥ ७ ॥ ऋणमोक्षेयथास्ना उवाच॥ अथातःसवेतीथोनां वैभवंप्रवदाम्यहम्॥ सेतुमध्यनिविष्टानामनुक्तानामुनीश्वराः॥ १

調神の年

॥ ८ ॥ तब ऋणों से छटकर निस्सन्देह धनी होते हैं जिस कारण इस तीर्थ में नहाने से ऋण की मुक्ति होती है ॥ ६ ॥ उसी कारण यह तीर्थ ऋण-कहा गया है इसकारण उस से छटने के लिये सबों को इस तीर्थ में नहाना चाहिये ॥ ३० ॥ इस तीर्थ के हमान अन्य तीर्थ न हुआ है न होवेगा और

स तीर्थ को उदेश कर ॥ १२ ॥ दश करोड़ हजार आति उत्तम तीर्थ इस पंचपाएडव तीर्थ में सदैव समीपता करते हैं ॥ १३ ॥ आदित्य, बसु, हद ब किया हुआ भी खन्य बड़ाभारी तीर्थ है॥ ११॥ जहां कि पुरातन समय घर्मपुत्रादिक पांच पारडवों ने यज्ञ किया है उसी कारण सुक्ति व सुक्ति के फल

यन्यएववा ॥ अस्मिस्तीर्थवरेस्नात्वा बियोर्निनप्रयातिवै ॥ १७॥ पाएडवानांमहातीर्थं पुएययोगेषुयोनरः ॥ नेत्यंसन्निहितास्तथा ॥ १८ ॥ अत्रामिषेक्यःकुयांत्पितृदेवांश्वतपेयेत् ॥ सर्वपापाविनिर्मको ब्रह्मलोकेसपूज्य ॥ श्रप्येकंमोजयेदिप्रमेतत्तीर्थतटेमले ॥ तेनासौकर्मणातत्र परत्रापिचमोदते ॥१६॥ब्राह्मणःक्षत्रियोवेश्यः ांतुष्टिमाप्रयुः ॥ किञ्चात्रम्जनातीर्थेदरिद्राञ्चधमाष्मिनः ॥ ⊏ ॥ मुक्तात्रमुषोभ्यःसर्वेभ्यो धनिनःस्यूर्नमंशयः॥ **एडवैःपञ्चािमः**धुरा ॥ तदेतत्तीर्थमुहिश्य मुक्तिमुक्तिपत्यप्रदम् ॥ १२ ॥ दशकोटिसहस्राणि तीर्थान्यनुत्तमानि ब्रपाएडवतीथेंस्मिन्सान्निध्यंकुर्वतेसदा ॥ १३ ॥ आदित्यावसवोरुद्राः साध्याश्चसमरद्धणाः ॥ पाएडवानांम ये ॥ १०॥ एतत्तीर्थसमंतीर्थं नभूतंनभविष्यति ॥ पाष्डवैःकृतमष्यत्र तीर्थमस्त्यप्रंमहत् ॥ ११ ॥ यत्रेष्धमषु ननात्षुंसाम्षणमुक्तिःप्रजायते ॥ ६ ॥ तस्मादुक्तमिदंतीर्थमृणमोचनसंज्ञया ॥ अतोत्रऋणिभिःसंबैः स्नात्रव्यं नाद्वला

भानन्द करता है।। १६ ॥ ब्राह्मण, क्षिय, दैस्य, शूद्र म अन्य भी पुरुष इस उत्तम तीर्थ में नहांकर अन्य योनि को नहीं प्राप्त होता है।। १७ ॥ जो हुआ यह ब्रह्मलोक में पूजा जाता है।। १५ ॥ इस निर्मल तीर्थ के किनारे जो एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है यह मनुष्य उस कर्म से उस साध्यदेवता पंडयों के महातीर्थ में सदैव स्थित रहते हैं॥ १४॥ जो मनुष्य इस तीर्थ में स्नान करता है व पितरों तथा देवताओं का तर्पण करता है पवनगाओं समेत । सब पापों से छूटा

यहां पाएडवों से को देनेवाले इ

मोचन नाम से वृदिद्री मनुष्य

मराबर है इस में सन्देह का कारण नहीं है इस देनतीर्थ में दान दुर्लभ है व निवास दुर्लभ है।। २५ ॥ और देवतीर्थ को जाना व स्नान भी आति-

म देवकुंड सब तीयों का आदि है।। २३॥ जो मनुष्य पूर्ण सीवर्षतक अग्निहोत्र करता है और जो एक इस देवकुंड में कभी स्नान करता है।। २४॥ उन

क्गच्छति ॥ द्विदिनंत्रिदिनंवापि पञ्चवाषपदेववा ॥ २७ ॥ उषित्वादेवकुएद्रस्थतीरेनरकनाशने ॥ नमातृयो

प्रापि व पितरों में तिवित देवतीर्थ को प्राप्त होकर ॥ २६ ॥ मनुष्य अश्वमेध यज्ञ के फल को पाता है व विष्णुलोक को जाता है और दो दिन या १ या छ। दिम ॥ २७ ॥ नरकों को नारानेवाले देवकुंड के स्थित किनारेंपै बरुकर माता की योनि को नहीं प्राप्त होता है और आते उत्तम सिद्धि को

वह गङ्गादेक सब तीयों में नहा चुका इसमें सन्देह नहींहै।। ११ ॥ और जहां इन्द्रादिक देवताओं ने दैत्यों की शान्ति के लिये यज्ञ किया है बह देव-त्य तीर्थ गन्यमादनी वर्तमानहै।। २०॥ देवतीर्थ में नहाकर सब पापों से छ्टाहुआ पुरुष सब कामनाओं से संयुत अक्षयतोकों को प्राप्त होता है।। २५ ॥ सी या पुरुष में जो पाप किया होता है वह इस देवकुंड में नहाकर शीघ्टी नाश होजाता है ॥ २२ ॥ जैसे सब देवताओं के आदिभूत विष्णुजी हैं के महासीथे में पुष्ययोगों में नहाताहै वह श्रेष्ठ पुरुष नरक को नहीं देखता है॥ १८॥ श्रोर सायंकाल व प्रातःकाल जो पुरुष पाष्टवों के महातीर्थ को मिनुजःश्रेष्ठो नरकंनैवपश्यति ॥ १≂॥ पाएडवानांमहातीर्थं सार्यप्रातश्रयःस्मरेत् ॥ मुस्नातःसर्वतीर्षेषु वितीर्थानां देवकुएडमनुत्तमम् ॥ २३ ॥ यस्तुवर्षशतंशूर्षमग्निहोत्रमुपासते ॥ यस्त्वेकोदेवकुएडोस्मन्कदा माचरेत् ॥ २४ ॥ सममेवंतयोःपुर्यं नात्रसन्देहकारणम् ॥ दुर्लभंदेवतिर्थिस्मन्दानंबासश्चदुर्लभः ॥ २५ ॥ नसँश्यः॥ १६ ॥ इन्द्रांदिदेवतामिश्च यत्रेष्टेदेत्यशान्तये ॥ तदन्यद्वतीयोर्ष्यं विद्यतेगन्धमादने ॥ २०॥ ॥षुरुषेण्वा ॥ कतन्तद्देवकुएडेस्मिन् स्नानात्सयोविनश्यति॥२२॥यथासुराणांसर्षेणमादिवेमधुसूदनः॥ भेगमनं स्नानंचाप्यतिहुर्लभम् ॥ देवतीर्थंसमासाद्य देविषिपितृसेवितम् ॥ २६ ॥ अश्वमेधमवाप्रोति वि रस्नात्वा सर्वपापविमोचितः ॥ प्राप्नयादक्षयालँलोकान्सर्वकामसमन्बितान् ॥ २१ ॥ जन्मप्रसृतियत्प स्मार्या करता है व तीर्थ नामक भ्रत्य पं क्षियाव तथादिःस चित्स्नान् देवतीयाँ जन्म से लगाक

\*\*

॥ और इस तीर्थ के किनारे मनुष्य पितरों व देवताओं को पूजकर सब कामनाओं से समृद होता है व सब यज्ञों के फल को पाता है॥ ३०॥ इस अन्य पात्रेत्र तीर्थ न हुआ है न होवैगा इस कारण सुक्ति की इच्छावाले पुरुषों को देवतीर्थ में अवश्य स्नान करना चाहिये॥ ३१ ॥ व इस लोक व पर-॥ और इस में तीन रात्रि तक स्नान करने से मनुष्य वाजपेय यज्ञके फल को पाता है व देवतीर्थ नामक तीर्थ में नहाकर मनुष्य शीघही पापों से छूट की प्राप्ति की इच्छावाले मनुष्यों को देवतीर्ध में नहाना चाहिये हे बाह्यागे । मैं ने देवतीर्थ के माहात्य्य की संक्षेपकर कहा ॥ ३२ ॥ और विस्तार से तीर्थंकक्ष्यामि रामसेतोविम्राकिदे॥ ३३॥ अत्रम्नात्वानरोभकत्या सूर्यलोकंसमश्कुते॥ सुश्रीवतीर्थेस्नानेनहयमेघफुलं भिक्ता । सुश्रीवतीर्थंक्तामाद्रोसहस्रफुलं लभेत् । ३५ ॥ स्मरणात्त । भकेत् ॥ ३८ ॥ ब्रह्मकुलं लभेत् ।। ३५ ॥ स्मरणात्त स्यवेदानां पारायणफुलं लभेत् ।। दिनोपवासमात्रेण तस्यतीर्थस्यतिरतः ॥ ३६ ॥ महापातकनाशःस्यात्राश्रितं विनाद्विज्ञाः ॥ तत्राभिषेक्कुर्वाणःपितृदेवांश्वतप्येत् ॥ ३७ ॥ आप्रोयांमस्ययज्ञस्य फुलमष्टग्रणंभवेत् ॥ सुश्रीवतीर्थं मुच्यतेनरः ॥ २६ ॥ श्रचीयत्वापितृन्देवानेतत्तीर्थतटेनरः ॥ सर्वकामसम्रद्धःस्यात्सर्वयज्ञफलंलमेत् ॥ ३० ॥ एत त्तीर्थसमंषुएपं नभूतेनमविष्यति ॥ तस्मादवश्यंस्नातव्यं देवतीर्थेमुमुश्लीभः ॥ ३१ ॥ ऐहिकामुष्मिकफलप्राप्तिकामै ंपुर्यं नभूतंनमाविष्यति ॥ तर्मादबश्यंस्नातब्यं देवतीर्थेमुमुक्षमिः ॥ ३१ ॥ ऐहिकामुष्मिकफलप्राप्तिकामै ति सिद्धिचाप्रोत्यनुत्तमाम् ॥ २८ ॥ त्रिरात्रस्नानतोहात्र वाजपेयफ्लंखमेत् ॥ देवतीर्थस्मतेसद्यः पापेस्यो ः ॥ देवतीर्थस्यमाहात्म्यं संक्षित्यक्यितंहिजाः ॥ ३२ ॥ विस्तरेषास्यमाहात्म्यं मयावक्नंनपार्यते ॥ मुग्रीव जाता है ॥ २६ तीर्थ के समान १ श्रमानव

। सुमा से नहीं कहा जासक्का है और मुक्तिदायक रामसेतु पै में सुपीवतीर्थ को कहता हूं ॥ ३३ ॥ इस में भक्ति से नहाकर मनुष्य सूर्यलीक को ति सुप्रीवतीर्थ में नहाने से ऋश्वमध्यज्ञ का फल होता है ॥ ३४ ॥ और ब्रह्महत्यादिक पापों का प्रायश्चित भी होता है और सुप्रीवतीर्थ को जाने से

इसका माहात्म्य माप्त होता है श्री

के फलको पाता है ॥ ३५ ॥ श्रौर उतके स्मरण से मनुष्य बेदों के पारायण के फलको पाता है व उस तीर्थ के किनारे दिन के उपासही से ॥ ३६ ॥ है

प्रायश्चित के मश्मातकों का नारा होता है और उसमें स्नान करनेवाला मनुष्य पितों व देवतात्रों का तर्षेण करे।। ३७॥ तो ज्ञाप्तोयीम यझ का जाउ

है।। ४९ ॥ व श्रमिनद्योम और श्रतिरात्रादिक के श्राति उत्तमफल को पाता है श्रीर उस तीर्थ में पितरों व देवताश्रों को तर्पेस करताहुआ जो पुरुष सीम है और सुपीनतीर्थ में नहाने से मनुष्य नरमेषयज्ञ के फलको पाता है॥ ३८॥ व सुप्रीवर्ताय में नहाने से मनुष्य जातिका स्मर्ग्या करमेनात्ना होता मनोरय की सिद्धि के लिये सुप्रीवतीर्थ को जाइये ॥ ३६ ॥ हे ब्राह्माणे । इसप्रकार तुमलोगों से सुप्रीवतीर्थ का माहात्म्य कहागया और इसरिक्ष माहात्म्य को तुमसे कहताहूँ ॥ ४० ॥ कि नलतीर्थ में नहाने से मनुष्य स्वर्गलोक को भोगता है और नलतीर्थ में एक्षार नहाने से बनुष्य सब

ात्रितक बसता है।। ४२।। हे बाहाणी | वह सूर्यकी नाई शोमित होता है व अश्वमेघयज्ञ के फल को पता है और महापातकों के नाशक नीलतीर्थ को मैं कहता है।। ४३।। आपि के पुत्र नील से वह सुक्तिययक तीर्थ सेतुपै कियागया है नीखतीर्थ में नहानेसे मनुष्य सब पायों से छूटजाता है।। ४४।। और बहुवर्ष यज्ञके सीसुने क्ल को पाता है हब मनोरथों को देनेवाले नलतीर्थ में नहाकर मनत्य ।। ०० ।। मन मार्ग्य के नित्ते नरमेथफ्लंलमेत् ॥ ३८ ॥ मुग्रीबरीथेस्नानेन नरोजातिस्मरोभवेत् ॥ मुग्रीवतीथैमोविग्राःप्रयातामीष्टिमिद म् ॥ त्रिरात्रमुषितस्त्रारमस्तप्यन्पितृदेवताः॥४२ ॥ सूर्यवद्रासतेविप्रा बाजिमेधफ्लंखमेत् ॥ नीलतीधै ॥ स्थीवतीर्थमाहात्म्यमेवंवःकथितंद्विजाः ॥ वैभवंनलतीर्थम्य त्विदानीप्रब्रवीमिवः ॥ ४० ॥ नलतीर्थेन में महापातकनाशनम् ॥ ४३ ॥ अग्निषुत्रेषानीलेन क्रंतसेतीविमुक्तिरम् ॥ नीलतीयँनरःस्नानात्सवैषापिब ति सर्वकामसमृद्धिमान् ॥ गवाक्षेण्कतंतीर्थं गन्थमादनपर्वते ॥ ४६ ॥ विद्यतेस्नानमात्रेण नरकंत्रेचया अङ्देनक्रतंतीर्थमस्तिसेतोविमुक्तिदे ॥ ४७ ॥ अत्रस्नानेनमनुजो देवेन्द्रत्वंसमञ्जुते ॥ गजेनगवयेनात्र शार ॥ ४२ ॥ बहुवर्णस्ययागस्यफ्लंशतग्रुण्लमेत् ॥ नीलतीथॅनरःस्नात्वासवीमीष्ट्रप्रदायिनि ॥ ४५ ॥ श्रामिली त्स्वर्गेलोकंसमश्तुते ॥ नलतीर्थंसकृत्स्नानात्सर्वपापविमोचितः ॥ ४१ ॥ ऋग्निष्टोमातिरात्रादिफुलमाप्र कमवाप्रो। तिसः ॥ इ प्रवक्ष्यारि मोचितः

पै गवाक्ष से कियाहुआ तीर्थ ॥ ४६ ॥ विद्यमान है उसमें नहाने से वह मनुष्य नरकको नहीं जाता है और मुक्तिदायक संतुष अंगद से कियाहुआ तीर्थ है ॥ ४७ ॥ इसमैं

नहाने से मनुष्य तब पापोंसे छूटजाता है व हे बाहाए। । गन्धमादन पर्वति सत्यूनदी॥ ४४॥ रामनाथ महादेवजी को सेवने के सिये तदेव बर्तमान नहाकर सब मनुष्य समस्त पातकों से रहित होते हैं॥ ४६॥ और सब यज्ञ, तपस्या व तीर्घकी सेवा के फलको बाता है हे छिजोचमो । दराकरीक्

। इस महापतित्र गन्धमादन पर्नते वसते हैं और गंगादिक तब निष्यां व सात तमुद्र ॥ ४८ ॥ और म्याषेयों के पत्रित माश्रम व पुराय बन और

इस संसार में उसके पाप नहीं रहता है ॥ ४३ ॥ और वह पुनराष्ट्रति से रहित बैकुंठ को प्राप्तहोताहै श्रोर विभाषण के मंत्रियोंने चार तीयों को किया तीर्थ कियेगये हैं ॥ ४६ ॥ रामसेतुपै बड़े पत्रित्र गन्धमादन पर्वतपर उन तीर्थों में जो नहाता है वह मोक्षत्व को मोगता है ॥ ४० ॥ त्रिभीषण में किया हा विनाशक तीर्थ है जो कि महादुःखोंको नाश करनेवाला तथा महारोगों को विनाशनेवाला है ॥ ४० ॥ श्रीर महापापत्मूहों के लिये श्राग्नि के समान ामुच्य सुरेन्द्रताको पाता है और इस गन्धमादन पर्वतेष गज व गवय और बड़े बलावान् शारण्।। ४८ ॥ और कुसुद, हर व पराकर्भा पनस तथा आन्य सब ग्रीर कुंभीपाकादिक नरकों के स्रेश के नाशनेका कारण है ॥ ४२ ॥ श्रीर दुःस्वप्रनाशक तथा प्रशंसनीय व महादिरिहों का नाशक है जो मनुष्य उसमें महादुःस्वप्रशमनं महारोगनिबहेणम् ॥ ४१॥ महापातकसङ्घानामनलोपममुत्तमम् ॥ कुम्भोपाकादिनरक ३ ॥ सबैकुएठमवाप्रोति युनराद्यतिवर्जितम् ॥ विभीषणस्यसिचेवैःकृतंतीर्थचतृष्ट्यम् ॥ ४४ ॥ तत्रस्नानेन तर्वे सर्वेपातकवर्जिताः ॥ ५६ ॥ सर्वयज्ञतपस्तीयिसेवाफलमवाप्तुयुः ॥ दशकोटिसहस्राणि तीर्यानिहिजस जसा ॥ ४८ ॥ कुमुदेनहरेषापि पनसेनबलीयसा ॥ कृतानियानितीर्थानि तथान्यैःसर्ववानरैः ॥ ४६ गराम पुएये गन्धमादनपर्वते ॥ तेषुतीर्थेषुयःस्नाति सोमृतत्वंसमश्तुते ॥ ४०॥ विभीषण्कतंतीर्थमस्तिषापविमो निकारणम् ॥ ५२ ॥ दुःस्वप्ननाशनंधन्यं महादारिद्यवाधनम् ॥ तत्रयोमनुजःस्नायात्तस्यनास्तीहपात विषाषैःप्रमुच्यते॥ सरयुश्चनदीविप्रा गन्धमादनपर्वते॥ ४४ ॥ रामनार्थमहादेवं सेवितुंवतंतेसदा ॥ तत्रम्ना ५७॥ वसन्त्यस्मिन्महापुर्षे गन्यमादनपर्वते ॥ गङ्गाद्याःसरितःसर्वास्तयावैसप्तमागराः,।। ४८ ॥ ऋष्याश्र कम्॥ प्रः कम्॥ प्रः मतुजः स त्वान्ताः स त्वान्ताः ॥ स्मान करता है इ है॥ १८॥ उनमें ह्वा है उसमें न चनम्।

के आति उत्तमक्षेत्र ॥ ५६ ॥ सदेव गन्धमादन पर्वत पे समीपता करते हैं बह्याजी ने यज्ञीपवीत के जन्तरमर तीर्थ कहा है ॥ ६० ॥ और तब मुक्तिंग हमेत्र ॥ किसरों समेत व पितुमशों समेत तेतीसकोटि देवता इस गंधमादन पर्वति ॥ ६० ॥ रामचन्द्र देवजी की आज्ञा से सेतुष बसते हैं श्रीष्तत्तजी बोखे कि है इस प्रकार तीयों का माहात्म्य कहा ॥ ६२ ॥ इसको पढ़ता व सुनता हुआ भनुष्य दुःखों के समूहते छूटजाता है श्रौर पुनराबुचि से रहित मोसको पाता 1 श्रीरकम्द्पुराषोसेतुमाहात्म्येदेवीद्यालुमिश्रविरिचतायांमाषाटीकायां सकलतीर्धेप्रशंसायांद्विचत्वारिशोऽष्यायः ॥ ४९ ॥

गे ॥ त्रेतायामेकवर्षेण तत्पुर्यंसाध्यतेन्द्रिमः ॥ ३ ॥ द्रापरेतबमासेन तद्दिनेनकलौयुगे ॥ तत्फलंकोटिध नैलिङ्गं यःपश्यतिनरःसक्कत् ॥ सनरोम्रुक्तिमाप्रोति शिवसायुज्यरूपिषीम् ॥२॥ दशवर्षेस्त्यरुषुर्यं किय उवाच ॥ अथेदानींप्रबक्ष्यामि रामनाथस्यवैभवम् ॥ यच्छ्रत्वासर्वपापेभ्यो मुच्यतेमानवोभ्रवि ॥ १ ॥ रा हैश्रकिन्नरैः॥ ६१॥ वसन्तिसेतौदेवस्य रामचन्द्रस्यचाज्ञया ॥ श्रीसृत उवाच॥ एवसुकांद्विजश्रेष्ठास्तीर्थानां यानि तथाषुएयवनानिच ॥ अनुत्तमानिक्षेत्राषि हरिशङ्करयोस्तथा ॥ ५६ ॥ सान्निध्यंकुर्वतेनित्यं गन्धमा । उपवीतान्तरंतीर्थं प्रोक्तवांश्रतुराननः॥ ६०॥ त्रयांक्षेशत्कोटयोत्र देवाःपितृगषोःसह ॥ सर्वेश्रमुनिभिस्स। ॥ ६२ ॥ इदंगठन्वाश्यपवन्वादुःखसङ्घादिमुच्यते ॥ कैवल्यंचसमाप्रोति पुनराष्ट्रितिम् ॥ ६३ कन्द्युराणेंसेतुमाहात्म्येसकलतीथेप्रश्रंसायांदिचत्वारिशोध्यायः ॥ ४२ ॥

। हूं कि जिसको सुनकर मनुष्य पृथ्वी में सच पापों से हुटजाता है ॥ ९ ॥ जो मनुष्य रामजी से थापे हुए सिंगको एकबार देखता है वह मनुष्य शिक-मुक्ति को पाता है ॥ १ ॥ सतयुग में दश वर्षों से जो दुर्ग्य किया जाता है वह पुर्ग्य त्रेतायुग में मनुष्यों से एक वर्ष से साधन किया जाता है ॥ ३ ॥ थि शिव प्जिकै मिलत श्रहे फल जोड़ । तेतालिस श्रध्याय में कह्यों चरित सब सोड़ ॥ श्रीसूतजी बोले कि इसके श्रनन्तर में इससमय रामनाथजी ष्टो । रामन

॥ जो मनुष्य मुक्तिदायक रामनाथ महादेवजी को स्मर्गा करते हैं व हे बाहागों । जो कितेन करते हैं वे पापंजर से मुक्त होजाते हैं ॥ ७ ॥ श्रोर सिबदानन्द, रितन्देह होता है रामेश्वर महालिंग में सब भी तीर्थ।। श्रीर सब देवता, मनुष्य ब पितर विद्यमान है एकर मय या दो समय व तीन समयों में तथा वह एक महीने से व कलियुंग में वह एक दिन से साधन किया जाता है श्रीर वह कोटिगुना फल फल पल भरमें ऐमेही रामनाथ को देखनेवाले शिव को शाम होते हैं और रामेश्वर नामक जो लिंग रामचन्द्रजीसे पुजागया है॥ = ॥ उसके स्मरण्हीसे यमराज की पीड़ा नहीं होती है श्रीर जो मनुष्य स्वेत्रही॥ ६।

जानने योग्य है और उसके सदैय बिट होता है ॥ १३ ॥ व उसके घन, क्षेत्र य पुत्रादिकों का नारा होता है हे सुनीश्वरों । एकबार रामेश्यरूमहाजिंग तम को एकवार पूजते हैं॥ ६ ॥ वे मनुष्य नहीं है किन्तु निस्सन्देह शिष जानने योग्य है व जिसने भाकि से रामेश्वर महालिंग को नहीं पूजा ह बहुतिदिनों तक हुःख से सैयुत तंसार में अमता है और जो मनुष्य रामेश्वर महालिंग को एकबार देखते हैं॥ ११ ॥ उनकी बान, बत ब तफ्ष्या और श्रीर रामेश्वर महालिंग को जो क्षणमर चिन्तन नहीं करता है।। १९ ॥ वह अज्ञामी व पापी होता है फ्रीर वह गुंगा व बाहरा झामा है तथा बह विज्ञेयश्विद्रन्तस्यसदामवेत्॥ १३ ॥ धनक्षेत्रमुतादीनां तस्यहानिस्तथाभवेत् ॥ रामेश्वरमहालिङ्गे सक्नुह श्वरार्ष्यंयिक्षिक्षं रामचन्द्रेण्युजितम् ॥ = ॥ तस्यस्मरण्मात्रेण् यमणिडाणिनोमवेत् ॥ रामेश्वरमहालिक्षं येचेय न्तिसङ्ग्रहाः ॥ ६ ॥ नमानुषास्तेविज्ञेयाः किन्तुरहानसंशयः ॥ रामेश्वरमहालिक्षं नार्चितंयेनभक्तिः ॥ १० ॥ चिरकालंससंसारे सैसरेहःखसंकुले ॥ रामेश्वरमहालिङं येषश्यन्तिसङ्ग्रहाः ॥ ११ ॥ किंदानेःकिंग्रेस्तेषां किंतिणे मिःकिमह्बरेः ॥ रामेश्वरमहालिङं योनचिन्तयतिक्षण्म् ॥ १२ ॥ श्रज्ञानीसचपापीस्यात्समूकोबधिरस्तयां ॥ सज्ज मिषेनिमिषेन्याम् ॥ ४ ॥ निस्सन्देहंभवेदेवं रामनाथविलोकिनाम् ॥ रामेश्वरमहालिङ्गे तीथानिसकलान्य गंविम्कितम् ॥ कीतंयन्त्यथ्वाविप्रास्तेविमुक्ताघपअराः ॥ ७ ॥ सिब्हानन्दमहैतं साम्बेहदंपयान्तिषे ॥ रामे ॥ विद्यन्तेसवेदेवाश्च मुनयः।पेतरस्तथा ॥ एककालंदिकालंबा त्रिकालंसवेदेववा ॥ ६ ॥ येस्मरान्तिमहादेवं रामनाथ द्रोन्ध्या मिश्वर महार्हि

गिओं से भी क्ली है। 9७ ॥ जो मनुष्य रामनाथ महालिंग में मितिसंयुत हैं उनके प्रणाम स्मरण्य व पूजन से संयुत जो मनुष्य हैं ॥ १८ ॥ के पुन्धि हैं व पमस्यानको नहीं जाते हैं हजार ब्रह्महत्या व दराहज़ार मिदरापान॥ १६ ॥ तब रामेश्वर देवके देखनेपर नाशको प्राप्तहोंने हैं और जो सदेव सुख व स्पर्धि 98 ॥ काशी व गया से क्या है और प्रयाग से भी क्या फल है दुर्लम मनुष्यता को पाकर इस पृथ्वी में जो मनुष्य ॥ १५ ॥ रामनाथ महास्थित व पुजते हैं उनका जन्म सफल है और वे कृतार्थ हैं अन्य नहीं हैं ॥ १६ ॥ रामेश्वर महालिंग के पूजन य स्मरण करने पर भी किथा, ब्रह्म, इंग्रे के देखने पर ॥ को प्रशास करते व समस्त देवताः को नहीं देखते हैं

ष्टेमुनीश्वराः॥ १४ ॥ किकाश्यागययाकिंवा प्रयागेणाणिकेफलम् ॥ ढुलंभंप्राप्यमान्नप्यं मानवायेत्रमृत्ते ॥ १४ ॥ रामनाथमहालिक्नं मानवायेत्रमृत्ते ॥ १४ ॥ रामनाथमहालिक्नं नमस्यन्त्यन्त्रचान्त्रच ॥ जन्मतेषांहिसफलं तेकृतार्थाश्वनेतरे ॥ १६ ॥ रामेश्वरमहालिक्नं प्रिक्तिंवा स्मृतेणिषा ॥ विष्णुनाब्रह्मणालिंदा शक्ताप्त्रचित्रकार्यान्त्रकार्यात्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रक्ष्यत्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्याव्यक्षेत्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकारकार्यात्रकार्यात्रकारकार्यात्रकारकारकार्यात्रकारकारकार्यात्रकार्यात्यात्रकार्यात्रकारकार्यात्रकारकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रक

हते हैं॥ २०॥ वे प्रत्मनता से एकवार राभेश्वर महाकिंग को प्रवाम करें और करोड़ों जम्मोंमें भी जो कोई पाप कियेगये हैं॥ २१॥ वे रामेश्वरजी के को प्राप्त होते हैं व उत्तम गति को पाते हैं और मेल, कौतुक, लौम व भयसे भी रामेश्वर महालिंग को स्मरण करताहुआ भवुष्य इस लोक व परलीक ग्गी नहीं होता है व गमेश्वर महालिंग को कीर्तन व पूजन करता हुआ भी मनुष्य॥ २२। १३॥ धाषश्य कर रुद्रमारूष्य की प्राप्तहोंसा है इसमें सन्देह में दुःब का भा देखने पर नाश में गाय को चा

मुक्तियेत्रों के दायका भागी कहाजाता है ॥ २६ ॥ श्रनन्यभक्ति से व बहाज्ञान से निरच्य कीहुई मुक्ति होती है और ऊर्व्वरेता संन्यासियों **की मुक्ति** एए से होती है ॥ ३० ॥ हे ब्राह्स्सों ! वही मुक्ति दर्शन व श्रवस से उपजेहुए ज्ञान के विना होती है और जहां श्राश्रम के विना व विना व सिना वेसम्बक् **मुक्ति** कार बदीहुई अगिन शरामर में लकड़ियों को मस्म करती है ॥ १८ ॥ वैसेही राभेश्वर की देखनेवाले मनुष्योंके सम पाप भस्म होजाते हैं राभेश्वर महा-गरीर की नेष्टा॥ २६॥ व उनके माहात्म्य की कथाओं के मुनने में आब्र और स्वर, नेत्र व शारीर में विकार का स्पुरण होना॥ २७॥ और सदैन आठ प्रकार की कहीगई है।। २५ ॥ कि उनके मक्तजनकी वर्त्तलती वे उनकी पूजन और प्रमिक्ष करना तथा भिक्त से आपही उनका पूजन करना व रामेश्वर महालिंग को स्मरण करैना तथा रामेश्वर महालिंग के आधित होकर जीविका करना ॥ १८ ॥ इस प्रकार आठ भांति की भक्ति जिस म्लेच्छ के भी विद्यमान वैनाज्ञानं दर्शनअवषोद्भवम् ॥ यत्राश्रमांविनाविप्राविर्तित्वविनातथा ॥ ३१॥ सर्वेषांचैवव्षानामस्तिलाश्राम र्॥ २८॥ तथापापानिसवोषि रामेश्वराविलोकिनाम्॥ रामेश्वरमहालिङ्गांकार्धविधास्मृता ॥ २५॥ निवात्सल्यं तत्प्रजापरितोषणम्॥ स्वयंतत्प्रजनंभक्त्या तद्षैदेहचोष्टितम् ॥ २६ ॥ तन्माहात्म्यकथानांच ॥दरस्तया ॥ स्वरेनेत्रश्रारीरेषु विकारस्फुराणंतया ॥ २७ ॥ रामेश्वरमहालिङ्गस्मर्णसन्ततंतया ॥ रामेश्वरम माश्रिर्यवोपजीवनम् ॥ २८ ॥ एवमष्टविधामक्तियोरिमन्स्लेच्ब्रेपिवियते ॥ सएवम्रक्षित्राणां दायभाक्परि ॥ रामश्वरमहालिङ्गद्शनाद्वकेवलात् ॥ ३२ ॥ ऋषुनभेवदामुक्तिभविष्यत्यविलाम्बतां॥ क्रमिकीटाश्चदेवा म्थ्रतपोधनाः ॥३३॥ तुल्यारामेश्वरक्षेत्रे रामनाथ्यसादतः ॥ पापंक्रतंमयानेकमितिमाकियतांभयम् ॥३४॥ ॥ २६ ॥ मक्त्यात्वनन्ययामुक्तित्रंबज्ञानेननिश्चिता ॥ वेदान्तशास्त्रअवणाद्यतीनामुध्वेरेतसाम् ॥ ३०॥ सा तेश्रणात त्रं काज अव्योक्त हातिङ्ग कीत्यते क्ष मुन्य लिंग की भिष उनके लिये श

॥ सब वर्गों व सब आश्रमियों की भी केनल समेश्वर महालिंग के दरीन से॥ ३२॥ अपुनर्जन्म का देनेवाली शीघही मुक्ति होगी कृमि, कीट, देक्ता धनबाले मुनिलोग ॥ ३१ ॥ रामेश्वरजी के क्षेत्र में रामनाथ की प्रमन्नता से समान होते हैं मैंने अनेक पापको किया है यह भय न कियाजात्रे॥ ३४ 💵

मजुण्य रामेश्वर महाक्तिंग की देखता है।। ३६ ॥ ग्रय्ती में उसके समान चतुर्वेदी भी नहीं होता है चांडाल होताहुआ भी जो मजुष्य रामेश्वर महा-। ३७ ॥ उसके लिये दानों को देना चाहिये अन्य वेदत्रयीवित के लिये न देना चाहिये योगते युक्त ऊर्ध्वरेता मुनियों की जो गाते होती है।। ३८ ॥ नेवाले सब प्राणियों की वह गति होती है हे ब्राह्मणों। रामनाथ शिवजी के क्षेत्र में जो लोग बसते हैं॥ ३६॥ चन्द्रमा से भूषित मस्तकवाले वे सब कियाहै यह गर्व मनुष्योंसे न कियाजाने साम्बशिन रामेश्वर महासिंगके देखने पर ॥ ३५॥ न्यून व अधिक मनुष्य नहीं होते हैं किन्तु सब प्राथी समान होते ग्यतांषुएयं मयाकारीतिवाजनेः ॥ रामेश्वरमहालिङ्गे साम्बरुद्रेविलोकिते ॥ ३५ ॥ नन्युनानाधिकाश्वस्युः ननाःसमाः ॥ रामेश्वरमहालिङ्गे यःपश्यतिसभक्तिकम् ॥ ३६ ॥ नतेनतुल्यतामेतिचतुर्वेद्यपिभूतले ॥ रामे तेङ्गे भक्तोयःश्वपचोपिसन् ॥ ३७ ॥ तस्मैदानानिदेयानि नान्यस्मैचत्रयीविदे ॥ यागतियोगयुक्तानां मुनी ज्युःमुक्तानिते ॥ ४२ ॥ राममेर्तुंसमाश्रित्य रामनाथस्यतृष्ट्ये ॥ ददातित्राममेक्यो जाहाणायसभिक्ति साम्॥ ३८॥ सागतिःसर्वजन्तूनां रामेश्वरविलोकिनाम्॥रामनाथाश्विषक्षेत्रे येवसन्तिनराद्विजाः॥ ३६॥ तेस :स्युधन्द्रालङ्कतमस्तकाः॥नागाभरण्संयुक्तास्तयंवरूषमध्वजाः॥ ४०॥ त्रिनेत्रामस्माद्ग्धाङ्गाः कपाल ।: ॥ साक्षात्साम्बमहादेवा मवेयुनत्रिसंश्यः ॥ ४१ ॥ रामनाथाशिवक्षेत्रं येत्रजन्तिनरामुदा ॥ परेपदेश्वमे वेपञ्चवका 

न्देह नहीं है॥ ४९॥ व जो मनुष्य प्रसन्नता से रामनाथ शिवजीके क्षेत्रको जाते हैं वे पग्र पे अश्वभेषों के पुरयों को प्राप्त होते हैं॥ ४२॥ व राम-तता के लिये रामसेतु के आश्रित होकर जो एक प्राम को बाह्य एक माहित समेत देता है।। ४३॥ उसने पर्वत, बन ब काननों समेत सब पृथ्वी को भिक्त से रामनाथजी के लिये पत्र, पुष्प, फल व जल को देता है उसकी रामनाथजी दिनरात रहा करते हैं साम्ब रामनाथ महालिंग दयावान्

होते हैं और नागों के आभूषणों से संयुत व घृषध्वज ॥ ४० ॥ और भस्म को अंगों में लगाये व कपाल को मस्तक में किये त्रिलोचन साम्बाशिष

३ ॥ तेनस्ःसक्लाद्ता सशैलवनकानना ॥ पत्रंषुष्पंत्तलंतोयं रामनाथाययोनरः॥ ४४ ॥ भक्त्याद्दाति

34.6

ोती है यह पृथ्वी में बहुतही घन्य है व रामनाथेश्वर शिवलिंग को जो नहीं पूजता है ॥ ४८ । थह मुक्ति, मुक्ति व राज्यों का भी पात्र नहीं होता मक्ति से रामेश्वर महालिंग को पूजता है ॥ ४० ॥ यह मुक्ति, मुक्ति व राज्यों का उत्तम पात्र है रामनाथ पूजन के समान व आधिक पुराय नहीं है।।४०॥ । ४५ ॥ मिकि अत्यन्त दुर्लभ है व उनका पूजन भी बहुत दुर्सभ है और स्तैत्र व स्मर्ग्ण अतिदुर्लभ है ॥ ४६ ॥ जो मनुष्य भक्तिंगुत चित से महादेव ब |थेश्वर लिंग की शरग्णेमें प्राप्त होते हैं ॥ ४७ ॥ उनको इस लोक व परलोक में लाभ व जय होता है और दिन रात रामनाथ महालिंग के विषयवासी मनुष्य रामनाथ महादेवजी की शरस्य में जाता है तो उसके दुर्बुदिता नहीं होती है और वह शिवलीक को प्राप्त होगा।। ४४॥ सब यज्ञ, तपस्या,दान व तीब त जो मनुस्य रामनाधेश्वर बिंग से बैर करता है उसने नरकों के कारण दशहजार हत्यात्रों को किया॥ ४२॥ त्रीर उसके संभाषण से मनुष्य नरक को जाता में परायम्। है व यज्ञ रामनाथपरक है ॥ ४३ ॥ व सब रामनाथपर है और उनमें अन्य कुछ नहीं है इस कारण सबको छोड़कर रामनाथ के आखित समं नाधिकंगुएयमास्ति ॥ ५१ ॥ रामनाथेश्वरंतिङ्गं द्विधियोमोहमास्थितः ॥ ब्रह्महत्यायुर्ततेन कृतंनरक स्यनास्त्येव शिवलोकंचयास्यति ॥ ५४ ॥ सवयज्ञतपोदानतीथस्नानेषु यत्फलम् ॥ तत्फलंकारियांषतं नम् ॥ रामेश्वरमहालिङ्गं यःष्रुजयतिभक्तिः॥ ५० ॥ भुक्सिक्त्योश्च राज्यानामसौषरमभाजनः ॥ राम नाथोंह्यहर्निश्चम् ॥ रामनाथमहालिङ्गे साम्बेकार्ताषके्शिवे ॥ ४५ ॥ अत्यन्तदुर्लमाभक्तिस्तरप्रजाप्यतिदुर्ल त्रंचदुलंभप्रोक्तं स्मरण्चातिदुलंभम् ॥ ४६ ॥ रामनाथेश्वरंलिङं महादेवत्रिलोचनम् ॥ शरणंयप्रषद् स्मादन्यन्नविद्यते ॥ अतःसर्वेपरित्यज्य रामनाथंसमाश्रयेत् ॥ ५४॥ रामनाथमहालिङ्गं शर्षायातिचन्नरः॥ वभवति सबैधन्यतरोम्रींवे ॥ रामनाथेश्वरीलेङ्गं योनपूजयतीशिवम् ॥ ४६ ॥ नार्यभुकेश्वमुकेश्व राज्याना ॥ ४२ ॥ तत्संमाष्णमात्रेण् मानवोनरक्वजेत् ॥ रामनाथपरादेवा रामनाथपरामखाः ॥ ५३ ॥ रामनाथप गुक्तेनचेतसा ॥ ४७ ॥ लाभस्तेषांजयस्तेषामिहलोकेषरत्रच ॥ रामनाथमहालिङ्गंबिषयायस्यशेमुषी ॥ ४८ ।

त्रेलांक में पूजाजाता है ॥ ४७ ॥ जो मनुष्य एक दिन रामनाथ शिवजीको देखता है वह इस लोक में धनवान होकर ऋन्त में शिव होजाता जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर रामनाथ शिवजी को रमरण् करता है वह इसी शरीर से पृथ्वी में शिव वर्तमान है ॥ ४६ ॥ श्रीर रामनाथ महाकिंग स्थानों में जो फल होता है यह कोटिशुना फल रामनाथ जीकी सेवा से होता है।। प्र ॥ दोषड़ी तक रामनाथेश्वर लिंग के स्मर्श्य क्रकीस पुरित्यों को उपारकर शिवलोक में प्रजाजाता है।। प्र ॥ जो मजला संस्टित सर नाम कि कि कि रामनाथेश्वर लिंग के समर्था करताहुआ मनुष्य इक्कीस पुरित्यों ५ हिष के दर्शन से अन्य पुरुषों का पाप स्ती धर्या नाश होजाता है॥ ६०॥ श्रीर जो मनुष्य रामनाधेश्वर महालिंग को मध्याह्र में देखता है उसके हज़ारों मिद्दराषान उसी क्षण नाश होजाते हैं॥ ६१॥ व सायंकाल में जो पुरुष मित समेत समनाथजी की देखता है उसका गुरुखांगमन से पदाहुआ पाप नाश होजाता है॥ ६९॥ और सायंकाल में जो महास्तोत्रों से समेश्वरजी की स्तुति करता है उसकी उसी क्षण हज़ारों सुवर्ण की चोरी नाश होजाती हैं॥ ६३॥ घनुष्वोटि में स्नान व समनाथजीका दशैन यह पुरुषों को बादे मिलताहै तो गंगाजलके सेवन से क्या है॥ ६८॥ और समनाथ महालिंग की सेवा से जो नहीं भिलता है वह अन्य धर्मजाल से कभी नहीं मिलता है॥ ६४॥ व समनाथ महालिंग को जो कभी नहीं देखता है वह संकरवर्ण जानने योग्य है व पिताके बीर्य से उसक रामनाथस्यसेवया ॥ ४६ ॥ रामनाथेश्वरं बिन्तयन्घटिकाह्यम् ॥ कुलैकवंशमुङ्क्य शिव्होक्तेश्याय रामनाथं दिनमैकंत्यःपश्येवया ॥ ४६ ॥ यास्मरेत्र्यात्त्र्याय रामनाथं महेश्वरम् ॥ इहेवधनवान्मत्वा मोन्तेरुद्र्ञजायते ॥ ४८ ॥ यास्मरेत्र्यात्त्र्याय रामनाथं महेश्वरम् ॥ अन्तेवश्यात्त्रामनाव्यं ॥ अन्येवांप्राणिनां पापं तत्त्र्यणादेवनश्यति ॥ ६० ॥ रामनाथ्यश्वर्तित्र्याते ॥ ४८ ॥ रामनाथ्यति ॥ ६० ॥ सायं तत्त्र्याति ॥ ६० ॥ सायंकालेपश्यति ॥ ६० ॥ रामनाथंसमिकिकम् ॥ युरुक्षीगमनोत्पन्नपातकंतस्यनश्यति ॥ ६२ ॥ सायंकालेपश्यति ॥ इतिलम्यतिया ॥ स्वर्णस्तेयस्याणि तस्यनश्यानितत्र्यणात् ॥ ६३ ॥ स्नानंक्यत्रक्षःकोटो शत्न्य रामनाथस्यदर्शनम् ॥ इतिलम्यतिष्यं । ६४ ॥ रामनाथमश्याति ॥ संकर्ःसत्विद्ये । तदन्य सम्माथंनयाले महालिक्षं याक्तालेन नैवलम्येतकहिचित ॥ ६४ ॥ रामनाथंमहालिक्षं याक्तालेन नैवलम्येतकहिचित ॥ ६४ ॥ रामनाथं याक्तालेन केवलम्येतकहिचित ॥ ६४ ॥ रामनाथं याक्तालेन केवलम्येतकहिचित ॥ ६४ ॥ रामनाथं याक्ताले ॥ संकर्ःसत्विवेद्यो मार्यक्ति ॥ स्वर्

कों की रक्षा में दीक्षित रामनाथ महास्तिंग के विद्यमान होनेपर याचनात्रों को क्यों जातेहो ॥ ६८ ॥ श्रीर द्यानिघान रामनाथ महासिंग के प्रप्तन होनेपर होजाने हैं जैसे कि सूर्योद्य में पाला नष्ट होजाता है।। ६१ ॥ यदि प्राश् निकलने के समय रामनाथजी को स्मरश करे तो किर यह जन्म के लिये समर्थ नहीं होता है और शिवत को प्राप्त होता है ॥ ७० ॥ हे द्यानिधे, रामनाथ, महादेव ! मेरी रक्षा कीजिये ऐसा जो सदैव कहता है यह किल से पीड़ित नहीं ॥ व प्रातःकाल उठकर जो मनुष्य रामनाथ ऐसे शब्द को तीनबार पढ़ता है उसका पहले दिनमें उपजाहुआ पाप उसी क्षण नाश होजाता है ॥ ६७ ॥

॥ ७४ ॥ इष्टकामिस्तुयःकुर्यात्सिवेकुएठमवाप्तुयात् ॥ शिलामिःकुरुत्यस्तु सगच्छेद्वह्याणुःपदम् ॥ ७६ ॥ ॥ इ समनाथ, अमहीश । इ पूर्वर, क्रिकाहित । ऐसा जो सदैव कहता है यह मायासे पीड़ित नहीं होता है ॥ ७२ ॥ हे नीलकाउ, हे महादेव, सदाशिव । ऐसा सदैव कहता हुआ प्राची काम से बाधित नहीं होता है ॥ ७३ ॥ हे समेश्वर, हे यमाराते, हे कालकूट, हे विषादन । ऐसा सदैव कहता कि से पीड़ित नहीं होता है ॥ ७३ ॥ हे समेश्वर हे तीन करोड़ कुलों से संयुत वह 5, इ प्रमा को प्राच ॥ और जो ईटों से बनवाता है वह बेकुएड को प्राप्त होता है और जो पत्यरों से बनवाता है वह बहा के स्थान को जाता है ॥ अ ॥ नित्यं नकोधेनप्रपीड्यते ॥ ७४ ॥ रामनाथालयंयस्तु दार्त्यभःकुरतेनरः ॥ सषुमान्स्वर्गमाप्रोति त्रिकोटिकु ह्यते॥ ७१ ॥रामनाथजगन्नाथ धूर्जटेनीललोहित॥ इतियःसततंत्र्याहाष्यतेसौनमायया ॥ ७२ ॥ नीलकएठमहा देव रामेश्वरसदाशिव ॥ इतित्रवन्सदाजन्तनेवकामेनजङ्गे ॥ ॥ ०२ ॥ नीलकएठमहा ६६ ॥ रामनाथैतिश्रब्दं यक्षिःपठेत्प्रातर्हात्यतः ॥ तस्यपूर्वदिनोत्पन्नपातकंनश्यतिक्षणात् ॥ ६७ ॥ रामना तेन्ने भक्तरक्षण्दीक्षिते ॥ भोजनाविद्यमानेपियाचनाःकिप्रयास्यथ् ॥ ६८ ॥ रामनाथमहालिङ्गे प्रसन्नेकहण् नश्यन्तिसकलाःक्रशा यथासूयौदयोहमाः ॥ ६६ ॥ प्राष्ठोतकमणवेलायां रामनाथंस्मरेद्यदि ॥ जन्मने थेमहाति निथौ ॥ मीनकल् र्यअनो tमवः ॥ 

दिक एथरों के मेदों से इन रामेश्वर जी के स्थान को बनाता हुआ पुरुष उत्तम विमान पे बैठकर शिवलोक को प्राप्त होता है॥ ७०॥ और मिक्सिक ी का स्थान करता हुआ पुरुष शिवजी के आधे आसन पै स्थित होकर शिवजी की समीपता को प्राप्त होता है।। ७८ ॥ श्रीर चांदी से रामेश्वरजी के स्थान रता हुआ पुरुष शिवजी की सरूपता को प्राप्त होता है व सदैव शिवकी नाई आनन्द करता है।। ६६।। और मिक हमेत जो पुरुष सीने से रामनाथजी वह मनुष्य शिवसायुज्यरूपवती मुक्ति को पाता है।। ८०।। जो घनी पुरुष सुवर्श से रामनाथजी का स्थान बनवाता है और जो निर्धनी मिट्टी से देशिलामेदैः कुर्वन्नस्यालयञ्जनः ॥शिवलोकमवाप्रोति विमानवरमास्यितः ॥ ७७ ॥ रामना्यालयताम्रःकु ज्यर्लापेषीम् ॥ =० ॥ रामनाथालयंहेम्ना धनाब्यःकुरुतेनरः ॥ मृदादरिद्रःकुरुतेतयोःधुष्यंसमंस्मृतम् ॥ यःषुमान्मित्रुर्वकम् ॥ समहापातकैर्मुक्तो रुद्रलोकेमहीयते ॥ ८३ ॥ योभिषेकस्यसमये रामनाथस्यशूलि िसरम् ॥ शिवसामीत्यमाप्रोति शिवस्याद्योसनंस्थितः ॥ ७८ ॥ रामेश्वरालयंक्त्यैःकुर्वन्वमानवोमुदा ॥ त्यमाप्रोति शिववन्मोदतेसदा ॥ ७६ ॥ रामनाथालयेहेम्रा यःकरोतिसमिकम् ॥ सनरोम्रोक्तिमाप्रोति मिनाथमहांलिङ्गमानकालोंद्रजोत्तमाः ॥ त्रिसन्ध्यंगयन्त्तेच मुख्वाद्येश्रकाहलम् ॥ ८२ ॥ वाद्यान्यन्या शिवसारू ताम्र से रामनाथुङ और स्कटिक आ का स्थान करता है स्माटका को प्रममता से

॥ दर ॥ और जो पुरुष मिक्सूवेक अन्य बाजना का करता ह महापाण त ४८ छन। प्राप्ता पर १८०० व्या । कहा आपि के साम के समय में हदाध्याय, चमक व पुरुषसूक्त ॥ दश ॥ और त्रिसुप्ती, पंचशानित तथा पावमान्यादिक को प्रीतिसंयुत जपता है हे बाह्याणे | वह आ के सनान के समय में हदाध्याय, चमक व पुरुषसूक्त ॥ दश ॥ प्रीपित्ती, पंचशानित तथा पावमान्यादिक को प्रीतिसंयुत जपता है हे बाह्याणे | वह भोगता है ॥ दर ॥ और गीवों के हुघ से व दही, पंवगच्य और घृत से रामनाथ महासिंग का स्नान नरकों का विनाशक है ॥ द६॥ । और जो पुरुष भक्तिपूर्वक अन्य बाजनों को करता है महापापों से छुटाहुआ वह शिवलोक में पूजा जाता है।। पर ॥ श्रीर जो मनुष्य त्रिशूलघारी गिनों का पुराय समान है॥ ८१॥ हे डिजोत्तमी। रामनाथ महालिंग के स्नान के समय में व त्रिकाल जो मनुष्य गीत, नृत्य व मुखबाजनों से कोलाहज्ज मरुनुत् ॥ ⊏५ ॥ गर्वाक्षीरेणुद्ध्नाच पञ्चगञ्येष्टंतैस्तया ॥ रामनाथमहालिङ्गस्नानंनरकनाशानम् ॥ ⊂६ ॥ बनवाता है उन व

ज्यार्यचचमकै तथापुरुषमुक्तकम् ॥ =४ ॥ त्रिमुप्षेपञ्चशान्ति पाक्मान्याहिकंतथा ॥ जपेत्प्रीतियुतोविष्र

॥ ६४॥ व हे दिजोतमो । यस मे झानेहुए जल मे रामनाथ शिवजी को नहवाता हुआ पुरुष वह्या के लोक को प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥ व हे माझयो । की धाराओं से जो मनुष्य रामनाथ शिवजी को नहवाता है वह गन्धर्वलोक को प्राप्त हो ॥ हे ॥ ६६ ॥ व सुष्णे से मिलेहुए जलसे व पुष्णे हो का नाशक कहांगया है॥ ६३॥ श्रीर केला के पकेट्रए फलों से रामनाथ महालिंग को मदेन करता हुआ मनुष्य तब पाप को नाश कर पत्रनक्षोंक में ोर ओ मनुष्य मिक्त से रामनीय महासिंग को एकबार ऊंख के रस से रनान कराता है वह चन्दलोक को प्राप्त होता है ॥ ६१ ॥ और बड़हर व आँब के गोंद से रामनाथ महालिंग को नहवाता हुआ मनुष्य पित्तलोक को भोग करता है ॥ ६२ ॥ और नारियल के जलों से रामनाय महेश्वर को रनान कराना नाथ महालिंग को घृत से नहवाता है उसकी कल्प जन्मों में इकड़ा किया हुआ। पाप उसी क्षण नाश होजाता है।। ८७॥ श्रीर गऊके दूघ से रामनाथ । विष्णुलोक में पूजा जाता है ॥ नह ॥ श्रोर जो मनुष्य तिल के तैल से रामेश्वर जी का भिक्त से एकबार उबटन करता है वह कुबेर के घर में बसता नहवाता हुन्ना मनुष्य इन्नीस पुश्तियों को उधार कर शिवलोक में पूजा जाता है ॥ नन ॥ श्रीर रामनाय महालिंग को दही से नहवाता हुन्ना पुरुष सब दक्षारामी रामनायंमहेश्वरम् ॥ स्नापयेत्युरुपोविष्रा गन्धवेलोकमाप्नुयात् ॥ ६६ ॥ पुष्पवासिततोयेन त् ॥ ६० ॥ रामनाथमहालिङ्गे स्नानमिक्षुरसेनयः॥सक्रदत्याचरेद्रक्त्या चन्द्रलोकंसमश्तुते ॥ ६१ ॥ लिकुचा पत्रसारेण्स्नापयत्ररः ॥ रामनाथमहालिङ्गं पितृलोकंसमश्तुते ॥ ६२ ॥ नालिकरजलैःस्नानं रामनाथमहे |लोकेमहीयते ॥ ६४ ॥ वस्रप्रेतनतोयेन रामनाथॅमहेश्वरम् ॥ स्नापयन्वारुण्लोकमाप्रोतिहिजसत्तमाः ॥ ६५ ॥ थमहालिङ्गं घृतेनस्तापयेचयः ॥ कल्पजन्माजितंपापं तत्क्षणादेवनश्यति ॥ ⊏७ ॥ रामनाथमहालिङ्गं गोक्षी बहाहत्यादिपापानां नाशनंपरिकीतितम् ॥ ६३ ॥ रामनाथमहालिङ्गं रम्भापकैविमदेयन् ॥ विनाश्यसक्त यित्ररः ॥ कुलैकविशमुत्तीय शिवबोकेमदीयते ॥ ६८ ॥ रामनाथमहालिङं दध्नासंस्नापयत्ररः ॥ सर्वपा मुंको विष्णुलोकेमहीयते ॥ ८६ ॥ अभ्यङ्गनितसतैलेन रामेश्वरिश्विस्ययः ॥ करोतिहिसङ्झन्यासकुबेर क्रदन के जल रैःस्नाप् पवितिम म्रसोत् श्वरे ॥ र्मिनाः जो मनुष्य राग = % = = <u>ब</u>ह्य हत्यादिको ग्रहेवंसे चन्द्रना धुमा जाता है रम में उत्पन्न

50 C

ामनाथ के रनान के लिये मिट्टी के घड़ों को देता है वह इस लोक में सौ वर्ष का होकर सब कामनाओं से समुद्धिमान् होता है ॥ १॥ आर ताँबे के मनुष्य मुरेन्द्रता को प्राप्त होता है और चांदी का घड़ा देने से बहालोक को भोगता है ॥ १॥ व सुवर्ण का घड़ा देने से शिवलोक में पूजा जाता है देने से शिव की समीपता को प्राप्त होता है ॥ ४॥ हे ब्राह्माणों। रामनाथ जी को नहवाने के लिये व नेवेद्य के लिये जो दूधवाली गऊ को देता है देने से शिव को पाता है॥ ६॥ और शिव को व व के ब्राह्मणों में स्विवलोक को प्राप्त होता है और रामसेतु पै घनुष्कोरि में बड़ेमारी सुगन्धित पुष्प हैं उनकी सुगन्ध से श्रिष्वासित जलों से द्यानिघान रामेश्वर महास्मिग को रनान कराकर शिवलोक में पूजा जाता है व इत्लायची, कपूर व खसा से वासित पत्रित्र जलों से 11 १०० 1 १ 11 रामेश्वर महासिंग को नहवाकर शुद्धबुदिवाला पुरुष अस्नि के लोक को प्राप्त होकर सब कामनाओं को मोगता है 11 र 11 वासित जल से और दूध से मिलेहुए जल से रामेश्वर जी को स्नान कराने से ॥ ६७॥ इन्ह्र के ज्ञासन पै चढ़कर उन्हीं के साथ आनन्द करता है और पाइर व सफेब । कमल व पुषाग और कनैर से ॥ ६८ ॥ वासित जलों से रामेश्वर शिवजी को नहवाकर हे बाह्मगों । वह बड़े पातकों से छूटजाता है ॥ ६६ ॥ व जो झन्य बारिए। ॥ दुग्धसंप्रकतोयेन स्नानाद्रामेश्वरस्यतु ॥ ६७ ॥ महेन्द्रासनमारुद्ध तेनैवसहमोद्ते ॥ पाट बारधुन्नागकरवीरकैः ॥ ६८ ॥ वासितेवारिमिविंपा रामेश्वरमहेश्वरम् ॥ ज्ञाभिषिच्यमहद्भिश्च पातकैः ते ॥ ६६ ॥ यानिचान्यानिषुष्पाणि मुरमीणिमहान्तिच ॥ तद्गन्थवासितैस्तोयैरमिषिञ्चदयानिधि ॥रामेश्वरमहालिङ्गेशिवलोकेमहीयते॥एलाकर्षरलामज्जनासितैःशुद्धवारिमिः॥१॥रामश्वरमहालिङ्गम विशुद्धधीः॥ आग्नेयंतोकमासाद्य सर्वान्कामान्समश्तुते ॥ २॥ रामनाथाभिषेकार्थं सृद्घटान्यःप्रयच्ब ोकेशतायुःस्यात्सवेकामसमृद्धिमान् ॥ ३ ॥ ताम्रकुम्भप्रदानेन देवेन्द्रत्वमवाप्तुयात् ॥ रोप्यकुम्भप्रदानेन समश्तुते ॥ ४ ॥ हेमकुम्भप्रदानेन शिवलोकेमहीयते ॥ रबकुम्भप्रदानेन शिवसामीप्यमश्तुते ॥ ४ ॥ रा षिकार्थं नैवेद्यार्थमापिहिजाः ॥ योगांपयस्विनींद्द्यात्सोश्वमेषफलंलमेत् ॥ ६ ॥ प्राप्नोतिशिबलोकंच देहा हेमसंष्ट्रक कमल तथा लाए तारवतका

अता हुआ मनुष्य ॥ १ • । ११ ॥ आवेद्या (माया) के पटल को काटकर सनातन बहाको जाता है और घुन, तैल, मूग, शक्कर, चावल व गुड़ों को ॥ १२ ॥ को कहने के लिये में सी वर्ष से भी समर्थ नहीं हूं व जो मनुष्य रामनाथ के शिवालय को नवीन करता है॥ ६॥ हे बाहाणों! उस करी के पुराय के फल को सीगुना जानना ो मनुष्य कटेहुए रामनाथजी के शिवालय को भक्ति से भलीभांति बनाता है वह दश हज़ार ब्रह्महत्यात्रों को जलाता है और रामनाथके श्रागे हर्ष से दीपकों सा कहकर जो ॥७॥ जहां कहीं भी स्मान करता है वह सेतुस्नान के फल को पाता है और जो रामनाथजी केशिवालय को चूनसे पोतता है॥ = ॥ उस पुराय को श्रारोपण क चाहिये और उ रामनाथ

॥ वैश्वकांस्यादिवादित्रं तथावाद्यान्तराण्यिच ॥ प्रयंच्छन्रामनाथाय महादेवायसादरम् ॥ १६ ॥ सिवमानैमे वेर्षभाक् ॥ रामसेतौधनुष्कोटौ रामनाथेत्युदीर्ययः॥७॥यत्रकाप्याचरेत्त्नानं सेतुस्नानफलंलभेत्॥ मु हाघएटांचदपेणम् ॥ १४ ॥ विमानशतमंगोगिश्रिराशिवधुरेवसेत् ॥ मेरीमृदङ्गपटहानिस्साणमुरजादिक लयम् ॥ ६ ॥ कर्तुःशतग्रुषांझेयं यस्यषुएयफ्लंहिजाः ॥ ब्रिन्नमित्रंचयःसम्यक् रामनाथिश्वालयम् ॥ १०॥ मिहालिङ्गदर्शनादर्चनात्म्मतेः ॥ १३ ॥ स्पर्शनादिषिषाषानि वित्तर्ययान्तितरक्षणात् ॥ रामनाथाययो मृयःकुर्याद्रामनाथाशिवालयम् ॥ = ॥ तत्षुएयंगदितुंनाहं शक्तोवषेशतादपि ॥ नवीकरोतियोमत्यों रामना गक्त्याषुरुषो ब्रह्महत्याषुतंदहेत् ॥ रामनाथस्यषुरतो दीपानारोपयन्मुदा ॥ ११ ॥ अविद्यापटलंभित्व ॥तित्रह्मसनातनम् ॥ घृतंतैलंतयामुद्गं शक्रास्तएड्लान्मुडान् ॥ १२ ॥ प्रयच्बन्रामनायाय देवेन्द्रपदमश्तुते याशेवात् हरोतिभ रामनाथ द्वान्म

। और जो मनुष्य रामनाथ जी के लिये बड़ीमारी घरटा व दर्पण को देता है॥ १४॥ वह सैकड़ों विमानों के संभोग से बहुत दिनों तक शिवलोक में बसता है ॥, ढोख, निशान व मुरजादिक॥ १५॥ श्रौर बांमुरी व कांस्य श्राद्रिक बाजा व श्रन्य बाजाओं को ब्राद्रर समेत रामनाथ महादेवजी के लिये देता हुआ ॥ १६॥ लिये देता हुआ मनुष्य देवेन्द्र के स्थान को भोगता है और रामनाथ महालिंग के दर्शन, प्जन व स्मरण से ॥ १३ ॥ और स्पर्श करने से भी पातक उसी भ्रम् तमनाथजी के

ाया है वह दाता को परलोक में निश्चय कर श्रमन्त फलदायक होता है ॥ १८ ॥ व रामनाथजी के सभीप रामेश्वर महाक्षेत्र में बसता हुआ मेंबुष्य त मुक्ति को पाता है॥ १६॥ आयुर्वेल शीब्रही व्यतीत होता है व यौयन शींब्रही चलाजाता है व संपत्तियां शींब्र चली जाती हैं और स्वी तथा प्रताष्टिक हैं॥ २०॥ व गृह, क्षेत्रादिक श्रीर धन राजादिकों से बाघा करने योग्य होता है हे बाहरागों ! घर व सामग्री श्रादिक सब क्षाएषायी है ॥ २०॥ इस तों की ध्विन से संयुत महामुखोंवाले विमानों के द्यारा श्रनेक युगोतक शिवलोक में पूजा जाता है।। १७।। व रामनाथ जी को उदेश कर शाद्र से जो वह मनुष्य बाजर

4- 41-

सम उपलालन (भोग्य बस्तु ) छोड़कर मनुत्यों के मध्य में विपत्ति में प्राप्त पुरुष के दुःख को हरनेवाले रामेश्वर महालिंग को ॥ २२॥ बुष्टिमानों को द्यघोषसमन्वितैः ॥ अनेक्युगपर्यन्तं शिवलोकेमहीयते ॥ १७ ॥ रामनाथंसमुद्दिश्य यद्तंस्वल्पमाद न्नादिमिधेनंबाध्यं ग्रहक्षेत्रादिकंतथा ॥ सर्वचक्षािकंविप्रा गृहोपकर्षाादिकम् ॥ २१ ॥ तुस्मात्सवैष्रित्युज्य ॥ २४ ॥ तस्मैदरवाद्विजाःसत्यमनन्तंमुखमश्तुते ॥ रामनाथमहालिङ्गरश्नावांघेषातकम् ॥ २५ ॥ दिनन्तफुलंदातुः परत्रभवतिध्रुवम् ॥ १८ ॥ रामेश्वरेमहाक्षेत्रे रामनाथस्यसन्नियौ ॥ वसन्मुक्तिमवाप्रोति निजिताम् ॥ १६॥ आयुःप्रयातित्वरितं त्वरितंयातियौवनम्॥ त्वरितंसम्पदोयान्ति दारपुत्रादयस्तया॥ प्लालनम् ॥ रामेश्वरमहालिङ्गमापन्नातिहर्रेच्णाम् ॥ २२ ॥ श्रोतञ्यंकीतितञ्यंचस्मतेञ्यंच मनीषिभिः । यदेवाय योवैग्रामान्प्रयच्ब्रति ॥ २३ ॥ सहिप्रारब्घदेहान्ते शिवएवप्रजायते ॥ पात्राषामुत्तमंपात्रं रामनाथो ोजनःकिञ्चित्सार्वभौमोमवेद्धुवम् ॥ तालंद्यन्तंध्वजंञ्चत्रं चन्दनंगुग्गुलुंतथा ॥ २६ ॥ ताम्रकांस्यादिर् पुनराशित से रहि

॥ २४ ॥ य उनके लिये व्यजन, घ्वजा, छत्र, चंदन व गुग्गुल या कुळ्मी देकर मनुष्य निरचयकर चक्रवती होता है॥ २६ ॥ श्रौर रामनाथजी के स्नान शिवजी पात्रों के मध्य में उत्तम पात्र हैं ॥ २४ ॥ हे ब्राह्मगों ! उनके लिये देकर सत्यही मनुष्य श्रनन्त मुखको भोगता है श्रोर रामनाथ महालिंग के दर्शन की श्रवाध मारण करना चाहिये श्रीर जो मनुष्य रामेश्वर देवजी के लिये ग्रामों की देता है ॥ २३॥ वह प्रारच्घ शाीर के झन्त में शिवही होजाता है श्रीर रामेश्वर

ानुष्य ताँबा, कांस्यादिक, चांदी व सुवर्ग और रत्नमय घटों को देते हैं ॥ २७ ॥ वे दूसरे जन्म में पृथ्वीमंडल के स्वामी होते हैं व जो मनुष्य रामनाथजी यि फूलों को उत्पन्न करते हैं ॥ र⊏ ॥ वे साक्षात अश्वमेघादिक यजों के फलको पाते हैं और रामेश्वर महालिंग का पूजन, प्रणाम व स्मरण करने । पापगाए। भय को प्राप्त होता है यदि मनुष्य रामनाथ महादेवजी को देखते हैं ॥ ३१ ॥ तो वेद, शास्त्र व तीर्थतेवन से क्या है श्रौर चन्दन, कुंकुम, व हे हिजेन्द्रो । अवस व दर्शन करनेपर कुछ दुर्लभ नहीं होता है व जो मनुष्य गमनाथ महालिंग को सेवन के लिये जाता है ॥ ३० ॥ उसको देखकर क्वातीर्थानिषेव्षोः ॥ चन्दनंकुक्कमंकोष्टं कस्तूरीग्रुग्गुलुंतथा ॥ ३२ ॥ मृगनामिंचसरलंद्बाद्रामेश्वराययः ॥ **बेहजायेत धनात्योवेदपारगः ॥ ३३ ॥ मुक्ताभर**ण**विज्ञाणि महाहोणिददातियः ॥ रामनाथायदेवाय नास**ौदाँग रत्नमयान्घटात् ॥ प्रयच्छन्त्यांमेषेकाथं रामनाथस्ययेनराः॥ २७॥ भूमएडलाधिपतयो जायन्तेतेमबान्त जितेनमितेस्मते ॥ २६ ॥ अतेद्दष्टेचिषेप्रेन्द्रा दुलेमंनास्तिकिञ्चन ॥ रामनाथमहालिङ्गं सिवितुंयःषुमान्त्रजे ः ॥तंदष्द्वामयमाप्रोति तस्यपाषीवमाशुवै ॥ रामनाथोमहादेवो दृष्टोयदिभवेन्द्रभिः ॥ ३१ ॥ किवेदेःकिमुब ननाथस्यष्रजार्थं षुष्पाएयुत्पादयन्तिये ॥ २८ ॥ अश्वमेघादियागानां फलान्यद्वाप्नुवन्तिते ॥ रामेश्वरेमहा

व गुम्गुल ॥ ३२ ॥ श्रीर मृगनाभि व देवदारु को जो रामेश्वर जी के जिये देता है वह इस पृथ्वी में धनाट्य व वेदों का पारगामी होता है ॥ ३३ ॥ गुम्य रामनाथ देव के क्लिये बड़े मोलवाले मुक्ताभूष्या के वक्लों को देता है यह दुर्गाति को नहीं प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥ श्रीर जायेहुए गंगाजलों नाथ महाकिंग को नहवाता है यह शिव के भी पूजने योग्य होता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३४ ॥ हे दिजोचमों । जबसक मर्स्या न जनतक वृद्धमा न श्राक्रमण् करे और जनतक इन्द्रियों की विकलता न होवे ॥ ३६ ॥ तमीतक मोक्ष चाहुनेवाले मनुष्यों को सदेव रामनाथ मुषात् ॥ ३४ ॥ रामनाथमहालिङ्गं गङ्गातोयैःसमाहृतैः ॥ योभिषिञ्चयत्यसौषुज्यःशिबस्यापिनसंशायः ॥ ३५ ॥ ॥तिमर्षं यावन्नाकमतेजरा ॥ यावन्नेन्द्रियवैकल्यं मबत्येवद्विजोत्तमाः ॥ ३६ ॥ ताबदेवमहादेवो यावन्नय सभूमा

पर ॥ २६ ॥ इ शीघही उसका 4

कहने से हमलोगों के ऊपर दया किया ॥ २ ॥ है ज्यांतशिष्य, महामते, मुने । इस समय सेतुमाहात्म्य के कहने से हमलोग बहुतही है ॥ ३८॥ और महाद्याबान् रामनाथेरवर देव स्वामी को जो मिकिसे नित्य भजतेहैं वे पृथ्वीलोकमें मुखसे संयुत होते हैं ॥ ३६॥ और पुत्रों व खिलों खवाले भोगों को बहुसही भोगकर इस शरीरपात के अन्त में सनातनी मुक्ति को जॉवेंगे॥ ४०॥ श्रीसूतजी बोले कि हे ब्राह्मणो । तुम लोगोंसे इस प्रकार ख कहा गया इसको जो भक्तिसमेत नित्य सुनता व पढ़ता है ॥ ४१ ॥ वह रामनाथजी की सेवा के आति उत्तम फलको पाता है और वह बनुष्कोटि रामेश्वर लिंग को थाप्यो है श्रीराम । चौबालिसवें में सोई चरित कह्यों अभिराम ॥ स्राषित्कोग बोले कि हे ज्यासजी के युग चरण्यकमलों के ो प्रसाम व यूजन करना चाहिये और मानना चाहिये व स्तुति करना चाहिये॥ ३७॥ रामनाथ महासिंग के पूजन के समान धर्म सब पुराखों ब मंगलवाले, सर्वेषेत्त्वज्ञ, पुराश्यसमुद्र के पारगामी। ॥ १॥ हे पुराशों के अर्थ के उपदेश से सब प्राशियों का उपकार करनेवालें के पुराय को पात्रेगा॥ १४२॥ इति श्रीस्कन्द्पुराग्रेसेतुमाहात्म्येद्वीद्यालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकाबांरामनाथप्रशंसानामत्रिच्त्वारिशोऽष्यायः॥ धर् ऋषयऊचुः॥ सबेवेदार्थतत्त्वज्ञ पुराणाण्वपारम् ॥ ज्यासपादाम्बुजहन्द्रनमस्कारहृताशुम् ॥ १ ॥ पुराणार्थोपदे ॰॥ श्रीमूत उवाच ॥ एवंवःकथितंवित्रा रामनाथस्यवैभवम् ॥ यस्त्वेतच्छुणुयात्रित्यं पठतेचसभक्ति ) ॥ सरामनाथसेवायाः फलमाप्रोत्यनुत्तमम् ॥धनुष्कोटिमहातीर्थस्नानषुएयञ्चयास्यति ॥ १४२ ॥ इति ऱराषोसेतुमाहात्म्येरामनाथप्रशंसानामत्रिचत्वारिंशोऽघ्यायः ॥ ४३ ॥ \* ॥ \* ॥ ामिः॥ वन्यःपुज्यश्रमन्तन्यः स्तृत्यश्रसततंशिवः॥ ३७॥ रामेश्वरमहालिङ्गपुजातुल्योनविद्यते॥ थर्मः घमशास्त्रेषुवैतया ॥ ३८ ॥ रामनायेश्वरंदेवं महाकार्तिष्कंप्रसुम् ॥ भक्त्याभजन्तियेनित्यं तैभूलोके । धुक्त्वामोगान्बहुमुखान्युत्रदारयुतास्थाम् ॥ एतच्ब्ररीरपातान्ते मुक्तियास्यन्तिशाश्च नायोस्मुध्ध सर्वधराषेषु महातीर्थ के स्नान में संयुत्त वे बहुत सु रामनाथ्रजीका प्रम क्रायों में नहीं कम् ॥ ८ प्रसाम से नष्ट 

30.8 80.6

कि हे डिजेन्द्रों। श्रीरामचन्द्रजी ने गन्धमादन पर्वत पै जित्तिलिये लिंग को थापा है उसकों में तुमलोगों से कहता हूं॥ ५॥ कि बलवान रावण् से ॥ ३ ॥ और दश्रय के पुत्र श्रीरामजी ने जिसप्रकार लिंगको थापा है हमलोग उसको सुना चाहते हैं इस समय तुम हमलोगों से उसको कहो ॥ ४ ॥ स्त्रीवाले व वानरों की सेना से संयुत तथा लक्ष्मण समेत महाबलवान् व वीर श्रीरामचन्द्रजी ने॥ ६॥ महेन्द्र पवेत पै जाकर समुद्रको देखा व रघुनाथ तमुद में सेतुको बनाकर ॥ ७॥ उससे रात्रण से पालित लंकापुरी को जाकर पौर्णमासी तिथि में सूर्यनारायण के ब्रास्त होनेपर सन्ध्यासमय ॥ =॥ वन से हरीहुई जी उस श्रपार

श्वरंबली ॥ ६ ॥ सूर्यपुत्रोस्यमुकुटं पातयामासभूतले ॥ राक्षसोभग्नमुकुटः प्रविवेशगृहोद्रम् ॥ १० ॥ गृहं ॥ ततोनिवेशमानांस्तान्वानराच्रावणानुगाः ॥ १२ ॥ श्रमिजग्मुमेहाकायाः सायुधाःसहसैनिकाः ॥ पर्वणः हिस्रांशो पौर्षामास्यांनिशामुखे ॥ = ॥ रामःसैमिकोविप्राः मुवेलागिरिमारहत् ॥ ततःसौथास्थितंरात्रौ इ इशे रामःमुशीवसंयुतः ॥ सानुजःसेनयासार्दमवरुह्यागिरेस्तटात् ॥ ११ ॥ सेनांन्यवेश्यद्दीरो रामोलङ्गास कियतवारिधिम् ॥ तस्मिन्नपारेजलघौ कत्वासेतुरघ्दहः ॥ ७ ॥ तेनगत्वापुरिलङ्गं रावणेनाभिरक्षिताम् ॥ ज्र बहस्बनः॥४॥ श्रीसृत उवाच ॥ यद्यैस्यापितांलिङ्गं गन्धमाद्नपषेते ॥ रामचन्द्रेषाविप्रेन्द्रास्ताद्दानींब्रबीमि |थां:सञ्जाता व्यासशिष्यमहामते ॥ ३॥यथाप्रातिष्ठिपक्षिङ्गं रामोद्शारथात्मजः॥तच्छोतुंबयमिच्बामस्ब ॥ हतभायोंवनाद्रामो रावषेनबर्लीयसा ॥ कपिसेनायुतोवीरः ससौमित्रिमंहाब्लः ॥ ६ ॥ महेन्द्रंगिरिमास मापतः 

ब्राह्मको । सेमासमेत रामजी सुवेलापवैत ये चढ़े तदनन्तर रात्रि को मंदिर में बैटेट्टए लंकेश ( रावण् ) को देखकर बलवान् ॥ ६ ॥ सूर्यपुत्र ( सुप्रीव ) ने इसके मुकुट सिष्टिया और टूटे मुकुटवाला राक्षम ( रावर्गा ) घरके भीतर पैठगया ॥ ३०॥ श्रीर लंकेश के घरमें पैठनेपर मुग्रीव संयुत व लाक्ष्मण समेत श्रीरामजी पर्वत तरकर ॥ ११ ॥ श्रीरामजी ने लंका के समीप सेना को टिकाया तद्ननत्तर टिकेहुए उन वानरों के समीप राबग् के सेवक ॥ १२ ॥ जोकि बड़े श्ररीरवाले थे हे बाहायों। रेन के फ़्यी में कि

मेना समेत वे आगये याने पवेखा, यूतेना, जुंभ, खर, कोधवशा व हरि॥ १३॥ व प्रारुज, अरुज, प्रहस्ते और अन्य राक्षस आये तदनन्तर उन आते। टात्मा राक्षसों का ॥ १४॥ वहां विभीषण ने अन्तद्धीन से वध किया और न देखेजातेहुए वे राक्षस दूर से मारनेवाले बलवान वानरों से ॥ ९५॥ मारे ों से रहित ये तब क्रोर गिरपड़े इसके अनन्तर न सहताहुआ रावण सेना समेत निकला ॥ १६॥ और उन सब वानरों को घेरकर रावण ने बाखी युद्ध किया ॥ १८ ॥ और विरूपाक्ष से सुप्रीव ने व सर्वट ने अंगद से युद्ध किया और नल ने पेंट्र से व युद्धा ने फनस से युद्ध किया ॥ ११ ॥ व वानरों ने राक्षसों से इंड को प्राप्त होकर वीरों के भय को बढ़ानेवाले इंड्स युद्ध को किया ॥ २० ॥ इसके अनन्तर भयंकर बलवाले वानरों ति शीघही रावण से पालित लंकापुरी को भग गये ॥ २॥ और तब सेना के नष्ट होनेपर रावण से पठायेहुए इन्द्रजित् ( मेघनाद ) पुत्र ने ।। स्था है ॥ स्थ ॥ हे बाह्मणी । दशस्य के युत्र उन दीनों सम व लहमण् को बाँघ लिया व महात्मा वैनतेय महड़ ने उनको छुड़ाया ॥ २३॥ इसके अनन्तर बड़ी सेनावाले श्रीरामजी निकलकर ॥ ९७ ॥ वेग से बड़नेलगे उस समय इंड युद्ध हुमा याने गवण के पुत्र इन्द्रजित् ( मेषनाद् ॥ प्रदृहवृरणादाशु लङ्कारावणुपालिताम् ॥ २१ ॥ मग्नेषुसर्वसैन्येषु रावणप्रेरितेनवे ॥ प्रत्रेषेन्द्रजितायुद्धे ना तेदारुणैः ॥ २२ ॥ बद्दौदाशरथीविप्रा उभौतौरामलक्ष्मणौ ॥ मोचितवैनतयेन गरुडेनमहात्मना ॥ २३ ॥ म्मः खरःकोधवशोहरिः ॥ १३ ॥ प्रारज्ञ्यारज्ञ्येष प्रहस्तय्येतरेतया ॥ ततोभिषततांतेषामदृश्यानांदुरात्म १४॥ अन्तर्धानवर्धतत्र चकारम्मविभीषणः ॥ तेदृश्यमानाबिलिभिहेरिभिद्रंरपातिभिः॥ १४ ॥ निहताःसर्ब कपयोवीरा राक्षसेदन्दमेत्यतु ॥ चकुर्युद्रंसतुमुलंबीराषांभयब्द्रनम् ॥ २० ॥ अथर्षांसिभिन्नानि वानरैभीम यपतन्वैगतासवः ॥ अमुष्यमाष्यःसबत्तो रावषोनिर्ययावय् ॥ १६ ॥ व्यूक्षतान्वानरान्सर्वोन्न्यवारयतसाय घवस्त्वयनिर्याय ब्युढानीकोद्शाननम् ॥ १७ ॥ प्रत्ययुष्ट्यतवेगेन इन्द्युद्धमभूत्तदा ॥ युयुघेलक्ष्मणेनाय द्राविणात्मजः ॥ १⊏ ॥ विरूपाक्षेण्मुग्रीवस्तारेयेणापिसर्वेटः ॥ पौष्ड्रेण्चनलस्तत्र पुढ्शःपनसेनच ॥ १६ अन्येपि विक्रमेः गास्त्रेरति लहमस्स मे गये और प्राय अन्य भी बीर

30

कठोर प्रहस्त ने बेग से विभीषण के समीप आकर गरजकर गदा से मारा॥ २८॥ व भयंकर वेगवाली उस गदा से माराहुआ वह महाबाहु मेघनाद न हिमवान् की नाई भलीभांति खड़ारहा॥ २४ ॥ तदनन्तर आठ घंटाओंवाली बड़ीभारी शांकि को लेकर विभीषण ने अभिमन्त्रित कर इसके मस्तक उस प्रहस्त निशाचर को देखकर धूप्राक्ष बड़े बेगसे वानरों के सामने दौड़ा ॥ २८ ॥ और पवनकुमार हनुमान्जी ने भगीहुई वानरों की सेना को देखकर रागुमें शीघ्रही ॥॥ २६॥ और बज़की नाई वेगसे गिरतीहुई उस शक्ति से नष्ट मस्तकवाला वह पवनसे गिरायेहुए बुक्षकी नाई देखपड़ा॥ २७॥ श्रौर युद्धमें मरेहुए श्रीर वहां स्णामें के ऊपर चलाय

ग्रस्यानुजोतत्र वज्रवेगप्रमाथिनौ ॥ हनुमन्नीलनिहतौ रावण्यतिमौर्षे ॥ ३३ ॥ वज्रदंष्ट्रंसमवधीदिश्वकर्मभृतोनलः ॥ मः॥ २७॥ तंदरद्वानिहतंसंस्ये प्रहस्तंक्षणदाचरम् ॥ अभिदुद्रावधुम्नाक्षो वेगेनमहताकपीत् ॥ रूट ॥ वहर्यवातस्यण्डवहु मालोक्य विहुत्पवनात्मजः ॥ धूम्राक्षमाजघानाशु शरेणुरणुम्धति ॥ २६ ॥ सम्प्रेत्ति ॥ २६ ॥ स्विपेनैन्यंत तस्तरमा समम्येत्यविभीषणम् ॥ गद्याताड्यामास विनवरण्कक्शः ॥ २४ ॥ सत्याभिहतोधीमान्गद यसचरावणः ॥ ३१ ॥ आगतंकुम्मकर्षेतं ब्रह्मास्रणतुलक्ष्मणः ॥ जघानसमरेकुदो गतासुन्यंपतच्चसः ॥ ३२ ॥ दूषं तत्रप्रहरू

मोतेहुए कुंमकर्मा को जगाया और जगेहुए उसको युद्ध के लिये पठाया ॥ ३०॥ और आयेहुए उस कुंमकर्मा को युद्ध में कोघित लक्ष्मग्राजी ने ब्रह्मास्त्र से मारा को मारा॥ १६॥ श्रीर धुम्राक्ष को मरेहुए देखकर मारने से बचेहुए निशाचरों ने सब जैसा ब्रतान्त था उसको रावण से कहा॥ ३०॥ तद्वनन्तर सस और वह प्राणों से हीन होकर गिरपड़ा॥ ३२॥ और यहां रावएके समान दूषण के छोटे माई वज्रवेग घ प्रमाथी को युद्ध में हनुमान व नील ने मारा ॥ ३१॥ और विश्वबन्धा बात् ते धूमाक्ष संकेश रावता ने

तिशिस को मारा ॥ ३४ ॥ और सुयीय ने युद्ध में देवान्तक व नरान्तक को मारा व हनुमान् जी ने युद्ध में कुम्भक्षी के दोनों पुत्रों को मारा ॥ ३६ ॥ नज़दंग्ट्र की मारा व कुमुदनामक श्रेष्ठ वानर ने अकम्पन को मारा॥ १४॥ तद्मन्तर छिटि में हाराहुआ राजा राष्ट्रण पुरी में पैठगया व तक्ष्मण्जी ने लंद के पुत्र मकराक्ष को मारा तदनन्तर रावशा ने इन्द्रजित् पुत्र को पठाया ॥ ३७ ॥ श्रौर इन्द्रजित् मेघनाद उन राम, लहम्सा भाइयों र्अगद्जी के भयंकर बालों से नष्टवाहन होकर आकाश में स्थित हुआ।। ३८॥ व उससे मारेहुए कुमुद, अंगद, मुप्रीय, नल व जाम्बवान् आदिकों और विभीष्या

रास्तथा ॥ ३५ ॥ मुग्रीवेषाहतौथुद्धे देवान्तकनरान्तको ॥ हनूमताहतौथुद्धे कुम्मकर्षमुताबुभौ ॥ ३६ ॥ वि गनिहतो मकराक्षःखरात्मजः ॥ ततइन्द्रजितंधुत्रं चोदयामासरावषाः ॥ ३७ ॥ इन्द्रजिन्मोहयित्वातौ भात ते ॥ अन्तिहितानांभूतानां दर्शनार्थपरंतप ॥ ४३ ॥ अनेनस्ष्ष्टनयनो भूतान्यन्तिहितान्यपि ॥ भवान्द्रक्यित नैचन्यहनत्कुमुदोबानरर्षभः ॥ ३४ ॥ षष्ठयांपराज्ञितोराजा प्राविशच्चपुरीततः ॥ अतिकायोलक्ष्मणेन इत | १ सम्पा ॥ घोरे:शरेरङ्देन हतवाहोदिविस्थितः ॥ ३८ ॥ कुमुदाङ्गद्भुमीवनलजाम्बवदादिभिः ॥ सहितावा न्यपर्तस्तेनघातिताः ॥ ३६ ॥ एवंनिहत्यसमरे ससैन्यौरामलक्ष्मणौ ॥ अन्तर्धेतदान्योम्नि मेघनादोमह ४० ॥ ततोविमीष्णोराममिक्षाकुकुलभूष्णम् ॥ उवाचप्राञ्जलिविक्यं प्रषाम्यचषुनःषुनः ॥ ४१ ॥ त्रयमम्मो तु राजराजस्यशासनात् ॥ गुह्मकोम्यागतोराम त्वत्सकाशमरिन्दम्॥ ४२ ॥ इदमम्भःकुबरस्ते महाराज अक्रपन रीरामल नराःसर्वे

ाल को लेकर तुम्हारे समीप आया है॥ ४२॥ हे परंतप, महाराज | कुबेरजी अन्तर्दान प्राशियों के देखने के लिये इस जल को तुम को देते हैं॥ ४३॥ इस जल को जोड़ बारबार प्रणाम कर विभीषण ने इस्वाकुर्वश के भूषण्यस्प श्रीरामजी से वचन कहा॥ ४१ ॥ कि हे अरिदम, रामजी। राजराज कुबरजी की आज्ञा समेत सब वानर गिरपड़े ॥ ३६ ॥ इस प्रकार युद्ध में सेना समेत राम व लक्ष्मरा जी को मारकर उस समय महाबलवान् मेघनाद आकाश में अन्तर्धान होगया ॥ ४० ॥ तदनन्तर हाथों यह गुहाक उ

हाशो ! तीतरे दिन बड़े यन से बलवान् लह्मशाजी ने युद्ध में में बनाद को मारा ॥ ४० ॥ तद्भनन्तर बुद्धिमान् रामजी ने सब मूल सेना को मारा इसके त्र के मरने पर दशानन कोधित हुआ॥ ४२॥ श्रीर बहुत सेनावाला वह रथ पै बैठकर नगर से बाहर निकला श्रीर जानकीजी को मारने के लिये उद्योग किये ुंसा कहकर श्रीरामजी ने सत्कार कियेहुए उस जल को लेकर॥ ध्रशानेत्रों की शुद्धि किया व महाबलवान् लहमस्साजी और सुप्रीव, जाम्बवान्, हनुमान् व अंगद् ॥ धर्॥ और मैंद, द्विविद, नील व अन्य जो वानर थे वे सब शीरामजी से दिये हुए जलसे पवित्रलोचन हुए ॥ ६७ ॥ तद्नन्तर लह्मसाजी ने आकाश में अन्तहित रावसाकुमार ग्रेंबाले आप अन्तर्हित प्राणियों को देखोगे और आप जिसके लिये इसकी दोगे॥ ४४॥ वह भी आकाश में तिरोहित प्राणियों को देखेगा बहुत अच्का ||र को देखा व द्दारिप्य में प्राप्त उस मेघनाद के सामने लक्ष्मण्जी दीड़े ॥ ४८ ॥ तदनन्तर कुबेर के मिश्रित जलों से पांबेत्र कियेहुए लोचनोंबाले व किये मगाजी ने कोघित होकर मारा ॥ ४६ ॥ तदनन्तर इन्द्र व प्रह्वाद की नाई बहुतही विचित्र व श्रारचर्यमय लक्ष्मग् व मेघनाद का बढ़ाभारी युद्ध हुआ ॥ ५० ॥ ोयदिवसे यनेनमहताहिजाः ॥ इन्द्रजिन्निहतोयुद्धे बक्ष्मणेनबलीयसा ॥ ५१ ॥ ततोमूलबलंसर्वे हतंरामेण्घी प्रयकुद्धोदश्रग्रीवःप्रियपुत्रेनिपातिते ॥ ५२ ॥ निर्ययौरथमास्थाय नगराद्रहुसैनिकः ॥ रावणोजानकींहन्तुमु स्यवारितः॥ ५३॥ ततोहयेश्वयुक्तेन् स्थेनादित्यवचेसा ॥ उपतस्येरणिरामं मातिलिःशकसारिषिः ॥ ५४॥ ॥ ततस्तमभिद्रुज्ञाव सौमित्रिद्षिगोचरम् ॥ ४८ ॥ ततोजघानसंकुदो लक्ष्मणःकृतलक्षणः ॥ कुबेरमिश्रितज गीकृतलोचनः॥४६॥ततःसमभवयुद्धं लक्ष्मणेन्द्रजितोमेहत्॥ अतीवांचेत्रमाश्चयं शकप्रहाद्योरिव ॥४०॥ ॥ ४५ ॥ चकारनेत्रयोःशौचं लक्ष्मणश्चमहाबत्तः ॥ मुग्रीवजाम्बवन्तांच हनुमानङ्दस्तया ॥ ४६ ॥ मेन्दाहोबे भवानेतत्प्रदास्यति ॥ ४४ ॥ सोपिद्रध्यतिभूतानि वियत्यन्तिहितानिवै ॥ तथेतिरामस्तद्दारि प्रतिगृद्याथम् ध येचान्येवानरास्तथा ॥ तेसर्वेरामदत्तेन वारिषाशुद्धचक्षषः ॥ ४७ ॥ आकाशेन्तर्हितंवीरमपश्यन्रावण्

सि मना किया गया॥५३॥ तदनन्तर हरित घोड़ों से संयुत व सूर्यके समान तेजवान् रथ समेतइन्द्र का सारथी मातिल युद्धमेश्रीरामजीके समीप गया॥५॥॥

जीतनेवाले। तादुका की देहको मंद्दारनेवाले व विश्वामित्रकी यज्ञ के रक्षा करनेवाले तथा मुबाहु के प्राग्रों को हरनेवाले आप के बिबे प्रग्णाम है॥ ६८॥

़ ॥ देखने के लिये द्राडकवन में बसनेवाले मुनिलोग आये व श्रगस्त्यजी को आगे कर उन्होंने जानकीनाथ श्रीरामजी की स्तुति किया॥ ६२॥ मुनिलोग

बोले कि लोकों के ऊपर दया करनेवाले आप रामचन्द्र के लिये प्रणाम है और संतार को रावण्यिहीन करने के लिये पृथ्वी में अवतार लेनेवाले के जिये प्रणाम है। ६३॥

दशस्य के पुत्र श्रीरामजी की ऋषियों समेत देवताओं ने जय से संयुत आशीर्वादोंसे स्तुति किया ॥ ४६ ॥ वैसेही प्रसन्न होतेहुए सिन्ध व विद्याघरों ने स्तुति किया और ों में श्रेष्ठ शीरामजी ने इन्द्र के रथ पै चढ़कर युद्ध में राक्षमेन्द्र रावण के शिरों को बहास्त्र से नाश किया ॥ ५५ ॥ तदनन्तर रावण को मारेहुष्ट् ।। ४८ ॥ श्रीर लंका में राजा विभीषण् को श्रामिषेक कर वानरों की सेना से घिरे श्रीरामजी गन्धमादन पै गये॥ ५६ ॥ श्रीर गन्धमादन पर्वत पै जानकी जी को शोधनकर देवगर्षों व मुनिश्रेष्ठों से सेवित व खड्केश्वर को मारेहुए स्वी समेत तथा विभीषण् सहित श्रौर स्थित वानरों से क्रिहुए कमललोचन वीर श्रीरामचन्द्र जी को॥६०।६१॥ देखने के लिये दण्डकवन में बसनेवाले मुनिलोग श्राये व श्रगस्त्यजी को श्रागे कर उन्होंने जानकीनाय श्रीरामजी की स्तुति किया॥६२॥ मुनिलोग से कमललांचन श्रीरामजी के ऊपर मारि किया ॥ ४७ ॥ और सेनाओं से विरेहुए उन सुरत्ममूहों समेत श्रीरामजी सीता व लाइमण समेत पुष्पव ६३ ॥ तारिकादेहमंहर्ने गाधिजाघ्वररक्षिणे ॥ नमस्तेजितमारीच मुबाहुप्राण्हारिणे ॥ ६४ ॥ अहल्यामु म् ॥ आश्रीभिंजीययुक्ताभिदेवाःसिषिपुरोगमाः ॥ ५६ ॥ तृष्टुबुःपरिसन्तुष्टाः सिद्धविद्याधरास्तया ॥ रामंकम भैदेहीं गन्धमादनपर्वते ॥ रामंकमत्वपत्राक्षं स्थितबानरसंबतम् ॥ ६० ॥ हतत्त्रङ्केश्वरंवीरं सानुजंसविभीष मिरिह्य रामोधर्मभृतांवरः ॥ शिरांसिराक्षसेन्द्रस्य ब्रह्माज्ञेणावधीद्रणे ॥ ५५ ॥ ततोहतदश्रप्रीवं रामंदश् < ॥ तथामिषिञ्चयराजानं लङ्कायांचिमीषणम् ॥ कषिसेनाइतोरामो गन्धमादनमन्बगात् ॥ ४६ ॥ परि |मायैदेवहन्देश्च सेवितंम्रनिषुद्रवेः ॥ ६१ ॥ मुनयोभ्यागतंद्रष्टं दण्डकारण्यवासिनः ॥ ऋगस्त्यन्तेषुरम्कत्य ऊचुः॥ नमस्तेरामचन्द्राय लोकानुग्रहकारिषे ॥ अरावषाजगत्कर्तमवतीषािय पुष्पवर्षेरवाकिरत् ॥ ५७ ॥ रामस्तैःसुरसंघातैः सहितःसैनिकैर्छतः ॥ सीतासौमित्रिसहितः समारुह्यचषुष्प ालीपतिम्॥ ६२॥ मुन्य श्रीर वर्मधारियो

गुकापुत्र (परग्रराम) जी की पराजय करनेवाले तुम्हारे लिये नमस्कार है।। ६६॥ श्रीर कैकेयी के झे वरदानों के कारग्रा पिता का वचन सत्य करने के जिये मुक्तिदेनेवाली चरएकमल धूलिवाले व शिवजीके धनुष को लीला से मंजन करनेवाले तुम्हारे लिये प्रणाम है।। ६४॥ व जानकीजी के विवाहके उत्सव से स्मित्वन को प्राप्त होनेवाले के लिये नमस्कार है ॥ ६७ ॥ व भरतजी की प्रार्थना से दोनों खड़ाउवों की देनेवाले तुम्हार लिये प्रसाम है व शरभंगजी ाति के एकही कारग्ररूप आप के लिये प्रग्णाम है।। ६८।। और विराध को मारनेवाले व ग्धराज के मित्र आपके लिये प्रग्णाम है व मायामुग महाक्कर मारीच शोमित तथा रे के स्वर्ग की प्र न ऋहल्या को मीता व लक्म

बालिवधायते॥ ७१ ॥ नमःकृतवतेसेतुं समुद्रेवरुणालये॥ सर्वराक्षससंहत्रें रावण्प्राण्हारिषे॥ ७२ ॥ संसाराम्बुधिसं हित्रै गुधराजससायते॥ मायाम्गमहाकूरमारीचाङ्गविदारिषो॥ ६६॥ रावषापहतासीता थुब्दर्यक्तकलेव टायुपंतुसंद् तत्कैवल्यप्रदायिने ॥ ७० ॥ नमःकबन्थसंहत्रें श्वरीयुजिताङ्ये ॥ प्राप्तसुप्रीवसच्याय कत गस्तेरेणुकाषुत्रपराजयिषधायिने ॥ ६६ ॥ सहलक्ष्मण्मीताभ्यां कैकेरयास्तुवरद्यात् ॥ सत्यंपितृवचःक्तुं यिपादपङ्कजरेणवे ॥ नमस्तेहरकोदएडलीलामञ्जनकारिषो ॥ ६५ ॥ नमस्तेमेथिलीपाषिग्रहणोत्सवशालि मुपेयुषे ॥ ६७ ॥ भरतप्राथेनादत्तपादुकायुगलायते ॥ नमस्तेशरभङ्गस्य स्वगंप्राप्तयैकहेतवे ॥ ६८ ॥ नमो पादाम्बुजायते ॥ नमाभक्तातिसंहत्रे सांबेदानन्दरूषिषो ॥ ७३ ॥ नमस्तेरामभद्राय जगताम्बिहेतने ने ॥ नम नमोबना बिराधर्स रम् = ज तारपोत क्तिसंदा

करनेवाले तुम्हारे लिये प्रणाम है॥७०॥ और वरुणालय समुद्र में सेतु करनेवाले तथा सब राक्षसोंको संहारनेवाले व रावणके प्राणोंको हरनेवाले तुम्हारे लिये प्रणामहै॥७१॥ मुद्रसे उतारने के लिये पेत (केबट) रूपी चरंग्यकमलवाले आप के लिये प्रगाम है व भक्तदुःखनाराक तथा सिंदानन्दरूपी आप के लिये प्रगाम हैं॥ ७३॥ दैनेवाले आपके लिये प्रणाम है॥ ७०॥ और कबन्घ को संहारनेवाले और शबरी से पूजित चरण्याले आपके लिये प्रणाम है व सुप्रीव की मित्रता को प्राप्त तथा बािबका बन्न द्वारण करनेवाले आपके लिये प्रणाम है॥ ६६ ॥ और रावण में सीता ह**रीगईं** इस कारण युद्ध में शारीर को छोड़नेवाले जटायु को जलाकर उसको मुक्कि के आँग को कि संसारह्यी

\*

दि के कारक्षरूप ज्ञाप रामभद्र के किये प्रसाम है और रामाबिक पुरचनामों को जपनेवांजों के पापहारी जापके लिये प्रसाम है ॥ ७९ ॥ थ भव लोको य नारा करनेवाले तुम्हारे लिये प्रवास है व हे ब्यामूते, भक्त की रहा में वीक्षित। भाषके लिये प्रवास है ॥ ७४॥ व हे विभीषण को भुक्ष बेनेवाले है भापके लिये नमस्कार है हे श्रीरामजी । सन्देरवर राव्याके मारने से तुमने संसारकी रक्षा किया ॥ ७६ ॥ हे जगदीश । हे आनकीनाथ । इमधीनी ाथा स्वीजिये हे विजोचमो । इस प्रकार स्तुति करके सब ग्रानिक्षीम चुपहोंकर रिवत हुए ॥ ७० ॥ श्रीसुतनी बोले कि मुनियों से कहेहुए इस समक्ष्य भारत थी सनेत

यनामानि जपताम्पापहारिषे ॥ ७४ ॥ नमस्तेसर्वजोकानां स्राष्टिस्थित्यन्तकारिषे ॥ नमस्तेकरुषामुते स्तवम्॥ = १ ॥ ततोरामोमुनीन्प्राह् प्रषाम्यचकृताअतिः॥ अहंविशुक्येप्राप्यः सक्लैरिपमानवैः॥ = २ ॥ मङ्गिष्टगोच थ पाहास्माञ्जानकीपते ॥ स्तुत्वैवैग्रुनयःसवै तुष्णींतस्थुद्विज्ञोत्तमाः ॥ ७७ ॥ श्रीमृतउवाच ॥ यइमैराम तोत्रगुनिभिरीरितम् ॥त्रिसन्ध्यंपठतेमकथा मुक्तिमुक्तिचबिन्दति ॥७⊂॥ प्रयाणकालेपठतो नमीतिरुपजाय तोत्रस्यपठनाङ्गतवेतालकाइह ॥ ७६ ॥ नश्यन्तिरोगानश्यन्ति नश्यतेपापसञ्चयः ॥ ग्रुतकामोलमेत्युत्रं रीक्षित ॥ ७५ ॥ ससीतायनमस्तुभ्यं विभीषणमुखप्रद् ॥ बङ्कश्वरवधाद्रामपाज्जितंहिजमत्त्वया ॥ ७६ ॥ रश्च र्रोतेसत्पतिम्॥ ८०॥मोक्षकामोलमेन्मोक्षं धनकामोधनंखमेत्॥ सर्वान्कामानवाप्रोति पठन्मकथात्विम चन्द्रस्य स्त ते॥ एतत्स्त कन्याविन्द रक्षजगन्नात्र मक्रिक्षण

मनुष्य मिक्त में त्रिकाल पढ़ता है वह मुक्ति व मुक्ति को पाता है।। ७८ ॥ व यात्रा के समय में पढ़तेहुए ममुष्य को डर महीं होता है भीर इस स्तीत्र के वेताल ॥ ७६ ॥ नारा होजाते हैं व रोग नारा होजाते हैं भीर पाप्समूह नष्ट होजाता है तथा पुत्रकी इच्छावाला पुरुष पुत्र को पाता है और कन्या उच्चम । ८०॥ व मोक्ष को चाहनेवाला मनुष्य मोक्षको पाता है तथा धनको चाहनेवाला घन को पाता है और मिक्त से इस स्तोत्र को पढ़ताहुमा मनुष्य सब ॥ है ॥ ८९ ॥ तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी ने हाथों को जोड़ प्रणामकर मुनियों से कहा कि मैं विशुद्ध के लिये सब भी मनुष्यों से प्राप्त होनेयोग्यहूं ॥ ८९ ॥ के स्तोत्र को जो मर् पढ़ने से यहां भूत, वे पतिको पाती है।। कामनाओं को पा

और मेरी दांटि के सामने प्राप्त प्राणी सदैव मुक्ति का पात्र होता है तथापि है मुनियों। सदैव भित्ततंयुत चित्त से ॥ दश ॥ अपनी आत्मा के लाम से संतुष्ट, साधु व प्राणियों के अत्यन्त मित्र तथा अहंकारहीन व शांत अर्घिता मुनियों को में प्रणाम करताहूँ ॥ दश ॥ जिस लिये में बहाएयदेव हूं इस कारण सदैव बाह्यणों को भजनाहूँ और में तुमलोगों से कुळ पूंछता हूं उसको विचारकर कहिये ॥ दश ॥ कि हे बाह्यणों। रावण के मारने से जो पाप मेर वर्तमान है पौलस्त्य ( रात्रण् ) के वघसे उपजे हुए उस पाप के प्रायश्चित को सुम्त से काहिये॥ न ॥ हे मुनिश्रेष्ठो ! जिसको करके में उस पाप से झूटजाऊं मुनिलोग बोले कि हे संसार की रक्षाकी धुरी को धारनेवाले,

त्यं मोक्षस्यमाजनम् ॥ तथापिमुनयोनित्यं मिक्युकेनचेतमा ॥ =३॥स्वात्मलामेनसन्तृष्टान्साधून्भूतमृह -६ ॥ यत्कत्वातेनपापेन मुच्येहम्मानपुक्रवाः ॥ मुनयऊचुः ॥ सत्यव्रतजगन्नाय जगद्रक्षाघुरन्धर् ॥ ८७॥ स्व रायै कुरुरामाशिवाचेनम् ॥ गन्धमादनश्रङ्गोर्समन्महाष्डुएयेविमुक्ति ॥ ८८ ॥ शिवतिङ्ग्रतिष्ठांत्वं खोकसंग्र ब्म्युनमनुजर्वर ॥ ६० ॥ यत्त्वयास्याप्यतेलिङ्गं गन्धमादनपर्वते ॥ अस्यसंदर्शनम्धंसां काशीलिङ्गाव्लोक ॥ अधिकंकोटिग्रणितम्पत्ववत्स्यान्नसंशयः ॥ तवनाम्नात्विदंजिङ्गं लोकेल्यातिंसमश्तुताम् ॥ ६२ ॥ नाश्र बत्तदरध्वंविचार्यतु ॥ ८५॥ रावणस्यवधादिप्रा यत्पापम्ममवति ॥ तस्यमेनिष्कृतिम्बूत पोलस्त्यवध्ज निरहंकारिषाःशान्तान्नमस्याम्यूष्टबेरतसः ॥ ८४ ॥ यस्माद्रह्मएयदेवोहमताविप्रान्भजसदा ॥ युष्मान्युच्बा ॥ कुरुरामदश्रमीववधदोषापनुत्तये ॥ ८६ ॥ जिङ्गस्थापनजम्पुण्यं चतुर्वक्रोपिमाषितुम् ॥ नश्रक्रोतिन

ग के देखने से॥ ६०॥ कोटिगुना ऋषिक फलायान् होगा इसमें सन्देह नहीं है और तुम्हारे नाम से बह लिग मंशर में प्रसिद्धि को प्राप्त होगा॥ ६२॥ किय चतुरानन भी समर्थ नहीं है फिर मनुष्य को क्या कहना है॥ १० ॥ और गन्धमादन पर्वत थे जो निर्ग स्थापन कियाजायंगा शतका दरीन मनुष्यो के मारने के बीच के दूर होने के सिये तुम लोकों के संग्रह की कामका से शिव्यंतिंग की प्रतिष्ठा करो।। देश। हे नरेरवर। सिंगरवापन से उपजेहुर ।।।। ८७॥ हे रामजी। सबलोकों के उपकार के सिये शिवषुज्ञम कीजिये इस महापुराय व मुक्तिषायक गन्धमादन के शिलार ये।। ८८ ॥ हे समजी। सत्यवत, जगदीश

। जिंग के स्थापनकर्म में देर न करो ॥ ६४ ॥ श्रीसतजी बोले कि हे मुनीस्वरो ! मुनियों के इस वचन को सुनकर इसके श्रमन्तर जगदीश श्रीरामजी नामक लकड़ियों का आरन के समान नाशक है संसार में यह रामेश्वर नामक लिंग प्रतिद होगा॥ ६३॥ इस कारण हे दया से पूर्ण शारिताले, महा-एककाल को क्रिचारकर ॥ ६४॥ रघुनायकजी ने स्थापन के निमित्त शिवांकिंग को लाने के लिये हनुमान्जी को शिवस्थान कैकास को पठाया॥ ६६ ॥ कि हे अंजनापुत्र, पवनकुमार, महाबल, हनुमान्जी । शीघही कैलास को जाकर लिंग को लेशाबी देर मत करो ॥ ६७ ॥ श्रीरामजी से इस प्रकार ने से महर्तनाते प्र और पुएय व माप श्रीरामजी बोले

पाकमी हनुमान्जी दो मुहूर्त पुरायकाल जानकर मुजाओं को हिलाकर ॥ ६८ ॥ तब देवताओं व म्युषियों और महात्माओं के देखते हुए महावेग-।पास्यकाष्टानांद्हनोपमम्॥ इदंरामेश्वरंतिक्षं स्यातेलोकेमविष्यति॥ ६३॥ माविलम्बकुरुष्यातो बिक् र्वानामुषी**षांचमहात्मनाम् ॥ उत्प्**षातमहावेगश्रालयनान्धमादनम् ॥ ६६ ॥ ल**ङ्**यन्सवियन्मागं केलास । नददशमहादेवं लिङ्गरूपघरंकपिः ॥ १०० ॥ कैलासेपवंतेत्रिसन्पुर्ययशङ्करगालिते ॥ आञ्जनेयस्तपस्तेपे मीष ॥ रामचन्द्रमहाजिङ्गकरुषापूर्षिविग्रह ॥ ६४ ॥ श्रीमृतउवाच ॥ इतिश्रुत्वावचोरामो मुनीनान्तुमुनी नार्थरघ्रह्रहः॥६६॥रामउवाच ॥ हनूमन्नअनासूनो वायुषुत्रमहाबल् ॥ कैलासन्त्वारितोगत्वा लिन्नमान्य ६७॥ इत्याज्ञप्तस्सरामेण मुजावास्कोटथवीर्यवात् ॥ मुह्रतिहितयंज्ञात्वा पुएयकार्त्तंकपीश्वरः ॥ ६८॥ प यर्थमादरात् ॥ १ ॥ प्रागग्रेषुसमासीनः कुश्षुमुनिषुङ्ग्वाः ॥ ऊर्घ्वाहर्निरालम्बो निरुच्छासोजितेन्द्रियः ॥ २। गुएयकालीविचार्याथ हिमुहूर्तजगत्पतिः॥ ६५ ॥ कैलासम्प्रेषयामास हनुमन्तंशिवालयम् ॥शिवलिङ्गमम लिङ्ग्राप्त स्यापनक माज्ञा दियेहुए वे कम्पुराया

गंघमादन को कैपाते हुए ऊपर को कूदे॥ ६६ ॥ और आकारामार्ग को नाँषते हुए वे हनुमान्जी कैलातकीत को गये व वानर हनुमान्जीने किंग-को नहीं देखा॥ १००॥ और शिवजी से रक्षित इस पत्रित झे में मंजनीकुमार हनुमान्जी ने लिंग के मिलने के लिये आद्र से हे सुनिश्रेष्ठो । पूर्व मोर अग्रभागवाले कुर्रों पे बैठे व सुजामों को ऊपर उठायेहुए निरालम्ब व उच्ह्रासरहित तथा जितेन्द्रिय हुए॥ २ ॥ वान् इनुमान्जी रूपचारी शिवजी

268

नित्र किये गये और जेउ महीने में शुक्तपक्ष में दशामी तिथि, बुधवार व हस्तनक्षत्र में ॥ ७॥ श्रीर गरकरण तथा व्यतीपात योग में कन्याराशि में चन्द्रमा न करातेहुए उन हनुमान्जी ने लिंग की पाया इसी श्रवसार में हे बाहाणी ! तत्त्वद्शी मुनियों ने ॥ र ॥ हनुमान्जी को न आयेहुए जानकर व समय हर वहां महाबुद्धिमान् रामजी से कहा॥ ४॥ कि हे महाबाहो, राम । हे रामजी ! इससमय काल व्यतीत होता है हे विभो । जानकीजीने खेल से जिस बाह्य ॥ है ॥ ४॥ उस श्रतिउत्तम महालिंग को इस समय स्थापन करो इस वचन को सुनकर शीघही श्रीरामजी जानकी तमेत॥ ६ ॥ ब मुनियो तमेत प्रीति के लिंग को किय व महादेव को प्रस कौतुकपूर्वक म को कुछ्रशेष जान 

नक्यायत्कृतंतिक्रं मैक्तंतीत्वयाविमो ॥ ४ ॥तिक्षिक्रंस्यापयस्वाद्य महातिक्रमद्यमम् ॥ श्रुत्वेतद्यक्तामो प्रहमत्वरम् ॥ ६ ॥ मुनिभिःसहितःप्रीत्या कृतकोतुक्मक्रतः ॥ ज्येष्ठमासिसितेपक्षे दशम्याम्बुधहस्त गरानन्देन्यतीपाते कन्याचन्द्रेष्टपेरवी ॥ दश्योगेमहापुर्ये गन्धमादनपर्वते ॥ =॥ मेतुमध्येमहादेव जिङ्ग <u>||घवःसाम्बमीर्यवरम् ॥ १० ॥ लिङ्गस्यःसमहादेवः पावेत्यासह्याङ्करः ॥ प्रत्यक्षमेवमगबान्दत्त्वान्वरम्</u>त ॥ सर्वेबोक्शरएयाय राघवायमहात्मने ॥ त्वयात्रस्यापितंतिक्तं येपश्यन्तिरघृद्दह ॥ १२॥ महापातक्यु प्रसाद्यन्महादेवं लिङ्गेलोमेसमार्कतिः ॥ एतम्मिन्नन्तरेविप्रा मुनिमिस्तन्वदर्शिमिः ॥ ३ ॥ अनागतेहन्नमन्तं कार्लेस्वल्पावशेषितम् ॥ ज्ञात्वाप्रकथितैतत्र रामम्प्रतिमहामितम् ॥ ४ ॥ रामराममहाबाह्ये कार्लोद्यरिप्ताम्प्र म् ॥ ईशानेकतिवसनं गङ्गाचन्द्रकलाधरम्॥ ६॥ रामोवैस्थाप्यामासं शिवेलिङ्गमनुत्तमम् ॥ लिङ्गस्यम्पुज कार्तास्वल रूपघरंहरम् यामास रा मस् ॥ ११ जानक्यास योः॥७॥ तम् । जा

। महादेवजी की॥ ६॥ श्रीरामचन्द्रजी ने स्थापन किया व श्रात उत्तम शिवक्तिंग को थापकर रघुनाथजी ने लिंग में स्थित तास्ब शिम को पूजन किया॥ १०॥ के स्थित होतेपर देश योगों में बड़े पवित्र गन्ममादन पर्वत पै॥ ॥ सेतु के मध्य में गंगा व चन्द्रमा की कला को धारनेवाले मुगचर्म को पहने सिंग में स्थित उन महादेव मगवान् ने सब लोकों के शरात्व महात्मा रधुमायजी के लिये प्रत्यक्ष ही उत्तम कर को दिया कि हे रघु हह। तुम से महा क्रिगरूपवारी शि व कुषराशि में स्रो क्रीर पार्वती समेत

ने महापानकों से संयुत जो पुरुष देखेंगे उनका पाप नारा होजायगा धनुष्कोटि में नहाने से सब भी पाप नारा होजाते हैं ॥ ११ । १२ । १३ ॥ हे राजेन्ड, रामचन्द्र । रामेश्वर जिंग के देखन में बड़े भारी भी पातक निस्सन्देह नारा को प्राप्त होते हैं ॥ १८ ॥ पार्नती के पति शिवदेवजी ने इस प्रकार प्रशासजी के सिने कर । पता है ॥ १२७ ॥ इति श्रीरकन्द्रुराणुर्सेतुमाहात्मेवेवीव्यालुमिश्रक्षित्मावांभाषाटीकार्यांसामनाथांसक्रुप्रतिष्ठान्भिष्ननामचतुरचत्यारिंगोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ मजी ने उनके आगे नंदिकेश्वर को स्थापन किया॥ १४ ॥ इसके अनन्तर हे बाह्मसो । रघुनाथजी ने शिवजी के स्नाम के लिये बतुर की कोरि से हम लोगों ने उसका प्रमाव पहले कहा है और देवता, मुनि, नाग, गन्धवें ब श्रप्साओं के गए।। १८॥ श्रीर सब भी वानरों ने आदर से एक एक सिंग यापन किया इस खिंग की मतिष्ठा को जो सुनता या पढ़ता है ॥ २० ॥ बह रामेश्वरिता की तेवा के फल को पाता है व रामनाथजी के प्रमाझ से र एक कूप को उत्पन्न किया॥ १६॥ भीर उत्तरी जल को लेकर शिवजी को स्मान कराया वह उत्तम व पवित्र तीर्थ कोटितीर्थ ऐसा कहागया है ॥ १ ॥ या श्रीसूतजी बोले कि हे बाहम्सो । इस प्रकार मैंने तुम सोगों से कहा कि जिस मांति बुदिमान् श्रीरामचन्द्रजी ने॥ १६ ॥ मुक्ति, मुक्ति को देनेबाले ति॥ १२१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराषोसेतुमाहात्म्ये रामनायिकक्षिप्रतिष्ठाविधिनांमचतुश्चत्वारिशोध्यायः॥४४॥ ॥ विजयंयान्तिराजेन्द्र रामचन्द्रनसंशयः ॥ १८ ॥ प्रादादेवहिरामाय वरन्देवोम्बिकापतिः ॥ तद्ग्रेनन्दिके ाम्पापम्प्रणाश्यति ॥ सर्वापयपिहिपापानि धनुष्कोटौनिमज्जनात् ॥ १३ ॥ दशेनाद्रामिलिङ्गस्य पातकानिम १६॥ तस्माञ्जलमुपादाय स्नापयामासश्र इस्म् ॥ कोटितीयीमितिप्रोक् तत्तीयपुर्यमुत्तमम् ॥ १७॥ उक् पियामासराष्ट्रवः ॥ १५ ॥ ईश्वरस्यामिषेकार्थं धनुष्कटियाथराष्ट्रवः ॥ एककूपन्धरास्मित्वा जनयामासर् म्सित उवाच ॥ एवंवःकथितंविप्रा यथारामेणधीमता॥ १६॥ स्थापितंशिवलिङ्गै भ्रक्सिक्पिपदायकम् ॥ इमा ष्ठांयः श्रणोतिपठतेथवा ॥ २० ॥ सरामेश्वरिषक्तस्य सेवाफलमवाप्त्रयात् ॥ सायुज्यंचसमाप्रोति रामनाथ र्वमस्माभिमीनिषुङ्गाः॥ देवाश्रमुनयोनागा गन्धर्वाप्सरमागणाः॥ १८ ॥ मर्वेपिबानरालिङ्गमेकेकंचकुरात तहैं मर्वप्रका रात् ॥ श्रीर बिष्ट्रप्रतिह स्यवैभवा स्यवैभवा काश्र तेवा

9 6

पर उत्तम लिंग को लोकर श्रीहतुमान्जी यकायक आगये॥ १॥ व उन प्वनकुमार ने दशरथ के ५त्र श्रीरामजी को प्रगामकर पश्चात् जानकी, को प्रसाम किया॥ २॥ व सीताजी के उस बालू के लिंग को पूजते हुए मुनियों समेत रघुनाथजी को देखकर पवनपुत्र क्रोधित हुए॥ ३ ॥ श्रीर िकये हुए अंजनाकुमार हनुमान्जी ने बहुतही खेद से दुःखित होकर घर्मज्ञ श्रीरामजी से कहा ॥ ४ ॥ हनुमानजी बोले कि हे रामजी । मैं संसार दो॰। तत्त्रज्ञान उपदेश जिमि दिय हनुमन्ताहिं राम। पैतालिसवें में सोई चीरत कह्यों अभिराम ॥ श्रीमूतजी बोले कि इस प्रकार सहज कर्मत्राले श्रीरामजी से लिंग लक्ष्मण् व सुप्रीव कुथा परिश्रम को के स्थापन करने

जेनत्वं सेवितोसिरब्रहह ॥ = ॥ मयानिहेत्तकंरामसेवितोसिमहामते ॥ वानराषामनेकेषु त्वयाज्ञप्तोहमब (मिनिवाद्यसमार्कतिः ॥ वैदेहीलक्ष्मणौपश्चात्म्रुशीवंत्रणनामच ॥ २ ॥ सीतासैकतांलिङ्गं तत्युजयन्तंरघुद्व हम् ॥ हब्द्राथमुनिभिःसार्कं चुकोपपवनात्मजः॥ ३ ॥ अत्यन्तंसिद्सिन्नःसन्त्र्याकृतपरिश्रमः॥ उवाचरामंथर्मज्ञं ह नूमानञ्जनात्मजः ॥ ४ ॥ हनूमानुवाच ॥ दुर्जातोहंत्र्याराम लोकेक्नेशायकेवलम् ॥ सिन्नोस्मिबहुशोदेव राक्षपेःकृर कर्मीभः॥४॥मास्मसीमन्तिनीकाचिज्जनयेन्माटशंधुतम् ॥ यतोनुभूयतेदुःस्वमनन्तंभवसागरे ॥ ६ ॥ सिन्नोस्मिसैब यापूर्वे युद्धेनापिततोधिकम् ॥ अनन्तदुःस्वमधुना यतोमामवमन्यसे ॥ ७ ॥ सुप्रविण्चभायार्थं राज्यार्थराक्षसेनच ॥ उवाच ॥ एवंत्रतिष्ठितेलिङ्गे रामेणाङिष्टकारिषा ॥ लिङ्ग्वरंसमादाय माह्यतिःसहसाययौ ॥ १ ॥ रामंदा श्रीसृत शर्राधिनीर ानपानर में केनल केरा के लिये क्या उत्पन्न हुआ हूं हे देव ! कूरकर्मी गक्ष मों में बहुतही लेकित हुआ हूं ॥ ४ ॥ कोई स्वी मेरे सरीले पुत्र को न पैदा करें जिस कारता कि भाग किया जाता है ॥ ६ ॥ पहले सेवा से लिन हुआया और फिर युद्ध से उससे आधिक केशिल हुआ और इस समय बहुत दुःख है क्यों कि तुम के अभिक केशिल हुआ और इस समय बहुत दुःख है क्यों कि तुम के अभिक केशिक हुआ पास ने तुम्हारी सेवा किया ॥ ८ ॥ मिजी। मेंने बिन कार्रण तुम्हारी सेवा किया और अनेकों वानरों के मध्य में आज तुमने उत्तम कैलासफ्कैर से रिवर्षिंग को लाने के जिये ग्रुक्त न हे महामते, र में और मैंने शीघही केखास की आकर शिवजी को नहीं देखा ॥ १। १० ॥ व हे रघुफो | उन दुषवाहन साम्ब शिवजी को तपस्या से प्रमक्षका | किस मैं शीघही आया ॥ ११ ॥ व हे विमो | इस समय तुम मन्य बालू के लिंग को यापकर मुनियों व देवताओं तथा गंधवों समेत पूजते हो ॥ १२ ॥ । । इस लिंग को तथा लाया महो मुभ्क मन्द्रभाग्य का शारीर एथ्दी के सार के लिये है हे प्रमो, जानकीरमस्स, महाराज, रघुद्द है । मैं इस दुल्स को नहीं रे। 98 ॥ इस समय में क्या करूं और मेरी उत्तमगति न होगी इस कारबा तुमते अपमान किया हुआ में शरीर को त्यांग ढूंगा ॥ 9४ ॥ श्रीसूरजी सहसका है॥

शिवसिङ्गमानेतुं केबासात्पर्वतोत्तमात् ॥ केबासंत्यरितोगत्वा नचापश्यन्पिनाकिनम् ॥ १० ॥ तप्तामी साम्बंद्रष्मवाहनम् ॥ प्राप्तविङ्गोरघुपते त्वरितःसमुपामतः॥ ११ ॥ अन्यतिङ्ग्त्वमधुना प्रतिष्ठाप्यतुर्तेक वेपाः कुशित्वापवनात्मजः ॥ दएडवत्प्रखतोभूमौ कोषशोकाकुलोमवत् ॥ १६ ॥ तंद्रष्ट्वारघुनायोपि प्रहस गियस्यजायते॥ १३॥ सूतत्वस्यमहाराज जानकीरम्षाप्रमो ॥ इदंदुःसमहंसोदं नश्कोमिरघुद्दह् ॥ १८॥ ोत् ॥ पश्यतांसर्वेदवानां मुनीनांकपिरक्षसाम् ॥ १७ ॥ सान्त्यन्मार्हातेतत्र दुःखंचास्यप्रमार्जयत्॥ श्रीराम सवैजानाम्यहंकायमात्मनोषिषरम्यच् ॥ १८ ॥ जातस्यजायमान्स्य भृतस्याषिसदाकपे ॥ जायतीं म्रेयते निमिर्वगन्धवेः साक्ष्जयसेविमो ॥ १२ ॥ मयानीतमिर्दाखिङ्गं केलासारपर्वताष्ट्रभा ॥ अहोमारायमेदे करिष्यामि नमेमवतिसद्वतिः ॥ अतःशारिरंत्यक्ष्यामि त्वयाहमबमानितः ॥ १४ ॥ अस्तित उवाच ।

यो । इस प्रकार पवनकुमार हनुमाव्जी बहुत विलाप कर पृथ्वी पै दंडा की नाई गिरपड़े व कोघ और शोक से विकस हुए ॥ १६ ॥ व जनको देसकर जी ने मी सब देवता, मुमि व वानर और राक्षसों के भी देलते हुए वहां हनुमान्जी को समभाते व इनके दुःस्व को छुड़ाते हुए यह कहा श्रीरामधी ने व पराये के सब कार्य को जानता हूं॥ १७ | १८ ॥ हे कपे | पैदाहुए व पैदा होनेवाले और मरेहुए के भी सब कार्य को में जानता हूं एकही प्राया बोले कि हे जाझण् हैंसते हुए श्रीरामज बोले कि में श्रपने

त्पन्न होता है व मरता है।। १६ ॥ श्रीर नरक को भी जाता है व प्रमात्मा निर्मुण है है वानर ! ऐसा तस्व निश्चय कर शोक मत करो ॥ २०॥ ॥ व सदैव धर्म करो श्रौर प्राशियों की हिंसा को छोड़देवो श्रौर श्रच्छे पुरुषों का सेवन करों बसब इन्द्रियों को दमन करो ॥ २४ ॥ श्रौर श्रन्य पुरुषों के मुक्त व एक निरंजनउथोति तथा निराश्यय व निर्विकार श्रपना को सदैव देखों ॥ २१ ॥ हे वान्रमत्तम । तत्वज्ञान के बाघा करनेवाले शोक को क्यों त्वज्ञान में सद्वेव निष्ठा करो ॥ २२ ॥ हे कपे । अपना को स्वयंप्रकाशमान सदैव घ्यान करो और शरीरादिक में तस्वज्ञान से वैर करनेवाली ममता को

बसततं परित्यज्यश्चवंकपे ॥ प्रत्यम्ब्रह्मेकताज्ञानं मोहषस्तुसमुद्रतम् ॥ २६ ॥ शोभनाशोभनाभ्रान्तिः क हेषबलाहङ्का धर्माधर्मवर्शगताः॥ २८ ॥ देवतिर्यञ्जनुष्यादिनिरयंयान्तिमानवाः॥ चन्दनागरुकपूरप्रमु एवस्त्रकर्मेणा ॥ १६ ॥ प्रयातिनरकंचापि परमात्मातुनिर्धेषः ॥ एवंतत्तंविनिश्चित्य शोकंमाकुरुवानर ॥ २० ॥ (याणिच ॥ २४ ॥ परित्यजस्यसततमन्येषांदोषकीतंत्रम् ॥ शिवविष्ण्वादिदेवानामचीकुरुसदाकपे ॥ २५॥ मन्ययार्थनत् ॥ अध्यास्तेशोभनत्वेन पदार्थमोहबैभवात् ॥ २७ ॥ रोगोबिजायतेनुषां आन्तानांकप्रिसत्त बिनिर्मुक्तं ज्योतिरकंनिरअनम् ॥ निराश्रयंनिषिकारमात्मानंपश्यनित्यशः ॥ २१ ॥ किमर्थकुरुषेशो ॥नस्यबाधकम् ॥ तत्त्वज्ञानेसदानिष्ठां कुरुवान्रसत्तम् ॥ २२ ॥ स्वयंत्रकाशमात्मानं ध्यायस्वसततंकष् ॥ मतांमुञ्ज तत्त्वज्ञानविरोधिनीम् ॥ २३ ॥ धर्मभजस्वसततं प्राणिहिंसांपरित्यज ॥ सेवस्वसाष्ट्रप्रुत्थाञ्ज

खोड़दो व हे कपे । शिव व विष्णु आदिक देवताओं का सदैव पूजन करो ॥ १४ ॥ य हे कपे । सदैव सत्य बोखो और मोड़ वस्तु से अतक शोच की पक् बड़ा परकता का ज्ञान करो।। १६ ॥ क्योंकि मोह के प्रभाव से इस फ्वार्च की नाई शुभ, अशुभ का भ्रम शोमनता से स्थित है ॥ १७॥ अझिमत महुष्यों के रोग होता है और राग, देव के बख से बॉबक्कर घम व श्रवमें के बरा में प्रास ॥ १८ ॥ मजुष्य देवता, फ्यु, फ्की व मजुष्यादि नरक को

स्चात युनावस्था को पाता है तदनन्तर कुदता को प्राप्त होता है उसके पीछे मृत्यु को पाता है श्रोर फिर उस जन्म को पाता है मनुष्य श्रज्ञानके प्रभावहीं है श्रीर उस श्रज्ञान के निकृत होनेपर उत्तम सुख को पाता है।। ३४। ३६।। श्रीर श्रज्ञान की निकृति ज्ञानहीं से होती है कर्भ से नहीं होती है व । उपजा हुआ ज्ञान परवाहा के जानने का नाम है।। ३७॥ श्रीर बह ज्ञान विराक पुरुष के होता है श्रन्य के नहीं होता है श्रीर सुक्य श्राधिकारी 1, अगर, कपूर इत्यादिक बहुत उत्तम पदार्थ ॥ २६ ॥ जिसके स्पर्श से मज होते हैं वह शरीर कैसे सुजी है और भक्य, मोज्यादिक सब बहुत उत्तम सिके संग से विष्ठा होते हैं वह शरीर कैसे सुजी है और सुगंथित व ठएढा जल जिसके संगम से मुत्र होता है।। ३१ ॥ वह भिंड कैसे उत्तम होगाह । उसको कहिये और बहुतही सफेद व पवित्र कपड़े जिसके संगम से ॥ ३२ ॥ प्सीने के कारण मिलन होजाते हैं वह कैसे उत्तम होगा हे फ्याकुमाइ । उसको कहिये और बहुतही सफेद व पवित्र कपड़े जिसके संगम से ॥ ३२ ॥ प्सीने के कारण मिलन होजाते हैं वह कैसे उत्तम होगा हे फ्याकुमाइ । परमार्थ को सुनिये ॥ ३३ ॥ कि इस संसाररूपी गड्ढे में कुछ सुख नहीं है क्योंकि पहले प्राणी जन्म को पाता है तदनन्तर शिधुता को प्राप्त र ) की प्रसन्नता से होते हैं यह सत्य है ॥ ३८ ॥ जब जिसके हदय में स्थित सम काम छूटजाते हैं तम यहीं मराहुआ मनुष्य परंग्रि को श्वते ॥ ३४ ॥ अज्ञानवैभवादेव दुःखमाप्राातमानवः ॥ तद्यानान्य ॥ ३७ ॥ तज्ज्ञानंचविरकस्य जायतेनेतरस्याहि॥ टितिस्टु ज्ञानादेवनकर्मेणा ॥ ज्ञानंनामपरंत्रह्म ज्ञानंवेदान्तवाक्यजम् ॥ ३७ ॥ तज्ज्ञानंचविरकस्य जायतेनेतरस्याहि॥ मवेद्वहिकपेधुना ॥ अतीवधवताःशुद्धाःपटायत्सङ्गेनाह ॥ ३२ ॥ मवन्तिमित्तिनाःस्वेदात्तत्कर्यशोभने बाल्यैततःपरम् ॥ ३४ ॥ पश्चाचोवनमाप्रोति ततोवार्दम्यमश्तुते ॥ पश्चान्मृत्युमवाप्रोति धुनर्जन्मतद मनाः ॥ २६ ॥ मर्जमवन्तियत्स्पशात्तिच्झ्रीरंक्षंमुखम् ॥ मक्ष्यमोज्यादयःसर्वे पदार्थाश्र्यामा ॥विष्ठामवन्तियत्सन्नात्तच्क्रीरंक्यंमुखम् ॥ मुगन्धिशीतर्जनायं मूर्वयत्सन्नमाद्रवेत् ॥ ३१॥ तत्कर्यशो यतांपरमाथोंमे हनूमन्वायुनन्दन ॥ ३३ ॥ अस्मिन्सिसारगतेतु किश्विसोष्ट्यंनविद्यते ॥ प्रथमंजन्तुरा वेदान्त के वाक्यों से लोग श्राचार्थ (गु

ह ॥ श्रोर जागते, सोते, भोजन करते व स्थित इस मनुष्य को सदैव कर काल खींचता है ॥ ४०॥ श्रोर सब संचयों का श्रन्त नाश है व उक्कत गिरना है श्रोर संयोग याने मिलने का श्रन्त वियोग है व जीने का श्रन्त मरका है ॥ ४१ ॥ जैसे फ्केहुए फलों को गिरने से श्रन्य भय नहीं है वैसेही हो मरने से श्रन्य डर नहीं है ॥ ४२ ॥ जैसे पुष्ट खंभोंवाला घर प्राचीन होकर समय में नृष्ट होजाता है वैसेही बुद्धता व मृत्यु के वश में प्राप्त मनुष्य प्राप्त होता है ॥ ३६ बस्तुवों का श्रन्त ि वैदाहुए प्राशियों को नारा होजाते हैं ॥ ६

8३॥ दिन व रात के जाने से मनुष्यों का श्रायुर्वेल नष्ट होजाता है तुम श्रपना को शोचो श्रोर श्रन्य को क्यों शोचते हो ॥ ४४ ॥ हे कपीरवर मन्यमनुशोचिमि ॥ ४४ ॥ नश्यत्यायुःस्थितस्यापि धावतोपिकपीश्वर ॥ सहैवसृत्युर्वजात ॥ श्वात्मानमनुशोचत्वै कि चरित्वाद्वरदेशंच सहमृत्युर्निवरीते ॥ शारीरेवलयोजाताः श्वेताजाताःशिरोरहाः ॥ ४६ ॥ जीर्यतेजरयादेहः श्वासकासा दिनातया ॥ यथाकाष्ठं च काष्ठं च समेयातांमहोदधौ ॥ ४७ ॥ ममेन्य च न्योताः । रुनुते॥ ३६॥ जाम्रतंचस्वपन्तञ्च भुजन्तञ्चस्थितंतथा॥ इमंजनंसदाकूरः कृतान्तःपरिकर्षाति॥ ४०॥ मुबे नान्यत्रपतनाद्रयम् ॥ तथानराषांजातानां नान्यज्ञमरषाद्रयम् ॥ ४२ ॥ यथाग्रईटढस्तम्मं जीर्षकालेविनश्यति ॥ एवंविनश्यन्तिनरा जरामृत्युवश्गेतताः ॥ ४३ ॥ अहोरात्रस्यगमनाकृषामायुर्विनश्यति ॥ आत्मानमनुशोचत्वे कि षुत्रश्च बन्धुक्षेत्रधनानिच ॥ ४८ ॥ कचित्सम्भूयगच्ब्रन्ति धुनरन्यत्रवानर् ॥ यथाहिपान्यंगच्ब्रन्तं पथिकश्चित्पथि चियाः पतनान्ताःसमुच्छयाः ॥ सैयोगाविप्रयोगान्ता मर्षाान्तंचजीवितम् ॥ ४१ ॥ यथाफ्लानांपकानां परंब्रह्मसमर क्षयान्तानि

के व दोढ़तेहुए भी मनुष्य का ऋायुक्त नष्ट होता है और मृत्यु साथही जाती है व साथही कैठती है।। ४४ ।। और दूरदेश को घुमकर साथही मृत्यु जीटती है ससीर में सिमटे पढ़ जाते हैं व बाल समेद होजाते हैं ।। ४६ ।। और बृद्धता के कास्या स्वास कास से देह जीर्ग होजाती है जैसे समुद्र में दो काठ मिलजाते हैं ।। ४७ ।। व काल के योग से अलग होजाते हैं इसी प्रकार बी, पुत्र, भाई, क्षेत्र व घन ॥ ६८ ॥ हे वानर । कहीं मिलकर फिर अन्यन्न घले जाते हैं जैसे मार्ग में सिब्हत

9

ास्थापन तुरहारा जिंगस्थापन है मुहूते उझंचन होने के कास्या मीलाओं से कियेहुए बालू के जिंबा को ॥ ४० ॥ मेंने यहां स्थापन किया है इस इस को मत करो और कैजास से आयेहुए जिंबा को इस उत्तम दिन में स्थापित करो ॥ ५८ ॥ और तुरहारे नाम से यह जिंबा तीनों जोकों में जातेहुए पथिक से कहता है।। ४६ ॥ कि में भी श्राप के साथ श्राता हूं इसके धनन्तर वे कुछ समय तक साथ जाते हैं फिर अन्यत्र बसे जाते हैं ॥ ४० ॥ तर 1 स्ती व पुत्रादिकों का संगम नाशवान् है शरीर के जन्म के साबही निरंचय कर मृत्यु पैदा होती है ॥ ४० ॥ और अत्रश्य होनेवासे मरमा में कभी व इस शरीर के पात होनेपर देही कमें की गति को प्राप्त होता है ॥ ४२ ॥ व हे कत्त 1 अन्य पिंड को प्राप्त होकर यह पहले के पिंड को बोड़ता है ाशियों का एक ठिकाने निवास नहीं होता है ॥ ४३ ॥ क्योंकि भपने भ्यने कर्म के वरा से सब भ्रत्नग भांता होजाते हैं जिस भांति प्राध्ययों के हैं और उत्मम होते हैं।। ५४ ॥ व हे वानगेत्तम । आत्मा का जन्म व मरण नहीं होता है इस कारण हे भंजनापुत्र ! तुम विशोक व भादत सदूप निर्मेख बाध को अहर्निश ध्यान करो और तुम से किया हुआ कुर्म मेरा किया है व सुमासे किया हुआ कर्मे तुम्हारा किया है ॥ ४६ ॥ इस कारबा १६॥ अहमप्यागमिष्यामि भवद्भिःसाकमित्यथ् ॥ कश्चित्कालंसमेतौतौ पुनरन्यत्रगच्ब्रतः ॥ ५०॥ ॥ पनंकपे ॥ महतातिकमाक्षिक्नं सैकतंसीतथाकृतम् ॥ ४७ ॥ मयात्रस्थापितन्तस्मात्कोपन्दुःसंचमाकुरु ॥ तादीनां सङ्गोनश्वरःकपे ॥ शारीरजन्मनासार्कं मृत्युःसंजायतेध्रुवम् ॥ ५१ ॥ अवश्यम्माविमरषे नहि कत्र वासोमवितवानर ॥ ४३ ॥ स्वस्वकर्मवशात्सर्वे विशुज्यन्तेष्ट्यकृष्ट्यक् ॥ यथाप्राधिश्रारीराषि नश्य म्ब्रह्म चिन्तयस्वदिवानिशम् ॥ त्वत्कृतम्मत्कृतैकमं मत्कृतन्त्वत्कृतन्तया ॥ ५६ ॥ मक्षिष्ठस्यापनंतम्मा न्तचमवन्तिच ॥ ४४ ॥ आत्मनोजन्ममर्षो नैवस्तःकपित्ताम ॥ अतस्त्वमञ्जनाप्तनो विशोक्ज्ञानमद्वयम् ॥ ४४ । तिबिङ्गं स्थापयास्मिञ्च्छमेदिने ॥ ४८॥तवनाम्नात्विदंबिङ्गं यातुलोकत्रयेप्रथाम् ॥ हनूमदीश्वरंटष्ट्रा न्या ॥ एतच्बरीरपातेतु देहीकमेगतिंगतः ॥ ४२ ॥ प्राप्यपिएडान्तर्वत्स प्रवेषिएडन्त्यजत्यसौ ॥ प्रा रविक्रिक्रस्य केलासादाग क्सी प्रकार हे वाल रारीर नारा होजाते महप्ममत कारक

\$ .4.

न करने से तुम छूटोगे॥ ६०॥ सदाशियजी ने श्रापही हनुमान नामक शिवजी को दिया है रामनाथजी को देखता हुआ मनुष्य कृतकृत्य होता र हजार योजन पै भी हनुमान्जी के लिंग को स्मर्त्या कर व रामनाथेरबरजी को भी स्मर्त्याकर सायुज्य सुक्ति को पाता है॥ ६२॥ जिसने हनुमदी-होगा और हनुमदीश्वर को देखकर रामेश्वरजी देखने योग्य हैं ॥ ४६ ॥ हे कपे । आपने ब्रह्मराक्षमों के गागों को मारा है इस कारण आपने नाम रुवर को देखा है उसने सब यजों से पूजन किया व सब तपस्या किया॥ ६३॥ जिस लिंग को हनुमान्जी ने किया है व जिसको मैंने किया है 89 || 別 रामनाथे से जिंग के स्थाप प्रसिद्धि को प्राप्त o 

लेङ्गतिष्ठितम् ॥ इन्द्राचैश्वकृतंलिङ्गं यच्बेषादैःग्रतिष्ठितम् ॥ ६६ ॥ इत्येकादशरूपोयं शिवःसाक्षाद्रिमास तः॥ रामनाथेश्वरंचापि स्मृत्वासायुज्यमामुयात्॥ ६२ ॥ तेनेष्टंसर्वयज्ञेश्च तपश्चाकारिक्रत्त्नशः॥ येनद्द ६४॥ सुप्रीवेण्कृत्यम सेतुकर्त्रानलेनच ॥ अङ्देनचनीलेन तथाजाम्बवताकृतम् ॥ ६५ ॥ विभीष्षोन्य **शेतेष्ठालिङ्गेषु सन्निधत्महेश्वरः ॥ ६७ ॥ तत्स्वपापौषशुद्धवर्षं स्थापयस्वमहेश्वरम् ॥ अथचेत्वम्महाभाग** व्वेश्वरः ॥ ५६ ॥ ब्रह्मराक्षसयुयानि हतानिभवताकपे ॥ अतःस्वनाम्नालिङ्गस्य स्यापनात्त्वम्प्रमोक्षमे॥६०॥ हनूमद्राघवेश्वरो ॥ ६३ ॥ हनूमताक्रतीलिक्तं यचलिक्षंमयाकृतम् ॥ जानकीयंचयक्षिकं यक्षिकंत्रसम इत्तन्तु हनूमन्नामकंशिवम् ॥ सम्पर्यन्।मनार्यंच कतकत्योमवैन्नरः॥ ६१॥ योजनानांसहस्रोपे स्मृत्वा लिइंहम् स्वयंहरेण

के लिये शिवजी को स्थापन करो श्रीर हे बत्स, महामाग । यादे तुम सीताजी से कियेहुए व मुफ्तसे यहां थापेहुए इस बालू के लिंग को उत्ताद डालो भीर जो जानकीजी का लिंग है व लक्ष्मायेश्वर नामक जो लिंग है।। ६४ ॥ श्रीर सुग्रीव से जो लिंग किया गया है व सेतु को बनानेवाले मल ने जिस लिंग को किया है व श्रंगद, नील व जाम्ववान ने जिस लिंग को किया है।। ६४ ॥ श्रीर किमीक्षा ने भी जिस रहालिंग को थापा है व इन्द्रादिकों से जो लिंग किया गया देकों से यापा गया है॥ ६६॥ ये एकादशरूपी साक्षात शिवजी प्रकाशित हैं और इन लिंगों में शिवजी सदैव टिके रहते हैं॥ ६७॥ इस कारण अपने

A CREATION OF THE PARTY OF THE

तो तुमसे किवेहुए इस सिंग को में स्थापित कर ॥ १८ ॥ भीर वही वह जिंग मताल व मुतल को प्राप्त मिकर वितल, स्तितका व नजाता को भोड़कर स्थित है ॥ ७० ॥ मुमसे थापेहुए सिंग को तोड़ने के लिये कितके केल है हे करें। ठंटो और मुमसे थापेहुए इस जिंग को उसाइका ॥ १० ॥ जो तुमसे सान गया है उसको ग्रीग्रही स्थापन करो शोच मत करो ऐसा कहेंहुए ज्ञानबज्ञवाले बानर हनुभावूनी ने उन श्रीरामजी को प्रशासकर कहा ॥ १० ॥ कि मैं बाजा, के स्वाइता हूं और केबास से लायेहुए लिंग को आदर से मत्त्रीआंति स्थापित करूंगा॥ ७३ ॥ और बाजू के लिंग को उसाइने में सम्भाषे क्या गए होगा तो तुमने कियेहर्ष भोड़कर स्थित है।

॥ स्थापयिष्यामिचततो विद्वमितत्त्रवाछ ञ्चालियितुंद्यासीत्सैकतंलिङ्गमोजसा॥७०॥तताकिलिक्षेताशब्दं कुर्वन्वानरपुङ्गवः॥पुच्ब्रमुद्यम्यपालिम्या लिङ्गत्तेकतम्बलात्॥ पाषिनासवयनेन जग्राहेतरसाबली ॥ ७६ ॥ यनेनमहताचार्यं चालयन्नापेमार ॥ पातालंमुतलम्प्राप्य वितलञ्चरसातलम् ॥ तलातलञ्चतिद्वं मेद्यित्वात्तिष्ठति ॥ ७० ॥ मितिष्ठितम युक्ततम्प्रणम्याह ज्ञानसत्वोथवानरः॥७२॥उद्वासयामिवेगेन सैक्तंलिङ्गमुत्तमम्॥ सैस्यापयामिकेला लिङ्गमादरात्॥७३॥ उद्यासनेसैक्तस्य कियान्मारीमवेन्मम् ॥ चेतसैवंविचायांयं हन्मान्मारतात्म कुंकस्य बलम्मवेत्॥ उतिष्ठालिङ्ग्रहास्य मयेततस्यापितंकपे ॥ ७१ ॥त्यात्तमाहतिलिङ्गे स्थापयस्याशुम ॥ पर्यतांसबेदेवानां मुनीनांकपिरक्षसाम् ॥ पर्यतौरामचन्द्रस्य लक्ष्मण्स्यापिषश्यतः ॥ ७४ ॥ पर्यन्त्य द्यिष्यसि ॥ ६= ॥ मयात्रस्यापितंबत्स सितयासैकर्कतम् श्चनः।

चित्त में ऐसा विचारकर इन पत्रनकुमार हनुमाय्जीने॥ ७४ ॥ सब देवता, मुनि, बानर व राक्षतों के देखते हुए और रामचन्द्र के देखते व लक्ष्मण्जी के देखते हुए॥७४॥व जानकीजी के मी देखतेहुए उस बालू के लिंग को बजबान हनुमान्जी ने बजाते सब उपाय से बेग करके हाथ से पकड़ा॥७६॥ और बड़े यन से हिलाले जी वालू के लिंग को वलसे चलाने के लिये समर्थ न हुए॥ ७७॥ त्यमन्तर किलकिला शब्द करके श्रेष्ठ वानर हनुमान्जी धूंछको डठाकर अपने बल हुए भी ये हनुमान्

मय गन्यवादन प्रति पे शोमित हुए जैसे कि नक्षत्रमाखों से संयुत रहा में चन्द्रमा व घर्ष राधित होवें ॥ न्य ॥ जोर उन्होंने प्रन्ये के मिरे य घड़ा के रहा । दोनों हाथों ने हिलाया ॥७८॥ इस भांति अनेक प्रकार में हिलाते हुए भी प्यनकुमार वानर हनुमान्जी चलाने के लिये समधे न हुए ॥ ७६ ॥ इसके हंग को लांगूल से लपेट कर हाथों से एप्टी को छतेहुए पवनसुत हनुमान् कपि वेग से आकाश में उछले ॥ द० ॥ और सातों द्योवाली पर्वतों म और वह रक्तिकेट होगवानी दर ॥ तष्टमन्तर देवता देत्य व बानरों समेत सब संतार में हाहाकार होगवा व बानरों समेरा क्षेड्रोड्डर वे बीमों १ ॥ हे माह्मको । उस समय जानकीजी समेत सोक से विकल हुए जोर वानरों समेत व सीताजी समेत वे महाबकी राम व काम्प्रकृती ॥ न्य ॥ है सुस्कित व चूर्ण किये अंगोवाले हनुमान्जी को देखा॥ ८०॥ और तब बानर देलकर हाहाकार करके गिरपढ़े व सीताबीने दवातमेत पृथ्यों में मिरोहुं को कैपातेहुए वे हनुमान्जी रक्त को वमन करतेहुए लिंग के कोस भरपर मूर्ष्कित होकर ॥ ८१॥ हे बाह्यणो । कंपित श्रंगोवाले हनुमान्जी फ्र्यी कै । सतेहुए पवनकुमार के मुखसे व दोनों नेत्रों से ॥ टर ॥ श्रीर हे डिजोचमो | नासिकापुट व कर्गीछद्र तथा गुदा इन्द्रिय से उन हनुमान्जी ने रक्त-मन्तिविरम्मुखात् ॥ =७ ॥ विलोक्यकपयम्सवै हाहाकृत्वापतन्मुवि ॥ कराम्यांसद्येसीता हन्मन्तेमहत्त्र मभूच्चतत्॥ =३॥ ततोहाहाक्रतंसर्वं सदेवासुरमातुषम् ॥ धावन्तीकपिमेःसार्दम्मौतीरामत्वक्ष्मणौ ॥ =४॥ हितोवित्रा ह्यास्तरियोकाकुजीतदा ॥ सीतयासहितीवीसै वानरैश्रमहावजौ ॥ =४ ॥ स्रूचातेतदावित्रा गन्ध ते ॥ यथातारागणयुतौ रजन्यांशशिमास्करौ ॥ =६ ॥ ददशतुहेन्सन्ते चूर्णाकृतक्जेवरम् ॥ मुच्छितम्पति निजीजसा ॥ ७८ ॥ इत्यनेकप्रकारेष् चालयन्नपिवानरः ॥ नैवचालयितुंशको बस्रुवपवनात्मजः ॥ ७६ ॥ बाषुच्छेन पाणिभ्यांधरपींस्प्रशन्॥ उत्पपातायत्ररसा ब्योम्निबायुम्नतःकपिः ॥ ८०॥ कम्पयन्सधरांसर् गुपवेताम् ॥ जिन्नस्यकोशमात्रेतु मुच्बितोर्धिष्वमत् ॥ <१॥ पपातहतुमान्विगाः कम्पिताङ्गिधरात्ते ष्टित्रस्य वक्कामनयनद्वयात् ॥ ८२ ॥ नासाषुटाच्छोत्ररन्धाद्पानाच्चिहिजोत्तमाः (किकुप्ड जानकीसा पततोबायु समेत सब एष्ट्री सप्तद्दीपा \*\*\*\*

तायामापाटाकापाराचच्द्रतारचन्नामवद्यामापवद्यामापण्डाच्याय में कीन्हों तोष्ट्र बलान । श्रीरामजी बोले कि हे वानरपुराव । पंपावन में उदातीन हम यों से सारीर को स्पर्ध किया व हे बाहाशो । नेत्र से उपजे हुए जलको कोक्तेहुए उन्होंने पवनकुमार से कहा ॥ ६ • ॥ इति श्रीस्कन्तपुराबेसेतुमा हात्ने में कि लजी को हे तात। हे तात। ऐसा कहकर हाओं से स्पर्ध किया और गिरेड्ड्ए बानरेश्वर ह्युसानजी को देसकर रामजी ने भी । बद । बर ! सोकी के ॥ ताततातितपस्पश् पतितन्घरषीतत्वे ॥ रामोपिट्ट्यापतितं हन्मन्तंकपीश्वरम् ॥ ८६ ॥ त्रारोप्याद्देस्य माममश्केलेवरम् ॥ विमुश्चनेत्रजीनारि नायुर्जनात्रवीद्रिजाः॥ ६० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराषेसेतुमाहात्म्वे गायांमाषाटीकायांरामचन्द्रतस्यज्ञानोपदेशोनामणअप्यतारिशोऽष्यायः ॥ ४५ ॥ त्वज्ञानीपदेशानामपञ्चचत्नारिशोऽघ्यायः ॥ ४५ ॥ प्रमङ्गार हनुम विठाकर अपने हा

रसा को जीत लिया व आपने छाया के पकड़ने में बड़ीक्तर राक्ष्सी को मारा॥ ४॥ ब हे महाकपे। तुम मेरे लिये सायंकाल में सुनेखर्पवत पै आकर हाय एकार किया ॥ २॥ आप मेरे लिये बहुत योजनोवाले समुद्र को उत्तरे और आफ्ने मैनाक पर्वतोच्तम को भी चषेटेसे मारा ॥ ३॥ और मेरे खिये आफ्ने लोगों को तुमने सुर्वेषुत्र मुत्रीव के साथ मित्रता कराकर समम्प्राया था॥ १॥ और तुमको देलकर व पिता, बन्धु व कीसल्या माता सवों को भी इम स्मर्र्य नहीं करते हैं और । रावक्ष के घर को गये॥ ४॥ और रात्रि में भयरहित आप लंका में जानकीजी को ट्रंडकर व सीता को न देसकर पशात् अशोकबाटिका को गये॥ ६॥ रम्बन्ध्रन्कोसल्याञ्जननीमपि ॥ नस्मरामोवर्यसर्वान्मेत्वयौपकृतम्बह्न ॥ २ ॥ मद्रयंसागरस्तीषो मक्ताबह्नयो जनः॥ तत्त्रप्रहारामिहतो मैनाकोपिनगोत्तमः॥ ३॥ नागमाताच्मुरसा मद्षम्मवताजिता ॥ कायात्राहमहाकूर मध्यलङ्कायां रात्रोगतमयोमवान् ॥ अद्दुष्डाजानकीम्पश्चाद्शोकवनिकाययौ ॥ ६ ॥ नमस्कृत्यं करेह ासीम्भवात् ॥ ४ ॥ सायंमुवेलमासाच लङ्कामाहत्यपाषिना ॥ अयासीरावष्ण्हम्मदर्यन्त्वम्महाक्षे ॥ ५ उबाच ॥ पम्पारएयेवयेदीनास्त्वयावानरपुष्ट्रच ॥ भाश्वासिताःकारयित्वा सस्यमादित्यसुतुना ने संका को मारका सीतामन्

तेनिटतस्त्वमृष्यमुकम्महागिरिम् ॥ १३ ॥ एवमादिमहादुःसम्मद्यंग्प्राप्तवानसि ॥ त्वमत्रभूतलेशेषे ममशोक न्॥ १८॥ अहम्प्राणान्परित्यक्ष्ये सतोसियदिवायुज ॥ सीतयाममर्किकार्थं लक्ष्मणेनानुजेनवा ॥ १४ ॥ मर किंकार्यं शत्रप्नेनश्रियापिवा ॥ राज्येनापिनमेकार्यं परेतस्त्वंकपेयदि ॥ १६ ॥ उत्तिष्ठहतुमन्वत्स किश्षेष्यम गितिसाहस्नान्किद्धरात्रामराक्षसान् ॥ = ॥ रावषाप्रतिमान्युद्धे पत्यश्वेमरयाकुलान् ॥ अवघीरत्वम्मद्रथेवे म ाराकमान् ॥ ६ ॥ ततःप्रहस्ततनयं जम्बुमालिनमागतम् ॥ अवधीन्मन्तितनयान्सप्तसप्तार्चिवचेसः॥ १० ॥ निप्रदायच ॥ ब्रुडामर्षिसमादाय मद्येजानकीकरात्॥७॥अशोकबनिकावृक्षानभाङ्क्षीरत्वम्महाक्षे॥त ॥पतीन्पश्चादनयस्त्वयमालयम् ॥ कुमारमक्षमचधीस्ततस्त्वरणमूषीने ॥ ११ ॥ ततइन्द्रजितानीतो राष्ट् माशुमाम्॥ तत्रलङ्कर्षांवाचा तृषािकृत्यावमन्यच्॥ १२॥ अमाङ्क्षीस्त्वमधुरिलङ्काम्मद्यवाषुनन्द्न। हाबत्तप पश्चसेना मेन्द्रसभ धनःप्रति तस्त्रश मभिज्ञा

समान करके व श्वमादर कर॥ १२॥ हे पवनकुमार | तुमने लंकापुरी को भंग किया किर तुम श्रष्यमूक महापर्वत को लीट श्राये॥ १३॥ इत्यादिक महादुः स लिये पाया है और इस समस्त संसार में मेरे दुःख को कहतेहुए तुमने अमधा किया॥ १४॥ हे पवननन्दन | यदि तुम मरगये तो मैं आखों को बोड़ हुंगा सीसा लक्ष्मण से मेरा क्या कार्य है॥ १४॥ और भरत व राज्य तत्या लक्ष्मी से भी मेरा क्या कार्य है हे बातर। यदि तुम मरमये तो राज्य से भी भेरा कार्य नहीं है॥ ६॥

खानो और इस समय में नहाने के जिये जाता है शीघ्रही कजारा को लाइये ॥ १८ ॥ खोर मुमन्तर्म, कसम व कुखों को जानके हैं हैं। समेत महाजा से वैधेहुए मुमनको तुमने स्वीषधी के जाने से खुड़ाया हे पीजस्त्यमदनाशन । तुम जम्माख के प्राणों को देनेवाले हो ॥ १६ । २० ॥ सहायता से युद्ध में बड़े बज़ी व वीर रावणादिक राक्षसों को मारकर मैंने जानकी की को पाया॥ २१॥ हे अंजनीर्मुको, सीतारोकिविनाशन, हनुसन् । उस हनुमान्जी के मुख को देखतेहुए रघुनायजी ने नुपचाप रोतेहुए झांसुवों के प्रवाह से पवनकुमार को सींच दिया ॥ २४ ॥ तदनन्तर हे झाझखो | नुमान्जी ने घीरे से सुच्छी को छोड़कर रावस के भय से हरेहुप संसार की रक्षा के लिये आयेहुए ॥ २५ ॥ व मनुजता में स्थित होकर अज व च्यापक कि जानकी व सक्षमस से संगुत तथा बानरों से घिरे ॥ २६ ॥ और काले मेचों के समान व सभर की धूलि से धूसरित तथा कराओं के मंद्रस की शीमा एमस्।, जानकी व सुभको छोड़कर ॥ २२ ॥ झौर झयोध्या को न प्राप्त कर्मकर क्यों चलेगये हे महाराक्षसों के कंटक, महाबीर। कहां चलेगये ॥ २३ ॥ ॥ श्राय्यांकुरुमहाबाहो निद्रार्थमममवानर् ॥ १७ ॥ कन्द्मूलफ्लानित्वमाहारार्थम्ममाहर् ॥ स्नातुमदागांम इतिकलश्मानय ॥ १८ ॥ अधिनानिचनासांसि दमिश्रमसुषाहर ॥ ब्रह्मासेषावनदोहं मोचितश्रत्याह युद्धे राक्षसान्रावणादिकान् ॥ निहत्यातिबलान्बीरानवापमैथिलीयहम् ॥ २१ ॥ हन्त्रमन्नअनामुनो सीताशोकविना शन ॥ कथमेवम्परित्यज्य लक्ष्मणम्माञ्चजानकीम् ॥ २२ ॥ अप्रापयित्वायोज्यान्तं किमर्थन्नतवानित ॥ कगतोपि महावीर महाराक्षसकएटक ॥ २३ ॥ इतिपश्यन्मुखन्तस्यनिविक्यंरघुनन्दनः ॥ प्रस्दन्नश्रजालेन सेचयामासवायुज म् ॥ २४ ॥ वायुषुत्रस्ततोमूच्ब्रामपहायश्नेदिजाः ॥ पोलस्त्यम्यसन्त्रस्तलोकरक्षार्थमागतम् ॥ २४ ॥ आश्रित्यमा नुषम्मावं नारायण्मजीवभुम् ॥ जानकीलक्ष्मण्युतं कपिभिःपरिवारितम् ॥ २६ ॥ कालाम्मोघरसङ्गशं रणघूलि ६ ॥ बक्ष्मर्षानसहभात्रा बौषघानयनेनवै ॥ लक्ष्मर्षप्राणुदातात्वै पौलस्त्यमदनाशन ॥ २० ॥ सहायेनत्वया क्षसान्रावणादिकान् ॥ निहत्यातिबलान्वीरानवापमैथिलीयहम् ॥ २१ ॥ हन्नमन्नअनामुनो सीताशोकविन ामन्। उठो इस समय तुम पृथ्वी पै क्यों सोते हो है महाबाहो, वानहै। तुम मेरे लिये शच्या करो ॥ १७॥ और मेरे मोजब के लिये तुम 

असल सरीले चाँड़े नेत्रवाले थे ॥ र७ ॥ युद्ध में बहुतही थकेंहुए उन रघुनायजी को देखा व देवता, ग्रापि भीर किसरों से स्तुति किये जातेहुए राजुविना-बहुत द्यावान् चित्तवासे द्रारथकुमार श्रीरामचन्द्रजी को देखकर रघुनाथजी के हाथ के छूने ते पूर्ण शरीरवाले उन वानर हनुमान्जीने॥ २६ ॥ हे में देहा की नाई गिसकर दोनों हाथों को ओड़कर कानों के मनोहर स्तोत्रों से रचुनाषजी की स्तुति किया॥ ३० ॥ हन्सानजी बोले कि समर्थवान् रितमजी के लिये प्रसाम है और आदिदेव, देव व पुरास तथा गड़ाबारी के स्थिय प्रसाम है।। ३० ॥ भीर पुष्पक आसन पै सदेव बैठनेवाले महात्मा में मंयुत तथा क विष्णु व हरि श्री शक ॥ २८ ॥ व नाह्मणो । पृथ्वी

र्त्यराजविदारिषो ॥ नमस्तुभ्यैवराहाय दृष्टोक्तवसुन्धर् ॥ ३४ ॥ त्रिविकमायमवते बिच्यज्ञिविमेदिने ॥ । प्रह्रष्टवानरानीकञ्चष्टपादाम्बुजायते ॥ ३२ ॥ निष्पिष्टराक्षसेन्द्राय जगदिष्टविधायिने ॥ नमःसहस्रिशिरमे सहस्र च्रणायच्॥ ३३॥ सहस्राक्षायशुद्धाय राघवायचिष्ण्वे ॥ मकातिहारिणेतुभ्यं सीतायाःपतयेनमः ॥ ३४॥ हरयेनार सिहाय दैत्यराजविदारिणे ॥ नमम्मरजैनगनमः किन्ता र ॥ जटामएडलशोभाव्यं पुएडरीकायतेक्षणम् ॥ २७ ॥ सिन्नञ्चनद्वशोयुद्धे दर्शरघुनन्दनम् ॥ स्तूयमानम र्ये विष्णुवेप्रमविष्णुवे ॥ आदिदेवायदेवाय पुराषायगदाभृते॥ ३१ ॥विष्टरेषुष्पकेनित्यं निविष्टायमहात्म मित्रप्ने देवर्षिषिठाकिन्नरैः ॥ २८ ॥ दृष्ट्वादाश्रार्थिरामै कृषाबहुत्तचेतसम् ॥ रघुनाथकरस्पर्शपूर्षागात्रःसवानरः ॥ २६॥ पतित्वादएडवङ्गो कृताञ्जत्विषुटोहिजाः ॥ अस्तौषीज्ञानकीनार्थं स्तोत्रैःश्चतिमनोहरैः ॥ ३० ॥ हनुमात्रुवाच ॥ नमो रामायहर सम्रोक्षतम

धाम है और हज़ार मत्तिक व हज़ार चरणोंवाले आप के लिये प्रणाम है।। ३३ ॥ और सहस्राणीचन, शुद्ध, राषव वै विष्णुजी के क्षिये प्रणाम है तथा कि आप जानकीनाथ के लिये प्रणाम है।। ३४ ॥ और वैत्यराज हिरएक्किशिषु को विवारनेवाले ग्रीसहरूपी विष्णु के लिये प्रणाम है व है झार से बाले! वराहरूपी आप के लिये प्रणाम है।। ३५ ॥ और बाह्न के यज्ञ को भेदन करनेवाले आप त्रिविकम वामनरूप के लिये प्रणाम है व महामन्द्र है व प्रसन्न बानातमुहों से सेतिन चरब्यकमातवाले तुम्हारे लिवे प्रवाम है ॥ १२ ॥ व राक्षसेन्द्र रावर्ण को मारमेवाले और संसार का प्रिय करनेवाले के किये प्रणाम 辆车间对 पृथ्नी को उठाने भक्तद्र :सनिनाश

के ते

३७ ॥ श्रीर राक्षमों का नारा करनेवाले व महावेवजी के षड़े भयंकर धनुष की तोड़नेवाले राघवरूपी श्राप के लिये प्रणाम है ॥ ३८ ॥ श्रीर हरनेवाले क्रूर परशुरामजी को भय करानेवाले तथा श्रहल्या के मंताप की हरनेवाले तथा धनुष को भंजनेवाले के लिये प्रणाम है ॥ ३६ ॥ श्रीर के बल से संयुत ताहुका राक्षसी के शरीर को नाशनेवाले व फ्यर से कठोर व विशाल बालि के वक्षस्थल को विदारनेवाले के लिये प्रणाम लेये प्रणाम है।। १६ ॥ और बेदत्रयी की रक्षा करनेवाले मछली रूपवाले तुम्हारे लिये प्रणाम है व क्षत्रियों का नारा करनेवाले आप परशुराम के द्रा हजार हाथियों की धारनेवाले के सिये प्रणाम है। क्षित्रयों का नाश

गिषणागम्त्यरूषिणे ॥ ४१ ॥ अनेकोर्मिसमाघ्रतसमुद्रमदहारिणे ॥ मैथिलीमानसाम्भोजमानवे लोक हुःखाडिधशोषणागस्त्यरूषिषे ॥ ४१ ॥ अनेकोर्मिसमाघूतसमुद्रमदहारिषे ॥ मैथिलीमानसाम्मोजमानवे लोक साक्षिषे ॥ ४२ ॥ राजेन्द्रायनमस्तुभ्यं जानकीपतयेहरे ॥ तारकब्रह्माषेतुभ्यं नमोराजीवलोचन ॥ ४३ ॥ रामायराम रूपाय महामन्दरधारिषे ॥ ३६ ॥ नमस्तेमत्स्यरूषाय त्रयीपालनकारिषे ॥ नमःपरशुरामाय क्षत्रि रमार्गवत्रासकारिषे ॥ नमोस्त्वहल्यासन्तापहारिषेचापहारिषे ॥ ३६ ॥ नागायुतबलोपेतताटकादेह वरेएयायमुखात्मने ॥ विश्वामित्रप्रियायेदं नमःखरिव्हारिषे ॥ ४४ ॥ प्रसीद्देवदेवेश भक्तानामभयप्रदं ॥ ति॥ ३७॥ नमस्तेराक्षसप्राय नमोराघवरूपिषे॥ महादेवमहामीममहाकोदण्डमेदिने॥ ३८॥ क्षत्रि श्लाकठिनविस्तारवालिवक्षोविमेदिने ॥ ४० ॥ नमोमायामुगोन्माथकारिषोज्ञानहारिषो ॥ दशस्यन्दन यान्तकराय यान्तकरक् नमोवामन

लिये प्रणाम है तथा स्नर राक्षस को विदारनेवाले व विश्वामित्रजी के प्यारे के लिये यह प्रणाम है॥ ४४॥ हे भक्षों को अभय देनेवाले, देबदेवेश। प्रमन्न हैं ॥ ४० ॥ और मायामुग ( मारीच ) को नारानेवाले तथा श्रज्ञान को हरनेवाले और दशायजी के दुःसरूपी समुद्र के मुखाने के लिये अगस्यरूपी आप के लिये श्रोर अनेक लहरियों से कंपित समुद्र के गर्व को हरनेवाले और मैथिलीजी के मनरूपी कमल के लिये सूर्यरूपी लोकसाक्षी के लिये नमस्कार हरे ! जानकीनाथ तथा नुपेन्द्र श्रापके लिये प्रसाम है व हे कमललोचन ! तारक ब्रह्मरूपी श्रापके लिये प्रसाम है।। ४३।। श्रोर वरेराय व मुखात्मक सम प्रयाम है ॥ ४१ ॥

गी, रामचन्द्र ! मेरी रक्षा कीजिये तुम्होरे लिये नमस्कार है ॥ ४४ ॥ हे बेदबचनों के भी आगोचर, राघवजी ! मेरी रक्षा कीजिये हे रामजी ! द्याते मेरी हारे शर्या में प्राप्त हूं ॥४६॥ हे रघुवीर । इस समय मेरे महामीह की दूर कीजिये और स्नान, आचमन, भोजन, जाप्रत, स्वप्न वसुषुति ॥४७॥ सब अवस्थाओं में मेरी एक्षा कीजिये हे रघुनन्दनजी ! त्रिलोक में कौन तुम्हारी महिमा की स्तुति करने के लिये समर्थ है।। ४८ ।। हे रघुनन्दनजी ! तुम्हारी महिमा को तुम्हीं जानते यानिघान रघुनाथजी की स्तुति करके पवनकुमार हनुमान्जी ने ॥ ४६ ॥ मिक्सिंयुत चित्त से सीताजी की भी स्तुति किया कि हे जानकीजी । सब होबो हे द्यासिन्धं रक्षा कीजिये मैं तुर इस प्रकार द

त्वां नमामिजनकात्मजाम् ॥ अनुग्रहपरामुद्धिमनघांहरिवक्षभाम् ॥ ५३ ॥ आत्मविद्यात्रयीरूपामुमारू ग्रासिन्यो रामचन्द्रनमोस्तुते ॥ ४५ ॥ रक्षमांबेदबचसामप्यगोचरराघव ॥ पाहिमांक्रपयाराम श्ररष्तिनामु भूमेद्देहितरंविद्यां नमामिप्रकृतिशिवाम् ॥ पौलस्त्यैश्वयंसीहर्नीस्मकामीष्टांसरस्वतीम् ॥ ५२ ॥ पतित्र ४६ ॥ रघुवीरमहामोहमपाकुरुममाधुना ॥ स्नानेचाचमनेभुक्षो जाग्रत्स्वप्रमुधुप्रिषु ॥ ४७ ॥ सर्वावस्या वायुप्रत्रो रामचन्द्रेष्टणानिष्मि ॥ ४६ ॥ सीतामप्यमितृष्टाव मक्तियुक्तेनचेतसा ॥ जानकित्वान्नमस्यामि ॥शिनीम्॥ ४०॥ दारिद्रयरणमंहत्रीं मक्तानामिष्टदायिनीम् ॥ विदेहराजतनयां राघवानन्दकारिणी हिमारिष्टुनन्दन ॥ महिमानन्तवस्तोतुं कःसमयोंजगत्रये॥ ४८॥त्वमेवत्वन्महत्त्वेषे जानासिरघुनन्दन रक्षमांकरा पैम्यहम् ॥ सुसक्त्र पा इतिस्तुत्वा **H** H X 9 1

तथा निष्पापरूपिए। और विष्णुप्रिया ॥ ४३॥ तथा आत्मविद्या व वेदत्रयी रूपवाली और पार्वतीरूपिए। को में प्रणाम करता हूं व क्षीरसागर की कन्या जिटुलारी को मैं प्रणाम करता हूं ॥ ४१ ॥ व पृथ्वी की कम्या तथा विद्या व कर्त्याणकारिस्थी प्रकृति को में प्रणाम करता हूं व पोसस्य ( रावस्र ) | करनेवाली भक्तिय्या सरस्वतीजी को मैं प्रणाम करता हूं ॥ ४२॥ व पतिवताओं में श्रेष्ठ आप जनक की कन्या को मैं प्रणाम करता हूं और दया में पानें को नारानेवाली तुमको में प्रणाम करता हूं ॥ ४०॥ और दरिदता के समर को संहारनेवाली तथा भक्षों के मनोरय को देनेवाली व रघुनाथजी के आनन्द को

पिली बेदमाता को में प्रणाम करता हूं ॥ ४४ ॥ श्रोर कमल में स्थानवाली तथा कमल को हाथ में लिये श्रोर विष्णुजी के वसस्थल में बसनेयाली वाली श्रोर चन्द्रमा के समान मुखवाली जानकीजी को में प्रणाम करता हूं ॥ ४६ ॥ श्रोर श्रामन्द्ररूपिली, सिंडि, शिवा व करवार्णकारियी, सती श्रोर जगद्गिक्काजी को मैं प्रणाम करता हूं ॥ ५७ ॥ और सब निद्रोंष अंगोंबाली सीताजी को मैं सदैव हद्य से भजता हूं श्रीसूतजी बोले कि इस प्रकार ली उत्तम लाझ्मी को में प्रणाम करता हूं ॥ ४८ ॥ व सब अमी से सुन्दरी व चन्द्रमा की बहुन सीताजी को में प्रणाम करता हूं और धर्म में रहने

मि॰ सा

के पढ़ने से नरक को नहीं जाता है।। ६२ ॥ श्रीर बहाहत्यादिक बड़ेसारी भी पाप नाश होजाते हैं श्रीर श्रीर के अन्त में सब पापों से छूटाहुआ। व रामचन्द्रजी की स्तुति करके हनुमान्जी ॥ ४८ ॥ श्रानन्द के श्रांमुवों से भीगगये व हे हिजोत्तमों ! चुप होरहे पवनकुमार से कहेहुए इस सीता अपनाशक स्तोत्र को जो प्रतिदिन पढ़ता है वह मनुष्य सदैव बड़ेभारी ऐश्वयं व मनोरथ को प्राप्त होता है ॥ ४६ । ६० ॥ श्रोर अनेक क्षेत्र ब शक्त ी गीवों को पाता है और आयुर्वेल, विद्या, पुत्र व सुन्दरी स्त्री को भी ॥ ६१ ॥ हे बाह्मणों । एकवार इस स्तोत्र को पढ़ता हुआ पुरुष निस्सन्देह पाता य सीतायाःपठतेन्वहम् ॥ सनरोमहदेश्वयंमञ्जतेवाञ्कितंसदा ॥ ६० ॥ अनेकक्षेत्रधान्यानि गाश्चदोग्धीः नरकन्नेचयास्याते॥ ६२॥ ब्रह्महत्यादिपापानि नश्यन्तिमुमहान्त्यपि॥ सर्वपापविनिर्मको देहान्तेमुक्ति ॥ सीतांसवानवद्याङ्गी भजामिसततंह्दा ॥ श्रीयृत उवाच ॥ स्तुत्वैवृंहत्रमान्सीतारामचन्द्रोसमोक्क ॥ आनन्दाश्रुपरिक्रित्रस्तूष्णीमास्तेद्विजोत्तमाः ॥ यइदंबायुषुत्रेष्ण कथितम्पापनाश्रानम् ॥ ५६ ॥ स्तोत्रंश्री निभाननाम्॥ ५६॥ श्राह्मादरूषिणींसिर्द्धि शिवाशिवक्रसितीम्॥ नमामिविश्वजननी रामचन्द्रष्टवक्ष रीनिलयां करुषांवेदमातरम् ॥ ५५ ॥ पद्मालयांपद्महस्तां विष्णुवक्षस्यलालयाम् ॥ नमामिचन्द्रानेलया ॥ आसुर्विद्याश्रपुत्रांश्र मार्यामपिमनोरमाम् ॥ ६१ ॥ एतत्स्तोत्रंसकृद्दिपाः पठन्नाप्रोत्यसंशयः ॥ एतत्स्त हम् ॥ प्रसादाभिमुर्खीलक्ष्मी क्षीराञ्चितनयांशुभाम् ॥ ५४ ॥ नमामिचन्द्रमगिनीं सीतांसबोङ्गमुन्दरीम् । त्रस्यपाठेन सीतांचन्द्र व रामचन्द्रजी वे व चन्द्रमा में रहने रामचन्द्रा मिक समेत सीता रामचन्द्र की प्यार

अपराध से इस समय तुम मूस्छित होकर गिरपड़े॥ ६६ ॥ इसके उपरान्त तुम त्रिशूलघारी साम्ब शिवजी का दोह न करना आज से लगाकर यह कुंड हिलोक में तुम्हारे नाम से॥ ६७॥ प्रसिद्ध को प्राप्त होवे जहां कि हे वानरोत्तम ! तुम गिरे हो इसमें नहाने से महापातकों के समूह का नाश होगा ॥ ६८॥ निदेयों के मध्य से श्रेष्ठ पाता है।। ६३॥ हे बाह्मणी ! इस प्रकार प्यनपुत्र से स्तुति कियेहुए सीतासभेत जगवीरा रघुनाथजी हनुनाम् भी से बोले ॥ ६४ ॥ शीनामजी बोले कि तुमने अज्ञान में यह साहस किया ब्रह्मा, विष्णु व इन्द्रादिक देवताओं से ॥ ६५ ॥ व सुभ से यह लिंग नहीं उत्वाड़ा जातका है महादेवज़ी के धुरुष मुक्ति को हे बानरश्रेष्ठ ।

॥ ६२ ॥ इतिस्तुतोजगन्नाथो बायुषुत्रेषाराघवः ॥ मीतयासहितोविप्रा हनूमन्तमथात्रवीत् ॥ ६४ ॥ श्रीराम अज्ञानाद्वानरश्रेष्ठ त्वयेदंसाहसंकतम् ॥ ब्रह्मषाविष्णुनावापि शकादित्रिद्रौरपि ॥ ६४ ॥ नेदंलिङ्गंसमुद्र्तु लिक्कुएडं तवनाम्नाजगत्रये ॥ ६७ ॥ स्यातिप्रयातुयत्रत्वं पतितोवानरोत्तम ॥ महापातकसङ्घानां नाशुः यापितम्मया ॥ महादेवापराधेन पतितोस्यबम्गिच्बतः॥६६॥इतःपरंमाकियतान्द्रोहःसाम्बस्यशूलिनः॥ नदिष्येतास्रयत्स्नानात्फलम्धुंसाम्भवेत्कपे॥७१॥ तत्फलन्तवकुएडेस्मिन्स्नानात्प्राप्नोत्यसंश्यम् ॥ दुले ध्यागङ्गा यमुनाचसरस्वती ॥ एतन्नदीत्रयंयत्र स्थलेप्रवहतेकपे ॥ ७० ॥ मिलित्वातत्रतुस्नानं सहस्रग्राणुतं मानुष्यं हत्रमत्कुएडतीरतः॥ ७२॥ श्राद्यन्नुकृरुतंयस्तु मक्तियुक्तनचेतमा ॥ निराशास्तस्यपितरः प्रयान्ति स्यादत्रमज्जनात्॥६८॥महादेवजटाज्ञाता गौतमीसरितांवरा ॥ अश्वमेथसहस्रस्य फलदास्नायिनात्रुणाम् ॥ ६६। ततःशतग्र शुक्यतेस्थ मामुयात् अवारम्य उवाच । **म्मतम्** ॥

उस फल को मनुष्य निस्सन्देह तुम्हारे इस कुंड में नहाने से पाता है दुर्लभ मनुष्यजन्म को पाकर हनुमरकुंड के किनारे ॥ ७२ ॥ जो मिक्सियुत तीनों नादयां मिलकर जिस स्थल में बहती हैं उसमें स्नान हजारगुना कहामया है हे कपे ! इन नदियों में नहाने से पुरुषों को जो फल होता ाजी के जटा से उत्पन्न हुई हैं जोकि नहानेवाले पुरुषों को हजार अश्वमेघ यज्ञ के फल को देनेवाली हैं ॥ ६६ ॥ श्रोर उससे सौगुनी गंगा, यमुना व सरस्वती गौतमीजी महादे

है ॥ ८० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराग्रोसेतुमाहात्म्येदेवीद्यानुमिश्रवितायांभाषाटीकायांरामनाथलिङ्गप्रतिष्ठाकारग्रक्यनंनामषट्चत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४६ ॥

के देनेवाले लिंग को स्थापन कियाहै॥७६॥ सावघान होता हुआ जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता या सुनता है वह इस लोक में पातकों को नाशकर शिब्हीक

ममझता से गौरीजी को स्थापित करे।। ७८ ॥ श्रीसूतजी बोले कि हे ब्राह्मखों ! तुम लोगों से इस प्रकार कहागया कि जिसलिये श्रीरामजी ने सेतु पै मनुष्यों । और सबों के सामनेही शिवजी भी कपि ( हनुमान्जी ) के लांगूल से विरीहुई श्रौर उनकी पूंछ से उत्पन्न तीन विलयों को घारण करते हैं श्रौर उसके उत्तर

र को नहीं करता है हे कपे। उसके पितर क्रोधित होकर चलेजाते हैं॥ ७३ ॥ और इसके लिये मुनि व इन्द्रसमेत तथा चारणों समेत देवता क्रोधित होते हैं। हेंड के किनारे जिसने दान नहीं दिया व हवन नहीं किया है ॥ ७४ ॥ यह क्या जीवितही है और इस लोक व परलोक में वह दुःस का भागी होता है और और हनुमत्कुंड के किनारे जिसने वान नहीं दिया व हवन नहीं किया है ॥ ७४ ॥ थह चया आपराहा ह जार, या अपने हैं श्रीसूतजी बोले कि हे ब्राह्मकी । बे हनुमान्जी हनुमत्जी हनुमत्जी कि है श्रीसूतजी बोले कि हे ब्राह्मकी । बे हनुमान्जी श्रीस्वाकी श्रीस्वाकी श्रीस्वाकी श्रीसिक्ती से क्षांचा से स्वाक्षी श्रीसिक्ती से कहेहुए इस वचन को सुनकर ॥ ७६ ॥ रामनाथ के उत्तर में अपना से हर्ष से कायेहुए लिंग को पत्रनसुत हनुमान्जी ने रामचन्द्रजी की आज्ञा से स्वाक्षी श्रीसिज्जी से कहेहुए इस वचन को सुनकर ॥ ७६ ॥ रामनाथ के उत्तर में अपना से हर्ष से कायेहुए लिंग को पत्रनसुत हनुमान्जी ने रामचन्द्रजी की आज्ञा से स्वाक्षी ाकपे ॥ ७३ ॥ कुर्यान्तिमुनयोप्यस्मै देवाःसेन्द्राःसचार्षााः ॥ नद्तनन्नहुतंयेन हनूमत्कुर्यडतीरतः ॥ ७४ ॥ ह तिएवासाविहासुत्रचदुःसमाक् ॥ हत्रमत्कुएडसविधे येनदत्तनितलोदकम् ॥ ७५ ॥ मोदन्तेपितरस्तस्य घृत पिबन्तिच ॥ श्रीसूत उवाच ॥ श्रुत्वेतद्वमंविप्रा रामेषोक्सवायुजः ॥ ७६ ॥ उत्तरेरामनाथस्य किंईस्वनाहत ातिचवालित्रयम् ॥ तद्वत्तरायांककुभि गौरींसंस्थापयेन्मुदा ॥ ७८ ॥ श्रीसूत उवाच ॥ एवंवःक्थितंविप्रा यद्धै ातु ॥ लिङ्गितिष्ठितंसेतौ सिक्तिमुक्तिप्रदन्द्रणाम् ॥ ७६ ॥ यःपठेदिममध्यायं श्रुणुयाद्दासमाहितः ॥ सिविध्ये नि शिवलोकेमहीयते॥ ८०॥ इति श्रीस्कन्दपुराषेसेतुमाहात्म्येरामनाथलिङ्गप्रतिष्ठाकारणकथनन्नाम षद्च आज्ञयारामचन्द्रस्य स्थापयामासवायुजः॥७०॥प्रत्यक्षमेवसर्वेषां कपिलाङ्गूलविष्टितम्॥हरोपितत्पुच्झजा ोऽस्यायः ॥ ४६ ॥ कुल्याः म्मुदा ॥ तास्मिम् राघनेषा ह्पापा क्या ॥ ७०॥ को सकि, मुक्कि 

नाथजी के बहाहत्या कैसे हुई है।। १।। हे सुने, सूतजी ! बाह्मण् के मारने से बहाहत्या होती है और दशानन (रावण्) बाह्मण् न था तो कैसे बहाहत्या दो॰। मारि रावणाहि रामजी ब्रह्मघात सो युक्त। में मैतालिस में सोई चरित श्रहे शुभउक्त॥ श्रमिलोग बोले कि हे महामुने, सूतजी। रावण राक्ष्स के मारने से हम लोगों से कहिये॥ र ॥ बुद्धिमान रामचन्द्रजी को क्रूर बह्महत्या हुई है इस समय श्रदावान् हम लोगों से इसको द्या से कहिये॥ ३ ॥ उस ॥रास्यानिवासी मुनियों से इस प्रकार पूंछेहुए सतजी ने प्रश्न के उत्तम उत्तर को कहने के लिये प्रारम्भ किया ॥ ४॥ श्रीसूतजी बोले कि ब्रह्मा के पुत्र बहे महात्मा रघुन हुई उसको ।

गिर उनके तप करते हुए सुमाली नामक राक्षस पातालालोक से सब भूमिलोक में झमता भया ॥ ७॥ श्रोर कमल से राहित लक्ष्मी की नाई कुँजारी कन्ना को की श्रश्मित व बजुह्ना को घारण किये काले मेघों के समान झविवाले ॥ ८॥ एथ्वी में घूमतेहुए उस राक्षस ने किसी समय पुष्पक विमान में स्थित विश्वा वर कुमेरजी को देखकर॥ ६ ॥ हे डिजेन्द्रो । उस सुमाली राक्ष्स ने विचार किया कि यदि हम लोगों के कुमेर के समान पुत्र होने ॥ १० ॥ तो सम स्यजी हुए हैं व उनके पुत्र विश्रवा ऐसे प्रसिद्ध हुए॥ ४ ॥ हे मुनिश्रेष्ठो | उन पुंसस्यजी के पुत्र विश्रवा ने बहुत समय तक देनताओं से भी कठिन तप किया । ससः ॥ पाताललोकाङ्कलोकं सर्वेषैविचवारह ॥ ७ ॥ हेमनिष्काङ्गद्धरः कालमेघनिमच्छविः ॥ समादायसुतांक ॥ चिन्तयामासांवेप्रेन्द्राः सुमार्खोमतुराक्षसः॥ कुबेरसद्शःषुत्री यदास्माकम्मांवेष्यति ॥ १० ॥ वर्यवद्यमिहे बाहीनामिविश्रियम्॥ = ॥ विचरन्समहीष्ट्रि कदाचित्युष्पक्स्थितम् ॥ दृष्ट्वाविश्रवसःयुत्रं कुबेर्वधनेश्वर म् ॥ ४ ॥ श्रीमृत उवाच ॥ ब्रह्मपुत्रोमहातेजाः पुलस्त्योनामवैहिजाः ॥ बभूवतस्यपुत्रोभूहिश्रवाइतिविश्रुतः ॥ ५ ॥ त्रिः पुलस्त्यस्य विश्रवामुनिषुक्षवाः ॥ चिरकालंतपस्तेपे देवैरपिमुहुष्करम् ॥ ६ ॥ तपः कुर्वतितर्मिमस्तु सुमाली त ब्रह्महत्यामिजायते ॥नब्राह्मणोदश्रप्रीषः क्यंतद्दद्नोमुनै ॥ २ ॥ ब्रह्महत्यामक्त्कूरा रामचन्द्रस्यधीमतः ॥ अद्घानानां वरकारुएयतोधुना ॥ ३ ॥इतिष्टष्टस्ततःसूतो नैमिषारएयवासिभिः॥बक्कम्प्रचक्रमेतेषां प्रश्नस्योत्तर ाष्य ऊचुः॥ राक्षसस्यवधात्स्त रावणस्यमहामुने॥ ब्रह्महत्याकथमभूद्राघवस्यमहात्मनः॥ १॥ ब्राह्मणस्यव एतन्नः मुत्तम्म तस्यष्ट नामरा न्यां प्

दान का तमय है और अब तुमको बीवन प्राप्त है इत्तिलये तुम बरके लिवे देने वोग्य हो॥ १२॥ क्योंकि कन्याओं के न देने ते पिता लोग दु:ल है शुभे, सुते। तब गुणों ते उत्तम व लह्मी की नाई॥ १२॥ तुमको ममुण्य जवाब देने के मय ते नहीं मांगते हैं व हे शुभे। कन्या मान को ताओं के दु:ल के लिये होती है॥ १४॥ हे कन्यके। मैं यह महीं कानता हूं कि कीन वर तुमको ब्याहेगा तो तुम आपही जाकर बधा के बंग् १६॥ और अत्यन्त कूर सन्त्या समय को न विचार कर सुन्द्री मीहोंबाली कैक्सी पिता के बचन के गीरव से उन सुनि के समीप आकर ॥२०॥ अंगूढ़े कर हम सब राक्षस स्नोग श्रद को प्राप्त होने ऐसा विचार कर राक्षसेम्बर सुमास्त्री ने अपनी कन्या से कहा॥ ११ ॥ कि हे शोभने, सुते, कैक्सि । य के पुत्र विश्रवा नामक हिज मुनि को वरण करो तो तुम्हारे कुबेर के समान पुत्र होवैंगे इसमें संदेह नहीं है।। १४। १६ ॥ उस वचन को सुम ी उस कैकसी कन्या ने पिता के गौरव से उस वचन को स्वीकार किया कि वैसाही होवै॥ ३७ ॥ व हे मुनिश्रेष्ठो । विश्रवा मुनिकी कुरी को जाकर लिज्जित कैकसी उसके समीप स्थित हुई ॥ १८ ॥ हे ब्राह्माणो ! उससमय जलाती हुई अस्नि के समान पैलस्यतनय बुद्धिमात् विश्रवाजी श्राप्निहोत्र की बङ्गतोमयाः॥ विचार्येवनिजम्नतामत्रवीद्राक्षसेश्वरः ॥ ११ ॥ मुतेप्रदानकालोद्य त्वकैकसिशोभने ॥ अस् प्तिं तहेयात्नेंबरायहि ॥ १२ ॥ अप्रदानेनधुत्रीषां पितरोदुःसमाग्नुधः ॥ किञ्चसर्वधुषोत्कृष्टा लक्ष्मीरिवस् ॥प्रत्याख्यानस्यात्धुमिन्चत्वंप्राध्यंसेश्चमे ॥ कन्यापितृषांदुःस्नाय सर्वेषांमानकाङ्क्षिषाम्॥१४॥ नजानै ऱ्रमविचिन्त्यतुकैकसी ॥ अभ्येत्यत्मुर्निम्भः पितुर्वचनगौरवात् ॥२०॥ तस्थावघोमुस्निभूमिजिसत्यङ्गुष्ठ बरयेदितिकन्यके ॥ सात्वम्पौलस्त्यतनयं सुनिविश्रवसंहिजम् ॥ १४ ॥ पितामहकुलोङ्कतं वरयस्वस्वयंग त्वतिशुचिस्मिता ॥ १७ ॥ पर्णशाखांमुनिश्रेष्ठा गत्वाविश्रवसोमुनेः ॥ श्रतिष्ठदन्तिकेतस्य जजमानाह्ययो उल्यास्तनया भवेषुस्तेनसंशयः॥ १६॥ कैकसीतद्भचःश्रुत्वा साकन्यापितृगौरवात् ॥ अङ्गीचकारतद्दा ॥ तास्मित्रवसरेविप्राः पौलस्त्यतनयःमुधीः ॥ अग्निहोत्रमुपास्तेस्म ज्वलत्पावकसन्निभः॥ १६ ॥ सुन्ध्या में उपजे हुए पौलर

\*\*

पृथ्वी को लिखतीहुई नीचे मुख करके खड़ी होगई इसके अनन्तर सुस्मकटिवाली उस कैकसी को देखकर विश्रवा ने॥ २१ ॥ हे बाहम्यो । पूर्ण चन्द्रमा के समान मुखवाली केक्सी से कहा विश्रवाजी बोले कि हे शोभने। तुम किसकी कन्या हो श्रोर तुम कहां से यहां श्राई हुई वह प्रणाम व विनय से संयुत कैकसी कन्या हाथों को जोड़कर उन मुनि से बोली॥ २४ ॥ कि हे पौलस्यकुलदीपन, मुने ! इस समय तुम मेरे हे शुचित्मिते! तुम किस कार्थ को उदेश कर यहां वर्तमान हो है अनिन्दिते। इस समय तुम मुक्त से सब को यथार्थ किहिये॥ २३ ॥ हे बाह्यणा | ड्स प्रकार कही के किनारे

निमुने मदों भेप्रायमद्यतु ॥ वेतुमहों सेसम्यक्त्वं पौलस्त्यकुखरीपन ॥ २५ ॥ अहन्तुकैकसीनाम मुमालीदुहि ॥ शोभनेकस्यपुत्रीत्वं कृतोवात्वमिद्यगता ॥ २२ ॥ कार्यकिंवात्वमुद्दिश्य वर्तमेत्रशाचिस्मिते ॥ यथार्थतोबद सायङ्गालेघुनाकूरं यस्मान्मात्वमुपागता॥पुत्रामिलाषिणीभूत्वा तस्मात्वाम्प्रबंगियहम्॥ २६॥श्रुणुष्वाव ॥ विश्रवास्तांविलोक्याथ कैकर्सींतनुमध्यमाम् ॥ २१ ॥ उवाचसास्मितोविप्राः पूर्णंचन्द्रनिभाननाम् ॥ विश्र मत्तातस्याज्ञयात्रहांस्तवान्तिकम्पागता॥ २६॥ शेषंत्वंज्ञानदृष्ट्याद्य ज्ञातमहेस्यसंशयः॥ क्षणंध्यात्वामनि सिर्वमनिन्दते ॥२३॥ इतीरिताकैकसीसा कन्याबद्धा अलिहिजाः॥उवाचतम्मनिप्रह्मविनयेनसमन्विता ॥२४ ाःसतुकेकसीम् ॥ २७ । मयातोविद्तंमुञ्ज मनोगतमभीप्सितम् ॥ पुत्राभिलाषिषीसात्वं मामागात्साम्प्रतेशु स्वाद्य मम् तपःप्रभावे तासुने ॥ म प्राह विश्रवा भे ॥ २८॥ १ वाउवाच कोटिना

। तुम्हारे मनमें प्राप्त मनोरंग को जान लिया कि हे शुमें। इस समय पुत्र को चाहती हुई तुम मेरे समीप आई हो।। १८ ।। हे मूरे। इस समय हं॥ २६ ॥ और शेष वस्तु को तुम ज्ञान की दृष्टि से निस्सन्देह जानने योग्य हो उन विश्रवा मुनि ने क्षग्राभर ध्यानकर कैकर्री से कहा ॥ २७ ॥ ते चाहनेवाली होकर तुम सायंकाल में मेरे समीप श्राई हो इस कारण में तुमसे कहता हूं ॥ २६ ॥ हे श्रानिन्दिते, रामे, कैकिसे । सावधान होती या के प्रभाव से मलीमांति जानने के योग्य हो ॥ १५ ॥ हे मुने | मुमाली की कन्या में कैकसी नामक हूं य हे बहान् । अपने पिता की आज़ा से मैं मुरहारे समीप आई कि हे सुभू। मैंने प्रयोजन को तर्

मंकर आकारवाले व क्रूरजनिप्रय तथा भयंकर ॥ ३० ॥ और क्रूरकर्मी राक्षसों की तुम पुत्र पैदा करोगी उस बचन को सुनकर वह कैक्सी उन कि ॥ ३१ ॥ हे बाह्यशों ! पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा से हाथों को जोड़कर बोली कि हे भगवत् ! तुमसे ऐसे पुत्र प्राप्त होने के लिये योग्य नहीं कहेंहुए उन मुनिने उस सुन्दर कटिवाली कैकसी से कहा कि तुम्हारा पिछला पुत्र मेरे वंश के समान होगा ॥ ३३ ॥ और वह धर्मवान् ब शासा रूपी भयंकर व क्रूर पुत्र को पैदा किया॥ ३४॥ जो कि तांबे के समान श्रोठोंवाला तथा कृष्ण्मुत्व श्रोर लाल दाड़ी मूंछ व बालोंवाला था श्रोर वान् व वंद शास्तों का ज्ञाता हुआ ये राव्या आदिक विश्ववा के पुत्र हुए ॥ ३६ ॥ इस कार्या राव्या को मारने से व कुम्भकर्षों को मारने से भी गि। राक्षमों के समान कर्मवान् न होगा हे बाह्यशों ! इस प्रकार कहीं हुई कैक्सी ने कुछ समय बीतने पर ॥ ३४ ॥ दश मस्तक व बीस मुजाओं वाह्रो ारीरवाला तथा सदेव लोकों को भय करनेवाला था॥ १६॥ वह दशप्रीव नामक व रावए। नामक हुआ श्रोर रावए। के बाद कुम्भक्षों नामक ३७ ॥ तदनन्तर शूर्णिखा नामक भयंकरी राक्षसी पैदा हुई तदनन्तर कैकसी के त्रिभीषण् ऐसा प्रसिन्द पुत्र हुआ ॥ ३८ ॥ हे बाह्मणो | पिछन्ता णिः ॥ श्रुततहचनासातु कैकसीप्राणिपत्यतम् ॥ ३१ ॥ गुलस्त्यतनयंप्राह कृताञ्जलिपुटाहिजाः ॥ गःगुत्रास्त्वतःप्राष्ट्रेनयुज्यते ॥ ३२ ॥ इत्युक्तःसमुनिःप्राह कैकसीतांमुमघ्यमाम् ॥ महंशानुगुणःगुत्रः पश्चि द्धमहाकायं लोकत्रासकरंसदा ॥ ३६॥ दश्यवीवामियोसोसूत्यारावणनामवान् ॥ रावणानन्तरंजातः कैकसित्वमनिन्दिते॥ दारुषान्दारुषाकारान् दारुषाभिजनप्रियान् ॥ ३०॥ जनयिष्यसिषुत्रांस्त् राक्ष हुर्रक्षोरूपंमयङ्करम् ॥ द्विपञ्चशीर्षकुमति विशहाहुम्मयानकम् ॥ ३५ ॥ ताम्रोष्टंकष्णवदन्रक्मभ्रथिरो मिषःमुतः ॥ ३७॥ ततःशूर्षनस्वानाम्ना कूराजज्ञैचराक्षसी ॥ ततोबभूबकैकस्या विभीषणइतिश्रुतः ॥ ३८॥ योधीमान्धामिकोवेदशास्त्रवित् ॥ एतेविश्रवसःधुत्रा दश्यीवादयोद्विजाः॥ ३६ ॥ श्रतोदश्यीववधात्कुम्भ गति ॥ ३३॥ धार्मिकःशास्त्रविच्छान्तो नतुराक्षसचेष्टितः ॥ इत्युक्ताकैकसीविप्राः कालेकतिषयेगते ॥ ३४॥ मुधुनेतनयंक कुबुद्धि राक्षसर हिम्॥ मह कुरमक्षा Hान्क्रीका मगवन्ना

सहजक्षी श्रीरामचन्द्रजी के ब्रह्महत्या हुई है।। ४०।। इस कारण हे हिजोचमों। उसकी शान्ति के लिये श्रीरामजी ने वैषिक विधि से रामेश्वर लिंग को स्थापन किया।। ४१।। इस प्रकार बुद्धिमान व लोकों में सुन्दर श्रीरामचन्द्रजी के रावण के मारने से ब्रह्महत्या की उत्पत्ति हुई है।। ४२।। ब्रह्मघात से उपजा हुआ वह पाप आपलोगों से कारण समेत कहागया कि जिसकी शान्ति के लिये श्रीरामचन्द्रजी ने आपही लिंग को स्थापन किया है।। ४३।। हे ब्राह्मणों। इस प्रकार लिंग को थापक्र तमेत अतिधर्भवान् श्रीरामचन्द्रजी ने अपना को कृतार्थ माना॥ ४४ ॥ जहां राजा रामचन्द्रजी की ब्रह्महत्या गई है वहां ब्रह्महत्यामोचन नामक मीता व श्रनुज

|एडपमुत्तमम् ॥ ४८ ॥ भौरवंस्थापयामास रक्षार्थतत्रराघवः ॥ भैरवाज्ञापरित्रस्ता ब्रह्महत्याभयद्भरी ॥ ४६ ॥ कर्णवधाद्वि ॥ ब्रह्महत्यासमभवद्रामस्याक्निष्टकर्मणः ॥ ४० ॥ अतस्तच्ब्रान्तयेरामो लिङ्गामेश्वरामिधम् ॥ गतायत्र रामचन्द्रस्यभूपतेः ॥ तत्रतीयमभूत्किबिद्धहाहत्याविमोचनम् ॥ ४५ ॥ तत्रम्नानंमहाषुएयं गासिविधिना वैदिकेनाहिजोत्तमाः ॥ ४१ ॥ एवंरावणुघातेन ब्रह्महत्यासमुद्भवः ॥ समभूद्रामचन्द्रस्य मचताम्ब्रह्मघातजम् ॥ पापंयच्बान्तयेरामो बिङ्गम्पाति म् ॥ ४३ ॥ एवेलिङ्ग्रतिष्ठाप्य रामचन्द्रोतिथार्मिकः ॥ मैनेकृतार्थमात्मानं ससीतावरजोद्विजाः ॥ ४೪ ॥ विनाशानम्॥ दृश्यतेरावणोद्यापि द्यायारूपेणतत्रवै ॥ ४६ ॥ तद्येनागलोकस्य विलमास्तिमहत्तरम् ॥ दश् विवधोत्पन्नां ब्रह्महत्याम्बलीयसीम् ॥ ४७ ॥ तद्दिलंप्रापयामास जानकीरमाणोद्दिजाः ॥तस्योपरिबिलस्याय कृत्वा नोककान्तस्यधीमतः॥ ४२॥ तत्सहैतुकमाष्ट्यातं स्थापयाम ष्टिपत्स्वय ब्रह्महत्या ब्रह्महत्या

म बढ़ामारी बिल है रावर्श के मारने से उपजीहुई बलवती ब्रह्महत्या की ॥ ४७ ॥ जानकीरमश् रघुनाथजी ने उस बिल में प्राप्त किया है व हे ब्राह्मखो उत्तम मर्रडप करके॥ ४८॥ रक्षा के लिये वहां रघुनाथजी ने मैरवजी को स्थापन किया श्रीर मैरवजी की श्राज्ञा से डरीहुई भयंकरी ब्रह्महत्या॥ इरि.॥ ।। ४५॥ उसमें रनान महापुर्यदायक व ब्रह्महत्या का विनाशक है और वहां आज भी रावण ब्राया के रूप से देख पड़ता है।। ४६॥ और उसके मेहे तीर्थ हुआ है

उसके बल से ऊपर निकलने के बिचे समर्थ न हुई और उधमरहित ब्रह्महत्या उसी बिल में स्थित हुई ॥ ४० ॥ और परमानन्य शिवजी की गिरिजा ( पर्वती ) जी रामनाथ महालिग के दक्षिण में हुषे से वर्तमान हैं ॥ ४१ ॥ और वहां त्रिशूलधारी शिवजी के दोनों पारजी में वर्तमान हैं और रामनाथदेवजी के खोने अभिनजी वर्तमान हैं ॥ ४२ ॥ और पूर्व में इन्द्र व आग्नेय में अभिन तथा दक्षिण में ग्रामनाथजी के सेवक नि है। ४३॥ व हे बाहाणी। रांकर जी के नैत्रीत्य में नित्रीति और पश्चिम में वहण्जी मिक्त से राष्ट्रेरवर जी को सेवते हैं॥ ४८॥ और शिवजी वर्तमान हैं और महादेवजी के दोनों पुत्र गर्गेश व स्वामिकार्तिकेयजी ॥ ४६ ॥ इस समय रामनाथजी के मन्दिर में इच्छा के अनुकूल स्थान में वर्तमान होते हैं और वीरभद्र आदिक सब महेशजी के गर्यानायक ॥ ४७ ॥ रामनाथजी के मन्दिर में सदैव जिस स्थान में चाहते हैं वहां वर्तमान होते हैं और सुनि, नाग, सिक्द, गंघके ाए।। ४०॥ प्रसमहत्य होकर शिवजी के समीप इच्छा के अनुकूल भिक्ष्विक रामनायजी की सेवा के लिये वर्तमान होते हैं।। ४६ ॥ श्रीर के माग में पत्रनजी स्थित हैं व रामनाथजी के उत्तर दिशा में कुमेरजी वर्तमान हैं॥ ४४ ॥ व हे बाह्य शो | ईशानदिशा के भाग में शिवजी हिलाहरुर्वं निर्गन्तुं हिजसत्तमाः ॥ तस्मिन्नेषिषुतस्यौ ब्रह्महत्यानिरुद्यमा ॥ ५० ॥ रामनाथमहालिङ्गद्धिषु ॥ नैऋतिनिऋतिविषा वर्ततेश इरस्यतु ॥ वारुएयांवरुषामिक्त्या सेवतेराघवेश्वरम् ॥ ५४ ॥ वायन्येतुदि ॥युरास्तेशिवस्यत् ॥ उत्तरस्याञ्चधनदो रामनाथस्यवदेते ॥ ४४ ॥ ईशान्यस्यचदिग्मागे महेशोवतंतिहि दा ॥ वर्ततेपरमानन्दिशिवस्यार्थशरीरिणी ॥ ५९ ॥ श्रादित्यसोमौवतेते पार्श्वयोस्तत्रश्रालिनः ॥ देवस्यपुरती थिस्यवतेते ॥५२॥ आस्तेशतकतुःप्राच्यामाग्नेय्यांचतयानताः ॥ आस्तेयमोदक्षिण्स्यां रामनाथस्यसेव जाः॥ विनायककुमारीच महादेवसुताबुभौ ॥ ४६ ॥ यथाप्रदेश्वतैते रामनाथालयेधुना ॥ वीरभद्राद्यःसर्वे महेश्व ि॥ ४७॥ यथाप्रदेशंवतेन्ते रामनाथालयेसदा ॥ मुनयःपन्नगाःसिद्धा गन्धवोप्सरसाङ्गणाः ॥ ४८ ॥ मन्तुष्य ॥ यथेष्टीशवसन्नियौ ॥ वर्तन्तेरामनाथस्य सेवार्थमिकिष्वंकम् ॥ ४६ ॥ रामनाथस्यष्रजार्थं ओत्रियान्त्राह्मणा नाशकोत्तः गिरिजामुद क्मराजओ वर्तमा ग्रहीरामन नायन्य दिशा हे हिजोतमो । अर्फारारवाली व अपाराओं के स्रेव चन्द्रमा \*\*\*

है बाह्याों। रामनाथ महादेवजी की नेवेच के लिये भी ॥ ६२ ॥ लहमाए के बड़े भाई श्रीरामजी ने बहुत प्रामों व बहुत घन को दिया है श्रीर हार, बजुह्मा, कंक्या क भूषणों को॥ ६३ ॥ श्रोर अनेक पट वस्त्र व श्रनेक भांति के रेशमी वस्त्रों को दशरघकुमार श्रीरामजीने रामनाषदेवजी के लिये दिया है ॥ ६४ ॥ से पूजन करे क्यों कि वे और पितरों समेत सब देवता प्रसन्न कराये गये हैं ॥ ६९ ॥ और उन बाह्माों के लिये जानकीनाथजी ने बहुत घनों व प्रामों को दिया है व नाथजी की प्जा के लिये बहुत से वेदपात्र ब्राह्मगों को रामेश्वर में प्जक स्थापित किया ॥ ६०॥ श्रौर रामजी से थापेहुए ब्राह्मगों को हच्य, कव्यादिक रघुनाथजी ने रामः अश्रकी आदि 

उवाच ॥ रामनाथं समुद्दिश्य कथाम्पापविनाशिनीम् ॥ प्रवक्ष्यामि मुनिश्रेष्ठाः श्युष्टवं मुसमाहि ो विविधानिच ॥ रामनाथायदेवाय द्दौद्शारथात्मजः ॥ ६४ ॥ गङ्गाचयमुनापुएया सरयूचसरस्वती ॥ मै ६॥इति श्रीस्कन्दपुराणेसेतुमाहात्म्येरामस्यब्रह्महत्योत्पतिहेतुनिरूपणंनामसप्तचत्वारिशोऽध्यायः॥४७॥ पितृमिःसहदेवताः॥६१॥तेम्योबहुधनान्यामान्यद्दोजानकीपतिः ॥ रामनाथमहादेव नैवेद्यार्थमपिहि रिवं भजन्तेस्वाघशान्तये ॥ ६५ ॥ एतद्घ्यायपठनाच्छ्रवणाद्पिमानवः ॥ विमुक्तःसवेपापेभ्यः सायुज्यंत मिश्वरेरघुपतिः स्थापयामासप्रजकान् ॥ ६० ॥ रामप्रतिष्ठितान्विप्रान्हञ्यकञ्यादिनार्चयेत् ॥ तृष्टास्तेतो ॥ बहून्यामान्बहुधनं प्रद्रोत्तरभाषाग्रजः ॥ हार्क्यूर्कटकनिष्काद्याभराषानिच ॥ ६३ ॥ अनेकप्टब्स न्बहुन् ॥ र मतेहरेः॥६ षिताःसर्वा

छटकर विष्णुजी की सायुज्य सुक्ति को पाता है॥ ६६॥ इति श्रीस्कन्द्युरायोसेतुमाहात्म्येदेविद्यालुमिश्रविराचतायांभाषाटीकायांरामस्यवद्यहत्योत्पाचे सों मुक्त भी शंकर नाम नुपाल। मतीलिसने में तोई कह्यो चरित्र रसाल॥ श्रीसूतजी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठो । रामनाथजी को उद्देश कर पप विना-व पवित्र सरयू तथा सरस्वतीजी अपने पाप की शान्ति के लिये सेतु पै रामेश्वरदेव को भजती हैं ॥ ६५ ॥ इस अध्याय के पढ़ने व सुनने से भी त्तवतारिशोऽध्यायः॥ ४७॥ हेतुनिरूषांनामस मनुष्य सब् पापों हं द्रो॰। ब्रह्मपान श्रोर गंगा, यमुना

देवताओं का पुजक था ॥ ४ ॥ और सदेव महात्माओं व बाहाएों को महादान देता था किसी समय वह बुद्धिमान् राजा शिकार के लिये तपीवन को गया ॥ ४ ॥ और को भी घर्म से पालन करता हुआ वह ॥ ३ ॥ वैदिक आचार में तत्पर तथा पुराशों व स्मृतियों का पारगामी था और सदैव शिव व विष्णु को पूजनेवाला तथा अन्य रक और धमेवान था ॥ २ ॥ और वेदों व वेदांगों के तत्त्व को जाननेवाला तथा राजु की सेना को विदारनेवाला था और चारो वर्णों व आश्रमों सानेबाली कथा को कहता हूं तुम लोग सावधान होकर सुनो ॥ १ ॥ पुरातन समय पांड्यदेश का स्वाभी शंकर नामक राजा हुआ है जोकि ब्रह्माय व सत्यप्रतिका पाला तथा यज्ञका

**गाएड्यदेशाधिपोराजा पुरासीच्ब्रंकरामिधः ॥ ब्रह्मएयःसत्यसङ्ख्य यायज्ञकश्र्यामिकः ॥ २ ॥ वेदवेदाङ्ग** तस्वज्ञः परसैन्यविदारणः ॥चतुरोप्याश्रमान्वर्णान्यमंतःपरिपालयन् ॥ ३ ॥वैदिकाचारनिरतः पुराणुस्मृतिपारगः ॥ शिवविष्णवर्चकोनित्यमन्यदैवतपूजकः ॥४॥ महादानप्रदोनित्यं बाह्मणानांमहात्मनाम् ॥ मृगयार्थययोधीमान्सक दाचित्तपोवनम् ॥ ४ ॥ सिंहव्याघ्नेममहिषकूरसत्वंमयक्करम् ॥ मिक्षिकामीषण्रवं सरीस्रपसमाकुलम् ॥ ६ ॥ भी रविरमास्थितः ॥ ६ ॥ मुवेषधारीसन्नद्धः पांत्तेसङ्समाहतः ॥ कान्तार्षुचरम्येषु पवेतंषुग्रहामुच ॥ १० ॥ मश्वापदसम्पूर्णं दावानलभयंकरम् ॥ महारएयम्प्रविश्याथ् शंकरोराजशेखरः ॥ ७॥ अनेकसैनिकोपेत आखेटिकुल ाहुकाग्रुढचरणो रक्तोष्णीषोहरिच्छ्दः ॥ ८ ॥ वदगोघांग्रुलित्राणो धृतकोद्एद्सायकः ॥ कक्ष्यावदमहा संकृतः ॥ प सङ्गः श्वेता TE: 11 9 11

व मेंसे आदिक कर जन्तुयांवाले तथा भयंकर व मिल्ही के भयंकर शब्दवारे तथा सर्वों से संयुत ॥ ६ ॥ और भयानक हिंसक जीवों से पूर्ण व को पहने था।। न। श्रोर गोह की खाल के दस्तानों को बांधे व घनुषवास। को धारस किये था श्रोर पेटी में बड़ी भारी तलवार को बांधे श्रोर था॥ ६॥ व पैदल के गर्गों से विराहुआ व सन्नद्ध और उत्तम वैष को धारनेवाला वह सुन्दर वनों व पर्नतों और गुहाओं में घूमता था॥ १०॥ महावन में पैठकर राजवर शंकर ॥ ७ ॥ अनेक सैनिकों से संयुत तथा शिकारीजनों से युक्त व पांव में पनाहेयों को पहने व लाल पगड़ी को दायानल से भयंक। बांध व हरित वसनो सफेद घोड़े पै सवार सिंह, ज्याघ, हाश्री

था अन्य वन के मुगों को मारता हुआ शंकर राजा कहीं वनस्थली में कंदरा के मध्य में बसनेवाले ॥ १८ ॥ व नियत मनवाले तथा व्याघनभेषारी ति को नांवकर युवा व सिंह के समान बलवान् वह सेनात्रों समेत गुहात्रों में मुगों को ढ़ंड़ता हुआ धूमता रहा ॥ ११॥ यह माराजात्रै माराजात्रै क्योंकि ॥ जाता है सैनिकों के ऐसा कहने पर आपही क्ट्रकर शंकर ॥ ९२ ॥ महाराज वनस्थली में ढंड़कर सुग को मारता था सिंह, वराह, मैंसे व हाथी और ब्याघ्र की बुद्धि से कुळ सुंकीहुई गांठियोंवाले बाएा से शीघ्रही मारता भया ॥ १४ ॥ व हे दिजेन्द्रो । उस बाए। ने पित के समीप बैठीहुई पित में और बड़े भारी सो श्रासम् ॥ १३ ॥

श्रहंकुत्रगमिष्यामि कोवामेश्राराष्टमवेत् ॥ १८ ॥ कोमामध्याषयेद्देदाञ्बासंवाषाठयेत्पितः ॥ श्रम्बमेभोज महास्रोतो युवासिंहपराकमः ॥ विचचारब्लैःसाकं दरीषुम्गयन्म्गान् ॥ ११ ॥ वध्यतांवध्यतामेष याति सिनम् ॥ १८ ॥ ज्याघ्रचमेथरंशान्तं सुनिनियतमानसम् ॥ ज्याघबुक्काजघानाशु शरेणानतषे तत्युत्रोनिहतीवने ॥ हरोद्भुशदुःखातौ विजनापचकातरः ॥ १७ ॥ मोस्तातमातमीहित्वा युवांयातीक -यतेमोपदेशकम् ॥ १६ ॥ आचाराञ्बिक्षयेत्को वा तातत्वियमतेधना ॥ अम्बबाखंप्रकृपितं कावामामुप्ता वने ॥ एवंबदत्मुसैन्येषु स्वयमुत्अुत्यशंकरः ॥ १२ ॥ मुगंहांन्तमहाराजो विगाह्याविषिनस्थलीम् ॥ सिंह्य ॥ अतिवेगेनविप्रेन्द्रास्तत्पनींचससायकः ॥ निजवानपतिप्राणां निविष्टांपत्युरन्तिके ॥ १६ ॥ विलोक्य हिषान्कु अराञ्करमांस्तथा ॥ १३ ॥ विनिघन्समृगानन्यान्वन्याञ्कंकरभूपतिः ॥ कुत्राचिद्विषिनोद्देशे दर्ग

माता। इस समय मुफ्तको छोड़कर तुम दोनों कहां चलोगये में कहां जाऊं श्रीर मेरा कौन रक्षक होगा॥ १८॥ हे पिराजी। मुफ्तको वेदों व शास्त ली को भी बड़े वेग से मारा ॥ १६ ॥ और माता, पिता को मरे हुए देखकर बहुतही दुश्च से विकस्त व भयभीत उसका पुत्र वनमें रीनेखगा ॥ १७॥ व हे माता । मुफ्तको शिक्षा समेत कौन स्त्री भोजन देवैगी ॥ १६॥ व हे पिताजी । इससमय तुम्हारे मरने पर कीन आचारों को सिलावैगा व हे माता । कौन त्यार करेगी ॥ २०॥ इस समय तफ्या में परायता व मेरे प्रायाह्य विना अपराधी तुम दोनों मेरे माता पिता बन में किस पाप से बार्गों करके मत रोबो॥ २४॥ मुनिलोग बोले कि धनी, निर्धनी व मूर्क या पंडित श्रीर मीटे व दुबले में भी यमराज हमवती हैं ॥ २६ ॥ बन, नगर, प्राम, पर्वत ने ग्रहा को गया और वहां के मुनिलोग भी शीघड़ी उस आश्रम को भाषे॥ २२। २३॥ हे माझको । वे सब मुनिलोग बार्श से मोहुए मुनिको व सी की देवकर और घनुषघारी राजा को देखकर ॥ २४ ॥ व विलाप करतेहुं पुत्रको भी देखकर बहुत विकल हुए और उन्होंने डरेहुर पुत्रको हे महाएते। इस प्रकार उन दोनों के पुत्र ने बहुत चिल्लाकर रोदन किया इसके अनन्तर प्रलाप को सुनकर बनमें धूमता हुआ। वह शंकर राजा सीम्रही विरेःसर्वेयांतर्यंयमपत्तनम् ॥ २८ ॥ वर्षिाभिश्चग्रहस्यैश्च वानप्रस्यैश्चमिश्चमिः ॥ कालेप्राप्तेत्वयंदेहस्त्यक्त त्रक ॥ २६ ॥ बाह्याषोःक्षत्रियेवैक्यैः श्रद्रेरिष्यमंकरैः ॥ यातर्यःप्रेतनिलये द्विजधुत्रमहामते ॥ ३० ॥ देवाश्च ॰॥ युवांनिरागसावद्य केनपापैनसायकैः॥ निहतीवैतपोनिष्ठो मत्प्राणौमद्गरूवनै ॥ २१ ॥ एवतयोःमृतो र्थरम् ॥ रे८॥ विलपन्तंस्तंचापि विलोक्यभृश्विक्तलाः॥ युत्रमाश्वासयामासुमारोदीरितिकातरम्॥२्या वास्यलान्तरे ॥ सत्योवश्रेप्रयातर्यं सर्वेरिपहिजन्तुभिः॥ २७ ॥वत्सनित्यंचगर्भस्येजतिरिष्वजन्तुभिः। योष्याशु समागच्छेस्तमाश्रमम् ॥ २३ ॥ तेद्रष्ट्रामुनयःसवे शरेषानिहतंम्रांनेम् ॥ तत्पनीचहताविष्रां र !ः ॥ आळोवापिदरिद्रेवा मूर्सेवापिएडतेपिवा ॥ पीनेवाथक्रशेवापि समवतीपरेतराट् ॥ २६ ॥ वनेवानगी कएउंत्रोदवे ॥ अथप्रलापितंश्रत्वा शंकरोविपिनेचरत् ॥ २२ ॥ तच्ब्रच्दाभिमुस्तः सद्यः प्रययोसदरीमुसम्। मित्यासुन् अन्य अञ्चः भूम्य अञ्चः

या अन्य स्थास में सबभी प्राणियों को मृत्यु के वश में जाना है।। २७॥ हे बत्ता | गर्भ में स्थित व उत्पन्न और युवा व वृद्ध सबभी प्राणियों को युमपुर को जाना है।। २०॥ हे बत्ता | गर्भ में स्थित व उत्पन्न और युवा व वृद्ध सबभी प्राणियों को युमपुर को जाना है।। २०॥ हे कि जाना को २०॥ है।। २०॥ हे महामते, दिजपुत्र | बाह्मणु, स्नित्र, बेह्म, शुद्ध व संकरवर्णों को भी प्रेतम्थान में जाना है।। २०॥ हे महामते, दिजपुत्र | बाह्मणु, द्र व संकरवर्णों को मी प्रेतस्थान में जाना है ॥ १०॥ देवता, मुनि, यक्ष, गंधवं, नाग व सक्षम श्रीर ब्रह्मा, विष्णु व शिवादिक श्रम्य सब

होती है मल के पात्र व नवद्वारोवाले और पीव व हाधर क स्थान रूप ॥२२॥ तथा काट गया न तुम न जुल न प्रमान न मान मन मुत्र के एकही पात्ररूप करनेवाले इस शरीर में ॥३४॥ और पराई खी व पराये क्षेत्र तथा पराये घन में केवल लोम करनेवाले और हिंसा, ईंप्यी व अधुदि से पूर्ण तथा मल, मूत्र के एकही पात्ररूप करनेवाले इस शरीर में ॥३४॥ और पराई खी व पराये क्षेत्र तथा पराये घन में केवल लोम करनेवाले इस श्रीर में ॥ ३६ ॥ हे द्विज ॥ श को प्राप्त होंगे तुम शोचने के योग्य नहीं हो और ऋहय र बिदानन्द बहा जो उपनिष्दों में प्राप्त है।। रेश। है सत्तम । उर का नाश, जन्म ब बुद्धि नहीं शारिर में॥ ३५ ॥ जो उत्तम बुद्धि करताहै वह सुद् हे और वह दुबुद्धि है क्योंकि सदैव श्रपवित्र व बहुत बिद्रों व घटके समान श्राकारवाले इस श्रीर में॥ ३६ ॥ हे दिजा 

। गन्धवोर्गराक्षसाः ॥ अन्येचजन्तवःसवे ब्रह्मविष्णुहराद्यः॥ ३१ ॥ सर्वेयास्यन्तिविलयं नत्वेशोचित् मुनयोयक्षा गन्धवोरगराक्षसाः ॥ अन्येचजन्तवःसर्वे ब्रह्मविष्णुहरादयः ॥ ३१ ॥ सर्वेयास्यन्तिविलयं नत्वेशोचित् महीसे ॥ अदर्यसिचिदानन्दं यद्वह्मोपनिषद्गतम् ॥ ३२ ॥ न तस्यविलयोजन्म वर्धनंचापिसत्तम ॥ मलमाएडेनवद्दारे नेममुत्पन्नौ तवमातापितातथा ॥ नतर्मिमस्वैममुत्पन्नस्ततोभिन्नागतिहिंबः ॥ ४० ॥ यदितुल्यागतिस्ते गिणितालये ॥ ३३ ॥ देहेस्मिन्बुद्धदाकारे क्रमियूथसमाकुले॥ कामकोधभयद्रोहमोहमात्सयकारिंणा १४॥ मुले ॥ ३८ ॥ यदाकमक्षयस्तेस्यात्तदात्वंचमरिष्यसि ॥ मरिष्यमाणप्रेतोहि मृतप्रेतस्यशोचति ॥ ३६ ॥ कंत्वं जननींपितरंप्राति ॥ ३७ ॥ तौस्वकमेवशाद्यातौ गृहंत्यकात्विदंकांचेत् ॥ तवकमेवशात्वंच तिष्ठस्य भेत्रपरट्रव्यक्लोलुपे ॥ हिंसासूयाशुचिव्याप्ते विष्ठामूत्रैकमाजते ॥ ३५ ॥ यःकुर्याच्कोमनिधियं समूद्रःस ॥ बहु िबड़ घटाकारे देहे स्मिन्नशुचौसदा ॥ ३६ ॥ वायोरविस्थतिः किस्यात्प्राणा एयस्य चिरंद्रिज ॥ अती

प्राका शींच करता है ॥ ३६ ॥ जिस समय तुरहारे माता, पिता पैदाहुए थे उस समय तुम नहीं पैदाहुए थे उसी कारण तुम लोगों की गति भिन्न होगई ॥ ४० ॥ की कैसे बहुत दिन स्थिति होते इस कारण तुम माता व पिता के लिये मत शोच करो ॥ ३७ ॥ क्योंकि वे दोनों अपने कर्म के बश से इस बरको कों कर कहीं चलेगचे और श्रपने कमें के वशा से तुम इस प्रध्वी में स्थित हो ॥ ३८ ॥ और जब तुम्हारे कमें का नारा होगा तब तुम भी मरजाबोगे और मरनेवाला त्रास्त नामक पत्रन

83 ॥ जिस कारण तुम्हारे ये माता, पिता बाग के मारने से मरगये इस कारण उस दोष की शांति के लिये उन दोनों की ऋस्थियों को लेकर ॥ १४ ॥ के महामते। उन दोनों तमेत यांहे तुम्हारी गति समान होवे तो जहां मरेहुए वे गये हैं वहां तुमको भी जाना चाहिये॥४१॥ श्रोर मरेहुए प्राणियों के जो कन्युकोग हैं वे कृष्टी में जिन श्रांसुवों को खोड़ते हैं उन श्रांसुवों को परलोक में मरेहुए प्रेत पीते हैं॥ ४२॥ इस कारता शोच को खोड़ पैर्य कर सावघान होतेहुए तुम इन दोनों के विक्रिक पै रामनाथ शिक्सेत्र में स्थापन करो और सिर्दिनिकरणादिक श्रान्द को ॥ ४४ ॥ हे हिजपुत्र ! वहींपर उन दोनों की शुद्धि के लिये करो उससे दुष्ट कृष्वी में जिन श्रांसुने प्रतक्कायों को करो॥ ध मुक्तिदायक रामसेतु

सहमहामते॥ तर्हित्वयापियातव्यं मृतौयत्रहितौगतौ॥ ४१॥ मृतानांबान्धवायेतु मुखन्त्यश्राणिभूत न्त्यश्लोतान्यद्धा मृताःप्रेताःपरत्रवे ॥ ४२ ॥ अतःशोकंपरित्यज्य धृतिकृत्वासमाहितः ॥ अनयोःप्रेत वकुस्शुद्धर्थं तयोत्रीह्माणुत्रक ॥ तेनदुर्मत्युदोषस्य शान्तिर्मवतिनान्यथा ॥ ४६ ॥ श्रीसूत उवाच ॥ एष्मुक्तःसम्र निर्मिः शाकल्यस्यस्तोद्विजाः ॥ जाङलाम्ब्यम्बर्गाग्य भान्तिर्मवतिनान्यथा ॥ ४६ ॥ श्रीसूत उवाच ॥ एषमुक्तःसम् क़रत्वंवैदिकानितु ॥ ४३ ॥ श्रारघातान्मृतावेतौ यस्मात्तेजननीपिता ॥ अतस्तद्दोषशान्त्यर्थमस्थीन्यादा तस्माद्रामेश्वरंसद्यो गत्वायंजाङ्गलोहिजः ॥ ४८ ॥ मुनिप्रोक्तप्रकारेण तस्मिन्रामेश्वरस्थले ॥ निघाय ने आहादीन्यकरोत्तथा ॥ ४६ ॥ प्रथमाब्दिकपर्यन्तं कार्यतत्राकरोच्ताः ॥ स्थित्वाब्दंसमुनेःधत्र एकोजाङ्ग स्याताभ्यांर कार्योषि कु यवतयोः॥ पित्रोरस्यी ने ॥ पास्य ययौचसः।

॥ ४७ ॥ और दूसरे दिन वह आरेययों को लेकर हालास्य क्षेत्र को गया और वहाँ से शीघही इस जांगल नामक बाह्मगाने रामेश्वर को जाकर ॥ ४८ ॥ में मुनियों से कहीहुई विधि से माता, पिता की अस्थियों को स्थापित कर आद्मादिकों को किया ॥ ४६ ॥ और वहां उसने प्रथम वार्षिकपर्यन्त कार्य ी ऋन्यया न होगी॥ ४६॥ श्रीसूतजी बोले कि हे ब्राइमणे ! मुनियों से इस प्रकार कहेहुए उस जांगल मामक शाकरूय के पुत्र ने उन दोनों के सब मृत्यु की शांति होंग फिर्यक् को किया उस रामेश्वर स्थल

कारण तुम आगिन में देह का त्यागकरो नहीं तो तैकड़ों प्रायश्चितों से भी तुम्हारी ग्राद्ध न होगी ॥ ४८ ॥ हे पांड्यों के मध्य में वंशनाशक । तुम्हारे वार्तात्वापहीं से द्शा हुनार ब्रह्महत्या होती हैं इससे तुम हमलोगों के सभीप से चलेजावो ॥ ४६ ॥ हे डिजोचमो ! मुनियों से ऐसा कहेहुए पांड्यदेश के राजा शंकर ने कहा कि वैसाही से सब निवेदन किया और वे मुनि वृत्तान्त को मुनकर प्रसन्नमन हुए ॥ १४ ॥ इसके उपरान्त हे बाहाशो ! राजा को देखकर क्रोषित होकर शंकर राजा की निन्दा ी महर्षियों ने कहा॥ ४६॥ कि हे ब्रह्मधाती, महामूर्ख, पांड्यभूष ! जिसलिये तूने क्रारता से इस समय सीहत्या व ब्रह्महत्या की है॥ ४७॥ इस जांगल नामक वह मुनि का पुत्र वर्षभर टिककर ॥ ४०॥ वार्षिक श्राद्ध के श्रन्तवाले दिन में वह बाह्मण रात्रि में अपनी माता व पिता को स्वप्न में ाने आश्रमको आकर सुख से निवास किया और उस जांगल ने स्वप्न में देखेहुए माता, पिता के बृत्तान्त को॥ ५८ ॥ बहुत प्रसन्न होकर उन बाह्मणों ॥ और कोस्तुममा्या से भूषित वसस्थलवाले व पीताम्बर से सौभित इस प्रकार माता, पिता को देखकर मुनिपुत्र जांगल ने प्रसन्नमन होकर ॥ ४३॥ |घारी देखकर ॥ ५१ ॥ व गरड़ के ऊपर बैठेहुए तथा कमलों की माला से भूषित व तुलासी की माला से शोभित तथा चमकतेहुए मकराकृति । ४०॥ आब्दिकान्तेदिनेविग्रो रात्रौस्वप्रेविलोक्यतु ॥ स्वमातरंचपितरं शङ्कचक्रगदाधरो ॥ ४१ ॥ गरु ष्टो पद्ममालाविभ्रवितो ॥ शोभितौतुलसीदाम्ना स्फुरन्मकर्कुएडलो ॥ ४२ ॥ कौस्तुमालंकृतोरस्को पी ाद्गच्छत्वं पाएड्यानांकुलपोसन ॥ ५६ ॥ इत्युक्तोमुनिभिःपाएड्यः शक्नरोद्विजयुक्षवाः ॥ तथास्त्रदेहर्मत्यागं ताम्बरविराजितौ ॥ एवंटष्ट्रामुनिमृतो जाङ्ग्लःमुप्रसन्नधीः ॥ ५३ ॥ स्वाश्रमंधुनरागत्य मुस्नेनन्यवसिक्रजाः ॥ स्वप्न हष्ट्रेचब्तान्तं मातापित्रोःसजाङ्ग्लः ॥ ५८ ॥ तेम्योन्यवेदयत्सर्वं त्राह्मणेम्योतिहर्षितः ॥ श्रुत्वातेमुनयोब्तमासन्सं बाहने ॥ नोचेत्तवनशुद्धिःस्यात्प्रायश्चित्तशतैरिष ॥ ५८ ॥ त्वत्संभाषणमात्रेण ब्रह्महत्यायुतंभवेत् ॥ अ महामूर्ष कौर्याद्राह्मण्यातक ॥ स्नीहत्यात्रह्महत्याच कृतायम्मात्त्वयाधुना ॥ ५७॥ श्रतःशरीरसंत्यागं । ४४ ॥ अथराजानमालोक्य सर्वेतेषिमहर्षयः ॥ अवदन्कुषिताविप्राः शपन्तःशृङ्कर्त्वपम् ॥ ४६ कुरुत्वेहन्त्रव लसैंडाकः ॥ टोपरिसंविष्ट ताम्बरविरा कारण तुम आभि में हे दिजो। किर श्रा प्राच्याभूप प्रीतमानस स्मत्सकाश करतेहुए उन सब भ

मेरा पाप नाश होजानै तब मुनियों से ऐसा कहकर पांड्यदेश के राजा शंकर ने॥ ६२॥ अपने मंत्रियों को बुलाकर यह बचन कहा कि है विचार से बहाहत्या की है॥ ६३॥ ब महानरक को देनेवाली स्वीहत्या की है और मुनियों के वचन से मैं इस पाप से शुद्धि के लिये॥ ६८॥ जलतीहुई अपिन में शरीर को त्याग करूंगा तुमलोग शीघही लकड़ियों को लावो श्रीर उनसे श्राप्त को जलावो ॥ ६५ ॥ श्रीर मेरे पुत्र सुरुषि को के समीप बहाहत्या से शुद्ध के लिये श्रारेन में शरीर को त्यांग करंगा हे मुनिश्रेष्ठों। आपलोग मेरे ऊपर दया कीजिये ॥ ६० । ६० ॥ कि जिस प्रकार मंत्रियो। मैंने विन मही ज्यालाओं याल

यवाहने ॥ ६० ॥ ब्रह्महत्याविशुक्षर्थं भवतांसिन्निधावहम् ॥ अनुब्रहंमेकुर्वन्तु भवन्तोमुनिसत्तमाः॥ ६१ ॥ |त्विद्म् ॥ मोमिन्त्रिषोत्रहाहत्या मयाकायिविचारतः ॥ ६३ ॥ बीहत्याचतथाकूरा महानरकदायिनी ॥ एत र्तत्यागात्पातकंमेलयंत्रजेत्॥ एवमुक्तामुनीन्सर्वाञ्बङ्करःपाएड्यभूपतिः॥ ६२ ॥ स्वान्मांन्त्रणःसमाहूय पातकशुब्धर्थं मुनीनांबचनादहम् ॥ ६४ ॥ प्रदीप्रेग्नौमहाज्वाले परित्यक्ष्येकलेवरम् ॥काष्ठान्यानयताक्षिपं तैरग्निश्र रेपालिताः ॥ त्वांविनानप्रवेक्ष्यामः पुरींदेवपुरोपमाम् ॥ ६⊂ ॥ हञ्यवाहंप्रवेक्ष्यामो महाकाष्ठममेथितम् ॥ तेषांप्रलापितं पतिना मन्त्रिषोक्तहस्तदा ॥ पाएड्यनाथमहाराज रिष्ठुषामिषिक्त्सल ॥ ६७ ॥ वर्गहिभवतानित्यं युत्रवत्प थ्रत्वा पाएड्यःशङ्करभूपतिः ॥ ६६ ॥ प्रोवाचमन्त्रिषाःसर्वोन्त्वचंसान्त्वपूर्वकम् ॥ शङ्कर उवाच ॥ किंकरिष्यथमोमा म् ॥ ६५ ॥ ममपुत्रैचमुर्ताचे राज्येस्थापयताचिरात् ॥ माशोकंकुरुतामात्या दैवतंदुरतिकमम् ॥ ६६। बमापंवचन

६८॥ बरन महाकाष्टों से बढ़ी हुई श्रापन में पैठजांत्रेंगे उनके विलाप को सुनकर पांड्यदेश के शंकर राजा ने॥ ६८॥ प्रिय वचनपूर्वक सब मंत्रियों यारे, पांड्यनाथ, महाराज ! ॥ ६७ ॥ आप ने हमलोगों का सदैव पुत्रकी नाई पालन किया है इससे सुरपुर के समान पुरी में हमलोग तुम्होरे ापित करो हे मंत्रियो ! शोच मत करो क्योंकि वैत्र उझंघन नहीं किया जातका है ॥ ६६ ॥ उस समय राजा से ऐसा कहेहुए मंत्री लोग रोनेलगे कि हे शतुनों को भी प शींघही राज्य पै स्थ विना नहीं पैठेंगे॥

ब्रह्महत्या के कारण तुमको डर न होवे क्योंकि मैं वेदों से सरिमत गुप्त उपदेश को तुम से कहती हूं ॥ ७८ ॥ हे राजन् । सावधान होकर सुनो कहना करना चाहिये कि दक्षिण समुद्र के किनारे गन्धमादन पर्वत पै॥ ७६॥ महापापों को नाशनेवाले व महापावत्र रामसेतु पे श्रारामजी से श्रौर श्राम्न व मुनियों को प्रशामकर पार्वतीपात सदाशिक्ज़ी को ध्यानकर ॥ ७४ ॥ राजा ने धीरज घरकर श्राग्न में गिरने का प्रारम्भ किया मय मुनियों के भी सुनतेहुए ॥ ७६ ॥ भयंकरशब्दवाली अश्मीरियी वासी उत्पन्न हुई कि हे शंकर राजन् ! इस समय तुम श्रापन में मत न की देखकर उस समय शुद्धचित्तवाले शंकर राजा ने मुनियों के समीप स्नान व श्राचमन कर ॥ ७४ ॥ शीघता समेत श्राग्न व उन मुनियों की कर बीले कि हे मंत्रियों ! तुमलोग महापातकी सुमते क्या करोगे ॥ ७० ॥ क्योंकि यह खेद है कि सिंहासन पै बैठकर चारों समुद्रों तक पृष्टी मुम्मको अयोग्य है॥ ७९॥ इस कारण तुमलोग मेरे पुत्र मुरुचि को शीघही राज्यासन पै बिठालो और अस्नि में पैठने के लिये शीघही लकड़ियों तुमलोग मेरे श्रेष्ठ मंत्री हो इससे इस ममय देरको छोड़ दीजिये ऐसा कहेहुए वे मंत्री लोग क्षामर में लकाङ्यों को लेखाये॥ ७३॥ श्रीर लकाङ्गों णाम्बुनिधेस्तीरे गन्धमादनपर्वते ॥ ७६ ॥ रामसेतौमहापुर्ये महापातकनाशने ॥ रामप्रतिष्ठितंत्रिङ् ॥तिकेनामया ॥ ७० ॥ सिंहासनंसमारु नक्तुंयुज्यतेबत ॥ चतुरर्णवपर्यन्तथरापालनमञ्जमा ॥ ७१ ॥ ाट्वमुमापतिम् ॥ ७४ ॥ अग्नौपतितुमारेभे धैर्यमालम्ब्यभूपतिः ॥ तस्मिन्नवसरेविप्रा मुनीनामपिश्यएब ॥ अश्रीरासमुदभूदाणीभैरवनादिनी ॥ मोःशङ्करमहीपाल मानलंप्रविशाधना ॥ ७७ ॥ ब्रह्महत्यानिमि ॥भून्महामते ॥ तवोपदेशंवक्ष्यामि रहम्यंवेदसम्मितम् ॥ ७८ ॥ श्रणुष्वावहितोराजन्मदुक्षिक्यतान्त्व शुद्धात्मा मुनीनांसन्निधौतत् ॥ ७४ ॥ अर्गिनप्रदक्षिणीकृत्य तान्मुनीनपिसत्वरम् ॥ अर्गिनमुनीन्नमस्क चेशीघ्रमतःस्थापयतासने ॥ काष्ठान्यानयताक्षेप्रं प्रवेष्ट्रहञ्यवाहनम् ॥ ७२ ॥ मममन्त्रिवरायूयं विलम्ब ना ॥ इत्युक्तामन्त्रिणःकाष्टं समानिन्युःक्षणेनते ॥ ७३ ॥ अर्गिनप्रज्वलितंकष्ठिदेष्द्वाशक्करभूपतिः ॥ स्ना त्या महापा मत्युत्रंसुस्ध न्त्यजताधुर त्वाचस्यवि त्य ध्यात्वा वचन कहा शंह जलतीहुई श्रि Æ

करावी।। दर ।। और प्रतिदिन दोमीर प्रमाए। भागों के दूघ से भी नहवावी व हे प्रमो ! द्रोए। प्रमाए। सहद से प्रतिदिन उस लिंग को नहवाबी।। दशा शिवजी को ॥ ट॰ ॥ तुम एक वर्ष भरतक त्रिकाल सेवन करो श्रोर प्रवृक्षिणा परिक्रमा व प्रणाम करो ॥ ट॰ ॥ श्रोर तुम रामनाथजी का महाभि षेक करो व हे राजन् ! प्रतिदिन अनेक प्रकार की नेवेच करो ॥ ८२ ॥ और चन्दन, अगरु व कपूर से श्रोराभिंका को पूजो और दो भार गऊ के घी से तुम स्नान न हविष्यान से नैवेच करो और प्रतिदिन तित्तके तैत्त से दीपाराधन करो ॥ ८४ ॥ हे नुपेन्द्र ! त्रिशूलाघारी रामनाथजी के इस कर्म से उसीक्षण स्थापित रामनाथ

कियतां रामनाथस्यवैत्वया ॥ नैवेदांविविधंराजन् कियतांचिदनेदिने ॥ ८२ ॥ चन्दनागरकधुरैरामालिङ्ग ॥रहयेनगर्येन ह्याज्येनत्वभिषेच्य ॥ ८३ ॥ प्रत्यहंचगवांक्षीरेहिंभारपरिसम्मितैः ॥ मधुद्रोषोनतक्षिक्षं जिन्द्र रामनाथस्यशूलिनः ॥ स्नीहत्यात्रह्महत्याच तत्क्षणादेवन्थ्यतः ॥ ८६ ॥ दर्शनाद्रामनाथस्य शतानिच ॥ श्रयुत्त्रह्महत्यानां सुरापानायुतंतथा ॥ ८७ ॥ स्वर्णस्तेयायुतंराजन् ग्रुरुझीगमनायुतम् ॥ दोषाश्च विनश्यन्तिक्षणादिमो ॥ ८८ ॥ महापातकतुल्यानि यानिपापानिसन्तिवे ॥ तानिसर्वाणिनश्य यिप्रमो ॥ ८४ ॥ प्रत्यहंपायसान्नेन नैवेर्यंकुरुभूपते ॥ प्रत्यहंतिलतेलेन दीपाराधनमाचर ॥ ८५ ॥ थिस्यसेवया ॥ ८६॥ महतीरामनाथस्य सेवालभ्येतचेन्द्रणाम् ॥ किंगङ्ग्याचगयया प्रयागेणाध्व र्श्वरम् ॥ ८० ॥ सेवस्ववर्षमेक्त्वं त्रिकालंभिक्ष्वंकम् ॥ प्रदक्षिणप्रकमणं नमस्कारंचवेक्त् ॥ ८१ रामनायंमहे एतत्संसर्गदो न्ति रामना प्रपुत्तय ॥ ३ भूषाहत्यार एतेनतबरा

! दशहजार सुवर्षो की चोरी व दशहजार गुरुस्तीगमन और इनके संतर्गवाले दोष क्षराभर में नाश होजाते हैं॥ ८८ ॥ और महापातकों के वे सब रामनाथजी की सेवा से नाश होजाते हैं ॥ नह ॥ यदि मनुष्यों को रामनाथजी की बड़ी भारी देवा मिले तो गंगा, गया ब प्रयाग ब्रह्महत्या नाश होजांवैगी॥ ८६ ॥ क्योंकि रामनाथजी के दुर्शन से सैकड़ों बालहत्या व दुशहजार ब्रह्महत्या तथा दुशहजार मृदिरापान ॥ ८७ ॥ व हे विभो, राजन् समान जो श्रन्य पा तुम्हारी स्नीहत्या

|हासों के जिये अस दिया और अश्वारीरियी वाएं। से कहाहुआ तब पूजन किया ॥ ६६। १०० ॥ हे बाहायों। ऐता करतेहुए उसको एक वर्ष बार भोजनकर क्रोंख़ को जीते व इन्द्रियगण को जीतेहुए वह राजा॥ ६७ ॥ भक्तिसमेन त्रिकाल रामनाथजी की सेवा करता रहा श्रीर उसमे के लिये दश भार धनको दिया ॥ ६८ ॥ श्रीर प्रतिदिन रामनाथजी की बड़ीभारी पूजा किया श्रीर प्रतिदिन धनुष्कोटि में मार्कपूर्वक स्नान किया प्रकार आजा दियाहुआ वह शंकर राजा॥ ६८ ॥ शीघना संयुत होकर चतुरंगिशी सेना को धुरी में पठाकर सब मुनियों को प्रशामकर प्रसन्निचित से ॥ ६४ ॥ कुंब व बहुत घनको लेकर रामनाथजी की सेवा के लिये गन्धमादन पर्वत को गया॥ १६॥ श्रीर उसने ग्रुद्धिदायक रामसेतु पै एक वर्ष भरतक निवास । है।। ६० ॥ इस कारण हे विभो | तुम रामसेतु पै जागे और तदेग रामना गजी को भजो देर मत करी बरन जाने में शीवता करो ॥ १९ ॥ यह गिरिसी वासी चुप होगई और उसको सुनकर सब मुनियों ने राजा को शीवता कराया॥ ६२ ॥ कि हे महाराज | मुक्तिदायक रामसेतु को शीघही मिनाथजी के प्रमाय को न जानकर हमलोगों ने यह कहा था।। ६३॥ कि इस समय जलतीहुई ऋगिन में देह का त्याग करो मुनीश्वरों से इस ॥ ६४ ॥ चतुरङ्गबर्लेषुयों प्रापयित्वात्वर्गान्वतः ॥ नमस्कत्यमुनीन्सवोन्प्रहष्टेनान्तरात्मना ॥ ६५ ॥ वृतःक न्यैः समादायधनंबहु ॥ रामनाथस्यसेवार्थमायासीद्गन्धमादनम् ॥ ६६ ॥ उवासवर्षमेकंच रामसेतोविशुद्धि ६ ॥ स्नानंप्रतिदिनंचात्रं ब्राह्मऐम्योद्दोमुदा ॥ अश्रारीरावचःप्रोक्तमिखिलंपूजनंतथा ॥ १०० ॥ एवंकृतवत थस्यमाहात्म्यमज्ञात्वास्मामिरीरितम् ॥ ६३॥ देहत्यागंकुरुष्वेति बह्रौप्रज्वलितेधुना ॥ अनुज्ञातोम्रनिवरैरितिराजा मुक्तोजितकोथो विजितेन्द्रियसञ्चयः ॥ ६७ ॥ त्रिसन्ध्यंरामनार्थंच सेवमानःसभक्तिकम् ॥ प्रद्रोगमन •॥तद्गुं चक्रामसेतुंत्वं रामनाथं मजानिश्मा ॥विल्म्बंमाकुर्विमो गमनेचत्वरांकुरु ॥६१॥ इत्युक्ताविररामाथ श्रारीरिणी॥तच्छत्वामुनयःसर्वेत्वरयन्तिस्मभूपतिम्॥६ राणच्छश्रीघ्रंमहाराज रामसेद्विमुक्तिरम्॥रामना भारंधनंमुदा ॥ ६८ ॥ प्रत्यहंरामनाथस्य महाधूजामकारयत् ॥ अकरोचधनुष्कोटौ रेणुचा ॥६ सापिवागः कहकर वह अश्

हेंद्र रामनाथ शिवजी को में प्रणाम करता हूं।। र 11 हे देव 1 दया से मेरी रक्षाकरों और राघिही भेरी ब्रह्महत्या को जलावों हे जिपुरविनाशक 1 हे कालकूट विष को खानेवाले, महावेवजी 1 11 र 11 हे दयासिन्धे 1 तुम मेरी रक्षा करे व मेरी स्वीहत्या को खुड़ावों हे गंगावर, विरूपनयन, त्रिलोचन, रामनाथजी 1 11 ह 11 है विष है विभी 1 दयाद्दि से मेरी रक्षा कीजिये व मेरे पाप को काटिये हे कामराजु! हे मक्षों के मनोरथ को देनेवाले, राघवेरवर। 11 र 11 हे मार्कडेयजी को सय गीर वर्ष के अन्त में पवित्र होकर उस प्रसन्नमनवाले शंकर ने 11 9 11 द्यानियान रामनाथ शिवजी की स्तुति किया शंकर बोज़े कि पार्वती के पति

मांपालयकुपादृष्ट्या ब्रिन्धिमत्पातकंविमो ॥ कामारेकामसंदायिन्भकानांराघवेश्वर ॥ ४ ॥ कटाक्षंपातयमयि शुर्द मांकुरुधुर्जेटे ॥ मार्कएडेयभयत्राण मृत्युज्जयशिवाञ्यय ॥ ६ ॥ नम्स्तेगिरिजार्थाय निष्पापंकुरुमांसदा ॥ रुद्राक्षमा मेकंगतंदिजाः॥ वर्षान्तेमशुचिभूत्वा शङ्करस्तुष्टमानसः॥ १॥ तुष्टावपरमेशानं रामनाथंबृण्णानिधिम्॥ र्टांबेषादन ॥ ३ ॥ रक्षमार्त्वर्यासिन्यो बीहत्यांमेविमोच्य ॥ गङ्गाघरविरूपाक्ष रामनायत्रिलोच्न ॥ ४ ॥ च ॥ नमामिरुद्रमीशानं रामनाथमुमापतिम् ॥ २ ॥ पाहिमांकृपयादेव ब्रह्महत्यांदहाशुमे ॥ त्रिपुरघ्नमहा चन्द्रशेलस्शङ् ॥ ७ ॥ वेदोक्तसम्यगाचारयोग्यंमांकुरुतेनमः ॥ सूर्यदन्तमिदेतुम्यं भारतीनासिकान्धि रामेश्वरायदेवाय नमोमेशुद्धिदोमव ॥ आनन्दंसिचिदानन्दं रामनाथट्यष्टवजम् ॥ ६ ॥ भूयोभूयोनमस्या स्तस्य वर्षः शङ्कर उवा देव कालकू असीत होगाया न के के समनाथ नि असे के साने । द तिस्य के साने । द असे के लोगाया नि असे के समनाथ लामरण दे ॥ ८ ॥

से रक्षा करनेवाले, मृत्युंजय, श्रव्यय, शिव ! हे धूजेटे ! मेरे ऊपर दृष्टिपात कीजिये व मुम्मको शुद्ध कीजिये ॥ ६ ॥ गिरिजार्धशरीरवाले श्राप के लिये प्रणाम है मुम्मको सदैव पापपहित कीजिये हे हदाक्ष की माला के श्रामुक्णवाले, चन्द्रशेखर, शंकरजी ! ॥ ७ ॥ मुम्मको वेदों में मर्लामांति कहेहुए श्राचार के योग्य कीजिये तुम्हारे लिये नमस्कार है व सूर्यनारायरा के दन्तों को तोड़नेवाले व सरस्वतीजी की नासिका को काटनेवाले श्रापके लिये प्रणाम है ॥ ८ ॥ व सामेश्वर गमस्कार है मुफ्तको शुद्धिदायक होवी ज्ञानन्द सिच्चितानन्द व रामनाथ कुष्व्वजजी को ॥ ६ ॥ में बारबार प्रगाम करता हूं मेरा पातक नाश है मुम्मको सदैव

ले दशहजार पापों को ॥ १७ ॥ व अन्य भी पापों को निस्सन्देह नाश करता हूं व हे राजन् । मेरी सेवा करनेवाले वे लोग फिर संसार में महीं। १८ ॥ किन्तु मेरी सायुज्य मुक्ति को पावेंगे इसमें सन्देह नहीं है और जो मनुष्य भक्तिश्वेक इस स्नोत्र से मेरी स्तुति करते हैं ॥ १६ ॥ इनके मैं मार बहाहत्यात्रों को भी में नाश करता हूं ॥ १६ ॥ व हे राजन् । दशहज़ार मचपान और दशहज़ार गुरुखीगमन और दशहज़ार सुवर्ग की चोरी गया तुम शुद्ध व पापरहित हो इससे पहले की नाई राज्य को पालन करो ॥ ३५ ॥ जो मनुष्य भक्तिसंयुत चिच से यहां मुफ्तको तेवते हैं उन होजांवै इस प्रकार भक्ति से रामनाथ शिवजी की स्तुति करतेहुए उस ॥ १०॥ राजांके मुख से बहुत भयंकरी ब्रह्महत्या निकली जोकि नील वसनों को घारे व क्रूर श्रोर बहुत लाल बालोंवाली थी॥ ११॥ राजा के मुख से निकली हुई उस बीभत्सब्रहत्या को शिवजी की श्राज्ञा से भैरवजी ने िश्सल से मारा॥ १२ ॥ श्रोर शिवजी की आज्ञा से भैरव से ब्रह्महत्या के नाश होनेपर उसकी स्तुति से प्रसन्न बुद्धिवाले रामनाथजी ने राजा से कहा॥ १३ ॥ श्रीरामनाथजी बोले कि हे पांड्य तुम्हारे इस स्तोत्र से में प्रसन्न हूं तुम चाहेहुए बरको मांगी में उसको तुम्हारे लिये ढूंगा॥ १८॥ श्रीर स्नीहत्या व ब्रह्महत्या से जी तुम्हारे दोष किन्तुसायुज्यरूपांमे मुक्तियास्यन्त्यसंश्यम् ॥ स्तुवन्त्यनेनस्तोत्रेण् येमांभांकेपुरःसरम् ॥ १६ ॥ नाश् न्यां यस्तेदोषःसनिर्गतः ॥ शुद्धोविध्नतपापोसि राज्यंपालयपूर्ववत् ॥ १४ ॥ येमामत्रनिषेवन्ते भक्तियुक्ते रिसंसगांधुतंतथा ॥ १७ ॥ अन्यान्यांपेचपापानि नाश्यामिनसंश्यः ॥ मरसेविनोनराराजन्नभूयःसंसरन्ति ात् ॥ १२ ॥ हतायांत्रहत्यायां भैरवेषाशिवाज्ञया ॥ रामनाथोत्त्रंपाह स्तृत्यातस्यप्रसन्नधीः ॥ १३ ॥ श्री ॥ नाश्यामिन्यातिषां त्रहाहत्यायुतान्यपि ॥ १६ ॥ मुरापानायुतंभूप ग्रुह्मीगमनायुतम् ॥ स्वर्णस्तेया । सङ्गा महारक्षिरोरहा ॥ ११ ॥ तांब्रह्महत्यांबीभत्सां चपवक्राद्विनिगंताम् ॥ निजवानत्रिशुलेन भैरबो मिविनश्यत् ॥ मक्रयेवंस्तुवतस्तस्य रामनाथंमहेश्वरम्॥ १० ॥ निजेगाममुखाद्राज्ञो ब्रह्महत्यातिभीषणा ॥ उवाच् ॥ पाएड्यभूपमहाराज स्तोत्रेषानिनतेनघ ॥ प्रमन्नोहंबरंदास्ये तुभ्यंवर्यचेष्मितम् ॥ १४ ॥ झीहत्या रुद्धासन्। रामनाथ उ नीलवस्रध ब्रह्महत्याभ ग्चेतसा ग्रुतमपि भूष, महाराज

र्तामनाथजी से दया कियाहुत्रा राजा भी ॥ २७ ॥ रामनाथजी को प्राणाम कर अपनी सेना से युक्त हो प्रसन्न होकर प्रसन्न चित्त से अपनी

ह्योगये तदनन्तर

॥ २८ ॥ श्रीर इस ब्तान्त को उसने वनवासी मुनियों से कहा व प्रसन्न मनवाले उन मुनियों ने राजा को राज्य पे श्रीभषेक किया ॥ २६ ॥

ामो, महादेव। कुळ मांगने योग्य नहीं है तुम्हारे युगल चरण्कमलों में 'मेरी श्रचल माक्ति होने ॥ २७ ॥ श्रोर माताओं के अधुद, उद्धर पा महापातकसञ्चयम् ॥ प्रीतोहत्तवभक्त्याच स्तोत्रेषामनुजेश्वर ॥ २० ॥ यथेष्ट्रपार्थयवर मत्तस्त्वरदा हि को नाश करता हूं हे मनुजेश्वर। आकि से तुरहारे इस स्तीत्र से में प्रमच हूं॥ २०॥ हे राजन्। मुभ्त करदायक से तुम मधेष्ट (प्रिय) करकी ऐसा कहेहुए जुफ्लेष्ट शंकर ने॥ २०॥ उन कहवानियान रामनाथ शिवजी से कहा राजा बोले कि हे महेश्वर। मैं तुरहारे दरीन से कृतार्थ में फिर मेरा जन्म न होते व हे प्रमो ! जो मनुष्य सुम्मेर्स कियेहुए तुम्हारे स्तोत्र को कीर्तन करें ॥ २४ ॥ पापों से छूटेहुए वे पुरुष तुम्हारी सेवा के फल को पात्रें प्रसित्ती बोले कि हे हिजोत्तमो ! वैसाही होगा इस प्रकार इस राजा के ऊपर दयाकर रामनाथ ॥ २६ ॥ विरूपलाचेन नीलकराठजी लिंगरूप में अन्तर्धान ति इस समय मुस्तको इससे अधिक नहीं मौगने योग्य है और मुक्बबुजी के अय व संताप को हरनेवाले तुम्होरे युगल चरण को ॥ २३ ॥ अभ ानाथेन विहितानुग्रहस्ततः ॥ २७ ॥ रामनाथंनमस्कत्य कृताथंनान्तरात्मना ॥ स्वसेनासंब्तः प्रातः प्रयया मि ॥ २८ ॥ दत्तान्तमेतदबद्न्मुनीनांबनवासिनाम् ॥ तेम्याषिञ्चन्द्रपंराज्ये मुनयःप्रीतमानसाः ॥ २६ ॥ सूत उबाच॥ तथास्तित्यनुग्रहोनं रामनाथोदिजोत्तमाः॥ २६॥नीलकएठोविरूपाक्षो लिङ्गरूपेतिरोहितः॥ मुक्तःशिवेनाय श्राङ्गरोत्तपपुङ्गवः ॥ २१ ॥ रामनायैवभाषेतै शङ्करिषानिधिम् ॥ त्रपं उवाच ॥ तवसंद ॥ दृष्टमयामहादेव नातःप्राध्यैविभोस्तिवै ॥ त्वत्पाद्पद्ययुगले निश्चलाभक्तिस्तुमे ॥ २४ ॥ नयुनजेन्म नृषामुदरेशुचो ॥ येमत्कतमिद्स्तोत्रं कीतंयन्तितवप्रमो ॥ २५ ॥ तेनराःपापनिर्मकास्त्वत्सेवाफलमा ज्तायां समिमहर्षर ॥ २२ ॥ इतःपर्गाथनीयं ममनास्त्यधुनाधिकम् ॥ मुक्षडुभयसन्तापद्यारिपाद्युर प्तुयुः॥ श्रीर वात्मनःपुरी न्ह्रप ॥ एवा शनिनाहं कृ राजापिराम मेभूयान्म

॥३३॥ इाते श्रीस्कन्द्पुरार्गसेतुमा हात्म्येद्वीद्यालुमिश्रवितायांभाषाटीकायांरामनाथप्रशंतायांशाकर्यदुर्भरगादोषशानितर्नामाधाचत्वारिशोऽध्यायः॥४=॥ पुत्रों व स्त्रियों से संयुत तथा मंत्रियों समेत राजा ने निष्काएक राज्य को पाकर बहुत दिनों तक पृथ्वी की रक्षा किया ॥ ३० ॥ तदनन्तर मृत्युसमय प्राप्त शिवजी को ध्यान करताहुन्ना राजा देहान्त में रामनाथ की उत्तम सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुन्ना॥ ३१ ॥ हे बाह्मणो। इस प्रकार तुमलोगों से रामनाथ कर नामक राजाका पवित्र चरित्र व आख्यानकहागया ॥ ३२ ॥ इस अध्याय को आद्र से पढ़ता व सुनता हुआ मनुष्य सब पापें से छूटकर रामनाथजी होता है नि पर रामेश्व का प्रभाव व शं

ष्ठितेलिङ्गे तृष्टावपरमेश्वरम् ॥ लक्ष्मणोजानकीसीता सुश्रीवाद्याःकपीश्वराः ॥ २ ॥ ब्रह्मप्रसृतयोदेशाः कु महर्षयः ॥ अस्तुवन्मं किसंयुक्ताः प्रत्येकराघवेश्वरम् ॥ ३ ॥ तद्दक्याम्यानुपूर्येषा श्रष्णुताद्रपूषेकम् ॥ एत तोराजा प्राप्यराज्यमकएटकम् ॥ मन्त्रिमःसहितोषिप्रा ररक्षष्टाथवींचिरम् ॥ ३० ॥ ततोन्तकाले **ट्यायन्रामेश्वरंशिवम् ॥ दे**हान्तेरामनाथस्य सायुज्यंप्रययौशुभम् ॥३१ ॥ एवंवःकथितंविप्रा रामना गम् ॥ चरितंषुएयमारूयानं शङ्कराष्ट्यन्ष्यम् ॥ ३२ ॥ श्रुएवन्पठन्वामनुजास्त्वममध्यायमाद्रात् ॥ सर्व र्मुको रामनार्थसमश्त्रते॥ ३३ ॥ इति श्रीस्कन्द्षुराष्रितेवमाहात्म्ये रामनाथप्रशंसायांशाकल्यदुर्मरण्योष उबाच ॥ अथातःसम्प्रवक्ष्यामि रामनाथस्यशूलिनः ॥ स्तोत्राघ्यायंमहापुष्यं श्रुणुतश्रद्धयाहिजाः॥ १। इस्बीहत्यात्रहत्यादोषशान्तिनीमाष्टाचत्वारिंशोध्यायः॥ ४८ ॥

वरों ने॥ २ ॥ व ब्रह्मादिक देवता तथा अगस्त्यादिक महर्षियों ने मिक्तिंयुत होकर प्रत्येक रघुनायजी की स्तुति किया है॥ ३ ॥ उसको मैं कम से कहताहूं स्तोत्राध्यायको कहताहू उसको श्रदा मे सुनिये॥ १॥ सिंग स्थापित करनेषर श्रीरामजी ने शिवजी की स्तुति किया श्रीर लक्ष्मण् य सीता जानकीजी और य की स्तुति यथा किय देनादि प्रपार। उंचतमें ऋत्याय में तोई चरित मुखार॥ श्रीसूतजी बोले कि हे बाहाणो। इसके उपरान्त में त्रिशूलघारी रामनाथ • । रामन

HIK

新·斯·

हे बाहाएं। इसको सुननेही से मनुष्य मुक्त होजाता है ॥ १ ॥ श्रीरामजी बोले कि श्राप त्रिश्लाबारी व महामाग महात्मा के बिबे प्रबाम है बीर के मक्त के दुःस की हरनेवाले तथा सर्पों के हारवाले श्राप के लिये प्रशाम है ॥ ४ ॥ व देवताओं के श्रादिदेवता रामनाथ साक्षी के स्निये प्रबाम ाथ शिवजी के लिये प्रसाम है।। ७ ।। श्रीर सबों के साक्षी श्राप के लिये प्रसाम है व साक्षात परमात्मा के लिये प्रसाम है तथा महापातकों को जानने योग्य व योगियों को तत्त्वदेनेवाले के लिये प्रणाम है ॥ ६ ॥ श्रीर सदैव श्रानंद से पूर्ण तथा भक्षों के भयको नाशने के कारण्यूप बरख । विश्वना है तथा वेदांतों से आद्रापूर्वक सुनिये क्रमात्रवाले

च्छ्रवणमात्रेण मुक्तःस्यान्मानवोद्दिजाः ॥ ४ ॥ श्रीराम उवाच ॥ नमोमहात्मनेतुभ्यं महामागायश्रुलिने ॥ स्वप्दा पिनाकहस्ताय नमोमदनहारिषे ॥ भूयोभूयोनमस्तुभ्यं सर्वावस्थामुसर्वदा ॥ १२ ॥ लक्ष्मण उवाच ॥ नमस्तेराम ॥ बात्परात्मने ॥ नमस्तेद्वतवीर्याय महापातकनाशिने ॥ ८ ॥ कालकालायकालाय कालातीतायतेन र्तहारिषोसपेहारिषे ॥ ५ ॥ नमोदेवादिदेवाय रामनाथायसाक्षिषे ॥ नमोवेदान्तवेदाय योगिनांतर्त्वदा वैद्यानिहन्त्रेते नमःपापहराय च ॥ ६ ॥ नमःसंसारतप्तानां तापनाशैकहेतवे ॥ नमोमद्रह्यहत्याविनाशिनो । १० ॥ नमस्तेपावेतीनाथ कैलासनिलयाञ्यय ॥ गङ्गायरविरूपाक्ष मारक्षसकलापदः ॥ ११ ॥ तुभ्य । सर्वतानन्दपूर्णांय विश्वनाथायशास्मवे ॥ नमोभक्तमयच्बेदहेतुपादाब्जरेणवे ॥ ७ ॥ नमस्तेस्तिना म्बुजमकार्ति यिने ॥ ६ ॥ याय नमःस मः॥ नमोवि चविषाशिने

को नाशनेवाले व विषको खानेवाले के लिये प्रणाम है ॥ १०॥ हे कैलासनिलय, अञ्चय, पार्वतीनाथ। तुम्हारे लिये प्रणाम है हे विरूपलोचन, गंगाघर। सब विषिच से १९॥ व पिनाक को हाथ में लियेहुए कामदेव को नाशनेवाले तुम्हारे लिये प्रणाम है और सब अवस्थाओं में सदैव आप के लिये बार २ नमस्कार है ॥१२॥ म्बलवाले तुम्हारे लिये प्रसाम है॥ =॥ श्रीर काल के भी काल व कालातीत कालरूप तुम्हारे लिये प्रसाम है श्रीर पातकों को नाशनेवाले के लिये प्रसाम निवाले आपके लिये प्रणाम है॥ ६॥ और संसार से तत प्राणियों के ताप नारा के लिये एकही कारण्हण आपके लिये प्रणाम है और मेरी ब्रह्महत्या नारानेवाले व अन्द्वत मेरी रक्षा कीजिये॥ है व माया को नार

÷ ...

कि आप त्रिपुरिननाशक व शंभु रामनाथजी के लिये प्रणाम है और पार्रतीजी के जीवन के स्वामी और गर्सेश व स्वामिकार्तिकेय पुत्रवाले आप के व श्रेष्ठ आप के लिये प्रणाम है तथा पांच पातकों को नाशनेवाले तुम श्रीकंठ के लिये प्रणाम है ॥१६॥ व परमानन्द सत्य व विज्ञानरूपी आप के लिये है।। 98 ॥ ब तब सहार की सुटि, पालन व नाश के कारग्रारूप आप के लिये प्रगाम है व उप, मीम तथा साक्षी महादेवजी के लिये प्रगाम है।। 9४ ॥ और सबेझ, । १३॥ और सूर्य, चन्द्रमा व अपिननेत्रोवाले जराधारी आप के लिये प्रणाम है व सोम श्रीर मार्कडेय के भय को नाशनेवाले शिवजी के लिये प्रणाम मरेएय, नरदायक स्तिये प्रयाम है। लस्मएजी बोले 

।श्राङ्करधूजेटे गिरिस्ततास्तनकुङ्गमशोभित ॥ ममपतौपरिदेहिमतिंसदा नविषमांपरपूरुषगोचराम् ॥ २१ ॥ में ॥ १६ ॥ असन्मागैरोतमोभू इवतः कृपयामम ॥ वैदिका चारमागैच रांतेः स्याद्रवतेनमः ॥ २० ॥ सीतोबाच॥ नाथाय त्रिषुरप्रायश्कमवे ॥ पावंतीजीवितेशाय गणेशास्कन्दसूनवे ॥ १३ ॥ नमस्तेसूर्यंचन्द्राग्निलोचनायकपरिंने ॥ स्तुपरानन्दसत्यविज्ञानरूपिषो ॥ नमस्तेभवरोगघ्न स्तायूनांपतयेनमः ॥ १७ ॥ पतयेतस्कराष्णान्ते वनानांपतयेन मः ॥ गष्णानांपतयेतुभ्यं विश्वरूपायसाक्षिषो ॥ १८ ॥ कर्मेषाप्रोरितःशस्मो जनिष्येयत्रयत्रत ॥ तत्रतत्रयत्रहन्ते धवत्रो भ्रेषो ॥ १५ ॥ सर्वज्ञायनरेएयाय बरदायवरायते ॥ श्रीकएठायनमस्तुभ्यं पञ्चपातकमेदिने ॥ १६ ॥ नमस्ते यिसोमाय मार्कएडेयभयच्छिदे ॥ १४ ॥ नमःसवेप्राञ्चस्य मृष्टिस्थित्यन्तहेतवे ॥ नमउप्रायभीमाय मह मिकिरस्तुरे प्रमकारण नमःशिवा देवायसारि

गरोगिवनाशिक ! आप स्तायुवों के पति के लिये प्रणाम है।। १७ ॥ व त्तर धों के पति तथा वनों के पति आप के लिये प्रणाम है और मधीं के प तथा साक्षी आप के लिये प्रणाम है।। १८ ॥ हे शंभो । में कमें से जहां जहां जहां उत्पन्न होंऊं वहां वहां आप के दोनों चर्सों में मेरी भक्ति १ आप की दया से असत्मार्ग में मेरी प्रीति न होवे और वैदिक आचार व मार्ग में प्रीति होवे आप के लिये नमस्कार है।। २० ॥ सीताजी बोसी स्तमों के बुंहुम मे शोमित. प्रमकारण. घजेटे, शंकरजी ! मेरी बुदि को मेदैब पति में दीजिये और परपुरुष में गोचर न होते व बिष्म न होते॥ २९॥ ममस्कार है हे भन

ांगाघर, नीललोहित, शंकरजी । हे द्याकर, रामनाथ । तुम्हारे लिये नमस्कार है मेरी रक्षाकीजिये ॥ २२ ॥ हे देवदेनेशा तुम्हारे लिये नामस्कार

हारे लिये प्रशाम हे व हे संसार से डरेहुए प्राश्मियों की भवभीति को मर्दन करनेवाले | तुम्हारे लिये प्रशाम है ॥ ११ ॥ हे नाथ, शंभी | | के ब्यान से वे खुळेडु के पुत्र मार्कडेय भी सूर्यपुत्र ( यमराज ) से भयको नार्शिकर शीघ्रही नित्यता को प्राप्त हुए हे परेश | तुम्हारे आध्यक से क्या याने सब कुड़ सिद्ध होजाता है ॥ २४ ॥ हे परेश, परमानंद, शरियागतपालक । सुभको सदैव पित्रवत्त्व दीजिये तुम्हारे क्रिये नमस्बार है के विना संतार नहीं प्रकाशित होता है उन रामनाथ शिवजी के लिये नमस्कार है॥ २८॥ जाम्बवान् बोले कि जिससे यथार्थ सर्वानन्द व आनन्द इन परमानन्दरूपी रामेश्वरजी के लिये नमस्कार है॥ २६॥ नील बीले कि जो श्रद्धय सदेव देश, काल व दिशाओं के भेदों से आभिक्ष है उन ॥ हन्सान्जी बोले कि हे देक्देव, जगनाथ, द्यानिधे, रामनाथ ! तुम्हारे चरण्कमलों में मेरी श्रचल भाक्ति होवै॥ २६ ॥ जिनके विना संसार की न मी नहीं होता है उन सद्रानरूपी रामनाथ शंसुजी के लिये प्रणाम है ॥ २७ ॥ अंगद्जी बोले कि जिनके प्रकाश से संसार का प्रकाश होता है ब्पाक्ष नीललोहितशृक्कर् ॥ रामनाथनमस्तुभ्यं रक्षमांकरुणाकर् ॥ २२ ॥ नमस्तेदेवदेवेश नमस्ते स्मानन्द श्रारण्णागतपालक॥ पातिव्रत्यंममसदा देहितुभ्यंनमोनमः॥ २५ ॥ हन्द्रमानुवाच॥ देवदेवजगन्नाथ रामनाथ कृपानिधे ॥ त्वत्पादाम्मोरहगता निश्चलामिक्रस्तुमे ॥ २६ ॥ यंविनानजगत्सता तद्वानमिपेनोभवेत ॥ नमःसद्धा नरूपाय रामनाथायशम्भवे ॥ २७ ॥ अङ्गद् उवाच ॥ यस्यभाषाजगद्धानं यत्प्रकाशंविनाजगत् ॥ नमासितेनमस्त स्मे रामनाथायशम्भवे ॥ २८ ॥ जाम्बवानुवाच ॥ सर्वानन्दोयदानन्दो भासतेपरमार्थतः ॥ नमोरामेश्वरायास्मे प रमानन्दरूषिण्णे ॥ २८ ॥ नील उवाच ॥ यद्देशकालदिग्मेदैरिमिझंसर्वदाद्वयम् ॥ तस्मैरामेश्वरायास्मे नमोभिन्नस्य नमस्कार हे ॥ २४ ॥ हत्रमान्जी बोले कि हे देक्देव, जगन्नाथ, द्यानिधे, रामनाथ । तुम्हारे क्राक्नलों मेरी अचल मक्ति होवे॥ २६ ॥ जिनके बिना संसर सत्ता व उत्तका मान मी नहीं होता है उन सन्नान्त्री रामनाथ रांगुजी के लिये प्रणाम है ॥ २७ ॥ अंगद्जी बोले कि जिनके प्रकार से संकार होता यमाशुश्ममो ॥ नित्यत्वमाशुगतवान्सम्कएड्युत्रः किंवानांसेक्यतितवाश्रयणात्परेश् ॥ २४ ॥ परेश्रप ॥ नमस्तेमवभीतानां भवभीतिविमदंन ॥ २३ ॥ नाथत्वदीयचर्षाम्बुजाचिन्तनेन कर्तणात्तय स्करमुताङ्ग गङ्गाधरावर

ही में आत्मरूपता हो सदेव उपासना करता हूं ॥ १४ ॥ गवाक्ष बोले कि अज्ञानरूपी फॅतरी से बंघेहुए पशुनों के पारा को छुड़ानेवाले शांत रामेश्वर में में तरेव पास होबाई ॥ ३६ ॥ गवय बोले कि संसार के आधाररूप उन निराशय चंद्रचूड़ उमापित को में प्रणाम करता हूं व संसाररूपी रोग म करता हूं ॥ ३८ ॥ मन्धमादन ब्रोले कि समस्त पातकों से ग्रांद्र के लिये उमापति व गर्यानायक तथा त्रिलोचन जगदीश रामनाथजी की मैं नाय शिवजी को मैं येखीन करताहूं ॥ ३७ ॥ शरभ बोले कि अज्ञान से मोहित पुरुषों से जो अंतःकरण व आत्मा ऐसा कहाजाता है उन रामनाथ ोले कि जिनके स्वरूप के न जानने से श्रधम तार्किकों से कारगत्व से कायों के परमाणु इया कल्पित होते हैं ॥ ३४ ॥ उन सर्वसाक्षी परमानंद मिश्वरजी के लिये नमस्कार है।। ३० ॥ नल बोले कि ब्रह्मा, विष्णु व महेश जिसकी माया से रचित हैं उन मायादीन आप रामेश्वरजी के ३१॥ कुसुद बोले कि जिसके स्वरूप के न जानने से कारगाता से प्रधान रचागया इन कारग्ररूप रामनाथ शिवजी के लिये प्रगाम है॥ ३२॥ ायत, रनम व सुषुपि आदिक अवस्या जिसकी माया से रचित हैं इस जायत आदिक अवस्याओं से रहित ज्ञानरूपी रामनाथजी के लिये प्रशाम हेश्वरम् ॥ आत्मरूपतयानित्यमुपास्येसवेसाक्षिणम् ॥ ३५ ॥ गवाक्ष उवाच ॥ अज्ञानपाशबद्धानां पश्च वकम् ॥ रामेश्वरंशिवंशान्तमुपैमिश्रर्षासदा ॥ ३६ ॥ गवय उवाच ॥ स्वाघ्यस्तंजगदाधारं चन्द्रचृद्यमा च ॥ जाग्रत्स्वप्रमुषुप्त्यादियदविद्याविजृम्भितम् ॥ जाग्रतादिविद्यान्य नमोस्मैज्ञानरूपिषे ॥ ३३ ॥ गज त्स्वरूपापरिज्ञानात्कायोषापरमाष्यवः ॥ कल्पिताःकारषात्वेन ताकिकापसदेव्या ॥ ३४ ॥ तमहंपरमानन्द निार्थतमात्मानंप्रणमाम्यहम् ॥ ३८ ॥ गन्धमादन उवाच ॥ रामनाथमुमानाथं गणनाथंचन्यम्बक्म् ॥ रूपिए। ॥ ३०॥ नल उवाच ॥ ब्रह्माविष्णुमहेशाना यदविद्याविज्ञम्भिताः ॥ नमोविद्याविहीनाय तस्मैरामेश्बराय कुमुद् उवाच ॥ यत्स्वरूपापरिज्ञानात्प्रधानेकारिष्ततः॥ कोल्पतंकारिषायास्मै रामनाथायश्रमभवे॥३२॥ मनाथांशवंबन्दे संसारामयमेषजम् ॥ ३७ ॥ शुरम उबाच ॥ अन्तःकरणमात्मेति यदज्ञानाद्विमोहितैः । पन्स बोले कि जा पतिम् ॥ रा नांपाशमा भएयत्। उवाच ॥ य रामनाथ शिवजी ते श्रोषधिरूप राम गमनाथम पनस उबा शिवजी की शारण

विनश, दीन व चिल्लाते हुए हमलोगों की रक्षा कीजिये हे शंकर, दयासागर, राममाथ, महेश्वरजी। तुम्हारे लिये नमस्कार है ॥ ४७ । ४८ ॥

नाथद्यानिषे ॥ ४७॥ अनाथान्विव्यान्दीनान्कोशतःपाहिशङ्कर् ॥ नमस्तेस्तुद्यासिन्धो रामनाथमहेश्वर् ॥४८॥ रूपे विष्येक्ष अक्षे विष्येक्ष अपन्तिवाला और विष्येक्ष अस्तिवाला है ॥ ४४ ॥ उस उरक्षि एश्वी व कांटोवाले वक्षे विकल सुभको है रापनाथ ! हे शंभो ! हे रामेश्वर ! इस समय उत्तम पद्यी पै प्राप्त कीजिये ॥ ४४ ॥ सब वानर बोले कि हे प्रमे ! सब कहीं निन्य व अभिक्ष वोतियों में उरक्ष होकर निन्दित संसार में वोतियों में उरक्ष होकर विनिद्दत संसार में ॥ ३६ ॥ मुत्रीवजी बोले कि पुत्र, स्ती, धन व क्षेत्ररूपी तांगसमूहों ते संयुत तथा अन्म व मृत्युरूपी जलवाले संसाररूपी समुद के मध्य में ॥ इ॰ ॥ हि में गिरे और पार क्या ने व विह्यातेहुए तथा विवश, दुःखी व विष्यरूप त्यों से डरेहुए ॥ ४०॥ श्रीर रोगरूपी मक्रों से उद्भिन तथा तीनताष र नागिरूपी संबोल व मुलेहुए कैंपने मार्गवाले संसार्रूषी बनके मध्य में धुम्मको ॥ ४३ ॥ जो वन कि माल्यावस्था व युवावस्था तथा घुद्रता विकल भेरी रखा की किये हे पार्नताय, रामनाथ । तुरहारे लिये नमस्कार है ॥ ४२ ॥ विभीषण्जी बोले कि रोगरूपी चोर व पायरूपी सिंह तथा भूर्वपातकशुद्धयर्थभूपास्येजगदीश्वरम् ॥ ३६ ॥ सुशीव उवाच ॥ संसारास्मोधिमध्येमां जन्मसृत्युज्जलेमये ॥ पुत्रदार् धनक्षेत्रवीचिमालासमाकुले ॥ ४० ॥ मज्जद्रह्मार्ग्डवर्ग्डेच पतितैनाप्रपारकम् ॥ कोशन्तमवर्शदीनं विषयव्यालकात् रम् ॥ ४१ ॥ व्याधिनकसमुद्दिग्नं तापत्रयभूषातिनम् ॥ मारक्षिगिरिजानाथ रामनाथनमोस्तुते ॥ ४२ ॥ विभीष्ष् उवाच ॥ संसारवनमध्येमां विनष्टिनिजमार्गके ॥ व्याधिचौरेवसिंहेच जन्मव्याघेलयोरगे ॥ ४३ ॥ बाल्ययौवनवा वींशाम्मो नयरामेश्वराधना ॥ ४५ ॥ सर्वेवानरा ऊचुः ॥ निन्धानिन्धेषुसर्वत्र जनित्वायोनिषुप्रमो ॥ कु गिमान्धकुपके ॥ कोघेष्यांतोमवहाँच विषयकूरपर्वते ॥ ४४ ॥ त्रासम्कारकाळोच सीदन्तंरामनाथक ॥ रेन के पतित्वाचषुनस्तथा ॥ ४६ ॥ जनित्वाचषुनयोंनौ कर्मशोषेणकुत्सिते ॥ संसारेपतितानस्मान् राम ड्रफ्समा करता हूं ॥ ड्रुक्तेहुए ब्रह्माएडसमू स्पी मञ्जलिको से वि ब्रम्मास्पी व्याध श्रीत शोभनांपदः **म्भीपाका**रि रूपी बड़े भवंकर

7 25

कों के स्वामी तुम्हारे रामनाथ शिवजी के लिये प्रणाम हैं हे मवेश ! भेरे ऊपर प्रहन्न होनो न मेरी माया को नाश कीजिये ॥ ४६ ॥ इन्द्रजी बोले न वेदन्नयीमयी पार्वती देनी जिनकी शक्ति हैं उन पार्वती के पित रामनाथ शिवजी को मैं प्रणाम करता हूं ॥ ४० ॥ यमराज बोले कि गणेश व जिनके पुत्र हैं व बेल जिनकी सवारी है सब श्रज्ञानों के नाश के लिये उन रामनाथजी को मैं सेवन करता हूं ॥ ५० ॥ वह्णाओ बोले कि जिनकी पूजा के प्रभाव से मुक्पडु के पुत्र मार्केडेयजी ने मृत्यु को जीतिलया उन मृत्युंजय रामनाथजी की मैं हदय से उपासना करता हूं ॥ ४२ ॥ कुबेरजी बोले कि शोभित कि जगद्भिका व स्वामिकार्तिकेयजी मह्मा बोले कि लो

ति ॥ ५५ ॥ अग्निरवाच ॥ इन्द्राद्यस्विलदिक्पालसंसेवितपदाम्बुज ॥ रामनाथायशुद्धाय नमोदिग्वाससे । नमस्तेलोकनाथाय रामनाथायशम्भवे ॥ प्रसीदममसबेश मद्विद्यांविनाश्य ॥ ४६ ॥ इन्द्र उबाच ॥ यस्य ब्रह्मोबाच ॥ नमस्तेलोकनाथाय रामनाथायशम्भव ॥ प्रसादममसवश् मदावधाविनाश्य ॥ ४६ ॥ इन्द्र उवाच ॥ यस्य शक्तिस्मादेवी जगन्मातात्रयीमयी ॥ तमहंशङ्गंवन्दे रामनाथसुमापितम् ॥ ५० ॥ यम उवाच ॥ धुत्रोगषेश्वरस्कन्दौ ฮुषोयस्यचवाहनम् ॥ तंवैरामेश्वरंसेवे मुर्वाज्ञाननिट्तये ॥५ १॥ वरुष उवाच ॥ यस्यप्रजाप्रभावेन जित्मत्युर्धकएड्जः॥ पास्येहं रामनाथंहदातुतम् ॥ ५२ ॥ कुबेर उवाच ॥ ईश्वरायलसत्कर्षकुण्डलामरणायते ॥ जाक्षारुण्य रिामेश्वरायवे ॥ ५३ ॥ आंदित्य उवाच ॥ नमस्तेस्तुमहादेव रामनाथांत्रेयम्बक ॥ दक्षाघ्वरविनास्राय हेमांशिव ॥ ४४ ॥ सोम उवाच ॥ नमस्तेमस्मिदिग्याय शूलिनेसर्पमालिने ॥ रामनाथद्याम्मोधे श्मशा मृत्युज्जयमुप रीराय नमो ननित्याय नमस्तेपाहि

लगाये व तिशूलवारी तथा सपों की मालावाले आप के लिये प्रणाम है व हे द्यासागर, रामनाथ ! रमशानमें रहनेवाले तुम्हारे लिये प्रणामहै॥४४॥ के हे इन्ह्राविक समस्त दिक्पालों से मलीमांति सेतित क्रण्यकमलवाले ! शुन्ध व सदैव दिम्बसन ( नग्न ) रामनाथजी के लिये नमस्कार म्ण्याले, आप ईश्वर के लिये प्रणाम है और लाख के समान जात शरीरवासे रामेश्वरओं के लिये नमस्कार है।। ४३।। मर्थनारायण् बोले कि हे य, महादेव, शिव ! तुम्हारे लिये नमस्कार है व दक्ष के वक्ष की विध्वंस करनेवाले तुम्हारे लिये नमस्कार है मेरी रक्षा कीजिये॥ ४८॥ चन्द्रमा ऐक्एडल आमू

| प्रत्यक् श्रद्धय वस्तु वाले आप के लिये प्रणाम है हे रामनाथ | मेरे अज्ञान को शीघही नाश कीजिये ॥४८॥ शुक्रजी बोले कि वंचकों के श्रक्षण्य व महा-के लिये हणाम है और देतसे हीन व रामनाथ शिवजीके लिये प्रणाम है॥ ४६॥ शरिवनीकुमार बोले कि हे राघवेश्वर | सदैव आत्मरूपतासे योगियों कि हरिरूप व ज्याघनमें वसनवाले आप शिवजीके लिये प्रशाम है हे रामनाथ ! मेरे मनोरथ के दायक होवो ॥ ५७ ॥ ष्ट्रहरपतिजी बोले कि अहंता ब होनेवाले व अनन्य शोभा से जानने योग्य तुम्हारे लिये प्रणाम है ॥ ६० ॥ अगस्त्यजी बोले कि हे आदिदेव, महादेव, विश्वेशवर, शिव, अञ्चय ! मंत्रार्थरपी आप के

सदा ॥ ५६ ॥ बायुरुवाच ॥ हरायहरिरूपाय ज्याघ्रचमम्बिरायच ॥ रामनाथनमस्तुभ्यं ममाभिष्ट्रप्रदोमन ॥ ५७ ॥ वाच ॥ अहन्तासांक्षेणांनेत्यं प्रत्यगद्यवस्तुने ॥ रामनाथममाज्ञानमाशुनाश्यतेनमः ॥ ४८ ॥ शुक अकानामलभ्याय महामन्त्रार्थरूषिषे ॥ नमोद्दैतविद्दीनाय रामनाथायश्राम्भवे ॥ ४६ ॥ अधिवनाबुच मरूपतयानित्यं योगिनांभासतेह्नादि ॥ अनन्यभानवेद्याय नमस्तेराघवेश्वर् ॥ ६० ॥ अगस्त्य उवाच्॥ हिदिन निश्नेरमरशिवाञ्यय ॥ रामनाथाम्बिकानाथ प्रतीद्रुषमध्वज ॥ ६१ ॥ अपराधसहस्रेमे क्षमस्त्रिन ममाहोमेतिषुत्रादावहन्तामममोचय ॥ ६२ ॥ मुतीक्ष्ण उवाच ॥ क्षेत्राणिरबानिधनानिदारामित्राणिव नैष्फ्जानि त्रयप्यधीताविष्तत्रेवनूनम्॥ त्वयीश्वरेचेन्नमवेद्धिमक्तिः श्रीरामनाथेशिवमानुषस्य ॥ ६४ ॥ र्वषुत्राः ॥ नैवोपकारायहिरामनाथ महांप्रयच्छत्वमतोविरक्तिम् ॥ ६३ ॥ विश्वामित्र उवाच ॥ श्रुतानिशा स्हर्मातीस्य उवाच ॥ वः धुरोसर ॥

कि हे शिव ! यादे आप रामनाथ ईश्वरमें मनुष्यकी माक्ति न होवै तो सुनेहुए मी शास्त्र निष्फलाहें और पढ़ीहुई भी वेदत्रयी निश्चयकर विफताहै॥ ६४॥ जिये॥ ६२॥ सुतीह्मा बोले कि हेरामनाथ | क्षेत्र,रत्न, घन, स्त्रियां, मित्र, बस् व गऊ, घोड़े श्रीर पुत्र उपकारके लिये नहीं होते हैं इसकारण तुम मेरे सियं विरागको देवी॥ ६३॥ वृष्ध्वज, पार्वतीनाथ, रामनाथ । प्रसन्न होगे ॥ ६१ ॥ हे चन्द्रभाल ! मेरे हज़ार अपराषों को क्षमाकीजिये और मम व शहं इस पुत्रादिकों में मेरे अहंकार को खुड़ावी-विश्वामित्रजी बोले

कि तुम रामेश्वरजी को जो प्रणाम नहीं करते हैं उनके दान, यज्ञ, यम, तपस्या श्रीर गंगादिक तीथों में स्नान ब्यथं है इसमें यह निश्चय जी बोले कि हे रामेश्वर! समस्त पातकों को करके जो मिकिसेयुत मनुष्य तुमको प्रणाम करें तो वे सब पाप नाश को प्राप्त होवेंगे जैसे कि ध्येनारायक्ष गर नाश होजाते हैं ॥ ६६ ॥ आत्रजी बोले कि एक समय भी आप रामेश्वर शिवजी की देखकर व स्पर्शकर तथा प्रग्णामकर वह मनुष्य किर गर्भ की ्र किन्तु तुम्हारे श्रद्धय स्वरूप को पाता है ॥६७ ॥ आंगिराजी बोले कि जो मनुष्य श्राप रामनायजी के सभीप श्राकर बंधुजों को प्रणाम करताहुआ नहीं प्राप्त होता गालवजी बीले

की इच्छात्राले पुरुषों से यह जानने योग्य है जो कि हे रघुतीरनाय, देव ! सब शाख़ों को छोड़कर तुम्हारी सेवा है॥ ७०॥ भुगुजी बोले कि हे वीनी वरणकमालों के ध्यान से पापरहित मनुष्य आपही प्रबस मोह व चिव्घन तथा सत्मुख व निटर तथा श्रद्धय तुमको प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥ उनको भी आप सब पापों से तारते हैं तो उसकी कृतार्थता में क्या आश्चर्य है ॥ ६८ ॥ गीतमजी बोले कि हे श्रीरामनायेश्वर । यह गुप्तभूत चारित्र है कि तुरहारे चरणमूल को मजतेहुए पुरुषों की जो तेवा करते हैं वैभी घन्य हैं ॥ ६६ ॥ शतानन्वजी बोले कि वेदान्त के बिज्ञान के रहस्य की ब्पाद्पङ्कजदन्द्रचिन्तनविध्तकल्मषः॥ निर्भयंत्रजातिसत्मुखाद्यं त्वांस्वयंप्रथममोहचिद्घनम् ॥ ७१॥ तंपरमंविशोकम्॥त्वत्पादमूलंभजतांच्षाांये सेवांप्रकुर्वन्तिहितेपिधन्याः॥६६॥श्रतानन्द उवाच ॥ वेदान्त स्यविद्विविद्यमेतद्विमुमुध्यमिस्तु ॥ शास्त्राणिसर्वाणिविद्ययदेव त्वत्सेवनैयद्घुवीरनाथ ॥ ७० ॥ भृगुरुवाच्॥ मनरःप्रयायात्किन्तवद्यन्तेलभतेस्वरूपम्॥६७॥ आंङ्रा उवाच॥ योरामनायंमनुजोभवन्तमुपेत्यब्न्यून्प्र त्॥ सन्तारयेत्तानपिसवैपापारिकमङ्गतिस्यङ्गताथेतायाम्॥६८॥ गातम उवाच॥श्रीरामनाथेश्वरगुद्धमे ॥लव उवाच ॥ दानानियज्ञानियमास्तिपौमि गङ्गादेतीर्थेषुनिमज्जनानि ॥ रामेश्वरंत्वांननमन्तियेतु व्यथानितेषा ायोत्र ॥ ६५ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ कत्वापिपापान्यांखिलाांनेलोकस्त्वामेत्यरामेश्वरमक्षियुक्तः ॥ नमेतचेतानि र्थथान्धकारार्गवेतेजसाद्धा॥६६॥अत्रिक्षाच॥ टब्द्वातुरामेश्वरमेकदापि स्पृष्द्वानमस्करयभवन्तमीशम्। है।। ६५।। वासिष्ठउ के तेज से अन्धका विज्ञानरहर रामनाथत सार्गा करता है 

अस्वपती बोले कि हे रामनाथ | तुरहारे चरगोंकी तेवा करनेवाले पुरुषों को वत, तपस्या व थजों से क्या है और वेद शास्त्र व जफ्की जिल्ताने क्या गंगाज़ी ) के जसते भी क्या फल है ॥ ७३ ॥ हे श्रीरामनाथ | मेरे मरग्रा तमय में पार्वतीजी समेत शीघही आकर तुम सुभको शोकरहित व बीह-रामनाथ ! तुम्हारे चरणों की सेवा मनुष्यों को सदैव भोग, मोक्ष व वरदायक है और रौरवादिक नरकों की नाराक है उसको रसप्राही कीन पुरुष नहीं व सुलमय अपने चरणारिन्द को प्राप्त कीजिये॥ ७४ ॥ गंघर्व बोले कि हे रामनाथ । अपार दुःखरूपी बड़ी भारी लहरिबोंवाले भवसागरमें हुंबारी तमर्थ होवेंगे ॥ ७८ ॥ किपुरुष बोले कि हे रामनाय ! अनेक योनियों में उत्पन्न होना व अनेकबार मरण तथा श्रज्ञान को नाश कीजिये तुक्हारे हमलोगों के सहायक होवी ॥ ७७ ॥ नाग बोले कि है पावैतीपते, रामनाथ । थोड़ी बुधिवाले हमलोग अचिन्तनीय महिमावाले गुम्हारी स्तुति प्रहीं गति हो क्योंकि तुम से अन्य हमलोगों की गति नहीं है।। ७४ ॥ किसर बोले कि हे रामनाथ । रोगरूपी ज्याघों से भयानक संसाररूपी वन ालोगों को कोई मार्गदर्शक नहीं है।। ७६॥ यक्ष बोले कि हे घूजेंटे, रामनाथ ! सदैव इन्द्रियरूपी रात्रुवों की बाघा हमको दुःसह है इससे उनको व ॥ रामनाथतवपादसेवनं भोगमोक्षवरदंज्यांसदा ॥ रोरवादिनरकप्राणाशनं कःपुमान्नमजतेरसप्र शोकंविमोहंसुसंचित्स्वरूपम् ॥ ७४ ॥ गन्धवा उजुः ॥ रामनाथत्वमस्माकं मज्जतामवसागरं ॥ अपारदुः काश्यप उबाच ॥ रामनाथतवपादसेविनां किंत्रतैरुततपोनिस्हब्रेः ॥ वेद्शास्रजपिचन्तयाचिकं स्वगे नास्माकं पद्विद्शंकोमवेत्॥ ७६ ॥ यक्षा ऊबुः ॥ रामनाथेन्द्रियारातिबाधानोदुःसहासद्। ॥ तान्विजेतुंसहायस्त ध्रिजेटे ॥ ७७ ॥ नागा ऊचुः ॥ अचिन्त्यमहिमार्नत्वां रामनाथवयंकथम् ॥ स्तोतुमल्पधियःशक्ता "भिव पिकिंफलम् ॥७३॥ श्रीरामनाथत्वमागत्यश्रीघ्रं ममोत्कान्तिकालेभवान्याचसाकम् ॥ माप्राप्यस्वात्मपा निपते ॥ ७= ॥ किंपुरुषा ऊचुः ॥ नानायोनौचजननं मर्षांचाप्यनेकशः ॥ विनाश्यतथाज्ञानं रामनाथन त्वित्तोन्यागतिहिनः॥ ७५ ॥ किन्नरा ऊन्नः॥ रामनाथभवारएये ज्याधिज्याघ्रभयानके ॥ त्वामन्तरंश हुए हमलोगों की तुः में तुम्हारे विना हमल उवा हीन तथा चित्त्वरूप मस्माकंभव ध्यामोक्ति जीतने के लिये तुम खकस्रोले

न्द संपूर्ण व हतवस्तु से रहित ब्रह्मात्मक तथा स्वयंत्रकाशमान और आदि, मध्य व अन्त से रहित ॥ ८४ ॥ व विकारहीन तथा निस्तंग व शुक् बोले कि झपना से आधिकसे राहित और संसार की सत्ताको देनेवाले व माया को नारानेवाले रामेश्वरदेवजी के लिये प्रणाम है ॥ ८४ ॥ सब देक्ता । वसु बोले कि हे रामनाथ ! गएसमूहों से यूजित चरण्वाले श्राप गर्थेश व गुद्ध तथा गंगाघर के लिये प्रणाम है तुम सदैव हमलोगों की रक्षा विश्वेदेवता बोले कि हे शंकरजी ! केवल ज्ञान में लगेहुए उत्तम योगियों को मुक्ति देनेवाले सांव रामनाथजी के लिये प्रणाम है हमारी रक्षा की-॥ ७६॥ विद्याधर बोले कि हे वृष्ट्वज । पार्वती के पति आप निस्संग महात्मा के लिये नमस्कार है व आप रामनाथजी के लिये प्रणाम है प्रमुभ त् बोले कि तरवों के मध्य में परतस्व श्रोर वस्तु मे तत्त्वभूत श्राप के लिये नमस्कार है व स्वयंत्रकाशमान श्रोर रामनाथ शंभुजीके लिये प्रणाम विनेष्ठानां मुक्तिदायमुयोगिनाम् ॥ रामनाथायसाम्बाय नमोस्मान्रक्षशङ्कर ॥ =२ ॥ मरुत ऊचुः ॥ परत गानां तत्त्वभूतायवस्तुतः ॥नमस्तेरामनाथाय स्वयंभानायशम्भवे॥ =३ ॥साध्या ऊचुः ॥ स्वातिरिक्तिविद्यी सत्ताप्रदायिने ॥ रामेश्वरायदेवाय नमोविद्याविमेदिने ॥ ८४ ॥ सर्वेदेवा ऊचुः ॥ सिंबदानन्दसम्पूर्णेद्वैतव तम् ॥ ब्रह्मात्मानंस्वयंभानमादिमध्यान्तवर्जितम् ॥ =५ ॥ अविक्रियमसङ्घ परिशुदंसनातनम् ॥ आका ८७॥ स्वास्मिन्नध्यस्तरूपस्यप्रपञ्चस्यास्यसाक्षिणम् ॥ निर्तेषंपरमानन्दं निरस्तसकलक्षियम् ॥ ८८॥ । निर्मित्रभूतंपरामृतम् ॥ ८६ ॥ प्रमातीतंप्रमाषानामषिषोषप्रदायिनम् ॥ आविभोषतिरोभावसंकोचर ७६॥विद्याघरा ऊन्नः॥ आम्बिकापतयेतुभ्यमसङ्गयमहात्मने॥नमस्तेरामनाथाय प्रसीद्वषभध्वजा॥ ८०॥ ॥ रामनाथुगायुगाय गण्डन्दाचिताङ्घये ॥ गङ्गाथरायगुह्माय नमस्तेपाहिनःसदा ॥< १॥ विश्वेदेवा ऊद्धः॥

व अपने में अध्यस्तरूपवाले और इस प्रपंच ( संतार ) के साक्षी तथा गर्वरहित व परमानन्द तथा समस्त कमों से रहित ॥ वन

काशादिक प्रपंचों के साक्षीभूत तथा परमामृत ॥ दश ॥ और प्रमालों की प्रमाल से परे व बोघ देनेवाले तथा सदैव प्रकट व मनतदीन श्रीर संकोच

न्य, मोगों से रहित व चिहुप रामनाथ महात्मा को अपने पायें की शुद्ध के क्लिके अपने आत्मानन्द को आनने की इच्छाबाते हमहोग सदेव बिब ८१। ६०॥ व संसार की संहारनेवाले रामनाथ रहजी के लिये नमस्कार है और अपनी माया से ब्रह्मा व विष्णुआधिक रूपने निज शिवधीके किये प्रसाम है॥ १९॥ विभीषस के मंत्री बोले कि वरदायक, वरेएय, त्रिनेत्र व त्रिश्साधारी तथा स्वितियों से ध्यान करनेयोग्य व निस्य तुम रामनाषके सिये नमस्कार है॥ १९॥ प्रकार रामआदिक सर्वो से स्तुति कियेहुए रामेरवर शिवजी ने रामादिक सर्वों की बुलाकर कहा॥ ६३॥ कि हे महाभाग, राम, राम, जानकीरमन्त्र, अरे केटत आनन्दम में ब्याम करते हैं ॥ हे हि.जोचमो । इस

2

किष्एबादिरूपेण विभिन्नायस्वमायया ॥ ६१ ॥ विभीष्णुसचिवाद्मद्धः ॥ वरदायवरेण्याय त्रिनेत्रायत्रियाति ॥ यो गिष्येयायनित्याय रामनाथायतेनमः ॥ ६२ ॥ इतिरामादिभिःसवैःस्ततौरामेश्वरःशिवः ॥ प्राहसर्वान्समाद्वयरामा माः ॥ ६३ ॥ रामराममहामाग जानकीरमण्यमो ॥ मौमित्रेजानिक्युमे हेमुप्रीवमुखास्तदा ॥ ६४॥ अन्येत्रह्मसुखायुर्यं श्रणुष्ट्वंसुसमास्थिताः ॥ स्तोत्राघ्यायमिमंगुएयं युष्मामिःकृतमादरात् ॥ ६५ ॥ येपठन्तिचश्र एवन्तिश्रावयन्तिचमानवाः॥ मदर्वनफर्त्नंत्रेषां घित्रियायित्रमेणायः ॥ ६६ ॥ मान्यास्ति ।। ६५ ॥ येपठन्तिचश्च यन्तिचमानवाः॥ मद्वेनफ्लंतेषां भविष्यतिनसंश्यः ॥ ६६ ॥ रामचन्द्रधनुष्कोटिस्नानषुष्यंचवैभवे भामसेतौ वासषुएयंभविष्यति ॥ ६७ ॥ गन्धमादनमध्यस्थसर्वतीर्थाभिमज्जनात् ॥ यत्षुएयंतद्भवेत्तेन भूमानन्दंमहात्मानं चिक्र्पंमोगवर्जितम् ॥ रामनार्थवर्यसर्वे स्वपातकविशुद्धये ॥ ८६ ॥ चिन्तयामःसदाचित्ते स्वा त्मानन्दुभुत्सवः ॥ रक्षास्मान्करुणासिन्यो रामनाथनमोस्टुते ॥ ६० ॥ रामनाथायरुद्राय नमःसंसारद्वारिणे ॥ ब्रह्म नेत्याय रामनाथायतेनमः ॥ ६२ ॥ इतिरामादिभिःसर्वैःस्तुतोरामेश्वरःशिवः ॥ प्राहसर्वान्समाह्रयरामा दीन्द्रिजसत्त त्॥ वर्षमेकं

प्रमो ! हे लक्ष्मर्ण ! हे धुमे, जानकि ! हे सुप्रीवादिक ! ॥ ६४ ॥ व हे ब्रह्माहिक अन्य देवताओ | सावधान होतेहुए तुमलोग सुनो कि तुमलोगों से आवर से किसे हुँ इस पवित्र स्तोत्राध्याय को ॥ ६४ ॥ जो मनुष्य सुनते, सुनाते व पढ़ते हैं उनकों मेरे पूजन का फल होगा इसमें सन्देह नहीं है ॥ ६६ ॥ और रामचन्त्र की बनुष्कोटि में स्मान का पुर्ध्य होगा ॥ ६० ॥ और गन्धमादन के मध्य में स्थित सब तीथों के नहाने से अध्यय होता है वह

मा किया ॥ ४ ॥ इसी प्रकार बहुत समयतक उसने वहां मुल्यपूर्वक निवास किया और पवित्र रामसेतु ये गन्धमादन पर्वत्तेप सततेहुए ॥ ६ ॥ राजा ने किसी शीति को करनेवाला यज्ञ किया और यज्ञके अन्तमें की तमेत व परिवार समेत अवस्थ स्नाम के कांतुक्ताले इस राजाने हर्ष से रामजीको पनुष्कोहि उससे होता है इसमें सन्देह का कारण नहीं है ॥ ६८ ॥ और बुद्धता व मरण से छटाहुआ मनुष्य जन्म के दुःख से राहेत होकर निस्सन्देह रामनाथजी की सायुज्य सुक्ति को पाता है ॥ ६६ ॥ इति श्रीस्कन्दुपुराऐसेतुमाहात्स्येदेवीह्यालुमिश्रविरिचतायांभाषाटीकायांरामादिभीरामनाथस्तोत्रक्यनंनासेकोनपञ्चारात्मोऽस्यायः ॥ ९६ ॥ ला वह रामसेतु को गया श्रोर वहां जाकर संकल्पूर्वक धनुषकोटि में नहाकर ॥ ४ ॥ वहां के अन्यभी तीयों में नृपोत्तम ने स्नान किया व भक्तिसमेत ॥ हं उस पवित्र व पापहारक तथा उत्तम माहात्म्य को सुनिये॥ १॥ कि पुरातन समय चन्द्रवंश में उत्पन्न पुर्यानिधि नामक राजाने हालास्येश्वर से ो पालन किया ॥ २ ॥ किसी समय चतुरंगिखी सेनासमेत व रनिवास तथा कुटुंब समेत वह राजा मधुरापुरी में ऋपने पुत्रको ॥ ३ ॥ स्थापितकर एयनिधि तुपति जिमि लक्ष्मिहि पुत्री थान । तो पचास ऋध्याय में कीन्हों चरित बखान ॥ श्रीसूतजी बोले कि हे मुनियो | इसके उपरान्त में सेतुमाध्रव चेदंकरोन्दपः ॥ यज्ञावसानेराजासौमुदावभृथकौतुकी ॥ ७ ॥ सस्नौरामधनुष्कोटौ सदारःसपरिच्बदः॥ कारणम् ॥ ६८ ॥ जरामरणनिर्मको जन्मदुःखिषिजितः॥ रामनाथस्यसायुज्यसुर्किप्राप्रोत्यसंश्ययः॥ ६६ ॥ । ४ ॥ एवंसबहुकालंवे तत्रैवन्यवसत्मुखम् ॥ रामसेतौवसन्धुएये गन्धमादनपवंते ॥ ६ ॥ विष्णुप्रीतिकरं निधिनमि राजासोमकुलोद्भवः ॥ मथुरांपालयामास हालास्येश्वरभूषिताम् ॥ २ ॥ कदाचित्समहीपालश्च टो स्नात्वासङ्कलपूर्वकम् ॥ ४ ॥ अन्येष्वपिचतीर्थेषु तत्रत्येषुचपोत्तमः ॥ सस्नोरामेश्वरंदेवं सिषेवेचस न्वतः॥सोन्तःषुरपरीवारो मथुरायांनिजंधुतम्॥ ३ ॥ स्यापांयेत्वारामसेतुं प्रययोस्नानकोतुकी ॥ तत्रग उबाच ॥ अथातःसम्प्रवक्ष्यामि सेतुमाधववैभवम् ॥ श्रणुष्ट्वेमुनयोभक्त्या पुरप्रंपापहरंश्राभम् ॥ १ कन्द्युराण्मेतुमाहात्म्येरामादिभीरामनाथस्तोत्रकथनन्नामैकोनपञ्चाश्तनमोऽध्यायः॥ ४६॥ \* नात्रसंशयः इति श्रीस्क श्रीसृत<sup>्</sup> धुराषुण्याने दो॰ । कियो पुर के प्रभाव को कहता तुरङ्गचलान् त्वाधनुष्को भक्तिकम् ॥

॥ १ • ॥ और आठवर्ष की अवस्या व रूपवाली लक्ष्मीजी गन्धमादन पर्वतंपै गई और उस घतुष्कोटि'में जाकर वे कमतालया सहमीजी टिकी ॥ १ श। ड़ा कलाह के कारए। लहनी को पठाया ॥ ६ ॥ याने राजाकी भाकि की परिक्षा करने के लिये विष्णुभगवान् ने प्रतिज्ञाकर बेकुंठ से कमझक्षानवाझी मिय सीसमेत व सेना समेत पुरयोनिधि राजा रामजी की घनुष्कोटि में नहाने के लिये गया॥ १२॥ श्रीर वहां जाकर नियमपूर्वक इस राजा ने स्नानकर यनिधि बोले कि हे कन्ये। तुम कीन हो व किसकी कन्याही और कहां से यहां आई हो व हे ग्रुचिस्मिते, वत्से। यहां आने से तुम्हारा क्या कार्ब सम्पूर्ण दानों को करके॥ १३॥ घरको जानेकी इच्छावाले उस राजाने किसी कन्या को देखा और श्रत्यन्तरूप से संयुत श्राठवर्षवाली व पवित्र हास्य ने कमललोचनोंशाली उस कन्या से इस प्रकार पूंछा व हे बाह्यणों | उस समय इस प्रकार पूंछोहुई कन्या ने उस राजा से कहा ॥ ९७ ॥ कि हे हे बाहाए। । रामनायजी की सेवाकर वह राजा घरको चलागया॥ ७। = ॥ इस प्रकार इस पुरायनिधि राजाफे मित्रास करतेहुर उस समय किसी काझ स सुन्दर नयनोंवाली कन्या को देलकर सुन्दर मुसक्यान व सुन्दर दांतोंवाली तथा विचाफल के समान ओठोंवाली व सूर्म कटिवाली उस कन्या से ॥ अष्टवर्षव्योरूपा प्रययोगन्धमादने ॥ तत्रागत्यधनुष्कोटौ तस्यौसाकमलालया ॥ ११ ॥ तस्मिन्नवस् गैष्डएयनिधिहिजाः ॥ स्नातुंरामधन्तष्कोटौ सदारःसहसैनिकः ॥ १२ ॥ तत्रगत्वासराजायै स्नात्वानियमपुर्व मनाथंच संबेश्मप्रययोद्दिजाः ॥ = ॥ एवंनिवसमानेस्मिन् राज्ञिषुएयनिषोतदा ॥ कदाचिद्दरिषालक्ष्मी हिक्रिजात्॥ ६ ॥ होरिष्णासमयंकृत्वा त्रपमिक्तिपरीक्षितुम् ॥ विष्णुनाप्रिषिताजक्ष्मिविकुएठात्कमजाज ॥म्॥ १५ ॥ पुएयनिधित्वाच ॥ कात्वंकन्येमुताकस्य कुतोवात्वमिहागता ॥ अत्रागमेनकिकायं तववत्से ते॥ १६॥ एवंत्रपस्तांपप्रच्छ कन्यामुत्पललोचनाम्॥ एवंष्ष्ष्यातदाकन्या त्रपंतमवद्क्रिजाः॥ १७॥ नमे कम् ॥ तुलापुरुषमुख्यानि कृत्वादानानिकृत्स्नेशः॥ १३ ॥ प्रयातुकामोमवनंक-यांकाश्चिद्दर्शमः ॥ अतीवरूष ष्टिंगुंगिंग्सताम्॥ १४ ॥ द्वानुपस्तांपप्रच्छ कन्यांचार्रावेलाचनाम् ॥ चार्त्रास्मतांचारद्तींबिम्बोष्टि र्राजा यव तनुमध्यम विनोदक्त या ॥ १०। सम्पन्नाम

क्यों कि मेरे भी कन्या नहीं है और कुलको उन्नति में प्राप्त करनेवाला एक पुत्र है है भद्र ! जिसमें तुम्हारी हिच होगी उसको में तुमको दूंगा ॥ २२ ॥ हे श्रानिष्दिते, महाराज ! मेरे न माता है न पिता है और न मेरे बन्धु हैं बरन में अनाथ हूं और पुम्हारी कन्या हूंगी ॥ १८ ॥ हे तात ! तुमको सदैन देखतीहुई में तुम्हारे घर में क्यूंगी श्रोर हठसे जो सुम्मको खींचेगा अथवा जो हाथ से मुम्मको पकड़ेगा ॥ १६ ॥ हे मूप | यदि तुम उसको शासन करोगे तो हे गुणनिषे, पिताजी | तुम्हारी कन्याहोकर मैं कहतादेनोंतक तुम्हारे घरमें बसूंगी ॥ २० ॥ इस प्रकार कहेहुए पुएयनिधि राजाने कन्यासे कहा कि हे ग्रुमे, कन्यके। मैं तुमसे कहेहुए सब वचन को करूंगा ॥ २० ॥

ज़ा से कहकर उसके साथ घरको चलीगई ॥ २४ ॥ और राजा ने उस उत्तम कन्या को अपनी जी के हाथ में दिवा व उस समय सजाने अपनी कहा॥ २४॥ कि हे प्रिये, ग्रुमे, विक्ट्यावासि, गांत्रे। हम तुम स्मेनों की यह कम्या है इसकी झन्य पुरुष में सम प्रकार में स्का कींजिये॥ १६॥ उस सम्ब असे। मेरे बरको आइये व मेरे रनिवास में मेरी जी कन्या होकर इच्छा के अनुकूल बसिये॥ २३॥ राजा मे इस प्रकार कहीहाई कमत समान लोचनोंबाजी बह कन्या भाम् ॥ अत्रवीचस्वकांमायां राजाविन्ध्यावलीतदा ॥ २५ ॥ आवयोःकन्यकाचेयं राज्ञिविन्ध्यावलेशुमे ॥ रक्षेमांसर्व थात्वेवे पुरुषान्तरतःप्रिये ॥ २६ ॥ इतीरिताचपेणासौ मायोविन्ध्यावितस्तदा ॥ अमित्युक्ताथतांकन्यां प्रतीजग्राह क-याकमलेलोचना ॥ तथास्तिवतिवर्षप्रोच्य तेनसार्कययौग्रहम् ॥ २४ ॥ राजास्वभायहिस्तेतां प्रदर्शक-यकांशु मातापितानास्ति नचमेबान्धवास्तथा ॥ अनाथाहंमहाराज मविष्यामिचतेमुता ॥ १८ ॥ त्वद्गुहं हंनिवत्स्यामि ता तत्वांपश्यतीसदा ॥ हठात्क्रष्यतियोवामां ग्रहीष्यतिकरेषातम् ॥ १६ ॥ यदिशासिष्यसेभूपं तदाहंतवमन्दिरे ॥ व त्स्यामितेमुताभूत्वा पितुर्धेषानिधेचिरम् ॥ २० ॥ एवमुक्तत्त्वापाहं कन्यांषुष्यनिधिन्धः ॥ ऋहंसर्वकरिष्यामि त्वहु मि॥ २१॥ ममापिद्वहितानास्ति पुत्रोस्त्येकःकुलोदहः॥ तक्यस्मिन्धचिभेद्रे त्वांतस्मैप्रद्दाम्यहम् ॥ २२॥ आगच्त्रमद्गुहंकन्ये ममचान्तःपुरेवस ॥ मद्रायायाःमुताभूत्वा यथाकाममनिन्दिते ॥ २३ ॥ इत्युक्तासात्त्रेणाथ र्तक-यक्य मिति होने यह रा

र कहीहुई इस विध्यावाल की ने बहुत अच्छा यह कह कर उस कन्या को हाथ से फड़ लिया।। २७ ॥ और राजा से पुत्रकी नाई पास्ता क कन्या ने सदैव प्यारी होकर राजा के घरमें मुलपूर्वक निवास किया ॥ २८ ॥ इसके अनन्तर हे माहाको। जगवीश विष्णुजी आवर से साहसी को सतातनय (गहड़) के ऊपर चढ़कर वैकुंटसे निकले ॥ २६ ॥ और वैकुंट से निक्झकर आकारामार्ग को नांबकर उन्हों ने बहुत देशों में अमर्क किया को नहीं देखा॥ ३०॥ इसके उपरान्त वे विष्णुजी रामसेतु को गये और गन्यमादन पे लक्षीजी को ढूंढ़कर रामसेतु के सबझोर धुमते रहे ॥ ३१॥ मीर वहां तरभीज

२७ ॥ पोषितापालिताराज्ञा मृतवत्कन्यकाचिता ॥ न्यवात्मीत्ममुखंराज्ञो भवनेलालितामुद्दा ॥ २८ ॥ हैतांबेयत्पयः॥ बम्रामचबह्नन्देशाल्लिक्मीतत्रनष्ट्रधवान्॥ ३० ॥रामसेतुमयागच्बह्नन्धमादनपर्वते॥ अन्वि र्जगन्नायो लक्ष्मीमन्बेष्टमादरात् ॥ त्राफ्डिक्तितानन्दो वैकुएठान्निर्यगोद्दिजाः ॥ २६ ॥ विनिगेत्यसबैकु त्रकम् ॥ मस्मोद्ध्रतितसर्वाङ्गिषुष्ड्राग्बिर्गोमितः ॥ ३४ ॥ प्रजपञ्जिनामानि धृतरहाक्षमालिकः ॥ ामसेतुंबभामचेन्दिराम् ॥ ३१ ॥ एतस्मिन्नेवकालेसा पुष्पावचयकोतुकात् ॥ सखीभिःकन्यकायासीद्रवनो वेद्घन्कन्धे वहञ्कत्रंकरेण्च ॥ गङ्गास्नायीद्विजस्यैवरचयन्वेषमात्मनः ॥ ३४ ॥ घारयन्दक्षिणेपाणौ कुश ान् ॥ ३२ ॥ पुष्पाएयपचिनोतिस्म सुंबीभिःसहकानने ॥ तत्रागत्यततोविष्णुविप्ररूपथरोद्विजाः ॥ ३३ । ध्यसर्वतोर अथविष्णु एठाहिर्वा चानपाद

ब्राह्मण् की नाई रचतेहुए रियत हुए ॥ ३४ ॥ स्नौर कुराकी प्रांभिष्ठिक पांचेत्री को दाहिने हाथ में बारण् किये तथा भरमको सर्वांग में लगाये स्नौर । से शोभित ॥ ३४ ॥ व हे ब्राह्मण् । शिवजी के नामों की जफ्तेहुए क हदाक्ष की माला को घारण् किये उत्तरीय ( दुपट्टे ) समेत पवित्र हुलों के तोड़ने के कौतुक से सांस्वयों से विरीहुई वह कन्या ग्रह के समीप बगीचे के मुभों को गई ॥ ३२॥ तदनन्तर हे बाह्मणो । जहां सांस्वयों के हो तोड़ती बी वहां बाह्मण के रूपको धारनेवाले विष्मुजी जाकर ॥ ३३ ॥ गंगाजी के जल को कंघे वै घरे व छत्रको हाथ से लिये अपने वेषको गंगा इसी अनसर में

त और बहुतही डरी थी कन्या बोली कि हे पांड्यनाथ ! इस बाह्मण ने हठ से सींचकर मुफ्तको फड़्झिया ॥ ४३ ॥ व हे फ्राजी | सबकहीं से मिक्स बही यह कृषकी जड़में लड़ा है उस कन्या के उस वचन को सुनकर उत्तम बुदिवाले गुणानिधि राजाने ॥ ४४ ॥ उसके बलको न जानते हुए हुठकरके शीघता से बुस माझस् को फड़िलया और उस समय रामनाथजी के मंदिर को लेजाकर हठसे दंड देकर ॥ ४४॥ व बेड़ी और फॅसरियों से बांघकर उर को राजा मंद्रप में लाया और अपनी सींचकर किसने तुम्हारा अनादर किया इस प्रकार पृंखीहुई कन्या ने उस गुणानिधि राजा से कहा ॥ ४२ ॥ जोकि आंधुयों से पृष्धिसवासी तथा ॥ ३६ ॥ व आयेहुए उस बाह्मायाको देखकार दीठ कन्या सङ्ग होगई और आठवर्षवाली उस फूलों को तोड़नेवारी प्यारी कन्या को विष्णुजी ने उस चिल्लाने के शब्दको सुनकर वह राजा आगया॥ ३६॥ और कितेक योघाओं से विराहुआ वह घरके सभीप बगीचे को गया और जाकर राजा ने उस कन्यासे व उसकी सिख्यों से भी पूंछा ॥ ४० ॥ कि हे कन्ये । इस समय ग्रहोचान में सिख्यों समेत तुम क्यों चिह्नाउठी उस विषय में कारणको कहिये॥४०॥ मधुर बोलनेवाली कन्या को देखकर इन विप्ररूपी विष्णुजीने शीघता से हठकरके लींचकर हाथ से पकड़ लिया ॥ ३८ ॥ तब सिखयों समेत वह कन्या निधिन्पम् ॥ ४२ ॥ बाष्पपूर्णाननासिन्नार्रिषतासृश्कातरा ॥ कन्योवाच ॥ अयंविप्रोहठात्कष्य जग्रहेपा ॥विप्रमिविद्यास्तद्दलंहठात् ॥ रामनाथालयंनीत्वा निगृह्यचहठासदा ॥ ४५ ॥ बद्घ्वानिगद्पाशाभ्यामन **टतःकतिपयमेटेः ॥ गत्वापप्रच्छतांकन्यां तत्सिलीरिपभूपतिः ॥ ४० ॥ किमर्थमधुनाकुष्टं सस्त्रीभिःसहक** सोत्तरीयःशुचिविपाः समायातोजनारेनः॥ ३६ ॥ तमागतंद्विजंदुष्ट्वास्तिब्धातिष्ठतकन्यका ॥ अपश्यदृष्ट्वषान्तांव |यातुभवनोद्याने तत्रकारणमुच्यताम् ॥ ४१ ॥ केनत्वंपरिभुतासि हठात्कष्यमुतेमम् ॥ इतिप्रष्टातमाच्छ ॥ तदाचुकोश्माकन्या सर्वामिःसहकानने ॥ तमाकोश्मामाक्एयं राजासतुसमागतः ॥ ३६ ॥ प्रययोभ कन्यागुणांनिर्धित्पम् ॥ ४२ ॥ बाष्पपुणानना।त्वन्नात्मयता च्राकातरा ॥ कन्याना न ॥ नना नना नना मुधीः॥ ४४ । एड्यनाथमाम् ॥ ४३ ॥ तातात्रवृक्षमूलेमौ सतिष्ठत्यकुतोमयः॥ तदाकएर्यवचस्तस्या राजागुण्निष्यिःमुधीः॥ ४४ । हारिएमि ॥ ३७ ॥ दृष्ट्वासत्वर्याविप्रः कन्यांमधुरमाषिषीम् ॥ हठात्कृष्यकरेषासो ज्याहत्सा हे ममसते। हठमे र उन्हातिन व मोभित जः ॥ ३८ बनोद्यानं व न्यके ॥ त्व स्नमांपुष्प देखा॥ ३०॥ व ग निक्वानेलगी श्रीर विष्णुजी श्रागये

रनिवास को खाया॥ ४६॥ श्रीर मुपोसम श्राप सुन्दर मन्दिरको चलागया तदनन्तर रात्रि में सोतेहुए राजाने स्वप्न में उस बाह्यण को देखा॥ ४७ ॥ चक्र, गदा, कमल व वनमाला से भूषित तथा कीस्तुममिष से शूषित व षक्षस्थलवाले श्रीर पीताम्बरघारी थे॥ ४८ ॥ श्रीर काले मेषों के समाम तथा गरड़ के ऊपर बेटे और सुन्दर मुतक्यान व मनोहर वृत्तींगरे तथा शीमित मकराकृत कुएडलों को पहने थे ॥ १६ ॥ और विष्यक्षेन बाहिक वा रोपश्रम्या पै सोनेवाले और नारवादिक मुनियों से स्तुति कियेजाते थे ॥ ४० ॥ और कमल को हाथ में घारण किये व बीले तथा धुषुकारे कमल पै बैठी हुई उस श्रपनी कन्या को देखा॥ ४१॥ ब्रुट विष्णुजी के वक्षस्थल में निवास करनेवाली तथा ऊंचे कुचोंवारी श्रौर दिग्गजों से । तथा स्थामा व पीताम्बर को पहने ॥ ४२॥ श्रौर तीने के कमलों से बनी हुई माला से भूषित बालोंवाली व दिन्य शाभूषणों की शोभा से से भूषित ॥ ४३ ॥ श्रीर बड़े मोलवाले रह्यों से बनेहुए नासिकाभरख से शीमित तथा सोने की श्ररार्फियों के गहनेवाली व धुद्रपारिका तथा बुपूरे अपनी महालाइमी कन्या को रात्रि में इस राजा ने स्वाम में देखा इस प्रकार राजा उस बाहाता व अपनी कन्या को भी देखकर ॥ ४५ ॥ यकायक तम् ॥ आत्मधुत्रींसमाश्वास्य शुद्धान्तमनयन्द्रपः॥ ४६॥ स्वयंचप्रययोरम्यं भवनंत्रपष्डङ्गवः॥ ततोरा ४० ॥ कालमेघच्वविकान्तं गरुडोपरिसंस्थितम् ॥ चार्यस्मतंचारुदन्तं लसन्मकरकुष्डलम् ॥ ४६ ॥ । महालक्ष्मींददशांसौ राजारात्रौस्वकांसुताम् ॥ एवंदृष्ट्वान्पःस्वप्ने विप्रंतंस्वसुतामपि ॥ ४४ ॥ उत्थितः ना स्वप्रविपंददशतम् ॥ ४७ ॥ शक्षचकगदापद्यवनमालाविभूषितम् ॥ कोस्तुभालंकतोरस्कं पीताम्ब र्षिताम् ॥ ५३ ॥ अनर्घरत्तमंक्टप्तनासाभरण्योमिताम् ॥ मुवर्षानिकाभरण् काञ्चनुषुर्गाज मितिमिः किङ्गरैरपसेवितम् ॥ शोषपर्यङ्गश्यनं नारदादिम्ननिस्तुतम् ॥ ५० ॥ ददश्चस्वकांकन्यां विकासि ाम् ॥ धृतपङ्कजहस्तातां नीलकुभितमूर्यजाम् ॥ ५१ ॥ विष्णुवक्षस्थलावासां समुन्नतप्योधराम् ॥ दिग्ग क्षीं श्यामांपीताम्बराहताम् ॥ ५२ ॥ स्वर्षपञ्चनमिन्स्ममात्वात्वङ्कतमूर्घेजाम् ॥ दिन्याभर्षाशाभाव्या त्रीस्वपन्राज कमतास्थिता जैरमिषिका चारुहारविभ रघरंहरिम् ॥ विष्वक्सेनप्र म्या को समभाक्र यन्मराह्यप् ताम् ॥ ५४ षासोंवाली व फूले स्वियाले व सुन्दर \*\*\*\*\*

श्रीर कन्या के घर में प्राप्तहुश्रा व उसने वैसेही कन्या को देखा जिस प्रकार कि स्वप्न में देखा था॥ ५६॥ इसके श्रनन्तर सूर्यनारायणु के उद्य होने लेकर रामनाथ के मन्दिर में प्राप्त हुआ जहां कि बाह्मण को टिकाया था॥ ५७॥ श्रौर उस राजा ने जिस प्रकार स्वप्न में वनमालादिकों से चिक्कत उस बाहाए। को देखा था वैसेही उत्तम मंडप में विष्णुरूपी बाहाए। को देखा ॥ का ॥ श्रीर विष्णुजी को जानकर राजा ने मनुष्यों के स्वामी विष्णुजी की स्तुति किया पुरायनिधि बोले कि हे लक्ष्मीकांत, गरुड्यज ! तुम्हारे लिये नमस्कार है प्रसन्न हींवो ॥ ४६ ॥ हे शाङ्गेपाएं ! तुम्हारे लिये नमस्कार है मेरे अपराध को क्षमा कीजिये पर राजा कम्या को श्रव्या से उठा

॥ कन्यागृहमवाप्च ॥ तथैवरृष्ट्यवान्कन्यां यथास्वप्रेद्द्शताम् ॥ ४६ ॥ अथोदितेसवितारे कन्यामादायभू ो ॥ ६३ ॥ नमस्तेश्रीनिवासाय जगदात्रैपरात्मने ॥ नारायणायदेवाय ऋष्णायमध्येविद्धि ॥ ६४ ॥ नमः मिपः ॥ रामनाथालयंप्राप ब्राह्मर्णन्यस्तवान्यतः ॥ ४७ ॥ समएडप्रवरेविप्रं दद्शंहरिरूपिषाम् ॥ यथाददश्स्वप्रेतं मधुकेटमसंहत्रे रावणान्तकरायते ॥६२॥ प्रहाद्रांक्षेषोतुभ्यं धारित्रीपतयेनमः॥ निर्धेषायाप्रमेयाय विष्णुवे सीदगरुडघ्वज ॥ ५६ ॥ शाङ्ग्पाणेनमस्तुभ्यमपराधंक्षमस्वमे ॥ नमस्तेषुडरीकाक्ष चकपाणेश्रियःपते ॥ ६० ॥ कौ वनमालादिचिक्नितम् ॥ ५८ ॥ विष्णुंविज्ञायतुष्टाव त्रपतिर्त्रपतिंहरिम् ॥ पुएयनिधिरुवाच ॥ नमस्तेकमलाकान्त प्र गिङ्गाय नमःश्रीवत्त्तलक्ष्मेष् ॥ नमस्तेब्रह्मधुत्राय दैत्यसङ्घविदारिष् ॥ ६१ ॥ अश्रोषभुवनावास नामिषङ्क स्तुमालंकत शालिने॥ म सहसातल्प 

नेवाले परभारमा व श्रीनिवास आपके लिये नमस्कार है और मधु दैत्यके वैरी नारायम्। कृष्ण्देव के लिये प्रणाम है।। ६४ ॥ कमलनाभिवाले के आप बहापुत्र के लिये प्रणाम है ॥ ६१ ॥ हे समस्तलोकों के निवासभूत | नाभि के कमल से शोभित व मधु कैटम को संहारनेवाने तथा शवण को नाशनेवाले तुम्होंसे लिये प्रणाम है ॥ ६२ ॥ श्रीर प्रह्वाद की रक्षा करनेवाले आप पृथ्वीपित के लिये प्रणाम है व निर्गुण अप्रमेय तथा बुद्ध के साक्षी विष्णुजी के लिये प्रणाम है ॥ ६३॥ ागे, कमललोचन । उम्हारे लिये नमस्कार है ॥ ६० ॥ और कौस्तुममीश से भूषित वक्षस्थलवाले व श्रीवत्सचिद्व तथा दैत्यगणों को विदारमेंबाले हे झाइमीपते, चकपा

जगदीश | कमलों की मालावाले आपके जिये बार २ प्रणाम है है दयामूर्ते । तुम्हारे जिये नमस्कार है मेरे अपराध को क्षमा कीनिये॥ १६॥ कमल सरीखे नेत्रोबाले के लिये नमस्कार है तथा कमल को हाथ में लियेहुए लक्ष्मी के पति स्त्रीर कमल सरीखे चरणींबाले आषके लिये ! मैंने तुमको बेड़ी व फैसरियों से तुमको बांघा है तुम ने अपने अपराधी दैत्यों को अपने स्वरूप में प्राप्त किया है।। ६७॥ इस कारण है अपराधकाम करने योग्य है हे ब्राह्मागों। इस प्रकार राजा पुरयनिधि ने महाविष्णुजी की स्तुतिकर ॥ ६८ ॥ सब प्राणियों की माता संस्मीजी प्रसाम है ॥ ६४ ॥ हे जीकि हे मधुदुदनजी लिये नमस्कार है व मनुष्रत्न । यह मेरा

\$ . H.S

\*\*

महालाक्ष्मिहारिप्रिये ॥ सिक्क्षेष्रष्टयैस्वयायैच स्वाहायैसततंनमः ॥ ७० ॥ सन्ध्यायैचप्रभायैच धात्र्यैभूत्यैनमोनमः ॥ श्रदायैचैवमेषायै सरस्वत्यैनमोनमः ॥ ७१ ॥ यज्ञविद्येमहाविद्ये ग्रह्मविद्योतिशोभने ॥ त्रात्मविद्येचदेवेशिम्रातिदेसवेदै प्रज्ञासाय नसःपञ्जज्ञषुषे ॥ नसःपञ्जजहस्तायाः पतयेपञ्जाङ्घये ॥ ६५ ॥ भूयोभूयोजगन्नाथ नसःपञ्जनमा सित्नमस्तुभ्यमप्राधंक्षमस्वमे ॥ ६६ ॥ मयानिगडपाशाभ्यां यःक्रतामधुसूदन॥ अनयस्त्वस्वरूपन्त (राधिनः॥६७॥अतोमदपराघोयं क्षन्तव्योमधुमूदन ॥ एवंस्तुत्वामहाविष्णुं राजापुर्पयनिधिर्द्धिजाः॥६⊂॥ जननीं सर्वेषांप्राणिनांमुदा ॥ नमोदेविजगदात्रि विष्णुवक्षस्थलालये ॥ ६६ ॥ नमोडिधसंभवेतुभ्य । रिप्रिये॥ सिस्त्रेषुष्टयैस्वधायैच स्वाहायैसततंनमः॥ ७०॥ सन्ध्यायैचप्रभायैच धात्र्यभूत्येनमानमः॥ हिनाम्॥७२॥ त्रयीरूपेजगन्मातर्जगद्रक्षाविधायिनि ॥ रक्षमांत्वंक्रपादष्ट्या सृष्टिस्यित्यन्तकारिषि ॥ ७३॥ भूयो तिने ॥ दया दैत्यांस्त्वद्ष लक्ष्मींतृष्टाव

की हर्ष से स्तुति किया कि हे विष्णुजी के वसस्थल में स्थानवाली, देवि ! तुम्हारे लिये नमस्कार है ॥ ६० ॥ व हे समुदकत्ये, हरिप्रिय, महालक्ष्मि । तुम्हारे लिये नमस्कार है व सिंडि, पुधि, स्वघा और स्वाहा के लिये सदेव प्रशाम है॥ ७०॥ और सन्ध्या, प्रभा, घात्री व भूति के लिये नमस्कार है नमस्कार है और श्रद्धा, के लिये प्रणाम है प्रणाम है ॥ ७९ ॥ व हे यज्ञविचे, महाविचे, गुर्वाविचे, ज्ञातिशोभने, ज्ञात्मविचे । हे सब देहघारियों को मुक्तिबायिनि, संसारकी रक्षा करनेवाली, जगदम्बिके, त्रवीरूपे, सृष्टि, पालन व संहारकारिता | तुम द्याद्दष्टि से मेरी रक्षा करो ॥ ७३ ॥ हे ब्रह्ममात्रे, महेश्वरि । देविया।॥ ७२॥ हे मेघा व सरस्वतीजी

२ नमस्कार है इस प्रकार महालक्ष्मीजी की स्तुतिकर राजा ने विष्णुजीकी प्रार्थना किया॥ ७४॥ कि हे विष्णो । इस समय मैंने श्रज्ञानसे पर में बेड़ी

बैघाहुआ में तुम्हारे वदा हूं ॥ दर ॥ हे अरिन्दम | मैं तबैव भक्त का अपराध क्षमा करता हूं और दुम्हारी भक्ति को जानने की व्याद्दांध की विरोध श्रीसूतजी बोले कि हे हिजोचकों । इस राजा से इस प्रकार प्रार्थना कियेहुए विष्णुजी ने ॥ ७१ ॥ तदनन्तर गम्भीर वि राजा से कहा विष्णुजी बोले कि हे राजन् ! मेरे बन्धन के निमित्त से उपजाहुआ डर तुमको न करना चाहिये ॥ द॰ ॥ इस समय सैने । दिसा और जिसलिये आपने यहां मेरी प्रीतिकारक वज्ञ किया है ॥ द॰ ॥ इस कारग् हे राजन्, पुरायनिये । तुम मेरे मक्त हो और उसीकारब में जो दोष किया है वह द्रोह तुमको क्षमा करना चाहिये॥७४॥ हे हरे। वे सब लोक तुम्हारे बालक हैं और लोकों के तुम पिता हो हे मधुसूदन। का अपराघ समा करना चाहिये॥ ७६॥ हे विष्णों। आपने अपराघी दैत्यों को अपना रूप दिया है इससे मेरे भी इस अपराघ को क्षमा करो॥ ७०॥ रने की इच्छा से भी आईहुई प्तमा को तुम ने अपने चरण कमल में प्राप्त किया इसलिये हे द्यानिधे। मेरी रक्षा कीजिये॥ ७८ ॥ हे लक्ष्मीप्ते, निधेधुना ॥तेनाहंतववश्योस्मि मक्तिपाशेनयन्त्रितः॥ =२॥ मक्तापराधंसततं क्षमाम्यहमारिन्दम्॥ त्वद्र ्॥ प्राहगम्भीरयावाचा ऋषेषुएयनिर्धिततः॥ विष्णुस्वाच्॥ राजन्नभीस्त्वयाकार्या महन्थननिमित्त 9< ॥ लक्ष्मीकान्तकपार्टाष्टे मायेपातयकेशव ॥ श्रीसृत उवाच ॥ इतिसंप्रार्थितोविष्ण् राज्ञातेनद्विजोत ॥ भंकवश्यत्वमधुना तवप्रतिहितम्मया ॥ ममप्रीतिक्रयज्ञमकरोद्यज्ञवानिह ॥ = १ ॥ अतस्त्वंममभक्तोसि तुभ्यं ब्रह्ममात्रेमहेश्वरि ॥ इतिस्तुत्वामहालक्ष्मीं प्रार्थयामासमाधवम् ॥ ७४ ॥ यदज्ञानान्मयाविष्णो ःपित्रिमः क्षन्तर्योमधुमुद्रन ॥ ७६ ॥ अपराधिनांचदैत्यानां स्वरूपमपिद्तवान् ॥ भवान्विष्णोम तन्मारक्षक्रप कृतोधुना ॥ पादोंनेगडबन्धेन सद्रोहःक्षम्यतात्वया ॥ ७५ ॥ लोकास्तोश्यवःसर्वे त्वंपिताजगतांहरे । रिष्धिमस्ववे ॥ ७७ ॥ जिघांसयापिमगवन्नागतांष्रतनांमवेत् ॥ अनयत्स्वपदाम्मोजं

ग़ड़े हुई यह ॥ दश ॥ मेरी प्यारी लक्ष्मी हे राजन् | इस समय तुम से रक्षितहुई उससे में तुम्हारे ऊपर प्रसन्ध हु और यह सदैव मेरी स्वरूपबती।।।। में जो इसमें महिन मेरा वैद्या के ।। इस महाराज है।। दश ॥ जिसक्षित्र है।। इस माराज है।। दश ॥ जिसक्षित्र है।। इस कारण है नरेस्वर | तुमने मेरा अपगच मही क्लिये तुमने जिस कारण मुम्म को बाँचा है।। दा ।। हे राजन् । उससे में तुरहारे ऊपर प्रमम हूं हम समय जो लक्ष्मी रक्षित हुई है वह मेरे स्वरूपवाली काष्मी कैसार की माता व वेदत्रयीमयी है।। दा।। हे राजन् । उसकी रक्षा करतेहुए तुमने जो मेरा बन्धन किया है हे जुपेन्द्र। वह मुम्मको प्रिय है तुम डर न करो ।। ६० ॥ म्रीर यह लक्ष्मी सत्यही तुरहारी कन्या है इसमें सन्देह नहीं है विष्णुजी से यह कहने पर लक्ष्मी ने राजासे कहा ।। ६० ॥ लक्ष्मीजी बोली कि है राजन् । जिसलिये तुमने घर में मेरी रक्षा किया उस कारण में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं और तुम्हारी मिक्त के शोधन के लिये में और विष्णु दोनों भी ॥ ६२॥ हे राजम् । प्जतेहुए तुमने मेरा पूजनही किया है।। 🗝 ॥ जिसलिये पुरातन समय तुमने मेरी स्वी के साथ संकेत किया और उसके संकेत के कियमे ायः ऋतोमायिनरेश्वर् ॥ किन्तुषुजैवविहिता तांत्वयाचेयतामम् ॥ =७ ॥ त्वयामद्रार्थयासाकं सङ्गेतो रूपाचसालक्ष्मीर्जगन्मातात्रयीमयी ॥ ८६ ॥ तद्रक्षांकुर्वताभूष त्वयायद्वन्थनंमम् ॥ तत्प्रियंममराजेन्द्र माभयीक्र यतात्वया ॥ ६० ॥ इर्यलक्ष्मीस्तवस्ता सत्यमेवनसंशयः ॥ इतीरितेषहरिणा लक्ष्मीःषोबाचभणितम् ॥ ६१ ॥ ज्य्यपे रा ॥ ८४ ॥ अस्यांयोमितिमालँबोके समद्रकोमिधीयते ॥ अस्यांयोविमुखोराजन्समद्रेषीस्मृतःस त्वमिमांमितिसंयुक्तो यस्मात्युजितवानिस ॥ मत्युजापिकृतातस्मान्मद्मिन्नात्वियंयतः ॥ =६ ॥ भ्रत रवाच ॥ राजन्प्रीतास्मितेचाई रक्षितायद्ग्रहेत्वया ॥ त्बद्गिकशोषनायंवै ऋईबिष्णुरभावपि ॥ ६२ ॥ विनोदकतह न मयासंप्रीरितात्वियम् ॥ ८३॥ लक्ष्मीममप्रियाराजंस्त्वयासंरक्षिताधुना ॥ तेनाहंतबतुष्टोस्मि मत्स्ब ॥ तत्सक्केताभिग्रप्तार्थं मांयद्दन्धितवानित्ति ॥ ८८ ॥ तेनप्रीतोस्मितेराजल्बक्ष्मीःसंरक्षिताधुना ॥ मत्स्व मिकि से संयुत तुमने । किया है बरन उसको इच्छा से सुम्म से पठा। है॥ दशा श्रीर संसा र्तिज्ञातुकामे-रूपात्वियंसद दा॥ = ५॥ त स्त्वयानापरा कारियत्युरा सैसार की माता व

बहाने ते यहां आये हैं व हे परन्तप ! तुम्हारे योग व भक्ति से हम दोनों प्रसन्न है ॥ ६३ ॥ हे राजन् ! हम दोनों की दया से तुमको सदैव सुख होगा ते निश्चय कर सब पृथ्वीमएडल का ऐश्वये होगा ॥ ६४ ॥ ख्रौर हम दोनों के युगल चरणों में तुरहारी अचल भक्ति होत्रे श्रौर देहान्त में हत मेरी सायुज्य मुक्ति॥ ६५॥ सदैव होगी व हे राजन् । तुम्हारे पापकी बुद्धि मत होवे व विष्णुजी की भक्ति से संयुत तुम्हारी बुद्धि सदैव धर्म में प्रकार लक्ष्मीजी राजा से कहकर विष्णुजी के वक्षस्थल में प्रापहुई इसके अनन्तर हे डिजोचमो ! विष्णुजी ने राजासे यह कहा॥ ६७॥ कि हे नुषोत्तम। डलैश्वर्यं सदातेमबतुध्रुवम् ॥ ६४ ॥ आवयोःपादयुगले मिक्तिमंबतुतेध्रुवा ॥ देहान्तेममसायुज्यं युनराद्यतिब मिष्टसिद्धयर्थं सर्वेषाषोषशान्तये ॥ २ ॥ त्वयानिगडबद्मां सेवन्तेयेत्रमानवाः ॥ तेयान्तिममसायुज्यं सर्वो गताविहभूपते ॥ तवयोगेनभक्तयाच तृष्टावावांपरंतप ॥ ६३ ॥ आवयोःकपयाराजन्मुखन्तेभवतात्सदा॥ ६५ ॥ नित्यंमवतुतेराजन्माभूतेपाषधीस्तया ॥ सदाधमैभवतुधींविष्णुभांकेयुतातव ॥ ६६ ॥ एवसुकान्त्रं ग्णोर्वेक्षस्थलंययो ॥ अथविष्णुर्मवाचेदं राजानंद्रिजषुङ्गवाः ॥ ६७॥ यथात्वयात्रबद्रोहं निगदेनच्पोत्तम ॥ ६॥ ब्रह्मापिसेतुरक्षाथं वसत्यत्रदिवानिशम् ॥ शङ्करोरामनाथारूया नित्यंसेतावसत्यथ् ॥ १००॥ इन्द्रादि ाश्र वसन्त्यत्रमुदान्विताः ॥ अतोहमजवत्स्यामि सेतुमाधवसंज्ञया ॥ १ ॥ सेतुसंरक्षणार्थंवै सर्वोपद्रव्यान्त त्स्यामि मेतुमाधवसंज्ञितः॥ ६≂॥मयैवकारितःमेतुस्तद्रक्षाथैमहंत्रप्॥ भूतराक्षससङ्गेभ्यो भयानामुष्श् तुमङ ॥ ६६ ॥ इस 

ाक्षमों के गणों से भयों की शान्ति के लिये बस्गा ॥ ६६ ॥ और सेतु की रक्षा के लिये ब्रह्मामी यहां दिन रात बसते हैं और रामनाथ नामक शंक्र्यकी ते हैं ॥ ९०० ॥ और हर्ष से संयुत इन्द्रादिक लोकपाल यहां बसते हैं इसकारण सेतुमाघवसंज्ञा से मैं यहां बसता हूं ॥ १ ॥ सेतु की रक्षा के लिखे ब

मुम्मको यहां बोड़ियों से बाँघा है उसी रूप से सेतुमाघव संज्ञक में सेतु पै बस्गा। ६८॥ हे राजन्। मेंनेही सेतु को किया है और उसकी रक्षा के

गित के लियेतया सबों की इप्रतिदि के लिये व सब पापों की शांति के लिये में यहां बसता हूं ॥ २ ॥ हे राजन् ! तुमसे निगड़ से बैंघे हुए सुमको

म्ब उपहत्रों की श

जिसप्रकार तुमने

क्कं पुर 8प्र

न्वर्य को पाते हैं॥ ४॥ हे विशापते । तुमसे किये हुए मेरे व लक्ष्मीजी के इस स्तोत्र को जो हर्षसंयुत मनुष्य पढ़ते, सुनते व लिखते हैं॥ ४॥ मेरेलोक् से ति कभी नहीं होती है उससमय वहां राजा पुरायानिधि से यह कहकर वे विष्णुजी ॥ ६॥ सदैव पूर्णरूप से वहीं स्थित रहते हैं व हे बाह्मसो । पुरायानिकि वरूपी ॥ ७॥ विष्णुजी को मिक से प्रणामकर व महापूजन कर श्रीर रामनाथजी की सेवा करके अपने घर को चलागया॥ = ॥ श्रीर जबतक जिबा हां तेनते हैं वे मेरी तायु उस्मुक्ति व सब मनोर्थको प्राप्त होते हैं॥ ३ ॥ और मेरे व लक्ष्मीजी के स्तोत्र व चरित को जो पढ़ते हैं वे दरिदता को नहीं प्राप्त होते राजा सेतुमाधः उनकी पुनराबु

। स् ॥ ३ ॥ ममलक्ष्म्यास्तवतथा चरितंयपठन्ति ॥ नतेयास्यन्ति । विष्कृषं कित्वेश्वयंत्रजान्ति ॥ ४ ॥ त्वर् मुक्तिमाप्तवान् ॥ विन्ध्याविश्यतत्पनी तमेवानुममार्सा ॥ १० ॥ पतित्रतापतिप्राणा प्रययोसािषेसद्वतिम् ॥ नकुवन्त्यत्रमानवाः ॥ १२ ॥ नतेषांरामनाथस्य सेवाफलवतीभवेत् ॥ ग्रहीत्वासैकतंसेतोर्गङ्गायांनिःक्षिषे चिन ॥ इत्युक्त्वासहारेस्तत्र चपंषुएयांनाधितदा ॥ ६ ॥ तत्रैवषूष्किषेष संनिधत्रेस्मसर्वेदा ॥ चपःषुएयांनिधि तेतुमाघवरूपिणम् ॥ ७ ॥ विष्णुंप्रण्मयभक्तयातु महाधूजांविधायच ॥ सींवेत्वारामनाथञ्च स्वमेवभवनय ॥ यावज्जीवमसौतत्र सेतौन्यवसदुत्तमे ॥ मथुरायांनिजंषुत्रं स्थापयामासपालकम् ॥ ६ ॥ तत्रैवनिवसन्राजा उवाच ॥ येत्रमक्षियतानित्यं सेवन्तेसेतुमाथवम् ॥ ११ ॥ नतेषांषुनराहांतेः कैलासाज्ञातुजायते ॥ सेतुमाधव कात्कद। विप्राः से

तुमाषचजी को नेवते हैं। 🕬 ॥ उनकी कभी कैलास से युनराष्ट्रीच नहीं होती है और यहां जो मनुष्य नेतुमाघव की सेवा नहीं करते हैं ॥ 🕫 🎚 उनकी उस उत्तम सेतुपै निवास किया और मथुरापुरी में अपने युत्र को रक्षक स्थापित किया ॥ ६ ॥ और वहीं बसतेहुए राजा ने देहान्त में खुक्ति को पांबा और ह विस्थायित उसी के पीछे मरगई॥ १०॥ और पतियता व पति में प्राणीयाती वह भी उत्तम गति को प्राप्तुई श्रीसूतजी बोले कि मिक्सेयुत जो मनुष्ये तबतक इसने

11 गङ्गाजी को जानेकी इच्छावाला मनुष्य मेतुमाधवके समीप ॥ १४ ॥ संकल्प कर गङ्गाजी को जाता है तो वह यात्रा सफल होती है और गङ्गाजी रामेश्वरजी को स्नान कराकर ॥ १४ ॥ सेतु पै उसके भार की घर कर निस्सन्देह बहा को प्राप्त होता है हे बाह्यणो । तुम लोगों से यह सेतुमाधव गया॥ १६॥ इसको पढ़ता व सुनता हुआ मनुष्य वैकुएठ में गति को पाता है॥ ११७॥ इति श्रीस्कन्द्पुराऐसितुमाहात्म्ये देवीद्यालुमिश्रविरचितायां मेवा फलवती नहीं होती है और सेतुकी बालू को लेकर यदि गङ्गाजी में डालता है ॥ १३ ॥ वह मनुष्य मरकर माघवपुर वैकुर्यं में बसता स्नात्वाचम्यविशुद्धात्मा कृतनित्यविधिःमुधीः ॥ रामनाथस्यतुष्ट्यर्थं प्रीत्यर्थराघवस्यच ॥ २ ॥ मोजायित्वाय्याशाकि मूत उवाच् ॥ अथातःसम्प्रवक्ष्यामि सेतुयात्राक्रमंहिजाः ॥ यैश्वत्वासर्वपापेभ्यो मुच्यतेमानवःक्षणात् ॥ १॥ वःक्थितंविप्राः सेतुमाध्ववैभवम् ॥ १६॥ एतत्पठन्वाश्यएवन्वा वैकुएठेलभतेगतिम् ॥ ११७॥ इति श्रीस्कन्तुष्र ३ ॥ प्रेत्यवैमाधवगुरे वैकुएटेसवसेन्नरः ॥ गङ्गांजिगमिषुविपाः सेतुमाधवसान्नियो ॥ १८ ॥ सङ्गत्त्यगङ्गानिर्ग ब्राह्मणान्वेदपारगान्॥ भस्मोङ्गलितसर्वाङ्गबिषुपड्राङ्कितमस्तकः॥ ३॥ गोपीचन्दनांलेप्नोबा स्वभालेप्युघ्वेषुपड्कः॥ ात्रासफ्तामवेत् ॥ आनीयगङ्गासिलेलं रामेशमिषिच्यच् ॥ १४ ॥ सेतौनिक्षिप्यतद्वारं ब्रह्मप्राप्रोत्यसंश माहात्म्येसेतुमाधवप्रश्सायांषुएयनिधिचरितकथनंनामपञ्चाश्तमोऽध्यायः॥ ५०॥ का जल लाकर रामनाथजी की

हाकर आचमन कर नित्य विधि को करें ॥ र ॥ श्रीर शक्ति के अनुसार बेदों के पारगामी बाहाणों को भोजन कराकर सब श्रंगों में भरम को सुना

सको सुनकर मनुष्य क्षाग्यभर में सब पापों से छुटजाता है॥ । ॥ धुद्धचित् व उत्तम बुदिबाला पुरुष रामनाथजी की प्ररुलता के लिये व रघुनाथजी की

हि अरु अहे यथा सुविधान । इन्यावन अध्याय में सोई कियों बखान ॥ सूतजी बोले कि हे बाहाणों । इसके उपरान्त में सेतुयात्रा के क्रम को

माघवप्रशंसायांतुर्यनिधिचरितकथनन्नामपञ्जाश्तनोऽध्यायः॥ ५०॥

सेतुयात्राक्रम

भाषाटीकायांसेतु

त्रेपुराद्र को लगाते॥ १ ॥ अथवा गोपीचन्दन को लगाबै या अपने मस्तक में अध्वेपुराद्र को लगावे और हदाक्ष की माला का आभूष्ण किये पैतियों समेत

त्र मनुष्य ॥ ४॥ में सेतुयात्रा करूंगा यह भिक्त से संकल्प कर श्रष्टाक्षर मन्त्र को जपताहुत्रा मनुष्य भीन होकर अपने घर से चले ॥ ४॥ भीर मन की पञ्चाक्षर मन्त्र को जपताहुआ एकबार हविष्य को भोजन कर और क्रोष को जीतेहुए जितेन्द्रिय मनुष्य ॥ ६ ॥ पादुका व खत्र से रहित होकर तांकुल श्रीर तैलाम्यंग से रहित होकर स्त्रीसंगादिक से रहित होत्रै॥ ७॥ श्रीर शीच श्रादिक श्राचार से संयुत व सन्ध्योपातन में परायण् होकर गायत्री भी हुआ मनुष्य त्रिकाल श्रीरामजी को ध्यान करें ॥ द्या मार्ग के मध्य में नित्य आदर से सेतुमाहात्म्य को पढ़ताहुआ या रामायसा व अन्य पुरास उपासना करत

गुलान्धमन्पिकुर्याचाम्निष्यजनम् ॥ अतिथिभ्योन्नपानादि सम्प्रद्वाद्यथाबलम् ॥ १२ ॥ द्याद्रिक्षांयतिभ्यो शाळ्परित्यजन् ॥ शिवविष्एवाहिनामानि स्तोत्राष्ट्रिचपठेत्पथि ॥ १३ ॥ धर्ममेवसदाकुर्यान्निषिद्धानिपरि लाभर्षाः सपवित्रकरःश्राचिः ॥ ४ ॥ सेतुयात्रांकरिष्येहमितिसङ्गल्प्यभक्तितः ॥ स्वयुद्धारप्रत्रजेन्मोनी रहितस्ताम्बुलपरिवर्जितः॥तैलाम्यङ्गविद्यनश्च स्रीसङ्गादिविवर्जितः॥७॥ शौचाद्याचारमंथुकः सन्ध्योपास्ति ापि पुराणान्तरमेववा ॥ ६ ॥ व्यर्थवाक्यानिसंत्यज्य सेतुंगच्बेदिशुद्धये ॥ प्रतिप्रहंनग्रह्मीयान्नाचारांश्रपरि क्षरंमनुम् ॥ ४ ॥पञ्चाक्षरंनाममन्त्रं जपेन्नियतमानसः ॥एकवारंहविष्याशी जितकोघोजितेन्द्रियः ॥ ६ ॥ पा ॥ गायञ्युपास्तिकुर्वाण्विसन्टर्यंगमिचन्तकः॥ =॥ मध्येमार्गपठन्नित्यं सेतुमाहात्म्यमाद्रात्॥ पठन्। ॥ ३०॥ कुर्यान्मागैयथाशाक्ति शिवविष्ण्वादिष्रुजनम् ॥ वैश्वदेवादिकमाणि यथाशाकिसमाचरेत् ॥ ११ प्तायणः मायण्वा त्यजेत् ॥ अह्ययज्ञम् पि वित्त जपन्नधा दुकाळ्य **ह्टाक्षमा** 

॥नादिक देवे॥१२॥ व वित्रशास्त्र को छोड़ताहुआ पुरुष संन्यासियों के लिये भोजन देवे व मार्गमें शिव, विष्णु आदिक नामोंको व स्तोत्रोंको पढ़े ॥१३॥ और मनुष्य ॥ १ ॥ शुद्धिके लिये व्यर्थवाक्यों को छोड़कर सेतु को जावै श्रीर प्रतिप्रह ( बान ) को न लेवे व श्राचारोंको न छोड़े ॥ १० ॥ श्रीर मार्ग में यथा विस्मु आदि का प्रजन करे व यथाशांकि वैश्वदेवादिक कर्मों को करे ॥ १९॥ व ब्रहायज्ञ आदिक धर्म व आन्न का पूजनकरे व शांकिके अनुसार अतिबियों को पढ़ताहुआ।

मयश्रीमान् सर्वरत्नाकराकर ॥२२॥ सर्वरत्नप्रधानस्त्वं गृहाणाष्ट्यमहोद्धे ॥ अनुज्ञापनमन्त्रः॥ अध्येष्चन्त्रः॥ सर्वरत्न देने का यह मन्त्र हे कि हे पिणलाद से उत्पन्न, लोकों को भय करनेवाली, कृत्ये | सुम्पते दियेहुए एयर को श्राहार के लिये कल्पित कीजिये ॥ १६॥ सानिष्य का यह मन्त्र है कि हे विश्वाचि । तुम श्रीर हे विशाम्पते, विश्वयोने । हे देव । क्षार जलवाले समह ये धेरी मारिक्त कीजिये ॥ १६॥ सानिष्य क को होड़े व सदैव धर्म ही करे इत्यादिक नियमों में संयुत होकर तदनन्तर सेतुमूल को जांवै ॥ १८ ॥ और वहां जाकर सावधान होताहुआ मनुष्य ान समुद्र में स्नान करें ॥ १६ ॥ व हे ब्राह्मणो । मन से विष्णुजी को स्मर्गा करताहुआ मनुष्य मुनि, देवता, वानर व पितरों का तर्फ्ण हे डिजोचमो । सात पत्थर या एक पत्थर को देवे क्योंकि पाषाएं के दान से रनान सफल होता है अन्यया नहीं होता है ॥ १८ ॥ पत्थर देवे और वहां समुद्र को आवाहन कर तदनन्तर प्रणाम की ॥ १५ ॥ और समुद्र के लिये अर्घ्य देवे उसके उपरान्त प्रार्थना की तदनन्तर अनुज्ञा नन्तरम् ॥ १५ ॥ ऋध्येद्वात्समुद्राय प्राथेयेत्दनन्तरम् ॥ अनुज्ञांचततःकुर्यात्ततः स्नायान्महोदधौ॥ १६ ॥ ाः ॥ पाषाण्दानात्सफुलं स्नानम्भवतिनान्यथा ॥ १⊂॥ पाषाण्दानमन्त्रः ॥ पिष्पलाद्समुत्पन्ने कृत्येलोक ॥ पाषाण्न्तेमयाद्तमाहारार्थप्रकल्प्यताम् ॥ १६ ॥ सान्निध्यमन्त्रः ॥ विश्वाचित्वंधृताचित्वं विश्वयोने ते ॥ सान्निध्यंकुरुमेदेव सागरेलवणाम्मासि ॥ २० ॥ नमस्कारमन्त्रः ॥ नमस्तेविश्वग्रप्ताय नमोविष्णोद्यपा इत्यादिनियमोपेतः मेतुमूलंततोज्ञैजेत् ॥ १४ ॥ पाषाणंप्रथमंद्वात्तत्रगत्वासमाहितः ॥ तत्रावाह्यसमुद्रञ्च । १५ वानां कपीनांपित्णांतथा ॥ प्रकुर्यात्तपेषांवित्रा मनसासंस्मरन्हरिम् ॥ १७ ॥ पाषाण्यसप्तकंदवादेकंवा पहले पत्थर को ह करे उसके उपरा करे ॥ ९७ ॥ व हे प्रणमेत्तद त्यजत् ॥ भयङ्गे

कहकर ग्रामा करे यह अध्ये का मन्त्र है कि हे सर्वेखाकराकर, सर्वेखमय। तुम श्रीमान् हो ॥ २२ ॥ व हे महोद्ये। तुम सब खों में प्रधान हो

ममस्कार है ऐस

जिये यह प्रार्थना का मन्त्र है कि पूर्विदशा में सुप्रीय व दक्षिए में नल को स्मर्रण करे।। २४।। श्रीर पश्चिम में मेंद नामक वानर व उत्तर में दिविद को स्मर्रण करें और राम, लक्ष्मण् व यशस्त्रिनी सीताजी को ॥ २४ ॥ आर अङ्गद व भवननन्यन तक्षा करणात्रक्षा हुन दो मन्त्रों से नाभि में नारायण् को स्मरण् करें ॥ २७ ॥ में पैठे हैं ॥ २६ ॥ मुफ्त को स्नान का फल दीजिये और सब पापसे मेरी रक्षा कीजिये और हिरएयथड्ड इन दो मन्त्रों से नाभि में नारायण् को स्मरण् करें ॥ २७ ॥ जिये यह अनुकापन का मन्त्र है कि हे सब संसार के आधार, राज्ज्वक्तगदायर ! ॥ २३ ॥ हे देव ! तुन्हारे तीर्थ सेवन में मुक्त की आका की अर्ध्य को प्रहण् की

अन्यांश्वमगवद्गर्कारिचन्तयेदेकमानसः॥ स्नानमन्त्रः॥ बंदादियावदवासष्ठयाानः सारत्पातःसागररत्नयाानः॥ ३०॥ अग्निश्वतेयोनिरिडाचदेहोरेतोयाविष्णोरमृबस्यनामिः॥ इदंतेअन्यामिरस्यमानमद्गियांःकाश्वासिन्धेप्रविशन्त्यापः॥ ॥ २३ ॥ देहिदेवममानुज्ञां युष्मतीर्थनिषेवाषे ॥ प्रार्थनामन्त्रः ॥ प्राच्यांदिशिचसुप्रीवं दक्षिष्पस्यांनलंस्म चकगदाधा

होता है प्रह्वाद, नारद, व्यास, अम्बरीष, शुकदेव ॥ २६ ॥ व अन्य मगषद्रकों को सावधान मनवाला मनुष्य ध्यान करे यह स्नान का मन्त्र है । जो वेद विसिष्ठ की योनि है और निष्यों का पित व जो समुद्र रक्ष्योमि है ॥ ३०॥ अभिन तुम्हारा उत्पत्ति स्थान है व इडा ( यज्ञ ) शरीर है के जीव को घारनेवाले हो और मोक्ष का साधन हो व जो कोई जल समुद्र में फैठते हैं उन में मस्तक से स्नान कर में वैसेही शरीर से पातक को नागय्या देव को ध्यान करताहुआ मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है व फिर इस संसार में नहीं उत्पन्न होता है ॥ २८ ॥ श्रौर उससे सब पापों का भी प्रायाश्चित हो कि जो वेदादि है व स्नानादिक कर्मों में 

कि पुरानी खाल को सर्प छोड़ता है।। ३१ ॥ **हे बाह्मणी | फिर नदियों के प**ति सर्वतीर्थमय शुद्ध वयून समुद्र के लिये नमस्कार करें ॥ ३१ ॥ ऐसा कहकर स्नानकरें व यह मन्त्र कहें कि हे रवे | ब्रह्माएडके बीचमें जो तीर्थ तुम्हारी किरणों से छुयेगये हैं।। ३३॥ हे दिवाकर | उस सत्य से मुभ्को जिये और प्वेदिशा में सुशीव को स्मरण करें इत्यादिक कम के योगसे ॥ ३७ ॥ हे बाहाणों | स्मरण कर फिर सेतु में तीरता स्नान करें यदि मनुष्य देवी-चले ॥ ३४ ॥ तो अपने पापसमूह की शान्ति के लिये नवपाषाणा के मध्य में मुक्तिदायक सेतु पै समुद्र में स्नान करे ॥ ३६ ॥ श्रोर कुश की शच्या के पत्तन से लगाक

गिमिवत्वचंजहामिपापंशरीरात् साशारम्को अभ्युपैत्य ॥ ३१॥ समुद्रायवयूनाय नमस्कुर्यात्युनर्हिजाः ॥ सर्व वैद्याश्वाहगेष्र्यसम् ॥ ३८ ॥ वित्रिष्ट्वामदेवञ्च पराशासमाष्तिम् ॥ बाल्मीकिनारदञ्जेव बालिक्तियान्मुनी ्ट ॥ नलंनीलंगवाक्षंच गवयंगन्धमादनम् ॥ मैन्द्ञांद्रांवेदञ्चेव श्रारमंऋषमंतथा ॥ ४० ॥ मुगीवञ्चहनूमन्तं ्योहिजाःसेतौ तृतीयंस्नानमाचरेत् ॥ देवीपत्तनमारम्य प्रब्जेयदिमानवः ॥३५॥ तदातुनवपाषाण्यमध्येसे nदे ॥ स्नानमम्बुनिधौकुर्यात्स्वपापौषाषतुत्तये ॥ ३६ ॥ दर्भशय्यापदन्याचेद्गच्बेत्सेतुंबिम्यक्तिदम् ॥ तदात स्नानंकुयां हिमुक्तये ॥ ३७ ॥ तर्पण्यविधिः ॥ पिष्पत्तादंकविकएवं कृतान्तंजीवितेश्वरम् ॥ मन्युञ्जकात शुद्धं नदीनांपतिमम्बुधिम् ॥ ३२ ॥ द्यौसमुद्रावितिष्ठनः प्रोच्चार्यस्नानमाचरेत् ॥ ब्रह्माएडोदरतीर्थानि कर तेरवे ॥ ३३ ॥ तेनसत्येनमेसेतौ तीर्थंदेहिदिवाकर ॥ प्राच्यांदिशिचमुग्रीवमित्यादिकमयोगतः ॥ ३४ तीर्थमयं

नल, नील, गवाक्ष, गवय, गन्यमादन, मेंद, द्विविद, शरम व ऋषमको तर्पण करे ॥ ४० ॥ श्रौर सुग्रीव, हत्त्मान, वेगदर्शन, राम, लक्ष्मण व महा-केदायक सेतु को जावे तो उस समुद्र में मुक्ति के लिये रनान करें।। ३७॥ श्रम तर्रेंग की विधि कही जाती है कि पिप्पलाद, किय, कराव, कृतान्त, जीवि-मार्ग से यदि सुक्तिदायक सेतु को जावै तो उस समुद्र में मुक्ति के लिये स्नान करें।। ३७॥ श्रम तर्रण की विधि कही जाती है कि फिपलाद, कवि, कराव, कुतान्त, अवि-तेश्वर, मन्यु, कालरात्रि, विद्या व श्रहर्गणेश्वर को तर्पणकरे ॥ ३८ ॥ श्रौर विसिष्ठ, वामदेव, पराशर, उमापित, बालमिक, नारद व बालस्विल्य मुनियों को तर्पम

यशीसंनी सीताजी को ॥ ४१ ॥ हे हिजोसमों । इन मन्त्रों को कहकर ममपूर्वक तीनबार करके तर्षण को ब्रोर विसुके चतुर्था विमाक्ति प्न नामों को कहकर तर्पण करे।। ४२ ॥ व हे बाहराणों | हितीयान्तनामों को कहकर विधिप्रैक तिल व जल से देवता, ब्राधि व पित्रों ४३ ॥ प्रतम बुदि मनुष्य वैतिमों समेत जलमें स्थित होकर तर्पश्चकी क्योंकि तर्पण से सब तीयों में स्नान के फल को पाता है।। ४४ ॥ इस प्रकार प्रणाम कर जलासे ऊपर निकले और भीगे वसन की छोड़कर हैं, वे वसन को पहनकर ॥ ४५॥ भाचमन कर पैतियों समेत मनुष्य तिथिष्क

हजोत्तमाः ॥ धनाब्योत्रेनवैश्रादं षड्सेनसमाचरेत् ॥ ४७ ॥ गाभूतिलहिरएयारिदानंकुयात्समृद्धि विच ॥ रामञ्जलक्ष्मण्सीतां महाभागांयशास्त्रिनीम् ॥ ४१ ॥ त्रिःकृत्वातर्पयेदेतान्मन्त्रासुक्तायया मिश्रतत्त्रज्ञामानि चतुर्थनतानिवैहिजाः॥ ४२ ॥ देवाऋषीन्षितृंश्रेव विधिवचतिलोदकैः ॥ हितीयान्तानि ोकावातर्पयेद्रिजाः ॥ ४३ ॥ तर्पयेत्सपवित्रस्त जलेस्यित्वाप्रसन्नधीः ॥ तर्पणात्सर्वतीर्येषु स्नानस्यफ्ल तिश्च विधिवच्छादमाचरेत् ॥ पिएडान्पितृम्योद्द्याच तिलत्त्दुलकैस्तथा ॥ ४६ ॥ एतच्छादमश्कास्य |हथतनो| ईजाः ॥ ४६ ॥ चक्रतीर्थततोगत्वा तत्रापिस्नानमाचरेत् ॥ पश्येचसेत्वंधिपति देवंनारायण् ४४॥ एवमेतांस्तर्पयित्वा नमस्ऋत्योत्तरेज्ञलात्॥ आठ्रवसंपरित्यज्य शुष्कवासःसमानृतः ॥ ४४॥ आ मचन्द्रधनुष्कोटावेषमेबसमाचरेत् ॥ ४८ ॥ पाषाखदानधूर्वाषि तर्षेषान्तानिवैद्विजाः ॥ सेतुमूलेयथैता

। ४७ ॥ श्रौर समुद्धिमान् पुरुष गऊ, पृथ्वी, तिल व सुवर्यादिक दान करे इसीप्रकार रामचन्द्रजी की घनुष्कोटि में करे ॥ ४८ ॥ हे बाह्मणो | नेतु-र विधिष्टिक इनको किया है वैसेही हे हिजो | पाषाबादानपूर्वक व तर्षेशान्त करे ॥ ४६ ॥ तदनन्तर चक्रतीर्थ को जाकर उसमें भी स्नान करें श्रौर पितरों के लिये तिल व चावलों से पिंडों को देवे ॥ धर ॥ है डिजोलमो | मैंने असमर्थ मनुष्य को यह श्रान्ड कहा और मनी युरुष हा रत्तोंवाले

रायण विष्णुदेवजी को देले ॥ ४० ॥ और पश्चिम मार्ग से जाता हुआ मनुष्य वहां के चक्रतीर्थ में स्नान कर भक्तिपूर्वक दर्भरायदेवजी को देखे ॥५१॥ तीर्थ को प्राप्तहोकर स्नान करके जानकीरमण् श्रीरामचन्द्र स्वामी को प्रशामकर ॥ ४३॥ कएठ से ऊपर क्षोर कराकर लक्ष्मणतीर्थ को जावे झोर पापों को चिन्तन उसमें भी स्नान करें ॥ ४८॥ तद्ननन्तर रामतीर्थ में नहाकर उसके उपरान्त देवालय को जावै श्रीर पापविनाशक व गंगा, यमुना में नहाकर ॥ ४४॥ को प्राप्तहोकर उसमें भी स्नान करे उसके उपरान्त सीताकुराड को प्राप्तहोकर उसमें भी रनान करें ॥ ४२ ॥ तदनन्तर बड़े फलवाले ऋग्मोचन करता हुआ मनुष्य तद्नम्तर कपितीर्थ सेतु के स्वामी ना

अनन्तादिमहानागैरष्टाभिरिदमुत्तमम्॥ ५६॥ कल्पितंमुत्तिदंतीर्थं रामसेतौशिवंकरम्॥ अगस्त्यकुएई ब्रह्मकुराडेततःप्राप्य स्नायाद्विधिषुरःसरम् ॥ नामुकुराडेततःप्राप्य सर्वपापिनाश्वनम् ॥ ५७ ॥ स्नानंकुर्या तथा ॥ ५५ ॥ सावित्याचसरस्वत्यां गायत्याचांद्रजात्तमाः ॥ स्नात्वाचहन्तमत्कुएदे ततःस्नायान्महाप्त मरकक्ष्यानाश्चानम् ॥ गङ्गाद्याःसरितःसवोस्तीयानिसक्लान्यपि ॥ ४८ ॥ सवेदानागकुएदेतु वसन्तिस्वाघ • ॥ गच्छनपश्चिममागैण तत्रत्येचकतीर्थके ॥ स्नात्वादमेश्यंदेवं प्रपश्येद्रांकपूर्वकम् ॥ ४ १ ॥ कपितीर्थंत हुष्कतान्यपिचिन्तयन् ॥ ५४ ॥ ततःस्नात्वारामतीयै ततोदेवालयंत्रजेत् ॥ स्नात्वापापविनाशेच गङ्गा म्नात्वाप्रणम्यरामञ्ज जानकीरमाण्यभुम् ॥ ५३॥ गच्बेन्नकृत्मणतीर्थेतु कएठादुपरिवापनम्॥ कृत्वास्नाया |त्रांपिस्नानमाचरेत् ॥ मीताकुएडंततःप्राप्य तत्रापिस्नानमाचरेत् ॥ ५२॥ ऋणमोचनतीर्थन्तु ततःप्राप्यम हाफलम् ॥ बतत्रापि ह तःप्राप्य त

गावित्री, सरस्वती व गायत्री में श्रोर हतुमत्कुराड में नहाकर तद्नीन्तर महाफल तीर्थ में नहावै॥ ४६॥ उसके उपरान्त बहाकुराड को प्राप्त होकर तीने ॥ ५८ ॥ अपने पापकी शान्ति के लिये तमें व नागकुराड में बसते हैं अनन्तादिक आठ महानागों से यह उत्तम ॥ ५६ ॥ व कर्यास्कारक तथा करे तदमन्तर सब पापों के विनाशक नागकुएडको प्राप्त होकर ॥ ४७ ॥ हे बाह्मणों । नरकों के क्षेत्रा को नाश करनेवाली स्मान कर गङ्गादिक क्षा

होकर पितरों को स्मरण करताहुआ मनुष्य नहाकर तर्षण कर विषिध्र्केक आब करे।। ६०।। और अभिनतीर्थ के किनारे बाक्सणों के किये अपनी ॥ ६३ ॥ और उस क्रम से यथारुचि स्नान करे इसप्रकार सब नियों में नहाकर प्राह्मादेक करे ॥ ६४ ॥ पश्चात रामेश्वरजी को प्राप्तहोकर परमेश्वर रामसेतु तीर्थ पै निर्माण कियागया है तद्मन्त्रर अतिउचम अगस्त्यतीर्थ को प्राप्तहोकर स्मान करे।। ६०॥ इसके उपराप्त तब पाणे को नारामेबाबो , सुवर्ग व बान्यादिक को देकर सब पापों से छूटजाता है।। ६२ । अधवा है डिजेन्द्रों। चकतीर्थ आदिक जो तीर्थ है सब पातकों को हरनेवाले बे अस्मित्यि के प्राप्त सब कम से कहेगये शिक्ति ने गऊ, सुनि ा सिक्त्रायक तीर्थ

तःस्नायादनुत्तमम् ॥ ६०॥ अथाग्नितीर्थमासाद्य सर्वेहष्कर्मनाशानम् ॥ स्नात्वासन्तर्त्यविधिवच्छादं न्स्मरत् ॥ ६९ ॥ गोभूहिरएयधान्यादि ब्राह्मर्षेभ्यःस्वशक्तितः ॥ दत्त्वाग्नितीर्थतीरेतु सर्वपापैःप्रमुच्य अथवायानितीर्थानि चक्रतीर्थमुखानिवे ॥ अनुकान्तानिविप्रेन्द्राः सर्वपापहराणितु ॥ ६३ ॥ स्नायात्तदनु नेयमध्वेकम् ॥ ६६ ॥ प्राएम्यरामनाथञ्च रामचन्द्रतथापरान् ॥ नमस्कृत्यधनुष्कोटि ततःस्नातुंत्रजे न्यानि वसाएयन्यानिचाद्रात् ॥ त्राह्मणेभ्योवेद्विद्रयो द्याहित्तानुसारतः ॥ ६६ ॥कोटितीर्थंततःप्राप्य स्नायान्नि गाधवमागम्य तथारामञ्जलक्ष्मणम् ॥ ६५ ॥ सीताप्रभञ्जनमुतं तथान्यान्कपिसत्तमान् ॥तत्रत्यसर्वतीथे ॥ तत्रपाषाणुदानादिधुबोंक्तनियमंचरेत् ॥ धनुष्कोटौचदानानि दद्याहितानुसारतः॥ ६= ॥ क्षेत्रंगाश्रतथा गहापियथार्हांचे ॥ स्नात्वैवंसर्वतीयेषु आब्दादीनिसमाचरेत् ॥ ६४ ॥ पश्चाद्रामेश्वरंप्राप्य निषेज्यपरमेश्व पूर्वेण स्नाय रम् ॥ सेतुमा षु स्नात्वानि कुर्यात्पित्-ते॥ ६२॥

थ, रामचन्द्र व अन्य देवताओं को प्रसाम कर तदनन्तर मनुष्य नहाने के लिये घनुष्कोटि को जावै॥ ६७॥ और बहां पाषासादानादिक पूर्वोक्त निषम को सेवन कर मेतुमाघव, राम व लह्मग्रजी को आकर ॥ ६५ ॥ और सीता ब पवनसुत और अन्य उत्तम बानरों के समीप जाकर नियमपूर्वक वहां के तब तीयों में नहा नुसार बनुष्कोटि में दानों को देने ॥ ६८ ॥ और वेद्ज बाह्मार्सों के लिये इच्यके ब्रानुसार क्षेत्र, गऊ व क्रान्य वह्नों को ब्राद्र से देने ॥ ६१ ॥ तद्नननार के व इच्च के आ कर ॥ ६६ ॥ रामना

परिपूरित असों से बाह्यणों को भोजन करात्रे ॥ ७४ ॥ उसी से प्रसन्न रामनाथजी इसके लिये मनोरथ को देते हैं व इसको नरक नहीं होता है और और तिल, अस, गऊ, क्षेत्र, अन्य वस्त्र व चावलों को ॥ ७१ ॥ द्रव्य लोभने रहित मनुष्य धन के अनुसार देत्रे श्रीर धूप, दीप, नैनेच व पूजन १ ॥ ७२ ॥ द्रव्य के अनुसार रामेश्वरदेवजी के लिये देत्रे श्रोर रामेश्वरदेवजी की स्तुति कर भक्ति ममेत प्रणाम कर ॥ ७३ ॥ आज्ञा को लेकर महोकर नियमपूर्वक रनान करे उसके उपरान्त वृषध्वज रामेश्वर देव को प्रसाम करे ॥ ७० ॥ और ऐश्वर्य होने प बाहासों के लिये सुवर्स की व के समीप जाबे और उनके लिये धूप, दीपको देकर माघवजी से आजा को लेकर ॥ ७४ ॥ पूर्वोक्त नियमों से संयुत् पुरुष किर अपने घर को आबै तिमाधवसन्निधिम् ॥ तस्मैद्रनाचधूपादीननुज्ञाप्यचमाधवम् ॥ ७४ ॥ प्रवीकानयमपितः युनरायात्स्वकं महापातकनाशनम् ॥ इदंवासेत्रमाहात्म्यं पठेद्राक्षिषुरःसरम् ॥ ७६ ॥ सेत्रस्नानफलम्पुएयं तेनाप्रोतिनसंशयः ॥ ह्मणान्मोज्जयेदन्नैः पड्सैःपरिप्ररितैः॥ ७४ ॥ तेनैवरामनाथोस्मै प्रीतोभीष्टम्प्रयच्बति ॥ नारकैचास्यनास्त्येव र् ॥ ततोरामेश्वरंदेवं प्रणमेहषमध्वजम् ॥ ७० ॥ विभवेसतिविप्रेभ्यो दद्यात्सौवर्षदक्षिणाम् ॥तिलंधान्य विनश्यति ॥ ७६ ॥ सन्ततिर्वधेतेतस्य युरुषस्यद्विजोत्तमाः॥ संसारमवधूयाशु सायुज्यमपियास्यति ॥७७॥ मश्काक्षेच्छातेस्मत्यागमेषुयत् ॥ यन्थजातंमहाषुएयं सेतुमाहात्म्यसूचकम् ॥ ७८ ॥ तंयन्यंपाठयेदिप्रा २ ॥ रामेश्वरायदेवाय दद्याद्वितानुसारतः ॥ स्तुत्वारामेश्वरंदेवं प्रणम्यचसमक्तिकम् ॥ ७३॥ अनुज्ञाप्यत विज्ञाएयन्यानितएडुलान् ॥ ७१॥ द्याद्वितानुसारेण वित्तलोभविवर्जितः॥धूपंदीपश्चनैवेदं पूजोपकरण ब्रगांक्षेत्रं निच ॥ ७ तोगच्बेत्से तद्नन्तर सेतुमाघ दाक्षिणा को देते ! की सामात्रेयों की अत्रागन्तुग म्रौर हा रसोंवाले लिये असमर्थ होये तो श्रुति, स्मृति व शालों में जो तेतु के माझत्म्य का सूचक महापुरायवान् प्रन्य होये ॥ ७८ ॥ हे बाहासों । महापातकों को

स प्रन्य को पढ़ाँवे अथवा सिक्पूर्वक इस सेतुमाहात्म्य को पढ़े॥ ७६ ॥ तो उससे सेतुत्नान के पता को निस्तन्देह प्राप्त होता है विद्यानों ने इस

क्रियम नाश होजाती है।। छ ॥ य हे ब्रिजोत्तमो । उस पुरुष की मन्तान षढ़ती है और शीघ्रही संसार को नाशकर सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है।। ७७ ॥ और

। मित सभाव युत यथा सेतुमाहात्त्य। बावनवे अध्याय में सीड़ ब्रित याथात्त्य ॥ श्रीव्रतजी बोके कि हे मुनिश्रेष्ठों। सेतु को उद्देश कर में तुम सोगों को अन्य व पंगु आदिकों के विषय में कहा है।। ८०॥ श्रीसूतजी बोले कि हे बाह्मणी | तुम लोगों से इसप्रकार सेतुयाताका कम कहागया इसको पढ़ता व सुमता हुआ मनुष्य सब दुःख से छूटजाता है।। ८०॥ इति श्रीस्कन्दुराखेसेतुसाहात्म्ये देवीदयासुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायां यात्राक्रमोनासेकपञ्जाशत्तमोऽध्यायः॥ ५०॥ में सेतु के प्रमान को कहताहूं उसकी आदर से सुनिये॥ १॥ कि सन स्थानों के मध्य में भी यह बड़ामारी स्थान है और यहां जप, हनन व तपस्था

॥दिविषयमेतत्योक्तम्मनीषिभिः ॥ ८०॥ श्रीसूत उवाच ॥ एवंवःकथितोविप्राः सेतुयात्राक्रमोद्विजाः ॥ वाराणस्यांदशासमा वासपुएयफलम्मवेत् ॥ ३ ॥ तिस्मन्थलेघनुष्कोटौ स्नात्वारामेश्वरंशिवम् ॥ इ किथुको त्रिदिनानिवसिङ्गिजाः ॥ ४ ॥ पुष्डरिक्धुरेतेन दश्यवत्सरवासजम् ॥ पुष्यम्भवतिविग्रेन्द्रा महापातक् विषामेततस्थानंमहत्तरम्॥ अत्रज्ञमंहतंतमं दर्तवाक्षयमुच्यते॥ २॥ अस्मिन्नेवमहास्थाने धनुष्कोटोनि ५ ॥ अष्टोत्तरसहस्ति मन्त्रमार्चषद्वसरम् ॥ अत्रजप्तानरोमक्यां शिवसायुज्यमाभ्रयात्॥ ६॥ मध्याज्ञे |श्युएवन्वा सर्वेदुःखाद्विमुच्यते ॥ =१ ॥ इति श्रीस्कन्द्युराणेसेतुमाहास्म्येयात्राकमोनामेकपञ्चाश्रात उवाच ॥ भूयोप्यहम्प्रवक्ष्यामि सेतुमुद्दिश्यवैभवम् ॥ युष्माकमाद्रेषााई श्रुष्णुघ्वम्मुनिषुङ्गवाः ॥ १ ॥ स्था || X 9 || श्रीसृत ः नानामिषस मञ्जनात् ॥ ष्ट्रानरोर्मा मीऽध्यायः प्तत्पठन्बा अन्धपह्नव नाशनम्। और वियाहुआ दान ऋथय कहाजाता है॥ २॥ और इसी महास्थान में घनुष्कीटि में नहाने से दश वर्षतक काशी में वास का पुरय फल होता है॥ ३॥ हे बाहाशो ! इस स्थक्ष में घनुष्कीटि में नहाकर भक्तिसंयुत मनुष्य रामेरवर शिवजी की देखकर तीन दिन बसै॥ ४॥ हे डिजेन्द्रो | उससे पुरवरीक नगरमें दश वर्षसे उपजा हुआ महापातकों का विनाशक पुरचहोताहै॥ ४॥ स्रौर एक हजार एक सी खाठ खादि षडक्षर मन्त्रको यहां भक्तिने जफ्कर मनुष्य शिवजी की तायुज्य मुक्कियो पाताहै॥ ६॥ श्रीर मध्याजुन, कुम्मकोण, मायूर, श्वेतवन, हालास्य, गजाराय्य, वेदाराय्य व नैमिष में ॥ ७ ॥ श्रीर श्रीपंत्रेत, श्रीरंग व श्रीमद्वृद्धिपर्वेत श्रीर चिदम्बर, वल्भीक, श्रोषाद्रि ब श्रहणाचल पे।। ८ ॥ और श्रीमान दक्षिणकैलास, वेङ्कटाद्रि, हरिस्थल, कांचीपुर, बहापुर व वैदोश्वरपुर में ॥ ६ ॥ व हे सत्तमो । श्रन्य भी शिवस्थान व विप्णुस्थान में वर्षभर निवास के पुराय को निस्सन्देह मनुष्य प्राप्त होता है बाहे माषमहीने में घनुष्कोटि में हर्ष से स्नान करे और इस सेतु को उदेश कर ही समुद्री ऐसी श्राति॥ १० । ११ ॥ हे डिजोचमी ! सनातनी व माताकी नाई विद्यमान है व हे मुनिश्रेष्ठो । जहां श्रदोयदार ऐसी श्रन्य श्रुति है ॥ १२ ॥ वहां मनुष्य

कृतंपापं तत्थाऐनेवनश्यति ॥ अश्वमेथसहस्तस्य फलमाप्रोत्यनुत्तमम् ॥ १६ ॥ विषुवायनसंकान्तो गें मागूरेश्वेतकानने ॥ हालास्येचगजारएये वेदारएयेचनैमिषे ॥ ७॥ श्रीपवंतेचश्रीरङ्गे श्रीमइ्द्रागिरोत नी ॥ अदोयद्दार्हारद्यन्या यत्रास्तिमुनिषुङ्ग्वाः ॥ १२ ॥ विष्णोःकर्माणिषश्यन्ते सेतुवैभवशांसिनी ॥ श्रुति त्स्यंप्रबुवन्तिहि॥ १८॥ चन्द्रसूर्योपरागेषु कुर्वन्सेत्ववगाहनम्॥ आविमुक्दशाब्दन्तु गङ्गास्नानफुर्लेलभेत्॥ १५॥ ादिस्नायादाप्रोत्येवनसंशयः ॥ इमंसेतुंसमुद्दिश्य होसमुद्रावितिश्चतिः ॥ ११ ॥ विद्यतेत्राक्षणश्रेष्ठा मात् (स्तितथान्यापि तदिष्णोरितिचापरा ॥ १३ ॥ इतिहासपुराषानि स्मृतयश्चतपोधनाः ॥ एकवाक्यतयासेतुमाहा । ॥ ६ ॥ अन्यत्रापिशिवस्थाने विष्णुस्थानेचसतमाः ॥ वर्षवासभवम्षुष्यं धनुष्कोटोनरोमुदा ॥ १० ॥ या ॥ चिदम्बरेचवल्मीके शेषाद्रावरुषाचले ॥ ८ ॥ श्रीमहक्षिण्केलासे वेक्कटाद्रौहरिस्थले ॥ काञ्चीपुरेब्रह्मपुरे स्वरपुरेतया ॥ ६ ॥ ञ्रान्यजापिशिवस्थाने विष्णुस्थानेचसत्तमाः ॥ वर्षवासमवम्पुष्यं धनुष्कोटोनरोसुदा ॥ १ नेक्रमकोण माघमासेया कोटिजन्म भूतासनात

कोर उसी क्षण कोटि जन्मों में किया हुआ पाप नाश होजाता है व हज़ार अश्वमेघ यज़ों के आति उत्तम फल को वह पाता है ॥ १६ ॥ और विषुवायन संकांति में विष्णु के कमों को देखते हैं और मेतुके प्रभाव को कहनेवाली ताईष्णों। ऐसी ज्ञन्य श्रुति है ॥ १२ ॥ हे तपस्वियों। इतिहास, पुराया व स्मृतियां एकवाक्यता से सेतु के माहास्य को कहती है ॥ १८ ॥ चन्द्रमा व सूर्यके ग्रह्गों में सेतुका स्नान करताहुआ मनुष्य अविमुक्तक्षेत्र में दश वर्षतक गङ्गास्नान के फल को पाता है ॥ १४ ॥

में सेतुके दर्गनहीं से सात जन्मों का इकड़ा हुआ पाप ॥ १७ ॥ नारा होजाता है व हे हिजोत्तमों । स्वर्ग की गति को प्राप्त होताहै और माष्ट्र में है वह वैकुंठ को पाता है ॥ २२ ॥ और माघ महीने में बीस दिन रामसेतु में रनानकरता हुन्ना मनुष्य शिवजी की सायुज्य मुक्ति को पाता है और शिवजी के साय ज्ञानन्द करता है ॥ २३ ॥ व पर्वीस दिन रनान करता हुन्ना मनुष्य सारूच्य मुक्तिको पाता है और तीस दिन उस में रनान करता हुन्ना पुरुष निश्चय कर सायुज्य चन्द्रमा व सूर्य के ग्रह्मा में व ऋडेंदिय में बड़े प्रभाववाले राममेतु में स्नान करता हुआ मनुष्य ॥ २६ ॥ अनेक कोशों से संयुत गर्भवास को नहीं देखता ॥ १६॥ व हे डिजोचमो | जो मनुष्य पांनं दिन धनुष्कोटि में स्नान करता है वह अश्वमेषादिक यज्ञ के पुरय को पाता है ॥ २०॥ श्रीर चान्झा-के अनुष्ठान के फल को पाता है व चारों वेदों के पारायश्यफल को पाता है॥ २३॥ श्रीर माघ महीने में जो मनुष्य पंद्रह दिन घनुष्कोरि में स्नान करता रताशि में स्थित होने पर कुत्र सुर्योद्य होने पर ॥ १८ ॥ तीन दिन धनुष्कोटि में नहाकर पापीत्रहीन होता है व गंगादिक सब तीयों में नहांने आनन्द करता है॥ २३॥ व पर्वास दिन स्नान करता हुआ मनुष्य सारूप्य मुक्तिको पाता है और तीस दिन उस में स्नान करता हुआ पुरुष निश्चय कर सायुज्य मुक्ति को पाता है॥ २४॥ इस कारण हे डिजोचमो । माघ महीने में कुब सर्यनारायण उद्ग्य होने पर अवश्य कर विद्यान रामसेतु में स्नान करें ॥ २५ ॥ हे बाह्मको । १६॥ धनुष्कोटौनरःकुयोत्स्नानम्पञ्चदिनेषुयः॥ अश्वमेधादिषुर्पयञ्च प्राप्नयाद्वाह्यातानामाः॥ २०॥ विणि ॥ मेतुदर्शनमात्रेण सप्तजन्मार्जिताशुभम्॥ १७॥ नश्यतेस्वगीतिश्चेव प्रयातिहिजपुङ्गवाः॥ मक्रस्ये श्चिद्म्युदितेरवो ॥ १८ ॥ स्नात्वादिनत्रयंमत्यों धनुष्कोटौविषातकः ॥ गङ्गादिसर्वतीर्येषु स्नानपुष्यम शिवसामीप्यमाप्रोति शिवेनसहमोदते ॥ २३ ॥ पञ्चविंशद्विनेन्नानं कुर्वन्सारूप्यमाग्नयात् ॥ स्नानंत्रिशाद्विनंकुर्व न्सायुज्यंलमतेघ्ठवम् ॥ २४ ॥ ऋतोवश्यंरामसेतौ माघमासेदिजोत्तमाः ॥ स्नानंसमाचरेद्विदान्किञ्चिदम्युदितेर चन्द्रसूयौपरागेच तथैवाद्योदयोद्दजाः ॥ महोदयेरामसेतौ स्नानंकुवैन्नरोत्तमाः ॥ २६ ॥ अनेकक्रेशसंयुक्तं देङ्ज्छाणामनुष्ठानफलंलमेत्॥ चतुर्णामपिवेदानां पारायण्फलंतथा॥ २१ ॥ माघमासेधनुष्कोटौ दश यः ॥ स्नानंकरोतिमनुजः सबैकुएठमवाघुयात् ॥ २२ ॥ माघमासिरामसेतौ स्नानंबिशाहेनश्चरन् शाशिवारेचप रवोमावे कि ह्य केनारायण्य के मक नी ॥ २५ ॥ व सोमवार और पर्व के प्रत्य को पाता है पञ्चादिनानि चान्द्रायणा यस्मादिक क्रूब्ब्रॉ वाधुयात्

महत्यादिक पातकों का नाशक कहागया है ॥ २७॥ व सम नरकों का बाधक कहागया है और सम संपदाओं का आदिकारण कहागया है ॥ २८॥ | इन्द्रादिक सब लोकों की सालोक्य मुक्ति का दायक कहागया है व हे बाहागों | चन्द्रमा तथा सूर्य के प्रहण में व अबोदययोग में ॥ २६॥ में घनुष्कोटि तीर्थ में स्नान करना अत्यन्त निश्चित हैं पुरातन समय शीरामजी ने उस तीर्थ को रावण् के नाश के लिये निर्माण किया है ॥ ३०॥ जो ॥, गंधवे, किसर व नागों से सेवित तथा ब्रह्मार्थ, देवर्षि व राजिष तथा पित्माणों से सेवित है॥ ३०॥ व ब्रह्मादे मुरगणों से सिक्पूर्वक सेवित है हे ब्राह्मणों। है और वह वह कि सिङ, चारए व हे बाह्यशो व महोद्ययोग

ब्रेद्रविष्यतिकदाचन ॥ ३३॥ मेतुमध्यस्थतीर्थेषु मुष्टिमात्रप्रदानतः ॥ नश्यन्तिसकलारोगा भूणहत्याद ३४ ॥ रामेणधनुषःपुष्यां योरेलांपश्यतेकताम् ॥ नतस्यपुनराद्यतिषेकुष्ठात्स्यात्कदाचन ॥ ३५ ॥ घ म् ॥ पुएयंयोरामसेतुंवै संस्मरन्पुरुषोद्दिजाः ॥ ३२ ॥ स्नायाच्यत्रकुत्रापि तटाकादौजलान्विते ॥ नतस्यद्व मपश्यति ॥ ब्रह्नहत्यादिपापानां नाशकञ्चत्रकीतितम् ॥ २७ ॥ सर्वेषांनरकाषाञ्च वाघकम्परिकीतितम् ॥ पिसर्वासां निदानम्परिकीतितम् ॥ २८ ॥ इन्द्रादिसर्वेलोकानां सालोक्यादिप्रदंतथा ॥ चन्द्रसृयोंपरागेच तथे ण्गन्यविक्रारिगमीवितम् ॥ ब्रह्मदेवपिराजपिषित्सङ्गिनेषेवितम् ॥ ३१ ॥ ब्रह्मादिदेवताद्यन्दैस्मेवितम्भ रेतिरूयाता यालोकेपापनाशिनी ॥ विभीषणप्रार्थनया कृतारामेणधीमता ॥ ३६ ॥ धनुष्कोटिमेहापुष्या हिजाः ॥ २६ ॥ महोद्येधनुष्कोटौ मज्ननंत्वतिनिश्चितम् ॥ राषण्स्यविनाशार्थं पुरारामेषानिर्मितम् ॥ ३०।

स्मरम्म करता हुआ जो मनुष्य ॥ ३२ ॥ जल से संयुत जहां कहीं भी तढ़ागादिकों में स्नान करता है उसको कभी कुछ पाप न होगा ॥ ३३ ॥ श्रोर सेतु तीयों में मुट्टी मर श्रन्न देनेसे सब रोग व गर्महत्यादिक नारा होजाते हैं ॥ ३४ ॥ व रामजी से घनुष से कीहुई पवित्र रेखा को जो देखताहै कभी वैकुर्सठ कुन नहीं होती है ॥ ३४ ॥ संसार में जो पापात्रनारिगनी घनुष्कोटि ऐसी प्रसिद्ध उसको बुद्धिसान् श्रीरामजी से विभीषम्मकी प्रार्थना से कियाहै ॥ ३६ ॥ श्रीर पवित्र राममेतुको

व दही, घृत, जल, शाक, मठा श्रौर शुद्ध शक्कर व श्रभ, शहद ॥ ३६ ॥ तथा लद्दू व पुवों का दान व श्रन्य वस्तुवोंका दान हे आधालों। मनोरथों का दायक कहागया है ॥ ४० ॥ इस कारण द्रञ्य लोम से रहित मनुष्य रामसेतु पै दान को देवे क्योंकि श्रीरामजी की घनुष्कोटि में जप व नियमादिक अनन्त फलदायक होता है श्रौर उससे देवता प्रसन्न होते हैं व पितर प्रसन्न होते हैं ॥ ४० । ४२ ॥ श्रौर सब मुनि व महा, किल्णु धनुष्कोटि है उसमें भक्ति समेत महाकर द्रव्य, क्षेत्र व गौवों का दान देवे॥ ३७ ॥ श्रीर तिल, तराडुल, धान्य, दूघ, वस्त, भूषण व उद्ध श्रीर मात ॥ ३८ ॥ रामसेतु पै सब म दान, हयन, तप, जो महापतित्र

त्वासमिकिकम् ॥ द्याद्दानानिवित्तानां क्षेत्राणाश्चगवांतथा ॥ ३७॥ तिलानांतएडुलानाश्च धान्यानांपय रेखावगाहनात् ॥ ४५॥ पञ्चपातककोटीनां नाशःस्यात्तत्स्राष्ध्रवम् ॥ श्रीरामधनुषःकोटया रेखांयःपश्य नस्राणाम्भूषणानाञ्च माषाणामोदनस्यच ॥ ३⊂॥ दघ्नांघृतानांवारीणां शाकानामप्युद्धिवताम् ॥ शु ःकोटावनन्तफलदम्मवेत् ॥ तेनदेवाश्<u>र</u>ादुष्यन्ति तुष्यन्तिपितरस्तथा ॥ ४२ ॥ तुष्यन्तिमुनयःसर्वे ब्रह्मावि निरान्सवोन्पावयेचांपेतामहान् ॥ ४४ ॥ तारयेचकुलंसवं धनुष्कोटथवलोकनात् ॥ रामस्यधनुषःको यकम् ॥ ४०॥ अतोद्वाद्रामसेतौ वित्तलोभविवर्जितः॥ द्तंहृतश्रतप्रश्च जपश्चनियमादिकम् ॥ ४१॥ श्र न्। ए। अस्यानामधनातथा ॥ ३६॥ मोदकानामपूषानामन्येषादानमेवच ॥ रामसेतोहिजाः प्रोक्त सब स्तथा ॥ नागाःकिम्पुरुषायक्षाः सवैतुष्यांन्तांनांश्वतम् ॥ ४३ ॥ स्वयञ्चप्रतोभवति धनुष्कोट्यवलोकनात् तस्यांस्ना सांतया ॥ द्यानांशकं भीष्टप्रदार गमधनुषः ज्याशिक् स्ववंशाजा

और शिवजी प्रसद्य होते हैं और नाग, किंपुरुष व यक्ष सब निश्चय कर प्रसन्न होते हैं॥ ४३॥ और धनुष्कोटि के देखने से आप पवित्र होता है व अपने वंश में पैदाहुए सब पितामह पुरुषों को भी पवित्र करता है॥ ४४॥ और धनुष्कोटि को देखने से मनुष्य सब वंश को तारता है व रामजी के धनुष की कोटि से कीहुई रेखा में स्नान करने से॥ ४४॥ उसी क्षण् पांच करोड़ पातकों का नाश होजाता है व श्रारामजी के धनुष की कोटि से कीहुई रेखा को जो देखता

॥ ५२॥ श्रोर सेतु, पद्मनाम, गोक्र्या व पुरुवोत्तम तथा समुद्र के जल में स्नान सब समयों में प्रिय है ॥ ५३॥ श्रोर शुक्र, मंगल व श्रोर क दिन सेतु में में कहीं संतान को चाहनेवाला पुरुष स्नान न करे।। ५४ ॥ व प्रेतकार्य को न किये तथा गर्भिणी का पित विद्यान पुरुष सेतु से श्रन्थत्र कहीं बाह्मणा से पिंड दिया जाताहै तो सब पापोंसे छूटकर स्वर्ग में टिका हुआ पुरुष मुक्ति को प्राप्त होताहै और नरक में टिका हुआ मनुष्य स्वर्ग को जाता करे।। ५४ ॥ समय की अपेक्षा नहीं है किन्तु मेतु का स्मान सदैत उत्तम है हे बाह्मणों। दिन, तिथि व नक्षत्र के निक्म मेतु मे अन्यंत्र मनेक केशों से संपूर्ण गर्भवास को नहीं देखता है और जहां सीताजी अगिनमें प्राप्तहुई हैं उस कुंड में नहाने से ॥ १७ ॥ हे बाह्यणो । सेकड़ों गर्भहत्या क्षण नाती हैं जैसे रामजी हैं बेसाही सेतु हैं और जैसी गंगाजी हैं वैसेही विष्णुजी हैं ॥ ४८॥ इसकारण हे गंगे। हे हरे। हे राम । हे सेतो । ऐसा कहता हुआ। में भी बाहर स्नान करे उससे उसम गति को प्राप्त होता है ॥ ४६॥ गंघमादन फ्वेंत पै सेतु में अंडोंद्य योग में नहाकर जो पितरों को उदेशकर सरहों है ॥ ५० ॥ उसके पितर जब तक चंद्रमा व सूर्य रहते हैं तबतक तृप्ति को प्राप्त होते हैं पितरों को उद्देश कर भक्ति से शमीपत्र के प्रमास्त पिएडान्द्यात्सर्षपमात्रकम् ॥४०॥ पितरस्तृप्तिमायान्ति यावचन्द्रदिवाकरो ॥ श्रामीपत्रप्रमाणन्तु पितृद्यद्दिश्यभक्ति तः॥४९॥ हिजेनपिएडँदर्नेचेत्सर्वपापविमोचितः ॥ स्वर्गस्थोम्रक्तिमायाति नरकस्थोदिवंद्रजेत् ॥४२ सेतौचपद्यना भेच गोकर्णेषुरुषोत्तमे ॥ उदन्वदम्भसिस्नानं सार्वकालिकमीप्सितम् ॥४३॥ शुकाङ्गारकसौरीणां वारेषुलवणाम्भ सि ॥ सन्तानकामीनस्नायात्सेतोरन्यत्रकहिंचित् ॥४४॥ अक्रतप्रेतकायोंवा गर्भिणीपितरेववा ॥नस्नायादुद्यौवि हान्सेतोरन्यत्रकहिंचित् ॥ ४४॥ नकालापेक्षण्सेतोनित्यस्नानंप्रशस्यते ॥ वारितिध्यक्षानियमाः सेतोरन्यत्रहि ॥ ३६ ॥ अनेकक्रेश्मम्पूर्णं गर्भवासंनपश्यति ॥ यत्रसीतानलम्प्राप्ता तास्मन्कुरहोनमज्जनात् ॥ ४७ ॥ भ्रू तिंविप्रा नर्यन्तिक्षणमात्रतः॥ यथारामस्तथासेतुर्यथागङ्गातथाहरिः॥ ४८ ॥ गङ्गेहरेरामसेतो त्वितिसंकीते यत्रकापिबहिःस्नायात्तेनयातिपराङ्गतिम् ॥ ४६ ॥ सेतावधौद्येस्नात्वा गन्धमादनपवेते ॥ पितृज्ञोद्श्यय यन्नरः ॥

थे नहीं समर्थ हूं ॥ ६४ ॥ श्रीरामजी के इस बचनको सुनकर प्रसन्न होतेहुए देवता व महर्षियों ने बहुत क्रच्छा वहत क्रच्छा इस प्रकार इस बचन की ६४ ॥ त्रौर ईरवर की आज्ञा से उसकी रक्षा के लिये तब देवताओं से संयुत बह्याजी सदैव सेतु के मध्य में स्थित रहते हैं ॥ ६६ ॥ बोढ़ियों से

सुनियों के भी सुनते हुए ॥ ६९ ॥ सीता व लक्ष्मण समेत श्रीरामजी ने प्रतिज्ञा किया कि सुम्म से कियेहुए इस मेतु में जो स्नान करेंगे ॥ ६२ ॥ मेरी प्रसन्नता से बे सब किर जन्म को न पार्वेगे श्रीर मेरे सेतु को देखने से सब पाप नारा होजाते हैं ॥ ६३ ॥ रामनाथ का माहास्य व मेरे सेतुके भी प्रभाव को करोड़ सौ बर्षे से भी के जलते रनान करावे कि तुम कुश हो व पवित्र हो और पुरातन समय विष्णुजी से घारण कियेगये हो ॥ ५७ । ५८ ॥ और तुम्हारे नहाने पर कह ना कि जिसका यह प्रन्थिबन्धन है तदैव पर्व पर्व में समुद्र पुर्यक्त होता है।। ४६॥ सेतु व नदी तथा समुद्र के संगम में श्रीर मंगा सामा के हुए पुरुवोंको उदेश कर नहात्रे श्रीर मरेहुए लोगों को उदेश कर न रनान कर बरन कुशों से प्रतिमाको बनाकर इस मंत्र को कहकर प्रसन्न इस्टिय स सन र्ग तया पुरुषोत्तम में तदैन स्नान कहागया है ॥ ६० ॥ और बिन पर्न में अन्यत्र कहीं तमुद्र को स्पर्ग न की क्योंकि पितारें य सब बेबताओं तिका ४६॥ उद्दिश्यजीवतःस्नायान्नतुस्नायान्मतान्प्रतान्प्रति॥ कुर्योःप्रतिकृतिकृत्वा स्नापयेतीर्थवारिभिः॥५७॥ **इम्** म् ॥६१॥ प्रतिज्ञामकरोट्रामः सीतालक्ष्मण्संयुतः ॥ मयाह्यत्रक्रतेसेतौ स्नानंक्ष्वंन्तियेनराः ॥६२॥ मत्प्रसादे यास्यन्तिष्ठनभेवम्॥नश्यन्तिसर्वपापानि मत्सेतौरवलोकनात्॥६३॥रामनाथस्यमाहात्म्यं मत्सेतोर्पिषै नाहंबर्णयित्शको वर्षकोटिशतैराप ॥ ६४ ॥ इतिरामस्यवचनं श्रुत्वादेवमहर्षयः ॥ साधुसाध्वितिसन्तृष्टाः बार्थ प्रसन्नोन्द्रयमानसः ॥ कुशोसित्वंपवित्रोसि विष्णुनाविधृतःषुरा ॥ ४≂ ॥ त्वयिस्नातेसचस्नातो यस्बे बन्धनम् ॥ सर्वत्रसागरःपुएयः सदापर्वेष्पिपवैष्षि ॥ ४६ ॥ सेतौसिन्ध्विधसंयोगे गङ्गासागरसङ्गमे ॥ नित्य नेर्दिष्टं गोक्षेषुरुषोत्तमे ॥ ६० ॥ नापवीषासारित्रायं स्पृशेदन्यत्रकहिचित् ॥ पितृषांसर्वदेवानां मुनीनामपि थतद्रचः ॥ ६५ ॥ सेतुमध्येचतुर्वकः सर्वदेवसमन्वितः ॥ अध्यास्तेतस्यरक्षार्थमीष्ट्वरस्याज्ञयासदा ॥६६॥ रक्षा श्रुप्बताम नतेसवे न मन्त्रंसमुच् तद्यन्थि स्नानंहि हैं॥ १६ ॥ जीते हिजाः ॥ प्रश्मि

जी रक्षा के लिये रामसेतु पै सेतुमाधन की संज्ञा से स्थित रहते हैं ॥ ६७ ॥ घर्भशास्त्र के प्रवर्तक महर्षि व पितर श्रोर किन्नरों व महानागों समेत देवता॥ ६८॥ विद्याघर, चारण, यक्ष व किपुरुष और अन्य सब पाशी इस पै दिनरात बसते हैं॥ ६६॥ हे डिज़ोचमो। वही यह देखा, सुना व स्पर्श किया व नहायाहुआ रामसेतु सब पातक से रक्षा करता है ॥ ७० ॥ श्रद्धोव्य में सेतु में स्नान करना श्रानन्दके मिलने का कारण व मुक्तिवायक कि श्रौर महानरकों का नाशक है॥ ७१॥ पौष महीने में जब सूर्यनारायण् श्रवण् नक्षत्र में स्थित होत्रै तब रविवार में कुळ सूर्यनारायण्के उद्य होने तथा गन्धवौ समेत तथा महापुरायदाय स्मरण किया तथा बैंघेहुए महानिष्णु

क का कारण है हज़ार स्थतीपात के बराबर एक श्रमावस कहीगई है।। ७३।। श्रौर यदि रविवार होत्रे तो देश हज़ार श्रमावस के समान श्रौर यदि रविवार से संयुत श्रवण नक्षत्र होते।। ७४ ॥ तो परस्पर के योग से पुर्व्यही जानने योग्य है और स्तान, दान, जप व पूजन से एक है।। ९४ ॥ श्रोर पांचों के भी युक्त होने पर इस विषय में क्या कहना है नक्षत्रों के मध्य में श्रवसा श्रेष्ठ है और तिथियों में श्रमावस में हीन अमावस युक्त होने तो व्यतीपात योग व अवर्ण नक्षत्र में अडोंट्य योग पुरायदायक होताहे ॥ ७२ ॥ उस अडोंद्य योग में बेतु में त ॥ ७२ ॥ तिमित्रघोंद्यसेतौ स्नानंसायुज्यकारणम् ॥ व्यतीपातसहस्रेण दश्मेकंसमंस्मतम् ॥ ७३ ॥ मंषुएयं मानुवारोमवेद्यादि ॥ श्रवणक्षंयदिमवेद्रानुवारेषासंयुतम् ॥ ७४ ॥ षुएयमेवतुविज्ञेयमन्योन्यस्यैवयोगं तः॥ एकैकमप्यमृतदं स्नानदानजपार्चनात् ॥ ७४ ॥ पञ्चस्वपिच्युक्षेषु किमुक्कयमत्रहि ॥ अवर्षाज्योतिषांश्रेष्टममा पौषेमासिकिष्णुभस्येदिनेशे मानोवरिकिञ्चिद्वविहिनेशे ॥ युक्तामाचेत्रागहीनातुपाते विष्णोत्र्रिक्षेषुष्यम हि सेतुमाधवसंज्ञया ॥ महाविष्णुःसमघ्यास्ते निबद्योनिगदेनवै ॥ ६७ ॥ महर्षयश्चापितरो धर्मशास्त्र ॥ देवाश्वसहगन्धर्वाः सकित्ररमहोरगाः॥ ६= ॥ विद्याधराश्वारणाश्व यक्षाःकिम्पुरुषास्तथा ॥ अन्या ानि वसन्त्यस्मित्रहर्निशम् ॥ ६६ ॥ सोयंद्रष्टःश्वृतोवापि स्मृतःस्षृष्टोवगाहितः ॥ सर्वस्माद्धरितात्पा गुर्दिजोत्तमाः ॥ ७० ॥ सेतावधों दयेस्नानमानन्दप्राप्तिकारणम् ॥ मुक्तिप्रदम्महाषुष्यं महानरकनाशन स्नान सायुज्य सुक्ति पुरस्यान् होता है १ निसर्वभूता र्थरामसतो दशायुत्तसः ति रामसे पर यदि नाग करर प्रवतंकाः 69 =



अस समय यदि मनुष्य समसेतु में स्नान करे तो माता के गंभे को नहीं प्राप्त होता है बर्तन सायुज्य सुक्षिको पाता है।। अप ।। अक्रोंद्य योग के समान समय न हुआ। है न होवेगा इस प्रकार महोद्य समय धर्मकाल कहागया है।। अह ।। इन गुएयतमयों में सेतु वे बान कहागया है और आचार, तप, वेद व वेदान्त का श्रवया ।। मन्धेर शिव व विद्यान का प्रवया ।। मन्धेर शिव व विद्यान का श्रवया ।। मन्धेर शिव व विद्यान का प्रवया ।। मन्धेर शिव व विद्यान का प्रवया ।। मन्धेर शिव व विद्यान का श्रवया ।। मन्धेर शिव व विद्यान का श्रवया ।। मन्धेर शिव व विद्यान का प्रवया ।। मन्धेर श्रव व विद्यान का श्रवया ।। मन्धेर ।। अह है।। ७६ ॥ और योगों के मध्य में ज्यतीपात तथा विनों के मध्य में रिवार श्रेष्ठ है मक्राराशि में सूर्यनारायण के स्थित होने पर जो चारों का भी योग है।। ७७॥

तोनमिक्यति ॥ एकम्महोदयःकालो धर्मकालःप्रकीतितः॥ ७६॥ एतेषुपुरयकालेषु सेतौदानम्प्रकीति त्तरिमन्कालेरामसेतौ यदिस्नायानुमानवः ॥ गर्मनमातुराप्नौति किन्तुसायुज्यमाप्नुयात् ॥ ७८ ॥ अर्थोदयसमार कालो नभूतोनमविष्यति ॥ एवम्महोदयःकालो धर्मकालःप्रकीतितः ॥ ७६ ॥ एतेषुपुरयकालेषु मेतौदानम्प्रकीति गरश्रतपोबेदो बेदान्तश्रवर्षंतथा ॥ ८० ॥शिवविष्एवादिष्रुजापि धुराषार्थप्रवक्तृता ॥ यस्मिन्विप्रेतुक्रितेते दानपात्रंतदुच्यते ॥ =१ ॥ पात्रायतस्मैदानानि सेतौदद्याहिजातये ॥ यदिपात्रंनलभ्येत सेतावाचारसंयुतम् ॥ =२ ॥ संकल्प्योहिश्यसत्पात्रं प्रद्याद्याममागतः ॥ अतोनाधमपात्राय दातव्यम्फलकाङक्षिप्तः ॥ =३ ॥ अत्रेतिहामंग र्र्यसत्पात्रं प्रद्याद्याममागतः ॥ अतोनाधमपात्राय दातन्यम्फलकाङ्क्षिमिः ॥ ८३॥ अत्रेतिहासैव क्यामि बसिष्ठोक्तमनुत्तमम् ॥ दिलीपायमहाराज्ञे दानपात्रविवित्सवे ॥ =४ ॥ दिलीप उवाच ॥ दानानिकस्मैदेयानि हित ॥ एतन्मेतत्त्वतोब्रहि त्विच्बिष्यस्यमहामुने ॥ =५॥ विसिष्ठ उवाच ॥ पात्राषामुत्तमंपात्रं वेदाचारपरा अष्ठातिथिष्वपि ॥ ७६ ॥ ज्यतीपातन्तुयोगानां वारंवारेषुवैरवेः ॥ चतुर्धामपियोयोगो मकरस्येरवौभवेत ॥ ७७ । <u>बह्यपुत्रपुरो</u>ि

के लिये न देनाचा हिये॥ ८३॥ इस विषय में दानपात्र को जानने की इच्छावाले दिलीप महाराजाके लिये वितिष्ठजी से कहेंहुए अतिउत्तम इतिहास को दिलिपजी बोले कि हे पुरोहित, ब्रह्मपुत्र, महामुने ! किसके लिये दानों को देना चाहिये क्रपने शिष्य मुक्त से इसको तुम यथार्थ कहो ॥८४॥ यमिष्ठजी बोले नों को देवे और यदि सेतु पै आंचार से संयुत पात्र न मिले॥ । तो गांव में आकर सरपात्र को उदेश कर संबद्ध करके देवे इस कारण फल को चाहनेवाज़े पुरुषों को नीचपात्र व में कहताहै॥ ८८॥ हि बाह्य में लिये दा

नोचनों ! विस्छजी से इस प्रकार कहेंहुए उन दिलीप ने 11 ६५ 11 तब से लगाकर सत्यात्र में उत्तम दान दिया इस कारण है सुनिश्रेष्ठों ! इस

है व उसमें निर्धनी तथा बहुत रोगों से संयुत होता है।। १९।। इस प्रकार दुष्णात्र को देने से बहुत भांति के दोष होते हैं उस कारण सब सब से || ६२ ॥ यदि सत्पात्र न मिलै तो संकल्पपूर्वक एक सत्पात्र को उद्देशकर छथ्वी में जल को फेंक देवे।। ६१ ॥ और उद्दिश पात्र के मरने पर उसके और उसका भी मरण् प्राप्तहोंने पर महादेव में ऋपेण करें ॥ ६४ ॥ इस कारण् तीर्थ में विशेष कर ऋषम पात्र के लिये न देवे श्रीसूतकी न्ह ॥ और तीन जन्म तक गघा व दो जन्मों में मेडक और एक जन्म में चाएडाल तदनन्तर शुद्र होगा ॥ १०॥ तदनन्तर क्रमसे क्षत्रिय, बैश्य पात्र में दियाहुआ दान धर्म, काम, अर्थ व मोक्षदायक है ॥ दत ॥ व पुर्यस्थल में विशेष कर सत्मात्र में प्राप्त दान हित है नहीं तो दश जनमों तक व व विष्णु आदि का पूजन तथा वर्गो व श्राश्रमादिकों का श्रनुष्टान जिसके सदैव वर्तमान होवै॥ ८७॥ श्रोर जो निर्धनी व कुरुखी होवै वह श्रेष्ठ पात्र में लगाहुआ बाहाए। पात्रों के मध्य में उत्तम पात्र है और जिसके पेट में शूद्र का श्रन्न न होंवे वह उससे भी आधिक पात्र है।। न्हा। श्रीर वेद व पुराए। तिः ॥ श्रीसृत उवाच ॥ एवमुकोवासिष्ठेन दिलीपःसिंहजोत्तमाः ॥ ६५ ॥ तदाप्रभृतिसत्पात्रे प्रायच्ब्रहानम् ति ॥ दरिद्रश्चभवेतत्र बहुरोगसमन्वितः ॥ ६१ ॥ एवम्बह्मविघादोषा हुष्टपात्रप्रदानतः ॥ तस्मात्सर्वप्रयन्नेन दापयेत् ॥ ६२॥ नलभ्यतेचेत्मत्पात्रं तदासङ्गल्पपूषेकम्॥ एकंमत्पात्रमुद्दिश्य प्रक्षिपेदुदकम्मुवि॥ ६३॥ स्मादप्यधिकम्पात्रं श्रुद्रात्रंयस्यनोदरे ॥ न्६ ॥ वेदाःषुराणमन्त्राश्च शिवविष्णवादिषुजनम् ॥ वर्णाश्रमा स्यमृतौ तत्युत्रायसमप्येत् ॥ तस्यापिमरषेप्राप्ते महादेवेसमप्येत् ॥ ६४ ॥ श्रतोनाधमपात्राय द्वा तितेयस्यसन्ततम् ॥ =७॥ दरिद्रश्रकुटुम्बीच तत्पात्रंश्रेष्ठमुच्यते ॥ तस्मिन्पात्रेप्रदत्ते धर्मकामार्थमोक्ष स्यान्मएङ्गकश्चाद्वजन्माने ॥ एकजन्मानेचएडालस्ततःश्च्रद्रोमविष्यति ॥ ६० ॥ ततश्रक्षत्रियोषेश्यः कम ॥ पुएयस्थलेविशेषेषा दानंसत्पात्रगंहितम् ॥ अन्यथादश्जनमानि कुकलासोमिकियति ॥ ८६ ॥ जन्म कहाजाता है उस 

पुरवस्थेल मेतु में भी ॥ १६ ॥ यदि उत्तम पात्र मिले तो घनादिक देवै नहीं तो संकल्पपूर्वक उत्तम विशिष्ट पात्र को ॥ १७ ॥ उद्देश कर पात्र से मंगुत पुरुष जल को । एन्दी में डाल देवे और परचात अपने गांव को आकर पूर्व संकल्पित दल्य को उस पात्र में अपंश करें नहीं तो घमें का लोप होता है और फिर दुःस को नहीं पाता है जिस्का, के डाम सायुज्य मुक्ति को पाता है ॥ ६८ ॥ श्रद्धेद्ययोग के समान समय न हुआ है न होवैगा कुम्मकोश, सेतुमुल, गोक्स व नैमिष ॥ १०० ॥ और अयोध्या, इस्डकाराय, विरूपका, वेकट, सालिग्राम, प्रयाग, कांची व द्वारकापुरी ॥ १ ॥ श्रीर मधुरा, पदानाभ श्रीर शिवस्थान काशी श्रीर सब नादेयां व समुद्र तथा जो

त्तमम् ॥ अतःषुण्यस्थलेसेतावत्रापिम्रनिष्ठङ्गवाः ॥ ६६ ॥ यदिलभ्येतसत्पात्रै तदादद्याद्धनादिकम् ॥ नोचेत्सङ्गल्पषू र्वन्तु विशिष्टम्पात्रमुत्तमम् ॥ ६७ ॥ सम्रहिश्यजलम्भूमौ प्रक्षिपेत्पात्रसंग्रुतः ॥ स्वग्राममागतःपश्चात्तास्मन्यात्रेसमपे येत् ॥ ६८ ॥ प्रवैसङ्गलिप्तैवित् धर्मलोपोन्यथामवेत् ॥ नदुःखंषुनराप्रोति किन्तुसाग्रुज्यमाग्रयात् ॥ ६६ ॥ अधोंटय नंगुनिभिःस्मृतम् ॥ तीरेलक्ष्मणतीर्थस्य लोमबज्यीशिवाज्ञया ॥ ५ ॥ शिरोमात्रस्यवपनं ऋत्वाद्त्त्वाचदक्षिणाम् ॥ हैक्यान्तितद्गेहे पातकानिचतेनचे ॥ चतुर्विशातितीथांनि पर्वतेगन्धमादने ॥ ४ ॥ तत्रलक्ष्मणतीथंतु क्ष ॥ सालिग्रामंप्रयागञ्ज काञ्चीद्वारावतीतथा ॥ १ ॥ मधुरापदानाभञ्च काशीविश्वेश्वरालया ॥ नद्यःसवोःस भास्कर्मसतम्॥ २ ॥मुष्डनञ्जोषवासश्च क्षेत्रेष्वेषुप्रकीतितम् ॥ लोमान्मोहाद्कृत्वायः स्वगृहंयातिमान नभूतोनभविष्यति ॥ कुम्मकोषांसेत्रमुखं गोकर्षानैमिषंतथा ॥ १००॥ अयोध्याद्र एडकार एयं विरूषा क्षंचवेद्धटम् । मुद्राश्च पर्वत् समःकालो

र्ष के किनारे शिवजी की आजा से लोम रहित क्षीर करना चाहिये ॥ ४॥ केवल शिर भर का क्षीर कर लक्ष्मणतीर्थ में नहाकर व दाक्षणा को भास्कर पर्वत कहागया है ॥ र ॥ इन क्षेत्रों में मुएडन व उपवास कहागया है और लोभ व मोह से जो मनुष्य मुएडन व उपवास न करके अपने धर को के सायही पातक उसके घर में चलेजाते हैं गन्थमादन पर्वत पै चौबीस तीर्थ है।। ४॥ श्रोर वहां लह्मग्तिर्थ में मुनियों से मुंडन कहागया जाता है।। ३।। उसके है और लक्ष्मयतीर्थ

में एकबार मेतु में नहाकर उस पुराय का भागी होता है ॥ १४ ॥ ब्रह्मज्ञान से निहीन व कुतप्र तथा दुधात्मक पापी व अन्य महा-

से॰ मा॰ अ॰५२

रदहोंद्येसेती स्नात्वातत्पुएयभाग्मवेत् ॥ १५ ॥ ब्रह्मज्ञानविहीनानां कृतप्नानांदुरात्मनाम् ॥ पापिनामित एकबार रामसेतु में नहाने से निश्चय कर सिव्ह होता है और अहोंद्य व महोद्ययोग में विशेषकर सिद्ध होता है ॥ १२ ॥ और माघ महीने में येनारायण के स्थित होनेषर पाष्मीचक प्रयाग तीर्थ में मनुष्य हजार माघस्नान से जिस पुष्य को पाता है ॥ १३ ॥ हे बाह्मणो | उस अहोंद्य रामसेतु में नहाने से मनुष्य उस पुष्य को पाता है इसमें सम्देह नहीं है ॥ १४ ॥ त्रिलोक में स्थित तीर्थों में नहायेहुए लोगों को जो फ्ल होता तीर्थ नहीं है ब स्तुतीर्थ के समान तप नहीं है व सेतुतीर्थ के समान पुराय नहीं है और सेतुतीर्थ के समान गित नहीं है ॥ ८ ॥ हज़ार प्रहिशों इययोग कहागया है और असेदिययोग के समान संसार से छुड़ानेवाला तीर्थ नहीं है ॥ ६ ॥ और उस श्रदोद्ययोग में यादे रामसेतु में स्नान जों में सदैव उसके समान पुराय नहीं है।। १०।। हे मुनिश्रेष्ठो । साठ हज़ार वर्ष गंगाजी में रनान में जो उराय ऋषियों से कहागया है वह हरजी को देखकर ॥ ६ ॥ सब पापें से छूटाहुआ मनुष्य शंकरजी को प्राप्त होता है इसप्रकार अडोंद्ययोग में हदेव सेतु में स्नानकरे ॥ ७ ॥ सेतुतीर्थ सेतौ निमज्जनात् ॥ एकवारेणतत्पुष्यं लमतेनात्रमंश्ययः ॥ १४ ॥ त्रैलोक्यस्थेषुतीर्थेषु स्नातानांयत्फलंभ ण सममघौदयंस्मतम् ॥ अघौदयसमःकालो नास्तिसंसारमोचकः ॥ ६ ॥ तस्मन्नघोंदयेरामसेतौस्नानं ॥ नतनुल्यंमवेत्षुएयं सर्वशास्त्रेषुसर्वदा ॥ १० ॥ पष्टिवंषसहस्नाणि भागीरध्यवगाहनात् ॥ यत्षुएयम्रिषिनि ङ्मण्तिर्थेच हष्द्वालक्ष्मण्शङ्करम् ॥ ६ ॥ सर्वेषापविनिर्धेकः शङ्करंयातिमानवः ॥ अघौदयेसदास्नानं सेता ॥ मकरम्थेरवीमाघे प्रयागेपापमोचने ॥ माघस्नानसहस्रेष् यत्षुएयंलमतेनरः ॥ १३ ॥ तास्मन्नधीद्ये रेत् ॥ ७ ॥ नास्तिमेतुसमंतीर्थं नास्तिमेतुसमंतपः ॥ नास्तिमेतुसमम्पुएयं नास्तिमेतुसमागतिः ॥ = ॥ डप एयम्मुनिषुङ्गगः ॥ ११ ॥ एकवारंरामसेतौ स्नानात्सिध्यतिनिश्चितम् ॥ अद्गेदयेविशेषेण् तथैवचमहो देकर जर्भाण शं

स्कं व्य ४०४

। अस्टोद्ययोग में सेतु में नहाने से निश्चय कर शुद्धि होती है और अन्यस्थल में किसी प्रकार कृतझों का प्रायश्चिच नहीं होता है।। १७॥ व हाने से उनका भी प्रायश्चिच होता है अद्वित्ययोग में जो मनुष्य मोह से सेतु में स्नान नहीं करते हैं।। १८ ॥ ये संसार में ड्वते हैं जैसे कि में नहाकर॥ २०॥ सीतासमेत जगदीश खुनाथजी को भलीमांति प्रणामकर व रामेश्वर महादेव तथा सुप्रीवादिक वानरों को प्रणामकर ॥ २५॥ श्रदीद्ययोग में सेतु में नहाकर मनुष्य सर्यमाडल को फोड़ कर ॥ १६ ॥ ब्रह्मलोक को जांत्रेगे इसमें विचार न करना चाहिये श्रद्धिद्य श्राप्त होने अस्तिययोग में नह अन्य नीचे गिरते हैं पाषियों की ॥ १६ ॥ पर मुक्तिदायक सेतु 

गातिकनांतथा ॥ १६ ॥ मेताबद्धोर्यस्नानादिशुद्धिरितिनिश्चिता ॥ स्थलान्तरेकतप्रानां निष्कतिनीस्ति किर्हिचित् ॥ १७ ॥ सेतावद्रोदयेस्नानात्तेषामपिहिनिष्कृतिः ॥ सेतावद्रोदयेस्नानं येनकुर्वन्तिमोहतः ॥ १८ ॥ मंसा रेष्ठनिमज्ञन्ति तेयथान्धाःपतन्त्ययः ॥ सेतावद्रोदयेस्नात्वा मित्वामास्करमण्डलम् ॥ १६ ॥ ब्रह्मलोकम्प्रयास्यन्ति १७॥ सेतावद्रोदयस्नानात्तेषामापोंहोनेष्कातेः॥ सेतावद्यस्नानं येनकुषांनेतमोहतः॥ १८॥ संसा नात्रकायांविचारणा ॥ अडोंद्येतुसम्प्राप्ते स्नात्वासेतोविम्नातिदे ॥ २० ॥ नत्वासम्यग्जगन्नाथं राघवंसीतयासह ॥ हिदिनं सुशीनादिमुलान्कपीन् ॥ २१ ॥ ध्यात्नादेनात्र्यांश्वापि तथापितृगणानिषि ॥ तर्पयेद्पितान्सर्गन्स् दारिद्रयिम्क्तिये॥२२॥ अहोर्याष्यममलं जमन्नाथंसमर्चयत्॥ सेताबहोर्यकाले तेनप्रीणातिकेश्वः॥ २३॥ दि ञ्यतीपातमहायांगिन्महापातकनाशन ॥ २५ ॥ सहस्रबाहोसवात्मन् ग्रहाणाघ्येनमोस्तुतै ॥ तिथिनक्षत्र तेस्तु तेजोराशेजगत्पते॥ अत्रिगोत्रसमुत्पन्न लक्ष्मीदेज्याःसहोदर ॥ २४ ॥ अर्घग्रहाणमगवन्मुधाकुम्भ रामेश्वरम्म बाकरनमस् नमोस्तुते ॥ रेपांच महाग

वैनेता, ऋषि च पितुगागों को घ्यानकर अपनी विरिद्या के हूटने के लिये उन हमों को भी तर्पेश करें।। २२॥ श्रीर सेतु पे अहोंद्य समय में अहोंद्य नामक निर्मेल अगदीराजी को पूजे उससे विष्णुजी प्रसन्न होते हैं।। २३॥ हे जगत्मते, तेजोरारो, दिवाकरजी ! तुरहारे लिये प्रणाम है हे श्रतिमोत्र में डरफ्न, सक्ष्मीदेवी के सहो-ाकुम्भ, मगवत् । अर्ष को प्रहण् कीजिये तुम्होरे लिये प्रणाम है व हे महापातकविनाशक, ध्यतीपात, महायोगिम् । ॥१४॥ हे महन्रभुज, सर्वात्मन् । वर ।॥ ३४॥ अमृत

क्षित्रये तुरहारे लिये नमस्कार है हे तिथि, नक्षत्र व वारों के स्वामी, परमेश्वर!॥ २६ ॥ हे कांलारूप, मासरूप। श्रन्ये को ग्रहण कींत्रिये तुक्हारे लिये प्रणाम है इस प्रकार महोदययोग में मनुष्य श्रालग २ मन्त्रों से श्राध्ये की देकर ॥ रेज ॥ इंज्य के श्रानुसार बाह्यणों के लिये भेटदेत्रे श्रीर चीदह, शिक्षेत्रदक्षयमिहास्तुते॥ ३५ ॥ अर्थिनांकल्पवृक्षोमि वामुदेवजनादेन ॥ मासत्वेयनकालेश पापंशामय मन्नोपनीत व बन्नड़ा समेत दूघ देनेवाली गऊ को शक्ति के अनुसार भूषित बाह्मणों के लिये देनै और यह कहै॥ ३०॥ कि हे जगदीश, केरावजी का पात्र लेकर।। रह।। जल से पूर्ण उस पात्र को बाह्यागों के ब्रामे घरकर फल समेत व गुड़ सहित ब्रौर धी समेत तथा तांबूल व दक्षिया। समेत उस पात्र हा या पांच बाह्मणों को ॥ २८ ॥ शाक्ति के अनुसार अलग २ मन्त्रों से अन पानादिकों से पूजनकरे और नवीन कांस्यका पात्र या लकड़ी नरः॥ २७॥ उपायनानिविप्रेम्यो द्वाहित्तानुसारतः॥ चतुर्रशहाद्शाष्ट्रौ सप्तषट्पञ्चवाहिजान्॥ २८॥ यथाशुक्त्य न्नपानाचैः ष्टथञ्चन्त्रैःसमचेयेत्॥ कांस्यपात्रंसमादाय द्वतनंदारबन्तुवा॥ २६॥ विप्राणाम्पुरतःस्थाप्य पयसापरिष्र रितम्॥ सफलंसग्रदंसाज्यं सताम्बलंसदक्षिणम्॥ ३०॥ द्वावज्ञोपवीतञ्च गांसवत्सांपयस्विनीम्॥ श्रक्कितेम्यो विप्रेम्यो यथाशाक्तिवदेदिदम्॥ ३१॥ श्रवणक्षेंजगन्नाथजन्मक्षेतवकेशव॥ यन्मयादत्तमिथिम्यस्तदक्षयिमहास्त् नक्षत्राणामधिपते देवानाममृतप्रद् ॥ त्राहिमांरोहिषीकान्त कलाशेषनमोस्तुते ॥ ३३ ॥ दीननाथजग ।थक्रपाकर॥त्वत्पादपद्ययुगलमक्तिरस्त्वचलामम ॥ ३४ ॥ व्यतीपातनमस्तेस्तु सोमसूर्यम्नुतप्रमो ॥ यद्दा थाशांकेबदेदिदम् ॥ ३१ ॥ अवएक्षेजगन्नाथजन्मक्षेतवकेशव ॥ यन्मयादत्तमिथिभ्यस्तदक्षयमिहास्तु शिपरमेश्वर् ॥ १६ ॥ मासरूपग्रहाषााध्यै कालरूपनमोस्तुते ॥ इतिदत्त्वाप्यथङ्गन्त्रेरध्येमद्रोंदये ॥ उपायनानिविप्रेभ्यो दद्यादितानुसारतः ॥ चतुर्दशद्दादशाष्ट्रौ सप्तषट्पञ्चवाद्विजान् ॥ २८ ॥ यथाशुक्त्य न्नाथ कालना नादिकतीका नाराणामर्था ते॥ ३२ ॥ बारह, आठ, सात

रक्षा कीजिये तुम्हारे लिये नमस्कार है।। ३३॥ हे दीननाथ, जगनाथ, कालनाथ, दयाकर! तुम्हारे दोनों चरण्कमलों में मेरी अचल मिक्क निमस्यमुत, व्यतीपात, प्रमो ! तुम्हारे लिये नमस्कार है यहां जी कुछ दानादिक किया गया है यह तुमको अक्षय होवे।। ३४ ॥ हे जनादैन,

नक्षत्र प्रवर्श नक्षत्र में यहां जो मैंने प्रधियों के लिये दिया वह तुमको प्रक्षय होते ॥ ३२॥ हे देवनात्रों को अमृतदायक, नक्षत्रेश, रोहिसी-

की ॥ ३० ॥ श्रीर तुरहारे जन्मवाले

र्षं के ते X OF

ने स्मुद में सेतु को बनाया है सेतु सेतु ऐसा उच्च प्रकार से उसके नाम को कहने से ॥ ४१ ॥ स्नान के समय में मनुष्यों के करोड़ों पातेक उसीक्षण नारा होजाते हैं और वे अच्युतस्थान को पाते हैं ॥ ४२ ॥ जो मनुष्य निमेष या श्राधे निमेष मा सेतु पै टिकता है उसके दृष्धिगोचर में जाने के लिये यमदूत समर्थ नहीं होते हैं ॥ ४३ ॥ रामसेतु, घनुष्कोटि, राम, सीता, लक्ष्मण, रामनाथ, हनूमान् व सुश्रीवादिक वानरों को ॥ ४४ ॥ श्रीर विभीषण, नारव, विश्वामित्र, श्रगस्ति, वसिष्ठ,

मथकाश्यपम् ॥ ४५ ॥ रामभक्तत्वाचान्यश्चिन्तयन्मनसातदा ॥ सर्वेदुःखादिमुच्येत प्रयातिपरमम्पदम् ॥ ४६ ॥

व काश्वपजी को ॥ ४४ ॥ उससमय चिन्तन करता हुआ अन्य राममक्त सब दुःख से छूट जाता है व परमपद को प्राप्त होता है ॥ ४६ ॥

बासुदेव | तुम अधियों के कल्पकुस हो हे मास, ऋतु, अयन व काल के स्वामी, विष्णुजी । मेरे पाप को नाश कीजिये ॥ १६ ॥ हे दिजेन्द्रो । इस प्रकार पूजकर तदनन्तर आद करे हिरएयआद या आमआद अयश पाकश्रोद्ध करे ॥ १७ ॥ तदनन्तर पार्वेणुआद करे और वितशाखा न करे पर्स्चात वस्त, मूष्ण ब को पूजे।। ३८ ॥ और उसके लिये मूर्ति, गऊ, क्षत्र व पनहीं को देने हे दिजोत्तमों। इस प्रकार सेतु पै श्रद्धोव्ययोग में बतकरें।। ३१ ॥ क्रित्य होता है और कुझ करने योग्य नहीं होता है इसी प्रकार झद्दोद्ययोग में अन्यस्थल में भी बतकरे।। ४० ॥ गन्धमादन पर्वत पे श्रीरामजी ॥ इत्यचीयित्वाविप्रेन्द्रास्ततः आदंसमाचरेत् ॥ हिरएयआदमामंवा पाकआदमथापिवा ॥ ३७ ॥ पार्वर्षेच येचरेत्॥ ४०॥ मेतुःममुद्रेरामेण् निर्मितोगन्धमादने॥ मेतुःमेतुरितिप्रोचैस्तस्यनाम्नःप्रकितिनात्॥४१॥ मनुष्याणां पातकानान्तुकोटयः ॥ तत्क्षणादेवनस्यन्ति यास्यन्त्यप्यच्युतम्पद्म् ॥ ४२ ॥ निमिषंनिमि गितेष्ठतियोनरः ॥तह्षिगोचरङ्ग्तं नश्कायमिकेङ्गराः ॥४३॥ रामसेतुंधनुष्कोरि रामसीतांचलक्ष्मणम्॥ हिरियेसेती बर्कियों हिजोत्तमाः ॥ ३६ ॥ तेनैवकृतकृतकृत्यःस्यात्कतेव्यंनास्तिकिञ्चन ॥ स्थलान्तरिष्वमे रामनाथंहनूमन्तं मुग्रीवादिमुखान्कपीन् ॥ ४४ ॥ विभीषर्षानारदंश्च विश्वामित्रंघटोद्भवम् ॥ विप्रिधंवामदेवश्च जाबालि ्तशास्त्रंतकारयेत्॥ आचार्यपुजयेत्पश्चादत्त्वभूषण्कुएडलैः॥ ३८॥ प्रतिमामपंयेत्तस्मै गांचक्रत्रमुपान स्नानकालेग् पार्द्धवा सेतौ मेहरे॥ ३६। हम् ॥ एवम कुरलों से याचार्य तइतमधौद

D7 2

महाक्षेत्र, भक्तनाथ महास्थल, अलिंद नामक महाक्षेत्र व शुक्केत्र और वारुण्केत्र में ॥ ५० ॥ व मधुरा, हरिक्षेत्र, श्रीगोष्ठी, पुरुषोत्तम, श्रीरंग, कुम्मकोए। और मोहिनीनगर में ॥ ४८ ॥ और ऐन्द्र, स्वेताचल व पवित्र पद्मनाम महास्थल में और फुझनामक प्राम व घटिकाद्दि, सारक्षेत्र और हरिस्थल में ॥ ४६॥ रिक्षेत्र, कृष्ण्क्षेत्र, नैमिष, सालग्राम, बद्रिकाश्रम, हस्तिशैल व वृषाचल में ॥ ४७ ॥ श्रौर शेषाद्रि, चित्रकूट, लक्ष्मक्षित्र, कुरंगक, कांचिक, विष्णुस्थल में ॥ ४० ॥ हे डिजोत्तमो । नहाने से जो पाप नाश होजाते हैं वे सब निश्चय कर सेतु में स्नान से नाश होजाते हैं ॥ ४२ । पुंडरीकाक्ष व श्रन्य त्रोर सत्यक्षेत्र, ह श्रोर श्रीनिशम

क्षेत्रेकुरङ्गके॥ काक्षिकेकुम्मकोषीच मोहिनीपुरएवच ॥ ४८॥ ऐन्द्रेश्वेताचलेपुएये पद्मनामेमहास्थेले ॥ फुल्छा क्येघिटकाद्रौच सारक्षेत्रेहिरस्थेले ॥ ४८॥ श्रीनिवासेमहाक्षेत्रे भक्तनाथमहास्थेले ॥ श्रीक्षेत्रेचवारुषे ॥ श्रीक्षेत्रेचवारुषे ॥ १०॥ मधुरायांहिरक्षेत्रे श्रीगोष्ट्यांपुरुषोत्तमे ॥ श्रीरङ्गेपुष्डरीकान्ने तथान्यत्रहिरस्थेले ॥ ४०॥ मनोने नयानिपापानि नश्यन्तिच्चित्रोत्तमाः॥तानिसर्वाषिनश्यन्ति सेतुस्नानेनिनिश्चित्रम् ॥ ४२॥ रघुनाथकृतेसेतौ महा स्मिनिनिषेति ॥ भ्रण्णेत्रम् ॥ ४२॥ रघुनाथकृतेसेतौ महा दन्तिनश्रुएवन्ति नस्मरन्तिमुनीश्र्वराः ॥ ४४ ॥ नमोनारायणायोति प्रणुवेनसमन्वितम् ॥ मन्त्रमष्टाक्षरंवापि नजप न्तिस्मरन्तिवा ॥ ४४ ॥ एवंश्रीरामचन्द्रस्य षडक्षरमर्वेतथा ॥ नजपन्तिनश्रुएवन्ति नस्मरन्तिचसत्तमाः ॥ ४६ ॥ स्क्षित्रे ऋष्णक्षेत्रेचनैमिषे ॥ सालग्रामेबद्य्यांच हस्तिशैलेहषाचले ॥ ४७ ॥शोषाद्रोचित्रकूटेच लक्ष्मी सत्यक्षेत्रेहां

जी मनुष्य नमः शिवाय ऐसे उत्तम पंचाक्षर मन्त्र की न कहते हैं न सुनते हैं और न स्मर्गा करते हैं ॥ प्रष्ठ ॥ और अंकार से संयुत्त नमीनारायगाय ऐसे श्रष्टाक्षर महामुनियों से सेबित रघुनाथजी से कियेहुए सेतु में जो मनुष्य नहीं नहाते हैं उनकी संसार से निवृत्ति नहीं होती है।। ४३ ॥ अथवा हे मुनीरवरो । मन्त्र को जो न अपते हैं न स्मरण करते हैं॥ ४५ ॥ व हे सत्तमी। इसीप्रकार श्रीरामक्ष्म् जी के षडक्षर मन्त्र को जो न जपते हैं न खनते न स्मरण करते हैं। ४६॥ उनके पाप रामसेतु में नहाने से नाश होजाते हैं अथवा जो उत्तम हरिदिन ( हाद्शीतिथि ) में उपवास नहीं करते हैं ॥ ५७ ॥ और जो सात जाबालोपनिषत् के मन्त्रों से मस्तकादिक में त्रिपुंड्र के उद्घुलन श्रादि से मस्म को नहीं घारण करते हैं॥ ४८ ॥ व है हिजोत्तमों । सिव व विष्णु तथा अन्य देवताश्रों को जो वेदोह्मार्ग से नहीं पुलि हैं॥ ४६ ॥ उनके पाप रामसेतु में नहाने से नाया होजाते हैं और शिव व विष्णु ज्ञादिक देवताओं के लिये धूप, दीप, चन्दन ॥ ६० ॥ म हे दिजोसकों । युष्णें को मिक्रपूर्वक जो नहीं देते हैं और जो मनुष्य शिव व विष्णु आदिक वेतताओं का श्रीकृद व चनक ॥ ६० ॥ तथा श्रीमयुरुषसूक्त व पावमान्यादिक सुक्त

था।। ६१॥ श्रीमत्पुरुषमूक्तेन पावमान्यादिमुक्कैः॥विमधात्रमुपण्क्ष पञ्चशान्त्यादिनातय। ॥ ५६ ॥ पावमान्यादिवानां नमस्कारप्रद वीन्त येनराःपापचेतसः ॥ तेषांपापानिनश्यन्ति धनुष्कोटौनिमज्जनात् ॥ ६३ ॥ शिवविष्पवादिदेवानां नमस्कारप्रद क्षिणे ॥ नप्रकुर्वन्तिभक्तथाये पापोपहतबुद्धयः ॥ ६४ ॥ धनुर्माप्तेष्यक्षःकाले नपुजाञ्चप्रकुर्वते ॥ शिवविष्णानितहरस्य नां महानैवेद्यपूर्वकम् ॥ ६४ ॥ तेषांपापानिनश्यन्ति रामसेतौनिमज्जनात् ॥ कीर्तयन्तिनयेविष्णोर्नामानितृहरस्य नस्यन्ति रामसेतानिमज्जनात् ॥ उपोषणंनकुर्वन्ति येबाहरिदिनेशुभे ॥ ५७ ॥ नघारयन्तियेभस्म त्रि ादिना ॥ जाबालोपनिषन्मन्त्रैस्सप्तमिर्मस्तकादिके ॥ ४८ ॥ शिवैवाकेशवंबापि तथान्यानिषिवैमुरान् ॥ धूपैदीपैचचन्दनम् ॥ ६० ॥ पुष्पाष्पिनप्रयच्ब्रन्ति मक्तिपूर्वैद्विजोत्तमाः ॥ शिवविष्एवादिदेवानां श्रीरहेश्रमकैस्त नपूजयन्तिवेदोक्तमागेंषाहिजघुङ्गवाः ॥ ५६ ॥ तेषांपापानिनश्यन्ति रामसेतोनिमज्जनात् ॥ शिवविष्एवादिदेवेभ्यो SAI THE PARTY OF T पुएड्रोह्तान

से मध्बुद्धिवाले जो पुरुष भक्ति से शिव, विष्णु आदिक देवताओं का प्रणाम के बेद्धिणा नहीं करतेहें ॥ ६४ ॥ और पौष महीने में प्रातःकाल पूर्वक शिव व विष्णु आदिक देवताओं का पूजन नहीं करते हैं ॥ ६४ ॥ उनके षाप रामसेतु में नहाने से नाश होजाते हैं और जो मनुष्य और पंचशीति आदिक सक्त से ॥ ६२ ॥ जो पापचित्रवाले पुरुष श्राभिषेक नहीं करते हैं उनके पातक धनुष्कोटि में नहाने से नाश हो आते तथा त्रिमधु, त्रिसुपर्ग जो मनुष्य महानैनेघ है।। ६३॥ व पाप

हि में अतिथिपुजन और सार्यकाल में अतिथि से संमत पूजन को नहीं करता है ॥ ७४ ॥ उनके पाप घनुष्कोटि में नहाने से नाश होजाते हैं दे। ७२ ॥ व हे मुनिश्रेष्ठो । प्रत्नमनवाला जो पुरुष संध्योपातनपूर्वक वेदमाता गायत्री की उपासना नहीं करता है।। ७३ ॥ म्रबबा पाप से पुरुष निराखसी होकर सार्यकाल व प्रातःकाल संध्योपातन नहीं करते हैं मणवा जो मध्याह्न रध्योपातन नहीं करते हैं।। ७४ ॥ म्रीर जो मह्य हों की शानित के लिये दोनों भुजाओं व गले में हदाक्ष व तुलसीकाष्ठ को नहीं घारण करता है।। ६६ ॥ उसके पातक धनुष्कोटि में नहाने रि बाह्मवमुहूरी प्राप्त होनेपर जो प्रत्तन्त्रबुद्धवाला पुरुष निदा को छोड़कर ॥ ७० ॥ हे बाह्मणों ! विष्णु व शिवजी के नामों को व उनके स्तोत्रों न्ने नित्य चिन्तन नहीं करता है॥ ७१ ॥ उसके पातक बनुष्कोटि में नहाने से नारा होजाते हैं और प्रातःकाल जलाशय को जाकर नहाकर नाभी को नहीं कहते हैं॥ ६६ ॥ श्रौर जो मनुष्य शालग्रामिशाला के चक्र को व शिवनाभ तथा द्वारकाचक्र को मोह से नहीं पूजते हैं॥६७॥ बूढ़ मनुष्य श्रीगंगाजी की मिट्टी व तुलती की मिट्टी श्रौर गोपीचन्दन को मानक व वहारथल में नहीं घारणु करते हैं।। ६८ ॥ श्रोर जो पूजामतिथिसम्मताम् ॥ ७४ ॥ तेषांपापानिनश्यन्ति धनुष्कोटौनिमज्जनात् ॥ भिक्षांयतीनांमध्याह्ने शालग्रामशिलाचकं शिवनामंचयेनराः ॥ नप्जयन्तिमोहेन हारकाचकमेववा ॥ ६७ ॥ गङ्गामृदञ्जतुल ोपिचन्दनम् ॥ नघारयन्तियेमूदा ललाटेचोरसिहिजाः ॥६⊏॥दोईन्हेचगलेसम्यक्सर्वपापौघशान्तये॥ काष्ठं योनघारयतेनरः ॥ ६८ ॥ तस्यपापानिनर्यान्तं धनुष्कोटोनिमज्जनात् ॥ बाह्येमुह्रतैसम्प्राप्ते नि न्नधीः॥ ७०॥ हारशिङ्गरनामानि तत्त्तोत्राएयथवाहिजाः॥ योनिचिन्तयतोनेत्यं विशिष्टमन्त्रमे नेश्रेष्ठाः सन्ध्योपासनपूर्वकम् ॥ नोपास्तेचनरोयस्तु गायत्रींवेदमातरम् ॥ ७३ ॥ नोपासनंबाकुर्वन्ति साय ताः ॥ माघ्यांकिकन्नकुर्वान्त येवापापहताश्याः॥ ७४॥ ब्रह्मयज्ञंबैश्वदेवं मघ्याहोतांथेषुजनम् ॥ नाच ॥ तस्यपापानिनश्यन्ति धनुष्कोटौनिमज्जनात् ॥ प्रातर्जलाश्यंगत्वा स्नात्वाचम्यविशुद्धधीः॥ ७२ ॥ ह्याक्षंतुलमी द्रांत्यकाप्रस रन्तिचसायय मनुष्य तब पापसमू में नाया होजाते हैं अ सीमृतिकांग विष्णु व शिवजी के प्रसन्नाम् म्पातरतान्द्र व हे बाह्यसो। जो वना ॥ ७१ को व उत्तम मन्त्र

के विका संसार का विनाश होता है हे सुनिश्रेष्ठा। जो मनुष्य संसारमागर को उतरना चाहै॥ ८३॥ वह श्रीघ्रही रामचन्द्र की धनुष्कोटि को हित कहताहूँ और फिर सार्राश व हित को कहताहूँ॥ ८४॥ कि तुमलोग सुक्ति की सिद्धि के लिये रामचन्द्र की धमुष्कोटि को जावो क्योंकि । और जो प्रत्येक वर्ष में माता, पिता का श्रान्द नहीं करते हैं व जो महालय में नित्यशान्द श्रोर श्रष्टकाशान्द ॥ ७८ ॥ तथा श्रन्य नेभिनिकशान्द नहीं करते हैं और चैत की पौर्यमासी तिथि में चित्रगुप्त की प्रसंकता के लिये जो ॥ ७६ ॥ पान, केला के पके फल व शकर सभेत और गुढ़ सहित व आम के फर्सों समेत तथा कर हर के फर्सों से संयुत सीर ॥ ८० ॥ व तांबूल, खड़ाऊं, छत्र, वस, पुष्प व चन्दन को लोभ से नष्ट बुद्धिवाले पुरुष बाह्माओं के रामचन्द्र की घनुष्कोटि में रनान को छोड़कर मुक्ति के लिये ॥ ८५ ॥ हे बाह्यलों । अन्य उषाय नहीं है यह मैं बार २ कहताहूं कि जो ममुष्य रामचन्द्र की घनुष्कोटि में इ में यतियों को मिल्ला नहीं देते हैं।। जह ॥ व हे ब्राह्मणों ! जो कुबुद्धि पुरुष पढ़ीहुई बेदनयी को मूल जाते हैं व फिर जो बेदनयी श्रीर वेदांगों को ॥ ८१ ॥ उनके पातक घनुष्कोटि में नहाने से नाश होजाते हैं और जो दुराचारी या उनम आचारवाला पुरुष घनुष्कोटि का सेवक होता है ॥ ८२॥ मप्रयच्छन्तियेनराः ॥ ७६ ॥ येप्यधीतांत्रयांविप्रा विस्मरन्तिकुबुद्धयः ॥ नाधीयतेत्रयांवापि वेदाङ्गानितथाषु प्रत्याब्दिकम्मातृषित्रोः श्राइंयेनाचरन्तिवै ॥ श्राइंमहालयेनित्यमष्टकाश्राद्धमेववा ॥ ७८ ॥ अन्यंनैमि सिक्आदं येनकुर्वन्तिलोमतः॥येचेत्रतुपौर्षमास्यां चित्रग्रप्तस्यतुष्टये॥ ७६ ॥ पानकंकदलीपकं पायसाजंसशकंरम्॥ विच्छितिः पुनर्जन्मविनाभवेत् ॥ संसारसागरंतर्तुं यइच्छेन्मुनिपुद्गवाः ॥ ८३ ॥ रामचन्द्रधनुष्कोरिं लिम्बितम् ॥ सत्यंबिच्मिहितंबिच्म सारंबिच्मिहितम्धुनः॥ ८४ ॥ रामचन्द्रधनुष्कोटि गच्कुष्वस्मुक्तिसि मचन्द्रधतुष्कोटां मुक्कास्नानींबेमुक्तये ॥ ८५ ॥ नास्त्युपायान्तरींबेप्रा भूयोभूयोवदाम्यहम् ॥ रामचन्द्र फ्लकं पनसादिफलेथेतम् ॥ ≂० ॥ ताम्बूलंपादुकेझत्रं वस्रुष्पाणिचन्दनम् ॥ विप्रेभ्योनप्रयच्झन्ति लोमो : ॥ = १ ॥ तेषाम्पापानिनश्यन्ति धनुष्काटौनिमञ्जनात् ॥ दुष्तोबामुष्तांबा योघनुष्कोटिसेवकः ॥ = २ सगच्बेदवि इये ॥ राम सगुडंमाझ पहतबुद्धय तस्यसंसार 在海海海 लिये नहीं केते हैं 3011:1 उसके फिर जन्म

\*\*\*

लम् ॥ ६३ ॥ ऋथायद्वयपाठेन श्रवर्षानतर्थवच ॥ गोमधारूयस्ययज्ञस्य फलमाप्रोत्यनुत्तमम् ॥ ६४ ॥ दशाष्ट्याया न्पठेद्यस्तु श्रुष्प्याद्वासमक्तिकम् ॥ स्वर्गलोकमवाप्रोति शकेष्पसहमोदते ॥ ६५ ॥ विशद्ध्यायपठनाच्छ्रवर्षाच करंपुंसां पठतांत्र्यपवतामपि ॥ स्वर्गापवर्गदंपुएयं सर्वतीर्थफलप्रदम् ॥ ६० ॥कीतंयेद्यइदम्पुएयं श्युष्पाद्यासमाहितः ॥ सोग्निष्टोमादियज्ञानां फलमाप्रोतिपुष्कलम् ॥ ६१ ॥ चतुर्षांसाङ्ग्वेदानां शताष्ट्रत्यातुयरफलम् ॥ तरफलंसमवाप्रोति म्यकीतेनात् ॥ ६२॥ अत्रैकाष्ट्यायपठनाच्छ्रविषादासुनीश्वराः ॥ अश्वमेधस्ययज्ञस्य प्राप्नोत्यविकलम्फ तनम् ॥ ८७ ॥ तत्प्राप्तिःस्याद्दनुष्कोटो मज्जनान्नात्रात्रायः ॥ श्रीसूत उवाच ॥ एवंवःकथितंविप्राः सेतुमाहात्स्यसुत ॥ महादुःस्वप्रशमनं महारोगनिबर्हणम् ॥ दुःस्वप्रनाशनम्पुएयमपमृत्युनिवारणम् ॥ ८६ ॥ महाशान्ति ह्यतन्माहात् धनुष्कोटौ मम् ॥ दद

समेत चारों वेदों की सौ आवृत्योंका जो फल मिलता है उस फलको मनुष्य इस माहात्य के कहने से पाता है॥ ६२॥ अथवा हे मुनीरवरो । इसकै या मुनने से मनुष्य अस्वमेघ यज्ञके उत्तम फलको पाता है ॥ ६३॥ वैसेही दो अध्यायों के पढ़ने व मुनने से गोमेघ नामक यज्ञके आति उत्तम फलको र जो मनुष्य मिक समेत दश अध्यायों को पढ़ता या मुमता है वह स्वर्गलोंक को पाता है और इन्द्रके हाथ आनन्द करताहै॥ ६५॥ व हे मुनीरवरो । है। १६ गा और अंगों

ती क्षण नाश होजाता है और इस समस्त सेतुमाहास्य के पढ़ने या सुनने पर ॥ श्रममें श्लोकों में जितने अक्षर वर्तमान है उतनी बहाहत्या श्रीर

किया हुन्ना पाप उर

॥ है य त्रिच्युजी के साथ श्रामन्द करता है ॥ १७ ॥ श्रीर चवालीस अध्यायों को जी षहता या सुनता है यह शिवलोक को पाता है य शिवजी के साथ । ६८ ॥ श्रीर जो पचास अध्यायों को पढ़ता या सुनता है वह चन्द्रार्थभालयाले साम्ब शिवजी को प्राप्तहोता है ॥ ६६ ॥ श्रीर जी इस समस्त उचन सुनता है उत्तम विमान के उपर बैठकर यह शिवजी की सामीप्य मुक्ति को पाता है॥ १॥ श्रोर सावधान होताहुआ जो पुरुष इसको तीन बार पढ़ता या सुनता है शिबजी की प्रीति करताहुआ यह पुरुष शिवसारूप्य मुक्ति को पाता है॥ १॥ श्रोर सावधान होताहुआ जो पुरुष इसको तीन बार पढ़ता या सुनता है शिबजी पाता है॥ ३॥ और जो मनुष्य प्रतिदिन एक बनोन — नि या सुनता है वह साम्ब शिवजी की सालोक्य मुक्ति को पाता है इस में सन्देह नहीं है ॥ २००॥ हे मुनीश्वरो । इसको जो दो बार पढ़ता या मि का सुनमें से मनुष्ये ब्रह्मालोक की पाता है वे ब्रह्मा के साथ आनन्द करता है ॥ १६ ॥ व हे सुनीएवरो । तीस अध्यायों के पहने या सुनने से बनुष्य ति शिवस्यप्रीतिमावहन् ॥ २ ॥ चतुर्वारम्पटेयस्तु श्युष्याद्देदमुत्तमम् ॥ ससायुज्यमवाप्रोति शिवस्यणि । ३ ॥ दिनेदिनेपटेन्मत्येः श्लोकंश्लोकार्थमेववा ॥ पादंवापदमात्रंवा श्रक्षरंवर्षामेववा ॥ ४ ॥ तत्ताद्देनक्र ब्युनासहमोदते ॥ ६७ ॥ चत्वारिशत्तमाध्यायान्पठेदाश्युष्यादिषे ॥ तद्रेलोकमवाप्रोति तद्रेण्सहमोद ॥ ब्रह्मलोकमवाप्रोति ब्रह्मणासहमोदते ॥ ६६ ॥ त्रिश्दध्यायपठनाच्छवणाचमुनीश्वराः॥ विष्णुलोकम मिहित्स्यमुत्तमम् ॥ ससाम्बर्शवसालोन्यमाप्रीत्यंबनसंश्यः ॥ २०० ॥ यःपठेच्छुणुयाचेदं दिवार |:पश्चाश्तमध्यायान्पठतेश्यएवतेषिवा ॥ सप्ताम्बंहरमाप्रोति शिवंचम्द्रार्द्धशेखरम् ॥ ६६ ॥ यःपठेच्छुणुय ः॥ सयातिशिवसामीष्यं विमानबरमंस्यितः ॥ १ ॥ यन्निवारंपठेदेतच्छ्युयाद्वासमाहितः ॥ शिवसा क्रात्म रूपमाप्रो बेंदं कत्स्न मुनिसत्तमा माहात्म्य को पढ़ता रिजापतेः। तिस अध्यायों के मानन्द करता है

57 57

। ६ ॥ श्रोर उतनी सुनर्ग की चोरी न उतनी गुरुकी कियों में गमन तथा उतनेही संसर्ग के दोष उसी क्षण नाश होजाते हैं ॥ ७ ॥ इस महाफ जितने अक्षरगण् वर्तमान है उतने बार चौबीस तीयों में स्नान से उपजाहुआ फल होता है॥ =॥ और सेतु के मध्य में प्राप्त अन्य भी तीयों में सन्तित को नाश कर वह शिवजी की तायुज्य मुक्ति को पाता है ॥ ९० ॥ और जिसके घर में यह जिस्ताहुआ उत्तम माहात्म्य वर्तमान होने वहां भूतों व वेतालादिकों होता है उस फलको मनुष्य इसके पढ़ने व सुनने से पाता है ॥ ह ॥ व जो मनुष्य भिक्त से इस उत्तम सेतुमाहात्म्य को लिखता है श्रज्ञान की

नश्यन्त्येवहितत्क्षणात् ॥ ७ ॥ यावन्तोस्मिन्महाषुष्ये वर्तन्तेवर्णस्तेयंच तावान्युवंक्षनागमः ॥ तावत्सैसगेदोषाश्च लम् ॥ = ॥ तथान्येष्विपितीर्थेषु सेतुमध्यगतेषुवे ॥ तत्फलंसमवाप्रोति पाठेनश्रवर्षेनवा ॥ ६ ॥ येनेदंजिस्तिन्मक्ष्या सेतुमाहात्म्यमुत्तमम् ॥ विनष्टाज्ञानसन्तानः शिवसाथुज्यमाध्रयात् ॥ १० ॥ यस्येदंवर्तेरोगेहे माहात्म्यंजिसित्र्यु भम् ॥ भूतवेतालकादिभ्यो भीतिस्तत्रनविद्यते ॥ ११ ॥ वत्रभेदेवतित्रात्तात् ॥ १० ॥ यस्येदंवर्तेरोगेहे माहात्म्यंजिसित्र्यु ३ ॥ चतुर्विशतितीर्थानि तत्रैवनिवसन्तिहि ॥ तत्रैववर्ततेषुएयो गन्धमादनपर्वतः ॥ १४ ॥ ब्रह्मार्वेरणुमहै शाश्च वर्तन्तेतत्रसादरम् ॥ किम्पुनर्बहुनोक्तेन वसत्यत्रजगत्त्रयम् ॥ १४ ॥ श्रावयेच्छादकालेयो होकमध्यायमत्रवे । पुष्टियाः॥ १

पर्वत है।। १४।। श्रीर वहां आवर समेत ब्रह्मा, विष्णु व शिवजी वर्तमान होते हैं फिर बहुत कहने से क्या है क्योंकि इस बरमें त्रिलोक बसता है ॥१४॥ और है॥ १९॥ और वहां रोगोंकी पीड़ा नहीं होती है व चोरों का डर नहीं होता है और शनैरचर व मंगल आदिक प्रहों की पीड़ा नहीं होती है॥ १२॥ पुर्यक्ष उत्तम माहात्म्य जिसके घर में वर्तमान होने उस घर को तुमस्तीग रामसेतु जानो ॥ १३ ॥ श्रोर वहीं चीबीस तीर्घ बसते हैं श्रोर वहीं पर

इस माहात्म्य के एक ऋष्याय को जो आदर्समय में सुनाता है उसके ब्रान्द की न्यूनता नारा होजाती है ऋर पितर भी बहुत प्रसन्न होते हैं ॥ १६ ॥ और फ्रेंसमय प्राप्तहोंने पर जो पुरुष इस माहात्म्य को बाहाणों को सुनाता है अथवा एक शब्याय वा एक रलोक को जो सुनाता है इसकी गीवें उपद्रवरहित होती हैं ॥ १७ ॥ और इसके बहुत व वत्तों समेत मैतियां होती हैं इस पुरयदायक माहात्य को मठ व देवालय में पढ़ना चाहिये ॥ १८ ॥ अथवा नदी या तड़ाग के किमारे व पवित्र बनभूमि दूधवाली व वत्तों समेत मैतियां होती हे इस पुर्यदायक माहात्य का मठ व ष्वालप न म्हणा भावन ॥ ४०० ॥ १००० ।। भीतिया व में या वेदपात्रों के घर में इसको पहना चाहिये अन्यत्र कहीं न पढ़ना चाहिये॥ १६॥ श्रौर विषुत्रायन समय व पुरयदायक हरिवासर श्रौर श्रप्रमी व चौद्दित तिथि में

नर्येच्छाद्रस्यवैकल्यं पितरो प्यतिहर्षिताः॥ १६ ॥ यःपर्वकालेसस्प्राप्ते बाह्यणाञ्छावयेदिदम् ॥ ऋध्यायमेक्ष्रतोकं निरुपद्रवाः॥ १७ ॥ बहुक्षीराःसवत्साश्च महिष्योस्यभवन्तिहि ॥ पठनीयमिदम्पुएयं मठेदेबालयेषि नदीतटाकतीरेषु पुरयेनारएयभूतले॥ श्रोत्रियाणांग्रहेनापि नैनान्यत्रतुकहिंचित्॥ १६॥ विषुनायन येन्हरिवासरे ॥ अष्टम्याञ्चन्त्रदेश्यां पठनीयंविशेषतः॥२०॥इदंहिपाठ्यंश्रावर्यां मासिभाद्रपदेतया॥ धनुर्मापेचपार्ट्यस्यात्पाट्यंचैवोत्तराय्यो ॥ २१ ॥ नियतेनैवमाहात्म्यं पठनीयमिदंद्विजाः ॥ श्रोतारोनियमेधुक्ताः शृष्यु म्॥ २२ ॥ कीर्यन्तेषुएयतीर्थानि माहात्म्येस्मिन्बह्ननिषे ॥ कीर्यन्तेषुएयशीलाश्च तथाराजर्षिसत्त ॥ ऋषयश्चमहाभागाः कीत्यंन्तेस्मिन्ननुत्तेमे ॥ धर्माधर्मोचकीत्येते पुर्ण्योस्मिन्दिजपुङ्गवाः ॥ २४ ॥ ब्रह्मा वा गावोस्य वा ॥ १८॥ माः ॥ २३

। मनुष्य को यह माहात्स्य पढ़ना चाहिये श्रौर नियमों से संयुत मनुष्य इस उत्तम माहात्स्य को सुमें ॥ २२ ॥ इस माहात्स्य में बहुत पवित्र हैं व हे डिजोत्तमों ! पवित्र स्वभाववाले उत्तम राजिषेलोग कहें जाते हैं ॥ २३ ॥ श्रौर इस श्रीते उत्तम माहात्स्य में महाभाग श्रीष तथा हे डिजोत्तमों ! इस पवित्र माहात्स्य में धर्म व श्रावम कहें जाते हैं ॥ २८ ॥ श्रौर इस में तीनों मूर्तियोवाले ब्रह्मा, विष्णु व शिवजी गढ़ना चाहिये॥ २०॥ श्रीर शावशी व भाद्रपद में इसको पढ़ना चाहिये श्रीर पीष महीने में पढ़ना चाहिये व उत्तरायश में पढ़ना चाहिये॥ २१॥ तीय कहे जाते हैं जाते हैं हे बाह्यसो। नियत इसको विशेष कर

कहे जाते हैं यह पवित्र व पापनाशक माहात्त्य श्रुतियों के श्रयों से बढ़ा है।। २५ ॥ श्रौर स्मृति रचनेवालों के संमत व व्यात्तजी को प्रिय है श्रौर श्रुपना कर्त्याण् चाहनेवाले पुरुष को यह सुनना व पढ़ना चाहिये॥ २६ ॥ श्रौर सुनानेवाले के लिये जो कुञ्च सुवर्ण श्रादिक होवै उसको श्रफ्ती श्राक्ति के श्रमुतार वेना चाहिये श्रौर वित्तशास्त्र न करे ॥ २० ॥ श्रौर वसन, सुवर्ण, श्रन्न, दृध्वी व गऊ को यथाशांकि देकर श्रोतालोगों को इस सुनानेवाले का तन्मान करना क्यों के उस सुनानेवाले के श्रीजत होने पर तीनों मूर्तियां श्रीजत होती हैं श्रोर त्रिलोक श्रीजत होने पर व तीनों मूर्तियों के श्रीजत होने पर ॥ २६॥ चाहिये॥ २८॥

धसः॥ ३३॥ श्रीमृत उवाच ॥ मोमोस्तपोधनाःसर्वे नैमिषारएयवासिनः ॥ मत्सकाशादिदंगुह्यं माहात्म्यंश्रु अवतीणों महीं साक्षाद्रामोदाश्रारथिहिरिः ॥ ससीतालक्ष्मणोनित्यं श्रोतुभ्यःश्रावकायच ॥ ३० ॥ दुम्बेहलोके क्तिचान्तेप्रयच्छति ॥ देपायनमुखाम्मोजान्निःमृतंशु गदंशुभम् ॥ ३१ ॥ इदंवैसेतुमाहात्म्यं धर्मराजोशुभि मिसेनादिभिःसर्वेरतुजैरिषिसंदतः ॥ ३२ ॥ निहताचारसंयुक्तः ससैन्यश्रदिनेदिने ॥ श्र्षाोतिपठतोधौम्य म र्श्य कीत्येन्तेत्रत्रिमृत्यः ॥ इदंपवित्रम्पापन्नं श्रुत्यर्थैरुपखंहितम् ॥ २५ ॥ संमतंरमृतिकर्नणांद्रैपायनमुनि त्मिजनैः ॥ २८ ॥ यजितेश्रावकेतास्मिन्यजिताःस्युन्निमृतंयः ॥ जगत्रयंग्रजितंस्यात्युजितामुत्रिमृति घेन वित्तशाङ्गनकारयेत् ॥ २७ ॥ वस्नंहिरएयंघान्यंवा भूमिंगांचयथाबत्तम् ॥ दत्त्वासम्भावनीयोयं ग्रोतन्यम्पठितन्यञ्च ज्ञात्मनःश्रेयइच्छता ॥ २६ ॥ श्रावकायचदातन्यं यित्कञ्चित्कञ्चनादिकम् ॥ स्वस्व प्रियम् ॥ श्र शक्तवत्रो आवकःओ विष्णुश्रक्

हैं ज्यातजी के मुखकमल से निकले हुए शुभदायक व उत्तम ॥ ३१ ॥ इस सेतुमाहात्म्य को भीमरेनादिक सब छोटे माइयों से बिरे हुए घर्षराज्ज ॥ उत्तम श्राचार से संयुत व सेना समेत ग्रतिदिन पढ़ते हुए अपने पुरोहित कीम्य महर्षि से घुनते हैं ॥ ३३ ॥ श्रीसुतजी बोखे कि है नेभिष्णराष्ट्रक ात् विच्यु श्रीरामजी पृथ्वी में अवतार लेकर सीता व लक्ष्मण् समेत सदैव श्रोता व मुनानेवाले के लिये॥ ३०॥ इस लोक में मुखों को देकर अस्त द्शारथकुमार माक्ष

# × 22

है॰ पु॰ िं बासियों, सब तपस्तियों | मेरे सकाश से इस श्रुतिसंमत गुप्त माहात्म्य को |। ३४ || नियम से संयुत आप लोगों ने सुना है इस को नित्य आदिर समेत पढ़िये और सदैत अप दिया कार्न नियत शिष्यों को पढ़ाइये || ३४ || उन मुर्मियों से यह कहकर रोमांचित अंगवाले सूतजी अपने गुरु व्यासजी को हदय से स्मरण करते हुए आईपों को बहाते हुए सत्यवती-नाचने लगे || ३६ || इसी अत्रसर में महाविद्यान्त व्यास महामुनि वहां शिष्य के ऊपर द्या करने की इच्छा से शीघ्रही प्रकट हुए || ३७ || उन आये हुए सत्यवती-सुत व्यास मुनि को देखकर नैसिषारएयनिवासी सब मुनियों समेत सुतजी ने || ३० || व्यासजी के चरण्यमल को दंडा की नाई प्रणाम कर वहां आनन्द से उपजे हुए इसी अनसर में महानिद्वान् ज्यास महामुनि वहां शिष्य के ऊपर दया करने की इच्छा से शीघ्न शिकट हुए॥ ३७॥ उन आये हुए सत्यवती-इंसकर नैमिमारायनिवासी सब मुनियों समेत सुतजी ने॥ ३८ ॥ व्यासजी के चरण्कमल को दंडा की नाई प्रणाम कर वहां आनन्द से उपजे हुए लिपटा कर॥ ४०॥ नैमिषारएयनिवासी मुनियों से लाये हुए उत्तम आसन पै बड़े तेजस्वी व तपस्या के निषान च्यासजी बैठमये॥ ४१॥ श्रीर अपनी आज्ञा से मुनियों व सूतजी के भी बैठने पर शक्ति के पुत्र व्यासजी शौनकादिक सब मुनियों से बोले॥ ४२॥ कि हे नैमिषारएयनिवासियो ! भैंन इस सब को जाना कि मेरे ाया ॥ ३६ ॥ श्रोर प्रणाम किये हुए उन प्यारे शिष्य सूतजी को भुजाश्रों से उठाकर व्यास मुनि इन सूतजी को क्राशांवांबों से श्रानन्द कर व बार २ बीच्य सुत ने इस समय आफ्लोगों से महापातकों के विनाशक उत्तम हेतुमाहात्म्य की कहा ॥ ४३ ॥ श्रीर श्रुति, स्मृति, पुराए। व शाखों और श्रन्य सब इत्युत्ततानमुनीन्मतो रोमाञ्चितकलेवरः ॥ गुरुंह्दरास्मरन्यासं ननताश्चाणिवर्तयन् ॥ २६ ॥ अत्रान्तरेमहाविद्यान्या राशयोमहामुनिः ॥ आश्चप्रादुरभूतत्र शिष्यानुग्रहकाङ्क्षया ॥ ३७ ॥ तमागतीवलोक्याय मुनिंसत्यवतीमृतम् ॥ मृतःसवेश्वसितः ॥ आश्चप्रादुरभूतत्र ॥ ३८ ॥ व्यासस्यवरणाम्मोजे दण्डवत्प्राणिपत्यत् ॥ जलमानन्दर्जतत्र नेत्रा मृतःसवेश्वसिहो नेमिषारएयवासिभिः ॥ ३८ ॥ व्यासस्यन्तिः शस्याप्तियात्यवेमुहमे ॥ अश्वित्तयत् ॥ ३६ ॥ प्रणतिम्प्रयश्चित्तं दोस्यामुत्यात्यात्यात्र्यन्तिः । अश्वित्तयत् ॥ अश्वित्तयत् ॥ अश्वित्तयत् ॥ अश्वित्तयात्रिक्ष्यन्तं दोस्यामुत्यात्यात्यात्रात्यनेमुहमे सितेन सेतुमाहात्म्यमुत्तमम् ॥ क्षितम्भवतामध महापातकनाशनम् ॥ ४३ ॥ श्रुतीनाञ्चस्मृतीनाञ्च ३४॥ श्रुतंमवक्रिनियतैनित्यंपठतसादरम् ॥ पाठयध्वंस्वशिष्येभ्यो नियतेभ्योनिरन्तरम् ॥ ३५ ॥ नैमिषारएयम्ननिमिरानीतेषरमासने ॥ द्वैपाअनोमहातेजा निषसादतपोधनः ॥ ४१ ॥ मुनिष्यत्युप्विष्ठेषु । शोनकादी-मनीन्सर्वोञ्बक्तःपौत्रोभ्यभाषत् ॥ ४२ ॥ मयाज्ञातमिदंसर्वं नैमिषारएयवासिनः ॥ हुः ॥ ४० ॥ ने स्तेपिचानजा तिसांमितम् ॥ जल को नेत्रों से बह ममशिष्येष

॥ ४४ ॥ यह परियाम अर्थ है जो कि यह बड़ा भारी माहात्म्य है और तब पुरायों में भी यह मुभको बहुत संगत है ॥ ४५ ॥ और मेरी गुधिष्ठिरजी इस को धीम्य से नित्य सुनते हैं इस कारण आपलोग भी तदैव उत्तम सेतुमाहात्म्य को ॥ ४६ ॥ पढ़ो, सुनो व शिष्यों को भी पढ़ात्रो उस बचन को सुनकर सुनियों ने भी उन से बहुत अष्ट्या ऐसा कहा ॥ ४७ ॥ तदनन्तर सूत शिष्य से संयुत व्यास सुनि भी सब सुनियों से वित को चलेगये॥ ४८॥ श्रीर प्रसन्न होकर नैमिषारायानिवासी ऋषिलांग प्रतिदिन सेतु का माहात्म्य सुनते व पढ़ते हैं॥ २४६ ाथैवच ॥ शास्त्रा**षांचितिहासानाम-येषामिष्कित्स्नशः ॥ ४४ ॥ एष**पर्यवसानोर्थमाहात्म्यंयित्वदंमहत् ॥ सर्वे ऽपिस्तेन शिष्येणचसमन्वितः ॥ अनुज्ञाप्यमुनी-सर्वान्केलासंपर्वतंययौ ॥ ४८ ॥ ऋषयोनीमिषारूएय ष्टिमागताः ॥ प्रत्यहंसेतुमाहात्म्यं श्र्यवन्तिचपठन्तिच ॥ २४६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराषोसेतुमाहात्म्येद्विपञ्चा षु इदंबहुमतंमम् ॥ ४५ ॥ श्यूणोतिधर्मजोयौम्यादिदंनित्यंममाज्ञया ॥ अतोभवन्तोऽपिसदा सेतुमा मम् ॥ ४६ ॥ पठन्तुश्यएबन्तुतथा शिष्याणांपाठयन्तुच ॥ तच्छुत्वावचनंतस्य तंप्राहुबोद्यमित्यपि॥ ४७॥ सितुमाहात्स्येदेवीद्यालुमिश्रविरचितायां भाषाटीकायां सेतुमाहात्स्यं नाम हिपञ्चाशात्तमोऽघ्यायः ॥ ५२ ॥ समाप्तामिदं सेतुमाहात्स्यम् ॥ दो • कियो सेतुमाहात्म्य कर यह टीका मुखकारि। भूलचूक जो होय सो लेवें मुजन मुघारि॥ •॥ जो जन याको हर्षयुत पढ़े सुनै चित लाय । देहिं सदाशिव त्यहिं सकल सुख संपति ससुदाय ॥ २॥ गयः॥ ५२॥ श्रीरामेश्वरापेणमस्तु॥ ब्बपियुराए उन व्यासजी के कहकर कैलास प तताञ्यास

प्रथमवार

लखनऊ

टेंडेंट बाबू मनोहरलाल भागीय वी. ए., के प्रचन्ध से मुंगी नवकियोर सी. आहे. है., के बापेलाने में छपा-संस् १६१२ है०



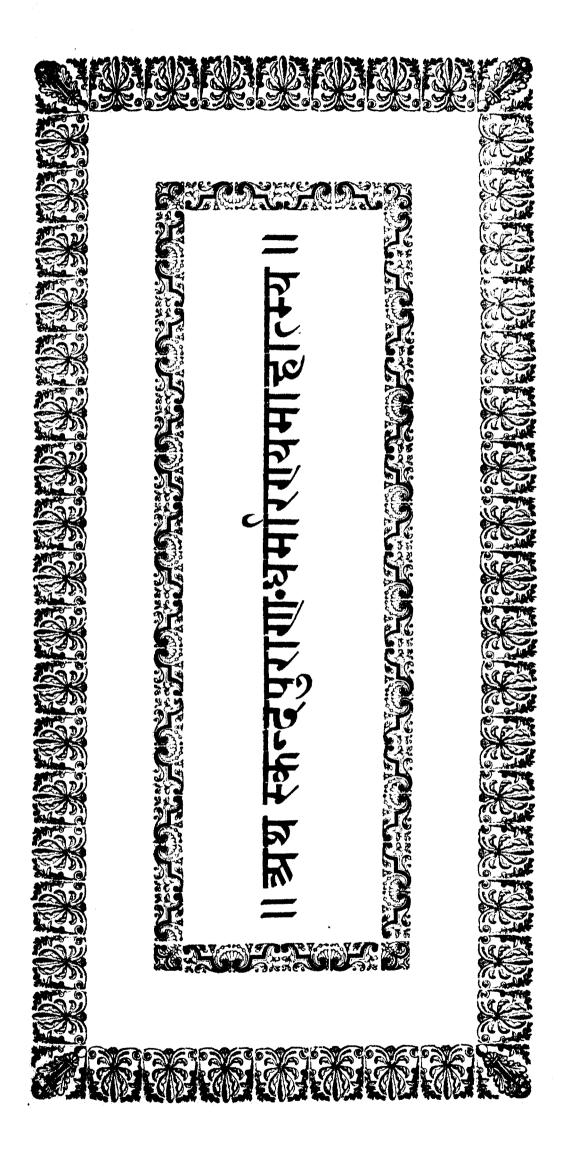

## श्रीमार्योशाय नमः ॥

## अथ ब्रह्माख्राडान्तगंतधम्रिंग्यमाहात्म्यम्॥

वभावही से प्रकाशवान् व निर्मल उत्तम श्रीरामचन्द्रजी को मैं प्रखाम करता हूं (॥ १॥) स्नियां, पुत्र, घन व कुटुंब समेत बंधुवर्ग, प्रिय, माता, झाता, त्प है व जिनसे उत्पन्न और स्थित यह सब संसार सदैन शोभित है और जो चैतन्यधन व प्रमास्सरहित है व जो ज्यापक तथा वेदान्तों से जानने ो वर्मज ज्याससन घर्मारएय चीरत्र। सोइ प्रथम ऋथाय में विधित कथा विचित्र॥ तीनों लोकों में संसाररूपी समुद्र के उताने के लिये जिन विष्णुजी 

नकादयः॥ सत्रं स्वगोय लोकाय सहस्रसममासत्॥ १॥ एकद्। सूतमायान्तं हुद्धा तं शौनकादयः॥ पर् णेशाय नमः ॥ तर्तुं संग्रतिवारिधिं त्रिजगतां नौनांम यस्य प्रमोयेंनेदं सकलं विभाति सततं जातं स्थितं विमलभवनं यौवनं यौवतं वा सर्वं न्यर्थं मरणसमये धर्म एकः सहायः (॥ २ ॥) नौमेषे निमिषक्षेत्रे ऋ ॥ यश्रेतन्यघनप्रमाण्यिष्धरो वेदान्तवेद्यो विभुस्तं बन्दे सहजप्रकाशाममलं श्रीरामचन्द्रं परम् (॥ १॥) त्रा धनं वा परिजनसिंहतो बन्धुवर्गः प्रियो वा माता आता पिता वा श्वशुरकुलजना भृत्य ऐश्वर्याविते संस्तम्

वंश के लोग, सेवक, ऐश्वये, धन, विद्या, रूप, निर्मल मन्दिर, यौषन व स्नीगाय यह सब ज्यर्थ है क्योंकि मराय के समय में केवल घर्मही सहायक ॥) नैमिषसंज्ञक श्रानिमिष क्षेत्र में शौनकादिक ऋषि लोग हज़ारों वर्षों तक स्वर्गलोक के लिये यज्ञ करते रहे॥ १॥ एक समय आते हुए सुतजी को देख

उनके प्रसाद में में तीयों के उत्तम फल को कहता हूं ॥ १० ॥ बमिराएय के रवामी व स्वर्ग के स्वामी तथा स्थिर भोग व योग से मुखम ने पर्वती B, ग्रह व यज्ञादि देवता तथा उत्तम बाह्याों व सब मुरूय कवियों को प्रगाम करें ॥ ८ ॥ व इष्ट देवता तथा उत्तम ग्रुर को और विशेष कर रामादिक ों को प्रणाम कर ॥ ६ ॥ जिनको स्मरणकर मनुष्य तीन प्रकार के पापें से छुट जाता है इसमें सन्दे इन्हीं है और सबों के नियामक घमरिमा विष्णुजी संयुत शौनकादिक ऋषियों ने उत्तम निक्त से नेत्रों से पान किया और वहां विचित्र कथाओं को मुनने के लिये तपित्तयों ने उन सूतजी को सब आहे विस्तान्त को देखकर उन ऋषियों ने कुड प्रस्ताविक कथात्रों को पूंखा ॥ ४ ॥ कि हे तात ! तुम्हारे पिता ने पहले सब पुरासा को पढ़ा था हे लोमह-मने भी उस सब को पड़ा है।। ४ ॥ हे सुन ! पार्गे को नाशनेत्राली व पवित्र कथा को कहिये कि जिसको सुनकर से जन्मों में उपजा हुआ पार नाश हो गाविष्टाः पशुनेत्रेः सुचेतसा ॥ चित्राः ओतुं कथास्तत्र परिविद्यस्तपस्विनः॥ २ ॥ अथ तेषुपविष्टेषु तपस्विषु महात्म ्तजी बोले कि श्रीसरस्वतीजी के दोनों चरण व गणनायक के युगचरण को प्रणामकर तथा हब देवताश्रोंके दोनों चरणों को प्रणाम कर में कहता<u>ह</u>ें ॥७॥ र ॥ इसके उपरान्त उन तपस्वी महात्मात्रों के बैठने पर विनय से बतलाये हुए श्रासन पै स्तजी बैठमये॥ ३॥ श्रीर सुख से बैठे हुए उन सूतजी मु ॥ निर्दिष्टमासनं भेजे विनयास्त्रोमहर्षाणुः ॥ ३ ॥ मुखासीनं च तं हष्ट्वा विप्रान्तमुपलक्ष्यं च ॥ अथाष्ट्रच्छंस्तं म षयः काश्वित्प्रास्ताविकीः कथाः ॥ ४॥ पुराणमिलिकं तात पुरा तेऽधीतवान्पिता ॥ किचित्त्वयापि तत्सर्वमधीतं लोम हर्षेषु ॥ ४ ॥ कथ्यस्व कथां सुत प्रायां पाणनिषतिन्नीम ॥ अन्य मं मन्नि ॥ श्रीभारत्यङ्घियुगलं गणनाथपदद्वयम्॥ सर्वेषां चैव देवानां नमस्कृत्य वदाम्यहम् ॥ ७ ॥ श्राक्रीश्चेवं व तीथानां फलमुत्तमम् ॥ सबैंगां च नियन्तारं धर्मात्मानं प्रणुम्य च ॥ १०॥ धर्मारएयपतिभ्रिविष्टपपतितिनित्यं हिन्यिज्ञादिद्वताः॥ नमस्कत्य शुभान्विप्रान्कविभुष्यांश्र सर्वशः॥ =॥ अभीष्टदेवताश्रेव प्राणुम्य ग्रुह्मत नमस्क्रत्य शुभान्देवान् रामादीश्च विशेषतः॥ ६ ॥ यान्स्मृत्वा त्रिविषैः पापैर्मुच्यते नात्र संशयः॥ तेषां प्रसादा 

. હેવ પ્

प्रवेश करते हैं॥ 99 ॥ सूतजी बोले कि एक समय वे बर्मराज ब्रह्मा की सभामें गये तब उस सभा को देखकर वे वर्मराज ज्ञान में निष्ठहुर ॥ इस् ॥ देवजी सदैव तुमखोगों की रक्षा करें जोकि जीव की कला से तथों के हदयों को ज्यासकर स्थित है व र देव जिनको देखकर मनुष्य किर संपारक्षी उत्तम मुनियों से बिरी सभा को देखकर विस्मित हुए व देवता, यक्ष, नाग, पन्नग, श्रमुर ॥ १३ ॥ त्रापि, सिन्द व गंबवों से बैठे हुए ठांबित श्रास्त्र । वह सभा हे ब्रह्मन् । न शीत थी न उच्चादायक थी ॥ १४ ॥ जिसमें बैठनेवाले लोग क्षुषा, प्यास व ग्लानि को नहीं पाते हैं श्रनेक क्ष्म की कीहुई सी बह समा॥ १४॥ स्तेमों से घारण कीहुई वह सभा सदैव रहती है जिसका नाश नहीं होता है व अनेक प्रकार के प्रकाशमान भावों से बान् थी।। १६॥ और चन्द्रमा, सूर्य व आरेन को उस्रंघन कर खापही प्रकाशमान स्वागेष्ठ में स्थित वह सभा सूर्य को निन्द्रती हुई सी शोभित त समा में अनेक मांति के देवताओं व मनुष्यों को एक सबलोकों के पितामह ब्रह्माजी श्रापही सदैव शासन करते हैं ॥ १८ ॥ श्रीर इन ब्रह्मा प्रभु की तेः पायाद्यः स्थिरमोगयोगमुलमो देवः स धमैश्वरः ॥ सर्वेषां इदयानि जीवकलया न्याप्य स्थितः सर्व ग यं न पुनविशान्त मनुजाः संसारकाराग्यहम् ॥ ११॥ मृत उवाच ॥ एकदा तु स भम्मों ने जगाम ब्रह्मसं च घम्मेदा॥ १४॥ न छुपं न पिपासां च न ग्लानिं प्राप्ठवन्त्युत ॥ नानारूपेरिव कृता मिष्णिभः सा सभा ॥ स्तम्भेश्र विधृता सा तु शाश्वती न च सक्षयां ॥ दिञ्यैनानाविषेभाविभासिद्धरमितप्रभा ॥ १६॥ अति विविधान्देवमानुषान् ॥ स्वयमेकोऽनिशं ब्रह्मा सर्वेलोकपितामहः ॥ १८ ॥ उपतिष्ठन्ति चाप्येनं प्रजानां प समां स समाखोक्य ज्ञाननिष्ठोऽभवत्ता ॥ १२ ॥ देवेग्रीनिषेरः कान्तां सभामालोक्य विस्मितः ॥ देवेयं गिगैः पन्नगैत्र तथाऽमुरैः ॥ १३ ॥ ऋषिपिः मिद्रगन्धवैः समाकान्तोचितासना ॥ समुखा सा सभा ब्रह्मन्न ग्रूरयें च शिखिनं च स्वयम्प्रमा ॥ दीष्यते नाक्ष्यष्ठस्था भत्संयन्तीव भास्करम् ॥ १७ ॥ तस्यां स भगवा कारागृह में नहीं और देनताओं व मबानीपा वाली मुख समेर के पति धमेश्वर

किया ॥ २७ ॥ और अर्थ, धर्म, काम, हर्ष, ह्राम, दम और गंघर्व व अप्सराओं के गण् उस सभा में साबही आते थे ॥ १८ ॥ और शुकारिक र नक्षत्रों समेत चन्द्रमा व किरणवान् सूर्य, प्वन, तंतु, र्नक्त्य व प्राण् ॥ २६ ॥ महावतों में परायण इन व अन्य बहुत से सूर्तिमान् महात्माक्षे ने करते हैं. और दक्ष, प्रचेता, पुलह, मरीचि व कश्यप प्रमु ॥ १६ ॥ श्रीर भृगु, श्रीत्र, गीतम, श्रीरा, पुलस्त्य, झतु, प्रहाद व कर्दम ॥ २० ॥ उनके समीप में प्राप्त थे वे और मंत्र व रयंतर, हरिमान् व बहुमान् भी ॥ २६ ॥ और पूजित विश्वकर्मा व सब मह तथा सब पिता के नाया ब सब तथा योगाचार्य व बड़े तपस्वी भगवान् सनत्कुमारजी ॥ २४ ॥ स्नीर झिसित, देवल व तत्त्ववित जैगीषव्य श्रीर श्रष्टांग श्रायुर्वेद व गान्यविवेद वहां रा व किरणों को पीनेवाले बालांबिल्य महर्षि, मन, श्राकाश, विद्या, पवन, तेज, जल व पृथ्वी ॥ २० ॥ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंघ, प्रकृति, असत् का कारण्॥ २२॥ व बड़े तेजस्वी अगस्य तथा बलवान् मार्काहेय, जमद्भिन, भरद्राज, संवते, च्यवन ॥ २३॥ व महाभाग दुर्वासा श्रीर ग्रहाश्रेव ये चान्ये तत्समीपगाः ॥ मन्त्रा रथन्तरं चैव हरिमान्वमुमानपि ॥ २६ ॥ महितो विश्वकमो रङ्गन्थ धार्मिकः॥ सनत्कुमारो मगवान्योगाचाय्यौ महातपाः॥ २८॥ असितो देवलश्रेव जैगीषब्यश्च ॥ आयुर्वेदस्तयाष्टाङ्गो गान्धवश्चेव तत्र हि ॥ २५ ॥ चन्द्रमाः सह नक्षत्रेरादित्यश्च गर्भास्तमान् ॥ बाय वि सङ्करपः प्राष् एव च ॥ २६ ॥ मूर्तिमन्तोमहात्मानो महात्रतप्रायणाः ॥ एते चान्ये च बहबो ब्रह्माण् र् ॥ दक्षः प्रचेताः घुलहो मरीचिः कर्यपः प्रभुः ॥ १६ ॥ भृगुरत्रिमिष्ठश्च गौतमोऽथ तथाङ्गिराः ॥ धुत ॥ २७ ॥ अयों धर्मश्र कामश्र हषों हेषः शुमो दमः॥ आयान्ति तस्यां सहिता गन्धवाष्मिरसां गुषाः॥१८॥ महातेजा मार्कएडेयश्च वीर्यवात् ॥ जमद्गिनमेर्द्वाजः संवर्तश्च्यवनस्तथा ॥ २३ ॥ दुर्वासाश्च महामा मुश्रेव प्रहादः कर्टमस्तथा ॥ २० ॥ अथवोड्निरसर्थेव बालिस्टिल्या मरीचिपाः ॥ मनोन्तरिसं विद्याश्र बा लिं मही ॥ २१ ॥ शब्दस्पशौँ तथा रूपं रसो गन्धस्तयैव च ॥ प्रकृतिश्च विकारश्च सदसत्काराषं तथा ॥ २२। स्त्यक्ष कत् प्रजापतिलोग सेवा **घभेवान्** ऋष्यश्रृग ग ऋष्यश त्रोर त्रथवो, श्रार विकार व सत् श्री

तिर तथा एकशंग व सब तफ्टी ॥ ३४ ॥ और नाग, सुप्णे व प्णु ब्रह्मा की उपासमा करते थे और चर, अचर व अन्य महाभूत ॥ ३५ ॥ म क्षेत्राओं के अहे वालिक के केर व पड़िता समेत सर्वेद्याय के स्थार । असे वालिक केर व पड़िता समेत सर्वेद्याय केर केर वालिक केर व स्थार । विक्ता स्थार केर व स्थार । विक्ता केर व स्थार । विक्रा केर व स्थार । असेर व सर्वेद्या केर केर व । असेर व र यह सदेव अक्षय व अञ्चय कालचक्र और जितनी देविक्यां थीं मन के समान वेगवाली वे सब ॥ ३३ ॥ और गाईपत्य, स्वर्गवारी व सोकों में िमहातेजाः कथां पापप्राणाशिनीम् ॥ बाच्यमानां तु शुश्राव ज्यामेनामिततेजसा ॥ ४० ॥ धर्मारएयकथां श्रीर अगोनेज प्राणि ॥ ३७ ॥ व तीनों लोकों में जो कुळ चराचर देख पड़ता है वह सब उस सभा में जानकर वे घर्मज्ञ धर्मराजजी ॥ ३८ ॥ देक्ताओं ॥ ३८ ॥ देक्ताओं ॥ ३८ ॥ देक्ताओं ॥ ३८ ॥ देक्ताओं ॥ ३८ ॥ देक्ता तेज व वेषकर बढ़े हर्ष से युक्त हुए और उनके शरीर में रोमांच होगाया ॥ ३६ ॥ और श्रामित तेजवाले ज्यासजी से उस सभा में पढ़ी।॥ शेना ॥ ४० ॥ वैसेही घर्म, अर्थ, काम व मोन्न की फलदायिनी सुन्दरी व बिज्य घर्माराय की कथा को भीर ऋग्वेद, सामबेद, यजुरेद व अधर्वाम्बेद और सब शाला ॥ रेश ॥ और इतिहास, उपवेद व सब वेदांग, मेचा, घेवे, स्मृति, प्रजा, बुन्धि, यथा ब सहोमोऽत्र सदा गच्छति सर्वदः॥ ३६ ॥ गच्छन्ति सर्वदा देवा नारायणास्तयर्थयः॥ ऋषयो बालासिल्याश्च नाकचराः पितरो लोकविश्रताः ॥ सोमपा एकश्रङ्गारच तथा सर्वे तपस्विनः ॥ ३४ ॥ नागाः सुपर्षााः पश महमुपासते ॥ स्थावरा जङ्गमाश्चापि महाभूतास्तथापरे ॥ ३५ ॥ धुरन्दरश्च देवेन्द्रो वरुषो धनदस्तथा ॥ :॥ ३२ ॥ कालचकं च तिहुट्यं नित्यमक्षयमन्ययम् ॥ यावन्त्यो देवपत्रिय्य सर्वा एव मनोजवाः ॥ ३३। गोनिजास्तया ॥ ३७ ॥ यत्किश्चिष्ठ लोकेषु दृश्यते स्याषु जङ्गमम् ॥ तस्यां सहोपविष्टायां तत्र ज्ञात्वा त्॥ ३८॥ देवैमीनवरैः कान्तां समालोक्यातिबिस्मितः ॥ हर्षेण महता युक्नो रोमाधिततनूरुहः ॥ ३६॥ च वसव्य के राजा इन्द्र, व वद्ख तथ

व यह बोले कि आज मेरा जन्म सफल होगया व आज मेरा कुल सफल होगया और आज तपोधन आप के आनेपर मेरा घर्म सफल होगया ॥४९॥ 1 ४०॥ अद्य में सफ्तुलं जन्म अद्य में सफ्तुलं कुलम् ॥ अद्य में सफ्तुलों धर्मस्त्वरयायाते तपोधने ॥ ४१॥ ॥युक्त और समदशी तथा तपस्या के निघान थे और तपस्या से मस्स शरीरवाले व विष्णुजी की मिक्त में परायण थे॥ ८८॥ सर्वत्रमाभी व सर्वत्र और वेद्पाठ करनेवाले वे नारदजी उस सभा में श्राये॥ १६॥ उनको देखकर स्त्री ब सेवकों समेत हर्ष से संयुत वे धर्मराजजी शीघता समेत चसाने हुए ने, सुनने, पढ़ने व कीर्तन करने से पुत्र, पीत्र व प्रपीत्रादिक फल की देनेवाली॥ ४१॥ उस ब्रह्माएड से उपजी हुई विस्तारित कथा को सुनकर हुषे इनन्तर हूतों समेत वे यमपुरी को चलेगये॥ १६॥ जब मंत्री व हूतों समेत यमराज भपनी पुरीमें बैठे तब उसी श्रवसरमें मुनिश्रेष्ठ नारव्जी॥४०॥ अमात्यानुचरैः सार्धं प्रविष्टः स्वपुरं यमः ॥ तत्रान्तरे महातेजा नारदो मुनिषुङ्ग्वः ॥ ४७ ॥ दुर्निरक्षियः इतायुक्तः समदशी तपोनिधिः॥ तपसा दग्धदेहोपि विष्णुभक्तिपरायणः॥ ४८॥ सर्वगः सर्वविचेव नारदः सर्वदा शुचिः॥ वेदाघ्य नो ब्रह्माणमनुमत्य च ॥ ४३ ॥ कृतकायौंपि धर्मात्मा गन्तुकामस्तदाभवत् ॥ नमस्कृत्य तदा धर्मो ६४ ॥ घमरिएयकथां दिन्यां पवित्रां पापनाशिनीम् ॥ स गतोऽनुचरैः सार्द्धं ततः संयामिनीं प्रति॥ ४६ ॥ यनशीलश्च त्वागतस्तत्र संसदि॥ ४६ ॥ तं टप्डा सहसा धमों भार्यया सेवकैः सह ॥ सम्मुखो हर्षसंयुक्तो गच्बन्नेव व सुमनोहराम् ॥ धर्मार्थकाममोक्षाणां फलदात्रीं तथैव च ॥ ४१ ॥ धुत्रपोत्रप्रोत्रादि फलदात्रीं तथैव पितामहम् ॥ ४४ ॥ अनुज्ञातस्तदा तेन गतोऽसौ यमशासनम् ॥ पितामहप्रसादाच् श्रुत्वा पुएयप्रदा गाच्छ्रवणाचापि पटनाचावलोकनात् ॥ ४२ ॥ तां निशम्य मुविस्तीणीं कथां ब्रह्माएडसम्भवाम् ॥ प्रमो दिञ्यां तये कथा को सुनकर त दोत्फ्रिझनर

विस्मययुक्त मुख से उपलाक्षित हुए ॥ ५८ । ४५ ॥ व डन्हों ने मन से विचार किया कि यह क्या है कि जो वमराजजी प्रकृष हैं क कमराक इसक उपरान्त अच्छे व पाचादि की विक्रित विभिन्नक प्रजन कर व दंढा के समान उनको प्रणामकर रहों व सुंबर्ग से भूषित अपने सहाविक्य आसन्त है किहाली तब सब सभा सिंची हुई तसवीर की नाई होगई और वहां के मनुष्य निर्वात स्थान में प्राप्त के समान निरचल होगये ॥ ५२। ५३ ॥ और कुराल चुंबल्य स्थानक सब समान के समान स्थानक को प्रकार बहुत आनन्द पाया व यभरात को प्रकार से हाल सानन्द पाया व यभरात को प्रकार सहात आनन्द पाया व यभरात को व्राप्त से समान है से वभरात के बुसकर नारहजी विस्ताय में कि जो यमरात से से वभरात के व वभरात के समान के स्थानक समान है से वभरात के समान श्रास्ते व पाचादि की विभिन्ने विभिन्नेक पूजन कर व दंडा के समान उनको प्रणामकर रह्मों व सुक्ते से भूषित अपने सहासिद्धा आपता के निष्टाण

अरुर्येगद्यादिविधिना पूजां कृत्वा विधानतः ॥ दण्डवत्तं प्रप्यत्याथ विधिना चोपवेशितः ॥ ५२ ॥ आसने स्वे महा दिन्ये रत्तकाञ्चनभूषिते ॥ विशासिता सभा सर्वा दीपा निर्वातमा इव ॥ ५३ ॥ विधाय कुशलप्रश्नं स्वागतेनाभिनन्य तम् । प्रक्षितमा ॥ प्रत्याप्तमा ॥ हिष्तं त्र्यं स्वापता ॥ प्रत्यापता ॥ प्रत्यापता ॥ प्रत्यापता । प्रत्यापता

भे को बड़े प्रसन्न व श्राश्चर्ययुक्त मनवाले देखकर उस समय नारवजी ने पृंछा ॥ ४६ ॥ नारवजी बोले कि श्राप्ने क्या श्राश्चर्य देखा व किस ॥या क्योंकि दुष्ट व दुष्कभी श्रोर दुष्टचित तुम थे ॥ ४७ ॥ श्रोर पापियों को दंड देनेवाला जो यह बड़ाभारी रूप था हे प्रभो । वह सीम्यरूप कैसे तको सन्देह है।। ५८॥ हे महाकाय। आज तुम किस कारण हर्ष से संयुत देख पड़ते हो इस हर्ष के कारण को कहा ॥ ४६॥ धर्मराज बोझे कि ह स्वरूपी उन घर्म बढ़े स्थान को पार होगवा यह सुरफ

को सुनकर उस हर्ष से में प्रसन हुआ।। ६६ | ६७ ॥व हे सुनिष्ठ । अन्य तुम्हारे आने का कारण धुन व सुम और कल्याण व जय के लिये ॥ ६४ ॥ यमराज बोले कि एक समय ब्रह्मलोक में कर्तव्याकरीव्य के विचार में ब्रह्माजी को प्रणाम करने के लिये में उस स्थान को गया॥ ९४ ॥ मेंने वहां अस्त्रत चारित्र को देखा व सुना कि ज्यासजी से कहीहुई महापवित्र व ब्रह्माएड में प्राप्त तथा गुणों से पूर्ण व सत्यसंयुत उत्तम व विज्य र बैठगया और धर्मवर्ग से संयुत अनेक भांति की कथाओं को मैंने वहीं सुना ॥ ६० ॥ और धर्म, काम व अर्थ से संयुत तथा सब पापैव को नाशने गुत सुन्दरी कथाओं को मैंने ब्यासजी के मुख से सुना ॥ ६२ ॥ हे मुने 1 जिन कथाओं को सुनकर मनुष्य सब पापें से व ब्रह्महत्या से हुट जाते हैं विद्याणों को तारते हैं ॥ ६३ ॥ नारद जी बोले कि उसकी कथा कैसी है उसको मुम्मने कहिंचे हे महाबाहो, यम । आपसे मुनी हुई उस कथा को ॥ तत्रासीनःसभामध्ये सर्वेलोंकैक्युजिते ॥ नानाक्याः श्रुतास्तत्र धम्भैवर्गसमिन्विताः ॥ ६१ ॥ क्याः में इसकी कहता हूं इसमें सन्देह महीं है कि पहली में प्रणाम करने के लिये ब्रह्मस्थान को गया ॥ ६० ॥ व तब लोकों में एकही पूजित उस ने। आज में कृतकृत्य होगया व आज में पुष्यवात हुआ और तुम्हारे चरण्युगत के दर्शन से आज वर्भ नामक हुआ। ५६ ॥ व हे नारव मत्ययुक्तां तेन हर्षेण हर्षितः॥ ६७॥ अन्यचैव मुनिश्रेष्ठ तवागमनकारणम्॥ शुभायं च मुखायैव क्षेमायं च जया ग हि॥ ६८॥ श्रद्यास्मि कत्कत्योऽहमद्याहं मुकती मुने॥ धमौनामाद्य जातोऽहं तव पद्धग्मदर्शनात्॥ ६८॥ पूज्यो भवता श्रुताम् ॥ कथां यम महाबाहो श्रोतुकामोरम्यहं च ताम् ॥ ६४ ॥ यम उबाच ॥ एकता ब्रह्मलोके कियां दिञ्यां कब्पाद्वेपायनेरिताम् ॥ ६६ ॥ श्रुत्वा कथां महापुष्यां ब्रह्मन्त्रह्माष्ट्रगां श्रुभाम् ॥ ग्रुपापुषाी न्ते ब्रह्महत्यया ॥ तारयन्ति पितृगणाञ्चतमेकोत्तरं सुने ॥ ६१ ॥ नारद् उवाच ॥ कीद्यी तत्कथा मै रियुता रम्या ब्यासमुखाच्छताः ॥ धर्मकामार्थसंयुक्ताः सर्वाघौषाविनाशिनीः ॥ ६२ ॥ याः श्रुत्वा सर्वपापै ग्तुं पितामहम् ॥ गतवानिम तं देशं कार्याकार्यविचार्षे ॥ ६५ ॥ मया तत्राझ्तं दृष्टं श्रुतं च मुनिसत्तम् ।

हतार्थ और घन्य होगया व तुरहारे चर्या के प्रसाद से में तिलोक में प्रतिद्ध हुआ॥ ७०॥ सूतजी बोले कि इस प्रकार के बचनों से प्रसक्त होते 🕦 ने बड़ी मित से घर्माराय की उत्तम कथा को पूंछा॥ ७० ॥ नारदजी बोले कि हे घर्म। ज्यातजी के मुख से घर्माराय की उत्तम कथा जो मुनी गिर्ग क्या को मुम्तने यथार्थ कहिये॥ ७२॥ यमराज बोले कि हे ब्रह्मन् । में मुख व दुःखवाले प्राणियों को उस उस कमें के श्रमुतार क्रेसित नीति को देने के लिये सदैव ज्यप्र रहता हूं ॥ ७३ ॥ तथापि सज्जनों का संग धर्मही के लिये होता है और इस लोक व परलोक में भी कल्याया व सुख के लिये होता । आगतः श्रीहरेरंशो नारदः प्रत्यदृश्यत् ॥ ज्वितितिनिप्रतिकाशो बालाकेमदृशेक्षाणः ॥ ७८ ॥ मृज्याप के समीप व्यासजी से कहे हुए जिस चरित्र को मैंने सुना है मनुष्यों के हित के लिये मैं उस सब को कहता हूं ॥ ७४ ॥ सतजी बोले कि ब्रह्मा सभा में यमराज ने जो सुना था श्रादि, मध्य व श्रन्त तक वह सब चरित्र कहा इसमें सन्देह नहीं है ॥ ७६ ॥ श्रौर कलियुग व द्वापर के मध्य में घमेपुत्र युधिष्ठिर दजी. मृत्युलोक में घर्मसुत युधिष्ठिर के समीप गये॥ ७७॥ व श्राये हुए श्रीतिष्णुजी के अंश नारदजी देख पड़े जो कि जलती हुई श्रामिक समान बाल सूर्य के तमान नेत्रवान् थे ॥ ७८ ॥ और बाये और से घूमे हुए बड़े भारी जटामंडल को घारते हुए तथा चन्द्रमा की किरणों के तमान दो बरानों को पहने श्मोंहं घन्योहं चाद्य नारद ॥ युष्मत्पादप्रसादाच् पुज्योऽहं भुवनत्रये ॥ ७० ॥ सूत उवाच ॥ एवंविषेष णिनां मुखदुःखिनाम् ॥ तत्तत्कर्मानुसारेण गतिं दातुं मुखेतराम् ॥ ७३ ॥ तथापि साधुसङ्गो हि धर्मायैष नोषितो मुनिसत्तमः ॥ पप्रन्त्र पर्या भक्त्या धर्मार्एयक्यां शुभाम् ॥ ७१ ॥ नारद् उवाच ॥ श्रुता न्यास इह लोके परत्रापि क्षेमाय च मुखाय च ॥ ७४ ॥ ब्रह्मणः मिन्नेषो यच श्रुतं ज्यासमुस्नेरितम् ॥ तत्सर्वं मि मानुषाणां हिताय वे ॥ ७४ ॥ मूत उवाच ॥ यमेन कथितं सर्वं क्च्छ्नतं ब्रह्मसंसिद् ॥ आदिमध्याबसा |वात्र संश्यः ॥ ७६ ॥ कलिद्रापरयोमेध्ये धर्मधुत्रं युधिष्ठिरम् ॥ गतोऽसौ नारदो मत्ये राज्यं धर्मसुतस्य धर्मारएयक्या शुभा ॥ तत्सव हि क्यय मे विस्तीषी च यथातथम् ॥ ७२ ॥ यम उवाच ॥ व्ययोऽहं सत मुसादम् गई उस सब विर ॥ ७४ ॥ ब्रह्मा SS =

। व महर्षिगर्शों से संसिद्ध, विद्वान् और गंधर्व बेद को जाननेवाले तथा वैर की कीड़ा करनेवाले जो वित्र हुसरी बाह्यब कलि की नाई थे।। दर ॥ ब विलोकों के आदि वक्ता व इन्द्रियों को मलीभांति जीते हुए और चारों वेदों के गानेवाले तथा विष्णुजी के उत्तम गुर्शों के गानेवाले थे।। दर्श ॥ लों से भूषित थे॥ ७६॥ और बगल में लगी हुई सखी की नाई बड़ी भारी बीसा को लेकर कुष्णाजिन का दुष्टा लिये श्रीर सुवर्स के समान जनेज व दएड को लिये और कमएडलु को हाथ में घारण किये साक्षात दूसरी अभिन की नाई जो गुप वित्रहों के भेदन करनेवाले व स्वामिकार्तिकेय के ज टामएडलमुद्दहन् ॥ चन्द्रांशुशुक्ने वसने वसानो रुक्मभूषणः ॥ ७६ ॥ वीषां ग्रहीत्वा महतीं कक्षासक्नां

के लिये उनके योग्य आसन को देकर ॥ नन ॥ व गऊ, मधुष्के और अर्थ को देकर धर्मत्र युधिष्ठिरजी ने रह्मों से व सब मनोरयों से पुजेस ॥ ८५ ॥ तब लोकों में घूमते हुए वे महर्षिराज व बढ़े तेजस्वी नारदजी उस समय ऋषियों समेत आये ॥ ८६ ॥ तब उन आये हुए नारद ऋषि मिं के जाननेवाले युधिष्ठिरजी सिहासन से उठकर सामने चले ॥ ८७ ॥ व उस समय विनय से भुँके हुए युधिष्ठिरजी से ग्रीति से ग्रणाम किया विश्लि वे अञ्चय नारद ब्रह्मिजी धर्मराज से पालित पुरी को हुषे से आये ॥ ८४ ॥ वहां राजाग्ण व महात्माओं के बेठने पर तथा बहुत गंधकों ोभिः सहितस्तदा ॥ ⊏६ ॥ तमागतमृषिं दष्द्वा नारदं सर्वथमीवेत् ॥ सिंहासनात्समुत्याय प्रययौ सम्मुस ७॥ अभ्यवाद्यत प्रीत्या विनयावनतस्तदा ॥ तद्हमासनं तस्मै सम्प्रदाय यथाविधि ॥ ८८ ॥ गां चैब ॥ कृष्णाजिनोत्तरासङ्गो हेमयज्ञोपवीतवात् ॥ ८० ॥ द्राडी कमराडलुकरः साक्षाडक्षिरिवापरः ॥ भेता ज विप्रषित्रींहालोकचरोऽञ्ययः ॥ आगतोऽय पुरी हर्षाह्मराजेन पालिताम् ॥ ८४ ॥ अथ तत्रोपविष्टेषु राजन्ये मु ॥ महत्मु चोपविष्ठेषु गन्धवेषु च तत्र वे ॥=४॥ लोकानतुचरन्सव्वांनागतः स महर्षिराट् ॥ नारदः मुमहा नां विग्रहाएां गुहोपमः ॥ = १ ॥ महर्षिगएासंसिद्धो विद्यान्यान्धर्ववेद्वित् ॥ वैरकेलिकलो विप्रो ब्राह्यः कक्ति ८२॥ देवगन्यवेलोकानामादिवक्रा सुनिप्रहः॥ गाता चतुणों वेदानामुद्राता हरिसद्गुणान्॥ ८३॥ म

in the second

कोई दुध स्वर्ग के राजा इन्द्र को पीड़ित नहीं करता है व हे सुने, ब्रह्मपुत्र, द्यानिष्ठं। देवताओं व दैत्यों से प्रसाम किये हुए कल्यासाल तुस सर्वेत्र ह हो ॥ ६९ ॥ नारदजी बोले कि हे महाभाग, धर्मपुत्र, युधिष्ठिर । ब्रह्मा की प्रसन्नता से इस समय मेरे सब आर से कुराल है व तुस सदेव कुरालक्ष् हे राजेन्द्र । भाइयों समेत तुम्हारा मन घर्मों में लगता है व स्ती, पुत्र, सेवक और चतुर गज, वाजियों समेत ॥ ११ ॥ हे वर्मज । प्रजाओं को श्रोस्त यथायोग्य पूजन को पाकर वे घर्भज्ञ प्रसन्न हुए व युचिष्ठिरजी ने यह पूंबा कि हे महाभाग। तुम कुशल समेत हो और तुम्हारे तप की कुश्रक MI વાં जानेवाले 'no

सम्प्रदायार्घमेव च ॥ अर्चयामास रनेश्व सर्वकामेश्व धर्मवित् ॥ ८६ ॥ तुतोष च यथावच पुजां प्राप्य च कुश्वाती त्वं महामाग तुपसः कुश्वं तव ॥ ६० ॥ न किश्वदायते दुष्टो दैत्यो हि स्वर्गभूपतिम् ॥ मुने प्रसादाइहाणुः सदा ॥ कुशाली त्वं महाभाग धर्मधुत्र युधिष्ठिर ॥ ६२ ॥ भातृभिः सह राजेन्द्र धर्मेषु रमते रैः युत्रैश्च भूत्यैश्व कुशालैगजवाजिभिः ॥ ६३ ॥ श्रौरसानिव धुत्रांश्च प्रजा धर्मेण धर्मेज ॥ पालयिसि कि षिः॥ ६६ ॥ धन्योऽहं कतकत्योऽहं समाग्योऽहं धरातले ॥ अवाहं सुकृती जातो ब्रह्मपुत्रे ग्रहागते ॥ ६७ ॥ ति ॥ ६५ ॥ ग्रुधिष्ठिर उवाच ॥ कुशालै मम राष्ट्रं च भवतामङ्घिदशैनात् ॥ दर्शनेन महाभाग जातोऽहै या धन्या हि सा प्रजा ॥ ६४ ॥ पालनात्पोषणाङ्गुणां धमों भवति वै ध्रुक्म् ॥ तत्तद्धर्मस्य भोक्ना त्वमित्ये पर्त्वं नमस्कृतः मुरामुरैः ॥ सन्वेगः सन्वेवेता च ब्रह्मपुत्र कृपानिधे ॥ ६१ ॥ नारद उवाच ॥ सर्वतः बु वं मनुरब्र कल्याणर मनः

भोक्ता हो ऐसा मनु ने कहा ॥ १५ ॥ युषिष्ठिरजी बोले कि ब्राप के चर्स्सों के दर्शन से मेरा राज्य कुशल है व हे महामाग । आप के दर्शन होगया ॥ ६६ ॥ व में घन्य और कृतार्थ व सभाग्य होगया और ब्रह्मपुत्र आप के घर-काने पर आज में पृथ्वी में प्रययाज्ञ होगया ॥ ६७॥ की नाई पालन करते हो तो नया आश्चर्य है और वह प्रजा श्राप से घन्य है।। १४ ॥ मनुष्यों को पालन व पोष्या करने से श्वचल धर्म होता है श्रीर उस GH घमे

हे मुनिसत्तम, बहान् । माधुनों के ऊपर द्या के लिये या किसी कार्य से आज आपका कहां से आगमन होता है।। ६८ ।। नारद्जी बोले कि हे मुण्येष्ठ ! बहाा के आगे से सुनकर कठिन पुरुष कोमलता को घारण करता है ॥ १ ॥ मेरे आगे धर्मराज से कही हुई उस कथा को सुनकर में यहां आया हूं अभित व्यासजी से कही हुई धर्मारएय के आश्रित व समस्त मंताप को हरनेवाली पुराग् की दिन्य व उत्तम कथा को सुनकर में यमराज के सभीप से आया हूं कि जिसको त्व पापों से व ब्रह्महत्या से छ्रट जाता है ॥ ६६ । ९०० ॥ व दश हज़ार हत्याओं को नाशनेवाली तथा तीनों तापों को नाशनेवाली जिस कथा विंपापैः प्रमुच्यते ॥ ५ ॥ स्नानार्थं याहि शीघ्रं त्वं गङ्गायां ऋपतेऽधुना ॥ ज्यासस्यागमनं चाद्य भिविष्यति नीम्॥ यां वे श्रुत्वातिमक्रया च कठिनो मृद्दतां भजेत्॥ १॥ धर्मराजेन तां श्रुत्वा ममाप्रे च निवेदिताम्॥ गमनं ब्रह्मन्नद्य ते मुनिसत्तम ॥ अनुप्रहार्थं साधूनां किं वा कार्येण केन च ॥ ६८ ॥ नारद उवाच ॥ आगतो भेष्ठ सकाशाच्त्रमनस्य च ॥ व्यासेनोक्नां ब्रह्मणोप्रे क्यां पौराणिकीं शुभाम् ॥ ६६ ॥ धर्मारण्याश्रितां विसंतापहारिएोम् ॥ यां श्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ १०० ॥ हत्यायुतप्रशमनी तापत्रय प्रप्रादेन लोकानां हितकाम्यया ॥ ३ ॥ नारद उवाच ॥ स्नानकालोयमस्माकं न कथावसरो मम् ॥ प दमेयात्मा कथां धर्मविनोदिनीम् ॥ २ ॥ युचिष्ठिर उवाच ॥ धर्मारएयाश्रितां पुएयां कथां मे हिजसत्तम रन्तु श्रूयतां राजन्तुपदेशं ददाम्यहम् ॥ ४ ॥ मासानाम्जनमो माघः स्नानदानादिके तथा ॥ तास्मन्माघे च स्नाति सर्वेषापैः प्रमुच्यते ॥ ४ ॥ स्नानार्थं याहि शीघ्रं त्वं गङ्गायां चपतेऽधना ॥ ब्यासस्यागमनं चाद्य भिवेष्य तमप्रच्छ क्ययस्व

मुम्फ से प्रतन्नता से कहिये॥ ३॥ नारदजी बोले कि यह हमारा स्नान का समय है मुम्फको कथा का अवकाश नहीं है परन्यु हे राजन्। 1 देता हूं ॥ ४॥ कि रनान व दानादिक कार्य में मासों के मध्य में माघ महीना श्रेष्ठ होता है और उस माघ महीने में जो गंगाजी में नहाता है

॥ ने उन नारद्जी से घर्मकोलवाली कथा को पृंक्षा ॥ र ॥ युधिष्ठिरजी बोले कि हे दिजोत्तम । लोकों के हित की इच्छा से घर्माराय के आशिस

छूट जाता है।। १ ॥ हे मुणेत्तम, मृपते। इस समय तुम गंगाजी में नहाने के लिये शीघही आयो न्योंकि आज वहां ज्यासजी का आगमन

कहेंगे॥ ६॥ सूतजी बोले कि ऐसा कहकर बहा। के पुत्र नारदजी वहीं अन्तर्दान होगये और उनके जाने पर नुपति युधिष्ठरजी मंत्रियों समेत बीड़ा करनेसाने॥ ९०॥ इसी अवसर में वहां सत्यवती के पुत्र ज्यासजी प्राप्त हुए तब विदुरने युधिष्ठरजी को बतलाया॥ १०॥ सूतजी बोले कि उन घाये हुए ज्यास सुनि को सुनकर घमराज महाभाग | तुम उनमें पूंखोगे तो वे च्यासजी सब तीयों का जो ऋडत फल है उस उत्तम फल को तुम्हें सुनार्थिगे ॥ ७ ॥ भूत, भव्य, भविष्य झोर उत्तम, हतिहास से उपजे हुए उस सब चरित्र को च्यासजी कहेंगे ॥ = ॥ शीर धर्मारएय का जो जो प्राचीन वृत्तान्त है उस सबको सत्यबतीसुत स्थासकी कुणासे मध्यम, अधम हा 

F 8

६॥ तं एच्ब्रस्य महाभाग आविष्यिति ते शुभम्॥ तीर्यानां चैव सर्वेषां फूलं पुएयं यद्डुतम् ॥ ७ ॥ सह धर्मेण सर्वशः॥ १२॥ तदा हि सम्मुखो भूत्वा मुमुदे नतकन्थरः॥ दण्डवतं प्रणम्याथ आत्रामिः सहि तदा बिदुरः पाएडबस्य हि ॥ ११ ॥ मूत उवाच ॥ आगतं तु मुनि श्रुत्वा सर्वे हर्षसमाकुलाः ॥ समुत्तस्थुहि भविष्यं च उत्तमाधममस्यमाः ॥ वाचिथिष्यति तत्सवीमितिहाससमुद्भवम् ॥ = ॥धर्मार्षयस्य सक्तं १३ ॥ मधुपकेंण विधिना पूजां कत्वा मुशोभनाम् ॥ सिंहासने समावेश्य पप्रच्छानामयं तदा ॥ १८॥ क्यां दिन्यां आवयामास धर्मवित् ॥ क्यान्ते मुनिशाईलं वचनं चेदमब्रवीत् ॥ १४ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ |गातनम् ॥ न्यासः सत्यवतीषुत्रो महिष्यति च तेऽस्तिलम् ॥ ६ ॥ मृत उवाच ॥ एवमुक्त्वा विषेः पुत्रस्तत्रे ात ॥ तास्मिन्गते स रूपतिः कीडते सचिवैः सह ॥ १० ॥ एतास्मिन्नन्तरे तत्र प्राप्तः सत्यवतीम्नुतः ॥ विज्ञा ह्योतम ॥ भूतं मञ्यं हुत्तं यद्यत्युग पयामास न भीमाद्याः स् तस्तदा ॥ ततः पुएयां

त सब मीमाष्टिक उठ पड़े॥ १२॥ तब सामने होकर भूँकेहुए कन्घेवाले युधिष्ठरजी भाइयों समेत उन ज्यासजी को दंडवत् प्रसामकर प्रमन्न वेधि समेत मधुफ्के से उत्तम पूजनकर सिंहासन पै बिठाकर तब उन्होंने कुशल पृंका ॥ १४ ॥ तदनन्तर धर्मज्ञ ज्यासजी ने पानेत्र व दिज्य कथा म्या के अन्त में याधिष्जी ने मुनिश्रेष्ठ व्यासजी से यह वचन कहा॥ १४॥ याषिष्ठिजी बोले कि हे ब्रह्मन्। तुम्हारी प्रसन्नता से मैंने उचन ोर विपत्ति धर्म, राजधमे व अनेक मोक्षधमे॥ ९६॥ और पुराखों के धर्म, ब्रत व अनेक भांति के बहुत से तीर्थ व सब स्थानों को मेंने सुना॥ ९७॥ किसका यह स्थान स्थापित है व किसलिये यह बनाया गया है॥ १६॥ श्रोर किससे यह रक्षित व षालित है श्रीर किस समय यह बनाया गया क्या क्या हुआ है इसको पूंछतेहुए सुभरेंसे कहिये॥ २०॥ श्रोर उस स्थान में नूत, भव्य व भविष्य जो होवे श्रोर जिस भांति तीथों की स्थिति होवे एय की उत्तम कथा की सुना चाहता हूं जिसको सुनकर ब्रह्मघातादिक पाप नाश होजाता है ॥ १८॥ मैं घर्मारएय में स्थित तीयों को यथार्थ इस समय में धर्मार क्यात्रों को सुना

म्प्रांते वर्षायामि॥ १॥ साधु प्रष्टं त्वया राजन्वाराणस्यिषिकाधिकम् ॥ धर्मारएपं त्रपश्रेष्ठ श्रणुष्वाबिह त्वत्प्रसादान्मया ब्रह्मञ्ज्ञतास्तु प्रवराः कथाः ॥ आषद्धम्मां राजधर्मा मोक्षधम्मां ह्यनेकशः ॥ १६ ॥ पुराणानां च म् ॥ श्रुत्वा यां हि विनश्येत पापं ब्रह्मवधादिकम् ॥ १८ ॥ धम्मारिएयस्थतीर्थानां श्रोत्तमिच्झामि तत्त्वतः॥ ापितं स्थानं कस्मादेतद्विनिमितम् ॥ १६ ॥ रक्षितं पालितं केन क्मिनकालेऽथ निमितम् ॥ कि कि त्व स्थितिः ॥ १२१ ॥ इति श्रीस्कन्द्युराषोधमारिएयमाहात्म्येयुधिष्ठिरप्रश्नवर्षानंनाम् प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ ावाच ॥ पृथ्वीपुरन्ध्यास्तिलकं ललाटे लक्ष्मीलतायाः स्फुटमालवालम् ॥ वाग्देवताया जलकेलिरम्यं ानि बहुशस्तथा ॥ तीर्थान्यनेकरूपाषि सर्वाएयायतनानि च ॥ १७ ॥ इदानीं ओत्रमिच्बामि धर्मारएय शंसितरप्रच्छतो मम ॥ २०॥ भूतं भव्यं भविष्यच तास्मिन्स्थाने च यद्भवेत् ॥ तत्सर्वं कथयस्वाद्य तीथा धमाश्च ब्रत नां च यथा

हिजन कर पूंछ्यो घमे हमाल । यहि हुजे अध्याय में तीई चरित रताल ॥ ज्यातजी बोले कि ग्रन्नीरूपी पुरंप्री ( की ) के मत्तक में तिलकरूप सता के प्रकटही आसवाल ( थाल्हा ) रूप व सरस्वतीजी के सुन्दर जलकी झारूप धर्माराय को में इस समय वर्शन करता है।। १ ।। हे नुपश्रेष्ठ, गय सुमासे कहिये॥ १२१ ॥ इति श्रीस्कन्द्रपुराग्येषमीरायमाहात्म्येद्वीद्यानुसिश्राम्तिनायांभाषाटीकायांप्रधिष्ठिरप्रध्नवर्गनंनामप्रयमोज्ज्यायः॥ १ ॥ बस सबको इस सम

॥ 93 ॥ व हे नाथ । जो गुड़ श्रीर जल से वहां पिएड करता है वह सात मोत्रों को ब एक सी एक प्रितयों को तारता है ॥ 92 ॥

लोकों को जाते हैं इसमें सन्देह नहीं है॥ १०॥ और दश पहले व दश पीछे की प्रितयों को वह तारता है जो कि यव, घान, तिल, बी,

री व जो स्थलचारी हैं और आकाशचारी, भूमिचारी, डाकिनी व राक्षत ॥ ६ ॥ उन सभों की एक सौ एक पुश्त समेत शाश्वती मुक्ति होती है

प्राशी व जो जलचा

मिल्वपत्र

शिवादिक व इन्द्रादिक देवताओं से वह सेवित है ॥ २ ॥ और लोकपाल, दिक्पाल व मात्का शिवशाक्ति तथा गंघर्व, अप्सरा व यज्ञ कमो और शाकिनी, भूत, वेताल, ग्रह देवता व अधिदेवता और ऋतु, मास, पक्ष व मुरामुरों से सेवित है।। ४ ।। हे नृप । वह अष्ठ स्थान सब मुखों बहुत यज्ञों व मुनिश्रेष्ठों से सेवित है।। ६ ।। और सिंह, व्याघ, हाथी व अनेक मांति के पक्षी तथा गऊ, भैंसी आदिक व सारस, मृग और शुकरों हत अच्छा पूछा काशी से बहुतही अधिक धर्माराएयक्षेत्र को सावधान होकर सुनिये ॥ २॥ कि वहीं पर सब तीर्थ है उससे वह ऊषर कहा जाता त्तम। अनेक प्रकार के हिंसकजीवों से वह धर्मारएय सेवित है श्रीर वहां जो पक्षी व कीटादिक मृत्यु को प्राप्त होते हैं ॥ न ॥ श्रीर प्यु, हिंसक त्तिमांसपक्षेश्र सेव्यमानं सुरासुरेः॥५॥ तदावं च हप स्थानं सर्वसोरूयप्रदं तथा॥ यज्ञेश्र बहुभिश्रेव से गा॥ ११॥ गुडेश्चैबोदकैनांथ तत्र पिएडं करोति यः॥ उद्धरेत्सप्त गोत्राषि कुलमेकोत्तरं शतम्॥ १२॥ २॥ सर्वतीयानि तत्रैव ऊषरं तेन कथ्यते॥ ब्रह्माविष्णुमहेशाचैरिन्द्राचैः परिसेवितम्॥ ३॥ लोकपालैश्र नुमिः शिवशाक्रिमिः ॥ गन्धवैश्वाप्सरोमिश्च सेवितं यज्ञकर्मिमः ॥ ४ ॥ शाकिनीभूतवेतालग्रहदेवाधि तमैः॥ ६ ॥ सिंहज्याष्ट्रीर्द्धेषेत्र्येव पक्षिमिविविधेस्तथा ॥ गोमहिष्यादिमिश्चेव सारसैर्मगश्चकरैः॥ ७ ॥ से <u>ईल श्वापदैविषिधैरपि ॥ तत्र ये निघनं प्राप्ताः पक्षिषाः कीटकाद्यः ॥ < ॥ पश्वाः श्वापदाश्चैष जलस्य</u> ॥ सेचरा भुचराश्चैव डाकिन्यो राक्षसास्तया॥ ६॥ एकोत्तरश्तैः सार्दं मुक्रिस्तेषां हि शाश्वती ॥ ते सर्वे रच प्रयान्त्येव न संश्ययः ॥ १० ॥ सन्तारयति प्रवेज्ञान्द्श प्रवान्द्शापरान् ॥ यवब्रीहितिलैः सपिबिल्व है और महा, विष्णु, में सेवित है ॥ ४ ॥ को देनेवाला है और पंत्रेश्च द्वंय लचराश्च ये विष्णुतोकां देवतैः ॥ ऋ वितं ग्रानिस मे॥ ।। न हे मुपो मितं रुपशा 

॥ उसको पग २ पै अश्वमेष यज्ञ का फल होता है और वहां बाह्मग्राह्मोग शाप व अनुप्रह में समर्थ है ॥ २०॥ और पुराय के कायों में अदारह य है वहां गऊ ज्यात्रों से कीड़ा करती है व विलार मूसों से कीड़ा करते हैं ॥ १४ ॥ श्रीर भेडक सांप के साथ व मनुष्य राश्रसों के साथ कीड़ा क को संबोधन करती हैं॥ 9 ८ ॥ कि बिन पारवाले संसाररूपी समुद्र से पार उतारनेवाले शिवजी हैं जो मनुष्य श्रालस्य से भी घर से धर्नास्क्य कि प्रकार के वृक्षों से संयुत व स्तात्रों तथा गुल्मों से शोभित है और वह सदैव पुर्यदायक व सदैव फ्लों से संयुतहै॥१३॥ व हे भूपते। धर्भाराय वीतल में निभेय धर्मिएय बसता है।। १४ ।। और वह धर्माराय महानन्दमय, दिन्य व पात्रन से भी आधिक पात्रन है और कुंज में प्राप्त कबूतर शब्द की उत्कएठा से जब गूजता है॥ १६॥ तब कबूतरी इस कारण उसको मना करती है कि ध्यान में रियत कोक ( चक्या ) उसको सुनता है रोड़कर वह उसके भय से चुपचाप स्थित होता है।। ३७॥ श्रीर चंद्रिका को भोगनेवाला चकोर रात्रि के व्रत में सा स्थित है श्रीर सारिका सारांश ॥ युक्नं लताग्रल्मैः मुशोभितम् ॥ सदा पुर्यप्रदं तच सदा फलसमन्वितम् ॥ १३ ॥ निवैरं निभेयं चैव नयेषु निर्मिताः ॥षदत्रिशत् सहस्राणि भृत्यास्ते वाणिजो भ्रावे ॥ २१ ॥ दिजमक्रिसमायुक्ता ब्रह्मएयास्ते ॥ १८ ॥ अपारवारमंसारासिन्धुपारप्रदः शिवः ॥ श्राजस्येनापि यो यायाद् ग्रहाद्धमंवनम्प्रति ॥ १६ ॥ थिको धर्मस्तस्य स्याच् पदे पदे ॥ शापानुप्रहसंयुक्ता बाह्मणास्तत्र सन्ति वै ॥ २० ॥ श्रष्टादश्तप्रहह्म च भूपते ॥ गोन्याघैः कीड्यते तत्र तथा मार्जारमूषकैः ॥ १४॥ मेकोऽहिना कीडते च मानुषा राक्षसैः भंयं वसते तत्र धम्मोरएयं च भूतले ॥ १५ ॥ महानन्दमयं दिव्यं पावनात्पावनं परम् ॥ कलकएठः ठमनुगुञ्जति कुञ्जगः॥ १६ ॥ ध्यानस्यः श्रोष्यति तदा पारावत्येति बार्घते ॥ कोकः कोकीं परित्यज्य ति तद्रयात् ॥ १७ ॥ चकोरश्चिन्द्रकामोक्रा नक्तव्रतमिबास्थितः॥ पठन्ति सारिकाः सार्रं शुकंसम्बे वि गये हैं व छत्तीस हज़ार जो सेवक हैं वे पृथ्वी में बनिया हैं ॥ २० ॥ श्रीर बाह्मणों की मिक्त से संयुत ये बहाराय श्रयोनिज बंग वह धर्माराय आ मधुर व अव्यक्त 

के ज्ञाननेत्राको, र.दाचार, घार्मिक व शुद्धबुद्धि हैं स्वर्ग में देवता भी घर्मारएयनिवासी जनों की प्रशंसा करते हैं ॥ २२ ॥ युधिष्ठरजी बोले कि भ्रमारएय पुसा बास कब देवताओं से किया गया है व उन घर्म से बनाया हुआ यह घर्मारएय किस कारण ग्रण्यी में पवित्रकारक हुआ ॥ २३ ॥ व किस कारण वह तीर्धभूत हैं उसकों बुस्से कहिये और किराने संख्यक बाह्यण पहले किससे स्थापित कियेगये हैं ॥ २४ ॥ और अठारह हुजार बाह्मण किस लिये स्थापित किये गये व किस बंश में अह ॥ २४ ॥ और सब विद्याओं में प्रवीए। व वेद वेदांगों के पारगामी हैं और ऋषेद में चतुर व कजुनेद में परिष्रम किये हैं ॥ २६ ॥ व सामजेब वहां दानव, देत्य व भूतों, वेतालों से उपजे हुए प्राणी और राक्षस व पिशाच उनको क्यों नहीं दुःखित करते हैं ॥ रह ॥ इति श्रीस्कन्तुषुराषे के अंगों का पार जाननेवाले तथा वेदत्रयी के पढ़नेवाले व बड़े धर्मवान् हैं और तपस्या में निष्ठ व उत्तम क्राचारवाले तया सत्य के वत में परायण हैं॥ २०॥ श्रोत व चांद्रायणादिकों से कृथित व उत्तम श्राचारवाले वे बाह्मण किस कर्न से नित्य जीविका करते हैं हे बदतांवर ! पहले से लगाकर उस सब के ॥ धुराण्इाः सदाचारा धार्मिकाः शुद्धबुद्धयः ॥ स्वगे देवाः प्रशंसन्ति धम्मारएयनिवासिनः ॥ २२॥ युधि ॥ धर्मारएयेति त्रिद्शैः कदा नाम प्रतिष्ठितम् ॥ पावनं भूतते जातं कस्मातेन विनिर्मितम् ॥२३॥ तीर्ष निष्णाता यज्जेंद्रकतश्रमाः॥२६॥ सामवेदाङ्गपारज्ञास्त्रीविद्या धर्मवित्तमाः ॥ तपोनिष्ठाः शुभाचाराः सत्य गं न तान् ॥ २६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेघमरिएयमाहात्म्येग्रथिष्ठिरप्रश्नवर्णनंनामहितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ पितानि वै ॥ कस्मिन्वंशे समुत्पन्ना बाह्यणा ब्रह्मसत्तमाः ॥ २५ ॥ सर्वविद्यामु निष्णाता वेदवेदाङ्गपारगाः॥ ाः कृत्स्नं ब्राहे में बद्तां बर् ॥ २= ॥ दानवास्तत्र देतेया भूतवेतालसम्भवाः ॥ राक्षसाध्च पिशाचाश्च : ॥ २७॥ मासोपवासैः क्रशितास्तया चान्द्रायणादिभिः॥ सदाचाराश्च ब्रह्मएयाः केन नित्योपजीविनः । माच कारणातद्दस्य मे ॥ ब्राह्मणाः कतिसंख्याकाः केन वै स्थापिताः पुरा॥ २८॥ अष्टादश्महत्नागि दयालुमिश्रविराचितायांभाषाटीकायांय्यिष्ठिरप्रहनवर्षानंनामहितीयोऽप्यायः ॥ २ ॥ क्रिं उवाच ॥ भूतं हि कस्म किमर्थ स्थापि ब्रतपरायणाः तत्सर्वमादित उद्वेजन्ते कर्य तयोनियाः मुखेदेषु च मासोपवास से दुर्बत मासम्। उत्पन्न हुए

H.H.

राज तप भंग हित वेश्याविद्धिनि नाम । गई तीसरे में सोई वर्षित चरित ललाम ॥ व्यासजी बोले कि हे मुपोत्तम | पुराण की उत्तम कथा को मुनिये ाकर मनुष्य सब पापों से छुटजाता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ १॥ एक समय ब्रह्मा, विष्णु व शिवादिकों के कारण जल वर्ष व आतप (धूप) आदि भिराज ने बड़ा कठिन तप किया है ॥ २॥ हे राजन् | पहले त्रेतायुग में तीस हजार वर्ष तक श्रशोक वृक्ष के मूल में प्राप नतों से बंधे हुए अस्थितमूहवाले व श्रचल आकारवान् तथा बेंबीरि के करोड़ों कीटों से शोषित समस्त रक्तवाले ॥ ४ ॥ व मांसरिहत श्रास्थ

। उवाच ॥ श्र्यतां रूपशार्द्वेल कथां पौराणिकीं शुभाम् ॥ यां श्रुत्वा सर्वपापेम्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥ १॥ मिराजो नै तपस्तेपे मुदुष्करम् ॥ ब्रह्माविष्णुमहेशाचैजेलवर्षातपादिषाद् ॥ २॥ श्रादो त्रेतायुगे राजन्वर्षा शिटिकाकोटिशोषिताशेषशोषितम् ॥ ४ ॥ निर्मापकीकसचयं स्फटिकोपलनिश्चलम् ॥ शङ्ककुन्देन्दुतु |द्विज्ञुम्बतम्बानकाननम् ॥ तच्यान्त्युद्मुघावष्मांसेक्षांष्त्रांष्त्रम् ॥ = ॥ साक्षात्तप्त्यन्तांमेव तपा राङ्गलसन्छियम् ॥ ५॥ सत्वावलांम्बतप्राणमायुःश्षेष्ण् रक्षितम् ॥ निश्वासोन्छासपवनद्यतिम्नुचितर्ज भयम् ॥ मध्ये वनं तपस्यन्तमशोकतत्मूलगम् ॥ ३ ॥ शुष्कस्नाग्रुपिनद्धास्थिसञ्चयं निश्चलाकृतिम् । ६ ॥ निमेषोन्मेषसञ्चारिण्युनीकृतजन्तुकम् ॥ पिशङ्गितस्फुरद्रश्मिनेत्रदीपितदिङ्मुखम् ॥ ७॥ तत्तप् न्यास

जि से रिक्षित व निश्वास, ऊर्श्वश्वास की पवनद्यित से स्वित जीवनवाले॥ ६॥ व पत्नकों के मूंदने उच्चारने से सुचित प्राणीवाले व पीले स्म किरणों के समान नेत्रों से प्रकाशित दिशामुखवाले॥ ७॥ श्रोर उनकी तपस्या की श्रीक्तांका के दार से चुकित होने के कारण मिलन बनवाके न्पी जल व अमृत की वर्षों से सींचे हुए समस्त कुर्योवाले ॥ न ॥ व नराकार धारण कर तर करते हुए साम्रात् तर की नाई ब माक्त करके इच्चाराहिक स्फटिकशिला के समान निश्चल और शंख, कुंद, चन्द्रमा, पाला व महाशंख के समान शोभित लक्ष्मीबाले ॥ ४ ॥ व सन्व में श्रवलम्बित प्रासोबाले

8

जी और इन्द्रादिक देवता वहां अपने २ स्थानों में बैठगये ॥ ९३ ॥ यहाा बोले कि हे नीलकएठ । अनन्तरूपी आप के लिये नमस्कार है व श्रज्ञात

क्रतिम् ॥ नराक्रति निराकाङ्क्षं कृत्वा भक्तिं च काञ्चनम् ॥ ६ ॥ कुरङ्गशावैर्गणशो भमद्रिः परिवारितम् ॥ षणास्यैश्च वनजैः परिरक्षितम् ॥ १० ॥ एतादशं महाभीमं हष्द्वा देवाः सवासवाः ॥ ध्यायन्तं च महादेषं ॥ १४॥ योगिनो यं हदः कोशे प्राणिधानेन निश्चलाः॥ ज्योतीरूपं प्रपश्यन्तितस्मै श्रीब्रह्मा नमः॥१६॥ ॥ नन्दिर्भोङ्गमेहाकालस्तथान्ये च महागाणाः॥ स्कन्द्स्वामी च भगवान्गणपश्च तथैव च ॥ तत्र देवाः स्वरवस्यानेषु तिस्यरे ॥ १३ ॥ ब्रह्मोबाच ॥ नमोस्त्वनन्तरूपाय नीलकएठ नमोऽस्तु ते ॥ अविज्ञातस्वरू |य कालाय स्वेच्छ्या पुरुषाय च ॥ गुण्जयस्वरूपाय नमः प्रकृतिरूषिषो ॥ १७ ॥ विष्णुवे सत्वरूपाय भयप्रदम् ॥ ११ ॥ बहाचा दैवताः सर्वे कैलासं प्रति जिमिरे ॥ पारिजाततहच्बायामासीनं च सहोम त्यायामृताय च ॥ १४ ॥ नान्तं देवा विजानन्ति यस्य तस्मै नमोनमः ॥ यं न वाचः प्रशंसांन्त नमस्तस्मै

कैत्रस्य मोक्षरूप के लिये प्रणाम है ॥ १४ ॥ जिसका अन्त देवता नहीं जानते हैं उनके लिये नमस्कार है नमस्कार है व बचन जिनकी प्रशंसा नहीं न्यात्मक शिवजी के लिये प्रणाम है ॥ १४ ॥ सावघानता से निक्ष्यल योगी लोग जिनको हद्य के कमल में उयोतिरूप देखते हैं उन श्रीब्रक्ष के लिये ॥ त्रीर काल से पर काल के लिये व अपनी इच्छा से जीवरूप के लिये तथा त्रिगुस्तिरूपी व प्रकृतिरूपी आप के लिये प्रसाम है॥ ९७॥ सत्त्वमुखी स्तरूपत्राले तथा

हंकाररूपी तथा पांच तन्मात्रारूप व प्रकृतिरूपी के लिये प्रणाम है ॥ १६ ॥ व पांच ज्ञानेन्द्रियात्मस्त्ररूपी आप के लिये नमस्कार है नमस्कार है पांचरूपोंगले व विषयात्मक तुम्हारे लिये प्रणाम है ॥ २०॥ व ब्रह्माएडरूपी और उसके मध्य में वर्तमान होनेवाले के लिये प्रणाम है व अर्वा-कियी ब्रह्मा और तमीगुण्यारूपी हड़ के लिये व पालन, मुधि तथा संहार करनेवाले के लिये प्रणाम है।। १८ ॥ व बुद्धस्वरूप आप के लिये और ाप विश्वरूपजी के लिये नमस्कार है।। २१ ॥ व श्रानित्य तथा नित्यरूपी व कार्य, कारण्रूपवाले श्राप के लिये प्रणाम हे व हे भक्त के ऊपर द्या चीन, पराचीन श्र व पृथ्वी आदिक

चया बास्यमिदं हि सर्व नमोऽस्तु भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ २५ ॥ इति स्तुत्वा महादेवं निपेतुर्देएडविस्थितौ ॥ प्रत्यु तन्मात्ररूपाय नमः प्रकृतिरूपिषो ॥ १६ ॥ नमो नमः स्वरूपाय पञ्चबुद्धीन्द्रयात्मने ॥ क्षित्यादिपञ्चरूपाय नमस्ते विषयात्मने ॥ २० ॥ नमो ब्रह्माएडरूपाय तदन्तर्वितेने नमः ॥ श्रवीचीनपराचीनविश्वरूषाय ते नमः ॥ २१ ॥ ज्ञानि त्यनित्यरूपाय सदसत्पतये नमः ॥ नमस्ते मङ्गङ्गपया स्वेच्काविष्कृतविष्रह ॥ २२ ॥ तव निश्वसितं वेदास्तव वेदो प्रवित्यरूपान वेदो अस्ति जगत् ॥ विश्वाभृतानि वे पादः शिरो द्यौः समवर्तत ॥ २३ ॥ नाभ्या ज्ञासीदन्तिरक्षं लोमानि च वनस्पतिः ॥ विश्वाभितः जातश्चक्षाः सूर्यस्तव प्रमो ॥ २४ ॥ त्यमेव सर्व त्विय देव सर्व सर्वस्तितिस्तव्य इह त्वमेव ॥ इंश्र ं वेथसे॥ तमोरूपाय रुद्राय स्थितिसगान्तकारिषे ॥ १८ ॥ नमो बुद्धस्वरूपाय त्रिघाहङ्काररूपिषे ॥ पञ्च जोह्पाय

। सारीर को घारनेवाले । आप के लिये प्रव्याम है ॥ १२ ॥ वेद तुम्हारा श्वास हैं और सब संसार वेद हैं व संसार के आवी तुम्हारा बरख हैं और है ॥ २३॥ व आकाश तुम्हारी नामि है और वनस्वति रोम हैं व के प्रमो । तुम्हारे मन से चन्द्रमा पैदा हुआ है और तुम्हारे नेत्र से सूर्य जन्मा देव । सब तुम्हों हो व तुम्हीं में सब वर्तमान हैं और इस संसार में सब स्तुसियों से स्तुति करने योग्य तुम्हीं हो हे ईस । तुम से यह सब वासित है क्रा है व बार र जाप के बिनो प्रणाम है। देश । इस प्रकृत महाकृतजी की स्क्रीतकर सम बेनता करनी में द्वार की नाई गिरफ तम शिषकी से अपनी इच्छा से

का कारण होने ॥ २७ ॥ मह्मा बोले कि हे दुःखनाशक, अभयदायक, नीलकएठ, महादेव! तुम हम लोगों का दुःख सुनो जो कि आप से हम । कि घर्मात्मा घर्मराज ने बड़ा दुस्सह तप किया में यह नहीं जानता हूं कि ये देवताओं का कौन उत्तम स्थान चाहते हैं॥ २६ ॥ उस कारण दसके क सब देवता डर गये हैं उसी से बहुत दिनों से आपके चरणों में मन लगाया गया हे देवेश। उसको उठाइये वे घर्मगाज क्या चाहते हैं ॥ इ ॥ | यक हूं तुम लोग क्या चाहते हो ॥ २६ ॥ महादेतजी बोले कि हे बहान् । बृहरपति आदिक सब देत्रता क्यों तिकल है उसको कही जोकि आ में वरद इन्द्र आदि 1 30

शम्मुवेरदोऽस्मि किमिच्ब्रथ ॥ २६ ॥ महादेव उवाच ॥ कथं व्यथाः मुराः सर्वे ब्हरपतिषुरोगमाः ॥ तत्स ाय ते सर्वे देवाः सह दिवौकसः ॥ हद्रं प्रदक्षिणीकृत्य नमस्कृत्वा धुनःधुनः ॥ ३२ ॥ इन्द्रेण सहिताः सर्वे धुनरागताः ॥ स्वस्वस्थाने तदा शीघ्रं गताः सर्वे दिवौकसः ॥ ३३ ॥ इन्द्रोऽपि वे सुधमायां गतवान्प्रभुरी मबतो यहदाम्यहम् ॥ २८ ॥ धर्मराजोऽपि धर्मात्मा तपस्तेपे मुदुःसहम् ॥न जानेऽसौ किमिच्झति देवानी म् ॥ २६ ॥ तेन त्रस्तास्तत्तपसा सर्व इन्द्रुधरोगमाः ॥ भवतोङ्घौ चिरेषीव मनस्तेन समर्पितम् ॥ तमुत्या | किमिच्झति स धर्मराट् ॥ ३० ॥ ईश्वर उवाच ॥ भवतां नास्ति नु मर्यं धर्मात्सत्यं ब्रवीम्यहम् ॥ ३१ ॥ म निद्रां लब्धवांस्तत्र न सुखं न च निर्दातिम् ॥ ३४ ॥ मनसा चिन्तयामास विघ्नं मे ससुपस्थितम् ॥ अवाप n ब्रह्म-भवतां दुःस्कारणम् ॥ २७॥ ब्रह्मोबाच ॥ नीलकएठ महादेव दुःसनाशामयप्रद ॥ श्रणु त्वं दुः मास्त्र म मस्माकं भ पदमुत्तमम् पय देवेश

\*\*\*\*\*

कि धर्मराज से आप लोगों को भय नहीं है यह मैं सत्य कहता हूं ॥ ३१ ॥ तदनन्तर वे सब देवता साषही उठकर शिवजी की प्रदक्षिया कर कर ॥ ३२ ॥ इन्द्र समेत सब देवता फिर कैलास से आये और उस समय सब देवता शीबही अपने अपने स्थान में गये ॥ ३३ ॥ और इन्द तमा में गय व उत इन्द्रजी ने वहां निद्रा, मुख व आनन्द को नहीं पाया ॥ ३४ ॥ व मन से यह विचार किया कि मुफ्तको बिष्न प्राप्त हुआ। महादेवजी बोले

ाति इन्द्रदेवजी बड़ी चिन्ता को प्राप्त हुए॥ ३५॥ कि मेरा स्थान हरने के लिये धर्मराज ने बड़ा कठिन तप किया है सब देवताओं को बुलाकर ाये वहां उर्वशी श्रादिक श्रप्तरा बुलाकर पठाई जात्रै ॥ ३८ ॥ उनको बुलाने के लिये द्वारपालक गया श्रीर वह जाकर उन श्रप्तराश्रों को लाकर ाचन कहा॥ ३६॥ इन्द्रजी बोले कि सब देवना लोग मेरे दुःख का कारण् सुनै कि मैंने जिसको दुःख से पाया है क्या यमराज उसी की पार्थना । रान्त भ्रहस्पतिजी ने देखकर सब देवतात्रों से कहा ॥ ३७ ॥ भ्रहस्पतिजी बोले कि हे देवतात्रों । तपस्या के लिये सामध्ये नहीं है इस कारग्रा समादाय समायां शीघमाययो ॥ ३६ ॥ आगतास्ता हरिः प्राह महत्कार्यमुपस्थितम् ॥ गच्छन्तु त्वरि सिर्एयं प्राति इतम् ॥ ४० ॥ यत्र वे धर्मराजोसौ तपश्चके सुदुष्करम् ॥ हास्यमावकटाक्षेश्च गीतन्द्रत्यादि न्तां तदा देवः शचीपतिः॥ ३५ ॥ मम स्थानं पराहतुँ तपस्तेषे सुदुश्चरम् ॥ सर्वान्देवान्समाह्रय इदं व उर्बश्याद्याः समाह्रय सम्प्रेष्यन्तां च तत्र वै॥ ३८॥ तासामाकारणार्थायं प्रतिहारः प्रतास्थिवात्॥ स ॥ ब्हस्पतिः समालोक्य सर्वान्देवानथात्रवीत्॥ ३७॥ ब्हस्पतिरुवाच ॥ तुपसे नास्ति सामध्यै विन्नै कर्तु र् ॥ ३६ ॥ इन्ट्र उवाच ॥ श्रएवन्तु देवताः सर्वा मम दुःलस्य कारणम् ॥ दुःलेन मम यक्षब्धं तरिक व

प्राया ॥ ३६ ॥ व उन श्राई हुई अप्तराओं से इन्द्र ने कहा कि बड़ाभारी कार्य उपस्थित हुआ है इस लिये तुम सब शीघही धर्माराय को हो ये घर्मराजजी बहुत कठिन तप करते हैं वहां हाब, भाव संयुत कटाक्षों से व गीतों और नृत्यादिकों से ॥ ४९ ॥ उन यमराज को लुभावों कि जिस । होवे इन्द्रदेवजी के उस प्रकार बचन को सुनकर श्रप्सराओं के गर्णों ने ॥ ४२ ॥ श्राफ्स में करने का विचार किया ब परस्पर विचार कर वह स्वर्ग

मेरे कर्तु विचार्य च परस्परम् ॥ धर्मारएयं प्रतस्थेताबुर्वशी स्वर्गाङ्गना ॥ ४३ ॥ तुष्टुबुः पुष्पवर्षाश्च स

४१॥ तं लोभयध्वं यमिनं तपःस्थानाच्च्युतिभंवेत् ॥ देवस्य वचनं श्रुत्वा तथा अप्सर्सां गणाः ॥ ४२ ॥

वमिरिएय को चली॥ ४३॥ तब इन देकताओं ने इसकी स्तुति की व उसके शिर पै फूलों की बृधि की तद्ननता देवताओं व आहागों से सब ओर

- 10 - 00 - 00 - 00

करतेथे उस महांघकार से संयुत व निर्जन, मनुष्यरहित तथा बहुत योजन चोंड़े बन को गई ॥ ४६ ॥ जो कि मुगों व सिंहों से तथा अस्य वसचारी हुई वह उर्वशी॥ ४४॥ बड़ी प्रीति से बेल, मदार व खैर के बुशों से आकीर्ण व कैया व घव के बुशोंसे ज्वास परमप्वेत्रकारक वनको गई ॥ ४४॥ बहाँ ॥ श्रौर फूलेहुए कुसोंसे ज्यात्त व बहुत सुन्दर घाससे हस्ति था॥ ४७॥ श्रौर बड़ाभारी व मीठे शब्दवाले पक्षियों से शब्दायमान था श्रौर पुरुषकी किस तया भिक्सिक गर्गों से नादित था ॥ ४८ ॥ व बढ़े हुए विकट तथा सुखदायिनी ब्रायावाले ब्रुक्षों से थिरा था और ब्रुक्षोंसे दकी हुई नीचे की भूभिवाला में संयुत बन्तुमों से विरा । के शब्द से संयत

अरस्यमी ॥ ततस्तु देवैविंग्रेश्च स्तूयमाना समन्ततः ॥ ४४ ॥ नियंयौ परमप्रीत्या वनं परमपावनम् ॥ ः ॥ ५ २ ॥ दिवस्पृशोऽय संघुष्टाः पक्षिभिमधिरस्वनैः ॥ विरेज्ञः पादपास्तत्र सुगन्धकुसुमैर्हताः ॥ ५३ ॥ मायतम् ॥ ४६ ॥ मृगः सिंहेर्टतं घोरेर-यैश्चापि वनेचरैः॥ युष्पितैः पादपैः कीर्षं मुमनोहरशाहतम् ॥ ४०॥ ग्रुगनादैनादितं विहगेस्तया ॥ धुस्कोकिलानिनादाळां भिष्नीकगणनादितम् ॥ ४८ ॥ प्रग्रह्मविकटेर्नुक्षेः मु समाछतम् ॥ द्रष्रौराच्त्रादिततत् त्यक्म्या परमया युतम् ॥ ४६ ॥ नाषुष्पः पादपः करिचन्नाफ्तो नापि च्छायैः समाद्यतम् ॥ ४१ ॥ मास्ताकम्पितास्तत्र हुमाः कुमुमशास्तिनः ॥ पुष्पद्यष्टिं विचित्रां तु विसृजान्त ॥ षट्पंदेरप्यनाकीर्णं नास्मिन्ये कानने भवेत् ॥ ४० ॥ विहङ्गेनोदितं पुष्पेरलंकतमतीव हि ॥ सवेतेकुसुमै गदिराकीर्षं कपित्यधवसंकुलम् ॥ ४५ ॥ न सूयों भाति तत्रैव महान्धकारसंयुतम् ॥ निर्जनं निर्मेनुष्यं

स्मी से संयुत था॥ ४६॥ और इस बन में कोई ग्रुक्ष बिन फूल व बिन फल का और कांटों से युक्त नहीं है व अमरों से वियुक्त नहीं है॥ ४०॥ और । व पुष्णों में बहुतही भूषित था व सब ऋतुवोंबाले फूलों से संयुत तथा सुखद छायाबाले बुक्षों से बिरा था ॥ ४१॥ श्रोर बहां पवन से कंपाये हुए पुष्प विचित्र पुष्पवृधि करते थे॥ ४२॥ और वहां सुगन्धित पुष्णें से संयुत व सीठे राष्ट्रवाले पक्षियों से कूजित आकाश को छुनैवाले ग्रुक्ष शोभित थे॥ ४३॥ वह बन बड़ी लह गावात्राले 

साथ व नेउला सपों के साथ ॥ ६१॥ तथा सिंह मुगवचों के साथ सत्त्वरूप हुए और एकही पेट से पैदा हुए की नाई वे परस्पर खेलते थे हुरसे इन्द्र रिला तब वहां यह वचन कहा ॥ ६२॥ इन्द्रजी बोले कि ये घर्मराज उग्र तफ्त्या में स्थितहैं व मेरे राज्य की ये इच्छा करते हैं इस कारण इनके लिये यतियों व बालांसिल्य मुनियों से घिरे हुए मुन्दर व श्रेष्ठ आश्रम को देखा ॥ ४६॥ श्रोर वृक्षों की शाखामें लडके हुए मुनियों व बहुत से आनिमनियुरों । या श्रोर वहां धुवां के पीनेके किनुकों से व नग्न यतियोंसे वह वन संयुत था ॥ ६०॥ व वनवाले पालने योग्य मृग वहां फिर सौम्य होगबे श्रोर बहां ब्बादित तथा मन की प्रीतिको बढ़ानेवाले बहुत से स्थानों को ॥ ४४॥ देखती हुई वह बड़ी तेजवती श्रप्तरा उस समय प्रसन हुई श्रीर फूलों से ब्याप्त ११ हुई शाखावाले इन्द्रध्वज के समान वृक्षों से वह वन शोभित था श्रीर वहां मुखदायक व शीतल सुगन्ध तथा पुष्पें की धूलि को लेजानेवाला प्वन से नीचे भूके हुए नवीन फ्लों में मधु की चाहनेवाले व मीटे शब्दबाले अमर बैटे ये व शब्द करते थे।। प्रशा और वहां सुगनिवत अंकुरों से शोमित व ॥४७॥ ऐसे गुर्गोसे संयुत वन को उस उर्वशी ने उस समय देखा तब वहां सब श्रोर शोभित व पवित्र यमुनाजी को देखा॥ ४८॥ श्रोर वहां मुनिगर्गोसे र्लष्ट्यासिः पादपैः कुमुमाचितैः ॥ ५६ ॥ अशोमत वनं ततु महेन्द्रघ्वजमन्निभैः ॥ मुखशीतमुगन्धी च गरं तत्र ददर्श च मनोरमम् ॥ यतिभिर्वालिस्विल्यैश्च <mark>हतं मुनि</mark>गणाहतम्॥ ५६ ॥ अग्न्यगारिश्च बह्यभिर्देक्ष मिबतैः ॥धूम्रपानकर्णैस्तत्र दिग्वासोयतिभिस्तया ॥६० ॥ पाल्या वन्या मृगास्तत्र सौम्या भूयो बभूविरे ॥ सहोदराः॥ द्वराहद्शे च वर्ने तत्र देवोऽब्रवीत्त्वा ॥ ६२ ॥ इन्द्र उवाच ॥ अयं च धर्मराजो वै तपस्युमे ग्रुपकैस्तत्र संपैश्च नकुलास्तया ॥ ६१ ॥ मुगशाबैस्तया सिंहाः सत्वरूपा बभ्राविरे ॥ परम्परं चिकीडुस्ते च प्रवालेषु पुष्पभारावनामिषु ॥ स्वन्ति मधुरालापाः षट्पदा मधुलिप्सवः ॥५४॥ तत्र प्रदेशांश्च बहूना मिष्डतान् ॥ लताग्रहपरिक्षिप्तान्मनसः प्रीतिबद्देनान् ॥ ५५॥ सम्पश्यन्ती महातेजा बभूव मुदिता तदा ॥ होऽनिलः ॥ ४७॥ एवं ग्रुणसमायुक्तं सा ददशे वनं तदा ॥ तदा सूयों झवां तत्र पवित्रां परिशोभिताम् ॥ ४८॥ श्राश्रमप्रव शास्तावतां मार्जारा म यथा चैव मोदाङ्करम् परस्परामि पुष्परेश्यव तथा परस्पर मिल तिष्ठनि

है। स्मा व सुन्दर माष्या करनेवाली प्रस्तोचा ॥ ६४ ॥ व सुन्दररूपवाली पूर्वचिति और यशस्तिनी अनुम्लोचा ये और अन्य बहुतीं अपस्ता वहाँ कैठ हैं।। ६६ ॥ और परस्पर ऐलकर मय से शंकित हुई कि यमराज व इन्द्र ये दोनों तुम लोगों का स्थान हैं।। ६७ ॥ हे मारत ! इस प्रकार बहुत मािति से वर्दनी नामक थी सब अपसराओं के मध्य में श्रेष्ठ वह सब शाभूष्णों से भूषित थी ॥ ६८ ॥ उसने वहां उर्वशी से कहा कि हे बरानने । तुम क्यों ॥ ६३॥ कि आप सब तपस्या का बिच्न करो व मेरी आजा ने वहां जावो इन्द्र का बचन सुनकर उर्वशी, तिलोचमा॥ ६४ ॥ सुकेशी, मंजुबोषा, धृताची, मिनका, विश्वाची कर विचारनेलगी विचार कर जो

यन् ॥ ६६ ॥ परम्परं विलोक्येव शक्कमाना भयेन हि ॥ यमश्रेव तथा शक्क उमो बायतनं हि वः ॥ ६७॥ यि बङ्घा वर्द्धनीनाम भारत ॥ सर्वासामप्सरसां श्रेष्ठा सर्वाभरणभूषिता ॥ ६८ ॥ उवाचैवोवेशी तत्र कि मम राज्याभिकाङ्क्षोऽसावतोथैयत्यतामिह ॥ ६३ ॥ तपोविन्नं प्रकुर्वन्तु ममाज्ञा तत्र गम्यताम् ॥ इन्ह् शक्रा नान्या मुभ्र त्वया विना ॥ वर्दनी च तथेत्युक्त्वा गता यत्र स धर्मराट् ॥ ७१ ॥ महता भूषापेतेव नि ॥ साधु साधु महाभागे वर्दनीनाम मुत्रता ॥ शीघ्रं गच्छ स्वयं मट्रे कुरु कार्यं क्शांदार ॥ ७० ॥ धीरा श्रुत्वा उवशी च तिलोसमा ॥ ६४ ॥ मुकेशी मञ्जुघोषा च घृताची मेनका तथा ॥ विश्वाची चैव रम्भा वा चारुभाषिणी ॥ ६५ ॥ प्रवीचीतः मुरूपा च अनुम्लोचा यशास्विनी ॥ एताश्वान्याश्व बहुशस्तत्र संस्थ शुमानने ॥ देवानां कार्यासिद्ध्यर्थं मायारूपबलेन च ॥ वर्षधमों यथा भूयात्करिष्ये पाकशासन ॥ ६६ । स्य वक्तं च प्रम्लोः व्यक्तित्र एवं विचा विद्यति हु वतिष्ठते

महाभागे | बहुत अच्छा बहुत अच्छा वर्दनी नामक तुम उत्तमव्रतवाली हो हे कुशांदार, मद | तुम शाघहा जावा व आपहा काथ करा ॥ ७॰ ॥ ह छुष्ठ । पुग्धार विना धीरों की रक्षा में अन्य समर्थ नहीं है बहुत अच्छा यह कहकर वह वर्दनी वहां गई जहां कि घर्मराज थे ॥ ७९ ॥ बड़े भूषण से मुन्दर रूप करके कुंकुम, कजाल, हे पाकशासन ! देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिये माया के रूपके बलसे जिस प्रकार वर्णधर्म होगा में वैसाही कर्द्यगी॥ ६६ ॥ इन्द्रजी बोले कि है खेद करती हो व

वस्त्र व भूष्णों से भूषित हुई ॥ ७२ ॥ व कुसुम से रंगे हुए वसन को उसने घारण किया और खुद्रवंटिका को कटि में पहन कर शोभित हुई व दोनों चरणों में बाजते हुई ॥ ७३ ॥ और अनेक प्रकार के भूषणों की शोभा से संयुत व अनेक भांति के चन्दनों से चर्चित व अनेक भांति के पुष्पमाताओं से संयुत वह का मृत्य किया॥ ७४॥ व तारस्वर से श्रोर वंशनाद से मिश्रित व मुच्छेना तथा मालाओं से युक्त श्रोर तंत्री के लाय से युक्त मृत्य किया तब हे मुपात्मज। जो घर्मराज ें बस्न को पहनकर ॥ ७४ ॥ हाथ में शुद्ध बीए॥ को लेकर सब अंगों से सुन्द्री उस अप्सरा ने वहां मनुष्यों के मन को रमानेवाला तीन भांति उचम श्रप्तरा रेशम

ढुकूलेनाइता शुभा ॥७४॥ प्रश्व बीणां मैशुद्धां करे सर्वोद्धान्दरी॥नतेनं त्रिविधं तत्र चके लोकमनोरमम्॥७४॥ तारस्वरेण मधुरविश्वादेन मिश्रितम् ॥ ७६ ॥ मूच्छेनातालमंथुकं तन्त्रीलयसमन्वितम् ॥ क्षणेन सहसा देवे धर्म राजो जितात्मवान् ॥ विमनाः स तदा जातो धर्मराजो ह्यात्मज ॥ ७७ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ आश्रयं परमं ब्रह्म आजो जितात्मवान् ॥ विमनाः स तदा जातो धर्मराजो ह्यात्मज ॥ ७० ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ क्षं मह्योपपन्नस्य तपश्चेदो बभूव ह ॥ ७८ ॥ धर्मे धरा च नाक्श्च धर्मे पातालमेव च ॥ धर्मे चन्द्राकेमापश्च ध्में च पवनोऽनलः ॥ ७६ ॥ धर्मे चेवास्तिलं विश्वं स धर्मो व्यग्रतां कथम् ॥ गतः स्वामिस्तद्देयभ्यं तर्थ्यं कथ्य मुत्रत ॥ द० ॥ व्यास उवाच ॥ पतनं साहसानां च नरकस्यैव कारणम् ॥ योनिकुएदिमिदं मुधं कुम्मी मनोरमम्॥ कुङ्कुमैः कज्जलैवंस्रेभूष्णैश्रैव भूषिता ॥ ७२ ॥ कुमुमं च तथा वसं किङ्गिणीकटिराजिता॥ ॥ अभा ॥ ७४ ॥ प्रग्रह्म वीएां संशुद्धां करे सर्वाङ्गमुन्दरी ॥ नर्तनं त्रिविधं तत्र चके लोकमनोरमम्॥ ७५ ॥ तथा कष्टेभूषिता च पर्द्य ॥ ७३ ॥ नानाभूषणभूषात्या नानाचन्दनचांचेता ॥ नानाकुमुममाजात्या

जिलेहिद्य थे में यकायक क्षाण भर में शुमितमानस हुए ॥ ७६ | ७७ ॥ युधिष्ठरजी बोले कि हे महासत्तम | मुफ्तको बड़ा आरचर्य हुआ कि बहा में युक्त उन यमराज का कैसे तपोमंग हुआ ॥ ७८ ॥ धर्म में पुण्यी व स्वर्ग है और धर्म में पाताल है और धर्म में चन्द्रमा, सूर्य व जला है और धर्म में पवन व आक्र हैं ॥ ७६ ॥ और है वह घम कैसे स्पर्धता को प्राप्त हुआ हे स्वामिन, मुजत । उसकी व्ययता को सत्य कहिये॥ ८०॥ स्वासजी बीले कि साहसों का पतन नरिक्ही

कुचरूपी महाव्याहों से ताड़ित पुरुष को निश्चेत ॥ दर ॥ करके हं मुपाचम । व स्त्रिया शामहा नरक न कर्ण के आगे जाल की नाई मच स्वी नहीं होती है ॥ दश् ॥ है ॥ दश् ॥ तबतक मन की स्थिरता, शास्त्र, सत्य व निराकुलता होती है जबतक कि सुन्द्रचिचवाले पुरुषों के आगे जाल की नाई मच स्वी नहीं होती है ॥ दश् ॥ जबतक व तबतक तफ्त्या की बुद्ध होती है व तबतक दान, द्या व दम होता है और तबतक वेद पढ़ने का आचार व तकतक शाँच, घेर्य व तत होता है ॥ दश् ॥ जबतक रहों से ताड़ित पुरुष को निश्चेत ॥ ८२ ॥ करके हे नुपोचम । वे स्त्रियां शीघ्रही नरक में गिराती हैं व तय प्राणियों को मोहनेबाली स्त्री बनाई गई का कारक है और पृथ्वी में यह योनिकुएड कुम्भीपाक के समान रचा गया है॥ ८१॥ श्रीर नेत्ररूपी रस्ती से इड़ बांघकर क्रियां मनस्ती पुरुषों की घषेका करती है और

क्रत्वा वै पातयन्त्याशु नरकं रूपसत्तम॥मोहनं सर्वभूतानां नारी चैवं विनिर्मिता॥ ८३॥ तावहन्त मनःस्थैयै श्रुतं सत्यमनाकुलम्॥ यावन्मताङ्गनाप्रे न वाग्नरेव सुचेतसाम्॥ ८४॥ ताबत्तमोभिद्यह्मित्तु तावहानं दया दमः॥ ता वत्स्वाध्यायद्वतं च तावच्त्रौचं धृतं व्रतम्॥ ८५॥ यावत्रस्तम्गीहाष्टं चपलां न विलोकयेत्॥ तावन्माता पिता वत्स्वाध्यायद्वतं च तावच्त्रौचं धृतं व्रतम्॥ ८५॥ यावत्रस्तायाष्टिं चपलां न विलोकयेत्॥ तावन्माता पिता तावद् भाता तावत्त्वत्रानः॥ ८६॥ तावह्नज्ञा भयं तावत्त्वावारस्तावदेव हि॥ ज्ञानमोदार्यमेश्वर्यं तावदेव हि भासते॥ यावन्मताङ्गनापाशैः पातितो नैव बन्धनैः॥ ८७॥ इति श्रीस्कन्द्युराणुधमारेरायमाहात्म्ये इन्द्रमयकथन पाकसमं भावे॥ = १॥ नेत्ररज्ज्वा द्दं बद्धा धर्षयन्ति मनस्विनः॥ कुचरूपैमंहाद्एडेस्ताड्यमानमचेतसम्॥ = २॥ योऽध्यायः ॥ ३ ॥ न्नामतृतीर

तभी तक उत्तम आचार होता है व तबतक ज्ञान, उदारता और ऐश्वयं प्रकाशित होता है जबतक कि मनुष्य मत्त की के पाशारूपी बन्धनों से नहीं ी की नाई चंचलदाष्ट को मनुष्य नहीं देखता है और तबतक माता, पिता, माई व तबतक मित्रजन होते हैं ॥ दरा। श्रोर तबतक लज्जा ब ॥ ८७ ॥ इति श्रीस्कन्द्युराषोधमोरएयमाहात्म्ये देबीद्यालुमिश्रविराचितायांभाषाटीका**मा**मिन्द्रभयकथनमामतितीयोऽस्यायः ॥ ३ ॥ कि डरी हुइ सुगी तबतक भय श्रार

व बहुतही सुन्दरी यह कीन है।। र ॥ और यह मनुष्यों से रहित वन सिंहों व ब्याघों से भयानक है बड़े आश्चर्य को जानकर धर्मराज ने यह राज बोले कि हे मानिनि ! तुम अकेली निर्जन वन में क्यों धूमती हो व हे मुशोमने ! तुम किस स्थान से आई हो और कितकी स्त्री हो ॥ ४॥ व ज़िकर यमदूतों का कहीं भय नहीं होता है ॥ १ ॥ यमराज ने जब वर्षनी नामक उत्तम अपतरा को बेखा तब यह विचार किया कि बड़े भारी वन में ज तपकरि यथा क्षेत्र स्थापन कीन। सो चीथे अध्याय में वर्शित चरित नवीन॥ ध्यासजी बोले कि इसके उपरान्त में धर्मराज की चेष्टा को कहता ायों च तदद ॥ ६ ॥ सत्यं च वद मे सुम्नूरित्याहाकैमुतस्तदा ॥ किमिच्ब्रिस त्वया भद्रे कि कार्य वा वदात्र यदिच्ब्रिसि त्वं वामोरु ददामि तव वाञ्चितम् ॥ ≃ ॥ वर्दन्युवाच ॥ धमें तिष्ठति सर्व वे स्थावरं जङ्गमं विमो ॥ उवाच ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि धर्मराजस्य चेष्टितम् ॥ यच्छ्रत्वा यमद्रतानां न भयं विद्यते कचित् ॥ १॥ क्म्॥ आश्रयं परमं ज्ञात्वा धर्मराजोऽबवीदिदम्॥ ३ ॥ धर्मराज उवाच ॥ क्स्मात्वं मानिनि होका वने च न सा दृष्टा बद्देनी च बराप्सरा॥ महत्यरएये का होषा मुन्दराङ्गियतिसुन्दरी॥ २॥ निर्मानुषवनं चेदं सिंहच्या ॥थ गन्धनी अमरी नाथ किन्नरी ॥ ४ ॥ अप्सरा यक्षिणी नाथ अथना वनदेनता ॥ राक्षमी ना सेचरी न नि ॥ कस्मात्स्थानात्समायाता कस्य पत्नी मुशोभने ॥ ४ ॥ मुता त्वं कस्य वामोर अतिरूपवती शुभा कस्य भाः रसि निर्ज मात्रुषी घ

लेचरी हो तुम किस की खी हो उसको कहो ॥ ६ ॥ मुन्दर भोंहोंबाली तुम मुम्म से सत्य कहो यह उस समय सूर्यनारायणु के युत्र यमराज ने म क्या चाहती हो और तुम्हारा यहां क्या कार्य है यह कहो ॥ ७ ॥ हे वामोरु । तुम जो चाहती हो उस मनोर्थ को मैं तुम को दुंगा ॥ द ॥

इष्करं कर्म करमार्त्यं कुरुषेऽनघ ॥ ६ ॥ यम उवाच ॥ ईशानस्य च यदूपं ट्रट्रिमिच्झामि भामिनि॥ते । रूपवती तुम किसकी उत्तम कन्या हो मात्रुषी हो या गंपविणी हो या देवी हो व किल्ला हो ॥ ४ ॥ या अप्सरा व यक्षिणी हो अथवा वनदेवता

हे बिभो। यमें में सब चराचर रियत है हे अनय। वही यमै तुम किस कारण कठिन कमें को करते हो।। ह ॥ यमराज बोले कि हे भामिनि।

न्द्रासन के भय से डरे हुए इन्द्र ने मुम्मको यमराज के सभीप पठाया है यह मैं सत्य कहती हूं ॥ १४ ॥ सूतजी बोले कि तब सत्य बचन से सूर्य-प्रसम हुए व इस वर्डनी से महाभाग्य धर्मराज ने कहा कि मैं वरदायक हूं मुफ्त से वर को लीजिये॥ १६॥ कर्म करनेवाले सम दुष्ट प्राणियों के हूं और सब जितेन्द्रिय पुरुषों के लिये धर्मिरूप हूं ॥ १७ ॥ हे बरारोहे ! बही धर्म में तुमको दुर्लम बस्तु को दूंगा हे अप्सरीत्तमें ! तुम उस सब

हे महाभाग। इ

मे शीघ्रं चाप्सरसां बरे ॥ १८ ॥ वर्द्धन्युवाच ॥ इन्द्रस्थाने सदा रम्ये सुस्थिरतं प्रयच्छ मे ॥ स्वामिन्थमं

से शीघही मांगो ॥ १८ ॥ वर्दनी बोली कि हे धर्मवारियों में श्रेष्ठ, स्वामिन् । तुम सदैन ममोहर इस्स्यान में मुफ्त को लोकों के हित के लिये भलीमांति

त पाऊंगा व सुख पाऊंगा और फिर युग युग में मेरी प्रतिष्टि होगी ऐसी मेरी बुद्धि है।। १९।। और करण, करण में व महाबह्लप में प्रतिष्टि होगी। जर्गा मैं बड़ा तप करता हूं।। १२।। हे मदे। तुम किस कारण आई हो यह यथायोग्य कहो श्रीर किस का क्या कार्य है व क्या कारण है क्राकी करण हो।। १३॥ वर्दीनी बोली कि हे घमे। तपस्याही के कारण इन्द्रजी तुम से डर गये हैं उन्हों ने तप के विघ्न की इन्जा से मुम्फको यहां पठाया है।। १६॥ रूप है उसको में देखना चाहता हूं और उसी से में तप से युक्त हूं कि पार्वती समेत शिवजी को में देख़ेंगा ॥ 9 ॥ और इस कारण कांत्रिंस का नाई तपसा युक्तः शिवया सह शृद्धरम् ॥ १० ॥ यशः प्राप्त्यं सुखं प्राप्त्यं कर्गामं च सुदुष्करम् ॥ युग युग मम स्यातिभेवेदिति ॥ एतस्मात्कारणात्मुभूस्तप्यते प्रमं तपः ॥ १२ ॥ कर्मात्वमाता भट्टे क्ययस्य यथातथा ॥ किं कार्यं कस्य हेतुश्च सत्यमारूयातुमहीसे ॥ १३ ॥ परमं तपः ॥ १२ ॥ क्स्मात्त्वमाता भट्टे क्ययस्य यथातथा ॥ किं कार्यं कस्य हेतुश्च सत्यमारूयातुमहीसे ॥ १३ ॥ इन्द्रा वर्द्धन्युवाच ॥ तपसेव तपावेद्यस्य काङ्क्षया ॥ १४ ॥ इन्द्रा ोषितो रविनन्दनः ॥ उवाचैनां महाभाग्यो वरदोहं प्रयच्छ मे ॥ १६ ॥ यमोहं सर्वभूतानां हुष्टानां कर्म इ ॥ धर्मरूपो हि सर्वेषां मनुजानां जितात्मनाम् ॥ १७ ॥ स धर्मोऽहं वरारोहे ददामि तव हुर्लभम् ॥ तत्सर्व द्रीतहरिए॥ हरिसन्नियौ ॥ प्रेषिताहं महाभाग सत्यं हि प्रवदाम्यहम् ॥ १४ ॥ सूत उबाच ॥ सत्यवाक्येन स्नभयाङ THE REPORT OF THE PARTY OF THE

किया व यह कहा कि हे महाभागे। तुमको साधुबाद है क्यों कि तूने देवताओं का कार्य किया ॥ २४ ॥ व हे शुभानने, बरारोहे । तुमको सदैक । १६॥ यमराज बोले कि ऐसाही होनै व उससे उन्होंने यह कहा कि शीघही अन्य वर को मांगिये क्योंकि गान से मैं प्रसन्न हुआ हूं और उत्तम कर ॥ वर्धनी बोली कि हे महामते। इस महाक्षेत्र स्थान में मेरे नाम से प्रसिद्ध सब पापों का नाशक तीर्थ होवै॥ २३॥ श्रौर उस में दान, हवन, तष जि का तुम मय न करो क्योंकि स्वार्थ में परायण ये घमेराज यश के लिये तप करते हैं ॥ २४ ॥ व्यामजी बोले कि उन इन्द्र ने उस उत्तक मुखाबाली होत्रै व जो मनुष्य वस्भान नामक तड़ाग को पांच रात्रि तक सेवन करे ॥ २२ ॥ प्रतिदिन तुप्त किये हुए उसके पूर्वेज पितर तुप्त होत्रै बहुत श्रन्छ। हर धर्मराजजी खुप होकर स्थित हुए व उन धर्म की तीन प्रदक्षिणा कर व प्रणाम करके वह स्वर्ग को चली गई ॥ २३ ॥ वर्डनी बोली कि हे देवेश णानेन तोषितोस्स्यहम् ॥ २० ॥ वर्द्वन्युवाच ॥ आस्मिन्स्थाने महाक्षेत्रे मम तीर्थं महामते ॥ भूयाच मर्व ब्राम्निति च विश्यतम् ॥ २१ ॥ तत्र दत्तं हुतं तप्तं पठितं वाऽक्षयं भवेत् ॥ पञ्चरात्रं निषेवेत वर्द्धमानं सरोवर ॥ धूर्वजास्तस्य तुष्येरंस्तर्प्यमाणा दिनेदिने ॥ तथेत्युक्त्वा तु तां धर्मों मौनमाचष्ट संस्थितः ॥ त्रिः परिक्र से च समाचरेत्॥ २४ ॥ ब्यास उवाच ॥ वर्द्धनी श्जिता तेन शकेण च शुभानना ॥ साधु साधु महाभागे कृतं त्वया ॥ २४ ॥ निर्भयत्वं वरारोहे सुखवासश्च ते सदा ॥ यशः सौरूयं श्रियं रम्यां प्राप्त्यासि त्वं शुभान ॥ तथिति देवास्तामूज्ञीनिर्भयानन्दचेतमा ॥ नमस्कत्य च शकै सा गता स्थानं स्वकं शुभम् ॥ २७ ॥ ब्यास लोकानों च हिताय में ॥ १६ ॥ यम उवाच ॥ एवमास्त्विति तां प्राह चान्यं वर्य सत्वरम् ॥ द्दामि वर् में नमस्कृत्य दिवं ययो।। २३॥ वर्दन्युवाच ॥मा भयं कुरु देवेश यमस्याकेमृतस्य च॥ अयं स्वाथंपर्

श्रीर वह वर्दनी श्रप्तरा इन्द्रजी को प्रणामकर अपने उत्तम स्थान को चलीगई ॥ २७॥ ज्यासजी बोले कि हे राजेन्द्र। श्रप्तरा के चक्रीआसे

मुलप्रैक तुम्हारा निवास होते और तुम यश, सुख व सुन्दरी लक्ष्मी को पाबोगी॥ २६ ॥ देवताओं ने निभेय व आनन्द चिच से उससे यह कहा

ा ३०॥ म हे राजम् । अनेक प्रकार के पक्षियों से वहां गीसला करने पर उन धर्मराज ने बत किया और वे कहीं देख नहीं पढ़ते लेगा रेग । इस तिक रियत हुए व उन्हों ने संसार को दुः सवायक बड़ा भयंकर ता किया ॥ २०॥ कि हे राजत । सूत्रे से तापित अंकि महीने में उन्हों ने बेक वृत उमापित देवेश शिवजी को स्मरण करते हुए गन्धवों समेत देवता व यक्ष उद्धिम्मानस हुए और फिर शिवजी के हभीप केलास फ्रेंत के शिष्क गह व दुरासद पंचापिन साथन किया ॥ २६ ॥ तदनन्तर मी वर्ष पूर्ण होने पर यमराज मीन होकर स्थित हुए व सेकड़ों बेबीहि से कि हुए वे बा अन्तरार अतिह की नाई स्थित हुं नियों से

यतः॥ काष्ट्रभूत इवातस्यौ वल्मीकशतमैंडतः॥ ३०॥ नानापक्षिगपैस्तत्र कतनीडे संधमैराद्र॥ उप एजन्दश्यते नैव कुत्रचित्॥ ३१॥ मेस्मर्न्तोऽय् देवेशसुमापतिमनिन्दितम् ॥ ततो देवाः सगन्थवो यक्षा तेन सद्राङ्गेनाथवा पुनः ॥ ऋथ पाशुपतेनैव निहनिष्यामि तं राषे ॥ शीघ्रं वे वहतास्माकमत्रागमन मतेप्सरित राजेन्द्र धर्मस्तस्यो यथाविधि ॥ तपस्तेषे महाघोरं विश्वस्योद्देगदायकम् ॥ १८ ॥ पत्री शुक्रे मापि सूर्येण तापिते ॥ चक्रे मुद्रःसहं राजन्देवैरिष दुरासदम् ॥ १६ ॥ ततो वर्षशते पूर्णे अन्तको ॥नसाः॥ कैलासशिखरं भूय ऋाजम्मुः शिवसन्नियौ॥ २२ ॥ देवा ऊचुः॥ त्राहि त्राहि महादेव श्रीकएठ ॥ त्राहि नो भूतमन्येश त्राहि नो वृष्मध्वज ॥ द्यालुम्त्वं कृपानाथ निविधं कुरु शंकर् ॥ इश्वर केनापराधिता देवाः केन वा मानमिहिताः ॥ मत्यें स्वगैऽथवा नागे शीघ्रं कथयताचिरम् ॥ ३४ ॥ अने जिसाधन. मनमारि

देनता बोले कि हे श्रीकएठ, जगत्पते, देनदेन। रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये हे भूतमञ्जेश। हम लोगों की रक्षा कीजिये हे बुषमध्नज । हमारी रक्षा ाय, शंकर। तुम दयालु हो निर्निघ्न कीजिये॥ ३३॥ महादेनजी बोले कि हे देनताश्रो ! किसने तुमलोगों का श्रापाघ किया है ब किसने मानमदेन उमें या स्वामिया पातालमें होते उसको श्राधिही कहिये देर मत कीजिये॥ ३४ ॥ क्यों कि इसी तिशाल से या लद्धाङ्क से अथवा पाशुपत अस्त से से वै आये॥ ३२ ॥

॥ व दानव से भय नहीं है ॥ ३६ ॥ बरन हे महादेव ! मृत्युलोकमें बढ़ेभारी शरीरवाले यमराजजी बढ़े भयंकर श्रपने शरीर को केशित करते हैं यह ॥ व हे सदाशिव ! उम्र तपस्या करके श्रारमा से श्रारमा केशित होता है उससे हे सदाशिव ! इम सबदेवता दुःखित होकर तुम्हारे शरख में प्राप्त रूगा तुमलोग शीघही हम से यहां श्राने का कारण कहो।। ३४ ॥ देवता बोले कि हे दयासिन्धो, जगदानन्ददायक, देवेश । इस समय मनुष्य से ब उसको करो॥ ३८॥ सूतजी बोले कि देवतात्रों का बचन सुनकर बैल पै चढ़े हुए वृष्टवज शिवजी श्रस्नों को लेकर व सुन्दर कवच को पहनकर उस ३४॥ देवा ऊचुः ॥ क्रपासिन्घो हि देवेश जगदानन्दकारक ॥ न भयं मानुषाद्द्य न नागाद्देवदानवात् ॥ ३६॥ महादेव प्रेतनायो महाकृतिः ॥ त्रात्मकायं महाघोरं क्रेशयेदिति निश्चयः॥ ३७ ॥ उग्रेष् तपसा कृत्वा ॥ देवानों वचनं श्रुत्वा त्रुषारूदो त्रुषघ्वजः ॥ आयुधान्परिसैगृहा कवनं सुमनोहरम् ॥ गतवानथ् तं गानमारमना॥ तेनात्र ब्यमुहिग्ना देवाः सर्वे सदाशिव ॥ श्रार्षां त्वामनुप्राप्ता यदिच्छ्मि कुरुष्व तत्॥ ३८॥ कारणम्॥ मत्यंतोके क्रिय्येदात्म सूत उवाच देशं यत्र ध वर्ग बहीत्सु तम्॥ ४१। तम्॥ ४१। निश्चय है ॥ श्र हुए हैं जो चाहो

ामों व्यवस्थितः॥ ३६ ॥ ईश्वर उवाच ॥ अनेन तपसा धर्म संतुष्टं मम मानसम् ॥ वरं बृहि वरं बृहि

बाच ह ॥ ४० ॥ इच्छमे त्वे यथा कामान्यथा ते मनिस स्थितात् ॥ यं यं प्रार्थयमे भद्र ददामि तव सांप्र

॥ ज्यास उबाच ॥ एवं संमाषमाणं तु हब्द्वा देवं महश्वरम् ॥ वल्मीकाद्वत्यितो राजनग्रहीत्वा करतिपुटम् ।

कि बर्मराजजी टिके थे ॥ १६ ॥ महादेवजी बोले कि हे बर्म । इस सप में मेरा मन प्रतक्त होगया करदान को कहो ऐसा तीन बार उन शिवजी ने । कामों को तुम चाहते हो व जिसे तुम्हारे मन में स्थित हैं हे भद्र ! जिस जिस मनोरय को तुम चाहते हो उसको इस समय हुगा ॥ १९ ॥ ज्यास बोज़े कि आप हर्षर के लिये नमस्कार है व बोगरूपी तुम्बार जिये प्रकाम है तेजोरूपी आपके लिये प्रवास है व हे नीजकपठ | तुम्हारे किये प्रवास प्रकार कहते हुए लोकनाथ व राजुनाशक महेरवरदेवजी को देलकर बेंबीरि से उठे हुए बर्भराज ने हायों को ओड़कर ग्रुट वचनों से स्त्रक्ति गैः शुद्धेलीकनाथमरिंदमम् ॥ ४२॥ धर्म उवाच॥ ईश्वराय नमस्तुभ्यं नमस्ते योगरूषिणे ॥ नमस्ते तेजी

महत्र आपके लिये प्रणाम है तथा शीतकर आपके लिये नमस्कार है ॥ १६ ॥ हे सृष्टिरूप ! तुरहारे लिये नमस्कार है व हे लोकपाल ! आपके किये उप्र, भीम व शांतरूप आपके लिये नमस्कार है।। ४७॥ आनंतरूप आपके लिये प्रणाम है व विश्वरूप तुम्हारे लिये नमस्कार है व हे चन्द्रोस्तर । मस्म ल करनेवालों के अनुरूप भक्ति से गम्य आपके लिये प्रयाम है व ब्राइरूपी आपके लिये नमस्कार है हे विष्णुरूप। नुम्हारे लिये नमस्कार है। 18 18 ।। व निस्य, सीम्य, मृद व होरे के जिये म्णुरूप आपके लिये प्रयाम है व कामरूपी आप सृष्टि, स्थिति नवा संहार करनेवाले के लिये प्रणाम है ।। 8% ।। व निस्य, सीम्य, मृद व होरे के जिये नमरकार हे श्रो

हुए आपके लिये नमस्कारहै व पंचमुख तथा त्रिनेत्र आषके लिये प्रसाम है ॥ ४८ ॥ व सपों का भूषण करनेबाले व दिशारूपी बसनों को घारनेवाले ।।। । । । कामदेव को जलानेवाले आपके लिये नमस्कार ।। । कामदेव को जलानेवाले आपके लिये नमस्कार । । कामदेव को जलानेवाले आपके लिये नमस्कार । से कहेहुए चालीस नामोंको जो पढ़ता है श्रीर पित्र होकर जो त्रिकाल पढ़ता था सुनता है ॥ ४० ॥ गोवाती, कुत्रम, मचपी, गुरु की शब्का पै गाती, युनश्रीहारी या शहा का पति ॥ ५० ॥ व जी और बालक को मारनेवाला, षषी, असत्ववादी, दुरावारी, चोर व पराहे की से संगय करने ामो मस्माङ्गालिप्ताय नमस्ते चन्द्रशेखर ॥ नमोऽस्तु पश्चवक्राय त्रिनेत्राय नमोऽस्तु ते ॥ ४= ॥ नमस्ते ।। पर्वाय काष्ट्रापट्यराय च ॥ नमोऽन्यकविनाशाय दक्षपापापहारिषो ॥ कामनिर्हाहिने तुभ्यं त्रिपुरारे नमी ४६ ॥ चत्वारिश्च नामानि मयोक्तानि च यः पठेत् ॥ श्रुचिर्धत्वा त्रिकालं तु पठेदा श्रुणुयादिषि ॥ ४० ॥ क्तप्रश्च मुरापो गुरुतल्पगः ॥ ब्रह्महा हेमहारी च ह्ययवा चृषलीपतिः ॥ ५१ ॥ मीबालघातकश्चेव पापी चा लकएठ नमोऽस्तु ते ॥ ४३ ॥ ध्यानृषामित्रक्षाय मिक्रगम्याय ते नमः॥नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूष याय सीम्याय मुदाय हर्षे नमः॥ आतपाय नमस्तुभ्यं नमः शीतकराय च॥ ४६॥ मृष्टिरूप नमस् ते॥ ४४॥ नमः स्थूताय मुक्ष्माय अणुरूपाय वे नमः॥ नमस्ते कामरूपाय मृष्टिस्थित्यन्तकारिषो॥ ४४ पाल नमीऽस्तु ते॥ नम उग्राय भीमाय शान्तरूपाय ते नमः॥ ४७॥ नमश्रानन्तरूपाय विश्वरूपाय

तम प्रसन्न होतेहुए शिवजी ने उन घर्म से यह उत्तम बचन कहा कि हे महाभाग । जो तुम्हारे मनमें बर्तमान हो उस बरदान को मांगो ॥ ४४ ॥ यमराज बोले कि हे महाभाग, देवेशण। यदि प्रसन्न हो तो मेरे ऊपर द्यांकर चगचर चित्रोक को क्रिनिजे॥ ५० ॥ सौज गण के क्यांक के मांगो ॥ ४४ ॥ यमराज बोले कि हे र दूसरे को कलंक लगानेवाला, वैरी व जीविका को लोप करनेवाला तथा श्रकार्यकारी, कार्यनाश्यक, ब्रह्मशञ्ज व नीच ब्राह्मण वह तब पापों से छूटजाता बात्ता॥४२॥ श्रो

यघो ब्रह्माडिङ्गाडवाघमः ॥ मुच्यते सर्वपापेम्यः कैलासं स च गच्बति ॥५३॥ मृत उवाच ॥ इत्येवं बह्याभ राजेन वै मुहुः॥ ईदितोऽपि महद्रक्रया प्रणम्य शिरमा स्वयम् ॥ ५८ ॥ तृष्टः शम्मुस्तदा तस्मा उवाचेदं महाभाग त्रेलोक्यं सचराचरम् ॥ ४६ ॥ मन्नाम्ना स्थानमेतद्धि रूयातं लोके भवेदिति ॥ अच्छेर्यं चाप्यमेर्ब पापप्रणाशानम् ॥ ४७॥ स्थानं कुरु महादेव यदि तुष्टोऽसि मे भव ॥ ज्यास उवाच ॥ शिवेन स्थानकं दत्तं का । ते कुरुष्व महाभाग त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ वरेषीवं यथा रूयाति गमिष्यामि युगे युगे ॥ ५६ ॥ ईश्वर ॥ ॥ अनाचारी तथा स्तेयी परदाराभिगस्तथा ॥ ५२ ॥ परापवादी हेषी च द्यतिलोपकरस्तथा ॥ अकार्य तदा रूप ॥ तहर्मा च धुनः प्राह अन्यं ब्रय सत्तम ॥ ४८ ॥ धर्म उबाच ॥ यदि तुष्टोऽसि देवेश द्यां कृत्वा म्॥वर् हणु महाभाग यत्ने मनसि वर्तते॥ ४४॥ यम उवाच ॥ यदि तृष्टोऽसि देवेश दयां कृत्वा ममोगरि । वनः शुभा तत्करम्ब च पुरत्यं प शतित्वं । ममोपरि। न्तमाष्

खोक को कीजिये कि जिस प्रकार ऐसे वर से यह स्थान युग युग में प्रतिहि को प्राप्त होते ॥ ४६ ॥ महादेवनी घोले कि हे कीनारा ! कक्षिते में इस सब पवित्र तथा पापनाशक ॥ ४७॥ स्थान को कीजिये यदि हे महादेव, भत्र! मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो व्यासजी बोले कि हे राजन । तब शिवजी ने काशी के समान स्थान ने देकर फिर कहा कि है सत्तम। अन्य बरदान की मांगो॥ ४८॥ धर्मराज बोख कि हे महाभाग, देवेश। बाद असन हो तो भेरे ऊपर वृथा करके इस ने दिया व उस

ान चौड़ा मेरे नाम से उत्तम तीर्थ होत्रे जोकि मुक्ति का शारवतस्थान व सब प्राणियों को पवित्रकारक होते ॥ ६४ ॥ और मक्षिका, कीट, फ्यू, पक्षी, । ब्रोहिकीनाश तत्सर्वे प्रकरों मि तविस्तितम् ॥ तपसा तोषितोऽहं वै ददामि वरमीरिसतम् ॥ ६० ॥ यम को कर्दगा में तफर्या से प्रसन्न हूं इससे चाहेहुए वर को दूंगा ॥६०॥ यमराज बोले कि हे शंकर, देव ! यदि मुम्मको वांबित देते हो तो इस स्थान में पनन चलने लगे व अस्तराओं के गण नाचनेलगे ॥ ६८ ॥ सूतजी बोले कि यमराज की तपस्या व भक्ति से प्रतन्न होन्हें स्वाशिवकी ने धर्मराज रखय ऐसा तुम्हारे नाम से स्थापित यह स्थान सदैत युग युग में प्रसिद्ध होगा न और जो कुछ कहिये उसको इस समय में करूं ॥ ६३ ॥ यमगाज ाम से होनी॥ ६०॥ व हे महेरनर, देन। जिस प्रकार चरांचर समेत त्रिलोक में धर्माराय ऐसी प्रसिद्ध होंदै वैसाही कींजिये ॥ ६२॥ महादेननी भोंगे शिवजी ने कहा और दुषवृष्टि को करते हुए ब्रह्माबिक देवता बड़े हर्ष को पात हुए ॥ ६७ ॥ और देवताओं की दुन्दुभी बजनेखगी बगंधनेपति गाने ातुश्चाप्सरोगाणाः ॥ ६८ ॥ सृत उवाच ॥ यमेन तपसा भक्त्या तोषितो हि सदाशिवः ॥ उवाच बचनं देवं मृत, वेताल, पिशाच, नाग व सक्षस ॥ ६४॥ स्री बी ब पुरुष ओधमेनामक मेरे क्षेत्र में प्रिय प्राणों को बोड़े उसकी मिवनाशिनी सुक्षि होते ॥ ६६ ॥ उबाच॥ यदि में वाञ्जितं देव ददापि तिहैं शक्कर ॥ अस्मिन्स्थाने महाक्षेत्रे मन्नाम्ना भव सर्वता ॥ ६१ ॥ धर्मारएय मिति रूथातिलेलोक्ये सचराचरे ॥ यथा संजायते देव तथा कुरु महेश्वर ॥ ६२ ॥ ईश्वर उवाच ॥ धर्मारएयिमिदं रूथातं सदा भ्यान्यो युगे ॥ त्वन्नाम्ना स्थापितं देव रूथातिमेतद्गमिष्यति ॥ अथान्यद्पि यत्किञ्चित्करोम्येष वहस्य ति ॥ ६३ ॥ यम उवाच ॥ योजमद्यविस्तीर्षं मन्नाम्ना तीर्थमत्तमम् ॥ मक्केश्र शाप्रवतं म्यातं वावतं मतिनेहिता त्रि धर्मसंज्ञके ॥ त्यजते यः प्रियान्प्राणान्मुक्तिमंबतु शाश्वती ॥ ६६ ॥ एवमस्तिबति सवोपि देवा ब्रह्माद्य गुष्पद्यष्टि प्रकुर्वाणाः पर हर्षमवाम्रुयुः ॥ ६७ ॥ हैवहुन्दुभयो नेदुर्गन्धवंपतयो जगुः ॥ वद्यः गुष्प्यास्तिया मक्षिकाः कीटकाश्रेष पशुपक्षिम्गाद्यः॥ पतङ्गा स्तवेतालाः पिशांचोरगराक्षसाः॥ ६५ ॥ नारी बाथ नेरो

जि ॥ ७० ॥ यमराज बोले कि हे महेश्वर | तुम को मेरा स्थान छोड़ना न चाहिये हे देव | तुम्हारे वचन से यह स्थान कैलास से आधक होते ॥ ७९ ॥ व मुन्दर बचन को कहा ॥ ६६ ॥ कि हे तात । मुम्मको भाजा दीजिये कि जिस प्रकार देवताओं के हित की कामना से में शीघही कैलास नामक नाम से यहां तिरवेरवर नामक लिंग होगा ऐसा कहकर महादेवजी वहीं अन्तर्कीन होगवे॥ 🕫 ॥ तब शिवजी के वचन से वहां वह अज़ुत लिंग हुआ व उसको देखकर श्रेष्ठ पर्शत को जाऊं॥ ७०॥ यमराज बोले कि हे महेश्वर | तुम को मेरा स्थान छोक्ना न चाहिये हे देव | तुम्हारे वचन से यह स्थान कैलास से अधिक होत्रै॥ ७०॥ शिवजी बोले कि तुमने बहुत अच्छा व योग्य कहा कि एक आंश से मेरी यहां स्थिति होगी और तुम्हारे निर्मेल व उत्तम स्थान को में नहीं छोड़ेगा॥ ७२॥ मेरे देवजी से उत्तम

बचनात्तत्र तदा बिङ्गे तद्हतम् ॥ तं हष्टा च सुरस्तत्र यथानामात्रकात्तनम् ॥७४॥स्व स्व । बङ्गे तदा सृष्ट थम। स्योपतं बिङ्गे धमैस्वर् स्यये सुरोत्तमेः ॥ यस्य देवस्य यक्षिङ्गं तन्नाम्ना परिकीतितम् ॥ ७४ ॥ मृत उवाच ॥ धमेंश स्यापितं बिङ्गं धमैस्वर् मुर्णस्यतम् ॥ स्मर्णतम् ॥ स्मर्णतम् ॥ स्यत्ये मार्गे सर्वेषां हद्ये स्थितम् ॥ तिष्ठते यस्य बिङ्गं त स्वयम्भविमितं स्मराम् ॥ ७० ॥ भूतनार्थं च सम्प्रज्य न्याधिभिमेंच्यते जनः ॥ धमेवार्षा तत्रश्रेव रम्यं साधुमनोरमम्॥ ६६ ॥ अनुज्ञां देहि मे तात यथा गच्ळामि सत्वरम् ॥कैलासं पर्वतंशेष्ठं देवानां हितकाम्य या॥ ७० ॥ यम उवाच॥ न मे स्थानं परित्यक्तं त्वया युक्तं महेश्वर् ॥ कैलासादिष्ठंकं देव जायते वचनादि दम्॥ ७१ ॥ शिव उवाच॥ साधु प्रोक्तं त्वया युक्तमेकांशेनात्र मे स्थितिः॥ न मया त्यजितं साधु स्थानं तव मुनि मेलम्॥ ७२ ॥ विश्वेश्वरं महालिङ्गं मन्नाम्नात्र मृविष्यति॥ एवमुक्ता महादेवस्तत्रैवान्तरधीयत॥ ७३ ॥ शिवस्य तदा लिझै तद्इतम् ॥ तं रुद्धा च सुरैस्तत्र यथानामानुकीर्तनम् ॥७४॥स्वं स्वं लिझै तदा सृष्टं ध्मा

गया। ७८१७४॥ सूतजी बोले कि धमेजी से स्थापित धमेश्वरांत्रिग डपस्थित हुआ उसके स्मरण व पूजन से मजुष्य सब पापां से हुट जाता है।। ७६॥ आर यांग्रियों के आस होने योग्य जो बहा सबोंके हद्वयमें स्थित है व जिनका स्वयंत्रुव ऐसा कहा हुआ लिंग स्थित है।। ७७॥ उन भूगनाथजी को पुजकर सनुष्य रोगों से क्रूटजाला है | स्रोने जिसका जैसा नाम कहाजाता था उसने वैसेही अपने अपने लिंग की उस समय बनाया और जिस ऐनता का जो लिंगडुआ वह उसके नाम से कहा | स्तजी बोले कि धर्मजी से स्थापित घर्मश्वरालिंग उपस्थित हुआ उसके स्मरण व पूजन से मनुष्य सब पापों से हुट जाता है ॥ 🌬 ॥ और योगियों के नहां उत्तम देवता

ऋषियों तथा देवताओं के नहाने के लिये उसमें नहाकर व जलको पीकर मनुष्य सब पापों से छूटजाता है।। द॰।। और धर्मवापी में नहाकर व में लिकर मनुष्य सब पाणे से छूटजाता है और माता के गर्भ में नहीं प्रवेश करता है ॥ ८९ ॥ और उसमें नहाकर ज्यांचि होंच के मारा के सिम्ने ब क्रिया किये जो मनुष्य यमतर्रेण करता है ॥ ८२ ॥ कि यम, वर्मराज, मृत्यु, झंतक, वैवस्वत, काला, इप्न, मर्मेष्ठी के लिये ॥ ८३ ॥ व वृक्षेत्र, बुक धमैराजजी ने सुम्स्री वर्मवापी को किया ॥ ७८ ॥ श्रीर करोड़ों तीयों का जल लाकर बावली में छोड़िव्या सुन्दर यमतीर्थस्वरूप में स्नाम करके ॥ ७६ ॥ क्षेत्र की साति के व शुद्ध नित्तवाल रवर शिवजीको सद्गन्तर बहीप

मम्॥ ७६ ॥ स्नानार्थं देवतानां च ऋषीषां भावितात्मनाम् ॥ तत्र स्नात्वा च पीत्वा च सर्वषाषैः प्रमुच्यते॥ व्यमेषायां नरः स्नात्वा च सर्वषापैः प्रमुच्यते॥ व्यमेषायां नरः स्नात्वा च सर्वषापैः प्रमुच्यते॥ व्यमेषायेम्यो न मातुर्गर्भमाविशेत् ॥ ८९ ॥ तत्र स्नास्वा काय च ॥ वैवस्वताय कालाय दृष्टाय परमेष्ठिने॥ ८३ ॥ वृक्षेत्राय् वृक्षेत्र दक्षिषोशाय ते नमः ॥ नीलाय चित्रम् मवेत् ॥ ८४ ॥ यमार्थं तर्पषं यो वै धर्मवात्यां करियति ॥ साक्षतेनांमभित्रेतेस्तस्य नीषद्रवे मवेत् ॥ ८४ ॥ एकान्तरस्त्रतीयस्त्र ज्वरश्चातुर्थिकस्तिया ॥ वेवायां जायते यस्तु ज्वरः शीतज्वरस्तिया ॥ ८६ ॥ पीड यनित न चैतस्य यस्यैव मितिरहिशी॥ रेवत्यादिशहा दोषा दाकिनी शाकिनी तथा॥ ८०॥ धनधान्यममिदः म्यात्मे मनोरमाम् ॥ ७८ ॥ आहत्य कोटितीयोनो जलं वाप्यां मुमोच ह ॥ यमतीर्थस्वरूपे च स्नानं कृत्वा मनोर 市河

गुम्हारे लिये नमस्कार है व नील तथा चित्रगुप्त के लिये व हे चित्र, वैचित्र । तुम्हारे लिये प्रणाम है ॥ दश ॥ इस प्रकार घर्मवापी में जो मनुष्य अक्षती से यमराज के लिये तर्पेण करता है उसके उपद्रव नहीं होता है ॥ ८५ ॥ श्रीर एकांतर, ततीय व चातुर्थिक ज्वर श्रीर जो समय में ज्वर व शीतज्वर होता हम मनुष्य को पीड़ित नहीं करते हैं जिसकी ऐसी बुद्धि होती है व रेवती श्रादिक ग्रहदोष डाकिनी व शाकिनी नहीं होती है ॥ ८० ॥ व घन, घान्य श्रीर दक्षिसेश तुम

मिदेन, ज्यतीपात, वैध्रति, संकांति व ग्रह्मा में वहां मनुष्यों को शाद कहा गया है॥ नः ॥ व जो प्रसिद्ध मनुष्य तिलों से मिश्रित जल को देता है अक्षय होता है॥ ६९॥ घमेश्वर से पश्चिम भाग में विश्वेश्वर के मध्य में धमेवापी ऐसी प्रसिद्ध वह स्वर्गसोपान को देनेवाली है॥ ६२॥ घमेबुद्धिवाले घमेराज ने ॥ है और सदैव सन्तान बढ़ती है और रनान कर जिलेन्द्रिय मनुष्य भूतेरवरजीको पूजकर ॥ दथ ॥ व अंग समेत हईजप कर ज्यांबि के दोषों से छूटजाता षे तक आद किया पितर लोग इस रहस्य को कहते हैं ॥ ६० ॥ व इच्छीस बार गया में पिंडदान से व घमेंश्वर में पितरों को एक बार दियाहुआ। आद उसने हज़ारों य

16.४॥ ज्यास उवाच ॥ नेकवर्षी च पानीयं धर्मवाष्यां नरोत्तम ॥ ऋतो मासे च पक्षे च विपरीतं च जायते ॥६६॥ श्वरान्तरेषि वा ॥ धर्मवापीति विख्याता स्वर्गमोपानदायिनी ॥ ६२ ॥ धर्मेण निर्मिता पूर्व शिवार्थं धर्मबुद्धिना ॥ तत्र स्नात्वा च पीत्वा च तर्पिताः पितृदेवताः ॥ ६३ ॥ श्रामीपत्रप्रमाणं तु पिएडं द्वाच यो नरः ॥ धर्मवाप्यां महा गुएयां गर्मवासं न चाप्रयात् ॥ ६४ ॥ कुम्मीपाकान्महारोद्राद्रोरवान्नरकात्वनः ॥ अन्धतामिसकाद्राजन्मुच्यते नात्र सदा ॥ भूतेश्वरं तु सम्पूज्य मुस्नातो विजितेन्द्रियः॥ ==॥ साङ्गं कर्त्वा न्याधिदोषात्प्रमुच्यते॥ यां सोमदिने ज्यतीपाते च बैधृतौ ॥ संकान्तौ ग्रहषे चैव तत्र श्राद्धं स्मृतं त्रषाम् ॥ ८६ ॥ श्राद्धं कृतं तेन हसं रहस्यमेतित्पतरो वदन्ति ॥ पानीयमेवापितिलैविमिश्रितं द्दाति यो वै प्रथितो मनुष्यः ॥ ६० ॥ एक रिस्तु गयायां पिएडदानतः ॥ धमेश्वरे सक्नइतं पितृषां चाक्षयं भवेत् ॥ ६१ ॥ धमेशात्पश्चिमे मागे विश्वे अमावार

पुरातन समय शिवजी के लिये उसकी बनाया है उसमें नहाकर व जल को पीकर पितर श्रीर देवता तृप्त होते हैं ॥ ६३ ॥ जो मंजुष्य महापवित्र धर्मबावली में शमी के पने के प्रमाग्र भर पिडको देता है वह गर्भवास को नहीं पाता है ॥ ६४ ॥ श्रीर महाभयंकर कुंभीपाक से व रोरव नरक से व हे राजन् । श्रंबतामिस्र नरक से मुक्त होजाता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ६४ ॥ ज्यासजी बोले कि हे नरोत्तम ! धर्मबावली में श्रनेक राका जल होता है और श्रुद्ध, बार्स व पक्ष में बदलता है ॥ ६६ ॥

जो मुक्तियान है॥ १८ ॥ वे सब तुत्य है और घर्मकूप श्रधिक है मंत्र, वेद, यज्ञ, दान व द्रत ॥ ६६॥ हे नरिक्र । यहां केकर व जनकर वे अक्ष होते से उपजेहुए जो अभिचार है वे मलीमांति सिक होते हैं ॥ १००॥ हे जुपश्रेष्ठ । उस स्थान में कियेहुए भी वे सब सिक्ति को प्राप्त होते हैं और बहु आहि उन महेरा मे तेवित है॥ १॥ व बहुत तीम्य सिदिरयान ब्रह्मादिक देनताओं से तेवित है सतयुगमें युगमर तक व नेतायुग में पांचलाल वर्षतक ॥ १॥ निन्दाताश्च आज्यपाः सोमपास्तिया ॥ तृप्तिं प्रयान्ति प्रमां वाप्यां वै तर्पेषीन तु ॥ ६७ ॥ कुरुक्षेत्रादि हजात वर्ष से जो फल होता है वह कलियुग में एक दिन से फल होता है हे बहान्। यह धर्मारएय का वर्णन किया गया और इसमें ज्यासजी से सब है ॥ ३॥ सूतजी बोले कि इसके उपरान्त में सुन्दर धर्म बचन को कहता हूं जोकि हित की कामना के क्लिये देवताओं को आजा देकर कहा है ॥ 8॥ निन्यात, आज्यप व तीमफ्संज्ञक पितर बावली में तर्ग्या करने से उत्तम तृप्ति को प्राप्त होते हैं॥ १७॥ कुरुक्षेत्राष्ट्रिक क्षेत्र व अयोध्याष्ट्रि मंगर ब ष्णुजी की माया से मोहित जो मनुष्य इस क्षेत्र में महादुष्ट पराई ली से उपजेहुए व सुत्रों की चोती आदिक पाप को करते हैं।। प्र 11 च अन्य सब आपि ॥ आदितीर्थं सपश्रष्ट काजशाहपसावतम् ॥ १ ॥ । ताष्करणाण्य कतो ॥ एतद्धक्तं मया ब्रह्मन्थमिरएयस्य वर्षा पर्यन्तं नेतायां तक्षपञ्चकम् ॥ २ ॥ द्वापरे तक्षमेकं तु दिनैकेन फूर्लं कतो ॥ एतद्धक्तं मया ब्रह्मन्थम् ॥ दे नम् ॥ फूर्त उवाच ॥ आतः परं प्रवक्ष्यामि धर्मवाक्यं मनोरमम् ॥ दे वाम् ॥ फूर्लं नैवात्र भर्षं विष्णुमायाविमोहिताः ॥ पार वानां हितकामाय आज्ञारय च यद्गक्रवात् ॥ ४ ॥ धर्म उवाच ॥ आस्मिन्छेत्रे प्रकृविन्ति विष्णुमायाविमोहिताः ॥ पार वानां हितकामाय आज्ञार ॥ अन्यक्षेत्रे विष्णुमायाविमोहिताः ॥ पार वानां हितकामाय आज्ञार कर्म कर्तं पापं धर्मारएये दार्यं महादुष्टं स्वर्णस्तेयादिकं तथा ॥ ४ ॥ अन्यक्ष विकृतं सर्वं कुर्वाणो नरकं व्यत्ते क्ष्यं विष्णुमे व्यत्ते विक्रतं सर्वं विक्रतं सर्वं क्षांक हित क्षे व्यत्वात्ते के आज्ञा देकर कहा है ॥ इष्टार में क्क्रवात्ते विष्णुमे के अन्यक्षेत्र विव्यत्ते क्षेत्र कहा है ॥ ॥ ॥ व क्षम श्रयोध्यादिषुरस्तया ॥ पुष्कराद्यानि सर्वाणि मुक्तिस्थानानि सन्ति वै ॥ ६८ ॥ तानि सर्वाणि त्रल्यानि भिको भक्त ॥ मन्त्रो वेदास्तया यज्ञा दानानि च व्रतानि च ॥ ६६ ॥ अक्षयापि प्रजायन्ते दत्त्वा जप्त्व ॥ अभिचाराश्च ये चान्ये मुसिदायवेवेदजाः ॥ १०० ॥ ते सर्वे सिद्धिमायान्ति तास्मिन्याने कृत



तार में जो करना चाहिये उसको मैं कहता हूं॥ १॥ कि घर्मारायमें ब्रह्मा, विष्णु व महेशजी से रचेहुए शुद्ध वंश में उत्पन्न जो अठारह हजार बाह्मच २ ॥ वे उत्तम आचारवाले व पवित्र तथा ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं और उनके दर्शनहीं से मनुष्य महापानों से छूटजाता है ॥ रू ॥ मुचिष्टिर हर्षाश्रमी जिमि सदाचार को कमें। तोइ पांच अध्याय महँ कह्यों चरित्र सुफ्ते ॥ व्यासजी बोले कि इसके उपरान्त धर्मारायीनवासी शृहस्थाश्रमी ो मुकिदायक है ॥ ८ ॥ व सदैव घर्मारायक्षेत्र सिद्धों को सिद्धिषायक कहा गया है पुत्रराहित मनुष्य पुत्रों को पाता है व निर्धनी धनवान् होता न समय इस पवित्र कथा को धर्मराजने कहा है जो मनुष्य या स्त्री भक्ति से सुनती है व जो इसको सुनाता है उसको हज़ार गऊ का फलहोता है श्रीर णुप्र को जाता है ॥ ११० ॥ इति श्रीस्कन्दुराग्येषमिरित्यमाहात्म्येद्विद्यानुमिश्रविरिचतायांमाषाटीकायांक्षेत्रस्थापनन्नामचतुर्थोऽध्यायः ॥ १॥ 🌒 🛮 पुएय बैसेही पाप किया हुआ जो कुछ ग्रुम, अशुम पाप है।। ७॥ वह तब ती बरस तक नित्य बढ़ता है और कामियों को वह पवित्र क्षेत्र कामदायक करताहुआ मनुष्य नरक को जाता है और श्रन्य क्षेत्रमें किया हुआ पाप धर्माराय में नाश होजाता है।। ६।। व घर्माराय में किया हुआ पाप बज्रातेष ते नित्यं वर्षाणि शतमित्युत ॥ कामिनां कामदं षुएयं योगिनां मुक्तिदायकम् ॥ < ॥ सिद्धानां सिद्धिदं प्रोक्तं ते ॥ ६ ॥ धर्मारएये क्रतं पापं वज्रलेपो मिविष्यति ॥ यथा पुएयं तथा पापं यत्किञ्चिच शुभाशुभम् ॥ ७ ॥ त षु ये जाता बाहाणाः शुद्धवंश्जाः ॥ अष्टादशमहसाश्च काजेशेश्च विनिर्मिताः ॥ २ ॥ सदाचाराः पवित्राश्च ब्रह्मावित्तमाः ॥ तेषां दर्शनमात्रेषा महापापैविमुच्यते ॥ ३ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ पाराश्यर्य समाख्याहि सदा नरो मक्त्या नारी वा आवयेनु यः ॥ गोसहस्रफलं तस्य अन्ते हरिषुरं बजेत् ॥ ११० ॥ इति श्रीस्कन्त्यु त सर्वता ॥ अपुत्रो लभते प्रत्रात्रिर्धनो धनवान्भवेत् ॥ ६ ॥ एतदारूयानक पुएयं धर्मेण कथितं पुरा ॥ य उवाच ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि धर्मारएयनिवासिना ॥ यत्कार्थं पुरुषेषोह गाहस्थ्यमन्तिष्ठता रएयमाहात्म्यंक्षेत्रस्थापनन्नामचतुषोऽध्यायः॥४॥ 

• हिं • हिं

राशये। मुम्म से उत्तम आचार को कहिये क्योंकि आचार से मनुष्य घर्म को पाता है व आचार से फल को पाता है और आवार से सक्सी की पाता हो मुम्म से कहिये॥ ४॥ ज्यासजी बोले कि स्यावर, कीट, जलजन्तु, पक्षी, पशु व मनुष्य ये कम से घर्मवाल हैं और इनसे बेबता घर्मवाल हैं।। ४॥ ले व दूसरे कमवाले ये सब पाप से मुक्ति में स्थित होकर बड़े ऐश्वर्यवान् होते हैं॥ ६॥ चार प्रकारके भी जन्तुवों में प्राण्वारी उत्तम हैं व हें बुध है। सब बुद्धि से कार्य करनेवाले श्रेष्ठ हैं॥०॥ व बुद्धिमानों से मनुष्य श्रेष्ठ हैं व उनसे बाह्मण् श्रेष्ठ हैं भीर बाह्मणों से भी विद्यान श्रेष्ठ हैं व विद्यानों से त्र ॥ स्थावराः क्रमयोऽब्जाश्च पक्षिणः पश्वो नराः ॥कमेण् धार्मिकास्त्वेत एतेभ्यो धार्मिकाः मुराः॥४॥ त्रिथमे दितीयानुक्रमास्तथा ॥ सर्व एते महाभागाः पापान्मुक्रिसमाश्रयाः ॥ ६ ॥ चतुर्णामपि भूताना व चोत्तमाः॥ प्राणिभ्योपि त्रपश्रेष्ठाः सर्वे बुद्धयपजीविनः॥ ७॥ मतिमद्भयो नराः श्रेष्ठास्तेभ्यः श्रेष्ठास्त प्रमो ॥ आचाराद्धर्ममाप्रोति आचाराख्नमते फलम् ॥ आचाराच्छियमाप्रोति तदाचारं वदस्व मे॥ ४। जी बोले कि हे पारा हे इससे आचार को हजार भाग से पहले प्रायाबारियों से भी स चारं च मे सहस्राज

प्रवीस बुद्धिवाले श्रेष्ठ हैं ॥ ८ ॥ व कुतबुद्धियों से कती व कर्ताजनों से भी ब्रह्ममें तत्तर मनुष्य श्रेष्ठ हैं व हे भारत ! तीनों लोकों में उनसे ब्राधिक कोई नहीं है ॥ ६ ॥ कोर तपस्या व विद्या की अधिकता से वे परस्पर पूजक होते हैं क्योंकि ब्राह्मसा क्षिया से सासिसोंसों बनाया गया है॥ १ - ॥ इस कारस संसार से स्थित सब में अम्यास करना चाहिये हे सुने। विद्वेष व अनुराग से रहित मनुष्य जिस कार्य को करते हैं ॥ १२ ॥ उत्तम बुद्धिवाले विद्वान् लोग उस धर्म बाह्मण् को श्राचा

वृकः कश्चित्रिष्ठ जोकेषु भारत ॥ ६ ॥ अन्योन्यपूजकास्ते वै तपोविद्याविशेषतः ॥ ब्राह्मणो ब्रह्मणा सृष्टः

विप्रेभ्योऽपि च विद्यांसो विद्यस्यः कृतबुद्धयः ॥ न ॥ कृतधीभ्योऽपि कृतारः कर्तुभ्यो ब्रह्मतत्पराः ॥ न ते

॥ तस्माद्विप्रेण सततं भाव्यमाचारशीलिना ॥ विद्वेषरागरहिता अनुतिष्ठन्ति यं मुने ॥ १२ ॥ सिद्धयस्तं

रो यतः ॥ १० ॥ अतो जगत्म्यतं सर्वं बाह्मणोऽहीते नापरः ॥ सदाचारो हि सर्वाहोनाचाराहिच्युतः

सर्वभूतेश्व

बाह्बाः॥

बार करते हैं क्योंकि लक्षणों से हीन भी भलीभांति श्राचार में तत्पर ॥ १३ ॥ श्रदालु व इर्षाराहित मनुष्य दैकड़ों वर्षतक जीता है व श्रपने श्रपने कमों कहेहुए॥ १४॥ धर्ममूल सदाचार को निराल सी पुरुष सेवन करे और संसार में दुराचारपरायण् पुरुष निन्दनीय होता है॥ १४॥ और रोगों से तिर-हदैव अल्पायु व दुःखी होता है और पराधीन कमें छोड़ना चाहिये व सदैव अपने वश कार्य को करना चाहिये॥ १६॥ क्योंकि पराघीन दुःखी होता है ॥ होताहै जिस कमें के करने पर चित्त प्रसन्न होताहै ॥ १७॥ बही कमें करना चाहिये विपरीत कभी न करे जिसलिये नियम व यम पहला घमें सर्वस्व के मूल को स्वाचा में श्रीत, स्मृति से स्हत स्कृत होता है व से व अपने व्यासुखी 

श्रांतेस्म्तिभ्यामुदितं स्वेषु स्वेषु च कर्ममु ॥ १४ ॥ सदाचारं निषेवेत धर्ममूलमतन्द्रितः ॥ दूराचाररतो लोके मात्सर्थ लोभमेव च ॥ २१ ॥ अमून्पड्डेरिषाजित्वा सर्वत्र विजयी भवेत् ॥ श्रानेः सांश्रेत्रयाद्धमे वल्मीकं धर्मभूलं विदुर्बधाः ॥ लक्षणैः परिद्यानोऽपि सम्यगाचारतत्परः ॥ १३ ॥ श्रद्धानुरनसुयुश्च नरो जीवेत्समाः ॥ १६ ॥ दुःखी यतः पराधीनः सदैवात्मवशः मुखी ॥ यम्मिन्कर्माएयन्तरात्मा कियमाषे प्रसीद्ति॥ १७॥ नं तपो दानं मौनेज्याध्ययनं त्रतम् ॥ २० ॥ उपोषणोपस्यद्षदो दशैते नियमाः स्मताः ॥ कामं कोधं धुमान्भवेत् ॥ १५ ॥ ज्याधिभिश्वाभिभूयेत सदाल्पायुः सुदुःखभाक् ॥ त्याज्यं कर्म पराधीनं कार्यमात्म कर्तव्यं विपरीतं न च कचित् ॥ प्रथमं धम्मेसर्वस्वं प्रोक्तं यन्नियमा यमाः ॥ १८ ॥ अतस्तेष्वेव व य**त्राः** समिन्कता ॥ सत्यं क्षमार्जवं ध्यानमान्द्रशंस्यमहिंसनम्॥ १६ ॥ द्मः प्रसादो माध्यं सदुतेति यमा दश् । सदाचारं

ट ॥ इस कारण घर्म की इच्छावाले पुरुष को उन्हीं में यन करना चाहिये और सत्य, क्षमा, ऋजुता, ध्यान, अक्रुरता, आहेंसन ॥ ९६ ॥ इन्द्रियनिग्रह, दुता ये दश यम हैं और पवित्रता, स्नान, तप, दान, मौन, यज्ञ, पठन व वत ॥ २० ॥ उपवास व योनि और लिंग को दंडदेना ये दश नियम कहे क्रोष, दम, मोइ, मत्मरता व लोम ॥ २०॥ इन ब्रा वैरियोंको जी तकर मनुष्य सब कहीं विजयी होता है और जैसे बेबीरि बनानेवाला कीट बेबीरि कहा गया है॥ भ

परलोक में सहायी होता है।। १३ ॥ पिता, माता, पुत्र, भाई, स्त्री व बन्धुजनों से अधिक प्राणी अकेला पैदा होता है व अकेलाही भरता है।। १४ ॥ गुएय को भोगता है व अकेलाही पाप को भोगता है और रारीर मर जानेपर काठ व देले के समान अकेले प्राणी को छोड़कर ॥ २४ ॥ बन्धुलोग विश्वेल घमें जातेहुए जीव के पीछे जाता है इस कारण इस लोक व परलोक में सहायता करनेवाले घमें को इकड़ा करें ॥ २६ ॥ क्योंकि घमें को सहायक पाकर ता है वैसेही धीरे र घमें को इकड़ा करें ॥ २२ ॥ और पराई पीड़ा को न करता हुआ पुरुष परलोक में सहाय करनेवाले घमें को को क्येंकि एकािक

प्रत्यवायेन शू द्रताम् ॥ २८॥ अन्ध्ययन्शीलं च सदाचारविलिङ्गिनम् ॥ सालसं च दुरन्नादं बाह्यषं बाधतेऽन्त्र श्रञ्जनान्यथा॥ २२॥परपीडामकुर्वाणः परत्नोकसहायिनम्॥धर्मे एव सहायी स्यादम्रुत्र परिरक्षितः॥२३॥पितृमातृ 
मुत्रञ्जात्योषिह-धुजनाधिकः॥जायते चैकत्नः प्राणी म्रियते च तथैकत्नः॥२४॥ एकत्नः मुक्रतं मुक्रके मुक्रके मुक्कि हुष्कृत 
मेकत्नः॥ देहे पञ्चत्वमापन्ने त्यक्त्वेकं काष्ठलोष्टवत्॥२४॥बान्यवा विमुखा यान्ति धर्मो यान्तमत्रञ्जलेत्॥ अतः सिश्च 
तुयाह्यममित्राऽमुत्र सहायिनम्॥ २६॥ धर्मे सहायिनं त्यक्ता सन्तरेहुस्तरं तमः॥सम्बन्धानाचरेन्नित्यम्भित्यम्भित्यम्भित्याम् ॥ २०॥ अध्यमान्यमाने ।। सम्बन्धानाचरेनित्यम् ।। म्राक्षाः अष्ठि 
तामेति प्रत्यवायेन श्र द्रताम्॥ २८॥ अन्ध्ययनशीतं च सदाचारिविलङ्गिनम्॥ सात्तरं च हुरन्नादं ब्राक्षणं बाधतेऽन्त्रम् ।। १८॥ अतोऽभ्यस्येत्प्रयन्ति ।। त्यामेति प्रत्यवायेन श्र द्रताम्॥ २०॥ अन्ध्ययम्शीतं च सदाचारिविलङ्गिनम् ॥ सात्तरं च हुरन्नादं ब्राक्षणं बाधतेऽन्त्रम् ।। स्वापित्यात्वारिसमागमम्॥ ३०॥ रजनी न्यथा॥ २२ ॥परपीडामकुर्वाणः परलोकसहायिनम् ॥ धर्मे एव सहायी स्यादमुत्र परिरक्षितः॥२३॥ पितृमात्

अन्धकार को नाँषजाता है व विद्वान् मनुष्य नित्य उत्तम उत्तम मनुष्यों से सम्बन्ध करे।। २७॥ श्रीर नीच नीच पुरुषों को छोड़कर वंश को उन्नति में उत्तम उत्तम जनों के ममीप जाबै व हीनजनों को वर्जित करें तो बाहाए श्रष्ठताको प्राप्त होता है व पाप से शूहता को प्राप्त होता है ॥ रन ॥ श्रोर बेदपाठ म ार का अभ्यास करें क्यों कि उत्तम आचारवाले प्राणी के समागम की तीर्थ भी अभिलाष करते हैं ॥ ३०॥ रात्रि के अन्त में आषा पहर बाह्म समय कहा सदाचार को उर्लंघन करनेवाले तथा आलसी व दुष्ट श्रन्न को खानेवाले बाह्मा को यमराज बाघा करते हैं ॥ २६ ॥ इस कारण सदैव बाह्मा बड़े यन मनुष्य कठिन प्राप्त करे श्रोर इ से उत्तम श्राच

न शीघ न विष्र, गऊ, आगेन व षवन के सामने मल, मूत्र को त्याग करे ॥ १६ ॥ न फाल से जोतेहुए भूमिमाग में म चीराहे में मल, मूत्र त्यांग करें | दक्षिणामुखः ॥ न तिष्ठन्नाशु नो विप्रगोवह्नयनिलसम्मुखः ॥ ३६ ॥ न फालकृष्टे भूभागे न रथ्यामिन्यभू को स्मरण् कर पिताव गुरु को हद्य में ध्यानकर मनत्रबुद्धि मनुष्य ॥ ३६ ॥ उसके उपरान्त आवश्यक कार्य करने के लिये नैक्केंत्य दिशा को आवै गर कमल से उपजेहुए ब्रह्मा की स्मर्गा करे।। ३२ ॥ व इन्द्रादिक सब देवता व बिसछादिक सुनियों को स्मरग् करे श्रीर गंगादिक सब नदी व श्रीशै॰ ष व नगर से चार सी धनुष जावे॥ ३७॥ व त्यों से पृथ्वी को श्राच्यादित कर श्रीर वसन से मस्तक को आक्यादन कर दिन में व प्रातःकाल त्तर मुख बैठकर यज्ञोपवीत को कर्ण के ऊपर चढ़ाकर ॥ ३८ ॥ मीन होकर मल, मुत्र त्याग कर श्रीर रात्रि में दाक्षण मुख होकर मल मुत्रको त्यांग कर र करपकुशादिक वृक्ष व सुवर्गादिक घातु तथा उर्वशी आदिक देवांगना व प्रह्वादादिक विष्णु के भक्तोंको रमरण करै।। ३४ ॥ व सब तीथों से उत्तमोत्तम समय उठकर विहान सदैव अपने हित की चिन्तन करें ॥ ३१ ॥ पहले गर्गराजी को स्मर्गा करें उसके उपरान्त पार्वती समेत शिवजी को व लक्ष्मी पर्वतों को स्मरण करे।। ३३॥ श्रोर क्षीरोदादिक समुद्र व मानसादिक तड़ागों को स्मरण करे और नंदनादिक वन व कामदुघादिक गीवों को स्मरण । ईशं सहाम्बया ॥ श्रीरङ्गं श्रीसमेतं तु ब्रह्माणं कमलोद्भवम् ॥ २२ ॥ इन्द्रादीन्सकलान्देवान्वसिष्ठादीन्सुन्ते ङ्गाद्याः सरितः सर्वाः श्रीशैलाद्यक्षिलान्गिरीन् ॥ २३ ॥ क्षीरोदादीन्समुद्रांश्र मानसादिसरांसि च ॥ वनानि म्प्रियां शिरः प्राहत्य वाससा ॥ कर्णोपवीत उदम्बक्रो दिवसे सन्ध्ययोरिष ॥ ३८ ॥ विष्मुत्रे विसुजेन्मौनी गिने धेतः कामद्रुघादयः ॥ ३४॥ कल्पत्रशादित्रशांश्र धातून्काञ्चनमुख्यतः ॥ दिञ्यत्नीम्वेशामुख्याः प्रहा रियान्॥ ३५॥ जननीचरणौ स्मृत्वा सर्वतीथौंतमोत्तमौ ॥ पितरं च ग्रक्ंआपि हादे ध्यात्वा प्रसन्न ६॥ ततश्रावश्यकं कर्तुं नैऋतीं दिशमात्रजेत्॥ प्रामाद्तनुःशतं गच्बेन्नगराच चतुर्धेषम् ॥ ३७ ॥ तृषौरा मार्डं ब्राह्मः समय उच्यते ॥ स्वहितं चिन्तयेत्प्राज्ञस्तारिंमश्रोत्थाय सवेदा ॥ ३१ ॥ गजास्यं संस्मरं प्रान्तयाम दादौ तत नाप ॥ गु नन्दनादी नन्दनादी दाद्यान्हरे धीः ॥ ३६ च्ह्राद्य व करें॥ ३४॥ श्री MANAMAMAMA

भागों को न देखे न ज्योतिश्चक, न आकाश न मल को देखे॥ ४०॥ और बाये हाथ से लिंग को उठाकर यक्षवान् मनुष्य उठे इतके उसान्त केनुष्य कीयों हत मिट्टी को लेवे ॥ ४१ ॥ परन्तु मूस से खोदी व उच्छिष्ट और बालों से संयुत मिट्टी को न लेवे फिर एक मिट्टी को गुदा में देवे तदनम्तर जलां हैं फिर पांच बार बायें हाथ से गुदा की घोने व चरगों में एक एक मिट्टी को देने और हाथों में तीन मिट्टियोंकों देने ॥ ४३ ॥ इस प्रकार गंबलेप के मार्श शीच कर और बहानयीदिक तीनों आश्रमों में कम से दूना शीच करे ॥ धि ॥ शीर दिन में कहेहुए शीच से रात्रि में आधा शीच करे और पराये बाम

यूनं न कारयेत् ॥ अपि सर्वनदीतोयैर्मृत्कृटेश्वाप्यगोपमैः॥ ४६ ॥ आपातमाचरेच्क्रोंचं माबदुष्टो न शुद्धिमाक्षा गार्द्धात्रीफ्लान्माना सदः शोचे प्रकीतिताः ॥ ४७ ॥ सर्वाश्वाहतयोऽप्येवं प्रासाक्षान्द्रायणीपे च ॥ प्रागास्य उद ॥ मानक्षेत् ॥ पर्यामे तद्धं च पथि तस्याधेमेव च ॥ ४५ ॥ तद्धं रोगिणां चापि सुस्ये रं समाद्वाजन्तुकक्ष्वजिताम् ॥ ४१ ॥ विहाय मूषकोत्वातां चोच्छिष्टां केशमंकुलाम् ॥ ग्रह्मे द्वान्मुदं ग़ाल्य चाम्बुना ततः ॥ ४२ ॥ धुनर्वामकरेषोति पञ्चया क्षालयेद्गदम् ॥ एकैकपादयोदेवातिकाः पाएयोम्हेद ४३ ॥ इत्यं शौचं गृही कुर्याह्रन्यलेपक्षयाविध ॥ कमाहेग्रुएयतः कुर्याह्रह्मचर्यादिषु त्रिषु ॥ ४४ ॥ दिवाबि गालोकयेहिशो भागाञ्ज्योतिश्चकं नमो मलम्॥ ४०॥ वामेन पाणिना शिश्नं धत्वोतिष्ठेत्प्रयन्नवान्॥ ॥ सूपविष्टः शुचौ भुवि ॥ ४= ॥ उपस्पृश्विद्दीनामिस्तुषाङ्गारास्थिमस्मभिः ॥ अतिस्वच्बामिरद्रिश्च याव

हिही गई हैं॥ ४७॥ इसी प्रकार सम श्राहति व ग्रास भी चान्द्रायण में कहेंगये हैं व पूत्रे मुख व उत्तर शुख होकर पात्रिय भूमि में बैठकर ॥ ४८॥ भूसी, के तमान मिट्टी की राशियों से॥ ४६ ॥ मरण पर्यन्त शीच करे परन्तु स्वभाव से दृष्ट पुरुष शुद्धि का भागी नहीं होता है व बिन सुखे श्रेवरों के समान य मार्ग में उतका आघा शौच करे।। ४४॥ और उतका आघा रोगियों को शौच करना चाहिये व सुस्य प्राग्री में न्यून शौच न करे और सब महियों के

पवित्र होते हैं और शिर, शब्द व सकंठ और जल में शिखा को छोड़नेवाला मनुष्य ॥ ४१ ॥ और दोनों चरगों को न घोनेवाला मनुष्य आचमन करके भी अधुद्ध माना गया है और पवित्रता के लिये तीन बार जल को पीकर तदनन्तर डिन्ट्रियों को पवित्र करैं।। ४२ ॥ व छँगता के मन्त्रणन में छोते व जनमें नज्ज नज्ज नज्ज न मे आचमन करे और कंठ में प्राप्त जलों से राजा शुद्ध होता है व तालु में प्राप्त जल से वैश्य शुद्ध होता है।। ४०॥ श्रीर खी व शूद्र स्पर्शही करने से श्रीर पित्रता के लिये तीन बार जल को पीकर तदनन्तर इन्दियों को पित्र करें ॥ ५२ ॥ व श्रॅगूठा के मूलस्थान से ब्रोठों को धोवै व जलसे हद्य की व भस्म से रहित तथा बहुतही निर्मेल व हद्य पर्यन्त गयेहुए जातों में शीघतारहित पुरुष श्राचक्का करे।। ४६ ॥ श्रोर दृष्टि से पवित्र जातों से बाह्यम्। ब्रह्मतीर्थ श्रंगार, श्रस्य

।: परीधाय दुष्टा तथाष्यमङ्गलम् ॥ ४४ ॥ प्रमादाद्शाचिः स्मृत्वा दिराचान्तः शुचिभवेत् ॥ दन्तथावनं प्रकृ क्रि धमेशास्तरः ॥ आचान्तांऽप्यशुांचेयस्माद्कत्वा दन्तधावनम् ॥ ५६ ॥ प्रांतेषद्योषधोषु नवस्यां संबेबा त्वरः ॥ ४६ ॥ ब्राह्मणो ब्रह्मतीर्थेन दृष्टियुताभिराचमेत् ॥ कएठगाभिर्चपः शुध्येतालुगाभिस्तयोरुजः॥४०॥ स्नीश्रुड्रावथ संस्पर्शमात्रेषापि विशुष्टयतः ॥ शिरः शब्दं सकएटं वा जले मुक्रशिखोऽपि वा ॥ ५१ ॥ अक्षालितपद ाचान्तः धुनराचामेत्क्रत्वा रथ्योपसर्पणम्॥ ५८॥ स्नात्वा भुक्त्वा पयः पीत्वा प्रारम्मे शुभकर्मणाम्॥ मु जित्॥ स्पृष्टी जलेन हृद्यं समस्तामिः शिरः स्पृश्ते ॥ ५३॥ अङ्गुल्यप्रैस्तया स्कन्धो साम्बु सञ्बेत्र संस्पृ चान्तोऽप्यशुचिम्मेतः॥त्रिः पीत्वाम्बु विशुद्धयर्थं ततः खानि विशोधयेत् ॥४२॥ अङ्गुष्ठमूलदेशेन ब्रथरो रोत् । आ प्वा वास वीत यथो

मीतरी मार्ग में जाकर फिर श्राचमन करे ॥ प्रश ॥ श्रोर नहाकर, मोजनकर, जल को पीकर व शुभ कर्मों के प्रारंभ में श्रोर सोकर, वसन को पहनकर बोंकि इंतथावन न करके आचमन कियेहुए भी पुरुष अपवित्र होता है ॥ १६ ॥ परेवा, अमावस, ब्रिटि, नवभी व रविवार में इंहों का फाइसबोग सात नु को देसकर ॥ ४४ ॥ व असावधानता से अशुद्ध वस्तु को छुकर दो बार आचमन कर मनुष्य शुद्ध होता है और धर्मशास्त्र में जैसा कहा है बैसे ही गुलियों से मस्तक को स्पर्शकरे ॥ ५३ ॥ व अंगुली के अग्रमागों से कन्धों को स्पर्श करे और जाल समेत सब कहीं स्पर्श करें और आचम्न कियेबुर स्परीकर सब जा मनुष्य गांव के

i x

ला समेत थ्रोर बिन कटीहुई बारह अंगुल की प्रमाण्यामर बिन सुखी हुई दतून करना चाहिये ॥ ४६ ॥ व एक एक अंगुल प्रमाण भर बतुन को के लिये विशेष कर तीर्थ में प्रातःकाल रनान कर नित्यकर्म करे ॥ ६०॥ क्यों िक प्रातःकाल रनान से सेदेव मिलन यह शरीर शुरू होता है जो ॥ता है।। ४७॥ व दत्न के न मिलनेपर और निषद दिन में मुख की शुद्ध के लिये बारह कुछा करना चाहिये।। ५०॥ ब बोटी अंगुली के । छिद्रों से बहताहै॥ ६१॥ उत्साह, मेघा, सीमाग्य, रूप व संपति को बढ़ानेवाला व महापापों का नाशक वह प्राजापस्य के समान फहामया है। 🐛 ॥ पुरितयों तक जल

श श्राह्या मुखस्य परिशुद्धये ॥ ४⊂ ॥कनिष्ठाग्रपरीमार्णं सत्वचं निर्वणास्जम् ॥ द्यादशाव्ह्यलमानं च सार्द्रं स्याद्दन्त धावनम् ॥४६॥एकैकाव्ह्यलमानं तचवेयेद्दन्तथावनम् ॥प्रातः स्नानं चरित्वा च शुद्धये तीर्थे विशेषतः॥६०॥प्रातः स्नानाद्यतः शुद्धयेत्कायोऽयं मिलिनः सदा ॥ यन्मलं नविमिशिक्षद्रेः स्वत्येव दिवानिशम् ॥६० ॥ प्रातः म्यादास्य ।। प्रतः स्वाते मिलिनः महार्षाविनाश्यकत् ॥६२ ॥ प्रातः स्नानं हरेत्पापमलक्ष्मीं ग्लानि मेव च॥ अशुचित्वं च दुःस्वप्रं तुष्टिं धुष्टिं प्रयच्छति ॥ ६२ ॥ प्रातः स्नानं हरेत्पापमलक्ष्मीं ग्लानि मेव च॥ अशुचित्वं च दुःस्वप्रं तुष्टिं धुष्टिं प्रयच्छति ॥ ६२ ॥ प्रातःस्नार्येजनं किचित् ॥ दृष्टादृष्ट ाणोत्तरम् ॥ ६५ ॥ विशुद्धां मृदमादायं बर्हिपस्तिलगोमयम् ॥ शुचौ देशे परिस्थाप्य ह्याचम्य स्नानमा

कमी द्रुष्ट नहीं जाते हैं व जिसलिये देखा व बिन देखा हुआ फल होता है उसी कारण प्रातः स्नान करें ॥ ६४ ॥ हे नृपोचम । में प्रसंग से स्नान की हूं क्योंकि विद्यान् लोगों ने सामान्य रनान से विधिरनान को सीगुना कहा है ॥ ६४॥ पिक्र भिद्दी को लेकर और कुरा, तिल, गोमय को शुद पाप, दरिदता व उदासीनता को हरता है व श्रशुद्धि और दुस्वम को नाशता है व तुधि और पुष्टि को देता है।। ६३॥ व मातःकाल महानेवाले और प्रातः स्नान

महीनेभर में गर्भवाती पुरुष को भी पत्रित्र करते हैं ॥ ७१ ॥ हे राजन् ! जैसे अग्नि के संयोग से घातुकों के मल जलजाते हैं वैसेही इन्हियीं से एयाम से जलजाते हैं ॥ ७२ ॥ एकाक्षर (ॐकार) परब्रह्म है व प्रांखायाम उत्तम तप है व हे नुपोत्तम ! गायत्री से परे अन्य पवित्रकारक बस्तु ो रोककर यदि जिसने दश या बारह संख्यक प्राणायामों को किया उसने बड़ा तप किया है।। ७०।। श्रीर प्रतिदिन कियेहुए ज्याहती ब ॐकार समैत मन, बचन व कमें से मनुष्य रात्रि में जो पाप करता है प्रातःकालकी संध्या में उठता हुन्ना मनुष्य उसको प्राणायामों से शोधन करता है ॥ ७८ ॥ य मन, बचन, शारीर व कर्म से जिस पाप को करता है साथं संध्योपासन करके मनुष्य उसको प्रााावामों से नाश करता है और साथं संध्योपासन करके आचमन कर तद्ननन्तर स्नान करें।। ६६ ॥ और कुशों को लेकर शिखा को बाधकर मनुष्य जला के मध्य में पैठे और अपनी शाखा में कही ब्यूबेक स्तान करें।। ६७ ॥ य इस प्रकार नहाकर बसन को निचोड़ कर धीतवाओं को अहुण करें य आचमन कर तदनन्तर कुशों को लिखेहुए की संध्या करे।। ६८॥ मन को द्रवता से रोंककर प्राणायामों को करता हुआ बाह्यण विन रात में कियेहुए पापों से उसी क्षण मुक्त होजाता ॥ कर्मणा मनसा वाचा यद्रात्रो कुरते त्वघम् ॥ उत्तिष्ठ-पूर्वसन्ध्यायां प्राणायामैविशोधयेत् ॥ ७४ ॥ यद् पाएं मनोवाक्कायकर्मोभः ॥ आसीनः पश्चिमां सन्ध्यां प्राणायामैर्ञ्यपोहति ॥ पश्चिमां तु समासीनो मर्ज ६॥ उपग्रही बद्धाशिखो जलमध्ये समाविशोत्॥ स्वशाखोक्कविघानेन स्नानं कुर्याद्यथाविधि ॥ ६७॥ स्ना मापीड्य ग्रह्मीयाद्योतवाससी ॥ आचम्य च ततः कुर्यात्प्रातःसन्ध्यां कुशान्वितः ॥६८ ॥ प्राणायामाश्रर ण्संयमात्॥ ७२॥ एकाक्षरं प्रं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः॥ गायञ्यास्तु परं नास्ति पावनं च स्पो यदि ॥ नियम्य मानसं तेन तदा तप्नं महत्तपः॥ ७० ॥ सञ्याहृतिप्रण्वकाः प्राषायामास्तु षोड्श् ॥ अपि ।सित्यनन्यहरहःकताः ॥७१॥यथा पार्थिवधातूनां द्वान्ते धमनान्मलाः ॥ तथेन्द्रियैः कता दोषा ज्व यम्य मानसं दृढम् ॥ अहोरात्रकृतैः पापैभ्रेको भवति तत्श्रणात् ॥ ६६ ॥ दश द्वाद्शसंख्या वा प्राणाय भ्रूण्हनं मा ल्यन्ते प्राए तम ॥ ७३। ह्या कुरुते प स्नान में स्थापन माः कृता 

मुत् पाए को नारा करता है ॥ ७४ ॥ और जो प्रातःसंख्या व सार्वसंख्या की उपमत्ता नहीं फरता है वह तब क्रिक्कन से बूद की नाई क्षाक्र १६ ॥ जल के संगीप आकर मनुष्य नित्य कर्म को की तदनन्तर विधिशूर्वक आचमन की ॥ ७० ॥ तदनन्तर आबीहिध ऐसी तीन भ्रष्टकाओं से भ्रष्टि, गाकाश, पृथ्वी और गरतक में माजीन करे।। ७८ ॥ और गरतक, आकाश व भूमि में नव स्थानों में केंक देवे भूमिशाब्द से करस व आकार सुख्य र में शिरशाब्द है उनसे माजीन करे।। ७१ ॥ और पश्चिम दिशा व आग्निय, वायव्य व पूर्व से सगाकर वह आहारमान मंत्रस्थान से भी श्रेष्ठ है कर्यों महागया है व शिर क्ति, आकारा व र

प्रकीत्येन्ते रासमा मस्मधूसराः ॥ स स्नातः सर्वतीयेषु मजैः सर्वेविवजितः ॥ ८३ ॥ तेन कत्रशतिरिष्टे ॥ अपां समीपमासाद्य नित्यकर्म समाचरेत्॥ तत आचमनं कुर्याद्ययाविध्यतु पूर्वशः॥ ७७॥ आपाहि कतम्॥ ७५ ॥ नोपतिष्ठेतु यः यूजी नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम् ॥ स श्रूद्रवद्दहिष्कार्यः सर्वस्माप्तिज्यं चाम्नेयाद्वायञ्याद्वि चेन्द्रतः ॥ मन्त्रस्नानाद्वि परं बाह्यं स्नानमिदं परम् ॥ ब्राह्यस्नानेन यः स्नातः गन्तरं शुचिः॥ ८० ॥ सर्वत्र चाहतामिति देवपूजादिकर्माणि ॥ नर्कदिनं निमज्ज्याप्सु केवतोः किस् पा भेमोर्जनं ह तत्रश्ररेत्॥ भूमौ शिरित चाकाश आकाशे सुवि मस्तके॥ ७८॥ मस्तकेच तथाकाशे सुमी ॥ शतशोऽपि तथा स्नाता न शुद्धा भावद्यषिताः ॥ अन्तःकरणशुद्धांश्र तान्विभूतिः पवित्रयेत् ॥ = १ ॥ क्षेपेत् ॥ मूमिशब्देन चरणावाकाशं हृदयं स्मृतम् ॥ शिरस्येव शिरःशब्दो मार्जनं तैरहाहृतम् ॥ ७६। वारुषाद्पि मृनाः॥ ८९ कि पावनाः स बाह्याभ्य च नवधा

गान से नहाया है वह बाहर व भीतरसे पवित्र होजाता है॥ द॰ ॥ और देवपूजनादिक कर्म में भव कहीं वह पुण्यता को प्राप्त होता है क्योंकि बिम र घीवर क्या पवित्र होते हैं ॥ द० ॥ और भाव से दूबित सेकड़ों मांति से नहाकर मेजुन्य बर्बित्र नहीं होते हैं और क्लि से गुब्द खन मेजुन्ये की बि-है ॥ दर ॥ और मस्म की लेपेटे हुए गर्घ क्या पवित्र कहेजाते हैं उसने सब तीयों में महाया और वह सब मत्नी से गहित होंगाई ॥ देश मे उसमे कि जिसने बाह्यत्न रात जल में ड्रक

लि तब कि गायती को अपता हुआ मनुष्य सड़ा रहे जबतक कि तुर्थ का दर्शन होते व साबंकाल बैठाहुआ क्नुष्य नक्षत्र देक्नेत्रक जेंगे।। १९ ॥ क झक्क जिन किया कि जिसका चित्त इस संसार में निर्मेल हैं हे मुने। वही चित्त जिस प्रकार निर्मेल होता है उसको मुनिये। ब्रु म कि यदि विस्वेश्यर कि उस बज्र के समान जेल से मंदेहा नामक राक्षत शीबही नाश होजाते हैं जोकि पर्वतों के समान सूर्यनारायणुके तेजको आच्छावित करते हैं गिरूचा तो वह मन कभी प्रन्यथा नहीं होता है इसिलये चित्त की शुद्धि के लिये विश्वनाथजी के आश्रित होवै॥ ८४॥ तो इस शरीर को छोड़कर मनुष्य पर-। सहायता के लिये और मंदेहा मामक राक्षमों के विनाश के लिये जो बाह्मण तीन श्रंजालियों को नहीं फेकता है वह भी मंदेहों के समाम हो बाह्म मनुष्य तीन बार अघमर्षेण मंत्र को जपता है॥ ८७॥ व जल में या स्थलमें जो अघमर्षेण करता है उसका पापसमूह वैसेही नाश होजाता है जैसे कि कार नाश होजाता है ॥ ८८॥ व शिरहीन गायत्री को महान्याहतियों पूर्वक व ॐकारपूर्वक जपता व स्तढ़ा हुआ ममुष्य जल की तीन अंजिलयों को ॥ है तदनन्तर हुपदांत ऋचा तक जपकर जल को हाथ से लेकर ॥ नह ॥ विधि को जानीवाला भनुष्य ऋतंच इस मंत्र से श्रवमर्षण करे श्रीर जल झालित्रयम् ॥ क्षिपेन्मन्देहनाशाय सोपि मन्देहतां त्रजेत् ॥ ६१ ॥ प्रातस्तावज्ञपैस्तिष्ठेयावत्स्रयेस्य दशै चेत् ॥ तस्माच्चेतोविशुद्धथर्थं काशीनाथं समाश्रयेत् ॥ ⊏५ ॥ इदं शरीरमुत्मुज्य परंब्रह्माधिगच्बति ॥ ततो जप्ता जलमादाय पाष्टिना ॥ ⊏६ ॥ कुर्याहतं च मन्त्रेष् विधिज्ञस्त्वमर्षेषम् ॥ निमज्ज्याप्मु च ब्रगेत्त्रिरघमर्षेषम् ॥ ⊏७॥ जले वापि स्थले वापि यः कुर्यादघमर्षेषम् ॥ तस्याघोषो विनर्येत यथा सुर्यो विष्टो जपेत्सायम् श्राणामाविलोकतात् ॥ ६२॥ काललोपो न कर्तन्यो द्विजेन स्वहितेप्मुना ॥ श्रद्धोर्या ोह निर्मलम्॥ तदेव निर्मलं चेतो यथा स्यातन्मुने शृषु ॥ ८४ ॥ विश्वेश्श्वेरप्रमन्नः स्यातदा स्यान्ना इकेनाशु मन्देहानाम राक्षसाः ॥ सूर्यतेजः प्रलोपन्ते शैला इव विवस्वतः ॥ ६० ॥ महायार्थं च सूर्यस्य य । ज्य गायत्रीं शिरसा हीनां महाज्याहतिष्ठाञ्चकाम् ॥ प्राण्वाद्यां जर्णास्तष्ठान्क्षपेदम्मोक्कालेत्रयम्॥ ज्ह निकड़ों यज़ों से जी प्रसन्न हो 

ट्या विफल होती है यही दृष्टान्त बन्द्या खी के मैथुन के समान है ॥ ६४ ॥ व जल में बाये हाथ को करके बाक्षण जोग जिस संब्या को करते। या राक्षसगत्तों को आनक्ददायिनी जानने योग्य है ॥ ६४ ॥ तदनन्तर शाखा में केही हुई विधि ने उपस्थान करें उसके उपसन्त हजारकार व सीकार ।॥ ६६ ॥ व दृष्टाबार गायत्री को जपकर देवीजी के लिये सूर्योपस्थान करें व हज़ार उत्तम, सी मध्यम व दश ऋघम ॥ ६७ ॥ गायत्री को जो बाह्यण माहास को समय का लीप न करना चाहिये इस कारए। अघोद्य व अधीरन के समय मैं वज़ोदक को के ।। ६३ ॥ व समय ज्यतीत होनेम निष

महादिक हव देवता य भरीचि श्रादिक मुनियों को तर्पेश करें ॥ र ॥ चंदन, अगुरु, कपूर व मुगंबित मुष्पों व पवित्र जातों से समेश करें और स्प्यन्तु बह से लिप नहीं होता है व लाल बंदन मिले हुए जल से व पुष्णें और कुशों से ॥ ६८ ॥ वेदोक्त व शास्त्रोक्त मंत्रों के द्वारा अर्थ को देवे जिसने सुबै उसने त्रिलोक को पूजा॥ ६६॥ श्रौर पूजे हुए सूर्यनारायण्जी पुत्र, पशु व घनों को देते हैं व रोगों को हरते हैं भीर आयुर्वल को देते हैं व मनोस्बों ॥ १००० ॥ व ये सर्यनारायण हद है और ये सूर्य विष्णु है व ये सूर्य ब्रह्मरूप है और ये सूर्य त्रयीमय है ॥ १ ॥ उसके उपरान्त क्रफ्नी बारका में मैथुनं यथा ॥ ६४ ॥ जले बामकरं कृत्वा या सन्ध्याऽऽचरिता हिजैः ॥ दुषली सा परिज्ञेया रक्षोगणमृदाव उपस्थानं ततः कुर्याच्कासोक्निधिना ततः ॥ सहस्रकृत्वो गायच्याः शतकृत्वाथवा धुनः॥ ६६ ॥दशकृ मस्माद्रजोदक क्षिपेत् ॥ ६३ ॥ विधिनापि कता सन्ध्या कालातीताऽफला भवेत् ॥ अयमेव हि द्यान्तो विता येन तेन त्रैलोक्यमर्चितम् ॥ ६६ ॥ अर्चितः सिविता दत्ते मुतान्पशुवसूनि च ॥ ज्याघीन्हरेहदात्यायुः ब्तान्यपि॥ १००॥ अयं हि रुद्र आदित्यो हरिरेष दिवाकरः ॥ रविहिरएयरूपोऽसौ त्रयीरूपोऽयमये यै च कुर्यात्सौरीमुपस्थितिम् ॥ सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशाबराम् ॥ ६७ ॥ गायत्रीं यो जपेदिप्रो ः प्रलिप्यते ॥ रक्रचन्दनमिश्राभिरद्रिश्च कुसुमैः कुर्योः ॥ ६८ ॥ वेदोक्नेरागमोक्नेवां मन्त्रेरर्घं प्रदापयेत्। ततस्तु तर्षां कुर्यात्स्वशाखोक्कविधानतः ॥ ब्रह्मादीनोखिलान्देवान्मरीच्यादीस्तथा मुनीत् ॥ २ ॥ चन्दना 

ज्ञोपनीत को गले में पहनकर सीघे कुशों को दोनों श्रेगूठों के मध्य में करके बाह्माण् यनों से सनकादिक मनुष्यों को सर्पण करे ॥ ४ ॥ व भाष्मच्य श्लोकर न्तर अपने गोत्र की कहकर हथे से अपने पितरों को वाम जंघ को मुँकाकर पिट्तीर्थ से मौनी बाह्मण तर्पेण करें ॥ द्रा एक एक भंजाती व प्राय कभी तिलों से तर्पण न करे।। ६॥ व बाद करे तो श्वेतही तिलों से पुरववीन् बाह्मण तर्पण करे परचात नाम कहकर चीदह यमों को तर्पण मिश्रित जालों से कन्यवाडनालादिक दिन्य पितरों को तर्पेश करे।। ४ ॥ व रविवार तथा शुक्कपक्ष की सेरसि, सप्तमी, रात्रि व संध्या में करूषात् को कहै ॥ ३ ॥ व यः दूने क्योंसे तिला चाहनेवाला बाहा करे ॥ ७ ॥ तदनन

देवर्षिपितृमानवाः॥ ११॥ तृप्यन्तु सञ्जॅ पितरो मातृमातामहाद्यः॥ अन्ये च मन्त्राः ग्रोक्ना ये बेदीक्राः प्राचीनावीतिको दमेंद्रिधर्षोस्तित्वमिश्रितैः॥ ४ ॥ रवै। शुक्रेत्रयोद्श्यां सप्तम्यां निशि सन्ध्ययोः ॥ श्रेयोर्थी बाह्यणो जातु न कुर्यातित्वतर्पण्य ॥ ६ ॥ यदि कुर्यात्ततः कुर्याच्छक्नेरेव तिलैः कृती ॥ चतुर्दश यमान्पश्चात्तप्रिंवाम्द्र भरन्॥ ७॥ ततः स्वगीत्रमुचार्य तर्पयेत्स्यान्यित्नसुदा ॥ सञ्यजानुनिपातेन पितृतीर्थेन वाग्यतः॥ ८ ॥ एकैकमञ्जलि देवा हो हो तु सनकादिकाः ॥ पितरक्षीन्प्रवाञ्जन्ति स्थिय एकैकमञ्जलिम् ॥ ६ ॥ श्रञ्जल्यग्रेषु वै देवमार्षमङ्ग्रीति मूलगम् ॥ श्राह्ममञ्जष्ठभूते तु पाष्पिमध्ये प्रजापतेः ॥ १० ॥ मध्येङ्गुष्ठप्रदेशिन्योः पित्यं तीर्थं प्रचित्रते ॥ श्राग्नहास्त गन्धवत्कुसुमैरपि ॥ तर्पयेच्छ्चिमिस्तोयैस्तुप्यन्तिती समुच्चरेत् ॥ ३ ॥ सनकादीन्मनुष्यांश्र निवी यवैः ॥ अङ्गुष्ठद्रयमध्ये तु कृत्वा दर्भान्द्रज्ञन्दिजः ॥ ४ ॥ कञ्यवाद्रनत्तादीश्च पितृन्दिज्यान्प्रतृतपेयेत

। अंजज़ी व पितर तीन तीन व स्थियां एक एक अंजली को चाहती हैं ॥ ६ ॥ अंगुक्षियों के अग्रमाग से देवतीचे हैं व अंगुक्षियों के मुक्ष में आपिकों एथ के बीच में प्रजापित का तीये हैं व अँगुठा के मुल में ब्रह्मा का तीचे हैं ॥ १०॥ व अँगुठा और प्रबेशिनी के भव्य में फिलों का तीचे कहा लगाकर स्तंव पर्यन्त देवता, ऋषि, पितर व मनुष्य ॥ ३१ ॥ मात्रा व मातामहादिक सब पितर एस होते हैं व घेड़ोक्त व फ़ार्कों से इपके हुए जह

चर्ता करे।। १६ ॥ में सब अंगों को शोषकर प्रातःकाब्ह की संस्था करे और अनेब्ह्नमांति के शास्त्र व बेदायों को पहे।। व बुद्धिसंयुत तथा उनसे पितरों को मुखदायक अंगों समेत तर्पेश करे तदनन्तर अगिनकार्थ (हनन) करके उसके उपरान्त वेक्षान्यास की ॥ ११ ॥ वेष्टान्यास पान प्रकार किए दूसरा अर्थाचन्त्र तीसरा वेदपाठ चीत्रा तप पांचवां शिष्णों के लिये पढ़ाना है॥ १४ ॥ हे मुपोत्तम मिक्की मक्का की एका के किसी महिका किया है। १५ ॥ श्रयना प्रात्काल स्टब्स आवस्यक कार्यकर रीज स आवस्य करो मैंत्र हैं ॥ १२ ॥ का है एक स्वी मिली हुई बस्तु दत्न का सेकर

म्मवाः ॥९२॥ साङ्गं च तत्पेषं कुर्योतिपतृषां च मुख्यद्म्॥ अग्निकार्यं ततः कृत्वा बैदाम्यासं तत्रअरेता। श्म थिगच्छेद्दे शास्त्राणि विविधान्यपि ॥ १७॥ ऋष्यापयेच्छ्यीच्छिष्यान्हितान्मेधासमन्वितान् ॥ उपेपादीक्ष्वर् गिक्षेमादिसिद्धये ॥ १८ ॥ततो मध्याद्दसिद्धयर्थं पूर्वोक्तं स्नानमाच्पेत् ॥ स्नात्वा माध्याद्विक्तं सन्ध्यासुपासी मेव च ॥ शौचाचमनमादाय मक्षयेद्दन्तधावनम् ॥ १६॥ विशोध्य सर्वगात्राषि प्रातःसन्ध्यां समाचरेत्त्॥ वे ॥सः पञ्च घा स्यात्स्वीकारोऽयंविचारणम् ॥ अभ्यासर्च तंपश्चापि शिष्येभ्यः प्रतिपादनम् ॥ १८॥ त्रञ्यस्प क्षणः॥ १६॥ देवतां परिषुष्टयाथ विधि नीमित्तिक चरत्॥ पवनारिन समुष्डण्वाल्य बैश्वदेवं समाचरेत्॥ २०॥ तार्थमलञ्चस्य च लञ्यये ॥ प्रातःकृत्यमिदं प्रोक्नं हिजातीनां स्पोत्तम ॥ १५ ॥ मथवा प्रातस्त्र्याय कृत्वा न्कोद्रवान्माषान्कलायांश्र्वणुकांस्त्यजेत् ॥ तैलपकमपकान्नं सर्वं लवण्युक्त्यजेत् ॥ २१ ॥ आदक्यन्नं पुराणसम श्रुत्यम्य प्रतिपाल वस्यक्मे वस्यक्मे दार्थानि दार्थानि त विवस्त निष्पाना

हित स पवित्र शिष्यों को पढ़ांचे और योमक्षेमादि की सिटि के लिये ईश्वर के समीप आवे॥ १८॥ तद्नन्तर मध्याह्न की सिद्धि के लिये पुर्वेक्त स्नान करें के महाकर विद्यांच्याहर्मध्योपसन करें ॥ १६॥ इसके तपगन्त मेनका को गज्या जैतिनिक निक्त कि कि कियो पुर्वेक्त स्नान करें के महाकर चना को त्याग करें व तेल से पक और बिन पका हुआ श्रम व नमक से संयुत्त तब बस्तु को होड़ देवे ॥ रेष ॥ और आरहर, मसूर क्रोलियान्य से उत्पन्न मसुरात्रं बर्तुलधान्यसम्भवम् ॥ भ्रुक्तशेषं पर्धेषितं वैश्वदेवे विवर्जयेत् ॥ २२ ॥ दर्भपाष्षिः समाचम्य प्राष्णायामं विधाय च ॥ प्रषोदिवीति मन्त्रेष्ण पर्ध्यक्षण्याचरेत् ॥ २३ ॥ प्रदक्षिष् च पर्ध्यक्ष्य द्विः परिस्तीयं वे कुशान् राषोद्धेदवमन्त्रेष्ण कृयदिवित्रं सन्तरममुखे ॥ २४ ॥ बेश्वान् १४ ॥ बेश्वान् विद्यार्थां ग्रुरुष्पक्षः ॥ यतिश्च ब्रह्मचारी च षदेते धर्माम होमं कुर्यादिचक्षष्णः ॥ २४ ॥ ब्रह्मगः क्षीष्ण्यतिश्च विद्यार्थां ग्रुरुषेषकः ॥ यतिश्च ब्रह्मचारी च षदेते धर्माम क्षुकाः ॥ २६ ॥ अतिथः पान्यिको झेयोऽन्त्रचानः श्रुतिपारगः ॥मान्यावेतौ ग्रहस्थानां ब्रह्मभीप्ताम् ॥ १७ ॥ श्रुनां च पति व्यानं च श्रुवा विद्यं विद्यार्थे ।। २६ ॥ एन्द्रवारुष्णवाय्व्याः सौम्या वे तानां च श्वानां च श्वमीष्णां च बहिरत्रं किरेह्यवि ॥ २६ ॥ एन्द्रवारुष्णवाय्व्याः सौम्या वे निर्मताश्च ये ॥ प्रतिश्ब्बन्धि पर्वे स्तिश्व्

य हैं॥ २७॥ और चारडाल ब कुते में भी अन्न निष्फल नहीं होता है व इस बालवैश्वदेव कर्म में याचक आने पर पात्र व आपत्र को न विचारे॥ १८॥ एडाल, पाररोगी, कीवा व कीटों को बाहर भूमि में अन्न को फॅक देवे ॥ २६॥ ऐन्द्र ( पूर्व ) वाहरण ( पश्चम ) वायन्य व नेर्फ्ट व दिशा, में जो काक एश्वी में मुम्म से दिये हुए इस पिंड को प्रहर्शा करें ॥ १०॥ इस प्रकार भूतवाल करके गोदोहन समय तक आते हुए आतिष का बागे देख 

के लिये जल को भरकर देने और नित्यश्राब्द नियमादिकों से रहित य विश्वेदेन रहित करें ॥ १३ ॥ व दक्षिणा से रहित यह आव्यक्षाता व मोजन-।रक है इस प्रकार पितृयज्ञ को करके स्तरथबुद्धि व अनातुर पुरुष ॥ २४ ॥ उत्तम आसन वै बैठ कर बालकों समेत मोजन करें उत्तम गनिष्क मनुष्य माला व शुद्ध दो वसनों से संयुत ॥ १४ ॥ पूर्व सुख या उत्तर सुख बैठ कर मित्सेकित अभ को भोजन करें और उसके ऊपर व मीज आक जलको आचमन कर प्रसन्नबुद्धि मनुष्य कुशों को हाथ में लेकर उदररूपी कुएड की अग्नि में प्रागादिक पांच आहुतियों को देने ॥ रूप ॥ कुशों को हाथ में लियेहुए जो मनुष्य भोजन करता है उसको केश कीटादिकों से उपजा हुआ दोष नहीं होता है इस कारण कुशों समेत मनुष्य भोजन के ॥ रेर ॥ तदनन्तर मीन भोजन के ब दन्तपर्षण् न के श्रोर धोने योग्य हाथवाला मनुष्य दाहिने अंगुठा के मूल से ॥ ४० ॥ पपस्थानवाले राप्त नरक में अधोलोकनिवासी ठिष्ट्र्य जल को चाहनेवाले करके ॥ ३६ ॥ श्रापोशान विधि से करके विद्यान् श्राह्माए भोजन करे श्रीर पृथ्वी में तीन बलि करें व उसके ऊपर जलको बेने ॥ ३७ ॥ श्रीर एक बार अनुमार में फैटे ॥ ३१ ॥ दाकवाल को न देकर नित्यश्राद करें व नित्यश्राद में अपनी सामर्थ्य से तीन, दो व एक बाझका को ॥ ते ॥ भे बान क त्सुधीर्द्विजः॥भूमौ बलित्रयं कुर्यादपो द्यात्तदोषरि॥३७॥सङ्घाप उपस्पृश्य प्राणाचाहतिपञ्चकम् ॥ द्याज्ञान्य उद स्थुधीर्द्विजः॥भूमौ बलित्रयं कुर्यादपो द्यात्तदोषरि॥३७॥सङ्घाप उपस्पृश्य प्राणाचाहतिपञ्चकम् ॥ द्याज्जठरङ्क स्टाग्नौ दर्मपाणिः प्रसन्नधीः॥३८॥दर्भपाणिस्तु यो भुङ्के तस्य दोषो न विसते॥ से बीन्द्रावेकमथापि वा ॥ ३२ ॥ मोजयोत्पितृयज्ञार्थं दवादुबृत्य वारि च ॥ नित्यश्राद्धं देवहीनं नियमाद्धि म् ॥ ३३ ॥ दक्षिणारहितं त्वेतद्दातुमोक्तुमुतृप्तिकृत् ॥ पितृयज्ञं विधायेत्यं स्वस्थबुद्धिरनातुरः ॥ ३४ ॥ नमघ्यास्य भुज्जीत शिश्यमिः सह ॥ मुगन्धिः मुमनाः सग्वी शुचिवासोद्दयान्वितः ॥ ३५ ॥ प्रामास्य उद तिथिमायातं विशेद्रोज्यग्रहं ततः॥ ३१॥ अदत्ता वायसवर्ति मित्यश्रादं समाचरेत्॥ नित्यश्रादेस्य सामध्याः विवाजिता कतों को त्राप्तिक । आच्छादित उत्तम् मनवाल

योदक देवे॥ ४१॥ फिर आचमन कर बुद्धिमान् बड़े यन से पवित्र होकर तदनन्तर मुख्युद्धि करके पुराय्ध्रवस्मादिकों से॥ ४२॥ शेष दिनको व्यतीत कर करे यहों में सामान्य संध्या होती है य गीशाला में दशगुनी कही गई है॥ ४३ ॥ व नदी में दश हज़ार संख्यक होती है और शिवजी के समीप अनन्त संध्या होती है असत्य, मदिरा की गन्ध व दिनमें मैथुन और शूदस्थान को गांव बाहर कीहुई संध्या पवित्र करती है ॥ ४४ ॥ उद्शासे यह नित्य विधि कहीगई इस प्रकार करता हुआ हिज कमी दुःखी नहीं होता है ॥ 98४॥ इति श्रीस्कन्दुपुराषोधमीरएयमाहात्म्येदेवीद्यालुमिश्रविरिचतायांभाषाटीकायांसदाचारवर्षानज्ञामपञ्जनोऽध्यायः॥४॥

मनोरथों को पाता है।। र ॥ पितर, मुनि, देनता, भूत, मनुष्य, कृमि, कीट व पतंग, पक्षी, पितर व दैत्य ॥ र ग्रहस्थ ही से जीते हैं व उसी नि मनुजास्तथा ॥ क्रमिकीटपतद्वाश्च वयांसि पितरोऽसुराः॥ ३ ॥ गृहस्थमुपजीवन्ति ततस्तुप्ति प्रयान्ति खिनेवासिकर यथा धमे श्राचार । सोइ खेठे श्रस्थाय में कह्यों चरित्र मुखार ॥ ज्यासजी बोले कि गृहस्थाश्रमनिवासी साधुवों के उपकार के लिये जिस जाता है उसको में यथायोग्य कहता हूं ॥ १॥ कि हे बत्त । गृहस्याश्रम में प्राप्त होकर मनुष्य इस सब मंसार को पुष्ट करता है उससे मनुष्य लोकों षुर्एयनिलये अधोलोकनिवासिनाम् ॥ उच्बिष्टोदकमिच्छनामक्षरयमुपतिष्ठताम् ॥ ४१ ॥ पुनराचम्य मेथावी स्थ्यमास्थाय नरः सर्वमिदं जगत्॥ पुष्णाति तेन लोकांश्च स जयत्यभिवाञ्चितान्॥ २ ॥ पितरो मुनयो र्वामधुनमेव च ॥ धुनाति वृषलस्थानं सन्ध्या बहिरुपासिता ॥ ४४ ॥ उद्गतः समाख्यात एष नित्यत ॥ प्रयनतः ॥ मुस्रशुद्धि ततः कृत्वा पुराण्अवणादिभिः ॥ ४२ ॥ त्रातिवाह्य दिवाशेषं ततः सुन्ध्यां समाच ः॥ इत्यं समाचरन्विप्रो नावसीद्ति कर्हिचित् ॥ १४४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराषेधमरिएयमाहात्म्ये सदाचार छु प्राकृता सन्ध्या गोष्ठे दश्रगुणा स्मृता ॥ ४३ ॥ नवामयुतसंख्या स्यादनन्ता शिवसन्नियो ॥ अन्तं मद्यग उवाच ॥ उपकाराय साधूनां गृहस्थाश्रमवासिनाम् ॥ यथा च क्रियते धमों यथावत्कथयामि ते ॥ मपञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥

होते हैं व इसका मुख देखते हैं कि यह हमको जल देवेगा ॥ ४॥ हे बत्स! यह त्रयीमयी घेनु सब की आधारभूत है इसमें संहार प्रतिष्ठित है कारए। है॥ ४॥ व इस धेनु की ए४ (पीठ) ऋग्वेद है व यजुर्वेद मध्यभाग है और सामवेद कुक्षि व स्तन हैं व इरापूर्त खंग हैं और उत्तम सक क बछड़ों से पिलाता है वह स्वर्ग के लिये सिद्ध होता है ॥ १२ ॥ इस कारण है पुत्र ! प्रतिदिन मनुष्य को अपने शरीर की नाई देवता, म्राषे, भीर शान्ति व पुष्टि के कमें उस घेनु का मल मुत्र है व अक्षररूपी चरणों से प्रतिष्ठित है और पदकमरूपी जटाघनों से लोकों की उपजीविका है॥ 🕬 भूतों को पोषण करना चाहिये ॥ १३ ॥ उस कारण नहाये हुए सावधान मनुष्य पवित्र होकर ब्रह्मयज्ञ के श्रन्त समय में जल से देवता, ऋषि ब ।कार, स्वधाकार, वषट्कार व श्रन्य हत्तकार उस घेतु के चारों स्तनहें ॥ ८ ॥ स्वाहाकाररूपी स्तन को देवता व स्वधामय स्तन को पितर व मुनि और को नाश करनेवाला जो बहुत पापकारी मनुष्य है वह अन्घतामिस नामक अन्घ नरक में मग्न होता है ॥ ११ ॥ जो मनुष्य इस गऊ को उचित समय गुर्यर वष्टकारहणी रतन को पीते हैं ॥ ६ ॥ श्रौर हन्तकारह्भी रतनको सदैव मनुष्य पीते हैं इस प्रकार सब देवादिकों को यह वेदत्रयी तुप्त करती र्वहेतुर्च या मता॥४॥ऋक्ष्यासौ यज्ञमेध्या सामकुक्षिपयोधरा॥ इष्टापूर्तिविषाणा च साधुसुक्रतद्रह वास्य निरीक्षन्ते अपो नो दास्यतीति च ॥ ४ ॥ सक्स्याधारभूतेयं वत्स घेनुस्रयीमयी ॥ अस्यां प्रतिष्ठितै शान्तिषुष्टिश्रक्रन्मूत्रा वर्षापादप्रतिष्ठिता॥ उपजीव्यमाना जगतां पद्कमजटाघनैः ॥ ७॥ स्वाहाकारस्वया मुनयश्च वषट्कारं देवभूतमुरेश्वराः ॥ ६ ॥ हन्तकारं मनुष्याश्च पिंबन्ति सततं स्तनम् ॥ एवमाष्यायते देवपिपितृमानवाः ॥ भूतानि चानुदिवसं पोष्याणि स्वतनुर्यथा ॥ १३ ॥ तस्मात्स्नातः शुचिभूत्वा देविष दीनिविलांस्नयी॥ १०॥ तेषामुच्छेदकर्ता यः पुरुषोऽनन्तपापकृत्॥ स तमस्यन्धतामिस्ने नरके हि निमज्ज ॥ यस्त्वेनां मानवो धेर्नु स्वैर्त्सरमरादिभिः ॥ पाययत्युचिते काले स स्वर्गायोपपद्यते॥ १२॥तस्मात्युत्र ट्कार्थ्च पुत्रक् ॥ हन्तकार्म्तथंबान्यस्तर्याःस्तनचतुष्ट्यम्॥ = ॥ स्वाहाकार्म्तनं देवाः पितर्थ्च स्वधा

करे।। १४ ।। श्रोर पुष्प, चन्दन व धूप में विनताओं को पूजकर मनुष्य श्रीन को तुस करें तद्नन्तर बिलायों को देने।। १४ ।। राक्षसों न भूतों को देने तदनन्तर नैसेही दक्षिण मुख होकर पितरों को बिल देने।। १६ ।। तदनन्तर सानधानमनबाला निद्धान् गृहस्थ तत्पर होकर जल को लेकर नाम से र को देलै तदनन्तर सुहूर्त याने कची दो घड़ी के आठवें भाग तक श्रतिथि को देले ॥ १६ ॥ श्रीर वहां प्राप्तहुए श्रतिथि को श्रध्ये, पाद्य जन्न से देवताओं को उहेश कर उन स्थानों में श्राचमन कार्य के लिये फेंक देवे इस प्रकार पवित्र हो कर गहर्य गृह में गृहबलि करके ॥ १७ | १८ ॥ तद्ननतर श्राचमन करके विद्वान् हा

क्न च॥बुभुक्षमागतं श्रान्तं याचमानमकिंचनम्॥२०॥ब्राह्मणं प्राहुरतिर्थि संपुज्य शक्तितो बुधैः॥न पृच्छेत्त्र्याचा | स्वाध्यायं चापि पिएडतः॥२१॥शोभनाशोभनाकारं तं मन्येत प्रजापतिम् ॥ श्रानित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मा | शिक्त्यते ॥ २२॥ तस्मै दन्या न गो अन्ते म न स्वात्त्रां स्वापितम् ॥ श्रानित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मा व्यते ॥ २२ ॥ तस्मै दत्त्वा तु यो भुङ्क्रे स तु भुङ्क्रेऽसतं नरः ॥ ऋतिथियंस्य भग्नाशो गृहात्प्रति नि ाम् ॥ यज्ञस्यान्ते तथैवाद्रिःकाले कुर्यात्समाहितः ॥ १४ ॥ सुमनोगन्धधुपेश्च देवानभ्यच्यं मानवः॥ तर्षेषं कुर्याद्द्याचापि वर्लीस्तथा ॥ १४ ॥ नक्रश्चरेभ्यो भूतेभ्यो बलिमाकाशतो हरेत् ॥ पितृषां निवेषेत्तद्द ॥ स्थानेषु निक्षिपेत्प्राज्ञो नाम्ना ताद्देश्य देवताः॥ एवं गृहबल्ति दत्त्वा गृहे गृहपतिः शुचिः॥ १८ ॥ आचम्य हर्यात्प्राज्ञो द्वारावलोकनम् ॥ मुहूर्तस्याष्टमं भागमुदीक्षेतातिष्यं ततः ॥ १६ ॥ ऋतिर्थं तत्र संप्राप्तमध्येपायो मेमुलस्ततः॥ १६ ॥ गृहस्यस्तत्परो भूत्वा मुसमाहितमानसः ॥ ततस्तोयमुपादाय तेष्वेवाचमनिक्रया

स्यास्याय व आचरण को न पूंछे।। २१॥ बरन उत्तम व अनुत्तम आकारवाले उस आतिथि को क्या मानै जिस लिये वह नित्य नहीं स्थित होता ह आतिथि कहाजाता है।। १२ ॥ उसके किये देकर जो मनुष्य भोजन करता है वह ब्रम्तत भोजन करता है और जिसके पर से भंग ब्रास्त होकर हुए चके व मांगते हुए अकिचन ॥ २० ॥ बाह्मण को अतिष कहते हैं उस अतिथि को शांकि के अनुसार विद्यानों को पूजना चाहिये इस क

वह सुक्त होजाता है ॥ रथ ॥ युघिष्ठिर जी बोले कि ब्राह्म, दैय व आषीत्रवाह व प्राजापत्य, आसुर, गान्धवे, राक्षस व आठवां पैराज्य कहाजाता की सिंघ व कार्य को यथार्थ कहिये और विशेष कर तुम सुम्म से गृहरथों के घमों को कहो ॥ र६ ॥ ज्यासजी बोले कि वर की सुसाकर आयोक्षर ास में दीजाती है वह बाह्म विवाह है उसका पुत्र इक्षीस प्रश्तियों को तारता है ॥ २७ ॥ और यज्ञ में स्थित ऋतिव्य के लिये जो कन्यादान है पह ।ता है।। २३ ॥ वह उसको पाप देकर व पुराय को लेकर चला जाता है इस कारण शाकदान या जलदान से भी उसको मनुष्य शक्ति के मनुष्य

२३॥ स दत्त्रा दुष्कतं तस्मै पुएयमादाय गच्छति॥ अपि वा शाकदानेन यहा तोयप्रदानतः॥ पुजयेत् म् ॥ २६॥ झलेन कन्याहरणात्पेशाचो गहितोष्टमः॥ प्रायःक्षत्रविशोसक्रा गान्धर्वामुरराक्षमाः॥३०॥ अष्टम रुया तेनैवातो विमुच्यते ॥ २४ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ विवाहा ब्राह्मदैवार्षाः प्राजापत्यामुरौ तथा ॥ गान्धर्वो ापि पैशाचोष्टम उच्यते ॥ २४ ॥ एतेषां च विधि ब्राह तथा कार्यं च तत्त्वतः ॥ ग्रहस्थानां तथा धर्मान्ब्राहि मे । २७॥ यज्ञस्यायार्विजे देवस्त्रज्ञः पाति चतुर्द्श् ॥ वरादादाय गोद्रन्द्रमार्षस्तज्जः पुनाति षट् ॥ २८ ॥ सहोमौ ामें प्राजापत्यः स ईरितः॥ वर्षद्वोः स्वेच्छ्या च गान्धवेऽन्योन्यमैत्रतः॥ प्रसह्य कन्याहरणाद्राक्षमो निन्दि षतः॥ २६ ॥ ज्यास उवाच ॥ स ब्राह्मो बरमोह्नय यत्र कन्या स्वलंकता ॥ दीयते तत्मुतः ष्यात्पुरुषानेकवि

गों को तारता है ॥ २८ ॥ श्रोर तुम दोनों साथही धर्म करो यह कहकर जो कियाजानै वह प्राजापत्य विवाह कहागम्भ है श्रोर परस्स मैत्री से १ वर, वधू का विवाह गान्धर्व है श्रोर हठ से कन्या को हरने से राक्षसिविवाह सज्जनों को निन्दित है ॥ २६ ॥ श्रीर खलसे कन्या की हरने से दैविविवाह है उससे पैदाहुआ थुत्र चाँदह पुरितयों की रक्षा करता है और वर से एक गऊ व एक बैल को लेकर जो विवाह होता है वह आपे है उससे पैदाहुआ। धुत्र छ। पुरितयों को तारता है ॥ २८ ॥ और तुम दोनों साथही घर्म करों यह कहकर जो कियाजात्रै वह प्राजापत्य विवाह कहागमा है और सरफर मैत्री से अपनी इच्छा से वर, वधू का विवाह गान्ध्यते है और हठ से कन्या को हरने से गक्षसिवाह सज्जनों को निन्दित है ॥ २६ ॥ और छलसे कन्या को हरने से नेवाह निन्दित है प्रायः क्षत्रिय व वैश्यों को गान्धर्व, आसुर व राक्षम बिवाह कहेगाये हैं ॥ ३०॥ भीर यह आठवा पिशाचिवाह पापिष्ठ है व पापिष्ठों

को उत्पन्न करनेवाला है समानजातिवाली ( बाह्यशा) कन्या को हाथ पकड़ना चाहिये श्रौर क्षत्रिया को बाश लेना चाहिये ॥ ३१ ॥ व वैश्या ह्या को चाबुक व और ऋतुसमय में स्नी का संग करना यह गृहस्थ का उत्तम धर्म है।। ३४ ॥ या स्नियों के वर को स्मरण कर इच्छा के अनुकूल होते और दिन में व है व धम्यीववाह में सी वर्ष आयुर्वेलवाले व धर्मवान् पुत्र पैदा होते हैं ॥ ३३ ॥ व अधम्यीववाह से धर्मरहित व मन्द्रमाग्य तथा निधनी व ाभाग घारण करना चाहिये असबसी स्थियों के विषय में यह विधि स्मृति व वेद में कहीगई है।। ३२ ॥ और सब सबसी स्थियों को हाथ पकड़ना शूदा को वस्त्रान्त श्रत्यायु होते हैं 

न्दं यहुक्तं तन्न शस्यते॥ शुल्कमएवपि कन्यायाः कन्याविक्यपापकृत्॥३८॥ अपत्यविक्यात्कर्षं वसिद्धि शूड्या तथा ॥ असवर्षास्वेष विधिः स्मृतौ दृष्टश्च वेदने ॥ ३२ ॥ सवर्षाभिस्तु सर्वाभिः पाषिग्रांद्य धिः ॥ धम्पे विवाहे जायन्ते धम्याः युत्राः शतायुषः ॥ ३३ ॥ अधम्योद्धम्मारहिता मन्दभाग्यधनायुषः ॥ ॥ ऋतुकालामिगामी यः स्वदारनिरतश्च यः ॥ स सदा ब्रह्मचारी हि विज्ञेयः स ग्रहाश्रमी ॥ ३७ ॥ आपें वि पिष्ठः पापिष्ठानां च सम्भवः ॥ सवर्षाया करो ग्राह्मो धार्यः क्षत्रियया शरः ॥ ३१ ॥ प्रतोदो बैश्यया धायोँ ॥भिगमनं धर्मोंयं गृहिष्।ः परः॥ ३४॥ झीषां वरमनुस्मृत्य यथाकाम्यथवा भवेत ॥ दिवाभिगमनं धुंसा परं मतम् ॥ ३५॥ श्राह्याहःसर्वपर्वाणि न गन्तर्यानि घीमता ॥ तत्र गर्झान्स्रयं मोहाद्मारेप्रच्यवते प भूतुकाल

ों के समीप जाताहुआ पुरुष उत्तम धर्म से च्युत होजाता है।। ३६ ॥ और ऋतुसमय में जो स्त्री के समीप जाता है व जो अपनी ही स्त्री से स्मेह करता है। भी व गृहस्य जानने योग्य है।। ३७ ॥ आषित्रवाह में जो दो गौवों का देना कहा है वह उत्तम नहीं होता है क्यों कि कन्या का थोड़ा भी शुस्क न्यात्रिक्तय का पापकारी होता है।। ३८ ॥ और सम्तान को बेंचने से मनुष्य कल्पपर्यन्त विष्ठा व कृभि के भोजन में बसता है इस कारण् थोड़ा भी स्की का संग करना पुरुषों को बहुतही अनायुच्य मानागया है॥ ३४॥ श्रीर श्रास्टितन में व सब पत्रों में बुद्धिमान् मनुष्य को स्त्री का संग न करना चाहिये क्योंकि उसमें मोह से खी

To stile

को प्रतिष्िन पंचसूना का कमें होता है ॥ ४२ ॥ श्रोखली, चक्की, चुल्ही, जल का घट व मार्जनी ( माडू ) उन पांचों वषस्थानों के निकालने के गृहस्थाश्रम के कल्याया को बढ़ानेवाले कहेगये हैं ॥ ४३ ॥ पढ़ना ब्रह्मयज्ञ है व तर्पण पित्यज्ञ है होम देवयज्ञ है व बलि भूतयज्ञ है श्रीर श्रातिथि व्यों से जीविका के योग्य नहीं होता है।। १६ ॥ वहां विष्णु समेत महालहमी जी प्रमंत्र होकर क्राती है वाष्ण्य, नीचरेवा व वेब्रोंका न पहना ॥ १० ॥ में का लोप ये वंश में होनता का कारण हैं और विवाहकी अपन में गृहस्य प्रतिदिन गुंधकर्म करे।। ४१ ॥ व पंचयब कमें और प्रतिदिन पक निन्दित ब्याह व क कारप्रारूप पांच यज्ञ क्या का पन मत करे व गृहस्यात्रमी

चसेवा च बेदानघ्ययनं तथा ॥ ४० ॥ कुविवाहः कियालोपः कुले पतनहेतवः ॥ कुयोद्वैवाहिके चाग्नों वहं ग्रही ॥ ४१ ॥ पञ्चयज्ञकियां चापि पर्कि दैनन्दिनीमपि ॥ ग्रहस्थाश्रमिषः पञ्चसूनाकर्म दिने ॥ कुएडनी पेषणी चुन्नी ह्युद्कुम्मी तु मार्जनी ॥ तासां च पश्चसुनानां निराकरणहेतवः ॥ कतवः विचा ॥ पितृदेवमनुष्येभ्यो दत्त्वाश्रात्यमृतं गृही ॥ अद्त्वान्नं च यो मुङ्क्रे केवलं स्वोद्रम्मरिः ॥ ४६ ॥ वैश्व ॥ शहिश्रयोभिवर्दनाः॥ ४३॥ पठनं ब्रह्मयज्ञः स्यात्तर्षां च पितृकृतुः॥ होमो देवो बिलमोत आतिष्यं ने ॥ अतो नाएवपि कन्याया उपजीव्यं नौर्धनम् ॥ ३६ ॥ तत्र तृष्टा महालक्ष्मीनिवसेद्दानवारिषा ॥ बा नि। आतिथ्येन विवर्जिताः ॥ सर्वे ते वृषला ज्ञेयाः प्राप्तवेदा अपि हिजाः ॥ ४७ ॥ अकृत्वा वैश्वदेवं तु मात्॥ ४४॥ वैश्वदेवान्तरे प्राप्तः सूर्योद्धो वातिथिः स्मृतः ॥ अतिथेरादितोप्येते मोज्या नात्र गृह्यकम्मोन दिने ॥ ४२ पञ्च निहिष्ट कृमिमोज र्मितः का गुल्यं नी

। अपने पेट को भरनेवाला है ॥ ४६ ॥ जो वैश्वदेव से हीन व जो आतिष्य से रहित हैं वेदों को पढ़ेहुए भी वे दिज शूद्र जानने योग्य हैं ॥ ४७ ॥ व नरयज्ञ है ये क्रमसे हैं ॥ ४४ ॥ व वैश्वदेवकमें के मध्य में प्राप्त व सूर्य से लायाहुआ अतिथि कहागया है और अतिथि के पहले भी ये भोजन विचार ने करना चाहिये ॥ ४४ ॥ पितर, देवता व मनुष्यों के लिये देकर गृहस्थ अमृत को भोजन करता है व इनको न देकर जो अभ भोजन को भोजन देना न के योग्य हैं इसमें

॥ श्रीर जल में अपने रूप को न देखे न कीचड़ में दोंड़े श्रीर नग्न खी को न देखे न नग्न होकर जल में प्रवेश करे ॥ प्रर ॥ श्रीर देवमन्दिर, यदि शाकि के अनुसार उसकी करता है तो उत्तम गति को पाता है ॥ १६ ॥ छिठ व अष्टमी में पाप फ्रम से तैल व मांस में बसता है वैसेही स में कमसे क्षर व योनि में बसता है।। ४०।। ब्रौर उद्य व अस्त होतेहुए सूर्य को न देखे श्रौर मस्तक पै व राहु से यस्त तथा श्राण्डस्थ सूर्यनारायण् के जो नीच डिज मोजन करते हैं इस लोक में वे श्रन्नहीन होते हैं इसके उपरान्त काकयोनि को प्राप्त होते हैं ॥ ४८ ॥ निरालमी पुरुष वेदोक्त विदित श्रमाय त्र व नीवृत्ति को न दे

यतने विप्रं धेतुं मधु मुदं तथा ॥ जातिवृदं वयोवृदं विद्यावृदं तथेव च ॥ ५३ ॥ अश्वत्यं चैत्यवृक्षं च शुरं जलभृतं घटम् ॥ प्रश्र ॥ अश्वत्यं चैत्यवृक्षं च शुरं जलभृतं घटम् ॥ प्रित्रा मिद्राशं विर्वाशं विर्वशं विर्वाशं विर्वशं विर्वाशं विर्वशं विर्वशं विर्वाशं विर्वशं विर्वाशं विर्वशं विर्वाशं विर च कुत्रचित्॥ ४६॥ पकान्नं चापि नो मांसं दिर्घकालं जिजीविषुः॥ न मूत्रणं व्रजे कुर्यान्न बल्मोंके न व च छुरे मगे॥ ४०॥ उदयन्तं न वीक्षेत नास्तं यन्तं न मस्तके॥ न राह्यणोपस्पृष्टं च नाष्ड्रस्यं वीक्षयेद्र हजाधमाः ॥ इह लोकेन्नहीनाः स्युः काकयोनिं त्रजन्त्यथो ॥ ४८ ॥ वेदोक्नं विदितं कम्मं नित्यं कुर्यादत ादि कुर्यांच्याशाक्रि प्राप्नुयात्सद्गतिं पराम् ॥४६॥ षष्ठ्यष्टम्योवंसेत्पापं तैले मांसे सदैव हि ॥ चतुर्व्यां पश्च

॥ ४४ ॥ व तेजको चाहनेवाला डिजोचम अशुर जी को न देखे और पितरों व देवताओं को न तुस करके कभी अन्न को न खावे ॥ ४६ ॥ और ष, मिट्टी, जाति में वृद्ध, अवस्था में वृद्ध व विद्या में वृद्ध ॥ १३ ॥ व पीपल, यज्ञस्थानवृक्ष, गुरु और जल से मरेहुए बट, सरसों व दही की सिद्धि के नुष्य प्रदक्षिणा करे।। ४४॥ व रजस्त्रला ह्यी को न सेवन करे श्रोर न ह्यी के साथ भोजन करे व एकवसन होकर भोजन न के श्रोर उत्र श्रासन माहाया, गऊ, राह 

की इच्छाबाला मनुष्य पकान व मांस को न लावे श्रीर गोर्यान, बेबोरि व भस्स में मूत्र न करे ॥ ४७ ॥ श्रीर जीव समेत गढ़ों में मुत्र न लिताहुआ भी मनुष्य पेशाब न करे और बाह्मण्, सूर्य, आनि, चन्द्रमा, नक्षत्र व गुरुतों को ॥ ४८ ॥ सामने देखताहुआ मनुष्य मल, सूत्र त्याम अगिन को न फूंकै और नग्न खी को न देखे॥ ४६ ॥ और चरगों को अगिन में न तपावै न अगुद्ध बर्तु को फेंके ब प्राशियों की हिंसा न करें ों में मोजन न करे ॥ ६० ॥ व प्रातःकाल श्रौर सायंकाल सन्ध्या में विद्यान् कभी श्यन न करे श्रौर पिलाती हुई गऊ को न कहै न इन्द्रघतुष व रात्रि में दही को न खाबे और रजस्वला खी से संभाषण न करे व रात्रियों में तृति पर्यन्त मोजन न करे।। ६३॥ श्रीर नृत्य, गीत व बाजन वि व कांस्यपात्र में चरणों को न घुलावे और ज्ञान से वजित जो मनुष्य थान्ड करके पराये आन्ड में भोजन करता है ॥ ६८ ॥ तो दाता को आन्द का य भोजनकती पापभोगी होता है और अन्य से पहनेहुए बसन व पनहीं को घारण न करें ॥ ६५ ॥ और फूटे बर्तन में न खांवे व आपन आदि से व अकेला कभी शून्यरथान में शयन न करे और न सोतेहुए मनुष्य को जगावै व अकेला मार्ग में न जावै और जल को अंजलि में न पियै॥६२॥ थ७ ॥ न गत्तेषु ससत्तेषु न तिष्ठत्र बजन्नापे ॥ बाह्याएं सूर्यमनिं च चन्द्रऋक्षग्ररूनापि ॥ ५८ ॥ अ कुर्वीत मलसूत्रविसर्जनम् ॥ मुखेनोपधमेन्नानिं नग्नां नेक्षेत योषितम् ॥ ५६ ॥ नाङ्घी प्रतापयेदग्नौ षियेत्॥ पन्यानं नैकलो यायान्न वार्यञ्जलिना पिवेत्॥ ६२॥ न दिबोक्नुतसारं च मक्षयेद्दिय नो नि र्मिणीं नामिबदेन्नादात्तिम रात्रिषु ॥ ६३ ॥ तौर्यत्रिकप्रियो न स्यात्कांस्ये पादौ न घावयेत् ॥ शार्द गस्योपानहाविष ॥ ६५ ॥ न मिन्नमाजनेऽश्रीयात्रासीताग्न्यादिह्यिते ॥ आरोहेषं गंवां एषे प्रेतधूमं ग्रन्धे योऽश्रीयाज्ज्ञानवजितः ॥ ६४ ॥ दातुः श्रान्धपत्नं नास्ति मोक्ना किल्बिषभुग्मवेत् ॥ न धारये श्यिचि क्षिपेत् ॥ प्राणिहिंसां न कुर्वीत नाश्रीयात्सन्ध्ययोद्योः ॥ ६० ॥ न संविशेच सन्ध्याय किचिद् बुधः ॥ नाचक्षीत धयन्तीं गां नेन्द्रचापं प्रदर्शयेत् ॥ ६१ ॥ नैकः मुप्यात्किचिच्छन्ये ये तीनों प्रिय न होते फिस नहीं होता है र प्रातः सायं कृत्वा परि दन्यभुक्ते भीर दोनों सन्ध्यात्र को दिखात्रै ॥ ६९ मिपश्यन्न न बर्स

॥ व शुभके लिये नखों से नख का छेदन न करे और जिसको विपत्ति में छोड़ देत्रै उस कर्म को बड़े यत से भी न करे ॥ ७० ॥ और अपने घर न गेंछे न स्नानवाले वस्त्रमे गेंछे॥ ६८॥ श्रीर जो श्रारीर कुता से उिव्ह होता है वह फिर स्नान से शुद्ध होता है श्रीर दांत से कभी रोम व नख न बैठे व गीवों की पीठ पै चढ़ना, प्रेत का धुवां श्रीर नदी का किनारा ॥ ६६ ॥ व बालातप श्रीर दिन में शयन बहुत दीर्थ समय तक जीने की वजित करे और स्नान करके श्रंग को न पोंहे व मार्ग में चोटी को न छोड़े ॥ ६७ ॥ शौर हायों व पैरों को न कंपात्रे व पैर से श्रासन को न खींचे श्रोर हार न जावै श्रीर मूखों के साथ व धर्मनाशक तथा रोगियों के साथ कीड़ा न करे।। ७९ ॥ कभी नग्न न सोवै श्रीर हाथ में कभी भोजन न करे विकालं च जीवति ॥ ७२ ॥ संविशेन्नार्ठचरणो नोच्बिष्टः कचिदात्रजेत् ॥ शयनस्यो न चाश्रीयान्न हिजः ॥ ७३ ॥ सोपानत्को नोपविशेन्न जर्लं चोत्यितः पिवेत् ॥ सर्वमम्लमयं नाद्यादारोग्यस्याभित्वा सहासीत न धम्मीत्रैन रोगिमिः ॥ ७१ ॥ न श्यीत कचिन्नमः पाणै भुझीत नैव च ॥ आर्रपादकरा ॥ ६६ ॥ बालातपं दिवास्वापं त्यजेद्दीर्घं जिजीविषुः ॥ स्नात्वा न मार्जयेद्वात्रं विस्तजेन्न शिक्षां ं ॥ हस्तौ शिरो न धुनुयात्राकर्षेत्रासनं पत् ॥ करेण नो मजेद्रात्रं स्नानवस्रोण वा धुनः ॥ ६८ ॥ शुनो मेहात्रं धुनः स्नानेन शुष्ट्यति॥ नोत्पाटयेक्षोमनां दशनेन कदाचन॥ ६६॥ करजैः करजच्छेदं विवज तु॥ यदापर्या त्यजंतन्न कुर्यात्कमे प्रयनतः ॥ ७० ॥ अद्वारेण न गन्तर्यं स्ववेश्मापि कदाचन । ४ ॥ न निरीक्षेत विष्मुत्रे नोच्बिष्टः संस्पृशोच्बरः ॥ नाधितिष्ठेतुषाङ्गारमस्मकेशकपालिकाः ॥ ७५ । हिषित ज्ञासन वै हाथ से शरीर को 

वस्तु को न खाते॥ ७४॥ व मल, मूत्र को न देखे और उच्छिष्ट होकर शिर को न छुत्रै व भूती, झंगार, भरम, बाल ब कपाल के ऊपर न बैठै॥ ७५॥

ाच्या पै बैठा हुआ दिज न भोजन करे न जल को पियै॥ ७३॥ श्रौर पनाहियों समेत न बैठे न उठकर जल को पियै व नीरोगता का श्रभिकाषी

व मुखवाला मनुष्य मोजन करता हुआ बहुत समय तक जीता है॥ ७२॥ श्रौर भीगे चरणोंबाला मनुष्य कभी शयन न करें व उच्छिष्ट होकर

ध्य

U

ानुष्य सब सदी

नुष्यों के साथ निवास पतनहीं के लिये होता है और कभी शूद के लिये ऊंचा श्रासन व पर्लंग न देवें ॥ ७६ ॥ क्योंकि बाह्मण बाह्मणता से हीन धर्म से हीन होजाता है और शूदों को धर्म का उपदेश श्रपने कल्याए। को नाश करता है॥ ७७॥ और हिजों की सेवा शूदों का परम घर्म मामा शिर का खुजलाना उत्तम नहीं मानागया है॥ ७८॥ वैदिक मन्त्र को कभी शूद के लिये न उपदेश करें क्योंकि बाह्मण् बाह्मण्ता से हीन होजाता हित होजाता है॥ ७६॥ हाथों से मारना व निन्दा करना और बाल काटना व शास्त्र के विपीत बर्तांव करना और लोमी से दान को लेकर ॥ ८•॥ गया है न हाथों से

संवासः पतनायैव जायते॥ द्वाह्टवीसनं मञ्चं न शुद्राय कदाचन ॥ ७६ ॥ बाह्यएयाद्यीयते विप्रः शुद्रो ॥ चोत्समें कल्पादिषु युगादिषु ॥ ८४॥ आरएयकमधीत्यापि बाणसाम्नोरंपि ध्वनौ ॥ अनध्यायेषु चैतेषु हि शिरसः पाषिभ्यां न शुमं मतम् ॥ ७८ ॥ आदिशेद्वैदिकं मन्त्रं न शूद्राय कदाचन ॥ ब्राह्मएयाद्धीयते । धम्मोच हीयते॥ ७६॥ आताडनं क्राम्यां च कोशनं केशलुखनम्॥ अशास्वर्तनं भूयो लुब्धात्कृत्वा न्ते राज्यहारे च सूतके ॥ दशाष्टकामु भूतायां श्राद्धाहे प्रतिषद्मीप ॥ =३ ॥ प्रिणिमायां तथाष्ट्रम्यां श्वरुते राष्ट्रविष्ठुवे ॥ धमांच हीयते ॥ धमोंपदेशः शूद्राणां स्वश्रेयः प्रतिवातयेत् ॥ ७७ ॥ हिजशुश्रूषणं धम्मंः शूद्राणां हि परो मतः। ॥ ८०॥ ब्राह्मणाः स च वे याति नरकानेकविंशातिम् ॥ अकालमेघस्तानिते वर्षतों पांसुवर्षणे ॥ ८१ ॥ महा रात्रावनध्यायाः प्रकीतिताः ॥ उल्कापाते च भूकम्पे दिग्दाहे मध्यरात्रिषु ॥ ८२ ॥ सन्ध्ययोद्देषलोप उपाकर्माण विप्रः शुरो प्रातिप्रहम् । बालघ्वनौ

श्रीर उल्कापात, मुकम्प, दिग्दाह व मध्य रात्रियों में ॥ घर ॥ श्रीर संध्या व शृद्धके समीप तथा राज्यहरण् श्रीर मुतक में व दश श्रष्टकाश्रों में व चतुर्देशी तथा आदिन नरकों को जाता है व बिन समय मेघशब्द होने पर और वर्ष ऋतु में धूलि बरसने पर ॥ ८९ ॥ व रात्रि में महाबालध्वनि में अनध्याय कहेगये हैं ३॥ व पूर्णिमा, श्रष्टमी व कुता के शब्द में श्रोर राज्यमंग में व उपाकमें श्रोर मलमूत्र त्याग श्रोर कल्पादेक व युगादिक तिथियों में ॥ ८४॥ व वनपर्ब वह बाक्षम्। इक्कीम और स्वामे॥ न

को पढ़कर और बाए व सामबेद की भी ध्विन में इन अनध्यायों में कभी न पढ़े ॥ घर ॥ श्रीर चतुर्दशी, अष्टभी व समावस, पौर्णभासी में सदैव बहाचारी होवे क्योंकि स्रीगमन अनायुर्वलकारक होताहे इससे उसको व शच्चवों का सेवन दूर से त्याग करे।। ८६।। और पहले की म्याद्धयों से रहित अपना को अपमान न व उद्यमी पुरुषों को लक्ष्मी और विद्या दुर्लेस नहीं होती हैं।। ८७।। और सत्य व दिय वचन कहे परन्तु अप्रिय सत्य न कहे व प्रिय असत्यको भी न यागया है ॥ म्म । व वचनवेग, मनवेग श्रोर जिह्ना का वेग वर्जित करें व गुह्म इन्दियों में उपजेहुए जो लोम हैं उनके स्पर्श से मनुष्य श्रगुद्ध होता इन तिथियों में फ कहै यही धर्म कि करावे क्यों कि सदे

न वै कचित् ॥ =५॥ भूताष्ट्रम्योः पञ्चदश्योब्र्ह्सचारी सदा भवेत्॥ अनायुष्यकरै चेह परदारोपसर्षणम्॥ तस्त्याज्यं वैरिषां चोपसेवनम् ॥ ८६ ॥ प्रविद्धिभिः परित्यक्रमात्मानं नावमानयेत् ॥ सदोद्यमवतां य विद्या न दुर्लभाः ॥ ८७ ॥ सत्यं ब्र्यात्प्रियं ब्र्यात्र ब्र्यात्सत्यमप्रियम् ॥ प्रियं च नार्ततं ब्र्यादेष धर्मो << ॥ वाचोवेगं मनोवेगं जिह्यावेगं च वर्जयेत् ॥ ग्रह्मजान्यपि लोमानि तत्स्पशांदशुचिभवेत् ॥ < ॥ पाद निपेवणात्॥ अद्रोहवत्या बुद्धया च पूर्वजन्म स्मरेद्रिजः॥ ६१॥ ब्द्धान्प्रयबाद्वन्देत द्वात्तेषां स्वमास म्रकन्थरो भूयादनुयायात्ततश्च तान् ॥ ६२ ॥ श्रुतिभूदेवदेवानां न्यसाधुतपस्विनाम् ॥पतित्रतानां नारी कुयांत्र कोंहोंचेत् ॥ ६३ ॥ उड्टत्य पञ्चम्ंतिष्टान्स्नायात्परजलाश्ये ॥अद्यापात्रमासाच यत्किंश्च ग्नुत्रमुच्छि।न्युदकानि च ॥ निष्ठीवनं च श्लेष्माणं गृहाहूरं विनिःक्षिपेत् ॥ ६० ॥ **अहर्निशं श्रुतेर्जा**ष्या तस्मानद्वर स्माचिष्ठयो च्छीचाचार विधीयते ॥ धौतोदकं

हैं॥ मह ॥ व पेर घोने का जल, मुत्र और उस्छिट जल व ध्रुक और कफ को घर से दूर फेंक देवे ॥ ६०॥ व दिन रात वेद के जप से और शौच व श्राचार के सेवन से ब विस द्रोहवाली बुद्धि से बाहाबा पूर्व जन्म को रमरए। करता है ॥ ६१ ॥ वृद्धलोगों को बड़े यल से प्रसाम करे व उनको श्रपना श्रासन देवे व नम्रकन्ध होते तदनन्तर ६२॥ और बैद, बाह्मण, देवता, राजा, साधु, तपस्वी और पतिवता स्मियों की कभी निन्दा न करें ॥ ६३॥ और पराये जलाश्य में पांच मिट्टी के हेलों उनके पीछे जाये ॥

को उत्साइकर स्नान करें ब देश और समय में पात्र को पाकर श्रद्धा में जो कुंब धन बिधि से दिया जाता है वह अनन्तत्व के लिये समर्थ होता है और श्रुव्धा को पर्यं को देने-वासा मरडलाध्यक्ष होता है व अन्नदायक सब कहीं सुखी होता है।। ६८१६५।। व जलदाता उत्तम रूपवान् होता है और अन्वायक पुष्ट होता है व दीपदायक निर्मेख नेत्रवान् होता है और गऊ को देनेवाला सूर्यलोक को जाता है।। ६६।। व सुन्यों को देनेवाला दीर्घायु होता है और तिलदायक उत्तम सन्तानवाला होताहै व मन्दिर देनेवाला बहुत ऊंचे राजमन्दिरों का स्वामी होता है व बस्वदेनेवाला चन्द्रमा के लोक का भागी होता है।। ६७॥ व अश्व को देनेवाला नर दिन्यदेह होताहै और बैस

॥ ६४ ॥ देशे काले च विधिना तदानन्त्याय कल्पते ॥ भूप्रदो मण्डलाधीशः सर्वत्र मुखितोऽत्रहः॥ ६५ ॥ मुरूपः स्यात्षुष्टश्चान्नप्रदो भवेत् ॥ प्रदीपदो निर्मलाक्षो गोदातार्यमलोकभाक् ॥ ६६ ॥ स्वर्णदाता च दी तोयदाता मुरूपः स्यात्षुष्टश्चात्रप्रदो भवेत् ॥ प्रदीपदो निर्मलाक्षो गोदातार्यमलोकभाक् ॥ ६६ ॥ स्वर्णदाता च दी घोष्टीत्ता च दी घोष्टीत्ता क्ष्मीवान्च घोष्टित्ता सुप्रजः ॥ वेश्मदोऽत्युच्नसौथेशो विद्यदेतोकभाक् ॥ ६७ ॥ हयप्रदो दिञ्यदेहो लक्ष्मीवान्च पमप्रदः ॥ सुभार्यः शिविकादाता सुप्रवृङ्गपदोऽपि च ॥ ६८ ॥ श्रद्या प्रतियुद्धाति श्रद्धया यः प्रयञ्जति ॥ स्वरित्ता । प्रविभित्ता दानमायुर्वि ताचुभौ स्यातां पततोऽश्रद्धया त्वधः ॥ ६६ ॥ श्रद्येत क्षरेद्या विस्मयतः क्षरेत् ॥ क्षरेत्कीतिविना दानमायुर्वि पाचुमो स्यातां पततोऽश्रद्धया त्वधः ॥ ६६ ॥ श्रद्येत सर्वेद्यात्ति पयो दिधे ॥ मिष्पित्स्यग्रहं धान्यं प्रार्बेमतदुपिस्य प्राप्ति प्राप्ति । मिष्पित्स्यग्रहं धान्यं प्रार्बेमतदुपिस्य मधूरकं फलं मूलमेघांस्यभयदक्षिणा॥ अभ्युचतानि प्राह्याणि त्वेतान्यपि निक्षष्टतः॥ २॥ दासनापित हीयते वसु तम्॥ १॥ को देनेवाला धनवान् होताहै और पालकी देनेवाला नर उत्तम स्तीवाला होताहै व उत्तम शय्या को देनेवाला भी सुभाय होताहै॥ ६८॥ व श्रद्धा से जो मनुष्य लेता है और जो श्रद्धा से देता है वे दोनों स्वर्गी होते हैं और श्रश्च से दोनों नरक में पड़ते हैं॥ ६६॥ श्रसत्य से यज्ञ नारा होजाता है व विस्मय से तप भ्रष्ट होताहै और बिन में को प्रहम्। करना चाहिये॥ है। व शहद, जल, फल, मूल, इन्घन श्रीर अभय दक्षिणाहीन से प्राप्त ये भी बस्तुवें प्रहम् करने योग्य है।। र॥ श्रीर दान यश नष्ट होजाताहै व आयुर्वेल बाह्मा के अपमान से नाश होजाताहै॥ १००॥ सुगन्ध्रुष्ण, कुश, गऊ, शाक, मांस, दूध और दही व मांगा, मझली व घर और अब इन उपरिथत बस्त

( अपनी भूमिका कृषीकर्ता ) श्रौर श्रात्मनिवेदक ( श्रपने श्राश्रित ) शृद्वर्ग में भी थे सम्बन्ध के कारण भोजन करने योग्य ॥ ३ ॥ हे युधिष्ठिर ! इस प्रकार धर्माराखानेवासी जनों का यह श्रुतियों व स्मृतियों में कहा हुन्ना धर्म कहा गया ॥ १०४ ॥ इति श्रीस्कन्दुराखे धर्मारएयमाहात्स्येदेवीद्यालुमिश्रविराचितायांभाषाटीकायांसदाचारत्तक्षा्यवर्षोनंनामषष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ , कुलामेत्र, अर्थसीरी कहार, नाई, गोपाल अन्याले कहेगये हैं

लोकाः स्रियोऽतिचपलाः पुनः ॥ ४ ॥ परद्रोहरताः सर्वे नरनारीनपुंसकाः ॥ परनिन्दापरा नित्यं पर्निन्त्र युज्याश्च स्वर्गता ये च प्रवेजाः ॥ पिर्ट्डांश्च निर्वेपेतेषां प्राप्येमां मुक्तिदायिकाम् ॥२॥ त्रेतायां पञ्चदिवसै नेन तु ॥ एकचित्तेन यो विप्राः पिर्ट्ड द्वात्कलौयुगे ॥ ३ ॥ लोजुषा मानवा लोके सम्प्राप्ते तु कलौयुगे ॥ श्रतिस्मत्युक्तधमोऽयं युधिष्ठिर निवेदितः ॥ १०४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराषोधमोरएयमाहात्म्येसदाचारल जाच ॥ सम्प्राप्य धर्मवाप्यां च यः कुर्यात्पितृतर्पणम् ॥ तृप्तिं प्रयान्ति पितरो यावदिन्द्राश्चतुर्दश् ॥ १॥ मित्रार्दसीरिषः ॥ मोज्यान्नाः शुद्रवर्गेमी तथात्मविनिवेदकः ॥ ३ ॥ इत्थमाचारधर्मोयं धर्मारस्यनिव मिष्छांऽध्यायः॥ ६॥ गोपालकुलां क्षाप्वापनन्न न्यास उ मिनाम् ॥ परदारस्ता

तर्षण्य करता है उसके पितर तबतक तृप्ति को प्राप्त होते हैं जबतक कि चौदह इन्द्र रहते हैं ॥ ९ ॥ और यहां पितर पूजने योग्य हैं व जो पूर्वज पितर स्वर्ग में प्राप्त होते हैं उनको इस मुक्तिदायिनी बावली को प्राप्त होकर पिएड देवे ॥ २ ॥ त्रेता में पांच दिन व हापर में तीन दिनों से जो फल होता है हे बाह्य यों । जो मनुष्य कल्लियुग में सावधानचित्त से पिएड को देता है उसको वही फल होता है ॥ १ ॥ क्षिलयुग प्राप्त होने पर संसार से मनुष्य लोभी होते हैं व पराई स्वियों में मनुष्य स्नेह करते हित चंचल होती हैं ॥ ४ ॥ श्रोर पुरुष, स्नी व मधुंसक सब प्लाये होह में परायण् होते हैं श्रोर सदैव पराई निन्दा में परायण् व पराये ब्रिद्र के और फिर कियां 

४॥ व जो अन्य को दुःख करते हैं श्रीर जो कलही व मित्रभेदी होते हैं वे सब शुरुता को प्राप्त होते हैं ऐसा श्रापही बहाा, विष्णु व महेश ने कहा है॥ ६॥ हे मह पर्साई स्त्री से विमुख ह H देखनेवाले होते हैं 

हासाग । यह धर्माराय का वर्णन कहागया व शिवजी ने इस में जो फल कहा है वह कहागया॥ ७॥ कि वचन, मन व शरीर से शुद्ध झोर होते हैं व होहरहित, समदर्शी, शुद्ध श्रीर माता, पिता में परायण होते हैं॥ ८॥ व अचंचल, लोमरहित व दान घर्म में परायण होते हैं श्रीर व स्वामी की मिक्ति में परायण होते हैं॥ ६ ॥ श्रीर जो स्त्री पितेवता होती है व जो पित की सेवा में परायण होती है व जो मनुष्य श्रहिंसक, ा है। जिस्ती की में प्राथम होते हैं ॥ ३० ॥ शीनकजी बोले कि हे सब घर्मज़ों में श्रेष्ठ, महाभाग, सूतज़ी । मेंने तुरहारे मुखते ग्रहस्थों का रदा-ता होती है उसका जीवन सफल होता है और जिसके अंग की बायाके समान जिसकी कथा पुरयकारिशी होती है ॥ ९३ ॥ और पतिवता वित्री, अनस्या, शारिडली, सती, जहमी व शतरूषा के समान होती हैं ॥ ९८ ॥ और मेना, सुनीति, संज्ञा व स्वाहा के समान होती हैं सुनि ने परन्तु इस समय मेरा एक मनोरथ है उसको कहिये कि हे सुतन ! सब पतिब्रतात्रों का कैसा लक्ष्मा है उसको कहिये॥ १२॥ सूतजी बोले कि ॥ ४ ॥ परोद्देगकरा नूनं कलहा मित्रमेदिनः॥ सर्वे ते शुरूतां यान्ति काजेशाः स्वयमब्रुवन् ॥ ६ ॥ एत ॥ अद्रोहाश्र समाः शुद्धा मातापितृपरायणाः॥ - ॥ अलौल्या लोभरहिता दानधर्मपरायणाः ॥ धर्मज्ञाः स्वामिमक्रिरताश्च ये ॥ ६ ॥ पतित्रता तु या नारी पतिशुभूषणे रता ॥ अहिसका आतिथेयाः न्वधर्मनिरताः सदा ॥ १० ॥ शौनक उवाच ॥ श्रुषु सूत महाभाग सर्वधर्मविदांवर ॥ ग्रहस्थानां सदाचारः श्रुतश्र ॥ पतिव्रता गृहे यस्य सफलं तस्य जीवनम् ॥यस्याङ्गन्वायया तुल्या यत्कथा पुरायकारिणी ॥ १३॥ या ॥ ११ ॥ एकं मनेप्सितं मेद्य तत्कथयस्य सृतज ॥ पतित्रतानां सर्वासां लक्षणं कीदृशं वद ॥ १२ ॥ मुरुन्धत्या सावित्यात्यनसूयया॥शाषिडत्या चैव सत्या च लक्ष्म्या च शृतरूपया ॥ १४॥ मेनया च ग धर्मारएयस्य वर्णनम् ॥ फलं चैवात्र सर्वे हि यदुक्त्रं शूलपाणिना ॥ ७ ॥ वाब्यनःकायशुद्धाश्र दारपराञ्चलाः D आस्तिकांश्वे सूत उवाच। पतिव्रतास्त्व अतिथियूजक और स तन्मुलान्म जो आस्तिक, घमेज्ञ क्रयां श्रहन्थती, सा द्रोपदर्शकाः दुकं महामा चार सुना ॥ ११ ॥

को कहा है।। १५॥ कि स्शामी के भोजन करने पर जो भोजन करती है क स्वामी के स्थित होने पर जो स्थित होती है व सोने पर जो सोती जागती है।। १६।। व पति के विदेश में स्थित होनेपर जो अपना अलंकार नहीं करती है और कार्य के लिये कहीं भी जाने पर जो सब भूपगों मे 'চ और पहले ड जिंत होती है T) पतिवताश्रो हैं और बर्जित ब्राँची

9७॥ व इसके आयुर्वेल के बढ़ने के लिये जो पति का नाम नहीं लेती है व कभी अन्य पुरुष का नाम भी जो नहीं लेती है ॥ १८ ॥ और गाली नहीं देती है व मारेजाने पर भी जो प्रसन्न होती है व इस कमें को करो ऐसा कहने पर जो यह कहती है कि हे स्वामिन् । मैंने इस कार्य निये ॥ १६ ॥ श्रौर बुलाई हुई जो घर के कार्यों को खोड़कर शीघता समेत जाती व यह कहती है कि हे नाथ । में किस लिये बुलाई गई उस ॥ २०॥ श्रौर बहुत देर तक जो द्वार पे खड़ी नहीं होती है व द्वार को जो नहीं सेवती है श्रौर न देने योग्य किसी वस्तु को जो स्वयं कभी नहीं न कहने पर नियम जल, कुश व पत्र, पुष्प श्रीर श्रक्षतादिक उस सब पूजन के सामान को जो स्त्री आपही इकट्ठा करती है।। २२ ॥ व वर की व संज्ञया स्वाह्या समाः ॥ पतित्रतानां धर्मा हि मुनिना च प्रकीतिताः ॥ १५ ॥ भुङ्के भुक्रे स्वामिनि च त्। तदुपस्यापयेत्स्वेमन्निद्दम्नातिहृष्टवत्॥ २३॥ सेवते भन्ति चित्रष्टिमिष्टमन्नं फलादिकम् ॥ द्रातो बर्जये थिँ प्रोषिते कापि सर्वमएडनवर्जिता ॥ १७ ॥ मर्तुनाम न ग्रह्णाति ह्यायुपोऽस्य हि रुद्ध्ये ॥ पुरुषान्तुर गृह्णाति कदाचन ॥ १८॥ आकृष्टापि च नाकोशीतादितापि प्रसीद्ति ॥ इदं कुरु कुतं स्वामिन्मन्यतामि ॥ ३६ ॥ आह्रता गृहकार्याणि त्यक्त्वा गच्बति सत्वरम् ॥ किमर्थं ज्याहृता नाथ स प्रसादो विधीय ॥ न चिरं तिष्ठति द्यारि न द्यारमुपसेवते ॥ अदातन्यं स्वयं किञ्चित्कहिंचिन्न ददात्यपि ॥ २१ ॥ पूजोपका ॥ नियमोदकवहींषि पत्रप्रधपाक्षतादिकम् ॥ २२॥ प्रतीक्षमाणा च वरं यथाकाल जितिष्ठति ॥ विनिद्रिते या निद्राति प्रथमं परिबुध्यति ॥ १६ ॥ अनलङ्कतमात्मानं देशान्ते भर्तार । कुछ होता है उस सब की बड़ी प्रसन्नता से स्थापित करती है ॥ २३ ॥ व पति के ली तमय के अनुकूल जो का साधयंत्स्वयम् ĸ स्वेमनु 15 सुना तिष्ठा u (ID प्रसा 

ति की हाने होने वहां सदेन प्रेम करे।। ३२ ॥ स्त्रियों का यही मत है व यहां परम धमें है और यहां पूजा है कि पति का वचन उसंघन न

२६ ॥ और यह स्त्री पति से बैर करनेवाली स्त्री से कभी वार्तालाप न करे व कभी अकेली न हां वे व नग्न होकर कभी स्नान न करे ॥ ३० ॥ कभी उत्त्विल, मूसल व करछुलि पै न बेटे और पत्थर, यन्त्र व देहली पै न बेट ॥ ३९ ॥ व मैथुन समय के सिवा कभी घृष्टता न की

ती है अन्य किसी के मुखको नहीं देखती है अथवा मन में पित को ध्यान कर सूर्यनारायण् को जो देखती है ॥ र७ ॥ व हरिद्रा, कुंकुम, सिन्दूर, सेवती है और यह समाज व उत्साह के दर्शन को जो दूर से वर्जित करती है।। २८॥ और तीर्धयात्रादिक व विवाहादि के देखने के लिये जो मुखसे तोते य मुखसे बैठे और इन्दा के अनुकूल स्मर्ण करते हुए ॥ १४ ॥ पति को जो विघ्न में भी कभी नहीं उठाती है य रजस्वला होकर तीन गपना मुख नहीं दिखाती है ॥ २६ ॥ और जबतक नहाकर शुद्ध न होवै तकतक जो श्रपने वचन को नहीं मुनाती है व भलीमांति नहाई हुई जो भ्यूल व उत्तम मांगल्य का श्रामरस्।। २८ ॥ व बालों का मंस्कार श्रीर हाथ व कान आदि का भूषस्। पति का आयुर्वेल चाहती हुई वह पतिवत जोत्सवदर्शनम् ॥ २८ ॥ न गच्ब्रेतीर्थयात्रादिविवाहप्रेक्षणादिषु ॥ मुखमुप्तं मुखासीनं रममाणं यह २८ ॥ केशसंस्कारकं चैव करकर्षाहिंभूषणम्॥ मतुरायुष्यमिच्ञ्रन्ती दूरयेन्न पतित्रता ॥ २६ ॥ मतृबिद्दे त्र यत्र राचिभंतुंस्तत्र प्रेमवती सदा ॥ ३२ ॥ इदमेव व्रतं खीषामयमेव परो छषः ॥ इयमेव च ष्रजा च भर्ते ीं नैपा सम्भाषते कचित् ॥नैकाकिनी कचिद्धयात्र नग्ना स्नाति च कचित् ॥ ३० ॥ नोलूखले न मुशले न पद्मिष ॥ न यन्त्रके न देहत्यां सती चोपविशेत्कचित् ॥ ३१ ॥ विना व्यवायसमयात्प्रांगत्भ्यं न कचि गानुं विलोकयत् ॥ २७ ॥ हरिट्रां कुङ्गमं वैव सिन्द्रां कजालं तथा ॥ कूर्णासकं च ताम्बुलं माङ्गल्याभरण १५॥ अन्तरायेऽपि कार्येषु पतिं नोत्थापयेत्कचित्॥ स्रीधर्मिणी त्रिरात्रं तु स्वमुखं नैव दशेयेत् ॥ २६। आवयेत्रापि यावत्स्नात्वा न शुध्याति ॥ मुस्नाता भतुवद्नमीक्षेतान्यस्य न किंचित्॥ अथवा मनिति ध्य कज्जल, बसन, त पति का मुख देख TO नहीं जानी 

सक और दुष्टद्शा में प्राप्त तथा रोगी व वृद्ध और सुरियर व दुःरियर भी एक पति को उसंघन न करे।। ३४ ॥ और घी, नमक व हींग आदिक न ३७॥ श्रीर कोघमें तत्पर जो स्त्री कहने पर प्रत्युत्तर देती है वह गांव में कुत्ती होती है व निजेन वन में श्रुगाली होती है ॥ ३८ ॥श्रीर स्त्रियों को ल्ली पति से यह न कहे कि नहीं है श्रीर लोहे के पात्रों में भोजन न करें ॥ ३५ ॥ श्रोर तीर्थ स्नान की इच्छावाली स्त्री पति के चरणोदक को पिये ोसे भी अधिक स्त्री को पति होताहै॥ ३६॥ जो स्त्री पति को उसंघनकर वत व उपवासका नियम करती है वह पति का आयुर्वेल हरती है व मरकर श्रोर शिव व विष्णुर्ज करे॥ ३३॥ व नधुं होने पर भी पतिवता नरक को जाती है 

ग्ररूणां मन्निधो वापि नोचैन्न्यान्न वाद्मयेत् ॥ ४१ ॥ या भर्तार्र परित्यज्य रहश्चरति दुर्मातेः ॥ उत्तुकी जायते कृरा हक्षकोटरशायिनी ॥ ४२ ॥ तादिता तादयेचेतं सा न्यान्नी वृषदंशिका ॥ कटाक्षयति याऽन्यं वे केकराक्षी तु सा नेश्रया ॥ ३६ ॥ उचासनं न सेवेत न ब्रजेत्परवेश्ममु ॥ तत्र पारुष्यवाक्यानि ब्र्यान्नेव कदाचन ॥ ४० ॥ श्रुगाली निर्जने वने ॥ ३८ ॥ झीएां हि परमश्रेको नियमः समुदाहतः ॥ अभ्यर्च चरणी भर्तुभी विक्यं न लङ्घयेत् ॥ ३३ ॥ क्रीवं वा दुरवस्थं वा ज्याधितं हरूमेव वा ॥ मुस्थिरं दुःस्थिरं वापि पतिमेकं न लङ्घये त् ॥ ३४ ॥ सिपैर्लवणहिङ्ग्वादिक्षयेऽपि च पतिव्रता ॥ पतिं नास्तीति न ब्रूयादायसीषु न मोजयेत् ॥ ३५ ॥ तीर्थस्ना पतिपादोदकं पिनेत्॥ श्रङ्गरादापि वा विष्णोःपतिरेवाधिकः स्त्रियः॥ ३६ ॥ त्रतोपवासनियमं पतिसुक्त ति ॥ आयुष्यं हरते भतुम्ता निरयम्च्बति॥ ३७ ॥ उक्ता प्रत्युत्तरं दबान्नारी या क्यितत्परा ॥ सरमा ङ्घ्य या चरे। जायते ग्रामे क्रव्यं कतिन

और वहां कठोरवचनों को कभी न कहें ॥ ४० ॥ और गुरुवों के समीप उचत्वर से न बोले और न किसी को पुकारे ॥ ४९ ॥ और जो निबीदानी सी पति को खोड़कर एकान्त में जाती है वह करा वस के खोदर में मोनेवानी जनकी ने अ अ अ अ जो कि हो हकर वह कूरा इस के खोदर में सोनेवाली उत्तूकिनी होती है ॥४२॥ व मारी हुई जो स्ती उस पित को मारती है वह उपदंशिका ( बिलारी ) व ज्यामी

ती है या बगुली व विष्ठा को खानेवाली होती है ॥ ४४ ॥ और जो स्त्री हुंकार व तंकार कर अप्रिय बोलती है वह निश्चय कर गूंगी होती है व ईषीं करती है वह बार २ दुर्मगा होती है और जो पति से द्दि को छिपाकर अन्य किसी को देखती है ॥ ४४ ॥ वह कानी, विसुख व कुरूषिसी र से आतेहुए पति को शीघता समेत जो स्त्री जल, श्रासन, तांबूल, न्यजन व पादमंबाहनादिक॥ ४६॥ व सुन्दर वचन तथा पसीना को हूर करने से अन्य पुरुष को कटाक्ष से देखती है वह केकराक्षी ( कुद्दरिवाली ) होती है ॥ ४३ ॥ और जो पति को छोड़कर केवल भीठी वस्तु को खाती है वह

पति गुरु है और पतिही धर्म, तीर्थ व व्रत हैं इस कारण सब को छोड़ कर केवल पति को पूजे ॥ ४८ ॥ जैसे वैसेही पति से रहित स्त्री भली भांति नहाई हुई भी सदैव अधुन्द होती है ॥ ४६ ॥ व सब अमंगलों से विषवा होती है।। ४०॥ एक माता को छोड़कर सब विघवा स्थियां मंगल से रहित होती हैं इससे विद्यास् स्त्री पित को प्रसन्न करती है उसने त्रिलोक को प्रसन्न किया पिता व भाई श्रीर पुत्र प्रमास्त्राभर वस्तु को देता है ॥ ४७ ॥ श्रीर श्रामित के देनेवाले जोकी प्रीष्तिता तथा ॥ मितं ददाति हि पिता मितं आता मितं मुतः॥ ४७ ॥ अमितस्य हि दातारं भर्तारं येत् ॥ मतो देवो ग्रुरुभेतो धर्मतीर्थव्रतानि च ॥ तस्मात्सवै परित्यज्य पतिमेकं समर्चयेत् ॥ ४८ ॥ जीव तथा योषित्सुस्नाताप्यशुचिः सदा ॥ ४६ ॥ अमङ्गलेभ्यः सर्वे म्बूलैर्यजनैश्वेव पादमंबाहनादिभिः॥ ४६ ॥ तथैव चारवचनैः स्वेदसन्नोदनैः प्रैः ॥ या प्रियं प्रीण्ये ॥ स्यादमङ्गला ॥ विधवादश्नात्मिद्धः कापि जातु न जायते ॥ ५०॥ विहाय मातरं चैकों सर्वा मङ्गल मिक्षते ॥ ४५ ॥ काला च विमुखा वापि कुरूपापि च जायते ॥ बाह्यादायान्तमालोक्य त्वरिता च जला १॥ या मतोरं परित्यज्य मिष्टमश्राति केवलम्॥ यामे सा सुकरी भूयाद्दल्गुली बाथ बिड् भुजा ॥४४॥ ॥प्रियं ब्रोते मूका सा जायते खलु ॥ या सपनीं सदेष्येंत दुर्भगा सा पुनः पुनः ॥ दृष्टिं विसुप्य भर्तुयां नहीं प्जती है पतिही देवता है व पति गुरु है और पतिही धर्म, देहः क्षणादशुचितां त्रजेत् ॥ भर्तृहीना रि भएभर में श्रगुद होजाता है न्त्वङ्कत्य श्रिदन्यं सा सनैः ॥ ता रप्रीता तिल

CALLEY CALLEY CALLEY

को भोगती हैं ॥ ४८ ॥ श्रीर शीलभंग से दृष्टचरित्रवाली खियां पिता, माता व पति की तीन पुश्तियों को नरक में डालती हैं व इस लोक श्रीर पर-ोती है।। ५६।। श्रीर जहां जहां पतिजता का चरण एथ्वी को छता है वह तीर्थ की भूमिमानने योग्य है व इसमें एथ्वी को भार नहीं होता है बरन पवित्र-

है कि जिनके घर में पतित्रता स्त्री होती है व पतित्रता के प्रभाव

से तीन पुरितयां पिताके वंश की व तीन माता के वंश की और तीन पति के वंश

पौतक ॥ ५६ ॥ पति के साथ रमरा करती हुई पतिवता स्वी स्वर्ग का मुख भोगती है संसार में वह माता घन्य है व यह पिता घन्य है ॥ ५७ ॥ श्रौर का आशीबींद भी छोड़देवे ॥ ५१ ॥ कन्या के विवाह समय में जाहाए। यह कहाते हैं कि जीते व मरेहुए भी पतिकी स्त्री सहचरी होवे ॥ ५२ ॥ जातेहुए पति के पीछे जो स्त्री हर्ष से जाती है वह पग २ पै निस्मन्देह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाती है।। ४३।। सपै को पकड़नेवाला मनुष्य को बल से ऊपर खींचलेता है वैसेही पतिवता स्त्री यमद्भतों से पित को लेकर स्वर्ग को जाती है।। ४८।। और उस पतिवता स्त्री को देखकर यम-सूर्य तपते हैं व आगि भी जलती है ॥ ५५ ॥ और पतिवता का तेज देखकर सब तेज काँपते हैं जितनी अपने रोमों की संख्या होती है उतने ार्थसाम्रयस्यः ॥ पतित्रतायाः धुएयेन स्वर्गसौच्यानि मुझते ॥ ५⊏॥ शीलमङ्गेन दुर्धेताः पातयांन्त कु निनी लोके घन्योऽसो जनकः युनः॥५७॥ घन्यः स च पतिः श्रीमान्येषां गेहे पतित्रता ॥ पितृबंश्या मातृ ॥ ज्यालग्राही यथा ज्यालंबलादुद्धरते बिलात् ॥ एवमुत्कम्य दूतेभ्यः पति स्वगं ब्रजेत्सती ॥ ५८ ॥ यम पेतुमोतुस्तया पत्युरिहामुत्र च दुःखिताः ॥४६॥पतिव्रतायाश्वर्षाो यत्र यत्र स्प्रशेद्धवम् ॥ सा तीर्थभूमिम्मो ग्दाशिषमपि प्राज्ञस्यजेदाशीविषोषमाम् ॥४१॥कन्याविवाहसमये वाचयेयुरिति द्विजाः॥अर्तुः सहचरी हिः॥ यावत्स्वलोमसंख्यास्ति तावत्कोट्ययुतानि च ॥ ४६ ॥ भत्रां स्वर्गमुखं भुङ्क्रे रममाणा पतित्रता। यन्ते तामालोक्य पतित्रताम् ॥ तपनस्तप्यते चूनं दहनोपि च द्हाते ॥ ४४ ॥ कम्पन्ते सर्वतेजांसि हष्ट्र गोऽजीवतोपि वा ॥ ५२ ॥ अनुत्रजन्ती मर्तारं ग्रहात्पितृवनं सुदा ॥ पदेपदेश्वमेधस्य फ्लं प्राप्रोत्यसंश द्ताः पतार पातित्रतं म बरसे रमशान को जैसे बिल से तपै द्त भगजाते हैं व जिताः ॥ यम् ॥ ५३ त्तत्रयम् ॥ 

र जल सदैव पतिवता का स्परी चाहते हैं व हमारा पापनाश होगा इस कारण गायशी पतिवता का स्पर्श करती है और वह गायत्री पापनाशिनी होती ०॥ व सूर्यनारायण् मी डरतेहुए पतिवता का स्पर्श करते हैं और चन्द्रमा व गन्बर्व भी अपनी पविवता के लियेपतिबता का स्पर्श करते हैं अन्यया नहीं स्पर्श लावएय से गर्नित क्षियां क्या घर घरमें नहीं हैं परन्तु विश्वेश्वरजी की मिक्ति। से पतिव्रता स्त्री मिलती है ॥ ६३ ॥ स्त्री ग्रहस्थ की जड़ है व स्त्री । भारोऽस्ति पावनः॥ ६०॥ विभ्यत्पतित्रतास्पर्शं कुस्ते भानुमानपि॥ सोमो गन्धवं एवापि स्वपावि यथा॥६१॥ आपः पतित्रतास्पर्शमभिलष्यन्ति सर्वता॥ गायज्यघविनाशो नो पातित्रत्येन साऽघ र्थया इयम् ॥ देवपित्रतिथीनां च तृप्तिः स्याद्रार्थया ग्रहे ॥ ग्रहस्यः स तु विज्ञेयो ग्रहे यस्य पतित्रता॥६५॥ विगाहेन शारीरं पावनं भवेत् ॥ तथा पतित्रतां हष्ट्वा सदनं पावनं भवेत् ॥ ६६ ॥ पर्यक्कशायिनी नारी ॥ गृहेगृहे न किं नाय्यों रूपलावएयगर्विताः ॥ परं विश्वेश्मक्त्यैव लभ्यते स्त्री पतित्रता ॥ ६३ ॥ भाय रि सी घर्म के फल के लिये होती है व स्री संतान की शुंद के लिये होती है।। ६४॥ श्रीर स्त्री से परलोक व यह लोक दोनों जीतेजाते स्य भायां मूर्लं मुलस्य च ॥ भायां धर्मफलायेंव भायां सन्तानहद्ये ॥ ६४ ॥ परलोकस्तवयं

६८॥ श्रौर प्रतिदिन कुश व तिलोदक से पति को तर्पेण करना चाहिये श्रौर उसके पति को व उसके भी पति को नामगोत्रादिध्वेक तर्पेण करना तेत्रता को देखकर मन्दिर पत्रित्र होताहै॥ ६६॥ और पलंग पर मोनेवाली विधवा स्त्री पति को नरक में डालती है इस कारण पति के सुखकी पृथ्वी में शयन करना चाहिये॥ ६७॥ विषया स्त्री को कभी श्रंग में उचरन न लगाना चाहिये श्रोर उतको कभी सुगन्धित बस्तु का संभोग

1, पितर व श्रातिथियों की तृप्ति होती है श्रौर जिसके घर में पतिवता होती है वह गृहस्य जानने योग्य है।। ६५ ॥ जैसे गङ्गास्नान से श्रीर पवित्र

स्त्री से घर में देवत

घट्रज्यस्य सम्मोगो नैव कार्यस्तया किचित् ॥ ६८ ॥ तष्पर्षं प्रत्यहं कार्यं भर्तुः कुशतिलोदकैः ॥ तिष

यथा गङ्गावगाहेन शरीर पावने भवेत् ॥ तथा पांतेव्रतां हष्ट्वा सदने पावने भवेत् ॥ ६६ ॥ पयेङ्गशायिनां नारीं विध्वा पातयेत्पतिम् ॥ तर्माङ्ग्ययनं कार्यं पतिसौल्यसमीहया ॥ ६७ ॥ नैवाङ्गोहत्नं कार्यं क्रिया विध्वया क

न, दान व तीर्थयात्रा और बार २ पुराण का श्रवण करें ॥ ७२ ॥ वैशाख में जल के घट वकार्तिक में घृतके दिया देना चाहिये व माब में धान्य श्रौर स्वर्गलोक में विशेष होता है ॥ ७३ ॥ श्रौर विष्णुदेवजी के निमित्त वैशाख में पौशाला करना चाहिये ब भारी देना चाहिये श्रौर खस, ब्यजन, श्रीर पति की बुद्धि से विष्णु का पूजन करना चाहिये श्रन्यथा न करना चाहिये व विष्णुरूपघारी पति को विष्णु ध्यान करे ॥ ७० ॥ श्रीर संसार में जो प्रिय होत्रै पति की तृति की इच्हा से उस उस वस्तु को गुण्यान् बाहाण् के लिये देना चाहिये॥७९॥ श्रौर वैशास्त्र व कातिक महीने में विशेष नियमों A TO ESCUENCIA YA PARAMANA MARKANIA MARKANIA MARKANIA MARKANIA MARKANIA MARKANIA MARKANIA MARKANIA MARKANIA MA

तिमें प्रीयतामिति ॥ ७६ ॥ ऊजें यवान्नमश्रीयादेकान्नमथवा धुनः ॥ बन्ताकं सूरणं चैव श्क्रशिम्बीं च एयनेकानि तथा पुष्पग्रहाणि च ॥ ७५ ॥ पानानि च विचित्राणि द्राक्षारम्माफलानि च ॥ देयानि हिजमु ाश्च कार्तिक छतरीपिकाः॥ माघे धान्यतिलोत्सर्गः स्वर्गलोके विशिष्यते॥ ७३॥ प्रपा कार्या च वैशास्त्रे गलन्तिका॥ उशीरं व्यजनं क्षत्रं सक्ष्मवासांसि चन्दनम्॥ ७४॥ सकर्षरं च ताम्बुलं पुष्पदानं तथेव च॥ ७७॥ कात्तिके वर्जियतीलं कांस्यं चापि विवर्जयत्॥ कात्तिकं मौननियमे चार्घएटां प्रदापयेत्॥ ७८॥ पथरं हिरम् ॥ ७० ॥ यद्यदिष्टतमं लोके यद्यत्पत्युः समीहितम् ॥ तत्तद्गुणवते देयं पतिप्रीणनकाम्य ॥ वैशाखे कार्तिके मासे विशेषनियमांश्वरेत् ॥ स्नानं दानं तीर्थयात्रां पुराणश्रवणं मुद्देः ॥ ७२॥ वैशाखे श्रापि नामगोत्रादिष्टकम् ॥ ६६ ॥ विष्णोः सम्पूजनं कार्यं पतिबुद्धया न चान्यथा ॥ पतिमेव सदा ध्या

व चंदन देना चाहिये ॥ ७४ ॥ श्रोर कपूर समेत, ताम्बूल व पुष्पदान तथा अनेक जलपात्र व अनेक पुष्पगृह ॥ ७४ ॥ व विचित्र पान और फल इस लिये मुख्य बाह्यगों के लिये देना चाहिये कि मेरा पति प्रसन्न होत्रै ॥ ७६ ॥ कार्चिक में यत्रान्न व एक अन्न को खात्रै श्रीर बुन्ताक न्द व केंबाच को वजित करें ॥ ७७ ॥ और कार्तिक में तैल व कांस्य को भी वजित करें और कार्तिक में मौन के नियम में सुन्दर घराज को देंत्रै ॥ ७८ ॥ शाला मनुष्य घृत से पूर्ण कांस्यपात्र को देवे व भूमिशाच्या के व्रत में रजाई समेत नमुशच्या को देना चाहिये॥ ७६ ॥ व फल के त्याग में फल रस के त्याग में वही रस देना चाहिये श्रीर श्रन्न के त्याग में वही धान्य देवे श्रथवा शाली कहेगये हैं श्रीर अलंकार हमेत व सुवधी समेत गंज होता है अन्य जनों को किसी प्रकार नहीं होता है ॥ दर ॥ धर्मबापी को प्राप्त ॥ एक आर सब दान व एक आर दीपदान होता है और कार्तिक में दीपदान के फल के अन्य कमें सांलाहर्यों कला के योग्य नहीं होते ॥ ८९ ॥ इत्यादिक विधवान्नों के नियम कहेगये हैं हे राजत्। उनको यह फल श्रीर पते में खानेब

पत्रमोजी कांस्यपात्रं घृतगूर्णं प्रयच्त्रति ॥ भूमिश्ययात्रते देया शय्या श्लक्ष्णा मत्निका॥७६॥ पत्नत्यामे पत्नं गि च तद्रमः ॥ धान्यत्यागे च तदान्यमथवा शालयः स्मृताः ॥ धेर्ने द्यात्प्रयनेन सालङ्गारा सकाश्र ः॥ ८६॥ तान्सर्वान्धर्मकूषे वै आदं कुर्याद्ययाविधि ॥ अत्र प्रकिराएं यतु मनुष्यैः क्रियते भुवि ॥ तेन ते हेर्यं रसत्यागे च तद्रमः ॥ घान्यत्याग च तद्धान्यन्यत्यात्रः त्यात्रः विष्टानस्य कर्तां नाहिन्ति षोट्याम् ॥ ⊂ ९ ॥ इत्या नाम् ॥ ⊂० ॥ एकतः सर्वरानानि दीप्दानं तथेकतः ॥ कार्तिके दीप्दानस्य कर्ताचन ॥ ⊂ १ ॥ धर्मवापीं समासाद्य दानं दिविधवानां च नियमाः सम्प्रकीर्तिताः ॥ तेषां फलामिदं राजन्नान्येषां च कदाचन ॥ ⊂ २ ॥ धर्मवापीं समासाद्य दानं दिविधवानां च नियमाः सम्प्रकीर्तिताः ॥ तेषां फलामिदं राजन्नान्येषां च कदाचन ॥ दशाद्यमेश्वरपुरः स्थितः । िन वर्षाणि स्वमें लोके महीयते ॥ < ४॥ धर्मक्षेत्रे तु सम्प्राप्य श्राइं कुर्यादतिन्द्रितः ॥ तस्य संवत्तरं या : पितरो ध्रवम् ॥ ८५ ॥ ये चान्ये पूर्वजाः स्वगे ये चान्ये नरकौक्सः ॥ ये च तिर्यक्तवमापन्ना ये च भूता

संख्यक वर्षातक स्वर्गलोक में पूजा जाता है ॥ द ।। व धमेक्षेत्र में प्राप्त होकर जो निरालती पुरुष शाद को देवें उसके पितर वर्षमरतक निरुच्यकर तृप्त होते हैं ॥ दथ ॥ पितर स्वर्ग में होंवें और जो अन्य नरकगामी होवें व जो तिर्यक्ता को प्राप्त हुए हैं और जो भूतादिकों में स्थित हैं ॥ द६ ॥ उन सबों को विधिष्ठीक दान देवे तो नित्य कोटिगुना बढ़ता है जैसा कि ब्रह्मा का वचन है ॥ दर ॥ व घमेंश्वरपुर में स्थित जो मनुष्य तिल की रज को देता है वह तिल होकर चतुर मनुष्य जो प्रन्य पृर्वज

होती है जोकि पाताल को प्राप्त हुए हैं ॥ ६० ॥ और वर्षी, आश्रम के आचार व कमें से राहित व संस्कारहीन जो पुरुष मरे हैं वे इस श्राद्ध में उससे वे पितर तृप्ति को प्राप्त होते हैं जो कि पिशाचत्व को प्राप्त हुए हैं ॥ ८७ ॥ व का स्नानवस्त्र से उपजाहुआ जात पृथ्वी में गिरता है उस जात से उनकी तृप्ति होती है जो कि वृक्षत्व को प्राप्त हुए हैं ॥ दा ॥ श्रीर जो ध्वी में गिरते हैं उनसे उनकी तृपि होती है जो कि देवत्व को प्राप्त हुए हैं ॥ तर ॥ व पिंडों के उठाने पर जो यवों के किनुका छत्वी में गिरते हैं श्राद्ध देवे स्रोर इस श्राद्ध में मनुष्य पृथ्वी में जो स्रन्न डाजाते हैं धमेकूप के सभीप ह हे पुत्र! जिन मनु यत्रों के किनुका ए उनसे उनकी गृपि

8॥ अन्यायोपाजितेहेन्यैः श्राद्धं यत्क्रियते नौः ॥ तृष्यन्ति तेन चएडालपुल्कसादिषु योनिषु॥६५॥एव न्ति ये पिशाचत्वमागताः ॥ =७॥ येषां तु म्नानबद्धोत्यं भूमौ पतति धुत्रक ॥ तेन ये तस्तां प्राप्तास्तेषां ायते ॥ ≂≂ ॥ या वे यवानां कषिकाः पतनित घरषीतले ॥ तामिराप्यायनं तेषां ये तु देवत्वमागताः॥ ⊏६॥ पिएटेषु यवात्रकाषिका भुवि ॥ ताभिराप्यायनं तेषां ये च पातालमागताः ॥ ६०॥ ये वा वर्षाश्रमाचारिक गुचिरस्पृष्ट एव च ॥ ६३ ॥ ये चान्ये नरके जातास्तत्र योन्यन्तरं गताः॥प्रयान्त्याप्यां वत्स सम्यक्बाह्मिया तथैवान्ये तेन तृप्तिं प्रयान्ति वे ॥ ६२ ॥ एवं यो यजमानश्च यच तेषां द्विजन्मनाम् ॥ कचिज्ञलान्नविक्षेष संस्कताः॥ विषत्रास्ते भवन्त्यत्र सम्माजनजलाशिनः॥ ६१॥ भुक्त्वा वाचमनं यच जलं पर्ताते भूतेले । तृप्तिमाया। तृप्तिः प्रजा उद्गतेष्वथ

इस प्रकार जो यजमान होता है व उन बाह्यों का जो कहीं गुद्ध या श्रगुद्ध जल डाला जाता है ॥ ६३ ॥ हे वत्ता | उससे उस श्राद्ध में वे तुप होते हैं जोकि मली भांति श्राद कर्मवाले जनों के श्रन्य पितर नरक में प्राप्त हैं व जो श्रन्य योनियों में प्राप्त हैं ॥ ६४ ॥ व मनुष्य श्रन्याय से इकट्ठा किये हुए द्व्यों से जो श्राद्ध करते हैं उससे चारहाल व गुरकतादिक योनियों में तृप होते हैं ॥ ६५ ॥ हे बत्स । इस प्रकार उससे श्रनेक सन्त नोम नव असे असे ना ाले जनों के अन्य पितर नरक में प्राप्त हैं व जो अन्य योनियों में प्राप्त हैं ॥ ६४ ॥ व मनुष्य अन्याय से इकट्ठा किये हुए द्रव्यों से जो आद करते हैं व पुल्कतादिक योनियों में हप होते हैं ॥ ६५ ॥ हे बत्स । इस प्रकार उत्तेसे अनेक बन्धु लोग हम होते हैं और यदि आद करने की असामध्ये होते शुद्ध करने के जल को पीते हैं।। ६९ ।। और भोजन करके जो दिजों के आचमन का जल एष्ट्री में गिरता है उससे वे अन्य पितर तृप्ति को प्राप्त होते हैं।। ६२ ॥

शाकों से भी आद होता है।। १६ ।। इस लिये मनुष्य भिक्त में विधिष्ट्रिक जो आद करता है तो आद करते हुए उस मनुष्य का वंश कभी दुःस्थित नहीं होता ाब पाप किया गया है तो निश्चय कर पाप बढ़ता है और पाप करता हुआ मनुष्य भयंकर नरकमें पचताहै इसमें सन्बेह नहीं है।। ६८ ॥ है मुषीचम । पि धर्मीरएयमें किया हुआ वह सब शुभाशुभ कमें निश्चयकर बढ़ता है।। ६६ ॥ कामिक व कामदायक तथा योगियों को मुक्तिषायक बैश व सिंदों को धर्मारएय कहा गया है।। १००॥ इसि अस्किन्दपुराषोधमारिययमाहात्म्येदेवीद्यालुमिश्रविराचितायांभाषाटीकायांधभाचार्यमानमामित्रमारिक्यायः॥ ७॥ तो शाकों से भी श है ॥ ६७ ॥ यदि र जैसे पुर्ध भेति। न मिदिवायक

स्कन्दपुराए। से उपजी हुई महापतित्र कथा को सुनिये शिवजी ने जिस घर्माराय से उपजीहुई उत्तम कथाको स्वामिकार्तिकेयक्री से कहा है॥ २॥ ल की देनेवाली व सब उपद्रवों को नाशनेवाली है कैलास पर्वत के शिखर पै बैठे हुए जगस्गुरू देददेव, पञ्जमुख, दशभुज, त्रिशूलघारी व दो॰। धर्मारएय क्षेत्र कहँ देवन कीन पर्यान। सोइ आठ अध्यायमें अहै चरित सुखदान॥ युधिष्ठिरजी बोले कि हे विमो। धर्मारएय की पवित्र कथा को सुनकर ो तिसि नहीं होती है और उयो उयो तुम कहते हो वैसेही मेरा मन उत्ताह करता है इसके उपरान्त क्या हुआ है यह सुन्स को बड़ा आश्चर्य है ॥ १॥ ज्यासजी ॥ बत्स तेन चानेकबान्धवाः ॥ आदं कर्तुमशाक्तिश्चेच्याकैरिष हि जायते ॥ ६६ ॥ तस्माच्यादं नरी । केरिष यथाविधि ॥ कुरूते कुर्वतः आदं कुर्जं किचिन्न सीदिति ॥ ६७ ॥ पापं यदि कृतं सर्वं पापं च बद्दिते । वेर्षाणे नरके घोरे पच्यते नात्र संशयः ॥ ६८ ॥ यथा पुर्यं तथा पापं कृतं कर्म शुमाशुमम् ॥ तत्सर्वे धर्मार्र्य नरके घोरे पच्यते नात्र संशयः ॥ ६८ ॥ यथा पुर्यं तथा पापं कृतं कर्म शुमाशुमम् ॥ तत्सर्वे धर्मार्र्य स्पार्रिस्ये त्रपोत्तम् ॥ सिद्धानां सिद्धिदं प्रोक्तं धर्मा र उवाच ॥ धर्मारे एयक्ष्यां धुएयां श्रुत्वा तृप्तिने मे विमो ॥ यदा यदा कथयित तदा प्रोत्सहते मनः ॥ श्रतः य धर्मारएयोद्रवां शुभाम् ॥ २ ॥ सर्वतीर्थस्य फजदां सर्वोप्ट्वनाशिनीम् ॥ कैलासशिखरासीनं देवदेवं वत्परं कोतूहलं हि मे ॥ ३॥ ज्यास उवाच ॥ श्रुणु पार्थ महापुरायां कथां स्कन्दपुराणजाम् ॥ स्थाणुनोक्नां विदा ॥ १०० ॥ झते श्रीस्कन्दपुराष्यमोर्षयमाहात्म्यंघमोचारवष्नेनन्नामसप्तमोऽध्यायः॥ ७॥ \*। F KINANA MEMBANGA MEMBA

ए कपाल व सब्दांग की हाथ में लिये तथा नागों का यज्ञीपवीत पहने और गाणों से घिरे हुए वहां देवताओं व दैत्यों से नमस्कृत ॥ ४ ॥ और अनेक जी बोले कि हे स्वामित्। इन्द्रादिक व बह्यादिक तब देवता केवल तुम्हारे दर्शनकी इच्हासे तुम्हारे हार पै आये हैं हे देव। मुभको क्या आज्ञा देतेहो उसको में तुम्हारे आगे करूं ॥ ६॥ व्यासजी बोले कि स्वामिकात्तिकेयजी का बचन मनकर िंगनजी कामात्र से ने के कि गुणों से गीत तथा नारदादिकों से संयुत और गंघवीं व अपसराओं से सेवित वहां बैठे हुए उन महादेवजी को प्रणाम कर पुत्र ने कहा ॥ ४॥ स्कन्द सनादुत्थितो हरः ॥ ट्यभं न समारूदो गन्तुकामोऽभवत्तदा ॥ ७ ॥ गन्तुकामं शिवं टष्ट्वा स्कन्दो वाक्य [ ॥ ८ ॥ स्कन्द उवाच ॥ किं कार्य देव देवानां यत्त्वमाह्यसे त्वरम् ॥ ट्यं त्युक्त्वा क्रपासिन्धो क्रपास्ति ॥ पञ्चवकं दशभुजं त्रिनेत्रं श्र्लपाणिनम् ॥ ३ ॥ क्पालसद्दाङ्करं नागयज्ञोपवीतिनम् ॥ गणैः परिद्वतं स्त्वहर्शनैकलालसाः ॥ किमाज्ञापयसे देव करवाणि तवाम्रतः ॥ ६॥ व्यास उवाच ॥ स्कन्दस्य वचनं ॥ ६॥ देवदानवयुद्धं वा किं कार्यं वा महत्तरम् ॥ १०॥ शिव उवाच ॥ श्रुणुष्वैकाग्रमनसा येनाहं न्यग्रचे हिदिवं प्रणिपत्यात्रवीत्मृतः ॥ ५ ॥ स्कन्द उवाच ॥ स्वामिन्निन्द्राद्यो देवा ब्रह्मादाश्चेव सर्वेशः॥तव द्यारे रिनमस्कतम् ॥ ४॥ नानारूपग्रुणैगीतं नारदप्रमुलैयुतम् ॥ गन्धवैश्वाप्सरोभिश्च सेवितं तमुमापतिम्॥ त तत्र सुरासु तस्यं च म समायाता श्रता श्रा त्रिनेत्र ॥ ३ ॥ जी THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

। ९०॥ शिवजी बोले कि जिस्से में ज्यप्राचित्त हूं उस को सावधान मन से सुनिये कि पृथ्वी में महापिष्टित्र घमरिश्व स्थान है॥ ९०॥ ह समैत में यहां साना चाहता हूं॥ १२ ॥ स्वामिकार्त्तिकेय जी बोले कि हे महादेव । तुम बहां जाकर इस समय क्या करोगे हे जानाथ । उस सब ॥ने की इस्हावाले शिवजी को देखकर स्वामिकात्तिकेयजी ने यह वचन कहा॥ = ॥ स्वामिकार्त्तिकेय जी बोले कि हे देव ! देवताओं का क्या कार्य को छोड़कर शीघता से बुलाये जाते हो हे द्यासिन्यो | यदि भेरे ऊपर द्या होते तो उसको कहिये ॥ ६ ॥ कि देवतात्रों या दानमें का युद्ध है अषघ वि ज किया॥७॥व जा है जोकि तुम बेल

स्ति स्थानं महापुर्षयं धम्मरिएयं च भूतले॥ ११॥ तत्रापि गन्तुकामोऽहं देवैः सह षडानन ॥ १२॥ स्कन्द

जीके महहूच्य कहा जाता है ॥ १६ ॥ चराचर नाश होने पर जब महाकल्प प्राप्त हुत्या तब जलरूपी जगनाधजी लीला से रमर्सा करने लगे ॥ ९७ ॥ श्रौर बहुत न्ने ग्रंश आद्क तर्वों से द्या हज़ार शाखाओं से सुन्दर बुक्षको उत्पन्न किया॥ १८॥ जोकि बड़े मारी फुलों से पूर्ण व स्कन्यों तथा कांडा दिकों से नंप्र्याता से कहिये॥ १३॥ शिवजी बोले कि हे पुत्र । मन के आनन्द का कार्या व सृष्टि व पालन करनेवाले सब ब्तान्तरूप वचन की पहले से कि प्रतय होने पर जब सब संसार अन्यकार से घिरगया तब निर्मेषा व खब्यय एक बहाबीज हुआ है ॥ १५॥ और पहले गुर्गोसे वह बनाया गया THE MANAGEMENT AND A PARTY OF THE PARTY OF T

नं धुत्र मनसोह्नादकारणम् ॥ आदितः सर्व्यतानां सृष्टिस्थितिकरं महत् ॥ १८ ॥ परन्तु प्रलये जाते सा यतम् ॥ आसीदेकं तदा ब्रह्म निर्धेषुं बीजमन्ययम् ॥ १५ ॥ निर्मितं वे कुणैरादौ महद्रन्यं प्रचक्ष्य उवाच॥तत्र गत्वा महादेव कि करिष्यमि साम्प्रतम्॥तन्मे बृहि जगन्नाथ कैत्यं सर्वमशेषतः॥ १३॥शिष उवाच॥ ग्डादिशोमितम् ॥ फ्लोघाब्यो जटायुक्नो न्यग्रोथो विटपो महान् ॥ १६ ॥ बालभावं ततः करवा वामुदेवो जना ईनः ॥ शेतेऽसो वटपत्रेषु विश्वं निर्मातुमुत्मुकः ॥ २० ॥ स नाभिकमले विष्णोजांतो ब्रह्मा हि लोककृत् ॥ सर्वे ज यन्नानाकारमरूपकम् ॥ २१ ॥ तं द्वज्जा सहसोद्रेगाद्रह्मा लोकपितामहः ॥ इरमाह तदा पुत्र कि करोमीति प्रथिव्यादिसुत्रचकेः ॥ दक्षमुत्पाद्यामासायुत्रशाखामनोरमम् ॥ १८ ॥ फलैविशालैराकीर्षं स्कन्धका महाकल्पे च सम्प्राप्ते चराचरे क्षयं गते॥ जलक्षी जगन्नाथो रममाणुस्त लीलया॥ १७॥ चिरकाले श्रूयता वच सर्वतस्तमर

सीने लगे॥ २०॥ श्रीर विष्णुजी की नाभि से उपजे हुए कमल में लोकों को रचनेवाले वे ब्रह्मा उत्पन्न हुए व सब जलमय देखकर श्रीर श्रनेक लि य अरूप ॥ २१॥ उन वियाजी को यकायक देखकर हे पुत्र। लोकों के पितामह बहाा ने उद्धेग से इस निश्चित बचन को कहा कि में क्या शोभित था वह फलममूह से संयुत और जटायुक्त बड़ाभारी बरगद का वृक्ष हुआ॥ १६॥ तब संसार को रचने की उत्कंटाबाल ये जनादेन बिच्युजी बालक होकर प्रकार के आकारवा बरगद के पतों पे

आकाशमें देवसे वह आकाशवाशी उत्पन्न हुई कि हे विधे, घातः! जिस प्रकार मेरा दर्शन होयें उसी प्रकार तप करो ॥ २३॥ वहां उस वचन को सुन कहा ॥ १५ ॥ श्रीविष्णुजी बांले कि हे पुत्र ! इस समय तुम ब्रह्माएडगांलक करा श्रांर पाताल, पृथ्वी, सिध, सागरव वन को बनावो ॥ २६ ॥ श्रोर जो वृक्ष व पवेत हैं श्रोर द्विपद, पशु, पक्षी, गंघवे, सिद्ध, यक्ष व राक्षसों को रचो ॥ ३७ ॥ श्रोर व्याघा दिक जो जीव हैं उन चौरासी लक्ष योनियों को बनावो उन्हिज्ज, सेदेज, जरायुज । विष्णुजी बोले कि हे पुत्र 1 इस समय तुम ब्रह्माएडगोलक करो और पाताल, पृथ्वी, सिंधु, सागर व वन को बनावो ॥ २६ ॥ और जो बृक्ष व पर्वत ॥मह बहाने बहुन कठिन व भयंकर तप किया ॥ २४ ॥ तब बाल रूप से हॅमते हुए उन दयालु लक्ष्मीपनि विष्णुजी ने बाललीला से मधुरवचन को कर लोकों के पित 

ः॥ पातालं भूतलं चैव सिन्धुसंगरकाननम्॥ २६ ॥ इक्षाश्च गिरयो ये वै हिपदाः पशवस्तया ॥ पक्षिणश्चैव निर्मितं सर्वे ब्रह्माएडं च यथोदितम् ॥ २६ ॥ यिस्मिन्पितामहो जज्ञे प्रभुरेकः प्रजापितः ॥ स्थाष्णः मुरग्रुर्भानुः प्रचेताः ॥ ३०॥ यथा दक्षो दक्षपुत्रास्तया सप्तषेयश्च ये॥ततः प्रजाना पतयः प्राभवन्नेकांवेशांतेः ॥ ३१॥ पुरुषश्चा वचनं तत्र ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ प्रातप्यत तपौ घोरं परमं दुष्करं महत् ॥ २४ ॥ प्रहसन्स तदा बालरूपेण ोः ॥ उवाच मधुरां वाचं कृपालुबांललीलया ॥ २५ ॥ श्रीविष्णुरवाच ॥ पुत्र त्वं विधिना चाद्य कुरु ब्रह्मा त्तथाएडजाः ॥ २८ ॥ एकविंशतिलक्षाणि एकैकस्य च योनयः ॥ कुरु त्वं सकलं चाशु इत्युक्त्वान्तरधीयत ॥ ब्रह्मणा मेह्या यक्षाश्च राक्षसाः ॥ २७ ॥ श्वापदाद्याश्च ये जीवाश्चतुराशीतियोनयः ॥ ठक्षिजाः स्वेदजाश्चेव जरायुजा ॥ २२ ॥ स्वे जजान ततो बाए। दैवात्सा चाश्रारीरिए। ॥ तपस्तप विधे घातर्थथा मे दर्शनं भवेत ॥ २३ कमत्तापति प्सोधिनः त्रुद्धित्वा निश्चितम

हुए वैसेही जो सप्ति हैं वे पैदा हुए तदनन्तर इक्कींस प्रजापित हुए ॥ ३१ ॥ श्रीर श्रप्रमेय पुरुष उत्पन्न हुआ इस प्रकार वंशवाले श्रुषि लोग कहते ही सब ब्रह्माएड को ब्रह्मा ने बनाया ॥ २६ ॥ कि जिसमें एक प्रमु ब्रह्माजी व सुरगुरु मदाशिव, सूर्य श्रीर प्रचेता ये सब ब्रह्मा से उत्पन्न हुए ॥ ३० ॥ जिस प्रकार दक्ष । एक एक की इक्कीस इक्कीस लक्ष जो योति हैं उन सबको तुम शीघही बनाबी यह कहकर विष्णुजी अन्तर्दान होगये श्रोर जैसा कहा गया वैसे अंडज । २५ ॥ द्शपुत्र उत्पन्त

चराचर चक्र देख पड़ना है हे धुत्र 1 युग का नाश प्राप्त होनेपर वह संसार फिर नाश होजाता है॥ ३७॥ हे बत्स 1 जैसे ऋतु में ऋतुके जिह्न और व बहा के वंश के वंश को कहता हूं ॥ ३६ ॥ कि बहाके छा मानसी पुत्र महर्षिलोग उत्पन्नहुए कि मरीचि, श्रीते, श्रीरा, पुलस्य, पुलह व कतुजी उत्पन्न हुए॥ ४० ॥ प पुत्र हुए और कश्यप की मिखली प्रजा बड़े एश्वर्यवाली तेरह कन्या उत्पन्न हुई ॥ ४९ ॥ कि आदिति, दिति, दत्त, काला, दनायु, सिहिका, क्रोधा, व तब गुणों भे संयुत बहुतसे राजानि उत्पन्न हुए और स्वर्ग, जल, पृथ्वी, प्वन और दिशा॥ ३४॥ व संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष और दिन रात क्रमसे पैदा हुए व कला, ड़ते हैं वेही वे और युगादिक सब युग प्राप्त होने पर होताहै ॥ १८॥ शिवजी बोले कि हे पुत्र । इसके उपरान्त में पुगरा की उत्तम कथा को कहता निमेषादिक व लवादिक ॥ ३४॥ और नक्षत्रों समेत ग्रहचक युग व मन्वन्त्सादिक और अन्य भी जो था वह सब लोक का साक्षी उत्पन्न हुआ ॥३६। आदित्य, वसु व अश्विनीकुमार ॥ ३२ ॥ और यक्ष, पिशाच, साध्य, पितर, गुह्यक उत्पन्न हुए तद्नन्तर आठ निर्मेल विद्वान् उत्पन्न हुए ॥ ३३ ॥ म् ॥ ३६ ॥ यदिदं दृश्यते वर्क किंखित्स्थावरजङ्गमम् ॥ धुनः साक्षप्यत धुत्र जगत्प्राप्त युगक्षय ॥ ३७ ॥ यथताबृतु लिङ्गानि नामरूपाणि पर्यये ॥ दश्यन्ते तानि तान्येव तथा वत्सयुगादिकम् ॥ ३८ ॥ शिव उवाच ॥ अतः परं प्र वक्ष्यामि कथां पौराणिकीं शुमाम् ॥ ब्रह्मणश्च तथा धुत्र वंशास्यैवानुकितिनम् ॥ ३६ ॥ ब्रह्मणो मानसाः धुत्रा विदि देलवास्तथा ॥ ३४ ॥ प्रहचकं सनक्षत्रं युगा मन्वन्तरादयः ॥ यबान्यद्षि तत्सवं सम्भूतं लोकसाक्षिक ्वं वंश्यपंयो विद्वः॥ विश्वेदेवास्तयादित्या वसवश्चाश्विनाविष् ॥ ३२ ॥ यक्षाः पिशाचाः साघ्याश्च कास्तथा ॥ ततः प्रमृता विद्यांमो ह्यष्टो ब्रह्मष्योऽमलाः ॥ ३३ ॥ राजप्यश्च बहवः सर्वे सम्रदिता गुषौः॥ हामागा दक्षकन्यास्रयोद्श् ॥ ४१ ॥ आदितिदैतिदैतुः काला दनायुः सिंहिका तथा ॥ कोघा प्रोबा बसिष्ठा ताः ष्एमहर्षयः ॥ मरीचिरत्यङ्गिरमौ पुलस्यः पुलहः कृतुः ॥ ४० ॥ मरीचेः कश्यपः पुत्रः कश्यपाद्यरमाः प्रजाः ॥ थिवी वायुरन्तरिक्षं दिशस्तथा ॥ ३४ ॥ संवत्सरातेवो मासाः पक्षाहोरात्रयः कमात् ॥ कलाकाष्ठामुद्रत

थे॥ ४०॥ वे और सब बहाादिक देवता है राजन्। बड़े हर्ष से अभित तेजवाले विष्णुजी के बुलाने के लिये उस समय वैकुठ को गये॥ ५०॥ व उस ाऊंगा ॥ १७ ॥ सूतजी कहते हैं कि तदनन्तर रकन्द, रह, सूर्य, पवन व श्रीमंन, सिंद व गन्धवों समेत उत्तम झप्सरा ॥ १८ ॥ और पिशाच व सब भनता व कपिला॥ ४२॥ और कराडू व सुनेत्रा इन तेरह कन्याओं की उस समय कश्यपजी के लिये दिया व आदितिमें उत्तम सुखवाले बारह आदित्य ए और तब नाग आये व शुक्त और बृहस्पतिजी आये॥ १६॥ और नक्षत्रों समेत सब ग्रह व आठ वसु और धुवादिक व सब आकाराचारी और जो ॥ और सूर्य से धर्मराज उत्पन्न हुए व उन्होंने पहले इस स्थान को बनाया है हे स्कन्द ! धर्मराज से बनाये हुए ब्राति उत्तम धर्माराय को देखकर में कि इन्द्रादिक सब देवता ब्रह्मा के साथ चलें और में वहां पापनाशक क्षेत्र को जाऊंगा ॥ ४६ ॥ स्कन्द्रजी बोले कि हे शाशिशेखर | में भी उसके कहा जोकि पुरायदायक है।। ४४ ॥ स्कन्द जी बोले कि हे महेश्वर ! धर्मारराय कं परमपावन कथानक को में सुना चाहताहूं उस सब को कहिये॥ ४४। ं कपिला तथा ॥ ४२ ॥ कएड्रश्लेव मुनेत्रा च कश्यपाय दहौ तदा ॥ आदित्यां द्वादशादित्याः सञ्जाता हि । ॥ ४३ ॥ सूयदि धर्मराङ् जज्ञे तेनेदं निर्मितं धुरा ॥ धर्मेण निर्मितं दृष्ट्वा धर्माररण्यमनुत्तमम् ॥ धर्मार ऽण्वेऽमिततेजसे ॥ ५१ ॥ गत्वा तर्सिमश्र वैकुर्त्टे ब्रह्मा लोकपितामहः॥ ध्यात्वा मुद्दतेमाच्य विष्णुं प्रति तत्समं कथयस्व महेश्वर ॥ ४५ ॥ ईश्वर उवाच ॥ इन्द्राचाः सकला देवा अन्वयुन्नेह्माणा सह ॥ अहं वै तत्र दस्तथा रुद्रः सूर्यश्चेवानिलोऽनलः ॥ सिद्धाश्चेव सगन्धर्वास्तयेवाप्सरसः शुभाः ॥ ४= ॥ पिशाचा ग्रुह्मकाः प्रोक्तं यन्मया स्कन्द पुएयदम् ॥ ४४॥ स्कन्द उवाच ॥ धर्मारएयस्य चारूयानं परमं पावनं तथा ॥ श्रोतु न्तारिक्षचराः सर्वे ये चान्ये नगवासिनः ॥ ५० ॥ ब्रह्माद्यः मुराः सर्वे वैकुराठं परया मुदा ॥ मुन्त्रणार्थं तदा क्षेत्रं पापनिष्र्तनम् ॥ ४६॥ स्कन्द उवाच ॥ ऋहमप्यागमिष्यामि तं द्रष्टं शाशिशेखर ॥ ४७ ॥ सूत उवाच ॥ वरुए एव च ॥ नागाः सर्वाः समाजम्मः शुक्रो वाचस्पतिस्तथा ॥ ४६ ॥ प्रहाः सर्वे सनक्षत्रा वसबोऽष्टो ध्रुवा THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

लोकपितामह बह्माजी ने योड़ी देर तक विचारकर प्रसन्न होकर विष्णुजी से कहा ॥ ५२ ॥ ब्रह्माजी बोले कि हे कृष्ण, कृष्ण, महाबाहो, द्याखो, म है हे कमलाकान्त । ब्रह्मरूपी आप के लिये प्रशाम है ॥ ४४ ॥ व मत्त्यरूपी विश्वरूप आप के लिये नमस्कार है व दैत्यों को नाशनेवाले तथा निवाले तुम्हारे लिये प्रणाम है॥ ४४॥ व कंस को नारानेवाले तुम्हारे लिये नमस्कार है श्रीर बल दैत्य को जीतनेवाले तुम्हारे क्लिये नमस्कार है संसार की रचनेवाले व तुम्हीं हरनेवाले और तुम्हीं संसार के पिता हो ॥ ४३ ॥ हे सीम्य । विष्णुरूपी आप के लिये नमस्कार है हे गहडध्वजा वैकुट में जाकर परमेश्वर | तुग्हीं तुम्होरे लिये प्रशाम महों को अभय दे

तेजाः शङ्घकगदाघरः ॥ ५७ ॥ स्तूयमानः सुरैः सबैः स देवोऽमितविकमः ॥ विद्याधरैस्तथा नागैः स्तू ३॥ नमस्ते विष्णावे सौम्य नमस्ते गरुडध्वज ॥ नमस्ते कमलाकान्त नमस्ते ब्रह्मरूपिणे ॥ ५८ ॥ नमस्ते ५२॥ ब्रह्मोबाच ॥ कृष्ण कृष्ण महाबाहो कृपालो परमेश्वर ॥ स्रष्टा त्वं चैव हता त्वं त्वमेव जगतः यि विश्वरूपाय वै नमः॥ नमस्ते दैत्यनाशाय भक्नानामभयायन् ॥ ४४॥ कंसप्नाय नमस्तेस्तु बल्दैत्य ॥ ब्रह्माणैं म्तुतश्चासीत्प्रत्यक्षोऽसो जनाहैनः॥ ५६॥ पीताम्बरो घनश्यामो नागारिकतवाहनः॥ चतु प्तर्शः ॥ ४ = ॥ उत्तस्यौ स तदा देवो भास्करामितदीप्तिमान् ॥ कोटिरत्नप्रभाभास्वन्मुकुटादिविभूषि इति श्रीस्कन्दपुराषोधमारिएयमाहात्म्येविष्णुसमागमोनामाष्टमोऽध्यायः॥ =॥ सुहर्षितः॥ पिता॥ ५ मत्स्यरूप जिते नमः धुंजो महा यमानश्च १ यमानश्च १

गदा को धारनेवाले ॥ ४७ ॥ उन अमित पराक्रभी विष्णुदेवजी की सब देवताओं ने स्तुति की व विद्याघरों और सब नागों ने स्तुति की ॥ ४८ ॥ स्तुति क्यिंहुए ये विष्णुजी नेत्रों के सामने प्राप्त हुए ॥ ४६ ॥ पीताम्बर व मेघों के समान श्याम तथा गहड़जी पै सवार, चतुर्भुज व महातेजस्वी तब श्रमित सूर्यों के समान प्रकाशमान व करोड़ों रहों की प्रभा से प्रकाशमान मुकुटादिकों से भूषित वे विष्णुदेवजी उटपड़े ॥ ५६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेषमरिएयमा ।श्रविरचितायांभाषाटीकायांविष्णुसमागमोनामाष्टमोऽस्यायः ॥ = ब्रह्मा से इस प्रकार और शंख, चन्न व **हा**त्स्येदेवीदयात्त्रिम

लोगों को कहां से भय प्राप्तहुआ।। र ॥ तदनन्तर प्रसन्न होते हुए ब्रह्मा ने उन विष्णुजी से यह बचन कहा कि चराचर समेत त्रिलोक में हम ोत्र देती अहँ और प्रतर के नाम । सोइ नवें अध्याय में अहै चरित अभिराम ॥ ज्यासजी बोले कि हे राजशाहुल । पवित्र व उत्तम कथानक ति कियेहुए जगदीशजी ने इस बचन को कहा ॥ ९ ॥ विष्णुजी बोले कि हे ब्रह्मादिक सुरशेष्ठो । तुम सबलोग किसे लिये श्राये हो क्या पृथ्वी में को सुनिये कि स्तुति ==जान है श्रोर तुमर

मि घमीरएय उत्तम तीर्थता को प्राप्त होने ॥ ६ ॥ विष्णुजी बोले कि हे महाभाग । बहुत ऋच्हा बहुत ऋच्हा वहां जाने के लिये शीघता कीजिये व श्रीर ब्रह्मा, विष्णु व शिवादिक देवतात्रों को दूर से देखा ब प्रसन्नहुए और विष्णु श्रादिक उन देवतात्रों को देखकर घर्मराज भी ॥ ६ ॥ धुजनको सेक्स उसके दर्शन में लालची है।। ७।। ध्यासजी बोले कि गरड़ वै चढ़कर विष्णुजी वहां शीघही गये तदनन्तर धर्मराज ने इन्द्र समेत उन वेबताओं बे को स्थापित किया है हे जनादेन, देव! तुम्हारी प्रसन्नता से मैं उसको देखना चाहताहूं ॥ ४॥ हे देवदेवेश। वहां जाने के लिये तुम मन करो जिस कुशुल है और तुमलोगों को कहां से भय प्रासहुआ।। र ॥ तदनन्तर प्रमन्न होते हुए बहा। ने उन विष्णुजी से यह बचन कहा कि चराचर समेत त्रिलोक में हम लोगों को भय नहीं है॥ र ॥ मैं कुछ कहने के लिये केवल तुम्होर समीप आया हूं उसको मैं तुमसे कहता हूं इस मेरे वचन की सुनिये ॥ ४ ॥ कि पुरातनसमय न्यास उवाच ॥ श्र्यतां राजशाह्ल पुएयमाल्यानमुत्तमम् ॥ स्त्यमानो जगन्नाथ हदं वचनमन्नवीत्॥ १॥ विष्णु स्वाच ॥ किमर्थमागताः सवे ब्रह्माद्याः मुरसत्तमाः ॥ प्रथिन्यां कुशलं कचित्कृतो वो भयमागतम् ॥ २ ॥ ततः प्रो वाच वे हिष्टो ब्रह्मा तं केशवं वचः ॥ न भयं विद्यतेऽस्माकं त्रेलोक्ये स्वराचरे ॥ ३ ॥ एकविज्ञापनार्थाय आगतोऽहं ॥ तर्हं सम्प्रवस्यामि तदेतच्छुणु मे वचः॥ ४ ॥ परं तु पूर्वं धमेंण स्थापितं तीर्थमुत्तमम् ॥ तद्रष्टुकामोऽहं ||दाज्जनार्दन || ४ || तत्र त्वं देवदेवेश गमने कुरु मानसम् || यथा सतीर्थतां याति धर्मारएयमनुत्तम |प्णुस्वाच || साधुसाधु महाभाग त्वय्येतां तत्र माचिरम् || ममापि चित्तं तत्रैव तद्दर्शनेस्ति लालसम् ॥ ७॥ चि ॥ ताक्ष्यमारुह्य गोविन्दस्तत्रागाच्बीघ्रमेव हि ॥ ततो धर्मेेेे ते देवाः सेन्द्राः सर्षिगणास्तथा ॥ = ॥ ग्हेशाद्या दृष्टा दूरान्मुमोद् च ॥ धर्मराजोपि तान्द्रष्ट्वा देवान्विष्णुपुरोगमान् ॥ ६ ॥ आगतः स्वाश्रमात्तत्र ब्रह्मविद्यार माति कि आते उर म्रा भी नित् वहीं वर्भ ने उत्तम तीर्थ भ्राष्णाणीं को॥ न। NOT THE PROPERTY OF THE PROPER

वहां उन देवताओं के सामने आये व प्जनादिक को लेकर सीघ ही आसन से टठे व उन्होंने प्यक् प्यक् एक एक की पूजा किया ॥ १ • ॥ आप गज ने विधिपूर्वक उन देवताओं का पूजन किया व आसनों पै बिठाकर बड़ीमारी पूजाकरके उन्हों ने यह कहा ॥ ११ ॥ यमराज बोले कि है प्रसन्नता की विधि से व शिवजी की द्या से यह क्षेत्र तीर्थरूप होगया ॥ १२ ॥ ब्रह्मा, विष्णु व महेशजी के आने से आज मेरा जन्म सफल रा तप सफल हुआ व आज मेरा स्थान सफल होगया ॥ १३॥ व्यासजी बोले कि उस समय इस प्रकार स्नुति कियेहुए विष्णुजी मधुर वचन को देवकीसुत । तुम्हार् वहां सूर्येषुत्र धर्मेग होगया व श्राज मे 

पूजों प्रयह्म तत्पुरः॥ आसनाद्वत्थितः शीघ्रं सपयांचं प्रयह्म च ॥ एकेकस्य चकाराथ पूजां चेव प्रथक्ष्यक् ॥ १० ॥च कार पूजां विधिवत्तेषां तत्राकंनन्दनः॥ आसनेष्रपवेश्याथ पूजां कत्वा गरीयसीम् ॥ ११ ॥ यम उवाच ॥ तीर्थरूपाम दं क्षेत्रं प्रसादाहेवकीस्त ॥ त्वतापिविधिना चाद्य कृपया च शिवस्य च ॥ १२ ॥ अद्य मे सफ्तं जन्म अद्य मे सफ्तं तपः ॥ अद्य मे सफ्तं जन्म अप्या च कृपया च शिवस्य च ॥ १२ ॥ अद्य मे सफ्तं जन्म अद्य मे सफ्तं त्यानं काजेशानां समागमात् ॥१३॥ ज्यास उवाच ॥ एवं स्तुतरत्ता विष्णुः प्रोबाच मधुरं चचः॥ तृष्टोऽस्म धर्मराजेन्द्र आहं स्तोत्रेण ते विभो ॥ १४ ॥ किश्चित्रार्थय मतोऽहं करोमि तव बाञ्चितम् ॥ यति ॥ यति तृष्टोऽसि देवेश बाञ्चितं कुरुषे यदि ॥ धर्मारेस्य महा प्रिसं तुभ्यं तह्दामि न संश्रायः ॥ १४ ॥ वसन्ति वाडवा यत्र यजनित चेव याद्ञिकः ॥ वेद्निघोषसंधुकं माति तत्तिर्थम् समम्॥ १७॥ अशा अत्राह्मण्यामहं तीर्थपीद्यिष्यिन जन्तवः॥ तस्मान्वं वादवाञ्चोरे ममानय अपिन्बह्म ॥ धयमिन्यनं

है।। ९५ ॥ यमराज बोले कि हे देनेश। यदि तुम प्रसन्न हो व यदि मनोरथ करते हो तो महापनित्र धर्माराय में ऋषियों के आश्रमों को की-जेन्द्र, विभो! में तुम्हारे स्तोत्र से प्रसन्न होगया हूं ॥ 98 ॥ मुक्त से कुछ मांगिये में तुम्हारा मनोरथ करूंगा जो तुमको प्रिय होगा उसको में दूंगा हिं कि बाह्मण् बसते हैं व यज्ञकती यज्ञ करते हैं वेद शब्द से मंयुत वह उत्तम तीर्थ शोमित है ॥ १७ ॥ बिन बाह्मण्याले इस तीर्थ को प्राची बोले कि हे घर्मराजे इसमें सन्देह नहीं जिये ॥ १६ ॥ जा कारण हे शौरे ! तुम बहुत से बाह्याों व ऋषियों को लावो जिस प्रकार कि धर्मारएय तीर्थ चराचर समेत त्रिलोक में शोभित होत्रे॥ 9८॥ थे ॥ १६॥ और जो सब घर्मों में प्रवीस तथा सब शास्त्रों में चतुर थे और तपस्या व ज्ञान में जो बहुत प्रसिद्ध थे श्रीर जो बहायज्ञ में परायस थे वे ोचन व सहस्रमस्तक तथा सहस्रचर्गाोवाले धर्मित्रय विष्णुजी ने उस समय हज़ारों रूप किया श्रौर जिस स्थान में उत्तम श्राचार व उत्तम नियम र ऋषिलोग स्यापित कियेगये ॥ २० ॥ और वहां ब्रह्मा, विष्णु व शिवजी से बनायेहुए बहुत श्राश्रमों में उन देवताओं ने अनेक देशों से लाकर वाले जो बाह्यण अठारह

त्रि में परायण् थे उनके स्थानों व नामों को मुफ्तें यथायोग्य कहिये ॥ २८ ॥ व्यातजी बोले कि हे नृपोत्तम ! धर्मारायनिवासी लोगों को उन उध्नेरेता ऋषियों व महात्मा ब्राह्मणों के पुत्रों व पैत्रों के नामों को में कहताहूं ॥ २६ ॥ हे पांडवर्षभ ! ब्राह्मणों के चौबीस गोत्र हुए उनकी शाखा २१ ॥ घर्मेपदेश के लिये कृष्ण, ब्रह्मा व शिवजी से बनायेहुए अपने अपने यथायोग्य स्थान में विप्णुजी ने उन ब्राह्मणों को स्थापित किया ॥ १२॥ पुत्रों और पीत्रों से संयुत स्थापित कियेगये॥ २३ ॥ जो कि बहुत से शिष्यों से स्वेस्वे स्थाने यथायोग्ये स्थापयामास केशवः ॥२२॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ कस्मिन्वंशे समुत्पन्ना बाह्मणा वे ते त्रैलोक्ये संचराचरे ॥ १८ ॥ ततो विष्णुः सहस्राक्षः सहस्रशीषंः सहस्रपात् ॥ सहस्रश्र्मतत् रूपं कृतवा महारूयाता ब्रह्मयज्ञपरायणाः ॥ स्थापिता ऋषयः सर्वे सहस्राएयष्टादशैव तु ॥ २० ॥ नानादेशात्समा पितास्तत्र तैः सुरैः ॥ त्राश्रमांश्र बहुंस्तत्र काजेरौरपि निर्मितान् ॥ २१ ॥ धर्मोपदेशात्कृष्णेन ब्रह्मणा च क्षणानामुषीणामूर्घरेतसाम् ॥ तेषां वै युत्रपीत्राणां नामानि च बदाम्यहम् ॥ २६ ॥ चतुर्विश्रातिगोत्राणि ॥ स्थापिताः सपरीवाराः पुत्रपौत्रसमाहताः॥ २३ ॥ शिष्यैश्च बहुभिधैका ऋग्निहोत्रपरायणाः ॥ तेषां स्था लः॥ यस्मिन्स्थाने च ये विप्राः सदाचाराः शुभव्रताः॥ १६॥ अशोषधर्मकुश्वलाः सवेशास्त्रविशारदाः॥ गांने यथावच वदस्व मे ॥ २४ ॥ ज्यास उवाच ॥ श्रूयतां रूपशाहेल धर्मारएयांनेवासिनाम् ॥ २४ ॥ मह कि किस वंश में उपजेहुए वेदपारगामी बाह्मसा परिवार समेत व 

रों को सुनिये॥ २८ ॥ कि भारहाज, बत्स, कौशिक, कुश, शांडिल्य, काश्यप, गौतम व छांघन॥ २६ ॥ श्रौर जातूकार्य, बत्स, विसिष्ठ, धारक, आनेय, उपरान्त लीकिक ॥ ३० ॥ कृष्णायन, उपमन्यु, गार्ग्य, मुहल, मीषक, पुरायामन, पराशर व उसके उपरान्त कीडिन्य ॥ ३९ ॥ श्रीर गांगासन बे जामद्रम्य गोत्र के पांचही प्रवर हैं।। ३२ ॥ कि भागीव, च्यवन, आप्नुवान्, श्रीवे व जभद्रिन हे राजन्। ये पांच प्रवर लोकों में प्रित्द हैं ॥ ३३ ॥ पुत्र, पैत्रादिक हुए ॥ २७ ॥ और तेकड़ों व हजारों पुत्र पैदा हुए चीबीस मुख्य गोत्रों के नामों को में तुमसे कहताहूं और वाहासों के जो माबिकहें

हि ॥ मार्गवच्यावनाप्तवानौर्वजामदग्न्यसंयुताः॥ आत्रेयोऽर्वनानसश्च श्यावास्येति तृतीयकः ॥ ३६ ॥ आ । में उत्पन्न बाह्मण वेदों के पारगामी हुए और बाह्मणों के यूजनकर्म से संयुक्त व अनेक मांति के यज्ञकर्म में परायण हुए ॥ १८ ॥ ओ छा कर्मों में पाएडवर्षम ॥ तेषां शास्ताः प्रशासाश्च धुत्रपोत्राद्यस्तथा ॥ २७॥ जज्ञिरे बहवः धुत्राः शतराोऽय सहस्र गुर्विशतिमुरूयानां नामानि प्रवदामि ते ॥ द्विजानामृषयः प्रोक्नाः प्रवराणि तथा श्रुणु ॥ २८ ॥ भारद्वाज शासन् पट्कमोनिरताश्च ये ॥ एवंविधा महाभागा नानादेशभेवा हिजाः ॥ ३५ ॥ गाङ्गासनं हितीयं च प्रवराः द्गलमीषकाः॥षुष्यासनः पराश्रारः कौषिडन्यश्च ततः परम्॥ ३१॥ तथा गाङ्गासनश्चेव प्रवराषि चतुर्विशतिः॥जाम गोत्रस्य प्रवराः पञ्च एव हि ॥ ३२ ॥ भागवश्च्यवनाष्ठ्रवानौवश्च जमद्गिनकः ॥पञ्चेते प्रवरा राजन्विख्याता ा १३॥ एवं गोत्रसमुत्पन्ना वाडवा वेदपारगाः॥दिजपूजां केपायुक्ता नानाकतुं केयापराः ॥ ३४॥ मुष्नेन मिछो घारणस्तथा ॥ आत्रेयो भाषिडलश्रेष लाकिकाश्र इतः परम् ॥ ३० ॥ कृष्णायनोपमन्युश्र गाग्यंम सः काशिकः कुश एव च ॥ शापिडल्यः काश्यपश्चैव गौतमश्बान्धनस्तथा ॥ २६ ॥ जातुकएयेस्तथ बिस प्रवर है

ए से संयुत्हुए इस प्रकार के अनेक देशों में उत्पन्न बाह्यएा बड़े ऐरवर्षवान् हुए ॥ ३५ ॥ श्रीर दूसरा गांगासन गोत्रहे उसके पांचही प्रवर हैं भागीव, ॥न्, श्रौर्व व जामद्गन्य हैं व श्रात्रेय, श्रचेनानत व तीत्तरा र्यावास्य है ॥ ३६ ॥ इस गोत्र में उपजेहुए बाह्मण दुष्ट व कुटिलगामी होते हैं श्रीर धनी

जो पैदा हुए उनके तीन प्रवर हुए श्रीगरा, अम्बरीय श्रीर तीसरे यौवनारव हुए॥ ४१ ॥ व इस मीत्र में उपजेहुए बाह्मण् उत्तम श्राचारवाले और सत्यवादी हुए श्रीर शांत, श्रीर रोगी, लोभी, दुष्ट श्रीर यज्ञ करने व कराने में परायण् होते हैं व हे कुरुसत्तम। मांडच्य गोत्रवाले सब वेदकर्म में परायण् होते हैं ॥ ४० ॥ श्रीर गार्थ के वंश में जानने योग्य हैं ॥ ३८ ॥ कि मार्गव, च्यावन, आत्रि, आप्नुवान् व श्रीवे हैं इस गोत्र में उपजेहुए बाह्मण् श्रुतियों व स्मृतियों में परायण् होते हैं ॥ ३६ ॥ बेड़ों व बेड़ांगों के पारगामी होते हैं ॥ ३७ ॥ व सब दान और मोग में पायण् श्रीत श्रीत, रमार्त कर्म से संमत होते हैं श्रीर मांडव्य गोत्र में पांच

तस्मातेंषु सम्मताः ॥ माएडव्यगोत्रे विज्ञेयाः प्रवरेः पञ्चिभियुंताः ॥ ३८ ॥ मार्गवश्च्यावनोऽत्रिश्चाध्रवानोवस्तयं व ॥ श्रास्मानेंषु सम्मताः ॥ माएडव्यगोत्रे विज्ञेयाः प्रवरेः पञ्चिभियो लोभिनो दुष्टा यजने याजने रताः ॥ ब्रह्मिक्या पराः सर्वे माएडव्याः कुरुसत्तम ॥ ४० ॥ गार्ग्यस्य गोत्रे ये जातास्तेषां तु प्रवरास्नयः ॥ श्राङ्गाश्चाम्बरीषश्च योवनाश्च स्तृतीयकः ॥ ४१ ॥ श्रास्मनाोत्रे समुत्पन्नाः सहत्ताः सत्यभाषिषाः ॥ शान्ताश्च भिन्नवर्षाश्च निर्वे ।। ४२ ॥ भार्षे विज्ञा भूष प्रवराः पञ्च एव हि ॥ ४३ ॥ भार्षे विज्ञा ॥ ४२ ॥ मार्षे स्मन्गोत्रे भवा विप्रा दुष्टाः कुटिलगामिनः ॥धिनिनो धर्मनिष्ठाश्च वेदवेदाङ्गपारगाः ॥ ३७ ॥ दानमोगरताः सर्वे श्रो ोत्रैः सुसंयुताः ॥ वेदाष्ट्ययनहीनाश्च कुश्लाः सर्वकर्मसु ॥ ४४ ॥ सुरूपाश्च सदाचाराः सर्वधर्मेषु निष्ठिताः ॥ मुवानोवश्च जमदांग्नकः॥ एांभेस्तु पञ्चांभेः रूयाता द्विजा ब्रह्मस्वरूषिषः॥४४॥ शान्ता दान्ताः सुशीला र्च्यवनाश् रच धर्माष्ट्र

सुशील व धर्मपुत्रोंसे संयुत हुए और वेदपाठसे हीन व सब कर्मोंसे प्रवीता हुए ॥ ४५ ॥ और स्वरूपवान् तथा उत्तम आचारवाले व सब धर्मों में निष्ठित हुए और सब प्रवर हुए॥ ४३॥ मार्गत्र, च्यत्रन, आप्नुतान, श्रीवे व जमद्गिन हुए श्रौर इन पांचों से बहास्तरूषी बाह्मा प्रसिद्ध हुए॥ ४४॥ जो कि शांत, ब्रांत, ब्रांत, व कुबल को घारनेवाले हुए ॥ ४२ ॥ श्रीर संग व वत्सलता से संयुत श्रीर बेद शास्त्रों में निश्चल है व हे राजन् ! बत्सगीत्र में जो बाह्यण हुए भिनवस्, निर्धनी उनके भी पांचही

में परायश व अझदायक तथा जलदायक हुए ॥ ४६ ॥ और दयांतु, सुरील व सब प्राशियों के हित में तत्पर हुए व हे राजन । करवपगोत्रवासे से संयुत हुए ॥ ४७ ॥ कि काश्यप, आपनत्सार व तीसरा नैध्व हुआ और वे वेदों को जाननेवाले, गीर रंग, नेष्ठिक व यज्ञकारक हुए ॥ ४८ ॥ और ने तथा महाप्रवीश और सदैव गुरुवों की भक्ति में परायश हुए व प्रतिष्ठा और मानवान् व सब प्राशियों के हित में परायश हुए॥ ४६ ॥ और क्रयप चंशवाले बाहास 

गहायज्ञों को करते हैं व धारीएसगोत्रमें उपजे हुए बाहाए तीन प्रवरों से संयुत हुए ॥ ४०॥ कि श्रगास्ति, दिवश्वेता व दृष्यवाहन संज्ञक हैं और इस गोत्र ्वे धर्म के कर्म में आशित हुए ॥ ४१ ॥ और कर्म से क्रूर वे सब बाह्मण् बड़े पेटवाले और लंबे कान तथा बड़ी डाढ़ोंवाले व धन से संयुत होते कोधी, वैरी व सब प्रािण्यों को भयकारक होते हैं और लौगाक्षसगोत्र में जो बाह्मण् उत्पन्न हुए वे सत्य में स्थितहुए ॥ ४३ ॥ उनके तत्त्वज्ञान स्वरूप होते हैं ॥ ४५ ॥ श्रीर शांत, दांत, सुशील व सदैव श्रपनी क्षियों में परायण होते हैं श्रीर जो कुशिक गोत्र में उत्पन्नहुए वे तीन प्रवर्ग से संयुत ए कर्यप, बत्स व तीसरा वसिष्ठ है ॥ ४८ ॥ श्रीर वे बाह्मण उत्तम श्राचारवाले तथा वैष्णव श्रीर बहुत जीविकाओंवाले होते हैं व बहुतरोमों से ज्याप्त नैयुताः ॥४७॥ काश्यपश्चापवत्सारो नैधुवश्च तृतीयकः ॥ वेदज्ञा गौरवषोश्च नौष्ठिका यज्ञकारकाः॥ ४⊏॥ इजातयः ॥ धारीणसगोत्रजाश्च प्रवरेखिमिरन्विताः ॥५० ॥ अगस्तिद्विश्वेताश्वद्घ्यवा**इ**नसंज्ञकाः॥ ााः सर्वे अन्नदा जलदा दिजाः ॥ ४६ ॥ दयालवः मुशीलाश्च सर्वभूतहिते रताः ॥ काश्यपा बाह्मणा राज परायणाः ॥ ५२॥ क्रोधिनो हेषिण्य्चैव सर्वसत्त्वभयङ्कराः ॥ लौगाक्षसोद्भवा ये वे बाडवाः सत्यसंश्रि त्रे च ये जाता धर्मकर्मसमाश्रिताः ॥ ४१ ॥ कर्मकूराश्च ते सर्वे तथैवोद्रिषस्तु ते ॥ लम्बक्षां महादंष्ट्रा ॥ता वैष्ण्वा बहुरुत्तयः ॥ रोमभिबेह्रमिन्योप्ताः कृष्णुव्षणोस्तु वाडवाः ॥ ५५ ॥ शान्ता दान्ताः सृशालाश्च महादक्षा ग्रुरमिक्ररताः सदा ॥ प्रतिष्ठामानवन्तश्च सर्वभूतहिते रताः ॥ ४६ ॥ यजन्ते च महायज्ञान्क ॥ प्रवराश्च त्रयस्तेषां तत्वज्ञानस्वरूषकाः ॥ कश्यपश्चैव वत्सश्च वांसिष्ठश्च तृतीयकः ॥ ५४ ॥ सदाचारा

ह॥ ब इस गोत्र में जो बाह्मसा हुए वे क्कर व कुटिलगामी हुए और दूषसा व वैरी तथा तुच्छ व सब के संग्रह में तत्म हुए ॥ ६०॥ व भगड़ा उत्पन्न करने में व मानी हुए व सदैवही दुष्ट श्रीर दुष्टों का संग करनेवाले हुए ॥ ६०॥ श्रौर रोगी, दुर्बल व बृत्ति के उपकल्प से रहित हुए श्रौर वात्स्य गोत्र में उपजेहुए ग्रामित्र, देवरात और औदल ये तीन प्रवर हुए और इस गीत्र में जो उत्पन्न हुए वे दुर्बल व दीनमानस हुए॥ ५७॥ व हे नुपोत्तम। वे ब्राह्मण असत्यवादी श्रोर ने श्रेष्ठ बाह्मण सब वियाओं में चतुर हुए॥ ४८॥ व उपमन्यु के गोत्रमें उपजेहुए बाह्मण् तीन प्रवरों से संयुत हुए विस्छ, भरहाज व इन्द्रप्रमद् ये व सुरूपशान् हुए तीन प्रवर है।। प्र और धन 

॥ अस्मिन्गोत्रे तु ये विप्राः कुराः कुटिलगामिनः॥ इषषा होषषस्तुच्बाः मवेस्प्रहत्तरपराः॥ ६०॥ क ने दक्षा धनिनो मानिनस्तथा ॥ सर्वदैव प्रदुष्टाश्च दुष्टसङ्गरतास्तथा ॥ ६१ ॥ रोगिषो दुर्वलाश्चैव हुरयुपक ll विप्राः स्थूलाश्च बहुबुद्धयः ॥ ६३ ॥ सर्वकर्मरताश्चैव सर्वधर्मेषु निश्चलाः ॥ वेदशास्त्रार्थातप्रिणा यजने ताः ॥६४ ॥ सदाचाराः मुरूपाश्च बुद्धितो दीर्घदर्शिनः॥ वात्स्यायनसगोत्रेयाः प्रवेरेः पञ्चिभिर्युताः ॥ ६५ ॥ मार्ग रताः सदा ॥ कुशिकसगोत्रे ये जाताः प्रबेरिब्रिमिरिन्विताः ॥ ४६ ॥ विश्वामित्रो देवरात त्रौदलश्च त्रयश्चं बिए। ब्रह्मसत्तमाः ॥ ५८ ॥ उपमन्युसगोत्रयाः प्रवरत्रयसंयुताः ॥ वांसेष्ठश्च भरद्याजांस्वन्द्रप्रमद् एव मन्गोत्रे तु ये जाता दुर्वेला दीनमानसाः ॥ ५७ ॥ असत्यभाषिषो विप्राः मुरूषा द्रपसत्तम ॥ सर्वविद्याकुश ि॥ वात्स्यगोत्रे भवा विप्राः प्रवेरेः पञ्चिभिर्युताः ॥ ६२ ॥ भार्गवच्यावनाप्नुवानोर्वश्च जमद्गिनकः ॥ ज्यास्मि

होते हैं और वात्स्यायन गोत्रवाले बाह्मण पांच प्रवर्ग से संयुत् होते हैं ॥ ६५ ॥ कि भार्मव, स्यावन, आप्नुवान, श्रोव व जमद्भि हुए हे भारत ! इनके से संयुत हुए ॥ ६२ ॥ भार्गत्र, च्यनन, आप्नुतान्, और्व व जम**दान्न हुए हैं और इस गोत्र** में उपजेहुए बाह्मण् मोटे व बहुत बुद्धिताले हुए ॥ ६३ ॥ व । तथा सब धमों में निश्चल हुए और बेद शास्त्रार्थ में निपुण् व यज्ञकरने और यज्ञ कराने में रत हैं ॥ ६४ ॥ व उत्तम आचारवाले और स्वरूपवान् तथा बाह्यमा पांच प्रबरो

ने कहेगये॥ ६६॥ व इस गोत्र में जो उत्पन्न हुए वे सदेव पाक्यंत्र में परायण् हुए श्रोर लोभी, कोधी व बहुत प्रजाशांवाले उत्पन्न होते हैं॥ ६७॥ दि में परायण् तथा सद्देव जितेद्रिय होते हैं व हजारों बावली, कूप श्रीर तड़ागों के करनेवाले हुए व वतशील, गुण्ज, मूर्ल श्रोर देवों से रिहन कोशिकवंश में जो उत्पन्न हुए वे तीन प्रवरों से संयुत हुए कि विश्वामित्र, श्राघमधी व तीसरा कोशिक हुआ।। ६६॥ श्रोर इस गोत्र में जो माझण् ज हुए और शांत, दांत, सुरील व सब धमों में परायण हुए।। ७० ॥ और वे डिजोचम पुत्ररहित, रूक्ष व तेजसे हीन हुए और भारदाज गोत्रवाले ब्रह्मण् हुए॥ ६८॥ श्रीर पूर्नेक प्रनर तुमर् व) और स्नाम, दान 100

न्द्रियाः ॥ वापीकूपतडागानां कर्तारश्च सहस्रशः ॥ त्रतशीला ग्रुण्याश्च सूर्सा वेदविवर्जिताः ॥ ६८ ॥ क्रोस्मिन्गोते च ये जाता वैशे ये जाताः प्रवस्त्रयमंग्रुताः ॥ विश्वामित्रोऽघमषी च कोशिकश्च तृतीयकः ॥ ६८ ॥ क्रास्मिन्गोते च ये जाता ब्राह्मणाः ॥ प्रवस्ति व्याप्ति विश्वामित्र विश्वामित्र प्रवस्ति विश्वामित्र प्रवस्ति विश्वामित्र प्रवस्ति ।। विश्वामित्र ।। विश्वामित्य ।। विश्वामित्य ।। विश्वामित्य ।। विश्वामित्य ।। अवानों विश्च जमद्मिकः ॥ पूर्वोक्राः प्रवराश्चास्य कथितास्त्व भारत ॥ ६६ ॥ अस्मिनोत्रे तु ये जा ॥ ७३॥ ब्रह्ममोज्यपराः सबै सर्वधर्मपरायणाः ॥ काश्यपगोत्रे ये जाताः प्रवरत्रयसंयुताः ॥ ७४॥ काश्यप ज्ञारताः सदा ॥ लोमिनः कोधिनश्चेष प्रजायन्ते बहुप्रजाः ॥ ६७ ॥ स्नानदानादिनिरताः सर्वेदा च जित प्रायााः ताः पाक्य वच्यावन

युत हुए ॥ ७१ ॥ कि आंगिरस, बार्हस्पत्य, भारद्वाज, मैन्यस व गाग्ये ये पांच प्रवर जानने योग्य हैं ॥ ७२ ॥ और इस गोत्र में जो बाह्मग्य पैदाहुए हुए और वस्तों व भूषगों से संयुत तथा हिजों की भक्ति में परायग्ग हुए ॥ ७३ ॥ और सब ब्रह्मभोज्य में परायग्ग तथा सब धमों में तत्पर हुए और जो दा हुए वे तीन प्रवरों से संयुत हुए ॥ ७४ ॥ कार्यप, आपवत्सार व रैम्ब ये तीनों प्रसिद्ध हैं और इस गोत्र में उपजेहुए बाह्मग्ग लाख नेत्रोंबाले व कूर ने धनी व उत्तमहा पांच प्रवरों से सं

। वेदांगों के पारगामी हुए श्रीर साधु व उत्तम श्राचारवाले तथा विष्णुजी की भक्ति में परायर्गा हुए ॥ ७८ ॥ व छोटे रारीरवाले श्रीर भिन्न रंग व हिजोत्तम दयालु, उदार, शांत व ब्रह्मभोज्य में परायर्गा हुए ॥ ७६ ॥ व शीनकवंशों में जो उत्पन्न हैं वे तीन प्रवरों से संयुत हैं भार्गव, शौनहोत्र व को जाननेवाले व वेदों श्रीर स्मृतियों से रहित होते हैं श्रीर शुनकवंशों में जो उत्पन्न हुए वे बाहासा ध्यान में परायसा हुए॥ ७७॥ श्रीर तपस्ती, थू ॥ व सब जिह्नाकी चंचलता में रत होते हैं और वे सब परमार्थ करनेवाले होते हैं और ये निर्धनी, रोगी व चोर और असत्यवादी होते हैं ॥ ७६ ॥ त्रोर सब शास्त्रार्थ योगी व वेदों तथा う = 2/10/ 

रो समुत्पन्ना वाडवा दुःसहा त्रुप ॥ महोत्कटा महाकायाः प्रलम्बाश्च महोद्धताः ॥ ८१ ॥ क्रेश्नारुपाः क्र ारो रैम्येति विश्रतास्रयः ॥ श्रास्मिन्गोत्रे भवा विप्रा रह्माक्षाः कूरदृष्ट्यः ॥ ७५ ॥ जिह्नालौल्यरताः सर्वे रमाथिनः ॥ निर्धना रोगिष्य्चते तस्कराच्तमाषिषाः ॥ ७६ ॥ शास्नार्थनेदिनः सर्वे वेदस्मतिषिव्जि ॥ः॥ ७६॥ शौनकसेषु ये जाताः प्रवरत्रयसंयुताः॥ भागंवशौनहोत्रेति गात्स्यंप्रमद् इति त्रयः॥ ८०॥ ः॥ बसिष्ठगोत्रे ये जाताः प्रवरत्रयसंयुताः॥ ८३ ॥ वांसेष्ठो भारद्याजश्च इन्द्रप्रमद् एव च ॥ आस्मनगत्रि केषु च ये जाता विप्रा ध्यानपरायणाः ॥ ७७ ॥ तपस्विनो योगिनश्च वेदवेदाङ्गगारगाः ॥ साधवश्च सद ग्रमिक्रिपरायणाः ॥ ७⊂ ॥ हस्वकाया मिन्नवर्षां बहुरामा हिजोत्तमाः ॥ दयालाः सरलाः शान्ता ब्रह्ममे सर्वशास्त्रविशारदाः ॥ बहुभुजो मानिनो दक्षा रागहेषोपवजिताः ॥ ८२ ॥ सुबस्रभूषारूपा वै ब्राह्मणा

जो वांसछगोत्र में उत्पन्न हुए वे तीन प्रवरों से संयुत हुए ॥ ८३ ॥ जो कि वितिष्ठ, भारदाज व इन्द्रपमद हैं व इस वंश में उपजे हुए बाह्मण वेदों ब नों प्रवर हैं ॥ ८० ॥ हे राजन् | इस वंश में उपजे हुए बाह्मणा दुरसह हैं श्रीर बड़े उप्र व बड़े शरीरवाले तथा लंबे व मद्से उद्दत हैं ॥ ८९ ॥ गलेरगवाले तथा सब शास्तों में प्रवीस भ्रीर बहुत भोजन करनेवाले, मानी, दक्ष श्रीर राग, हेष में रहित हैं ॥ दर ॥ व सुबक्ष भूग्सारूपी वे बाझबा गात्स्येप्रमद् ये तीः

व गीतम के गोत्र में जो पैदाहुए वे पांचही प्रवर हुए ॥ प्र ॥ कि कीत्स, गाग्ये, प्रवाह, देवल और असित हुए व इस गोत्र में जो उत्पन्नहुए वे ए ॥ ८७ ॥ श्रोर सब परोफ्कारी व श्रुतियों तथा स्मृतियों में परायर्शा हुए श्रीर बगुले की नाई बैठनेवाले श्रोर कुटिल व छल की बृत्ति में तत्म से भूषित हुए और वृक्षादिकों के कर्भ में प्रवीशा व बहुत कोषवाले और रोगी हुए ॥ ८४ ॥ और यात्रिक, यज्ञशील, सुस्वर व सुस्ती, वैरी, धनवान् और पुत्रवान् व गुर्णमान् हुए ॥ ८४ ॥ व हे राजन् । विशालहृद्य व शुर् हुए ॥ न्द्र ॥ व अनेकप्रकार के शास्त्रार्थ में निपुस् तथा अनेकमांति के आभूषसों बड़े पात्रन स्पहास्य हु वेदांगों के पारगामी और राजुनाशक हा

वेदवेदाङ्गपारगाः ॥ ८४ ॥ याज्ञिका यज्ञशीलाश्च सुस्वराः सुस्विनस्तया ॥ हेषिषो धनवन्तश्च ग्रित्रे त्तया ॥ =५ ॥ विशालहृदया राजञ्क्रराः शत्रांनेबहेणाः ॥ गोतमसगोत्रे ये जाताः प्रवराः पञ्च एव ङ्गरमोम्बरीषश्च यौवनाश्वस्तृतीयकः॥ ६०॥ श्रास्मिन्गोत्रे च ये जाताः सत्यसम्भाषिषास्तथा ॥ जिते जाताः प्रवरत्रयसंयु भाषताः ॥ रुक्षांद्कमंकुश्राला दीघरोषाश्च रोगिणः ॥ ८६ ॥ आङ्गिरसगोत्रे ये जाताः प्रवरत्रयसंधु कौत्सगाम्यंप्रवाहाय्च असितो देवलस्तथा॥ अस्मिन्गोत्रे च ये जाता विप्राः प्रमपावनाः॥ ८७॥ प् न्द्रियाः मुरूपाश्च अल्पाहाराः शुभाननाः ॥ ६१ ॥ महाव्रताः पुराणज्ञा महादानपरायणाः ॥ निर्देषिणो लोभयुता सर्वे श्रतिस्मतिपरायणाः ॥ बकासनार्य कुटिलारब्बार्यचातिपरास्तया ॥ ८८ ॥ नानाशास्राधिनिषुण तत्पराः ॥ ६२ ॥ दीघेदस्मिहातेजोमहामायांविमोहिताः ॥ शांपिडलसगोत्रे ये भना विप्रा यो ग्रीयनस् हि॥ ८६॥ रोपकारियः ताः ॥ श्रा **वेदाध्ययन** नानाभर्ष

। आंगिरम गोत्र में उत्पन्न हुए वे तीन प्रवरोते संयुत हुए आंगिरम, भंबरीष व तीसरा यौवनाश्व है।। ६०।। श्रीर इस गोत्र में जो उत्पन्न हैं वे सत्य-न्द्रिय व स्वरूपवान तथा थोड़ा मोजन करनेवाले श्रीर उत्तम मुखवाले हैं।। ६०।। श्रीर महावतवाले व पुराशों के जाननेवाले तथा महाबानों वैराहित व लोम से संयुत व वेदपाठ में तत्परहुए ॥ ६२॥ और दूरद्शीं तथा बड़ी तेजोवती महामाया से मोहित हुए श्रीर जो शांडिलस गोत्र में । परायम्। हुए त्रीर हुए ॥ दह ॥ व जो वादी है और जितेनि

न प्रवरों से संयुत हैं ॥ ६३ ॥ श्रासित, देवल व तीसरा शांडिल है इस गीत्र में दिजीतम बड़े ऐस्वर्षवान् व कूबरे होने हैं ॥ ६४ ॥ और नेत्ररोगी, नी व श्रायुईल से हीन होते हैं और सनादा पैदा करने में प्रवीण तथा सबके संग्रह में तत्पर होते हैं ॥ ६४ ॥ और मलीन, मानी व ज्योति:शास्त्र में रिजो आत्रेय गीत्र मीत्र हैं व पांच प्रवरों से संयुत हैं ॥ ६६ ॥ कि श्रानेतास, स्यावारव, श्रांगिरस और श्रिते हैं व इस वंश में जो उत्पन्न के समान तेजस्वी हैं॥ ६७॥ और घर्माराय में टिकेहुए वे सब चन्द्रमा की नाई शीतल हैं और उत्तम श्राचारवाले तथा महाप्रवीस व श्रुतियों F उत्पन्नहुए वे त 19 वाह्मण الما 10 

॥ असितो देवलश्चैव शाषिडलस्तु तृतीयकः ॥ अस्मिनोत्रे महाभागाः कुब्जाश्च हिजसत्माः ॥ ६४॥ मुदुक्तभाम् ॥ २ ॥ यक्षरक्षःपिशाचाद्या उद्जेजयन्ति बाटबान् ॥ जुम्भकोनाम यक्षोऽभूद्धम्मोरएयसमी श्रतिशास्त्रपरायणाः ॥ ६८ ॥ याज्ञिकाश्च श्रुभाचाराः सत्यशौचपरायणाः ॥ धमेज्ञा दानशीलाश्च नि रिएयकथामृतम् ॥ यच्छत्वा मुच्यते पापाबोराइह्मवधाद्षि ॥ १॥ ज्यास उवाच ॥ श्रुणु राजन्प्रवृक्ष्यामि महादुष्टा महात्यागा अनायुषः ॥ कलहोत्पादने दक्षाः सर्वेसंग्रहतत्पराः ॥ ६५ ॥मलिना मानिनश्चैव ज्यो महोत्मुकाः॥ ६६॥ तपःस्वाध्यायनिरता न्यायधमेषरायणाः॥ १००॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ कथयस्व मह

वीए। हैं ॥ ६८ ॥ और यज्ञकती तथा उत्तम आचारवाले और सत्य व शौच में परायए। हैं और घमेज़ व दानी, निर्मेल और बड़े उत्कंटित होतेहैं ॥६६॥ मनुष्य मयङ्गर ब्रह्मधात पाप सेभी छ्रटजाता है।। १।। ब्यासजी बोले कि हे राजन्। सुनिये में इस दुलेम कथा को कहता है।। १ ॥ कि यक्ष, नेज बेदपाठ में परायग्। तथा न्याय धमें में तत्पर हैं ॥ १०० ॥ युचिष्ठिरजी बोले कि हे महाबाहों । धर्मार्राय के कथारूपी असृत को कहिये कि तपस्या व ि श्रीर शास्त्रों में

कि बाहासों को पीडित करते थे घर्मारस्य के समीप जुभकनामक यक्ष हुआ है।। ३ ॥ वह जित्य घर्मारस्य में बसनेवाले हिजों को पीइत करतिया। रिचमों ने देवताओं से कहा ॥ ४ ॥ कि हे देवताओं ! यक्ष व राक्षसादिकों से हमलोग दुभवित कियेजाते हैं इस कारक उनके भयसे इमलोग इस को त्यागदेवेंगे इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४ ॥ तदनन्तर गन्धवों समेत देवताओं ने वहां सिद्धों और श्रीमाछ आदिक उत्तम योगिनियों को स्थापित के हितकी कामना से बाहागों की रक्षा के लिये उस समय गोत्रों में एक एक योगिनी स्थापित कीगई ॥ ७ ॥ जिस गोत्र के रक्षण व पालन में जो

स्तत्र भूमिषु ॥ सिद्धाश्च वरयोगिन्यः श्रीमातुप्रभृतयस्तया ॥ ६ ॥ रक्षणार्थं हि विप्राणां लोकानां हितकाम्यया ॥ गोत्रान्प्रति तथेकेका स्थापिता योगिनी तदा ॥ ७ ॥ यस्य गोत्रस्य या शक्नी रक्षणे पालने क्षमा ॥ सा तस्य कुलदे वीति साक्षात्तत्र बसूब ह ॥ = ॥ श्रीमाता तारणी देवी साशाप्ररी च गोत्रपा ॥ इच्छारतर्तेनाछानी चैव गिरणनी वि उद्जयति नित्यं स धर्मारएयनिवासिनः "ततस्तैश्च हिजाप्रयैस्त देवेभ्यो विनिबेदितम् ॥ ४ ॥ यह गोत्रमातरः ॥ ब्रह्मविष्णमहेशाचैः स्थापितास्तत्र रक्षणे ॥ १२॥ ताः युजयन्ति विप्रेन्द्राः स्वधर्मानिर ६॥ जगन्माता महामाता मिद्रा भट्टारिका तथा॥ कदम्बा विकरा मीठा सुपर्षा वस्त्रा तथा॥ १०॥ वि परिभूता वर्षं मुराः ॥ त्यक्ष्यामोऽद्य वरं स्थानं तद्रयान्नात्र संश्यः ॥ ५ ॥ ततो देवैः सगन्धर्षेः स्थापिता महादेवी वाणी च मुकुटेश्वरी ॥ भद्री चैव महाशांकिः संहारी च महाबला ॥ ११ ॥ चामुएडा च महा तक्ष्मित्त का क्रिजोच समय उत्तम स्थान के किया ॥ ६ ॥ जोकों वे स्थादिना चैव स्तित्र भूमिषु गोत्राच्याति त वीति साक्षात् करावशा ॥ ६ ॥ व देवी इत्येता होकरावशा ॥ ६ ॥ व

श्रीर महाबला॥ १९॥ चामुंडा श्रीर महादेवी ये गोत्रमात्तका वहां ब्रह्मा, विष्णु व शिवादिकों से रक्षा करने में स्थापित कीगई ॥ १२॥ अपने व जगन्माता, महामाता, सिट्टा, भट्टारिका, कदंबा, विकरा, मीठा, सुपशी व वसुजा॥ १०॥ श्रौर मातंगी, महादेवी, वाशी, मुकुटेश्वरी व भदी, शिक तमथे हुई वह वहां उस गोत्र की ताक्षात् कुलदेवी हुई ॥ = ॥ श्रीमाता व तारसी देवी और गोत्र की रक्षा करनेवाली आशापूरी तथा इच्छातिनाशिनी, पिप्पली,

वंदियों से स्तुति कियेजातेहुए वे श्राये हे राजन् ! उस स्थान में ब्राह्मण लोग बहुत से तमिषा, पुष्प व कुशों को सेने के लिये॥ १६। १७॥ उन धर्म में तत्स डिजेन्द्र सदैव उनकी प्जते हैं तबसे लगाकर योगिनियों से अपने अपने समय में सुरक्षित ॥ १३ ॥ पुत्रों व पीत्रों से घिरेहुए बाह्यण स्वस्थता को प्राप्तहुए पूर्ण मनवाले गंघवों समेत श्रमृतमोजी देवता उत्तम विमानों पै चढ़कर वैकुंठ में चलेगये ॥ ९४॥ व हे राजत्। मी वर्ष बीतने पर ब्रह्मा, विष्णु व को देखने के लिये कौतुक से स्मरत्य कर ॥ १४॥ हे राजन् ! प्रातःकाल सूर्योद्य होनेपर उत्तम विमानपै चढ़कर श्रप्सरागर्यों से सेतित व गंघवों से गायेजाते हुए व

॥ श्रुत्वा तु वचनं शम्मोर्टेवदेवो जनार्दनः ॥ सत्यं सत्यमिति प्रोच्य ब्रह्माणमिदमब्रवीत् ॥ २० ॥ मोमो तिनां शुश्रूषार्थं प्रकल्पय ॥ सृष्टिहिं शाश्वतीवाद्य हिजौघोषि मुस्ती भवेत ॥ विष्णोर्वाक्यमभिश्रुत्य ब्रह्मा ॥ ततः प्रभृति योगिनीभिः स्वेस्वे काले मुरक्षिताः॥ १३॥ बाडवाः स्वस्थतां जग्मुः धुत्रपौत्रैः समा **च्णुमहेश्**वराः ॥ स्मृत्वा तु धर्मारएयस्य प्रेक्षणार्थं कुतूहजात् ॥ १५ ॥ समाजम्मुस्तदा राजन्प्रमाते उदिते त्युष्पकुशान्बहून् ॥ १७ ॥ आश्रमांस्तान्परित्यज्य गताः सर्वे दिशो दश ॥ तमाश्रमपदं दृष्टा शून्य नरः ॥ १८ ॥ उवाच वाक्यं धर्मज्ञः क्रिश्यन्ते वादवा विमो ॥ शुश्रूषार्थं हि शुश्रूष्ट्रन्कल्पयामीति मे म मानवरमारुद्य अप्सरोगण्सोविताः॥ १६ ॥ गन्धेवैगीयमानास्ते स्तूयमानाः प्रबोधकैः ॥ तत्र स्थाने हिज ातो देवाः सगन्धवा हर्षनिर्भरमानसाः ॥ विमानवरमारूदा जम्मुनक्षिऽमृताशानाः॥ १४ ॥ गते वर्षशते र हताः॥ त जन्त्रह्मावि रवौ ॥ वि ताः सदा

लि है इस कारण सेवा के लिये सेवकों को कल्पित करूं ऐसी मेरी बुद्धि है ॥ १६ ॥ शिवजाका वचन सुनकर देवदेव विष्णुजीने सत्य है यह यह कहा ॥ २०॥ कि हे बहात् ! ब्राह्मणों की तेवा के लिये इस समय समातनी शृष्टि की नाई किल्पत करे। कि जिस से दिज्यमण् भी सुन्धी इोने कर सब दशो दिशाओं को चले गये तब उस आश्रम स्थान को गून्य देखकर महेरवर ॥ १८ ॥ धर्मज्ञ ने विष्णुजी से यह वचन कहा कि हे विभो ।

निये में कहताहूं जो यह कि सब पापराशियों का नाशक है ॥ ९ ॥ हे राजन् । बहार से प्रीरत विष्णु व शिवजी ने कामधेनु को बुलाया व उससे महः॥ २९ ॥ सस्मार कामधेनु वे स्मर्पोनेव तत्स्रापो ॥ आगता तत्र साधेनुर्धमरिएये पवित्रके ॥ ९२९ ॥ न सुनकर लोकों के पितामह ब्रह्माजी में ॥ २१ ॥ कामधेतु को स्मरण किया और स्मरणही से उसीक्षण वह कामधेतु उस पत्रित्र घर्माराघ में आ से प्रकट में क्या वाग्रज सबलोग। सोंड दशम श्रध्याय में कह्यों चिरित सुखमोग ॥ ज्यासजी बोले कि हे राजन् । धर्माराय में जैसा उत्मा कुषानी उवाच ॥ श्रुणु गजन्यथाहर्तं धम्मरिएये शुभं गतम् ॥ यदिदं क्ययिष्यामि अशेषाघोषनाशनम् ॥ १ ॥ तदा राजन्प्रेरितेन स्वयम्भुवा ॥ कामधेतुः समाद्वता क्ययामास तां प्रति ॥ २ ॥ विप्रेम्योऽनुचरान्देहि ॥ ६॥ स्वगे देवाः प्रशंसन्ति धर्मारएयनिवासिनः ॥ तपोऽध्ययनदानेषु मर्वकालेप्यतीन्द्रियाः ॥७॥ हिजातये ॥ ही हो शुद्धात्मको चैंब देहि मातः प्रसीद मे ॥ ३ ॥ तथेत्युक्त्वा महाघेतुः खुरेषोक्षेस्यदराम् । या निष्कान्ताः शिसासूत्रथरा नराः ॥ ४ ॥ षदत्रिंश्च सहस्राणि बणिजश्च महाबलाः ॥ सोपबीता महा शास्त्रविशारदाः ॥ ५ ॥ द्विजमक्रिसमायुक्त ब्रह्मएयास्ते तपोन्निताः ॥ पुराणज्ञाः सदाचारा धार्मिका ति श्रीस्कन्दुपुरासेघर्मारास्यमाहात्स्ये देवीद्यालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांगोत्रप्रवरगोत्रदेवीकथनन्नामनक्मोऽष्यायः ॥ ६ ॥ ग्न्दुशाणिषमोरएयमाहात्म्यंगोत्रप्रवर्गोत्रद्वीकथनन्नामनवमोऽघ्यायः ॥ ६॥

प्रवीए और सब शास्तों में चतुर थे॥ ४। ४॥ और ब्राह्मणों की मिक्त में मंयुत वे ब्रह्माय और तफ्या में मंयुत व पुराणों के जाननेवाले तथा उत्तम आचारवाले भीर क थे।। ६॥ स्वर्ग में देवता भी घर्भारएयनिवासी बाह्मणों की प्रशंसा करते हैं कि तपस्या, पठन व दान में वे सबसमय में भी इन्द्रियों को जीते हैं॥॥॥ ऽहकर महाघेनु ने खुर से पृथ्वी को लिखा श्रौर उसके हुंकार से शिलासूत्रघारी छचीसहजार बढ़े बलवान् विषाज् निकले जोकि यशोपवीत समेत व बढ़े बार्मिक व ब्रह्मसेव

; मातः । बाहागों के लिये सेवकों को दीजिये याने एक एक बाहाका के लिये शुदाचित्रवाले दो दो तेवकों को दीजिये मेरे ऊपर प्रतन्न हृजिये ॥ ३॥

ब्रह्मसंवक

करके वहां भूमियों में डिजोंने निवास किया ॥ १ ॥ तदनन्तर पृथ्वी में देवताओं ने सेवकों को शिष्यता दी और ब्रह्मा ने उनके हित के लिये सब हे राजन्। एक एक बाह्मण के लिये दो दो भेनक दिये गये और जिस बाह्मण का पहले जो गीत्र कहागया है।। 🗆 ।। उसके सेनक का भी परस्पर वह गीत्र हुत्रा तुम लोग इनका वचन करो श्रौर जो मनोरथ हो उसको देवो व मतिदिन सिमधा, पुष्प श्रौर कुशादिकों को लेशावो ॥ ११ ॥ श्रौर इनकी श्राज्ञा से अपमान मत करो और जातक, नामकरण् व उत्तम श्रन्नप्राशन॥ १२॥ व मुंडन, यज्ञोपवीत श्रौर महानाम्न्यादिक जो क्रिया कर्मादिक ब वत, दान कहा॥ ९०॥ कि क्तेमान होत्रो कमी इस व्यवस्थां को

॥ १६ ॥ स्तुर्ति कुर्वन्ति ते सर्वे कामधेनोः पुरः स्थिताः ॥ कतकत्यास्तदा देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ १७॥ । कृत्वा ज्यवस्थां च न्यवसंस्तत्र भूमिषु ॥ ६ ॥ततश्च शिष्यता देवैदेता चानुचरान्भुवि॥ब्रह्मणा कथितं गृहिताय वे॥ १० ॥ कुरुछ्वं वचनं चैषां दद्ध्वं च यदिच्बितम् ॥ समित्युष्पकुशादीनि आनयछ्वं दिने ॥ अनुज्ञगैषां वर्तघ्वं मावज्ञां कुरुत कचित् ॥ जातकं नामकर्षां तथान्नप्राशनं शुभम् ॥ १२ ॥ श्लोरं चै हानाम्न्यादुकं तथा ॥ कियाकर्मादिकं यच त्रतं दानोपवासकम् ॥ १३ ॥ अनुज्ञयेषां कर्तव्यं काजेशा अनुज्या विनेषां यः कार्यमारभते यदि॥ १४॥ दशें वा आदकार्यं वा शुभं वा यदि वाऽशुभम् ॥ दारिहर्षं कीतिनाशं तथैव च ॥ १५ ॥ रोगेनिपीड्यते नित्यं न कचित्सुलमामुगुः ॥तथोति च ततो देवाः शकादाः इदमञ्जवन् ॥ धुनशोर्क च सुरस्तमाः

ऐसा उन्होंने कहा तदनन्तर इन्द्रादिक वे मुरुश्रेष्ट सब देवता कामधेनु के आगे स्थित होकर स्तृति करनेलगे व उस समय ब्रह्मा, विष्णु व शिवदेवता कृतार्थ हुए ॥१६।१७॥ गुम व अशुमजो कार्य करेगा वह दारिद्र्य, पुत्रशोक व कीरिनाश को पार्वेगा ॥ १५ ॥ श्रीर वह नित्य रोगों से निपीडित होगा व कभी वे मुखको न पार्वेगे बहुत अच्झा ॥ इनकी आज़ा से करना चाहिये ब्रह्मा, विष्णु व महेराने ऐसा कहा और बिन इनकी आज़ा जो कार्य का प्रारंभ करेगा॥ १४ ॥ दर्भ आदकार्य बा और उपनास ॥ ९३

हैं अने ! तुम सब देवताओं की माता हो व तुम यज्ञका कारण हो और सब तीयों के मध्य में तुम तीर्थ हो हे अनये । तुम्हारे लिये नमस्कार है ॥ 95 ॥ जिसके मस्तक में चन्द्रमा, सूर्य, अहण व शिवजों हैं व जिसके हुंकार में मरस्वती है व सब नाग जिसके कंबल स्थान में है ॥ 98 ॥ और जिस के खुर के पिक्स भाग में गंधवें व चारों वेद हैं और मुस के अग्रमाग में सब तीर्थ ब स्थावर और जंगम हैं ॥ २० ॥ ऐसे बहुत बचनों से प्रसन्न कीहुई वह कामधेनु हिषेत हुई तब उत्तने या करूं ॥ २९ ॥ देवता बोले कि हे मातः । आप मगवती ने इन सब उत्तम तेवकों को रचा व हे महाभागे । तुम्हारी प्रसन्नता से बाहम्स भाग में गंधते व या वह कहा कि में क

वेदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणम् ॥ त्वं तीर्थं सर्वतीयांनां नमस्तेऽस्तु सदानघे ॥ १८ ॥ शाशिमुयांरिणा य ॥ २४॥ ज्यास उवाच ॥ परिग्रहार्थं वै तेषां रहेण च यमेन च ॥ गन्धवंकन्या आहत्य दारास्तत्रीपक स्या जलाटे व्यमध्वजः ॥ सरम्बती च हुङ्कारे सर्वे नागाश्च कम्बले॥ १६॥ खुर्षष्ठे च गन्धर्वा वेदाश्वत्वार एवं च॥ मुस्ताप्रे सर्वेतीर्थानि स्थावराणि चराणि च ॥ २० ॥ एवैक्थिश्व बहुशो वचनैस्तोषिता च सा ॥ मुप्रसन्ना तदा धेतुः किं करोमीति चान्नवीत् ॥ २१ ॥ देवा ऊचुः ॥ मृष्टाः सर्वे त्वया मातदेंव्येतेऽनचराः शभाः ॥ त्वत्प्रमादान्मद्राभागे ति चाब्रवीत् ॥ २१ ॥ देवा ऊचुः ॥ सृष्टाः सर्वे त्वया मातरेंव्येतेऽनुचराः शुभाः ॥ त्वत्प्रसादान्महाभागे ।सिनोऽभवन् ॥ २२ ॥ ततोऽसौ मुरमी राजनाता नाकं यशास्विनी ॥ ब्रह्मविष्णुमहेशाद्यास्तत्रेवान्तरष्ट स्ततः॥ २३॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ अभायांस्ते महातेजा गोजा अनुचरास्तया ॥ उद्याहिताः कथं ब्रह्मन्सुतास्तेषां २५॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ को वा गन्धवेराजासौ किन्नामा कुत्र वा स्थितः ॥ कियन्मात्रास्तस्य कन्याः कि तं माता सन बाह्यपाः सु क्टाऽभवन ल्पिताः ॥

२२॥ व हे राजन् । तदनन्तर कामघेनु स्वर्ग को चलीगई और ब्रह्मा, विष्णु व शिवादिक देवता वहीं अन्तर्दान होगये॥ २१॥ युधिष्ठरजी बोले ब्रह्मन् । गऊ से उपजे हुए वे अनुचर (वैश्य) सीविहीन थे फिर कैसे ब्याहेगये और किस समय उनके पुत्र हुए ॥ २४॥ व्यासजी बोले कि उन के लिये हद य उसराज ने गंघवों की कन्याओं को हरकर वहां स्थियों को कल्पित किया ॥ २४॥ युधिष्ठरजी बोले यह कौन गंघवेराज या व इस लोग सुखी हुए ॥ २ कि है महातेजा, ब्रह्म वैश्यों के विवाह के

स्रोर युवावस्था में स्थित थीं ॥ २८ ॥ हे राजम् । शिवजी के गए। उत्तम मुखवाले नन्दी व भूगी ने पहले देखी हुई उन कन्याओं को शिवजी कि हे विभो, महादेव ! पुरातन समय गंधर्वनगर में विश्वावसु के घर में मैंने हजारों कन्याओं को देखा है ॥ ३॰ ॥ हे शिवजी ! उनको बलसे म्लाबान हजीस हजार कुमार है ॥ ३५ ॥ शिवजी से पठाया हुआ मैं तुम्हारे सभीप कन्या के लिये आया हूं हे महाभाग ! कन्या को वीजिये दीजिये ऐसा उसमे त्रीर यह कहां स्थित था और किस श्राचारवाली उसकी कितनी कन्या थीं इसको सुम्मसे कहिये ॥ २६ ॥ न्यासजी बोले कि हे जुप । विश्वात्रसु जिये ऐसा सुनकर तदनन्तर त्रिपुरविनाशक सदाशिवजी ने ॥ ३९ ॥ हे भारत ! विजय नामक दूतको फ्टाया श्रीर जहां शञ्चनाशक विश्वावधु का राजा था उसके मन्दिर में साठहज़ार कन्या थीं ॥ २७ ॥ उसका श्राकाश में घर था श्रीर उत्तम गंधवेनगर था व गंधवे से उपजी हुई उत्तम या वहां उसने जाकर ॥ ३२ ॥ शिबजी से कहे हुए फ्य वचन को कहा कि हे महाभाग | धर्मारएय में ब्रह्मा, विष्णु व शिवजी से रचेहुए ॥ ३३ ॥ वेदवेदांग ब पारमासी ब्राह्मास वहां स्थापित हैं और उनकी सेवा के लिये कामधेतु की प्रार्थना कीगई ॥ ३৪ ॥ व उसने उत्तम आचारवाले अयोनिज बनियों को बनाया है वे बन चिरा विष्णिजस्ते त्वयोनिजाः ॥ षदत्रिश्च सहस्राषि कुमारास्ते महाबलाः ॥ ३५ ॥ शिवेन प्रेषितोऽहै ने॥ २७॥ अन्तरिक्षे ग्रहं तस्य गन्धर्वनगरं शुभम्॥ यौवनस्याः मुरूपाश्च कन्या गन्धवेजाः शुभाः॥ २८॥ नगरे विमो ॥ विश्वावमुग्हे कन्या असंख्याताः सहस्रशः ॥ ३०॥ ता आनीय बलादेव गोमुजेम्यः प्रयच्ब मोः॥ एवं श्रुत्वा ततो देविद्धिपुरघः सदाशिवः॥ ३१ ॥ प्रेषयामास दूर्तं तु विजयं नाम भारत ॥ स तत्र गत्वा यत्रा स्ते विश्वावसुरिन्दिमः॥ ३२ ॥ उवाच वचनं चैव पथ्यं चैव शिवेरितम्॥ धर्मारेएये महाभाग काजेशेन विनि मिताः॥ ३३ ॥ स्थापिता वाडवास्त्तत्र वेदवेदाङ्गपारगाः ॥ तैषां वै परिचर्षार्थं कामघेत्रश्च प्रार्थिता ॥ ३४ ॥ तया ग़िंहि में ॥ २६ ॥ ज्यास उवाच ॥ विश्वावसुरितिरूयातो गन्धवाधिपतिर्नेष ॥ षष्टिकन्यासहस्राषि आसते रो राजनन्दी मुझी शुभाननो ॥ प्रवेद्धाश्चताः कन्याः कथ्यामासतुः शिवम् ॥ २६ ॥ दृष्टाः पुरा महा माचारा श्र ज़ाकर वैश्यों को व कृताः शुभ ऐसा प्रसिद्ध गंघत्रों तस्य वेश्मा से कहा ॥ २६॥ का क्या नाम था कन्या स्वरूपमती

कि दे

मोला कि हे महामते। संसार में तम देवतात्रों व गंधवींको छोड़कर कैसे मनुष्यों को कन्या ऐजे ॥ ३७ ॥ उतका वर्षन सुनकर उस समय बिजय खोट रेट ॥ व हज़ारों भूत, प्रेत और पिशाचादिकों से विरे तदनन्तर देवता, नाग, मूत, वैताल व स्वेचर ॥ ४०॥ बड़े कोष से संयुत होकर वे हज़ारों लोग भारी गंचर्वचरित्र को कहा॥ ३८॥ ज्यासजी बोले कि तदनन्तर भगवान् सदाशिवजी कोचित हुए और त्रिशूल को हाथ में लिबे हुए सवाशिबजी आये और उस सेना आया व उसने बड़े कैलपे सबार हुए ॥

तदागतं महासैन्यं हुटद्वा भयविलोलितम् ॥ गन्धवनगरात्सव विनाद्धरता वित्ता प्रदृते सर्वा वीषाग्न्यश्च तदा दियन्ताः ॥ ४४ ॥ गृहीत्वा प्रदृते सर्वा वाणिग्न्यश्च तदा न्यक्तां मेर्दे गतो चर्य ॥ ताः कन्यां योवनोपेता रूपोदार्थसमिन्वताः ॥ ४४ ॥ आज्यभागं तदा दृत्वा गन्धविय गवात्मजाः ॥ देवानां पूर्व चर्य ॥ वेदोक्किन विधानेन तथा वे देवसन्निधो ॥ ४४ ॥ आज्यभागं तदा दृत्वा गन्धवित्रा गवात्मां को मगगये ॥ ४३ ॥ वास्त्रा में विस्ता विधानेन तथा वे देवसन्निधो ॥ ४४ ॥ आज्यभागं को देवकर गंववंनगर से वे सब वशो विशायों को मगगये ॥ ४३ ॥ वास्त्र विधायों विधायों विधायों विधायों विधायों विधायों को विधायों को देवस्त व सर्वे अपि । के चलने पर बड़ाभारी हाहाकार हुआ।। ४१॥ और पृथ्वी देवी कॉफनेलगी व दिक्पाल भय से विकल हुए तब भयंकर व अशांत पत्रन चलनेक्नो पसुपागतः॥ कन्यार्थे हि महाभाग देहि देहीत्युवाच ह ॥ ३६ ॥ गन्धर्व उवाच ॥ देवानां चैव सर्वेषां गन्ध मते ॥ परित्यज्य कथं लोके मानुषाषां ददामि वे ॥ ३७ ॥ श्रुत्वा तु वचनं तत्य निद्यतो विजयस्तदा ॥ ् ॥ कोधेन महताविष्टाः समाजग्मुः सहस्रशः ॥ हाहाकारो महानासीत्तिस्मन्सैन्ये विसर्पति ॥ ४१ ॥ प्रक तत्सवे गन्धवेचरितं महत् ॥ ३८ ॥ ज्यास उवाच ॥ ततः कोपसमाविष्टो भगवालँबोकश्रद्धरः ॥ दुषमे च ग्रजहस्तः सदाशिवः ॥ ३६ ॥ भूतप्रेतिपिशाचादैः सहस्रैराष्टतः प्रभुः ॥ ततो देवास्तथा नागा भूतवेताल दिवी दिशापाला भयातुराः ॥ घोरा वातास्तदाऽशान्ताः शब्दं कुर्वन्ति दिग्गजाः ॥ ४२ ॥ व्यास उवाच ॥ हासैन्यं हष्डा भयविलोलितम् ॥ गन्धवेनग्रात्सवे विनेशुस्ते दिशो दश ॥ ४३ ॥ गन्धवेराजो नगर् म्पिता धरा हेन्सः॥४ र्वाणां महा क्थयामार समार्क्टः हे राजन्। गंघवीं और दिमाज शब्द

8६॥ व यमराज और मृत्यु के लिये घृतमाग को दिया और घृतमागों को देकर निषिपूर्वक उन वािाजों ने उत्तम व्रतवाली कन्याओं का ब्याह किया ॥ ४७ ॥ तबसे लगाकर गांघर्त विवाह प्राप्त होनेपर आजमी सब देवादिक आज्य ( घृत ) भाग को प्रहण् करते हैं ॥ ४८ ॥ और छंतीसहजार जो कुमार कहे गये हैं उनके सेकड़ों व हज़ारों पुत्र, पीत्र हुए ॥ ४६ ॥ इसी कारण वे सब दासत्व में कियेगये व बढ़े तीर क्षतिय सेवकता में कियेगये ॥ ४० ॥ तदनन्तर हे राजन । सब देवता और अपे थे वैसेही चलेगये ॥ ४० ॥ तदनन्तर हे राजन । सब देवता

वैसेही चलेगये व देवताओं के जानेपर वे सब बाह्म ए इस रथान में बसने लगे ॥ ५०॥ हे राजन । पुत्रों व पौत्रों से संयुत व सबकहीं से निडर बाह्मण । स्यांचन्द्रमसोस्तथा ॥ ४६ ॥ यमाय सत्यवे चैव आज्यभागं तदा दहः ॥ दत्ताज्यभागानिबधिवद्यविरे ते ाः॥ ४७॥ ततः प्रभृति गान्धवीववाहे समुपस्थिते॥ श्राज्यमागं प्रमृद्धान्त श्रद्धापि सर्वतो भ्रशम्॥४८॥ च सहस्राणि कुमारा ये निवेदिताः॥ तेषां धुत्राश्च पौत्राश्च शतशोऽय सहस्रशः॥ ४६॥ श्रत एव हि ते त्वे हि विनिर्मिताः॥ क्षत्रियाश्च महावीराः किङ्करत्वे हि निर्मिताः॥ ४०॥ ततो देवास्तदा राजञ्जग्मुः तिया ॥ गते देवे हिजाः सर्वे स्थानेऽस्मित्रिवसन्ति ते॥ ५१ ॥ धुत्रपौत्रयुता राजन्निवसन्त्यकुतोभयाः॥ प्ठनित वेदान्वेदज्ञाः कचिच्छास्नार्थमुद्रिरन् ॥ ५२ ॥ केचिद्रिष्णुं जपन्तीह शिवं केचिज्ञपन्ति हि ॥ ब्रह्माणुं च जपन्त्येके यमसुक्ते हि केचन ॥ ५३ ॥ यजनित याजकाश्वेव श्राग्निहोत्रमुपासते ॥ स्वाहाकारस्वधाकारवषद्कारिश्च मुत्रत ॥ ५४ ॥ र्यते सर्वै त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ विषाजश्च महादक्षा हिजशुश्रूषणोत्मुकाः ॥ ५५ ॥ धर्मारएये शुभे दिब्ये ते जानां च शुभव्रता 

को जाननेवाले वे बेटों को पढ़ते हैं और कभी शास्तार्थ को कहते हैं॥ ४२॥ यहां कोई शिवजी को जफ्ते हैं व कोई विष्णुजी को जफ्ते हैं और कोई कहा। कोई पमस्क को जपते हैं॥ ४३॥ और याजक लोग यझ करते हैं व अफ्निहोत्र की उपासना करते हैं व हे सुबत ! स्वाहाकार, स्वधाकार और वषदकार र समेत सब तिलोक पूर्ण होता है और वाहम्णों की सेवा में उत्कंतित जो कड़े दक्ष विश्व है।। ४८। ४४॥ भक्षीमांति निष्टित वे सोग उत्काब क्रिज

\*

हैं और अस, पानादिक व समिवा, कुरा और फलादिक सब वस्तु को ॥ १६॥ गऊ के पुत्र उन विधाजों ने बाह्ममों के सिये धुर्ण किया ॥ १७ ॥ भीर हा करना व रनान और वज्ञादिकों का घोना तथा पत्थरत्रादिक का निर्माण और मार्जनादिक उत्तम कर्मों को।। ५८॥ और कुष्टन व पीराना आक्रिक की सियां करनेलगीं व बहा, विष्णु व महेशजी के वचन से वे उन बाहाणों की सेवा करनेलगे ॥ ४६ ॥ तब हर्ष में तत्मर सब बाहाण स्वरंख हो त्रि व सन्ध्यात्रों में ब्रह्मा, विष्णु श्रौर शिवादिकों की उपासना करनेलगे ॥ ६०॥ इति श्रीस्कन्दपुराणीधर्मारायमाहात्म्येदेवीद्यालुमिश्राविराचितायां

निष्ठिताः ॥ अन्नपानादिकं सर्वं समित्कुशफलादिकम् ॥ ५६ ॥ आपूरयन्द्रिजातीनां बिष्णिस्ते गवात्म ॥ पुष्पोपहारनिचयं स्नानबद्धादिघावनम् ॥ उपलादिकनिर्माणं मार्जनादिशुभक्रियाः ॥ ५८ ॥ बिष्णिक् न्त कएडनं पेषण्णदिकम् ॥ शुश्रूषन्ति च तान्विप्रान्काजेश्वचनेन हि ॥ ४६ ॥ स्वस्था जातास्तदा सबै ाच ॥ अथ किञ्चिद्गते काले युगान्तसमये सिति ॥ त्रेतादौ लोलजिह्माक्ष अभवद्राक्षसेश्वरः ॥ २ ॥ तेन विद्रा परायणाः ॥ काजेशादीनुपासन्ते दिवारात्रौ हि सन्ध्ययोः ॥६० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेघमरिरायमाहात्म्ये ए उवाच ॥ अतः परं किमभवद्ववीतु हिजसत्तम ॥ त्वहचनामृतं पीत्वा तृप्तिनािस्त मम प्रमो ॥ १ ग्रहबर्षानन्नामदश्मोऽध्यायः ॥ १० ॥

ये तुम्हारे वचनरूपी अमृत को पीकर मेरी तृप्ति नहीं होती है॥ १॥ व्यासजी बोले कि इसके उपरान्त कुछ समय बीतने पर जब युगांत समय हुआ प्रादि में लोलजिहाक्ष नामक राक्षतेश्वर हुआ ॥ २ ॥ उसने चराचर समेत सब त्रिलोक को भगादिया व सबलोकों को जीतकर वह धमीरएय में जेह राक्षमार्ट जिमि हन्यो विष्णु सुरनाथ । गेरहत्रे श्रध्याय में सोई वर्णित गाथ ॥ याघिष्ठरजी बोले कि हे द्विजोत्तम, प्रमो ! इसके उपरान्त क्या स्परिप्रहवर्गानन्नामद्शामोऽध्यायः॥ १ • ॥ को०। लोल भाषाटीकायांत्रासि

तगी ॥ ६ ॥ तय उत्तम त्रिशूल को घारनेवाली व शंख, चक और गवा को घारनेवाली सैकड़ों व हज़ारों देवियां प्राप्तहुई ॥ ७ ॥ कोई कमंडलु को घारे भग गये और वे धर्मारएयनिवासी लोग जैसे आये थे वैसेही चले गये॥ ४॥ तब श्रीमातादिक देवियां राक्षत से कोधित हुई श्रीर शब्द से डरवाकार क और तलवार को धारण किसे थी और कोई फसरी व अंकुश को धारे थी और कोई तलवार व खेटक प्रस्त को धारण किये थी। ॥ ८ ॥ कोई बाहाएों से सेवित उस पनित्र व सुंदर धर्माराएय को देखकर बाहाएों के वैर से उसी ने उत्तम पुर को जलादिया॥ ४॥ श्रीर जलते हुए नगर को देखकर त्राया॥३॥श्रौर व अन्य चाब् द्विजोत्तम लोग 

। ॥ आजग्मुस्तत्र यत्रास्ते लोलजिक्को हि राक्षतः ॥ १० ॥ महादंष्ट्रो महाकायो विद्याजिक्को भयक्करः ॥ राक्षतो घोरं सिंहनादमथाकरोत् ॥ ११ ॥ तेन नादेन महता त्रासितं भुवनत्रयम् ॥ आप्रारता दिशः सर्वाः त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ जित्वा स सकलालँबोकान्धर्मारएये समागतः ॥ ३ ॥ तहुष्डा सक् धुएयं रम्यं वेतम् ॥ ब्रह्मदेषाच तेनैव दाहितं च पुरं शुभम् ॥ ४ ॥ द्वामानं पुरं हष्द्वा प्राष्ट्या दिजसत्तमाः ॥ यथागतं धराः कांश्रित्कशासङ्गधराः पराः ॥ पाशाङ्कशधरा कांचेत्सङ्गसेटकधारिषी ॥ = ॥ कांचेत्परशुष्ठ धमारिएयनिवासिनः॥ ५॥ श्रीमाताद्यास्तदा देञ्यः कोपिता राक्षसेन वै॥ घातयन्त्येव शब्देन तर्जाय कमस्टलुधराः काश्चित्कशासिङ्गधराः पराः ॥ पाशाङ्कुशधरा काचित्सिङ्गस्टकधारिषी ॥ = ॥ काचित्परशुह्न स्ता च दिन्याग्रुथधरा परा ॥ नानामर्षाभूषात्वा नानारनामिशोभिताः ॥ ६ ॥ राक्षमानां विनाशाय बाह्यषानां असम् ॥ ६ ॥ समुज्ञितास्तदा देन्यः शतशोऽथसहस्रशः ॥ त्रिशुलवर्घारिएयः शङ्कचकगदाधराः ॥ ७। श्रजग्रम्

के हित के लिये वहां आई जहां कि लोलजिब राक्षत था ॥ १० ॥ बड़ी दाढ़ोंवाले व बड़े शरीर तथा भयंकर व बिजली के समान जिब्हाबाले उस लिये थी व अन्य दिन्य अस को घारण किये थी अनेक प्रकार के आस्वाणों से भूषित व अनेकमांति के रत्नों से शोभित देवियां ॥ ६ ॥ राक्षसों के |यों को देखकर मयंकर सिंहनाद किया || १९ || उस बढ़ेभारी शब्द से त्रिलोक डरगया और सब दिशा पूर्ण होगई व अनेक समुद्र क्षीपित है।। व देवताओं को भी दुर्लभ वह सुन्दर नगर जला दियागया और वहां बाह्मण न देखपड़े क्योंकि वे दशो दिशाओं को चलेगये ॥ १७॥ श्रीर राजन् ! उस समय घमें राय में बड़ा कोलाहल हुआ उसको सुन कर इन्द्रजी ने कुबेर को पठाया॥ ९३॥ कि यह क्या है तुम जाकर देखकर इस के आगे कहा॥ १५॥ कि यहां से गया हुआ लोजिजिड तीनों लोकों को पीड़ित करता है उस बचन को सुनकर इन्द्रजी ने विष्णुजी से कहकर नके उस वचन को सुनकर कुबेरजी गये ॥ १४ ॥ श्रीर वहां श्रीमाता व लोलजिङ्ग का बड़ाभारी युद्ध देलकर जैसा देला व जैसाहुआ या कैसा को मुम्तेने कहिये उ कृटनी को ऋष्ये॥ १ तम कुक्र ने इन्द्रजी

। धर्मारएयं ततो गत्वा तचकं प्रमुमोच ह ॥ लोजजिह्मतत्। रक्षो मूर्िकतो निषपात ह ॥ २०॥ त्रिश्र श्चभितानेकसागराः॥ १२॥ कोलाहलो महानासीब्समिरएये तदा चप ॥ तच्छत्वा वासवेनाथ प्रेषितो नलक्क न दृष्टा वाडवास्तत्र गताः सर्वे दिशो दृश् ॥ १७ ॥ श्रीमाता योगिनी तत्र कुरुते युद्धुत्तमम्॥ हाहाभूता प्रजा सर्वो इतश्रेतश्र थावति ॥ १८ ॥ तरुक्रत्वा बामटेनो कि मनीत्म स मन्तीत्त्र स्वात्त्र । महायुद्धं श्रीमातालोलजिह्मयोः ॥ यथाद्यष्टं यथाजातं शकात्रे स न्यवेदयत् ॥ १४ ॥ उद्देजयति लोकांबीन्थर्मार् स्यमितो गतः ॥ तच्छ्नत्वा वासवो विष्णुं निवेद्य क्षितिमागमत् ॥ १६ ॥ दाहितं तत्युरं रम्यं देवानामपि हुर्लभम् ॥ ॥ १८॥ १८॥ तष्कुत्वा वामुदेवो हि ग्रहीत्वा च मुदर्शनम् ॥ मत्यलोकात्तदा राजन्समागच्यन्मही लेन ततो भिन्नः शिक्रिभिः कोधमूर्िकृतः ॥ हन्यमानस्तदा रक्षः प्राणांस्त्यक्त्वा दिवं गतः ॥ २१ ॥ ततो देवाः सुग किमिदं पश्य गत्वा तं हष्ट्वा महां निवेदय॥ तत्तस्य बचनं श्रुत्वा गतो वे नलकूबरः ॥ १४ ॥ हष्ट्वा तत्र तले॥ १६॥ म्रहः॥ १३ ॥

चक्र को लेकर सत्यलोक से पृथ्वी में आये॥ १६॥ तद्नन्तर घर्मारएय में आकर विष्णुजीने उस चक्र को छोड़ा तब लोलिजिइ राक्ष्स मुस्कित होकर गिरपड़ा॥ २०॥ श्रीमाता योगिनी बहां उत्तम युद्ध को करती है और सब प्रजा हाहाभूत होगई व इघर उघर दोड़ती है।। १८।। हे राजन्। तब उस बचन को सुनकर विष्णुजी सुबर्शन भिन्न व शांकियों से माराहुआ वह क्रोघ से मूर्विअत राक्षस उस समय पालों को छोड़कर स्वर्ग को चलागया ॥ २१ ॥ तदनन्तर हर्ष से पूर्ण मनै तद्नन्तर त्रिशूल से

में वे सब बाहाए। कहां है ॥ र३ ॥ तदनन्तर हे राजन् ! गंघवाँ समेत देवताओं ने वेग से इघर उघर मगेहुए बाहाएाँ। को इंदर्कर यह कहा ॥ २८ ॥ सिलोगों का वचन सुनिये कि अधम राक्षस की विष्णुदेवजी ने मारा व चक्र से काउडाला ॥ २४ ॥ उस बचन को सुनकर बड़े हर्ष से प्रकुक्तित ाहाए। उस समय आये व हे राजन् ! अपने अपने स्थान में पैठ गये॥ २६ ॥ तब श्रीपित विष्णुजी के लिये सुन्दर वचन कहागया कि जिसालिये किया ॥ २२ ॥ और उस नगर को उजड़ाहुआ देसकर विष्णुजी बचन बोले कि देवता सत्यलोक से श्राकर उन जगदीया विष्णुजी की स्तुति म्मषियों के आश्रम में कि हे बाहाणों ! हम लोचनोवाले सब ब वाले गंघवाँ समेत

सियों समेत व सेवकों समेत पहले की नाई निवास किया और वे तपस्या व यज्ञ कर्मादिकों में और पठनादिक कर्मों में वर्तमान हुए ॥ १० ॥ हे घर्म 1 सत्यमन्दिर नाम होगा ॥ २८ ॥ उस वचन को सुनकर विष्णुजी बहुत अच्छा यह कहकर चलेगये तदनन्तर पुत्रों व पीत्रों से संयुत उन सब सत्यलोक में आये व बाह्य हों के जिये यह पुर स्थापित कियागया॥ २७॥ उस कारण संसार में सत्यमंदिर ऐसा प्रतिद्ध होगा सत्युग में र⊂॥तच्छ्रत्वा वासुदेवेन तथेति प्रतिषद्य च॥ ततस्ते वाडवाः सर्वे पुत्रपौत्रसमन्विताः ॥ रे६ ॥ सपन्नीकाः सानुचस यथापूर्व न्यवात्सिष्ठः॥ तपोयज्ञाकयादोषु वर्तन्तेऽध्ययनादिषु ॥ ३०॥ एवं ते सर्वमारूयातं धर्म वै सत्य ४ ते ब्राह्मणाः सर्वे ऋषीणामाश्रमे पुनः ॥ २३॥ततो देवाः सगन्यवां इतस्ततः प्लायितान् ॥ संशोष्ट्य तर् ह्मणानिदमञ्जवन् ॥ २४ ॥ श्र्यतां नो वचो विप्रा निहतो राक्षसाधमः ॥ वासुदेवेन देवेन चकेण निरके न्तत ॥ २५॥ तच्छत्वा वाडवाः सर्वे प्रहर्षोत्फुक्षलोचनाः ॥ समाजग्मुस्तदा राजन्त्वस्वस्थाने समाविशन् ॥ २६ ॥ श्री कान्ताय तदा राजन्वाक्यमुक्तं मनोरमम्॥ यस्मात्वं सत्यलोकाच आगतोऽसि जगत्प्रमुः॥ स्थापितं च धुरं चेदं न्धर्वा हर्षिनिर्मरमानसाः ॥ तृष्टुबुस्तं जगन्नाथं सत्यलोकात्समागताः ॥ २२ ॥ उद्दमं तत्समालोक्य विष्णुर्वचनमत्र हिताय च डिजात्मनाम् ॥ २७ ॥ सत्यमन्दिरमिति ख्यातं ततो लोके भविष्यति ॥ क्रते युगे धर्मारएयं त्रेतायां सत्य वीत् । क च सा राजन्त्रा घमरिस्य व नेता में संतार के स्वामी तुम मन्दिरम्॥ बाह्मगों ने ॥ २६ ॥ 

इस प्रकार तुमसे सत्यमंदिर के त्रिषय में सब क्तान्त कहानवा ॥ ३९ ॥ इति औष्कन्दपुराष्ट्रीवनीरायाहात्त्रेदेवीद्यातुमित्राविनायांमाषाटीकायांबोत्तिकाधुर स्थापन किया उसी कारण वह आदि पुरी सत्य नामक है॥ १॥ उसके पूर्व में घमेंश्वर देव व दक्षिण में गणाधिप और पश्चिम में सूर्य व उत्तर में सिंहे मुत्यमान्वर को **बंब**्रुवेक्सत्यमन्दिरस्

·50.4

स्वयंभुवजी स्थापित हैं ॥ र ॥ युधिष्ठित्जी बोले कि हे महाभाग ! गग्नेश को किस ने स्थापित किया व इसने किस कारण स्थापित किया व इनका क्या नाम है इसको मुक्तसे शीघही कहिये ॥ र ॥ व्यासजी बोले कि इस समय में गग्नेशजी की उत्पत्ति का कारण कहता हूं ॥ ४ ॥ कि हे महाराज | किसी समय सब देवता व मात्रका मिली तब हे नुपश्रेष्ठ । पहले देवतात्रों ने एथ्वी में मत्यमंदिर की क्रियों के लिये घर्मारएय में चंडिकाजी के पुत्र गर्मशाजी को थापा और बहां पताकात्रों व द्वजों छहरिदेवाली ) हुआ।। ४। ६ ॥ और वहां उस ब्राह्मणों के निवासस्थान के मध्य प्राकारमंडल के बीच में इंटों से बहुत सोभित पीठ बनाया १ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराषोधमारिएयमाहात्म्येलोलजिह्नामुरवधपूर्वकंसत्यमन्दिरसंस्थापनवर्षानन्नामैकाद ज्यास उबाच ॥ततो देवैर्चपश्रेष्ठ रक्षार्थं सत्यमन्दिरम् ॥ स्थापितं तत्तदाचैव सत्यामिल्या हि सा पुरी ॥ १ ॥ पूर्व न्मात्स्यापितवानसौ ॥ किन्नामासौ महाभाग तन्मे कथ्य माचिरम् ॥ ३ ॥ ज्यास उवाच ॥ अधुनाहं प्रव आदौ देवैर्चपश्रेष्ठ भूमौ वे सत्ययोषिताम् ॥ प्राकारश्राभवतत्र पताकाध्वजशोमितः ॥ ६ ॥ ब्राह्मणायत धर्मेश्वरो देवो दक्षिणेन गणाधिषः ॥ पश्चिमे स्थापितो मानुरुत्तरे च स्वयम्भुवः ॥ २ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ गणेशः स्था शोत्पत्तिकारणम् ॥ ४ ॥ समये मिलिताः सर्वे देवता मातरस्तथा ॥ धर्मार्एये महाराज स्थापितश्रापिडका 11 99 11 शाऽध्यायः से शोमित प्राकार ( मृतः ॥ ५ ॥ 

बाहरी द्वारों समेत शुद्ध चार गांत्र के भीतरी मार्ग बनायेगये पूर्व में घमेंश्वर व दक्षिण में गणनायक ॥ = ॥ व पश्चिम में सूर्यनारायण् श्रीर उत्तर ११ ॥ व उस मूर्ति में जीवको प्राप्त करके पार्वतीजी ने जब देखा तब वह उनके आगे ठठ खड़ाहुआ और उसने माता से कहा कि में तुरहारी आक्रा ॥पित कियेगये वह भमेश्वर की उत्पत्ति का चरित्र तुम्हारे आगे कहागया ॥ १॥ इस समय में गर्बेशजीकी उत्पत्ति का कारता कहताहूं कि किसी शारि में उषटन लगाया ॥ ९० ॥ व उससे उत्पन्न मलको देखकर श्रीर श्रपने श्रोग से उपजेहुए मल को हाथ में घरकर तद्ननत्तर मूर्ति को बनाकर समय पार्वतीजी 

॥ मर्लं तज्जिनितै दृष्ट्वा हस्ते धृत्वा स्वगात्रजम् ॥ प्रतिमां च ततः कृत्वा मुरूपं च दृद्शं ह ॥ ११ ॥ जीवे सञ्चार्य उदितिष्ठनदंशतः ॥ मातरै स तदोवाच कि करोमि तवाज्ञया ॥ १२ ॥ पार्वत्युवाच ॥ यावत्स्नानै में तावर्त्वं द्यारि तिष्ठ मे ॥ श्रायुथानि च सर्वाणि परश्वादीनि यानि तु॥ १३ ॥ त्विय तिष्ठिति मद्रारे कोऽपि में तावर्त्वं द्यारि तिष्ठ मे ॥ श्रायुथानि च सर्वाणि परश्वादीनि यानि तु॥ १३ ॥ त्वि स्वाण्चे महादेव्या द्यारेऽतिष्ठत्म साग्रुथः ॥ १४ ॥ एतिस्मन्नन्तरे देवो महादेवो जगाम ह ॥ श्याभ्य च मितं द्रि महेश्वरः ॥ १४ ॥ द्यारस्येन गणेशेन प्रवेशोदायि तस्य न ॥ ततः कुद्धो महादेवः परस्परमिष्ठ ने तत्र प्राकारमण्डलान्तरे ॥ तन्मध्ये रचितं पीठमिष्टकाभिः सुशोभितम् ॥ ७ ॥ प्रतोल्यश्च चतन्नो वै शुद्धा एव ॥ पूर्वे घमेश्वरो देवो दक्षिणे गणनायकः ॥ = ॥ पश्चिमे स्यापितो मानुरुत्तरे च स्वयम्भुवः ॥ धमेश्वरोत्ष ल्यातं तत्तवाग्रतः॥ ६॥ श्रधनाहं प्रवक्ष्यामि गणेशोत्पतिहेतुकम् ॥ कदाचित्पावेती गात्रोद्दतिनं कृतवत्य

ति होनेपर कोई वित्त न करें महादेवी से ऐसा कहाहुआ वह युत्र असों समेत द्वारेप लड़ाहुआ॥ १८ ॥ इसी अन्तर में सदाशिवदेवजी आये और 1 मीत्म फैने की इच्छा किया॥ १४ ॥ और बारेपे लड़ेहुए गंधेराओं ने डन शिवजी को फैने न दिया तद्नन्तर कोवित महावेवजी फरमर युद्ध करने र ॥ मर्कतिओं मोली कि मरता आदिक जो अस्त हैं उनको होकर तुम जबतक में स्नानकरूं तबतक तुम मेरे द्वार वै स्थित होनो ॥ १३॥ और मेरे

\*

ों ने तिश्राल को उत्राकर मारा व तिश्राल से मस्तक को काट हाला और वह शिर पृथ्वी में गिर पड़ा। १८ ॥ उस गिरे हुए पुत्र को देख कर तब उनके गिरने पर वहां बड़ा भारी हाहाकार हुआ।। १६ ॥ और पात्रेतीजी को दुःखित देखकर देवदेव शिवजी ने विचार किया कि कैने दक्षिण के भीतरी मार्ग में शिवजी ने पूजन किया ॥ १४ ॥ जटाघारी, वामन व नागों का यज्ञोपवीत पहुने त्रिनेत्र, महाकाय व हाथ में कुटार को धार्य पररिक्र मारने की इच्छात्राले दोनों ने परत्पर युद्ध करके तदनन्तर मध्राराजी ने महादेवजी के उत्तम व श्रेष्ठ मस्तक में उत्तम पर्श्य की मारा ॥ १७॥॥ |यों से स्तुति किया जो गर्याशजी लड्डुओं के लिये युजक के निमित्त कुटुम्ब को पालन करते हैं ॥ २४ ॥ उम सुरप्रजित व स्थूल गर्याश्वेषक्षी । इनका गजानन ऐसा प्रकट नाम किया श्रीर प्रमन्न होते हुए सब वेबतात्रों व मुनियों ने मिल कर ॥ २३ ॥ सदैव कुटुम्ब का कुशल करनेबाले लिजि से बनाये हुए पुत्र के मस्तक के ऊपर उसके शिर को लोकर घर दिया और वहां महादेवजी के समीप वह गया उठ खड़ा हुआ।। २२ रास्य गजानन इति स्फुटम् ॥ मुराः सर्वे च सम्प्रक्ना हर्षिता मुनयस्तया ॥ २३ ॥ स्तुवन्ति स्तुतिमिः म्बकुशलङ्करम् ॥ विषुष्णाति कुटुम्बं यो मोदकार्थं समर्चके ॥ २४ ॥ दक्षिणस्यां प्रतोल्यां तमेकदन्तै च श्राच्यच महादेवं स्ययम्भः मुरष्रजितम् ॥ २४ ॥ जिटिलं वामनं चैव नागयज्ञोपवीतकम् ॥ त्यक्षं चैव महा ,॥ युद्धं कृत्वा ततश्चोभौ परस्परवधैषिष्णौ॥ परशुं जिप्नवान्देवललाटे परमे शुभम् ॥ १७ ॥ ततो देवो ज़िसुद्यस्य चाहनत् ॥ शिरश्चिच्छेद् शुलेन तद्भमौ निषपात ह ॥ १८ ॥ तन्हष्टा पतितं धुत्रं पावेती प्रफ कृतं वा मुधा मया ॥ २० ॥ एतिसिन्नन्तरे तत्र गजासुरमपश्यत ॥ तं दृष्ट्वा च महादैत्यं सर्वलोकेकप्र हाकारो महानासीत्तदा तत्र निपातिते॥ १६॥ पार्वती विकलां हष्ट्वा देवदेवो महेश्वरः॥ चिन्तयामास ॥ जिमिबांस्ति चित्ररो गृह्य पार्कत्या कृतमर्भकम्॥ उत्तर्मयौ सगणस्तत्र महादेवस्य सन्नियौ॥ २२ ॥ ततो ॥ किया ॥ २०॥ इसी अवसर में वहां उन्हों ने गजासुर को देखा और उस महादेत्य को देख कर सब लोकों में एकही पूजित शिवजी ने॥ नाम चकार तद्नन्तर शिवजी ने श्रवत्कुद् उसको मारा व पाट 部二年二新

हाथ में कमल को लिये, समस्त विष्मों के नाशक व लोकों की रक्षा के लिये नगर से दक्षिण श्रोर टिके हुए ॥ २७ ॥ बहुतही प्ररुस श्रीर सिद्धि, बुद्धि स्तुति किया ॥ २८ । देवता बोले कि सुरेवर श्रापके लिये नमस्कार है व गर्णों के स्वामी के लिये प्रणाम है हे महादेवाधिदेवत, गजानन । स्कार है॥ ३०॥ हे गए॥ध्यक्ष । भिक्तिप्रिय देव तुम्हारे लिये प्रसाम है इन उत्तम स्तात्रों से जब गरोश जी की स्तुति कीगई तब प्रमन्न होते हुए इन मे पूजित, सिंदूर की शोभा के समान व पैने श्रंकुश को घारण किये श्रौर उत्तम कमलपुष्णें से पूजित उन उत्तम गणेशजी को इन्द्रजी ने प्रणाम कर तदनन्तर देवताओं ने बड़ी मिक्ति से स्तुति किया॥ २८॥ देवता बोले कि सुरेश्वर श्रापके लिये नमस्कार है व गणों के स्वामी के सिये प्रणाम है हे महादेवाधिदेवत, गजानन | तुम्हारे लिये नम 

कायं करध्वजकुठारकम् ॥ २६ ॥ दथानं कमलं हस्ते सर्विष्ठविनाशनम् ॥ रक्षणाय च लोकानां नगराद्दक्षिणा श्रितम् ॥ २० ॥ मुप्रसन्नं गणाध्यक्षं सिद्धिबुद्धिनमस्कतम् ॥ सिन्द्रामं मुरश्रेष्ठं तीबाङ्कुश्यथं श्रुमम् ॥ २० ॥ श्रुप्रसन्नं गणाध्यक्षं सिद्धिबुद्धिनमस्केत् ॥ सिन्द्रामं मुरश्रेष्ठं तीबाङ्कुश्यथं श्रुमम् ॥ २० ॥ शत्रुप्तमं ॥ समस्ते स्तु सुरेशाय गणानां पतये नमः ॥ गजानन नमस्तुभ्यं महासेव्यिद्धिद्वत ॥ ३० ॥ मिक्रिप्रयाय देवाय गणाध्यक्षं नमोस्तु ते॥ इत्येतेश्र श्रुमेः स्तोत्रेः स्त्रुयमानो गणाधिषः॥ मुप्रीतश्र गणाध्यक्षः तदाऽसौ वाक्यमन्नवित ॥ ३० ॥ गणाध्यक्षं उवाच ॥ तृष्टोऽहं वः मुरा बूत वाञ्जितं च ददामि वः ॥ ३२ ॥ देवा उज्जः ॥ त्वमत्रस्यो महामागं कुरे कार्यं च नः प्रमो ॥ धर्मारेत्यये च विप्राणां विण्जनविनासिनाम् ॥ ३३ ॥ व्रह्मच्योदियुक्तानां धार्मिकाणां गणे क्षरं च वर्णश्रमेतराणां च रक्षिता भव सर्वता ॥ ३४ ॥ त्वत्प्रसादान्महामाग धनसौरूच्युता हिजाः ॥ भवन्तु सर्वे सर्वर ॥ वर्णश्रमेतराणां च रक्षिता भव सर्वता ॥ ३४ ॥ त्वत्प्रसादान्महामाग धनसौरूच्युता हिजाः ॥ भवन्तु सर्वे

! यहां टिके हुए तुम हमलोगों का कार्य करो और घर्मारत्य में बाहाशों व विशासना निवासियों के ॥ ३३ ॥ व हे गर्धारवर । ब्रह्मचर्यांदि से संयुत्त हैं और आश्रमों के इतर लोगों के सदैव रक्षक होने ॥ ३४ ॥ व हे महामाग । तुरहारी प्रसन्नता से बाह्मशा सदैव घन व सुख से संयुत होते और ग्रोहाजी ने यह वचन कहा ॥ ३१ ॥ गरोशजी बोले कि हे देवतात्रों । मैं तुमलोगों के ऊपर प्रसन्न हूं कहिये मैं तुम लोगों को बांछित हुंगा ॥ १२ ॥ देवता बोले कि है महाभाग, प्रमो ! यहां टिके हुए तुम हमलोगों का कार्य करो और घर्मारत्य में बाहागों व विश्वातन निवासियों के ॥ ३३ ॥ व हे गरोहेकर ! बहाचयीदि से संयुत

3.8

ान् होनें ॥ ३४ ॥ व हे देव । जब तक चन्ट्रमा, सूर्य व पृथ्वी रहे तबतक तुमको इनकी रक्षा करना चाहिये ऐसाही होगा यह उन गर्यानायक हा ॥ ३६ ॥ और हर्ष को प्राप्त देवता गर्योशजी को पूजनेलगे तदनन्तर देवता प्रसन्नता से संयुत होकर पुष्प, धूपादिक व तर्पण से पूजन किया॥ १७॥ ब सद्म प्रसन्न होते हैं॥ ३६॥ इति श्रीस्कन्दपुराखेधभीरएयमाहात्म्येदेनीद्यालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांगऐश्प्रस्थापनावर्णनंनामद्भाद्याकः॥ ११॥ मनुष्य थे उन्होंने विस्न न होने के लिये पूजन किया॥३८॥ श्रीर विवाह, उत्सव व यजों में पहले वे पूजित होते हैं और घर्माराय में उपजेहुए सम अशिवनीकुमार की भई अहै उत्पत्ति। मो तेरहें अध्याय में कह्यों चरित व्युत्पति॥ व्यासजी बोले कि हें महाभाग। शिवजी के पश्चिम भाग में क-सूर्यनारायग्राजी थापे गये हैं वहां पर वह रविक्षेत्र कहा जाता है॥ १॥ वहां महादिव्य व रूप, यौवन से संयुत अशिवनीकुमार देवजी उत्पन्न शक प्रसिद्ध हैं ॥ २ ॥ युधिष्रिरजी बोले कि हे महाभाग, पितामह । अश्विनीकुमार की जो उत्पत्ति हुई वह मृत्युलोक में कैसे हुई इसको प्रसन्नता ॥ सूर्येखोक से सूर्यनाराययाजी ने कैसे पृथ्वी में श्रवतार लिया इस सब को बड़े यन से प्रसमता से कहिये॥ ४॥ हे महाभाग । जिसको सुनकर ग्रेजश्च महाबलाः ॥ ३५ ॥ रक्षितन्यास्त्वया देव यावचन्द्राकमिदिनी ॥ एवमस्त्विति सोबादीद्रणनाथो महे ६॥ देवाश्च हर्षमापन्नाः युजयन्ति गणाघिषम्॥ततो देवा मुदा युक्ताः युष्पप्रपादितर्पषोः॥ ३७॥ येचान्ये पितामह महाभाग कथयस्व प्रसादतः ॥ उत्पत्तिरिश्वनोश्चैव मृत्युलोके च तत्कथम् ॥ ३ ॥ रिवलोका ो धरायामवतारितः ॥ एतत्सवै प्रयक्तेन कथयस्व प्रसादतः ॥ ४ ॥ यच्छत्वा हि महाभाग सर्वपापैः र्वता ॥ ३६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराषेघमरिएयमाहात्म्येगषेशप्रस्थापनावर्षनंनामद्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ उवाच ॥ श्राम्मोश्र पश्चिमे मागे स्थापितः कश्यपात्मजः ॥ तत्रास्ति तन्महामाग रिवक्षेत्रं तहुच्य तत्रोत्पन्नो महादिञ्यो रूपयोवनसंयुतो ॥ नासत्यावश्विनो देवो विरूयाती गदनाशनो ॥ २ ॥ युधिष्ठिर कि निविधार्थं हाषुजयन् ॥ ३८ ॥ विवाहोत्सवयज्ञेषु पूर्वमाराधितो भवेत् ॥ धमारएयोद्भवाना च प्रसन्न

...

उस संज्ञा को देखकर मूर्यनारायण्जी ने कहा ॥ ६ ॥ कि जिस लिये तुमने इस समय मुम्म को देखने पर चंचल दृष्टि किया उस कारण है संज्ञा र । तुरहारे प्रजाओं की दंड देनेवाले यमराज उत्पन्न होवेंगे॥ न॥ तदनन्तर उन संज्ञा ने भय से विकल व चंचलता से सूर्यनारायण्जी को देखा फिर है विश्वकमी की कन्या संज्ञा को सूर्यनारायण ने न्याहा ॥ ६ ॥ और सूर्यनारायण को देखकर संज्ञा जिस लिये सदैव अपने नेत्रों को मूंद लेती थी भे छूट जाता है॥ ५॥ व्यामजी बोले कि है नरशाहुल, भूप 1 तुमने उध्वेलोंक के कथानक को बहुत श्रच्छा पृंछा जिसको सुनकर मनुष्य सब संयुत स्थेनारायण्जी ने संज्ञा से यह बचन कहा ॥ ७ ॥ स्थैनारायण् बोले कि जिस लिये मुफ्त को देख कर तुम सदैव अपने नेत्रों को सूदती हो भतृशापेन तेन वै ॥ यमश्च यमुना येयं विरूपाता मुमहानदी ॥ ११ ॥ सा च संज्ञा रवेस्तेजो महहुःखेन यं महीः कोपमकेस्य नश्यति ॥ १३ ॥ इति सिश्चिन्त्य बहुधा प्रजापतिम्रता तदा ॥ साधु मेने महामागा पितृ मिता मंज्ञा अंशुमद्रिष्णा इता ॥ ६ ॥ सूर्यं हष्ट्वा सदा संज्ञा स्वाक्षिसंयमनं ज्यधात्॥ यतस्ततः सरोषोऽकः मब्रवीत् ॥ ७ ॥ सूर्य उवाच ॥ माथ दृष्टे सदा यस्मात्कुरुषे स्वाक्षिसंयमम् ॥तस्माज्जनिष्यते मुद्रे प्रजासं ५ ॥ ग्यास उबाच ॥ साधु प्रष्टं त्वया भूप ऊर्घ्नलोककथानकम् ॥ यच्छ्रत्वा नरशार्द्रल सर्वरोगात्प्रमुच्यते॥ द्धिमीय दृष्टे त्वयाधुना ॥ तस्मादिलोलितां संज्ञे तनयां प्रसिष्टियासि ॥ १० ॥ ज्यास उवाच ॥ ततस्तस्या असहन्तीव सा चित्ते चिन्तयामास वै तदा ॥ १२ ॥ किं करोमि क गच्झामि क गतायाश्च निर्देतिः ॥ भ ा ॥ < ॥ ततः सा चपलं देवी द्द्शं च भयाकुलम् ॥ विलोलितद्शं हुष्टा धुनराह च तां रविः ॥ ६ ॥ यस्म 

पुस होगा और सूयेनारायण् का कोघ केसे नारा होगा॥ १३॥ इस प्रकार बहुतमांति से विचार कर तब प्रजापति की कन्या महाऐरवर्यक्ती संज्ञा के

है। करोगी॥ १०॥ ज्यासजी बोले कि तदनन्तर उस पति के शाप से उस संझा के यमराज व यमुनाजी उत्पन्त हुई जो कि यह महानदी प्रसिद्ध । एस में नेज को बड़े दुःख से न सहती हुई सी उस संज्ञा ने उस समय चिच में विचार किया ॥ १२ ॥ कि षया करूं और कहां जाऊं व कहां

को बुलाकर ॥ १५ ॥ उससे यह कहा कि तुमको सूर्यनारायण के यहां मेरे समान टिकना चाहिये श्रोर जड़कों व सूर्यनारायण में मह्मीमांति स्ये ॥ ९६ ॥ व तुम दुष्ट वचन को न कहना जैसा कि मेरा बहुत संमत है व हे श्रनघे! तुम इस प्रकार यह कहना कि में वही संज्ञा हूं॥९७॥ बाला पकड़ने तक व शाप देने तक में वैसा वचन करूंगी श्रोर जब तक बालों को न खींचेंगे तबतक में वैसाही कडूंगी ॥ १८ ॥ ऐसा कही म माना व उसने उस पिता के आश्रय की माना ॥ १८॥ तष्ननन्तर पिता के बर को जाने के लिये बुद्ध करके यह यशस्त्रिनी सूर्यनारायम्। की गा॥ १२॥ ततः पितृगृहं गन्तुं कृतबुद्धिर्यशास्त्रिनी ॥ बायामाह्यात्मनस्तु सा देवी द्यिता रवेः ॥१५॥ मिनिन्दिता ॥ २० ॥ ततः प्राह स धर्मज्ञः पिता नातिचिरोषिताम् ॥ विश्वकमां मुतां प्रेम्णा बहुमानपुरः ॥ त्वांतु मे पश्यतो वत्से दिनानि सुबह्दन्यपि ॥ मुहुत्तेन समानि स्युः किंतु धमों विलुप्यते ॥ २२ ॥ वया स्थेयमत्र भानोयेथा मया ॥ तथा सम्यगपत्येषु वर्तितन्यं तथा स्बो ॥ १६ ॥ न दुष्टमपि बान्यं ते मम ॥ सैवास्मि संज्ञाहमिति वाच्यमेवं त्वयानवे ॥ १७ ॥ ब्रायासंज्ञोवाच ॥ आकेश्रयहणाचाहमा स्तथा ॥ करिष्ये कथायिष्यामि यावत्केशापकषेषाति ॥ १= ॥ इत्युक्ता सा तदा देवी जगाम भवनं पितुः ॥ षष्टारं तपसा धूराकिल्बिषम् ॥ १६ ॥ बहुमानाच तेनापि धूजिता विश्वकम्मीणा ॥ तस्यौ पितृग्रहे सा तु ता चोवाच त्व यथा बहुमते मिता का आश्रय उत् ग्रापाच वच

२१॥ कि हे बस्ते । तुम को देखते हुए मेरे बहुत से दिन सुहूते के समान होते हैं परन्तु घर्म लुप्त होता है ॥ २२ ॥ क्यों के बंधुवों में क्षियों का बहुत कि नहीं होता है और बन्धुवों का यह मनोरथ होता है कि स्त्री पति के घर में स्थित होवे ॥ २३॥ हे पुत्रिके । सो तुम त्रिलोकनाथ सूर्य पति और कुछ समय तक वह अनिन्दित संज्ञा पिता के घर में टिकी ॥ २०॥ तदनन्तर उस थर्मज्ञ पिता विश्वकर्मा ने बहुत दिन न बसी हुई कन्या से बहुत मानपूर्वक प्रेम से यह कहा ॥ २१॥ कि हे वस्से 1 तुम को देखते हए मेरे बहत से दिन महते के ममान होते हैं फान्न फर्रे नन ने ने हुई वह देवी पिता के घर को चली गई श्रौर वहां उसने तपसे नष्ट पापोंवाले विश्वकमीजी की देखा॥ १६॥ श्रौर उन विश्वकमी ने भी बहुत श्रादर से पूजन किय रं वासो न नारीणां यशस्करः ॥ मनोरथो बान्धवानां भायां पतिग्रहे स्थिता ॥ २३ ॥ सा त्वं त्रैलोक्य

दिन बसना यशकार

गे। देखने के लिये तुम फिर आइयेगा ।। २५ ॥ ज्यासजी बोले कि हे मुने । यह कही हुई वह मंज्ञा बहुत अच्छा यह कहकर व पिता को पूजकर ली गई ॥ २६ ॥ और सूर्य के ताप को न चाहती व उनके तेज से डस्ती हुई उस संज्ञा ने वहां भी घोड़ी का रूप घारम् कर तप किया ॥ २७ ॥ मानते हुए सूर्यनारायण ने दूसरी स्त्री में दो पुत्र व एक सुन्दरी कन्या को उत्पन्न किया ॥ २८ ॥ श्रौर ह्याया ने जिस प्रकार श्रपने धुत्रों में प्रेम से को प्राप्त हुई हो इसमे पिना के घर में बहुत दिन बसने के योग्य नहीं हो।। २८ ॥ इस लिये तुम पति के घर को आवो में देखा गया व मुक्त से तुम पूजी गई हे शुभेक्ष उत्तरकुरवों को च यही के साथ समागम त्रोर संज्ञा

नाथेन भत्रों सुयेंण सङ्ता॥ पितुर्यहे चिरं कालं बस्तुं नाहींसि धुत्रिके॥ २८॥ अतो भत्यहं गच्ब दघोऽहं धुजिता च नुवासरम् ॥ २६॥ मनुस्तत्थान्तवानस्या यमस्तस्या न वाक्षमत्॥ ताडनाय ततः कोपात्पादस्तेन समु गमनं कार्यं दर्शनाय शुभेक्षले ॥ २५ ॥ ब्यास उवाच ॥ इत्युक्ता सा तदा क्षिप्रं तथेत्युक्त्वा च वे मुने ॥ पूज छि विचलत्पाषिपत्नवा ॥ ३१ ॥ पत्न्यां पितुमीय यदि पादमुशच्बसे बलात् ॥ भुवि तस्मादयं पादस्तवा ब्राया स्वतनयेष्वेव यथा प्रेम्णाध्यवतेत ॥ तथा न संज्ञाकन्यायां पुत्रयोश्चाप्यवतेत ॥ लालनामु च मोज्ये याः धुनः क्षान्तमना नतु देहे न्यपातयत् ॥ ३० ॥ ततः श्रशाप तं कोपाच्यायांज्ञा यमं ऋष॥ किञ्चित्प रिणी ॥ २७ ॥ संज्ञामित्येव मन्वानो द्वितीयायां दिवस्पतिः ॥ जनयामास तनयौ कन्यां चैकां मनोरमा पेतरं सा जगामोत्तरान्कुरून् ॥ २६ ॥ सूर्यतापमनिच्छन्ती तेजसस्तस्य विभ्यती ॥ तपश्चचार् तत्रापि बतः ॥ तर्

वर्तमान हुई उस प्रकार रंजा की कन्या व पुत्रों में प्यार व मोज्यादिक में विशेषता से प्रतिदिन न वर्तमान हुई ॥ २६ ॥ इसके उस कमें को मनु ने सहित्या परम्तु यमराज ने उस का कमें नहीं सहा तब उन यमराज ने मारने के लिये पैर को उठाया किर क्षमा मनवाले उन्हों ने उसके शरीर में नहीं मारा ॥ ३०॥ तदनमता है ते हुए आँठ व चलते हुए हस्तरूपी पक्षवोंवाली छाया संज्ञा ने कोंघ से उन यमराज को शापादेया ॥ ३० ॥ कि यदि पिता की की सुम्म में तुम क्ष क्र कांप क्मराज ने 

95

से में को उठाते हो तो उस कारण आजहीं तुम्हारा यह पांव पृथ्वी में गिरपड़े ॥ ३२॥ इस शाप को मुनकर यमराज माता में बहुत शांकत हुए और पिता के समीप जाकर उन्हों ने प्रशामपूर्वक कहा ॥ ३३॥ कि हे पिताजी | यह बड़ाभारी आरच्चे कहीं नहीं देखा गया है कि माता पुत्र में प्यार को छोड़ कर शाप देती है ॥ ३४॥ जैसा िक मेरी माता ने कहा है यह मेरी माता नहीं है क्योंकि निर्मुणी भी पुत्रों में माता निर्मुणी नहीं होती है।। ३५।। यमराज का यह वचन सुनकर अन्धकार नाशक मगवान् सूर्यनारायण् ने छायासंज्ञा को भुलाकर यह पूंछा कि वह संज्ञा कहां गई।। ३६।। उसने कहा कि हे विभावतो। मैं विश्वकर्मा की संज्ञा नामक कन्या

He He

न्यति॥ ३२ ॥इत्याकएर्यं यमः शापं मातर्यतिविशाक्षितः॥ अभ्येत्य पितरं प्राह प्रणिपातपुरस्सरम्॥३३॥ युजयामास त्वष्टा त्रेलोक्यशूजितम् ॥ मास्वन्कि रहितः शक्त्या निजगेहमुपागतः ॥ ४० ॥ संज्ञां पप्रच्छ तं माता तथा मम ॥ निर्धेषेष्विषे धुत्रेषु न माता निर्धेषा भवेत् ॥ ३४ ॥ यमस्यैतद्दचः श्रुत्वा भगवांस्तिमि तः॥ ३८॥ ततः सा कथयामास यथाट्यं विवस्वते॥ विदितार्थश्च भगवाञ्जगाम त्वष्ट्ररालयम्॥ ३६॥ हदाश्चर्ममद्धमिति च कचित् ॥ माता वात्सल्यमुत्सुज्य शापं धुत्रे प्रयच्ब्रति ॥ ३४ ॥ यथा माता ममा ङ्रायासंज्ञामथाद्वय पप्रच्छ क गतेति च ॥ ३६ ॥ सा चाह तनया त्वष्टुरहं संज्ञा विभावसो ॥ पत्नी तव त्वया तानि जनितानि मे ॥ ३७ ॥ इत्थं विवस्वतस्तां तु बहुशः एच्छतो यदा ॥ नाचचक्षे तदा कुद्रो मास्वांस्तां धैव पतिक तातैतन्माः चष्ट नेयं । गपहः ॥ इ पत्यान्येत ततः सम्प

हैं श्रीर तुम्हारी स्वी हूं व तुमसे मैंने इन पुत्रों व कन्याश्रों को पैदा किया है।। ३७।। इस प्रकार उससे बहुत पूंछते हुए सूर्यनारायण्या से नेता कहा श्रीर प्रयोजन को जानकर कोचित होते हुए सूर्यनारायण्या उसको शाप देने के लिये उद्यत हुए ॥ ३८ ॥ तब उसने सूर्यनारायण्या से जेता वृत्तान्त था वैता कहा श्रीर प्रयोजन को जानकर भगवान् सूर्यनारायण्जी विश्वकर्मा के घर को गये ॥ ३८ ॥ तद्ननन्तर त्वष्टा ने त्रिलोकपूजित सूर्यनारायण् की पूजा किया व कहा कि हे भारवन् । क्या संज्ञा शामि से रहित तुम श्रदने घर को श्राये हो ॥ ४०॥ सूर्य ने उन विश्वकर्मा से संज्ञा को पूंछा व यथार्थ जाननेवाले उन्हों ने उनसे कहा कि हे रवे। श्राप से

नने के लियेक्षण भर ध्यान कर व उस कारण को जानकर॥ ४४॥ कि किरणों की उष्णाता से जले हुए शरीरवाली उस पतित्रता ने तपस्या किया है 8२॥ कि सूर्य के तेज को न सहती हुई व उससे बहुतही पीड़ित संज्ञा श्राप्ति के समान श्रपने ब्रायारूपी रूप को ब्रोड़ कर ॥ ४३॥ उसने धर्मारुएय िटन तप किया व हे राजन् ! बाया के पुत्र शनैश्चर व अन्य यमराज को देखकर ॥ ४४॥ उसी समय सूर्यनारायस्। दुष्ट पुत्रों को देखकर विस्मित ज्ञा यहां मेरे घर को आई थी॥ ४१॥ इसके उपरान्त समाधि में स्थित सूर्यनारायग्जी ने उत्तरकुरुतों में घोड़ी के रूप को घारनेवाली तप करतीहुई पटाई हुई वह मंह मंज्ञा को देखा॥ श्राक्र बड़ा क व उसको जा 

तु ब्रायारूपं विमुच्य च ॥ ४३ ॥ धर्मोरएये समागत्य तपस्तेपे सुढुक्सम् ॥ ब्रायापुत्रं शनिं हष्डा यमं चान्यं च भूपते ॥ ४४ ॥ तदैव विस्मितः सूर्यो दुष्टपुत्रो समीक्ष्य च ॥ झातुं दथ्यो क्षणं ध्यात्वा विदित्वा तच कारणम् ॥ ४४ ॥ घृण्योष्प्याद्दग्यदेहा सा तपस्तेपे पतित्रता ॥ येन मां तेजसा सहां द्रष्टुं नेव श्राशक ह ॥ ४६ ॥ पञ्चाशद्धायनेतीते गत्वा को तप श्राचस्त ॥ प्रयाप्ति विचार्येवं गतः शीघं मनोजवः ॥ ४७ ॥ धर्मारएये वरे पुण्ये यत्र संज्ञा स्थिता तपः ॥ अव्यागतेत ॥ ४८ ॥ सूर्यपत्नी यदा संज्ञा सूर्यश्चार्यतोऽभवत् ॥ ताभ्यां सहाभूत्तं तपः शाणो तिंद्दं तिंद्दे प्रवे व ॥ ४६ ॥ तदा तौ च समुत्पन्नौ युगलाविश्वनौ भ्रवि ॥ प्रादुर्भतं जलं तत्र दक्षिणेन ख तपश्चरन्तीं ददशे उत्तरेषु कुरुष्वथ ॥ ४२ ॥ श्रसहामाना सूर्यस्य तेजस्तेनातिपीडिता ॥ वहयामनिजरूष् यामास तत्त्ववित्॥ आगता सेह मे वेश्म भवतः प्रेषिता खे॥ ४१॥ दिवाकरः समाधिस्यो बह्बारूषधा

सहा सुम्म की वह देखने के लिये समर्थ न हुई ॥ ४६ ॥ श्रौर पचास वर्ष बीतने पर पृथ्वी में जाकर उसने तप किया ऐसा विचार कर मन के [येनारायए।जी शीघही वहां गये ॥ ४७ ॥ जहां कि पवित्र व श्रेष्ठ घमारिएयपुर में संज्ञा तपस्या करने के लिये स्थित थी श्रोर आये हुए उन सूर्य को जी तंजा जब बोड़ी होगई तब सूर्यनारायए श्रश्व होगये और नासिका में लिंग को प्रवेश कर उन दोनों का समागम हुआ।। १८ । १६ ॥ सब क्योंकि तेज से अस समान वेगवाले घ्रं केसका ब्रुषे की स्री

र ॥ और तसकुंड में मनुष्य उस फल को पाता है इसमें सन्देह नहीं है और उसी में रनान करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है ॥ ४३ ॥ आह नित्त नहीं होता है हे भूप । यह तुम से आश्वनीकुमार की उत्पत्ति का कारण कहा गया ॥ ४८ ॥ हे भूपते । तब वहां ब्रह्मादिक देवता अर्थ चरण से उत्पन्न हुआ ॥ ५१ ॥ इस कुंड में मुनि ने उत्तरवाहिनी काशी का व कुरुने आदि का फल कहा है व गंगा और सात पुरियों का हमार एथ्वी में उत्पन्न हुए और दाहिने खुर से वहां जल उत्पन्न हुआ।। ४०॥ एथ्वी का भाग विदीगी होने पर वहां कुंड उत्पन्न हुआ और फिर ॰॥ सूमिमागे विद्यतिते तत्र कुएंट समुद्रमौ ॥ दितीयं तु पुनः कुएंड पश्चार्षचरणोद्रवम् ॥ ५१ ॥ उत्तर्वा र्याः कुरुक्षेत्रादि वे तथा ॥ गङ्गाषुरीसप्तफलं कुएडेऽत्र मुनिनोदितम् ॥ ५२ ॥ तत्फलं समवाप्रोति तक्ष

सब पितरों को तारता है और पितरों व देवताओं को श्रद्धा से भलीभांति तर्पेण कर जो जल को पीता है।। ४६ ॥ थोड़ा या बहुत वह सब कोटि ४७॥ कि हे कुरुशेष्ठ ! आदिस्थान देवताओं को भी दुर्लभ है और रविकुंड में श्रदायुक्त व जितेन्द्रिय मतुष्य नहाकर॥ ४८॥ वह मनुष्य महा से प्रधिक संज्ञा को उत्तम वर को उन्हों ने देकर ॥ थ्र ॥ श्रौर वहां बकुल नामक वन के स्वामी स्पर्ननारायण् को थापकर उस समय उन्हों ने वह पहले के तमान रूपवती हुई ॥ ५६ ॥ व उस समय वहां रानी और दोनों कुमार थापे गये हे महामते, राजन् । इस तीर्थ के फल को भूप दह्मांशोत्पत्तिकारणम् ॥ ४८॥ तदा ब्रह्मादयो देवा आगतास्तत्र भूपते॥दत्त्वा संज्ञावरं शुभं चिन्ति हे तैः ॥ ४४ ॥ स्थापयित्वा रवि तत्र बकुलाख्यवनाधिपम् ॥ श्रानर्धस्ते तदा संज्ञां प्रवेरूपाऽभवत्तदा ॥४६॥ तत्र राज्ञी च कुमारों युगलो तदा ॥ एतत्तीर्थफलं वक्ष्ये श्रुणु राजन्महामते ॥ ५७ ॥ आदिस्थानं कुरुश्रेष्ठ क़िंमम्॥ गिकुएडे नरः स्नात्वा श्रद्धायुक्नो जितेन्द्रियः ॥ ५८ ॥ तारयेत्स पितृन्सर्वान्सहानरकगानपि ॥ पिबेतोयं सन्तष्यं पितृदेवताः ॥ ४६ ॥ स्वर्षं वापि बहुवापि सर्वं कोटिग्रणं भवत् ॥ सप्तम्यां रिववारेष श्यः ॥ स्नानं विधाय तत्रैव सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ५३ ॥ न पुनजायते देहः कुष्ठादिञ्याधिपीडितः । मंत्रा को पूजा त

व कभी सर्प का डर नहीं होता है और भूत, प्रतादिकों की भय नहीं होती है ॥ ६४॥ श्रीर सब बालग्रह व रेवती तथा वृद्धरेवती वे सब बकुलाक करने पर नाश होजाते हैं॥ ६६॥ श्रोर उसके गऊ बढ़ती हैं श्रीर धन व धान्य बढ़ती है व बकुलाकेजी का प्रणाम करने पर वंश नहीं नाश होता जो स्त्री काकबन्ध्या व संतानहीन श्रोर मृतवत्सा होती है व जो बन्ध्या श्रोर कुरूपिणी होती है व जो स्त्रियां विषकन्या होती हैं॥ ६न॥ हे भूफो ऐसे दोषों से छूट जाती है और तीमाग्य स्त्री व मुख इस तब को मनुष्य पाता है।। ६६॥ और जो मनुष्य रोगप्रस्त भी होता है वह कुंड में नहाकर पर्वों में ॥ ६१ ॥ श्रोर शुक्त व कुष्णपक्ष में पूर्यमासी श्रोर श्रमावस में जो रविकुंट में नहाता है वह करोड़ यज़ों के फल को पाता है ॥ ६२ ॥ ब साब-मनुष्य बकुलाकेजी को प्रजता है वह उत्तम स्थान को तबतक पाता है जबतक कि स्येनारायण् तपते हैं ॥ ६३ ॥ श्रोर उसकी लक्ष्मी निश्चयकर र रिवार सप्तमी में चन्द्रमा व सूर्थ के प्रहण् में ॥ ६०॥ जिन्हों ने रिविकुंड में स्नान किया है वे गर्भगामी नहीं होते हैं और संक्रान्ति, ज्यतीपात मंतान और मुख को वह पाता है और स्थेनारायण के प्रसाद से राजुवर्ग नाश को प्राप्त होताहै ॥ ६८ ॥ और अग्नि से व व्याघ और हाथी से उसको ६७॥ काकबन्ध्या च या नारी अनपत्या मृतप्रजा॥ बन्ध्या विरूपिता चैव विषकन्याश्च याः स्नियः ॥६८॥ न च सप्भयं कापि भूतप्रेतादिमीन हि ॥ ६५ ॥ बाज्यहाश्च सवेंऽपि रेवती रुद्धरेवती ॥ ते सर्वे नाश्मा कुलाकें नमस्कते॥ ६६॥ गावस्तस्य विवर्दन्ते धनं धान्यं तथैव च॥ ऋषिच्छेदो भवेदंशो बकुलाकें न प्रमुच्यन्ते स्नात्वा कुएडे च भूपते ॥ सौभाग्यब्रीमुतांश्रेष रूपं चाप्रोति सर्वशः ॥ ६६ ॥ ज्याधिप्रस्तोपि यो इसूर्ययोः ॥ ६० ॥ रविकुराडे च ये स्नाता न ते वै गर्भगामिनः ॥ संकान्तौ च ब्यतीपाते वैधतेषु च पर्व लाक च एकचितेन मानवः ॥ स याति परमं धाम स यावतापते सविः ॥ ६३ ॥ तस्य लक्ष्मीः स्थिग जुनं ततिं मुखम् ॥ अरिवर्गः क्षयं याति प्रसादाच दिवस्पतेः ॥ ६४ ॥ नाग्नेभंयं हि तस्य स्यान्न ज्याघान्न च पूर्णमास्याममावास्यां चतुर्दश्यां सितासिते॥ रिविकुएडे च यः स्नातः कतुकोटिफलं लभेत्॥ ६२ 210 

सिल को इस क्षेत्र में देते॥ ७३॥ व हे भारत ! इस क्षेत्र में तिलों की गऊ, पनहीं, बतुरी और सीतत्राणादिक वस्तु को देते॥ ७४॥ और लक्ष होम व इद तथा इदाम । में संयुत मनुष्य उस स्थान में देता है।। ७४ ॥ हे जात ! एक एक का फल कहता हूं उसको यथार्थ सुनिये कि दान से मनुष्य इस लोक व पर-नि करता है विवाह से पात्रेत्र चित्तवाला वह ब्रह्मालोक में पूजा जाता है ॥ ७२ ॥ व गोव्नि, शय्या, मूंगा, ऋरव, दासी, मेंसी व मुन्य् से संयुत रोग से क्ट जाता है।। ७० ।। और रविक्षेत्र में जो नीखोत्सर्ग विधि को करता है उस के पितर कल्प पर्यन्त तुप्त रहते हैं।। ७९ ।। व हे पुत्र | इस

मत्येः ष्णमासाचैव मानवः ॥ रविकृण्डे च मुस्नातः सर्वरोगात्प्रमुच्यते ॥ ७० ॥ नीजोत्सर्गविधिं यस्तु रविक्षेत्रे करोति वै ॥ पितरस्तुप्तिमायान्ति यावदासूत्तसम्प्रवस् ॥ ७१ ॥ कन्यादानं च यः कुर्यादिस्मन्येत्रे च पुत्रक ॥ उदाह परिवासमा बहालोके महीयते ॥ ७२ ॥ घेतुदानं च शय्यां च विद्धमं च हयं तथा ॥ दासीं च महिषीच्चेव तिलं काञ्चन संयुत्रम् ॥ ७३ ॥ घेतुं तिलमर्या द्यादिसम्त्याने च सारत ॥ उपानहों च व्रतं तथा तदं ह्यातिरद्रमेव च ॥ तिस्मन्त्याने च यत्किचिद्दताति अद्यान्वितः ॥ ७४ ॥ एकेकस्य फुलं तात वस्यामि श्रण्ण तत्त्वतः ॥ दानेन लभते मोगानिह लोके परत्र च ॥ ७६ ॥ राज्यं च लभते मर्त्यः कृत्वोद्दाहं तु मा वस्यामि श्रण्ण तत्त्वतः ॥ दानेन लभते मोगानिह लोके परत्र च ॥ ७६ ॥ राज्यं च लभते मर्त्यः कृत्वोद्दाहं तु मा त्रव्यातो घर्मकामार्थाः प्राप्यन्ते नात्र संश्यः ॥ ७०॥ युज्या लभते सौरूयं भवेज्ञनमिन जनमिन ॥ सप्तम्यां रविग्रकायां चकुलाके स्मरेस यः॥ ७८ ॥ उत्तरादेः श्रज्ञतश्चेव व्याघेस्तस्य भयं न हि ॥ ७६ ॥ ग्रुधिष्ठिर उवाच ॥ बकु

पाता है।। ७६॥ व राज्य को मनुष्य पाता है और विवाह करके स्त्री से घमे, काम व झर्थ मिलते हैं इसमें सन्देह नहीं है।। ७७॥ झौर पूजन से । जन्म जन्म में सुख होता है और रविवार संयुत सप्तमी तिथि में जो बकुलाकेजी को स्मरण करता है।। ७८॥ उसकी ज्वरादिक से व राज्नु झौर होती है ॥ ७१ ॥ युधिष्ठिरजी बोले कि हे कहनेवालों में श्रेष्ठ, मुने ! सूर्य का बकुलाके ऐसा नाम कैसे हुआ इसको तुम ययार्थ कहने के योग्य लोक में सुखों को प सुख को पाता है व

्येनारायण को प्रकट देख कर वह घोड़ी होगई और बकुल के तमीप सूर्यनारायण्जी बहुतही शांत होगये ॥ ८२ ॥ श्रोर तम रानी मंज्ञा ने दो ने पेदा किया उसी से इन सूर्यनारायण् का बकुलाक ऐसा नाम प्रसिद्ध हुआ ॥ ८३ ॥ यहां जो स्नान करता है उसको रोग पीडित नहीं करता है जी बोले कि हे राजेन्द्र ! जब संज्ञा ने एक विच से सूर्य के लिये बकुल ( मौजिसिरी ) इक्ष के नीचे पति के तेज की शांति के लिये तप किया व काम की पाता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ दश ॥ श्रौर छा महीने में वह मनुष्य सिद्धि की पाता है व मोक्ष को पाता है हे महाराज । यह हो।। द॰ ॥ ज्यास है ॥ द॰ ॥ तब सूरे 

किथितं चैव शवें ए च महात्मना ॥ आनुषून्यें ए सवें हि कथयस्व त्वमेव हि ॥ २ ॥ न्यास उवाच ॥ श्रु ध बकुलाकैति वे रवेः ॥ ⊏३ ॥ यस्तत्र कुरुते स्नानं व्याधिस्तस्य न पीडयेत् ॥ धर्ममर्थं च कामं च लभते यः ॥ ⊏४॥ षएमासात्सिद्धिमाप्रोति मोक्षं च लमते नरः ॥ एतदुक्तं महाराजबकुलार्कस्य वैभक्म् ॥ ⊏५ ॥ नाम कर्ष जातं रवेधुने ॥ एतन्मे वदतां श्रेष्ठ तत्त्वमारूयातुमहीस ॥ ८० ॥ ज्यास उवाच ॥ यदा संज्ञा सूयोंथें चैक्चेतसा ॥ तेपे बकुलहक्षायः पत्युस्तेजः प्रशान्तये ॥ = १ ॥ प्राहुभांवं रवेहेष्ट्वा बहवा समजा यन्तं गोपतिः शान्तो बकुलस्य समीपतः॥ ८२॥ मुषुवे च तदा राज्ञी मुतो दिञ्यो मनोहरो ॥ तेनास्य प्र र उवाच ॥ क्रपासिन्यो महाभाग सर्वन्यापिन्सुरेश्वर ॥ कदा हात्र तपस्तप्तं विष्णुनामिततेजसा ॥ १ । न्द्षुराषीधमोरएयमाहात्म्येनकुलाकमाहात्म्यक्यनंनामत्रयादशोऽध्यायः॥ १३॥

मवाले विष्णुजीने कब तम किया है ॥ १ ॥ व महात्मा गिवजी ने स्वामिकार्तिकेयजी से कहा है उस सब को तुम कम से कहो ॥ २॥ व्यासजी व कहा गया॥ = ४॥ इति श्रीरकन्द्युरायोध्नम्रिस्यमाहास्येद्बेष्ट्यास्तुमिश्रावराचितायांभाषाटीकायांबकुत्ताकेमाहात्स्यकथनंनामघयोद्योऽष्ट्यायः॥ ११॥ ति शिविष्णु दिम गये देव मिलि साथ। चौद्हमें कच्याय में तोई वर्षित माय ॥ युधिष्ठत्ती बोले कि हे महाभाग, व्यासिघो, सर्वन्यापिन, सुरेक्द

नित्य व सर्वन्यापी और निर्गुणी है।। १९ ॥ और रचनेवाले व पालक तथा नाराक व अन्यक्त है ये सब प्राणियों के अनुकूल व महातेजस्वी विष्णु

व जगदीराजी श्रश्वमुख हुए हैं ॥ ७ ॥ व हे महाभाग | जैसे सूचौंदय में श्रन्धकार नाश होजाता है वैसेही बहुत से भी पाप जिनके नाम से ।। दें ॥ दें ।। दें ॥ है। ।। व जिसके कर्म बहुत श्रम्भत सुने जाते हैं श्रीर जो परमेश्वर सबही जीवों का कारण हैं ॥ ६ ॥ श्रीर जो प्राण्क्प से हैं वे विष्णु हुए श्रीर सब तंत्रों के भी जो एक रूप कहे गये हैं ॥ १ ॥ श्रीर जो भिक्तास्य व धर्म करनेवालों के सदैव सुखरूप व प्रवित्र हैं श्रीर गुणों से पे

को मारकर देवदेव

कैसे हुआ व पंपा, चंपा, गया कैसे काशी से आधिक हुई व बिष्णुजी कैसे अश्वसुख हुए हैं ॥ ४॥ महावेत्रजी बोले कि बहां नाराय्षादेत्रजी से तै वर्ष तक बहुत कठिन तप किया है तब वे उत्तम मुख्ताले हुए हैं ॥ ४॥ हे पुत्र | उस महाप्रकाशान् सिद्धस्थान में अश्वमुखनाले महाबिष्णु के लिये तप किया है ॥ ६॥ स्वामिकार्तिकेयजी बोले कि इस समय तुम मुफ्त से उस कारण को कहो कि जिस से महाशत्रु हयशीर्ण नामक दैत्य हपोचम। में जो कहता हूं उसको सुनिये कि इस धर्माराय में एक समय आमित तेजवाले विष्णुजी ने तप किया है।। १॥ स्वामिकार्तिकेयजी बोखे ॥मि धम्मीरएये स्पोत्तम ॥ एकदात्र तपस्तप्तं विष्णुनाऽमिततेजसा ॥ ३ ॥ स्कन्द उवाच ॥ क्यं देव पे सुदुष्करम् ॥ दिञ्यवर्षशातै त्रीषि जातः सुधाननश्च सः ॥ ४॥ तपस्तेपे महाविष्णुः सुरूपार्थं च पुत्र ादा शुचिः ॥ गुणातीतोऽपि नित्योऽसौ सर्वगो निर्धणस्तथा ॥ ११ ॥ मष्टासौ पालको हन्ता अञ्यक्तः दैवस्तपस्तेपे सुदुष्करम् ॥ दिञ्यवर्षशतं त्रीषि जातः सुधाननश्च सः ॥ ४॥ तपस्तेपे महाविष्णुः सुरूपार्थं च पुत्र क ॥ वाजिसुखो हरिस्तत्र सिद्धस्थाने महाद्येते ॥ ६ ॥ स्कन्द उवाच ॥ कारणुं बूहि नोद्य त्वमश्वाननः कर्थं हरिः ॥ । हन्ता च देवदेवो जगत्पतिः ॥ ७ ॥ यस्य नाम्ना महाभाग पातकानि बह्नन्यपि ॥ विलीयन्ते तु वेगेन रूये यथा ॥ ८ ॥ श्रूयन्ते यस्य कर्माणि अद्धतान्यद्धतानि वे ॥ सर्वेषामेव जीवानां कारणं परमेश्वरः ॥६॥ ' यो देवो हयरूपः कर्यं भवेत् ॥ सर्वेषामपि तन्त्राणामेकरूपः प्रकीतितः ॥ १० ॥ मक्रिगम्यो धर्मभाजां म्पा चम्पा गया तथा ॥ वाराण्म्याधिका चैव कथमश्वमुखो हरिः ॥ ४ ॥ इश्वर उवाच ॥ अत्र नारायण् षत्स प्रवक्ष्या सरोनाम प्र तमः सूर्योद महारिपोश्च मुख्या: म देनताओं

\$ . S

। नहां ने साथ का हिल्ला ने ने ने ने ने किया है हैं में महाविष्णुजी कैसे अश्वमुख हुए हैं।। १५ ।। श्रोर जिन्हों ने पीठ पे लीला से रक्षांभी । एसा किया और जिन्हों ने नराचर संसार की कार्य से स्थापित किया।। १६ ।। वे विश्वरूप देवजी कैसे अश्वमुख हुए श्रीर वाराहरूप करके जिन्हों अश्वमुख हुए ॥ १२ ॥ और देवता, मुक्षादिक, नाग व पर्वत जिन के रोम से उत्पन्न हुए हैं और प्रत्येक कल्प में जिनके शरीर से सब संसार उत्पन्न ॥ वही संसार को उत्पन्न करनेवाले और वही श्रत्यन्त कारण हैं जो कि नाश की प्राप्त सब विधान्नों व यज़ों को फिर ले ब्राये॥ 98 ॥ और उन्होंने 

मंबेदेहिनाम् ॥ अनुकूलो महातेजाः कस्माद्श्वमुखोऽभवत् ॥ १२ ॥ यस्य रोमोद्भवा देवा दृक्षाद्याः पन्नगा नगाः॥ कल्पे कल्पे जगत्सवे जायते यस्य देहतः॥ १३ ॥ स एव विश्वप्रभवः स एवात्यन्तकारणम् ॥ येनानीताः पुनिवैद्या यज्ञाश्च प्रलप् कल्पे जगत्सवा ॥ प्रताः ॥ १८ ॥ यात्राः । १८ ॥ वातितो दुष्टदेत्योऽसौ वेदार्थं कत उद्यमः ॥ एवमासीन्महाविष्णुः कथमश्वमुखोऽभ वत् ॥ १४ ॥ रत्नगमं भृता येन पृष्ठदेशे च लीलया ॥ कृत्या व्यवस्थितं सर्वं जगत्स्यावरज्ञ्जनम् ॥ १८ ॥ स्वर्वा विश्वक्रणो वे कर्यं वाजिमुखोऽभवत्॥ विश्वस्य हन्ता यो रूपं कृत्वा वराहजम् ॥ १८ ॥ मही सर्वं सर्वा मही सर्वं सर्वा । इत्या । इत्वा स्यं जलसागरे ॥ उङ्गा च मही सर्वं सर्वा महिस्य । १८ ॥ स देवः कथमीशानो ह्यशीवत्वमागतः ॥ प्रहाये स वेशानो रूपं कर्वं कत्वा भयावहम् ॥ २० ॥ नारसिंहं महादेवं सर्वेद्षानिवारणम् ॥ पर्वतानिमसमुद्रस्थं ररक्ष मक्रसत्तमम् ॥ २० ॥

मारा॥ १७॥ श्रोर बहुत पवित्र बाराहरूप को करके बड़े तेजस्त्री वे विष्णुजी समुद्रों व पर्नतों समेत सब पृथ्वी को ऊप ले आये ॥ १८॥ श्रोर जिन्हीं लीला से दाढ़ के अप्रभाग से पृथ्वी को उठा लिया व शोकनाशक कपिलरूप को किया ॥ १६॥ वे विष्णुदेवजी कैसे हयप्रीत हुए श्रीर प्रद्वाद णुजी ने सब दुधों को मना करनेवाले व भयनाशक नार्रासह महादेवरूप करके पर्वत, अगिन व तमुद में भी रियत उत्तम भक्त की रक्षा की ॥१०|१९॥ ने हिरएयाम को ग

ये प्राप्त हुए व ये विष्णुजी उस समय विशेचन के पुत्र बालि के आगे वाचक हुए ॥ २३ ॥ और अश्वमंघ यज्ञ में जो बालि से पूजे गये और किन्हों के भूलोंक व भुत्रलोंक और स्वर्गलोंक को हरालिया ॥ २४ ॥ और जिन्हों ने विश्वरूप से बालि को पाताल में पठाया और जिन्हों ने प्रुप्तिस्स में को मारकर ॥ २५ ॥ बड़े पराक्रम से ध्रमी को बाहाणों के लिये दिया व जिन्हों ने हेहय राजा को व माता को मारहाला ॥ २६ ॥ व विश्वामित्रजी किशिषु को जिन्हों ने रंध्या में मारा व इन्द्रासन पै इन्द्रजी को विठाल कर प्रहाद को सुख देनेवाले ॥ २२ ॥ मुसिहरूप को वे विष्णुजी निरंच्य

न्वप्रजयत् ॥ ३० ॥ शासनं द्विजवयॅभ्यो दत्वा ग्रामान्बह्स्तथा ॥ स्नात्वा चैव धम्मेवाप्या सुदानान्यद शिषुं हुष्टं जघान रजनीमुखे ॥ इन्द्रासने च संस्थाप्य प्रह्णादस्य मुखप्रदम् ॥ २२ ॥ प्रह्णादार्थे च वे नूनं हिसि तिः ॥ विरोचनमुतस्याप्रे याचकोऽसावभूतदा ॥ २३ ॥ यज्ञे चैवाश्वमेषे वे बलिना यः समर्चितः ॥ हता तस्य त्रिपदीकृतरोदसी ॥ २४॥ विश्वरूपेए वै येन पाताले क्षपितो बलिः॥ त्रिःसप्तवारं येनैव क्षत्रियानवनी ॥ हत्वाऽद्दाच विप्रेम्यो महीमतिमहौजसा ॥ घातितो हैहयो राजा येनैव जननी हता ॥ २६ ॥ येन बै यों हि घातिता हुष्टचारिणी ॥ राक्षसी ताडका नाम्नी कौशिकस्य प्रसादतः॥ २७॥ विश्वामित्रस्य यज्ञे तु ान्देहिना ॥ चतुईश्रसहस्नाषि घातिता राक्षसा बलात् ॥ २८ ॥ हता शूर्षणस्वा येन त्रिशिराश्च निषातितः ॥ लिने हत्वा सुप्रीवेष सहायवान् ॥ २६ ॥ कृत्वा सेतुं समुद्रस्य रखे हत्वा दशाननम् ॥ धम्मारिएयं समासाद्य

॥ समुद के मध्य में सेतु बनाकर समर में द्शानन ( राब्या ) को मारकर जिन्हों ने घर्मारएय को आकर बाह्मगों को पूजन किया ॥ ३० ॥ और ातों को बल से मारा॥ २८॥ और जिन्हों ने शूर्वण्या की मारा व त्रिशिरा को मारा और मुन्दरी प्रीबावाले बालि को मारकर सुप्रीय के साथ सहाय-। बालकने दुष्ट काम करनेवाली ताङ्का नामक राक्षसी को माग ॥ २७॥ श्रीर लीला से मनुजश्रीरघारी जिन विष्णुजी ने विश्वामित्रजी के यंत्र में

लिये शिक्षा व बहुत से प्रामों की देकर व धर्मवापी में नहाकर उत्तम दान व गीवों को दिया॥ ३१॥ व साधुवों का पालन कर दुष्टों को दंड देने व शकरादिक को मारा ॥ ११ ॥ और ऋरिटासुर, केशी, वृकासुर व बकासुर, शकरासुर, तृषावर्त व घेतुकासुर को जिन्हों ने मारा है ॥ ३८ ॥ और संघ को जिन्हों ने मारा है वे कालयवन को मारनेवाले विष्णुजी कैसे श्रश्वमुख हुए श्रीर समर में तारकासुर को मारकर व श्रयुतषट्युर को नाश अन्य भी ऐसेही कमें पृथ्वी में सुने गये हैं ॥ ३२ ॥ वे विष्णुदेवजी लीला से कमें करके कैसे अश्वसुख हुए हैं और यादववंश में उत्पन्न होकर जिन्हों ने पूतना

र में सर्व कारणें त्रिपुरान्तक ॥ ३८ ॥ श्रीरुद्र उवाच ॥ साधु पृष्टं महाबाहो कारणें तस्य वच्म्यहम्॥ हय व्यास्य श्रुणुष्वैकाग्रमानसः॥ ३८ ॥ ज्यास उवाच ॥ पुरा देवैः समारब्धो यज्ञो तूनं धरातले ॥ वेदमन्त्रेराक्क हों ने सोलह हजार कत्यात्रों का ब्याह किया इस प्रकार श्रमानुष क्मों को करके विष्णुजी कैसे श्ररवसुख हुए ॥ रे६ ॥ व सब मक्कों के जो स्क्रक यवनस्य हन्ता च कथं वे स हयाननः ॥ तारकामुरं राषे जित्वा अयुतषट्युरं तथा ॥ ३५ ॥ कन्याश्रोद्याहि लिया करवा कथं चाश्वमुखोऽभवत् ॥ यो जातो यादवे वंशे पूतनाशकटादिकम् ॥ ३३ ॥ अरिष्टदैत्यः के गसुरवकासुरो ॥ शकटासुरो महासुरस्तृषावर्तश्च धेतुकः ॥ ३४ ॥ मक्तश्चेव तथा कंसो जरासन्थस्तथैव हस्नाणि च षड् दश् ॥ अमानुषाणि कृत्वेत्यं कथं सोऽश्वमुखोऽभवत् ॥ ३६ ॥ त्राता यः सर्वभक्रानां हन्ता ३१॥ साधूनों पालने कत्वा निग्रहाय दुरात्मनाम् ॥ एवमन्यानि कम्मांषि श्रुतानि च धरातले ॥३२। नाम् ॥ धर्मस्यापनऋत्सोऽपि कल्किर्विष्णुपदे स्थितः ॥ ३७ ॥ एतद्वे महदाश्चरर्यं भवता यत्प्रकाशितम् । एतदाचक्ष्व सर्वेदुरात्म ग्रीवस्यक्र 

के जो नाशक हैं घर्म को स्थापन करनेवाले वे किल्फजी विष्णुपद में स्थित हुए ॥ ३७॥ हे त्रिपुरान्तक। आपने जो इस बढ़े मारी आरच्चे को इस सब कारण को सुम्म से कहिये॥ ३८॥ श्रीशिवजी बोले कि हे महाबाहों। तुम ने बहुत अच्छा पूंछा में उसका कारण कहता हूं तुम सावधान । विष्णुजी का चरित्र सुनो ॥ ३६ ॥ व्यासजी बोले कि पुरातन समय पृथ्वी में देवतात्रों ने यज्ञ का प्रारंभ किया श्रीर बेदमंत्रों से बुकाने के किये कर ॥ ३४ ॥ जिन्हें हैं श्रीर सब दुधों के प्रकाशित किया इ मन होकर हपग्री

ब्रहस्पतिजी बोले कि में यह नहीं जानता हूं कि किस कार्य से योगीश व श्रष्युत महात्मवान् विष्णुजी योगारूढ़ हुए हैं ॥ ४४ ॥ भ्रम् । भ्रम् ता ॥ ४०॥ अपने स्थान शीरसागर में व वैकुंठ में गये और पताल में भी फिर जाकर उन्हों ने श्रीकृष्ण का द्रशैन नहीं पाया ॥ ४९ ॥ तद्रनन्तर किस यक से देख पड़ेंगे॥ ४३॥ महस्पति देवजी को मस्तक से प्रशामकर इंबतान्नों ने आदर से कहा कि हे देवदेव। महाविष्णुजी को प्रसम्भता देवता इघर उघर दीड़नेलगे तब उन्हों ने ब्रह्मरूपी विष्णुजी को नहीं देखा ॥ ४२ ॥ श्रीर इन्द्रादिक ने सब देवता विनारनेलागे कि ये महाविष्णु कहिये॥ ४४॥ सम हद्ध मोह में जी कह

कार्य के समान आकारवाले बाग् समेत देत्यसूदन विष्युजी को ॥ ४७ ॥ समाधि में रिषत देखकर बोध करने का यत्न किया व उन से तब कहा के ब्रहस्पतिजी ने विष्णुजी को कहा श्रौर वहां सब देवता गये जहां कि जगदीश देवजी थे ॥ ४६ ॥ तब ध्यान में रिथत इन महाविष्णु जनादैन रद्रपुरोगमाः ॥ ४० ॥ वैकुएठे च गताः सर्वे क्षीराब्धौ च निजालये॥पातालेऽपि पुनर्गत्वा न बिद्धः कृष्णुद १॥ मोहाविष्टास्ततः सर्वे इतश्रतश्च धाविताः ॥ नैव दृष्टस्तदा तैस्तु ब्रह्मरूपो जनादंनः॥ ४२ ॥ विचारयन्ति दैत्यसूदनम् ॥ ४७॥ समाधिस्यं ततो दृष्ट्वा बोधोपायं प्रचक्रमे ॥ आह तांश्र तृदा वम्यो धनुगुणं प्रयब इन्द्रपुरोगमाः॥ क गतोऽसौ महाविष्णुः केनोपायेन दृश्यते॥ ४३॥ प्रणुम्य शिरमा देवं वागीशं प्रोचुरा वदेव महाविष्णुं कथयस्व प्रसादतः ॥ ४४ ॥ ब्रह्मपतिरवाच ॥ न जाने केन कार्येण योगारूढो महात्म ति। देवा यत्र देवो जगत्पतिः॥ ४६ ॥ तदा दृष्टो महाविष्णुध्यनिस्योऽसौ जनादंनः॥ ध्यात्वा कृत्यसम यन्ति चेनच्छब्देन प्रबुध्येत हरिः स्वयम् ॥ ४⊂ ॥ देवा ऊचुः ॥ ग्रुणभक्षं कुरुध्वं वै येनासौ बुध्यते हरिः । रूयापितो हरिः। कीट यदि बड़े यत से घनुष के गुरा को कारें तो उसके शब्द से आपही विष्णुजी जगपड़ेंगे ॥ ४८ ॥ देवता बोले कि धिपाति गिरूपोऽभवदिष्णुयोंगीशो हरिरच्युतः॥ ४५॥ क्षापं ध्यात्वा स्वमात्मानं ।

पुस्तक व बस्तादि को काटनेवाबा कीट।

इससे वैसा करना चाहिये कि जिस प्रकार यज्ञ की सिद्धि होवे हे बत्स ! तब यह वधीशा फिर बोली ॥ ५२॥ वधी बोली कि हे बहान् । मलय प्वन अश्वनया बोधने देवा ग्रुणमङ्गे समाधिषु ॥ एतदाश्चर्यं विप्रषं सत्यं सत्यवतीमुत ॥ ५७ ॥ ज्यास, उवाच ॥ ॥ दुःख से साघन करने योग्य हें तो वे देवग्रुजित विष्णुजी कैसे हम से बोबित किबे जार्वे ॥ ४३ ॥ यज्ञोंसे व देवतात्रों से मेरा कार्य नहीं है हे देवतात्रों। मुम्तको भाग दाजिये॥ ४४॥ देवता बोले कि वज्ञी के लिये हमलोग सदैव यज्ञों में भाग देवेंगे व यज्ञ के लिये हम सबों ने भाग दिया इस प्रकार करो कि जिस से ये विष्णुजी बोधित होवें क्योंकि यज्ञ के चाहनेवाले हमलोग विष्णु प्रमु को बोघ कराते हैं ॥ ४६ ॥ वधी बोली कि निदाभंग, पुरुषों की मित्रता का मंग करना और वालक व माता का भेद करनेवाला मनुष्य नरक को जाता है ॥ ५० ॥ बड़े बलवान जगदीश विष्णुजी हैं य योग में आरूढ़ हैं उन शीविष्णुजी का हम विष्न न करेंगी ॥ ४१ ॥ बहाा बोले कि हे विम्रो । यदि देवकार्य किया जाते तो आप सबों को .४ ॥ तथिति विधिनाष्युक्तं वम्री चोद्यममाश्रिता ॥ ग्रुणमक्षादिकं कर्म तया सर्वं कृतं नृष ॥ ४६ ॥ युधिष्ठिर रुराः॥ ५८ ॥ देवा ऊचुः ॥ प्रदास्यामो वयं वम्ये भागं यज्ञेषु सर्वदा ॥ यज्ञाय दत्तमस्माभिः कुरुष्वेवं वचो दं वा कुर्वाणो नरकं व्रजेत्॥ ४०॥ योगारूदो जगन्नाथः समाधिस्थो महाबलः॥ तस्य श्रीजगदीशास्य रियतां ब्रह्मकस्माभिः सुरध्जितः ॥ ४३ ॥ नैव यज्ञेन मे कार्यं सुरैश्लैव तथैव च ॥ सर्वेषु यज्ञकार्येषु भाग वयं वस्रयः प्रभुं विज्ञापयामहे ॥ ४६ ॥ बस्रय ऊचुः ॥ निद्रामङ्गं कथाच्छेदं हम्पत्योमैत्रमेदनम् ॥ शिशु मिशा सा तदा बत्स धुनरेवसुवाच ह ॥ ५२ ॥ वम्धुवाच ॥ दुःससाध्यो जगन्नायो मलयानिलसन्निमः । मु कुर्महे ॥ ४१॥ ब्रह्मोबाच ॥ मबतां सर्वमक्षत्वं देवकार्यं क्रियेत चेत् ॥ कर्ठ्यं च ततो वझयो यज्ञासिद्धियंष् के समान विष्णुजी सब यज्ञकायों में मु सर्वभक्षत्व होगा उवाच ॥ 

न करो ॥ ४४॥ वसी ने भी बहुत अच्छा ऐसा कहा और वह उद्मम में आश्रित हुई व हे राजन्। उसने गुण्मशादिक सब कमें को किया ॥ ५६॥ कि हे सत्यवतीसुत, ब्रह्मों । इन विष्णुजी की समाधियों में बोबन और गुणमंग में जो देवता समर्थ न हुए यह सत्य ब्राश्चर्य है ॥ ५७ ॥ ज्यासन्धी

व कार्य करनेवाले हो इससे धनुषवारी विष्णुजी के मुख को तुम शीव्रही करो ॥ ३ ॥ तब उन ब्रह्माजी के लिये प्रणाम कर स्तुति किये हुए से

करेंगे ऐसा कहकर उन ज्ञानियों ने विचार किया ॥ 9 ॥ और उस समय देवताओं समेत विश्वकर्मा से कहा ॥ २ ॥ ब्रह्मा बोले कि हे विभो, विश्व-

देखा तब हम क्या

निष्णुजी का घनुष सींचने के लिये व्यमचित हुए परन्तु में यह नहीं जानता हूं कि किस कार्य से सब देवता विष्णुजी की माया से मोहित दूषित हुई तब घतुष की कोटि समेत पंच की चोट से कटा हुआ वह मस्तक स्वर्ग को चला गया ॥ ६० ॥ श्रीर मस्तक कटजाने पर वे देवसा वाले हुए श्रोर सब और से मस्तक को देखने के लिये वे सब दौड़नेखागे ॥ ६० ॥ इति श्रीस्कन्दपुरांगोधभीरायमाहात्त्येदेवीद्यालुभिश्रविराचां प्रसन्न होतीहुई वम्री विष्णुजी के आगे बेबीरि बनानेलगीं तदनन्तर घनुष के सिरे में पर्वत के समान बेबीरि होगई॥ १६॥ श्रीर उस पंच के खाने मुराः सर्वे आकर्ष्ट हरिकार्मुकम्॥न जाने केनकार्येष विष्णुमायाविमोहिताः ॥ ४८॥ मुदितास्ताः प्र र्वतः सर्वे शिरआलोकनाय ते ॥ ६१॥ इति श्रीस्कन्दपुराषेधमारिएयमाहात्म्येविष्णुशिरोनाशोनामचतु ञ्यास उवाच ॥ न पश्यन्ति यदा शीर्षं ब्रह्माद्यास्तु सुरास्तदा ॥ किं कुमं इति हेत्युक्त्वा ज्ञानिन्स्ते ज्याचिन्त उवाच विश्वकर्माणं तदा ब्रह्मा सुरान्वितः॥ २॥ ब्रह्मोवाच ॥ विश्वकर्मस्त्वमेवासि कार्यकर्ता सदा विमो ॥ मीकं चाग्रतो हरेः ॥ कोटिपाश्वे ततो नीतं वल्मीकं पर्वतोषमम् ॥ ५६ ॥ ग्रुणे च मक्षिते तरिंमस्तत्स्र ते ॥ ज्याघातकोटिभिः सार्दंशीषं ब्रित्वा दिषंगतम् ॥ ६० ॥ गते शीषं चते देवा भृशमुद्धिग्नमानसाः ॥ कुरु त्वें वै वक्रं सान्द्रं च घन्विनः॥ ३॥ नमस्कृत्य तदा तस्में स्तुतोऽसौ देववद्धिकः॥ उवाच प्रया भक्त्या | 86 | :I यन् ॥ १ ॥ इ शीघ्रमेव कु ब्यग्रचिताः धावन्ति सर्व देशोऽध्याय हुए॥ ४८॥ श्रोर वे मेले कि सब देवता बहुतही विकलमन पर उसी क्षण जब 

। सब दुधों को मारनेवाले तुम्हीं हो तुम्होरे लिये नमस्कार है॥ १२॥ श्रीर ॐकार, वषट्कार, स्वाहा व स्वधा चार प्रकार के तुम्हीं हो व है सुरशान | तुम्हारे लिये नमस्कार है व हे कमलेक्षण | आप के लिये प्रशाम है ॥ ११ ॥ सब प्राशियों की स्थिति तुम्हीं हो व सज्जनों के रक्षक तुम्हीं हयग्रीव नमोऽस्तु ते ॥ १२ ॥ त्वमोङ्कारो वषटकारः स्वधा स्वाहा चतुर्विधा ॥ आद्यस्त्वं च मुरेशान त्वमे स्थ से ले श्राये व हे भूपाल ! मस्तक को काटकर सूर्यनारायण के अस्व के कबंघ से ॥ ६ ॥ कड़े चतुर विस्वकर्मा ने विष्णुजी के शिरतहित शरीर उन देवदेवेश विष्णुजी की देखकर स्त्रुति करनेखगे॥ १०॥ देवता बोले कि हे जगद्दीज । तुम्हारे लिबे नमस्कार है व हे लक्ष्मीपते । तुम्हारे ांगा जाता है हे देव ! देवताओं समेत में यज्ञभाग को पाऊं ॥४॥ ब्रह्माजी बोले कि हे सुरवर्डक ! में सब यजों में तुमको भाग दूगा व हे वीर ! वेदाँ से तुम पहले पूजे जावोगे ॥ ६ ॥ हे श्रमरवर्डक ! तब तक उन विष्णुजी के शिर को लगाइये विश्वकर्मा ने देवताओं से यह कहा कि शिर को हे मुपोत्तम ! सब देवता यह कहनेलगे कि वह नहीं है और मध्याह होने पर सूर्यनारायण् आकाश में रथ पै स्थित थे।। ता ताब सब देवता ल से उपजेहुए बहा। से बड़ी भिक्त से बोले कि अनेक भांति के देवता यह कहते हैं कि अश्व का शिर शीघही काटी ॥ ४॥ यज्ञ भाग से रहित मुभ संवें रथादश्वमथानयत् ॥ छित्त्वा शीर्षं महीपाल कबन्धाहाजिनो हरेः ॥ ६ ॥ कबन्धे योजयामास विश्व मलोद्भवम् ॥ अश्वकायं निक्रन्ताशु वर्तन्ति विविधाः मुराः ॥ ४ ॥ यज्ञभागविद्दीनं मां याच्यते किं पुनः जिमागमहं देव लमेयैवं सुरै: सह ॥ ४ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ दास्यामि सर्वयज्ञेषु विभागं सुरवर्द्धके ॥ सोमे त्व ७॥ तन्नास्तीति मुराः सर्वे वदन्ति चपसत्तम ॥ मघ्यान्ने तु ममुद्धते रथस्यो दिवि चांशुमान्॥ = ॥ दृष्ठं तिरः॥ दृष्ट्रा तं देवदेवेशं सुराः स्तृतिमकुर्वत ॥ १०॥ देवा ऊचुः॥ नमस्तेऽस्तु जगद्बीज नमस्ते कमला मस्तेऽस्तु सुरेशान नमस्ते कमलेक्षण् ॥ ११ ॥ त्वं स्थितिः सर्वभूतानां त्वमेव शरणं सताम् ॥ त्वं हन्त पूज्यमे श्रुतिकोविदेः ॥ ६ ॥ तद्विष्णोश्च शिरस्तावत्सन्थत्स्वामरवर्द्धके ॥ विश्वकमांत्रवीद्देवानानयध्वं शिग 

मोहित हैं व व्यप्रचित्तवाले तथा भय से विकल हैं और हमलोगों ने तुस्हारे योगारू इस्वरूप को देखा ॥ २२ ॥ व हे ईश्वर ! तुरहारे जागरण के

तुम्हारी माया से

त्य का मय नहीं हुआ है हमलोग यज्ञकमें के उत्कंठित हैं और तुम्होरे दुरीन में पायण हम सब द्यों दिशाओं को देखते हैं॥ २०॥ और हम सब

और मनुष्यों समेत चौरासी लक्षणोंबाला चार प्रकार का कुल तुम्हीं हो ॥ १७ ॥ व हे हरे । दिनान्त, पक्षान्त, मासान्त, वर्ष व युग तुम्हीं हो और सुरेशान ! प्रथम तुम्हीं हो व सदैव रसक तुम्हीं हो ॥१३॥ और यझ, यज्ञवति, यज्वा, द्रन्य, होता व हवन तुम्हीं हो व हे देव ! तुम्हारे लिये हवन किया जाता है और हीं हो।।१॥। और करालरूपी काल तुम्हीं हो और सूर्य व चन्द्रमा तुम्हीं हो और ऋषिन व बहसा तुम्हीं हो व काल को नाशनेबाले तुम्हीं हो।। १५॥ मुहीं हो व गुर्सों से रहित तुम्हीं हो और गुर्सों का स्थान तुम्हीं हो व सब जंतुवों में रक्षक तुम्हीं हो ॥ १६ ॥ और स्नी व पुरुष में दो मांति तुम्हीं कि हे देवताओं । यहां पृथ्वी में तुमलोग सब देवताओं के गया किसलिये प्राप्त हुए हो यह क्या कारण है क्या देत्यों से पीड़ित हुए हो ॥ २०॥ व कालान्त तुम्हीं हो ॥ १८ ॥ हे नृप । ऐसे महादित्य स्तोत्रों से स्तुति कियेहुए प्रभु विष्णुजी ने प्रसन्न होकर सब देवताश्रों के श्रागे कहा ॥ १६॥ ादा ॥ १३ ॥ यज्ञो यज्ञपतिर्यज्जा द्रव्यं होता हृतस्त्या ॥ त्वद्रथं ह्रयते देव त्वमेव श्रारणं सखा ॥ १४ ॥ कालः करालरूपस्तं त्वं वार्कः शीतदीधितिः ॥ त्वमिनिर्करणुष्टेव त्वं च कालक्षयद्वरः ॥ १४ ॥ ग्रेणवृरं त्वमेवेह ग्रुण हीनस्त्वमेव हि ॥ ग्रुणस्यादिमानवैः ॥ चतु धि । ग्रुणस्यादिमानवैः ॥ चतु विधं कुलं त्वं हि चतुराशीतिलक्षणम् ॥ १७ ॥ दिनान्तश्चेव पक्षान्तो मासान्तो हायनं ग्रुगम् ॥ कल्पान्तश्च महान्तश्च कालान्तरस्तं च वे हरे ॥ १८ ॥ क्लान्तर्श्वमानः मुरेन्तर ॥ सन्तृष्टः प्राह सवेषां देवानां प्रस्तः प्रमुः ॥ १८ ॥ श्रीमगवानुवाच ॥ किमर्थाने हि ते देवगण् । से । किमेतत्कारणं देवाः कि नु दैत्यप्रपीदिताः ॥ २० ॥ देवा उत्तर्श्वमानः मुवे विधान्तर्भाति । किमेतत्कारणं देवाः कि नु दैत्यप्रपीदिताः ॥ २० ॥ देवा उत्तर्शाचिताः ॥ ये वातं यज्ञकर्मोत्मुका वयम् ॥ त्वह्र्यनिपराः सर्वे पश्यामो वे दिशो दश् ॥ २१ ॥ त्वन्मायामोहिताः सर्वे व्यप्निचिताः ॥ योगाक्टस्वरूपं च हृष्टं तेऽस्मामिस्तमम् ॥ २२ ॥ वम्री च नोहिना हो व ष्यु, पक्षी  लिये हमलोगों ने वम्री नामक कीट की पठाया तदनन्तर तुरहारा अपूर्व शिर कट गया ॥ २३ ॥ हे प्रमो, विष्णो | बड़े चतुर विश्वकर्मा ने सूर्य के घोड़े का शिर लाकर लगाया है इस कारण हयप्रीव हो ॥ २४ ॥ विष्णुजी बोले कि हे सब देवताओं | मैं प्रसन्न हूं तुमलोगों को प्रिय वर दूंगा और संसार का स्वामी मैं हयप्रीव देवदेव हूं ॥ २४ ॥ और यह रूप न भयङ्कर है न कुरूप है बरन देवताओं से भी सेवित है व हे देवताओं | प्रसन्न कराया हुआ हयानन ऐसा मैं वरदायक हुआ हूं ॥ २६ ॥ ज्यासजी बोले कि यज्ञ करनेपर तद्ननन्तर ब्रह्माजी प्रसन्नचित्त से बम्री व विश्वकर्माजी के लिये यज्ञभाग को देकर ॥ २७॥ व यज्ञान्त में सुरश्रेष्ठ विश्वकर्माजी को प्रणाम

याननीत तोषितः॥ २६॥ ज्यास उवाच ॥ क्रते सत्रे ततो वैधा धीमान्सन्तुष्टचेतसा ॥ यज्ञभागं ततो दत्त्वा विद्वीभ्यो विश्वकर्मेषे ॥ २७॥ यज्ञानते च सुरश्रेष्ठं नमस्कृत्य दिवं ययौ ॥ एतच कारणं विद्धि हयाननो यतो हिरिः॥ २८॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ येनाकान्ता मही सर्वा कमेषोकेन तत्त्वतः॥ विवरे विवरे रोम्णां वर्तन्ते च प्रयकृष्यक्॥ २६॥ ब्रह्माणे सहस्राणे च सहायुते॥ न वेति वेते यत्पारं शाषेघातो हि वे कथ्म ॥ ३०॥ ज्यास उवाच॥ समधत्त शिरो विष्णो हयशीवोऽस्यतः प्रमो ॥ २४ ॥ विष्णुरुवाच ॥ तुष्टोऽहं नाकिनः सर्वे ददामि बरमीप्सितम्॥ हयशीवोऽस्प्यहं जातो देवदेवो जगत्पतिः ॥ २५ ॥ न रोद्रं न विरूपं च सुरेरपि च सेवितम् ॥ जातोऽहं वरदो देवा ह याननेति तोषितः ॥ २६ ॥ व्यास उवाच ॥ क्रते सत्रे ततो वेषा घीमान्सन्तुष्टचेतमा ॥ यज्ञभागं ततो दत्त्वा विष्नीम्यो । राय तवेश्वर्॥ ततश्राप्रवेमभविच्छर्रिछन्नं बसूव ते ॥ २३ ॥ सूर्याश्वश्रीषंमानीय विश्वकर्मातिचातुरः ॥ श्युण तं पाएडनश्रेष्ठ कथां पौराणिकीं शुभाम्॥ ईश्वरस्य चरित्रं हि नैव वेति चराचरे ॥ ३१॥ एकदा ब्रह्मसायां

कर स्वर्ग को चलेगये इस कारण को जानिये कि जिससे विष्णुजी हययीव हुए हैं॥ २८॥ युघिष्ठिरजी बोले कि जिन्होंने एक पग से सब पृथ्वी को नापलिया घ है। महाचुते। जिनके रोमों के प्रत्येक ब्रिष्ट में हज़ारों ब्रह्माएड वर्तमान हैं व पृथक् २ देख पड़ते हैं व वेद भी जिनका पार नहीं पाता है उनके शिरश्बेद को कैसे व्यासजी बोले कि हे पाएडवश्रेष्ठ | तुम पुराया की उत्तम कथाको सुनो ईश्वरके चरित्रको चराचर संसार में कोई महीं जानता है ॥ ३९ ॥ एक समय 

हन्द्र समेत देनता गये सब भूलोंकादिक व स्थावर श्रीर जङ्गम ॥ ३२ ॥ व देवता श्रीर सब ब्रह्मांके ब्रह्मा को प्रणाम करने के किये गये श्रीर जस कारण विष्णु भी आगये॥ ३३॥ तच विशेषकर गर्वित ब्रह्माने भी यह बचन कहा कि हे वेबताओं । सुनिये कि तीनों देवताओं के मध्य में कीन ॥ ३४ ॥ हे देवतात्रो ! मधा, शिव व विष्णुजी के मध्य में सत्य कहिये उस वचन को सुनकर दैवता विस्मय को प्राप्तहुए ॥ १४ ॥ तद्दमन्तर के हमलोग देवता यह नहीं जानते हैं तब सुरेवर विष्णुजी से बहा की ने कहा कि तीनों देवतात्रों के मध्य में मुफ्त से श्रेष्ठ को कहिये॥ ३६॥ गता देवाः सवासवाः ॥ भूलोंकाचाश्य सर्वे हि स्थावराणि चराणि च ॥ ३२ ॥ देवा ब्रह्मपंयः सर्वे नमस्कर्तुं पितामहम् ॥ गतस्तत्र समायां मन्त्रकारणात् ॥ ३३ ॥ ब्रह्माचापि विगविष्ठ उवाचेदं वचस्तदा ॥ मो मो देवाः श्युणुध्वं | कारणं महत् ॥ ३४ ॥ सत्यं ब्रुवन्तु वे देवा ब्रह्मेशविष्णुमध्यतः ॥ तां बाचं च समाकएयं देवा विस्मयमा १४ ॥ ऊचुश्वेव ततो देवा न जानीमो वयं सुराः ॥ ब्रह्मपत्नी तदोवाच विष्णुं प्रति सुरेश्वरम् ॥ त्र्याणामिष देवानां महान्तं च वदस्व मे ॥ ३६ ॥ विष्णुस्वाच् ॥ विष्णुमायावलेनैव मोहितं भ्रुवनत्रयम् ॥ ततो ब्रह्मोवाच चेदं न त्वं जानासि मो विमो ॥ ३७ ॥ नैव मुह्यन्ति ते मायावलेन नैवमेव च ॥ गर्वहिंसापरो देवो जगद्रतां जगत्प्र भुः॥३८॥ ज्येष्ठं त्वां न विद्वः सर्वे विष्णुमायाद्यताः स्विलाः ॥ ततो ब्रह्मा स रोपेण् कुद्धः प्रस्क्ररिताननः॥ ३६ ॥ उवाच महा। की सभा में इ सभा में सम्मति के कहा भारी कारण है देनताओं ने कहा वि विष्णुरप्ता कस्याणां गताः॥ ३५

जिस मुख से वचन कहा गया॥ ४०॥ वह मस्तक थोड़ेही समय में शीघही गिरपड़े तदनन्तर सब हाहाकार होगया और इन्द्र हमेत व ऋषियों | देवता तुमको अ्षेष्ठ नहीं जानते हैं तदनन्तर रोष से कंपित मुखवाले उन क्रोधित ब्रह्मा ने ॥ ३६ ॥ कोप से यह बचन कहा कि हे विष्णों ! मेरा बचन हेन होते हैं इस प्रकार गर्न की हिंसा में तत्पर न होत्रों कि संसार का स्वामी व संसार का पालन करनेवाला वेतता में हूं ॥ ३८ ॥ श्रीर विष्णु की विच्याजी की माया के बल से त्रिलोक मोहित है तदनन्तर ब्रह्माने कहा कि हे विभो । तुम यह नहीं जानतेहो ॥ ३७ ॥ श्रौर तुरहारी माया के बल दे विष्णो श्रणु मे वचः॥ समायां येन वक्रेण वचनं समुदीरितम् ॥ ४० ॥ तच्ब्रीपं पत्तादाशु चाल्प मु:॥३८॥ ज् वचनं कोपा विष्णुजी बोले कि हि से देवता नहीं मोहि 

थि को उत्पन्न करने के कारण उस धर्माराय में तप किया और अस्वशिखाले मुख को देलकर ह्यमीब विष्णुजी ने ॥ ४३॥ हे महासाम, मारत 1 ीनमों ने विष्णुजी से क्षमापन कराया और विष्णुजी उस वचनको सुनकर यह बोले कि सत्य सत्य यह होगा ॥ ४२ ॥ तदनन्तर बड़े तेजस्वी सुरे-त बहा ने भी तीन सौ वर्षतक तप किया ॥ ४५ ॥ और देवदेव जगदीशजी ने यज्ञ के लिये प्रसन्न होकर कहा कि हे बहान् । इस समय तुम्हारी प किया कि जिस को अन्य कोई नहीं करमक्ता है तब अपनाद्दी से स्वयं प्रसन्न होगये॥ ४४॥ श्रोर विष्णुकी माया से मोहित व विष्णुजी के आगे हुए तप से संयु मह्मा समेत ऐसा त सहित॥ ४१॥ सु स्वर विष्णुजी ने

ततो लब्धवरो ब्रह्मा हष्टिचितो जनाईनः॥ उवाच मधुरां वाचै सर्वेषां हितकारणात्॥ ४७॥ अत्राभवन्महाक्षेत्रं षु एयं पापप्रणाशनम्॥ विधिविष्णमयं चैतद्रबन्वेत्रच मैंश्याः॥ ८० ॥ कर्ष्यः — युनः ॥ ततो हाहाकृतं सर्वं सेन्द्राः सर्षिषुरोगमाः ॥ ४१ ॥ ब्रह्माएं क्षमयामामुर्विष्णुं प्रति मुरोत्तमाः ॥ वि चित्कर्तमात्मनात्मैव तृष्टवात् ॥ ४४ ॥ ब्रह्मापि तपुसा युक्रस्तेषे वर्षशतत्रयम् ॥ तिष्ठत्रेव युरो विष्णोर्षि **ः श्रत्वा सत्यं सत्यं मिक्यिति ॥ ४२ ॥ ततो विष्णुमेहातेजास्तीर्थस्योत्पादनेन च ॥ तपस्ते**पे तु वै तत्र घ मिनिहितः॥ ४५ ॥ यज्ञार्थमवदनुष्टो देवदेवो जगत्पतिः ॥ ब्रह्मंस्ते मुक्रतायास्ति मम मायाप्यदुःसहा ॥४६॥ हि संजातः पूर्वेषोवाननेन तु ॥ ४६ ॥ कन्द्पंकोटिलावएयो जातः कृष्ण्सतदा न्य ॥ ब्रह्मापि तपसा युक्नो (श्वरः॥ अश्वशीषै मुखं हप्द्रा हयग्रीबो जनाहैनः॥ ४३॥ तपस्तेषे महाभाग विधिना सह भारत॥ न

हि। पुर्यस्त्य पापनाशिक महाक्षेत्र हुआ और बह्मा व विष्णुमय यह तीर्थ होगा इसमें सन्देह नहीं है।। ४८।। व तीर्थ की महिमा होगी हे राजन ! सम ग्रुजी पहले के मुखके समान उत्तम मुखनाले होगये॥ ४६ ॥ व हे नृष । श्रीकृष्णजी उस समय करोड़ों कामदेन के समान मुन्दर होमने भीर देनताओं । माया भी तुमको दुस्सह न होगी॥ 8६॥ तदनन्तर ब्रह्माजी ने वरको पाया व प्रसन्नचित्तवाले विष्णुजी ने समों के हित के कारण मधुर वच्ना को

34

॥ ४८ ॥ तो विधिपूर्व क एकवसन स्त्री पुरुष नहाकर युत्रशाप्ति के शतिबन्धकरूप उस द्रोषको निश्चयकर नाश करता है ॥ ४६ ॥ श्रीर भोक्षेश्वर के

वनन्तर अन्तर्दान होगये॥ ५२॥ व हे आर्दिम। ब्रह्माजी वहां मुक्तरा नामक शिवदेवजी के मोक्षतीर्थ को व त्रिलोचनजी को आपकर॥ ५३॥ महा भी तफ्ते संयुत हुए ॥ ४० ॥ और सावित्री ने वहां तप किया जहां कि विष्णुजी की माया बाघा नहीं करती है और माया से मह्मा का औ । ( स्याघ ) का ता किया गया था ॥ ४९ ॥ वह धर्मीराय में सुन्दर किया गया जित को पुरातन समय शिवजी ने काटा था तिष्णुजी उन के महा। भी देनताओं से सेवित अपने स्थान को चलेगये और वहां तर्षण से तृप कियेहुए प्रेत स्वर्ग को प्राप्त होते हैं ॥ ४८ ॥ और उसके स्नान की पैर्गमाती में कृतिका नक्षत्र योग में जो मुक्रेशजी को व्जताहै ॥ ४६ ॥ व सुन्दर देवसर में नहाकर तथा जनादेनजी को प्रणामकर जो मनुष्य म फल है व जल पीने में गोदान से उपजा हुआ फल है और पुष्करादिक तीर्थ व गंगादिक नादियां॥ ४४॥ व देवता और पितर स्नान के क्षिये है वह सब पापों से छूटजाता है।। ५७॥ और चाहे हुए सुखों को भोगकर वह विष्णुलोक को जाता है और यदि अपुत्रेखी, काकबंध्या, मुतवत्सा कायोगे मुक्रेशं युजयेतु यः ॥ ५६ ॥ स्नात्वा देवसरे रम्ये नत्वा देवं जनाईनम् ॥ यः करोति नरो भक्त्या सञ्बंषाषैः तत्र तीर्थं चैव त्रिलोचनम्॥ मुकेशंनाम देवस्य मीक्षतीर्थमरिंदम ॥ ५३ ॥ गतः सोऽपि मुरश्रेष्ठः स्वस्था तम् ॥ तत्र प्रेता दिवं यान्ति तर्पेषेन प्रतर्पिताः ॥ ५४ ॥ श्रम्बमेषफलं स्नाने पाने गोदानजं फलम् ॥ मुस्नातौ पतिपत्न्यौ यथाविधि ॥ तद्दोषं नाशयेन्नूनं प्रजाप्तिप्रतिबन्धकम् ॥ ५६ ॥ मोक्षेश्वरप्रसादेन तत्रयम् ॥ ४० ॥ सावित्या च कृतं यत्र विष्णुमाया न बाधते ॥ मायया तु कृतं शीर्षं पञ्चमं शार्दुत्तस्य धमरिएये कतं रम्यं हरेण च्केदितं धुरा ॥ तस्मै दत्त्वा वरं विष्णुजंगामादशेनं ततः ॥ ५२ ॥ स्थापिय ने तीर्थानि गङ्गाचाः सरितस्तथा ॥ ४४ ॥ स्नानार्थमत्रागच्बन्ति देवताः पितरस्तथा ॥ कार्तिक्यां कृत्ति ५७॥ भुक्त्वा मोगान्यथाकामं विष्णुलोकं स गच्झति॥ अपुत्रा काक्बन्ध्या च मृतवत्सा मृतप्रजा ॥५८॥ पांच्यां शिर शादूल में श्रर्यमेघ यज्ञ क यहां श्राते हैं कार्ति प्रमुच्यते । एक म्बर्ग

पैत्रादिकों को बढ़ाता है अथवा सत्य से संयुत स्त्री भी यदि एक चित्त से बांसे के पात्र में फलों को घरकर देती है तो वह दोष से छुरजाती है व ताओं ने मोक्षेश्वर शिवजी को स्थापन किया है और वहां सांग जप करके फिर स्तन को पीनेवाला नहीं होता है ॥ ६३ ॥ हे महाराज । ऐसा क्षेत्र है और श्रदा से संयुत जो मनुष्य पितरों का श्राद्ध करता है॥ ६४॥ वह सात गोत्रों को व एक सौ एक पुरितयों को तारता है श्रीर बड़ा सुन्दर देवसर | | विन्हों म के फल को पाते हैं ॥ ६० । ६१ ॥ और ब्रह्मा, विष्णु व महेश धर्माराय में देवसर में त्रिकाल स्नानकर उत्तम तप्रया करते हैं ॥ ६२ । तदमन्तर बहां देव हे ज्या देवता अ प्रसाद से घुत्रों व

ापों से छूटजाता है ॥ ६८ ॥ हे मुपोचम । उसका जैल बहुतही निर्मेल, ठएढा व गंगाजल के समान प्रभावाच् और पवित्र, मधुर तथा स्वाक्षिष्ठ हिस्ये॥ ६७॥ व्यासजी बोले कि हे महाप्राज्ञ, अमेपुत्र, युथिष्ठिर। बहुत श्रच्छा बहुत श्रच्छा श्रापने पूंछा जिसका कीर्तन करने से मनुष्य मुनियों से सेवित और सब और से उत्तम है ॥ ६६ ॥ युधिष्ठरजी बोले कि हे डिजोत्तम ! उस स्थान में वह तड़ाग कैसा प्रसिद्ध है उसका रूप ब अनेक मांति के पुष्पों से संयुत है व सब कमल और जलजन्तुओं से स्याम है ॥ ६५॥ और बह्या, विष्णु व महेशादिकों से तथा देवताओं व मनुष्यों से सेमित है यैः सेवितं सुरमानुषैः ॥ सिद्धैयक्षेत्र मुनिभिः सेवितं सर्वतः शुभम् ॥ ६६ ॥ युघिष्ठिर उवाच ॥ कीदशं त तं तिस्मन्स्थाने द्विजोत्तम ॥ तस्य रूपं प्रकारं च कथयस्व यथातथम् ॥ ६७ ॥ ज्यास उवाच ॥ साघु साघु बर्ङ्येत्॥ दद्याद्वेकेन चित्तेन फ्लानि सत्यसंयुता ॥ ६० ॥ निधाय वंशपात्रेऽपि नारी दोषात्प्रमुच्यते ॥ म् ॥ देवसरो महारम्यं नानाषुष्पेः समन्वितम् ॥ श्यामं सकलकहारैविविधैर्जलजन्तुभिः ॥ ६५ ॥ ब्रह्मवि हाराज प्रसिद्धं भुवनत्रये ॥ यस्तत्र कुरुते आदं पितृषां अद्यान्वितः ॥ ६४॥ उद्दरेत्सप्त गोत्राषि कुलमे च देवाश्च अग्निष्टोमफ्लं ऋष ॥ ६१ ॥ वेधा हरिहरश्रेव तत्यन्ते परमंतपः ॥ धमरिएये त्रिसन्टयं च म्नात्ब ॥ ६२ ॥ तत्र मोक्षेर्वरः शम्भुः स्थापितो वै ततः सुरैः ॥ तत्र साङ्गं जपं कृत्वा न भूयः स्तनपो भवेत् ॥६३। मिषुत्र युधिष्ठिर ॥ यस्य संकीतेनान्त्रनं सर्वपापैःप्रमुच्यते ॥ ६८ ॥ अतिस्वच्छतरं शीतं गङ्गोदकसमप्रभम्। महाप्राज्ञ ध त्सरः ह्य 

है, चकवा से संयुत तथा बगुला, सारम व टिट्टिम पक्षियों से युक्त है ॥ ७२ ॥ और सुन्दर व बहुत सुगन्घ से युक्त तथा कमलों से शोमित है सेवित तथा सारम आदिकों से सुशोभित है।। ७३ ॥ व हे राजन् ! देवताओं समेत मुनियों और बाहागों व मनुष्यों से सेवित तथा हु:खनाशक ह महातिशाल, गंभीर व मनोहर देवखात है और वह गंभीर लहरी आदिकों से व फेन और मैंबरों से संयुत है ॥ ७० ॥ व मझनी, मेडक, में संयुत है और गंख व श्राक्त आदिकों से युक्त तथा राजहंसों से शोभित है।। ७१।। श्रीर बरगद व पकरिया के वृक्षों से युक्त व पीपल श्रीर आक्रों

म्॥७०॥ भूषमण्ड्रककमठमकर्थ्य समाकुलम्॥शृङ्युक्त्यादिभियुक्तं राजहंसैः मुशोमितम् ॥७१॥ वट्युक्षैः समायुक्रमश्वत्थाम्रेश्च विष्टितम् ॥ चक्रवाक्समोपेतं बक्सारसिटिङ्भिः॥७२ ॥ कमनीयप्रगन्धाळां श्तपत्रैः ्॥ सेन्यमानं द्विजः सर्वेः सारसायैः मुशोभितम् ॥ ७३ ॥ सर्वेमुनिभिष्यैव विप्रेमेत्यैश्र मूमिप ॥ सेवितं विद्यां तथा भूमि रथांश्र गजवाससी ॥ ७८ ॥ ददाति श्रदया तत्र सोऽक्षयं स्वर्गमश्तुते ॥ देवखातस्य मा सर्वेगापप्रणाशनम् ॥ ७२ ॥ अनादिनिधनोपेतं सेवितं सिद्धमण्डलेः ॥ स्नानादिभिः सर्वेदेव तत्सरो चपस ॥ विधिना कुरुते यस्तु नीलोत्सर्गं च तत्तटे ॥ प्रेता नैव कुले तस्य याविदेन्द्राश्वतुर्द्शा ॥ ७६ ॥ कन्यादानं थिना तत्र भूपते ॥ ते तिष्ठन्ति ब्रह्मलोके यावदाभूतसंष्ठवम् ॥ ७७ ॥ महिषीं गृहदासीं च सुरमीं सुतसंधु स्वाहु जलं तस्य चपोत्तम ॥ ६८॥ महाविशालं गम्भीरं देवखातं मनोरमम् ॥ लह्यादिमिगम्भीरैः फैना है। दि ।। और वह से बिए। है और चक्हें और सब पाक्षेग्रें से से विद्युक्षे: सम विद्युक्षे: सम सुरोगिमतम् तम्म ।। ७५ । तम्म ।। ७५ ।

लोक में स्थित होते हैं॥ ७७॥ श्रौर मेंसी, गृह, दासी श्रौर बबड़ा से संयुत गऊ, सुवर्षा, बिचा, भूमि, रथ श्रौर हाथी व दखों को ॥ ७८॥ जो वहां रे पै विधि से मीलोत्समें करता है उसके कुल में चौदह इन्द्र पर्यन्त प्रेत नहीं होते हैं॥ ७६॥ व हे भूपते। वहां विधि से जो कन्यादान करते हैं समस्त पातकों का विनाशक है ॥ ७४ ॥ और हे चुपोत्तम । आदि अन्त रहित तथा सिंद मंडलों से सदैव ही वह तड़ाम स्नानादिकों से सेवित है ॥ ७४ ॥ जो

ा नन्दापुरे वरे ॥ रक्षार्थ दिजमुख्यानां चतुरिष्ठ रिथताश्च ताः ॥ ४ ॥ युक्काश्चेव मुरेः सर्वेः स्वस्वस्थाने य क्षेत्र में जिसे श्वानन्दा शाकि । थपी सोलंहें में सोई श्रहें चिरत की उक्ति ॥ युचिष्ठिरजी बोले कि राक्षस, दैत्य, यक्ष व पक्षियों के सकास से कि भय के नाश के लिये ब्रह्मा, विष्णु व महेश ने ॥ ० ॥ निरचय कर श्रनेक रूपवाली श्वनेक शक्तियों को स्थापन किया है उनके रूपवाल हो वेसे कहिये ॥ २ ॥ क्यासजी बोले कि है महाबाही, धर्मसूते, नृपोत्तम, पार्थ । उस स्थान में ब्रह्मा, विष्णु व महेश से गोत्रपा शक्ति क्षावी । हो वैसे कहिये ॥ र ॥ क्यासजी बोले कि है महाबाही, धर्मसूते, नृपोत्तम, पार्थ । उस स्थान में ब्रह्मा, विष्णु व महेश से गोत्रपा शक्ति क्षावी ह अक्षय स्वर्ग को पाता है और इस देवत्वात ( बिन खोदे हुए तड़ांग ) का माहात्म्य जो शिवजी के सभीप पढ़ता है वह दीघे श्रायुर्वल व मुक्को हि. नहीं है ॥ ७६ ॥ व हे योधिष्ठर ! जो स्ती या पुरुष इस श्रञ्जत माहात्म्य को सुनता है उस के वंश में कल्पान्त में भी कल्याण होता है ॥ द॰॥ । कारण कहा गया व सब पापों के नाश के लिये उस तीर्थ का प्रमाव कहा गया।। ८९ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराशेघमरिएयमाहात्म्ये देनीद्यालुमिश्र पठेच्त्रिवसान्नियो ॥ दीर्घमायुस्तया सौरूयं लभते नात्र संश्यः ॥ ७६ ॥ यः श्रुणोति नरो भक्त्या नारी य तीर्थस्य सर्वपापापनुत्तये॥=१॥ इति श्रीस्कन्दपुराषे धर्मारएयमाहात्म्ये हयग्रीबस्याख्यानबर्षानंनाम महाबाहो धर्ममूर्ते चपोत्तम ॥ स्थाने वे स्थापिता शक्तिः काजेशैश्रेव गोत्रपा ॥ ३ ॥ श्रीमाता मदारिका इतम् ॥ कुले तस्य भवेच्छ्रेयः कल्पान्तेऽपि युधिष्ठिर ॥ ८० ॥ एतत्सर्वं मयाख्यातं हयग्रीवस्य कारणम् ॥ यापिता नूनं नानारूपा ह्यनेकशः ॥ तासां स्थानानि नामानि यथारूपाषि मे बर ॥ २ ॥ ब्यास उवाच । उबाच ॥ रक्षसां चैव दैत्यानां यक्षाणामथ पक्षिणाम् ॥ भयनाशाय काजेशैर्धमारिएयनिवासिनाम् ॥ कायांहयप्रीवस्याक्यानवर्षानंनामपञ्चद्शोऽध्यायः ॥ १५ ॥ यायः॥ १५॥ इसमें सन्दे यह सब हयप्रीय क विरचितायांभाषाटी श्रदा से देता है माया हो

स मदारिका में श्रीमाता व उत्तम नंदापुर में शांता है मुख्य बाहाणों की रक्षा के लिये वे बारों दिशाओं में स्थित है ॥ 8 ॥ व हे मुषेत्तम 1-सब

अपने अपने स्थान में गुरू किया है और वन के मध्य में शासकों की रक्षा के लिये सब राक्तियां रियत हैं॥ ४॥ व हे महाराज 1 साकिती छेती शक्तिक हैं कीर देत्यों के विनारा के लिये वेत्रताओं ने बानजा साकि को स्थापित किया है ॥ ६॥ और गात्रायी व पक्षियों देनी और कत्रजा, द्वारासिक्षी हैं है कीर देत्यों के विनारा के लिये वेत्रताओं ने बानजा साकि को स्थापित किया है॥ ६॥ और गाय्य में स्थापित की मधित है॥ ७॥ और ग्राप्त व दक्षिय के सम्भित्त के अपने कार के अवसे को वात्या किये व अनेक अभित के सामुखों से भूषित है॥ ८॥ और ग्रह अनेक अकार की सम्भित्त सा सांति के स्थापित के स्थापित किया है और ग्रह अनेक अन्तर के सम्भित्त के सम्भित है।। ८॥ और ग्रह अनेक अकार की सम्भित स्थापित है।। ८॥ और ग्रह अनेक अकार की सम्भित मिहोरी व जो क्वाबा ने उस क्तायों ने अ

हैंगोत्तम॥वनमध्ये स्थिताः सर्वा द्विजानां रक्षणाय वै॥४॥सा बभूव महाराज सावित्रीतिप्रथा शिवा॥ अधुराणां व धार्याय ज्ञानजा स्थापिता सुरेः॥६॥ गात्रायी पक्षिणी देवी क्षत्रजा हारवासिनी॥शोहोरी चूटसंज्ञा या पिप्पत्ता शाय्राय ज्ञानजा स्थापिता सुरेः॥६॥ गात्राया प्राप्ति ॥७॥ प्रतीच्योदीच्यां याम्यां वे विद्धुर्धः स्थापिता हि सा॥ नानायुध्धरा सा च नानाभरणभूषिता॥ =॥ नानावाहित्या नाना नानाक्ष्यरा सा च नानाभरणभूषिता॥ =॥ नानावाहित्या हिशोदश्च॥ गरुहेन समारूटा त्रिश्चववर्धारिणी॥ ।। भयविनाशिनी॥ ।॥ ।। ।। स्थाप्या मात्रयंथास्थाने यथायोग्या दिशोदश्च॥ गरुहेन समारूटा त्रिश्चववर्धारिणी॥ ।। सिहारू ॥ मह्मेति शुमानना॥ ।। ।। रक्षविज्ञादिता वेव पीनोन्नतपयोधरा॥ उद्यदादित्यविम्वामा मदाधूर्णत्वोचना॥ ।। ।। एवमेषा महादित्या काजेशैः स्थापिता ॥ बनमध्ये स्थिताः सर्वा दिजानां रक्षणाय वै ॥ ४ ॥ सा बभूव महाराज सावित्रातिप्रथा शिवा ॥ अमुराणां ब

रियों पै सबार व अनेक भांति के रूपों को घारण किये है व अनेक भांति के कौष से संयुत व अनेक भांति के भय को नारानेवाली है ॥ ६ ॥ और मंषायोग्य स्थान व यथायोग्य क्या दिशाओं में मात्का स्थापन करने योग्य हैं व उत्तम त्रिशुल को घारण किये वे गरूड़ पै चढ़ी हैं ॥ १ ।। व शुरुरूपवाली वह साक्ति मिंह पै सवार और मादरा पीने से गक्ति हैं व खड़े, खेटक और बाग से संयुत हाथों से उत्तम मुख्तवाली वह सोसित है।। १९ ॥ और लाल वसन को पहने व क्ठोर तथा है और उन्य होते हुए स्यीविम्ब के समान तथा भद से घूर्षित नेत्रोंबाली है ॥ १२ ॥ उस समय यह महादिज्य शाकि सरमंगिर में बसनेवालें

ो तदैत्र धूप दीपादिक करता है।। १८।। उसको रोग पीडा नहीं करता है और राजुनों का नारीही होता है किर अपनी शाक्ति से वहां जो मिलवानादिक है।। १८।। उसके राजु नारा होते हैं और धन व धाम्य षढ़ता है है राजन् । सुन्दर्श आनंदा नामक शक्तवंश माहराों की रक्षा के सित स्थापित सुन्दर्श आनंदा नामक शक्तवंश माहरायों की रक्षा के सित स्थापित सुन्दर्श है। अपने । उसका माहरात्य सुनिये कि स्वेत वसन को घारण किये व सुन्धि के भूषण से भूषित वह दिन्य शाक्ति ।। २०। १०।। जीसके चार हाय हैं ब जो मस्तक में घारण किये है वह सिंह पै समार व सुक्ताहार की मता से संयुत तथा कठोर व उन्ने स्तमोंवाली है।। २१।। और हदाक्ष की माला व सक्क रक्षा के लिये स्थापित कीगई है।। १३।। हे नृपोत्तम ! स्तुति कीहुई व पूजिहुई वह देवी सदैव सब चाहे हुए मनोरथों को देती है।। १४।। श्रोत रिचम में उत्तम छत्रजा शांकि स्थापित कीगई है और कितेक शांकियों से संयुत वहां स्थित वह शांकि बाहागों की रक्षा करती है।। १४।। भयंकर रूप में शांकियां राक्षतों के मारने के लिये व बाह्यांगों के अभय के लिये इस प्रकार के असों को बारण करती है।। १६ ॥ हे महाभाग । उसके आगे जल से पूर्ण ने उसने किया है इस तड़ाग में रनानाबिक व तर्पेण करके ॥ १७ ॥ पिंडवानादिक सब कर्भ श्रक्षय होता है श्रीर पृथ्वी में जो दिन्य जलांजालयों की र तस्याग्रे उत्तमं जलप्ररितम् ॥ सरस्यस्मिन्महामाग कत्वा स्नानादितपेषाम् ॥ १७॥ पिएडदानादिकं सर्व जिदानादिकं तत्र कुर्याङ्कयः स्वशाक्रितः ॥ १६ ॥ शत्रवो नाशमायान्ति धनं धान्यं विवर्धते ॥ आनन्दा स्था जञ्जक्त्यंशा च मनोरमा ॥ २० ॥ रक्षणार्थं दिजातीनां माहात्म्यं श्रुण्ण भूपते ॥ शुक्राम्बरधरा दिन्या हैम पिता ॥ २१ ॥ सिंहारूदा चतुर्हस्ता श्राशाङ्कतशेखरा ॥ मुक्ताहारखतोपेता पीनोन्नतपयोधरा ॥ २२ ॥ अक्ष क्षार्थं सर्वजन्तूनां सत्यमन्दिरवासिनाम् ॥ १३ ॥ सा देवी चपशाईल स्तुता संध्जिता सदा ॥ ददाति सक विजायते॥ भूमौ क्षिप्राञ्जलीन्दिन्यान्धूपदीपादिकं सदा॥ १८॥ तस्य नो बाघते न्याधिः शत्रूषां नाश एव न्वता ॥ १५ ॥ भैरवं रूपमास्थाय राक्षसानां वधाय च ॥ घारयन्त्यायुधानीत्यं विप्राष्णामभयाय च ॥ १६॥ गन्वाञ्बिताञ्चपसत्तम ॥ १४॥ धमोरएयात्पांश्रमतः स्थापिता ब्रत्रजा शुभा ॥ तत्रस्था रक्षते विप्रान्कियच्छ होकर वे लान्कार स्थका किसमा स्यित

लिये तथा गुण व तोमर अस्त्र को धारण किये है व सुगंधित तथा दिज्य वसनों को पहने और दिज्य मालाओं से भूषित है ॥ २३ ॥ हे राजन् । इस गनंदा नामक सात्त्रिकी शाक्ति स्थित हुई है उस को कपूर व साल चन्दन से पूजे ॥ २४ ॥ और शहद, घी व शक्कर समेत उत्तम स्नीर से भोजन काक्री िजी की प्रीति के लिये कुमारी का पूजनकरे ॥ रथ ॥ हे सुपोत्तम। वहां जप, हवन, बान व ध्यान वह मब अक्षय होताहे इसमें सन्देह नहीं है॥ १६॥ पृथ्वी में सूर्य के समान प्रकाशित होता है ॥ ३० ॥ इति श्रीस्कन्द्युराषोष्रमीरएयमाहात्स्यदेवीद्यालुमिश्रविराचितायांभाषाटीकायामानन्दारथापनवर्षान उस स्यान में त्रिगुण करने पर तिगुनी बृद्धि होती है और निश्चय कर साघक के घन व स्त्री झादिक संपदा होती है।। २७॥ और न हानि होती है व रोग की भय नहीं होती है और वह राब कहीं विजयवान् होता है ॥ २६ ॥ और इसको पढ़ी हुई सी चौद्ह विद्या भासित होती हैं और आनन्दा के न राजु और न पाप होता है और उसके गाइयां बढ़ती हैं व घन, घान्यादि से संयुत होता है।। रट।। और उसको शाकिनी की भय नहीं होती व ते नात्र संशयः ॥ २६ ॥ त्रिग्रुणे त्रिग्रुणा हाद्धिस्तारिमन्स्थाने चपोत्तम ॥ साधकस्य भवेन्ननं धनदारादि हस्ता च ग्रणतोमरघारिणी ॥ दिञ्यगन्थाम्बरघरा दिञ्यमालाविभ्रषिता ॥ २३ ॥ सात्त्विकी शक्तिरानन्दा गस्मिन्धरे पुरा ॥ प्रजयेता च वे राजन्कर्षरारक्रचन्दनैः ॥ २४ ॥ भोजयेत्पायसैः श्रुभ्रेमध्वाज्यसितया सह ॥ भवान्याः प्रतिये राजन्कुमायाः पूजनं तथा ॥ २४ ॥ तत्र जप्नं हतं दतं ध्यातं च चपर्मत्तम ॥ तत्सर्व चाक्षर्य सन्ते पठिता इव ॥ सूर्यवह्योतते भूमावानन्दामाश्रितो नरः॥ ३० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराण्घमारएयमाह्य न्या भयं तस्य न च राज्ञश्च बैरिएः ॥ न च ज्याधिभयं चैव सर्वत्र विजयी भवेत् ॥ २६ ॥ विद्याश्चतुर्दश् २७॥ न हानिने च रोगश्च न श्रुबर्न च दुष्कतम्॥ गावस्तस्य विवर्दन्ते धनधान्यादिसङ्कलम्॥ २८। न्दास्थापनवर्षनन्नामपोदशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

A C

वो॰। थापित है देवी यथा श्रीमाता झीम नाम। सत्रहत्वे ऋध्याय में सोई चिरत जालाम॥ ज्यासजी बोले कि हे राजन्। दक्षिए में बड़ी बजनती शांता देवी स्था-है वह विचित्र वसन को घारए। किये व बनमाला से भिषत है।। १॥ हे महाराज । मार्केरण के ----वेत्र वसन को धारण किये व बनमाला से भीषत है।। १ ॥ हे महाराज | मधुकैटभ को नारानेवाली वह तामसी शक्ति है हे नृषोत्तम ! विष्णुजी ने । की की को पहने हुई वह । की स्थापित किया है ॥ र ॥ श्रीर आठ भुजाओंवाली वह मुन्द्री मेघों के समान स्थाम व मनौहारिणी है श्रीर काले वसन को पहने हुई वह सवारी पे स्थित है।। र ॥ श्रीर व्याघ्र के वर्म को पहने व दिव्य भूषणों से भूषित है श्रीर वह उत्तम देवी घंटा, त्रिशूल, रहाक्षमाला व कमंडलु पित है वह विचि बहां शिवजी की देवी ज्याघ की

च्बति ॥ ५ ॥ प्जयेत्कमलैदिंग्यैः कर्षरागरुचन्दनैः ॥ तदुद्योन तत्रैव प्जयेद्विजसत्तमान् ॥ ६ ॥ कुमारी हैविविधेमिकिमावतः ॥ घूपैदीपै फलैः रम्यैः पूजयेच मुरादिभिः ॥ ७ ॥ मांसैस्तु विविधेदिंग्यैरथवा थान्य । अन्येश्व विविधेधनियैः पायसैवंदकेस्तथा ॥ ८॥ ब्रोदनैः क्रशराषुषैः पूजयेत्सुसमाहितः ॥ स्तुतिपाठेन तत्रै उवाच ॥ दक्षिणे स्थापिता राजञ्जान्ता देवी महाबला ॥ सा विचित्राम्बरधरा वनमालाविभ्राषिता ॥ १॥ ताम ालाकमएडलुधरा शुभा ॥ ४ ॥ अलङ्कतभुजा देवी सर्वदेवनमस्कता ॥ धर्नं धान्यं मुतान्मोगान्त्वभक्ते हाराज मधुकैटभनाशिनी॥ विष्णुना तत्र वै न्यस्ता शिवपनी ऋपोत्तम॥ २॥ सा चैवाष्टभुजा रम्या मेघश्या ्मा ॥ ऋ<sup>ढ</sup>णाम्बर्धरा देवी ज्याघ्रबाहनसंस्थिता॥ ३ ॥ द्वीपिचर्मप्रीधाना दिज्याभरणुभूषिता ॥ घएटात्रि शूलाक्षम मा मनोर भ्यः प्रयन

को घारण किये है।। १।। और भूषित भुजाओंबाली वह देवी सब देवताओं से नमस्कृत है और अपने भक्षों के लिये वह घन, घान्य, पुत्र व मुखों को बेती है।। ४॥ और दिच्य कमालों से वक्ष, भाव भूषे में भूषे व उनके उदेश से बही क्षिजोचमों को पूजे।। ६।। व अनेक भांति के अभों से भांकि, भाव से कुमारियों को पूजे और घूप, दीप व मुन्दर फलों से और मिद्रादिकों से पूजे।। व अनेक भांति के दिन्य मांतों से व घान्य के पिसान से उपजे हुए न्यंजनों से और भूषि भूषे अप भूके अप घान्यों से व पयस और घुर व्यंजनों से पूजे और स्पुतिषक भूकार के अन्य घान्यों से व पयस और घटक ( बरा नामक न्यंजन) से पूजे।। ६॥ अमेर साबधान होता हुआ मनुष्य भारा व तिलीदन भीर पुषों से पूजे और स्पुतिषक

\*

है॥ १०॥ व हे महाराज । तीम्य व शांत जो कुलमातका बापी गई है वह श्रीमाता प्रसिद्ध है हे भूपते । उसका माहास्य सुनिये ॥ ११ ॥ कि है जो कुलमाता महाशांकि है उस कुमारी ब्रह्मपुत्री को ब्रह्माने रक्षा के लिवे किया है ॥ १२ ॥ और वह स्थानमाता नाम से श्रीमाता देवी प्रसिद्ध है बाहागों की रक्षा के लिये निर्माण की गई है।। १३॥ और कमंडलु को घारण किये वह देवी घंटा के आस्कृषण से भूषित है व हे राजन्। हदाक ति के स्तीत्रों से जो आसाधन करे।। ६ ॥ उस के राजु नारा होजाते हैं और वह सब कहीं विजयी होता है और समर, राजकुता व बूस में जब ब

तोत्रमिनोहरै: ॥ ६ ॥ रिपवस्तस्य नश्यन्ति सर्वत्र विजयी भवेत् ॥ रष् राजकुले चूते लभते जयमङ्गलम्॥ १ 🏎 ॥न्ता महाराज स्थापिता कुलमातुका ॥ श्रीमाता सा प्रसिद्धा च माहात्म्यं शृषु भूपते ॥ ५१ ॥ कुन शशिकिस्तवास्ते उपसत्म ॥ कुमारी ब्रह्मपुत्री सा रक्षार्थं विधिना कृता॥ १२ ॥ स्थानमाता च सा देबी सामिधानतः॥ त्रिरूपा सा दिजातीनां निर्मिता रक्षणाय च ॥ १३ ॥ कमप्डलुधरा देवी घएटाभरणु मक्षमालायुता राजञ्छभा सा शुमरूपिणी ॥१४॥ कुमारी चादिमाता च स्यानत्राणकरापि च ॥ दैत्यन्नी का महामोहविनाशिनी ॥ १५ ॥ मक्रिगम्या च सा देवी कुमारी ब्रह्माणः मुता ॥ रक्राम्बरध्रा साधुरक्रचन्दन १६॥१क्रमाल्या दश्भुजा पञ्चवक्रा मुरेश्वरी॥ चन्द्रावर्तासेका माता मुरामुरनमस्कृता॥ १७॥ साक्षात्स

। श्रीर लाल मालाओं को पहने दरा भुजाओंवाली सुरेक्सी देवी पांच मुखोंवाली है और चन्द्रमा का शिरोभूषण किये वह माता देवताओं व देत्यों । ३७॥ श्रीर साक्षात सरस्वतीरूपिए। वह ब्रह्मा से रक्षा के क्लिये कीगई है और महापवित्र वह अंकारा ब्रह्मा, विष्णु व शिव जी से बनाई गई की माला से संयुत वह उत्तम गांकि कल्याग्यारूपिया है ॥ १४ ॥ और कुमारी व शादिमाता वह स्थान की रक्षा करनेवाली है और वेत्यों को नाशनेवाली व काम-हामोह को नाशनेवाली है ॥ १५ ॥ और वह भक्ति से सुलम कुमारी देवी ब्रह्मा की कन्या लाल बसन को घारण किये व उत्तम लाख चन्द्रन से

। बाहागों के हित के लिये स्थान की रक्षा करती है और जैसे औरस पुत्रों की माता रक्षा करती है वैसेही वह उत्तम गुगां से रक्षा करती है॥ २०॥ सक्वता देवी पालन करती है व स्तुति कीहुई वह शाकि सदैव सब उपदवां को नाश करती है॥ २०॥ और विवाह, यज्ञोपवीत, सीमंत वशुभक्ष्में ऋषियों से व सिद्ध, यक्षादिक, देवता, नाग व मनुष्यों से प्रणाम करने योग्य दोनों चरणोंत्राली वह उनके लिये मन से चाहे हुए पदार्थ को देती ए से सब विघों को नाश करनेवाली है ॥ २२ ॥ सब भक्तकायों में श्रीमाता सदैव पूजी जाती है और जैसे गर्धेश देव को पूजकर कर्म को प्रारंभ हैं ॥ १८ ॥ श्रीर है ॥ १६ ॥ श्रीर श्रीर श्रीमाता कुर श्रीमाता स्मर 

मेः ॥ प्रण्यमाङ्गियुगा तेभ्यो ददाति मनसेप्सितम् ॥ १६ ॥ पालयन्ती च संस्थानं द्विजातीनां हिताय रिसान्सुतान्माता पालयन्तीह सद्गणैः ॥ २० ॥ अथ पालयती देवी श्रीमाता कुलदेवता ॥ उपद्रवाणि स शयेत्सततं स्तुता॥ २१॥ सर्वविद्योपशमनी श्रीमाता स्मरणेन हि॥ विवाहे चोपवीते च सीमन्ते श्रुभक् पा रक्षार्थं विधिना कृता ॥ ॐकारा सा महापुष्या काजेशेन विनिर्मिता ॥ १८ ॥ ऋषिभिः सिद्धयक्षादिमुस्प -परम् ॥ अनिवेद्य च तां राजन्कुर्वाणो विघ्रमेष्यति ॥ २५ ॥ तस्मात्तस्यै निवेद्याय ततः कर्म समारमेत् ॥ वेलं कर्म ऋविघ्रेन हि सिघ्यति ॥ हेमन्ते शिशिर प्राप्ते युजयेद्धमंग्रुत्रिकाम् ॥ २६ ॥ हेमपत्रे समाजिष्य मपि तथा श्रीमातरं रूप ॥ यत्किञ्चिद्रोजनं त्वत्र बाह्माऐम्यः प्रयच्बृति ॥ २४ ॥ अथवा विनिवेदां च किय ॉिंकों ॥ २ प्रमं सर्वम् | यत्परस

है हे राजन् । उसको न देकर कर्म करता हुआ मनुग्य विस्न को प्राप्त होता है।। २४ ।। इसलिये उसके लिये निवेदन करके तदनन्तर कर्म को प्रार्थ्य वर से सब कर्म निविध्नता से सिद्ध होता है और हेमंत य शिशिर प्राप्त होने पर घर्मपुत्रिका को पूजे ।। २६ ।। और सुवर्ण के पत्र या चांदी के पत्र से ॥ २३ ॥ बैसेही हे नुप ! श्रीमाताजी को पूजकर कार्य को प्रारंभ करें श्रीर जो कुत्र भोजन यहां ब्राहाणों के लिये मनुष्य देता है ॥ २८ ॥ श्रमंबा जो परस्प निषे

क्षिण हुकूमों से पुजन करे। १९८॥ और उत्तम चंदन, कुंकुम व सिंकुराविकों से लेपन करे और कपूर, अगुरु व कस्तुरी से मिले हुए कीचढ़ से केष्म किशिकार व सुखं कमूल और श्वेत तथा लाल कनेर के पुष्णों से और चंपक, केतकी व हुपहरी के पुष्णों से।। ३०॥ और यक्षकर्ष व संपूर्ण किस्कि शाव चमेली के पुष्णों से और उड़द से उपजे हुए बरों से व पुत्रा, भात, दालि व शाकसमूहों से प्रसन्न करे।। ३०॥ व घूप, दीपाविपूर्वक जगदिन्किका प्र कारयेत्।। पादुकां चोत्तमां राजञ्जीमाताये निवेदयेत्।। रे ।। स्नात्वा चैव शुचिमेत्वा तिलामलक मन होकर जो शीपाताजी की स्तुति करता है ॥ ३४ ॥ उसको स्नोन, पूजम ब स्तुति कीहुई प्रसम देवी बर देती हैं श्रीर धर्म की कन्या यह सब करती है ॥ ३४ ॥ धुत्रहीन मनुष्य पुत्रों को पाता है व निर्धनी घनी होता है व सञ्च को बाहनेबाका। मनुष्य सञ्च को बता है और किंदायी उस विष्या रावे व हे राजन् ! अमिता के लिये उत्तम पादुका को निमेदन की ॥ १७ ॥ और तिलं व श्रामलों ने निश्रित जलों ने नहांकर पवित्र होकर बख़ो करे तो एक बाह्मणा को तुस करने से मनुष्य हज़ार बाह्मणों के फल को पाता है॥ ३३॥ श्रीर दैत्यों के घातक (सप्तराती ) स्तोत्र की बार २ पाँठ नृष | उन्हीं की बुद्धि से कुमारी व बाह्माणों को भी धृतसंयुत व शर्कता से मिश्रित स्वीर से भोजन करावे ॥ ३२ ॥ श्रोर पह्यका व सन्द्र आदिकों से वरं द्वात्स्नापिता श्रुजिता स्तृता ॥ अनिष्टानि च सर्वाणि नाश्येद्धमंशुत्रका ॥ ३५ ॥ अषुत्रो लमते षुत्रा । बासोमिः मुमनोमिश्र दुकूलैः मुमनोहरैः॥२८॥ बेपयेचन्दनैः शुभैः कुङ्गमैः सिन्दुरादिकैः ॥ कर्षराग्रुरक गतैः कहंमैस्तथा ॥२६॥ क्षिकारैश्र कहारैः करवीरैः सितारुषैः ॥ चम्पकैः केतकीभिश्र जपाकुमुमकै शकसञ्चयैः ॥ ३१॥ घूपदीपादिष्र्वं तु युजयेज्ञगद्मिकाम् ॥ तद्धियेव कुमारीवें विप्रानपि च मोजयेत् ॥ युक्रेश्च शकरामिश्रितेर्देष ॥ ३२ ॥ पकान्नेमोर्दकार्येश्च तर्षयेद्धिक्रिमावतः ॥ तप्यमाषे द्विजैकस्मिन्सद्दस ॥ ३३ ॥ दैत्यानां घातकं स्तोत्रं बाचयेच युनः युनः॥ एकायमानसो भूत्वा स्तापि श्रीमातरं तु यः ॥ ३४॥ ॰ ॥ यक्षकर्दमकैश्रेव विल्वपत्रैरस्विपिडतैः ॥ पालाश्जातिषुष्पैश्र वटकैर्माषसम्मेवैः॥ षूपभन्नादिदालीभि 

६ ॥ बलक्षमी को चाहनेबाला मनुष्य लक्ष्मी को पाता है व स्त्री की इच्छा करनेबाला पुरुष उस स्त्री को पाता है सरस्वती जी के प्रसाव से इस सब को समें सन्देह नहीं है ॥ ३७ ॥ और सरस्वती जी के प्रसाद से पुरुष अन्त में जो देवताओं को भी दुर्लभ है उस सनातन स्थान को पाता है ॥ ३८ ॥ किर चरित अरु कर्याटक ब्रतान्त । अठरहवें अध्यायमें होड़ चरित सुखदान्त ॥ शिवजी बोले कि हे महाप्राञ्च, स्कन्द ! सुनिये जीकि उसने असूत == == •• सोधमरिएयमाहात्स्येदेवीद्यालुमिश्रविरिचतायांभाषाटीकायांश्रीमातामाहात्स्यवर्षानेनामसप्तद्शोऽध्यायः ॥ ९७ ॥

सर्वेऽपि वै विप्रा हष्टास्ते तेन कर्मणा॥ ४॥ स्तुवन्ति युजयन्ति स्म विषाजो मिकितत्पराः॥ वर्षे वर्षे पकु समागत्य दम्पत्योविन्नमाचरत् ॥ तं दृष्ट्वा तद्रयाख्नोकः प्रदुठाव निरन्तरम् ॥ २ ॥ त्यक्त्वा स्थानं गताः जो वाडवाद्यः ॥ मातङ्गीरूपमास्याय श्रीमात्रा त्वनया सुत् ॥ ३ ॥ हतः कर्णाटकोनाम राक्षसो दिजघात निवान्मवेत् ॥ राज्याथीं लमते राज्यं विद्याथीं लमते च ताम् ॥ ३६ ॥ श्रियोथीं लमते लक्ष्मीं मार्याथीं नाम् ॥ प्रसादाच सरस्वत्या लभते नात्र संशयः॥ ३७॥ अन्ते च परमं स्थानं यत्सुरेरिष दुर्लभम् ॥ प्राप्नो वाच ॥ श्रणु स्कन्द महाप्राज्ञ हाङुतं यत्क्रतं तया ॥ धर्मारएये महादुष्टो दैत्यः कर्णाटकामिघः ॥ १ । नित्यं सरस्वत्याः प्रसादतः॥ ३८॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेधमोरएयमाहात्म्येश्रीमातामाहात्म्यवणेनन्न ऽध्यायः ॥ १७ ॥ THE REPORT OF THE PROPERTY OF

य में कर्गाटक नामक महादुष्ट दैत्य था ॥ १॥ वह सदैव स्त्री पुरुषों के समीप आकर विष्न करता था उसको देखकर मनुष्य सदैव उसके भय से । और स्थान को छोड़कर सब विराज् व बाह्यगादिक चले गये व हे पुत्र । इस श्रीमाता ने हथिनी का रूप घरकर ॥ ३ ॥ कर्णाटक नामक डिजवाती ाला तब वे सब बाह्मण् उस कमें से प्रसन्न हुए ॥ ४॥ व भक्ति में तत्पर विष्णजों ने उनकी स्तुति व पूजन किया श्रीर प्रतिवर्ष में वे उत्तम श्रीमाता

है।। ४।। सब उत्तम कमोँ में जी पहले उसको पूजता है हे पुत्र | तब से लगाकर वह विघ्न को नहीं देखता है।। ६।। युधिष्ठिरजी बोले कि यह दुष्ट व किस वंश में देवा हुआ है व हे सुबत, तात | उसने क्या क्या कमें किया है उस सब को कहिये।। ७।। व्यासजी बोले कि हे राजन् ! सुनिये में को जीतकर वह त्रिलोक में जाता आता था॥ ६॥ हे नृप । जहां देवता व ऋषिलोग थे वहां जाकर वह महादैत्य छल से या बल से विघन कहता है जोकि देवताओं व दानवों को दुस्सह था श्रौर बल से गर्वित था ॥ ८॥ बह दुष्टकर्मी व दुराचारी श्रौर बड़ी दाहों व बड़ी भुजाओं वाला का पूजन करते हैं। महादेत्य कीन है व क्यारिक का कर्म व या श्रीर सब लोकों 

॥ताषूजनं शुभम्॥ ॥ ॥ शुभकायेषु सर्वेषु प्रथमं पूजयेतु ताम् ॥ न स विघ्नं प्रपश्येत तदाप्रभति पुत्र ग्रुधिष्ठिर उवाच॥कोऽसौ दुष्टो महादैत्यः कस्मिन्वंशे समुद्रवः॥ किं किं तेन कृतं तात सर्व कथय भुत्र व्यास उवाच॥ श्रुणु राजन्प्रवक्ष्यामि कर्णाटकविचेष्टितम् ॥ देवानां दानवानां यो दुःसहो वीर्यदापि । कुर्वते बाडवा देवा न च सन्ध्याद्यपासनम् ॥१ १॥ न कतुर्वतंते तत्र न चैव सुरप्रजनम् ॥ देश देशे च सर्वत्र पुरे पुरे ॥ १२॥ तीथें तीथें च सर्वत्र विद्यं प्रकुरुतेऽसुरः॥ परन्तु शक्यते नैव धर्मारएये प्रवेशितम् ॥ १३॥ त्याश्च श्रीमातुर्दानवो विक्रवस्तद्। ॥ केनोपायेन तत्रैव गम्यते त्विति चिन्तयन् ॥ १४॥ विद्यं करिष्ये यस्तूत्र गत्वा महासुरः ॥ ब्रद्मना वा बलेनैव विघम्प्रकुरुते चष ॥ १०॥ न वेदाध्ययनं लोके भवेत्तस्य दुष्टकमाँ दुराचारो महारंष्ट्रो महाभुजः ॥ जित्वा च सकलालँलोकांस्रैलोक्ये च गतागतः ॥ ६ ॥ यत्र दे बाध ऋष भयेन च ॥ ग्रामे ग्रामे भयाच्छक्त र्वान्त श्रीम क ॥ ६ ॥ यु त ॥ ७ ॥ ० त: ॥ ८ ॥ ०

श्रीमाता शक्ति के भयसे वह दानव विकल हुआ श्रौर यह चिन्तन करता रहा कि किस यब से वहां जाना होगा॥ 98 ॥ श्रौर यज्ञ में कर्मों के श्रधि-उसके भय से संसार में बेदपाठ नहीं होता था और बाह्माए देवता संस्यादिकों की उपासना नहीं करते थे ॥ ११ ॥ और वहां न यज्ञ होता था न श्रीर देश देश व शाम श्राम श्रीर पुर पुर में सब कहीं ॥ १२ ॥ श्रीर प्रत्येक तीथे में वह दैत्य सर्वत्र विद्न करताथा परन्तु धर्माराय में नहीं पैठसक्ता करता था॥ ३०

हे मारिष ! इधर उधर उन्मच की नाई घूमताथा जैसे सम्निपात के दोष से मनुष्य भयंकर होता है ॥ 9८ ॥ वैसेही धर्माराय के समीप में प्राप्त बह ब्रोर भय से संयुत वह दूरही से घूमता व भगताथा ॥ 9६ ॥ श्रीर बाह्यगों के विवाहसमय में बाह्यण का रूप घरकर वह दुर्घ दानव बहां जाकर पीसता व अपने शोठों को काटता करनेवाले महात्मा बाह्यणों का मैं किस प्रकार विध्न करूं॥ १४॥ दूर से वेद्पाठ से उपजे हुए शब्द को सुनकर वह दानव वज्र से मारे हुए हाथी क था।। १६॥ और कोप से दांतों से दांतों को विसता हुआ वह स्वासों को छोड़ता था और दोनों हाथों को

ष्ठाता व वेदाध्ययन

नाई व्यथित होता

985

हुआ वह ॥ १७॥ दानव भयंकर था ह्मणानां महात्मनाम् ॥ वेदाध्ययनकर्तृणां यज्ञे कर्माधितिष्ठताम् ॥ १५ ॥ वेदाध्ययनजं शब्दं श्रुत्वा गवः ॥ विब्यथे स यथा राजन्वज्ञाहत इव द्विपः ॥ १६ ॥ निःश्वासान्मुमुचे रोषाहन्तैदंन्तांश्र घर्षयत् । निजावोष्टी पेषयंश्र कराबुभौ ॥ १७ ॥ उन्मत्तवद्विचरत इतश्रेतश्र मारिष ॥ मन्निपातस्य दोषेण यथा स्मिन्धरं वरे॥ २३॥ तत्रोहिग्ना हिजाः सर्वे पलायन्ते दिशो दश ॥ गताः सर्वे भूमिदेवास्त्यक्ता स्थानं । कुरुते पापं देवानामिष दुःसहम् ॥ २२ ॥ विघ्नं करोति दुष्टोऽसी दम्पत्योः सततं भ्रवि ॥ महाघोरत विप्राणां रूपं कृत्वा हिजन्मनः ॥ तत्रागत्य दुराधपीं नीत्वा दाम्पत्यमुत्तमम् ॥ २०॥ उत्पपात तोऽसुराधमः॥ स्वयं च रमते पापो हेषाज्ञातिस्वभावतंः॥ २१ ॥ एवं चबहुशः सोऽथ धर्मारएयाच ॥ तथैव दानवो घोरो धर्मारएयसमीपगः॥ भ्रमते द्रवते चैव द्ररादेव भयान्वितः। वः ॥ १८। हि कथं ब्रा भवति मान विवाहका ती ॥ गृही दशमान

ररएय से बहुत में स्नी पुरुषों को पकड़कर देवताओं के भी दुस्सह पाप को करता था ॥ ११ ॥ और सदैव कृष्वी में यह दुष्ट स्नी पुरुषों का विक्न करता गर में बहुतही भयंकर कमें करता था॥ २३॥ और दुःखित होते हुए सब बाझण् वहां भगने लगे और सब बाझण् मुन्दर स्थान को छोड़कर ने लेकर॥ १०॥ वह मीच दानव पृथ्वी से आकाश में उड़जाता था और वैर से व जाति के स्वभाव से वह पापी आपही रमण् करता था॥ १९ उत्तम खी, पुरुषों व

हां नेद्पाठ व यज्ञ थे ॥ २६ ॥ हे महायशाः, राजन् ! तदनन्तर यथायोग्य कम्मति कहने के लिये सब बाहाण् मारने के यत्न की सम्मति करने लगे और उनके विचार करने पर देव से आकाशवाण् के सब देत्यों को नाश करनेवाली व सब उपद्रवों को नाशनेवाली तथा सब दुःखों को हरनेवाली श्रीमाता को आराधन करो ॥ रह ॥ उसक हे मुणेत्तम ! उस समय वह नगर उजाड़ होगया ॥ रथ ॥ श्री ने मिले॥ २७॥ और श्रेष्ठ बाह्यसालोग कसाँट के नारने के यन जहां जहां महातीय था वहां वहां बाह्मण चले हगारि के भयमे विकल मनुष्य यहां नहीं टिकते नहीं होता था और क और बोख्न एक ठिकाने उत्पन हुई ॥ २८॥ कि चले गये ॥ १८ ॥

२०॥ यत्र यत्र महत्तीथै तत्र तत्र गता हिजाः॥ उद्मं तत्युरं जातं तास्मन्काले ह्पोत्म ॥ २५ ॥ न वेत तेर्देगहाग्जाता चाश्रारीरिष्णी ॥ २८ ॥ आराधयत श्रीमातां सर्वेदुःखापहारिष्णिम् ॥ सर्वेदैत्यक्षयकर ॥ एकत्र मिलिताः सर्वे वर्हं मन्त्रं यथोचितम् ॥ २७ ॥ कर्णाटस्य वधोपायं मन्त्रयन्ति द्विजर्षमाः। च यज्ञः प्रवर्तते ॥ मनुजास्तत्र तिष्ठन्ति न कर्णाटमयादिताः ॥ १६ ॥ हिजाः सर्वे ततो राजन्बणिष ॥ सोहाजिका दीपिकाश्र साद्रांश्र वटकास्तथा ॥ ३३ ॥ राजिकाभिश्र संजिप्ता नवच्छिद्रसमन्वित मधु शीरं दाधि घृतं शुक्रा पञ्चधारया॥ धूपं दीपं तथा चैव चन्दनं कुमुमानि च ॥ ३१ ॥ फ्लानि । चा बाडवा त्रप ॥ घान्यं तु विविधं राजनमङ्गाषुपा घृताचिताः ॥ ३२ ॥ कुल्मापा बरकाश्रेव निम् ॥ २६ ॥तच्छत्वा वाडवाः सर्वे हर्षन्याकुललोचनाः ॥ श्रीमातां तु समागत्य ग्रहीत्वा श्च महायशाः विचार्यमाणे है सर्वेषद्रवनाश धान्येव ग्रहीत घृतीमिश्रितम् ध्ययनं तत्र न मनारमम् ॥ मम् ॥३०॥

ा हुए से विकल नयनोंबाले हुए और श्रीमाता के समीप जाकर व उत्तम बलि को लंकर ॥ ३०॥ शहद, दूध, दृधि, घी, शक्कर इस पंक प, चन्द्रन और पुष्णें को लेकर ॥ ३१ ॥ व हे राजत् । अनेक प्रकार के फलों को लेकर बाह्मण् लोग अनेक प्रकार का श्रन व घृत से पूर्ण मात ल्माष ( सिचड़ी ), बरा व थी से मिली हुई खीर, सोहारी, दींपिका और भींगे बरा ॥ ३३ ॥ जोकि राई से संलिप्त व नव धुनकर सब बाहायालोग बारा समेत व धूप, दीप व पुना॥ ३२॥ जार व

तम लोग इकट्टा हुए ॥ ३८ ॥ उन सबोंने माता को पूजन किया व चंदनादिक से प्रसन्न किया श्रीर उन्होंने ब्रह्मकन्या के श्रागे स्थित होकर गोल वहां बनायेगये थे ॥ ३४ ॥ पंचामृत व सुगंथित जलते नहवाकर उन बाहागोंने धूप, दीप व नैवेचों से भगवती की प्रसन किया ॥ ३४ ॥ हे राजन् ! 1 पुष्प, दीप व उत्तम चंदनों से सब उपद्रवों को नाशनेवाली श्रीमाता प्रसन्न कराई गई ॥ ३६ ॥ संसार की माता वे सीम्य और वरदायिनी बाह्यी को घरकर त्रिलोक को पालन करती है।। ३७ ॥ व हे घर्मात्मन् । त्रयीरूप से वे भगवतीजी सत्यमंदिर की रक्षा करती है जितेन्द्रिय व चित्त को तीकाशा मएडकास्तत्र कल्पिताः ॥ ३४ ॥ पञ्चामतेन स्नपनं कृत्वा गन्योदकेन च ॥ धूपैदीपैश्र नैवेर्धे सुरीश्वरीम् ॥ ३४ ॥ नीराजनैः सक्षूरैः पुष्पैदींपैः सुचन्दनैः ॥ श्रीमाता तोषिता राजन्सवोपद्रवनाश श्रीमाता च जगन्माता ब्राह्यी सौम्या वरप्रदा॥ रूपत्रयं समास्थाय पालयेत्सा जगत्रयम् ॥ ३७ ॥ त्रयीरू तोषिता ॥ स्तुतिमारेभिरे तत्र बाब्धनःकायकमीभेः ॥ एकचित्तेन भावेन ब्रह्मपुत्र्याः पुरः स्थिताः॥३६॥ त्रिक्षते सत्यमन्दिरम् ॥ जितेन्द्रिया जितात्मानो मिलितास्ते हिजोत्तमाः ॥ ३८ ॥ तैः सर्वेरिचता माता कपूर समेत नीराजन जीते हुए जो दिजो चंद्रविम्बके समान श्रीमाता तीन रूपों

तुम्हारे जिये नमस्कार है हे जोकों की माता! तुम्हारे जिये नमस्कार है व हे सर्वेगे। तुम्हारे जिये सदैंग नमस्कार है ॥ ४० ॥ क्षुवा व निदा तुम्हीं धे अप (प्यास) तुम्हीं हो व कोघ और आजस्यादिक तुम्हीं हो और तुम शांति हो व तुम्हीं रति हो और जया व विजया तुम्हीं हो ॥ ४० ॥ हे सुरेखिर ! ब्रह्मा, विष्णु व महेशादिक ात होते हैं और सावित्री, लहमी, उमा तुरहीं हो व माता तुरहीं हो ॥ १२ ॥ और ब्रह्मा, विष्णु व इन्द्र तुरहारे ही आवार में रिथत हैं है धृति, प्राष्टे-चेत करके वचन, मन, शारीर व कमें से स्तुति करनेका प्रारंभ किया॥ ३६॥ ब्राह्मण लोग बोले कि श्राप ब्रह्मकन्या को प्रणाम है व हे ब्रह्मबारिशि मुरेश्वरि ॥ सावित्री श्रीरुमा चैव त्वं च माता व्यवस्थिता ॥ ४२ ॥ ब्रह्मविष्णुमुरेशानास्त्वदाघारे

॥ नमस्ते ब्रह्मपुत्र्यास्तु नमस्ते ब्रह्मचारिणि ॥ नमस्ते जगतां मातर्नमस्ते सर्वेग सरा ॥ ४० ॥ श्वित्रिद्रा

च कोधतन्द्राद्यस्तथा ॥ त्वं शान्तिस्त्वं रतिश्रेव त्वं जया विजया तथा ॥ ४१ ॥ ब्रह्मविष्णुमहेशाचै

स्वरूषिका, सगन्मातः! तुम्हारे क्षिये प्रसाम है।। ४२ ।। हे ज्यौतिःस्वरूपिका ! रति, क्षोचा, महामाया व द्धाया तुम्हीं हो व हे दिन ! सदैव कार्य व कार्य को देवे | बाली तुम सिंहे, पालन व संहार करनेबाली हो ।। ४४ ।। हे महाविद्ये, महाज्ञानमये, अनवे ! प्रजी, आिन, पवन, जल व आकारा तुम्हीं हो तुम्हारे किये प्रसाम युते। देवरूपिए। हींकारी तुन्हीं हो व र्सीकारी तुन्हीं हो और श्रादि, मध्य व श्रन्तनाली तुन्हीं हो हम सबों की इस महाभयसे रक्षा करिये॥ ४६॥ मा दैत्य इस समय बाघा करता है रक्षारूपिया तुम एकही हमलोगों की कुलदेवता हो ॥ ४७ ॥ हे महादेति । रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये हे महे-ये रक्षा कीजिये ब्राह्मगों का विध्न करनेवाले दुष्ट दानव को मारिये मारिये ॥ ४८ ॥ उस समय ब्राह्मगों से इस प्रकार स्तुति कीहुई महामाया के लिये व ब्राह्मगों के हित के लिये वहां प्रत्यक्ष हुई और वरदान मांगिये यह बोली ॥ ४९ ॥ श्रीमाता बोली कि हे ब्राह्मगों | किससे तुम मीत हुए वाला जानिये में श्राप तुमलोगों बाह्मणों को उसको हुंगी जैसा प्रिय हो वैसा वर मांगिये॥ ४०॥ हे बाह्मणों । आपलोगों की भक्ति से मैं उसको लोगों को दुःस दिया है हे बाहागों । कोधित होकर में उसको यममन्दिर को पढाऊं ॥ ४०॥ जिसने तुमलोगों को पीडित किया है उस मनुष्य न्तिक्रहेवि कार्यकारणदा सदा ॥ ४४॥ धरा तेजस्तथा वायुः सिखलाकाशमेव च ॥ नमस्तेऽस्तु महाविद्ये महादेवि रक्ष रक्ष महेश्वरि ॥ इन हन दानवं दुष्टं दिजानां विप्रकारकम् ॥ ४८ ॥ एवं स्तुता तदा देवी १६ ॥ महापापो हि दुष्टात्मा दैत्योऽयं बाघतेऽधुना ॥ वाणुरूपा त्वमेका च अस्माकं कुलदेवता ॥ ४७॥ नरं वित्त येन यूयं निपीटिताः ॥ ददामि वो हिजातिभ्यो यथेष्टं बक्तमहेष ॥ ५१ ॥ भक्त्या हि भवतां च ॥ केन वै त्रासिता विप्राः केन वोद्रोजिताः धुनः ॥ तस्याहं कुपिता विप्रा नयिष्ये यमसादनम्॥५०॥ येऽनघे॥ ४५॥ हीझारी देवरूपा त्वं क्रीझारी त्वं महायुते ॥ आदिमध्यावसाना त्वं त्राहि चारमान्महा हिजन्मभिः॥ कर्षाटस्य वघार्थाय हिजातीनांहिताय च ॥ प्रत्यक्षा साऽभवत्तत्र वरं ब्रहीत्युवाच ह ॥ ४६॥ ः॥ नमस्तुभ्यं जगन्मातधीतपुष्टिस्वरूपिषि॥४३॥रतिः कोषा महामाया बाया ज्योतिःस्वरूपिषि। भयात् ॥ ४ त्राहि त्राहि महामाया श्रीमातोवा है।। ४४ ॥ है मह यह महापापी दुष्टा महाज्ञानम

हो वारनेवाली थी। ६ • ॥ और वह कुटार, खुरी, तिश्चाल व महिरा पीनेके पात्रको लिये थी और गता, सपै, परिव, घत्रुष व कँसरी को बारण किये मय वह श्रीमाता बरग़द के सभीप स्थित हुई ॥ ५६॥ और अठारह मुजाओवाली वह अति उत्तम माता धमुष बाए। को घारनेवाली ब तक्तवार हि नहीं है।। ५९॥ बाह्यणुलोग बोले कि कर्योट नामक महारोद्र दानव अहंकार से गर्नित है और वह सत्यमंदिर में बसनेवाले लोगों का है॥ ५३॥ हे महुमते। वह हेपी दैत्य सत्यशील व वेदपाठ में परायणु बाह्यणों से सदेव हेप से केर करता है और वेदों से वेर करनेवाला व दुष्ट सको मारिये॥ ४४॥ ज्यासजी बोले कि बहुत अच्छा यह कहकर वह कुलदेवता देवी हँसकर भक्षों की रक्षा के लिये इसके मारने का उपाय विचार त्तर हे नुपोत्तम। श्रीमाता कोध से संयुत हुई श्रोर कोध से मेहि के लाल नेत्रांतमागवाले लोचनांवाली करके॥ ४६॥ बड़े कोध से संयुत हुई से उगिलने लगी व हे भारत ! मुख से नेत्र से व नासिका और कर्ण से महाज्वलित हुई ॥ ४७॥ उसके तेज से कामरूपिया मातंगी उत्पन्न हुई कराणमुखी और दुःख से देखने योग्य मुख से उज्ज्वल थी ॥ ४० ॥ और लाल माला व वसनों को घारण किये तथा भद से घूर्णित ने अ भिना ॥ धनुर्बोण्यरा देवी सङ्ग सेटकथारिणी ॥ ६० ॥ कुठारं श्चरिकां विभित्रिश्चलं पानपात्रकम् ॥ गत्रां त्यास्य मक्तानां रक्षणाय वै॥ ४४॥ ततः कोषपरा जाता श्रीमाता चष्मतम ॥ कोषेन भुकुटीं कृत्वा रक्त ब्ये नात्र संशयः ॥ ५२॥ द्विजा ऊचुः ॥ कर्षाटारूयो महारोद्रो दानको मदगर्वितः ॥ विग्नै प्रकुरुते नित्यै वनाम् ॥ ५६ ॥ कोपेन महताऽऽविष्टा वमन्ती पावकं तथा ॥ महाज्वाला मुखान्नेत्रान्नासाकर्षांच भार विमिनाम्॥ ५३॥ बाह्यणान्सत्यशीलांश्च वेदाध्ययनतत्परान्॥ हेषाद्रिष्टि हेषणस्तान्नित्यमेव महा दिष्णो दुष्टो घातयैन महायुते ॥ ५४ ॥ ब्यास उवाच ॥ तथेत्युक्त्वा तु सा देवी प्रह्म्य कुलदेवता ॥ वधो तरोजसा समुद्धता मातझी कामरूषिषी ॥ कार्ली कराजवदना हुदेशंवदनोज्ज्वला ॥ ५८ ॥ रक्रमाल्या दाघ्रणितलोचना॥ न्यग्रोधस्य समीपे सा श्रीमाता सींश्रेता तदा॥ ५६॥ श्रष्टादशभुजा सा तु श्रुभा माता सुशो सत्यमन्दिः मते॥ वेद् त ॥ ५७ ॥ म्बरध्रा म जो कि काली व व

ी को वह बड़ेभारी मुखवाली देश जिये थी हे नुपोचम | वहां कर्गाट दानव के साथ मातंगी का रोगों को खड़ा करनेवाला बड़ा युद्ध हुन्या गिरुशिक्षी के हे मारिष, घर्मज्ञ | कैसे युद्ध हुज्जा है व कैसे निचुच हुन्या और किसने जीता है उसको मुम्म से कहिये ॥ ६५॥ ज्यासजी बोले कि हे राजेंद्र | बैत्म के गे हुज्जा है उसको सुनिये में उस सब को शीघही कहता हूं कि जिस प्रकार पहले हुज्ञा है ॥ ६६ ॥ हे मुपेचम | जिन बाबागों व वाधाजों की कियां गजन्। हदाक्ष की माला को घारनेवाली वह मदिरा के घट को लिये थी और शक्ति व उप मुगल तथा करीरी व खप्प को लिये थी ॥ ६२ ॥ भीक काटोंसे संयुत बद्री युधिष्ठिरजी बोले वि युद्धमें एक समय ज

वं पिनाकं चैव पाश्यकम् ॥ ६१॥ अक्षमात्नाधरा राजन्मग्रकुम्मानुधारिषा ॥ शक्तिं च मुश्रतं चोग्रं क सह कर्षाटदानवेन खपोत्तम ॥ ६४ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ कथं युद्धं समभवत्कथं चैवापवर्तत ॥ जितं केनैव ामाचक्ष्व मारिष ॥ ६४ ॥ ज्यास उवाच ॥ एक्दा श्वणु राजेन्द्र यज्ञातं दैत्यसङ्गरे ॥ तत्सर्व कथयाम्याश्च हे तत्षुरा ॥ ६६ ॥ प्रणुष्टयोषा ये विप्रा वाणिज्ञ्येव मारत ॥ चैत्रमासे तु सम्प्राप्ते धर्मारेएये त्रणोत्तम ॥ ६७॥ यामासुविप्रास्ते संशितव्रताः ॥ स्वस्थानं सुशुभं ज्ञात्वा तीर्थराजं तथोत्तमम् ॥ ६८ ॥ विवार्ह तत्र कुर्वन्तो तथा ॥६२ ॥ कएटकाळ्यां च बदरीं विश्रती तु महानना ॥ तत्राभवन्महायुद्धं तुमुलं लोमहर्षणम् ॥ ६३॥ ॥ चतुरुयोमपररात्रेऽभ्यन्तरतोऽग्निमाद्धः॥आसनं ब्रह्माणे दत्ता अभिन कृत्वा प्रदांक्षेणम् ॥ ७० ॥ दिजोत्तमाः॥ कोटिकन्याकुलं तत्र एकत्रासीन्महोत्सवे ॥ धर्मार्एये महाप्राज्ञ सत्यं सत्यं वदाम्य यथाहनं हि गौरीमुदाहय मिलितास्ते मातङ्गयाः धर्मन्न तन्म सर्व चारि सरी तम्हें हम् ॥ ६६

महीना प्राप्त होनेपर धर्मारएय में ॥६७॥ उन तीक्ष्ण बतोंबाले बाक्षणों ने उत्तम तीर्थराज व अपने स्थान को शुभ जानकर गौरी कन्याका विवाह र हे महापाज्ञ ! कहां विवाह करते हुए वे द्विजोत्तम मिले और उस बड़े भारी उत्सव में घर्मारएय में करोड़ कन्याओं का गण इक्ट्रा हुआ यह में ॥ ६६॥ और अन्य रात्रि में चौथि को उन्होंने मीतर अग्न्यायान किया व ब्रह्मा के लिये आसन को देकर तथा आन्न की प्रदक्षिणाकर॥ ७०॥ किया॥ ६८॥ श्रोर मत्य मत्य कहता हूं नष्ट होगई थीं चैत्र

ति हुए स्ती पुरुषों को यथायोग्य बिठालकर ॥ ७२ ॥ वहां ब्रह्मा समेत वे बाह्मयालोग प्रसंभ हुए श्रोर ॐकार स्वर से शब्दायमान वेद्ध्वनि करने उस बड़े भारी शब्द से समस्त आकाश पूर्ण होगया और बाह्मयों से कही हुई उस वेद्ध्वनि को सुनकर भयंकर दानव ॥ ७४ ॥ सेना समेत बह ।।सन से ऊपर उद्यला श्रौर जो श्रन्य सब सेवक थे दौड़ते हुए उन से उसने कहा ॥ ७५ ॥ कि सुनिये यह बाहाणों का शब्द कहां उत्पन्न हुआ है उस पाक व चार हाथ की उत्तम वेदियों को करके कलश समेत व नागपाश से संयुत किया ॥ ७ ३ ॥ तद्नन्तर बाह्यस्कोग उत्तम बेदमंत्र से श्रामंत्रस् उस समय स्थार्ला करनेलगे व चल लगे॥ ७३॥ व निबुंदि शीघही 

न्महाभाग यत्र ते दम्पती ऋष ॥ ७६ ॥ खमाश्रित्य तदा दैत्यमायां कुर्वन्स राक्षसः॥ ऋहरद्वम्पती राजन्स ततो दिजाः॥ चरतां दम्पतीनां हि परिवेश्य यथोचितम्॥ ७२॥ ब्रह्मणा सहितास्तत्र बाडबास्ते मुह कुर्वते वेदनिषोषं तारस्वरनिनादितम् ॥ ७३ ॥ तेन शब्देन महता क्रत्स्नमाध्रिरतं नमः ॥ तां श्रुत्वा दान ७४ ॥ श्रूयतां कुत्र शब्दोऽयं वाडवानां समुत्थितः ॥ तस्य तहचनं श्रुत्वा दैतेयाः सत्वरं ययुः ॥ ७६ ॥ वि र्घ्वनि हिजेरितम् ॥ ७४ ॥ उत्पपातासनानूषी ससैन्यो गतचेतनः ॥ धावतः सर्वभूत्यांस्तु ये चान्ये तानु तः सर्वे इतश्रेतश्र थाविताः ॥ धर्मारएये गताः केचित्तत्र दृष्टा हिजातयः ॥ ७७ ॥ उद्गिरन्तो हि निगम्। ाये तर ॥ सर्व निवेदयामामुः कर्णाटाय दुरात्मने ॥ ७८ ॥ तच्छुत्वा रक्नताम्राक्षो दिजाद्वर कोपग्रारितः॥ हं च ऋत्वाथ ऋत्वा बेदीः शुभास्तदा ॥ चतुर्हस्ताः सकलशा नागपाश्सममन्बिताः ॥ ७१ ॥ वेदमन्त्रेण शुभ्रेण स्थालोपाव अभ्यधाव• मन्त्रयन्ते

मुनकर दैत्यलोग शीम्रही गये॥ ७६॥ स्रीर भ्रमितचित्त्वाले सब इघर उघर दोड़े कोई वहां घमीरएयमें गये श्रीर उन्होंने बाझखोंको देखा॥ ७०॥ वैदी वह कर्णाटक कोघ से पूर्ण होगया व हे नृप | वहां दौड़ा जहां कि वे स्त्री पुरुष थे ॥ ७६ ॥ तम हे राजस् । आकाश में स्थित होकर बैत्यों ह के समय में बाह्मयालोग वेदों को उचारण करते हैं इस सब बुचान्त को उन्होंने कर्णाटक दुष्ट से कहा।। ७८॥ उसको सुनकर कोष से झाल उस बचन को 10

जिये रक्षा कीजिये यह बोले॥ ८१॥ उसको सुनकर जगदम्बिका मुत्रनेश्वरी मातंगीजी उत्तम त्रिशूल को घारणकर सिंहनाद करतीहुई श्राई॥ ८२॥ देनी व कर्गाट का युद्ध वर्तमान हुन्ना स्नीर ऋषियों के देखते हुए व विधिजों तथा बाहाणों के देखते हुए वहां ॥ दश ॥ रोमों को खड़ा करनेवाला बड़ामारी युद्ध ने मद से निह्नल शत्रुको अखोंसे भेदन किया॥ ८४॥ तदनन्तर उस मातंगी ने एक बाए। से उस दैत्य के भी बक्षस्थल में मारा और त्रियुक्त से हुआ वह शक्षस सब अलंकारों से संयुत स्नी, पुरुषों को हरता भया॥ ८०॥ तदनन्तर बुम्बा शब्द करतेहुए वे सब बाहाए। मुबनेरवरीजी के समीप य ने गरुडास को घारण किया और उसने बालों को गिरानेवाले नारायणास्त्र को घारण किया॥ ८७॥ इस प्रकार जीत की इच्छा से परस्पर खिंच वीजी ने धूंसों से दानव को मारा ॥ ८६ ॥ श्रौर उस धूंसे के मारने से वह मूर्षिश्रत होकर गिरपड़ा तदनम्तर यकायक उठकर हर्ष से हाथ में शाक्ति को रनेलगे तदनन्तर लोहे का परिच श्रस लेकर वह श्रेष्ठ दानच॥ पट॥ जोकि वीर शञ्जवों का नाशक था उसने झोषित होकर मातंगी को मारा और को-भी दुःख को प्राप्त हुआ। ८४॥ श्रीर वह भी दैत्य उस देवी को धूंसों से मारा तदनन्तर देवीजी ने शीघ्रही उसको नागपाश से बाँघ लिया॥ ८६॥ गुितान् ॥ ⊂० ॥ ततस्ते बाडवाः सर्वे सङ्गता भुवनेश्वरीम् ॥ बुम्बारवं प्रकुर्वाणास्नाहि त्राहीति चोचिर् ॥ ⊂ 9 ॥ विश्वजननी मातङ्गी भुवनेश्वरी ॥ सिंहनादं प्रकुर्वाणा त्रिशूलवर्घारिणी ॥ ८२ ॥ ततः प्रवहते युद्धं देवी क्रेंद्र मातङ्गी मदविक्कालितं रिष्ठम् ॥ ≃४॥ सोऽपि दैत्यस्ततस्तिस्या बाणेनैकेन वक्षांसि ॥ ऋसावपि त्रिश्रुलेन ः ॥ ततस्तेनैव दैत्येन गरुडाझं समाद्ये ॥ तया नारायणाझं तु सन्द्ये श्रारपातनम् ॥ =७ ॥ एवमन्योन्य ्रियमानौ जयेच्त्रया ॥ ततः परिवमादाय श्रायमं दैत्यपुङ्गवः ॥ ८८ ॥ मातङ्गी प्रति संकुदो जवान पर न्श्मलं गतः॥ =५ ॥ मुष्टिभिश्रेव तां देवीं सोऽपि ताडयतेऽमुरः॥ सोऽपि देन्या ततः शीघं नागपाशेन य स्तथा ॥ ऋषीएां पश्यतां तत्र बिजां च हिजन्मनाम् ॥ ८३ ॥ पश्यतामभवयुदं तुमुलं लोमहर्षेषाम्। ्वी कुदा मुष्टिपातैश्वर्षायामास दानवम् ॥ न्र ॥तेन मुष्टिप्रहारेषा मुच्बितो निषपात ह ॥ ततस्तु सहसो मारा हुन्ना यह १ तद्रनन्तर उस देत हुत्रा श्रोर मातंमी न्त्रितः॥ माकृष्य घातितः वीरहा

MACHINA MARKATANA

पान किया व हास्य किया ॥ ६४ ॥ व चराचर समेत त्रिलोक में सब कहीं जानेवाज़े उससे ॥ ६४ ॥ वह देवी कहनेलगी कि कहां जावोगे यह तुम मुफ्ते कहो हे महा-दानव ने उस देविके ऊपर शतध्नी ( बंदूक़ ) को चलाया और उचम मुखवाली उस मातंगी देवी ने शांकि को काटडाला ॥ ६९ ॥ और वह उसम ततनी की हॅमनेलगी इस प्रकार परस्पर शस्त्रसमूहों से अन्योन्य विकल करनेलगे ॥ ६२॥ तदनन्तर त्रिशुल से हदय में मारा हुआ दैत्य गिरफ्ड़ा और यह दैत्य मुच्बी को छोड़कर व राक्षसी माया को करके ॥ ६३ ॥ उनके देखते हुए वह महासुर वहां श्रन्तद्दीन होगया तदनन्तर श्रहण् लोचनोंवाली देवी ने मध लेकर ॥ ६० ॥ दी |भौहोंबाली देवी रा 

प्रकृषिता मातङ्गी मद्ग्रारिता ॥ ६६ ॥ द्श्रानैमंथयित्वा च चर्नायित्वा युनः युनः ॥ श्रावास्थि मेदसा युक्ते ोन हतो हदये निष्णात ह ॥ मूच्ब्री विहाय दैत्योऽसौ मायां कृत्वा च राक्षसीम् ॥ ६३ ॥ पश्यतां तत्र ते स्वतां त्रा ते स्वतां ॥ ६४ ॥ स्वतां ते स्वतां क्वितां ॥ ६४ ॥ स्वतां ते स्वतां ॥ दे ॥ कण्डिक महादुष्ट एहि शीघ्रं हि युष्टयताम् ॥ ६६ ॥ महायुद्धं दार्तणं च भयानकम् ॥ ष्पौ देवी तु मैरेयं व्यार्थं सुमहावला ॥ ६७ ॥ मातङ्गी च ततःकुद्धा वक्रे नवम् ॥ ततोऽपि दानवो रोहो नासारन्धेण् निर्गतः ॥ ६८ ॥ युष्टयते स युन्देत्यः कर्णाटो मद्यरितः ॥ कें धत्वा करे मुदा ॥ ६० ॥ शतन्नीं पातयामास तस्या उपरि दानवः ॥ शक्तिं चिच्छेद सा देवी मातङ्गी ना ॥ ६१ ॥ जहासोचैस्तु सा सुन्नः शतघीं वज्रसन्निमाम् ॥ एवमन्योन्यशस्त्रीधैरद्यन्तौ परस्परम् ॥ ६२। त्याय शहि तताऽभक्

। तदनन्तर कोधित होती हुई मातंगी ने वानवको मुखमें डाललिया उसके उपरान्त भयंकर दानव नातिका के ब्रिद्र से निकला ॥ ६८ ॥ फिर भव टक दैत्य युद्ध करनेलगा तदनन्तर मद से पूरित क्रोधित मातंगी देवी॥ ६६॥ वृंतों से पीसकर व बार २ चर्वेश्यकर आस्थि व मेदा से संयुत तथा विघही आइये युद्ध कीजिये॥ १६॥ तदनन्तर दाह्या व भयानक बड़ाभारी युद्ध हुआ और बड़ी बलवती देवी ने उसके मारने के लिये मदिरा की मे प्रति वह क्या पान किया॥ ६७ दुष्ट, कर्गाटिक!

दैत्य को देखकर व बार २ विचारकर ॥ ४ ॥ हे भारत । मातंगी ने वध का उपाय विचार किया जब मद्से पूरित मातंगी देवी विचारनेखगी भा ॥ मज्जा व मांसादिसे प्ररित ॥ १०० ॥ श्रीर नखों व रोमोंसे संयुत दैत्यको पैट में डालकर एक हाथ से मुख को आध्वादन किया व एक हाथ से नासिका को आध्वादन पैदा हुआ है इसिलिये विद्यान उसको कर्याटक ऐसा कहते हैं फिर बल से गरिंत दैत्य युद्ध के लिये आया।। १।। और गजेता हुआ अस समेत बानन युद्ध में स्थित हुआ उस दुरसह दैत्य को देलकर व बार २ विचारकर ।। ४।। हे भारत। मातंगी ने वघ का उपाय विचार किया जब मद्से पूरित मातंगी देवी विचारनेलागी ॥ ४।। नन्तर बड़ा बलवान् दैत्य कान के ब्रिट से निकला तदनन्तर उस महादेवी ने उस समय पृथ्वी में वह नाम किया ॥ २॥ कि कान के ब्रिट से यह १ ॥ तद 

गिद्धरितम् ॥ १००॥ नखरोमाभिसंधुक्रं प्रक्षिप्य चोदरेऽसुरम् ॥ करेकेण मुखं रुदं करेणेकेन नामि ॥ ततो महाबलो दैत्यः कर्षारन्ध्रेष निर्गतः ॥ ततस्तया महादेन्या नाम चक्ने तदा भ्रवि ॥ २ ॥ कर्षार ॥ स्यामा विवाहे विप्रकारिषी ॥ ६ ॥ पित्रां में स्थापिता दैत्य रक्षार्थं हि द्विजन्मनाम् ॥ केवलं स्यामलाङ्गी ऽयं कर्षाटिति विदुर्बधाः ॥ धुनधुद्धार्थमायातो दैत्यो हि बलद्पितः ॥ ३ ॥ गर्जमानोऽसुरस्तत्र साधुषो यृतः॥ तं दृष्टा दुःसहं दैत्यं विसुश्य च पुनः पुनः॥ ४ ॥ वधोषायं हि मातङ्गी चिन्तयामास भारत ॥ यदा र्षिकः॥६॥ अभ्येत्य देवीं ब्रुते स्म मां त्वं वर्य शोमने॥७॥ श्रीमातोवाच॥ साधु चेदं त्वया प्रोक्नं दैत्य देवी मातङ्गी मद्यूरिता ॥ ४ ॥ मायारूपं समास्थाय कर्णाटः कुमुमायुष्यः ॥ गौरश्राम्बुजपत्राक्षस्तया श्चितम्॥ रूपेण सदशो नान्यो विद्यते भुवनत्रये॥ =॥ प्रतिज्ञा मे कृता पूर्वे श्वता किमसुरोत्तम॥ ममा काम् ॥ १ न्ध्रप्रसतोः युधि संस्थि चिन्तयते पोटश्यवा राज सुनि

तब मायारूपमें स्थित होकर कामदेव के समान व गौर और कमल के समान नेत्रांवाला तथा सोलहवर्षवाला कर्षांटक ॥ ६॥ देवीजी के समीप आकर कहनेलगा कि हे शोमने ! तुम सुफ्त को पति करो ॥ ७ ॥ शीमाता बोलीं कि हे दैत्यराज! तुमने यह अच्छा निश्चित कहा त्रिलोक में अन्य तुरहारे रूप के समान नहीं है ॥ ८ ॥ **हे** । सुभारे कीहुई प्रतिज्ञा को क्या तुमने सुना है कि भेरी श्यामला छोटी बहन विवाह में विष्न करनेवाली है।। ६ ॥ व हे दैत्य। मेरे पिताने बाहाणीं

हे महावीर ! वह पिता उस उत्तम कन्या को तुमको देवैगा तुम जावो श्रीर कोघ से संयुत रमामला को ज्याहो ॥ ९३ ॥ तदनन्तर कोिक्स होता िटक बड़ी भारी शांकि को लेकर श्यामला को मारने की इच्छा से दौड़ा ॥ ९४ ॥ और आये हुए दैत्य को देखकर बड़ी मनस्विनी श्यामला दुष्ट नित्त कहिये तो तुम्हारा उत्तम उपाय सुनकर में करूं॥ १९॥ हे दैत्येन्द्र! मेरी स्यामला बहन कुँवारी है व हे शूर ! तुम्हारे लिये वह रक्षितहै पहले उसको उसको स्थापन किया है केवल स्थामांगी वह सब लोकों का हित करनेवाली है ॥ १०॥ कोई कन्या को नहीं ब्याहै यह कहकर वह स्थापित कीगई कांहताबहा ॥ १०॥ न कश्चिद्दरयेत्कन्यामित्युक्त्वा स्थापिता तु सा ॥ कथयाशु तव शुभं श्रुत्वोपायं क की रक्षा के लिये : हे इससे शीघही व सा सर्वलो दुष्टात्मा करा च्याहिये ॥ १२ ॥

ा है भूष । माघ में कृष्णापन्न की तींज में धर्मीरख्य में दुषहर के समय कर्लीट नामक दैत्य महायुद्ध में मारा गया ॥ १७ ॥ जहां देनी जी से क्रग़ीटक गिरा वहां वह पर्वत के शिखर के समान उत्तम शिर गिरपड़ा॥ १८॥ श्रोर समुद्रों व द्वीपों समेत तथा पर्वतों समेत सब पृथ्वी कांष उद्धी तिहुए उन बाहागोंने यह कहा कि हे मातः। तुम्हारी जय हो॥ १६॥ श्रीर गंधवीं के स्वामी गानेकारे व श्रप्परात्रोंके गण नाचनेलगै तब्नन्तर करवाकु-ाह के लिये आधिक प्रयोजन जानकर ॥ १४ ॥ श्यामला व श्रेष्ठ दामब का बड़ाभारी युद्ध हुआ तदमन्तर हे राजन् । कृथी में तीन महीने तक मोम-॥ चचाल सकला पृथ्वी साब्धिद्यीपा सपर्वता॥ ततो विप्राः प्रहृष्टास्ते जय मातरुदेरयन् ॥ १६॥ जगुणे ततो राजंश्वाभबतुमुलं क्षितो ॥ १६ ॥ माघे कृष्णतृतीयायां धर्मार्ष्ये महार्षो ॥ मध्याह्नममये भूष गृहीत्वा शिक्तमूजिताम्॥ अभ्यधावत दुष्टात्मा श्यामलानिधनेच्छ्या ॥ १४॥ आगतं चामुरं दृष्टा श्य यो निपातितः॥ १७॥ कर्षाटः पतितस्तत्र यत्र देन्या निपातितः ॥ तच्छेलश्रङ्गप्रतिमं पपात शिर उर ं महावीर दास्यते वे शुभामिमाम् ॥ गच्झ त्वं त्रियतां होव स्यामला कोपसंग्रता ॥ १३ ॥ ततः कण हामनाः ॥ विवाहार्थं परं ज्ञात्वाऽभिप्रायं दुष्टचैतसः ॥ १५ ॥ महायुद्धमभूतत्र स्यामलाऽसुरवर्ययोः । १९॥ भगिनी मेऽस्ति हैत्येन्द्र श्यामला ह्यपरिप्रहा॥ तवार्थं रक्षिता शूर तां च पुर्वेण चोद्रह॥ १२ मत्ता मुमह टकः क्रद्रो वाले दैत्य का विव गिराया हुआ वह 

विषक गीत व नृत्य श्रोर उत्सव करनेलगे ॥ २०॥ व खीर, बरा श्रोर लडुजों की नैवेदों से पूजन किया व उत्तम मोटेरक स्थान में उन्होंने उत्तम वाली से स्तुति किया ॥ २९॥ क्योंकि पूजी हुई वे मातंगी सुत, सुख व घन को देती हैं और महोत्सव प्राप्त होनेपर मातंगी का पूजन हित है॥ २२॥ जो मनुष्य उसको बाप कर षन व पुत्रार्थ की सिद्धि के लिये पूजते हैं वे सुख, यश, आयुर्वल व कीर्ति और पुराय को पाते हैं ॥ २३ ॥ और रोग नाश होजाते हैं व सुयोदिक ग्रह शुभ होते हैं और नी व जैमादिक ग्रह पीडित नहीं करते हैं ॥ २४ ॥ श्रीर कभी प्रेतादिकों की पीड़ा नहीं होती है तदनन्तर प्रसन्न होते हुए बाह्मण् स्तुति करने के भूत, वेताल, शाकि

नस्तुआएसरोगणाः॥ ततोत्सवं प्रकुर्वन्तो गीतं स्त्यं शुभप्रदम् ॥ २०॥ पायसैवंटकेश्वेव नैवेदोमोंदक ष्टुवुः शुभवाएया ते स्थाने मोटेरके बरे ॥ २१ ॥ श्रीमती पूजिता सा च मुतसौरूयधनप्रदा ॥ महोत्सवे च तिङ्गीयूजनं हितम् ॥ २२ ॥ येऽर्चयन्ति स्थापयित्वा धनप्रत्राथांसिद्धये ॥ मुखं कीर्ति तथायुष्यं यशः सुयुः॥ २३ ॥ ज्याघयो नाशामायान्ति चादित्याद्या ग्रहाः शुभाः ॥ भूतवेतालशाकिन्यो जम्माद्याः पीड २४ ॥ न जायते तथा कापि प्रेतादीनां प्रपीडनम् ॥ ततो विप्राः प्रहष्टाश्च स्तुर्तिं कर्तुं समुद्यताः ॥ २५ ॥ वि शक्तिश्च मातङ्गीमस्तुवंस्तदा॥ श्यामलां च महादेवीं हपेंण महता युताः॥ २६ ॥ विप्रा ऊचुः ॥ मात माके रक्षिका स्थानके भव ॥ दम्पतीनां हितार्थाय स्थातञ्यं स्थानके मदा ॥ २७ ॥ मातङ्गयुवाच ॥ तुष्टा भागाः स्तवेनानेन वो दिजाः ॥ वर्यध्वं वरं यदो मनसा समभीिएसतम् ॥ २८ ॥ ब्राह्मणा ऊचुः षुर्त्यं समा यन्ति न ॥ न्धर्मपतयो स्तया ॥ तु सम्प्राप्ते मा मध्

२४ ॥ तब श्रीमाता और शक्तियों की व मातंगी की स्तुति किया और बड़े हर्ष से संयुत उन्होंने श्यामला महादेवी की स्तुति किया ॥ २६ ॥ बाक्नास् ! इस स्थान में स्त्री पुरुषों के हित के लिये तुम्हीं हमलोगों की रक्षिका होवों और सदैव तुम को इस स्थानमें स्थित होना चाहिये ॥ २७ ॥ मातंगी ॥गो | इस स्तीत्र से में तुमलोगों के ऊप प्रसन्न हूं जो मन से तुमलोगोंको प्रियहो उस वरको मांगिये॥ रत ॥ बाह्यश बोले कि हे देवि | तुम्हारे लि। कि हे महाम लिये उदात हुए ॥

त्यीड़ा न होगी और दुर्धषे दैत्य व जो श्रन्य राक्षस हैं ॥ ३०॥ व शाकिनी, भून, प्रेत व जंभादिक ग्रह श्रीर शाकिनी आदिक ग्रह व तर्ष श्रीर ज्या-ाता है उसकी सब पीड़ाको में निस्सन्देह नाश करती हूं ॥ ३३ ॥ श्रौर मानसी व्यथा व रोग श्रौर केश व संभम नहीं होता है और बहुत सुख, यश, न है उस बलि को हम देवेंगे और हमलोगों की खी पुरुषों की रक्षा के लिये रियर होवो ॥ २६ ॥ देवीजी बोलीं कि सब बाह्मण स्वस्थ होंबें क्योंकि मेरी आज्ञामें स्थित मनुष्योंको कभी पीड़ा नहीं करेंगे और विवाह प्राप्त होनेपर जो महोत्सव करता है ॥ ३२ ॥ व स्ती पुरुषोंके हितके लिये जो मनुष्य मेरे स्थित होनेप हदेव मुभको पू वादिक ॥ मन में जो 

हरएमये ॥ लिसित्वा युजयेवस्तु चिरायुर्दम्पती भवेत् ॥ ३६ ॥ अथवा राजते पत्रे कांसपत्रेऽथवा युनः॥ कीट्शं मवेत्॥धूपं च कीट्शं मातः कथं पूजां प्रकल्पयेत्॥ ३५ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ श्रूयतां मे बचो स्रिप्राः लिं देवि यस्ते मनिस वर्तते॥ अस्माकं चैव दम्पत्यो रक्षार्थं त्वं स्थिरा भव् ॥ २६ ॥ देव्युवाच ॥ स्वस्थाः सोस्टयं यशः पुएयं धनं सदा॥नाकाले मर्सा तस्य वातिषितादिकं न हि ॥ ३४॥ विप्रा ऊचुः॥केन वा विधिना नेवेद्यं कीट्रशं भवेत॥ध्रुपं च कीट्रशं मात्रः क्रजंग्लनं ग्लान्ति । ाक्तां बाधां नाशायिष्याम्यसंश्यम् ॥ ३३ ॥ नाधयो ब्याध्यश्चैव न क्रेशो न च सम्भ्रमः ॥ प्राप्यते चाश्र ग्रहास्तथा ॥ शाकिन्यादिग्रहाध्वैव सपो ज्याघादयस्तथा ॥ ३१ ॥ पीडियिष्यन्ति न कापि स्थि ॥ः सर्वे न च पीडा भविष्यति ॥ मिथि स्थितायां हुर्घषा देत्या येऽन्ये च राक्षसाः ॥ ३० ॥ शाकिनीभूतप्रेत शासने ॥ महोत्सवं यः कुरते विवाहे समुपिस्थिते ॥ ३२॥ दम्पत्योश्च हितार्थं हि धुजयेन्मां सदा नरः। सन्त हिज स्यामहे

ा मिलता है व उसका श्रकाल में मरण नहीं होता है श्रौर वात, पिचादिक नहीं होताहै॥ ३४॥ बाह्मण बोले कि किस चिधिसे पूजन करना चाहिये वै व हे मातः। कैसी धूप होवे श्रौर कैसी पूजा करें ॥ ३४॥ श्रोदेवी बोलीं कि हे बाह्मणों। मेरा बचन सुनिये कि सोनेके पत्रमें लिखकर जो मनुष्य सके स्वी पुरुष बक्ने आयुर्वेलवान् होते हैं।। ३६ ॥ अथवा चांदी के पत्र में व कांस के पत्र में लिलकर अठारह भुजाओंबाली देवी चंदन से पूजित व धन सदैव कैसी नैवेद्य हो

श्रीर हाथों से सूप, बारा, कुता व उत्तम कमल श्रीर एक कैंची की बनावै व तरकत श्रीर धनुष ॥ ३८॥ व ढाल, पाश, मुद्रर, कांसाल, तोमर, शंख, चक व उत्तम गदा और मुशल व उत्तम परिष ॥ ३६ ॥ और लट्टांग, बदरी व सुन्दर अंकुश इन अठारह असों से मुवनेश्वरी संयुत हैं ॥ ४० ॥ बहुत नुपुरों से भूषित व कुंडल समेत और बजुझा व मोती के कमलोंसे तथा मुंडमालाओं से संयुत देवी को लिखे ॥ ४१ ॥ और मात्तका के अक्षरों से विरी व अंगूठी से संयुत तथा मिद्रा को पीकर विद्यान् गाने, बजाने के शब्दों से मातंगीको पूजे ॥ ४७ ॥ श्रौर सीभाग्यवती स्त्रियां उधी रूपवाली व मातंगी से उत्पन्न होती हैं इस कार्या स्री पुरुष भूषणों की शीमा से संयुत् मातंगी ऐसी प्रसिद्ध भुषनेश्वरीजी को प्रतिष्ठा के लिये लिखकर सुन्दर चन्द्रम व पुष्णें से पूजे ॥ ४२ । ४३ ॥ श्रीर यक्ष-लि से अर्ध को देनें ॥ ४४ ॥ और चार सुन्दर प्रदक्षिया करें व वस्त को पहनाकर स्त्री पुरुष आगे करके ॥ ४६ ॥ छिड़क कर मातंगी जी के उत्तम कईम को लाकर विद्यान् मातंगी को पूजे श्रीर सात बत्तियों से संयुत उत्तम दीप को घृत से संयुत करे।। ४४।। व घी समेत बड़े सुगांधत गुग्गुल से धूप देवे और सी जा देवी चन्दनेन विचर्चिता॥ ३७ ॥ शूएँ शारं करैः श्वानं पद्मं तु गरमं धुनः ॥ कर्तरीं कारयेदेकां तूणीरं ्रीं चैव अङ्गर्शं च मनोरमम्॥ अष्टादशायु नेरिमः मंगुता भुवनेश्वरी ॥ ४० ॥ लिखेत्सकुरढलां देवीं श्चेव प्रयुजयेत् ॥ ४३ ॥ यक्षकर्तममानीय मातङ्गीं युजयेत्सुधीः ॥ घृतेन बोधयेद्दीपं सप्तवर्तिथुतं शुभ धूपयेद्वग्गुलेनाथ साज्येनाति मुगन्धिना ॥ नालिकेरेण शुभेण त्वादर्धं च तम्पती ॥ ४५ ॥ प्रदक्षिणाः ॥ ३८ ॥ चर्म पाशं मुद्ररं च कांसालं तोमुर्तिया ॥ रार्छं चक् गतां शुभां मुशलं परिवं शुभम् ॥ ३६॥ ।शोभाह्यां लिखित्वा भुवनेश्वरीम् ॥ ४२ ॥मातङ्गीमिति विरूयातां प्रतिष्ठार्थं दिजोत्तमाः ॥ चन्दनेन च तिरः सुमनोरमम् ॥ वस्नांशुकं ग्रुएठियित्वा अप्रे कृत्वा च त्म्पती ॥ ४६ ॥ प्रोक्षाणीकृत्य मातङ्गयाः प्राध्य त्तमम् ॥ गीतवादित्रनिवाषेमातङ्गीं यूजयेत्मुधींः॥ ४७॥ सुवासिनीस्तु तद्रुपा मातङ्गीसम्मवा इति ॥ कत्य षेताम् ॥ केयूरमुक्तापद्मेश्च मुएडमालामिरन्विताम्॥४१ ॥मातृकाक्षरपरिवतामङ्गलीयकसंयुताम्। प्रकुर्वीत च नानाभरण हसेन पुष्पै खड़ाङ्ग बढ म् ॥ ४४ ॥ पुरुष उत्तम नारिय अनेक भांति के आ माध्वीकमु बहुन्युरस् होती है।। ३७॥

· Doig

हो देखें ॥ ४८ ॥ उत्पात की शांति के जिये परस्प ऐसा करें मैंने इस प्रकार का उत्तम मातंगीयुजन कहा ॥ ४५ ॥ श्रोर जो मुढ़ नहीं प्रजता है उस कि करती है व स्त्री पुरुषों का मरण व धन का नाश श्रोर महाभय होती है ॥ ४६ ॥ श्रोर स्रेश, रोग व श्रान्न की प्रकटता को वह देखता है है शांति के लिये उनके आगे मृत्य करें ॥ ४८ ॥ और अनेक भांति के अन से अठारह भांति की उत्तम नैवेद्य निवेद्न करें उत्तम बरा व पुवा और शक्कर से व निवेदन करे ॥ ४६ ॥ और ब्रह्माक्र, बरा, पुता व क्षितकुरमाष तथा सोहारी, भिन्नवटा, लप्नी और पद्मचूर्ण ॥ ४० ॥ और वहां निर्मल सेषड् और देक श्रीर उस मांस को सुन्दर पूर्ण करे।। ४१ ॥ व स्त्री पुरुष वहां भाती सोविया को पकांवै श्रीर वहां सुन्दर फेनी व रोपिका करे।। ४२ ॥ शाक वी, शकासे संयुत इन अन्य अठारह पकाओं को बनावे॥ ४३॥ व रात्रि में जागरण करना चाहिये और सुवासिनी ( सीभाग्यवती ) को पूजे और खी च शासने ॥ विष्णजां च महादेवी निविधं कुरुते सदा ॥ ५८ ॥ तथिति चैव तैरुक्रे धुनर्वचनमत्रवीत ॥ ॥ आज्यशक्राक्रितान युक्तानि शाक्सब्यैः॥ ४३॥ रात्रौ जागरणं कार्यं पूजयेच मुवासिनीम् ॥ मुखाव ज्यि कुर्वीयातां च दम्पती ॥ ५४ ॥ परम्परं हि कुर्वीत उत्पातपरिशान्तये ॥ एवंविधं मयाख्यातै मातङ्घी म् ॥ ५५ ॥ न ष्रजयति यो मूढस्तस्य विघ्नं करोति सा ॥ दम्पत्योमेरणं चाथ घननाशं महाभयम् ॥ ५६॥ तथा वहेः प्राहुमंवि प्रपश्यति ॥ एतस्मात्कारणाहिप्रा मातङ्गी प्रजयेत्सुधीः ॥५७॥ हम्पतीनां च सवेषां ी चाप्रे सर्वोपद्रवशान्तये ॥ ४८ ॥ नैवेर्ग विविधान्नेन अष्टाद्शविधं शुभम् ॥ वटकाधुपिकाः शुभाः क्षीरं मलास्तत्र पपेटाः शालकाद्यः॥ पूर्षं तस्य मांसस्य कुर्याच्छुभं मनोरमम्॥ ५१॥ राजमाषाः सूष स्पयेतत्र दम्पती ॥ फेषिका रोपिकास्तत्र कुर्यांचैव मनोरमाः ॥ ५२ ॥ एतान्यष्टादशान्यानि पकान्नानि तिम् ॥४६॥ बह्नाकरं बरं प्रपाः क्षिप्रकुल्माषकं तथा ॥ सोहालिका भिन्नवटा लाप्सिका पद्मञ्जषिकम्॥४०॥ उपद्रवों की सब

एए विद्यान् मातंगी को पूजे॥ ५७॥ सब स्नी पुरुषों व बाह्मणों तथा बिएजों के शासन में महादेवी सदैव निर्विघ्न करती हैं ॥ ५८॥ बहुत अच्छा

0

क्के ० पु ०

यह अर्बिम्ब तिलक पुत्रों की बुद्धि करनेवाला है और तब विच्नों को हरनेवाला व सब दुर्गति और रोगों का विनाशक है ॥ ६३ ॥ व्यासजी पुरुषों सुखके लिये ॥ ६०॥ निर्विघ्न के लिये अपने मेनकों समेत करना चाहिये कि सब संघन्धियों के नेत्रों में अंजन करे ॥ ६०॥ में हैं। के के समान आकार करना चाहिये व हे ब्राह्मणों | उसके ऊपर सुन्दर बिन्दु करे ॥ ६२ ॥ हे ब्राह्मणों | ऐसा करने पर उस समय शाित होती है फिर वचन बोली कि हे सब बाहाशों। सुनिये कि विवाहादिक बड़े भारी उत्सव में ॥ ४६ ॥ मेरा वचन सुनकर वैसी विधि कीजिये कि विवाह समय

श्रूयतां बाह्याणाः सर्वे विवाहादिमहोत्सवे ॥ ४६ ॥ मदीयवचनं श्रुत्वा तथा कुरुत वै विधिम् ॥ विवाहकाले सम्प्राप्ते दम्पत्योः सौरूयहेतवे ॥ ६० ॥ निविघार्थं तु कर्तव्यं निजेश्र सह सेवकेः ॥ अञ्जनं नयने कुर्यात्संबन्धिनां च सर्व |म्यमगात्ततः॥ गच्छमानस्तदा दैत्यो यक्ष्मरूपो ह्यापत ॥ ६७॥ श्रूयतां मो द्विजाः सर्वे धर्मारिएयनि ब्रूमध्याचु प्रकर्तव्यमर्द्धचन्द्रसमाकृति ॥ बिन्दुं तु कारयेहिप्रास्त≀योपरि मनोहरम् ॥ ६२॥ एवं कृते तदा न्तर्भवति नान्यथा ॥ पुत्रद्यदिकरं चैतत्तिलकं चार्द्धावेम्बकम् ॥ सर्वविन्नहरं सर्वदौःस्थ्यव्याधिषिनाश् यायां मक्ष्यमोज्यादिमिस्तया ॥ कर्णाटस्य तथोत्पतिः धुनर्जाता तु भूतले ॥ ६६ ॥ भयाचैष हि तत्स्थानं ॥ ज्यास उवाच ॥ ततः शान्ताः प्रजाः सर्वा धर्मारएये नराधिष ॥ प्रसादाचैव मातङ्गया देज्या वै सत्यम ॥ ततो हष्टह्रा विप्राः प्रत्युचुस्ते विधेः सुताम् ॥ मातङ्गाश्च प्रकर्तव्यं वर्षे वर्षे च पूजनम् ॥ ६५ ॥ माघा कं.पु.

शह उनमें कहनेपर फि

शह से अद्देनम्हमा के।

श्रम्पा नहीं होती यह।

श्रम्पा नहीं होती यह।

श्रम्पा नहीं होती यह।

श्रम्पा मिहिन्दें

पिशा भूमध्य

साः।। हेशा भूमध्य

साः।। हेशा होशा साहिन्दें

नम्॥ हेशा होशा सो।

सिते हितीयायां मे

त्यक्त्वा से कहा कि ग्रतिबंध मे

हुई।। ६४। ६६॥ श्रीर वह मय

हुई।। ६४। ६६॥ श्रीर वह मय

कन्या से कहा कि प्रतिबर्ध में माघ महीने के कृष्णपक्ष में तीज तिथि में भक्ष्य, भोज्यादिकों से मातंगी का पूजन करना चाहिये फिर ध्र्यी में क्णींट की उत्पत्ति श्रीर वह भय से उस स्थान को छोड़कर तदनन्तर दक्षिण दिशा को चला गया तब जाता हुआ वह यक्ष्मरूपी दैत्य बोला ॥ ६७ ॥ कि हे धर्मारएय-प ! तदनन्तर मातंगी देवी के प्रसाद से सब प्रजा धर्माराय सत्यमंदिर में शांत होगये ॥ ६४ ॥ तदनन्तर उन बाह्याणों ने प्रसन्नहदय से ब्रह्मा की

करें ॥ ७२ ॥ श्रीर बालक के लिये माता उत्तम व्रत करें पिता या साई जिसके लिखे व्रतकों करें ॥ ७३ ॥ उसकों कहीं भय नहीं होती श्रीर ज्याधि व बंधन मगो व निर्माजो ! सुनिये व इस मेरे बड़े भारी वचन को परिपाखन कीजिये ॥ ६८ ॥ कि सदैव पृथ्वी में मेरी प्रीति से निर्वेष्न के लिये माघ महीने में बृद पुरुष को भी सदैव प्रति वर्ष में यक्ष्मा का उत्तम व्रत करना चाहिये॥ ७१॥ श्रीर जिस घर में जितने पुरुषाकाररूपी होत्रे एकभक्त में काथणा वे विशेषकर मूली से ॥ ६६ ॥ व तिल के तैस से इद्रवत पुरुष वत की करें और यहम की प्रति के स्तिये सदैव एक बार भोजन करें ॥ ७० ॥ बालक से निवासी, सब बाह lo स्गाकर युवा व उसका वत त्रिद्ल घान से सद्भ 

॥ यास्मिश्र सर्वक्तान धनधान्यानि भारिशः॥ कर्षाद्देशं तं राजनपरिवायं चिरं स्थितः॥ ७०॥ धर्मार विष्जिञ्च महचेरं मदाक्यं परिपाल्यताम् ॥६⊏॥माघमासे हि मत्प्रीत्या निर्धिनार्थं सदा सुवि ॥ त्रिदलेन तीर उत्तमे ॥ ७४ ॥ विषुलं देहमासाद्य कर्षाटः स नराधिष ॥ स्वनाम्ना चैव तं देशं स्थापयामास चोत्त मूलकेन विशेषतः ॥ ६६ ॥ तिलतैलेन बा कुर्यात्युरुषो नियतव्रतः ॥ एकाशनं हि कुरुते यक्ष्मग्रीत्यै ॥ ७० ॥ आबालयोबनेनेव ब्हेनापीह सर्वता ॥ वर्षे वर्षे प्रकर्तन्यं यक्ष्मणो त्रतमुत्तमम् ॥ ७१ ॥ यस्मिन्ग्रहे ः प्रतिषाकारकापेषाः॥ तस्य त्रतं प्रकुथुस्त एकभक्तरताः सदा॥ ७२॥ बालस्यार्थे तु जननी कुरुते ब्रत ते जी कुपांदराके त्वितरेषा च॥७४॥एवं समादिशन्देत्यः सत्यमन्दिरमुत्सुजन् ॥गतोऽसौ याम्यदिग्मा पिता बाष्यथवा आता यिनिमित्तं वर्ते बरेत्॥७३॥न च तस्य भयं कापि न ज्याधिनं चबन्धनम्।

॥ ७६ ॥ जिसमें सब वस्तुने व बहुत थन, धान्य हैं हे राजन् । उस कर्गाट देश को घेर कर वह कर्गाट बहुत हिनोतक स्थित रहा ॥ ७७ ॥ हे नरसत्तम ! कही के लिये की बत को करे और अशक होने पर अन्य में बत कराना चाहिये॥ ७४॥ सत्यमंदिर को छोड़तेहुए दैत्य ने ऐसा कहा और बह बंधिया दिशा के उत्तम किनारे ये चला गया॥ ७४॥ हे नराधिय। बढ़े भारी श्रारीर को ब्राप्त होकर उस कर्सीट ने अपने नाम से उस उत्तम देश को स्थापित महीं होता है पति

संपत्त्यों को पाता है व आयुर्वेल, नीरोगता और ऐरवर्य को श्रीमाता के प्रसाद से प्राप्त होता है॥ ९७६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराखेवमीरएयमाहात्म्ये वतायांभाषाटीकायांमातद्गीकर्षाटकोपारुयानवर्षानकामाष्टाद्शोऽस्यायः॥ १८ ॥ 🐞 ॥ 🐞 ॥ 🐞 ॥ 🐞 ॥ 🐞 ॥ 💿 ॥ कर तीन सी बरस तक एक अंगूटे से बड़ा भयंकर व कठिन तप किया और ऊर्धबाहु व बड़े तेजस्वी इन्द्रजी सूर्य के सामने हुए ॥ ३ । ४ ॥ इत्रासुर के वघ से जो पाष उत्पन्न हुआ था उसको दूर करने के लिये एकाय व पवित्र होकर इन्द्रजी शिवजी के आराघन में परायस् हुए ॥ ४ 🌡 तच तपस्या से चन्द्रमात शिवजी प्रसन्न हुए और वित्र कथा व श्रीमाता का उत्तम माहास्य जो सुनते या सुनाते हैं ॥ ७८ ॥ उनके वंश में कभी आर्ष्ड नहीं होता है पुत्र रहित मनुष्य पुत्रों को किये हुए पाप से छूट जाता है इसमें सन्देह नहीं है॥ 9॥ युधिष्रित्जी बोले कि उस सब तीयों में उत्मोत्तम तीर्थ को किसने पहले बनाया है त् ! तुम इसको यथायोग्य वर्णन करो ॥ २॥ व्यासजी बोले कि हे महाराज, भारत ! गांव से उत्तर दिशा के भाग में इन्द्र ने शिवजी को उद्देश एयकथां पुएयां कथितां नरसत्तम ॥ श्रीमातुश्वेव माहात्म्यं श्रुएवन्ति श्रावयन्ति ये ॥ ७८ ॥ तेषां कुले कदाचित्तुं अरिष्टं नैव जायते ॥ अपुत्रो लमते प्रत्रान्धनहीनस्तु सम्पदः ॥ आयुरारोग्यमैश्वर्यं श्रीमातुश्च प्रसादतः ॥ १७६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराषेथमरिएयमाहात्म्येमातङ्गीकर्षाटकोपारूयानवर्षानत्रामाष्टादशोऽघ्यायः ॥ १८ ॥ ॥ उवाच ॥ इन्द्रेषौव महाराज तपस्तप्तं सुदुष्करम् ॥ श्रामादुत्तरदिग्मागे शतवर्षाषि तत्र वे ॥ २ ॥ शिवोद्देशं महाघोरमे काङ्ग्रष्ठेन भारत ॥ उर्द्वबाह्वमेहातेजाः सूर्यस्याभिसुखोऽभवत् ॥ ४ ॥ वत्रस्य वधतो जातं यत्पापं तस्य नुत्तये ॥ ए भूत्वा शिवस्याराधने रतः ॥ ५ ॥ तपसा च तदा शम्भुस्तोषितः शशिशशेखरः ॥ तत्राऽऽजगाम जिट युधिष्ठिर उवाच ॥ केन चादौ निर्मितं तत्तीर्थं सर्वोत्तमौत्तमम् ॥ यथाबद्दाध्य त्वं मे भगवन्द्रिजसत्तम् ॥ २ ॥ ज्यास ब्यास उवाच ॥ नर इन्द्रसरे स्नात्वा दृष्टा चेट्रेश्करं शिवम् ॥ सप्तजन्मऋतात्पापान्मुच्यते नात्र संश्ययः॥ १ देवीदयालुमिश्रक्रियायांभाषाटीकायांमातद्ग्रीकर्षाटिकोषारूयानवर्गनभाभाष्टाद्गोऽघ्यायः॥ १८॥ ममुख्य सात जन्मों मे हुई क्रमीरस्य की प वो•। जवतेश काग्रः प्रयत हे डिजोत्तम, मगवः पाता है व घनहीन

÷ 7

द्यासिधो, महेश्वर । यदि तुम मेरे ऊपर प्रपन्न हो तो हे शंकर, महादेव । मेरे नाम से स्थापित होवो ॥ १४ ॥ तब बहुत श्रन्था यह कहकर महा-10 ॥ हे सुरोत्तम ! ब्रजासुर के मारने में जो पाप हुआ है हे बिमों | सुम्मको सदैव दुःखदायक उस पाप को नाश कीजिये ॥ ११ ॥ शिवजी बोले कि हे के बचन से और यमराज के बचन से वह हत्या यहां रियत नहीं होती है हे महाराज ! इस कारण तुम इसमें फैकर रनान करो ॥ ९३ ॥ इन्द्र श्रीर पापनाश्यक सिंगको कूमें की पीठ से शिवजी ने अपने योगसे उत्पन्न करके दिखताया श्रोर शिवजी वहीं स्थित हुए ऐसा त्रिकालके जानने में ब्रह्महत्या दुःख नहीं देवैगी क्यों कि गोवों की हत्या व बालक की हत्या और स्थियों की भी जो हत्या है।। १२ ॥ हे देवेन्द्र, जिच्यों। मेरे और ांगते हो उसकों में तुम को दूंगा ॥ ६ ॥ इन्द्रजी बोले कि हे द्यासियो, देवेश, महेशजी ! यदि मेरे ऊपर तुम प्रतन्न हो तो मुफ्त को ब्रह्मत्या नित्य हर ॥ ७॥ बहुत प्रसन्न, सुरश्रेष्ठ, दयालु, वरदायक व प्रतम मनवाले शिवदेवजी ने उस समय इन्द्रजी से यह कहा ॥ ८ ॥ शिवजी बोले कि हे लगाये हुए जटाधारी शिवजी वहां श्राये॥ ६॥ खट्टांग नामक अस्त्र को लिये दशभुज, त्रिलोचन, पंचमुख, गंगाधर, भूत, प्रेतादिकोंसे बेटित शिव मव शङ्कर ॥ १४ ॥ तथेत्युक्त्वा महादेवः सुप्रमन्नो हरस्तदा ॥ दर्शयामास तत्रेव त्विङ्गं पापप्रणाश ाङ्गो रुषमध्वजः॥ ६ ॥ सद्वाङ्गी पञ्चवक्रश्च दश्वाह्यिलोचनः॥ गङ्गायरो स्पारूदो भूतप्रेतादिवेष्टितः॥७॥ मुरश्रेष्ठः कृपालुर्वरदायकः ॥ तदा हष्टमना देवो देवेन्द्रमित्मूचिवान् ॥ = ॥ हर उवाच ॥ यन्वं याचयसे प्रद्रामि ते॥ ६॥ इन्द्र उवाच ॥ यदि तुष्टोसि देवेश कृपासिन्यो महेश्वर ॥ ब्रह्महत्या हि मां देव उद्देज नानमाचर ॥ १३ ॥ इन्द्र उवाच ॥ यदि तं मम तृष्टोऽसि कृपासिन्धो महेश्वर ॥ मन्नाम्ना च महादेव म देवेन्द्र ब्रह्मणः केश्वक्य च ॥ यमस्य वचनाजिष्णो हत्या नैवात्र तिष्ठति ॥ प्रविश्य त्वं महाराज यशः॥ १० ॥ वतासुरस्य हनने जातं पापं सुरोत्तम ॥ तत्पापं नाश्य विमो मुम दुःख्प्रदं सदा ॥ ११ ।॥ धमरिएये मुरपते ब्रह्महत्या न पीड्येत् ॥ हत्या गर्वा हिजातीनां बालस्य योषितामपि । देव! जो तुम मां दु:ख देती है॥ १ सुप्रसन्नः सु देव तदहैं! यति नित्य यति नित्य वचनान्मा बचनान्मा भ्यापितो

१४। १६॥ हे नृप। तब बृत्रासुर की हत्या से डरे हुए इन्द्र के समीप इन्देश्वरजी उस धर्माराय में लोकों की हितकी इच्झासे सब पापों की गुडि ए हे नुपेन्द्र! जो मनुष्य सदैन पुष्प व धूपादिकों से इन्देश्वरजी को ॥ १७। १८॥ मिलिसे पुजता है वह मनुष्य सब पापों से झुरजाता है भीर के लिये स्थित हुए नीलोत्तर्ग करता है माय महीने में वि माले कहते हैं ॥

को पाता है।। २२॥ और उत्तम इन्द्रतीय में मध्य में रत्नमंथुत करके जो तोने का नेत्र ब्राह्मगों के लिये देता है।। २३॥ साठ संख्यक अन्मोंतक हिती है और उनके नेत्रों में सदैव निर्मेखता होती है और उनके आगे नहाकर अन्य महारोग नाश होजाते हैं।। २४॥ और सावधान चिन् से प्य सब रोगसे छूट जाता है और कुंडमें नहाकर जो मनुष्य पितरों को तुर्पण करता है।। र ४ ॥ है भूप 1 उसके पितर व पितामह सदैन तुप्त रहते हैं शेषकर श्रष्टमी व चौद्सि में॥ १६ ॥ जो सब पापों की शुद्धि के लिये पूजता है वह शिवलोक में पूजा जाता है श्रीर उन इन्देश्वरजी के श्रामें जो १॥ २०॥ वह सात गोत्रोंको व एक सौ एक पुश्तियोंको उधारताहै श्रीर जो चौद्सि तिथि में सांग हर जप करता है॥ २१ ॥ सब पापोंसे शुद्ध चिच सर्वपापविशुद्धात्मा लमते परमं परम्॥ २२ ॥ सीवर्षानयनं कृत्वा मध्ये रत्नसमन्वितम् ॥ यो द्दाति द्वि इन्द्रतीये तथोत्तमे ॥ २३ ॥ अन्धता न भवेतस्य जन्मानि पष्टिसंख्यया ॥ निर्मेखत्वं सदा तेषां नयनेषु ॥ महारोगास्तया चान्ये स्नात्वा यानित तद्यतः ॥ २४ ॥ ग्रजिते वैकचित्ते सर्वरोगात्प्रमुच्यते ॥ स्ना नरो यस्तु सन्तर्पयति यः पितृन् ॥ २५ ॥ तस्य तृप्ताः सदा भूप पितरश्च पितामहाः ॥ ये वे मस्ता महारो ॥ कूमैपृष्ठात्ममुत्पाद्य आत्मयोगेन शम्भुना ॥ स्थितस्तत्रैव श्रीकएठःकालत्रयविदो विदुः ॥ १६ ॥ दुत्र या ॥ इन्ट्रेश्वरं तु राजेन्द्र पुष्पधूपादिकेः सदा ॥ १८ ॥ पूजयेच नरी भक्त्या सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ अध रुद्श्यां माघमासे विशेषतः ॥ १६ ॥ सर्वेषापविशुब्बर्थं शिवलोके महीयते ॥ नीलोत्सर्गं सु यो मत्येः तद्यतः॥ २०॥ उद्धरेत्सप्त गोत्राणि कुलमेकोत्तरं शतम् ॥ साङ्गरिद्रजपं यस्तु चतुर्दश्यां करोति स्तदेवराजस्य सन्नियौ॥ इन्द्रश्वरस्तदा तत्र धर्मारएये स्थितो त्रप ॥ १७॥ सर्वपापिवशुद्धयर्थं लोकाना हत्यासमुत्र हितकाम्यर म्यां च चतु पूजन करनेपर मनु उसके अन्यता नही नम् ॥ १५ वाला वह परमपद प्रजायते 

आदिक महारोगों से ग्रस्त होते हैं ॥ रह ॥ वे नहाने ही से शुक्र होकर दिन्यशारीर होजाते हैं और ज्वरादिक के कष्ट में प्राप्त मनुष्य अपने हित के नहीं से शुद्ध होकर दिन्यशारीर होजाते हैं और स्नान करके जो इन्देश्वरदेव को पूजता है वह ज्वरके बन्धन से छूट जाता है।। १८ ॥ और एका-चातुर्थिक व तृतीयक श्रीर विषमज्वर की पीड़ा व मास, पक्षादिक ज्वर ॥ इन्हेश्वरजी के प्रसाद से नाश होजाता है इस में सन्देह नहीं है ब सत्य ज्वररहित होजाता है ॥ ३० ॥ श्रीर जो बन्ध्या, दुर्भगा, काकबन्ध्या व मृतप्रजा श्रीर जो मृतवत्सा व महादुष्टा स्त्री शिवजी के श्रागे कुएड हे भूपते। बह सत्य लिये॥ २७॥ स्ना 

गैः कुष्ठाचैश्वेव देहिनः॥ २६॥स्नानमात्रेष संशुद्धा दिञ्यदेहा भवन्ति ते॥ ज्वरादिकष्टमापन्ना नराः स्वात्महिताय वे॥ २७॥ स्नानमात्रेष पंज्ञेद्दा दिञ्यदेहा भवन्ति ते॥स्नात्वा च प्रज्ञयेद्देवं मुज्यते ज्वरवन्धनात्॥ २८॥ एका हिकं द्याहिकं च चातुर्थं वा तृतीयकम् ॥विषमज्वरपीटा च मासपक्षादिकं ज्वरम् ॥ २६॥ इन्द्रेश्वरप्रसादाच नश्य ते नात्र संश्यः॥विज्ञदेश जायते तुनं सत्यं सत्यं च भूपते॥ ३०॥ वन्ध्या च दुर्मगा नारी कांकवन्ध्या मृतप्रजा॥ मृतवन्ता महादृष्टा स्नात्वा कुष्ट्यति॥ ३०॥ प्रंविधांश्च बहु मृतवन्ता महादृष्टा स्नात्वा कुष्टे शिवाश्रतः॥ प्रज्येदेकिचित्तेन स्नानमात्रेष शुद्धयति॥ ३०॥ एवंविधांश्च बहु प्रजनार्थं मुरेश्वर ॥ ३४ ॥ आयाति च महाबाहो त्यक्त्वा स्थानं स्वकं हि वै॥ एतत्सर्वं समाख्यातं सर्व शो वरान्द्त्वा पिनाकध्क ॥ गतोऽसौ स्वषुरं पार्थ सेव्यमानः सुरासुरैः ॥ ३२ ॥ ततः शको महातेजा गतो वै स्व षुरं प्रति ॥ जयन्तेनापि तत्रैव स्थापितं लिङ्गसुत्तमम् ॥ ३३ ॥ जयन्तस्य हरस्तुष्टस्तिर्मिल्लङ्गे स्तुतः सदा ॥ त्रिकालं

में नहाकर सावधान चित्त से प्रजती है वह नहानेही से पवित्र होजाती है ॥ ३७ ॥ हे पार्थ ! इस प्रकार बहुत से वरदानों को देकर देवताओं व दैत्यों से सेवित पिनाक-धारी शिवजी अपने लोक को चले गये ॥ ३२ ॥ तदनन्तर बड़े तेजस्वी इन्द्रजी अपने लोक को चलेगये और वहीं पर जयन्तने भी उत्तम लिंगको थापा है ॥ ३३ ॥ किये हुए शिवजी सदैव जयंत के ऊपर प्रसन्न रहते हैं सुरेश्वर इन्द्रजी पुत्र समेत पूजन के लिये त्रिकाल ॥ ३४ ॥ हे महाबाहो । अपने स्थान को

किर जन्मघारी हुए हैं ॥ १ ॥ हे महाभाग ! पार्वतीजी ने देवदेवेश त्रिलोचन शिवजी को कीलन किया व भूमंडल में पातित किया है ॥ १॥

जहां कि ये शिवदेवजी

हा होगया उस समय

दो॰। घराक्षेत्रकर

है यथा अतिहीं अतुल प्रमाव । तोड़ बीस अध्याय में कह्यों चिरित्र सुहाब ॥ ग्यासजी बोले कि इसके उपरान्त में अतिउत्तम शिवतीर्थ को कहता हूं

छालत ब मोहित वे दिन, रात को नहीं जानते हैं और जड़ीभूत त्रिलोचनजी पुरुष, स्त्री व नयुंसक को नहीं जानते हैं ॥ ३॥ तब उन शिवजी के कीलने पर करपान्त

यकायक पार्ततीजी ने उन शिवजी का कीलन कियाहै॥ ४॥ युधिष्ठिरजी बोले कि यह बड़ाभारी श्राश्चर्य है जो बचन कि तुमने कहा

है इसमें सन्देह नहीं है।। १६ ॥ हे महाराज ! उस कुंड में नहाकर व पूजन करक सावधान मनवाला भनुष्य सब भाग त अव्यान हान है।। इत ॥ इति श्रीस्कन्द है।। ३७ ॥ श्रोर जो मनुष्य भक्ति से सुनता है वह सब पापों से छूट जाता है श्रोर जयंतेशजी के प्रसाद से वह सब कामनाश्रों को पाता है।। ३८ ॥ इति श्रीस्कन्द ।। ३७ ॥ श्रोर जो मनुष्य भक्ति से सुनता है वह सब पापों से छूट जाता है श्रोर जयंतेशजी के प्रसाद से वह सब कामनाश्रों को पाता है।। ३८ ॥ अ ,खोंको देनेवाला यह सब चरित्र कहा गया ॥ ३५ ॥ जो पुराय इन्द्रेश्वरमें होताहै जयंतेशजी के प्जन से उसी पुराय को मनुष्य सत्य सत्य पाता । त्वा कुएडे महाराज सम्प्रुच्येकाग्रमानसः ॥ सर्वपापिक्युद्धात्मा इन्द्रलोके महीयते ॥ ३७ ॥ यः स्य कृतं कीलनकं तदा ॥ ४ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ एतदाश्चर्यमतुलं वचनं यत्वयोदितम् ॥ यो ग्रुहः ॥च ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि शिवतीर्थमनुत्तमम् ॥ यत्रासौ शंकरो देवः पुनर्जनमधरोऽभवत् ॥ १॥ की च ॥ पुंबीनपुंसकांश्वेव जहीभूतिबिलोचनः ॥ ३ ॥ कल्पान्तमिव सञ्जातं तदा तास्मश्च कीलिते ॥ पार्व सौक्यप्रदायकम् ॥ ३५ ॥ इन्द्रेश्वरे तु यत्पुएयं जयन्तेशस्य पूजनात् ॥ तदेवाप्रोति राजेन्द्र सत्यं सत्यं न संश मक्त्या सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ सर्वान्कामानवाप्रोति जयन्तेशप्रसादतः॥ ३८ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराष शः शंकरश्च त्रिलोचनः ॥ गिरिजया महाभाग पातितो भूमिमएडले ॥ २ ॥ ब्रिलितो मुह्यमानस्तु दिवा पुरागोधमारएयमाहात्म्येद्वीद्यालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायामिन्द्रेश्वरजयन्तेश्वरमहिमवर्गानंनामैकोनाविशोऽध्यायः ॥ १६॥ धमार्एयमाहात्म्यंइन्ट्रश्वरजयन्तेश्वरमहिमव्षानंनामकोनविशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ यः॥३६॥स्न लितो देवदेवे ज्यास उव सात्रें न बेति त्या सहसा त

गीपार्वतीजी बोलीं कि हे नाथ | तुमने इन बाही भेदों को प्रकाशित किया है व हे नाथ ! छा प्रकार की शाक्षियां अगम्य व योगमालिनी हैं के उस शाक्षितमूह को कहा है इससे कूट से कियेहुए उसको सुम्म से कहिये॥ १९॥ श्रीमहादेवजी बोले कि हे महादेवि । वह देवता, दैत्य रने योग्य नहीं है ॥ १२॥ पर्वतीजी बोलीं कि सब रूपी आप के लिये नमस्कार है व हे ब्रषमध्वज । तुम्हारे लिये प्रणाम है हे जिटेल, ईशा । है है नीलकाउ । तुम्हारे लिये प्रणाम है है जिटेल, ईशा । है॥ ६॥ ब्यासजी बोले कि हे राजन, महाराज ! अथर्वेश उपवेद से उपजे हुए अनेक प्रकारके मंत्रसमूहोंको शिवजी ने पार्वतीजी के आगे प्रकाशित कियाहै॥ ७॥ और शाकिनी, डाकिनी, काकिनी, हाकिनी, एकिनी व लाकिनी ये हा भेद वहां कहे गये॥ ८॥ व हे नृपोत्तम ! उनसे बीजों को उदारकर शिवजी ने पार्वतीजी के आगे एकवृता माला किया है व कहा है ॥ ६ ॥ व हे अनघ ! उस समय अन्य आठ बीजों से मंत्रोद्धार किया गया है और वह महादुधा शाकिनी प्रमदा साधन जो सदैव गुरु हैं ॥ ४ ॥ नष्टब्रिवाले वे शिवजी किस कारण पार्वतीजी से कीलित हुए इस कारण को कहिये उसमें मुम्मको बड़ा आश्चये न्त्रोद्धारः कतस्तदा ॥ साधयेत्सा महादुष्टा शाकिनी प्रमदानघा ॥ १० ॥ श्रीपार्कत्युवाच ॥ प्रकाशितास्त्वया नाथ मेदा होते षटेव हि ॥ षाडुधाः शक्रयो नाथ अगम्या योगमालिनीः ॥ षाडुधोक्तं त्वयेकेन कूटात्क्रतं वदस्व मा म् ॥ ११ ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ अप्रकाश्यो महादेवि देवासुरैस्तु मानवैः ॥ १२ ॥ पार्वत्युवाच ॥ नमस्ते सर्वरूपाय नमस्ते वृषमध्वज॥ जटिलेश नमस्तुभ्यं नीलकएठ नमोस्तुते॥ १३ ॥ कृषासिन्यो नमस्तुभ्यं नमस्ते कालरूषिण्॥ सर्वदेवानां योगिनां चैव सर्वदा ॥ ५ ॥ पार्वत्या कीलितः कस्मान्नष्टद्यितः शिवः कथम् ॥ कारणं कथ्यतां तत्र परं कौतूहलं हि मे ॥ ६ ॥ ज्यास उवाच ॥ मन्त्रौद्या विविधा गत्नत्यंसरेण गत्ति बेदजाः॥७॥शाकिनी डाकिनी चैव काकिनी हाकिनी तथा॥एकिनी लाकिनी होताः षड् मेदास्तत्र कीतिताः॥=॥ बीजान्युङ्द्य वै ताम्यो माला चैक्टता कृता॥शम्भुना कथिता चैव पार्वत्येष्रे जृषोत्तम ॥६॥ श्रान्येश्वेबाष्टिभिजीजै व मनुष्यों से प्रकाश कर करती है ॥ ९० ॥ श्र देवताओं व योगियों के व तुम एकने ह्या प्रकार

ार को विस्तार समेत निस्सन्देह कहिये ॥ १७ ॥ श्रीशिवजी बोले कि समाहार से उपजा हुआ फल तुमको प्रकाश न करना चाहिये में सब तस्व व मंत्र क्टादिक को कहता हूं ॥ 9 म ॥ कि हे वरानने ! सब क्टों का माया बीज है और सबों का मध्यम वर्ण बिंदुनाद से आदि में शोभित होताहै ॥ 9 ६ ॥ व पार्वतीजी से कहा ॥ १४ ॥ कि हे भद्रे ! तुम किस लिये स्तुति करती हो मन में प्रिय वरदान को मांगो ॥ १६ ॥ पार्वतीजी बोली कि यदि में तुम को प्यारी हूं तो कोमल बचनों से द्यानिघान शिवजी को ॥ 98 ॥ प्रसन्न कराकर पावैतीजी ने दृण्डवत् प्रगामकर दोनों चरगों को प्रगाम किया श्रीर द्या में तत्पर शिवजी ने उन ध्यान समेत सब समाह

र्गिक्यैः कोमलैः करुणानिधिम् ॥ १४ ॥ तोषियित्वाद्रितनया द्ष्डनत्प्राणिषत्य च ॥ जग्राह पाद्यु एतैश्र बहुभिवक्यैः कोमलैः करुणानिधिम् ॥ १४ ॥ तोषयित्वाद्रितनया दण्डवत्प्राणिपत्य च ॥ जग्राह पाद्यु गर्ले तां प्रोवाच दयापरः ॥ १४ ॥ किमर्थं स्तूयसे भद्रे याच्यतां मनसीित्सतम् ॥ १६ ॥ पार्वत्युवाच ॥ समाहारं च । स्व सावस्तरम् ॥ असन्देहम्शेषं च यद्यहं वक्षमा तव ॥ १७॥ श्रीस्ट्र उवाच ॥ न प्रकाश्यं त्वया देवि समान्वतम् ॥ नवमे दितीयमेकं च दशमे चाष्टकूटकम् ॥ २३ ॥ विपरीतं तयोवींजं हद्राष्ट्ये बरब तुर्थं तु विशेषेण ब्रह्मबीजमुषिस्तथा ॥ पञ्चमं कालबीजं च षष्ठं पार्थिवबीजकम् ॥ २२ ॥ सप्तमे चाष्टमे ो वर्णो विन्दुनादादिशोमितः॥ १६ ॥ विक्षिजीं सवातं च कूर्मबीजसमन्वितम् ॥ आदित्यप्रभवं बीज सदा ॥ २०॥ एतत्कूटं चाद्यबीजं द्वितीयं च विभोमितम् ॥ तृतीयं चाग्निबीजं तु संयुक्तं बिन्दुनेन्दु फलम् ॥ सर्व तत्त्वमहं वक्ष्ये मन्त्रकूटाद्यमेव हि ॥ १८ ॥ मायाबीजं तु सर्वेषां कूटानां हि बरानने समाहारोद्धवं सर्वेषां मध्यमो स्ट्यानं कथ्य ना॥ २१ ॥ च

श्रोर कूर्मबीज से संयुत सूर्य से उपजा हुआ बीज सदैव शाक्तिबीज से उत्पन्न होता है।। २०॥ यह कूट प्रथम बीज व दूसरा बीज विसु तीमरा अग्निबीज बिंदु व चंद्रमासे संयुक्त है।। २९॥ श्रोर विशेषकर चौथा ब्रह्मबीज व ऋषि है श्रोर पांचवां कालबीज व छठां पृथ्वीबीज व आठवें में बाहर नुसिंहबीज से संयुत है श्रोर नवम में दूसरा व पहला तथा दशम में श्रप्टकूट है।। २३॥ व हे वरवर्शिनि। गरहवें में उनका पवन समेत श्राग्नबीज है॥ २२॥ श्रीर सातवे का माना गया है श्रीर

में पृथ्वी में गिरे थे ॥ ३०॥ श्रौर जटा, चंद्रमा, नाग, त्रिशूल व वृषमादिक श्रौर श्रस्न तथा मुंडमाला, कीपीन व ब्रह्माका कपाल ॥ ३१॥ श्रीर भूत, प्रेतादिक गण् सब कहीं दशो दिशाश्रों को चले गये श्रौर श्रपने चित्त को मोहित ज्ञानकर शिवदेवजी ने विचार किया ॥ ३२॥ व स्वेदज उत्पन्न हुए श्रौर कूटादिक गण् पैदा क्ष करके उस समय उन शिवजी के लिये॥ ३३॥ हे महाराज | वे साधक जप व होम में परायण हुए और प्रेतासनवाले वे सब गण कालकूट ास से उस धर्मारएय में गये ॥ २६ ॥ श्रीर पार्वती देवीजी जानकर वहां गईं जहां कि है नृपोत्तम। ये वृष्ध्वज शिवजी उती क्षा धर्मारएय पार्वतीजी पृथ्वी में प्राप्त हुई तब ॥ २५ ॥ वहां रामचन्द्रजी ने समभाया और हैंसते हुए शिवजी ने कहा कि हे भद्र ! तुम किस लिये आपति में प्राप्त हो तुम्हारे मारगा, मोहन, वशीकरण, आकर्षण व उचाटन में शिक्त होगी और जिस जिस बस्तु की इच्बा करोगी वह वह सिद्धि होगी॥ २६ । २७॥ यह सुनकर उस समय पवित्र हास्यवाली पावंतीजी का चित्त प्रसन हुआ तदनन्तर हे वीर ! शिवजी ने शेष कुटोंको पावंतीजी से कहा ॥ २८ ॥ श्रौर द्यासिंध शिवजी यह बोले कि विधिषूर्वक साधन श्रीर चीदहर्ने में चीथा पृथ्वीबीज से संयुत होता है ॥ २४ ॥ व हे मेनकात्मजे ! कितेक क्रूट रोष श्रक्षर रक्षित हैं हे नुप ! जब वे शिवजी की खी णिनि ॥ चतुर्शे चतुर्थांरूयं पृथ्वीबीजेन संयुतम् ॥ २४ ॥ कूटाः शेषाक्षराः केचिद्रक्षिता मेनकात्मजे ॥ सा पपात य दोन्याँ हि शिवपत्नी तदा चप ॥ २४ ॥ रामेणाश्वासिता तत्र प्रहसंस्रियान्तकः ॥ भद्रे कस्मात्त्वमापन्ना तव शाक्कि भैविष्यति ॥ २६ ॥ मारणे मोहने वश्ये त्राकर्षणे च क्षोभणे ॥ यं यं कामयसे तनं तत्तातिसद्धिभैविष्यति ॥ २७॥ इति श्रुत्वा तदा देवी हृष्टिचित्ता शुचिस्मिता ॥ कूटश्रोषास्ततो वीर प्रोक्नास्तस्यै त शाम्भुना ॥ २८ ॥ उवाच च कृपासिन्धः कौपीनं कपालं ब्रह्मण्स्तु वे ॥ ३१ ॥ गता गणाश्च सर्वत्र भूतप्रेता दिशो दश ॥ विसंजं च स्वमात्मानं ज्ञात्वा देवो महे स्वेदजास्तु ससुत्पन्ना गणाः कूटाद्यस्तया ॥ पञ्चकूटान्समुत्पाच तदा तस्मै च श्रुलिने ॥ ३३ ॥ साध साध्यस्व यथाविधि ॥ कैलासानु हरस्तत्र धर्मारएये गतोभुशम् ॥ २६ ॥ ज्ञात्वा देवी ययौ तत्र यत्रासौ वृष्मध्व जः॥ तत्क्षणात्पतितो भूमौ धर्मारएये हुपोत्तम् ॥ ३० ॥ जटा चन्द्रोरगाः शूलं वृषमाद्यायुधानि वै ॥ मुएडमाला च स्वरः ॥ ३२ ॥ । करो और शिवजी कैलार हुए पांच कूटों को उत्प बीज उत्तरा होता है

पूजन किया व शिवजी की आजा करनेवाली नींचे मुख किये लिजित होकर वहां स्थित पार्वतीजी ने तप किया ॥ ३६ ॥ श्रीर पंचारिनसेवन व धूमपान करके पार्वतीजी नीचे मुख करके स्थित हुई श्रीर उन क्रुटाक्षरों से स्तुति किये हुए शिवजी प्रसन्न हुए ॥ ३७ ॥ हे राजन ! यह धराक्षेत्र पातकों का विनाशक ॥ व अपने चित्तमें ऐसा कहने लगे कि जिससे शिवजी को मीक्ष होवें तद्नन्तर अभिन की भय से विकल पार्वतीजी कष्ट में प्राप्तहुई ॥ ३५॥ व सब कामनाओं का दायक है और इस स्थान में देवमज्जनक नामक उत्तम तड़ाग शोभित है ॥ ३८ ॥ हे नृष । कुँतार के कुष्णपक्ष में चौद्रि के दिन उस में नहाकर के ऊपर स्थित हुए ॥ ३४ और उन्होंने शिवजी को

जपहोमपरायणाः ॥ प्रेतासनास्तु ते सर्वे कालकूटोपरिस्थिताः ॥ ३४ ॥ कथयन्ति स्वमात्मानं येन मोक्षः पिनाकिनः ॥ ततः कष्टसमाविष्टा गौरी बिह्नमयातुरा ॥ ३५ ॥ समिचितः शिवस्तैश्च गौरी हीषा त्वयोमुखी ॥ यं बरानने ॥ साङ्गे रहजापं तत्र कृत्वा पापैः प्रमुच्यते ॥ ४१ ॥ नश्यान्ति विविधा रोगाः सत्यं सत्यं च वजः ॥ ३७ ॥ धराक्षेत्रमिदं राजन्पापन्नं सर्वकामदम् ॥ देवमज्ञनकं शुभं स्थानकेऽस्मिन्विराज ते॥ ३८॥ आश्विने कृष्णपक्षे च चतुईश्या दिने तम ॥ तत्र स्नात्वा च पीत्वा च सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ ३६ ॥ ग्रज मुपोष्य च विधानतः ॥ शाकिनी डाकिनी चैव वेतालाः पितरो महाः ॥ ४०॥ महा धिष्एया न पी मया रूयातं देवमज्जनकं शुभम् ॥ ४२ ॥ अश्वमधमहस्रोस्त कृतेस्तु भूरिदक्षिणैः ॥ तत्फुलं समवा स्या शंकरादेशकारिणी ॥ ३६ ॥ पञ्चागिनसेवनं कत्वा धूम्रपानमधोसुखी ॥ कूटाक्षरेः स्तुतस्तेस तपस्तेपे च तत्रह तोषितो हपमध्व भूषते ॥ एतत्सर्व यिता च देवेशा ड्यन्ते सत्यं सत् कास्ते महाराज

यह तब मैंने उत्तम देवमज्जनक तड़ाग कहा॥ ४२॥ बहुत दक्षिणावाले हज़ार श्रश्यमेथ यज्ञ करने से जो फल होता है उस फल को इस नक्षत्र प्रह पीडित नहीं करते हैं हे बरानने ! यह मत्य सत्य है और वहां सांग हदजप करके मनुष्य पापोंसे छूट जाता है ॥ ४१ ॥ व हे राजन ! अनेक मांति के रोग सब पापों से छटजाता है ॥ ३६ ॥ श्रौर देवेश शिवजी को यूजकर व विधिसे उपासकर शाकिनी, डाकिनी, वेताल, पितर व ग्रह ॥ १० ॥ श्रौर मत्य मत्य नाश होजाते हैं व जल को पीकर मनुष्य

ुर्वलदायक व सुख श्रोर सन्तान को देनेवाला है हे वत्स | जो इस माहात्म्य को सुनता है वह सब सुखों से संयुत होताहै ॥ ४६ ॥ हे तृप | सब ॥ है व सब दानों में जो फल होता है श्रोर सब यज्ञों से जो पुर्पय होताहै वह इसको सुनने से होताहै ॥ ४७ ॥ इति श्रीस्कन्द्युरायोधर्मारस्यमा ॥ मनुष्य पाता है ॥ १३ ॥ व प्रमाहित मनुष्य पुत्रों को पाता है और निर्धनी धन को पाता है और आपुर्वेल, आरोग्य व ऐश्वये को पाता है इसमें श्रीर मन, वचन व शरीर से उपजा हुआ जो तीन प्रकार का पापहें हे तृष । वह सब स्मर्शा व कीर्तन से नाश होजाता है ॥ ४५ ॥ श्रोर वह को सुनने व सुनानेवाला सन्देह नहीं है ॥ ४४ ॥ तीयों में जो पुरव होता घन्य, यशदायक, श्रायु 

यं मुखमन्तानदायकम् ॥ माहात्म्यं श्रृणुयाद्दत्म सर्वसौक्यान्वितो भवेत् ॥ ४६ ॥ सर्वतीर्थेषु यत्षुएयं प्रोति ओता आवियता नरः ॥४३ ॥ अपुत्रो लमते प्रुत्रान्निर्धनो धनमाम्रुयात् ॥ आयुरारोग्यमैश्वर्थं लमते नात्र संश नोबाक्कायजानितं पातकं त्रिविधं च यत् ॥ तत्सर्वं नाश्मायाति स्मरणात्कीर्तनात्रृप ॥ ४५ ॥ धन्यं मलम् ॥ सर्वयंत्रेश्च यत्युएयं जायते श्रवणान्त्रप्॥ ४७ ॥ इति श्रीस्कन्द्युराणिधमोरएयमाहात्म्येथर् विशोऽध्यायः॥ २०॥ सर्वदानेषु यत्प क्षेत्रवर्धनंनाम् यः॥ ८८॥ म यशस्यमायुष्ट

। मद्रकाली च ५ माहेशी ६ मिंहोरी ७ धनमह्नी = ॥ गात्रा ६ शान्ता १० शेषदेवी ११ वाराही १२ ३॥२॥ योगश्वरी १४ मोहलजा १५ कुलेशी १६ शकुलाचिता १७॥ तारणी १८ कनकानन्दा १६ च ॥ तया चोत्पादिता राजञ्ज्ररीरात्कुलदेवताः ॥ महारिकी १ तथा छत्रा २ त्रोविका ३ ज्ञानज न्यास उब तथा ४॥ १।

वि अहे गोत्र प्रवर है जीन। इक्किसवें ऋध्याय में कह्यों चरित सब तीन॥ व्यासजी बोले कि हे राजन् । उसने शरीर से कुलदेवताओं को उत्पन ह्या, आविका व ज्ञानजा ॥ १ ॥ श्रोर भद्रकाली, माहेशी, सिंहोरी, धनमिर्दिनी, गात्रा, राांता, रोषदेवी, वाराही व भद्रयोगिनी ॥ २ ॥ योगेश्वरी, वेरचितायांभाषाटीकायांधराक्षेत्रवर्णनंनामविंशोऽध्यायः ॥ २०॥ किया है कि महारिका, हात्म्ये देवीद्यालुमिश्रा दो । जीन गोत्र वे

ी, राकुलाचिता, तारगी, कनकानंदा, चासुएडा व सुरेश्वरी ॥ ३ ॥ श्रीर दारमट्टारिकादिक किर प्रत्वेक सीप्रकार की उत्तम शक्तियां उसमें श्रनेक रूपों है इसके उपरान्त में प्रवर्श व देवताओं को कहता हूं ॥ ४ ॥ कि श्रीपमन्यवसगीत्र के प्रवर्तनीन २ हैं और गोत्रदेव्या गात्रावितिष्ठ 9 भरदाज २ इन्द्रप्रमद ३ और काश्यपसगोत्र की सगोत्रदेज्या ज्ञानजा २ व प्रवर ३ तीन हैं काश्यप १ अवत्तार २ व रेश्य ३ और मांडज्यसगोत्र ३ गोत्रजा दारमद्रारिका ३ भागेव, च्यवन, अत्रि, श्रोवे श्रोर जमद्गिन व कुशिकसगोत्र में उत्पन्न तारगी ६ व महाबला है श्रीर प्रवर ३ तीन हैं विश्वामित्र, देवराज, उदालक ६ २० च मुरेश्वरी २१ ॥ ३॥ दारभद्वारिकेत्या २२ द्या प्रत्येका शातथा धुनः॥ उत्पन्नाः शक्तयस्तास्मिन्नानारू

मद्योगिनी है ८ और प्रवर ३ आत्रेय, अर्चनानस और श्यावाश्व ३ और गार्ग्यायण्यासगोत्र की गोत्रजा देवी शांता है प्रवर ४ पांच हैं भांगिय, ब्यावन, आप्नुवान, और्व व जसद्विन हैं १० और गार्गायण गोत्रकी गोत्रजा देवी ज्ञानजा है व प्रवर ४ पांच हैं काश्यय, अवत्तार, शांहिल, अतित व देवल हें और गांगेयस की गोत्रदेवी शांता हारवासिनी है और प्रवर ३ गार्थगागि, शंख व लिखित हैं १२ व पैस्यसगीत्र की गीत्रजा देवी ज्ञानजा है व प्रवर ३ तीन हैं आंगिरस, आंबरीष व वलगाङ्गियसगोत्रदेवी शान्ता द्वारवासिनी प्रवर् ३ गाग्येगागि शङ्क लिखित १२ पेङ्गयसगोत्रजाज्ञानजा गोत्र ७ सात है व गोत्र देवी ७ सात है और शांता के प्रवर ३ तीन हैं भागव, अशैनहोत्र व गार्समद ३ और कृष्णात्रेयस गोत्रवी गोत्रदेवी की इन्द्रप्रमद् ३ काश्यपसगोत्रसगोत्रदेव्याज्ञानजा २ प्रवर् ३ काश्यपः १ अवत्सारः २रेभ्यः ३ माष्डव्यस त्रजा दारमद्दारिका ३ प्रवर् ४ भागविच्यवनात्रत्रित्रीवैजमद्गिनः ५ कुशिकसगोत्रजातारणी ६ महाबला शुभाः॥ अतः परं प्रबक्ष्यामि प्रबराएयथ देवताः॥ ४॥ श्रोपमन्यवसगोत्रप्रवर् ३ गोत्रदेव्यागात्रावासिष्ठ १ ोश्वामित्रदेवराजउद्दालक ६ शौनकसगीत्र ७ गोत्रदेवी ७ शान्ता प्रवर ३ मार्गवाणिनहोत्रगात्मीय ३ सगोत्रवीगोत्रदेव्याभद्रयोगिनी - प्रवर ३ आत्रेयअर्चनानसश्यावाश्व ३ गाग्यांयणसगोत्र गोत्रजा शान्ता गंवच्यवन आध्वान् आविजमद्गिनः १० गागोयणागोत्रगात्रजाज्ञानजा प्रवर ५ काश्यपअवत्सारशागिड प्रकार भा श्रीर शीनक के म प्रबर् ३ वि कृष्णात्रेय मरद्वाज

र तीनहें अगस्य, दार्वस्युत व दृध्यवाहन हैं १८ और काश्यप गोत्र की गोत्रजा देवी चामुगडा है प्रवर र तीन हैं काश्यप, स्यावत्सार व नैघुव । हैं भागैव, न्यावन, आप्सुवान, श्रीवे ब पुरोधम १४ व वात्स्यत्ताोत्र की गीत्रजा देवी शीहरी है प्रवर ४ पांच हैं भागेव, ज्यावन, खाप्नुवान, श्रीके वत्ससगोत्र की गोत्रजा देशी ज्ञानजा है व प्रवर ४ पांच हैं भार्गव, क्यावन, श्राप्नुवात, श्रीवे व पुरोधस हैं १८ व वात्ससगोत्र की गोत्रजा देवी ज्ञानजा ीर स्थामायनसगोज की गोत्रजा देवी शीहरी है और प्रवर षांच हैं भागीव, ज्यावन, आष्नुवात्र, श्रीवे व जमदानि हैं १७ व **घार**ण्यसगोत्र की गोत्रजा है और प्रवर ५ पांच व पुरोफ्स हैं १६ श्री देवी ख्रजा है प्रवर

श्वामित्र, अथवे व भरहाज २० सामान्य प्रवर १ पेंग्यस भरहाज २ समानप्रवरा २ लीगाक्षम, गार्यायनस, काश्यप, कश्यप ८ समान प्रवर ३ तीन ामान्य लीगाक्षम गोत्र की गोत्रजा देवी भद्रयोगिनी है प्रवर ३ तीन हैं काश्यष, विसिष्ठ, अवत्तार २० कीशिकसगोत्र की गोत्रजा देवी पक्षिगी है हैं १६ और भरद्वाज गोत्र की गोत्रजा पक्षिशी देवी है प्रवर ३ तीन हैं आंगिरस, बाईस्पर्त्य, भारद्वाज १२ व मांडब्यसगोत्र के वस्स, सवात्स्यस, वात्स्यायनस ये तीन

त्र में उपजी हुई कन्या की क्याहै और माता से पांच ब सात पुश्तियों के उपरान्त तथा पिता से ॥ १२ ॥ असमान गोत्र व प्रवरों से विवाह करना न हैं भुगु व अंगिरा गए। को छोड़कर उतने में सगोत्रता होती है ॥ ७ ॥ श्रीर सामान्य से पांच व तीन प्रवरों में श्रीर तीन व दो में श्रीर ऐसेही भुगु ॥ ९० ॥ उसके उपरान्त उसको त्यागकर माता की नाई पालन करें ॥ १९ ॥ याज्ञवल्क्य ने कहा है कि बिन रागवाली व भाइयोवाली तथा आ-रोगवाली व अजातलोम्नी तथा पहले अन्य की ब्याही व पुत्ररहित की कन्या व बहुतही काली कन्या को त्यांग करे।। ६ ॥ श्रीर जिन प्रवरों में रस् परस्पर विवाह नहीं होता है ॥ ४ ॥ समान प्रवर व समानगोत्रवाली तथा माता के तिपएड ( सातपुश्तियों के इसपार ) वाली व जिसकी श्री-तथा शेष प्रवरों में एक को भी त्याग करे।। द ॥ श्रौर समान गोत्र व प्रवरवाली कन्या को ब्याह कर व संगम कर उसमें चांडाल पुत्र को पैदाकरके से हीन होजाता है॥ ६॥ कात्यायन ने कहा है कि समान गोंत्र व समान प्रबरवाली कन्या को ब्याह कर बाह्मण उसकी त्यांग कर तदनन्तर हसाः र समानप्रवरः ४ अपिमन्य, लौगाक्षम २ समानप्रवराः ५ पांच है ॥ जितने गोत्रों के प्रवरों में एक विश्वामित्रजी वर्तमान है उतने गोत्रों का माइर्धं मातृतः पितृतस्तथा ॥ १२ ॥ असमानप्रवरेविंबाह इति गौतमः ॥ यदोकं प्रवरं मिन्नं मातृगोत्र शिकसाः २ समानप्रवरः ४ श्रौपमन्युलौगाक्षस २ समानप्रवराः ५ ॥ यावतां प्रवरेष्वेको विश्वामित्रोऽनु तावतां सगोत्रत्वाहिवाहः स्यात्परस्परम् ॥ ४ ॥ त्यजेत्समानप्रवरां सगोत्रां मातुः सपिष्डामचिकित्स्यरो नातलोझीं च तथान्यपूर्वी मुतेन हीनस्य मुतां मुरुष्णाम् ॥ ६॥ एक एव ऋषियंत्र प्रबरेष्वनुवर्तते ॥ताबत्स मस्ते भग्नोङ्गरागणात् ॥ ७॥ पश्चमु त्रिषु सामान्याद्विवाहिष्मिषु हयोः ॥ भग्निङ्गरोगणेष्वेवं शेषेष्वेको i ततो भायाँ मात्रुवत्परिपालयेत्॥ ११ ॥ याज्ञवत्कयः ॥ अरोगिषाँ भातृमतीमसमानार्षगोत्रजाम् हीयते। कात्यायनः॥ परिणीय सगोत्रां तु समानप्रवरां तथा ॥ त्यागं कृत्वा दिजस्तर्यास्ततश्रान्द्रायणं चरेत् ॥ ॥ = ॥ समानगोत्रप्रवर्ग कन्यामूडोपगम्य च ॥ तस्यामुत्पादा चाएडाल ब्राह्मएयादव उत्स्टिय त प्तमान ऋषि व गो पञ्चमात्सह व श्रीगरा गणों में मनुष्य बाह्यसाताही चान्द्रायम्। ब्रत क

चाहिये ऐसा गीतम ने कहा है ॥ व यदि माता के गीत्र व प्रवर का एकही प्रबर ध्यक् हो तो उसमें विवाह न करना चाहिये क्योंकि वह कर्या बहन मानी गई है ॥ १३ ॥ श्रोर जो बड़ा भाई स्थित होनेपर स्त्री व आरिन का संयोग करता है वह परिवेचा जानने यीग्य है श्रोर जेठा भाई परिवेच होताहै ॥ १४ ॥ श्रोर उद्गी स्त्री

में उपजी हुई नीचकुलवाली स्त्री सदैव वर्जित करने योग्य है वचन व मन से दी हुई और कौतुक से जिसका मंगल कर्म किया गया है।। 9% ॥ और जिसका जल से संकल्प हुआ है व जिसका पाणिप्रहण हुआ है व जिसने अगिन की प्रदक्षिणा की है व जिसके संतान पैदा होचुकी है वह उद्री है ॥ 9% ॥ ये वंश को अगिन की स विज्ञयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः॥ १४॥ सदा पौनभंवा कन्या वजनीया कुलाधमा ॥ वाचा दत्ता मनोदता कृतकोतुक क़ियात्र १६ विहलात्र १७ रहिला १८ मादिल १६ वालुआ २० पोकीया २१ वाकीया २२ मकाल्या २३ ब्रम्य च ॥ तत्रोहाहो न कर्ठ्यः सा कन्या भगिनी भवेत् ॥ १३ ॥ दारागिनहोत्रसंयोगं कुरते योऽयजे स्थिते ॥ परिवेता मङ्खा ॥ १५ ॥ उदकस्पाशिता या च या च पाणिगृहीतका ॥ अग्नि परिगता या च धुनभूः प्रसंबा च या ॥ १६ ॥ इत्ये ताः काश्यपेनोक्रा दहन्ति कुलमग्निनत् ॥ १७ ॥ अथावरङ्गाः कथ्यन्ते गोत्र १ पात्र २ दात्र ३ त्राश्यत्र २ तदका लाडमा २४ माणवेदा २५ कालीया २६ ताली २७ वेलीया २८ पांवलएडीया २६ मुद्रा ३० पीत्रला ३१ थिगम गिदवादी ३४ होफोया ३५ शेवादेत ३६ वपार ३७ वथार ३८ साधका ३६ बहुम्बिया ४० ॥ १८ ॥ मातुत्तम्य त्र भ्य मगड घ ३२ भूता नाई जलाती हैं ऐसा काश्यपजी ने कहा है ॥ 9७ ॥ इसके उपरान्त अवटंक कहेजाते हैं कि गोत्र 9 पात्र २ दात्र ३ त्राशयत्र 8 लडकात्र १४ मंडकीयात्र १६ विड-लात्र १७ रहिला १८ मादिल १६ वालुआ २० पोकीया २१ वाकीया २२ मकाल्या२३ लाडआ २८ मास्त्रेदा २५ कालीया २६ ताली २७ वेलीया २८ पांवलरडीया २६ 9 थिगमघ ३२ भूतपादवादी ३४ होफोया ३५ शेवादेत ३६ वपार ३७ वथार ३८ साधका ३१ बहुधिया ४०॥ १८ ॥ और मामा की कन्या व माता मूडा ३० पीतूला ३

जीने निर्माण किया है तो किस स्थान में कौनसी व कैसी देवियां हैं उनको सुफ्त से कहिये॥ 9॥ ज्यासजी बोले कि हे युधिष्ठिर! तुम सर्वेज व कुलीन हो और बहुत हो । धर्मारएय स्थान में जीन जीन हैं देवि । बाइमवें अध्याय में सोइ चरित मुखसेवि ॥ युधिष्ठरजी बोले कि स्थानवासिनी योगिनियों को बहाा, विष्णु व शिव को ब्याह कर और समानप्रवरवाली कन्या को ब्याह करके उसको छोड़कर चादायण करे।। १६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराग्येधमरिएअमाहात्म्येदेवीद्याल मातुगोत्रां तथैव च ॥ समानप्रवर्शं चैव त्यक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ १६ ॥ इति श्रीस्कन्द्युराणेथमरिएय कुलीनोसि साधु प्रष्टे त्वयानघ ॥ कथांयेष्याम्यहं सर्वमस्तिन युषिष्टि ानामरणभूषाळ्या नानारत्नोपशोमिताः ॥ नानावसनसंवीता नानायुघसमन्विताः ॥ ३ ॥ नानावाहनसं ास्वरनिनादिनीः ॥ भयनाशाय विप्राणां काजेशेन विनिर्मिताः ॥ ४ ॥ प्राच्यां याम्यामुदीच्यां च प्रती र उवाच ॥ योगिन्यः स्थानवासिन्यो काजेशेन विनिर्मिताः ॥ कस्मिन्स्थाने हि का देव्यः कीदृश्यस्त |बाटीकायांश्रीमाताकथितनामगोत्रप्रवरकृतदेन्यवटङ्ककथमंनामैकविशोऽध्यायः॥ २१॥ 🐞 ॥ 🔏 ॥ श्रीमाताकथितनामगोत्रप्रवर्ऋतदेव्यवटङ्कथनंनामैकविंशोऽध्यायः॥ २१॥ १॥ ज्यास उनाच ॥ सन्ज्ञांस के गोत्र की कन्या मिश्रविरचितायांमा HEIGH 

306

हार के अखों से वेड़ेवियां संयुत हैं॥ १॥ और अनेक भांति की सवारियों से युक्त व अनेक भांति के शब्दों से बोलनेवाली वे बाह गों की भय के नाश

में सब को सम्पूर्णता से कहता हूं ॥ २ ॥ कि अनेक मांति के आमूष्णोंसे संयुत तथा अनेक मांति के रह्यों से शोभित और अनेक मांति के बसनों को

अलाम्बा तथा शान्ता सिद्धा भट्टारिका तथा॥ ६॥ कदम्बा विकटा मीठा सुपण्णे वसुजा तथा ॥ मातझी

पेता हि ताः ॥ आग्नेय्यां नैऋते देशे वायञ्येशानयोस्तथा ॥ ४ ॥ आशाषुरी च गात्रायी छत्रायी ज्ञायी ज्ञानज

च्यां स्था

गु व महेशाजी से बनाई गई हैं॥ 8॥ और वे पूर्व, दक्षिण, उत्तर व पश्चिम में स्थापित कीगई है और आक्तेय व नैऋत्य स्थान में और वायन्य व

लिये बहा, वि ईशान में स्थापित

श्रच्हा तुमने पूंछ।

तथा।

हैं॥ थ ॥ आशापुरी, गात्रायी, खत्रायी व ज्ञानजा, विष्णलाम्बा, शांता व तिहा और भट्टारिका॥ ६ ॥ कदम्बा, विकटा, मीठा, सुष्णी, वसुजा व मातंगी

स्केंग्रे 308 Spoffo

मांति के रूप को घारण करनेवाली य अनेक प्रकार के वेषों में आश्रित देवियां स्थान से उत्तरदिशा के भागमें आशापूर्णी के समीप हैं॥ ६ ॥ पूर्व में आमन्द को देनेवाली आनन्दा देवी है और उत्तर में वसंती है व हर्ष से अनेक प्रकार के रूपों को वे घारण करती हैं॥ १० ॥ श्रीर जलदान से तुप्त कीहुई ये देवियां प्रिय कामनाओं को देती हैं व नैऋरय दिशा के भाग में शांति को देनेवाली शांता देवी है ॥ ११ ॥ वरदायिनी व चार मुजाओंवाली वह देवी सिंह के ऊपर बैठी है और फिर भट्टारी महाशक्ति । और मुकुटेश्वरी ॥ ७ ॥ श्रीर भद्रा महाशाक्ति व महाष्मलविती सिहारा ये व अभ्य बहुत्तरी वे देवियां कही नहीं जासकी हैं॥ ८ ॥ वे देवियां श्रनेक 

प्रदा॥ मद्दारी च महाशाङ्गिः पुनस्तत्रैव तिष्ठति॥ १२ ॥ संस्तुता प्रजिता भक्त्या भक्तानां भयनाशिनी ॥ स्थानानु सप्तमे कोशे क्षेमलामा व्यवस्थिता॥ १३ ॥ सा विलेपमयी पुज्या चिन्तिता सिद्धितायिनी ॥ प्र्कस्यां दिशि लो केस्तु बित्रानेन तिपता ॥ परिवारेण संयुक्ता सुक्रिमुक्तिप्रदायिनी ॥ १४ ॥ अन्विन्त्यरूपचरिता सर्वशञ्जविनाश नी ॥ सन्द्यायास्त्रिष्ठ कालेषु प्रत्यक्षेव हि दश्यते॥ १४ ॥ स्थानानु सप्तमे कोशे दक्षिणे विन्ध्यवासिनी ॥ सायुघा ग्रते हेबी आनन्दानन्ददायिनी ॥ बसन्ती चोत्तरे हेब्यो नानारूपघरा सुदा ॥ १० ॥ इष्टान्कामान्ददत्येता । तर्पिताः ॥ स्थाने नैऋतिहेग्मागे शान्ता शान्तिप्रदायिनी ॥ ११ ॥ सिंहोपरि समासीना चतुर्हस्ता बर ॥ वाराही मुकुटेश्वरी॥ ७॥ भद्रा चैव महाशाक्रिः सिंहारा च महावला ॥ एताश्वान्याश्व बद्धयस्ताः कथि च महादेवी वाराही मुकुटेश्वरी॥ ७॥ भट्रा चैव महाशाक्षिः सिंहारा च महावला ॥ एताश्वान्याश्व बद्धयस्ताः कथि तुं नैव शक्यते ॥ ८॥ नानारूपथरा देव्यो नानावेषसमाश्रिताः ॥ स्थानादुत्तरदिग्मागे श्वाशाष्र्णांसमीपतः ॥ ६॥ षूर्वे तु बिद्यते देवी त्रानन्दानन्दराधिनी ॥ नम=त्री नोचने के ले

है ॥ ९२ ॥ भक्ति से स्तुति कीहुई व पूजी हुई वह भक्तों के भयको नाशनेवाली है श्रीर स्थान से सात कोसपर क्षेमलाभा देवी स्थित है ॥ १३ ॥ 1ने योग्य है श्रीर स्मरण कीहुई वह सिद्धि को देती है श्रीर पूर्व दिशा में परिवार समेत लोगों से तुस कीहुई वह भुक्ति, मुक्ति को देती है ॥ १४ ॥ 1नीय रूप व चरित्रवाली है व सब शञ्जवों को नाशनेवाली है श्रीर संध्या के तीनों समयों में वह प्रत्यक्षही देखपड़ती है ॥ १४ ॥ श्रीर स्थान से वहीं पर स्थित है लेपमयी वह पूज

बलवती वह देखनेपर भी नयनों को श्रानन्द देती है ॥ ९७ ॥ और स्थान से उत्तर दिशा के भाग में उतनीही भूमि पे बहुप्तवर्णाक्ष नामक शक्ति बहु प्रवर्ण को देती है ॥ १८ ॥ और स्थान से वायव्यकीया में कोसभर पर समय में छाग को घारनेवाली क्षेत्रघरा महादेवी स्थित है ॥ १६ ॥ और ॥ और शान है ॥ १६ ॥ और शान से नैभूत्य दिशा के भाग में कोसभरपर सब के उपकार में परायया व स्थान के उपद्व को नारानेवाली किशिका देवी है ॥ २० ॥ और स्थान से नैभूत्य दिशा तपर विरुयवासिनी देवी है अस्तों समेत व रूप से संयुत वह भक्तों के भय को नाशनेवाली है ॥ १६ ॥ श्रीर पश्चिम में उतनीही भूमि में निम्बजा देवी स्थित है बहुत स्थित है पूजीहुई ब

तु कार्षिका ॥ सर्वोपकारनिरता स्थानोपद्रवनाशनी ॥ २० ॥ स्थानात्रिऋतिदिग्मागे ब्रह्माषीप्रमुखास्त ब्यास उवाच ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यत्क्रतं पुरा ॥ तत्सर्वं कथ्याम्यद्य श्वुणुष्वैकाग्रमानसः ॥ १ ॥ देवा मक्रानां मयहारिणी ॥ १६ ॥ पश्चिमे निम्बजा देबी ताबङ्गमिसमाश्रिता ॥ महाबला सा दृष्टापि नयना ञ्यकोषे च कोशमात्रमिते श्रिता ॥ क्षेत्रधरा महादेवी समये कागधारिषी ॥ १६ ॥ प्रराहुत्तरदिग्मागे क्षिपथरा देव्यो विद्यन्ते जलमातरः ॥ २१ ॥ इति श्रीस्कन्द्षुराणेधमारिएयमाहात्म्येदेवतास्थापनंनाम ॥ १७॥ स्थानादुत्तरदिग्मागे ताबङ्गमिसमाश्रिता॥ शांक्रिबेहुसुबधांक्षा ध्रजिता सा सुबध्दा॥ १८ यायः ॥ ११ ॥ नन्ददायि ह्मिस्पन्न

प्रकार के रूपों को धारनेवाली ब्रह्माशी श्रादिक जलमात्तका देवी स्थित हैं ॥ २१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराग्रेधमरिरायमाहात्म्येदेवीद्यानुमिश्रविराचि वतास्थापनंनामद्दाविशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ तायांभाषाटीकायांदे के भाग में श्रनेक

में इस समय कहताहूं सावधान मन होकर सुनिये॥ १॥ कि देवताओं व दानवों का वैर से युद्ध हुआ और उस महादुष्ट युद्ध में देवताओं का मन एय क्षेत्र में यज्ञ देवतन कीन। तेइसवें श्रध्याय में सोड़ चरित्र नवीन॥ ज्यासजी बोले कि इसके उपरान्त में कहता हूं कि पुरातन समय ब्रह्मा ने जो दो । धर्मार

जमद्भिन घ गौतमजी को श्रध्वयु का कमें दिया ॥ १०॥ श्रौर भरद्वाज व वसिष्ठजी को प्रत्यध्वयु का कार्य दिया व उस समय नारद श्रौर बाल्मीकिजी को प्रराण के श्रीर ब्रह्मासन पै आद्र से ब्रह्माजी को स्थापित किया तद्नन्तर देवताओं ने चार कोस की वेदी बनाकर ॥ १२ ॥ यज्ञ के लिये जप करनेत्राले सब समय सुफ्त में शीघही किह्ये॥ ए॥ घह्या बीले कि पुरातन समय यमराज की तपस्या से प्रसन्न होतेहुए मेंने व शिवजी ने अंगर पिष्णुजी ने थर्मररायको बनाया है॥ ४॥ बहां जो दान दिया जाता है ऋथवा जो उत्तम यज्ञ या तप कियाजाता है वह सब कोटिशुना होता है इसमें सन्देह महीं है॥ ६॥ हे देवताओं। पप या पुराय सब कोटिगुना होता है उसी कारण दैत्यों से वह स्थान कभी धर्षित नहीं होता है॥ ७॥ बह्या का वचन सुनकर आश्चये समेत सब देवता ब्रह्मा को आगे करके धर्मारराय र वहां हज़ार वर्षका आति उत्तम यज्ञ प्रारंभ करके आंगिरस व मार्कंडेयजी को आचार्य करके॥ ६॥ आत्रे व कश्यपजी को होता किया आँग ॥ और उस युद्ध में वुः स्वित हुए य ब्रह्माकी श्रास्ता में गये॥ १॥ देवता बोले कि हे ब्रह्मन्। हम किस प्रकार दैत्यों का वध करेंगे उस यब को इस सिष्ठं तु प्रत्यष्टवर्युत्वमादिशन् ॥ नारदं चैव बाल्मीकिं नोदनायाकरोत्तदा ॥ ११ ॥ ब्रह्मासने च ब्रह्माणं सुरादरात् ॥ कोशाचतुष्कमात्रां च वेदिं कत्वा सुरैस्ततः ॥ १२ ॥ हिजाः सर्वे समाह्रता यज्ञस्याये हि जाप च ॥ ६ ॥ अभिं च कश्यपं चैव होतारं समकल्पयन् ॥ जमद्भिं गौतमं च अध्वर्धुत्वं न्यवेद्यन् ॥१०॥ नां च बैराछुद्दै वभूव ह ॥ तस्मिन्युद्दे महादुष्टे देवाः संक्षिष्टमानसाः ॥ २ ॥ वभूबुस्तत्र सोद्देगा ब्रह्माणं शर १ ॥ देवा ऊचुः ॥ ब्रह्मन्केन प्रकारेण दैत्यानां वधमेव च ॥ कुर्मश्रांच् उपायं हि क्ष्यतां शीघ्रमेव मे ॥ ४ ॥ कृत्वा धमारिएयमुपाययुः॥ = ॥ सत्रं तत्रं समार्भ्यं सहस्राब्दमनुत्तमम् ॥ बृत्वाऽऽचार्यं चाङ्गिरमं माके मरदाजं वार ब्रह्मोबाच ॥ य यते दानं यः स्यापयामा 

फेनी त्रोंग घुईगादिक दियेगये ॥ २२ ॥ त्रोर भात व अरहर से उपजी हुई उत्तम दािल दोगई स्रोर वैसेही मूंगकी दािल व पापड़ स्रोर बरिया

उत्तम व शुभ स्तोत्र करके हर्ष को प्राप्त हुए व उन्हों ने चिन मना कियेहुए अन्न को दीन, अन्य और कृपणों के लिये दिया ॥ २०॥ व विशेषकर बा-ड़ा के अनुकूल अस दियागया और शक्कर समेत व धी और शाक से संयुत सीर दीगई ॥ २३ ॥ और मंडक, बरा , पुता और उत्तम वेधिका दीगई व

को बुलाया॥ १८॥ श्रीर चार श्रुर देवता द्वारपाल बनाये गयेतदनन्तर रक्षोब्र इस मंत्र से अपिन में हवन होनेलगा॥ १४॥ श्रीर हे न्रेश्वर। यव से तथा घी से मिश्रित तिलों को उससमय उन देवतात्रों ने वेदमंत्रों से हवन किया ॥ १६ ॥ तदनन्तर आघार व आज्यभाग को हवन कर मुनका, ऊंख, ल को हवन किया॥ १८॥ श्रीर यज्ञ में वचन को रोककर चावलों व कमलों से हवन करके महाभाग देवता लोग विचार कर यज्ञ को दक्षिणा समेत या जोकि स्था, यजुः, सीम व स्रधर्वेश वेदों को कहते थे ॥ १३ ॥ श्रोर शिवजी के पुत्र गर्गेश व स्वामिकार्तिकेयजी को बुलाया स्रौर बज्रवारी इन्द्र व नंभीरी व विजोग निंचू को हवन किया॥ ९७ ॥ और उत्तर से नारियल व अनार को कम से हवन किया और दूध से संयुत शहद व वी और शक्कर ज्यजुःसामाथवन्ति वेदानुद्विरयन्ति ये ॥ १३ ॥ गण्नाथं शम्भुसुतं कातिकेयं तथैव च ॥ इन्द्रं बज्रधरं सेष न्द्रमूतुकम् ॥ १४ ॥ चत्वारो द्यारपालाश्च देवाः शूरा विनिर्मिताः ॥ ततो रक्षोन्नमन्त्रेण ह्रयते हञ्यवाह ष्वपि ॥२०॥ ब्राह्मणेम्यो विशेषेण दत्तमत्रं यथोप्सितम् ॥ पायमं शर्करायुक्तं साज्यशाकसमन्वितम् ॥२१॥ वटकाः पूपास्तया वै बेष्टिकाः शुभाः ॥ सहस्रमोदकाश्चापि फेणिका घुर्घरादयः ॥ २२ ॥ ब्रोदनश्च तथा ॥ च हत्वा चैव ततः परम् ॥ द्राक्षेश्चयुगनारिङ्गजम्बीरं बीजपूरकम् ॥ १७॥ उत्तरतो नालिकेरं दार्डिमं च म् ॥ मध्राज्यं पयसा युक्तं क्यारं श्करायुतम् ॥ १८ ॥ तराडुलैः शतपत्रेश्च यज्ञे वाचं नियम्य च ॥ विचि हि। मागाः कृत्वा यज्ञं सदक्षिणम् ॥ १६ ॥ उत्तमं च शुमं स्तोमं कृत्वा हर्षमुपाययुः ॥ अवारितान्नमददन्दीना ॥ तिलांश्च यवमिश्रांश्च मघ्वाज्येन च मिश्रितान् ॥ जुहुबुस्ते तदा देवा वेदमन्त्रेनरेश्वर ॥ १६ ॥ आघार

Do G

100

ाय भोजन कराकर ॥ रह ॥ तब वे देवता प्रतिदिन भोजन करते थे इस प्रकार उस समय हजार वर्षतक यज्ञ करके॥ र७ ॥ हे राजन | देत्यका वध करके ए श्रोर सब पवनगर्ए। व देवता यकायक स्वर्ग को चलेगये ॥ रम ॥ वैसेही सब श्रप्तरा श्रीर ब्रह्मा, विष्णु व शिवजी मनोहर कैलास पर्वतके शिखर पै व ग्र अद्रख से संयुत ककड़ियां दीगई इस प्रकार के अन्न व अनेक भांति के शाकों को ॥२५॥ हे नुप ! पुत्रों समेत अटारह हज़ार सब धर्मारायनिवासी 

कर सब निडर होतेहुए स्थित हुए ॥ ३१ ॥ तदनन्तर बहुत समय के बाद सतयुग नामक युग के बीतने पर सदैव बाह्यण का वेष घारनेवाला मद से ३२ ॥ आकर धर्मविदों में श्रेष्ठ सब ब्राह्माणों की धर्षेणा करनेलगा श्रीर शूद्रों व वािएओं की दंडधात से मारता था ॥ ३३॥ श्रीर यज्ञादिकों की को ॥ २६॥ और महापुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर व सब देवता उत्तम नंदनवन को प्राप्त होकर बड़े आनन्द को प्राप्तहुए ॥ ३०॥ श्रीर अपने अपने डकीसम्भवा शुभा ॥ तथा वै मुद्रदाली च पर्पटा वटिका तथा ॥ २३॥ प्रलेह्यानि विचित्राणि युक्तास्त्र्यु ॥ कुल्माषा वेक्षकाश्चेव कोमला वालकाः शुभाः ॥ २४ ॥ कर्काटकाश्चार्ध्युता मरिचेन समन्विताः ॥ एवं जिांश्र तदा चप ॥ २६ ॥ तदा देवाः प्रतिदिनं ते कुर्वन्तिस्म मोजनम् ॥ एवं वर्षसहसं वे कृत्वा यज्ञं तदाम ॥ कृत्वा दैत्यवधं राजन्निमंयत्वमवासुयुः ॥ स्वर्ग जग्मुश्र सहसा देवाः सर्वे मस्द्रणाः ॥ २८ ॥ तथैवाप्सरसः । ज्ञानि शाकानि विविधानि च ॥ २५ ॥ मोजियित्वा हिजान्सर्वान्धर्मारणयनिवासिनः ॥ अष्टादशसह कृताष्ट्ययुगपर्यये ॥ लोहामुरो मदोन्मतो ब्रह्मवेषघरः सदा ॥ ३२ ॥ आगत्य सर्वान्विप्रांश्च वेत्तमान्॥ गुर्धिश्च बाष्णिजश्चेव द्रष्ट्घातेन ताद्येत्॥ ३३॥ विघ्वंसयेच यज्ञादीन्होमद्रज्याषि मक्षयेत् न महता 

॥ व हे नुप। भय से दुःखित वे बनिया ब्राह्मणों के पीछे चले और बड़े डर से भीत होतेहुए वे दूर जाकर व विचार कर ॥ ३७ ॥ तच शूढ़ों व ब्राह्मों उर चलेगये और निर्जन तथा बहुतही पवित्र मुक्तावन की वे गये ॥ ३८ ॥ व हे नरेश्वर। थोड़ेही दूर पै उन्हों ने निवास कराया श्रीर उन्हों ने बजिड़ य होम की यस्तुयों को खाता था और बड़ी भारी बेदियों की देखकर मोह से दूषित करता था॥ ३४॥ और पतित्र भूमियों को मुत्रोत्सर्ग व मल से दूषित जिन् । यह बन से खियों को दूषित करता था ॥ ३४ ॥ तद्नन्तर लोहासुर के डर से विकल वे सब बाह्मण परिवार समेत भगकर दशो दिशाओं को

गला है।। १०।। व शंसुत्राम ऐसा वह संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ और उस समय कितेक विश्वज्ञ लोग पहले भय से भगगये।। ४१।। उन्हों ने उत्तम मंडल किया व बाह्यगों के आने की इच्छावाले उन्हों ने वहां निवास किया।। ४२।। और मंडल ऐसे नाम से ग्राम करके उन्हों ने निवास तमय बाह्मणों के गए। से श्रलग होकर कितेक बिएन लोग ॥ ४३॥ लोहासुर के डर से विकल होकर जो अन्य मार्ग में गये और धर्मारएय से थोड़ीहुर । को बसाया ॥ ३६ ॥ व हे राजन् ! लोहासुर के भय से विप्रों के नाम से शिवजी से बनाया गया जिस लिये उसमें बिण्ज् बसते हैं उस कारण् उस मएडलोति च नाम्ना वै ग्रामं कृत्वा न्यवीवसन् ॥ विप्रसार्थपरिभ्रष्टाः केचितु विष्णिजस्तदा ॥ ४३ ॥ अन्यमार्गे ोविका हुण्डा क्रमलेन प्रदूषयेत ॥ ३४ ॥ मूत्रोत्सगंधुरिषेण दूषयेत्धुएयभूमिकाः ॥ गहनेन तथा राज ३ ॥ वाषाजम्ते मयोद्दिग्ना विप्रानतुययुर्चेष ॥ महाभयेन सम्भीता दूरं गत्वा विमुश्य च ॥ ३७ ॥ सह शु है स्मात्तस्मात्तन्नामधारणम् ॥ ४० ॥ शम्भुशाममिति रूयातं लोके विरूयातिमागतम् ॥ अथ केचिद्रयात्रिष्टा गथमं तदा ॥ ४१ ॥ ते नातिद्वरे गत्वा वे मएडलं वकुरुत्तमम् ॥ विप्रागमनकाङ्क्षास्ते तत्र वासमकल्पय जिङ्गामा हि तद्यामं वासयामासुरेव ते ॥ ३६ ॥ लोहासुरभयाद्राजन्विप्रनाम्ना विनिर्मितम् ॥ शम्भुना व पयते हि सः ॥ ३५ ॥ ततस्ते वाडवाः सवै लोहामुरभयातुराः ॥ प्रण्छाः सपरीवारा गतास्ते वै दिशो । एकीभूत्वा गतास्तदा ॥ मुक्कारएयं पुएयतमं निर्जनं हि ययुश्च ते ॥ ३८ ॥ निवासं कारयामामुनातिद्वरे ने

प्राप्त हुए ॥ १४ ॥ कि हम लीग किस मार्ग में प्राप्त हैं व बाह्मण लोग किस मार्ग में प्राप्तहुए इस बड़ी भारी चिन्ता को प्राप्त उन्हों ने बहां निवास ने मोह ऐसी संज्ञा को कहा ॥ 8८ ॥ इस प्रकार वे सब भगकर दशो दिशाओं को चले गये और बाह्मण व विण्ज् भी धर्माराय में नहीं स्थित एज जिस ग्राम में निवासी हुआ उस ग्रामका वह नाम हुआ।। १७॥ वहे राजन्। भय से विकल विशाज् और बाहाश जिसालिये मोह को प्राप्त हुए उसी जेत लिये वे अन्य मार्ग में गये थे उस कार्गा उन्हों ने उस नाम से उपजेहुए अडालंज ऐसे एथ्वी में प्रिंद प्राम को बसाया ॥ १६ ॥ हे भूपते। जिस नाम का जो बि किया ॥ ४४ ॥ रि कारण् उन सबों KE MINIMANAKA PANDAMAKANAKA

वै लोहामुरभयारिताः ॥ धर्मारएयात्रातिंद्ररे गत्वा चिन्तामुपाययुः ॥ ४४ ॥ कस्मिन्मार्गे वयं प्राप्ताः क . हिजातयः ॥ इति चिन्तां परां प्राप्ता बासं तत्र त्वकारयत् ॥ ४५ ॥ अन्यमार्गे गता यस्मात्तस्मात्त्रामस नेरब्रुवन् ॥ ४८ ॥ एवं प्रनपणं नष्टास्ते गताश्च दिशो दश ॥ धर्मारएये न तिष्ठन्ति वाडवा वाणजोऽपि ॥ उद्दसं हि तदा जातं धर्मारएयं च दुर्लभम् ॥ भूषणं सर्वतीर्थानां कृतं लोहासुरेण तत् ॥ ४० ॥ नष्टाहिजं स्थानं ऋत्वा हि दानवः ॥ परां मुदमवात्येव जगाम स्वालयं ततः ॥ ५१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराषेधमारि ग्रामं निवासयामासुरडालञ्जमिति क्षितौ ॥४६॥यिमिन्ग्रामे निवासी यो यत्संज्ञश्च विष्णग्मवेत् ॥ तस्य ग्र ाम हाभवत्ष्यायवीपते ॥ ४७ ॥ विष्णजश्च तथा विप्रा मोहं प्राप्ता भयादिताः ॥ तस्मान्मोहितिसंज्ञां ते र त्मयंज्ञातिमंद्वणेनंनामत्रयांविशोऽध्यायः॥ २३॥ गता ये हें स्मिन्याप्ता भवम् ॥

सब ती गों का भूषण धर्माराय उजाड़ होगया श्रीर लोहासुर ने उसको दुर्लेभ करिया ॥ ४० ॥ उस स्थान को बाहाणों से रहित व ती थों से सहित ञ्चानन्द को प्राप्त होकर तद्नन्तर अपने स्थान को चला गया॥४३॥ इति श्रीस्कन्द्युराऐषमिरिएयमाहात्स्येद्वीद्यालुमिशविरिचतायांभाषाडीकायां मत्रयोतिशोऽध्यायः॥ २३॥ हुए ॥ ४६ ॥ तब

त्स्य मैंने तुम्हारे आगे कहा ॥ १ ॥ स्थानों के मध्य में यह उत्तम स्थान बड़ा भारी कस्यायाकारक है पुरातन समय बुदिमान् महारुद्रजी ने स्वामि-ख क्षेत्रकर अहे यथा माहास्य। चौबितवें अध्याय में तोइ चरित याथास्य ॥ ज्यातजी बोले कि हे भूपते। अनेक पूर्व जन्मों के पातकों का नाशक पालन में तत्पर घ

उधारा है हापरयुग में उत्पन्न होकर महात्मा न्यासजी ने यह कहा है ॥ ६॥ कि धर्मवापी में जलही से मनुष्य गयात्राद्भ का फल पाता है भीर के सुखों को भोगकर वे उत्तम मोक्ष को पाते हैं व श्राद्ध का समय प्राप्त होनेपर जो बाह्मण इसको पढ़ते हैं ॥ व ॥ उन्हों ने चन्द्रमा व सूर्य झौर पृथ्वी जबतक रहेगी आगे कहा है।। र ॥ हे पार्थ | उसमें नहाकर तुम सब पाप मे छूट जाबोगे शिवजी बोले कि हे तात । ब्यासजी के उस बचन को सुनकर साधुवों के धमें के पुन प्रमेशज युधिष्ठरजी ने इस समय महापातकों के नाश के लिये धमीरएय में प्रवेश किया और उन्हों ने इच्छा के अनुकूल वहां तीयों में उदाचि ॥ एतत्तीर्थस्य माहात्म्यं मया प्रोक्ने तवाग्रतः ॥ अनेकपूर्वजनमोत्यपातकम्नं महीपते ॥ १ ॥ स्था नों को जाकर सब इष्टापूर्तीदिक कमें किया ॥ १ । ४ ।। तदनन्तर किर हे महासेन । पातकों से छुटेहुए उन्हों ने अपने नगर इन्द्रपरथ (दिक्षी) हो पालन किया ॥६॥ इस स्थान को आकर जो उत्तम मनुष्य इसको सुनते हैं उनकी भुक्ति व सुक्ति होगी इसमें सन्वेह नहीं है ॥ ७ ॥ श्रीर राजाओं ॥ भुक्त्वा मोगान्पार्थिवांश्च परं निवर्षणमासुयुः ॥ श्राब्दकाले च सम्प्राप्ते ये पठन्ति हिजातयः ॥ ८ ॥ उङ् स्तैस्तु यावचन्द्राक्मेदिनी ॥ द्रापरे च युगे भूत्वा व्यासेनोक्नं महात्मना ॥ ६ ॥ वारिमात्रेण धर्मवाप्यां गया मुघातलम् ॥ ६ ॥ इदं हि स्थानमासाद्य ये श्रुएवन्ति नरोत्तमाः ॥ तेषां भुक्तिश्र मुक्तिश्र मिष्टियति न सं (एयं समाविश्तत् ॥ महापातकनाशाय साधुपालन्तरपरः ॥ ४ ॥ विगाह्य तत्र तीथानि देवतायतनानि तिरिकं सर्वं कृतं तेन यथेरिसतम् ॥ ५ ॥ ततः पापित्रिनिमुंक्रः पुनर्गत्वा स्वकं पुरम् ॥ इन्द्रप्रस्थं महासेन स्थानं परं स्वस्त्ययनं महत् ॥ स्कन्दस्याये धुरा प्रोक्तं महारुद्रेण धीमता ॥ २ ॥ तं पार्थ तत्र स्नात्वा सवेपातकात् ॥ शिव उवाच ॥ तच्छ्रत्वा व्यासवाक्यं हि धम्मेराजो युधिष्ठिरः ॥ ३ ॥ धमोत्मजस्तद तात धर्मार च ॥ इष्टापूर श्रुशास बहु श्रुयः ॥ ७। ताः पितरस नहाकर व देवस्था

प्रकार धर्मारएयमें सत्मलोक से सरस्वतीजी लाईगई हैं॥ १ ॥ सुख से बैठे हुए व महामुचियों से सेवित तथा तहणसूर्थ के समान व सब शास्तों में प्रवीपा जोकि समस्त तीर्थमय व म्रावियों के मध्य में श्रेष्ठ व दिञ्य हिज, श्रासन पे बैठे, धन्य, पुष्य व हद्भवत ॥ इ.॥ भीर योगात्मक व बहुतही शान्त, कमंडलु

रस्वति नदीकर है अति अतुल प्रभाव। पिश्चतवं अध्याय में तोड़ चरित सरताव ॥ सूतजी बोले कि इसके उपरान्त में अन्य उत्तम तीर्थ का माहात्म्य श्रोर विना श्रासन के ॥ ११ ॥ जल से क्रोटि जन्मों में किया हुआ पाप नाश होजाताहै कुरु जांगल में सुक्यीश्रंगवाली हजार गीवों को सूर्यप्रहण में एय का पाप यमराज के स्थान में स्थित होता है याने नाश होजाता है॥ ३०॥ लोकों के हित की इच्छा से धर्मपुत्र युधिष्रिम भे कहा है कि विमा ता है वही घमेंवापी में तर्पए से होता है ॥ १२ ॥ तुमलोगों से यह सब घमीरएय का कार्य कहामाया जिसको सुनकर बहाघाती व गोघाती मनुष्य सब है ॥ १३ ॥ गया में इक्कीसबार फिंडपत्तन से जो फल होता है उस फल को मनुष्य एकबार इसको सुनने पर पाता है ॥ १४ ॥ इति श्रीस्कन्दिषुराखे ल मेत् ॥ अत्रागतस्य मर्त्यस्य पापं यमपदे स्थितम् ॥ १० ॥ कथितं धर्मपुत्रेण् लोकानां हितकास्यया ॥ र्विना दमेंविना चासनमेव वा ॥ ११ ॥ तोयेन नाशमायाति कोटिजन्मकतं त्वघम् ॥ सहस्रहक्मश्रद्धी हिरुजाङ्गले ॥ दत्त्वा सूर्यग्रहे पुष्यं धर्मवाप्यां च तर्षणात् ॥ १२ ॥ एतद्दः कथितं सर्वं धर्मार्र्षयस्य चेष्टि छित्वा ब्रह्महा गोन्नो मुच्यते सर्वपातकैः ॥ १३ ॥ एकविंशतिवारैस्त गयायां पिषडपातने ॥तत्फलं समया दस्मिज्छते सिति ॥ १८ ॥ इति श्रीस्कान्देधमारिष्यतीर्थमाहात्स्यप्रमावक्यनंनामचतुर्विशोऽष्ट्यायः ॥२४॥ हिजम्॥ आसनस्यं समायुक्तं धन्यं युज्यं दृढवतम्॥ ३॥ योगात्मानं परं शान्तं कमएडलुथरं विभुम्॥ .सुलासीनं महामुनिनिषेषितम् ॥ तत्त्णादित्यसंकाशं सर्वशास्त्रविशारदम् ॥ २ ॥ सर्वतीर्थमयं दिन्यम् गच ॥ अथान्यत्सम्प्रवक्ष्यामि तीर्थमाद्यातम्यमुत्तमम्॥धमारिएये यथाऽऽनीता सत्यलोकात्सरम्बती॥भ॥ विदेयालुमिश्रविराचितायांभाषाटीकायांधमरिरायतीर्थमाहास्यप्रभावकथनंमामचतुर्विशोऽस्यायः॥ २४॥ यहां आयेहुए मनु श्रन्न व विना कुर देकर जो पुरस्य हं NAMEDIANA

मुनि से जो गाया व कहागया है ॥ ८ ॥ उस बड़े भारी श्राख्यानको सुनकर हमलोगों के इद्य में रिथत है कि दर्शन से भी सरस्वतीजी प्राशियों के त्। तुम ने जिस ब्रह्मा की कन्या को उतारा है य पृथ्वी में यहीं गंगाका श्रवतरण् कराया है॥ ७॥ कुलापति शौनक मुनि के शागे श्रन्य मुनियों के ञ्यापक, हदाक्ष सूत्रधारी, शान्त व कल्पान्तवासी॥ ४॥ और क्षोभरहित, ज्ञानी, स्वस्थ व पितामह के समान प्रकाशवान् इस प्रकार समाधि में व हषे से प्रफुद्वित लोचनोंबाले ॥ ५॥ मार्कडजी को स्तुतियों से मिक्त करके प्रणाम कर मुनियों ने कहा कि हे भगवन् । नैमिषारएय में बारह वर्ष के बज् 

रं शान्तं तथा कल्पान्तवासिनम् ॥ ४ ॥ अक्षोभ्यं ज्ञानिनं स्वस्यं पितामहसमधुतिम् ॥ एवं दृष्ट्वा समा कस्य मुनेः धुरः॥ मूतेन मुनिना र्घातमन्येपामपि श्रप्बताम् ॥ = ॥ तच्छ्रत्वा महदाख्यानमस्माकं ातीतीय मनिगन्धवेमेविते॥ ११ ॥ त्रास्मिन्दिने च तत्तीय पिण्डदानादि कारयेत्॥ तत्फुलं समवाप्रोति पेत्फुखलोचनम् ॥ ४ ॥ प्राएम्य स्तुतिभिभेकत्या मार्कएडं मुन्योऽबुवत् ॥ भगवन्नेमिषारएये सत्रे द्वादश्मा स्वती ॥ समानीता सुरेन्द्राचैः शरएया शरणार्थिनाम् ॥ १० ॥ भाद्रपदे सिते पक्षे द्वादशी पुरप्यसंयुता॥ त्तमक्षयम् ॥ १२ ॥ महदाख्यानमिखिलं पापन्नं पुएयदं च यत् ॥ पिबेतं यत्पवित्राणां महापातकनाश ॥ त्वयावतारिता ब्रह्मन्द्रां या ब्रह्मण्: सुता ॥ तथा कृतं च तत्रेव गङ्गावतर्षं क्षितौ ॥ ७ ॥ मीयमानं कृत ग्रतम् ॥ पापन्नी पुरस्यजननी प्राणिनां दर्शनादांपे ॥ ६ ॥ मार्केष्डेय उबाच ॥ भमरिरस्ये मया विप्राः सत्य

कि शुक्तपक्ष में जो पुरायसंयुत द्वादशी तिथि है उसमें मुनियों व गन्धवों से सेवित द्वारावतीतीर्थ में ले खाये हैं॥ १० । ११ ॥ उस दिन जो मनुष्य ली व पुराय को पैदा करनेवाली है ॥ १ ॥ मार्कडेयजी बोले कि हे बाहागों ! शरग् चाहनेवालों के शरग् योग्य सरस्वतीजी को मैं व सुरेन्द्रादिक लोग झनादिक कमें करता है वह उस फल को पाता है और पितरों को दिया हुआ अक्षय होता **है** ॥ १२ ॥ **यह बड़ा** भारी समस्त श्राख्यान जो पातकों का घमीराय में मादै पाप को नाशनेत्रा

विनाशक व पुरायदायक है और जो पवित्रों के मध्यमें पवित्र व महापापों का विनाशक है।। १३॥ और सरस्वतीजी का जल सब मंगलों का मंगलदायक व पवित्र है न्नोर जो पुर्य प्रमास के मध्य में स्थित है क्या वह ऊपर स्वर्ग में है याने नहीं है ॥ ९६ ॥ और सरस्वतीजी का जाल मनुष्यों की बहाहर्या की नाश करता है ब सरस्वतीजी में नहाकर और पितरों ब देवताओं को तर्पेण कर पश्चात् पिंड को देनेवाले मनुष्य दूध पीनेवाले नहीं होंने हैं॥ १४॥ जैसे कामधेनु गऊ प्रिय फलको देनेवाली होती है वैसेही स्वरो व मोक्ष को एकही कारणभून सरस्वतीजी हैं ॥ 9६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेषमीरएयमाहात्स्येदेबीदयालुमिश्रविराचितायांभाषाटीकायांसरस्वतीमाहा

॥ सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं पुएयं सारम्बतं जलम् ॥ ऊध्वं किं दिवि यत्पुएयं प्रभासान्ते व्यवस्थितम्॥ १४॥ लं नूणां ब्रह्महत्यां व्यपोहति॥ सरस्वत्यां नराः स्नात्वा सन्तत्यं पितृदेवताः ॥ पश्चात्पिष्डप्रदातारो न उवाच ॥ मार्कएडेयोद्दारितं वै स्वर्गद्दारमपाट्टतम् ॥ तत्र ये देहसंत्यागं कुर्वन्ति फलकाङ्क्षया ॥ १ ॥ त्म जिगीषया ॥ अनाशके जले वाग्नौ ये वसन्ति नरोत्तमाः ॥ सर्वपापविनिम्रीका यान्ति विष्णोः पुरी ह्यन्ते विष्णोः सायुज्यमास्रयुः ॥ अतः कि बहुनोक्नेन द्वारवत्यां सदा नरैः ॥ २ ॥ देहत्यागः प्रकर्तेज्यो भवन्ति स्तनन्धयाः ॥ १४॥ यथा कामदुघा गावो भवन्तीष्टफलप्रदाः ॥ तथा स्वर्गापवर्गेकहेतुभूता सरस्वती ॥ १६॥ इति श्रीस्कन्दपुराषोधमरिरप्यमाहात्म्येसरस्वतीमाहात्म्यवर्षानंनामपञ्चविशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ ॥ नम् ॥ १३ सारस्वतज

दो॰। यथा हारकापुरी में अनशन से फल होत । बब्बिसरें अध्याय में सोई चरित उदीत ॥ ज्यासजी बोले कि मार्केडेयजी ने मूंदेहुए स्वर्गहार को खोलदिया है क्वोंकि उस सरस्वती नदी के समीप जो मनुष्य फल की इच्छा से शरीर को त्याग करते हैं ॥ १ ॥ वे इस फल को पाते हैं कि अन्त में विष्णुजी की सायुज्य मुक्ति को कहने से क्या है द्वारका में सदैन मनुष्यों को॥ २॥ निष्णुलोक के जीतने की इच्छा से स्तीर को त्याग करना चाहिये और जो उत्तम मनुष्य श्रनशन त्स्यवर्षीनंनामपञ्चविशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ पाते हैं इससे बहुत

११॥ वहां श्रद्धा से संयुत जो कुळ दान दिया जाता है इस लोक व परलोक में वह सब अक्षय होता है॥ १२॥ विद्यानों को यज्ञ, दान व तफ्से जो

बसति

to to

रि सुखदायक व तच कामनाओं के फल को देनेवाला है॥ १०॥ यहां श्रन्य तीर्थ से क्या है जहां कि सबों के ऊपर दया से आपही जनादेन देवजी

र्थ।। ६॥ उस तीर्थ में स्थित मनुष्य के तब पापको हरता है मोक्ष चाहनेवालों को वह मुक्तिदायक व घन की इन्छावाले मनुष्यों को घनदायक है

हिं अन्य तप नहीं है इसमें नहाकर जो श्रास् व पिंडोदक कर्म को करता है ॥ ७ ॥ उसके पितर तबतक तुस रहते हैं जबतक कि ब्रह्मा का दिन व राति हुआ वह मनुष्य विष्णुजी की पुरीको जाता है ॥ ४ ॥ और सेकड़ों व हज़ारों वर्षतक वह बाह्मर्स अन्त में स्वर्ग में बसता है पृथ्वी में बाह्मसों से अधिक हिं है।। ४ ॥ और उपासों के समान तपस्या का कमें नहीं है व वेद से अधिक अन्य शास्त्र नहीं है व माता के समान गुरु नहीं है।। ६ ॥ व अनशान में नहाकर जो मनुष्य विष्णुजीको पूजता है॥ =॥ सब पापों से छुटकर वह विष्णुलोक को प्राप्त होता है जहांपर विष्णुजी स्थित हैं तीथों के मध्य अगिन में बसते हैं सब पापों से छूटेहुए वे सदैन विष्णुपुरी को प्राप्तहोते हैं ॥ ३॥ व रोगरहित अन्य भी जो पुरुष अनशन व्रत को प्राप्त होता है ॥ अन्योपि ज्याधिरहितो गच्छेदनशनं तु यः॥ सर्वपापविनिमुक्तो याति विष्णोः पुरी नरः॥ ४॥ शतवर्षसह ादं पिएडोदककियाम् ॥ ७ ॥ तृप्यन्ति पितरस्तस्य यावद्वह्मदिवानिशम् ॥ तत्र तीर्थे नरः स्नात्वा केशवं येत् ॥ = ॥ समुक्रःपातकेः सवैविष्णुलोकमवाघ्रयात् ॥ तीर्थानामुत्तमं तीर्थं यत्र सन्निहितो हरिः ॥ ६ ॥ यते किञ्चिद्दानं अद्यासमन्वितम् ॥ अक्षयं तद्रवेत्सर्वामह लोके परत्र च ॥ १२ ॥ यज्ञेदानिस्तर्गोमिश्च यत्फ लं पापं तरिमस्तीयें स्थितस्य सः ॥ मुक्तिरं मोक्षकामानां धनदं च धनार्थिनाम् ॥ आयुरं मुखरं चैब सर्व प्रदम् ॥ १० ॥ किमन्येनात्र तीथेन यत्र देवो जनादेनः ॥ स्वयं वसति नित्यं हि सर्वेषामनुकम्पया ॥ ११ ॥ गेदन्ते दिवि हिजः॥ ब्राह्माऐम्यः परं नास्ति पवित्रं पावनं भुवि ॥ ५ ॥ उपवासैस्तथा तुल्यं तपः कम्मं न बिद्य त बेदात्परं शास्त्रं नास्ति मातृसमो ग्रुहः ॥६॥ न धमोत्परमस्तीह तपो मानशनात्परम्॥ स्नात्वा यः कुस्त है उस ती सब् पापोंसे छूटा निमें से आधिक प्रतित्र व पावन होती में वह

ाड़ा बलवान शिवजीका भक्त हुआ है औरशञ्जुपुरोको जीननेवाला वह राजा शिकारी था॥३॥उसके फेब्ल नौकर ने मृगयूथ में स्थित गऊ का बछड़ा हहा कि हे मुपोत्तम 1 मैंने एक कौतुक देखा है ॥ ४ भ कि मृगयूथ में स्थित गऊ के बछड़ा को मैंने देखा और माता से रहित यह उन्हीं मुगों में स्नेह क तीर्थ सबकहीं पृथ्वी में प्रसिद्ध है ॥ 9 ॥ वहां लोकों के स्वामी शिवजी गऊ के बछड़ा के स्वरूपसे अवतार लेकर स्वयंभू लिङ्ग के रूप से स्थितहें ॥ २॥ ाजा ने उस कौतुक की देखने के लिये आगे खड़े हुए उस पैदल नीकर से यह कहा कि गऊ के घड़ड़ा को तुम दिखात्री और बन में प्रवेश करो ॥६॥ लेङ्ग उत्पन्न जिमि गोवत्सक इमि नाम। तत्ताइसवें में सोई कह्यो चरित्र ललाम॥ सूतजी बोले कि वहां उसके सभीप में स्थित व मार्कडजी से उपल-है।। १८॥ और परमात्मा जनाईनजी श्रक्षय तृति को प्राप्त होते हैं श्रीर उनको उदेश कर यहां जो दियाजाता है बह अक्षय कहा गया है।। १४॥ ह यहां उत्तम सेवकों शूढ़ोंको भी मिलता है ॥ १३॥ व एकादशीमें उपास करके जो मनुष्य वहां आब करताहै वह नरक से सब पितरों को उघारता है वाच ॥ तत्र तस्य समीपस्थं मार्कएडेनोपलक्षितम् ॥ तीर्थं गोवत्ससंज्ञं तु सर्वत्र भावे विश्वतम् ॥ १ ॥ तत्रा वत्सस्वरूपेणाम्बिकापतिः ॥ स्वयम्भूलिङ्गरूपेण संस्थितो जगतां पतिः ॥ १ ॥ श्रासीद्रलाहकोनाम हद्र । दुष्टं कौतुकं चपसत्तम् ॥ ४ ॥ गोवत्तो मृगयुथस्य दुष्टो मध्यस्थितो मया ॥ तेषामेबानुरङ्गोऽसौ जनन्या ॥ ॥ ॥ इष्टं तु कौतुकं राजा तं पदाति धुरः स्थितम् ॥ उबाच दुशैयस्बेति गोवत्सं त्वं समाविश ॥ ६ ॥ बिलः॥ आसेटकसमायुक्तो त्रपः परपुरज्ञयः॥ ३॥ मृगयूये स्थितं हष्द्रा गोवत्सं तत्पदातिना ॥ उक्तो बुधैः॥ तदत्र स्नानमात्रेष् शूट्रैरिष सुसेवकैः ॥ १३ ॥ तत्र आदं च यः कुर्यादेकादश्यासुषोषितः ॥ स षि र्वान्नरकेभ्यो न संशयः॥ १४ ॥ अक्षय्यां तृप्तिमाप्रोति परमात्मा जनार्द्दनः ॥ दीयतेऽत्र यदुद्दिश्य तद हतम् ॥ १५ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराषोधमरिएयमाहात्म्येदारकामाहात्म्यव्षोनन्नामषङ्गोऽध्यायः ॥ २६ ॥ ागेषमरिएयमाहात्म्येदेवीद्यालुमिश्रविराचितायांभाषाटीकायांद्वारकामाहात्म्यवर्गानन्नामपर्डिशोऽध्यायः॥ १६॥ MANAMANAMA

स्केट पुर

और उसके पकड़ने की इच्छाबाला राजा भी उस गुल्म में पैठ गया ॥ = ॥ और वहां स्थित गऊ के बछड़े को उस राजा ने शाषही देखा और सब तक श्रीर को छोड़कर वह स्वर्ग को चला गया ॥ ९० ॥ इसी अवसर में आकाश में सब और ऐवताओं के जय करने का गर्जित शब्द सुनपड़ा और समेत देवताओं ने शिवजी की प्रार्थना की ॥ १३ ॥ देवता बोले कि हे सर्वदेवेश, मगवन्, विभो ! सब लोकों का हित करनेवाले आप को सफ़ेद ति होना चाहिये॥ १४॥ श्रीमहादेवजी बोले कि हे देवताओं ! में यहां लिङ्गरूप से सदेव टिङ्गा जिस लिये भादों महीने में कृष्णुपक्ष में श्रमाबस करै तब तक वह उज्ज्ञल लिङ्ग होगया॥ ६॥ उसको देखकर राजा विस्मित हुन्ना व उसने यह चितन किया कि यह क्या है जब तक ऐसा विचार की शृष्टि हुई और उसी क्षण राजा शिवलोक को चला गया॥ ११ ॥तब तक उसके मध्य में गऊ के बङ्डारूपी बालक को स्थित देखा व यह विचार कर ये बछड़ारूपी महेश्वर देवजी हैं ॥ १२ ॥ उसको लाने के लिये राजा उदात हुआ व राजा ने उसको उठाया जब वह देवलिङ्ग किसी प्रकार न पैद्त मेवक ने राजा को उसकी दिसाया और जब पैद्तों से डरवाया हुआ मृगयूष भगा॥ ७॥ श्रीर पीतु कुक्षों के गुल्म में चला गया तब गऊका तदा राज्ञो दर्शितः स पदातिना ॥ पदातिमिर्मगानीकं दुद्राव त्रासितं यदा ॥ ७ ॥ पीलुग्रुल्मं प्रति गतं गोवत्सः गिति तं ताबि छिङ्गं जातं समुज्ज्बलम् ॥ ६ ॥तं हुन्द्वा विस्मितो राजा किमेतदित्यचिन्तयत् ॥ याबिचिन्त |द्राजा गतः शिवभुवनं च तत्स्रणात् ॥ ११ ॥ तावत्पर्यति तन्नाभ्यां गोवत्सं बालकं स्थितम् ॥ जनमेष सत्मरूपी महेश्वरः ॥ १२ ॥ तमानेतुं समुद्यको राजा तमुज्जहार च ॥ यदा तद्देवलिङ्गं तु नोतिष्ठति कर्यं देवाः सहानेन प्रार्थयामासुरिश्वरम् ॥ १३ ॥ देवा ऊचुः ॥ भगवन्सवेदेवेश स्थातर्यं भवता विमो ॥ शुक्ने पेेेेेे सर्वेलोकहितैषिषा ॥ १४॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ स्थास्याम्यहं सरेवात्र लिङ्गरूपेष देवताः ॥ यस्मा हं त्यकत्वा दिवं गतः॥ १०॥ अत्रान्तरे गगनतले समन्ततः श्र्यते मुरजयकारगर्जितम् ॥ पपात पुष्प टा ॥ राजा तद्धराषाकाङ्श्रो प्राविशद् गुल्ममाद्रात्॥ = ॥तत्र स्थितं स गोव्तमपश्यन्त्रपतिः स्वयम् गत्वाटवीं प्रस्थितस्त लिड़के रूप से सि तम वन को जाक करता रहा तब तब बता तब इस राज राजा उसका ग्रहर आकाश से पुष्पें बहेड़ा भी चला

हैकड़ों वरस से मयंकर रीरव व कुंभीपाक मरक में प्राप्त हैं ॥ ९७॥ व जी अनेक नरकों में स्थित हैं और जो पशु, पक्षियों की गीन में प्राप्त हैं एक न हुआ ॥ १४ ॥ उस कारण उस दिन उसमें स्नान करके जो निधि से उस लिङ्ग को पूजेंगे उसको भय न होगी ॥ १६ ॥ श्रोर पिंडदान करने न की कामना से बहुत बानों को किया जब तक वे पूजन करें तब तक आपही शिवजी भी आगये॥ २०॥ शिवजी बोले कि इस राजि में इदा नकी अक्षय गति होती है।। १८।। तद्नन्तर सब देवताओं से संयुत बलाहक राजा ने सब देबताओं के समीप उस लिङ्ग को स्यापन किया।। १६॥

जो मनुष्य देवेश शिवजी को पूजेंगे उनको अनन्त पुराच होगा ॥ २० ॥ और गीतशास्त्रपूर्वक जो जागरण करेंगे वे मनुष्य एक ती एक यते लिङ्गं गोवत्सं परमाङ्गतम् ॥ यदा हि कुरुते भावं गोवत्सगमनं प्रति ॥ २४॥ स्ववंशजास्तदा सर्वे सत्य ोवं हर्रोऽपि स्वयमागतः ॥ २० ॥ हरू उवाच् ॥ अस्यां रात्रो तु मनुजाः अद्धामक्रिसमन्विताः ॥ येचीयिष्य तेषां पुएयमनन्तकम् ॥ २१ ॥ जागरं ये करिष्यन्ति गीतशास्त्रपुरःसरम् ॥ उद्धरिष्यन्ति ते मत्याः कुल ासि कृष्णपक्षे कुह्नदिने॥ १४॥ तस्मात्ति हिवसे तत्र स्नानं कृत्वा विधानतः॥ लिङ्गं ये युजयिष्यन्ति न तेषां ाम् ॥ १६ ॥ क्रतेन पिएडदानेन पूर्वजाः शार्वतीः समाः ॥ रौरवे नरके बोरे कुम्मीपाके च ये गताः ॥१७॥ तिम् ॥ २२॥ ताब्हुर्ञनित तीर्थानि नैमिषं पुष्करं गया॥ प्रयागं च प्रमासं च द्वारका मथुराऽबुदः॥ २३। न्वितः॥ स्थापयामास तक्षिङ्गं सर्वदेवसमीपतः॥ १६ ॥ चकार बहुदानानि लोकानां हितकाम्यया ॥ या ऽस्थाश्च तियेग्यांनिगताश्च ये ॥ स्कृतिप्डप्रदानेन स्यात्षामक्षया गतिः ॥ १⊏ ॥ ततो बलाहको राजा अनेकनरक द्राद्रपदे मा विद्यते भय सर्वदेवसम् मार पिंड देने से उ से जो प्रवंज पितर श्रीर लोकों NIN THE PROPERTY OF THE PROPER

मे।। २२॥ तब तक तीथं, नैमिष, पुष्कर व गया और प्रयाम, प्रभास, हारका, मधुरा और अबुंद ये तीथं गर्जने हैं ॥ २३ ॥ जब तक कि बहुतही मक लिङ्ग नहीं देखा जाता है जब मनुष्य गीवत्ताजी के गमन में भिक्त करता है ॥ १४ ॥ तब निश्चय का हार्षेत होते हुए सब आपन बंश में व मिक्ति से संयुत पुरितयों को उधारे श्रन्द्रत गोवत्त ना

उपजे हुए पितर नाचते हैं ॥ २५ ॥ सूतजी बोले कि हे दिजो ! वहां जो अन्य अन्बुत क्वान्त हुआ है उसको सुनिये कि जिस के सुनने से सब पापों का नाश होता है ॥ २६ ॥ जब तब देबताओं ने प्राचीन लिङ्ग को स्थापन किया तब विष्णुजी के व सब देवताओं के स्थापन के गुण से ॥ २७ ॥ वह प्रतिदिन अणु प्रमाण भर से बहनेलागा तदनन्तर डरे हुए वे मनुष्य व देवता उन शिवजी की शर्गा में गये॥ २८ ॥ देवता बोले कि हे देवेश ! वृद्धि को संहार कीजिये तो खोकों का कल्याण होबै नन्तर लिङ्ग से आकाशवासी बोली ॥ २६ ॥ शिववासी बोली कि हे लोगो ! तुमलोगों को भय मत होवे इस यक्त को सुनिये कि किसी चांदाल ऐसा कहने पर तद 

. धुवम् ॥ २५ ॥ मूत उवाच ॥ यचान्यद्झ्तं तत्र हतान्तं श्युत हिजाः ॥ येन वे श्रुतमात्रेण सर्वपापक्षयो ६॥ यदा वै स्थापितं लिङ्गं सर्वदेवैः पुरातनम् ॥ विष्णोः प्रतिष्ठानग्रणात्सवेषां च दिवौकसाम् ॥ २७ ॥ गमाणेन प्रत्यहं समवर्द्धत॥ततस्ते मनुजा देवा भीतास्तं शरणं ययुः ॥ २८ ॥ देवा ऊचुः ॥ द्विं संहर् देवे पुरः॥ तथापि तस्य हार्द्वस्तु नैव निर्वति धुनः॥ ३१ ॥ बागुवाच ॥ कम्मेणा यस्तु चएडालः सोऽग्रे मे जनाः॥ तच्छत्वा महदाश्चर्यं मतिं चकुश्च वीक्षणे ॥ ३२ ॥ मार्गमाणास्तदा ते तु यामाणि च धुराणि च ॥ i स्वस्ति तद्रवेत् ॥ एवमुक्ने ततो लिङ्गादाग्रुवाचाश्।रिष्णी ॥ २६ ॥ शिववाष्युवाच ॥ हे लोका माभय ॥यः श्रृयतामयम् ॥ कञ्चिचएडालमानीय मत्पुरः स्थाप्यतां ध्रुवम् ॥ ३० ॥ चएडालांश्र समानीय द रतं पापं दह्युत्रांबाण्डवम् ॥ ३३ ॥ वृषभान्भारमंथुकान्मध्याद्रेवाह्यमु सः ॥ श्रुन्दश्रमपरीतांश्र श लोकान मनेत्॥ २ अधुमात्रऽ

। कर मेरे आगे स्थापन कीजिये ॥ ३० ॥ उन्होंने चांडाक्नों को लोकर शिव बेवजी के आगे धारण किया तथापि उसकी बृद्धि फिर निवृत्त न । श्वासी बोली कि हे लोगो । जो कमें से चांडाल होने उसको मेरे आगे स्थापन कीजिये उस बड़े भारी आश्चर्य को सुनकर उन्हों ने इंद्रने में बुन्धि गांतों ब पुरों को देहते हुए उन्हों ने कमें में लगे व बाह्मण कहते हुए किसी पापी को देखा॥ ३३ ॥ कूर मनवाला वह दुपहर में भी क्षुचा, हुई॥ ३१ ॥]आकाष् को लेकर निश्चय

पुनता है वह सब पापों से छूटजाता है ॥ ४० ॥ स्तजी बोले कि गोवत्स ऐसा प्रसिद्ध लिङ्ग मनुष्यों को बहुतही पुरायदायक व श्रनेक जन्मों का यजी से कहा गया है ॥ ४१ ॥ पाप से नष्टिचितवाले मनुष्यों के पापसंयुत शरीर की शुद्धि के लिये उस तीर्थ में एक बार स्नान शिवलोकदायक श्ष कर भारपद महीने में पक्ष के अन्त में कलियुग में कुप में तर्पेश व श्राब्द से त्रप्ता होती है ॥ ४३ ॥ गया में इक्कीस बार तर्पेश करने पर पितरों स का पूजन किया श्रीर कृष्णपक्ष की चौदसि में श्राकर उसने विशेष कर पूजन किया॥ १६॥ उन त्रिशूलधारी शिवजी के इस चरित्र को जो से संयुत तथा बोम्स से संयुत दुर्बेल बैलों को चलाता था॥ ३४ ॥ श्रीर बिन नहाकर भी वह बाह्मण पर्येषित अन्न को भोजन करता था उसको लेकर वह मन्दिर नहीं है।। ३७॥ तब से लगाकर वह लिङ्ग समता को प्राप्त हुआ और लिङ्ग को देखने से पापरहित वह बाह्मण स्वर्ग को चलागया।। ३-॥ व पापरहित उस ों के समीप गये जहां कि जगदगुर विष्णुली थे ॥ ३५ ॥ श्रीर देवालाय के आगेवाली भूमि में उनको उन्हों ने आदर से स्थापन किया श्रोर गोवत्स च्यते ॥ ४० ॥ सूत उवाच ॥ गोवत्समिति विरूपातं नराणां पुएयदं परम् ॥ अनेकजन्मपापन्नं मार्करहे तिम् ॥ ४१ ॥ तत्र तीर्थे सकत्स्नानं स्द्रलोकप्रदं च्णाम् ॥ पापदेहविशुद्धयर्थं पापेनोपहतात्मनाम् ॥ ४२ ॥ तिश्रेव शाहतश्रेव तृप्तता ॥ भाद्रपदे विशेषेण पक्षस्यान्ते भवेत्कलौ ॥ ४३ ॥ एकविंशातिबारांस्तु गयायां क्षिस्य चतुर्देश्यां समागतः॥ ३६ ॥ एतत्तद्कुतं तस्य देवस्य च त्रिश्मुलिनः ॥ श्रुणुयाद्यो नरो भक्त्या सर्व गैतपाप्मा गतः स्वर्ग हिजो लिङ्गनिरीक्षणात् ॥ ३८ ॥ प्रत्यहं युजयामास गोवत्सं गतिकेल्बिषः ॥ विशे ऽभवत्सितौ॥ तत्र स्थितैने चावापि प्रासादो दश्यते हि सः॥ ३७॥ तदाप्रभृति तक्षिङ्गं साम्यभावमुप निसः ॥ ३४ ॥ अस्नात्वापि पर्युपितं मक्षयेचैव वै हिजः ॥ तं समाताय देवेशं जम्मुर्यत्र जगदृग्रहः ॥ ३५ । प्रभूमों तं स्थापयामासुराहताः ॥ भर्मीबभूब सहसा गोवत्साप्रे निरूपितः ॥ ३६ ॥ चएडालस्यल वित वह यकायक भरम होगया ॥ ३६ ॥ इससे पृथ्वी में यह चांडालस्थल ऐता प्रसिद्ध हुआ वहां स्थित मनुष्यों को आज भी जी के त्रागे स्था गतम् ॥ ध देखपड़ना

ट कर उत्तम गति को पाते हैं और उस तीर्थ में मुनीश्वर लोग गोदान की प्रशंसा करते हैं ॥ ४४ । ४६ ॥ और बाह्मसा के लिये सुवर्ध का दान तोक में प्राप्त करता है सरस्वती, शिवक्षेत्र और गंगाजी गंगकूप में स्थित हैं ॥ ४७ ॥ स्वर्ग व मोक्ष का कारण ये तीनों एकत्र स्थित हैं और सक ति है व गंग हुप में एक बार तर्षेण करने से तिति होती है। 188 में और उस गोबरस के समीप गंगकृप स्थित है उसमें तिलोदक से भी तृप किये हुड़ कहीं प्रसिद्ध नह

। है वहां स्वयंभु लिङ्ग के रूप से आपही शिवजी स्थित हैं॥ ।। श्रीमार्कडेयजी बीले कि सरस्वती के मोक्षतीर्थ में भाद्रपद में आमावस के दिन को पूजकर विविध्वक उनके लिये दक्षिणा देकर ॥ र ॥ भक्ति से इक्कीस बार पिंड का जो फल गया में ५ हमों को मिलता है वह निश्चय कर यहां । मिलता है ॥ ३ ॥ भादों में अमावस के दिन लोहयष्टि तीर्थ में श्राद्ध करने पर प्रेतयोनि से छूटे हुए पितर स्वर्ग में क्रीडा करते हैं ॥ ४ ॥ पितरलोग यह हि के तीर्थ मह फिड दिये फल जीन । श्रष्टाइसये में सोई कह्यों चरित सब तीन ॥ ट्यासजी बोले कि गोबत्स से नैझीरय दिशा के भाग में दो॰। लोहय लोहयिं देखपड़त तर्पेश से मिलता वाह्यगों 

कहते हैं कि वह हम लोगों के वंश में उत्पन्न होने जा कि प्रतपक्ष म श्रमावस ।ताथ न ।पड पा जाण पता का जा का जा पितों को तर्पण करता है उत्तके तो भादपद में श्रमात्रत तिथि को मनुष्यों को श्राष्ट करना नाहिये॥ ६ ॥ सरस्वती के जल में नहाकर दूध से व स्वेततिलों से जो पितों को तर्पण करता नाहिये ॥ द ॥ े निक्त जान्त्रता को दध समेत सनुष्यों के श्राष्ट करना नाहिये॥ ६ ॥ सरस्वती के जल में नहाकर दूध से व समेत सनुषों से श्राष्ट करना नाहिये ॥ द ॥ यष्ट्यां कते आदे नमस्ये चन्द्रमंक्षये ॥ प्रेतयांनिविनिमुक्ताः काडान्त पितरा दिव ॥ ४ ॥ आप नः स कुल भूथ। द्यो वै द्यात्तिलोदकम् ॥ पिएडं वाप्युदकं वापि प्रेतपक्षे विधूदये ॥ ४ ॥ लोहयष्ट्याममावस्यां कार्यं भाद्रपदे जनैः ॥ श्राद्यं वै मुनयः प्राहुः पितरो यदि वक्नभाः ॥ ६ ॥ क्षीरेख तु तिलैः श्वेतैः स्नात्वा सारस्वते जले ॥ पिर्नुस्तर्पयते यस्तु उवाच ॥ गोवत्सान्नेन्नरेते भागे दृश्यते लोहयष्टिका ॥ स्वयम्भुलिङ्गारूपेण क्रस्तत्र स्थितः स्वयम्॥ १॥ र्कविंशतिवारोस्तु भक्त्या पिएडस्य यत्फलम् ॥ गयायां प्राप्यते धुंसां ध्रुवं तिदेह तप्पाति ॥ ३ ॥ लोह ।तरो धनम् ॥ ७ ॥ तत्र श्राह्यानि कुर्वीत सक्तुभिः पयसा सह ॥ अमावास्यादिनं प्राप्य पितृषां मोक्षमि ॥ रुद्रतीथें ततो घेनुं द्याद्रज्ञादिभूषिताम् ॥ विष्णुतीथें हिरएयं च प्रद्यान्मोक्षमिच्छकः ॥ ६ ॥ गयायां ने आहे नमस्ये चन्द्रमंक्षये ॥ प्रेतयोनिविनिमुक्ताः कीडन्ति पितरो दिवि ॥ ४ ॥ आपि नः स कुले भूय। श्रीमार्कएडेय उवाच ॥ मोक्षतीर्थे सरम्बत्या नमस्ये चन्द्रसंक्षये ॥ विप्रान्सम्पुज्य विधिवत्तेभ्यो दत्त्वा च दक्षिण = इंके

त्त होते हैं ॥ ७ ॥ वहां अमावस दिन को पाकर पितरों की मुक्ति चाहनेवाले मनुष्य को दूध ममेत सनुगों से आद करना चाहिये ॥ ८ ॥ । में बलादि से मुषित गऊ को देवे और मोक्ष चाहनेवाला मनुष्य विष्णुतीर्थ में मुवर्ण को देवे ॥ ६ ॥ गया में आपही विष्णुजी पितरों के रूप से

तदनन्तर हद तीथे

स्कं पु॰

जजोचन विष्णुजी को ध्यान कर मनुष्य तीनों ऋगों से छूटजाता है ॥ १०॥ वहां जाकर देवदेत्र विष्णुजी से प्राधना करें कि हे देव | पितारों ध्वा से मैं गया को आया हूं व हे जनादेनजी | मैंने तुरहारे हाथ में इस पिंड को दिया॥ ११॥ क्योंकि परलोक में गये हुए पितारों के जिये तुम त्र से वहां विष्णुजों के हाथ में पिंड को देवे॥ १२॥ भादों में चैदिसि व अमावस तिथि में यदि पिंड को क्षेत्रे तो पितारों की आक्षय तुप्ति होगी इस १३॥ गया में इक्कीसबार पिंड देने से और लोहयटि तीर्थ में मिक्त से तर्पण करने पर तिसि को प्राप्त होता है॥ १८॥ जन्न को देनेवाला तिसि वाता होगे इसी मं में सन्देह नहीं है

एडमाहरेत् ॥ पिनृणामक्षया तृप्तिमीविष्यति न संशयः ॥ १३ ॥ एकविंशतिवारांश्व गयायां पिष्ड भक्त्या तृप्तिमवाप्रोति लोहयष्ट्यां च तर्पेणे ॥ १४ ॥ वारिदस्तृप्तिमाप्रोति मुखमक्षय्यमन्नदः ॥ ग्रतान्मकानारोग्यममयप्रदः ॥ १४ ॥ वितं न्यायाजितं दत्तं स्वल्पं तत्र महाफलम् ॥ स्नानेनापि हि स्वयमेव जनादेनः ॥ तं घ्यात्वा पुर्द्शीकाक्षं मुच्यते च ऋण्त्रयात् ॥ १० ॥ प्रार्थयेत्तत्र गत्वा तं देव नम् ॥ श्रागतोऽस्मि गयां देव पितृम्यः पिएडहित्सया ॥ एष पिएडो मया दत्तस्तव हस्ते जनार्दन ॥१ ॥ भियश्च त्वं हि दाता मिक्यिसि ॥ श्रनेनैव च मन्त्रेण तत्र द्याद्धरेः करे ॥ १२ ॥ चन्द्रे क्षीणे चतुर्द्श्यां स्यानुचरो भवेत् ॥ १६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराषोधमरिएयमाहात्म्येसंक्षेपतस्तीर्थमाहात्म्यवर्षानंनामाष्ट्र यः ॥ २८ ॥ नमस्ये पि पातनेः =

को देनेवाला मनुष्य अक्षय सुख को पाता है व फल देनेवाला भक्त पुत्रों को पाता है और अभय को देनेवाला आरोग्य को पाता है ॥ १४ ॥ बहां या थोड़ा घन दिया हुआ महाफलवान होता है और उस तीर्थ में स्नान से भी शिवजी का सेवक होता है ॥ १६ ॥ इति श्रीस्कन्द्पुराखेषमीरराय मेश्रविराचितायांमाषाटीकायांसंक्षेप्तस्तीर्थमाहात्म्यवर्षांनंनामाहार्बिशोऽध्यायः ॥ रेट ॥ न्याय से इकट्ठा किः को पाता है य श्रम माहात्म्येद्वीद्याल्

का भी पराक्रम कहूंगा ॥ ९ ॥ जब वे दोनों बुद्ध भाई उत्तम स्थान को प्राप्त हुए तब से लगाकर लोहासुर देत्य ने वेराग्य को धारण किया॥ २॥ हो जाऊं श्रोर किस उत्तम स्थान को सेवन करूं देवता, मनुष्य व मुनिलोग जिसका श्रम्त नहीं जानते हैं॥ ३॥ ऐसे किसैं देवता का मैं श्राराधन के नाम से भन्ने तीर्थ जिमि ह्यातै। उन्तिमत्रे ऋध्याय में सीड्र चरित्र सुहात ॥ सूतजी बोले कि इसके उपरान्त लोहासुर के चरित्र को सुनिये और बहुत ही चिन्तम करता रहा इस प्रकार विचारते हुए उस महात्मा की यह बुद्धि हुई ॥ ४ ॥ कि जिसने अपने मस्तक से गंगा को घारण किया बाल के ती पुत्रों व में क्या करूं व कह ऐसा हद्य में दो॰ । लोहासु 

से वर्षों तक बड़ा भारी तप किया तब उत्तम तिश्राल को घारनेवाले भगवान् शिवजी प्रसंग हुए ॥ ८ ॥ शिवजी बोले कि हे मोहासुर । तुम्हारा और चन्द्रमा को पारल किया और हद्य से नारायराष्ट्रेय व कटिमंडल में ब्रह्मा की धारण किया है।। ॥ ॥ इन्द्राद्रिक सब क्वता जिसके शरीर मे हदेव अपना की देखते हैं जैसे कि सूर्यनारायण जल में प्रतिविभिष्यत हैं ॥ ६ ॥ उन्हीं निष्पाप निरंजन को में आराघन करूंगा ऐसी बुधि करके ओ कठिन है मयंकर जन्म के भय से हरे हुए उसने उस कठिन तर की किया ॥ ७ ॥ जलमधी व षवनभक्षी और गिरे हुए पत्तों को खनेशले उस ाहुष्करं यन्महात्मिभिः॥ ७॥ अम्बुभक्षो बायुभक्षः शीर्षोपर्षाश्मितया ॥ दिञ्यं वर्षशतं साग्रं यदा तेषे । इति चिन्तयतस्तस्य मतिजीता महात्मनः ॥ ४ ॥ दथौ गङ्गां स्वशीषेषा पुष्पवन्तौ च नेत्रयोः ॥ हता वि ब्रह्माणं कटिमण्डले ॥ ४ ॥ इन्द्राया देवताः सर्वे यदेहे प्रतिविभिताः ॥ प्रषश्यन्ति सदात्मानं भास्करः स्थानमुत्तमम् ॥ यस्य पारं न जानन्ति देवता मुनयो नराः ॥ ३ ॥ कोमयाऽऽराष्ट्यतां देवो हृदि चिन्तय ॥॥ ६॥ तमेवाराघिष्यामि निरञ्जनमकल्मषम्॥ एवं कृत्वा मति दैत्यस्तपस्तेषे मुदुष्करम्॥ भीतो जन्म ततस्तुतोष भगवां सिश्र्लवरधारकः ॥ = ॥ ईश्वर उवाच ॥ वर्र हाणीष्व भद्रे ते मनसा यदभीरिमतम् । ।तरो रुद्धो प्रापतुः स्थानमुत्तमम् ॥ तदाप्रभृति वैराग्यं दैत्यो लोहामुरो दघौ ॥ २ ॥ कि करोमि क गच्छा उबाच ॥ अतः परं श्युष्टवं हि लोहामुरिवचेष्टितम् ॥ बलेः पुत्रशतस्यापि क्षयिष्यामि विकमम्॥ ॥ १ र्य महत्तपः॥ भयाद्घार व नेत्रों में हर्ष मलिले प्रतिविभिवत Arc

रक्तिवपुर

जी॥ १५॥ महादेत्य को क्रोधित कराकर तपस्या का भंग करनेलगे और तीह्या व कठीर ध्नों से उसके श्रीर में मारनेलगे॥ १६॥ इसके उप-॥ लोहासुर बोला कि हे देनेश । यदि तुम प्रसन्न हो तो मैं तुम से एक बर को मांगता हूं कि शारीर की इस्ता न होते और सुर्य से भी सुम्म को पाकर उसने फिर सुन्दर सरस्वतीजी के किनारे संसारमागर से तरने के लिये बड़ा तप किया॥ १३॥ हज़ारों व लाखों श्रौर श्रबुंदों वर्ष तक जब बन को आकर इन्द्रजी ॥ १४ ॥ महादेत्य को कोधित कराकर तपस्या का भंग करनेलगे और तीक्ष्ण व कठोर ध्रंमों से उसके शरीर में मारनेलगे ॥ १६ ॥ इसके उप-राम्त उस देत्य ने ध्यानको छोड़कर देखा कि इन्द्र ने उस सब तपोबल को नाश किया है ॥ १७ ॥ इसके उपरान्त उन कठोर बहुत से इन्द्रादिकों का उस एक देत्य ान्म में न होते व हे प्रभो ! मेरे हह्य में स्थित होना चाहिये ऐनाही होते वहां उस दानवेश्वर से शिवजी ने ऐसा कहा ॥ १२ ॥ शिवदेवजी से ब उसके तपोबल से डरे हुए मगवास् इन्द्रजी शिकित हुए॥ १४॥ कि लोहासुर दैत्य से कहीं भेरे स्थान की ध्यक्ता न होत्रै श्रोर गुसरूप से आश्रम के और युद्ध में उस देत्य ने उस देवताओं का ॥ १८ ॥ प्रहारों से जर्जर किया और रक्ष से भीगे हुए शरीरवाले वे देवता रक्षा कीजिय रक्षा कीजिये मन से जो त्रिय होवे उस वर की मांगो तुम्हारे तपीबल से सुम्त को कुछ न देने योग्य नहीं है।। ६।। ऐसा कहे हुए दानव ने वहां शिवजी के आंगे दैत्येन ध्यानमुत्सुज्य वीक्षितम् ॥ इन्द्रेण तत्क्रतं सर्वं तपोबलविनाश्नम् ॥ १७ ॥ तस्य तैरमवचुद्ध कक्षेशैः ॥ एकस्य बहुभिः सार्द्ध देवास्ते तेन संयुगे ॥ १८ ॥ र्घाराक्रिन्नदेहा वै प्रहारेर्जजरीकृताः ॥ के ियं हर्ये मम ॥ एवंमस्त शिवः प्राह तत्र तं दानवेश्वरम् ॥ १२ ॥ एवं लब्धवरो दैवात्युनस्तेषे मह स्तस्य तगैबनात्॥ १४ ॥ मा मे पदच्युतिभूयाहैत्याखोहामुरात्कचित् ॥ मघवा ग्रुपरूपेण् समेत्याश्रम 9५॥ तपोमङ्गं प्रकुरुते कोपयित्वा महासुरम् ॥ ताडयन्ति श्रारीरे तं मुधिभिस्तीक्ष्णकक्षेोः ॥ १६ ॥ ते देवेश वरमैक छाणीरयहम्॥ श्रारीरस्याजरत्वं च मा मृत्योरिष मे भयम् ॥ ११ ॥ जन्मन्यस्मिन्प्रभी सरस्वतीतीरे तरणाय भवाणेवात्॥ १३॥ वत्सराणां सहस्राणि प्रयुतान्यकुंदानि च ॥ शृङ्कते भगवा |यादेयं तब नास्ति तपोबलात् ॥ ६ ॥ इत्युक्रो दानवस्तत्र शक्रराप्रे बचोऽब्रबीत् ॥ १० ॥ लोहामुर उबाच। नोहासुर मर् यदि तृष्टोति भूयातस्थात तपः ॥ रम्ये निन्द्रो मीत मिन्द्राधैरथ काननम् ॥ अथ तेन च हर्॥ ३९॥ इस ज कर्यम्। होने और उसने तप किया त वचन कहा॥ १

का किर बड़ा भारी युद्ध हुआ।। २३ ॥ जब मामध्येवान् विष्णुजी से वह दैत्य न मरा तब उसकी विष्णुजी ने वेग से पृथ्वी में गिरा दिया॥ २६॥ ॥ तदनन्तर वरदान से बढ़े हुए उसने उस युद्ध में वियाुजी को जीतिलया इसके उपरान्त लोहामुर से जीते हुए नारायण् देवजी ने ॥ २१ ॥ बार र सम्मति किया श्रीर तीनों देवताश्रों ने विचार कर किर युद्ध का उद्यम किया॥ २२॥ किर लोहासुर देत्य का शरीर नवीन देखकर तदन-ष्णुजी की शरण में प्राप्त हुए ॥ ९८ ॥ सूतजी बोले कि देवतात्रों का वचन सुनकर बांसुदेव जनादेन विष्णुजी ने उसके साथ युद्ध में ती बरस तक प्राप्तास्नाहि त्राहीति भाषिषाः ॥ १६ ॥ मूत उवाच ॥ देवानां वाक्यमाकएर्यं वामुदेवो जनार्दनः॥ युषुधे ममर किया ॥ र शिव व ब्रह्माजी ऐसा कहते हुए ति न्तर विष्णु

ना ॥ तरमा तं केशबोऽपि पातयामास भूतले ॥ २४ ॥ उत्तानं पतितं हष्द्वा पिनाकी परमेश्वरः ॥ दधार उवाच दिञ्यया वाचा विरश्चिः कमलासनः ॥ २८ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ लोहामुर सदा रक्ष वाचोधमममीक्ष्ण य स्वरूपं रूपवर्जितः॥ २४॥ कएठे तस्यौ ततो ब्रह्मा तस्य लोहामुरस्य च॥ चरणौ पीडयामास स्विस्थि त्तमः॥ २६॥ अथ दैत्यः समुत्तस्यौ भृशं बद्योपि भूतले ॥ हष्ट्रोरियतं ततो दैत्यं पातयन्तं मुरोत्तमा यस्य वषुर्देष्ड्रा षुनर्नवम् ॥ महदासीत्युनर्थुदं दैत्यकेशवयोस्ततः ॥ २३ ॥ न ममार यदा दैत्यो विष्णुना २७ ॥ मन्त्रयामास रुद्रेण ब्रह्मणा च युनः युनः॥ मीमांसित्वा त्रयो देवाः युनर्थुद्धसमुद्यमम् ॥ २२ ॥ लोहा युद्धे वर्षशातं किल ॥ २०॥ ततो नारायणं तत्र जिगाय स वरोजितः ॥ ऋथ नारायणो देवो जितो लोहा

हुए उस देत्य को देख कर रूप से रहित परमेश्वर शिवजी ने उसके हदय में श्रपने स्वरूप को घारण किया ॥ २४ ॥ तदनन्तर उस लोहासुर के क्पाठ हुए और पुरुषोचम विष्णुजी ने श्रपनी स्थिति से चरणों को पीड़ित किया ॥ २६ ॥ इसके श्रनन्तर बहुतही बाँघा हुआ भी वह दैत्य उठपड़ा को गिराते हुए दैत्य को उत्थित देख कर ॥ २७ ॥ कमलासन ब्रह्माजी ने दिल्य वासी से कहा ॥ २८ ॥ ब्रह्माजी बोले कि हे लोहापुर ! वचन के श्रौर उतान गिरे

ाल में राज्य किया ॥ ३४ ॥ बैसेही हे दैरचेन्द्र । शिवजी की भक्ति से संयुत तुम भी वचन के पाश से ध्याबी में स्थित होवी और वचन की स होवी ॥ ३६ ॥ तुमको हमलीग वर देवेंगे देवताओं को न चलाइये ॥ ३७ ॥ व्यासजी बोले कि ब्रह्मा के उस क्ष्य न को सुनेकर दानवैश्वर

रि सज्जानों की गति को उन्नंघन न करना चाहिये॥ ३४॥ हे दानवेश। तुम्हारे पिता ने विष्णुजी को जिल्लोक दे दिया और वचन की फैंसरी से

तिच्छुत्वा ब्रहि मे जाना चाहिये श्रोर बैंघे हुए उसने पाताल

ह्मणों वाक्यं सन्तुष्टो दानवेश्वरः ॥ प्राह प्रसन्नया वाचा ब्रह्माणं केशवं हरम् ॥ ३८ ॥ लोहामुर उवाच ॥

वाग्वैकल्प्यमाम्नाहि ॥ ३६ ॥ वर्गस्ते च प्रदास्यामो मा विचालय हेबताः ॥ ३७ ॥ ज्यास उवाच ॥

आ और प्रमन्न बचन से उसने ब्रह्मा, तिष्णु व शिवजी से कहा ॥ ३८ ॥ लोहासुर बोला कि बचनरूपी पाश से बेषाहुज्या में स्थित हुंगा

र, बाह्मा व नगरों को चलाता है वह थोड़ेही समय में पाप से लिप होता है।। ३२।। श्रीर सत्म के धर्म से झलाग किया हुआ मेनुष्य रमशान ग्य है और तुम सत्यवादी हो तुरहारा कल्याए। होते देवताओं को मत चलाइये।। ३३॥ जिस मार्ग से पिता व पितामहलोग गये हैं उसी मार्म ष्ममें की सदैन रहा कीजिये तुम ने जो शिवजी से प्रार्थना किया था वही प्राप्त हुआ।। २६ ॥ ये तीनों उत्तम देनता याने में, निष्णु व शिवजी कल्प पर्यन्त तुम्हारे ॥ ३०॥ हे दानवेश। भावभक्तिही से शिवजी की प्राप्ति होती है और शिवजी को टालने के लिये तुम्हारे कैसे बुद्धि होगी ॥ ३१ ॥ जो अचलांश्रालयेदास्तु प्रासादान्त्राह्मणान्युरान् ॥ अचिरेणैव कालेन पातकेनैव लिप्यते ॥ ३२ ॥ श्मशान् शः॥ त्वया यत्प्रार्थितं म्द्रात्तदेव समुपास्थितम् ॥ २६ ॥ अहं विष्णुश्च म्द्रश्च त्रयोऽमी मुरसत्तमाः॥ त्वहेहमुपबेक्ष्या मो यावदाभूतसम्प्रवम् ॥ ३०॥ दानवेश शिवप्राप्तिमविभक्तेव जायते॥ शिवं चालयितं बुद्धिः कर्यं तव भविष्य ति॥ ३१॥ श्रत्मचलांश्चालयेयस्तु प्रासादान्ब्राह्मणान्पुरात् ॥ श्चित्षेष कालेन पातकेनैव लिप्यते॥ ३२॥ श्मशान् वत्परित्याज्यः सत्यथर्मबहिष्कतः॥ सत्यवागिस भद्रं ते मा विचालय देवताः॥ ३३॥ येन यातास्तु पितरो येन वाक्पाश्वदः पाताले राज्यं चक्रे महीपतिः ॥ ३५ ॥ तथा त्वमपि वाक्पाशाच्बिवमक्रिसमन्वितः ॥ भूतले तिष्ठ हैत्येन्द्र मा वाग्वैकल्प्यमाघ्राहि ॥ ३६ ॥ वर्रास्ते च प्रदास्थामो मा विचालय हेबताः ॥ ३७ ॥ ज्यास उवाच ॥ याताः पितामहाः॥तेन मार्गेषा गन्तब्यं न चोक्राङ्घ्या सतां गतिः॥ ३४॥ दानवेश पिता ते हि ददौ लोकत्रयं हरेः॥ शारीर में स्थित रहेंगे मनुष्य अनल मन्दि

में नहीं रिधत हूंगा ब्रह्मा, विष्णु व शिवजी ये तीनों उत्तम देवता ॥ ३६ ॥ यदि भेरे श्रीर में टिकेंगे तो मेंने क्या नहीं पाया और तीनों देवताओं से हाजी बोले कि हे दैत्य। जैसे गया स्थान में स्नान, बहाज्ञान व शरीर त्याग होता है वैसेही घमें स्वरजी के आगे स्थित घमरिएय में होता है॥ ४८॥ आक्रमित (दबाया हुआ) यह मेरा शरीर॥ ४०॥ हे सुरोचमो । छ्य्वी में मेरे प्रभाव से प्रसिद्ध होत्रै ॥ ४१ ॥ लोहासुर के बचन से प्रसन्न होते हुए बहा, विष्णु व शिव उसको प्रत्युत्तर दिया ॥ ४२ ॥ कि जिसालिये तुम सत्यवचनरूपी पाश से नहीं चले उस सत्य से प्रमन्न होते हुए हमलोग तुरहारे मनोरथ को देवींगे॥ ४३॥ बह आपलोगों के बल तीनों देवताश्रां ने

दानवेन्द्र शरीरं तु तीर्थं तव भविष्यति ॥ ४६ ॥ एकविशातिवारांस्तु गयायां तप्पेषो क्वते ॥ पिनृषां या परा त्राप्तिजाय ते दानवाधिप ॥ ४७ ॥ भमेश्वरपुरस्तात्सा त्वेकदा पितृतपेषात ॥ स्याद्वे दशग्रणा तृप्तिः सत्यमेव न संशयः ॥४८॥ डिस्तिष्ठामि न धुनर्भवतां बले ॥ ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च त्रयोऽमी सुरसत्तमाः ॥ ३६ ॥ स्थास्यान्ति चेच्ब्रीरि तब्धं मया ततः ॥ इदं कलेवरं मे हि समारूढं त्रिभिः सुरैः ॥ ४० ॥ सूम्यां भवतु विख्यातं मत्प्रमावात्स्रु रिरि त तीर्थ तव मिक्याति ॥ ४६ ॥ एकविंशातिबार्रास्तु गयायां तप्पेषे कते ॥ पिनृषां या परा त्रिंतिजांय ज्ञानं देहत्यागो गयातले ॥ धर्मार्एये तथा दैत्य धरमेश्वरपुरःस्थिते ॥ ४४ ॥ कूपे तर्फणकं आदं श्रां ४१ ॥ लोहासुरस्य वाक्येन हर्षितास्निद्शास्त्रयः ॥ दृदुः प्रत्युत्तरं तस्मै ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ ४२ ॥ सत्य दैत्यो न सत्याचालितो यतः ॥ तेन सत्येन सन्तुष्टा दास्यामस्ते ह्रदीप्सितम् ॥ ४३ ॥ ब्रह्मोबाच ॥ यथ दिवि ॥ सन्तुष्टाः पिएडदानेन गयायां पितरो यथा ॥ ४५ ॥ बाञ्जन्ति तर्पेषां कूपे धमारिएये विशुद्धये । वाक्पाशतो न्ति पितरो रोत्तमाः ॥ स्नानं ब्रह्म वाक्पाश्च मेकिन 

पितरलोग क्रुप के समीप तर्पेश की इच्छा करते हैं व हे दानवेन्द्र! तुम्हारा शरीर तीर्थ होगा॥ धर्॥ हे दानवाधिप! गया में इक्कीसबार तर्पेश करने से पितरों की तर्णेए व श्राद्ध की पितरलोग स्वर्ग में प्रशंसा करते हैं और जैसे गया में पिंडदान से पितर प्रसन्न होते हैं ॥ ४४ ॥ वैसेही बर्मारस्य में ग्रुद्धि के स्निबे है ॥ १७ ॥ घमें स्वरजी के आगे एकबार पितरों के तर्पण से उससे दशगुनी रुपि होती है यह सत्य है इस में सन्देह मही है ॥ ६८ ॥ जो उत्तम हाप्ति होत श्रीर कृप के समीप

िक हे लोहासुर! तुम की चिन्ता न करना चाहिये व हे सुत्रत! तुम सत्य हो श्रीर तीनों लोकों में दुर्लम तुम्हारी स्वर्गित सत्यही होगी॥ ४२ ॥ व हे श्रमुर-सचम | हमारे सत्य बचन से पृथ्वी में तुम्हारा तीर्ष गया से श्रिषिक होगा॥ ५३॥ श्रीर तुम्हारे शरीर में हमारी श्रच्या स्थिति होगी इसमें सन्देह नहीं है व हे श्रनघ मध्यदेश में ब तुम्हारे शरीर में विशेष कर आद पिंड करने योग्य होगा बहा। का बचन सुनकर तद्दनन्तर शिवजी ने उस दैत्य से कहा ॥ ४०। ४९॥ पृथ्वी में शिवरूप के अन्तर्गत धर्माराय में यहां पितरों के विडदान से अक्षय राप्ति होगी ॥ ४६ ॥ और आड, पिंड व जाताक्रिया अडाही से करना चाहिये व हे अपुरो चम। हमलोगों के 

एडदानेन अक्षय्या नृप्तिरास्तिवह ॥ शिवरूपान्तराले वै धमारिएये धरातले॥ ४६॥ श्रद्धयैव हि कर्तन्याः गिदकिकियाः ॥ तथान्तराले चास्माकं श्राद्धपिएडो विशेषतः ॥ ४० ॥ तथा शारीरे कर्तन्यो मिषिष्यत्य ब्रह्माणे वाक्यमाकएर्य रुद्रः प्राह ततोऽसुरम् ॥ ४१ ॥ लोहासुर न ते कार्या चिन्ता सत्योऽसि सुब्रत ॥ त्रिष् प्रापं सत्यं ते दिवि संस्थितम् ॥ ५२ ॥ अस्मदाक्येन सत्येन तत्त्रथाऽसुरसत्तम ॥ गयासमधिकं तीर्थं तब च ॥ गयाप्रयागकस्याऽपि फुलं समधिकं स्मृतम् ॥ चतुर्दश्याममावास्यां लोहयष्ट्यां पिष्डदान ॥ बालिषुत्रस्य सत्येन महती तृप्तिरत्र हि ॥ मा कुरुष्वात्र सन्देहं तव देहे स्थिता स्वयम् ॥ ४६ ॥ सरस्वती ब्रह्मलोकात्प्रयात्युत ॥ ग्रावियधन्त देहाङ्गं मया सह मुसङ्गता ॥ ५७ ॥ यत्र वै दारकावासो देवस्तत्र तले ॥ ५३॥ अस्माकं स्थितिर्ज्यत्रा तव देहे न संश्यः ॥ सत्यपाशेन बदाः स्म दृढमेव त्वयाऽन्घ ॥५४॥ श्राद्धापिएडो सुरोत्तम ॥ । लोकेषु दुष जातं धरात पुर्यतोया विष्णुस्वाः तः॥ ४५।

नुम ने सत्यरूपी पाश से हमलोगों को दढ़ता से बाँघ लिया॥ ४४॥ विच्युजी बोले कि गया व प्रयाग से भी बहां अधिक फल कहा गया है और चोंद्रसिव अमा-वस में लोह्यांथे तीर्थ में पिंडदान से॥ ४४॥ बालियुत्र (लोहासुर) के सत्य से यहां बड़ी तिस होगी इसमें सन्देह न करो हमलोग सुरहारे शारीर में आपही स्थित पाश से हमलोगों को दढ़ता से बाँघ लिया ॥ ५८ ॥ विष्णुजी बोले कि गया व प्रयाग से भी बहां अधिक फल कहा गया है और चाँदािस व असा-॥ प्र.॥ और बहालोक से चलती हुई पबित्र जलवाली सरस्वतीजी मेरे साथ श्राकर शरीर को डुवावैंगी ॥ ५७ ॥ और जहां हास्काजी का निवास है वहां शिषक्षजी

गाले मनुष्यों के पापसंयुत शरीर की शुद्धि के लिये शंकरजी के आगे स्थान शिवलोक का दायक है ॥ ६०॥ उसमें उत्तम बुद्धिवाले पुत्र से तिलोदक हुए पितर नरक से छूटकर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं ॥ ६२॥ इसी कारण वहां पितरों की मुक्ति के लिये विद्वान गोदान की प्रशंसा करते हैं श्रीर जहां ब्रह्मा होते हें बहां पृथ्वी में ये तीनों तीर्थ होते हैं ॥ ४८ ॥ व हे असुरश्रेष्ठ ! पितरों की हासि के जिये ये तीर्थ पाताल, स्वर्गलोक व यमस्यान ॥ ४८ ॥ हे अनघ ! पुत्रों के लिये आज्ञारूपिएी पितरों से कीहुई उत्तम गाथा को कहता हूं उसको सुम्म से सुनिये ॥ ६० ॥ पितरलोग बोले कि ास्यामहे पराम् ॥ चतुर्देश्याममाबास्यां तथा च पितृतर्षेषाम् ॥ ६४॥ त्रज्ञातगोत्रजन्मानस्तेभ्यः पिर्यडांस्तु तेऽपि यान्ति दिवं सर्वे पिर्एडे दत्त इति श्रुतिः ॥ ६४ ॥ सर्वकार्याषि सन्त्यज्य मानवैः पुरयमीप्मुमिः ॥ प्रशंसन्ति तत्तत्र पितृमुक्रये ॥ पित्रादिकान्समुद्दिश्य दृष्टा हर्द्वा हर्द्रं च केश्वम् ॥ ६३ ॥ तिलापिएयाकपिएडे पदे मासे गन्तञ्या लोहयष्टिका ॥ ६६ ॥ अज्ञातगोत्रनाम्नां तु पिएडमन्त्रमिमं श्रुणु ॥ ६७ ॥ पितृबंशो गाम् ॥ ६१ ॥ तर्मिमिरितबोदकेनापि महतिं यान्ति तपिंताः ॥ पितरो नरकाद्वापि मुषुत्रेण मुमेधसा ॥६२॥ व ममानघ ॥ ६० ॥ पितर ऊन्नः ॥ श्रङ्गरस्याग्रतः स्थानं रुद्रलोकप्रदं न्यााम् ॥ पापदेहविशुद्धयर्थं पापेनो ॥ विरिष्टियंत्र तीर्थानि त्रीएयेतानि घरातले ॥ ४८]॥ भविष्यन्ति च पाताले स्वर्गलोके यमक्षये॥ विख्या भेष्ठ पितृणां तृप्तिहेतवे ॥ ५६ ॥ अथान्यत्सम्प्रवक्ष्यामि गाथां पितृकृतां पराम् ॥ आज्ञारूपां हि धुत्राण dld 

चाहिये॥ ६४॥ श्रोर जिनका गीत्र व जन्म नहीं जाना गया है उनके लिये पिडों की देवें तो फिड देने पर बे भी स्वर्ग को जाते हैं ऐसा श्रुति ने पुएय को चाहनेवाले मनुष्यों को सब कमों को छोड़कर भादों महीना प्राप्त होने पर लोहयथितीर्थ में जाना चाहिये ॥ ६६ ॥ स्रोर बिन जाने हुए पितरों के इस पिडमंत्र को सुनिये ॥ ६७ ॥ कि चिन जाने हुए गोत्र में उत्पन्न जो पिता के बंश में व माता के बंश में मरे हैं उनके जिये यह पिड

को देखकर पिता आदिकों को उहेश कर ॥ ६३ ॥ तिल के पीना के पिंड से हमलोग उत्तम हािस को प्राप्त होर्बेगे और चौदािस व श्रमाबस में फिताों

The Manual of th

और मगबान आदिदेव महेश्वरजी उनके ऊपर प्रमन्न होते हैं ॥ ७१ ॥ जिन की बुद्ध इस तीर्थ की बात्रा में होगी और सरक्तीजी के जल में नहाकर जो गऊ दूघ व सफेंद तिलों से ॥ ७४ ॥ तर्पेश करता है उसके पितरों की श्रक्षय तिप्त होती है और पितरों की मुक्ति को चाहनेवाला मनुष्य श्रमावास्या दिन को प्राप्त हैं नहीं है और तिल के पीना के पिंड से पितर मोक्ष को पाते हैं॥ ७०॥ और लोहयक्षितीर्थ में तिलों से तर्षम करने पर ममुख्य पृथ्वी में तीनों में इसमें सन्देह नहीं है ॥ ७०॥ और यहां स्नान करके जो पितरों को पिंड व जलदान कमें करते हैं उसके पितर ब्रह्मा के दिन रात्रि तक तुप व हे असुर! भादों महीने में अमावस दिन को पाकर बहा। की यिषका में जो पितरों का तर्षण करता है।। ७३ ।। उसके पितर कल्प्पर्यन्त रुप्त रहते मातुर्वेशे तथैव च ।। अज्ञातगोत्रजास्तेभ्यः पिएडोऽयमुपतिष्ठतु ।। ६८ ॥ विष्णुस्वाच ॥ अनेनैव तु मन्त्रेण विष्णुजी बोले कि हे असुरसत्तम। भादों में अमावस व चौदिस तिथि में हसी मंत्र से मेरे आगे फिंड को देवे ॥ ६१ ॥ तो फितों की अभय सिर मेत समुत्रों से आद करना चाहिये और रहतीर्थ में गऊ देते व यस्तीर्थ में वस्तों को देते ॥ ७६ । ७७ ॥ और पितारें की मुक्ति चाहनेवाला द्रतीथें बह्नाणि यमतीर्थके ॥ ७७ ॥ विष्णुतीथें हिरएयं च पितृणां मोक्षमिच्छकः ॥ विनाक्षतैर्विना दभैंवि सत्तम ॥ श्रीषे चन्द्रे चतुर्दश्यां नमस्ये पिष्डमाहरेत् ॥ ६६ ॥ पितृषामक्षया तृप्तिभंविष्यति न संश शिम् ॥ ७२ ॥ अमाबास्यादिनं प्राप्य मासि भाद्रपदेऽसुरं ॥ ब्रह्मणो यधिकायां तु यः कुर्यात्पितृतर्पेण पितरस्तस्य तृप्ताः स्युयविदाभूतसम्धुवम् ॥ तेषां प्रसन्नो भगवानादिदेवो महेश्वरः ॥ ७४ ॥ अस्य तीर्थ गं मतियेषां मविष्यति ॥ गोक्षीरेण तिलैः श्वेतेः स्नात्वा सारस्वते जले ॥ ७५ ॥ तर्पेयेदक्षया तृप्तिः पिनृणां पिएयाकपिएडेन पितरो मोक्षमाघुयुः ॥ ७० ॥ ऋणत्रयविनिम्क्रा मानवा जगतीतले ॥ भविष्यन्ति न हियष्ट्यां तिलतर्पेषो ॥ ७१ ॥ स्नात्वा यः कुरते चात्र पितृषिष्डोदकिकयाः ॥ पितरस्तस्य तृप्यन्ति याव ते॥ आदं चैव प्रकुर्वीत सक्तुभिः पयसा सह॥ ७६॥ अमावास्यादिनं प्राप्य पितृषां मोक्षमिच्छकः। तस्य जायत् धेनुं द्वाहुठ स्य यात्रार

ों वें विप्रकारणात् ॥ ४ ॥ ऋषेरनुज्ञया रामस्ताडकां समघातयत् ॥ प्रादिशच धनुर्वेदविद्यां रामाय सक्षस को हन्यो यथा देव रघुनाथ । सोइ तीस श्रध्याय में वर्शित उत्तम गाथ ॥ व्यासजी बोले कि पुरातनसमय त्रेतायुग प्राप्त होने पर विष्णुजी के थे तब तक ताड़का नामक राक्षसी आकर विध्न के कारण आगे स्थित हुई ॥ ४ ॥ और ऋषि की आज़ा से श्रीरामजी ने ताड़का को मारा और ल होताहै उस फल को मनुष्य इस चरित्र के एकबार सुनने से पाता है ॥ द॰ ॥ श्रौर जो इस माहात्य को सुनता है उसने चार करोड़ दो लाख एक २ ॥ यज्ञ की रख़ा के लिये राजा दशाय ने उन दोनों कुमारों को दिया श्रीर धनुष व बाख़ को घारनेवाले वे वीर पिता वचन के पालक हुए ॥ ॥ गललोचन श्रीरामचन्द्रजी मुर्यवंश में उत्पन्न हुए हैं ॥ ३॥ श्रीर काकपक्षघारी श्रीराम व लक्ष्मण्जी वे दोनों पिता के वचन से विश्वासित्रजी में सुनर्ग को देने अक्षतों के विना व कुरों के विना और श्रासन के जिना लोहयष्टि में जलही से मनुष्य गयाश्राद्ध का फल पाता है।। ७८ ॥ सुतजी गा । यह लोहासुर का बुचान्त तुमलोगों से कहागया जिसको सुनकर बहाघानी व गोवानी मनुष्य सब पापों से छूटजाता है॥ ७६॥ गया में इक्कीसबार हज़ार सौ गौबों को दिया ॥ ८१ ॥ इति श्रीरकन्दपुरासैधमरिरायमाहात्म्येदेवीद्यालुमिश्रविराचितायांभाषाटीकायांलोहासुरमाहात्म्यसम्पूर्तिनभिकोनिश्रोज्यायः ॥ २६ । ्॥ यच्छत्वा ब्रह्महा गोन्नो मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ७६ ॥ एकविंशातिवारन्तु गयायां पिएडपातने ॥ तत्फलं न्यास उवाच ॥ पुरा त्रेतायुगे प्राप्ते वैष्णुवांशो रघ्रहः ॥ सूर्यवंशे समुत्पन्नो रामो राजीवलोचनः ॥ १ ॥ स ≂ ९ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराऐषम्मिरएयमाहात्म्येलोहासुरमाहात्म्यसम्पूर्तिनमिकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ रामो लक्ष्मणुश्चेव काकपक्षधूरावुमो ॥ तातस्य वच्नातौ तु विश्वामित्रमुत्रतो ॥ २ ॥ यज्ञसंरक्षणार्थाय राज्ञा ने सकद्मिमञ्जूते सिति ॥⊏० ॥चतुरकोटिद्विलक्षं च सहस्रं शतमेव च ॥ घेनवस्तेन दत्ताः स्युमोहात्म्यं श्युष् रको ॥ धनुःशरधरो वीरो पितुर्वचनपालको ॥ ३ ॥ पथि प्रज्ञजतोयविताङकानाम राक्षमी ॥ तावदागम्य मिव च ॥ वारिमात्राखोहयष्ट्यां गयाश्राद्यफ्तं लमेत् ॥ ७८ ॥ मूत उवाच ॥ एतदः कथितं विप्रा लोहामुर ॥ वै विष्ठकारणात् ॥ **८** । ना चामनग विचेष्टितम् समनाप्रोति दत्ती कुमार यातु यः॥

हपवती होगई॥६॥ और विश्वामित्र का यज्ञ वर्तमान होने पर रघुत्तम रघुनाथजी ने उत्तम बागों से मारीच व सुबाहु को मारा॥ ७॥ और जनक श्रीरामजी के लिये धनुवैद्विद्या को बतलाया ॥ ४ ॥ श्रीर इन्द्र के संयोग से गौतमकी स्त्री श्रहत्या शिला उन श्रीरामचन्द्रज्ञी के च्रांगुतालों के प्रा शिवजी का धनुष तोड़डाला और श्रीरामचन्द्रजी ने पन्द्रहत्रें वर्ष में देश वर्ष की मैथिली ॥ ८ ॥ व श्रयोशिका सुन्दरी मीताजी को जब क्याहा तिनाजी को पाकर श्रीरामजी कृतार्थ हुए॥ १ ॥ व जब श्रयोध्याजी को गये तब हे राजन् । पशुरामजी को देखकर वेबताओं को भी दुस्सह समस् वर्षे यौवराज्यप्रदायकम् ॥ राजानमथ् कैकेथी वरद्वयमयाचत ॥ १२ ॥ तयोरेकेन रामस्तु संसीतः सहज जानकीलक्ष्मण्यसम् रामं प्राव्राजयन्त्रपः ॥ त्रिरात्रमुदकाहारश्रत्ये हि पज्ञे तु सम्प्रवते । घूत्तमः ॥ मारीचं च सुबाहं च जघान परमेषुगिः ॥७॥ इंश्वरस्य धनुभेगं जनकस्य गृहं रामः पञ्चदशे वर्षे षडुपीं चैव मेथिलीम् ॥ = ॥ उपयेमे यदा राजन्रम्यां सीतामयोनिजाम् ॥ क्रतक्त्य हः॥ १०॥ ततो रामं पराजित्य सीतया ग्रहमागतः॥ ततो द्वाद्श्वषाणि रेमे रामस्तया सह॥ ११॥ मप्त ॥ ४ ॥ तस्य पादतलस्पशां डिब्रला वासवयोगतः ॥ अहल्या गोतमवधुः पुनजोता स्वरूषिणी ॥ ६ ॥ विश्वा जटाधरः प्रबजतां वर्षाणीह चतुर्शा॥ १३ ॥ मरतस्तु द्वितीयेन यौवराज्याधिणेस्तु मे ॥ मन्यरा तः सीतां सम्प्राप्य राघवः॥ ६॥ अयोध्यामगमन्मागें जामद्गन्यमवेक्ष्यं च॥ संप्रामोऽभूत्रारा राजन्तेबान हा बरमेतमयाचत ॥ १४ ॥ स्थितम् । स्तदा जा मपि दुःस के घर में स्तर्भ

इनन्तर परशुरामजी को जीतकर श्रीरामजी मीता समेत घर को आये तदनन्तर श्रीरामजी ने उन जानकीजी समेत बारह वर्ष तक रमग् किया। 199॥ वर को मांगा॥ १४॥ श्रोर राजा दशस्य ने जानकी व लहमए। सखावाले श्रीरामजी को वनवास दिया श्रोर तीन रात्रि तक जलाहारी व चौथे दिन जराश्रों को घारण कर चौदह वर्ष तक वन को जावें ॥ १३ ॥ श्रीर मेरे दूसरे बरदान से भरतजी युवराजता के स्वाभी होवें मंथरा के बचम से ताईसबें वर्ष में युवराजता को देनेवाले राजा दशरथ से कैकेयी ने दो वरों को मांगा॥ १२॥ उन दोनों में से एक वर से सीता समेत व लाइमा

शीरामजी महात्मा अत्रिजी को देखकर द्राडकाराय को आये व राक्षसगणों के मारने के प्रारंभ में विराध के मारने पर ॥ २० ॥ साढ़े तेरह वर्ष लीटने के लिये समभा कर ॥ 9 = ॥ तदनन्तर भरत व शत्रुंचजी नंदियाम को आये श्रीर बहां राज्य को घारण् किये दोनों पादुका पूजन में परायण् करनेवाले॥ १५॥ श्रीरामजी ने पांचवे दिन चित्रकूट में निवास किया तब हा राम। ऐसा कहते हुए द्शारथजी स्वर्ग को चलेगये॥ १६॥ वे द्शारथजी मफल कर स्वर्ग को गथे तद्नन्तर भरत व शत्रुघन चित्रकूट में आये॥ १७॥ व हे राजत्। रामजी से पिता को स्वर्ग में प्राप्त बतलाकर भरतज्ञी

राघवं च लक्ष्माधेन समन्वितम् ॥ ततो रामो जघानाशु मारीचं मगरूषिणम् ॥ २४ ॥ धुनः प्राप्याश्रमं मेनिवेद्य च ॥ सान्त्वनं भरतश्चास्य कृत्वा निवर्तनं प्रति ॥ १⊏ ॥ ततो भरतशबुघ्नो नन्दिग्रामं समागतौ ॥ :॥ १५॥ पश्चमे चित्रकूटे तु रामो बासमकल्पयत् ॥ तदा दश्ररथः स्वर्गं गतो राम इति ब्रुवन् ॥ १६॥ तु सफलं कत्वा स्वर्गे जगाम सः॥ ततो भरतशबुघौ चित्रकूटे समागतो ॥ १७॥ स्वर्गतं पितरं राजन [संज्ञके ॥२२॥ राघवाम्यां विना सीतां जहार दशकन्धरः॥ मारीचस्याश्रमं गत्वा मुगरूपेण तेन च॥ २३॥ गनरतो तत्र राज्यधराबुमो ॥ १६ ॥ अत्रि टब्द्वा महात्मानं दएडकारएयमागमत् ॥ रक्षोगण्**बधार्**म्भे तस्तर्य जानकीसंहितस्य च ॥ २१ ॥ आगतो राक्षसो घोरः सीतापहरणाय सः ॥ ततो माघासिताष्ट्रम्य निपातिते॥ २०॥ ऋईत्रयोद्शे वर्षे पञ्चवट्यामुबास ह॥ ततो विरूपयामास शूर्षणस्रां निशाचरीम् 

ाए ॥ २४ ॥ फिर आश्रम को प्राप्त होकर श्रीरामजी ने सीता के विना आश्रम को देखा और वहां हरी जाती हुई वे सीताजी कुररी पक्षिणी की नाई को हरलिया और उस मुगरूपधारी मारीच ने ॥ २३ ॥ लक्ष्मण् समेत श्रीरामजी को दूर ले जाकर माया किया तदनन्तर मुगरूपी मारीच को श्रीराम् तदमन्तर उन्हों ने शूर्पेएखा राक्षती को त्रिरूप किया और जानकी तमेत वन में घूमते हुए उन श्रीरामजी के ॥ २९ ॥ वह भयंकर रावए। राक्षत सीता लिये आया तदनन्तर माघ की कृष्ण पक्षवाली अष्टमी में बुन्द्संज्ञक मुहूते में ॥ २२ ॥ सव्या ने मारीच के आश्रम को जाकर श्रीराम व लक्ष्मण्जी

\$ 6 G &

से उन जानकीजी को कहा ॥ ३४ ॥ तदनन्तर उस संयाति के बचन से हनुमान्जी सी योजन समुद्र को नांघगये व उन्होंने उस रात में लंका में विजी ने हनुमान् आदिक वानरों की सीताजी के समीप पद्धाया ॥ ३३ ॥ तब हुनुमान्जी भँगुटों को लेकर गये और क्शवें महीने में संपाति बानर कि है राम। है राम। राक्षम से हरी हुई मेरी रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये जैसे धुधा से संयुत बाजपक्षी चिह्नाती हुई वर्तिका ( बटेर ) को लेजाता दोनों भाई उस समय।। १६ ॥ जटायु को देखकर व राक्षस से हरी हुई सीता को जानकर तदनन्तर उन श्रीरामजी ने पक्षी ग्रघराज का दाहा-३ • ॥ शागे श्रीरामजी चले व उनके पींबे लाइमर्गाजी चले श्रौर पंपातर के समीप प्राप्त होकर श्वरी के ऊपर द्याकर ॥ ३ १ ॥ उस पंपातर के जल ने हनुमान्जी का दर्शन किया तदनन्तर श्रीरामजी ने हनुमान्जी के साथ मित्रता की॥ १२॥ तदनन्तर सुग्रीव के समीप जाकर बालि वानर को युद्ध किया व रावस से मारा हुआ वह गिरपड़ा और माघ के कृष्णुपक्ष की नवमी में रावरा के मन्दिर में बसती हुई जानकीजी को ॥ २८ ॥ इंदरी कामदेव के बरा में प्राप्त यह राक्षम रावण जनक की कन्या ( जानकी ) जी को लिये जाता है तब उस वचन को सुनकर पक्षिराज गींघ ने ॥ २७॥ था रूयेनः क्षुघायुक्तः कन्दन्तीं बर्तिकां नयेत् ॥ २६ ॥ तथा कामवर्शं प्राप्तो राक्षसो जनकात्मजाम् ॥ जनकजां तच्छुत्वा पक्षिराट तदा ॥ २७ ॥ युयुघे राक्षसेन्द्रेण रावणेन हतोऽपतत् ॥ माघासितनवम्यां तु राक्षसमंहताम् ॥ मीतां ज्ञात्वा ततः पक्षी मंस्कृतस्तेन मिक्रितः ॥ ३० ॥ भ्रमतः प्रययो रामो लक्ष्मणस्तत्पदानुगः ॥ ामनुप्राप्य श्वांगमनुगृह्य च ॥ ३१ ॥ तज्ञलं समुपस्पृश्य हनुमद्शंनं कृतम् ॥ ततो रामो हनुमता सह सस्टयं चकार ह ॥ ३२॥ततः सुग्रीवमभ्येत्य अहनद्वालिवानरम् ॥ प्रेषिता रामदेवेन हनुमत्प्रमुलाः प्रियाम् ॥ ३३ ॥ वसन्तीं रावणालये ॥ २८ ॥ मार्गमाणी तदा तो तु भातरो रामलक्ष्मणो ॥ २६ ॥ जटायुर्ष तु हष्ट्वेच ज्ञात्वा किमादाय बायुमुनुस्तदा गतः ॥ संम्पातिदेशमे मासि आच्छ्यो बानराय ताम् ॥ ३४ ॥ ततस्त सीतां ददशें ह ॥ तत्रेव हियमाणा सा चकन्द कुररी यथा ॥ २५ ॥ रामरामेति मां रक्ष रक्ष मां रक्षसा हताम् ॥ यभ नयत्येष ज है॥ २६॥ वैसेही राक्षसेन्द्र रावण से रामो विना हुए वे राम, लक्ष्मरा रितास्यार्थ अङ्गुलीय मारा और श्रीरामटे रोनेलगी ॥ २५ ॥ दिक कर्म किया ॥

जानकीजी को सब आर द्वा ॥ ३४ ॥ और उसी रात के शेष रहने पर हजुमानजीको सीताजी का दर्शन हुआ और हादशी में हनुमानजी शशिम के बृक्षे चढ़े ॥ ३६॥ लंका को जलादिया ॥ ३८।३६ ॥ श्रौर पौर्यमासी में हनुमान्जी का महेन्द्र पर्वत पै आगमन हुआ व मार्गशीष की परेवा से पांच दिनों से मार्गमें ॥ ४०॥ श्रीर उस रातमें उन्होंने जानकीजी के विश्वास के लिये कथा को कहा तदनम्तर तेरित तिथि में श्रक्षकुमार आदिकों के साथ युद्ध वर्तमान हुआ।। ३७॥ श्रीर तेरिस में मेगनादने हनुमान्जी को ब्रह्मास्न से बांघ लिया और हनुमान्जी ने क्ठोर व रूखे बचनों को राक्षमाधिप रावण् से कहा व ब्रह्मास से संयुत तथा बैधेहुए उन्होंने पुच्छ से संयुत ब्राग से लंका को जलादिया ॥ ३८।३६ ॥ और पौर्मासी में हनुमान्जी का महेन्द्र पर्वत पै ब्रागमन हुक्षा व मार्गशीष की परंवा से पांच दिनों से मार्गमें ॥ ४० ॥ संयुत आग से

हनूमतः ॥ दाद्श्यां शिश्वाषा छक्षे हनुमान्पर्यबस्थितः॥ ३६॥ तस्यां निशायां जानक्या विश्वासायाह वर्षे 🖨 ध्वस्तं मधुवनं किल ॥ सप्तम्यां प्रत्यिभिज्ञानदानं सर्वनिवेदनम् ॥ ४१ ॥ माणिप्रदानं सीतायाः सर्व हचनाद्धिंघ पुप्तुवे शतयोजनम् ॥ हनुमान्निशि तस्यां तु लङ्कायां परितोऽचिनोत् ॥ ३५ ॥ तद्रात्रिशेषे सीताया ॥ अक्षादिभिस्तयोदश्यां ततो युद्धमवर्तत ॥ ३७ ॥ मह्मास्रेण त्रयोदश्यां बद्धः शकांजता कांपः ॥ दाराण ॥ प्रतिज्ञां हि प्रयातुं दक्षिणां दिशम् ॥ ४३ ॥ तीत्वहिं सागरमिष हनिष्ये राक्षसेश्वरम् ॥ दक्षिणाश्रां ॥णि वाक्यानि राक्षमाधिपम् ॥ ३८ ॥ अत्रवीद्यायुसुतुस्तं क्दो ब्रह्मास्रमंयुतः ॥ विह्निना पुच्चयुक्रेन लङ्का कृतम् ॥ ३६ ॥ पूर्णिमायां महेन्ट्राट्रो धुनरागमनं कपेः ॥ मार्गेशिषेप्रातिषदः पञ्चािभः पथि वासरेः ॥ ४॰ रामाय शंसयत्॥ अष्टम्युत्तरफाल्सुन्यां मुहुत्ते विजयाभिधे॥ ४२॥ मध्यं प्राप्ते सहस्रांश्रौ प्रम्थानं राघ्वम्य च संकथाम् YAAAAAAAAAAA

फिर आकर वर्ष दिनमें मधुवनको विध्वंस किया और सप्तमीमें चीन्ह को दिया व सब क्रुचान्त निवेदन किया॥ ४०॥ हनुमान्जी ने सीताजी के माग्रे प्रदान झादि समस्त जी से निवेद्न किया और अरमीमें उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में विजय संज्ञक मुहूर्त में ॥ ४२ ॥ सूर्यनारायण् के मध्य में प्राप्त होनेपर श्रीरामजी का प्रश्यान दक्षिण दिशा को जाने के लिये प्रतिज्ञा करके ॥ ४३॥ यह कहा कि मैं समुद्र को भी उतारकर रावण को मारूंगा श्रीर दक्षिण दिशा को जातेहुए उन इतान्तको श्रीराम हुआ व श्रीरामजी

व मित्र हुए ॥ ४९ ॥ और मात दिनों में समुद्र के किनारेपर सेनाका टिकाश्रय हुआ व पीप के ग्रुक्तपक्ष की परेवा से तीज तिथितक सेना सभेत चार दिन श्रन्न जाल को छोड़कर बत किया तय समुद्र से वर मिला व यन दिखलाया गया॥ १७॥ श्रोर द्शामी तिथि में सेतु का प्रारम हुआ व तेरसि चौदिति तिथि में श्रीरामजी ने सुवेल पर्वत पै सेना को टिकाया ॥ 8८ ॥ व पौर्शमाती तिथि से दुइज तक तीन दिनों से सेना उतरी श्रौर वीर श्रीरामजी तमुद्र के समीप टिकेरहे ॥ ४५ ॥ और चौदि तियि में विभीषणजी श्रीरामचन्द्रजी को मिले व पंचमी तिथि में तमुद्र को उत्तरने के लिये तलाह हुई ॥ ४६ ॥ श्रीरामजी के सुत्री में समाप्तहुआ श्रो श्रोर श्रीरामजी ने

सुशीबोऽथाभवत्सखा ॥ ४४ ॥ वासरैः सप्तमिः सिंधोस्तीरे सैन्यनिवेशनम् ॥ पौषशुक्रप्रतिषदस्तृतीयां सीतार्थं शुमलक्षणः ॥ तृतीयादिद्शम्यन्तं निवेश्रश्च दिनाष्टकः ॥ ४० ॥ शुक्सारण्योस्तत्र प्राप्ति दिने ॥ पौषापिते च द्रादश्यां भैन्यसंख्यानमेव च ॥ ४१ ॥ शाईलेन कपीन्द्राणां सारासारोपवर्णनम् ॥ यिमान्ते च लङ्कायां दिवसेस्त्रिमिः ॥ ४२ ॥ रावणः सैन्यसंख्यानं रणोत्साहं तदाऽकरोत् ॥ प्रययावङ्गदो ४७ ॥ सेतोर्रशम्यामारम्भक्वयोर्ज्यां समापनम् ॥ चतुर्द्य्यां मुवेलाद्रौ रामः सेनां न्यवेश्यत् ॥ ४८ ॥ ॥ द्वितीयायां त्रिदिनेः सैन्यतारणम् ॥ तीत्वां तोयनिधिं रामः शूरवानरसैन्यवात् ॥ ४६ ॥ हरोघ च । उपस्थानं ससैन्यस्य राघवस्य वसूव ह ॥ ४४ ॥ विभीषण्थ्रतुथ्यां तु रामेण सह सङ्गतः ॥ समुद्र पश्चम्यां मन्त्र उद्यतः ॥ ४६ ॥ प्रायोपवेशनं चक्ने रामो दिन्चतृष्ट्यम् ॥ समुद्राद्दरलामश्च सहोपायप्र तरणार्थाय दर्शनः ॥ ६ धरिषमास्या धुरीं लङ्गां यावदम्बुध प्रयातस्य

ले श्रीरामजी ने समुद्र को उतरकर ॥ १६ ॥ मीता के लिये उत्तम लक्षगोंबाले श्रीरामजी ने लंकापुरी को घेरलिया श्रीर तीज से लगाकर द्रामीतक ॥ व कपीन्द्रों के मध्य में श्रेष्ठ सुप्रीव ने सारांश व असारांश का बर्शन किया और तैरिस से लगाकर अमावस तक लंका में तीन दिनों से ॥ ५२ ॥ सबस् आठ दिन सेना टिकी रही॥ ४०॥ श्रौर वहां एकादशी तिथि में शुक व सारण मंत्री का मिलाप हुआ व पाँप के कुरणपूष में दादशी तिथि में सेना की गिनती बानरों की सेनावा \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

त्रे को युद्ध में मेघनाद ने ॥ प्रप्र ॥ श्रीराम व लक्ष्मएजी को नागपाश से बाँघ लिया व वानरेशों के विकल होने पर व सबों की आशा ट्रटने ती की तम युद्ध करने का उत्साह किया व माष्युक्त की प्रतिषद्। तिथि में अंगद दूतता में गये ॥ ५१ ॥ तब माष्युक्त दितीया तिथि में गमय श्रीरामजी ने पवन के उपदेश से गरुड़ को स्मरण किया श्रौर दशमी में नागपाश से छुड़ाने के लिये गरुड़जी श्राये॥ ५७॥ व माघशुक्त शुक्राचवासरे ॥ ५३ ॥ सीतायाश्च तदा भर्तुमायामुर्घादिदर्शनम् ॥ माघशुक्रद्वितीयायां दिनैः सप्तमिर

हो दिन तक फिर युद्ध हुआ व द्वादशी तिथि में हनुमान्जी ने धूप्राक्ष को मारा॥ ४८॥ व तेरिस तिथि में उन्हों ने समर में श्रकंपन को मारा जी को माया की मीता को दिखलाकर ॥ ४६ ॥ उस समय सेना में प्राप्त तब लोगों को डरवाया व माष्युक्त की चौदिसि से कृष्णपक्ष की परेवा दिन में नील बानर ने प्रहस्त का बध किया व माघकुष्ण की दितीया से चौथि तक तीन दिनों में ॥ ६० ॥ श्रीरामजी ने बढ़े युद्ध में राब्धा को ब पंचमी से लगाकर ष्रष्टमी तक रावण ने कुंभकर्ण को जगाया तब कुंभकर्ण ने चार दिन तक भोजन किया श्रीर कुंभकर्ण ने नवभी से लगाकर सीताजी को पित का माया से मस्तकादि का दरीन कराया गया और सात दिनों में अष्टमी पर्यन्त ॥ ५४ ॥ राक्षसों व वानरों का बड़ा भारी युद्ध हुआ व माघशुक्त ष्टमीम् ॥ ५८ ॥ रक्षसा वानराषा च अष्यमारमम् उत्तरामम् इतारोष्ठ व सवशः ॥ ४८ ॥ अपर ॥ भ्रम्परमायोनोगपाश्वनन्धः कृतः किल ॥ आकुलेषु कृषीशिषु हतारोष्ठ ॥ अवहारो माघशुक्रस्यैकादश्या दिनद्दयं स्मार राघवस्तदा ॥ नागपाशिवमोक्षार्थं दश्मयां गरुडोऽभ्यगात् ॥ ५७ ॥ अवहारो माघशुक्रस्यैकादश्या दिनद्दयं स्मार राघवस्तदा ॥ नागपाशिवमोक्षार्थं वर्षः कृतः ॥ ४८ ॥ त्रयोद्श्यां तु तैनैव निहतोऽकम्पनो रणे ॥ मायासीतां दर्शे म् ॥ हादश्यामाञ्जनेयेन घुम्नाक्षस्य वर्षः कृतः ॥ ४८ ॥ त्रयोद्श्यां तु तैनैव निहतोऽकम्पनो रणे ॥ मायासीतां दर्शे म् ॥ हादश्यामाञ्जनेयेन घुम्नाक्षस्य वर्षः कृतः ॥ ४८ ॥ त्रदा सर्वान्सैन्यगतानिषे ॥ माघशुक्रचतुर्हश्या यावत्कृत्वणाति ॥ माघशुक्रचतुर्हश्या यावत्कृत्वणाति ॥ माघशुक्रचतुर्हश्या यावत्कृत्वणाति ॥ स ६०॥ त्रिदिनेन प्रहस्तस्य नीलेन विहितो वयः॥ माघकुष्णादितीयायाश्वतुष्यंन्तं त्रिमिदिनैः॥ ६१॥ जि युद्धे रावणो द्रावितो रणात्॥ पश्चम्या श्रष्टमी यावद्रावणेन प्रवोधितः॥ ६२॥ कुम्मकर्णस्तदा चके बासरम् ॥ ध रामेण तुमु की एकादशी से व नवभी निधि में गा पर ॥ ४६ ॥ उस । 

और फाल्मुन की प्रतिपद्ग से लगाकर चौथि तक चार दिनों में नरांतक आदिक पांच राक्षस मारे गये॥ ६५ ॥ और पंचमी से सप्तमी तक तीन दिन में अतिकाय का वघ हुआ व अटमी से दादशी तक पांच दिन में निकुंभ व कुंभ ये दोनों मारे गये और मकराक्ष चार दिनों में मारा गया व फाल्गुन के कृष्णापक्ष की दुइज के गया॥ ६६। ६७ ॥ और तीज से लगाकर सप्तमी तक पांच दिन तक ओषधी लाने की न्यप्रता से युद्ध बन्द रहा ॥ ६८ ॥ और अष्टभी मे किया॥ ६२। ६३॥ व श्रीरामजी ने युद्ध में बहुन वानरों को खानेवाले कुंभकर्ण को मारा और अमावस के दिन शोकाभ्यवहार हुआ॥ ६४॥ चार द्विनों तक युद दिन मेघनाद जीता 

कन्धरः॥ ७१॥ चैत्रशुक्रप्रतिपदः पञ्चमी दिनपञ्चके॥ रावणो युध्यमानोऽभूत्प्रचुरो रक्षमां वयः॥७२॥ ऽभ्यवहारं चुत्दिनम् ॥ कुम्मकुषोंकरोधुदं नवम्यादिचतुदिनैः ॥ ६३ ॥ रामेषा निहतो युद्धे बहुवानरभक्षकः ॥ अमा श्रांकाऽभ्यवहारों बभूव ह ॥ ६४ ॥ फाल्गुनप्रांतेषदादों चतुर्थन्तैश्वतुदिनैः ॥ नरान्तकप्रभृतयों निहताः ः॥ ६५ ॥ पश्चम्याः सप्तमीं यावदतिकायवधम्ज्यहात् ॥ श्रष्टम्या हाद्शीं यावन्निहतो दिनपञ्च ॥ निकुम्मकुम्मो हावेतो मकराक्षश्चतुदिनैः ॥ फाल्गुनासितहितीयाया दिने वै शकजिज्ञितः ॥ ६७ ॥ र्ली हतवान्कुघीः ॥ शोकावेगात्तदा रामश्रके सैन्यावघारणम् ॥ ६६ ॥ ततस्रयोदशीं यावहिनैः पञ्चभिरिन्द्रजित् ॥ लक्ष्मणेन हतो युद्धे विरुयातवलपौरुषः ॥ ७० ॥ चतुर्दश्यां दश्यीबो दीक्षामापावहारतः ॥ अमावास्यादिने प्रागा कात्॥ ६६। तृतीयादौ स चुद्धाय दश वास्यादिने पञ्च राक्ष्मा

यारूपिए॥ जानकी जो को मारा तब शोक के वेग से श्रीरामजी ने सेना का निश्चय किया॥ ६६॥ तद्नन्तर त्रयोद्शी से पांच दिनों में प्रसिद्ध बल व पैरुषवाला मेयनाद युद्ध में लक्ष्मणजी से मारा गया ॥ ७० ॥ और चौद्सि में युद्ध बंद होने के कारण रावण यज्ञदीक्षा को प्राप्त हुआ व अमावस दिन में गया ॥ ७१ ॥ और चैत के शुरूपक्ष की परेवा से पंचमी तक पांच दिन रावण् युद्ध करता,रहा और राक्षमों का बहुत वध हुआ ॥ ७२ ॥ कुबुद्ध रावधा ने मा रात्रण युद्ध के लिये

त की दितीया से लगाकर चैत महीने की कृष्ण्यपक्षवाली चौद्मिंतक सत्तासी दिन हुए और बीच में पंदह दिन ॥ ७६ ॥ युद्ध बंद हुआ और हुआ व वैशास्त्र की प्रतिपद्दा तिथि में श्रीरामजी ने युद्धभूमियों में निवास किया और दुइज तिथि में लंका के राज्य पे विभोषण् का श्राभिषक किया शुद्धि हुई व देवताश्रों से बरदान मिला और वहां दशरथ का आगमन हुआं व श्रमुमोद्दन हुआ।। ८९ ॥ श्रीर ये व विशन्यकरणी श्रोपधी को लाकर उसकी लहमगाजी को पिला दिया॥ ७४॥ व दशमी में युद्ध शांत रहा श्रोर रात्रि में राक्षतों का युद्ध हुआ ॥ ७६ । ७७ ॥ और श्रमावस के दिन सविशादिकों के संस्कार हुए व बड़ाभारी संप्राम होने पर श्रीरामजी ने जीत को पाया ॥ ७८ ॥ इस प्रकार माघ की अष्टमी तक रथ व अश्यादिकों का नाश हुआ और चैत के शुक्तपश की नवमी में लक्ष्मएजी के शक्ति का भेदन होने पर ॥ ७३ ॥ कोघ से संयुत ण को भगा दिया और विभीषण् के उपदेश से हनुमान्जी का युद्ध हुआ।। ७४॥ श्रीर हनुमान्जी लक्ष्मण्जी के लिये श्रीषयी लाने के कारण् रुमीं यावत्स्यन्दनाश्वादिसूदनम् ॥ चैत्रशुक्रनवम्यां तु सौमित्रेः शक्तिमेदने ॥ ७३ ॥ कोपाविष्टेन वितो दशकन्धरः ॥ विभीपषोपदेशेन हनुमद्युद्धमेव च ॥ ७४ ॥ द्रोषाद्रेरोषधीं नेतुं लक्ष्मणार्थमुपागतः ॥ यो मातलिसारथिः ॥ ७६ ॥ प्राप्नो युद्धाय द्वाद्श्या यावत्क्रष्णां चतुर्दशीम् ॥ अष्टादशादिनै रामो रावर्णं ति ॥ ७७ ॥ सैंस्कारा रावणादीनाममावास्यादिनेऽभवन् ॥ संग्रामे तुमुले जाते रामो जयमवाप्तवान् ॥७⊏॥ लङ्काराज्ये विभीष हेतीयादिचेत्रकृष्णचतुर्द्शीम् ॥ सप्ताशीतिदिनान्येवं मध्ये पञ्चदशाहकम् ॥ ७६ ॥ युद्धावहारः संशामो देनान्यभूते ॥ वैशाखादितियौ राम उवास रणभूमिषु ॥ अभिषिक्रो हितीयायां लङ्काराज्ये विभीष ॥ सीताशुह्धिम्त्तीयायां हेबेम्यो बरलम्मनम् ॥ द्शार्थम्यागमनं तत्र चैवानुमोदनम् ॥ = १ ॥ हत्वा श्रीरामजी के लिये रथ व मात्रलि सारथी प्राप्त हुन्ना और द्वादशी से लगाकर कृष्णपश की चौद्रित तक ञ्रठारह दिनों में श्रीरामजी ने रावण् तु समादाय लक्ष्मणं तामपाययन् ॥ ७५ ॥ दशम्यामवहारोऽभू द्रात्रो युद्धं तु रक्षमाम् ॥ एकादश्यां र तीज तिथि में सीताजी की द्वेरथ युद्ध में मार द्रोगाचल MUNICIPALITY OF A SPECIAL PROPERTY.

स्के पु

ाई ज्यापक औरामजी शीघ्रा से लंकेश राव्या की मारकर राक्षस से दुःखित पिषेत्र ज्ञानकीजी को लेकर ॥ दरा। वैशाख की चीथि में श्रीरामजी बैठकर व बड़ी प्रीति से जानकीजी को लेकर लीटे ॥ दश् ॥ फिर आकाश के हारा अयोध्यापुरी को लीटे और चौदह वर्ष पूर्ण होने पर वैशाख दश ॥ गएमें समेत श्रीरामजी भारहाजजी के आश्रम में फैटे और बिटि तिथि में वे पुष्पक विमान के हारा नांदेग्राम में आये ॥ दथ ॥ और चलेगये॥ ६०॥ उस श्रीरामजी के राज्य में मनुष्यों के मन हर्ष से भूषे हुए ब पुत्रों श्रीर पेत्रों से संयुत मनुष्य धन व धान्य से युक्त हुए॥ ६०॥ श्रीर न खुनाथजी का श्रयोध्यापुरी में श्राभेषक किया गया दश श्राधिक चौदह महीने तक जानकीजी ने ॥ दश ॥ श्रीरामजी से रहित होकर राव्या के घर यालीस्थे वर्ष में श्रीरामजी ने राज्य किया ॥ ८७ ॥ तब सीताजी के तैतीस वर्ष हुए श्रौर रावण् का गर्व नाशने गले वे प्रभु श्रीरामजी प्रसन्न होकर में अयोध्या नामक अपनी पुरी में फैट और वहां भाइयों समेत श्रीरामजी ने राज्य किया ॥ ८८ ॥ गेरह हज़ार वर्ष तक श्रीरामजी राज्य को न्यवतंत ॥ वैशासम्य चतुध्यों तु रामः पुष्पकमाश्रितः ॥ न् ॥ विहायसा निरुत्तम्तु भूयोऽयोध्यां पुरीं ष्पिकेषा समागतः ॥ ८५ ॥ सप्तम्यामिभिषिक्रोसावयोध्यायां रब्रुहहः ॥ दशाहाधिकमासांश्र चतुर्शा हि बिश्हपांषि तु तदाभवत् ॥ स चतुर्श्यवर्षान्ते प्रविष्टः स्वां पुरीं प्रभुः ॥ == ॥ अयोध्यांनाम मुदितो |दर्गहा ॥ आतृभिः सहितस्तत्र रामो राज्यमकारयत् ॥ ८६ ॥ दश्वषंप्रहस्नाणि दश्वषंश्रातानि च ॥ |पालियित्श जगाम त्रिदिवालयम् ॥ ६० ॥ रामराज्ये तदा लोका हर्षति मेरमानसाः ॥ बभुबुधंनधान्या शं लक्ष्मणस्यात्रजो विमुः ॥ ग्रहीत्वाजानकी पुएयां हुःस्तितां राक्षसेन तु ॥ =२ ॥ त्रादाय परया ग्रीत्या चतुर्शे वर्षे पञ्चम्यां माधवस्य च ॥ ८४ ॥ भारद्वाजाश्रमे रामः सगणः समुणाविशत् ॥ नन्दिग्रामे तु त्रयुता तराः ॥ ६१ ॥ कामवर्षी च पर्जन्यः सस्याति ग्रुषावन्ति च ॥ गावस्तु घटदोहिन्यः पादपाश्च सदा ८६॥ उवास रामरहिता रावणस्य निवेशने॥ हार्चत्वारिशके वर्षे रामो राज्यमकारयत्॥ ८७॥ सीता यास्तु नयांहि रामो रावण् रामो राज्यं ह्याः पुत्रपेंहि

भीर न राठ न कृतव्न न मलीन देख पढ़ता था।। १००॥ व हे स्तत् । बहुतही प्रसिद्ध शीरामजी के राज्य में सदेव सब कहीं वेदों के पार-

था झौर चोर, जुँवारी व मदिरा पीनेवाला और पापी सनुष्य नहीं होते थे॥ ६८॥ और सुत्रर्थ को सुरानेवाला, ब्रह्मवाती व गुरू की शष्या हुमा और म स्त्री को मारनेवाला तथा न बालवाती और न भसत्यकारी हुआ॥ १६॥ भौर जीविका को लोप करनेवाला व भूंठी गवाही देनेवाला

व रोगी नहीं होता था व उस राज्य

में प्रन्ती का हरए। नहीं होता था और मनुष्य पराई क्षियों से विसुख होते थे ॥ ६७॥ व मनुष्य कलंक में तत्पर नहीं होता था और निर्धनी

ो बंध्या व दुर्माग्यवती तथा काकबंध्या श्रोर मृतवत्ता नहीं होती थी ॥ ६४ ॥ श्रोर कोई मी स्त्री विधवा न हुई व पतिसंयुत स्त्री विस्ताप ॥र कोई मनुष्य माता, पिता व गुरु का श्रपमान नहीं करते थे ॥ ६९ ॥ श्रोर कोई पुरायकारी मनुष्य वृद्धों का वचन उल्लंघन नहीं करता यथा व रोग न हुए और स्थियां पतिवता हुई व मनुष्य पितरों की भिक्ति में परायस्। हुए ॥ ६३ ॥ और ब्राह्मसालोग सदैव वेद में परायसा हुए व सेवक हुए और वेश्य जातिवाले लोग सदैव ब्राह्मसों व गौबों की भिक्त को करते थे ॥ १४ ॥ व उस राज्य में संकरवर्षी व संकर श्राचरसा नहीं हुच्झा के अनुकूल बातते थे व अस गुणवान् होते थे और गीवें बड़ाभर हुध देनेवाली थीं व वृक्ष सदैव फलते थे ॥ ६२॥ व हे नराधिप। श्रीरामजी के र्वते केपि मातापित्रोग्रीस्तथा ॥ ६६ ॥ न च वाक्यं हि हदानामुखझयति पुएयक्कत्॥ न भूमिहराणं तत्र ॥ङ्मुखाः ॥ ६७ ॥ नापवाद्परो लोको न दरिद्रो न रोगमाक् ॥ न स्तेयो यूतकारी च मैरेयी पापिनो न मीत्कूटसाक्षी न चैव हि ॥ न शठो न क्रुतब्रश्च मलिनो नैव दश्यते ॥ १०० ॥ सदा सर्वत्र पुज्यन्ते बाह्यणा ॥ न बन्ध्या हुर्भगा नारी काक्बन्ध्या मृतप्रजा ॥ ६५ ॥ विधवा नैव काप्यासीक्षप्यते न सभतेका ॥ ॥ न हेमहारी ब्रह्मघो न चैव ग्रस्तल्पगः॥ न खीघ्रो न च बालघो न चैवान्तुभाष्णः॥ ६६॥ न द्यति त्यं क्षत्रिया हिजसेविनः ॥ कुर्वते वैश्यवर्षाध्य मिक्नं हिजगवां सदा ॥ ६४ ॥ न योनिसंक्षर्ध्यासीत्तत्र ना २॥ नाघयो ब्याघयश्रेव रामराज्ये नराधिष ॥ नायैः पतित्रताश्रासन्षित्मक्रिपरा नराः ॥ ६३॥ हिजा 

रक् ० पु •

नामी बाहाबा पूजे आते थे और कोई अवैष्णाय व यतिव्हीन न था॥ ।। और उन औरामजी के राज्य करते हुए बड़े एश्वर्यतात् य तषस्या के नियान बह्यपुत्र वृक्तिष्ठजी मुनियों तमेत अनेक तीथों को करके आये और औरामजी ने मुनियों समेत गुरु वितिष्ठजी को अभ्युत्थान व अर्थ, पाद्य और मधुषकीदि पूजा से पूजन किया व मुनियेष्ठ वितिष्ठजी ने श्रीरामजी से कुशल पूंछा ॥ २ । ३ । 8 ॥ कि हे राम । राज्य, घोड़ा, हायी, खज्ञाना, देश व उत्तम बन्धु तथा सेवकों में कुशक है उस समय मुनि के ऐसा पूंछने पर ॥ ४ ॥ रामजी बोले कि आप की प्रसन्तता से इस समय व सदैव सब कहीं मेरे कुशल है और श्रीरामजी ने मुनिश्रेष्ठ विसष्ठजी से साम बाह्य पूजे

र् ॥ १०६ ॥ इति औस्कन्दपुराण्यमरिएयमाहात्म्यरामचरित्रवण्नंनामत्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 🔭 ॥ । नाबैष्णमोऽवती राजन् रामराज्येऽतिविश्वते ॥ १ ॥ राज्यं प्रकुवंतस्तस्य पुरोधा बद्तां बरः ॥ बिसिष्ठो र्दि कत्वा तीर्यान्यनेकशः॥ २॥ आजगाम ब्रह्मपुत्रो महाभागस्तपोनिधिः॥रामस्तं पूज्यामास् मुनि गजे कोशे देशे सद्भातुभत्ययोः ॥ कुशलं वर्तते राम इति एष्टे मुनेस्तदा ॥ ४ ॥ राम उवाच ॥ सर्वत्र षुत्रसमन्वितः ॥ स सर्वं कथ्यामास यथा तीर्थान्यशेषतः॥७॥ सेवितानि धराष्ट्रष्ठे क्षेत्राएयायतनानि च ॥ रामाय सर्वत्र कुशालं तदा ॥ = ॥ ततः स विस्मयाविष्टो रामो राजीवलोचनः ॥ पप्रच्छ तीर्थमाहात्म्यं यतीर्थे राज्ये चाश्वे गजे कोशे देशे सद्भातुभत्ययोः ॥ कुशलं वत्ते राम इांते एष्टं मुनस्तदा ॥ ४ ॥ राम उवाच ॥ सष्भ कुशलं मेऽय प्रसादाद्रकतः सदा ॥ पप्रच्छ कुशलं रामो विसिष्टं मुनिष्डङ्गवम् ॥ ६ ॥ सर्वतः कुशली त्वं हि माया ग्रुहम्॥ ३॥ अभ्युत्यानार्षपादीश्च मधुपक्रियुज्या ॥ पप्रच्छ कुश्लं रामं विमिष्ठो मुनिषुझ्चः ॥ ४ मिनिमः सा मिः सहितं र वेदपारगाः ॥ धूतमोत्तमम कथ्यामास

उत्तमोत्म था ॥ १०६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराषोधमारिएवमाहात्मोदेवीद्यालुमि शविराचितायांभाषाटीकायांरामचरित्रवर्णनंनामतिकाऽष्यायः ॥ ६० ॥ कि स्त्री व पुत्र समेत तुम सब ख्रोर से कुराल समेत हो तब उन बतिष्ठजी ने श्रीरामजी से सब कहीं कुराल कहा ब जिस प्रकार कृत्री में सब ॥न जिस प्रकार सेवन किये गये उस सब को कहा ॥ ७। म ॥ तद्नन्तर विस्मय से संयुत कमललोचन श्रीरामजी मे उस तीर्थ के माहात्म्ब को पूंबा जी कि तीयों में तीर्थ और क्षेत्र व स्थ कुरात प्रवा॥६॥

तीर्थ को कहिये॥ र ॥ बसिष्ठजी बोले कि गंगा, नर्मदा, तापी, यसुना, सरस्वती, गंडकी, गोमती व पूर्णा ये नदियां भलीमांति पवित्रकारक हैं॥ श॥ के मध्य में जो उत्तम तीर्थ हो उसको मुफ्त से कहिये ॥ शा श्रौर मैंने सीताजी के हरने में ब्रह्मराक्षरों को मारा है उस पाप की ग्रुन्धि के लिये उत्तम 6 मध्य में त्रिपयगामिनी गंगाजी श्रेष्ठ हैं हे राघत्र । ये गंगाजी दर्शनहीं से पाप को जलाती हैं ॥ ४ ॥ भीर कलियुग में नमेंदा नदी देखकर सी यक्षेत्र को गये यथा श्रीराम । इकतिसर्वे श्रध्याय में सीड़ चरित मुखषाम ॥ श्रीरामजी बोले कि हे मानद, भगवन, विभो । तुम ने जिन तीयों को श्रोर इन निद्यों न सेवन किया है इन तीयों में भी उत्तर

जाकर तीन से जन्मों का पाप और नहाकर हज़ार जन्मों का पाप नाश करती है ॥ ४ ॥ नमेदा के किनारे प्राप्त होकर शाक, मूल व फलों से भी जिन कराने पर मनुष्य कीटि ब्राह्माणों के भीजन का फल पाता है ॥ ६.॥ और री योजनों से भी जो गंगा गंगा ऐसा कहता है वह सब पापों से द्र ॥ व औ पिंडदान करता है वह अक्षय फल की भोगता है और आषाद महीना प्राप्त होने पर जो बावली में रनान करता है।। ६॥ हे राजत्। ष्णुलोक को जाता है॥ ७॥ प्तागुन के झन्त में झमानस को प्राप्त होकर व भावों के कृष्ण्यक्ष में गंगा के समीप प्राप्त होकर जो स्नान व पितरों का थगामिनी ॥ दहते किल्विषं सर्वं दर्शनादेव राघव ॥ ४ ॥ हष्द्वा जन्मशतं पापं गत्वा जन्मशतत्रयम् ॥ न्मसहस्रं च हन्ति रेवा कलो युगे ॥ ४ ॥ नर्मदातीरमाश्रित्य शाकमूलफलैरपि ॥ एकस्मिन्मोजिते विषे फिलं लमेत् ॥ ६ ॥ गङ्गा गङ्गिते यो ब्र्याचोजनानां शतेरापि ॥ मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्ब फिलं लमेत् ॥ ६ ॥ गङ्गा गङ्गिते यो ब्र्याचोजनानां शतेरापि ॥ मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्ब फिलं लमेत् ॥ ६ ॥ गङ्गित प्राप्ते प्राप्ते ॥ पक्षे गङ्गामिष प्राप्य स्नानं च पितृतर्पणम् ॥ = ॥ कुक्ते नि सोऽक्षयं फलमश्तुते ॥ शुचौ मासे च सम्प्राप्ते स्नानं वाप्यां करोति यः ॥ ६ ॥ चतुरशीतिनरकान्न उबाच ॥ भगवन्यानि तीर्थानि सेवितानि त्वया विमो ॥ एतेषां परमं तीर्थं तन्ममाचक्ष्त्र मानद् ॥ १ ॥ मेदा तापी यमुना च सरस्वती ॥ गएडकी गोमती पूर्णा एता नदाः मुपावनाः ॥ ३ ॥ एतासां नमेदा श्रेष्ठा ताहरणे निहता ब्रह्मराक्षमाः ॥ तत्पापस्य विशुक्ष्यर्थं वद तीथोंत्तमोत्तमम् ॥ २ ॥ विमिष्ठ उवाच । 12 亚 

को नहीं ऐसता है व हे राम ! तपती के स्मरण में महापातिकयों के भी ॥ ९० ॥ सात गोत्रों को व एक सौ एक धुरेतयों को वह उधारता है व ब्रमुना

समस्त पातकों से छूट जाता है॥ ११॥ श्रीर बड़े पापों से युक्त भी बहु उत्तम गति को प्राप्त होता है व कृतिका नक्षत्र के योग में कार्तिकी पौर्ध-वतीजी में नहाता है।। १२।। उत्तम देवताओं में स्तुति किया जाता हुआ वह गरुड़ पै चढ़कर स्वर्ग को जाता है और जहां प्राची सरस्वती है ने में जो नहाकर।। १३।। प्राची सरस्वती व माघवजी की स्तुति करता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है और गंडकी नामक पत्रिज्ञ तीर्थ में जो माघमासे प्रयागे तु मज्जनं कुरुते नरः॥ १८॥ इह लोके मुखं भुक्ता अन्ते विष्णुपदं व्रजेत्॥ प्रमासे ये ता है॥ १४॥ वह शालप्रामशिला को पूजकर किर दूघ पीनेवाला नहीं होता है और श्रीकृष्णजी के समीप जो गोमतीजल की बड़ी भारी ारो रूप ॥ तपत्याः स्मरषे राम महापातिकनामिष ॥ १० ॥ उद्धरेत्सप्तगोत्राषि कुलमेकोत्तरं शतम्॥ वत्यां निमज्जयेत् ॥ १२ ॥ गच्बेत्स गरुडारूढः स्तूयमानः सुरोत्तमैः ॥ स्नात्वा यः कार्तिके मासि यत्र स्वती ॥ १३ ॥ प्राची च माघवं स्तोति स गच्छेत्परमां गतिम् ॥ गएडकीपुएयतीथे हि स्नानं यः कुस्ते रो भूत्वा बैकुएठे मोदते चिरम् ॥ चर्मएवतीं नमस्कृत्य अपः स्पृश्ति यो नरः ॥ १६ ॥ स पूर्वजांस्तारयति नरः स्नात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ ११ ॥ महापातक्युक्नोऽपि स गच्छेत्परमां गतिम् ॥ कार्तिवयां क्रतिक दशापरान् ॥ हयोश्र सङ्गमं दृष्ट्वा श्रुत्वा वा सागरघ्वनिम् ॥ १७ ॥ त्रह्महत्यायुतो वापि युतो गच्बेत्पर ?॥ शालग्रामांशलामच्यं न भूयः स्तनपो भवेत् ॥ गोमतीजलक्बोलेमेज्जयेत्क्रष्णमन्निधौ ॥ १५ ।श्यांते न बह नौरारी नरक माती में जो सरस बहां कातिक मही

23

॥ है।। १५॥ वह मनुष्य चतुर्भुज होकर वैकुंठ में बहुत दिनों तक आनन्द करता है व चर्मएवती नदी को प्रणाम कर जो मनुष्य जल को स्पर्श । वह दश पहले व दश पीछे के पितरों को तारता है और दोनों के हंगम का देखकर व समुद की ध्वनि को मुनकर ॥ १७॥ ब्रह्महत्या से संयुत भी

र उत्तम गति को प्राप्त होता है और माघ महीने में जो मनुष्य प्रयाम में स्नाम करता है ॥ १८ ॥ वह इस लोक में सुख को भोगकर अन्त में

पतित्र होक

किर मनुष्य कोटीश्वर शिवजी को देलकर ॥ २६ ॥ वह कभी ब्रह्महत्यादिक पापें से लिप नहीं होता है श्रीर बहुतही श्रशुद्ध स्थान में जानेत्राको मुखे ाता है व हे राम ! जो मनुष्य तीन दिन तक समुद्रस्नान करता है ॥ २४ ॥ वह मनुष्य सब पापों से गुदाचित होकर कैलास में श्रानन्द करता है भीष मिषारायवासी होता है वह देवत्व को प्राप्त होता है ॥ २०॥ जिस कारण देवताओं का स्थान है असी कारण वह पृथ्वी में दुर्लभ है व हे राम | ह्दमा वसूर्य के प्रहण में ॥ २१॥ हे नुपेन्द्र | मुवर्ण के दान से फिर मनुष्य स्तन पीनेवाला नहीं होताहै और श्रीस्थल में दर्शन करके मनुष्य पाप देनेवाले ऋषिलोक स्थान को जाता है श्रौर वैशाख में उज्जयिनीपुरी में जो शिप्रा नदी में रनान करता है ॥ २४ ॥ वह हजारों पूर्वजों को भगंकर २२॥ श्रीर सब दुःखों के विनाशक विष्णुलोक में बह पूजा जाता है व हे राषत्र । पृथ्वी में जो मनुष्य कपिला गऊ को स्पर्श करता है ॥ २३ ॥ वह को जाता है व हे राम। प्रभासक्षेत्र में जो मनुष्य तीन रात्रि तक बहाचारी होते हैं ॥ १६ ॥ वे समलोक व कुंभीपाकादिक को नहीं देखते हैं ज्ञियिन्यां तु वैशाखे शिप्रायां स्नानमाचरेत् ॥ २४॥ मोचयेद्रौरवाद् घोरात्प्रवेजांश्च सहस्रशः ॥ सिन्ध ाम् ॥ २७ ॥ पादोद्धतं पयः पीत्वा सर्वपापं प्राण्ययति ॥ बेदवत्यां नरो यस्तु स्नाति सूर्योदये शुभे ॥२<=॥ टीश्वरं शिवम् ॥ २६ ॥ ब्रह्महत्यादिभिः पापैर्लिप्यते न च स कचित् ॥ अज्ञानामपि जन्तूनां महाऽमेध्ये कि महीयते ॥ कपिलां स्पर्शयेद्यो गां मानवो भुवि राघव ॥ २३ ॥ सर्वकामद्रघावासमृषिलोकं स ग राजेन्द्र न भूयःस्तनपो भवेत् ॥ श्रीस्थले दशेनं इत्वा नरः पापात्प्रमुच्यते ॥ २२ ॥ सर्वदुःखिवनाशे राम प्रकराति दिनत्रयम् ॥ २५ ॥ सपेपापांबेशुद्धात्मा कैलासे मोदते नरः ॥ कोटितीयँ नरः स्नात्ब त्रिरात्रं ब्रह्मचारिषाः॥ १६॥ यमलोकं न षश्येषुः कुम्भीषाकादिकं तथा॥ नैमिषारएयवासी यो नरो ति॥ २०॥ देवानामालयं यस्मात्तदेव भुवि दुर्लमम्॥ कुरुक्षेत्रे नरो राम ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः॥ २९ गैरव नरक से छुड़ार कोटितीय में नहार विध्युल वत्वमाप्तुय मनुध्य the above आता 

२७॥ तब पातक विच्याजी के चरास से उपजे हुए ज़क्त को फ्रीकर नाश हो जाता है और उत्तम स्योंद्य में जो मनुष्य वेदवती नदी में नहाताहै ॥ रना

निय बस्तुओं के स्पर्शादिक से उपजे हुए मनुष्यों के पाप धर्माराय के श्रवगाहन से भस्म होजाते हैं ॥ ३५ ॥ श्रीर ब्रह्मघाती, कृतच्न, बालघाती, श्रीर गऊ की मारनेवाला व प्रामनाशिक मनुष्य धर्मारएय में मुक्त होता है ॥ ३६ ॥ पृथ्वी में इससे श्राधिक पापी प्राशियों को पवित्रकारक ादायक तथा सायुर्वलदायक व चाहे हुए प्रयोजन को देनेवाला उत्तम तीथं नहीं है ॥ ३७॥ भीर कामियों को धमरिरायक्षेत्र कामनादायक व किये हुए पाप और पराई स्त्री के प्रसंगादिक व श्रमक्ष्य वस्तु के खाने से उत्तन्न ॥ ३८ ॥ श्रीर न संग करने योग्य क्षियों के संगमादिक से मध्य में घमरिएय उत्तम तीर्थ कहा जाता है ॥ ३०॥ जो कि पुरातन समय में पहले ब्रह्मा, विष्णु व शिवादिकों से स्थापित किया गया है सब मध्य में विशोष कर ॥ ३०॥ घर्मारएय से श्रेष्ठ भ्राक्ति, मुक्ति को देनेवाला तीर्थ नहीं है स्वर्ग में बेवता घर्मारएयनिवासी जनों की प्रशंसा करते वि विपित्र स्रोर ने पुरंपकारी मनुष्य हैं जो कि कलियुग में तब पातकों को नारानेबोले घर्माराय में बसते हैं ॥ इह ॥ स्रोर महाइत्यादिक पाप च सर्वेषां तीर्यानां च विशेषतः ॥ ३१ ॥ धर्मारएयात्परं नास्ति भुक्रिमुक्रिप्रदायकम् ॥ स्वगे देवाः प्रशं रएयनिवासिनः ॥ ३२ ॥ ते पुएयास्ते पुएयकृतो ये वसन्ति कलो नराः ॥ धर्मारएये रामदेव सर्वाकित्व गाषणः ॥ स्रीगोन्नश्रेव ग्रामन्नो धर्मारएये विमुच्यते॥ ३६॥ नातः परं पावनं हि पापिनां प्राणिनां भ्रवि॥ स्यमायुष्यं वाञ्चितार्थप्रदं शुभम् ॥ ३७॥ कामिनां कामदं क्षेत्रं यतीनां मुक्किदायकम् ॥ सिद्धानां सि मुच्येत परं मुखमवाघ्रयात् ॥ तीर्थानि राम सर्वत्र स्नानपानावगाहनैः ॥ २६ ॥ नाश्रयन्ति मनुष्याणां ३३ ॥ ब्रह्महत्यादिपापानि सर्वस्तेयकृतानि च ॥ परदारप्रसङ्गादि अभक्ष्यमक्षणादि वै ॥ ३४ ॥ अगम्या अस्पश्रंस्पश्रंनादि च ॥ भस्मीभवन्ति लोकानां धमोरएयावगाहनात् ॥ ३५ ॥ ब्रह्मघ्रश्रं कृतघ्रश्रं बा लीलया ॥ तीर्थानां परमं तीर्थं धर्मारएयं प्रचक्ष्यते ॥ ३० ॥ ब्रह्माविष्णुशिवाद्यैयंदादौ संस्थापितं पुरा

44°.g.

बह सब तोग से। करते हैं तीयों के बनों व तीयों के म

सर्गात्य

सर्वपापानि

है।। देर ।। है हाम

अरएयानां सन्ति धर्मा गमनाद्यानि

पनाशने॥

लम्रोऽस्त्रभ

स्वग्यं यश

उत्पन्न व न धूने र

व सब चोरियों मे

असत्यवादी व स्री

व स्वर्गदायक, यश्

हर जाता है वे उत्तम मुख को पाता है हे राम ! सब कहीं तीर्थत्नान, पान व अवगाहन से॥ १६॥ मनुष्यों के सब पापों को जीजा से नाश

किदायक तथा सिंडों को प्रत्येक युग में सिद्धिदायक कहा गया है ॥ ३८ ॥ ब्रह्माजी बोले कि विस्थिजी का वचन सुन कर घर्मधारियों में श्रेष्ठ ते आनन्द करनेवाले बड़े भारी हर्ष को प्राप्त होकर ॥ ३६ ॥ उत्तम नियमोवाले, प्रफुझित हद्य व रोमांचसंयुत श्रीरामजी ने घर्मारह्य में जाने के श्रीरामजी हद्य क्षे लिये बुद्धि 

मेत तीर्थयात्रा के लिये चले ॥ ४३॥ तब कपिनायक हतुमान्जी ब्रौर हर्ष से संयुत कौशल्या, सुमित्रा ब कैकेबी श्रीरामजी के पीछे चन्नीं ॥ ४४॥ सकता से संयुत वे उस समय श्रीरामजी के पीछे चले ॥ ४६ ॥ हे महीपते ! तीर्थयात्रा की त्रिधि को करने के जिये घर से चले हुए राजा रामजी युत लक्ष्मख्यी व महाबुद्धिमान् मरतजी श्रौर सेना समेत शत्रुत्न व श्रयोध्यानिवासीलोग ॥ ४५ ॥ व हे नरव्याघ । सब प्रजालोग धर्मीरएय को । जिस धर्मारएय में तीन सिन्न से कोट, पर्तगादिक, मनुष्य व प्यु सब पापों से छूट जाते हैं ॥ ४९ ॥ हे रामजी ! जिस प्रकार द्वारका-त्रिशूलपागि शिव व भैरवजी मुक्तिदायक है वैसेही धर्माराय उत्तम है॥ ४२॥ तदनन्तर बड़े भारी घनुषवाले तथा बड़े हुषे से संयुत श्रीरामजी विधिं कर्तुं ग्रहात्प्रचलितो रूपः ॥ विपिष्ठं स्वकुलाचार्यामिरमाह महीपते ॥ ४७ ॥ श्रीराम उवाच ॥ एत टपतङ्गादिमानुषाः पश्वम्तथा ॥ त्रिरात्रसेवनेनैव मुच्यन्ते सर्वपातकैः ॥ ४१ ॥ कुशम्थली यथा काशी श्र भैरवः ॥ यथा वै मुक्तिरो राम धर्मारएयं तथोत्तमम् ॥ ४२ ॥ ततो रामो महेष्वासो मुदा परमया स्थितस्तीर्थयात्रायां सीतया आतृभिः सह ॥ ४३ ॥ अनुजगमुस्तदा रामं हनुमांश्च कपीश्वरः ॥ कौशल्या च था ॥ ४५ ॥ नर्ज्याघ्र प्रकृतयो धर्मारएये विनियंगुः ॥ अनुजम्मुस्तदा रामै मुदा ६रमया युताः ॥ ४६ ॥ । धर्मारेएयं युगे युगे ॥ ३८ ॥ ब्रह्मोबाच ॥ विषिष्ठवचनं श्रुत्वा रामो धर्मभृतां करः ॥ परं हर्षमनुप्राप्य हृद रकम् ॥ ३६ ॥ प्रोत्फुलहृदयो रामो रोमाञ्चिततनूरहः ॥ गमनाय मतिं चक्रे धर्मारएये शुभव्रतः ॥४०॥ कैकेयी च मुदान्विता॥ ४४॥ लक्ष्मणो लक्षणोपेतो भरतश्च महामतिः॥श्राद्यमः सैन्यसिह्निताप्ययोध्या

माचार्व वितिष्ठजी से यह कहा॥ ४७॥ श्रीरामजी बीले कि है वितिष्ठजी ! यह बड़ा भारी आरचये है कि पहले क्या द्वारका हुई है और कितने

कि वि

त्म कारण को जानते हैं ॥ ४६ ॥ और अनेक मांति के जन्मों के मध्य में शरीर में जो पाप किया गया है उन सभें का यह क्षेत्र उत्तम प्राथिक्च कहा गया है ॥ ४०॥ उन वसिष्ठजी के इस वचन को सुन कर ज्ञानियों में श्रेष्ठ शीरामजी ने तीर्ष को जाने के लिये बुद्धि करके यात्रा की विधि म है इसको मुफ्त से कहिये ॥ ४= ॥ विमिष्ठजी बोले कि हे महाराज ! मैं यह नहीं जानता हूं कि कितने समय से यह क्षेत्र हुआ है जोमरा समय से यह उत्पन्न पापनाश्क कर्म भार जाम्बनान्जी

हाथी घोड़े व करोड़ों रथों व मवाश्यों से ॥ ४८॥ और असंख्य पालिक्यों ममेत उस समय अनेक प्रकार के प्रिय देशों को देखते हुए श्रीरामजी हाथी के ऊपर चढ़कर चले ॥ ४४ ॥ और जनों के गए से उत्तम चैंकर से वीजित श्रीरामजी रवेत छत्र को धारण कर वहां गये ॥ ४६ ॥ और नृत्य, गीतपूर्वक बाजनों आगे कर पश्चिम दिशा को चले और एक ग्राम से दूसरे ग्राम को व देश से देश को और वन से वन को।। ५३॥ छोड़कर सेना समेत व सामान समेत श्रीरामजी पुरश्चरण की विधि करके श्रीरामजी विसिष्ठजी को आगे कर महामांडिलिक राजाओं के साथ उत्तर दिशा को चलें।। ५२॥ और विसिष्ठजी को भूत्य चामरेण शुमेन च ॥ वीजितश्च जनौषेन रामस्तत्र समभ्यगात् ॥ ४६ ॥ वादित्राणां स्वनैषींरैहेत्यगीतषुरः ।श्रासंस्याभिः प्रययो राघवस्तत्। ॥ गजारूतः प्रपश्यंश्च देशान्बिष्पसोह्दत्न् ॥ ५५ ॥ श्वेतातपत्रं बि दाश्चर्यमतुलं किमातौ द्वारकाभवत् ॥ कियत्कालसमुत्पन्ना वासिष्ठेदं वदस्व मे ॥ ४८ ॥ विसिष्ठ उनाच ॥ न जानामि महाराज कियत्कालादभूदिदम् ॥ लोमशो जाम्बवांश्वेव जानातीति च कारणम् ॥ ४६ ॥ शरीरे यत्क्रतं पापं नाना ज्विष ॥ प्रायिष्ठिनं हि सर्वेषामेतत्क्षेत्रं परं स्मतम् ॥ ५० ॥ श्रुत्वेति वचनं तस्य रामो ज्ञानबतां बरः ॥ तरां दिशम् ॥ ५२ ॥ वसिष्ठं चामतः कृत्वा प्रतस्थे पश्चिमां दिशम् ॥ प्रामाद्रुआममतिकम्य देशादृशं ब तिस्तीयं यात्राविधिमथाचरत् ॥ ५१॥विसिष्ठं चाग्रतः कृत्वा महामाएडलिकेन्द्रोः ॥ पुरक्काण्विषिं कृत्वा ५३ ॥ विमुच्य नियंयौ रामः समैन्यः सपरिच्छदः ॥ गजवाजिसहस्रोष्टं र्थयानेश्च स्नेटिभिः ॥ ४४ ॥ गन्तुं कृतमां प्रस्थितश्रोत नाइनम्॥ शिविकामि निकले श्रीर हजारों जन्मान्त्रे

की जिये॥ ६०॥ व उस समय श्रीरामजी ने श्रपने उचोग में प्रवीश तथा शूर व बड़े बलवान् व पराक्रभी श्रीर बड़े शरीरवाले वहां टिके हुए पूर ॥ और उस धर्मारएय को लोगों के मुख से ब्याघों तथा सिंहों से पूर्ण तथा यक्षों व राक्षसों से सेवित सुनकर श्रीरामदेवजी ने सबों से यह ति सूतों से प्रशंसा किये जाते हुए भी हर्षसंयुत श्रीरामजी चले॥ ४७॥ श्रीर दशवें दिन श्रति उत्तम घर्माराय मिला तदनन्तर सभीप में ो हेलकर श्रीरामजी ने ॥ ५ ॥ पह ।। वहां सेना समेत टिककर रात्रि को उस पुरी में निवास किया श्रीर क्षेत्र को उजड़ा हुआ व भयानक तथा मनुष्यों से रहित सुनकर ॥ कहा कि चिन्ता न के घोर शब्दों 

यमानोपि सुतेश्र ययौ रामो मुदान्वितः ॥ ५७ ॥ दशमेऽहनि सम्प्राप्तं धर्मारएयमनुत्तमम् ॥-श्रदूरे हि यानकम्॥ ५६॥ ज्याघ्रांसहाकुलं तच यक्षराक्षससोवतम्॥ श्रुत्वा जनमुखाद्रामो धर्मारएयमरएयक रामदेवस्तु न विन्ता कियतामिति॥ ६०॥ तत्रस्थान्वांषोजः शूरान्द्क्षान्स्वन्यवसायके॥ ६१॥ स हाकायान्महाबलपराक्रमान् ॥ समाह्य तदा काले वाक्यमेतद्यात्रवीत् ॥ ६२ ॥ शिविकां मुसुवर्णां मे यताचिरम् ॥ यथा श्वषोन चैकेन धर्मारएयं व्रजाम्यहम् ॥ ६३ ॥ तत्र स्नात्वा च पीत्वा च सर्वपापात्प्रमु गै ते विष्जितः सर्वे रामेष प्रेरितास्तदा ॥ ६४ ॥ तथेत्युक्त्वा च ते सर्वे ऊहस्तिच्छिबिकां तदा ॥ क्षेत्रमध्ये प्रविष्टः सहसैनिकः ॥ ६५ ॥ तद्यानस्य गतिर्मन्दा संजाता किल भारत ॥मन्दशब्दानि बाद्यानि मातङ्गा हब्द्वा माएडलिकं पुरम् ॥ ५८ ॥ तत्र स्थित्वा समैन्यस्तु उवास निशि तां पुरीम् ॥ श्रुत्वा तु निर्जनं क्षेत्र ततो रा मुद्दमं च भर "उन म् ॥ उवाच मर्थान्हि म शीघ्रं वाह्य च्यते ॥ एवं स्मः समर्थ वैश्यों को बुलाक्स यह यचन कहा ॥६१६२॥ कि मेरी तोने की प्यलकी को तुमलोग शीघही ले चलो जिस प्रकार कि एकक्षण में में घर्माराय को जाऊं॥६३॥ क्योंकि उस घर्मास्त्य में नहाकर व जल को पीकर मनुष्य पापों से घटजाता है उस समय श्रीरामजी से इस प्रकार प्रीरत विश्विज्ञांग ॥६४॥ बहुत श्रष्या यह कह कर बे सब उस समय इन श्रीरामजी की पालकी को ले चले श्रीर जब सेना समेत श्रीरामजी क्षेत्र के मध्य में पैठे॥६४॥ तब हे मारत । उस सवारी की गति भंद मय जुन श्रीरामजी की पालकी को ले चन्ने श्रीर जब सेना समेत श्रीरामजी क्षेत्र के मध्य में पेट्र ॥ रच हे भारत । उस सवारी की गति मंद

उन्हों ने मुनिश्रष्ठ ग्रिक्त में पृंद्या। ६७ ॥ कि हे मुनीश्वर! यह क्या है जो कि ये मंदगति होगये श्रोर हदय में श्रास्चये है त्रिकाल के जाननेवाले मुनि ने कहा कि घमक्षेत्र आगया॥ ६८ ॥ हे राम। इस प्राचीन तीर्थ में पैदल चलिये क्योंकि ऐसा करने पर तदनन्तर पश्चात सेना को मुख होगा॥ ६६ ॥ तदनन्तर सेना समेत लकर बहुतही पवित्र मधुवासनक ग्राम में प्राप्त हुए ॥ ७० ॥ और गुरु से कहे हुए मार्ग से श्रीरामजी ने प्रतिष्ठा की विधिष्वैक अनेक भांति के के शब्द मन्द होगये व हाथियों की चाल मंद होगई ॥ ६६ ॥ और घोड़े भी वैसेही होगये तब श्रीरामजी आश्चर्य को प्राप्त हुए श्रीर विनय से होगाई और धाजनों कि घम्सेत आगया श्रीरामजी पैद्र न

विचके अद्या परया युतः॥ ७५ ॥ स्थाप्यामास रामेशं तथा कामेश्वरं पुनः॥ स्थानाद्यायुप्रदेशे तु सु । श्रों का पूजन किया ॥ ७० ॥ तदनन्तर श्रीरामजी सुवर्णो नदी के दक्षिण किनारे पै हारिक्षेत्र को देखकर व यज्ञ के योग्य बहुतसी भूमियों को उस समय रघुनायक श्रीरामजी ने अपना को कृतार्थ माना और सुवर्णाका के उत्तर किनारे पै घर्मस्थान को देखकर ॥ ७३ ॥ सेनार मूह को उतार रामजी ने विधिष्वक शादों को किया ॥ ७४ ॥ श्रीर स्थान से वायव्यकोण में सुवर्णा के दोनों किनारों में रामेश्वर व कामेश्वरजी को स्थापन क मध्य में घूमनेलगे श्रीर बहां सब तीथों व देवमन्दिरों में ॥ ७८ ॥ श्रीरामजी ने जैते कहे हैं वैसेही कमों को विधि से किया व बड़ी नः॥ ६६ ॥ हयाश्च ताद्या जाता रामो विस्मयमागतः ॥ गुरुं पप्रच्छ विनयाद्मिष्ठं मुनिष्डङ्ग्वम् ॥ ६७॥ केमेतन्मन्दगतयश्चित्रं हदि सुनीश्वर ॥ त्रिकालज्ञो मुनिः प्राह धर्मक्षेत्रमुपागतम् ॥ ६८ ॥ तीथे पुरातने राम पाद चारेण गम्यताम् ॥ एवं क्रते ततः पश्चात्सैन्यभौच्यं भविष्यति ॥ ६६ ॥ पादचारी ततो रामः सैन्येन सह संयुतः॥ बम्नाम क्षेत्रमध्यतः॥ तत्र तीर्थेषु सर्वेषु देवतायतनेषु च ॥ ७४॥ यथोक्रानि च कर्माणि रामश्रके विधानतः ॥ आ दित्मानं मेने रामो रघ्रह ।। धर्मस्थानं निरीक्ष्याथ सुव्एाधोत्तरे तटे ॥ ७३ ॥ मैन्यसङ् समुत्तीय्ये म् ॥ ७१ ॥ ततो रामो हास्नित्रं मुन्यादिशिषो तटे ॥ निरीष्ट्यं यज्ञयोग्याश्च भूमीने नहुशस्तथा ॥ ७२ ॥ हे ग्रामे प्राप्तः परमपावने ॥ ७० ॥ ग्रुरुणा चोक्रमागेण मानूणां युजनं कृतम् ॥ नानापहारिविविधः प्रतिष्ठा मधुवासनके विधिपूर्वकम उपहारों से मात्रक कर श्रीरामजी क्षेत्र वेसवकर ॥ ७२ ॥ कृतकृत्य

||मैक्तिश्वािटयाप्तः॥ ३१॥ \* ॥ \* ॥ \* ॥ कहती हुई विकल तुम यथार्थ कहो इसको राजा रामजी पृछते हैं ॥ न्हे ॥ किया है व किस ने तुम्हारा घन चुराया है ॥ न्ह ॥ बार २ कठोर शब्दों को कहती हुई विकल तुम यथार्थ कहो इसको राजा रामजी पृछते हैं ॥ न्हे ॥ किया है व किस ने तुम्हारा घन चुराया है ॥ न्ह ॥ बार २ कठोर शब्दों को उनमें शांति के लिये कहें ॥ न्ह ॥ बहुत श्रन्था यह कहकर तदमम्सर के समीप आकर कहा॥ =५॥ इति श्रीस्कन्द्पुराग्रीधमोरायमाहात्म्येदेवीद्यालुमिश्रवितायांभाषाटीकायांद्रुतागमनंनामेकत्रिशोष्ट्रयाया॥ ३९॥ से कुररी की नाई रोती हुई उस स्त्री को श्रीरामजी ने बड़ी शीयता से गुप्त दूतों से देखा ॥ द॰॥ तब हे अन्य । कहणु शब्दों से रोती हुई बहुत देखकर श्रीरामजी के दूतों ने उस दुःखित स्त्री से पूंछा ॥ दग बोले कि हे सुभगे, नारि । तुम कीन हो देवफ्ती हो या दानवी हो श्रोर किस मन्तर आधीरात होने पर उस समय घर्मिप्रय व कमललीचन श्रीरामजी झकेले जागते रहे व उस क्षण में श्रीरामजी ने स्त्री का रोना सुना ॥७८१७६॥ करके दशरथ के पुत्र श्रीरामजी कृतार्थ हुए और सब निधि करके स्त्री समैत श्रीरामजी स्थित हुए।। ७७॥ श्रीर वे रघुनाथजी उस रातको नदी के े सा हुःस्विता नारी रामद्रतैस्तदानघ ॥ = १ ॥ द्रता ऊचुः ॥ कासि त्वं सुभगे नारि देवी वा दानवी नु वा त्रासितासि त्वं मुष्टं केन धनं तव ॥ = २ ॥ विकला दारुणाञ्छन्दानुद्धिरन्ती मुहुमुहुः ॥ कथयस्व य रीमिव ॥ चारैविलोकयामास रामस्तामतिसम्प्रमात् ॥ ८० ॥ हष्ट्रातिविद्धजां नारी कन्दन्तीं कर्ताः ्ये ॥ ≂४॥ तथेत्युक्त्वा ततो इता राममागत्य चान्नुवन् ॥ ≂४॥ इति श्रोस्कन्द्युराषेधमोरएयमाहात्म्य तां निशां स नदीतीरे सुष्वाप रघुन-इनः ॥ त्तोऽर्द्धरात्रे संजाते राष्त्रो राजीवलोचनः ॥ ७८ ॥ जागति हतटे॥ ७६॥ कत्वैवं कतक्रत्योऽभूद्रामो द्शार्थात्मजः॥ कत्वा सर्वविधं चैव सभायः समुपाविश लि एकाकी धर्मवत्सलः ॥ अश्रौषीच क्षणे तस्मिन् रामो नारीविरोदनम् ॥ ७६ ॥ निशायां कर्गोविक्ये मो राजामिष्टच्छति ॥ =३ ॥ तयोक्रं स्वामिनं इताः प्रेषयध्वं ममान्तिद्भम् ॥ यथाहं मान्तं दुःखं शान्त्ये थातध्यं राम तस्मै निवेद **ब्**णों भयतर स्म तदा क ही विकल स्त्री को द्रतागमनेन रात में दीनवचनों त् ॥ ७७ ॥ 

स्कृ विक

प्रकाम कर कहा के हे महाबाहो, राम, राम 1 र कि. हो हो से सभी बत्यान कहें उस बचन के. हैं के बे देवकर हथकोंग विस्तित होग्ये। र ॥ और सभी बत्यान कहें उस बचन के. हो में साम कर कहा के हे हो । र मा हो हो । र मा हे हे ही | अंगमण्ये हुम के हुकते हे हुम सब यथायोग कहें उस बचन के. हिम समीपार्वाता वयम् ॥ र मिसीपार्वाता वयम् ॥ र स्थार्वाता वयम् ॥ र स्थार्वाता वयम् । स्थार्वाता ॥ र स्थार्वाता वयम् । स्थार्वाता वयम् ॥ र स्थार्वाता वयम् । स्यार्वाता वयम् । स्थार्वाता वयम् । ॥ यह कह कर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बहुतही दुःम्न से विकल श्रीरामजी ने दूसरे चक्तपाणि की नाष्ट्रं दंडवत् प्रमाम किया ॥ मा। श्रीर बड़ी प्रीति से 

उस कार्य को तुम ने किया ॥ १० ॥ कि राब्सा, कुम्मकर्सी व इन्द्रजीत ( मेयनाद ) आदिक खर, दूषसा, त्रिशिरा, मारीच व अक्षकुमार ॥ १९ ॥ राक्षस युद्ध के आंगन में जीते गर्य ॥ १२ ॥ हे लोकेश ! इस तमय में तुम्हारे वश् को क्या कहूं कि तुम्हारे अंग से उत्पन्न कमल से उपजे हुए दर में रियत संसार को देखा जैसे कि बरगद के बीज में बरगद का बुक्ष माना गया है।। १३॥ हे जगदीश, गोविन्द। संसार में दशरथ व तुरहारी बार र जागम कर श्रीरामजी की प्रशंसा किया व बार र स्तुति किया॥ ६॥ कि हे परमात्मम्, परेशान, दुःखहारिन, सनातन। जिस लिग्ने तुम्हारा ब्रह्मा ने तुम्हारे

है। व हे देव | तुम से यह वंश भली भीति पवित्र होगया॥ १७॥ हे बत्त | मनुष्यों से नुपति विष्णुजी का भ्रंश कहा जाता है भ्रौर तुम सुन्दर गुखों हो व कोई भी लोक का कार्य है कि जिस को विचार कर अवतार लेकर उस को करते हुए तुम का इस संसार में किंदन न होते ॥ १८॥ इस प्रकार है और तुम्हारे आश्रित मनुष्य घन्य है ॥ १४ ॥ और वे बाहमीकि भी घन्य है कि जिन कवि ने अपनी बुद्धि में मुरुष बाहागों के लिये भीवष्य राषायब न्य हैं कि जिन दोनों के तुम परमपुरुष डरपक्ष हुए हो ॥ १४ ॥ य हे राम ! यह बंशा घन्य है कि जिस में द्युम आपही आये हो व हे राम ॥ धन्यः सोऽपि हि बाल्मीकियेन रामायणं कतम् ॥ कविना विप्रमुख्येम्य आत्मबुद्धया ब्रुनागतम्॥ १६॥ ॥ १४ ॥ घन्यं च तत्कुलं राम यत्र त्वमागतः स्वयम् ॥ घन्याऽयोध्याषुरी राम धन्यो लोकस्बदाश्र । प्रमात्मन्परेशान दुःखहारिन्सनातन ॥ यद्रथमवंतारस्ते तच कार्यं त्वया कृतम् ॥ १० ॥ राव्षाः कुम्भक त्कुलं चेदं त्वया देव सुपावितम् ॥ १७ ॥ नरपतिरिति लोकेः स्मर्यते वैष्णवांशः स्वयमि रमणीयैस्तं वि॥ किमापि भुवनकार्यं यक्तिचिन्त्यावतीयं तदिह घटयतस्ते वत्स निविंग्नमस्तु ॥ १८ ॥ स्तृत्वो वाचाभ १॥ किं विन्म लोकेश मुकीनिम्य ते वैधास्त्वदीयाङ्गजपद्मासम्भवः॥ दद्शे विश्वं च तवीद्रस्थं वटस्य |या वटो मतः ॥ १३ ॥ धन्यो दश्रायो लोके कीशाल्या जननी तव ॥ ययोजांतोसि गांविन्द जगदीश जेत्प्रमुलास्तथा ॥ खरद्वणात्रिशिरोमारीचाक्षकुमारकाः ॥ ११ ॥ श्रमंख्या निजिता रोद्रा राक्षमाः समरा माता कीशल्या घ 

क्षेत्र की अधिदेवता जानो और यहां सुम्मको बारह वर्ष बीते हैं तब से में दुःखित हूं ॥ २०॥ हे महामते। आज तुम मेरी शून्यता की हरत्तों हे के डर से हब बाहाण दशो दिशाओं को चले गये॥ २०॥ व दुःखित होते हुए सब बनिया स्थानों के अनुसार चले गये व हे रामजी। यहां बढ़े भारी नन्तर उसने श्रीरामजी से कहा कि इस तमय तुम्होर स्वामी होने पर में बहुत दिनों से जिस लिये शून्य वर्तमान हूं उस कारख तुम्हीं को दोष है॥ १६॥ ोर दुःख से नाश होने योग्य उस सुरभयंकर दैत्य को ब्रह्मा, विष्णु व शिव देवताओं ने दबाकर मारडाला है परन्तु उसके डर से बहुत ही गांकित

यि नाथे नु साम्प्रतम् ॥ शून्यावते चिरं कालं यतो दोषस्तवेव हि ॥ १६ ॥ धर्मार्ग्यस्य क्षेत्रस्य विद्धि ३ ॥ अद्य वे द्वादश समाः शून्यागारमनाथवत् ॥ यस्यां हि दीविकायां मे स्नानदानोद्यतो जनः ॥२४॥ दीविकायां निपतन्ति च शुकराः ॥ यत्राङ्गना भर्तेयुता जलकीडापरायणाः ॥ २५ ॥ चिकीद्धस्तत्र म याद्राम विप्राः सर्वे दिशो दश ॥ २१ ॥ गताश्र विष्जः सर्वे यथास्थानं मुद्धःस्तिताः ॥ स दैत्यो घातितो तन्ति जलाश्ये॥ यत्र स्थाने सुपुष्पाणां प्रकारः प्रचुरोऽभवत्॥ २६॥तहुदं कएटकैईक्षैः सिंहव्याघ्रस ताम् ॥ वर्षाणि दादशेहैव जातानि दुःस्तितास्म्यहम् ॥ २० ॥ निजनतं ममाद्य त्वमुद्धरस्य महामते। मुरभयद्धरः ॥ २२ ॥ आकम्यात्र महामायो दुराधषों दुरत्ययः ॥ न ते जनाः समायान्ति तद्रयादतिश मंचिकोडुः कुमाराश्च यस्यां भूमों निरन्तरम् ॥ २७ ॥ कुमाराश्चित्रकाणां च तत्र कोडान्त हाषेताः। हैं ॥ २२।२३ ॥ आज शून्य मंदिर व अनाथवान् धर्मक्षेत्र को बारह वर्ष हुए और मेरी जिस बावली में मनुष्य स्नान, दान के लिये उद्यत था ॥ २८॥ ली में मुवर गिरते हैं और जिसमें पतियों से संयुत स्त्रियां जलकीड़ा करती थीं ॥ २४॥ उस जलाशय में भेसे गिरते हैं ब खेलते हैं और जिस स्थानमें के भेद थे।। २६॥ वह स्थान सिहों व च्याघों से संयुत कैटीले बुसों से र्षंत्र गया है श्रीर जिस सृष्ति में सदैव कुनार लोग कीड़ा करते थे।। २७॥ बहां

जिं का धुवाँ देख पड़ता था॥ २६॥ वहां बहुतही उप व धुवाँ समेत दीरहा देख पड़ते हैं और शक्षणों के आगे जहां प्रसन्न होकर नर्तक लोग ना-ों पर मोहित होते हुए भूत, वेताल व प्रेत नाचते हैं व जिस सभा में मंत्रोंको जपते हुए बाह्मण लोग वैठते थे ॥ ३१ ॥ उस स्थान में सुरहगाय, मुक्ष ता बादों के बच्च खेलते हैं और जहां सदैव बाहाए। लीग वेदगान करते थे॥ २०॥ वहां बड़े भयंकर सियारियोंके फेरकार शब्द सुनपड़ते हैं और जहां तु बैठते हैं श्रोर जहां बाहासों व वैश्यों के निवासस्थान देख पड़ते थे॥ ३२॥ हे राम ! बाँधी हुई भुमिवाले वे स्थान यहां दिल ऐस पड़ते हैं श्रीर यहां मान्निवासाय द्विजा गताः ॥ ३५ ॥ तेन मे सुमहदुःखं तस्मात्राहि नरेश्वर ॥ एतच्छ्रत्वा बचो राम उबाच वै ग्रहे ग्रहे॥ २६॥ तत्र दावाः सधूमाश्च द्रयुन्तेऽत्युल्वणा भ्याम् ॥ चत्यन्ते नर्तका यत्र हर्षिता हि तेऽत्र बल्मीकनिचयैर्दश्यन्ते परिबेष्टिताः॥ ३४॥ एबंविधं निवासं मे बिद्धि राम ऋपोत्तम ॥ शून्यं तु मा राम हर्यन्तेत्र बिलानि वै ॥ कोटराणीव हुक्षाणां गवाक्षाणीह सर्वतः ॥ ३३ ॥ चतुष्का यज्ञवेहि सिच्छायाह्य अकुर्वन्वाद्वा यत्र वेदगानं निरन्तरम् ॥ २८ ॥ शिवानां तत्र फेत्काराः श्र्यन्तेऽतिभयद्भराः ॥ यत्र धूमोग्निद्योत्रा ॥ ३० ॥ तत्रैव भूतवेतालाःप्रेता हत्यन्ति मोहिताः ॥ हपा यत्र सभायां तु न्यषीदन्मन्त्रतत्पराः ॥ ३१ ॥ ने निषीदन्ति गवया ऋक्षश्रह्मकाः॥ आवासा यत्र दृश्यन्ते द्विजानां विषाजां तथा ॥ ३२ ॥ कुष्टिमप्रति मबत्पुरा ॥ सर्वतो यस्म त्रिमन्था णां दश्यते चते थे ॥३०॥ बह प्रतन्न होते हुए ची घर घर में आनिहो साही नामक जन हिजाश्रतः।

म् रक्षा कांजिये इस वचन को सुनकर कहनेवालों में श्रेष्ठ श्रीरामजी ने वचन को कहा ॥ ३६ ॥ श्रीरामजी बोले कि चारों दिशाओं में डिके हुष् क्षों के खोड़र से देख पड़ते हैं॥ ३३॥ और पुरातन समय चौकोर यज्ञेदी जो उँचाई समेत हुई है ने स्थान बेबीरि रम्मूहों से घिरे देखपड़ते हैं ॥ ३४॥ भेरे इस प्रकार के निवास को सब ओर से सुन्य जानिये जिस लिये बाह्मा लोग निवास के लिये चले गये ॥ ३४॥ हे नरेश्वर 1 उससे सुभको बड़ा हे ज्यांतम, राम !

सब ब्रोर महोत्वा ह

बदतां

॥ ३६ ॥ श्रीराम उवाच ॥ न जाने तावकान्त्रियांश्वतुरिंधु समाश्रितान् ॥ न तेषां वेद्ययहं संख्यां नाम

ो में नहीं जानता हुं और उन बाहागों की संख्या व नाम और गोत्र को नहीं जानता हुं॥ ३७॥ जैसा कुटुंब व जैमा गोत्र हो उसको यथार्थ कहिये। ताकर में उन सबों को अपने स्थान में बसाऊं॥ ३८॥ श्रीमाता बोली कि हे नरेश्वर! बहाा, विष्णु व शिवजीने जिनको स्थापन किया है वे अठारह गामी बाह्मण हैं॥ ३६॥ व हे अमिन्छते। इस संसार में वे वेदत्रयी की विद्यात्रों में प्रवीश हैं और चैंसिंट गोत्रों के मध्य में जो बाह्मण प्रतिष्ठित श्रीमाता ने त्रयीविया को दिया है और मंतार में वे तब दि नोत्तम है व छतीस हज़ार धमें में परायण् वैश्य है। ४० ॥व बाह्यणों की तैया में परायक्षी वे हजार नेदों के पारा ॥ ४०॥ उनको 

गोत्रे हिजन्मनाम् ॥ ३७ ॥ यथा ज्ञातिर्थया गोत्रं याथातथ्यं निवेद्य ॥ तत त्र्यानीय तान्सर्वान्स्वस्थाने बासयाम्य हम् ॥ ३८ ॥ श्रीमातोवाच ॥ ब्रह्मविष्यमहेशेश्व स्थापिता ये नरेश्वर ॥ ब्रष्टादश्सहस्ताणि ब्राह्मणा वेदपार गाः ॥ ३८ ॥ त्रयीविद्यामु विख्याता लोकेऽस्मिन्नमितयुते ॥ चतुष्पष्टिकगोत्राणां वाडवा ये प्रतिष्ठिताः ॥ ४० ॥ श्री मातादात्रयीविद्यां लोके सर्वे हिजोत्तमाः ॥ पद्तिराच सहस्राणि वेर्या धर्मप्रायणाः ॥ ४१ ॥ आर्यहत्तास्तु वि क्रेया हिजशुश्रुषणे रताः ॥ वकुलाको च्यो यत्र संज्ञया सह राजते ॥ ४२ ॥ कुमाराविश्वनौ देवौ धनदो व्ययपुरकः ॥ श्रिष्ठात्री त्वहं राम नाम्ना महारिका स्मृता ॥ ४२ ॥ तस्यास्तु उवाच ॥ स्थानावाराश्च ये केचित्कुलाचारास्त्यैव च ॥ श्रीमात्रा कथितं सर्वे रामस्याग्ने प्ररातनम् ॥ ४२ ॥ तस्यास्तु वचनं श्रत्या रामो मुदमवाप ह ॥ सत्यै सत्यै सत्य सत्यै सत्यै हि माषितं त्वया ॥ ४५ ॥ यस्मात्सत्ये त्वया प्रोक्तं तन्नाम्ना नगरं शुभम् ॥ वासयामि जगन्मातः सत्य

हा ॥ ४४ ॥ व उसका वचन मुनकर रामजी हर्ष को प्राप्त हुए स्रौर यह बोले कि तुमने सत्य, सत्य व किर सत्य को कहा है ॥ ४४ ॥ हे जगदाम्बक्ते म से महारिका कही गई हूं ॥ ४३ ॥ श्रीसूनजी बोले कि जो काई स्थान के श्राचार व कुल के श्राचार बे श्रीरामजी के बागे उस सब पुराने चरित्र हैं जहां कि मंजा समेत बकुलाक राजा शोमित हैं ॥ ४२ ॥ वहीं अरिवनीकुमार देव व ब्यय ( खर्च ) को पूर्ण करनेवाले कुबेरजी हैं व हे राम । मैं क क्षेत्र आचरणघाले षिष्ठार्श देवता ना

वि॰मा •

त्न दशो दिशाओं की चले गये॥ ४३॥ सब बाह्मसा इंद्रे गये और उन को पाकर प्रत्न होते हुए दूतों ने ययोक विधि से अर्ध व पादा से पूजन र विनय व आचारपूर्वक विधि से स्तुति किया व सब बाहागों को बुलाकर श्रीरामजी के बचन को प्रकाश किया ॥ १५ ॥ तब बेदों व शास्तों में ण नेवकों समेत जाने के लिये तैयार हुए ॥ ४६ ॥ और बहुत मानपूर्वक वे श्रीरामजी के समीप आये और आये हुए बाहाणों को देखकर रोमांच । कर शीघही लाइये ॥ ४० ॥ जब यहां में उन दिजोत्तमों को देख़्गा तब मोजन करूंगा ॥ ४१ ॥ श्रोर जो इन बाह्यगों को न मानकर यहां श्रावेगा सत्य कहा है उसी कारण उस नाम से सत्यमंदिर नामक उत्तम नगर की बहाऊंगा॥ ६६ ॥ श्रौर उत्तम सत्यमंदिर तीनों लोकों में प्रसिद्धि ४७ ॥ यह कहकर तदनन्तर श्रीरामजी ने बाह्माों को लाने के लिये लक्ष संख्यक अपने सेवकों को पठाया ॥ ४८ ॥ व कहा कि जिस देश व य तथा दंड देने योग्य व देश से बाहर निकालने योग्य होगा॥ ४२॥ उस दुःसह व दुर्घषे श्रोर कठोर वचन को सुनकर श्रीरामजी की आज्ञा व नदी के किनारे और पर्वत के सभीप व जैसे स्थानवाले उस उस ग्राम में ॥ १६॥ जहां धर्मारएय के निवासी द्विजोत्तम गये हों वहां उन को वाः सर्वे हिजाः सेवकसंयताः ॥ गमनायोद्यताः सर्वे वेदशास्त्रपरायणाः ॥ ५६ ॥ त्रागता रामपाश्वे च बहु ताः सर्वे दिशो दश् ॥ ५३ ॥ शोधिता बाडवाः सर्वे लब्घ्वा सर्वे मुहर्षिताः ॥ यथोक्रेन विधानेन अर्घपादी ५४॥ स्तुति चकुश्च विधिवद्दिनयाचारपूर्वकम् ॥ श्रामन्त्र्यं च द्विजान्सर्वान् रामवाक्यं प्रकाशयन् ॥५५॥ च ॥ ४६ ॥ त्रैलोक्ये रूयातिमाप्रोतु सत्यमन्दिरमुत्तमम् ॥ ४७ ॥ एतदुक्त्वा ततो रामः मृहस्रशृतसंस्य तत्र तत्र च ॥ ४६ ॥ धर्मारएयनिवासाश्च याता यत्र हिजोत्तमाः ॥ श्रर्घपाद्यैः पूजियत्वा शीघ्रमानयतात्र ॥ अहमत्र तदा भोक्ष्ये यदा द्रक्ष्ये दिजोत्तमान् ॥ ५१ ॥ विमान्य च द्विजानेतानागांमेष्यांते यो नरः॥ य दएड्यश्च निर्वास्यो विषयाद्दहिः ॥ ५२ ॥ तच्छ्रत्वा दारुष् वाक्यं दुःसहं दुष्प्रधर्षेषाम् ॥ रामाज्ञाकारि यान्प्रेषयामास विप्रानयनहेतवे॥ ४८॥ यस्मिन्देशे प्रदेशे वा वने वा सिरितस्तटे॥ पर्यन्ते वा यथास्था णों इता गत ह्म माह्य रपुजयन् ॥ को प्राप्त होगा ॥ व पायों से 

St. His

जय के आशीर्वां से पूजकर बीर्बायु होनो यह कहा ॥ ६९ ॥ और श्रीरामजी ने उनको पाष, अर्ध्य व निष्टरादिक बिया व दंडा की नाई मजी ने घुटुनुयों से एथी को प्राप्त होकर यह वचन कहा ॥ ४१ ॥ कि बाहाणों की प्रसम्नतासे में लक्ष्मीपति हूं व बाहाणों की प्रसम्भता से में एक्बी रियकुमार श्रीराम राजा ने अपना को कृतार्थ ता माना श्रीर वे शीवता से उठकर श्रागे पैदल चले॥ ५८॥ श्रीर हाथों को जोड़कर हुबे से श्रांसुसे और बाह्मणों की प्रसमता से में कृष्वी का स्वामी हूं व ब.हामों की प्रसन्नता से मेरा राम नाम है।। ६०॥ श्रीरामजी से ऐसा कहे हुए वे बाह्मण अतम हुए ब उन्ह

।: ॥ समागतान्हिजान्हिष्टा रोमाश्चितत्रुरहः ॥ ५७ ॥ कृतकृत्यामेषात्मानं मेने दाश्रारिथर्नपः ॥ स सं गाय पदातिः प्रययो धुरः ॥ ५८ ॥ क्रसम्पुटकं कृत्वा हषांश्च प्रांतमुञ्चयन् ॥ जानुभ्यामवनि गत्वा इदं ब मनाम ॥ ६० ॥ इत्येवमुक्ता रामेण बाडवास्ते प्रहर्षिताः ॥ जयाशीभिः प्रयुज्याय दीघोथुरिति चाब्रु यात्मजः॥ अङ्गुःलीयकवासांसि उपवीतानि कर्णकान्॥ ६४॥ प्रद्रत्रै विप्रमुरूयेभ्यो नानावर्णाश्च धेनवः॥ ं ह्याका घटोटनीश्च सक्तमकाः ॥ ६५ ॥ सक्झा कद्घएटाश्च हमश्रङ्गांकेश्रांषेताः ॥ रूप्यखुरास्ताम आवर्जितास्ते रामेण पाद्यार्घिवष्ट्ररादिमिः॥ स्तुतिं चकार विप्राणां दण्डवत्प्राणिपत्य च ॥ ६२॥ कृता स्यत्वा चक्रे पादाभिवन्दनम् ॥ आसनानि विचित्राणि हैमान्याभरणानि च ॥६३॥ समर्पयामास ततो ॥ ५६॥ विषयमादात्कमत्तावरोऽई विषयमादादराषीधरोऽहम् ॥ विषयमादाज्जगतीपतिश्च विषयम बन् ॥ ६१ ॥ इन्नालेपुटः नि रामो दशर अमात्समुत्र दान्मम रा चनमत्रवीत मानपुरःसर

प्रह्माम करके स्तुति किया ॥ ६२ ॥ श्रौर हाथों को जोड़कर रिधत होकर चर्गों को प्रगाम किया व विचित्र आसन व सुष्ठ्यों के गहनों को दिया ॥ ६३ ॥ तदनन्तर दशस्य के पुत्र श्रीरामजी ने श्रॅगूटी, वसन, यज्ञोपवीत व कर्गोमरगों को दिया ॥ ६८ ॥ व सुरूय बाह्मगों के लिये श्रनेक प्रकार के रंगवाली तथा घड़ा के समान ऐनवाली क सी गीनों को मुक्य बाह्मणों के लिये दिया ॥ ६५ ॥ श्रीर कॅपेहुए घंटोंबाली तथा मुवर्ण के श्रुंगों से भूषित व चादी के खुर श्रौर तींबे की पीठवासी

गिविका वयम् ॥ ६ ॥ सन्तोषं परमास्थाय स्थिता धर्मप्रायणाः गिप्रतिप्रहप्रयोगेण न चास्माकं प्रयो क्षायक नहीं होता है॥ २ ॥ और नाव की नाई सुषात्र सदेव बोनों को भी तारता है व कुषात्र लोहिष्ड के तमान नाशक जानने योग्य है॥ ३॥ क्रक पूजनीय है और यज्ञकार्य उत्पन्न होने पर बाह्माण सबैत कृपा की ॥ ४॥ ब्रह्मा बोले कि तवनन्तर सब मिलकर व परस्पर विचार कर उस ने श्रीशमाजी से कहा कि हमलोग शिकोञ्ज जीनिकानाले हैं॥ ६॥ अीर कड़े मंतीष में स्थित हमलोग घर्म में खगे हुए हैं हमलोगों का ब.म आतिही से बाह्यण्ता नहीं होती है बरन संसार में कर्भ बलवान् द्वाता है और कर्महीन में फल कहां से होगा ॥ ४ ॥ इस कारण सत्यवादी बाह्या कि जिस प्रकार में तुमलोगों को दान देऊ ॥ १ ॥ हे बाह्यशो | उत्तम यह करके पात्र में दान देना चाहिये अपात्र में कुळ नहीं दिया जाता है क्योंकि प्क राम किय यथा जीर्गो उदार । तेतिसवे ऋध्याय में मोई चरित सुखार ॥ श्रीरामजी बोले कि श्रीमाता के बचन से में जीर्गोद्धार करूंगा मेरे लिये त यस समेत गोवों को दिया ॥ ६६ ॥ इति श्रीस्कन्द्युराऐषमिरायमाहास्ये देवीद्यालुमिश्रविरिच्नायांभाषाटीकायां ब्रह्मनारद्गंवादेसत्यमन्दिरस्या यपात्रसमिनिताः ॥ ६६ ॥ इति श्रीस्कन्दग्रराषे धर्मारएयमाहात्म्येब्रह्मनारदसंबादे सत्यमन्दिरस्थापन गदातन्यं कृत्वा यज्ञवरं हिजाः॥नापात्रे दीयते किश्चिह्तं न तु मुखावहम् ॥ २॥ मुषात्रं नौरिव सदा तार्ये **रती लोके कियाहीने कुतः फलम् ॥ ४ ॥ यूज्यास्तरमात्यू**ज्यतमा बाह्यणाः सत्यवादिनः ॥ यज्ञकाय पां कुर्वन्तु सर्वता ॥ ४॥ ब्रह्मोबाच ॥ ततस्तु मिलिताः सर्वे विस्थ्यं च परस्परम् ॥ केचिह्नुस्तदा रामं बाच ॥ जीएोंद्धारं करिष्यामि श्रीमातुर्वचनादहम् ॥ आज्ञा प्रदीयतां महं यथादानं ददामि वः ॥ १ ॥ ॥ लोहिपिएडोपमं ज्ञेयं कुपात्रं मञ्जनात्मकम्॥ ३ ॥ जातिमात्रेण विप्रत्वं जायते न हि मो हिजाः । हात्रिशोऽध्यायः॥ ३२॥ श्रीरध्यायः ॥ ३२ ॥ विधव कांस्य पात्रों से संय

स्किन्ति के भागक

॥ कोई एकाहिक बतवाले बाह्मण थे व कोई अभूत (अयाचित ) जीविकावाले थे और कोई बाह्मण कुंभी बान्य बतवाले व कोई छ। कर्मों में तत्म घेई तीन मूरियों का स्थापन करनेवाले थे इस प्रकार सब प्रथक् भाववाले व प्रथक् गुर्गोवाले थे श्रौर कितेक ब्राह्मगों ने यह कहा कि क्मि तिमूर्ति के अयोग से प्रयोजन नहीं है।। ७।। दश बधस्थानों के समान कुम्हार होता है व दश कुम्हारों के बराबर तेली होता है और दश तेलियों के समान बेश्या होती है व क्स वेस्वाओं के समान राजा होता है ॥ = ॥ व हे रामजी ! राजा का दान भयंकर होता है यह निस्सन्देह सत्य है उसी कारण हमलोग भयदायक दान की इच्छा 4113011到

विसिष्ठ गुरु समेत श्रीरामजी ने विचार कर ब्रह्मा, विष्णु व शिवादिक देवतात्रों को रमरण् किया ॥ १३ ॥ तदनन्तर समरण् किये हुए वे विमानों की पांतियों से चिरेहुए की श्राज्ञा से हमलोग ॥ ११ ॥ बाहार्या कैसे दान को स्वीकार करें क्योंकि जबतक देवता नहीं कहते हैं तबतक हमलोग ताम्बुल को नहीं खाते हैं ॥ ११ ॥ तब महात्मा मान देवता उस स्थान को आये ॥ १८ ॥ और श्रीरामजी ने उनको बड़े हर्ष से यथायोग्य पूजन किया और उत्तम बुद्धिनाले श्रीरामजी ने उस ालाया॥ १५॥ घर्मारचय विष्णुक्षेत्र में धर्मकूप के समीप से मैं आधिवृती के बचन से जीएऐंदार करता हूं ॥ १६ ॥ तदनन्तर वे सब बड़े हर्षगत्त्र । प्रजिताः परया मुदा ॥ निवेदितं तु तत्सर्वं रामेणातिमुबुद्धिना ॥ १४ ॥ श्राधिदेघ्या वचनतो जीर्णोद्धारं म् ॥ धर्मारएये हरिक्षेत्रे धर्मकूपसमीपतः ॥ १६ ॥ ततस्ते वाडवाः सर्वे त्रिमूत्तीः प्रणिपत्य च ॥ महता हर्ष दन्तिस्म त्रिमूत्यांज्ञां विना वयम् ॥ ११॥ प्रतिप्रहस्य स्वीकारं कथं कुर्याम ह हिजाः ॥ न ताम्बूलं स्वीकृतं वैनेभाषितम् ॥ १२ ॥ विसर्य स तदा रामो विसष्टेन महात्मना ॥ ब्रह्माविष्णुशिवादीनां सस्मार ग्रुफ्णा सत्यं न संश्ययः॥तस्माद्यं न चेच्बामः प्रतिप्रहं भयावहम् ॥ ६ ॥ एकाहिका द्विजाः केचित्केचित्स्वामृत ॥ दश्मिनासमञ्जकी दश्चाचिकसमो घ्वजः ॥ दश्घघ्वजसमा वेश्या दश्वेश्यासमो त्रपः ॥ = ॥ राजप्रतिप्रहो स्मतमात्रास्ततो देवास्तं देशं समुपागमन् ॥ सूर्यकोटिप्रतीकाशविमानाबित्संहताः ॥ १४ ॥ रामेण ते कुम्मीधान्या हिजाः केचित् केचित्षट्कमीतत्पराः॥ १०॥ त्रिमूर्तिस्थापिताः सर्वे प्रथम्भाषाः प्रथम्गुषाः केचिहेनं वह जनम् ॥७। घोरो राम हत्त्यः ॥ व करोस्यहर संयान्याय सह॥ १३ प्रव कृतान्त को \*\*\*\*\*

विष्णु व शिवादिक देवताओं ने ॥ १८ ॥ विनय से हाथों को जोड़े हुए बड़े शिक्तमान् श्रीरामजी से कहा ॥ १६ ॥ देवता बोले कि हे सूर्यवंशभूषण, को मारा है उस से हम सब प्रसन्न हैं॥ २०॥ श्रोर बड़े भारी स्थान का जीशोंदार कीजिये तो बड़े भारी से पूर्ण ने सब बाहास तीनों मूरियों को प्रसाम कर मनोरथ को प्राप्त हुए ॥ १७ ॥ और उन्हों ने श्रष्ट्यं, पादादि की निधि से उन को श्रद्धा से पूजा व क्षा भर विश्राम यश को प्राप्त होबोगे ॥ २१ ॥ उन देवताओं की आजा को पाकर वे दशरणकुमार श्रीरामजी प्रमन्न हुए व जीसोद्धार में श्रमन्त गुस्स को चाहते हुए लक्ष्मीपित श्रीरामजी ने देवताओं के शञ्ज जिन रावणादिकों श्रीरामजी ! तुर 

ही थे।। २४ ॥ और घन, बान्य मे पूर्ण व सब घातुआं में संयुत थे इस सब को बनवाकर तब आरामजी ने बाहारहों के लिये देदिया ॥ २६ ॥ और देवताओं के सभीप कार्य का प्रारंभ किया पूर्व और बड़े पर्वत के समान चीतरा को बनाकर ॥ २३ ॥ उसके ऊपर उत्तम स्वरूपवाली अनेक बाहे को दश इरा हुघवाली गाइयों को दिया व दशास्थ के पुत्र श्रीरामजी ने त्रेतिय बाहागों के लिये चार घाषक चार ती ग्रामों को दिया जिस किये लाला और ब्रह्मशालाओं को बनाया ॥ २४ ॥ जो कि घर की सामित्रयों से संयुत तथा खज़ानों से युक्त श्रोर करोड़ों अशिक्यों से पूर्ण व रस श्रीर ि॥ २५॥ घनधान्यसमुद्धाश्च सर्वधातुयुतास्तथा ॥ एतत्सवं कारांयेत्वा बाह्माणुभ्यस्तदा द्दौ ॥ २६॥ एक १८॥ ऊच्च रामं महाशांकि विनयात्कतसम्पुटम् ॥ १८॥ देवा ऊचुः॥ देवहुहस्तवया राम ये हता रावणाद प्रीतो दश्ररथात्मजः ॥जीषाँद्वारेऽनन्तग्रुषं फलमिच्छ्रिक्रिलापतिः ॥२२॥ देवानां सिन्नियौ तेषां कार्यारम्भ त् ॥स्यपिट्लं प्रवेतः कृत्वा महागिरिममं शुभम् ॥ २३ ॥तस्योपरि बहिःशाला ग्रहशाला ह्यानेकशः॥ ब्रह्म श दश ददौ धेनूः पयस्विनीः ॥ चत्वारिंशच्क्रतं प्रादाद् ग्रामाणां चतुराधिकम् ॥ २७ ॥ त्रैषिद्यद्विजविप्रेभ्यो [णुरि प्राप्तमनोरथाः ॥ १७ ॥ ऋर्घपाद्मादिविधिना अद्या तानपूजयन् ॥ क्षणं विअम्य ते देवा ब्रह्मांकिष्णाशि तुष्टा वयं सर्वे मानुवंशविभूषण ॥ २०॥ उद्धरस्य महास्थानं महतीं कीतिमाग्नहि ॥ २१ ॥ लब्ध्वा स तेषा बहुशो निर्ममे शोभनाकृतीः॥ २४॥ निधानैश्र समायुक्ता गृहोपकर्षोर्धताः॥ मुनर्षकोटिसम्पूर्षा रसन्त्र माज्ञां तु मथाक्रो

११ ॥ उन श्रीरामनरेशजी ने अपना को कृतार्थ माना पहले ब्रह्मा, विष्णु व शिवजी से जो स्थापन किये गये थे ॥ १० ॥ वे आर्थोब्हार करने पर । श्रोर छत्तीस हज़ार जो गोसुज श्रेष्ठ वैश्य घे वे सेवा के लिये विष्णु व शिवादिक देवताओं से दिये गये श्रोर प्रसन्न शिवजी ने उनके लिये नौकरी श्रीर सफ़ेद घोड़े व चैंतर दिये गये श्रौर निर्मेल तलवार द्रिगई तब बाहाणों की सेवा के लिये वे समभाये गये ॥ ३३ ॥ कि विवाहादिकों में सदैव तीनों ने डिजोनमों को स्थापित किया है।। २७। २८।। उसी कारण त्रैतिय ऐसी प्रसिद्ध संसार में हुई बाहाणों के लिये इस प्रकार का बड़ा अन्तुत दान देकर ॥ २६ औरामजी से पूजे गये छ दिया ॥ ३०। ३२ ॥ श्रे महा, तिष्णु व महेश

रामो दश्रयात्मजः ॥ काजेशेन त्रयेषैव स्थापिता हिजसत्तमाः॥ २८ ॥ तस्मात्रयीविद्य इति स्थातिलोके बसुब ह ॥ एवंविधं हिजेस्यः स दत्त्वा दानं महाइतम् ॥ २८ ॥ क्रात्मानं चापि मेने स कतकत्यं नरेश्वरः ॥ ब्रह्मणा स्थापिताः पूर्वं विष्णुना शक्कर्यं नरेश्वरः ॥ ब्रह्मणा मोध्रजा ये वाषाव्य पूर्वं विष्णुना शक्करेण्यं यो॥ २० ॥ ते प्रजिता राघवेण जीणोंहारे कते सिति ॥ षद्तिश्च सहस्राणि गोध्रजा ये वाषाव्य सिः ॥ ३१ ॥ शुश्रूषण्यं पत्ता विद्याप्त । ते ते प्रवितास्ते विद्याश्यूषण्याय वे ॥ ३२ ॥ विवाहादो सदा भाव्यं चामरेमेक्क सिं दत्तो सिं हे शुनं तदा घार्यं मम चिहं करे स्थितम् ॥ ३४ ॥ ग्रुर्यजा सदा कार्यो कुलदेव्या प्रनः प्रनः ॥ वद्धयागमेषु प्राप्ते इत्रिक्त विद्यापकदक्षिण्य ॥ ३४ ॥ एकादश्यां श्रानेविर दानं देयं हिजन्मने ॥ प्रदेयं वालइदेभ्यो विद्यागमेषु प्राप्ते इत्रिक्त विद्यापकदक्षिण्य ॥ ३४ ॥ एकादश्यां श्रानेविर दानं देयं हिजन्मने ॥ प्रदेयं वालइदेभ्यो शासनात् ॥ ३६ ॥ मण्डलेषु च ये ग्रुट्रा विषिग्वतिरताः पराः ॥ सपादलक्षास्ते दत्ता रामशासन मम रामस्य

व बृक्षि आगमवाले कांयों के प्राप्त होने पर बृद्धि देनेवाली दक्षिणा चाहिये॥ ३४ ॥ श्रीर शानेवार एकांद्रशी में ब्राह्मण के लिये दान देमा चा-होना चाहिये और तक मेरे हाथ में स्थित चिह्न य उत्तम तत्तवार को घारता करना चाहिये ॥३॥ और मधैत गुरुपुजन व कुरलदेवी का पूजन की आज़ा से बालकों व दृढों के लिये देना बाहिये॥३६॥ और मंडलों में जो उत्तम शूद्र वैश्यों की जीविका में पराषण् ये शीरामजी की बाज़ा बार २ करना चाहिये हिये और मेरी रामेंज चैंकर से उत्तम मंगल

महाशांकि व शून्य के स्वामी विष्णुजी को स्थापित किया॥ ४०॥ व विझों के नाश के लिये दक्षिण हार पै टिके हुए गण् को स्थापित किया और वर व तलवार को दिया और प्रतिष्ठा की विधिष्ठेक कुस के स्वामी सूर्य को स्थापित किया ॥ ३६ ॥ स्रोर चारों वेदों से संयुत बधा को स्थापित क्ष दिये गये॥ ३७ ॥ वे मांडलिक राजा मंडलेश्वर जामने जोग्य हैं न श्रीरामजी से श्रेष्ठ वेश्यलोग ब्राधाणों की सेबा में दिये गये॥ ३८॥ ब्रोर स्थापित किया ॥ ४१ ॥ श्रौर उन वीर श्रीरामजी ने सात भूमियोंवाले मन्दिरों को बनवाया जो कुछ मंगलरूप उत्तम कार्य को मनुष्य करता है॥४२॥ श्रीरामजी ने दो के के पालक ने सवास किया और श्रीमाता अन्य देवताओं को

३७॥माएडलीकास्तु ते ज्ञेया राजानो मएडलेश्वराः॥ हिजशुश्लषो दत्ता रामेण विष्णजां वराः॥ ३८॥ गैरामो दत्तवान्सङ्गमेव च ॥ कुलस्य स्वामिनं सुर्थं प्रतिष्ठाविधिष्वंकम्॥ ३६॥ ब्रह्माण् स्थाप्यामास नो नाथ हेम रूप्यं तथैन च ॥ विप्राणामथश्र द्राणां दीनानाथान्धकेषु च ॥ ४४ ॥ प्रथमं बकुलाकेस्य श्री मातुश्रेव मानवः॥ भागं द्याच निविष्ठकार्यसिद्यै निरन्तरम्॥ ४६ ॥ बचनं मे समुखंध्य कुरुते योऽन्यया नरः॥ १३॥ वास्तुषुजाग्रहशान्त्योः ग्राप्ते चैव महोत्सवे॥ यक्किञ्चत्कुस्ते दानं ठ्रव्यं वा घान्यमुत्तमम्॥ ४५॥ माङ्गल्यरूपकम् ॥४२ ॥ धुत्रे जाते जातके बान्नाशने मुएडनेऽपि वा ॥ तक्षहोमे कोटिहोमे तथा यज्ञाक न्वतम् ॥ श्रीमातरं महाशक्तिं शून्यस्वामिहरिं तथा ॥ ४० ॥ विन्नापद्मंसनार्थाय दक्षिणुद्वारसंस्थितम् ॥ पयामास तथान्याश्रेव देवताः ॥ ४१ ॥ कारितास्तेन वीरेष प्रासादाः सप्तभूमिकाः ॥ यत्किञ्चित्कुस्ते चतुर्वेदसमिन गर्षा संस्थाप कार्य शुभं म यासु च ॥ ४३ वस्त्रं चा धेनवं चामर्हितय पालकाः ॥

और अन्धों के लिये देने॥ ४४॥ वह मनुष्य सदैन निर्विध्न कार्य की सिद्धि के लिये पहले बकुलाकेजी को व श्रीमाताजी को भाग देने ॥ ४६ ॥ व जो ने ए जातक कमें या अन्नप्राशन व मुंडन में भी और यज्ञ कायों में लक्ष होम व कोटि होम में ॥ ४३॥ और वास्तुप्जन व प्रह की शांति में पर मनुष्य जिस किसी दान व दत्य और उत्तम धान्य को देता है ॥ ४४ ॥ व हे नाथ । वस्त व गऊ और सुवर्ण व चांदी को जो बाह्य हों व शूद्रों श्रीर पुत्र उत्पन्न हो महोत्सव प्राप्त होने तथा दीन, अनाथ

- H - H

की बावली य क़िला की सामिष्यों से युक्त उत्तम प्राकारों ( छहर दिवाली ) को बनाया और बढ़े लंबे चीड़े गांव के भीतरी मागों को व कुंड और ालाबों को बनाया ॥ 8८ । अहै ॥ और धर्म बावली य देवताओं से रचित अन्य कूणें को बनाया सुम्दर मभीराय में इस सब को विस्तार कर ॥ ४० ॥ फिर श्रीरामजी ने बड़ी श्रद्धा से मुख्य त्रेतिच बाह्मागों के लिये दिया ताँबे के पट्ट (तहते ) में रियत श्रीरामजी की आज़ा को जो लोप करता है।। ४१॥ उसके पहले को उस्मिन करके आन्यथा करता है उसके उस कर्म का विष्न होगा इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४७ ॥ ऐसा कहकर तद्नमन्तर श्रीरामजी ने ग्रस्क तस्यतत्कर्मणो विश्वं भविष्यति न संश्यः ॥ ४७ ॥ एवमुक्त्वा ततो रामः प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ देवानाम्य वापीक्ष्र्य प्राकारांस्त्र मुशोमनान् ॥ ४० ॥ दुर्गोपकरणेथ्रुक्रान्प्रतोलीर्श्व मुविस्तृताः ॥ निर्ममे चैव कुप्डानि सर्रांसि सर्रमिस्त्र्य था ॥ ४६ ॥ धर्मवापश्च क्यांश्च तथान्यान्देवनिर्मितान् ॥ एतत्सवं च विस्तायं धर्मारएये मनोरमे ॥ ४० ॥ द्रदे नैविद्यमुख्यभ्यः श्रद्ध्या पर्या प्रुनः ॥ ताम्रपष्टिस्थतं रामशासनं लोपयेन् यः ॥ ४१ ॥ प्रवेशास्तस्य नरके पतन्त्यप्रे न सन्तितः ॥ बाग्रुप्तं समाह्र्य ततो रामोऽत्रवीहचः ॥ ४२ ॥ बाग्रुप्तं महावीर तव प्रुशा भविष्यति ॥ श्वास्त्रय क्षेत्रस्य रक्षाये त्वमत्र स्थितिमाचर ॥ ४३ ॥ श्राञ्चनेयस्त्र तदाक्यं प्रसन्नेनान्तरात्मना ॥ श्रीमातरं नमस्कृत्य तीर्थान्यन्यानि राघवः ॥ ४४ ॥ तेऽपि देवाः स्वकं स्थानं यथुत्रहेत्रप्रोगमाः ॥ ४६ ॥ दत्त्वाशिषं त्र रामाय वाञ्चितं ते मविष्यति ॥ मनुष्य मेरे वचन क्ति से देवताश महामा व कोटे त

किया और उस समय जीगोंबार करके श्रीरामजी कृतार्थ हुए ॥५॥। व उस समय श्रीरघुनाथजी प्रसन्नाचित्त से श्रीमाता को प्रणामकर व पूजकर अन्य ये ॥ ४५ ॥ और बहा आदिक वे देवता भी तुम्हारा मनोरथ होगा श्रीरामजी के लिये इस आशीर्वांद को देकर अपने स्थान को चले गये हे राम | तुभ रक में पड़ते हैं और आगे सन्तान नहीं होती है पवनपुत्र हनुमान्जी को बुलाकर तदनन्तर श्रीरामजी ने यह बचन कहा ॥ ४२ ॥ कि हे महाबीर, ारी यहां पूजा होगी श्रौर इस क्षेत्र की रक्षा के लिये तुम यहां रियति को प्राप्त होवो ॥ ५३ ॥ अंजनीकुमार हनुमान्जी ने प्रणामकर उस बचन को

मुन्दर स्थापनादिक कर्म किया ॥ ५६ । ४७ ॥ श्रौर तुम पुरच्यान् ने हमलीगों का भी स्मेह किया इस प्रकार स्तुति करते हुए देवता श्रपने स्थानों न के लिये श्रीमाता के यचन से जीसोंडार किया है ॥ १॥ यिथिष्ठिरजी बोले कि हे बहात् । येता में श्रीरामजी ने सत्यमन्दिर में कैसा शातन (शिक्षा) राएय हिजन को दिय शासन जिमि राम। चौँतिसर्वे श्रध्याय में तोड़ चारित श्राभिराम ॥ ब्यातजी बोले कि हे धमैश्र | पुरातन समय इस प्रकार श्रीरामजी ४८ ॥ इति श्रीस्कन्द्षुरा√क्षमीरस्यमाहास्येदेवीदयालुमिश्राविराचितायांभाषाटीकायां श्रीरामचन्द्रस्यपुरप्रत्यागमनवर्षांभेनामत्रयांक्षशोऽध्यायः॥ ३३ ॥ ● ॥ माह्मगाँ के ि ने ब्राह्मणां का 

णु ताम्राश्रयं तत्र लिखितं धमेशाखतः ॥ ५ ॥ महाश्रयंकरं तच हानेकयुगसंस्थितम् ॥ सर्वो धातुः क्षयं त्वया राम विप्राणां स्थापनादिकम् ॥ ५७ ॥ अस्माकमापि वात्सत्यं कृतं पुण्यवता त्वया ॥ इति स्तुव । उवाच ॥ एवं रामेण धर्मन्न जीणोंद्धारः पुरा कृतः ॥ हिजानां च हिताथांय श्रीमातुर्वचनेन च ॥ १ ॥ यु ऽवाच ॥ कीदशं शासनं ब्रह्मन् रामेण लिखितं पुरा ॥ कथयस्व प्रसादेन त्रेतायां सत्यमन्दिरे ॥ २ ॥ ज्यास धर्मारएये वरे दिन्ये बकुलाके स्वधिष्ठिते ॥ शून्यस्वामिनि विप्रेन्द्र स्थिते नारायणे प्रभो ॥ ३ ॥ रक्षणा ग्नाः स्वानि स्थानानि भेजिरे ॥ ५⊂ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराषोधमोरएयमाहात्म्येश्रीरामचन्द्रस्यपुरप्रत्याग वे सर्जे गणनायके ॥ भवसागरमग्नानां तारिषी यत्र योगिनी ॥ ४ ॥ शासनै तत्र रामस्य राघबस्य च नाम नामत्रयर्सिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥

प्रसंसता से कहिये॥ १॥ व्यासजी बोले कि हे डिजेन्ट ! उत्तम व दिन्य धर्माराय में बकुलाकंजी के स्थित होनेपर व शुन्यस्वामी नारायण् प्रभु के ३॥ श्रीर सबेज गणेरादेव मी के रक्षा के स्वामी होने पर संसारकपी समुद में मग्न मनुष्यों के तारने के लिये जहां योगिनी आ है॥ 8॥ बहां राज्व आ मजी के शासन की सुनिये कि धर्मशास्त्र से ताप्रपत्र के आश्रय जो शासन लिखा गया है ॥ ४ ॥ क्रमेकों युगों से स्थित वह चड़ा भारी आरच्ये

षातु क्षय होती है और मुनर्का नारा को प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ व हे पुत्र ! डिजराासन प्रत्यक्ष अक्षय देख पढ़ता है और वहां तींबे के नारा न होने मान है।। ७॥ हे भारत ! जिस लिये विष्णुही सब वेदोक्त कहे जाते हैं व पुराणों में श्रीर वेदों तया घर्मशास्तों में ॥ = ॥ अनेक प्रकार के भाषों के तक कही गाये जाते हैं और अनेक प्रकार के देशों व धमों में अनेक मांति के धमों को सेवनेवाले मनुष्यों से ॥ १ ॥ अनेक प्रकार के अंदों से संबंध किये जाते हैं वे ही साक्षात पुराण पुरुषोत्तम विष्णुजी अवतार करते भये हैं ॥ १०॥ ह पुत्र । उन्हों ने देवताओं के बीरयों के नाश के लिये व जो मिणाुही च्यान माला कारण विद्य करनेवाला है म्ब मात्रित विष्णुजी 

हों ने यह अक्षम शासन दिया है यह कैसे न होते॥ १५॥ उसमें आपही श्रीरामजी ने अपने वंश का बर्गन सिक्कर विधिष्तेक सब देश कासा-नेये इस अविनाशी शासन को दिया है॥ ११॥ जिन के प्रताप से पत्थर जल के मध्य में ऊपर प्राप्त हुए और वानरों से लंका घेरी गई व हेला से १२॥ और मरे हुए सुनिपुत्र को श्रीरामजी यमलोक से ले आये और जिन्होंने कबंध को मारा व दुन्दुभि को नाश किया॥ १३॥ और जिन्हों ने ताइका गक्षमी को मारा व सात ताख कुक्षों को काट डाला और खर, दूषण् व त्रिशिंग महादैत्य को जिन्हों ने मारा॥ १४॥ श्रीर युद्ध में चांदह हज़ार राक्षम र्णं क्षयमेति च ॥ ६ ॥ प्रत्यक्षं दश्यते पुत्र द्विजशासनमक्षयम् ॥ अविनाशो हि ताझस्य कारणं तत्र विद्य रितेके सकलं यस्मादिष्णुरेव हि कथ्यते ॥ पुराणेषु च वेदेषु धर्मशास्त्रेषु मारत ॥ ≃ ॥ सर्वत्र गीयते विष्णु समाश्रयः ॥ नानादेशोषु धमेषु नानाधमीनिषेषिभिः ॥ ६ ॥ नानाभेदैस्तु सर्वत्र विष्णुरेषेति चिन्त्यते ॥ अव न कथं भवत् ॥ १४ ॥ स्ववंशवर्षानं तत्र लिखित्वा स्वयमेव तु ॥ देशकालादिकं सर्व लिलेख विधिषुर्व साक्षात्पुराण्युरुषोत्तमः ॥ १०॥ देववैरिविनाशाय धर्मसंरक्षणाय च ॥ तेनेदं शासनं दत्तमविनाशात्म १॥ यस्य प्रतापाइपदस्तारिता जलमध्यतः॥वानरेवेधिता लङ्का हेलया राक्षसा हताः॥१२॥ मुनिषुत्रं यमलोकादुपानयत् ॥ दुन्दुभिनिहतो येन कबन्धोऽभिहतस्तथा ॥ १३ ॥ निहता ताडका चैव सप्तताला ॥ सरश्च द्रषणश्चैव त्रिशिराश्च महासुरः ॥ १४ ॥ चतुर्शासहस्राणि जवेन निहता रणे ॥ तेनेदं शासने बमें की रक्षा के लि वेग से मंरिगये ड द्तमक्षयं सक्षम मारे गये॥ 三の 日 の 日 で

॥ और वहां अपनी छाप से चिह्नित उस लेख को त्रेविच बाह्याणों के लिये चवालीस वर्ष के द्रास्थकुमार श्रीरामजी ने दिया ॥ १७ ॥ व हे भारत। हा भारी आरचर्य दिया गया कि वहां सुवर्श के समान व चांदी के समान ॥ १८ ॥ देवता, ऋषि व षितरों की त्रिदायक जल को श्रीरामजी ने तीर्थ त्रयी को देकर ब्रह्म में मन को लगाया व रामजी के विचित्र लेखों से धर्म की आज्ञा लिखी गई ॥ २० ॥ जिसको देसकर जिस लिये सब भय के बंधन को नहीं करते हैं उसी कारण वह सबों का रक्षक है।। २३ ॥ और जो पापी व दुराचारी और जो भित्र के ब्रोह में परायण हैं उस के ोर अपने वंश के स्वामी श्रीरामजी के आगे सूर्य ने उसको किया॥ १६ ॥ उस बड़े भारी आरचर्य को देखकर पत्रित्र श्रीरामजी ने विष्णुजी को धा भुक्ता राजमिः प्रथिवी त्वियम् ॥ यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम् ॥ २५ ॥ विष्टिवर्ष ॥स्वमुद्राचिक्षितं तत्र त्रविद्यम्परतथा द्दौ ॥ चतुश्चत्वारिशवषों रामो दश्रयात्मजः ॥ १७॥ तस्मिन्काले संदत्तं किल भारत ॥ तत्र स्वर्णोपमं चापि रौप्योपममथापि च ॥ १८ ॥ उवाह सलिलं तीथे देवषिपित् गम् ॥ कुर्वते नैव यस्माच तस्मान्निखिलरक्षकम् ॥२१॥ ये पापिष्ठा दुराचारा मित्रद्रोहरताश्च ये॥तेषां प्र य प्रसिद्धिमकरोत्पुरा॥ २२॥रामलेखविचित्रेस्तु विचित्रे ताम्रपट्टके॥वाक्यानीमानि श्रूयन्ते शासने किख षा ब्रह्मार्षणमनाः शुचिः ॥ रामलेखविचित्रैस्तु लिखितं धर्मशासनम् ॥ २० ॥ यङ्ष्द्वाय हिजाः सर्वे संसार ॥ स्ववंशनायकस्याप्रे सूर्येण कृतमेव तत् ॥ १६॥ तहुष्ट्वा महदाश्चर्य रामो किष्णुं प्रष्ठुच्य च ॥ त्रयी विद्य ३॥ श्राम्फोटयन्ति पितरः कथयन्ति पितामहाः॥ भूमिदोऽस्मत्कुले जातः सोऽस्मान्सन्तार्यिष्यति॥१४॥ में प्राप्त किया श्र पूजकर विद्यामयं 

को मोग किया है जब जिस जिस की पृथ्वी होती है तब उस उस को फल होता है ॥ २५ ॥ और पृथ्वी को देनेवाला मबुष्य साठ हजार वर्ष सक

हैं व पितामह यह कहते हैं कि जो भूमिदायक हमार बंश में पैदा होगा वह हमलोगों को तारेगा॥ २४ ॥ बहुत से राजाओं ने इच्य को आरके

चीन समय में उन्हों ने प्रसिद्ध किया है ॥ २२ ॥ हे नारद ! रामजी के विचित्र लेखों से विचित्र ताप्तपष्ट में शिक्षा में वेषचान सुन पड़ते हैं॥ १६ ॥

नियोनिको पाता है या राझसी व कुके की योनिको प्राप होता है अथवा बड़े प्राणियों को भी भय करनेवाली सबै, सियार व पिशाच की चीन श्रीर मना करनेवाला व उसको श्रमुमोदन करनेवाला उन्हीं साठ हज़ार वर्षों तक नरक को जाता है॥ २६॥ श्रीर मुद्ररों से मार कर संगितिकों रियों से बांचा जाता हुआ वह बड़े भारी शब्द से रोता है।। २७ ।। और दंडों से मस्तक में मारा हुआ ब सुरी से काटा जाता हुआ बहु आ कि को ब्द से सैता है॥ २८ ॥ श्रीर बाह्म की जीविका की हरनेवाले उन पुरुषों को ऐसे बड़े दुष्ट महाम्बर्क यमद्रतालीग पीड़ित करते हैं॥ १६॥ त्युकाश्र स्वमें बसति भूमिदः ॥ आष्टिनेता चातुमन्ता च तान्येव नरकं व्रजेत् ॥ २६ ॥ सन्देशेस्तुधमानस्त्र र्पं धने जयः ॥ सन्तानं बद्दति नित्यं मूमिदः मुखमश्तुते ॥ ३३ ॥ मूमेरङ्गुलमेकै तु ये हरन्ति खला नराः ॥ हत्य च ॥ पाशैः मुक्टयमानस्तु रोरवीति महास्वरम् ॥ २७ ॥ ताड्यमानः शिरे दएहैः समालिङ्गय विभा कृयमानः स्वरिक्या रोरवीति महास्वनम् ॥ २८ ॥ यमद्रतैमेहाघोरैबेह्मद्यतिविलोपकाः ॥ एवंविचेमेहाहुष्टे । महागणैः ॥ २६ ॥ ततस्तिर्यक्त्वमाप्रोति योनि वा राक्षमीं शुनीम् ॥ ज्यालीं श्रुगालीं पैशाचीं महा हिमाणां राजमूयशतस्य च ॥ कन्याशतप्रताम् एतं प्राप्नोति भूमिदः ॥ ३२ ॥ आयुपेशः मुसं प्रम गीष्वतोयामु शुष्ककोटरवामिनः ॥ कृष्णसर्पाः प्रजायन्ते दत्तदायापहारकाः ॥ ३४ ॥ तदागानां सहस्रेष रीम् ॥ ३० ॥ भूमेरङ्गुलहत्ता हि स कथं पापमाचरेत् ॥ भूमेरङ्गुलदाता च स कथं पुरपमाचरेत्॥ ३१। से किशित व भैत न्सुम् ॥

ों में व सूखे वृक्षों के खोड़रों में बतते हैं और दिये हुए धन को हरनेवाले मनुष्य काले सांप होते हैं ॥ ३४ ॥ और हकार तड़ारा व सी अस्वमेघ वाला मंत्रुष्य हज़ार अश्वमेघ व सी राजसूय और सी कन्यादान के फल को पाता है ॥ ३२॥ और आयुर्वल, यश, सुख, बुदि, धर्म, घान्य, घन, ॥ ३०॥ श्रीर जो अंगुल भर पृथ्वी को हरता है वह क्यों पाप करता है व अंगुल भर पृथ्वी को जो देता है वह क्यों पुरव करता है॥ ३१॥ क्यों ग्दैन बढ़ती है और एथ्वी को देनेवाला मनुष्य मुख को पाता है।। ३३॥ और जो दुष्ट मनुष्य पृथ्वी का एक श्रंगुल हरते हैं वे बिम जल्लबासे विन्ध्याचल

गृह साधारण धर्मेरेतु आपलोगों से अपने अपने समय में पालन करने योग्य है ॥ ४० ॥ यादे मेग दिया हुआ पालन किया जाता है तो धृथ्ती भें हिं सी राजा होगा तो उसके हाथ में मैं प्राप्त हुंगा ॥ ४७ ॥ इस ग़ासन (शिक्षा) को लिलकर बुद्धिमान् श्रीमान्जी ने बिरिष्ठजी के सामने यश रिथत होनेवाला है ऐसेही जिसने पृथ्वी को दिया है उसके उत्तम यश नाश नहीं होते हैं ॥ ३८ ॥ संसार में सब गजाओं की एकही बहन है हुई पृथ्वी न भोग करने योग्य है और न हाथ पकड़ने के योग्य है ॥ ३६ ॥ पृथ्वी को देकर होनेवाले राजाओं से रामचन्द्रजी बार २ प्रार्थना करते करेंगे वे तब एथ्वी को भोगकर चलेजांवेंगे परन्तु किसी के साथ भी एध्वी न गई है न जाती है न जावेगी श्रीर जो कुब्र एथ्वी में है वह तब क में जो दुष्ट आशावाला पुरुष बाह्मगों की जीविका को हरता है वह कठिन नरककुंड के भैवर में गिरने का उत्कंठित होताहै॥ ३७॥ जो राजालोग ए उनको कीन सज्जन पुरुष ले लेता है ॥ ३६ ॥ सब संसार के सुखवाले और तितुका के ऋषु प्रमाण् भर छोटे सारोशवाले इस मेघों के समान देने से एज्जी को हरनेवाला मनुष्य पत्रित्र होता है।। ३५॥ इस संसार में उदारता से जो घर्म, अर्थ व यश को करनेवाले धन दान दिये गये फिर णि ॥ औदार्यतो विप्रनिवेदितानि को नाम साधुः पुनराददीत ॥ ३६ ॥ इह हि जलदर्लाला चश्चले जीव एकैव मगिनी लोके सर्वेषामेव भूभुजाम्॥ न मोज्या न कर्पाह्या विप्रदत्ता बसुंघरा॥ ३६॥ दत्त्वा भूमि क्षितौ कोपि राजा यदि भविष्यति॥ तस्याहं करलग्नोरिम महुनं यदि पाल्यते ॥ ४१ ॥ जिस्तित्वा तिन वा ॥ गवां कोटिप्रदानेन भूमिहत्तां विशुष्ट्यति ॥ ३५ ॥ यानीह दत्तानि धुनर्धनानि दानानि धर्मा ए। ॥ यत्किञ्चिड्डवि तदिनाशि सकलं कीर्तिः परं स्थायिनी त्वेवं वै वसुघापि यैहपकृता लोप्या न सत्कीतं थेवेशान्सूयो सूयो याचते रामचन्द्रः॥सामान्योऽयं धमंसेतु हंपाणां स्वे स्वे काले पालनीयो भवद्भिः॥४०॥ र सर्वसंसारसौरूये ॥ अपहरति दुराशः शासनं बाह्यणानां नरकगहनगत्तां वर्तपातोत्सुको ये पास्यन्ति महीभुजः क्षितिमिमां यास्यन्ति भुक्त्वास्त्रिलां नो याता न तु याति यास्यति न वा केना लवलघुसार अश्वमेधशाः र्थयशस्करा। लोके तृणु इस कुत्री को पालन यः ॥ ३७ ॥ पि सार्छं धर तथा करोड़ गौनों के बाह्यसा को दिये हु। चलायमान जीवलो श्रासिन्ध् वाने बाह्मण् को दी भाविनः पा नाशवान् है परन्तु है कि राजाओं का THE PARTY OF THE P

सम्भ अहिन पण से भी द्वटजाता है और नरक को महीं जाता है व फाकिमाशिमी मित को बाता है।। ४०।। ऐसा करके तदनन्तर श्रीरामजी के उस सम्ब बहुत से बाह्यवों की श्रदक्षिण कर व श्रवाम करके ॥ ४०॥ यउ, वोके, मेली व रच बहुत सा दान देकर तदनन्तर श्रीरामजी के करते हैं जीर राम, राम व राम ऐसा मंत्र कहते हैं ॥ ४७ ॥ और भोज़न, शयम, जलपम, गमन व आसन जीर बुक्क आ दुःस में को रहा-गो।। ४४॥ व हे राजन् ! निर्मल दी से संयुत क सात बोज्यों से युक्त वीषक को उसके आने माक्ष्यालोग अर्घ्य करते हैं।। ४६॥ व आक्रिय्वक माक्ष्या ॥ ४५ ॥ उसकी दुःख, दुर्भोग्कता व आधि, ज्याचिका डर नहीं होता है व अतिषिन उसका आयुर्वता, तास्मी व पराक्रम बढ़ता है ॥ ४६ ॥ और को पूजकर है दिया॥ ११॥ त्रोह उन ब्राह्मणों ने हुनकों के ब्राह्मरों से संयुष्ट व धर्मभूषण उस बर्मसंयुत उत्तम तींबे के पट्ट को लेकर॥ ३३॥ प्रमा इच्छावाले उन्हों ने उसकी रक्षा किया और दिक्यमंदन म. सुगंक्ति पुण से 11 88 ॥ भीर सोने के पुण च चांदी के पुण से में झक्षा भारतिका मश्रात्वेदाहिजोतमान् ॥ सम्प्रुज्य प्रदृद्धे श्रीमान्बातिष्ठस्य च सनिभी ॥ ४२ ॥ ते बाह्बा यहिस्या विक्या शुभम् ॥ ताम्रं हेमाक्षरयुतं ध्रस्यं धर्मिष्युष्ण्म् ॥ ४३ ॥ प्रजार्थं मिक्रकामायोस्तद्रभणमक्रते नित्यं मिक्रपूर्व हिजोत्तमाः॥ रामरामेति रामेति मन्त्रमध्युचरन्ति हि ॥ ४७ ॥ मश्ने श्वने पाने ग गर्ति प्राप्नोति शाश्वतीम् ॥ ४०॥ व्यास उवाच् ॥ इति कृत्वा ततो रामः कृतकृत्यममन्यत् ॥ प्रदक्षिषीकृत्य तस्रा प्राप्नस्य च द्विजान्बहून् ॥ ४१॥ दत्त्वा दानं भूरितरं गवाश्वमहिषीरथम् ॥ ततः सर्वान्निजांस्तांश्र वाक्यमे न च दिन्येन पुष्पेण च सुमन्धिना ॥ ४४ ॥ तभा सुक्षिषुष्पेष रूप्बपुष्पेण ना पुनः ॥ महन्यहिन प्रजा डवाः शुभाम् ॥ ४५॥ तद्ये दीपकं नेव ब्रुंन विमलेन हि॥ सप्तवतियुतं राजन्नस्ये प्रकुन्ते दिजाः ॥ ४६॥ शने ॥ मुखे वाष्ययवा दुःखे राममन्त्रं समुचरित् ॥ ४८ ॥ न तस्य दुःखदोम्प्रयं नाघिष्याभिभयं भनेत्॥ । बखं तस्य वर्द्धयन्ति दिने दिने ॥ ४६ ॥ रामित नाम्ना मुच्येत पाषाद्वै दार्तणादिषि ॥ नरकं निष्टि गच्छेत

सेना समेत व सामान समेत श्रीरामजी लौट आये॥ १६॥ सब और बाजमें के राष्ट्रों से धुचित उत्तम आगमनवाले ये समेत ब्रुन से संयुत व मनुष्यों से वीजिल ग नगरी को प्राप्त होकर बहुत दिनों तक राज्य किया ॥ ६० ॥ इति श्रीरकन्द्युराक्षेष्ठमार एयमाहात्म्येदेवीद्मात्त्रीक्षायां माधा नामा आक् हसुमान्जी सदैन उसको सुख व ऐश्वर्य देवेंगे श्रौर पुत्रों व पौत्रों को तथा पतिबता सी श्रौर यश व अति को देवेंगे ॥ ४८ ॥ यह कहकर वे हकुमान्जी को समकाकार तकतक निस्तन्देह आपलोगों को यहीं टिकना चाहिये व हे बाहाणों। पृथ्वी में अब राजाबोग मेरी शिक्षा को न मार्ने ॥ ४८ ॥ अथवा गर्व व । विश्व व रादलोग मेरी आजा को न करें ॥ ४५ ॥ तब है बाहाणों। तुमलोग पवनषुत्र हतुमास्त्री को स्मरण कीजियेगा ह्योंकि स्मरण किये हुए हुनुमान्जी आकर मेरे वचन से यकायक उनको भस्म करेंगे वह निस्मेंब्ह सत्य है स्रोर जो राजा मेरी इस सुन्दरी शिक्षा को पालेगा ॥ ४६ | ४७ ॥ पत्रमुज । एतं से यह बचन कहा॥ ५२॥ कि जब तक चन्द्रमा व सूर्य रहें तबतक तुम सबों को यहां टिकना चाहिये और जबतक प्रवी में सुमेर व सातों वायुष्ठत्रः सदा तस्य सौरूयमुर्द्धि प्रदास्यति ॥ ददाति ग्रुत्रान्षौत्रांश्च साघ्वीं पत्नीं यशो जयम् ॥५⊂॥ इत्येवं कथायत्ना च युक्तोऽसो चामरेवींजितो नरेः ॥ ऋयोध्यां नगरीं प्राप्य चिरं राज्यं चकार ह ॥ ६० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराषे ग्रहात्म्येत्रहानारदर्गवादेशीरामेणत्राक्षणेम्यः शासनपष्ट्रप्रतानवर्णनंनामचतुर्झिशोऽध्यायः॥ ३८॥ 🖈 ॥ ह्नतुमन्तै प्रबोध्य च ॥ निवर्तितो रामदेवः ससैन्यः सपरिच्छदः॥ ४६ ॥ वादित्राणां स्वतैविष्वक्सूच्यमानशुसागमः ॥ ५२॥ अत्रैव स्पीयतां सर्वेयांवचन्द्रदिवाकरो॥ यावनमेरुमंद्रीष्टि सागराः सप्त एव च ॥५३॥ तावद्त्रैव स्पा र्ष्याते॥५६॥सहसा भस्म तान्सत्यं बचनान्मे न संश्यः॥य इदं शासनं रम्यं पालांयेष्यति भूषांतेः॥५७॥ दहिं न संशयः॥यदाहि शासनं विप्रा न मन्यन्ते स्पा भुवि ॥४४॥ अथवा बाष्जिःशूद्रा मदमायाविमोहिताः॥ ाकुर्वन्ति सन्यन्ते वा न ते जनाः ॥४४॥ तदा वै षायुग्जक्य स्मर्षां कियतां हिजाः ॥स्मृतमात्रो हनूमान्वे स नारवृत्तंवादेश्रीरामेखवाहालेम्यः शासनपट्टप्रदानवर्णननामचतुर्द्धाराऽष्यायः ॥ ३४ ॥ तदुवाचह ॥ तब्यं भवद्रि श्रीरामजी ने श्रयोध मागत्य का माया से मोहित वे खितातपत्र धमारिएयः मदाज्ञा न १

34

घमेज व भरत सहायवाले श्रीरामजी लक्ष्मण भाई समेत॥ १॥ शमुष्न से विरक्र मोहेरक पुर में गये और वहां जाकर ये उद्गर ममवाले श्रीरामजी रिसरः॥ लाक्ष्माणेन सह आत्रा भरतेन सहायवान्॥ ६॥ शात्रप्नेन परिवृतो गतो मोहरके पुरे॥ तत्र गत्वा ग्यागतीर्थं की महिमा व शुक्ततीर्थं की महिमा को उन्हों ने कहा॥ ४॥ व हे नारव। सिद्ध क्षेत्र की महिमा व काशी और गंगा की महिमा हो विस्तिष्ठजी ने कहा॥ ६॥ और घमोरएय में सुनर्शो नदी व उस हिस्कित के सब स्नान दानादिक को कहा और काशी से यब भर भिषक र ॥ और वहां अपने स्थान में बाहाएों ने किन कमों को किया है बह्माजी बोले कि इष्टापूर्तकर्तों में जाने हुए वे शांत बाहाया दान से बिमुख हुए ॥ इ ॥ ॥ ७॥ इस वचन को सुनकर चमत्कृत मनवासे वे श्रीरामजी फिर धर्मारएय में तीर्थयात्रा करने के लिये गये॥ = ॥ श्रीर सीता समेत बड़ी भारी युक्त तथा मुक्तियों के उत्तम साधनरूप ॥ १॥ रघुनायजी निषिधुर्वक सत्यमंदिर में दिज्ञोचनों को शापकर किर जब भक्ताबुरी में गबे सब इन्ह्री स्वेत्र में कियो यज्ञ शीराम। पैतिसवें अज्याय में सीड़ चरित अभिराम।। मारद्जी बोले कि हे सिंश्मिहारकारक, देवदेवेंसा, मगनन्। गुणी से 18 पुरोहित ने इस वन की राज्य किया और श्रीरामजी के शागे उत्तम तीर्थ का माहात्त्य कहा ॥ ४ ॥ श्रीर प्रयाग का माहात्त्य व त्रिवेशी का उत्तम (द ॥ ६ ॥ धर्मारएये मुबर्णाया हरिक्षेत्रस्य तस्य च ॥ स्नानदानादिकं सर्वं वाराणस्या यवाधिकम् ॥ ७॥ उबाच ॥ मगवन्देवदेवेश सृष्टिमंहारकारक ॥ गुणातीतो गुणैयुको मुक्तीनां साधनं परम् ॥ १ ॥ मंस्याप्य विषद् दिजसत्तमान्॥ किं चके रघुनाथस्तु भूयोऽयोध्यां गतस्तदा ॥ २॥ स्वस्थाने ब्राह्मणास्तत्र कानि किरे ॥ ब्रह्मोबाच ॥ इष्टापूर्तरताः शान्ताः प्रतिप्रहपराङ्मुखाः ॥ ३ ॥ राज्यं चकुर्वनस्यास्य धुरोषा हिज ऽवाच् रामपुरतस्तीयमाहात्म्यमुत्तमम् ॥ ४ ॥ प्रयागस्य च माहात्म्यं त्रिवेषीफलमुत्तमम् ॥ प्रयागतीर्थ रामदेवः स चमत्कतमानसः ॥ धर्मारएये धुनयातां कर्तकामः समभ्यगात् ॥ = ॥ सीतया सह धर्मजी क्रतीर्थस्य चैव हि ॥ ५ ॥ सिद्धक्षेत्रस्य काश्याश्च गङ्गाया महिमा तथा ॥ वसिष्ठः कथयामास तीर्थान्य एतच्छ्रता

लगे॥ ३०॥ श्रीरामजी बोले कि हे दिजोत्तम ! धर्माराष्ट्र ब्राह्मक्षेत्र में क्या दान, नियम, संमाम व उत्तम तप करना चाहिये ॥ ७९ ॥ और व उत्तम जप, दान, नियम, रनान व कीन उत्तम तम करना चाहिये॥ १२॥ हे दिजोत्तम। इस तीर्थ में जिसके करने में मजुष्य बहाहरयादिक कर उन श्रीरामजी ने यज्ञ का प्रारंभ किया और उस समय में श्रीरामजी से सीताजी ने हर्ष से कहा।। 18 ॥ कि हे स्वामिन | तुम ने पहके है उसको सुम्म से कहिये ॥ १३ ॥ वसिष्ठजी बोले कि हे सहस्भाग । तुम प्रतिदिन कोटि गुने उत्तम यज्ञ को सी बस्स तक कीजिये ॥ ९८ ॥ ध्यान, यज्ञ, होम पाणें से छूट जाता गुरु से उसको सुनव

के पुरे॥ १८॥ तैस्त्वष्टादश्तमंख्याकेलीवंधनगिष्टिबाइवैः॥ यज्ञैं चकार विधिवनेरेवायतबुद्धिमः॥ १६॥ चि॥ यज्ञं कुरु महामाण धर्मार्रएये त्वसुत्तमक्॥ दिनेदिने कोस्ग्रिणं यावहषेशतं भवेत्॥ १२॥ सन्ब्रु ाः॥ ब्रह्माविष्णुमहेशेन निमिता ये गुरा हिजाः॥ १६ ॥ इसे त्रेतायुगे चेव धर्मार्एयनिषातिनः ॥ विश्रां गुष्न त्वं तैरेव सार्थकोऽध्वरः ॥ १७ ॥ तच्छ्रत्मा रामहेवेन आह्रता बाह्यणास्तदा ॥ स्थापिताश्च यथापूर्वम वा तप उत्तमम् ॥ १९॥ ध्यानं वाथ कर्वं वाय होमं वा जपमुत्तमम् ॥ हानं वा नियमं वाथ स्नानं वा तप हतो यज्ञारममें चकार सः॥ तस्मिन्नवसरे सीता रामें ज्यज्ञापयनमुदा ॥ ३५ ॥ स्वामिन्पूर्व त्वया वित्रा हता च्बतेऽसौ महामनाः॥ १०॥ राम उवाच ॥ धर्मारएये महाक्षेत्रे कि कर्तव्यं हिजोत्तम ॥ दानै वा नियमो १२॥ येन वे कियमाऐन तीथेंऽस्मिन्हिजसस्तम् ॥ जबहत्यादिषापेम्यो मुच्यते तक्रवीहि मे ॥ १६॥ बाथ स्नानं निसंष्ट्रं पृ उत्तमम्। 

की नाई स्थापित किया।। १८ ॥ और विशाल बुद्धियाले उन झुटारह संख्यक शेविद्य मोहेरकपुर निवासी बाहाणीं हे उन्होंने पत्र किया। १६ ॥ 🚰 📲 ।मी माहासों को वरण किया था और जो बाहरण पुरातम समय बहा, विष्णु व रिविकी से बनाये गये हैं ॥ १६ ॥ सत्त्र्युन व प्रेसायुन में वर्मारक्त उन बाहाणों को तुम वरण करो क्यों कि उन्हीं से यज्ञ सार्थक होगा ॥ १७ ॥ इसकी सुनकर अरियानदेवजी ने अस समय अस्माने को बुन्नाया आहे इस

रर ॥ और यज्ञ के अन्तमें बहुतही नम्र सीताजी ने श्रीसमजी में किमय किया कि हे सुबत इस यज्ञकी सिद्ध में क्षियाको बीजिये ॥ २५ ॥ कीए शिष्टी नगर को स्वापन कीजिये सीताजी का वचन सुनकर श्रीहाक्जी ने मैसाही किया।। २४॥ और सीताजी की प्रसम्रता के बिसे अभिष्माका ने कराया ॥ २०॥ ब्रह्मांनी बोले कि इन ब्राह्मांनी से राजा श्रीरामजी ने मिष्प्रिक यह को समासकर ब्राह्माणें को बाकि ने प्रकार ज्याष्ट्रम (अष्ट्रांक्ता वत्ता, उपमन्यु, काश्वेप, कृष्णात्रेय, मरहाज, बारिया व श्रेष्टक्री नक्ष्मी ॥ २०॥ श्रीर महिच्य, भागेव, फेंच, वात्र्य, क्रीयाल, बांगाक्र, बांगाक्र, बांगाक्र, बांगाक्र, बांगाक्र, बांगाक्र, मेरे माम से वहां मान ) किया।

मात्स्यो लोगाक्ष एव च ॥ गाङ्गायनीय गाङ्गयः शुमकः शीनकस्तया ॥ २१॥ म्रह्मोवाच ॥ एमिषिप्रः मर्त ॥प्य विधिवन्द्यः॥ चकारावस्यं रामो विप्रान्सम्यूङ्य मिक्रितः॥ २२ ॥ यज्ञान्ते सीतया रामी विज्ञाः स महीभृता॥ १५॥ मीतापुरमिति रूपार्तं नाम चक्ने तत् किल ॥ तस्यापिदेव्यो वसीते शान्ता वैष सुमङ्ग कीशिको वत्स उपमन्युश्च काश्यपः॥ कृष्णांत्रैयो मरद्वाजो धारिषाःशोनको वरः॥ २०॥मारह्व्यो भागे श्रुत्वा तया चक्रे स्पोत्तमः॥ २४ ॥ तेषां च ब्राह्मणानां च स्पानमेकं मुनिमेयम् ॥ इतं समेण सीतायाः (यपीसारितस्तरे॥ बाडवाः केऽपि नीतास्ते रामेण सह धर्मिषित्॥ २=॥ धर्मालये गतः सदो यत्र मुलाके ॥ अस्याष्ट्रकरस्य सम्पत्तो दक्षिणां देहि मुत्रत ॥ १२ ॥ मन्नामा च धुरं तत्र स्याच्यतां शाष्ट्रमेव च ॥ सीता ॥ मोहेरकस्य पुरतो यामद्रादश्रक पुरः ॥ दही विप्राय विद्वेषे समुत्याय प्रहर्षितः ॥ २७ ॥ तीर्षान्तरं जग रामः सम विनीतया या बच्नं या बच्नं सन्तोषाय क्रशिकः वः पेह्नयी

एक निडर स्थान दिया ॥ २५॥ व तब उन्हों ने उसका सीतामुर केमा श्रीसद नाम किया और उस नगर की शांता व मंगला के हो आधेक्षिमां बते त्रीर मोहेरक नगर के आगे बारह ग्रामों को प्रसन्त होतेहुए अस्समग्री ने स्टक्कर विद्वान बाहाग् के लिये दिया ॥ २७ ॥ य हे धर्मान्त्र | श्रीहमाधी किनारे शीघही श्रन्य तीर्थ को गये और श्रीरामजी साचही कितेक जाहातीं को और तो शाये ॥ २८ ॥ और सीघही प्रकांक्य में गये जहाँ कि धुखाक उम्जाहाणों को मानक्षा २६॥

नाम कम से हैं सीतापुर, श्रीक्षेत्र, मुशाली, मुद्गाली ॥ ३७ ॥ ज्येष्ठला, श्रेयस्थान, दन्ताली, वटपत्रका, राजापुर, कृष्णवाट, देह, लोह व क्ष स योवनाश्व जानने योग्य हैं॥ ३४॥ श्रीर कृष्णायन, उपमन्यु, गाग्ये, मुद्गास व मीत्वक, प्रारी, पराशर तदनन्तर कीरिडम्य हैं॥ ३६॥ व ऐतेही रिकोहेच, चन्द्रमध्नेत्र, यस व हरितनापुर, कर्पट, कंनजहबी, बनोडफ व नफावली॥ ३६॥ श्रीर मोहोघ, शमोहरिसी, गोविम्प्य, धंकर्षक, बार्ष्य त्कएयं व पिंगल ॥ ३३॥ व भारद्वाज, वत्स, कौशिक, कुश, शापिडक्य, कश्यप, गौतम व बांघन ॥ ३४॥ कृष्णात्रेय, वत्स, विपिष्ठ, घारण, पुरा धर्मेण सुमहत्कतं यत्र तपो मुने ॥ २८ ॥ तदारम्य सुविक्यातं धर्मालयमिति श्रुतम् ॥ ददौ दाशार हे मुने। जहां पहले धमराज ने बड़ाभारी तर किया है।। रह ॥ तक्से लगाकर वह घमलिय ऐसा प्रसिद्ध स्थान विस्थात हुआ श्रौर वहां दशरथ-मोलह महादानों को दिया॥ ३०॥ और उस समय मीतापुर समेत जो सत्यमन्दिर तक पचास प्राम थे उनको रघुनाथजी मे ॥ ३० ॥ सीताजी के बचन से अपने वंश की दृष्टि के लिये व सब प्रयोजनों की सिष्टि के लिये दिया॥ ३२॥ वहां अठारह हजार ब्राह्मणों का वंश हुआ है वात्स्या-॥ कोहेचं चन्दनक्षेत्रं थलं च हस्तिनापुरम् ॥ कर्षटं कंनजहबी वनोडफनफावली ॥ ३६ ॥ मोहोधं शमो मापिडलश्रेव विज्ञेयो योवनाश्वस्ततः परम् ॥ ३४ ॥ कृष्णायनोपमन्यु च गार्यमुद्गलमोसकाः ॥ धुशिः विकोषिडन्यश्च ततः परम् ॥ ३६ ॥ पञ्चपञ्चाशृद्ग्रामाणां नामान्येवं यथाकमम् ॥ सीताषुरं श्रीक्षेत्रं च हुली तथा ॥ ३७ ॥ ज्येष्ठला श्रेयस्थानं च दन्ताली वटपत्रका ॥ राज्ञः पुरं कृष्णवाटं देहं लोहं चनस्य हिजानामभवत्कुलम् ॥ वात्स्यायन उपमन्युजतिकृषयोऽयं पिङ्गलः॥ ३३ ॥ भारद्वाजस्तया वत्सः की हादानानि षोदश ॥ ३० ॥ ये पञ्चाशतदा प्रामाः सीताषुरसमन्विताः ॥ सत्यम्नित्रपयेन्ता रघुनाथन १॥ सीताया वचनात्तत्र ग्रुरुवाक्येन चैव हि॥ आत्मनो वंशहङ्यर्थं दत्तास्सर्वार्थसिद्ये॥ ३२॥ अष्टादश ॥ एव च॥ शापिडल्यः कर्यपश्चेव गौतमर्बान्धनस्तया ॥ ३४ ॥ कृष्णात्रेयस्तया कत्मो विसिष्ठो धाप 

टि है उसको सुम्म से किहेये।। १७ ।। ब्रह्माजी बोले कि हे पुत्र ! म्युत्विजों समेत जितने बाह्मणों ने यज्ञ के प्रन्त में जितनी ब्रिह्मण को पानी ाय महादामादिक दिया गया है ॥ ४८ ॥ श्रीर उस समय साधारण प्राम व महास्थान दिये गये जो जिसमें बसैं उनके वे प्राम होर्ने ॥ 9£ ॥ रदजी बोले कि हे सुवत । उन श्रठारह हजार वेदोंके पारगामी बाहाणों ने यामों को व प्रामों में उत्पन्न घन को कैसे बाँटा श्रीर वलाविक व भूष-ार जायासंरया, गोतिकी व चित्रलीख ॥ ४२ ॥ दुग्वावली, हंसावली, वैहोल, चैहाज, नालावली, मासावली मीर इसके उपपतन्त शुहाबीका जी ने पचपन प्रामों को ज्ञापही बनाकर बसने के लिये उन ब्राह्मणों के लिये दे दिया ॥ ४४ ॥ भीर श्रीरामजों ने उनकी सेवा के खिके ब्रुचीस या व उनसे चीगुने शूद्रों को दिया ॥ ४४ ॥ व उनके लिये बड़े हर्ष से गऊ, घोड़े, वस्त, सुवर्षा, चांदी व तांबा इन दानों को बड़ी भक्कि से वेन्द्र्यां यत्तार्यजम् ॥ चार्यासिद्धं सीद्रीत्राभाज्यजं वटमालिका ॥ ४० ॥ गोधरं मार्याजं चैव मात्र ज व वटमालिका ॥ ४ - ॥ और मोघर, मारागुज, मात्रमध्य व मातर, षक्षवती, मन्ववती, क्रेंज्ञाम्ती व राज्यज ॥ ४ ।॥ और रूपावली, बहुष्यन )॥ ब्रह्मोबाच॥ यज्ञान्ते दक्षिणा याबत्सतिविग्मः स्वीकृता भूत॥ महादानादिकं सर्वं तेम्य एव समर्पित भामाः साधारणा दत्ता महास्थानानि वै तदा॥ ये वसन्ति च यत्रेव तानि तेषां भवन्तिता ॥ ४६॥ मतः परम् ॥ ४३ ॥ रामेण पञ्चपञ्चाशद्यामाणि वसनाय च ॥ स्वयं निर्माय दत्तानि द्विजेम्यस्तेम्य एव तेषां शुश्रूषणार्थाय वेश्यात्रामो न्यवेदयत् ॥ षदत्रिशच सहस्राणि शुह्रांस्तेम्यञ्चतुर्धणात् ॥ ४५ ॥ ति दानानि गवाश्ववसनानि च ॥ हिरएयं रजतं ताम्रं श्रद्धया परया मुदा ॥ ४६ ॥ नारद उवाच ॥ अष्टा स्ते बाह्मणा वेदपारगाः ॥ कथं ते ज्यमजन्यामान् यामोत्पन्नं तथा वसु ॥वह्माचं सूष्णाचं च तन्मे कथय तरम्॥ बलवती गन्धवती ईस्राम्ली च राज्यजम् ॥ ४१ ॥ रूपावली बहुधनं झबीटं बंशां तया ॥ जा तिकी च चित्रलेखं तथैव च ॥ ४२ ॥ दुग्धावली हंसावली च वैहोलं चैक्षजं तथा ॥ नालावली आसावली तेम्यो दत्ता मुत्रत ॥ ४७ मध्यं च मा दशसहस्रा मिर, मोद्रीप्रामाञ्च क्रिमीट व वंश्व श्री स्मादिक को कैसे ब हजार वैश्यों को डि मुहालीका H 88 II 4 यासंग्

वचन से वहां वे प्राम बाहाणों के ऋधीन किये गये और जिस प्रकार बाहाण न उजड़ें वैसेही बुद्भान् रघुनायकजी ने॥ ४०॥ उन बाहाणों को बहुत भी मेरे राज्यमें निस्सन्देह वर्तमान होना चाहिये॥ ४२॥ श्रीर जो कुछ घन, घान्य, वाहन व वसम, माध, सुवर्णादिक श्रीर घन॥ ५३॥ श्रीर तीना आदिक मुफ्त से इससमय मांगिये और इस समय व भविष्य समय में यथायोग्य प्रार्थना करनेयोग्य ॥ ४८ ॥ बाचिक हे हिजोचमो | मैं सदैव फ्राऊंगा देया तदनन्तर हाथों को जोड़कर श्रीरामजी ने बाह्मणों से यह कहा ॥ ४० ॥ कि हे बाह्मणों । जैसे सत्तयुग ब जैसे नेतायुग में तुम झोग बर्तमान बे वैसेही इससमय आदिक व चांदी साधन व धान्य इस वसिष्ठजी

नातत्र यामास्ते विप्रसात्कताः ॥ रघ्टहेन थीरेण नोहसन्ति यथा हिजाः ॥ ४०॥ घान्यं तेषां प्रदन् हि विप्राणां चामितं वसु॥ कताञ्जलिस्ततो रामो ब्राह्मणानिदमब्रवीत्॥ ४१॥ यथा कृतयुमे विप्राक्षेतायां च यथा युरा ॥ तथा चायेव वर्तव्यं मम राज्ये न संश्ययः ॥ ४२॥ यिकिश्विद्धनान्यं वा यानं वा वसनानि वा ॥ मण्यः काञ्चना दीश्च वायेव वायेव वीश्चना दीश्च हमादीश्च विप्राचित्रं समाधिना ॥ अधुना वा मविष्ये वाम्ययंनीय यथोचितम् ॥ ४८॥ प्रवणीयं वाचिकं मे सर्वदा द्विजसत्तमाः ॥ यं कामं प्रायंययंतं तं दास्याम्यहं सदा ॥ ४४॥ यथोचितम् ॥ ४८ ॥ प्रवणीयं वाचिकं मे सर्वदा द्विजसत्तमाः ॥ यं वामं प्रायंव्यव्यत्ते तं दास्याम्यहं सदा ॥ ४४॥ ततो रामः सेवकादीनादरात्प्रत्यमावत ॥ विप्राज्ञा नोक्षञ्चनीया सेवनीया प्रयंबतः ॥ ४६ ॥ यं यं कामं प्रायंवत् । वास्य विप्राणां सेवनं कुरते तु यः ॥ ४०॥ स् यू द्रः स्वर्गमाप्नोति धनवान्षुत्रवान्यवित ॥ ततस्ततः ॥ एवं नत्वा च विप्राणां सेवनं कुस्ते तु यः ॥४७॥ स शू द्रः स्वर्गमाप्नोति धनवान्षुत्रवान्मवेत्॥ निर्धनत्वं हि लभते नात्र संशयः ॥ ४८ ॥ यवनोम्लेच्छजातीयो दैत्यो वा राक्षसोपि वा ॥योघ विप्नं करो

५७॥ वह शुद्र सुल को पाता है और धनवान व पुत्रवान होताहै नहीं तो प्रिंदता को पाता है इसमें सन्देह नहीं है।। ४८ ॥ और यहन व स्केच्य व जिस जिस काममाकी प्रार्थना करियेगा उस उसको में सदैव दूंगा ॥ ४४ ॥ तदनन्तर श्रीरामजी ने आकृर से सेवकाषिकों से कहा कि आहाकों की आजा उद्धीयन करने योग्य नहीं है बरन बढ़े यल से सेवने योग्य है ॥ ४६ ॥ और जिस जिस काम की ये प्रार्थना करें उस उसको तुम कोग करें प्रकार प्रकार प्रकार करें जो आहाकों की सेवा करता है ॥ ५७ ॥ वह शुद्र पुख को पता है और धनवान् व पुत्रवान् होताहे नहीं तो व्रिद्रता को पत्ता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ५८ ॥ और बनवान् व स्तेष्क

प्रबक्षिणा करके बाह्मणों से आरोबिदों को पाकर यात्राके सामने हुए ॥ ६० ॥ और हदतक पीछे जाकर रनेहसे विकल लोचनोंबाजे सब मोहित बाह्मण क्रमिरएथ में ऐसा करके तदनन्तर श्रीरामजी झपनी पुरी को चले और दढ़ झतवाले काश्यप व गर्ग गोत्रवाले बाह्मण कुतार्थ हुए ॥ ६२ ॥ श्रीर उस समय बड़ी सेना से संयुत स्वी समेत व मित्र युत्रों समेत श्रीरामजी गुर्गों से संयुत अयोध्यापुरी को प्राप्त हुए ॥ ६३ ॥ भ्रौर श्रीरघुनाथजी को देखकर सब मनुष्य प्रत्म हुए था दैत्य व राक्तर जो यहां विच्न करताहै वह उती क्षण भरम होजाता है ॥ ५६ ॥ ब्रह्माजी बोले कि तब्नन्तर बढ़े प्रसन्न ब्रीरामजी बाह्मकी । अतिकाला मनुष्य त नीट आये॥ ६१॥

मंबति तत्क्षणात् ॥ ५६ ॥ ब्रह्मोबाच ॥ ततः प्रदक्षिणीकृत्य द्विजान्समोऽतिहर्षितः ॥ प्रस्थानाभिमुख्ये विग्रेराशीभिरमिनन्दितः॥ ६०॥ आसीमान्तमनुत्रज्य स्नेहन्याकुललोचनाः॥ द्विजाः सर्वे विनिर्वत्ता धर्मार्ष्ये बिमोहिताः ॥ ६१ ॥ एवं कृत्वा ततो रामः प्रतस्थे स्वां पुरीं प्रति ॥ काश्यपाश्वेच गर्गाश्व कृतकृत्या दृढत्रताः ॥ ६२॥ विष्टः समार्यः समुहत्मृतः ॥ राजधानीं तदा प्राप रामोऽयोध्यां ग्रुणान्विताम् ॥ ६३ ॥ इष्द्वा प्रमुदिताः श्रीरघुनन्दनम् ॥ ततो रामः स धमोत्मा प्रजापालनतत्परः ॥ ६४ ॥ सीतया सह धमोत्मा राज्ये कुर्वस्त दा सुधीः॥ जानक्यां गर्ममाधत्त रिवर्गोद्रवाय च॥ ६५ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराषोधमरिष्यमाहात्म्येश्रीरामचन्द्रकृत थिक्षेत्रजीएों दारवर्षनंनामपञ्चत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ सर्वे लोकाः धमारिएयती गुरुसेनासम येव मस्मी

तदनन्तर वे बर्मात्मा श्रीरामजी प्रजाओं के पालन में तत्पर हुए ॥ ६४ ॥ तब बुद्धिमान् श्रारामजा न साता समत राज्य करत हुए ध्यवन्। का उत्पाच का गणक ज्यानका जी में गर्म की घारण किया ॥ ६५ ॥ इति श्रीरकन्द्युराणेत्रमारिएयमाहात्म्येदेवीद्यालुमिश्रविराचितायांभाषाटीकायांश्रीरामचन्द्रकृतषमरिएयतिर्धेषेत्रजीखींखारवर्षुनंनाम पञ्चतिशोऽज्यायः ॥ य हिजन जिमि मेतुबंध गम कीन । छित्तिमें ऋध्याय में सोई चिरित नवीन॥ नारदजी बोले कि हे सुबत । इसके उपरान्त क्या हुआ है उसको मुभ वालों में श्रेष्ठ ! पहले उसको मुफ्त से संपूर्णता से कहिये ॥ १ ॥ और कितने समयतक वह स्थान स्थिर हुआ व हे प्रभो | किस से वह रक्षित हुआ व मान हुई इसको सुम्म से कहिये॥ र ॥ ब्रह्माजी बोले कि त्रेता से हाप्प के अन्त तक जबतक कलियुग का आगम हुआ तबतक एक पननपुत्र हुनुमान् करने में ॥ ३॥ समर्थ है व हे पुत्र | विना हुनुमान्जी के अन्यथा कोई भी समर्थ नहीं है जिन्होंने लंका को विध्नंस किया व प्रबल राक्षमों को मार वो॰। घर्मारए क्सिकी आज्ञा वते कहिये हे कहने जी मलीमांति रक्षा 1

हुआ व वहां के बसनेवाले बाह्मा ग्रह रु, यजुः व साम लक्षणोंवाले वेदों को पढ़ते थे॥ ६॥ और दिन रात अथर्वेण वेद को भी पढ़ते थे व चराचर हों से उपजा हुआ शब्द होता था॥७॥ और वहां गांव गांव व नगर नगर में उत्साह होते थे और अनेक प्रकार के घमों में आश्रित अनेक मांति के युपिष्ठिरजी बोले कि कभी उस स्थान का भंग हुआ या नहीं हुआ है व कभी देत्यों ने व दुष्ट राक्ष्मों ने उस स्थान को जीत लिया है। १ ॥ क्वासजी । ! वही हनुमान्जी श्रीरामजी की श्राज्ञा से रक्षा करते हैं और बाहाए। वसिष्ठजी की व श्रीमाताजी की श्राज्ञा क्तेमान है ॥ ४॥ श्रीर प्रतिदिन बहां के क्यित्कालं वदस्व मे ॥ केन वै रक्ष्यमाणं च कस्याज्ञा वर्तते प्रभो ॥ २ ॥ ब्रह्मोबाच ॥ वेतातो द्यापरान्तं विध्वंसिता येन राक्षसाः प्रबता हताः ॥ ४ ॥ स एव रक्षते तत्र रामादेशेन धुत्रक ॥ दिजस्याज्ञा प्रबर्तेत स्तथैव च ॥ ५ ॥ दिनेदिने प्रहषांभूज्ञनानां तत्र वासिनः ॥ पठन्ति स्म हिजास्तत्र ऋग्यञ्जःसामजक्षणा थर्षणं चापि तत्र पठन्ति स्म दिवानिशम् ॥ वेदनिषोषजः शब्दबैलोक्ये सचराचरे ॥ ७ ॥ उत्सवास्तत्र मे शामे पुरे पुरे ॥ नाना यज्ञाः प्रवर्तन्ते नानाधर्मसमाश्रिताः ॥ ८ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ कदापि तस्य स्थान जातोथ वा नवा ॥ दैत्यैजितं कदा स्थानमथवा दुष्टराक्षसैः ॥ ६ ॥ ज्यास उवाच ॥ साधु पृष्टं त्वया राजन्ध ावाच ॥ अतः परं किमभवत्तन्मे कथ्य मुत्रत ॥ पूर्वं च तदशेषेषा शंस मे बदतां बर ॥ १ ॥ स्थिरीभूतं लेसमागमः ॥ तावत्संरक्षणे चैको हनूमान्पवनात्मजः ॥ ३ ॥ समयौ नान्यया कोपि विना हनुमता न्॥६॥अ तत्स्थान च यावत्का डाला ॥ ४ ॥ हे पुत्र मृत । तङ्ग जायने या श्रीमाताया लोगों को बड़ा हर्ष नारद ıs 

ष हे राजन्। सहायकों समेत श्रीरामजी सेतुबंघ तीर्थ को गये॥ १४॥ युचिष्ठिरजी बोले कि कलियुग प्राप्त होने पर संसार में कैसा बहुत कठिन डर है कि जिसमें देवताओं ने रक्तगर्भवाली पृथ्यी को छोड़ दिया॥ ९६॥ ज्यासजी बोले कि हे नृष्! तुम कलियुग के घर्मों को धुनो कि जिस प्रकार भूंठ कहनेवाले लोग सज्जनों की निन्दा में परायण होंगे॥ १७॥ श्रौर सब बोर के कर्म में परायण होते हैं व पितरों की भक्ति से रहित तथा श्रपने वंश की कियों में श्रनुरांगी श्रोर चंचलता के [ ] तुम ने बहुत अब्झा पूंछा व तुम सदैव पवित्र व धर्मश हो पहले कलियुग प्राप्त होने पर जो क्षान्त हुआ है क्सको सुनिये ॥ ९०॥ के हित के लिये व मनोरथ श्रोर सुख के लिये में जो कहूंगा उस सब को सुनिये ॥ ९०॥ कि इससमय कलियुग प्राप्त होने पर माम से पक्क प्र देश का स्वापी श्रीमान, धर्मेश व नीति में परायया हुआ है ॥ १२॥ हे नुपश्रेष्ठ । जोकि शांत, दांत, सुशील व सत्स्वक्षे में तरपर क्षा कि सिलेग्य है । १३॥ कि सिलेग्य में विषय से व अध्यमें के भयादिकों से सब देवता पृथ्वी को झोड़ कर नैमिषारस्व में दिके ॥ ९६ ॥ कि सिलेग्य में विषय से व अध्म के भयादिकों से सब देवता पृथ्वी को झोड़ कर नैमिषारस्व में दिके ॥ ९६ ॥ होते हैं॥ १८ ॥ और ब्राह्मणों से बैर करनेवाले तब ब्राप्स में विरोधी व शरणमें आये हुए लोगोंको मारनेवाले मनुष्य कलियुगमें होवेंगे॥ १६॥ । १३॥ भयात्क्रिलिविशोषेण अधर्मस्य भयादिभिः ॥ सर्वे देवाः क्षितिं त्यक्त्वा नैमिषारएयमाश्रिताः॥ १४॥ तुबन्धं हि ससहायो गतो त्रप् ॥ १४ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ कीदशं हि कलौ प्राप्ते भयं लोके सुदुस्तरम् ॥ रा शुचिः॥ आदो कलियुगे प्राप्ने यद्हतं तच्छुणुष्व मोः॥ १०॥ लोकानां च हितायांय कामाय च मु नपरायणाः॥ १८॥ ब्रह्मविद्रेषिणः सर्वे परस्परविरोधिनः ॥ श्रारणागतहन्तारो भविष्यन्ति कलौयुगे॥१६॥ ान्यमंत्रो नीतितरपरः ॥ १२ ॥ शान्तो दान्तः मुशीलश्च सत्यधर्मपरायणः ॥ द्वापरान्ते न्रपश्रेष्ठ अनामते देनो लोकाः साधुनिन्दापरायुषाः ॥ १७ ॥ दस्युकमरताः सर्वे पितृमक्तिविवर्जिताः ॥ स्वगोत्रदारामिरता यदहं कथिष्यामि तत्सवं श्रणु भूपते॥ ११॥ इदानीं च क्लो प्राप्त आमो नाम्ना बभूव ह॥ कान्यकुब्जा ः परित्यक्रा रन्नगभी वसुन्धरा ॥ १६ ॥ ज्यास उवाच ॥ श्रुणुष्व कालिधमीस्त्वं भविष्यान्ति यथा हप । यस्मिन्ध्र मंज्ञस्त्वं सत श्राम नामक कान असत्यवा हराजस्। जोका त्तील्यध्य बापर के अन्त में स्राय

in a

तथा मिलन व मिद्रा पीने में परायण व यज्ञ न कराने योग्य पुरुषों को यज्ञ करानेवाले होवेंगे॥ २३ ॥ श्रौर स्मियां पितयों से वैर करनेवाली व ने में परायण होवेंगे और बाह्मण बिन नहाये भोजन करेंगे व क्षत्रिय युद्ध से रहित होवेंगे॥ १२॥ और कलियुग प्राप्त होनेपर सब बाह्मण दुष्ट न व आड और तर्पण से रहित होवेंसे व दैत्यों के ज्ञाचार में परायण और विष्णुजी की भिक्त से रहित होवेंसे ॥ २० ॥ और पराये घन की इच्छा होनेपर बाह्मण वैस्यों के आचार में तत्पर तथा वेदों से अष्ट व अहंकारी होवेंगे और बाह्मण संघ्या को लोप करनेवाले होवेंगे॥ २०॥ व शांति में शूर तथा भय में दी करनेवाले व घूम ले श्रोर कलियुग प्राप्त

हरनेवाले होवैंगे व कालियुग प्राप्त होनेपर नीच पुरुष भाइयों से वैर करनेवाले होवैंगे॥ २८॥ खोर बन में तत्मर वे बाह्मण किल्क्युन प्राप्त कोनेपर व बी श्रादिकके बेंचनेवाले होवैंगे व गाइयां दूघ न देवैंगी॥ २४॥ व हे भारत। कभी वृक्ष नहीं फलतेहें और कन्याको बेंचनेवाले तथा गऊ व ब्रुगकी गि॥ २६॥ और कलियुग प्राप्त होनेपर बाह्मण विष को बेंचनेवाले तथा रस को बेंचनेवाले और वेदों को बेंचनेवाले होवेंमे ॥ २०॥ और क्की रण करेगी और सबलोग एकाव्यी मत से गहत होवेंगे॥ २८॥ और बाह्म्यालांग तार्थतेवा में पायम् म होवेंने और बहुत भोजन करनेवाले तथा यनैकादशेन हि॥ एकादश्यपवासस्य विरताः सर्वतो जनाः ॥ २८॥ न तीर्थमेषनरता भिष्यन्ति च ता विप्रा वेदअष्टाश्च मानिनः ॥ मविष्यन्ति कलौ प्राप्ते सन्ध्यात्तोपकरा हिजाः ॥ २० ॥ शान्तो दीनाः श्राद्धतर्पेणवर्जिताः ॥ श्रमुराचारनिरता विष्णुमक्रिविवर्जिताः ॥ २१॥ परवितामिलाषाश्र । मद्यपानरताः सर्वेष्ययाज्यानां हि याजकाः ॥ २३ ॥ मतृहेषकरा रामाः पितृहेषकराः मृताः ॥ भा धुद्रा मविष्यन्ति कलौ युगे ॥ २४ ॥ गव्यविक्रियण्स्ते वै ब्राह्मणा वित्ततत्पराः ॥ गावो दुग्धं न दुद्यन्ते विषविकयकतारो रसविकयकारकाः॥ वेदविकयकतारो भविष्यन्ति कलौ युगे॥ २७॥ नारी गर्म षे रताः ॥ अस्नातमोजिनो विप्राः क्षत्रिया रषावज्जिताः ॥ २२ ॥ मविष्यन्ति क्लो प्राप्ने मिलेन कलौ युगे॥ २५॥ फलन्ते नैव द्याश्च कदाचिदपि भारत ॥ कन्याविकयकतारी मोजाविकयका दुष्ट्रहत्यः । काः ॥ २६

युत उसने राजा से गर्भ को धारण किया ॥ ३७ ॥ श्रौर दश्म महीना पूर्ण होनेपर समय में उस रानी के पूर्ण चम्द्रमा के समाम मुखबाली स्वरूप हुई ॥ ३८ ॥ मिए व माणिक्य से भूषित वह नाम से रक्षगंगा ऐसी प्रसिद्ध हुई एक समय इन्द्रसूरि नामक राजा देवयोगसे इस कान्यकुरूज देश

उनके अनुगामी प्रजालोग बौद्धधर्माचुगामी लोगों से प्रबोधित होगये ॥ ३६ ॥ भीर बहुतही प्रसिद्ध जो मामा नामक उस राजा की महाबेबी बी

पायक्। होंगे व हे राजन ! मित्रों के ष्रीह में तत्पर तथा लिंग व उद्र में परायक्ष होतेंगे ॥ ३९ ॥ व हे महाराज ! कलियुग प्राप्त होनेपर चारों बक् वेंगे मेरा वर्षन अन्यवा नहीं है।। ११ ॥ शुरु से यह सुनकर कान्यकुरुज देश का स्वामी आम नामक उस पृथ्वी में राज्य करने लगा ॥ ३७ ॥ भीर किस होनैंगे॥ १६॥ भीर सब कुटिल अधिका करनेवाले तथा वेदों की निन्दामें परायका व सन्यासियों की निन्दा करनेवाले व आपरामें ब्रह्म करने ॥ और कलियुग में स्पर्श के दोष का भय न होगा व क्षत्रिय राज्य से हीन होतेंगे और स्लेच्छ राजा होगा ॥ १० ॥ व सब बिरबासघाती तथा में तत्पर वह मक्रवतित्व को प्राप्तहुत्रा और कलियुगसे छस समय प्रजाओं की बुद्धि पाप में होगई॥ ३५॥ व वैष्णव्यभे को खोड़कर प्रका बाद्ध धर्म ो ॥ राज्यं प्रकुरते तत्र आमो नाझा हि भूतले ॥ ३४ ॥ सार्वभौमत्वमापन्नः प्रजापाजनतत्परः ॥ प्रजा ॥ तत्र पापे बुद्धिरजायत ॥ ३५ ॥ वैष्णावं धर्मभुत्सज्य बौद्धधर्मभुपागताः ॥ प्रजास्तमत्त्वातिन्यः क्षपणैः ताः ॥ ३६ ॥ तस्य राज्ञो महादेवी मामानाम्न्यतिविश्वता ॥ गर्भ दघार सा राज्ञो सर्वेखक्षणसंयुता ॥ ३७॥ शमे मासि जाता तस्याः सुरूपिणी ॥ दुहिता समये राइयाः पूर्णचन्द्रनिभानना ॥ ३८ ॥ रक्षगक्के ।बाहारा मांकेष्यांन्त बहुनिद्रासमाकुत्ताः॥ २६॥ जिह्यहोत्तपराः सर्वे वेदनिन्दापरायणाः॥ यतिनिन्दापरा निराः परस्परम् ॥ ३० ॥ स्पर्शदोषमयं नैव भविष्यति कलौ युगे ॥ क्षत्रिया राज्यहीनाश्च म्लेच्बो राज त न्याधित्वार एव च ॥ कलो प्राप्ते महाराज नान्यथा वचनं मम ॥ ३३ ॥ एतच्छ्रत्वा ग्रुरारंष कान्यकुब्जा ॥ ३१ ॥ विश्वासवातिनः सर्वे गुरुद्रोहरतास्तथा ॥ मित्रद्रोहरता राजञ्जिक्षोद्रपरायणाः ॥ ३२ ॥ एकवण श्रीवच्त्रेश्चा प्रजात्रों के पासन 

45.8

ाटैः परिविधितम् ॥ ४८ ॥ कान्यकुञ्जापुरं प्राप्य कितिमिष्मिस्टिप् ॥ गङ्गीपकराठे न्यवसञ्ज्ञातास्ते मोद्ध नेवाले देवतात्रों को स्वापित किया ॥ १४ ॥ मौर जैनवमें में ब्राशित सब वर्ण वैतेही होगाथे और ब्रह्मण नहीं यूजे जाते हैं व शांतिक, पैक्कि या व देव से मोहित उसने विवाह में उसके लिये मोहेरक को दिया ॥ ४३ । ४४ ॥ तम षमीरत्त्व को भाकर राजधानी की गई भीर उसने जैन-सा मिष्माणिक्यभूषिता ॥ एकदा दैवयोगेन देशान्तराद्वपागतः ॥ ३६ ॥ नाम्ना चैवेन्द्रसूरिचे देशोस्मि आया और सोलह वर्ष की बह राजकुमारी क्रन्या महीं क्याही गई थी ॥ १६ । ४० ॥ और क्सी के विना वह सिली व हे भारत ! जीविक इन्द्र-विचा का कहा॥ ४०॥ सौर शूली के कमें में मोहित वह एकिंचित हुई तदमन्तर उस उस वाक्य में परायण् बहु मोह को प्राप्तहुई ॥ ४२॥ व हे परायण वह बौदमतानुगामी लोगों से सममाई गई श्रीर उस बड़े बलवान् राजा ने रत्नांमा महादेवी को ब्रह्मवते के रंत्रामी बुद्धिमान् कुंमीपाल विप्रा लुप्तस्वाम्या श्रहिनेशम् ॥ ४७ ॥ समाकुलितचित्तास्ते त्रपमामं समाययुः ॥ कान्यकुब्जास्यते ाबरीं मन्त्रविद्यां च कथ्यामास भारत ॥ ४१ ॥ एकचिताभवत्सा तु श्रुलिक्मीबिमोहिता ॥ ततः सा मोह रलगङ्गां महादेवीं ददौ तामतिविकमी ॥ मोहरेकं ददौ तस्मै विवाह देवमोहितः ॥ ४४ ॥ धर्मार्एयं स जिथानी कृता तदा ॥ देवांश्व स्थापयामास जैनधर्मप्रणीतकान् ॥ ४४ ॥ सर्वे वर्णास्तथाभूता जैनधर्मस ॥ ब्राह्मणा नैव प्रुज्यन्ते न च शान्तिकपौष्टिकम् ॥ ४६ ॥ न ददाति कदा दानमेवं कालः प्रवर्तते ॥ लब्ध तहाक्यपरायणा ॥ ४२ ॥ क्षपणेबोधिता वत्स जैनधर्मपरायणा ॥ ब्रह्माक्तांधिपतये कुम्मीपालाय धीम जके॥ षोडशाब्दा च सा कन्या नोपनीता नपात्मजा॥ ४०॥ दास्यान्तरेष मिलिता इन्द्रमुरिश्र जी 

नै सिरे हुए व कान्यकुन्ज देश में स्थित शूर आम राजा के सभीप आये॥ ४८ ॥ व हे राजव । कुछ दिनों में कान्यकुन्य नगर को प्राप्त होकर थके

॥ १६ ॥ ब कभी कोई दान नहीं देताहै ऐसा समय वर्तमान है और शासन को पाये हुए सुप्त स्वामितावाले बाधाबा दिनगत ॥ १० ॥ विकल दिख

बि आवे हो भीर क्या कार्य है उसकी कहिये॥ ४१॥ बाह्मण बोले कि हे नराधिप। हम लोग घर्मरएय से यहां तुम्हारे समीप आबेहें क्योंकि हे त्वनम्तर गजा ने आवर समेत प्रत्यत्थान व प्रणामादिक नहीं किया और यह गजा सब्हेहुए भव बाहाओं से पूछने सागा ॥ इ.० ॥ कि हे बाहाओं। इन्या का पति जो कुमारपालक है ॥ ४३ ॥ इन्द्रसारि से प्रीरत व जैनधर्म से वर्तमान उसने बढ़े श्रद्धत बाह्मणों के शासन (आका) की खुपकर गंगाजी के समीप बसे ॥ १६ ॥ श्रीर गुप्त हूतोंने राजा के आगे उन आये हुए बाह्माणों को फहा न प्राप्तःकाल मुखाने हुए ने बाह्मण संज्ञा की सम राजा बोले कि हे बाहाशों ! इस मोहेरक पुरमें तुम लोगों को किसने स्थापित किया है इस सब कुचान्तको तुमलोग यथार्थ कहो ॥ ४५ ॥ बाहाश समय में ब्रह्मा, विष्णु व शिवजीने स्थापित किया तदनन्तर बुद्धिमान् घमेराज ने व श्रीरामजी ने इस उत्तम स्थान में पुरी की बनाया है॥ ४६॥ ब तज्ब ! सुरक्षरी कन्या का प्रते को कुमारपालक है ॥ ४३ ॥ इन्द्रसूरि से प्रतित व जैनवर्भ से वर्तमान उसने वहे झद्धत बाक्खों के शासन (भाका) का खुस वाहुत्यां । ४६ ॥ चारेक्च का प्रति का प्रति व चुपस्याये समागताः ॥ प्रात्तराक्षारिता विप्रा आगता विप्राः प्रति व मादर् चपः ॥ तिष्ठतो बाह्यपान्सविन्यप्रि ततः ॥ ५९ ॥ किमर्थमागता विप्राः वि विया है।।-४४।। बोले कि पुरातन स हे मुपोत्तम । रामन करता है उस ब्राह्म 

वन्द्र के शासन को देखकर अन्य राजाओं ने यहां धर्म से उस शासन को पालन क़िया॥ ५७॥ इससमय तुरहारा दामाद बाह्मणों को पालन नहीं

म्यों के वचन की सुन्कर राजा ने बाहायों से कहा ॥ ४८ ॥ कि ह्रे बाहायों। शिघही जावो व मेरी आजा से कुमारपाल राजा से कहो कि तुम बाहायों।

दिनों में हे बाहासी। बोटे व बड़े प्रासियों में सब जानु बराबर हैं ॥ ६६ ॥ और हिंसा में परायस तुम लोग बाहास कैसे वर्तमान हो वज्न के समान हे मुपश्रेष्ठ ! उसकी पालन कीजिये पापमें मन न कीजिये॥ ६३॥ राजा बोले कि श्रिहिंसा बड़ा भारी घर्म है व हिंसा न करना उत्तम तप है श्रीर श्र-जिये॥ ४६॥ इस वचन को सुनकर तदनन्तर बाहार्या बढ़े हर्षको प्राप्त हुए उसके बाद बड़े प्रसन्न होकर चले गये और यहां बचन को कहा॥ ६०॥ सुनकर राजा ने बचन कहा दुमारप ल बोले कि हे बाह्मणी । श्रीरामजी के शासन को मैं पालन न करूंगा॥ ६१ ॥ व हे बाह्मणो । यज्ञ में पशु हुए बाह्मगों को में छोड़ता हूं उस कारमा हिंसा करनेवालों की मेरे भिक्त न होगी॥ ६२॥ बाह्मण् बोले कि पांबंड के धर्म से कैसे आप शासन व आहिंसा बड़ाभारी फल है।। ६८ ॥ त्यों में और बुक्ष, पतंग, मनुष्य, कीट, खटमलादिक और काग, घोड़ा व हाथियों में ॥ ६४ ॥ और मकड़ी व मं फलम् ॥ ६४ ॥ तृषोषु चैन रुक्षेषु पतझेषु नरेषु च ॥ कीटेषु मत्कुणांचेषु अजार्येषु गजेषु च ॥ ६५ ॥ च सपेषु महिष्यादिषु वे तथा ॥ जन्तवः सदशा विप्राः सुक्ष्मेषु च महत्सु च ॥ ६६ ॥ कर्यं सूयं प्रव क्रिमेंबेड्रिजाः॥ ६२॥ ब्राह्मा ऊन्नुः॥ कथं पालप्डधमेंषा लुप्तशासनको भवान्॥ पालयस्व नृपश्रेष्ठ पे मनः क्रयाः ॥ ६३ ॥ राजोवाच ॥ अहिंसा परमो धमों अहिंसा च परन्तपः ॥ अहिंसा परमं ज्ञानम न्ने कुमारपालाय देहि त्वं ब्राह्मणालयम् ॥ ५६ ॥ श्रुत्वा वाक्यं ततो विप्राः परं हर्षमुपागताः ॥ जग्मुस्ततो हिंसापरायणाः ॥ तच्छुत्वा वज्रतुल्यं हि वचनं च हिजोत्तमाः॥ ६७ ॥ प्रत्युचुर्वाड्वाः सर्वे कोधरक्नेक्षणा । वाक्यं तत्र निवादेतम् ॥ ६०॥ घ्वशुरस्य वचः श्रुत्वा राजा वचनमब्रवीत् ॥ कुमारपाल उवाच् ॥ रामस्य प्राः पालिथिष्याम्यहं नाह ॥ ६१ ॥ त्यजामि बाह्यणान्यज्ञे पशुहिंसापरायणान् ॥ तस्मादि हिंसकान = ॥ बाह्मणा ऊन्नः ॥ ब्रोहिंसा परमो धर्मः सत्यमेतत्त्वयोदितम् ॥ परं तथापि धर्मोस्ति श्रणुष्वैकाग्रमा CO. हिसा परम ज्ञान स्थान को दे की हिंसा में लापकस्रो The last जया 

कर उस समय कोषसे लाल लोचनोंवाले सब हिजोचम बाह्मगों ने प्रत्युत्तर दिया ॥ ६०। ६८ ॥ बाह्मणु बोले कि तुमने यह सत्य कहा कि ब्राहिक्स

ोर प्राधियों में जो पीड़ा होती है।। ७० ॥ हे घर्मजों में श्रेष्ठ ! संसार में वही श्रधमें है श्रोर विना शक्षके जो प्राधी वेदमंत्रों से मारेजाते हैं॥ ७९॥ हिसा की किके भी मनुष्य पाप से युक्त नहीं होता है बाह्यणों का बचन सुनकर राजाने किर बचन कहीं॥७३॥ राजा बोले कि श्रति छचम धर्मीरएष पान्तु ती भी घर्म है उसको एकाग्र मन होकर सुनिये॥ ६६ ॥ कि जो हिंसा वेद में कही गई है वह हिंसा नहीं है ऐसा निर्धाय है क्यों कि जो शका को पीड़ा करनेवाली नहीं होती है बरन सुखदायिनी होती है और पराया उपकार पुराय के बिलये है य पराई पीड़ा पाप के लिये हैं ॥ 🗣 ॥ श्रीस स्त लोके धर्माविदां वर ॥ वेदमन्त्रैविंहन्यन्ते विना श्राक्षेण जन्तवः ॥ ७१ ॥ जन्तुगीडाकरा नैव सा हिं ॥ या वेदविहिता हिंसा सा न हिंसेति निर्णयः ॥ शस्त्रेणाहन्यते यत्र पीटा जन्तुषु जायते ॥ ७० ॥ स एबा बहु हिंसा प्रासियों वेदों में कही हुई हिं नसः॥ ६६ 

आहासों ने प्रत्युत्तर दिया ॥ ७६ ॥ बाहासा बोले कि रेमुढ़ ! मद से लोभी तुम कैसे ऐसा कहते हो क्यों कि देत्यों के नाश के लिये व षर्भ की ७७ N बतुर्मुज साक्षात् रामजी पृथ्वी में मनुजता को प्राप्तहुष हैं और झगतिवालों को गति देनेवासे श्रीरामजी धर्म में पराष्या हैं और दयातु, इपालु का उत्तम क्षेत्र है और इससमय ब्रह्मा, विष्णु व शिवादिक वे देवता नहीं हैं ॥ ७४ ॥ और यहां धर्म नहीं है तथा वे श्रीरामजी मचुष्य कहे गयेहैं की रक्षा के लिये छोड़े गये थे बे लम्बी पूंबवाले हनुमान्जी कहां हैं ॥ ७४ ॥ यदि शासन न देखा जायगा तो में तुमलोगों को पालन न करंगा वनं श्रुत्वा धुनर्वचनमत्रवीत्॥७३॥राजोवाच ॥ ब्रह्मादीनां परं क्षेत्रं धर्मार्एयमनुत्तमम् ॥ ब्रह्माविष्णुमहे निमत्र सन्ति ते॥ ७४॥ न धर्मो विद्यते बात्र उक्नो रामः स मानुषः॥ क बापि लम्बपुच्बोऽसौ यो सुक्रो जः साक्षान्मानुषत्वं गतो भुवि ॥ अगतीनां च गतिदः स वै धर्मपरायणः ॥ दयालुश्च कृपालुश्च जन्तूनां ॥ रे मूद त्वं कथं वेत्थं माषसे मदलोलुपः ॥ स दैत्यानां विनाशाय धर्ममंग्रिष्णाय च ॥ ७७ ॥ यिनी ॥ परोपकारः पुरत्याय पापाय परपीडनम् ॥ ७२ ॥ वेदोदितां विधायापि हिंसां पापैने लिप्यते। ा ७४ ॥ शासनं चेन्न दृष्टं वो नैव तत्पालयाम्यहम् ॥ हिजाः कोपसमाविष्टा दृद्धः प्रत्युत्तरं तदा ॥ ७६ । शाचा नेदा हिजा ऊचुः रामश्रत्धे रक्षणाय ब ब्रह्मादिक देवताञ्च

है।। ७८।। राजा बीले कि आज श्रीरामजी कहां वर्तमान है व पवनधुत्र कहां है वे सब फूटेहुए बादल की नाई होगये क्योंकि श्रीराम व हतुमान् एक सी चवालीस प्रामों को दिया है।। ८२॥ किर इस स्थान में आकर तेरह प्रामों को दिया श्रीर कारयपी व श्रीगंगाजी के समीप सोलाह महादाने र ॥ परन्तु यदि श्रीराम व हनुमान्जी सर्वत्र वर्तमान हैं तो इस समय बाहाएँ। की सहायता में श्रावेंगे ऐसी मेरी बुद्धि है ॥ द॰॥ हे बाहागो म श्रोर लक्ष्मएजी को दिखलाइये यदि कोई विश्वास है तो वह हमलोगों को दिखलाइये ॥ द॰।। उन्होंने कहा कि हे राजम् । हनुमान्जी को दु 16 हनुमान् व श्रीराम करके श्रीरामजी ने औ कहां है ॥ ७ व जंतुवों के पाल 

निति॥ ७६॥ परन्तु रामो हनुमान्यदि वर्तेत सर्वतः॥ इदानीं विप्रसाहाय्य आगमिष्यति मे मितिः॥ ८० ॥ इ चैव गङ्गायां महादानानि षोड्श ॥ न्य ॥ दत्तानि विप्रमुख्येभ्यो दत्ता ग्रामाः मुशोभनाः ॥ युनः स ः॥ ७८॥ राजीवाच ॥ कुतोऽय वत्ते रामः कुतो वै वायुनन्दनः॥ भ्रष्टाभ्रमिव ते सर्वे क रामो हनुमा हमन्तं रामं वा लक्ष्माएं तथा ॥ यद्मास्त प्रत्ययः कश्चित्स नो विप्राः प्रद्य्यंताम् ॥ = १ ॥ उक्कं ते रामदेवेन कामिषाः ॥ = ५ ॥ तेनोक्नं वाडवाः सर्वे दश्यटवं हि मारुतिम् ॥ यस्याभिज्ञानमात्रेषा स्थितिं पूर्वां द्दाम्य झनीसुतम् ॥ चतुश्वत्वारिश्वद्षिकं दत्तं ग्रामश्तंत्वप् ॥⊏२॥ पुनरागत्य स्थानेऽस्मिन्दत्ता ग्रामास्रयोद्श् ॥ ॥ = ४॥ षदत्रिंशचसहस्राणि गोधुजा जाज्ञरे वराः ॥ सपादलक्षा विष्णुजो दत्ता ॥ विप्रवाक्यं करिष्यामि प्रत्ययो दश्येते यदि ॥ ततः सर्वे भविष्यन्ति वेद्धमैपरायणाः ॥ =७॥ अन्यथा **गीर पट्पञ्चाश्**कसंख्यया काश्यप्यां हम् ॥ दह

दूंगा॥ नह ॥ त्रीर यदि विश्वास वेस्क पड़ेमा तो में बाहाएं। का वचन करूंगा और तदनन्तर सब बेदधर्म में तत्पर होवेंगे ॥ न॰ ॥ नहीं तो तुम बाह्मणों के लिये दिया और बहुतही उत्तम शामों को दिया और फिर छप्पन संस्यक ग्रामों को संकल्प किया ॥ ८४ ॥ और बच्चिस हज़ार श्रेष्ठ गोधुज मांडिलिक नामक सवालाख बैश्य दिये गये॥ नप्र॥ उस राजा ने सब बाहागों से कहा कि हतुमान्जी को दिखलाइये कि जिनके जाननहीं से में वैक्य उत्पन्न हुए व पहली भयांदा को को॥ तर् ॥ मुख्य

प्रणों ने मिलकर उत्तम सम्मति किया व हद्य में श्रीराम व हतुमान्जी को ध्यान कर ॥ १० ॥ बालक व क्द भी मादाबों ने मेल किया तब उनके द बाह्मण् ने उत्तम वचन कहा॥ ६२॥ कि चीं सिटि गोत्रों वाले हम लोगों के मध्य में जो बहत्तीर अपने अपने गोत्र के अवटंकवाले तथा एक श्राम तिमान होवो राजा का वचन छनकर वे बाह्मण अपने २ स्थान को आये॥ दत् ॥ और क्रोघ से अन्ध किने व हुनस्ति सम्भाषि के आधार कुर्या है हुए हाहा ऐसा कहने लगे॥ और वृत्तिकी विसते व हाथों से हाबों को पीसते हुए वे पारम कहनेलगे कि हम लीग इससे क्या करें॥ र मी मन नैनम्भे से वर्ति मनासे को बोड़ते। मीर उन सब माझा मध्य में बहुतही इंद

जिनधर्मेण वर्त्तथर्घ हि सर्वेशः ॥ द्यप्वाक्यं त के श्रुत्वा स्वेस्चे स्थाने समागताः ॥ द्याः ॥ वाद्वद्याः सिक्कमजस्म कोधेनान्धीकृता सुवि ॥ निश्वासान्ध्रम्रमानास्ते हाहेति प्रवद्गित् च ॥ द ॥ दन्तान्प्राघषेयन्मुक्षंम् । करेः करान् ॥ परस्परं माष्माणाः कथं कुमों वयं त्वितः ॥ ६० ॥ मिजित्वा वाद्वाः सर्वे चक्रस्ते मन्त्रम्रज्ञमम् ॥ रामवाक्यं हदि ध्यात्वा ध्यात्वा चेवाञ्चनीसुतम् ॥ ६० ॥ मिजित्वा वाद्वाः सर्वे चक्रस्ते मन्त्रम्भत्तम् ॥ रामवाक्यं हिया वाद्वाः सर्वे चक्रस्ते मन्त्रम्भत्तम् ॥ रामवाक्यं हिया वाद्वाः सर्वे चक्रस्ते मन्त्रम्भत्तम् ॥ विष्णे ॥ देश ॥ दिजा मेलापकं चक्र्वां वाद्वाः सर्वे चक्रस्ते मिलापकं विद्याः ॥ स्वर्मानिः ॥ स्वर्मानिः ॥ सर्वे प्रयान्त तत्रवे रामपाद्ये निरामयाः ॥ निरामयाः सर्वे सर्वेताः स्वरं ।। रामपाद्या वाद्वाः ॥ सर्वे ॥ रामपाद्या वाद्वाः ॥ रामपाद्या वाद्वाः ॥ रामपाद्या वाद्वाः ॥ रामपाद्या वाद्वाः ॥ सर्वे ॥ रामपाद्या वाद्वाः ॥ वाद्वाः ॥ वाद्वाः सर्वे ॥ सर्व

हीं श्रीरामजी के समीप चलें और निराहार व क्रोचको जीतनेवाले व फिर माया से रहित॥ ६५॥ सावधान मनवाले सब छन की स्नुखि कर व ध्वान त्तर दशायकुमार श्रीरामजी माह्मणों के ऊपर दमाकर ॥ २६ ॥ युग युग में श्रचल शासन को देनेंगे श्रीर बढ़े तप से प्रसक्त होकर के मनीराष की ६३॥ उनमें से अपने अपने वर्ग का एक एक विद्यान् आहाया रामेश्वर व सेतुबंघ तीर्थ को जावे वहां हजुमान्जी विद्यमान है॥ ६६॥ श्रीर ज्याधि के श्राभिलाषी है।

ता पत्रित्र तथा प्रनीए। बाह्मए। तीन शुक्दों से बाहाएों को सुनाता ॥ ३०० ॥ व खड़ा होता हुआ दिये हुए तालवाले इस प्रत्युचर की कहा कि असत्य-पराई निन्दा करनेवाले में जो पाप होता है और पराई खी के समीप जाने में व पराये होह में परायए। पुरुष में जो पाप होता है ॥ १.॥ और मिद्रेरा विवाह व ग्रामकृत में सम्बंघ न होगा श्रीर सब स्यान में ने बाहर किये जावेंगे॥ १६ ॥ सभा के उस बचन को सुमकर उनके मध्य में उचम बचन र जिसवर्ग का जो बाहाए वहां न जावैगा वह वर्ग से व स्थान के धर्मसे परित्यात करने बौग्य है इसमें सन्देह नहीं है।। ६८ ॥ और वह विश्वित्त वाले सम्बंध 

संश्यः॥ ४॥ तच्छुत्वा व्यथिताः सुवे कि भविष्यत्यतः परम् ॥ तथा त्रीणि महस्राणि प्रबन्धं चिन्नरे मारपालको हपः ॥ ३ ॥ समाह्रय क्रषेः कर्मं भिक्षाटनमथापि वा ॥ नानागोनेभ्यो बाह्यपेभ्यः प्राप हेट्छताः ॥ ६६ ॥ सभावाक्यं च तच्छुत्वा तन्मध्ये वाद्वः शुचिः ॥ वाग्मी दक्षः सुशब्दश्च विरेवैः श्राव्य ॥ १०० ॥ प्रतिवाक्यं दत्ततालं तिष्ठत्रेतद्योऽब्रवीत् ॥ श्रसत्यवादिनां यच पातकं परनिन्दके ॥ परदारा परद्रोहरते नरे ॥ १ ॥ मद्यपेषु च यत्पापं यत्पापं हैमहारिष्ठु ॥ तत्पापं च भवेतस्य गमने यः पराङ्मुसः ॥ महता तपसा तुष्टः प्रदास्यति समीहितम्॥६७॥ यस्य वर्गस्य यो विप्रो न प्रयास्यति तत्र वे॥स च वर्गा यः स्थानधमत्रि संश्ययः॥ ६८ ॥ बांष्रग्रहतं न सम्बन्धे न विवाहे कदाचन ॥ ग्रामहत्ते न सम्बन्धः सर्व हिनोक्नेन यान्तु सत्यं हिजोत्तमाः॥२॥तच्छत्वा दारुएं वाक्यं गमनाय मनोदघे ॥ गच्छतस्तान्हिज

निम सुरानेवालों में जो पाप होता है बहु पाप उसको होने जाकि वहां जाने में विमुख होषे अथवा बहुत कहनेने क्योह सस्बही दिजात्मम लोग जाने ॥ १॥ भिक्षाटम को अनेक गीत्रोवाले बाबायों के लिये प्राप्त कराऊंगा ड्रुममें सन्देह नहीं है ॥ ।। उसको सुनकर सब दुराकेत हुए कि इसके डप्यान्त को सुनकर उसने जानेके लिये मन बारण किया और उन जाते हुए बाह्मणों को सुनकर कुसारपालक राजा ने कहा ॥ १॥ कि उन सबों को मुखा

अगिनस्पी बाझाणों को मैं कैसे मना करूं क्योंकि हे राजन् ! मृत्यु में परायण् बाह्मण् शापरूपी आगिन से जलाविंगे ॥ ११ ॥ तब जो अडालब में शूद में मना करने के लिये गये॥ १३॥ कितेक शूद्र बोले कि लक्ष्मण से संयुत श्रीरामजी कहां है व पत्रनकुमार बलवान् हनुमान् जी कहां है हे क्रिज़ो-मय से यह कहना चाह्रिये॥ १८॥ व्याघों व सिंहों से पूर्ण तथा वनके हाथियों से संयुत कठिन बन में प्यारे प्राणों को व धुनों, कियों और मन्दितें कीजिये ॥ = । ६॥ ज्यासजी बोले कि जो उत्तम वाग्य् जैनधर्म में लिस नहीं थे उन्होंने वहां जीविका नाश होने के डर से भीन घारबा बुलाकर राजा ने कहा कि जाने के लिये तैयार ब्राह्मगों को मना कीजिये ॥ १२ ॥ उनके मध्य में जैनधर्म में आश्रित कुछ शूद्र राजा की आज्ञा में न हज़ार प्राक्षणों ने यह प्रबंध किया ॥ ५॥ कि इस सब श्रीरामजी के सभीप जावैंते इसमें सन्देह नहीं है और आपन ने मानकों ने हस्ताकृत व हायों को जोड़कर बाह्मणों ने इस वचन को कहा कि यहां त्रयीविद्या नाश होजातेगी और त्रयीमूर्णि याने बह्मा, विष्णु व शिवजी स्त्रीवित स कारण अठारह हजार ब्राह्मणों को वहीं जाना चाहिये तदनन्तर उस श्रेष्ठ राजा ने सब श्रेष्ठ गोमुज वास्तेजों को बुलाकर यह यचन कहा कि गमिष्यामो वयं सर्वे रामं प्रतिन संशयः ॥ हस्ताक्षरप्रदानं वै अन्योन्यं तु कृतं हिजेः ॥६॥ कृताञ्जलिषु जसतमाः॥ १४॥ ज्याघ्रासिंहाकुले हुगे वने वनगजाश्रिते ॥ परित्यज्य प्रियान्प्राषान्धुत्रान्दारान्निकेत ामिति प्राह बाडवा गमनोद्यताः ॥ १२ ॥ तेषां मध्ये कतिषया जैनधर्मसमाश्रिताः ॥ गता बाडवपुझेषु क्यमेतद्याबुक्त् ॥ नश्यतेऽत्र त्रयी विद्या त्रयीमूर्तिः प्रकुत्यति॥ ७॥ तस्मात्तेत्रव गन्तव्यमष्टादश्महर् ये लिप्ता गोसुजा विष्युतमाः ॥ टितिमङ्गमयातत्र मौनमेव समाचरन् ॥ १० ॥ वारयाम कथं विप्रान्व न्निवार्षो ॥ १३ ॥ केचिच्छूद्रा ऊचुः ॥ क रामो लक्ष्मणोपेतः क च वायुमुतो बली ॥ वर्तमानेन कालेन हन्ति ते ॥ शापाग्निना नरपते द्विजा मृत्युपरायषाः॥ ११॥ ऋडालयेषु ये जाताः श्रूष्टा आद्वय तान्त्रपः। स वांष्जः सवोन्समाह्य च गोभुजान् ॥ ८॥ वाक्यमूचे नष्श्रेष्ठो वार्यछवं हिजानिति॥ ६॥ ब्यास उबाच किया ॥ १० ॥ कि पैदाहुए थे उनको तदा ॥ ५। दा विप्रा 

वैद्या दिजोत्तमाः ॥ २५ ॥ तदिनं ह्यतिवाह्याथ चिन्ताविष्टेन चेतसा ॥ वार्यमाणाः स्वयुत्रेस्ते दारेश्च विन विषक्षे अंश से कुछ राज्य व प्रजी दीगई उस कारण इसके उपरान्त वारही प्रकार का झातिप्रबन्ध होगा ॥ २२ ॥ और व्यवमजी कन्म को देकी ब ो पावींगे और आपनागों की कभी जीविका व सम्बन्घ न होगा ॥ २३॥ उस राजा के इस घचन को सुनकर त्रयी विधायात सम आधाय संक्रि के ४॥ हे बाह्यणी । दुष्ट शासनवाले राज्य में क्यों जाते हो उस वचन की सुनकर कितेक बाह्मणों ने वचन व मन से स्मरण किया॥ १६॥ श्रीर पंष्ट् र आपलोगों को श्रीरामजी से दिया हुआ शासन होवै और त्रयी विद्यावाले सब प्रसिद्ध हिजोत्तम ॥ २०॥ तीनहजार निरुचयकर त्रैविद्य हुए॥ २०॥ ह्यों ने श्रेष्ठ राजा के सकाश में भय, लोभ व दान के कारण यह कहा कि बह सब होगा॥ ९७ ॥ श्रौर हम लोग जीविका की कल्पना कभी न किरोंगे अथवा भिक्षाटन करेंगे॥ १८॥ तदनन्तर उन पंद्रहहजार हिजोत्तमों ने उनमे यह कठिन वचन कहा कि श्रम्य बाह्यण यथायोग्य चले किञ्चिद्ता वसुन्धरा ॥ तस्माचतुविधेत्येवं ज्ञातिबन्धमतः परम् ॥ २२ ॥ च्यवनो दास्यते कन्यां यूर्ये एसत ॥ न ब्रोतिनं च सम्बन्धो भवतां स्यात्कदापि वा ॥ २३ ॥ इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयीविद्याश्च बाद्ध स्वे स्थाने गताः सर्वे सक्केतादनिवर्त्य च ॥ २४ ॥ पश्चदश्रसहस्राणि ततस्तु द्विजधुङ्गवाः ॥ यथागतं गताः हस्रास्ते वाडवा रुपसतमात् ॥ भयास्नोमाच दानाच तत्सवं भवतामिति ॥ १७ ॥ इसोषकल्पनं नैव करि दाचन ॥ कृषिकमें करिष्यामो भिक्षाटनमथापि वा ॥ १८ ॥ ततश्च ते पश्चदश्तरहत्ता द्विजसत्तमाः ॥ त मू उस्तान्यान्तु चान्ये यथोचितम् ॥ १६ ॥ शासनं भवतामस्तु रामद्तं न संश्ययः ॥ भयीविद्यास्तु वि ८॥ किमर्थ गम्यते विप्रा राज्ये वे दुष्ट्यासने ॥ तच्छत्वा वाडवाः केचिहाक्येन मनसाऽस्मरन् ॥ १६ । ार्वे बादवधुङ्गवाः॥ २०॥ सहस्राणि च त्रीएयेव त्रविद्या अभवन्ध्वम् ॥ २१ ॥ राजोबाच ॥ चतुर्घाशेन रुएं वाक्य ध्यामः क हजार उन बाह्य करेंगे या कृषीकर ह्याताः र 

स्थान में चले गये॥ २४॥ तदनन्तर पंदह हज़ार सब चातुर्विच हिजोचमलोग जिसप्रकार शाये ने नैसेही जुले ग्रेमी रेप ॥ और जिन्ता से संयुक्त

कमी को करके तीन हजार आकाणों ने बाकाणों के जिये दक्षिणा को देकर व कुलमाता को पूजकर ॥ १६ ॥ विश्वसमूहों के नाश के किये दक्षिण जी को सिंहर व पुष्प की मालाओं से पूजन किया ॥ ३० ॥ व सब प्रयोजनों को सिन्ध करनेवाले बकुलस्वामी सूर्यनारायण को पूजा भीर आक्र से डउकर संसार की माया को बोड़कर ॥ २७ ॥ और स्थान समेत प्यारे पुत्रों व कियों को छोड़कर प्राम के समीप सब श्रेष्ठ बाक्रम्ण मिलें ॥ देक ॥ तक निकी व्यतीत कर विनय से संयुत पुत्रों व कियों से वे बाहाए। मना किये पये॥ २६॥ व सावधान मनवासे सब बाहाए निद्रा को न प्राप्त हुए

(सीस्थितः ॥ सिन्द्रापुष्पमात्नाभिः प्रजितो गण्नायकः ॥ ३०॥ प्रजितो बकुत्नस्वामी सर्यः सर्बार्थताव |दराच महाशक्तिः श्रीमाता प्रजिता तथा ॥ ३१॥ शान्तां चैव नमस्कत्य ज्ञानजां गोत्रमातरम् ॥ गमने |स्ते पर् हर्षमुपाययुः ॥ ३२॥ चातुर्विद्या हिजाश्रेव पुनरामन्त्र्य तान्त्रति ॥ पत्रच्छश्च मुद्दः सर्वे समागमन । ३३ ॥ विप्रा ऊन्नुः ॥ न गन्तव्यं भवक्रिंचें गत्वा बाऽऽयान्तु सत्वराः ॥ ३४ ॥ यथा रामप्रदर्ते हि उपकल्पय ॥ श्रुत्वा पुनरयोन्नुस्ते चात्तविंद्या हिजोत्तमाः ॥ ३४ ॥ न स्थानेन हिजैवांपि न च ब्रत्या कर्यंचन ॥ वर्यं २६॥ एकाप्रमानसाः सर्वे न निद्रामुपलेभिरे॥ बाह्ये मुहुने चीत्याय मायां त्यक्त्वा हि जीकिकी परित्यज्य प्रियान्धुत्रान्दारान्सनिलयानिष ॥ ग्रामोपान्तेषु मिलिताः सर्वे वाडवषुद्धन्ताः ॥ १८ ॥ सहस्रा गिषि कृतनित्यादिक कियाः ॥ विप्रेभ्यो दक्षिणां दत्त्वा सम्पुज्य कुलमातरम् ॥ २६ ॥ विश्वसङ्घिनाशाय यान्वितेः॥
म् ॥ २७॥
प्रि तदा त्री
दक्षिणद्वारा
कः॥ श्राह कारणम् ।

दियाहे वैताही शीघ्रही कीजियेगा यह सुनकर फिर उन चातुरिंच बाझगों ने कहा ॥ ३५ ॥ कि स्थान से व बाहाओं से ब्रोर जीविका से किसी प्रकार बुलाकर सब शाबुके कारण को पृंछा॥ ३३॥ ब्राह्मण लोग बोले कि आप लोगों को जाना न चाहिये या जाकर शीघही आइयेगा॥ ३७॥ श्रीर राम को पूजन किया ॥ ३९ ॥ श्रोर शान्ता व ज्ञानजा गीत्रमाता को प्रशामकर गमन के लिये प्रोरेत वे बड़े हर्ष को प्राप्त हुए ॥ १२ ॥ फिर चातुर्विद्या श्रीमाता महाशाप्ति

प्रापे क्षित म्स्

गे और फिर न कहना प्रहिये॥ ३६॥ हे हिजोत्तमो ! रघुनायकजीने हम तबों को जीविका दिया है उस जीविका को हम लोग जप, होम व पूजनादिकों से प्रा वचनको छोड़नंबा

8 ॥ उसी कारण हमलोग कार्य की सिद्धि के लिये जाते हुए तुमलोगों से कहते हैं कि श्रापलोगों की कार्यसिद्धि के लिये इमलोग होम व पुजना-को जीविका दिया है व अपने घमें के पालक बड़े सरववाले चातुर्विध बाहाए।॥ ४१॥ यज्ञ कराने व वेद पाठसे संयुत ब्रह्मा, विष्णु व शिवजी से बनाये ने आप लोगों को दान देकर फिर कहा॥ ४२॥ कि स्थान की छोड़कर जाना न चाहिये ऐसा नियम किया गया और विपित्त समय में बड़े बलवान रहा करना चाहिय।। ४३॥ उस समय इस प्रकार श्रीरामजी ने पहले अपने स्थान में स्थापित किया और उस रामजी के बचन को अन्यया करके लिये तुम लोगों को बहां जाना चाहिये और आपत में सब सहायवाले हम लोग जीविका को प्राप्त होवैंगे इसमें सम्बेह नहीं है।। ३६ ॥ श्रीर अपने ले तुम लोग जीविका से रहित होवोगे तदनन्तर उनके मध्य में किसी चातुर्विच बाह्मण् ने कहा ॥ ४० ॥ चातुर्विच बोला कि हे बाह्मणो । श्रीरामजी स होबेंगे॥ ३७॥ फिर उन पंदह हज़ार बाह्यगोंने उनसे आदर से कहा कि अगिनकी सेवा में तत्पर हम सबों को यहां टिकना चाहिये॥ १८॥ सबोंके निर्मिताः ॥ दानं दत्त्वा तु रामेषु उक्नं हि भवतां षुतः ॥ ४२ ॥ स्थानं त्यक्त्वा न गन्तव्यमित्यं हि नियमः क्रतः ॥ आपत्काले तु स्मर्तव्यो वायुषुत्रो महाबलः ॥ ४३ ॥ इति रामेषु षुवै हि स्वे स्थाने स्थापितास्तदा ॥ अन्यथा राम वाक्यं तत्कत्वा गच्केत्कर्यं षुनः ॥ ४४ ॥ तस्माद्युष्मान्वयं बूमो गच्क्रतः कार्यसिद्धये ॥ भवतां कार्यसिद्धार्थं वर्ब तत्र गन्तर्यं सर्वेषां कार्यासिद्ये ॥ अन्योन्यं सर्वेसाहाया हाँतं याम न संशयः ॥ ३६ ॥ त्यक्रस्वकीयवच द्तवान्द्रिजाः॥ चातुर्विद्या महासत्त्वाः स्वधमेप्रतिषालकाः॥ ४१॥ याजनाध्ययनायुक्ताः काजेशेन वि यामः कथनीयं न वे युनः ॥ ३६ ॥ रघ्रद्दहेन दत्ता वे द्यतिनों हिजसत्तमाः ॥ तां द्यति प्रति यास्यामो जप दिभिः॥ ३७॥ तेपश्चदश्यसाहस्राः धुनस्तानुजुराद्रात्॥ अस्माभिरत्र स्थातव्यमग्निसेवाथेतत्परैः॥ ३=॥ ना भविष्यथ ॥ ततस्तन्मध्यतः कश्चिचात्रविंच उवाच ह ॥ ४० ॥ चात्रविंच उवाच ॥ पूर्व हि र्शातमस्या गंदे और श्रीरामजी ने पहले हमलागों नैवागमि 

४४॥ और राग्निही कार्य की सिद्धि हे यह सत्य सत्य है इसमें सन्देह नहीं है इस वचनको सुनकर तदनन्तर उन बाह्यागों ने गमनक किये॥ ४६ ॥ के जानेके सिये मनको घारण किया तम तीनहज़ार उत्तम बाह्यण वहां से गमे ॥ ७० ॥ और देशसे अन्य देश व वम से अन्य वम को जाकर पूरीजो भीर सत्य के मत में परायण व प्रतिष्ठह ( वान लेना ) बोढ़े हुए वे इतुमान्जी के दर्शन की इच्छावाले माझण हुर मार्गको चलेगये ॥ ५०॥ और नि प्रत्येक तीर्थ में आब किया ॥ 8८ ॥ व राम राम और हंजुमंत ऐसा ध्यान करते हुए उत्तम आचार व एक बार मोजन करनेवाले के आधृत्व ॥ पहुसे प्रस्थान करके की तुस करके डक्ड्रो बीरे गये॥ ४६ ॥ १ विकोते प्राप्त हैं॥

परायणाः ॥ ते गता द्वरमध्यानं हनुमद्वर्शनारिनः ॥ ४० ॥ सन्ध्यामुपासते नित्यं त्रिकालं चैकमानसाः ॥ एवं तु गच्छतां तेषां शकुना अभवञ्छभाः ॥ ४० ॥ एवं तु गच्छतां तेषां पाये त्रिकालं चैकमानसाः ॥ एवं तु गच्छतां तेषां पायेयं त्रितं तदा ॥ श्रान्ता ग्लानिं गताः सर्वे पदं परममास्थिताः ॥ ४२ ॥ क्रिमत्वा कियतीं सूर्मि पदं गन्तुं न तु क्षमाः ॥ मनसा निश्चयं कृत्वा हदीकृत्य स्वमान सम् ॥ ४३ ॥ हनूमन्तमहरुदेव न गाम्भामे नगं मननः ॥ भिन्नाः ॥ भिन्नाः कृत्वा हदीकृत्य स्वमान प्रति ॥ ४६ ॥ प्रस्थानं च बिधायादो गमनाय मनो दधः ॥ त्रिसाहसास्तदा तस्मात्प्रस्थिता द्विजसत्तमाः ॥ ४७ ॥ देशादेशान्तरं गत्वा बनाचेव वनान्तरम् ॥ तीर्थेतीयं कृतश्रादाः सुसन्तर्पितपूर्वजाः ॥ ४८ ॥ ध्यायन्तो राम्मरामे ति हनुमन्तेति वे पुनः ॥ एकाशनाः सदाचारा दिजा जम्मुः शमेःशनेः ॥ ४८ ॥ त्यक्नप्रतिप्रहाः शान्ताः सत्यव्रत देमिः॥ ४५ ॥ माटिति कार्यासिद्धिः स्यात्सत्यं सत्यं न संशयः ॥ इति वाक्यं ततः श्रुत्वा ते द्विजा गमनं THE WILL

पद् परमसास्थिताः ॥ ४२ ॥ क्रांमेत्वा कियती साम पद् गन्तुं न तु क्षमाः ॥ मनसा निक्षयं कृत्वा हृद्वाङ्गर्य स्वमान सम् ॥ ४३ ॥ हन्तुमन्तमहुष्ट्वेव न यास्यामो वयं गृहान् ॥ त्रीवृद्यास्तु गतास्तत्र यत्र रामेश्वरो हिरिः ॥ ४९ ॥ समयान मनवाले वे नित्य त्रिकाल संध्योपासन करते थे इस प्रकार जाते हुए उन को उत्तम शकुन हुए ॥ ४९ ॥ और इस प्रकार जाते हुए उनका मागीन्यय कुक मया तक बढ़े स्थान में प्राप्त वे सब थकगये और बढ़े उदासीन होगये॥ ४२ ॥ और कितनी एग्नी को नॉवकर फामर चलने के लिये न समर्थ हुए तथ ममसे निक्चय कर व अपने सन को हुढ़ करके ॥ ४३ ॥ कि हुनुमान्जी को न देखकर हम लोग घरको न जायेंगे और वे त्रीवय बाह्मण बहां गये जहां कि समस्य हिरि थे ॥ ४७ ॥

से विकल ब धुषा से व्याकुल बतमें परावर्ण ने गये ॥ ४६ ॥ इस प्रकार दुरस्थित बाहराणों के भिक्तपात्र श्रीरामजी उचाट मन होकर हनुमान्जी से हे पवनकुमार ! वर्भ को जाननेवाले तुम ब्राह्मर्गों के लिये शीघही जावो क्योंकि घर्मारएय में बसनेवाले सब ब्राह्मण दुःस्वित होतेहैं ॥ ४८ ॥ और हे अन्यथा मेरी शांति न होगी व बाह्मणों को दुःख करनेवाला दगड देने योग्य है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४६॥ हे क्पे। जिससे बाह्मणु दुःखित त्य में परायरा तथा कन्द, मूल व फतों को खानेवाले वे राम राम व हनूमंत ऐसा ध्यान करते हुए ॥ ४४ ॥ वे नियम की ग्रहराकर श्रीर अन व जल बोले॥ ४७॥ कि को छोड़कर प्यास मेरा मन जलता भीर स्देशत व 

न्मुक्त्वा कमएडलुम् ॥ सर्वोन्प्रत्यांभेवाद्याथ वच्ने चेदमब्रवीत् ॥ ६३ ॥ कुतः स्थानादिह प्राप्ता गन्तु क्षिण परीक्षार्थं दिजन्मनाम् ॥ उवाच परया भक्त्या बाह्मणाञ्जमहर्वतात् ॥ ६२ ॥ कताञ्जातिपुद्रो मत्यपराः कन्दमूलफलाशनाः॥ ध्यायन्तो रामरामेति हनूमन्तेति वै पुनः॥४४॥ ग्रहीत्वा नियमं तेऽपि वें धर्मारएयनिवासिनः ॥ ५८ ॥ दहाते मानसं मेऽय नान्यथा शान्तिरस्ति मे ॥ विप्राणां दुःसकत्तां च हिग्नमानसो रामो हनूमन्तम्थाब्रवीत् ॥ ५७॥ शीघ्रं गच्छ हिजार्थे त्वं पवनात्मज धर्मावित् ॥ क्रिश्यन्ते नात्र संशयः ॥ ५६ ॥ येन वै दुःस्तिता विप्रास्तेनाई बुःस्तितः कपे ॥ याहि शीघं हि मां त्यक्त्वा विप्राणां बाजें तथोदकम् ॥ तृषातांश्च श्चुधातांश्च ययुव्रेतपरायणाः ॥ ५६ ॥ एवं तु क्रिश्यमानानां हिजानां मक्तिमा ॥ ६०॥ रामस्य वचनं श्रुत्वा नमस्कृत्य च राघवम् ॥ कृषया परयाविष्टः प्रादुरासीद्धरिष्यरः ॥ ६१। शास्तव्यो परिपालने बादुवाः स हद्रमाहापा हृद्रमताः । जनः = ज त्यक्त्वा

ने झोड़कर न हाथों को जोड़कर हनुमान्जी समों को प्रमामकर इसके उपरान्त यह बचन बोले ॥ ६३ ॥ कि आप लोग किस स्वान से यहां प्राप्त क्षित्र हनुमान्जी बाद्याणें की परीक्षा के लिये घुढ़े बाह्यण के रूप से प्रकटहुए और प्रिज्ञम से बुक्ल बाह्यणों से बक़ी भाक्त से बोले॥ ६१ । ६२ ॥ सित हूं तुम मुफ्त को खोड़कर राग्निही बाहारों के पालम के किये आईपी ॥ ६०॥ श्रीरामधी का बचन सुनकर व श्रीरधुनाषजी को प्रगामकर बढ़ी

\* \* \*

ो। ६६ ॥ अथया हे बाहासो | जाइये और बहुत दिनोतक जियो व सुखी होवो बुदक उस बचनको सुनकर सावधान मनवाले बाहासोंने कहा ॥७०॥ म सब श्रीरामजी के समीप जावेंगे इसमें सन्देह नहीं है यदि इस मार्ग में कोई मरजाता है तो यह श्रीरामजी के लोकको पाता है॥७१॥ श्रीर जीता ोसे जीविका को प्राप्त होता है इसमें सन्देह नहीं है अन्यका इमलोगों की श्रीरामजी के विना शरण नहीं है।। ७२ ॥ यह कहकर श्रीरामजी के हैं और हमलोग आंरामजी के दर्शन क लिये सब कामनात्रों को बैनेवाले सेतुबंघ महातीर्थ को जानेकी इच्छा करते हैं और निबम सबित व कुंब्स । श्रीरामजी को देखने के लिये उत्कंतित हैं ॥ ६५ । ६६ ॥ जहां कि रामेरबरदेव व साक्षात् । वनकुमार बानर (हनुमामजी) हैं उसको सुषक्र रा कि जीरामजी कहां है व हतुमान्जी कहां है॥ ६७ ॥ व हे आकाली ! हुर से भी अधिक हुर मेतुर्वेष रामेशजी कहां है और ज्याघों च सिक्षे को जाने की इच्छा करतेहों व किस लिये आप लोग भयंकर वन में आतेहों ॥ ६४ ॥ माझास बोले कि हम लोग माझास भापना पु:स कहने के कि है स्ति अस्मार्कं राघवं विना ॥ ७२ ॥ इत्युक्त्वा निर्गताः सर्वे रामद्शेनतत्पराः ॥ दिनान्तमतिवाह्याय प्रभाते बड़ा भारी व बहुत भयंकर हे ॥ ६८ ॥ व जिस में आक्र जीविकाबाखे प्रासी नहीं वर्तमान होते हैं वह उम्र बन है हे महाभागे। यद भरा बच्ना कुतः ॥ किमर्थे वे भवद्रिश्च गम्यते दाहणं वनम् ॥ ६४ ॥ विप्रा ऊन्तः ॥ धर्मारएवात्समायाता निजदुग्धं देहा रामं द्रष्टं समुत्सुकाः ॥ ६६ ॥ यत्र रामेश्वरो देवः साक्षादायुमुतः कपिः ॥ तच्छत्वा स दिजः प्राह क ॥त्र वतेन्ते तदुग्रमनुजीविनः ॥ निवर्ष्यं महाभागा यदि कार्यं हि मह्चः ॥ ६६ ॥ अथवा गम्यतां बि व मुसी भव॥ रहस्य वाक्यं तच्छत्वा वाडवाश्रेकमानसाः॥ ७०॥ विप्र गच्झामहे सर्वे रामपाश्वेमसं ॥ रामस्य दशनार्थं हि गन्तुकामा वयं हिजाः ॥ ६५ ॥ सेतुबन्धं महातीर्थं सर्वकामप्रदायकम्॥ नियम । बायुजः ॥ ६७ ॥ क सेतुबन्धरामेशो द्राह्रतारो हिजाः ॥ ज्याघ्रसिंहाकुलं चोगं बने घोरतरं महत् ॥६न्। यित यदि मागेऽस्मिन् रामलोकमबाबुयात्॥ ७१॥ जीवन्शत्मिमबाप्नोति रामादेव न संशयः॥ अन्यथा क्त शाहरत्तु ने कहा कामाश्च वे वे निवेदित्म ॥ स्पाः श्रीपदे गत्ता यस्माः गत्ता यस्माः गाश्चिरं जीव श्यः ॥ स्रिये हुवा वह श्रीरामह

लोग चले और विनके अन्त को व्यतीत कर फिर निर्मेख प्रातःकाल होने पर ॥ ७३ ॥ पहले के गुणों से संयुत वे बाह्य गुन्द बुद्धिमान् ंडिलु को घारण कर प्रणाम किया ॥ ७४ ॥ व कहा कि किस स्थान से तुम सब बाष्मणलोग यहां प्राप्त हुए हो कहीं बड़ा लाभ है या बड़ा भारी हमलोगों के पहले के ब्रत्मान्त को सुनिये क्योंकि तुम दयांलु देख पड़ते हो ॥ ७७ ॥ पहले सिध के प्रारंभ में हमलोगों को विष्यु, शिय ब्रह्माजी उसके इस वचन को सुनकर बाहागालोग विस्मय को प्राप्त हुष और प्रणामपूर्वक उन्हों ने आदर समेत विनय कहा ॥ ७६ ॥ कि हे भूमिदेव उत्सव है ॥ ७५॥

इससे हमलोग तीनों मूर्तियों से स्थापित हैं ॥ ७८ ॥ तदनन्तर प्रस्कात औरामजी ने जीसोंदार से स्थापित किया है और इनुमान्जी ने आकर दिये गये और उनके लिये सवालाख गोमुजसंज्ञक वे शूड़ दिये गवे ॥ द ॥ हे तात । वे तीन प्रकार के हुए याने गोमुज, श्रदासाज, भार ए के मनोहर हैं ॥ ८२ ॥ श्रीर जीविका के लिये उन्हों ने अमुल्य करोड़ों रहों को दिया है तब वे मोद, गोमूज, मांडलीय और अहास्त्रेय संक्रम (नौकरी) दिया है॥ ७६॥ और पूजन के लिये सीतापुर समेत चार ती चवाज़ीस व तेरह प्रामों को दिया ॥ ८०॥ और बाहगों के पालम में त्रिमूर्तिस्थापिता वयम् ॥ ७८ ॥ श्रीरामेण ततः पश्चाजीर्षोद्धारेण स्यापिताः॥ ग्रामाणां वेतनं दत्तं हिरि सहस्राणि वणिजो हिजपालने ॥ गोभूजमंत्रास्ते श्र द्रास्तेम्यः सषाद्बक्षकाः ॥ = १ ॥ ते च जाताभिषा ः॥ ७३ ॥ हनुमान्त्रह्मरूपी स हद्धः पूर्वगुणान्वितः ॥ कमएङलुधरो धीमानभिवादनतत्परः ॥ ७४ ॥ कुत्र ना विस्मयं गताः ॥ प्रणामपुनी विज्ञाप्तिं कथयामामुराहताः ॥ ७६ ॥ अस्माकं तु पुरा हतं महदाश्वयंकार मेदेन श्रणुष्य त्वं दयानुर्दश्यसे यतः ॥ ७७ ॥ श्रादी मृष्टिसमारम्भे स्थापिताः केशवेन च ॥ शिवेन ्रात् ॥७६॥ चतुश्चत्वारिश्वषिकचतुःश्वतमितात्मनाम् ॥ श्रामास्रयोदशाचिर्थं सीतापुरसमन्मिताः॥८०॥ जाडालजास्तया ॥ माएडलीयास्तया चेते त्रिबिधाश्च मनोरमाः॥ =२॥ हर्च्यथं तेन दत्ता वे झनस्या प्राप्ताः सर्वे यूर्यं हि वाडवाः ॥ कुत्रास्ति वा महालामो विवाहोत्सव एव वा ॥ ७५ ॥ इति तस्य वच विमले धुनः स्थानादिह ने स्थापन किया है से आमों को वेतन 

के वर्ग से संसत है॥ ८४॥ और बौद्धवर्भवाले इन्द्रसूत्र जैनी ने छसकी प्रेरणा किया व उसने श्रीरामजी के दिये हुए गासन की खुप्त किया है।। दर ॥ और कितेक वेसेही विश्वज्ञान उसी मनवाले होगये वे श्रीशम व बड़े बुदिमान् हतुमान्जी को मना करते हैं ॥ द्र ॥ कि है श्रेष्ठ ! इस समय दुर्नुदि श्राम नामक राजा औरामचन्द्रजी की श्राक्त को नहीं मानताहै ॥ ८४॥ व उसका दामाद कुमारफ्तक नामक सदैव पासंबों अवस्ता | विना विश्वास के में निश्चयकर न हुंगा उसको जानकर ये बाह्मका श्रीरामजी की शारण में आये ॥ नन ॥ व श्रीरामजी की आजा को पत्तन करनेवाही हुए ॥ ८३ ॥ हे द्विजन्न ने ज्यात व कलियुग हे इसमें सन्देह नहीं

॥ तदा ते मोद १८००० गीमूजा १८००० माएडबीया १२५००० ऋडाबजाः १८००० ॥ ८३॥ अधु ष्ठ आमोनाम महीपतिः ॥ शासनं रामचन्द्रस्य न मानयति हुमीतिः ॥ ८४ ॥ जामाता तस्य हुष्टो वे रपालकः ॥ पाख्रएडेवेष्टितो नित्यं किव्यमेणसमितः ॥ ८४ ॥ इन्द्रसूत्रेण जैनेन प्रेरितो बीद्यमिणा ॥ महामतिम्॥ ८७॥ प्रत्ययं तु विना विप्रा न दास्यामीति निश्चितम्॥ तं ज्ञात्वा तु इमे विप्रा रामे श ॥ ८८॥ हनुमन्तं महावीरं रामशासनपालकम् ॥ तस्माद्गच्छामहे सर्वे रामं प्रति महामते ॥ ८६॥ थितं परिष्टिकतम्॥ स्नेहमावं विचिन्त्याशु निजद्यिं प्रकाश्य ॥ ६१ ॥ हनुमानुवाच ॥ प्राप्ते कित्युगे लुप्तं हि रामदत्तं न संशयः ॥ ८६ ॥ विष्णिजस्तादृशाः कैप्रिषे तन्मनस्का बभूविरे ॥ निषेधयन्ति राम यदस्माकं न दास्यति समीहितम् ॥ अनाहारत्रतेनैव प्राण्सित्यक्ष्यामहे वयम् ॥ ६० ॥ अस्माभिस्तै किम श्राञ्चनेयो ना वादवश्र ते हनुमन्ते रनकोटय: शासनं नाम्ना

। की शरण में आये उसी कारण हे महामते। हम सब श्रीरामजी के समीप जाते हैं ॥ नहा। और यदि हनुमान्जी हमलोगों को मनोरथ न देवेंने र न्नत से प्राणों को छोड़देवेंगे॥ ६०॥ इमलोगों ने तुम से किशोष कर पूंबे हुए इतान्त को कहा तुम स्नेह के भाव को विचारकर शीमही गरित करो॥ ६०॥ हनुमान्जी बोखे कि हे माझबी। क्लियुग प्राप्त होने भ कहां देवदर्शन होगा हे हिजेन्द्रो। यदि बहुत सुख बाहते हो तो तो हम सब निमाहा महातीर हतुमान्जी श्रामी ग्रीत को प्रक

॥ निश्चयकर तुमलोग सुम्म को जानो ॥ ६६ ॥ श्रीर स्वरूप को प्रकटकर बढ़े मारी लांगूल ( पुच्छ ) को दिखाते हुए ॥ ६७ ॥ हनुमान्जी बोले २॥ क्यांकि ज्याघों व सिंहों से पूर्ण तथा बन के हाथियों से आशित व बहुत से बनागिनयों से संयुत शून्य बन में प्रवेश नहीं किया जा सका है॥ ६३॥ हे विप्र। दिन बीतने पर आपने इस एक वृत्तान्त की कहा और तुम आजही आकर तुम ऐसा कहते हो ॥ ६४ ॥ विप्र के रूप से तुम कीन हो मान्जी हो हे महादिज। दया करके हमलोगों से मत्य कहिये॥ ६४ ॥ हमुमान्जी ने जो गुप्त था उसको बाहागों के आगे कहा कि हे बाहागो । 

॥ २००॥ स्थापितो रामदेवेन सेयं लङ्का महाषुरी ॥ नियमस्यैः साधुवन्दैस्तीर्थयात्राप्रसङ्गतः ॥ १॥ आन्नािय शोकापहारिणी ॥ ६६ ॥ तर्जन्यमे दिजश्रेष्ठा अगम्या मां विना परैः ॥ सा मुवर्णमयी माति यस्यां राज्ये म्य एवमेव प्रभाषसे ॥ ६४ ॥ कम्त्वं वाडवरूपेण रामो वाप्यथ वायुजः ॥ सत्यं कथय न म्वास्मिन्द्यां ॥ ६४ ॥ हनुमान्कथयामास गोपितं यद्विजायतः ॥ हनुमानित्यहं विप्रा बुघ्यध्वं निश्चिता हि मा दावसमाविष्टे प्रवेष्टं नैव शक्यते ॥ ६३ ॥ विप्रा ऊन्नुः ॥ अतीते दिवसे विप्र एकं कथितवानिदम् ॥ अबैव नक्षं प्रकटीऋत्य लाङ्गूलं दश्यनमहत्॥ ६७॥ हनुमानुबाच ॥ अयमम्भोनिधिः साक्षात्मेतुबन्धो मनो देवदर्शनं भवेत् ॥ निवर्नाघ्वं हि विप्रेन्द्रा यदीच्ब्रथ मुखं महत् ॥ ६२ ॥ ब्याघसिंहाकुले शून्ये वने वनगजा रमः ॥ अयं रामेश्वरो देवो गर्भवासविनाश्यक्रत् ॥ ६८ ॥ इयं तु नगरी श्रेष्ठा लङ्कानामेति विश्वता ॥ यत्र सीता मय कृत्वा महा तं समाग

मुद्र है व मुन्दर रेतुकंघ है और गर्भवास को विनारानेवाले ये रामेश्वर देवजी हैं ॥ ६८ ॥ और लंका नाम ऐसी प्रसिद्ध यह उत्तम नगरी है जहाँ तोक को हरनेशाली सीताजी को मेंने पाया था।। ६६ ॥ हे डिजोचमो ! तर्जनी झंगुली के घागे यह पुरी सुम्म को छोड़कर घन्यलोगों से आखे वह लंकापुरी मुवर्णमयी शोमित है व जिसमें राज्य पै विभीषषाजी को ॥ २०० ॥ श्रीराम देवजी ने स्थापित किया है वही यह अंका महापुरी है आहे साष्ट्रमणें से तीर्थयात्रा के प्रसंग से ॥ १ ॥ श्रीगंगाजी का जल मंगाकर रामेश्वरजी को अभिषेक करके ये बड़े भाग्यवान् समुद्र के मध्य में झाले िक यह राक्षात् । कि श्रीरामजी के

र ॥ उस ने वे दर नियमोगाले साधुस्तोग पापरहित होगये पुराय के उद्य में निश्चय कर शुर्क होती है व पाप में न्यूनता होती है ॥ इ.॥ त्यालोग स्थान से अह किये गये किर श्रीरामजी से जीयोदित से स्थापित किये गये हे बाह्मणों। पूर्व जन्म में मेंने विष्णाजी का धूजन किया मय आपलोगों के निरचल भक्ति देलफरती है उस पुराय के प्रभाव से प्रसन्न होकर में तुमलोगों को बर दंगा ॥ ४ ॥ और कृष्णी में में कृष्ण है इस भाषणान् हैं में आज नेरा जम्म सफल होगया व जीवन मलीगांति जीवित हुआ ॥ ६ ॥ जो कि मेंने आहम्मों के चरणों के सनीप को पाया।। ७॥ व्यासजी बोले कि इस प्रकार हतुमान्जी को देखकर रोमांचित शरीरवाले उन वाक्य में चतुर बाह्मणों ने गह्गद समेत बचन को कहा ॥ २००० म झिलि क्षेत्र को पुनि आबे जिसे विप्र । सैतिसर्वे अध्याय में सोई सुभग चरित्र ॥ ज्यासजी बोखे कि तदनन्तर उन सक बाद्याओं ने हनुमान्जी से हम सज़ों का जरम सफ्ज होगया न जीवित सुन्नीबित हुन्ना। १ ॥ श्रीर जाज हम तक मोदलोगों का धमें व वर घन्य है और तंब प्रकी काथ है रामेश्रमिषिच्य च ॥ क्षिप्ता एते महाभागा दृश्यन्ते सागरान्तरे ॥ २ ॥ निष्पापास्तेन संजाताः साधवस्ते हदमताः ॥ चूनं पुर्योद्ये हदिः पापे हानिश्च जायते ॥ ३ ॥ स्थानभ्रष्टाः कृताः पूर्वं चार्त्वांचेंगा हिजा तयः ॥ जीषोंदारेषा रामेष स्यापिताः पुनरेव हि ॥ प्रवेजन्मनि मो विप्रा हरिष्ठजा कृता मया ॥ ४ ॥ साम्प्रतं नि भाला मिक्रिमंबत्स्वेव हि दश्यते ॥ तेन पुण्यप्रमावेण तुष्टो दास्यामि वो वरम् ॥ ४ ॥ धन्योहं कृतकृत्योहं मु ातले ॥ अच में सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम् ॥ ६ ॥ यद्हं बाह्मणानां च प्राप्तबांश्वरणान्तिकम् ॥ ७॥ नि ॥ ततस्ते बाह्यणाः सर्वे प्रत्युचुः पवनात्मजम् ॥ अधुना सफ्लं जन्म जीवितं च मुजीबितम् ॥१॥ अस् नौ ज्यास उवाच ॥ इष्ट्वेच हनुमन्तं ते युलकाङ्गिताविग्रहाः ॥ सगद्गत्मयोचुस्ते वाक्यं वाक्याविशास्ताः ॥ २०८ ॥ इति एयमाहात्म्येदेवीव्यासुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायुंहितुमत्समागमोनामषट्षिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 🐞 ॥ 🍨 ॥ णिथमरिएयमहात्म्येहनुमत्समागमोनामष्ट्रत्रिशोऽध्यायः॥३६॥ गङ्गासावित माग्योहं भर श्रीस्कर्पुर श्रीस्कन्दपुरायोधमारा न्यास उब क कृतावें हें और उ

जो रचता हो उस बर को मांतिये ॥ १ ॥ ब्राह्मण्लोग बीले कि हे श्रीरामजी की ब्राज्ञा को पालन करनेवाले, देनेश, प्रमी, हो ! बादे तुम ब्रह्म पनेवाले व सेतु को बाँघनेवाले के लिये प्रणाम है।। ट ॥ ज्यासजी बोले कि इस स्लोत्र से प्रसन्न पत्रनकुसार ने यह क्वन कहा कि हे बाह्मखों। मार के लिये तथा संदेव सब रोगों को हरमेवाले के लिये प्रणाम है व संगों का जनेऊ पहने और प्रबल आप के स्तिये प्रणाम है ॥ ७ ॥ भीर ॥ ४॥ व श्रीरामजी के भक्त तथा गऊ व आहार्रों का हित करनेवाले के लिये प्रणाम है और हदक्षी व कृष्ण्मुलवाले आप के लिये प्रणाम 8 ॥ हे महावीर ! तुम्हारे लिये प्रणाम है पृथ्वी में ड्यते हुए हमलोगों की रक्षा कीजिये व बाह्मण देवजी के लिये प्रणाम है और पवन के पुत्र के घर्म हैं ॥ २ ॥ श्रीरामजी के भक्त श्रौर अभकुमार को नारानेवाले के जिये प्रणाम है और राक्षमों की पुरी को जालानेवाले तथा बज्र को णाम है ॥ ३ ॥ और जानकीजी के हद्य की रक्षा करनेबाज़े द्यात्मक के लिये तथा सीताजी के विरह से संतम श्रीरामजी के प्यारे हनुमान्जी मेतुबन्धनकारिषो ॥ = ॥ ज्यास उवाच ॥ स्तोत्रेषौवामुना तृष्टो वायुपुत्रोऽत्रवीद्यनः ॥ वृषुष्ट्वं हि बर् ाय च ॥ नमो रक्षःधुरीदाहकारिषे वज्रधारिषे ॥ ३ ॥ जानकहिदयत्राष्णकारिषे करुषात्मने ॥ गस्य श्रीरामस्य प्रियाय च ॥ ४ ॥ नमोऽस्तु ते महावीर रक्षास्मान्मज्जतः क्षितो ॥ नमो ब्राह्मण्दे हतं हरे ॥ १० ॥ तथा विष्वंसयाद्य त्वं राजानं पापकारिणम् ॥ हुष्टं कुमारपालं हि आमं चैव न सं धन्यो धर्मश्र वै ग्रहाः ॥ धन्या च सक्ला पृथ्वी यत्र धर्मा हानेक्शः ॥ २॥ नमः श्रीरामभक्ताय निमि रोचते॥ ६॥ विप्रा ऊन्नः॥ यदि तुष्टोऽसि देवेश रामान्नापालक प्रभो ॥ स्वरूपं दर्शयस्वात् य ते नमः ॥ ५ ॥ नमोऽस्तु रामभक्राय गोत्राह्मणहिताय च ॥ नमोस्तु स्द्ररूपाय कृष्ण्वकाय ॥ अञ्जनीसूनमे नित्यं सर्वन्याधिहराय च ॥ नागयज्ञोपवीताय प्रचलाय नमोऽस्तु ते ॥ ७ ॥ स्वयं यिष्ट जहां कि अनेक प्रकार घारनेबाले के लिये प्र अक्षविध्वंसन नाय नायुषुत्रा सीताविरहत मोदलाकाना के त्विये प्रणाम है।। आप के लिये प्रसाम ते नमः MINING TO PERSONAL PROPERTY.

विध्नंस करने के जिसे रूप को दिखाया था उसकी वैसेही आज तुम मापकारी व दुष्ट कुमारपाल और आम राजा को निस्सन्देह दिखलाइचे

वैसाही देख पढ़ता है उन हनुमान्जी ने नेत्रों को मुंदकर स्थित उन सब बाहागों से कहा ॥ १६ ॥ कि हे ऋषीरवरो । खाने के जिये इन है बाहागों । इन के खाने से बड़ी टीस होगी ॥ २० ॥ और बिन धर्मारएय के आज तुमलोगों की भ्रुधा निश्चयकर शांत होजावेगी ॥ २० ॥ नारा कीजिये ॥ ९० । ११ ॥ और जिस प्रकार वह जीविका के लोप के फल को इसी शक्ष पाने तुम वैसाही करों व हे महाबाहों । बिरवास के कुछ चिह्न दीजिये॥ १२॥ कि जिस निह्न के देने से वह राजा पुरयभागी होत्रे और विश्वास दिखलाने पर वह शासन को पासैगा है १३ है और व दिन्य स्वरूपवाले उन हेनुमान्जी को देखकर प्रसन्नहुए श्रौर किसी प्रकार धीरज घरकर ब्राह्मसालोग धीरे घीरे बोले ॥ १८ ॥ कि पुरासों में स्तार की प्राप्त करावेगा हे वर्भवीर, महावीर । हमलोगों को स्वरूप को दिखलाइये ॥ 98 ॥ हनुमान्जी बोले कि हे ब्राइस्को । बढ़े सरीरवास्त्रा वेव्यावरूप किन्नुग में नेत्रों के सामने प्राप्त होने योग्य नहीं है आपलोग ऐसा जानिये॥ १५॥ तथापि मैं बड़ी मिक्त क सोत्रादिकों से प्रमन्न गाच्छादितरूप की दिखलाता हूं देखिये ॥ १६ ॥ तब ऐसा कहे हुए सब कायों में उत्कंठित ब्राह्मण बड़ी मारी पूंछ से संयुत श्रीर बड़े शरीरवाखे ॥ ट्रिलोपफलं सदाः प्रामुयात्वं तथा कुरु ॥ प्रतीत्यर्थं महाबाहो किश्चिचिहं ददस्व नः ॥ १२ ॥ येन चिहे ॥ एमिस्तु मक्षितैविंगा बातितृप्तिभविष्यति ॥ २०॥ धर्मारएयं विना चाद्य श्रुधा वः शाम्यति ध्रुवम् ॥ २१॥ राजा पुएयमाग्मवेत् ॥ प्रत्यये दर्शिते वीर शासनं पालयिष्यति ॥ १३ ॥ त्रयीधम्मंः प्रथिव्यां त विस्तारं ायं दिज्यमिति जानन्तु वाडवाः ॥ १४ ॥ तथापि परया भक्त्या प्रसन्नोऽहं स्तवादिभिः ॥ वसनान्तरितं ट्रप्ट्वा दिव्यस्वरूपं तं हनुमन्तं जहपिरे ॥ कर्याचिद्धेर्यमालम्ब्य विप्राः प्रोचुः शनैः शनैः ॥ १८ ॥ यथोक्नं तु थैव हि टर्स्यते ॥ उवाच स हि तान्सर्वाश्रयुः प्रच्काद्य संस्थितान् ॥ १६ ॥ फलानीमानि ग्रह्बीघ्वं मक्षणार्थ ष्यामि पर्यत॥ १६॥ एवमुक्तास्तदा विप्राः सवेकायेसमुत्मुकाः ॥ महारूपं महाकायं महापुच्छ्समाकुँख ते ॥ धर्मधीर महाबीर स्वरूपं दश्यस्व नः ॥ १८॥ हनुमानुवाच ॥ मत्स्वरूपं महाकायं न चश्लविषयं कला ॥ प्राप्यिष्यार् तेजोराशिम

वे ब्राह्मण प्रसन्न मन व विस्मय से संयुत चिसवाले हुए ॥ २३ ॥ तदनन्तर हेनुमान्जी बोले कि हे ब्राह्मणो । किलयुग प्राप्त होने पर में रामेश्वर । बहां न आऊंगा॥ २४ ॥ सुभ से दिये हुए चिह्न को लेकर तुम वहां जावो तो उस राजा को यह सत्य प्रतीत होगा इसमें सन्देह नहीं है॥ २५ ॥ बगला से रचित पोटली को बाई बगल में व दाहिने बगल से उत्पन्न पोटली को दाहिनी बगल में दिया ॥ २७ ॥ जो कि श्रीरामजी के को बीजियेगा प्रथमा उस राजा के द्वार पे पोटली को पेंक वीजियेगा ॥ २६ ॥ तो वह उसकी सेना, घर ब कोश ( खन्नाना ) को जन्ना-युत्र सम असा जावेगा ॥ ३०॥ हे बाह्ययो। अब जीविका, शाम व विश्वजों की बलि श्रोर जो कुळ पहुंसे स्थित का उस उस उस बक् ज्याताजी बीले कि उस समय भुघा से संयुत बाह्मणीने फलों का भक्षण किया श्रीर अमृत भोजनके समान उनकी तिस हुई ॥ २२ ॥ हे राजन् । न प्यास श्रीर न भुघा केनेवाली व अन्यलोगों का नारा करनेवाली थी और यह कहा कि जब राजा कहे कि चिह्न को दीजिये ॥ रम ॥ तब शीघही बायें कार्क हो उठाकर दोनों भुजात्रों के अलग अलग गेमों को लेकर दो पेटली किया ॥ २६॥ और भूजेपत्र से लपेटकर उन दोनों को बाह्मण की बगल ॥ तदा प्रदीयतां शीघ्रं वामकक्षोद्रवा धुटी ॥ अथवा तस्य राझस्त दारे तु धुटिकां क्षिप ॥ २६ ॥ ज्वालय यं ग्रहं कोशं तथैव च ॥ महिष्यः धुत्रकाः सर्व ज्वलमानं मविष्यति ॥ ३० ॥ यदा तु द्यत्ति ग्रामांश्र विषा शुचैव विप्राः संहष्टमानसाः ॥ श्रभवन्सहसा राजन्विस्मयाविष्टचेतसः ॥ २२ ॥ ततः प्राहाञ्जनीयुन्नः कलौ हिजाः ॥ नागमिष्यास्यहं तत्र मुक्त्वा रामेश्वरं शिवम् ॥ २४ ॥ श्रमिन्नानं मया हुनं गृही = 22 = तु दक्षिणे ॥ २७ ॥ कामदां रामभक्रस्य अन्येषां क्षयकारिणीम् ॥ उवाच च यदा राजा बूते चिहं प्रदीय संग्रह्म चकार पुटिकाह्यम्॥ २६ ॥ भूर्जपत्रेण संवेष्ट्य ते अदाहिप्रकक्षयोः॥ वामे तु बामकक्षोर्या ब्बत ॥ तथ्यमेतत्प्रतीयेत तस्य राज्ञो न संश्यः ॥ २५ ॥ इत्युक्त्वा बाहुमुद्भुत्य मुजबोरुभयोरिष च ॥ श्रुधाकान्तैस्तदा विपैः कृतं वै फलमक्षण्म् ॥ अमृतप्राश्नानीम तृप्तिस्तेषामजायत एयग्रोमापि दक्षिणोत्यां ताम् ॥ १८। ति चतत्ते गह कहकर मुजा

4 no

लिलकर व निरंचयकर वह राजा जच पहले की नाई देदेंने और हाथों को जोड़कर प्रणाम करें।। ३२ ॥ हे द्विजोत्तमों । तब श्रीरामकी से पहले पाकर तद्नन्तर दाहिनी बगल में रिथत बालों की इस पोटली को ॥ ३३ ॥ फेंक दीजियेगा तब पहले की नाई सेना होजावेगी और घर, छजाना व । शिनि में कोड़े हुए वे उसी सम्म देख पड़ेंगे हनुमान जी से कहे हुए अमृत के समान उत्तम अचन को मुनकर।। १५ ॥ महाखों ने हुण को मामा। । बहुत गरजनेलगे और कोई जय कहनेलगे व परस्पर हैंसनेलगे।। १६ ॥ व सब शारीर में रोमांच संयुत वे बार २ स्तुति करनेलगे और कितेक और दृत्य किया व श्रत्र, पीत्रादिक ॥ ३ बेहिं अभिका क

जां च विले तथा ॥ पूर्व स्थितं तु यत्किञ्चित्तद्वास्यति वादवाः ॥ ३१ ॥ जिल्लिता निश्चयं कृत्वाप्यथ द्वात्स पूर्व कि ॥ करसम्पुटकं कृत्वा प्रणमेच यदा चपः ॥ ३२॥ सम्प्राप्य च पुराद्यति रामदत्तां दिजोत्तमाः ॥ ततो दक्षिणकक्षा स्थकेशानां प्रटिका त्वियस् ॥ ३३ ॥ प्रक्षिप्यतां तदा सैन्यं पुरावच मिक्यति ॥ यहाणि च तथा कोशः पुत्रपेत्राद्य स्तथा ॥ ३४ ॥ ब्रिना सुच्यमानास्ते टस्यन्ते तत्क्षणादिति ॥ श्वत्वाऽम्तत्मयं वाक्यं वाग्रजेनोदितं परम् ॥ ३५ ॥ मुदं विप्रा नन्तुः प्रजग्रुर्भशम् ॥ जयं चोदेरयन्केऽपि प्रहसन्ति परस्परम् ॥ ३६ ॥ पुलकािक्कतसर्वाङ्गाः व मुहुमुहुः ॥ पुच्चं तस्य च संग्रह्म चुचुचः केचिदुत्सुकाः॥ ३७ ॥ बूतेऽन्यो मम यनेन कार्य नियतमेव हि॥ च्य वाड्वाः ॥३६॥ तथैत्युक्त्वाथ ते विप्रा ब्रह्मयज्ञं प्रचांकरे ॥ ब्रह्मघोषेण् महता तद्दं बधिरं कृतम्॥४०॥ महाभाग मयेदं क्रतमित्युत ॥ ३८ ॥ ततः प्रोषाच हनुमां झिरात्रं स्थीयतामिह ॥ रामतीयस्य च प्रजे स्तुवन्ति च बन्यो क्षेते यथा प्राप्त श्रतमन

महामाग। मैंने इसको किया है ॥ ३८ ॥ तदनन्तर हनुमान्जी मे कहा कि हे बाहाणों । आपछोग यहां तीन रात्रि तक टिकिये कि जिस प्रकार स पाष्ट्रोगा ॥ ३६ ॥ महुत अपका यह कहकर उन बाहाणों ने बाह्यज किया और मही भारी वेद्रव्यनि से वह बन बहुरा करिया गणा ॥ ४० ॥ उन हनुमान्जी की पूछ को पकड़कर चूमकेलने ॥ ३७ ॥ व अन्य कोई कहनेलगा कि मेरे उपाय में कार्य निश्चयकर होगया और कोई अन्य इस्ति आहम्पासीन महता वा कि है

काल बहुतही निर्मेल धर्माराय को जावेंगे और हमको भूलना न चाहिये व क्षमा कीजिये क्षमा कीजियेगा ॥ ४२ ॥ तदनन्तर हे राजन् । पवनकुमार ने पर्वत से दश योजन चौंड़ी और चार शालाओवाली बड़ी भारी शिलाको ॥ ४३ ॥ बिछाकर उन बाह्यायों से कहा कि हे हिजोत्तमो, हिजो | सुभते रक्षा किये हुए तुमलोग शोक रहित होकर शिला पै रायन करो ॥ ४४ ॥ यह सुनकर तदनन्तर सब बाह्या सखटायिनी निटा से कान न न तीन रात्रि तक टिककर जाने की बुद्धि करके उन बाह्मणों ने रात्रि में हनुमान्जी के आगे उत्तम भक्ति से यह कहा ॥ ४९ ॥ बाह्मण बोसे कि हे तात। हमस्तोग प्रातः-

: ॥ ४८ ॥ समुद्धत्य शिलां तां तु पिता पुत्रेण भारत ॥ निशीषे यापयामास स्वस्थानं हिजसत्त ात्रं ते विप्रा गमने कतबुद्धयः ॥ रात्रौ हनुमतोऽप्रे त इद्युचुः सुमक्रितः ॥ ४१ ॥ बाह्मणा द्युः ॥ वयं न्त्रियहको भवान् ॥ ४७ ॥ समीरण हिजानेतान्स्थानं स्वं प्रापयस्व मोः ॥ ततो निद्राभिभूतांस्तान्वायुः मितिष्ठच धरातले ॥ ४६ ॥ ज्यास उवाच ॥ अर्दरात्रे तु सम्प्राप्ते सर्वे निद्रामुपागताः ॥ तातं सम्प्रार्थ ामो धर्मारएयं सुनिर्मलम् ॥ न विस्मायां वयं तातं क्षम्यतां क्षम्यतामिति ॥ ४२ ॥ ततो बायुम्रतो त्तिमाः ॥ रक्ष्यमाषा मया विप्राः श्रयीध्वं विगतज्वराः ॥ ४४ ॥ इति श्रुत्वा ततः सर्वे निद्रामाषुः मुख एजन्पर्वतान्महर्ता शिलाम् ॥ बहर्तां च चतुःशालां दश्योजनमायतीम् ॥ ४३ ॥ आस्तीयं प्राह तान्विप्राञ्चि ते कतकत्यास्त भूत्वा मुप्ता निशामुले ॥ ४५ ॥ कृपालुः स च रुद्रात्मा रामशासनपालकः ॥ रक्षणार्थ प्रदाम् ॥ एवं स्थित्वा त्रिरा प्रातगोमिष्य हे विप्राणार नायां हिज्स यामास कृत 

र श्रीसमजी का शासन पातान करनेवाले वे हदात्मक दयालु हनुमान्जी बाहासों की रक्षा के लिये ग्रथ्वी में स्थित हुए ॥ ४६ ॥ ज्यासजी बोले कि आची रात प्राप्त कीजिये तद्नन्तर हे भारत । युत्र से प्रेरित पन्न प्रिता ने शिला को उठाकर निदा से तिरस्कृत उन दिजोचमों बाह्याणों को श्वाची रात में श्वपने स्थान निने पर सम्ब तम निद्रा को प्राप्त हुए तब हनुमान्जी ने पिता ( पवन ) जी से प्रार्थना किया कि आप दया करनेवाले हो ॥ ४७ ॥ हे पवन ! इन बाह्यसों को

धन । थर ॥ जिस मार्ग को बाह्यमुलोग हा महीने में नांचे थे उसको दिजोत्तमलोग तीन मुहते में प्राप्त हुए ॥ ५० ॥ और व्यती हुई शिक्षा होज में उत्तक एक बाह्यमु ने बाह्यमों के बागे लोगों से मधुर व अपक्ट गान किया ॥ ५० ॥ और गायक से गाये हुए गीतों को मुनकर बाह्य ने उठकर सत्यमंदिर को देखा॥ ४३॥ और भीतर की बुद्धि से हतुमानजी के प्रभाव को देखकर व वेद्ध्वनि को मुनकर बाहम्बालोग बड़े हर्ष मास हुए और प्रातःकास होने पर ने उठपड़े और झापस में ॥ ५२॥ विस्मय को प्राप्त उन सब बासाबों ने कहा कि यह क्षेप है व अस है और बीक्षण सोत किसम को प्र समेत उन बाहरणों के बावक वात्य # HE ROT!

माव् ॥४६॥ षद्दिममंसिश्च यः पन्या त्रतिकान्तो हिजातिमिः॥ त्रिमिरेव मुहूर्त्तेस्तु तं चप्राप्ठद्विज्ञर्भमाः ॥५०॥ अम्म माण् । शिलां ज्ञात्वा विकानसङ्गीतवान्कलम् ॥ ५० ॥ गीतानि माथ् नोक्राति अस्यां शिलां ज्ञात्वा । प्रभाते सुप्रसन्ने तु उद्दित्ष्टिन्परस्परम् ॥ ५२ ॥ ऊन्जुस्ते विस्मिताः सर्वे स्वग्नोऽयं नाश्च विश्वमः ॥ ससम्प्रमाः समुत्याय दृद्धाः सत्यमन्दिरम् ॥ ५२ ॥ अन्तर्भुद्धाः समाजोक्य प्रमावं बायुज्ञस्य च ॥ श्रुत्या वेदघ्वानं विश्वमः ॥ स्वत्यानं वायुज्ञस्य च ॥ श्रुत्या वेदघ्वानं विश्वाः पर्यमाणाः ॥ ५२ ॥ ग्रामीणाश्च ततो लोका हष्ट्वा तु महतीं शिलाम् ॥ महतं मिनेर सर्वे किमिदं किमिदं किमिदं स्विति ॥ ५५ ॥ ग्रहे ग्रहे हे ते लोकाः प्रवदन्ति तथाङ्कतम् ॥ ब्राह्मणाः पर्यमाणाः सा शिला च महती शुभाः ॥ ५६ ॥ श्रुत्रमाणाः सा श्रुप्ता वायि न जानीमो वयं किल ॥ संवदन्ते ततो लोकाः परस्परमिदं वचः ॥ ५०॥ वयास उवाच ॥ ततो हिजानां ते प्रताः पोत्रश्चिताः ॥ ४६ ॥ अन्तर्भाः परिका हिजाः ॥ ४०॥

8 ॥ तदनन्तर सब प्रामीयालोगों ने बड़ी भारी शिला को देखकर अद्भुत माना कि यह क्या है यह क्या है ॥ ४४ ॥ त्रीर घर घर में वे लोग कहते थे कि ब्राह्मणों से पूर्ण वह बड़ी भारी शिला ॥ ४६ ॥ अशुभ है या शुभ है इसको हमलोग नहीं जानते हैं इसी कारण लोग परस्प यह ५७॥ व्यासजी बोले कि तदनन्तर ब्राह्माएँ के वे पुत्र व पीत्र आये व बोले कि हे ब्राह्माएँ। भ्राप्त्लोग पथिक ब्राह्माएँ भाराये यह श्वानन्द है॥ ५०॥ को प्राप्त हुए ॥ ४८ कैसे आश्चर्य को व

हर्ष से पूर्ण उन पथिकलोगों ने श्रानंदा के महास्थान में बड़े भारी स्थान की देखा ॥ ६२ ॥ श्रीर वे बड़े श्राश्चर्य को प्राप्त हुए कि यह कीन उत्तम स्थान है और यहां दक्षिण द्वार पै शांतिपाठ पढ़ा जाता है ॥ ६३ ॥ श्रीर इन्द्र के घर के समान सुन्दर घर देख पड़ते हैं व श्रीन के समान सुन्दर कुलमातु-मन से हर्ष से प्रस्युत्थान व प्रणाम से गयै और मिलकर ॥ ४६ ॥ व सूंवकर और यथायौग्य पुजकर विस्तार करके सब अपने आगमन को शीघ्र ही तर चन्दम, ताम्बूल व कुंकुम से उन सबों को यूजकर शांतिपाद को पढ़ते हुए वे प्रसन्न होकर श्रपने घरों को गये॥ ६०॥ श्रीर प्रातःकाल उठ और वे बाह्म्सा प्रमन कर इत्कंठा समेत ब

चामिनशोमनाः ॥ ६४ ॥ एवं ज्ञुवत्सु विप्रेषु महाशाहिरुप्रधुजने ॥ आगतो आहाषोऽपर्यतत्र विप्रक द्रस्वक्स ॥ ६५ ॥ हर्षितो धावितस्तत्र यत्र विप्राः समासदः ॥ उवाच दिष्ट्या भो विप्रा बागताः पथिका द्वि प्रत्युत्तम्थुस्ततो विप्राः पूजां मुझ समागताः ॥ प्रत्युत्यानाभिवादो चाकुर्वस्ते च परम्परम् ॥ ६७ ॥ तेते ोग्यं प्रयुज्य च ॥ सर्वे विस्तार्यं कथितं शीघ्रमागममात्मनः ॥ ६० ॥ ततः सम्युज्य तान्सर्वान्नान्ध कुमैः ॥ शान्तिपाठं पठन्तस्ते हष्टा निजयहान्ययुः ॥ ६१ ॥ आनन्दाया महापीठे प्रातः पान्याः ॥ दह्युस्ते महास्थानं सोत्कएठा हर्षप्रीरताः ॥ ६२ ॥ आश्चर्यं परमं प्राप्तः किमेतत्स्थानसत्तमम् ॥ णुद्दारे शान्तिपाठोऽत्र पठ्यते ॥ ६३ ॥ ग्रहा रम्याः प्रदश्यन्ते शचीपतिग्रहोपमाः ॥ प्रासादाः कुलमात् ते तु सन्तुष्टमनसा सन्मुखाः प्रयुभ्दा ॥ प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां परिरम्भणुकं तथा ॥ ५६ ॥ आघाणकादीश्र ताम्बूलकुङ् समुत्यिताः ॥ कृत्वा यथाय

हर उसे और उन्हों ने परस्प प्रायुत्याम व प्रणाम किया ॥ ६७॥ और उन्हों ने य्यायोग्य विषिश्वक प्रकार जो हसुनावजी का इत्यन्त या उसको हां कि बाह्मण थे व सभासह आहास ने कहा कि हे बाहम्सो । आनन्द है जो कि आपखोग पथिक बाह्मण आगने ॥ ६६॥ तदनन्ता आये हुए होते हैं॥ ६४॥ ब्राह्मकों के ऐसा कहने पर महाशांकि के पूजन में वहां झाये हुए ब्राह्मण ने ब्राह्मणों के समूह को देखा।। ६५॥ जीर वहां ब्राह्मख मात्रों के वर देख पड़

प्रकारित किया ॥ ६८॥ पथिकों का वचन सुनकर दिजोत्तमलोग हर्ष से पूर्ण हुए व शांतिषाठ को पढ़ते हुए वे प्रसन्न होकर अपने परों को चन्ने गतःकाल प्रतिष्ठित बाह्यगुलोग विचारकर ज्योतिषियों से मिले और बाह्य सुहुत में उठकर बाह्यगुलोग कान्यकुरुवरेश को गये ॥ ७० ॥ कितेक ॥ और उस नगर को जाकर श्रीगंगाजी के उत्तम किनारे बुद्धिमान् ब्राह्मणों ने निवास किया व स्नान और दानाहिक कर्म किया ॥ ७२ ॥ और सवार हुए व किनेक बाहाण घोड़ों व रथों के ऊपर सवार हुए और कितेक पालिकमें के ऊपर सवार हुए और वे बाहास अनेक प्रकार की सवार में

मेगातु यथायोग्यं यथाविधि ॥ हरीश्वरस्य यहतं विप्राप्ने सम्प्रकाशितम् ॥ ६८ ॥पषिकानां वचा श्रुत्ना हेजोत्तमाः॥ शान्तिपाठं पठन्तस्ते हृष्टा निजगृहान्ययुः॥ ६६॥ विमृश्य मिलिताः प्रातप्योतिर्मिद्धः प्र गिकिकारूढा नानाबाहनगाश्च ते ॥ ७१ ॥ तत्युरं तु समासाच गङ्गायाः शोमने तटे ॥ श्रकुर्वन्नसार्ति घीराः ॥ बाह्रों महूने चोत्याय कान्यकुब्जं गता हिजा: ॥ ७० ॥ दोखामिबाहिता: केचित्केचिद्ये रषेस्तया ॥ गादिकम्में च ॥ ७२ ॥ चरेण केनचिड्छाः कथिता न्यसिनियो ॥ अश्वाश्च बहुशो दोला स्याश्च बहुशो ह पूर्वं प्रिषताः किपसिन्नियो ॥ ७५ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराषिधमिरिएयमाहात्म्ये बाह्यषानांप्रत्यागमनवर्षेने ॥ विप्राणामिह दृश्यन्ते धर्मार्एयनिवासिनाम्॥ तूनं ते च समायाता हुपेषोक्तं ममाप्रतः॥ ७४॥ आभि त्रंशोऽध्यायः॥ ३७॥

मेरे आगे आवेंगे ॥ ७४ ॥ क्योंकि पहले मेंने उनको निह्न के लिये हनुमान्जी के समीप पठाया था ॥ ७५ ॥ इति श्रीरकन्दुपाक्षेषमीराख्यमाहा देखा व राजा के समीप कहा कि बहुत से घोड़ा, दोला, रथ और बहुत से बैल ॥ ७३ ॥ यहां घर्मारएयानेवासी बाहरसों के देख पढ़ते हैं राजा ने कहा प्रविरचिता<u>यां</u>माषाठीका**यांबाहा**सामांमायागमनवर्षोनंनामसप्तत्रिशाऽध्यायः ॥ ३७ ॥

त्रणः सर्वे पश्यत हिज सत्तमात् ॥ ४ ॥ एतदुक्ता तु वचनं तूष्णीं भूत्वा स्थितो त्रपः ॥ ततो हित्रा हिजाः थाः कमात्ततः ॥ ४ ॥ क्षेमं पप्रच्छुर्चपति हस्तिरथपदातिषु ॥ ततः प्रोवाच चपतिर्षिप्रान्पति महाम अहेन्देवप्रसादेन सर्वत्र कुशत्तं मम ॥ सा जिह्ना या जिनं स्तोति तौ करो यो जिनाचेनो ॥ ७ ॥ सा हि ज्यास उवाच ॥ ततः प्रभाते विमले कृतपूर्वािककियाः ॥ शुभवस्रप्रीधानाः फलहस्ताः एयक्ष्यक् ॥ १ ॥ |वादिनः ॥ तान्हष्डा राजषुत्रम्तु ईषत्प्रहमितो बर्ला ॥ ३ ॥ रामं च हनुमन्धं च गत्मा विष्ठाः समागताः ॥ निना तन्मनो यांजने रतम् ॥ दया सर्वत्र कर्तव्या जीषात्मा पूज्यते सदा ॥ = ॥ योगशाला हि मन्त ादोदंणडा अङ्गुलीयकभूषिताः॥ क्षामिरणसंयुक्ताः समाजग्मुः प्रहर्षिताः॥ २ ॥ राजदारं तु सम्प्राप्य रनाङ्गराख सन्तस्थुत्रह

देसिये॥ ८॥ यह वचन कहकर राजा चुप होकर स्थित हुआ तदनन्तर दो तीन व सम्र बाह्म्प्य कम से बैठे॥ ४॥ व उन्हों ने राजा से हाथी, रथ और पैदलों में कुर्स्स भूका तदनन्तर उदार मनवाले राजा ने बाह्म्गों से कहा ॥ ६॥ कि अहैनवेव की प्रसन्तता से मेरे सब कहीं कुराल है और बहु जिहा है कि जो जिन देवता की स्तुसि करती है और वे हाथ है कि जो जिन देवता के पूजक हैं॥ ७॥ और वह दृष्टि है जो कि जिन में लीन है व मन वहीं है जो कि जिन में अनुरागी है त्ना चाहिये व जीवात्मा सदेव पूजा जाता है ॥ न ॥ और योगशाला में जाना चाहिये व गुरु का प्रणाम करना. चाहिये और नचकार मंत्र दिन

कीर जड़े रवास को छोड़कर उन्हों ने राजा से कहा कि हे राजन्। श्रीराम व हमुमान्जी ने कहा है।। १९।। कि माहासों की जीविका को देवीजेये क्योंकि हम्बी में तुम घर्मिष्ठ हो श्रीर तुम्हारी दीहुई जानी जाती है मुफ्त से नहीं दीगई है।। १२।। श्रीरामजी के बचन की तुम रक्षा करों कि जिसको करके तुम मुखी होने।। ६२।। राजा बोले कि हे बाहासों। जहां श्रीराम व हनुमान्जी हैं वहां श्राप सब जावो श्रीरामजी सर्वस बेरेंगे यहां तुमलोग क्यों प्राप्त हुए हो।। १८॥ ॥ है।। व पंचुष्ए। करना चाहिये और सदेव श्रमण देना चाहिये उसका वचन सुनकर तद्नन्तर प्राक्षण्योग दांतों को पीसनेखने ॥ •॥ स्ती में तुम घर्मिष्ठ कीर नहे रनात को सत जपना चाहिये

お・記

ठ्या कर्तव्यं ग्रुरवन्द्वम् ॥ नचकारं महामन्त्रं जिपतव्यमहिनिश्म् ॥ ६ ॥ पञ्चूषणं हि कर्तव्यं दातव्यं श्रमणं सदा ॥ श्रुरवा वाक्यं ततो विप्रास्तस्य दन्तानपीड्यन् ॥ १० ॥ विम्रुच्य दीर्घनिश्वासमूचुस्ते चपति प्रति ॥ रामेण किथितं राजन्धीमता च हन्नमता ॥ ११ ॥ दीयतां विप्रवृत्ति च धिमिष्ठोऽिस धरात्रे ।। ज्ञायते तव दत्ता स्थानमहत्ता नेव नेव नेव च ॥ ११ ॥ रक्षस्व रामवाक्यं त्वं यरक्रत्वा त्वं मुखी भव ॥ १३ ॥ राजोबाच ॥ यत्र रामहन्त्रमन्तौ आन्तु सबं नेव नेव च ॥ ११ ॥ राजोबाच ॥ यत्र रामहन्त्रमन्तौ आन्तु सबं अर्ष तत्र वेव वरादिकाम् ॥ अर्ष तत्र वेव वर्षादेकाम् ॥ रामेणेव वर्षेत् च गच्युष्वं यत्र रोचते ॥ १४ ॥ तच्युत्वा दाहणं वाक्यं हिजाः कोपाकुत्वास्तदा ॥ सहस्व न म्यामं नेव वर्षेत्र च गच्युष्वं यत्र रोचते ॥ १४ ॥ तच्युत्वा दाहणं वाक्यं हिजाः कोपाकुत्वास्तदा ॥ सहस्व ता हिजसत्तमाः ॥ १७ ॥ गते तदा वित्रमञ्जे ज्वालामालाकुलं त्वभूत् ॥ अगिनज्वालाकुलं सर्वे सञ्जातं चैव तत्र हि साम्प्रतंत्र हनूसतः॥ १६ ॥ इत्युक्त्वा हनुमहत्ता वामकक्षोद्रवा पुटी ॥ प्रक्षिप्ता चास्य निलये न्याब् रामकोपं

व हिंजीनम लोग लीटपड़े॥ १७॥ तब हिजगम् चले जाने पर सब स्थान ध्यातामों की माखा से व्याप्त होगया भीर सब स्थान बहा मास्न मैं एक कीड़ी.को न दूंगा न दूंगा और शाम व जीविका को नहीं दूंगा जहां हिच होवे वहां आष्ट्ये॥ ९४॥ उस कटिन घचन को सुनकर सस समयकोष्ण से किक्स ब्राह्मणी में कहा कि इस समय शीराम व हनुभावजी के कोष को सहिये॥ १६॥ यह कहकर हनुभावजी से दीहड़े बाई बगक से उपकी घटकी को इसके स्थान में में एक कोड़ी. को न

उसका कोई भी रक्षक न हुआ व मनुष्य भय से विकल हुए और वह ऋगिन मंत्रों व यंत्रों और जड़ों से शान्त न हुई ॥ २२ ॥ जहां करोड़ों । शनेवाले श्रीरामजी कोधित होते हैं वहां सब नाश होजाते हैं तो कुमारपालक को क्या कहना है ॥ २३ ॥ तब उस जलतीहुई सब वस्तु को देख क हुआ।। १८ ॥ श्रीर राजा की वस्तुने छत्र श्रीर चैनर जलने लगे व खज़ाने के सब घर व सबों के घर जलनेलगे।। १६ ॥ श्रीर क्षियां, राजपुत्र, है, विमान और सवारी जलनेलगीं॥ २०॥ और विचित्र पालकी व हज़ारों रथ जलनेलगे और सब कहीं जलती हुई वस्तु को देसकर राजा भी दु:स्वी ज्वालाओं से यु हुमा॥ २९॥ श्रीर क्रिट्सताओं को ना हाथी क अनेक घो

ञ्छ्यमानिष् ॥ २४ ॥ रक्रकम्बिका गृह्य वेषमाना मुहुमुंहुः ॥ अनुषानिह काश्वेव नष्टाः सर्वे दिशो दशा ॥ २५ ॥ को लाह्य प्रकर्माति ह्यन् ॥ दाहिता विश्रमुरूपेश्व वयं सर्वे न संशयः ॥ २६ ॥ केचिक्च भग्नषात्रास्ते मम्नदिष्टास्ते प्रकर्माणाः ॥ ४६ ॥ केचिक्च भग्नषात्रास्ते भग्नदिष्टास्तिष्टास्ति । भग्नद्ष्टास्तिषापरे ॥ प्रण्टाश्च विवस्नास्ते वीतरागिमितिह्यवन् ॥ २७ ॥ अर्हन्तमेव केचिक्च पत्नायनपरायणाः ॥ श्रैव महस्रशः॥ सर्वत्र द्रह्यमानं च ट्रष्ट्वा राजापि विञ्यथे ॥ २१ ॥ न कोपि त्राता तस्यास्ति मानवा भयविक्रवाः॥ न मन्त्रयन्त्रेविहिः स साध्यते न च मूलिकेः॥ २२॥ कोटिल्यकोटिनाशी च यत्र रामः प्रकुप्यते॥ तत्र सर्वे प्रण्य्य न्ति किं तत्कुमारपालकः॥ २३ ॥ सर्वे तज्ज्वलितं हष्डा नग्नक्षपणकास्तदा ॥ धृत्वा करेण पात्राणि नीत्वा दण्डा द्ह्यन्ते राजवस्तूनिच्बत्राणि चामराणि च ॥कोशागाराणि सर्वाणि आयुघागारमेव च॥ १६ ॥ महिष्यो गजा अश्वा हानेकशः॥ विमानानि च दहान्ते दहान्ते वाहनानि च॥२०॥शिषिकाश्र विचित्रा वे रथा हि॥ १८॥ ह राजकुत्राश्च

लोगों के पात्र फूट गये व अन्य मनुष्यों के दंड टूट गये और भागने में तत्पर कितेक नम्न वे जेनी उन अहेन्जी को स्नेहरहित ऐसा कहते हुए से पात्रों को घारएक्स स उत्तम दंडों को भी लेकर ॥ रह ॥ श्रोर लाली कम्बलियों को लेकर बार र काँपने लगे श्रीर बिन पनहिं में को पहने हुए ों को मगगये॥ २४ ॥ कोलाहल करतेहुए उन्होंने ऐसा कहा कि भागिये क्योंकि मुख्य बाहाणों ने हम सबों को जला दिया इसमें सन्देह नहीं क्र बीह लोग हाथ वे सब द्या। दिशाञ्च

कि में गंगा, विष्णु व बाहम्म केवल सारांश है ॥ ३५ ॥ और बाहम्म, गंगा व विष्मु स्वर्ग की सीद़ी है कि जिस रामनामरूपी बड़ी भारी ससी से ॥ व हे राज्यन् | उस समय जाकर वह राजा यकायक बाहायों के पैरों को पकड़कर तब मूश्कित होकर पृथ्वी में गिरपड़ा ॥ ३९ ॥ व है राम राम । कुमार श्रीरामजी को जफते हुए व विनय में तत्पर राजा ने बाहायों से यह कहा ॥ ३२ ॥ कि उन श्रीरामजी के दास का भी में दास हूँ व मिति को बहाता हुआ सा फ्वन उत्तम हुआ।। २७।२८ ॥ जिसको माझकों की प्रिय कामना से हुडुमान्जी ने पदाया था परचात उस समय ् इस समय अज्ञानरूपी बड़े भारी अन्चकार से में अन्च होगया ॥ १३ ॥ और रामनामरूपी बड़ीभारी श्रोषघ को मैंने पाया जो मनुष्य श्रीराम य देवता की उपासना करते हैं हे स्वामिन। वे सुम्म मुर्ख की नाई श्रीरिन से जलाये जाते हैं ॥ १४॥ विष्णु व गंगाजी बाहाया है श्रीर बाहरण गंगा म्मा वह राजा॥ २१॥ पैदल मकेखा रोता व यह कहता हुआ भगा कि माधाण कहां हैं तहनन्तर लोगों से धुनकर वह राजा वहां गया जहां कि समभवद्दक्षिमान्दोलयन्निव ॥ २८ ॥ प्रेषितो वै हनुमता विप्राणां प्रियकाम्यया ॥ धावन्स ऋषतिः पश्चादि गत्वा तु सहमा राजन्यहीत्वा चरणौ तदा ॥ विप्राणां चपतिभूमौ मूच्छितो न्यपतत्तदा ॥ ३१ ॥ उवाच विप्रान्विनयतत्परः ॥ जपन्दाशर्राय रामं रामरामेति वै धुनः ॥ ३२ ॥ तस्य दासस्य दासोई रामस्य च हि ये मत्यीं हान्यं देवमुपासते ॥ दह्यन्ते तेऽग्निना स्वामिन्ययाहं मूढचेतनः ॥ ३४ ॥ हरिभोगीरथी मागार्यी हरिः॥ मागीर्यी हरिविंगाः सारमेकं जगबये॥ ३५॥स्वर्गस्य चैव सोपानं विप्रा भागीर्यी नाममहारज्ज्वा वैकुएठे येन नीयते ॥ ३६ ॥ इत्येवं प्रणमन् राजा प्राञ्जालिवांक्यमत्रवीत् ॥ विक्षः प्रशा । अज्ञानतिमिरान्धेन जातोस्म्यन्धो हि सम्प्रति ॥ ३३ ॥ अञ्जनं च मया लब्धं रामनाममहौषधम्॥ नदा ॥ २६ ॥ पदातिरेकः प्रहदन्क विप्रा इति जल्पकः ॥ लोकाच्छत्वा ततो राजा गतस्तत्र यतो सेना बत्ता स्थात । ततो बाधुः । तक्षेत्रश्च बेत जाः ॥ ३०॥ वाः ॥ ३०॥ सचनं राजा । तिप्रस्य च॥ विप्रा विप्रा भा

सि किया जाता है।। १६॥ इस प्रकार प्रशास करते हुए राजा ने हायों को जोड़कर यह घत्रम कहा कि हे बाध्यों। मनिन को सान्त कीजिये सै

ग्रुटिका चासीत्सा दत्ता शापशान्तये॥ ४२॥ जीवितं चैव तत्सैन्यं जातं क्षिप्रेषु रोमस् ॥ दिशः प्रसन्धाः बेन्मम ॥ ३६ ॥ यं यं चिन्तयते कामं तं तं दास्याम्यहं धुनः ॥ विक्रमक्षिः सदा कायां रामभक्षिस्तयेव च ॥ ४० ॥ अन्यया करणीयं मे न कदाचिर् हिजोत्तमाः ॥ ४१ ॥ ज्यास उवाच ॥ तस्मिन्नवसरे विक्रा जाता भूप द्यात्तवः ॥ नवीन शासनं कृत्वा पूर्वबिधिपूर्वकम् ॥ निष्कासितास्तु पाखरिडाः कृतशास्त्रप्रयोजकाः ॥ ४६ ॥ ान्ता दिग्जानितस्वनाः ॥ ४३ ॥ प्रजा स्वस्थाऽभषतत्र हर्षनिर्मरमानसा ॥ भवतस्ये यथाषुर्वं षुत्रषीत्रा ४४॥ विप्राज्ञाकारियों लोकाः सञ्जाताश्र यथा धुरा ॥ विष्णुधर्मं परित्यस्य नान्यं जानन्ति ते सब्दाताः शा दिकं तथा ॥ षम् ॥ ४४ ॥ ब्रान्या या

में व कुत्र, पीतादिक पहले की नाई रियत हुत्रा ॥ ४४॥ और पहले की नाई मनुष्य बाहाणों की झाजा को करनेवाले हुए व विष्णुत्ती के धके की को न जाननेसारी ॥ ४५ ॥ और शासन को नवीन करके पहले की नाई विषिध्वंक शाख़ों के प्रचातकक्षेड्डए और पासपट निकास दियेगये॥ ४६ ॥ रेमों के फ़क्ते पर वह सेना ओउटी और हिशाएं निर्मेस होगई व दिशाओं में डपजे हुए शब्द शब्द शब्द शाया। ४६॥ ब्रौर वहां हर्ष से पूर्व मनवाते मेरिया ॥ ११॥ और THE PART OF

केबेबुए वे उसमें, मध्यम व नीच नष्ट होगये और पहले जो छत्तीस हज़ार गीयुज हुए थे ॥ ४७ ॥ उनके मध्यमें शब्बीज विश्वज्ञ होन उसम उन सबों को बाह्यशों की सेवाके लिये निरूप्स किया ॥ ४८ ॥ और पालग्रह के मार्ग को छोड़कर वे उत्तम आचारवाले तथा शत्यन्त नियुक्

4 44

बेदबाबाः प्रषाष्टास्ते उत्तमाथममध्यमाः ॥ षद्विंश् च सहस्राणि येऽभूवन्गोभुजाः पुरा ॥ ४० ॥ तथा मध्याग्र स आता अद्वीजा विणिग्जनाः ॥ ग्रुभूषार्थं ब्राह्मणानां राज्ञा सर्वे निरूपिताः ॥ ४८ ॥ सदानाराः सुनिष्ठणा देवबास्मण्यं काः ॥त्यक्त्वा पास्तर्द्धमार्गं तु विष्णुभिक्तिपरास्त्रि ते ॥ ४६ ॥ जाइवीतीरमासाब जैविदोभ्यों द्दी स्पः ॥ शास्ति वे यदा द्त्तं तेषां वे मिक्निप्रवेकम् ॥ ४० ॥ स्थानधर्मात्यालाता वाड्वास्ते समागताः ॥ स्यो विद्यात्ते स्थात् कारिमिः ॥ ४० ॥ ये त्यक्नवाचो विप्रेन्द्रास्तान्निःसारय भूषते ॥ पर्स्पादितम् ॥ ४३ ॥ एतंच्छूत्या तेतौ राजा तुला प्रदर्शनार्थं च कारितास्त्र सभासदः ॥ दस्ताक्षरेषु दृष्टेषु प्रयक्ष्यम् प्रपादितम् ॥ ४३ ॥ एतंच्छूत्या तेतौ राजा तुला दानं चकार ह ॥ दीयमाने तदा दाने चाद्यविद्या वभाषिरे ॥ ४८ ॥ अस्मामिहारिता जातिः कर्षं कुर्मः प्रतिस्था दानं चकार ह ॥ दीयमाने तदा दाने चाद्यविद्या वभाषिरे ॥ ४८ ॥ अस्मापिहारिता जातिः कर्षं कुर्मः प्रतिस्ति । तिवारितास्त्र ते सर्वे स्थानान्मोहरका दिजाः ॥ ४४ ॥ दश्यश्च सहस्राणि वेदवेदाङ्गणारगाः ॥ ततस्तेन तदा राज्य के कृष्णे। किस्ते व इस्ताक्षे के देवनेस अखग र सिक्ट किशाय ॥ ४३ ॥ इस वक्त के सुनकर स्वनत्त राज्य ने तुक्यात किष्ण व स्था के ने भ भ ॥ जो के क्रह्म ॥ गहासी के पूजक ने निष्णुजी की भक्ति में परायस हुए ॥ ४६ ॥ राजाने गंगाजी के किनारे जाकर शैक्ष्य माझसी के स्किपे अभिका को दिवा जब शासन (शुचि) दिया गया ॥ ४०॥ तब स्थान के धर्म से चले हुए ने बाहासा आये और स्केश करनेयांने उन माझसी में राजा से यह कहा ॥ ४ 9 ॥

1 W

जो शूद्र पाखएडों से लोपित न हुए जैन धर्म से निवृत्त वे गोमुज उत्तम हुए ॥ ६० ॥ श्रौर पाखराड में तत्पर जो श्रीरामजी के शासन को लोप हज़ार बाह्मण् वेदों व वेदांगों के पारगामी थे तदनन्तर हे राजन्। उस समय श्रीरामजी के बाजानुवरी उस राजा ने ॥ ४६ ॥ उन बाह्मणों को बुलाकर ज्ञाति का यीविच बाह्मण सेतुमंघ स्वामी को ॥ ४७ ॥ गये थे वे जीविका के भागी हुए श्रोर श्रन्य जीविका के भागी न हुए श्रोर जो वहां नहीं गये वे चातु-बाहास व शूह प्रतिबन्धने युक्त हुए ॥ ६९ ॥ और सत्यप्रतिक्षा की करते हुए वहां स्थित बाहास मुख्ती हुए और चातुर्विध बाहासों को उस राजा ने ४०॥ व उनके साथ विधाजों से संबन्ध व विवाह नहीं हुआ और जातिमेंद करने पर प्राम की जीविका में संबन्ध न हुआ।। ४१॥ आर बाझवों घ उस समय अीतिका से बाहर किये गये जानने योग्य हैं तब कुमारपालक राजा कृतार्थ होगया ॥ ६८ ॥ और उसने उस समय नम्रता से बाह्यबोंक ॥ ६२॥ जिस प्रकार श्रीरामजी क्रीय न करें मुक्तको निश्चयकर वैसाही करना चाहिये ब श्रीरामजी से जो विमुख हैं और सामने नहीं प्राप्त हुन कि मैंने ग्राम की बृत्ति को लुप्त नहीं किया बरन यह देवता से किया गया है॥ ६४॥ म आपही किये हुए अपगयों का दोप किसीको नहीं दिया सर्वे विप्रास्तया श्रुद्धाः प्रतिबन्धेन योजिताः ॥ ६१ ॥ सत्यप्रतिज्ञां कुर्वाणास्तत्रक्याः सुक्षिनोऽमवन् ॥ हिप्रामि राज्ञा तेन निवासिताः ॥ ६२ ॥ यथा रामो न कुप्येत तथा कार्यं मया ध्रुवम् ॥ पराङ्मुखा ये कुमारपालकः ॥६४॥ विप्राणां पुरतः प्राह प्रश्रयेण वचस्तदा ॥ ग्रामहात्तिं में लुप्ता एतहें देवनिर्मितम् ॥ ६५ ॥ स्वयं प्रवितिना ॥ ५६ ॥ आह्रय वाडवांस्तांस्तु ज्ञातिमेरं चकार सः ॥ त्रयीविद्या वाडवा ये सेतुबन्धं प्रति प्रभु म् ॥ ४७ ॥ गतास्ते ट्रिमाजः स्युनन्ये ट्रन्यमिमागिनः ॥ तत्र नैव गता ये वै चातुर्विद्यत्वमागताः ॥ ४८ ॥ विषि गिमनं च सम्बन्धो न विवाहश्च तैः सह ॥ शामट्रतौ न सम्बन्धो ज्ञातिमेदे कृते सिते ॥ ४६ ॥ द्विजमक्रिपराः शुद्रा ये पास्तएहैर्न लोपिताः ॥ जैनधर्मात्परावृत्ताम्ते गोग्रजाम्तशोनमाः ॥ ६० ॥ मे = मन्तर्यनिक मुखा न गताः किल ॥ ६३ ॥ चात्रविद्यास्ते विज्ञेया ट्रितबाह्याः ऋतास्तदा ॥ कृतकृत्यस्तदा जातो राज चातुर्विद्या ब करनेवाले हुए वे सब भेद किया कि जो त्र नेंचता को प्राप्तहुए।। राज्ञा रामाह विके बाहर बसाय रामस्य मन की मंकि में परायग लोपकाः॥ 

काष्ठ के विसने से अगिन देवयोगसे उत्पन्न होजाती है।। ६६ ॥ श्रापकोगों ने श्रीरामजी का शासन करके हनुमानजी के जिये चिद्ध के कारण पण जी लगाना ) किया था ॥ ६७ ॥ श्रीर तुमलोग बाह्मण जीट आये तो वह दोष किसको दिया जाताहै अन्तमें विष्णुजी को स्मरणकर बढ़े पातको | ६८ ॥ शीघही विष्णुलोक को जाता है तो कैसे सन्देह होते और बड़े भारी पुराय के उदय में मनुष्णें की बुद्धि करूयाण में होतीहै ॥ ६६ ॥ श्रीह में वह बुद्ध उलटी होजाती है धर्म से जो इस त्रिलोक को एकही साथ पालन करता है ॥ ७० ॥ व जो प्राधियों का जीवात्मा है उसमें संशब ( बाइसूत याने बीजी से संयुत भी पुरुष ॥

श्रवसाने हार्रे स्मत्या महापापयुतोऽपि वा ॥ ६ = ॥ विष्णुलोकं त्रजत्यायु संशयस्तु कर्यं मवेत् ॥ महत्पुएयोद्ये नृणां बुद्धिः श्रेयांमे जायते ॥ ६ ॥ पापस्योद्यकाले च विपरीता हि सा मवेत् ॥ सक्कत्यालयते यस्तु धर्मेणैतज्जग न्यम् ॥ ७० ॥ योन्तरात्मा च भूतानां संश्ययस्तत्र नो हितः ॥ इन्द्राद्योऽमराः सर्वे सनकाद्यास्त्रपोधनाः ॥ ७९ ॥ भुक्त्यर्भच्यन्तीह संश्यस्तत्र नो हितः ॥ सहस्रनाम ततुल्यं रामनामेति गीयते ॥ ७२ ॥ तिस्मन्नानेश्रयं कृत्या कर्षे सिद्धिभेवेदिह ॥ मम जन्मकृतात्रुएयादिभिज्ञानं ददौ हिरः ॥ ७३ ॥ पाख्रदादस्कृतं पापं सर्धे तदः प्रणामतः॥ नां दोषो कस्य न दीयते ॥ यथा वने काष्ठिष्यदिहिः स्याहैवयोगतः ॥ ६६ ॥ मबद्भिस्तु पणः प्रोक्नोह् हेतबे॥ रामस्य शासनं कृत्वा वायुषुत्रस्य हेतवे॥ ६७॥ ज्याहत्ता वाडवा यूर्यं स दोषः कस्य दीयते॥ मवन्तश्च त्यक्त्वा कोर्घ ममाधुना ॥ ७४ ॥ ब्राह्मणा ऊचुः ॥ राजन्धमों विनुप्तस्ते प्रापितश्च तथा प्रसीदन्तु ग कतापराधा मिज्ञानस्य

कि मही होता है और इन्द्रादिक सब देवता व सनकादिक तपस्वी लोग॥७१॥ जिसको मुक्ति के लिये पूजते हैं उसमें सन्देह हित नहीं होताहै और वह राम नाम सहस्ताम के तुस्य कहा जाता है॥७२॥ उसमें निरचय न करके इस संसार में कैसे सिद्धि होतीहै मेरे जन्म में कियेहुए पुराय से विष्णुजी ने चित्रको दिया॥७३॥ और पासक्ड से कैने जो पाप किया था वह तमलोगों के प्रमास में शाय जोगा जाए जोगा हम माज को जेवान के जेवान के जेवान जो पाप किया था वह तुमलोगों के प्रसाम से शुद्ध होगया आप लोग इस समय कोष को कोड़कर भेरे ऊपर प्रसप्त होवो ॥ ७४ ॥ बाहास बोले

यान दीजिये जहां कि बरें ॥ ७७ ॥ उन ब्राह्माणें का वचन सुनकर ब्राह्माणें के सुख को चाहनेवाले राजा ने उन ब्राह्माणें को सुखवास नामक स्थान को दिया॥ ७८॥ व हे राजन् 1 सुवर्ण व रत, वसन और कामदुवा गऊ तथा सुवर्ण कोर सब अनेक प्रकारके वस्तुसमूह को॥ ७६॥ बड़ी श्रदा से ाने धर्म को सुप किया व फिर प्राप्त किया और अवश्य होनेवाले कार्व बढ़े खोगों के भी होते हैं।। ७४ ॥ सिवजी का नग्न होना व विष्णुकी का हि सब देव से किया गया है जोकि सुख व दु:ख के स्वामी हैं ॥ ७६॥ सत्यप्रतिज्ञावाले त्रेविद्य प्राक्षण श्रीरामजी के शासन को करें श्रीर इस रियं माविनो भावा भवन्ति महतामिषि॥७४॥ नग्नत्वं नीलकएठस्य महाहिश्यनं हरेः ॥ एतद्दैवक्रतं मुसदुःसयोः॥७६॥मत्यप्रतिज्ञास्त्रीविद्या भजन्तु रामशासनम्॥ अस्माकं तु परं देहि स्थानं यत्र बसा ॥ तेषां त बचनं श्रुत्वा मुखिमिच्छिदिजनमनाम् ॥ तेषां स्थानं च प्रदरो मुखवासं तु नामतः॥ ७८ । उत्तम स 中汇制 THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

३॥ पीषशुक्रत्रयोदश्यां लर्घं शासनकं हिजैः॥ बलिप्रदानं तु कृतमुद्धिश्य कुलेदेवताम्॥ ८४॥ वर्षे वर्षे मन्द को पाया और जो तीन मूर्तियों से स्थापित किये गये वे त्रयीविद्य जानने योग्य हैं॥ ८०॥ और चीथे सूप से जो सुखवासन नामक स्थान में आशीर्वादों की देकर।। दशा रथों व घोड़ों पै चढ़कर ब्राह्मण लोग कृतार्थ हुए श्रीर बढ़े श्रानन्द में संयुत वे बढ़े भारी मोहेरक स्थान को प्राप्त हुए।। दशा प्राप्त के ब्राह्मण के भवासांसि गावः कामदुघा त्रुप ॥ स्वर्णालंक्षरर्षा सर्व नानावस्तुचयं तथा ॥ ७६ ॥ श्रद्धया परया दत्त्वा सुदै वेषः ॥ त्रयीविद्यास्तु ते ब्रेयाः स्थापिता ये त्रिसूतिमिः ॥ ८० ॥ चतुर्येनैव भूपेन स्थापिताः सुस्रवासने ॥ मै राज्ञे महात्मने ॥ ८२ ॥ रथैरश्वैरुत्यमानाः कृतकृत्या दिजातयः ॥ महत्प्रमोदयुक्तास्ते प्राप्तमोहरके जश्रेष्ठाश्वातुर्वेद्याः कलौ युगे ॥ = १ ॥ चातुर्विद्याश्च ते सर्वे धर्मारएये प्रतिष्ठिताः ॥ वेदोक्का श्वाशिष् धनः = अव सर्वे प्रभुयः महे = ७७ हिरएयं स्व देकर राजा ने आम महत् ॥ =

दथ ॥ श्रोर उस दिन श्रवश्यकर गीत, मृत्य व बाजन करे व जिसप्रकार जीविकाका नाश न होते उसप्रकार उस महीने व उस दिनमें करें ॥ द€॥ ॥ से ज्यतीत समय में बुद्धि प्राप्त होवे तब पहले उसको करके परचात बुद्धि कीजाती है।। ८७॥ और मोढवंश में उत्पन्न जो त्रेतिच व चातुरिच्छ स होते हैं॥ ८८॥ वे वर्ष के मध्यमें व विष्णुजी के शयनमें बिलप्रदान करते हैं और पीच महीने में जो बिल को न करके श्रीत, स्माति कमें की ॥ उसको कोघसे संयुत कुलदेवता नाश करती हैं और विवाह व उत्सव के समयमें तथा यहोपवीतादिक कर्म में और सब शृष्टिके समयों में विद्यान

प्रकर्तेत्यं बिल्दानं यथाविधि ॥ कार्यं च मङ्गलर्रनानं पुरुषेण महात्मना ॥ ८५ ॥ गीतं स्त्यं तथा वाद्यं कुर्वीत तिहेने धृषम् ॥ तन्मासे तिहेने नेव द्यतिनाशो भवेद्यथा ॥ ८६ ॥ दैवादतीतकाले चेद् द्यद्विरापदाते यदा ॥ तदा प्रथ मितः कृत्वा पर्चाहदिविधियते ॥ ८० ॥ ये च भिन्नतिथो प्राप्तांकेविद्या मोटवंशाजाः ॥ तथा चातुर्वेदिनश्च कुर्वन्ति गोत्रपुजन्म् ॥ ८० ॥ वर्षमध्ये प्रकृर्वन्ति तथा सुप्ते जनाहेने ॥ पोपे बल्जिमकृत्वा च श्रोतं स्मार्त्तं करोति यः ॥ ८६ ॥ तन्तु कोधसमाविष्टा निप्नन्ति कुर्लदेवताः ॥ विवाहोत्सवकाले च मौज्जविद्यादिकर्मणि ॥ सर्वेष्ठ द्यद्धिकालिष्ठ मा तन्तु कोधसमाविष्टा निप्नन्ति । स्वादिकालिष्ठे ।। स्ते ॥ श्राप्तेमभूदेकं तच्छणुष्य महामते ॥ श्राप्तिकश्चित्य कृतः ॥ स्त्राध्यम्पत्रके तच्छणुष्य महामते ॥ श्राप्तिकश्चित्य कृतः ॥ स्त्राध्यम्पत्रयः ॥ पाणिष्रहण्काले स जहार वरकन्यके ॥ ६४॥ रारक्षो स्त्रा 

हुए कोई राक्षस हुआ है।। ६३॥ मोहेरक से उत्तर में बरगद के बुक्ष के समीप रिधत वह विवाह के समय में वर व कन्या को हरलेता था ॥ ६८ ॥ मातंगीजी को युजे ॥ १० ॥ और तव में लगाकर गर्गायजी का उत्तम पूजन करे ॥ ११ ॥ और फाल्गुनी पौर्गमाती के दिन मोहेरक का मंग किया गया है तब क्रिविद्य मोढबाहागों को मलस्नान न करना चाहिये ॥ ६२॥ हे महामते! इस विषय में जो एक श्राश्चर्य हुआ है उसको सुनिये कि हे सुने ! पुरातन समय शिव

प्रसन्न होतीहुई उस भट्टारिका देवीने ब्राह्माणों से कहा॥ ६५।६६॥ भट्टारिका बोली कि दुःखित ममवाले तुम लीग किस लिये यहां आये हो ब आप र्य हे इसको शीघही कहिये॥ ६७॥ ब्राह्मण बोज़े कि हे मातः ! हमारे झी पुरुष विषाह के योग से हरे जाते हैं उसको हम नहीं जानते हैं तुम उस गिय हो।। ६८ ॥ बहुत श्रच्या यह कहकर उस समय वह देवी वहां अन्तर्दान होगई व फिर विवाह प्राप्त होने पर वह राक्षम उस समय वेदी पै ष्ठ आश्ययाले राक्षसने बहुत से वरों व कन्यात्रों को हरलिया तदनम्तर कुळ समय के बाद उस समय बाहाणों ने बरत पूजनपूर्वक भड़ारिका वेवी लोगों का क्या कार से रक्षा करने के गा

॥निषो॥ २॥तदातहेहसम्भूता मातङ्गी रक्रलोचना ॥ मदाघ्रणितलालाक्षी रक्षपुष्पाम्बराष्ट्रता ॥ ३ ॥तद्रक्षः हचागताः॥ किञ्च कार्यं हि भवतां कथ्यतामविलम्बितम् ॥ ६७॥ द्विजा ऊचुः ॥ अस्माकं दम्पती मातः । स्थिताः ॥ आवेदयन् स्वर्गान्तं दम्पतीहरणादिकम् ॥ १००॥ ततः कोधसमाविष्टा दवी शुलं समाददे ॥ सम्प्राप्ते तद्रक्षो दम्पर्ती तदा ॥ आवेदिकां गतो इत्या तत्रैवान्तरधीयत ॥ ६६ ॥ ततः सुदुःस्तिता विप्राः ग्रुरःसरम् ॥ ततस्तुष्टा तु मा देवी द्विजान्मद्वारिकाब्रवीत् ॥ ६६ ॥ मद्वारिकोवाच ॥ उद्विग्नमनसो युयं ॥ तेन दिनानि मुबहून्याप ॥१॥ ततो भद्यारिका श्रान्ता चिरं युद्धसमाकुला ॥ निद्रां प्राप्ता तथा ग्लाना मु योगतः ॥ हियेते तु न जानीमस्तद्रक्षां कर्तुमहीसि ॥ ६८ ॥ तथैत्युक्त्वा तदा देवी तत्रैवान्तरधीयत। रान्कन्या जहार स दुराश्ययः ॥ ततः कालेन कियता देवीं भट्टारिकांतदा ॥ ६५ ॥ हिजा विज्ञापयाम। धुनविवाहे धुनदेवीसुप

द से घूर्णित नेत्रोंबाली तथा जाज पुष्पों व वसनोंको घारण करनेबाली मातंगी में ॥ १ ॥ हे मुने ! बड़ी सेना से उस राक्षस की पीड़ित किया श्रीर विकल भट्टारिका देवी शकराई व शककर नींद को प्राप्त हुई व बरगद के समीप सो गई॥ १ ॥ तब लाज लोचनोंबाली मातंगी उसके शरीर से हम को हरकर वहीं अन्तर्दान होगया ॥ १६ ॥ तदनन्तर बहुन दुःखित बाह्मम् किर देवीजी के समीप प्राप्त हुए और उन्होंने की पुरुष का हरम् ान्तको कहा ॥ ९०० ॥ तदनन्तर कोघमे संयुत्त देवीजीने त्रिश्राल को लिया और बहुत दिनां तक उस राक्षस से युद्ध किया ॥ ९ ॥ तदनन्तर बहुत प्राप्त होकर स्त्री 

|विही मारकर वह मातंगी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गई॥ ४॥ तदनन्तर निक्रा को छोड़कर यह आदियोगिनी शीबही जाग पड़ी और राक्ष्म की महारिका देवी हर्फायुत हुई॥ ४॥ श्रौर उसने विचार किया कि किसने बल से गर्वित राष्ट्रस को मारा है ध्यान के प्रभाव से महारिका देवीने मातंगी को जानकर ॥ ६॥ बाह्यसों से कहा कि तुमलोगों का कल्याया होने राक्षम का नाश होगया है डिजेन्द्रों! आज से लगाकर आपलोग अपने बाह व उत्सव के समयों में तथा यञ्जोपनीत व मुंडनादिक कर्मों में और सब महोत्सनों में हे डिजो! मातंगी को प्रजियेगा॥ = ॥ रेवेत वस्तको पहने गेनी ॥ देवी महारिका दृष्टा हतं रक्षो मुदान्विता ॥ ४ ॥ अचिन्तयत् केन हतो राक्षसो बलगर्वितः ॥ मात स बलेन महता मुने ॥ सा तद्रक्षो निहत्याशु वट्डक्षमुपाश्रिता ॥ ४ ॥ ततो निद्रां विहायाशु प्रबुद्धा र्तं ज्ञात्वा देवी घ्यानप्रभावतः॥ ६॥ उवाच विप्रान् भद्रं वो जातं रक्षोविनाशानम्॥ अद्यप्रभृति विषेन्द्रा भव से मारे हुए ताक्स

रीधाना पानपात्रधरा बरा ॥ योत्रं कलशासूपीदिशिरसा विभ्रती शुभा ॥ ६ ॥ श्रष्टादशभुजा देवी सा

खितबस्रप

\*\*\*\*

मियकरा

षु च॥७॥ विवाहोत्सवकालेषु मौझिच्डादिकमीमु ॥ महोत्सवेषु सर्वेषु मातझी युज्यतां हिजाः॥ = ।

या हिजेरेंगी मातङ्गी वटसन्नियौ ॥ ११ ॥ विवाहादिषु कालेषु कुलरक्षणकारिणी ॥ मातङ्गी मदघुणोक्षी

तथा ॥ प्जनीया हिजबरा मातङ्गी मदबिह्मला ॥ १० ॥ इत्युक्त्वा सा तदा देवी तत्रैवान्तरधीयत

द के समीप मातगीजी बाह्यगाँ से पूजने योग्य हैं।। १९ ॥ व विवाहादिक समयों में कुल की रक्षा करनेदाली मातगी पूजने योग्य है व मद से तथा सूप व जोत आदि को घारनेवाली मातंगी को ॥ ९२ ॥ जो शृक्ष्ट में नहीं पूजता है उसका वंश नाश होजाता है इसी कारण शृक्षि के लिये द से विह्नल मातंगी देवी हे दिजोत्तमा । तुमलोगों से प्जने योग्य है ॥ ९० ॥ यह कहकर उस समय वह भट्टारिका देवी वहीं अन्तद्धीन होगई दिधारिणीम् ॥ १२ ॥ यो नैव पूजयेद्वृद्धौ तत्कुलं याति संक्षयम् ॥ अतएव सदा पूज्या मातङ्गी हिन्हि त्र को घारण किये और जोत नामक रस्ती व कलरा तथा सूणांदे को शिर से घारण करनेवाली व श्रेष्ठ ॥ ६॥ और कुचा को हाथ में लिये वह अठारह मद्यपान के पाः मुजाश्रोगली म

ने योग्य है ॥ १३ ॥ श्रनेक प्रकार के बिलप्रदानों से मोढों की कुलदेवता को पूजना चाहिये तदनन्तर बाह्य एलोग गान व बाजन के शब्दों से मोढों क्षिणों को निकाल दिया वे पंदहहजार ब्राह्ममा सुखवासक नामक स्थान को चले गये॥ १६॥ श्रीरामजी ने पहले श्रापही पचपन ग्रामों को दिया है मातंगी को बेदध्वनिध्वेक यूजकर मनोरथ को पाये हुए उन प्रतन्न बाहागों ने धर्माराय में प्रवेश किया ॥ १४। १४ ॥ और श्रामराजा ने झफ्नी वागिजों ने उनकी जीविका को कल्पित किया॥ १७॥ श्रौर वे श्रहालज, माएहलीय व पवित्र गोमुज बाहागों की जीविका के दायक हुए व बाहागो कीं कुलंदेवता उस आजा से जिन ब श्रोर नहां टिके हु मातंगी सदैव प्ज

चातुविध बाह्मए लोग बहाज्ञानी कहे गये हैं ॥ १ ॥ श्रौर नित्य स्वाध्याय व वषट्कार तथा स्वधाकार करनेवाले वे श्रीरामजी की आज्ञा को पालनेवाले व हनुमान् । हिजन के जिमि कह भेद श्रनेक ॥ उन्तालिसबें में सोई कह्यों चिरत्र सुनेक ॥ बहाजी बोले कि हे पुत्र ! सुनिये में उत्तम रहस्य को कहता हूं कि ये हुए ॥ ११८ ॥ इति श्रीस्कन्दुदुराषोधमरिएयमाहात्स्येदेवीद्यालुमिश्रविराचितायांभाषाटीकायांबाह्यणानांशासनबुत्तिप्रापिवर्षोनंनामाष्टर्जिशोऽध्यायः ॥ **३८।** काराः स्वधाकाराश्च नित्यशः ॥ रामाज्ञापालकाश्चेव हनुमझिकतत्पराः ॥ २ ॥ एकदा तु ततो देवा |दास्ते ब्रह्मसेवासु तत्पराः ॥ ११८ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराषोधमारिएयमाहात्म्ये ब्राह्मषानांशासनदनिप्राप्ति ३ ॥ नानाबलिप्रदानेन मोढानां कुलदेवता ॥ ततो हिजास्तां सम्पूष्य मोढानां कुलदेवताम् ॥ १४॥ गी च ॥ श्रुण धुत्र प्रवक्ष्यामि रहम्यं पैरमं मतम् ॥ एते ब्रह्मविदः प्रोक्नाश्चातुर्विद्या महाद्विजाः ॥ १ ॥स्वाघ्या स्वशासनात्॥ पञ्चदश्रासहस्राणि ययुस्ते मुखवासकम्॥ १६॥ पञ्चपञ्चाशतो प्रामान्द्रतौ रामः पुरा तत्रस्था वािषजञ्जेव तेषां द्यत्मिकल्पयन् ॥ १७॥ अहात्तजा माएडलीया गोभुजाश्च पवित्रकाः ॥ बाह्य घोंपैवेंद्ध्विनिषुरःसरम् ॥ धर्मार्एयं प्रविविशुह्धाः प्राप्तमनोरथाः ॥ १५ ॥ निर्वासितास्त ष्टित्रिशोऽध्यायः॥ ३८॥ मेवा में तत्पर हु ब्रह्मांचा श्रामराज्ञ 

तत्स थे ॥ २ ॥ तड्मन्तर एक समय देवता ब्रह्माजी के समीप गये व ब्राह्मगों को देखने की इच्छावाले वे ब्रह्मा व विष्णु आदिक देवता वहां

सामको गानेवाले वे अनेकप्रकार के स्तोत्रों को करनेलगे व याज्य लोग शास्त्रों को श्रोत्वाक्यों को पहने लगे ॥ ७ ॥ श्रोर चतुर्धार ब परम-के आगे कैटकर वेदों को उचारण करने लगे।। ४ ॥ और संहिता, पद, कम व घन और ऋचाओं को व ऋग्वेद की संहिता को उचारकर से कहने ग्नोंक्षर व द्यक्षेर इस यज्ञस्वरूप को जो ज्ञानपूर्वक जपता है ॥ ८ ॥ उसको अन्त में ब्रह्मपद की प्राप्ति होती है यह मैं सत्य सत्य कहता हूं सब सावधान आये हुए देवताओं को देसकर वे बाह्मण अधे, पाद्य व मधुपके को आगे कर अपने स्थान से चले॥ ४॥ तदनन्तर बहा। आदिक देवताओं को पुज़कर 34 गये॥३॥ 

मुपागताः ॥ बाह्यणान्द्रष्टुकामास्ते ब्रह्माविष्णुशुगेगमाः ॥ ३ ॥ तान्देवानागतान्द्रष्टा स्वस्थानाचित्तास्त गार्थं पुरस्कत्य मधुपक्नै तथैव च ॥ ४ ॥ यूजायित्वा ततो विप्रा देवान्ब्रह्मपुरोगमान् ॥ ब्रह्माघ्र उपविष्टास्ते यन्ति हि ॥ ४ ॥ संहितां च पदं चैव क्रमं घनं तथैव च ॥ उचैः स्वरेषा कुर्वीत ऋचासग्वेदसंहिताम् ॥ ६॥ ॥:॥ बाह्यणा वेदमातां च जपन्ति विधिष्वंकम् ॥ १० ॥ हस्ते छतांश्च तैर्वमान्मक्षन्ते मुगपोतकाः॥ निवैर् प्तिः सत्यं सत्यं बदाम्यहम्॥ एकाग्रमानसाः सर्वे बेदपाठरता हिजाः ॥ ६ ॥ तेषामङ्गणदेशेषु कण्ड्यन्ते ष्टा आश्रमं गृहमंथिनाम् ॥ ११ ॥ तृतुषुः परमं देवा ऊचुस्ते च परस्परम् ॥ त्रेतायुगमिदानीं च सर्वे धमेष प्रकुर्वन्ति स्तोत्राणि विविधानि च ॥ शास्त्राणि च तथा याज्याःपुरोनुवाक्यांस्तथा ॥ ७ ॥ चतुरक्षरं पर क्षरमेव च ॥ हयक्षरं च तथा पञ्चाक्षरं हबक्षरमेव च ॥ एतदाज्ञस्वरूपं च यो जपेज्ञानपूर्वकम् ॥ = ॥ अन्त त्रहाएँ सर् ते ॥ त्रर्घप बेदानुचार सामगाश्च चेव चतुरध झहापद्रग्रा कचान्स्रगा तं तदा ह्य

नसे हाथ में घरे हुए श्रक्षतों को मुगों के बच्चे खाते थे उस समय गृहस्थों के श्राष्ट्रम को वैररहित देखकर ॥ ९९ ॥ देवतालोग बहुत प्रसन्न हुए श्रीर मन्याले बाह्मण वेदपाठ में परायण थे॥ ६ ॥ श्रौर उनके श्रांगन के स्थानों में मुग बालों को खुजलाते थे श्रौर बाह्मण्लोग विधिष्वक वेदमाता (गायत्री) को जपते

तु श्रीपट् रे यजे: ४ ये यजामहे ४ वीषट् ये पांच यज्ञसमय में श्रध्वये ज्ञादिकों से कहने योग्य घचन हैं॥ यजागहे २ श्रर

। कि इस समय जेतायुग है और सब धर्म भें परायग् हैं॥ १२॥ व कलियुग दुष्ट कहागया है तो यह पापी दुष्ट क्या करेगा चातुरिच बाह्मणों को बुला-ऽहा॥ १३॥ कि श्राप लोगों के व त्रेविच बाह्मणों की जीविका के लिये हम तुमलोगों को विभाग देवैंगे उसको यथायोग्य पालन की जिये॥ १४॥ हज़ार वाग्रज् कहे गये हैं वे श्रोर तीन हज़ार शेविच तथा पंद्रह हज़ार ॥ १४ ॥ चातुविच परस्पर ग्रुचि में आश्रित हुए कि त्रिभाग समेत श्रेविच व चाुरिय लोग॥ १६॥ नित्य बागुजों के घरको जाकर पुरोहिती के भाग को बाँटकर ब्रह्मा, बिष्णु व शिवजी से बनाये हुए ब्राह्मसालोग उस को उन्होंने परस्पर कह पहले जो ह्यतीस चीयाई भागवाले कर उन तीनों ने 

रायणाः॥ १२॥ कलिर्डेष्टस्तथा प्रोक्तः किं करिष्यति पाषकः॥ चातुर्विद्यान्समाहूय ऊचुस्ते त्रय एव च ॥ १३॥ ट्रत्यर्थं भवतां चैव त्रेविद्यानां तथैव च॥ विभागं वः प्रदास्यामो यथावत्प्रतिपाल्यताम् ॥ १४॥ ये वाणिजः पुरा प्रोक्ताः प्टतिश्च सहस्रकाः॥ त्रिसहस्राम्त त्रेविता त्रुणास्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात् ६॥ कृतकृत्यास्तु ते विप्राः प्रणेमुस्तान्मुरोत्तमात्॥ शर्ति दत्वा ततो देवाः स्वस्थानं च प्रतिस्थरे॥ २०॥ द्ग्रामाणां ते हिजाश्र निवासिनः ॥ चतुर्विद्यास्तु ते प्रोक्नास्तदादि तु त्रिविद्यकाः ॥ २१ ॥ चातुर्विद्यस्य मिनमाश्रिताः ॥ सत्रिभागास्तु त्रैविद्याश्रतुभांगास्तु चात्रिषाः ॥ १६ ॥ वाषाजां ग्रहमागत्य पौरोहित्यस्य नित्यशाः॥ |बास्तु तथैव च ॥ १८ ॥ त्रैविमार्गेन त्रैविद्याश्रतुमगिन चात्रिषाः ॥ एवं ज्ञातिविभागस्तु काजेशेन विनि ज्य सम्प्राषुः काजेशेन विनिर्मिताः ॥ १७ ॥ परम्परं न विवाहश्रातुर्विद्यत्रिविद्यपोः ॥ चातुर्विद्या मया मार्ग विमर प्रोक्ताबिवि मितः॥ १६ पत्रपत्रारी

हेवता अपने स्थान को चलेगये ॥ २०॥ और वे बाहाया पचपन प्रामों में निवासी हुए और तब से लगाकर वे चातुर्विच और त्रिविच कहेगवे ॥ २०॥ भागसे चातुर्विध ब्राह्मण हुए ब्रह्मा, विष्णु य शिवजीसे इस प्रकार जाति का विभाग हुआ।। १६॥ व उन कृतार्थ ब्राह्मणों ने उन सुरोचमों को प्रणाम किया श्रीर नीविका श्रीर चातुर्विण व तिविष्यातोगों का परस्प विवाह नहीं होता है मैंने चातुर्विण व त्रिविच बाहागोंको कहा॥ १८॥ श्रोर तिहाई भाग से त्रेविण व चीषाई को देकर तद्नन्त् प्राप्त हुए ॥ ९७॥

रिल व उसके उम्मान्त लोगाम है और स्तर्यानों के नामों को में कम से कहता हूं ॥ २४ ॥ कि सीतापुर, श्रीक्षेत्र, मगोदी, उत्रेष्टलीज व उसके पंदर गोत्र है असरहाज, क्रस, कोशिक व कुरा ॥ १२॥ और शांडिल्य, क्रबंप, गोतम, बादन, जातुकार्य, कुंत, वारीष्ट व प्रस्ता ॥ १३॥ हि। गया है॥ २५ ॥ और बेदे, ताली, बनोडी व गोव्यंद्रली, कंटाचीषत्नी, कोहेच व चंष्न ॥ १६॥ और घत्तप्राम, मोह, हायंज व कंपडवास्तक,

त्रीटा अलुएवा च वासतडीआमतः परम् ॥ जाषासणा गोतीया च चर्षांग्या हुधीयास्त्रया ॥ ३१ ॥ हालोला वे द्शपत्र तयेष च ॥ भारद्वाजस्तया वत्तः कीशिकः ८ कुश एव च ॥ २२ ॥ शापिडल्यः ५ क्य्यप्रधेव गौ २०॥ बाठमुहाली तथा चैव माणुजा सानदीयास्तया ॥ आनन्दीया पाटडीअटीकोलीया ततः पर । गम्भी घणीत्रा मात्रा च नातमोरास्तयैव च ॥ वलोला रान्त्यजाश्रेव रूपोला बोघणी च वै ॥ ३० ॥ झ नस्तया =॥ जातुक्रय्येस्तया कुन्तो बिशिष्ठो ११ थार्षास्तया ॥ २३ ॥ त्रात्रेयोमांपिडलश्रेव १५ लोगा एस्तया ॥ २७ ॥ यत्तजा चार्षा मिद्रा मात्तजाश्च ततः परम् ॥ महोवी त्राईया मत्तीत्रा गोधरीत्राम ततः परम् ॥ स्वस्थानानां च नामानि प्रवक्ष्याम्यनुप्रवेशः॥ २४ ॥ सीतापुरं च श्रीक्षेत्रं २ मगोदी च ब व कोहेचं चन्दनस्तया ॥ २६ ॥ यत्त्रशामश्र सोई च हायञ्जं कपदवाण्यकम् ॥ त्रजन्होरी च वनोदी च फीणा ॥ ॥ ज्येष्ठलोजस्तया चैव शोरया च ततः परम् ॥ २४॥ केदे ताली वनोडी च गोञ्यन्दली तथैव च ॥ कएटा

श्रीर खत्रोटा, अलुएवा, वासतडीश्राम् व इसके उपरान्त जाषस्त्या, गोतीया, चरधीया श्रीर दुघीया ॥ ३१ ॥ हात्त्रोत्ता, वैहोत्ता, अतारता, नावारता, माएजा, सानदीया, आनन्दीया, पाटडीज्ञ तदनन्तर टीकांसीज्ञा ॥ २६ ॥ श्रोर गंभी, घसीज्ञा, माजा व नातमोरा, वसोसा, संस्था स्थापक ो, फीएए, वगोल व हए।।। २७ ॥ श्रोर थलजा, चारए, सिन्दा तदनन्तर भालजा, महोबी, झाईथा, मलीश्रा व इसके उपरान्त गोमरीबाम्स किन्ध व्रजन्होरी, वनोड़ी

उपजे हुए बाह्मणों को य प्रवर्ग को यथायोग्य विधिषूर्वक कहता हूं ॥ ३४ ॥ क्योंकि गोत्रदेनी व प्रवर को जानकर स्वर्धान होता है और बाह्मण झपने श्रोर मंहालीया ॥३२॥ व स्वस्थान इन पचपन प्रामों को कम से श्रीरामजी ने विविष्वंक करके बाह्यर्षों के लिये दिया है ॥३३॥ इसके उपरान्त स्व-३४॥ नारदजी बोले कि गोत्र कैसे जाना जाता है व कुल कैसे जाना जाता है ! श्रीर देवी कैसे जानी जाती है ! उसको यथार्थ कहिये॥३६॥ ब्रह्माजी देहोलो, मोहामीय स्थान के गोत्र में स्थान में बसते हैं 

थार्थतः ॥ ३६ ॥ ब्रह्मोबाच ॥ सीतापुरं तु प्रथमं प्रबरहयमेव च ॥ कुशवत्सो तथा चात्र मया ते परिकीति ॥ १ हितीयं चैव श्रीक्षेत्रं गोत्राणां त्रयमेव च ॥ ब्रान्दनसस्तथा वत्सस्तृतीयं कुशमेव च ॥ ३= ॥ तृतीयं ५॥ श्रेयस्थानं हि षष्ठं ने मारद्याजः कुशस्तया ६॥ ४०॥ दन्ताली सप्तमं चैन मारद्याजः कुशस्तया १॥॥ ह प्रवरांश्रेव यथाविहिधिषूर्वकम् ॥ ३४ ॥ ज्ञात्वा तु गोत्रदेवीं च तथा प्रवरमेव च ॥ स्वस्थानं जायते चैव कुशमारद्वाजमेव च ३॥ शोहोली च चतुर्थं वै कुशप्रवरमेव च ॥ ३६॥ ज्येष्ठला पश्चमश्रेव कुश्वत्सी ष्टिमंच निबोध मुतसत्तम ॥ ४१ ॥ तत्र गोत्रं कुर्शं कुत्सं मार्दाजं तथैव च ॥ राज्ञः धुरं नवमं च मारदाज -थानवासिनः ॥ ३५ ॥ नारद उवाच ॥क्यं च ज्ञायते गोत्रं क्यं तु ज्ञायते कुलम् ॥ क्यं वा ज्ञायते देवी साला नालाडास्तथा ॥ देहोलोमौहासीया च संहालीयास्तथैव च ॥ ३२ ॥ स्वस्थानं पञ्चपञ्चाश्द्यामा मात्॥ दत्ता रामेण विधिवत्कृत्वा विग्रेम्य एव च ॥ ३३ ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि स्वस्थानस्य च गोत्रजा होता च अ हिजाः स्वर तहदस्य य

बोसे कि पहला सीतापुर और कुरा व वत्स दो प्रवरों को मैंने यहां तुमसे कहा है ॥ ३७ ॥ और दूसरा श्रीक्षेत्र है व तीम गोत्र हैं छांदनस, वत्स व तीसरा कुरा है ॥ ३८ ॥ और तीसरा मुद्रल है व कुरा और भारद्वाज प्रकर है और चौया सोहोली प्राम है व कुराप्रवर है ॥ ३६ ॥ और पांचवां ज्येष्ठला प्रामहे व वत्स और कुराप्रवर कहे गये हैं ॥॥॥ है व भारद्वाज भौर कुरा प्रवर हैं ॥ ४०॥ और तात्वां द्ताली प्राम है व भारदाज और कुरा प्रवर हैं व हे उत्तम सुत। आठवां वटस्थान जानिये ॥४९॥ वहां

8३॥ श्रोर बारहवां चेखलीपुर है व पौककुरा प्रवर है ॥ ४४॥ श्रीर वांचीदेखे, देहोलोही, श्रात्रय, वत्स व कुत्सक प्रवर व सरहाज, गोलंहणा श्रीर राकु प्रवर है॥ ४४ ॥ श्रोर थलत्यजाद्द्य प्राम में कुरा व घारता प्रवर है श्रीर नारण्तिद्धा स्वरणान है व कुत्सगोत्र ॥ और मालजाप्राम में कुत्स व बत्स प्रवर हैं और मोहोवी व आकुरा हैं तथा ईयारलीआ, शांडिल और गोषरीपात्र हैं ॥ ४० ॥ व आनंदीयाप्राम है और । । । । अर ॥ और वनां राजापुर है व भारदाज प्रवर है ॥ ४२ ॥ और व्यावां कृष्ण्वांट नगर है व कुश प्रवर है और गेरहवां दहसोटपुर है व

४६ ॥ माखजां कुत्सवत्सौ च मोहोवी श्राकुशस्तथा॥ईयाश्लीआ शापिडलश्च गोधरीपात्रमेव च॥४७॥ या हे चैव मारद्वाजशापिडलश्चेवपाटडीआ कुशमेव च ॥ ४= ॥ वांसडीआश्चेव जास्वा कोत्समुषा वत्स च ६॥ ४२॥ कृष्णावाटं दशमं चैव कुश्यवरमेव च॥ दहलोडमेकादशं वत्सप्रवरमेव हि॥ ४३॥ चेस्तबी किकुश्प्रवरमेव च ॥ ४४ ॥ चात्रोद् देहोबोटी आत्रयश्च वत्सकुत्सकश्चेव ॥ भारद्याजीकोषाया च भार हणाशकुस्तथा ॥ ४५ ॥ यत्तत्यजाहये चैव कुश्याराषामेव च ॥ नारषासिदा च स्वस्थानं कुत्तं गोत्रं प्रकी गीता श्राकुशगौतमौ ॥ ४६ ॥ चराषीत्रा भारद्वाजः हुधी श्राधारणसा हि अहोसोन्ना शागिडल्यस्त मिव च ॥ सोहासीया भारद्वाजकुश्वत्समेव च ॥ ५२ ॥ मुहालीआ वत्सं वै प्रोक्नं गोत्राणि यथाकमम् ॥ ॥ वैलोला हुशश्रेवा असाला कुशश्रेव धारणा च हितीयकम् ॥ ५१ ॥ नालोला वत्सधारणीया च देलो

चैवा, असाला प्राम हैं और कुश व दूसराघारणागोत्र है ॥ ४ १ ॥ और नालोला प्राम है व वत्स और घारणीय गोत्र हैं व देलोला प्राम हैं और कुत्स ग़सीया प्राम है उसमें भारद्वाज, कुश व वत्स गोत्र हैं ॥ ५२ ॥ और जो सुहालीआ प्राम है उसमें वत्स गोत्र है मैंने यहां कम से गोत्रों व स्वस्थानों को भारद्वाज व शांडिल और पाटडीआ प्राम है य कुश गोत्र है ॥ 8 न ॥ और बाँसडीआ, जास्या, काँत्समणा प्राम है व इनमें बत्त और आत्रेय गोत्र है व र आकुरा व गौतम प्रवर है।। ६६ ॥ और चर्साश्रा प्राम है व भारदाज गौत्र है और दुषीया वारग्ता, अहोसोना प्राम है व शांडिल्यगोत्र है ॥ ४०

कमीं में परायशा है व नित्य पश्चयकों में परायशा तथा अपने संबम्घ में आश्रित हैं और वे सब मुणेत्तम कृतज्ञ न यज्ञ से उत्पन्न हैं। यह दूसरा हें छान्दनस व वत्त और दो देवियां हैं।। ४६ ॥ और आंगिरस, अम्बरीय, यौवनाश्व, भुगु, च्यवन, आप्रवान, और्व व जमद्गिन ये प्रवर हैं ॥ ४७ ॥ ोर शीतवाडिया प्राम है उसमें जो गोत्र कहे गये वे ये हैं कि कुश, बत्स श्रोर विश्वामित्र, देवरात श्रोर तीसरा दल गोत्र है ॥ ४४ ॥ श्रोर भार्गव, च्यवन, व जमदिग्नि ये गोत्र है और बचा, अदेशेषा व बुटला ये गोत्रदेवियां कही गई हैं ॥ ४४॥ यह प्रथम गोत्र समाप्त हुआ ॥ ग। दूसरा श्रीक्षेत्र कहा गथा । एक महारिका व दूसरी शेपलादेत्री कही गई है और जो इस वंश में उत्पन्न हैं उनको सुनिये ॥ ५८ ॥ कि वे कोधसमेत व उत्तम आचारवाले ४४॥ इति प्रथमं गोत्रम्॥ १॥ श्रीक्षेत्रं दितीयं प्रोक्तं गोत्रदितयमेव च ॥ ब्रान्दनसस्तथा बत्सं देवी हि प्रोक्ता दितीया शेपला तथा॥ एतदंशोद्भवा ये च श्रुणु तान्मुनिसत्तम ॥ ५८ ॥ सकोधनाः सदाचाराः तथैव च ॥ अस्मिन्प्रामे च ये जाता ब्राह्मणाः सत्यवादिनः ॥ ६२ ॥ द्विजपूजाकियायुक्का नानायज्ञकिया |बाहेस्पर्यमारदाजस्तयैव च ॥ विश्वामित्रदेवरातौ प्रवरत्रयमेव च ॥ ६१ ॥ शृष्ता बुधला प्रोह्मधार कानि चैवात्र स्वस्थानानि यथाक्रमम् ॥ ५३ ॥ शीतवाडिया ये प्रोक्राः कुशो वत्सस्तथैव च ॥ विश्वामित्रो ज्तीयो दलमेव च ॥ ५४ ॥ भागंवच्यावनाप्रवानौर्वजमद्गिनरेव हि ॥ वचाईशेषाबुटला गोत्रदेव्यः प्रकी ॥ ४६ ॥ आङ्गिरसाम्बरीषश्च यौवनाश्वस्तयैव च ॥ भगुच्यवनत्राप्रवानौवेजमद्गिनमेव च ॥ ४७ ॥ हेर्ब तिकयापराः॥ पश्चयज्ञरता नित्यं स्वसम्बन्धसमाश्रिताः॥ ऋतज्ञाः कतुजाश्वेव ते सर्वे द्विजसत्तमाः॥ ४६ यिगोत्रम्॥ २॥ तृतीयं मगोडोत्रा वे गोत्रहितयमेष च ॥ भारदाजस्तथा कुत्सं देवीदितयमेष च ॥ ६० । ॥ २ ॥ और तीसरा मगोडोआ नगर है व दो गोत्र हैं भरदाज व कुत्स और दो देवी हैं ॥ ६० ॥ आंगिरस, बाईस्पत्य, भरदाज, गि आप्रवाम्, श्रोवे हे श्रीर दो गोत्र 

६० ॥ और शेषला, बुघला व घारशान्ति कहीगई है और इस प्राम में जो उत्पन्न हैं वे बाह्मण् सत्यवादी हैं ॥ ६२ ॥ श्रीर बाह्मणों की पूजा ब कर्म में

विश्वापित, देवरात व तीसरा दल है ॥ ६४॥ और उनकी चचाई देवी गोत्रदेवी कही गई है व इस गीत्र में जो उत्पन्न हैं वे दुर्बेल व उद्यासीनमन पोत्तम ! वे बाह्मए असत्यवादी व सोभी हैं व हे बहासत्तम ! वे बाह्मए सब विदाओं में प्रतीए हैं ॥ ६६॥ यह सौधा स्थान समाप्त हुआ।। ॥ ॥ और वस्थान है व वत्सशीया श्रीर कुत्सशीया ये दो प्रवर कहेगये हैं ॥६७॥ श्रीर आवरिव्वाप्त, यीवनाश्व, भृगु, च्यवन, श्राप्त, श्रीवे, जमद्गिन ये गीत्र . प्रकार के यज्ञकमों में परायण है व इस गोत्र में उत्पन्न सब बाक्षण सुनीरवर है ॥ ६३॥ यह तीसरा गोत्र समात हुन्ना ॥३॥ चीया शोहोतिया प्राम युक्त है तथा अनेक है और हो गोत्र है नि है।। ६४ ॥ व हे नुपो उयेष्ठलोजा पांचवां स्व

हेमन्गोत्रे समुत्पन्ना हिजाः सर्वे मुनीश्वराः॥ ६२ ॥ इति तृतीयगोत्रम् ॥ २ ॥ चतुर्थे शीहोत्तियाग्रामै मेव च ॥ विश्वामित्रदेवरातस्तृतीयो दलमेव च ॥ ६४ ॥ देवी चचाई वै तेषां मोत्रदेवी प्रकीतिता ॥ म्यस्मि जाता दुर्बेला दीनमानसाः॥ ६४ ॥ असत्यमाषिषो विप्रा लोभिनो स्पसत्तम ॥ सञ्बेविद्याप्रवीषाश्च गोत्रस्य शान्ता च कुत्सगोत्रजा॥ एतैब्बिभिः पञ्चभिश्च द्विजा ब्रह्मस्वस्विष्पः ॥ ६६ ॥ शान्ता दान्ताः धनपुत्रेश्च संयुताः ॥ बेदाध्ययनहीनाश्च कुश्राबाः सर्वकर्मम् ॥ ७०॥ मुरूपाश्च सदाचाराः सर्वधर्मेषु नि नधम्मरताः सबै अत्रजा जलदा द्विजाः॥ ७१॥ इति पञ्चमं स्थानम्॥ ५॥श्रारथाग्रामेषु वै जातीः प्रवर् प्रवराद्ततयं स्मृतम् ॥ ६७॥ आवरिष्टवाप्रःयोवनाश्वभृष्ठच्यवनआप्रोवेजमद्गिनस्तर्येव हि ॥ ६८॥ मसत्तम ॥ ६६॥ इति चतुर्थं स्थानम् ॥ ४॥ ज्येष्ठलोजा पञ्चमं च स्वस्थानं परिकीतितम् ॥ वत्सशीया गोत्रदित्यमे नोत्रे तु ये कुत्सशीया चचाई वत्स महित्ता मह छताः ॥ द

त्स गोत्र की चचाई देवी है व कुत्सगोत्र में उत्पन्न शांता देवी है और इन तीनों व पांचों से बाह्मणा बहास्वरूपी होते हैं ॥ ६६ ॥ और वे शान्त, न और पुत्रों से संयुत होते हैं व वेदपाठ से संयुत और सब कमों में प्रवीश होते हैं ॥ ७ ० ॥ और उसम रूपवान तथा अच्छे आचरशानाने न सब बमों श्रीर इसमें पैदा हुए सब ब्राह्मण दान धर्भ में पराषण व जलादायक होते हैं॥ ७ ।॥ यह पांचवां स्थान समाप्त हुआ ॥ ४॥ श्रीर शरथा शामों में जो दांन्त, सुशील व घ ॥ ६८ ॥ और में परायया होते

और कमला महालक्ष्मी ब दूसरी यक्षिगी है और इस गोत्र में जो उत्पन्न हैं वे श्रीत स्मार्त कमों में परायण् व विद्वान् होते हैं ॥ ७६ ॥ श्रीर वेदपाठ करनेवाले व तफ्सी तथा शत्रुम्द्क होते हैं श्रोर कोषी, लोभी, दुष्ट व यज्ञ करने श्रीर यज्ञ कराने में परायण् हैं श्रीर सब वेदकर्भ में तत्पर होते हैं वे बाह्मण मुभत्ते कहेगये॥ ७४॥ ारों से संयुत हैं कुश व भारद्वाज और दो देवी हैं।। ७२ ॥ विश्वामित्र, देवरात व तीसरा दल है और आगिरस, बाहरपत्य व भारद्वाज ये गोत्र हैं।।७३॥ ास हुआ॥ ६॥ श्रीर दन्तालीया प्राम में भारद्वाज, कुत्म व शाय, आंगिरस, बाहेस्पत्य व भारद्वाज गोत्र हैं ॥ ७६॥ श्रोर यक्षिशी व दूसरी कर्मलादेवी उत्पन्न हैं वे दो प्रव छ्ठां स्थान सम

॥ कुशमारद्वाजाश्रेव देवीद्यं तथेव च॥७२॥ विश्वामित्रो देवरातस्तृतीयो दल एव च॥ आङ्गिरसंबाहंस्प नास्तथेव च॥७३॥ कमला च महालक्ष्मीदितीया यक्षिणी तथा॥ श्रीस्मन्गोत्रे च ये जाताः श्रीतस्मात्रेता : ॥७७ ॥व्ज्ञालङ्कर्षोपेता हिजमक्रिपराय्षाः ॥ ब्रह्ममोज्यपराः सर्वे सर्वे धर्मपरायुषाः ॥७८ ॥ इति स ्॥७॥वहोद्रीयान्वयं जाताश्चत्वारः प्रवराः स्मृताः॥ कुशः कुत्सश्च वत्सश्च भारद्वाजस्तयेव च॥७६॥तत्प्र स्यं तथा गोत्राएयनुकमात् ॥ विश्वामित्रो देवरातस्तृतीयोद्त एव च्॥⊏०॥ आङ्गिरसाम्बर्षिश्च यौवनाश्व ॥ वेदाघ्ययनशीलाश्च तापसाश्चारिमहुनाः॥ रोषिषो लोमिनो दृष्टा यजने याजने रताः॥ ब्रह्माक्यापराः हाजास्तयैव च ॥७६॥देवी च यक्षिणी प्रोक्ना हितीया कर्मेला तथा ॥ अस्मिन्गोत्रे च ये जाता बाडवा घ स्ति मयोदिताः ॥७४॥ इति षष्ठं स्थानम् ॥ ६॥ दन्तालीया भारदाजकुत्सशायास्तयैव च ॥ आङ्गिरसबा बुधाः ॥७४। सर्वे बाह्यपार त्यभारद्याज निनः शुभाः प्रमं स्थानम न्रास्यह न्ध हेस्पत्यभार इयमंयुताः

त गोत्र में जो ब्राह्म एटपन हैं वे धनी व शुभ होते हैं ॥७७॥ और वज़ों व भूषणों से संयुत तथा ब्राह्मणों की मिह्न में परायण हैं और तब ब्रह्मभोज में में परायण हैं ॥७८॥ यह सातवां स्थान समाप्त हुआ ॥७॥ और जो वडोद्दीय के वंश में उत्पन्न हैं उनके चार प्रवर कहे गये हैं कुरा, कुरस, वत्स व और उनके प्रवरों व गोत्रों को में कम से कहता हूं कि विश्वामित्र, देवरात व सीतरा दल है।। ८०॥ और आङ्गरत, अध्वरीष व तीत्तरे योवनाश्व कही गई है और इर परायम्। व तब धर्म मारहाज है ॥ ७६

\*\*\*

हैं और मार्गम, स्थावन, श्राप्तवान, श्रीवे व अमब्गिन हैं॥ ८१ ॥ श्रीर आंगिरस, बाईस्पत्य, भारद्वाज ये गोत्र हें श्रीर कर्मला, क्षेमला और वारमट्टारिका ॥ ८२ ॥ और निमी, कोची व बहुत प्रजाओवाले और कीची क्षेमला कही गई है ये क्रम से गोत्रमाता हैं व इस गोत्र में जो उत्पन्न हैं वे सदैव प्रवाश में परायण हैं ॥ ८२ ॥ श्रीर लोभी, कोची व बहुत प्रजाओवाले और स्मान, ब्रामाद में परायण व सदैव हन्दियों को जीतनेवाले होते हैं ॥ ८४ ॥ श्रीर हजारों बावली, कैंग व तड़ागों के बनानेवाले होते हैं श्रीर व्रत करनेवाले व गुण्य स्मान, ब्रामाद में परायण व होते हैं ॥ ८४ ॥ यह आठवां स्थान समाप्त हुआ।॥ ८ ॥ और उस गोदणीय नामक प्राम में दो गोत्र टिके हैं पहला वत्स गोत्र है दूसरा स्मान, दानादि में परार तथा मूर्ल घ बेदों से रा

स्तृतीयकः ॥ भागेवश्च्यावनाप्रवानौर्वजमदग्निस्तथैव च ॥ ८१ ॥ आङ्किरसवार्हस्परयमारद्वाजास्तथैव च ॥ कर्मे बा क्षेमेलाचैव घारमहारिका तथा ॥ ८२ ॥ चतुर्थी क्षेमेला प्रोक्ना गोत्रमाता अनुक्रमात् ॥ अस्मिन्गोत्रे तु ये जा ताः पञ्चयज्ञरताः सदा ॥ ८१ ॥ अस्मिन्गोत्रे तु ये जा ताः पञ्चयज्ञरताः सदा ॥ ८१ ॥ अस्मिन्गोत्रे वित्ताः ॥ ८४ ॥ इत्यष्टमं स्था वाराः ॥ ८४ ॥ वाषिक्रपतदागानां कर्तारेश्च सहस्राः ॥ प्रतशीला गुणजाश्च मुक्षं वेदविवर्तिताः ॥ ८४ ॥ इत्यष्टमं स्था नम् ॥ ८४ ॥ वाषिक्रपतदागानां कर्तारेश्च सहस्राः ॥ वत्सानित्रं प्रथमकं मारदाजं दितीयक्म ॥ ८ ॥ सृगुच्यव नम् ॥ ८ ॥ सामिष्याने प्रथमि व ॥ शोहरी प्रथमा ज्ञेया दितीया यक्षिणी तथा ॥ ८० ॥ अस्मिनगोत्रोद्धवा विप्रा धनधान्यसम निवताः ॥ सामिष् लेल्यहीनाश्च देषिणः कुटिलास्तथा ॥ ८० ॥ सिस्वाः ॥ प्रवेत् वस्यामि श्रण तं च न्यो इति नवमं स्थानम् ॥ ८ ॥ कर्यदवादीश्चा ग्रामे विप्राः कुश्गोत्र समुद्रवाः ॥ प्रवरं तस्य वश्यामि श्रण तं च न्यो

भारद्वाज है।। ८६।। श्रीर सुगु, च्यवन, श्राप्तवान, श्रोवं व पुरोघस थे प्रवर हैं श्रीर प्रथम देवी शीहरी व दूसरी यक्षिणी जानने योग्य है।। ८७।। श्रीर इस गोत्र में उर्पन बाह्मण् घन, घान्य से संयुत होते हैं श्रीर कोघ समेत व चंचलता रहित तथा हेपी व कुटिल होते हैं।। ८८।। व हे भूपते। सुभसे वे हिंसक व घन के स्रोभी कहें गये।। ८६।। यह नवां स्थान समास हुआ।। १।। व हे नुपोचम ! कराटवादीआ प्राम में बाह्मण् कुरा गोत्र में उत्पन्न हैं उसका प्रैवर में कहता हूं तुम

मित्य ब्रह्ममोज में परायण होते हैं।। ६९ ।। इस वंश में जो उत्पन्न हैं वे मुफ्तेंस कहें गये व इसके उपरान्त तुम सुने।। ६७ ।। यह गेरहवां स्थान समाप्त हुआ ।। ११ ॥ और देहलोडीआ प्राम में जो ब्राह्मण कहें गये हैं वे कुत्स प्रवर से संयुत हैं और आम्बरीष व तीसरा युवनाश्व प्रवर है।। ६८ ।। और वेदपाठ से रहित व पराये किंद्र को देखनेवाले तथा कोधसहित ाये हैं और उनके कुल की रक्षा करनेवाली चचाई देवी कहीगई है ॥ ६७ ॥ और बाह्मण महारमा, सरववान् व गुण में संयुत होते हैं और तपरवी, विश्वाभित्र, देवरात व उदल ये तीन प्रवर कहेगये हैं व हे नुपोत्तम! वह चचाई देवी कहां गई तुम सुनो॥ १९॥ श्रोर वहां प्रसन्न चित्त व सावधान वेदांगोंके पारगामी होते हैं ॥ ६५ ॥ श्रोर साधु व उत्तम श्राचार वाले तथा विष्णुजी की भक्ति में परायग् होते हैं श्रोर स्तान व संध्या में तत्पर तथ पूजते हें और वे बाह्यए सब विद्याओं में प्रवीमा तथा सत्यवादी होते हैं ॥ ६२ ॥ यह दशवां स्थान समाप्त हुआ ॥ १० ॥ और मैने जो वेखलोया कुरावंश में उपजेहुए बाह्ममा बसते हैं व हे नुगेत्तम। वे तीन प्रवरों से संयुत होते हैं उनको सुनो ॥ ६३॥ कि विश्वामित्र, देवराज और औदता दुर्नेलेति च॥ कुत्सर्नेशे च ये जाताः सङ्ताः सत्यभाषिषाः॥ ६६॥ वेदाध्ययनशीलाश्च पराच्ब्रेड्रेकद रायणाः॥ ६६॥ आस्मन्बंशे मया प्रोक्राः श्युणु त्वं च आतः परम् ॥ ६७॥ इत्येकाद्शं स्थानम् ॥ ११॥ ताः॥ चचाई देवी तेषां वे कुलरक्षाकरी स्मृता॥ ६४॥ त्राह्मणाश्च महात्मानः सत्ववन्तो गुणान्विताः॥ गेनश्चेव वेदवेदाङ्गपारगाः ॥ ६५ ॥ साधवश्च सदाचारा विष्णुभक्तिपरायणाः ॥ स्नानसन्ध्यापरा नित्यं ये प्रोक्ताः कुत्सप्रवरसंयुताः॥ आङ्गिरस आम्बरीषो युवनाश्वस्तृतीयकः॥ ६८ ॥ गोत्रदेवी मया प्रो प्रोक्ता कुत्सवंशे समुद्रवाः ॥ प्रवर्त्त्रयसंयुक्ताः श्युषु त्वं च त्रपोत्तम ॥ ६३ ॥ विश्वामित्रो देवराजीदलश्चे हुष्वित्कमानुसाः॥सर्वविद्यासु कुशुला बाह्यणाः सत्यवादिनः॥६२॥ इति दशुमं स्थानम् ॥ १०॥ वेख ॥ विश्वामित्रो देवरात उदलक्ष त्रयः स्मृताः॥ चचाई देवी सा प्रोक्ना श्रुणु त्वं स्प सत्तम ॥ ६१ ॥ यजन्ते कत्तिभिस्तत्र मय प्राम कहा है उसमें मनवाले वे यज्ञों से ति त्रयः स बोगी व वेदों और मिस्य ब्रह्ममोज में तीन प्रवर कह का शार् ब्रह्ममा देहत्ती लोया 

हीगई है और कमपूर्वक गोत्र में उत्पन्न तीमरी चचाईदेवी है ॥ ४॥ व इस गोत्र में उत्पन्न बाह्मण श्रोतस्माते कमों में परायण्य व विद्यांच होते हैं और मर्षा लील्यतो हीना होषेण्यः कुटिलास्तथा ॥ १००॥ हिंसिनो धनलुब्धाश्च ये च कुत्ससमुद्रवाः॥ १॥ मुआ।। १२।। और कोह प्राम में तीन गोत्रों से संयुत बाह्मण् कहेगये हैं भारदाज, बत्स व तीसरा कुश है।। र ॥ और गोत्र के कम से में प्रवर्गे को कहता हूं कि श्रीर हेगी च कुटिल होते हैं ॥ १०० ॥ व जो कुत्सवंश में उत्पन्न हैं वे हिंसक श्रीर धन के लोभी होते हैं ॥ १ ॥ यह बारहवां स्थान समाप्त नि, श्रीवे व जमदिनि हैं ॥ श्रीर तीतरा कुरा प्रवर है व उसमें तीन प्रवर हैं विश्वामित्र, देवरात व तीतरा दल है ॥ ४ ॥ श्रोर पहली यक्षिणी स्यानम्॥ १२ ॥ कोहे च ब्राह्मणाः प्रोक्ना गोत्र नितयसंयुताः ॥ भारदाजस्तथा बत्सस्त्ततीयः कुश व मंचलता से रहित मार्गेव,च्यत्नन,श्राप्तवा

व धन कहा है॥ ७॥ यह तेरहवां स्थान समाप्त हुआ ॥१३॥ और चांदड़खेड़ में जो उत्पन्न हैं वे भारद्वाज से उत्पन्न हैं और आंगिरस,बाईस्पत्य व तीसरा भारद्वाज प्रवर है ॥ न॥ तपस्वी और रात्रुमर्दक होते हैं॥ ६॥ और कोषी, लोगी, दुष्ट व यज्ञ करने और यज्ञ कराने में परायर्गा हैं व मैंने सब दिजोत्तमों को ब्रह्मकर्म में परायर्ग राएयहं तथा वक्ष्ये यथा गोत्रक्रमेण हि ॥ मार्गवच्यवनाप्रवानोविजमद्गिनस्तथैव च ॥ ३ ॥ कुश्रप्रवर् ॥ ७॥ इति त्रयोद्शं स्थानम् ॥ १३ ॥ चान्दण्खेडे ये जाता भारद्वाजममुद्रवाः ॥ आङ्गिरसो बार्हस्प णः ॥ ६ ॥ शान्ता दान्ताः मुशीलाश्च धनपुत्रसमन्विताः ॥ धर्मारएये द्विजाः श्रेष्टाः कत्रकर्माणि को तापसाश्चारिमद्नाः ॥ ६ ॥ रोषिषो लोमिनो दुष्टा यजने याजने रताः ॥ ब्रह्मकर्मपराः सर्वे मया प्रोक्न मरत्रयमेव च ॥ विश्वामित्रो देवरातस्तृतीयो दलमेव च ॥ ४ ॥ यक्षिणी प्रथमा प्रोक्ना दितीया शीहर्र भारद्वाजस्तथा॥ =॥ यक्षिणी चास्य वै देवी प्रोक्ना व्यासेन थीमंता॥ भारद्वाजास्तु ये जाता दिजा जी ने इस गीत्र की यक्षिणी देशी कहा है और भारदाज गीत्र में जो उत्पन्न हैं वे ब्राह्मण ब्रह्मावरूषी हैं॥ 🛭 ॥ श्रीर शांत, दांत, सुशीत्न या चचाई प्रोक्ना यथानुक्रमगोत्रजा ॥ ५ ॥ अस्मिन्गोत्रे भवा विप्राः श्रोतस्मार्त्तरता बुधाः ॥ हूमरी सीहुरी देनी कही रिंगनः ॥ साम इति दादशं स् च ॥ २ ॥ प्रवर्र तृतीयं तु प्रवर यनशीलाश्च हिजोत्तमाः। त्रोर बुदिमार्न व्यास तथा ॥ तृती ब्रह्मस्वर्षाप त्यस्तृतीयो 

क् करानेवाले व उत्तम यज्ञकर्ता कहे गये हैं ॥ १६ ॥ यह सोलह्वां स्थान समाप्त हुआ ॥ १६ ॥ और जो हाथी जड़ प्राम में उत्तम हैं वे वात्त व मार्

॥ ९७॥ और सदैव प्रतिष्ठावाले व तब प्रासियों के हित में परायसा होते हैं और जो करयपगोत्रवाले बाहास हैं वे महायज़ों को करते हैं ॥ १८॥

हैं॥ 99 ॥ यह चौदहवां स्थान समाप्त हुआ ॥ 98 ॥ और थल प्राम में जो उत्पन्न हैं वे भारद्वाज से उत्पन्न हैं और आिरस, बाहेस्पर्य व तीसरा भारद्वाज प्रवर है ॥ 9२ ॥ और इस गोत्र में जो उत्पन्न हैं वे बाह्यणु उत्तम व घनी होते हैं और वस्तों व भूष्णों से संयुत तथा बाह्यणों की भीक्त में परायण होते हैं॥ 9३ ॥ और सब त होते हैं श्रीर धर्मारएय में श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ कर्म में परायण हैं ॥ ९० ॥ और गुरुवों की भक्ति में परायण सब अपने कुलको प्रकाशित करते ाए। व सब धर्म में तत्पर होते हैं और गोत्र की देवी यक्षिएी नामक रक्षा करनेवाली मुफ्ते कहीगई।। १४।। यह पंद्रहवां स्थान समाप्त हुन्ना।। १५। ब्रह्म भोज में पराय

। प्राममें उत्पन्न हैं उनमें दो गोत्र कहे गये हैं भारदाज व कश्यप और दो देवी हैं ॥ १४ ॥ चामुएडा श्रोर यक्षिए। ये दो देवी इसमें कहींगई हैं श्रोर तीसरा नैघुव प्रवर है ॥ १६ ॥ श्रीर आंगिरस, बाह्स्स्य व तीसरा भारदाज है और वे सब प्रियवचनवाले व बड़े प्रवीसा तथा सदैव गुरुवों की भक्ति मुद्धवाः॥ आङ्गिरमो बार्हस्पत्यो भारद्वाजस्तृतीयकः॥ १२ ॥ अस्मिन् गोत्रे च ये जाता बादवा धानिनः ब्रालङ्करणोपेता द्विजमक्रिपरायणाः॥१३॥ ब्रह्ममोज्यपराः सर्वे सर्वे धर्मपरायणाः॥ गोत्रदेवी मया रूयाता मि रक्षिणी॥ १४॥ इति पञ्चद्शं स्थानम्॥ १४॥मोऊत्रीयाश्च ये जाता हो गोत्रो तत्र कीरितो ॥ मारद्याजः देवीदितयमेव च ॥ १५ ॥ चामुएडा यक्षिषीचैव देवी चात्र प्रकीर्तिता ॥ कश्यपाऽवत्सारश्रेव नैधुवश्र तृ १६ ॥ श्राङ्गिरसो बार्हम्पत्यो भारद्वाजस्तृतीयकः ॥ प्रियवाक्या महादक्षा ग्रुहमक्रि रताः सदा ॥ १७ ॥ माः स्मृताः॥ १६॥ इति पोड्शं स्थानम् ॥१६॥ हायीजाषे च ये जाता वात्सा भारद्याजास्तया ॥ज्ञानजा यक्षि ॥ ग्रुरमिक्तिरताः सर्वे मासयन्ति स्वकं कुलम्॥ ११॥ इति चतुर्द्शं स्थानम् ॥ १४॥ थलग्रामे च ये जाता आवन्तश्च सर्वेभूतहिते रताः ॥ यजन्ति ते महायज्ञान्काष्यपा ये हिजातयः ॥ १८ ॥ सर्वेषां याजनकरा या शुमाः॥ वह मारद्वाजस जिकाः पर क्र्यप्र तीयकः ॥ 

कही गई है।। २१॥ और आंगिरम, बाहेस्पत्य व तीसरा भारद्वाज गोत्र है और विस्वामित्र, देवरात व तीसरा दल प्रवर है।। २८ ॥ और इस स्रीर ज्ञानजा व यक्षिणी गोत्र देवी कही गई हैं॥ २०॥ और जो इस गोत्र में उत्पक्ष हैं वे सदेव पञ्चयज्ञों में परायण होते हैं व जोमी, क्रोपी और ॥सों को पढ़नेवाले होतेहैं॥ २०॥ श्रीर स्नान, दानादि में तत्पर व विष्णुजी की भक्ति में परायण होते हैं श्रीर व्रत करनेवाले तथा गुण् व ज्ञान से रहित होते हैं॥ २२॥ यह सत्रहवां स्थान समाप्त हुआ॥ १७॥ श्रीर कपड़ाण प्राम में उत्पन्न बाहाण् भारद्वाज व कुशागोत्रवाले हैं और यक्षिणी व

रत ॥ श्रीर तारगी महादेवी गोत्रदेवी कही गई है व हे राजन् ! इस वंश में उपजे हुए बाहाण दुरसह होते हैं ॥ रह ॥ श्रीर बड़े उप व बड़े रारीर हैं वे मत्यवादो व बतों को जीतनेवाले तथा जितेन्द्रिय व स्वरूप वान् श्रीर थोड़ा भोजन करनेवाले व उत्तम मुखवाले होते हैं ॥ २५॥ श्रीर मदैव २०॥ यह ऋहारहवां स्थान समाप्त हुआ ॥ १८॥ और जन्होरी प्राम के बाझण् कुरा के प्रवर से संयुत होते हें और विश्वामित्र, देवरात व तीसरा को जाननेवाले तथा महादानों में परायए। श्रीर वैररहित, लोभ संयुत व वेदपाठ में परायए। रहते हैं ॥ २६ ॥ श्रीर बड़े तेजस्वी व महामाया से त्रिदेव्यौ प्रकीतिते ॥ २० ॥ अस्मिन्गोत्रे च ये जाताः पञ्चयज्ञरताः सदा ॥ लोमिनः क्रोधिनश्रेष प्रजाष ताः ॥ २१ ॥ स्नानदानादिनिरता विष्णुभक्तिपरायणाः ॥ त्रतशीला ग्रणज्ञानमूर्खां वेदविवर्जिताः॥ २२॥ र्शं स्थानम् ॥ ५७ ॥ कपद्वाष्पजा ब्राह्मषास्त्रि भारद्वाजाः कुशास्तथा ॥ देवी च यक्षिषी प्रोक्ना द्वितीया च ॥ २३ ॥ त्राङ्गिरसबार्हस्पत्यो भारद्वाजस्तृतीयकः ॥ विश्वामित्रो देवरातस्तृतीयो दल एव च॥२४॥ श्रास्मि रे जाताः सत्यवादिजितव्रताः ॥जितेन्द्रियाः मुरूपाश्च श्राल्पाहाराः शुभाननाः ॥ २५ ॥सदोद्यताः पुराण्जा रायणाः ॥ निर्देषिणो लोभयुता वेदाघ्ययनतत्पराः ॥ २६ ॥ दीर्घदर्शिनो महातेजा महामाया विमोहि ॥ इत्यष्टाद्शं स्थानम् ॥ १८ ॥ जन्होरीवाडवाः प्रोक्राः कुश्पप्रवरसंयुताः ॥ विश्वामित्रो देवरातस्तृतीयौद्ज ॥ तारणी च महामाया गोत्रदेवी प्रकीतिता ॥ अस्मिन्वंशे समुत्पन्ना वाडवा दुःसहा चप ॥ २६ ॥ महा ती चैव गो नतो बहुश्रत इति सप्तद्भ चाई तथा॥ नोत्रे च ये महादानप्त

जो उत्पन्न हैं वे दुर्वेल व दीनमनवाले होते हैं ॥ ३५ ॥ व हे नुपोत्तम ! वे बाह्मए। असत्यवादी व लोभी होते हैं और वे बाह्मए। सब विद्याध्यों में नेयों में श्रेष्ठ होते हैं ॥ ३६ ॥ यह वीसवां स्थान समाप्त हुन्धा ॥ २० ॥ और कीए॥वाचनक नामक जो इक्कीसवां स्थान है उत्तमें मारद्धाज गोत्रवाले ज कहे गये हैं ॥ ३७ ॥ और आंगिरस, वाईस्पत्य व भारद्वाज प्रवर हैं व यक्षिए।देवी गोत्रदेवी कहागई है ॥ ३८॥ व इस गोत्रमें जो बाह्मण उत्पन्ध हैं व उत्तम वस्त्र और भूषण् व रूपवाले व बहावादी ब्राह्मण् होते हैं ॥ ३१ ॥ यह उन्नीसवां स्थान समास हुन्ना ॥ १६ ॥ और वनोडीया प्राम में जो नके तीन गोत्र हैं कुश व कुस्तप्रवर और तीसरा भारद्वाज है।। ३२ ॥ और विश्वामित्र,देवरात व तीसरा ब्रौदल है और आगिरस, ब्राम्बरीष व तीसरा युव it आंगिरस, बार्हस्पत्य व भारद्वाज हैं और पहली देवी शेष**ला** व दूसरी शांता कही गई है ॥ ३८ ॥ और तीसरी घारशांति है ये कम से गोत्रदेवियां मड़े गर्वित होते हैं और सिश्ररूप व काले रंग वाले तथा सब शाखों में चतुर होते हैं॥ ३०॥ श्रीर बहुत भोजन करनेवाले तथा प्रबीश व वैर वी प्रकीतिता ॥ ३८ ॥ अस्मिनोत्रे च ये जाता वाडवा घनिनः शुभाः ॥ वस्नालंकरणोपेता हिजमिक्र प्रेन्द्राः कथिता बाह्यणाः शुभाः ॥ ३७ ॥ आङ्गिरसबार्हस्पत्यभारद्वाजास्तथैव च ॥ यक्षिणी च तथा ः॥ ३६ ॥ इति विश्वतिमं स्थानम् ॥ २० ॥ कीणावाचनकं स्थानं यदेकाधिकविंशातिः ॥ भार ति। गोत्राणां त्रयमेव च ॥ कुशकुत्सौ च प्रवरो तृतीयो भारद्याजस्तथा ॥ ३२ ॥ विश्वामित्रो देवरात कायाः प्रलम्बाश्च महोद्धताः ॥ क्रेश्यरूपाः कृष्ण्वणाः सवेशास्विवशारदाः ॥ ३० ॥ बहुभुग्धनिनो दक्षा जिताः॥ सुवस्त्रभूपा वे रूपा ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः॥ ३१॥ इत्येकोनविंशतितमं स्थानम् ॥ १६॥ वनोदी त एव च ॥ आङ्गिरम् आम्बरीषो युवनार्यवस्तृतीयकः ॥ ३३॥ आङ्गिरमबाहेस्पत्यमारद्याजास्त्यंव च॥ मि। प्रोक्ना तथा शान्ता हितीयका ॥ ३४ ॥ तृतीया धारशान्तिश्च गोत्रदेव्यो हानुकमात ॥ अस्मिन्गो । तु ये जात नाश्वहे ॥ ३३ ॥ श्री दाजाश्च वि वाले तथा लम्बे व बाह्मम्। उत्पन्नहें उ गुषता प्रथ श्रीर पाप से रहित प्रविश व ब्रह्मज्ञानि

श्वीसर्वा स्थान समास हुआ।। २१ ॥ और गोविव्णा स्वस्थान में जो उत्पक्ष हैं वे श्रेष्ठ बाह्मण हैं और कुरा गोत्र कहांगया है व तीन प्रक्र हैं ॥ ४१॥ । । व औरके प्रवर हे और चचाई महादेवी गोत्रदेवी कही गई है ॥ ४२॥ और इस गोत्र में जो उत्पन हैं वे बाह्मण ब्रह्मज्ञानी होते हैं और वहीं धान मनवाले वे यज्ञों से पूजते हैं ॥ ४३॥ और वे ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ व ब्रह्मण्य बाह्मण् सच विद्याओं में चतुर होतेहें ॥ ४४॥ यह बाईसवां स्थान होते हैं और बन्तों व भूषणों से संयुत तथा बाह्मणों की भक्ति में परायण होते हैं ॥ १६ ॥ भीर सब ब्रह्ममोज में परायण् व सब हम में परायण् होते विश्वामित्र, देवरात प्रसन्न नित्त व सावा ने बमी व उत्तम

३६॥ ब्रह्ममोज्यपराः सर्वे सर्वे धम्मपरायणाः ॥ ४० ॥ इत्येकविशातितमं स्थानम् ॥ २१ ॥ गोविन्दणा च िनकमानसाः ॥४३॥ सर्वविद्यामु कुश्चला ब्रह्मएया ब्रह्मावित्तमाः ॥४४॥ इति द्याविंशतितमं स्थानम् ॥२२॥ ता धमकम्मेसमाश्रिताः ॥ ४= ॥ धनिनो ज्ञाननिष्ठाश्च तपोयज्ञकियादिषु ॥ त्रयोविशं प्रोक्रमेतत्स्थानं हि विप्रेन्द्रा हो गोत्रो चाप्यधिष्ठितो ॥ धारणं संकुशं चैव गोत्रद्वितयमेव च ॥ ४५ ॥ अगस्त्यो दाळांच्यु जाता ब्रह्मसत्तमाः ॥ कुशगोत्रं च बै प्रोक्नं प्रवरवयमेव च ॥ ४१ ॥ विश्वामित्रो देवरातौदलप्रवरमेव च महादेवी गोत्रदेवी प्रकीतिता ॥ ४२ ॥ श्रास्मिन्गोत्रे च ये जाता ब्राह्मणा ब्रह्मवेदिनः ॥ यजन्ते क्रतुभि ाहनमेव च ॥ विश्वामित्रो देवरातस्तृतीयौदल एव च ॥ ४६ ॥ देवी च क्रत्रजा प्रोक्ना हितीया थलजा | णसगोत्रे ये जाता ब्रह्मएया ब्रह्मावित्तमाः ॥ ४७॥ त्रिप्रवराष्ट्रेव विरूयाता सत्त्ववन्तो ग्रणान्विताः ॥ तदन्व स्वस्याने ये स्तत्र हष्टिच यत्तर्यजा गि तश्च रथ्यवा च ॥ चचाई तथा ॥ घार ये च ये जा

बरात व तीसरा श्रौदल प्रवर है।। ४६ ।। श्रौर ब्रंजजा देवी व दूसरी थलजा देवी है श्रौर जो घारणुस गोत्र में उत्पन्न हैं वे ब्रह्माण्य व ब्रह्मानियों श्रोर तीन प्रवरवाले वे सस्ववान व गुर्णों से संयुत होते हैं श्रौर उसके वंश में जो उत्पन्न हैं वे धर्म व कर्भ में श्राश्रित होतेहैं ।। ४८ ।। श्रौर धनी घ ॥ और थलत्यजा ग्राम में जो दिजेन्द्र है उनमें दो गोत्र स्थित हैं घारता श्रौर संकुरा ये दो गीत्रहें ॥ ४५ ॥ श्रौर झगस्त्य, दार्केच्युत व रध्यवाहन

÷

क्सन में तत्पर सथा तपस्या व यज्ञ कार्यादिकों में परायण होतेहें मोढ आतिवालीं का यह तेईसवां स्थान है।। ४६ ॥ यह तेईसवां स्थान समाप्त हुआ।। २३ ॥ और ज्ञानियों में श्रेष्ठ जो वारण किंद बाह्मण केंहें व इस गोत्र में जो बाह्मण हैं वे सत्यवादी व वतों को जीतनेवाले हैं।। ४०॥ और जितेन्दिय व स्वरूपवान तथा हान् व मड़े तेजस्वी तथा महामाया से मोहिन होते हैं ॥ ५२ ॥ यह चौबीसवां स्वस्थान कहागया जोकि श्रेष्ठ माना गया है ॥ ५३ ॥ यह चौबीसवां थोंड़े भोजन व उत्तम मुखवाले हैं और तदेव उदात व पुराशों को जाननेबाले तथा महादानों में परायश हैं ॥ ४१ ॥ और निश्शञ्च व बिनलोभसे संयुत तथा वेदपाठ में तत्म होते हैं श्रोह वि

निर्धनाश्च कुचैलिनः ॥ ५७॥ सगर्वा लौल्य युक्ताश्च बेरशास्रेषु निरुचलाः ॥ पञ्चिषिशातिमं प्रोक्नं वै प्रोक्ता ब्राह्मणाः सत्यवादिनः ॥ ५४ ॥ वत्सगोत्रं कुर्शं चैव गोत्रदितयमेव च ॥ तेषां प्रवराएयहं च शेषला चात्र देवीद्वितयमेव च ॥ ४६ ॥ आस्मन्वेशे समुत्पन्ना सङ्ताः सत्यभाषिषाः ॥ शान्ताश्र च ये विप्राः सत्यवादिज्ञितत्रताः ॥ ५० ॥ जितेन्द्रियाः मुरूपाश्च श्राल्पाहाराः श्रुभाननाः ॥ सदोद्य नाम् ॥ ४६ ॥ इति त्रयोविंशतितमं स्थानम् ॥ २३ ॥ बारणसिदाश्र ये प्रोक्ना ब्राह्मणा ज्ञानवित्तमाः ॥ ।। ५२ ॥ चतुर्विशतितमं प्रोक्तं स्वस्थानं परमं मतम् ॥ ५३ ॥ इति चतुर्विशतितमं स्थानम् ॥ २४ ॥ तयमेव च ॥ भृगुर्च्यवनाप्रवानौर्वजमद्गिनस्तर्थेव च ॥ ५५ ॥ आङ्गिरसोम्बरीषश्च योवनार्यवस्तृतीय महादानप्रायणाः ॥ ५१ ॥ निर्देषिषोऽलोमयुता वेदाघ्ययनतत्पराः ॥ दिघिद्भिनो महातेजा महामा याविमोहित क्स्ये पत्रति मोहकजाति मालजाश्रात्र श्रास्मिनौत्रे कः । शान्त

ब्ययन, आप्रवान, श्रीवं व जमद्भि ॥ ४४ ॥ श्रीर श्रांगिरम, श्रम्बरीष व तीसरा युषनाश्य है और इसमें शांता व शेषला दो देती हैं ॥ ४६ ॥ श्रोर महासा उत्तमचरित्रवाले व सत्यवादी हीते हैं और शांत व भिन्न रंगवाले तथा निर्धनी व मिलनवज्ञोंवाले होते हैं ॥ ४० ॥ और महंकार २४॥ और यहां भाजज व सत्यवादी बाहास कहेनायेहैं॥ ४४॥ और वस्त गोत्र व कुरा ये दो गोत्र कहे गये हैं उनके पांच व तीन प्रवरों को में स्वाम समाप्त हुमा ॥ 

युक्त तथा बेद व शाकों में निरचल होते हैं यह भोड जातियालों का पचीसवां स्वरथान कहागयाहै॥ ४=॥ यह पचीसवां स्थान समाप्त हुआ॥ ४४॥ ाम में जो बाहार्शा है वे बहाज्ञानियों में श्रेष्ठ होते हैं और कुश संज्ञक एकही पवित्रगोत्र है॥ ४६॥ और विश्वाभित्र, देवरात व तीसरा औदल प्रवर है १ चचाई देवी स्थित है॥ ६०॥ व इस गोत्र में जो उत्पन्न हैं वे सत्यवादी व जितेदिय होते हैं और सत्यवत, स्वरूपवान् व थोड़े भोजन तथा उत्तम ॥ ६९ ॥ श्रीर दयालु, सुशील व सब प्राशियों के हित में परायण् होते हैं यह ब्रह्मबाहियों का क्ब्बीतवां स्वस्थान कहा गया ॥ ६२ ॥ जोकि कोटे म व ववसा

मोढज्ञातिनाम्॥४⊂॥ इति पञ्चविशातितमं स्थानम्॥ २४॥महोवीत्राश्च ये सन्ति ब्राह्मणा ब्रह्मावित्तमाः॥ स्थिता ॥ ६० ॥ आसमनात्रे च ये जाताः सत्यवादिजितेन्द्रियाः ॥ सत्यत्रताः मुरूपाश्च अल्पाहाराः शु वैव सानुजेन तथैव च ॥ ६३ ॥ इति षर्डिशातितमं स्थानम् ॥ २६ ॥ तियाश्रीयामथो वक्ष्ये स्वस्थानं स [ ॥ अस्मिन्स्थाने च ये जाता ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥ ६४ ॥ शापिडल्यगोत्रं चैवात्र कथितं वेदसत्तमेः ॥ यो प्रोक्नं ज्ञानजा चात्र देवता ॥ ६५ ॥ काश्यपावत्सारश्चैव शापिडलोसित एव च ॥ पश्चमो देवलश्चैव वै गोत्रं कुश्संज्ञं पवित्रकम् ॥ ४६ ॥ विश्वामित्रो देवरातस्तृतीयौदल एव च ॥ देवी चचाइं चेवात्र रक्षा ाया कमात् ॥ज्ञानजाच तथा देवी क्थिता स्थानदेवता ॥६६॥ आंस्मन्वैशे च ये जातास्ते दिजाः सूयवचेसः॥ ६१॥ दयाजवः सुशीलाश्च सर्वभूतिहिते रताः ॥ षड्डिशातितमं प्रोक्नं स्वस्थानं ब्रह्मवादिनाम् ॥६२॥ रामेण स्वस्थानं । एकमेव च रूपों ज्यवा iस्तुतार्थे विशाकम पश्चप्रवरम माननाः।

भाई लक्ष्मण समेत श्रीरामजी से स्तुति किये गये हैं ॥ ६३ ॥ यह खब्बीसवां स्थान समाप्त हुआ ॥ २६ ॥ इसके उपरान्त तियाशी में सत्ताईसवें स्वरूथान को कहता हूं कि इस स्थान में जो उत्पन्न हैं वे बाहाश वेदों के पारगामी होतेहैं ॥ ६४ ॥ श्रीर इस में श्रेष्ठ शानियों ने शांडिल्य गांत्र कहा है श्रीर इसमें पांच, प्रवर व ज्ञानजा देवता थू ॥ काश्यप, अवत्तार, शांडिल, अस्ति व पांचवां देवल ये कमसे प्रवर कहे गये हैं और ज्ञानजा देवी स्थानदेवता कही गई है ॥ ६६ ॥ व इस वंशामें anc क्हा मया

र विसिष्ठ, आत्रेय व तीसरा जातूकर्ण है और विश्वामित्र, मधुच्छंदम व तीसरा अघमर्षेण है ॥७३॥ और बड़ी बलवती मालेया व दूसरी यक्षिणी और

। गोत्रदेवियां कही गई है ॥ ७४ ॥ व इस वंश में जो बाह्मण उत्पन्न हैं व सत्यवादी होते हैं और चंचलताहीन व महायज़ों को करनेबाले तथा

बातक होते हैं॥ ७५॥ यह ऋष्ट्रिसमां स्थान समास हुआ।। १८॥ और जो बाटल हाल में उत्पन्न है उनके तीन गोत्र हैं पहला घारण् व हूसरा बत्स

वे बाह्मण सूर्य के समान तेजस्वी हैं और धर्माराय में टिके हुए वे सब चन्द्रमा के समान शीतल हैं ॥ ६७ ॥ व हे महाराज | उत्तम आचारवाले तथा |प्रत्या व निज वेद पाठ में परायरा और न्याय धर्म में लगे हुए हैं उत्तम ब्रह्मज्ञानियों ने यह सत्ताईसवां स्थान कहा है ॥ ६६ ॥ यह सत्ताईसवां स्थान गरायण् हैं और यज्ञ करनेवाले तथा उत्तम आचार व सत्य तथा शुक्ता में परायण् हैं ॥ ६८ ॥ और धर्मज्ञ व दान करनेवाले तथा निर्मेल व गर्थ से ।। श्रीर गोधरीय प्राम में जो उत्पन्न हैं वे बाह्मण् ज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं इसके उपरान्त क्रम से में तीन गोत्रों को कहना हूं।। ७० ।। पहला धारणस

धि माि

दार्टच्युत इघ्मबाहनसंज्ञकः॥७२॥बसिष्ठ्य तथात्रेयो जानुकर्षास्त्रतीयकः॥ विश्वामित्रो मधुच्बन्दसस्त् ाहाणा ज्ञानसत्तमाः ॥ गोत्रत्रयमयोवक्ष्ये यथा चैवाप्यतुक्रमात् ॥ ७० ॥ प्रथमं धारणसं चैव जातुक्णी ॥ तृतीयं कीशिकं चैव यथा चैवाप्यतुक्रमात् ॥ ७१ ॥ धारणसगोत्रे ये जाताः प्रवरेखिभिरन्विताः॥ ो च ये जाता ब्राह्मणाः सत्यवादिनः ॥ अलौल्याश्च महायज्ञा वेदाज्ञाप्रतिपालकाः ॥ ७५ ॥ इत्यष्टाविशं ः सत्यशौचपरायणाः ॥ ६८ ॥ धर्मज्ञा दानशीलाश्च निर्मेला हि मर्तृत्मुकाः ॥ तपःस्वाघ्यायनिरता न्या ाणाः ॥ सप्तविंशतिमं स्थानं कथितं ब्रह्मवित्तमेः ॥ ६६ ॥ इति सप्तविंशं स्थानम् ॥ २७ ॥ गोधरीयाश्च महाराज वेदशास्त्रपरायणाः ॥ याजिकाश्च ाष्ट्रा। 19३॥ महाब्ला च मालेया हितीया चैव यक्षिष्।॥ तृतीया च महायोगी गोत्रदेव्यः प्रकीतिताः ॥७४॥ सिरा कीशिक ये कम से हैं ॥ ७१ ॥ श्रीर जो धारग्स गोत्र में उत्पन्न हैं वे तीन प्रवरों से संयुत होते हैं अगरित, दार्हन्मुत व तिलाः सर्वे धर्मार्रएये व्यवस्थिताः॥ ६७ ॥ सदाचारा समाप्त हुआ।।

॥हन और दूसरा वत्ससंज्ञक व पांच प्रवर हैं ॥ ७ = ॥ भृगु, च्यवंन, आप्रवान्, श्रीवे व जमदािन हैं और तीसरा कुत्ससंज्ञक व तीन प्रवर हैं ॥ ७ ६ ॥ बादी व जितिन्द्रय होते हैं॥ ८९॥ श्रीर स्वरूपवान् व थोड़े भोजन वाले तथा महादानों में परायण् होते हैं श्रौर बिन हेषी व लोम से संयुत तथा वेद व तीसरा योबनाश्व है और देवी ख्रजजा व दूसरी रोषला है।। =• ॥ और तीसरी ज्ञानजा देवी हैं ये कम से गोत्र की देवियां हैं और इस गोत्र में जो य है।। ७६॥ और तीसरा कुत्तमंत्रक है ये गोत्रदेषियां कही हैं और गोत्र देषियां हैं व पहला घारण्त गोत्र व तीन प्रवर है।। ७७॥ व ग्रगस्ति, दितीयकम् ॥ ७६॥ मृत्यवादिनः॥ ८३॥ इत्येकोनत्रिशं स्थानम् ॥२६॥माषाजा च महास्थानं गोत्राहितयमेव च॥शाषिडल्यश्र त्ससंज्ञं च गोत्रदेव्यस्तयेव च ॥ प्रथमं धारण्सगोतं प्रवरत्रयमेव च ॥ ७७ ॥ अगस्तिदार्दच्युतश्रेष इध्म च ॥ द्वितीयं बत्ससंज्ञं हि प्रबराणि च पञ्च वे ॥७⊂॥ भृगुच्यवनाप्रवानौर्वजमद्गिनस्तथेव च ॥ तृतीयं कुत्ससं गोत्रह्रयमितीरितम्॥ =४॥ काश्यपोऽबत्मारश्च शाांऐडल्योऽसित एव च ॥ पञ्चमो देवलश्चेव एकमोत्रं प्रकी -४॥ ज्ञानजा च तथा देवी कथिता चात्र सेव च ॥ हितीयं च कुशं गोत्रं प्रवरत्रयमेव च ॥ न्ह ॥ विश्वामित्रो पाहाराश्च महादानपरायणः ॥ निद्यषिणो लोभयुता वेदाघ्ययनतत्पराः॥ ८२ ॥ दीर्घदर्शिनो महातेजा त्त्रयमेव च ॥ ७६ ॥ आङ्गिरसाम्बरीषो च योवनाश्वस्तृतीयकः ॥ देवी चच्छत्रजा चैव द्वितीया शेषला २०॥ वाटसहाले ये जाता गोत्रत्रियमेव च.॥ घारणं प्रथमं होयं वत्ससंजं दाहैच्युत व इध्मव संजन्न आनो थे। बाहम्सा है वे मत्य 

गोत्र हें शांहिल्य व कुश ये दो गोत्र कहे गये हैं।। नध ॥ और काश्यप, अवत्तार, शांहिल्य, असित व पांचवां देवल हे और एक गोत्र कहा गया यहां वह जानजा देवी कही है व दूसरा कुश गोत्र है और तीच प्रकर हैं।। न६ ॥ विश्वाभित्र, देवराज व तीत्तरा औदल है और यहां ज्ञानदा देवी

महास्थान में

N N

हैं ॥ दर ॥ श्रोर विद्यान् व बड़े तेजस्वी तथा बड़े उत्कंठित व सत्यवादी होते हैं ॥ दर ॥ यह उत्तीसवां स्थान समाप्त हुआ।। २६ ॥ श्रोर माग्रजा

तुमाः गिर ३॥ इत्येकत्रिंशं स्थानम् ॥ ३१॥ आनन्दीया च संस्थानं गोत्रोहतयमेव च ॥ भारद्वाजं नाम चैकं शापिड

गियकम् ॥ ६४ ॥ आङ्गिरमो बाहेम्पत्यो भारदाजस्तृतीयकः ॥ चचाई चात्र या देवी गोत्रदेवी प्रकार्ति

काश्यपाबत्सारश्च शापिडल्योऽसित एव च ॥ पश्चमो देवलश्चेव प्रवराणि यथाकमम्॥ ६६ ॥ ज्ञानजा च

क्षिता गोत्रदेवता॥ आस्मिनोत्रे च ये जाता निर्लोमाःशुद्धमानसाः॥ ६७॥ यहच्बालाभसंतुष्टा बाह्यणा

विद्यास्त्रों में चतुर होते हैं ॥ दशा यह तीसवां स्थान समाप्त हुआ।। ३०॥ और साण्दा नामक उत्तम स्थान बहुत पात्र मानागया है और वहां पवित्रकारक कहे गये हैं ॥ ६०॥ और विश्वामित्र, देवरात व तीसरा दल कहा गया है और ज्ञानदा महादेवी गोत्र देवी कही गई है॥ ६९॥ व त्पन हैं वे दुर्वेल व दीनमनवाले होते हैं व हे नुषश्रेष्ठ | वे ब्राह्मण असत्यवादी व लोभी होते हैं ॥ ६६ ॥ श्रीर सब विद्या में प्रवीस वे ब्राह्मण ब्रह्मज्ञाce ॥ व इस गोत्र में जो उत्पन्न हैं वे दुर्बल तथा दीन मनवाले होते हैं व हे नुपसत्तम! वे बाहाग् श्रसत्यवादी व लोभी होते हैं ॥ an ॥ श्रीर वे तीयौदलमेव च ॥ ज्ञानदा चात्र वे देवी द्वितीया संप्रकृतिता ॥ ८७॥ आस्मनोत्रे तु ये जाता दुर्बला दीन असत्यमाषिषो विप्रालोभिनो ट्यसत्तम ॥ ८८॥ सर्वविदाकुशालिनो बाह्यषा ब्रह्मसत्तमाः ॥ ८६॥ इति नम् ॥३०॥ साण्दा च परं स्थानं पवित्रं परमं मतम् ॥ कुशप्रवरजा विप्रास्तनस्थाः पावनाः स्मृताः ॥६०॥ गि देवरातस्तृतीयो दल एव च ॥ ज्ञानदा च महादेवी गोत्रदेवी प्रकीतिता ॥ ६१ ॥ अस्मिनगोत्रे तु ये ता दीनमानसाः ॥ असत्यभाषिषो वित्रा लोमिनो चपसत्तम ॥ ६२ ॥ सर्वविद्याकुशलिनो बाह्यषा ब्रह्मावि 

हैं ॥ ६३ ॥ यह इकतीसवां स्थान समाप्त हुआ ॥ ३९ ॥ और आनन्दीया संस्थान में दो गोत्र हैं एक भारद्वाज नामक व दूसरा शांडिल्य हैं ॥ ६४ ॥ हेस्स्य व तीसरा भारद्वाज है और यहां जो गोत्रदेवी हैं वह चचाई कही गई है ॥ ६४ ॥ और काश्यप, अवत्तार, शांडिल्य, अित व पांचवां देवल है व इस गोत्र में जो उत्पन्न हैं वे निलीम व शुरुमनवाले होते हैं ॥ ६७॥ श्रीर है गये हैं ॥ ६६ ॥ और ज्ञानजा देवी गोत्रदेवता कही गई है

संतोपवाले माझण कड़े मसमानी होते हैं ॥६८॥ यह क्षीतकां स्थान समान हुमा ॥ ३२॥ मोर पटडीमा नामक उत्तम पनित्र स्थान कहा गया है इस संयुत्त कुत्त गोन्न है ॥ ६६ ॥ मिलवाभित्र, ऐतरात व तीतमा मौष्क है और इस मोत्र में जो उत्पन्न हैं वे वेष शासों में पराम्स होते हैं ॥ २००॥ और वे बत व स्याक्तामों में महुत होते हैं ॥ १॥ यह तेतीसवां स्थान समात हुमा ॥ ३६ ॥ और टीन्ध्रेतिया नामक उत्तमस्थान है उसमें कुरामांत्र है किया-तीसरा श्रीदल है॥ २॥ व इसमें चचाई देश गोत्रदेश कही गई है और इस गीत्र में उपजेहुए बाहरण श्रुतियों न स्मृतियों में परायस है॥ ३॥ श्रीर रोगी, त्याच्या बाग ने र ने सीन मधी से स मित्र, देवरात घ

ाः॥ ६८ ॥ इति द्यात्रिशं स्थानम् ॥ ३१ ॥ षांटडीया षरं स्थानं पवित्रं परिकीतितम् ॥ कुशागोतं भषेदत्र गुतम्॥ ६६॥ विश्वामित्रो देवरातस्तृतीयोद्तमेष हि ॥ अस्मिन्गोत्रे च ये जाता वेद्शास्त्रपरायणाः ॥२००॥ अलोल्याश्च महाप्राज्ञा वेदाज्ञाप्रतिपालकाः ॥७॥ इति पञ्चत्रिशं स्थानम् ॥३५॥ मात्रा च परमं स्थानं पवित्रं य ते विप्रा न्यायमार्गप्रवर्तकाः ॥ १ ॥ इति त्रवस्तिशं स्थानम् ॥ ३३ ॥ टीकोलिया परं स्थानं कुशमोत्रं चात्र महाबला ॥ ५॥ त्रगास्तिदार्ठच्युतइध्मवाहनसंज्ञानः ॥ आस्मिन्दांशे च ये जाता बाह्मणा बद्यात ॥ ४ ॥ इति चतुर्तिशं स्थानम् ॥ ३४ ॥ गमीषाषीयं परमं स्षानं प्रोकं षे पस्तिंशक्म् ॥ गोतं पारणत तिस्धातिपरायणाः॥ ३॥ रोगिणो लोमिनो दुष्टा यजने याजने रताः ॥ ब्रह्माक्रयापराः सर्वे मोद्यः प्रोक्त विश्वामित्रो देवरातस्त्तीयौदलमेव च॥२॥चम्बद्धं चात्र हे देबी गोत्रदेवी प्रकीतिता ॥ अस्मिनाोत्रे भवा प्रकारत्वास् महोद्धायात्र्यस् सम्यात्रं वे स्यात्रं वे स्यात्रं वे अहादिस

सिय नामक उत्तम स्थान कहा गम्म है इसमें पारश्तनोत्त के महामान बोक्यों के ॥ ४॥ मोर भागति वृद्धिपुत व इध्मवाहन संस्क प्रमा है मोर ।हिस् उत्तम है ने यहा में तर्म होने हैं॥ ६ ॥ मोर क्रबंशक व महे बुदिस्मन तथा के की भाग के प्रतिमत्नक होते हैं॥ ७॥ वह पैतीस्तम स्थान ह करने और यज्ञ कराने में तरफ होते हैं मैंने यहां बेद कमें में मराबाए हांब मोद्धा आहरा में को कहा ॥ यह मोतीसचा रखान समात हुआ ॥ वृष्ट ॥ मैंतीस**मं** गमीया

। महादेवी मय लोकों की एक रक्षा करनेवाली है ॥६॥ और इसवंश में उपजेहुए बाह्मण देवनाओं में तत्पर होते हैं और वेद पठन व वषट्कारों समेत गोत्र है॥ १९॥ विश्वासित्र, देवरात व नीसरा श्रौदल प्रवर है श्रौर इसमें ज्ञानजादेवी गोत्रदेवी कहीगई है ॥ १२॥ श्रौर इस वंश में जो उत्पन्न हैं वे ॥ और मात्रा नामक पत्रित्र व उत्तम सब देहधारियों का स्थान है इसमें पवित्र कुश गोत्र रियत है ॥ न॥ व निश्वामित्र, देवरात और तीसरा दल प्रवर के प्रवर्गक होने हैं॥ १०॥ यह छसीसवां स्थान समाप्त हुआ।॥ ३६॥ और नातमोरा नामक उत्तम तथा पवित्र व शुभ स्थान मानागया है उसमें तीन ां से संयुत कुग तथा वेदों व शास्त्र

मानदा ॥ वंशोस्मन्परमाः प्रोक्नाः काजेशेन बिनिर्मिताः ॥ १५ ॥ समत्यमाषिषाे वित्रा लोमिनो रूप म् ॥ कुशगोत्रं पवित्रं तु परमं चात्र धिष्ठितम् ॥ = ॥ विश्वामित्रो देवरातो दलश्रेव मृतीयकः ॥ ज्ञान देवी सर्वलोकैकरक्षिणी ॥ ६ ॥ आस्मिन्वेशे समुद्धता बाह्मणा देवतत्पराः ॥ सस्वाधायवषरकारा वेदशास 19 011 इति षद्तिंश्रं स्थानम् ॥ ३६ ॥ नातमौराषरं स्थानं पिवेतं परमं शुभम् ॥ कुशगोतं च तत्रास्ति प्रव म् ॥,११॥ विश्वामित्रो देवरातस्त्तीयौदलमेष च ॥ शानजा चात्र वै देवी गोत्रदेवी प्रकीतिता ॥ १२ ॥ म ॥ बलोला च महास्थाने पवित्रं प्रमाहतम् ॥ कुश्गोत्रं समारूबातं प्रबरत्यमेव च ॥ १४॥ धुषे क्रिप्रवरं चैव विविद्याकुश्लिनो बाह्यणा ब्रह्मसत्तमाः ॥१६॥ इत्यष्टात्रेशं स्यानम् ॥ ३८ ॥ राज्यजा च महास्थानं लोगा भवा ये च बाह्यणा ब्रह्माबित्तमाः ॥ धर्मज्ञाः सत्यब्रह्मारो ब्रत्वानपरायणाः ॥ १३ ॥ इति सप्तिर्वशं स्था सर्देहिना सत्म ॥ र दा च मह प्रवतंकाः

वेत्रहें और कुशगोत्र व तीन प्रवर कहेगये हैं ॥ 18॥ इसमें पहलें कहा हुआ प्रवर व मामवादेवी हैं और इस वंश में बहा, विध्या व महेशजी से बनावे हहेगये हैं ॥ 18॥ व हे नुपोत्तम ! ये बाह्मए असत्यवादी व लोभी होते हैं और सब विद्याओं में चतुर व श्रेष्ठ बहाजानी होते हैं ॥ 14॥ यह अतीसवा स्थान ानी होते हैं स्रीर धर्मस व सत्यवादी तथा यत व दानों में पराथका होते हैं ॥ १ ६॥ यह सैतीसवां स्थान समाप्त हुआ ॥ १ ६॥ स्रोर बंबोला नामक महास्थान माद्यम् वदे महाज्ञ 

14.3

] बाहासा वेदों में तत्पर होते हैं।। १८ ॥ और नित्य स्नान, नित्य होम व नित्य दान में पायका होते हैं और नित्य घर्भ में तत्पर तथा नित्य नीभन्त क्यी हैं ॥ १६ ॥ यह उत्तालीसत्रां स्थान समाप्त हुआ ॥ ३६ ॥ श्रीर रूपोला नामक उत्तम स्थान पतित्र व बड़ा पुरवदायक है और इन तीनों गोर्श में तीन त्। और राज्यजा महास्थान में लौगाक्षा प्रवर है और कास्यय, भ्रवत्तार, वासिष्ठ थे तीन प्रवर हैं ॥ ९७ ॥ और महायोगिमी गोत्रदेशी कहागई है व भूस ॥ पहला कुल व बल नामक और तीसरा भारद्वाज है और आगिरस, अम्बरीष व तीहरा यीवनाश्व है।। २१॥ भुगु, च्यवन, आप्रवान, और्व जम-

चैंच वे देवी घारमहारिका तथा ॥ तृतीया क्षेमला प्रोक्ना गोत्रमाता हातुकमात् ॥ २३ ॥ आस्मिन्गोत्रे च ये जाता पश्चयज्ञरताः सदा ॥ १४ ॥ स्नानदानादिनिरताः सदा च बिज्ज तिन्द्रयाः ॥ २४ ॥ स्नानदानादिनरताः सदा च बिज्ज तिन्द्रयाः ॥ वापीकूपतदागानां कत्तारश्च सहस्रशः ॥ २४ ॥ इति चत्वारिशं स्थानम् ॥ ४० ॥ बोधणी परमं स्थानं ः॥ वापीक्रपतडागानां कर्तारश्च सहस्रशः॥ २५ ॥ इति चत्वारिंशं स्थानम् ॥ ४० ॥ बोधाषी परमं स्थानं तथा॥ काश्यपावत्सारवाशिष्ठं प्रवरत्यमेव च॥ १७॥ मह्यं च योगिनी चैव गोत्रदेवी प्रकातिता॥ अस्मिन्धे ब्राह्माए। बेदततप्राः ॥ १८ ॥ नित्यस्नाननित्यहोमनित्यदानप्रायाणाः ॥ नित्यधमरताब्रेष नित्यननिष्य ॥ १६ ॥ इत्येकोनचत्वारिंशं स्थानम् ॥ ३६ ॥ रूपोता पर्मं स्थानं पवित्रमतिषुष्यदम् ॥ अस्मिन्गोत्रत्र्ये त्रितयमेव च ॥ २०॥ प्रथमं कुत्सवत्ताख्यो भारदाजम्तृतीयकः॥ आङ्गिरमोम्बरीषश्च योवनाश्वम्तृती २१॥ भृगुच्यवनाप्रवानोवजमद्गिनस्तयंव च ॥ याङ्गिर्मबाहिमास्यमारद्वाजस्तयंव च॥ २२॥ क्षमत्वा **भाप्रवर्**त

आंगिरस, बाईस्पत्य व भारद्वाज हैं ॥ २२ ॥ और केमला व घारभट्टारिकावेती हैं और तीसरी केमला है ये कम से गोत्रमाता है ॥ २३ ॥ व इस गोत्र में वे सदैव पञ्चयज्ञ में परायसा होने हैं और लोभी, कोधी व बहुत पुत्रोंबाले होते हैं ॥ २४ ॥ व स्नान दानादिकों में परायस तथा सदैव जितेन्द्रिय होते हैं वली, कुम व तेड़ागों के निर्मासकती होते हैं ॥ २४ ॥ यह चालीसवा स्थान समास हुका ॥ ४० ॥ और बोधसीनामक उत्तम स्थान पतित्र व पापनाशक

कहा गयां हे और कुश व कीशिक दी गीत कहेगये हैं ॥ १६ ॥ और पहला विस्वामित्र व बूतरा वेवरात और तीहरा दल हे व विस्वामित्र, अधमर्थेश तथा कीशिक ऐसा प्रवंर है ॥ २७ ॥ और पहली यक्षिणीदेवी व दूत्तरी तारणी है और इस गीत्र में जो उत्पक्ष हैं वे दुर्बल व दीन मनवाले होते हैं ॥ २८ ॥ व हे नुपोत्तम ! वे बाह्यण् असत्यवादी व लोगी होते हैं और हब विद्याओं में प्रवीण वे बाह्यश्रीष्ठ ब्रह्मश्रानी होते हैं ॥ १८ ॥ यह इकतालीहर्वा स्थान हमा ॥ ४९ ॥ और खत्रोटा नामक लोकों में एकही धुजित है और कुशागीत्र कहागया है य तीन प्रवर हैं ॥ ३०॥ विश्वामित्र, देवरात व तीतरा दल है और इसमें चचाईदेश गोप्रदेश उत्तम स्थाम सभ

॥ २६ ॥ इत्येकचत्वारिंशं स्थानम् ॥ ४१ ॥ अत्रोटा च परं स्थानं सर्वेलोकेकपूजितम् ॥ कुरागोत्रं समा बस्त्यमेव हि ॥ ३० ॥ विश्वामित्रो देवरातस्तृतीयो दलमेव वे ॥ चचाई चात्र वेदेवी गोत्रदेवी प्रकीतिता॥३१॥ पनाशनम्॥ कुर्यं च कौशिकं चैव गोत्रदितयमेव च ॥ २६॥ विश्वामित्रश्च प्रथमो देवरातो दलेति च ॥ बाघमपंषक्षीशिकेति तथेव च ॥ २७॥ यक्षिषी प्रथमा चैव द्वितीया तार्षी तथा ॥ श्राहमनोत्रे तु ये बी प्रवराः पश्च एव हि ॥ भागंवच्यावनाप्रवानौर्वजामद्ग्न्येति चैव हि ॥ ३४ ॥ आस्मन्गोत्रे भवा विप्राः ला दीनमानसाः॥ २८॥ असत्यभाषिषो विप्रा लोभिनो चपसत्तम ॥ सर्वविद्याकुशालिनो बाह्यणा बह्य रो भवाश्रेष वेहशासपरायणाः ॥ महोद्याश्र ते वित्रा न्यायमागंप्रवतंकाः ॥ ३२ ॥ इति दिचत्वारिशं स्या म्म ॥ ४२ ॥ खल एवात्र संस्थानं त्रयश्चत्वारिशमेव हि ॥ ब्रस्तगोत्रोद्धबा विप्राः कृषिकमंप्रवर्तकाः ॥ ३३ ॥ गोत्रजा आता हुन

मास हुआ।। ४२॥ और यहां तेतालीतनां स्वत्तरथान है व बस्तगीत्र में उपजे हुए बाहाल स्ती के कर्म में प्रवृत्त होत है।। ३३॥ और गांत्रजा झम्पन |क्र है भागैत्र, च्यात्रम, आप्रतात्, श्रीतं व जामव्गन्व प्रकर है।। ३४॥ और इस गोत्र में उपजेहुए माझस् और आन्नमें के सेक्क होते हैं और १ ॥ व इस वंश में उपजेहुए ब्राह्मण वेदों व शास्तों में परायण होते हैं और बड़े ऐन्वर्यवाले वे ब्राह्मल न्यायमार्ग के प्रवर्तक होते हैं ॥ वर ॥ यह बचा-

केवमार करनेवाले व नगरवी तथके शत्रुवदंक होते हैं।। ३४ ।। और कीबी, कोबी, योगवा व कराने और यज्ञ कराने में पश्यक्ष होते हैं और हव प्राणियों के ऊपर इच्च क्रवेनमुखे व परोषकारी होते हैं शिस्स यह तेताब्लेसवा स्थान समाप्त हुआ। ४३ ॥ और वालेत्ही में बाक्षकों का कुरागीत कहागया है और विस्तासिय, देवसत व तोस्त्र भारत मुमा है। एक भीर हमने नजाईकी गीजक्ती कहीगई है और इस क्ल में जो पूर्वेक जावास उत्पन है ने मण में पर्ण कोने हैं शुरूप और पराच उपकार करने वाले व पराये वित्तकै अनुवर्ता होते हैं और पराये द्रव्य से विमुख तथा पराये मार्ग के प्रवर्तक होते हैं ॥ ३६ ॥ यह चवालीसवां स्थान समाप्त हुआ ॥ ४४ ॥ इसके उपगन्त कं उपु े वृष्ट्र करनेताले व MARKET MENTAL TO THE TANK THE

निषेषकाः॥वेदाष्ययम्रशालाश्च तापसाश्चारिमर्तनाः ॥ ३५ ॥ गोषिणो खोभिनो हृष्ण यजने याजने रताः ॥ सर्वाकेक्स्प्रजिताः॥ वेद्शास्त्राथांनिषुषा यजने याजने रताः॥ ४२॥ सदाचाराः मुरूपाश्च तुन्दिला दिषि ॥ विश्वामित्रो देवरातस्तृतीयौदलमेव हि ॥ २७ ॥ चचाई चात्र वे देवी मोत्रदेवी प्रकीतिता ॥ मास्मि जाताः पुर्वोक्ना प्रहातत्पराः॥ २८ ॥ परोपकारिष्येषेष परिचित्तानुवतिनः॥ परस्वविग्नुसाश्रेव परमागंप्रवर्त ॥ इति चतुश्रत्वारिशं स्थानम् ॥ ४४ ॥ ज्ञतः परं च संस्थानं जाखासणमुदाह्रतम् ॥ गोत्रं वे बात्त्यसंबं मन्बेश व ये जाता बाडवाः मुखवासिनः ॥ विप्राः स्थूलाश्च ज्ञातारः सर्वकर्मरताश्च व ॥ ८१ ॥ सर्वे धर्मेक निष्टास्तया परोपकारिषाः ॥ ३६ ॥ इति त्रयश्रत्वारिशं स्पानम् ॥ ४३ ॥ बासंतद्धां च विप्राणां कुश्मोत्र शीष्ट्री तथा ॥ प्रबराणि च पञ्जेब मया तब प्रकाशितम् ॥ ४०॥ भागंबच्याबनाप्रवानोंबंधरोधतः स्प भ्रेतामि विश्वासाः । तु गोत्रजा सन्यत्त्य मुदाहतम् न्वंशे च ये TE 11 36

कोई व हुरोधन कहेगड़े हैं कीर इस वंस में जो उत्पन्नहें वे बाह्यण हास्वादी होते हैं कीर स्पूल व हुक्यान बाह्यण तब कर्म में प्राचण होते हैं 1189 1 और तब धुमें ही में केवल विश्वाह करमेवाले तथा तब लोकों में एकही शुजत और वेदों व शास्ताणों में निष्ण और यज करने व यज कराने में तत्पर हैं 1189 11 और उत्तम कहा गया है और वास्यमंत्रकगोत्र है व शीहरी गोष्रजादेवी है और पांचही प्रवारे का मैंने तुमसे प्रकाशित किया ॥ १०॥ भागिव, च्यात्रन, भाग्रतान, जासम्बन्धि स्थान

वस्पवान् तथा तोंदवाले व विद्यान् होते हैं और यहां शीहुरीदेवी कुलकेवी कहीगई है।। ४३॥ यह पैतालीसवां स्थान समास हुआ ॥ ४४॥ और न मोट ब्राह्मणों का प्रकाशित कियागया है जो कि गीतीश्रा नाम संज्ञक है ब्रौर इसमें कुरागोत्र है।। ४४॥ ब्रौर पहला विश्वासित्र व दूसरा देवरात ल है ये तीन प्रवर है।। ४४॥ ब्रौर यहां राक्षरों की नाशनेवाली यक्षिणीदेवी है ब्रौर इस वंश में जो उत्पन्न हे वे बाह्मण ब्रह्म में परायस होते उनकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त होती है व धर्मशास्त्रों में वे थियत होते हैं ॥ ४७ ॥ यह स्रियालीसवां स्थान समाप्त हुआ ॥ ६६ ॥ और मैतालीसवां ब्रियालीमवां स्था ब्रोर तीसरा श्रोद 30 W na

शीहरी चात्र वे देवी कुलदेवी प्रकीतिता ॥ ४२ ॥ इति पञ्चचत्वारिंशं स्थानम् ॥ ४५ ॥ षट्चत्वारिंश्कं रेंशकं स्थानम् ॥४आ हुधीयारूयं परं स्थानं गोत्रद्वितयमेवच्॥ घारणसं तथा गोत्रमाङ्किरसकमेव च ॥४ श् ॥अस्मिन्येशे च येजाता बाह्यणा पूतमूर्तयः॥४०॥येषां बाक्योदकेनैव शुह्यमिन्तपाषिनो नराः ॥४ १॥इति टानां तु प्रकाशितम् ॥गोतीत्रानाममंज्ञा तु कुशगोत्रमिहास्ति च ॥ ४४ ॥ विश्वामित्रं प्रथमं चैव हितीयं प्रवराणि तथैव च ॥ यक्षिणी चात्र वे देवी कुलदेवी प्रकीतिता ॥ ४६ ॥ भाङ्गिरसं बाईस्पत्यं भारहाज ॥ सप्तचत्वारिशकं च संस्थानं परिकीतितम् ॥ बरलीयारूयसंस्थानं पवित्रं परमं मतम् ॥ ४८ ॥ भारद्वाज र् ॥ तृतीयमौदलं चैव प्रवरत्रितयन्तिदम् ॥ ४५ ॥ यक्षिषी चात्र वे देवी राक्षसानां प्रमञ्जनी ॥ अस्मिन्बंश् ॥ ब्राह्मणा ब्रह्मतत्पराः ॥ ४६ ॥ धमें मतिप्रद्यताश्च धर्मशास्त्रेषु निष्ठिताः ॥ ४७ ॥ इति षद्चत्वारिंशं स्थ

THE MEAN AND AND AND A PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

हैं स्थान में महिला मोत्र है और इस वंश में जो बाहाया उत्पन्न होते हैं व पतित्रमूर्ति होते हैं ॥ ४०॥ कि जिनके बचनरूपी जलाही से पापी कि ते हैं ॥ ४०॥ यह सेतालीसवां स्थान समाप्त हुआ ॥ ४०॥ और दुषीयनामक जो उत्तम स्थान है उर में दो गोत्र हैं घारम्स व आंगिरस है ॥ ४२॥ कि व वरलियमामक स्थाम वह बड़ा पवित्र मानागया है ॥ ४८ ॥ और भारहाज गोत्र व प्रवर है व इसमें यक्षिणीदेवी कुरादेवी कही गई है॥ ४६॥ स्थान कहागया है म्रीर आंगिरम, बा मनुष्य शुद्ध होजा •युत व इध्मवाहनसंज्ञक प्रवर है और छत्राई महादेवी है व हुसरा प्रवर सुनिये॥ ४३॥ कि आंगिरस, अम्बरीष व तीसरा योजनाश्व है और ज्ञानका गिरियों को ज्ञान देनेवाली है॥ ४८॥ व हे राजन ! इस वंश में उपजेहुए बाह्माण दुस्सह होते हैं और सद से उप्र व बढ़े शरिरवाले तथा बली व ! ॥ ४४॥ और केशारूपी व कालेरंगवाले तथा समस्त शास्तों में चतुर होते हैं और बहुत खानेवाले व प्रवीण और देष व पाप से रहित होते हैं॥ ४६॥ ान समाप्त हुआ ॥ ४८ ॥ और यहां प्रसिद्ध हासीक्षास स्वस्थान को मैं कहता हूं इसमें पांच गोत्रों से संयुक्त शांडिल्यगोत्र है ॥ ४७॥ भार्मक,

अगस्तिदार्ढच्युतइष्टमवाहनसंज्ञकम् ॥ बन्नाई च महादेवी हितीयं प्रवरं श्युणु ॥५३॥ आङ्गिरसाम्बरीषो च यौष नाश्वस्तृतीयकः॥ ज्ञानदा शेषला चैव ज्ञानदा सर्वदेहिनाम् ॥५४॥ अस्मिन्यंशे समुत्पन्ना वाडवा दुस्सहा न्युग॥ डेषपापविवज्जिताः ॥ ५६ ॥ इत्यष्टाचत्वारिशकं स्थानम् ॥ ४८ ॥ हासोखासं प्रवक्ष्यामि स्वस्थानं चात्र सं ाषिडल्यगोत्रं चैवात्र प्रवरेः पञ्चभियुतम् ॥ ५७ ॥ मार्गवच्यावनाप्रवानोवं वे जामदग्न्यकम् ॥ यक्षिणी ो पवित्रा पापनाशिनी ॥ ४८ ॥ ऋस्मिन्वंशे च ये जाता बाह्मणाः स्थूलदेहिनः ॥ लम्बोद्रा लम्बक्र्णा महाकायाः प्रतम्माश्च मदोद्धताः ॥ ५५ ॥ क्रेश्ररूषाः कृष्ण्वणाः सर्वशास्रविशारदाः ॥ बहुभुग्ध महाद्विजाः ॥ ५६ ॥ अरोगिषः सदा देव सत्यव्ञतपरायषाः ॥ ६० ॥ इत्येकोनपञ्चाश्वासं स्थानम् ॥४६॥ च संस्थानं पञ्चाशतममेव हि ॥ कुशगोत्रं तथा चैव देवी चात्र महाबला ॥ ६१ ॥ असिमनोत्रे भवा भूतम् ॥ शा चात्र वे देवी मदोत्कटा निनो दक्षा हे

•यावन, शाप्रवान, श्रीवे व जामदग्न्य प्रवर है श्रीर इसमें पापनाशिनी व पवित्र यक्षिसीदेवी हैं ॥ ४८ ॥ श्रीर इस वंश में जो बाह्मसा उत्पन्न हैं वे मीटे शारित्वाले होते हैं श्रीर वे महाबाह्मसा लम्बे पेट व लम्बे काम तथा लम्बे हाथोंवाले होते हैं॥ ४६ ॥ श्रीर वे सदैव अरोग व देवता श्रीर सत्य के बत में परायसा होते हैं ॥६०॥ यह उंचासवी स्थान समास हुआ ॥ ४६ ॥ श्रीर बैहाल नामक फ्वासवां स्थान है व इसमें कुरागीत्र श्रीर बढ़ी महाबलादेवी है ॥६० ॥ श्रीर इस वंश में उपजे हुए बाह्मसा

॥ ६३॥ यह पचासवां स्थान समाप्त हुआ। ॥ ५०॥ और असालानामक उत्तम स्थान दो प्रवरावाला है और कम से कुरा व घारण दो प्रवर हैं ॥ ६४॥ होते हैं और घनी व धर्म में परायश तथा वेदों व वेदोगों के पारगामी होते हैं।। ६२॥ और तम दान व भोग में तत्पर तथा औत कर्म में बुद्धि को है श्रीर एक बत्तगोत्र व दूसरा धारण्स गोत्र है ॥ ६६ ॥ श्रीर पूर्वीक प्रवर हैं व पहलेही कहीहुई देवी हैं व इस वंश में जो उत्पन्न हैं वे बड़े पत्रित्र वरात व तीसरा देवल प्रवर है और ज्ञानजादेवी गीत्रदेवी कहीगई है।। ६५ ॥ यह इक्यावनवां स्थान समाप्त हुआ।। ५१ ॥ और बावनवां नालोला लगानेवाले होते हैं। स्रोर विश्वामित्र, देव नामक उत्तम स्थान

कुटिलगामिनः ॥ धनिनो धर्मनिष्ठाश्च वेदवेदाङ्गपारगाः ॥ ६२ ॥ दानमोगरताः सर्वे श्रोते च कतब ॥ इति पञ्चाशत्तमं स्थानम् ॥ ५० ॥ श्रमालापरमं स्थानं प्रवरद्वयमेव हि ॥ कुशं च घारणं चैव प्रवरा तु ॥ ६४ ॥ विश्वामित्रो देवरातो देवलस्तु तृतीयकः ॥ ज्ञानजा च तथा देवी गोत्रदेवी प्रकीतिता ॥६५॥ ६६॥ प्रवराश्चेष पुर्वोक्ता देव्युक्ता पूर्वमेष हि॥ अस्मिन्बंशे च ये जाताः पवित्राः परमा मताः॥ ६७॥ त्येकपञ्चाश्तामं स्थानम् ॥ ५१ ॥ नालोला परमं स्थानं द्विपञ्चाश्तामं किल ॥ क्तागोत्रं तथा रूपातं द्वितीयं धार किं विप्राः सर्व एवात्र सत्तमाः ॥ सर्वे शुद्धा महात्मनः सर्वे कुलपरम्पराः ॥ ६≂ ॥ इति द्वापञ्चारात्तमं स्या ॥ देहोलं परमं स्थानं ब्राह्मणानां परंतप ॥ कुशवंशोद्भवां विप्रास्तत्र जाता समतम ॥ प्रबोक्निप्रवराएय दिता मया ॥ ६६ ॥ तस्मिन्गोत्रे हिजा जाताः प्रबेकिगुण्शालिनः ॥ ७० ॥ इति त्रिपञ्चाशतमं द्धयः ॥ ६३ प्रिक्मेण बहुनक्रिन

। बहुत कहने से क्या है यहां सबही ब्राह्मा श्रेष्ठ होते हैं और सब गुद व महात्मा तथा सब कुल की फंपरावाले होते हैं ॥ ६८ ॥ यह बावनवां स्थान ॥ व हे फंतप | ब्राह्माओं का देहील नामक उत्तम स्थान है हे मुफ्ति । बहां कुरा वंश में उपजे हुए ब्राह्माओं का देहील नामक उत्तम स्थान है हे मुफ्ति पहले ६६॥ श्रीर उस गोत्र में पैदा हुए ब्राह्मण पूर्वोक्त गुण से शोभित होते हैं ॥ ७०॥ यह तिरपनवां स्थान समाप्त हुआ ॥ ४३॥ श्रोर सोहासीयानामक मानेगये हैं ॥ ६७। 

326

॥ ७३ ॥ उसमें कुत्स गोत्र में स्थित ब्राह्मण है और वे सदैव अपने बर्म में परायम् व अपने कर्म में तत्म होते हैं ॥ ७८ ॥ और आगिरस, अम्बरीष व गोत्रोंबाला है और भारद्वाज व बत्तगोत्र कहागया है ॥ ७९.॥ और झानजा व सिहोली यक्षिणी कमसे है हे नुपोचम ? इस वंश की पक्षि पहुंखे ॥ यह चौबनवां स्थान समाप्त हुआ ॥ ४४ ॥ इस समय मैं तुम से पचपनवें स्थान को कहता हूं कि पुरातन समय श्रीरामजीने संहाजियानामक इसके उपरान्त यीवनाश्व प्रवर है और इसमें शांतिकमें में शांति को देनेवाली शांता देवी है।। ७४॥ यह पचपनवां स्थान समाप्त हुआ।। ४४॥ हे फंतप । मैंने यहां इस कहीगई है।। ७२ उत्तम स्थान तीन

यां डलीज्ञा स्थान है॥ ७६॥ श्रोर कडोच्या नवां स्थान है व दरावां कोहाटीया स्थान है और गेरहवां हरडीया व बारहवां भद्रकीया स्थान है॥ क•॥ प्रकार तुमसे बाहाशों के गोत्र, स्थान व प्रवर्ते को कहा ॥ ७६ ॥ व हे परन्तप ! इसके उपरान्त त्रीविद्यों के स्थानों को कहुंगा और क्रम से मेंने स्वस्थान को कहा ॥ ७७ ॥ ध्यान है व दूनरा मंडोरा स्थान है और तीसरा एवडी व चौथा गुंदराएं। स्थान है।। ७८।। और पांचवां करुपाएं। व छठां देगामा स्थान है श्रीर सातवां कि स्थानं प्रवक्ष्यामि तवाधुना ॥ नाम्ना संहालियास्थानं दत्तं रामेण वे पुरा ॥ ७३ ॥ तत्र वे कुत्सगोत्र ॥ सोहासीयाषुरं स्थानं गोत्रत्रित्यमेव हि ॥ भारहाजस्त्या रूयातं गोत्रं वत्सं तथैव च ॥ ७१ ॥ यक्षिषी ज्ञा स्या बाह्यणा ब्रह्मवर्चसः ॥ स्वधमीनिरता नित्यं स्वक्म्मीनिरताश्चते ॥ ७४ ॥ आङ्किरसाम्बरीषे च यौवनाश्वमतः ॥ ७६ ॥ कडोब्या नवमं चैव कोहाटोया दशमं तथा ॥ हरदीयै कादशं चैव भदुकीया द्वादशं तथा ॥⊏०॥ सेहोली च यथाकमम्॥ एतदंशपरीक्षा च पूर्वोक्ता चपसत्तम्॥७२॥इति चतुःपञ्चाश्तानमं स्थानम्॥५४॥ न्ता चैवात्र वे देवी शान्तिकम्मीण शान्तिदा ॥ ७५ ॥ इति पञ्चपञ्चाशत्तमं स्थानम् ॥ ५५ ॥ एवं मया स्यानान्यपि तथैव च ॥ प्रवराष्टि तथैवात्र ब्राह्मणानां परंतप ॥ ७६ ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि त्रिविद्याना स्थानं हि मयाप्रोक्तं यथाचानुक्रमेण तु ॥ ७७ ॥ शीलायाः प्रथमं स्थानं मण्डोरा च द्वितीयकम् ॥ एवडी हि ग्रन्दराणा चतुर्थकम् ॥ ७८ ॥ पञ्चमं कल्याणीया देगामा षष्ठकं तथा ॥ नायकपुरा सप्तमं च डलीज्ञा प्रम् ॥ शा ते गोत्राधि च तृतीयं। चाष्टमं तथा नम् ॥४३। नजा चैवि पञ्चपञ्चारा मायकपुरा व आठ

ग्रा व कंदरावा स्थान कहागया है और तेरईवां वासरोवा व चौदहवां शरंडावा स्थान है।। ८०।। और पंदहवां लोलासग्रा, सोलहवां वारोला स्थान हवां नागलपुरा स्थान कहा है।। ८२।। वह्याजी बोले कि जो चातुर्विय बाह्मण् नहीं श्राये थे वे फिर आये श्रोर उस सुन्दर स्थान में उन्होंने निवास र चौबीस संहयक थे श्रीरामजी के शासन ( आज्ञा ) की भिलने की इच्छा से हनुमान्जी के समीप गये और किर लीट आये ॥ ८४ ॥ व उनके दोष श्रीर यहां. संप्राणाव किया ॥ ८३ ॥ श्रो है व मैंने यहां सत्र सब स्थान च्यु

ति को प्रापहुए और कुळ समय बीतनेपर उनका बैर हुआ।। न्य ॥ भौर भिल आचार व भिल भाषावाले वे वेष के सन्देह को प्राप्त हुए व पंदर्ह हज़ार गः ॥ कलौ प्राप्ते हिजा भ्रष्टा भविष्यन्ति न संश्वयः ॥ ⊏६॥ शुद्रेषु जातिमेदः स्यात्कलो प्राप्ते नराधिष्॥ तथा चात्र कन्दरावा प्रकीतितम् ॥ वासरोवा त्रयोदशं शरएडावा चतुर्दशम्॥=१॥ लोलासणा पश्चदशं डशैं तथा ॥ नागलपुरा मया चात्र उक्नै सप्तदशैं तथा ॥ ⊏२ ॥ ब्रह्मोचाच ॥ चातुर्विद्यास्तु ये विप्रा नाग ाताः ॥ वसति तत्र रम्ये च चक्निरे ते द्विजोनमाः ॥ ⊏३ ॥ च्तुर्विशातिसंख्याका रामशासन्तित्स्या ॥ ति गता न्यादृत्ताः पुनरागताः ॥ ८४ ॥ तेषां दोषात्समस्तास्ते स्थानभैशत्वमागताः ॥ कियत्काले गते ॥ कृषिकर्मरता आसन्केचिद्यज्ञपरायणाः ॥ केचिन्मस्नाश्च सञ्जाताः केचिहै वेदपाठकाः ॥ =७॥ आयु ।ः समपदात ॥ <५ ॥ मिन्नाचारा भिन्नभाषा वेशासंश्यमागताः ॥ पञ्चदशासहस्राणां मध्ये ये के च बा चेत्केचिद्रजकयाजकाः॥ सन्ध्यास्नानपराः केचिन्नीलीकत्प्रयाजकाः॥ ८८ ॥ तन्तुक्रद्याजनरतास्तन्त्रेबा हनूमन्ते प्रा तेषां विरोध ड्वाः॥ ८६ ताः धुनराग संप्राणाचा वारोला

ननेवालों की यज्ञ कराने में पायण व कोई उनसे मांगनेवाले और अष्ट होवेंगे इसमें सन्देह नहीं है।। नह ॥ व हे नराधिप। कालेगुग प्राप्त होने कोई बाह्मण्॥ ८६॥ खेती के कर्म में परायण् हुए व कोई यज्ञों में तत्प हुए तथा कोई महा झौर कोई वेदपाठी हुए॥ ८७॥ झौर कोई वैद्यक करने **बाखे** तथा कोई घोषियों को यज्ञ करानेवाले हुए श्रीर कोई संध्या व स्नान में परायण तथा कोई नील करनेवालों को यज्ञ करानेवाले हुए ॥ ८८ ॥ श्रीर कलियुग प्राप्त होनेपर कोई वस बु माझगों के मध्य में

क् सूदों में जाति का भेद होगा और बहुतही भ्रष्ट शाचारवाले लोगों को जानकर कुडुम्ब के बन्ध से पीड़ित ॥ ६०॥ कोई बाह्मण हे राजन । भोजन व शान्कादन में निनिवाले होकी और कलियुग प्राप्त होनेपर कोई विधिज राजपुत्रों के आश्रय व कोई अनेक जातियों के आश्रित होकी व कोई एकी में अह हो-नके एथक् आचार व एथक्" सम्बन्ध कियेगये श्रौर कितेक बाह्मणों का सीतापुर में निवास हुआ।। ६३॥ श्रौर कोई साभ्रमती के किनारे जहां कहीं । जाउँगे त्रीर कोई भी मेल होने से कभी कन्या को न ब्याहेगा तदनन्तर हे राजन् ! कलियुग में वे विख्य तेली होवेंगे ॥१९॥ श्रीर कोई कुम्हार व कोई चावलों के ब भी।। ६२॥ और उ सजनों से बोड़ दि 

परं ज्ञात्वा ज्ञातिबन्धेन पीडिताः ॥ ६० ॥ भोजनाच्बादने राजनपरित्यका निजेजनैः ॥ न कोऽपि हेत्संसगेष कदाचन ॥ ततस्ते विष्जो राजंस्तैलकाराः कलौ किल ॥ ६१ ॥ केचिच कुम्मकाराश्च केचि रेष्यः ॥ राजषुत्राश्रिताः केचिन्नानावर्षसमाश्रिताः ॥ कलौ प्राप्ते तु विष्जो भ्रष्टाः केषि महीतले ॥ ६२॥ च दत्तास्तु धुनरागमे ॥ ६६ ॥ रामेण मोढिषिप्राणां निवासांस्तेषु चिकरे ॥ द्यितवाह्यास्तु ये विप्रा धर्मा गिनिए।: सम्बन्धार्च पृथक्कताः ॥ सीताषुरे च बसितिः केषांचित्समजायत ॥ ६३ ॥ साभ्रमत्यास्तटे स्थताः॥ ६७ ॥ नास्माकं वाषाजां इत्तौ श्रामहत्तौ न किञ्चन ॥ प्रयोजनं हि विप्रेन्द्रा वासोऽस्माकं तु न्त्र व्यवस्थिताः॥सीताषुरातु ये पूर्वं भयमीताः समागताः॥६४॥ साभ्रमत्युत्तरे कूले श्रीक्षेत्रे ते व्यवस्थि तेषां परं स्थानं दत्तं वे मुखवासकम् ॥ ६५ ॥ धुनस्तेऽपि गताः सद्मरतस्मिन्सीताधुरे स्वयम् ॥ पञ्चपञ्चा तन्दुलकारि तेषां तु एक केचित्रत्र कु शद्ग्रामार् रएयान्तर्गि अष्टाचारान कन्यां विव

जीविका के बाहर जो बाहामा धर्माराय के मध्य में स्थित हुए ॥ १६ । १७ ॥ उन्होंने कहा कि है डिजेन्दों | विधिजों की जीविका व प्राम की जीविका स्थितहुए और जो कोई मीतापुर से पूर्व भयभीत होकर आये॥ १४॥ वे साभ्रमती के उत्तर किनारे में श्रीक्षेत्रनगर में स्थित हुए जब उनको सुखवासक नामक उत्तम स्थान तच फिर वे उसीक्षण उस मीतापुर में त्रापही स्थित हुए स्रीर फिर श्रानेपर श्रीरामजी ने मोढ बाह्यणों को पचपन प्राम दिये स्रीर उन प्रामों में उन्हों ने निवास किया व दियागया । ६४॥

••॥ वहां बहुत से बाह्यगों के पुत्र गोपाल हुए और चातुर्विच बालकों ने उनकी गौवों को चराया और उनके भोजन के लिये भलभिंति बनायेहुए ॥ विधवा स्त्रियां व बालकलोग भी ले खाते थे ॥२॥ हे राजन् | कुब समय के बाद पररपर उनकी प्रीति हुई और प्रेम से गोपाल व बालकों की कन्याओं हुक प्रयोजन नहीं है बरन हमलोगों को यहां निवास रुचता है ॥ ६८ ॥ यह कहने पर उन त्रेतिच बाहाणों ने उन चातुरिच बाहाणों को आज़ा मों में ने चातुर्विच दिजोत्तम बाह्मए।। ६६॥ अपने कमों में परायक्ष व शान्त और कृषीकर्म में लगेहुए थे और धर्मारस्य से थोड़ेही हूर पे वे गीवों

= ॥ इत्युक्ते समनुज्ञातास्त्रीव्यैस्ते हिंजोत्तमैः ॥ तेषु प्रामेषु ते विप्राश्चातुर्विद्या हिजोत्तमाः ॥ ६६ ॥ स्वक ॥ द्यतिबाह्यास्तु ते विप्रा भिक्षां कुर्वन्ति नित्यशः॥ अन्यच् श्रूयतां राजंस्त्रविद्यानां दिजन्मनाम् ॥ ६॥ पे तथा पङ्गम्तो वा बिधरोऽपि वा॥ काषो वात्यय कुब्जो वा बह्वागयवा धुनः॥७॥ अप्राप्तकन्यका होते लकाः॥ चात्तरियास्तु शिश्ववस्तेषां धेत्रत्वारयत्॥ तेषां भोजनकामाय अन्नपानादिसत्कृतम्॥ १॥ म्णा कुमायों दिजबालिकाः॥ ३ ॥ जाताः सगमास्ताः सर्वा दृष्टास्तेहिंजसत्तमेः ॥ परित्यकाश्च सदनादिक्क ताः पापकर्मणाः॥४॥ ताभ्यो जाताः क्रमामः में क्रानिः से क्षार्केहिंजसत्तमेः ॥ परित्यकाश्च सदनादिक्क शान्ताः क्रिकेमेपरायणाः ॥ धर्मारएयात्रातिद्वरे धेनूः सञ्चारयन्ति ते ॥ ३०० ॥ बहबस्तत्र गोपात्ता ब र्मणा ॥ ४॥ ताभ्यो जाताः कुमारा ये कातीमा गोलकास्तया ॥ भेनुजास्ते धरालोके रूयातिं जम्मुहिंजो भूबुर्दिजबात अन्यन्वे यु मीनरताः

ने मोजन किया ॥३॥ और उन हिजोनमों से देखी हुई वे सब क्षियां गर्भिणी हुई श्रीर पपक्सें से विकार कीहुई वे घर से छोड़ दीगई॥४॥ श्रीर उनसे जो बालक उत्सन्न हुए वे कातीभ और गोलक संज्ञक हुए व वे हिजोनम लोग एथ्वीलोक में धेनुक ऐसे प्रसिद्ध हुए ॥ ४॥ श्रीर जीविका से बाहर वे बाहाण नित्य मिक्षा करते थे व हे राजस् ! त्रैविच बाहाणों के अन्य चरित्र को सुनिये॥ ६॥ कि कोई कुष्टी व लेंगड़ा, मुर्ख, बहरा, काना व कूबरा और बंध घचनवाला पुरुष॥ ७॥ कन्याओं को न पाये

ग्राम से कर लेने के कारण सब बाहाणों ने इकट्टा होकर उस श्राम को भेट लेकर ॥ ११ ॥ आधा निवेदन किया व आधे की रक्षा किया और यह झणों के आश्रित हुए व हे राजन | बड़े द्रत्य के कारण उनकी कुँगरी कन्या ॥ ८ ॥ उस समय हे राजन् | ब्याही गई श्रीर उससे जो लड़के उत्पन्न हुष् मे त्रिष्ताज उत्पन्न हुए॥ १॥ व मेलसे उपजे हुए उनब्राह्मर्सोने परस्य जीविका किया व हे राजन् ! त्रैविध ब्राह्मर्सोका श्रन्य चरित्र सुनिये॥ १०॥ कि मिला ऐसा मानते हुए वे बाह्मए। चांचल्यमागी हुए ॥ १२ ॥ श्रौर जो महास्थान को गये वे विस्मय को प्राप्त हुए व उनुके मध्य में किसी बाह्मण ने कोथित होकर हुए ये चातुर्वेद्य माह वे क्ष्ट्रवीलोकमें उसी श्रीरामजी से दिये हुए 

ये ॥ त्रिदलजास्ते विरुपाताः क्षितिलोकेऽभवंस्ततः ॥ ६॥ र्शतं चकुत्रांताणास्तेऽन्योन्यं मिश्रममुद्रवाः॥ अन्यच् श्र यतां राजंसैविद्यानां दिजन्मनाम् ॥ १०॥ रामदत्तेन ग्रामेण करग्रहण्हेतवे ॥ एकीभूय हिजेः सर्वेग्रांनं प्रादाय द्रौ प्रमाश्रिताः॥ वितेन महता राजन्मुतास्तेषां कुमारिकाः॥=॥ उद्याहितास्तदा राजंस्तरमाज्ञातामेकास्तु ाता थे च ते हि विस्मयमाययुः ॥ तन्मध्ये कोऽपि विप्रस्तानुवाच कुपितो वचः ॥ १३ ॥ विप्र उवाच ॥ भाषन्ते लौल्येन महता इताः ॥ युत्रपौत्रविनाशाय ब्रह्मस्वेष्वतिलोलुपाः, ॥ १४ ॥ न विषं विषमित्या षिमुच्यते ॥ विषमेकाकिनं हन्ति ब्रह्मस्वं पुत्रपौत्रकम् ॥ १४ ॥ ब्रह्मस्वेन च दम्घेषु पुत्रदारग्रहादिष्ठ ॥ तिष्ठनित ब्रह्मस्वेन विनाशिताः ॥ १६ ॥ न नाकं लमते सोऽथ सदा ब्रह्मस्वहारकः ॥ यदा वर्गाटकां १॥ अर्द्ध निवेदयामामुरर्द्ध चैवोपरक्षितम् ॥ एतक्षब्धं हि मन्वानास्ते द्विजा बोल्यमागिनः॥ १२ अन्तं चैव । हुब्रेह्मस्वं विष न च ते ह्यपि चात्रविद्यान्स बिलम् ॥ ३ महास्यानग

विष को विद्यान्तोग विष नहीं कहते हैं बरन ब्राह्मण का धन विष कहाजाता है क्यों कि विष एकही को मारता है और ब्राह्मण का धन पुत्रों व पीत्रों को नाश करता है॥ १५॥ और ब्राह्मण के धन से पुत्र, स्ती व धर आदि के जलजाने पर ब्रह्मधन से नाश किये हुए वे भी नहीं स्थित होते हैं।। १६॥ और सदेव ब्राह्मण का १३॥ ब्राह्मण बोला कि बड़ी चंचलता से घिरेहुए और ब्राह्मणों के बनों में बहुत ही लोभी मनुष्य पुत्रों व पौतों के नाश के लिये भूठ बोलते हैं॥१८॥ उनमे वचन कहा॥

भूंठ नहीं कहागया हमलोगों को तुम क्यें दूषित करते हो और ब्रफ्साघ के विना किस को कडुई उक्ति योग्य होती है॥ २१॥ हे पार्थ। उस मनुष्य स्वर्ग को नहीं पाता है श्रौर ब्राह्मएग की कीड़ी को जब जो मनुष्य हरते हैं ॥ ९७ ॥ तद्नन्तर हरनेबाला मनुष्य तीन जन्मों तक नरक को जाता हुए जल को पूर्वज लोग कभी नहीं ग्रह्म करते हैं ॥ ९८ ॥ श्रौर क्षयाह में उसके फिंड ब जलदान कमें को फितर नहीं भोजन करते हैं श्रोर बह ता है व मिलीहुई सन्तान जीती नहीं है ॥ १८ ॥ श्रौर यदि देवयोग से सन्तान जीती है तो भ्रष्ट श्राचारवाली होती है ॥ २० ॥ गेरह ब्राह्मब्

ग्रामास कारणम् ॥ २२ ॥ विणिजैरेव मे दर्तो बिलेश्च हिजसत्तमाः ॥ तत्सवै शुद्धमावेन कथितै तु हि । ततोऽर्द्धरलं ज्ञात्वा ते कृषिता हिजधुत्रकाः ॥ इतेबेहिष्कर्तास्ते वे एकादश हिजास्ततः ॥ २४ ॥ १४ ॥ मधितिष्ट्याता भ्रवनत्रये ॥ न तेषां सह सैबन्धो न विवाहश्च जायते ॥ २४ ॥ एकादशसमा मानिविष्ट्याता भ्रवनत्रये ॥ न तेषां सह सैबन्धो न विवाहश्च जायते ॥ २४ ॥ एकादशसमा प्रामे वसन्ति ते ॥ एवं मेदाः समभवन्नाना मोहिष्टिजन्मनाम् ॥ धुगानुसारात्कालेन ज्ञातीनां च स्य हरन्ति ये ॥ १७ ॥ ततो जन्मत्रयाएयेव हत्तो निरयमात्रजेत् ॥ प्रवेजा नोपभुञ्जन्ति तत्प्रदत्तं जलं ॥ कस्य कद्रक्रियुंज्यते किल ॥ २१ ॥ तच्छत्वा तैहिंजैः पार्थ ग्रामग्राहयिता विषक् ॥ परिष्रष्टः स दैवाचे द्रष्टाचारा मवेदिति॥ २०॥ एकादशावित्रा ऊचुः॥ नासत्यं भाषितं वित्र कथं द्रषयसे हि नः॥ =॥ क्षयाहे नोषभुञ्जन्ति तस्य षिष्डोदकिकयाः॥ सन्तर्ति नैव लमते लभ्यमाना न जीवति॥ १६॥ तत्सवं कथर जन्मसु ॥ २ 

न ब्राह्मर्सों ने प्राम को प्रहक्त करनेवाले विस्ति में धृंबा और डसने उस सब कारस्स कहा ॥ १२ ॥ कि हे हिजोत्तमों विस्ति में मुभक्तों हिब ब्राह्मर्सि है। श्र सिका ने बाह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के कि सुत्र कोषित हुए तदनन्तर जीविका में बाह्मर स्थ ॥ २४ ॥ त्रिलोक में कुटुम्ब से एकादशसमा ऐसे प्रसिन्द हुए व उनके साथ संबन्ध व विबाह नहीं होता है ॥ १४ ॥ और औ एकादशसम वचन को सुनकर ड

धन हरनेवाला वह है श्रोर उससे दिये सन्तान को नहीं

哥

गींव के बाहर बसते हैं इस प्रकार समय से युग के अनुसार मोड बाह्याों के वंशों के वधमें के अनेक मेद हुए।। ३२६ ॥ इति श्रीस्कन्तुपुराखे धर्मा वो॰। धर्मारएयमहात्म के, सुने मिलै फल जीन। चालिसवे अध्याय में, कह्यो चरित सब तीन॥ नारदजी बोले कि हे बहान्। उस मोहेरकपुर में जाति का मेद होनेफ त्रैविद्य बाहासोंने क्या किया है उसको पूळते हुए सुम्मसे कहिये॥ १॥ यहा। घोले कि अपने स्थान में सब बाहमा हुषे से पूर्ण मन वाले थे श्रीर कोई अपनिहोत्र बे रम् भमाहात्मे देवीद्यालुमिश्रविरिचितायां भाषाटीकायां ज्ञातिभेद्वग्रीनं नामैकोनचत्वारिशोऽष्यायः॥ १६॥ संबक्त माझरा है ने

॥ एवं धर्मसमाचारान्कुर्वतां कुशलात्मनाम्॥ ४ ॥ स्थानाचारान्कुलाचारानधिदेव्याश्च भाषितान्॥ थतं सर्वं काजेशैक्तिदेतं च यत् ॥ ५ ॥ प्रम्परागतं धर्ममूजुस्ते वाडवोत्तमाः॥ ६ ॥ ब्राह्मणा ऊचुः॥ य ॥ ३२६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराषे धर्मारएयमाहात्म्ये ज्ञातिमेदवर्षांनंनामैकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३६॥ स्यामिधानं लिसितं रक्रपादैस्तु वाडवाः ॥ ज्ञातिश्रेष्ठः स विज्ञेयो बहिज्ञैयस्ततः परम् ॥७ ॥ रक्नं पदं नाम साध्यं प्र केऽपि स्मार्ता निरन्तरम् ॥ पुराण्-यायवेतारो वेदवेदाङ्गचादिनः ॥ ३ ॥ मुखेन स्वान्सदाचारान्कुर्वन्तो स्वस्थाने वाडवाः सर्वे हर्षनिभरमानसाः॥ अग्निहोत्रपराः केऽपि केऽपि यज्ञपरायणाः॥२॥ केऽपि चानिन नारद उवाच ॥ ज्ञातिमेदे तु संजाते तिमिनमोहरके पुरे ॥ त्रैविद्यैः कि कर्तं ब्रह्मस्तन्ममाचक्ष्य प्रच्छतः॥ ३६। ब्रह्मोवाच ॥ स्वस्थाने वादवाः मर्बे हर्गतिभीतमानामा ॥ ज्ञातिक्षेतः ।। ज्ञाविद्यैः कि कर्तं ब्रह्मस्तन्ममाचक्ष्य प्रच्छतः॥ १॥ ब्रह्मवादिनः समाधानाः

परायश्य व कोई यज्ञों में परायश्ये॥२॥ और कोई अग्न्याधान करनेवाले व कोई सदैव स्मार्त थे और कोई पुराशों व न्याय के जाननेवाले तथा वेदों व वेदांगोंके कहनेवाले थे ॥३॥ और वे ब्रह्मवादी मुखसे अपने उत्तम आचारोंको करते थे इसप्रकार अधिदेवी से कहेहुए धर्माचार, स्थानाचार व कुलाचारों को करते हुए निशुश चित्तवाले उन ब धर्मशास्त्र में स्थित कमें हुआ जोकि ब्रह्मा, विष्णु व शिवजी से कहागया था॥ ८। ४॥ और उन द्विजीचमों ने परंपर से प्राप्त धर्म को कहा॥ ६॥ बाह्माणें। राहमादों से जिसका नाम लिखा गया है वह जाति में श्रेष्ठ जानने योग्य है व उसके उपरान्त बाहर जानने यांग्य है।। ७ ॥ ब्रीर राहफ् माक्षणों का वह सं माझाए बोले कि

3, 1 1

वह रक्तपाद कहाजाता है श्रोर वे सब साबधान होकर शीरामजी के लेखको पूजन करें ॥ ह ॥ व सदैव बाह्मएलोग श्रीरामजी के हाथ की मुद्रा ( बाप ) को पूजन करें श्रोर यदि जिनके उत्तम श्राचार में ज्यभिचार श्रादिक दोष होनेंगे ॥ ० ॥ उनको वह दराह करने योग्य होगा जोकि विधिपूर्वक बाह्माणों से कहा गया है श्रोर जबतक दराह ( बाल ) नहीं देता है तबतक श्रीरामजी की मुद्रा का चिह्न नहीं होता है ॥ ९० ॥ क्योंकि बाल देने के विना मुद्रा का चिह्न नहीं पने वंश की प्रसिद्ध के लिये चन्द्रन व पुष्पादिकों से पूजित उन कुंकुम से कुब लाल चरणोंवाले दिजों से ॥ = ॥ मिलकर जो लिखा गया है साध्य नाम

गता है व हे त्रपोत्तम ! मुद्रा हाथवाले ब्राह्मण जानने योग्य हैं ॥ १२ ॥ पुत्र पैदा होमेपर पिता सदैव श्रीमाताजी के लिये बिल को देवे बीत्तपल धी गुड़ देवे ॥ १३ ॥ श्रोर पेदा हुआ पुत्र उस समय कुंकुमादिकों से पूजने योग्य है श्रीर हे राजन् ! सदैव बठें दिन छठी को पूजे ॥ १८ ॥ श्रोर उसमें धी देवे व पांच बिलयों को देवे ॥ १४ ॥ श्रोर भिष्ठ्विक श्रीमाता के लिये व पुजकर बंश में सन्तान की बृद्धि के शिमाता के लिये । १६ ॥ श्रोर महिष्वेक श्रीमाता के लिये व पुजकर बंश में सन्तान की बृद्धि के लिये वित्यास्त्र न करें ॥ १६ ॥ श्रोर वृद्ध में जो कहा गया है उस घनको देते हुए पिता को जन्म के बाद नेहरूये ॥ १६ ॥ तार्द्ध चार्षयता द्रव्यं हदौ यद्गाषितं धुनः ॥ जन्मनोऽनन्तरं कार्यं जातकर्म । सर्वे युजर्यन्ते समाहिताः ॥ ६ ॥ रामस्य करमुद्रां च युजयन्तु दिजाः सदा ॥येषां दोषाः सदाचारे न्याभि गिदे ॥ १० ॥ तेषां दएडो विधेयस्तु य उक्नो विधिवद्भिजेः ॥ चिक्नं न राममुद्राया यावदृष्टं ददाति वेना दएडप्रदानेन मुद्राचिक्नं न घायते ॥ मुद्राहस्ताश्च विज्ञेया वाडवा त्रपसत्तम् ॥ १२ ॥ युत्रे जाते पिता स्नाञ्छीफलेयुंतान् ॥ १५ ॥ कुङ्कुमादिभिरम्यच्यं श्रीमात्रे भक्त्रियुंकेम् ॥ वित्तशास्त्रं न कुर्वीत सिंह्ये स्वकुलस्य में ॥ कुङ्कुमार्कपारेस्तेर्गन्यपुष्पादिचिनितः ॥ ८ ॥ संभूय लिस्तिं यच् रक्षपादं तदुच्यते ॥ राम त्रे तु बर्लि सदा ॥ पलानि विशातिः सर्पिग्धेदः पञ्चपलानि च ॥ १३॥ कुङ्कुमादिभिरभ्यच्यों जातमात्रः षष्ठे च दिवसे राजन्षष्ठीं युजयते सदा ॥ १४॥ दद्यातत्र बर्लि साज्यं कुर्याद्धि बलिपञ्चकम् ॥ पञ्चप्रस्थान्त्र <u>जी-दद्यात्सव</u> सन्तात मुतस्तदा ॥ लेल्य 

विषिध्वंक जातकर्म करना चाहिये॥ ३७ ॥ श्रोर इसमें जो वृति बाहाणों से कहीगई है वह विभाग की जाती है कि पहली जितनी वृत्ति भिले ॥ १८ ॥ उस आधाभक्त गोत्रदेवी के लिये देवे श्रोर पुत्र उत्पन्न होनेपर विश्च के तूना होता है ॥ १६ ॥ श्रोर जो मांडलीय श्रूद हैं उनका यह आधा कर होता है श्रोर अहालजों का जीपना होता है ॥ २०॥ यह व अन्य सब शूदजातियों में कहागया है और देव के बश से जिसके हत्या का दोष उत्पन्न हुआ है ॥ २०॥ उसका वेद्यास्त्री लोगों से विधिष्वेक दगड करना चाहिये श्रोर श्रगम्यास्त्री के गमन से जब जिसको दोष उत्पन्न होवै तब त्रेविच जातिवासे श्रेष्ठ बाहासों को फिर उसका

तस्या छत्तेरर्दभागो गोत्रदेञ्ये तु कल्प्यताम् ॥ हिग्रुणं विणुजां चैव पुत्रे जाते भवेदिति ॥ १६ ॥ माएडलीयाश्च ये श्रुद्रास्तेषामधंकरंतिवदम् ॥ श्रद्रानाम ॥ हिग्रुणं गोभ्रजानां चतुर्युणम् ॥२०॥इत्येतत्किथितं सर्वमन्यच श्रुद्रजातिषु ॥ यस्य दोषस्तु हत्यायाः समुद्रतो विधेवशात ॥ २१ ॥ दएडस्तु विधिवत्तस्य कर्ताञ्चो वेदशास्त्रिभः ॥ श्रगम्या गमनाद्य स्य दोष उत्पद्यते यदा ॥ तस्य दण्डातुः कार्यं श्रायंक्रीविद्यजातिभिः ॥ २१॥ पङ्किमदस्य कर्तां च गोसहस्रवधः स्मृतः ॥ वित्रमागिवभजनं तथा न्यायिविचारणम् ॥ श्रीरामद्रतकस्याये कर्त्वयमिति निश्चयः ॥ २३ ॥ तस्य प्रजां प्रकुर्गित तदा १७॥विप्रानुकीर्तिता याऽत्र द्यतिः सापि विभज्यते ॥ प्रथमा लभ्यमाना च द्यतिर्धे यावती पुनः ॥ १८॥ तस्य वां ञ्झतम् ॥ २५ ॥ प्रतिषुत्रं तु तस्याग्रे कुयोन्नान्यत्र कुत्रांचेत्॥ श्रीमाताबकुलस्वाांमेभागधेयं तु सदा ॥ तैलेन लेपयेत्तस्य देहे वैविघ्रशान्तये ॥२४॥ धूपंदीपं फलं द्यात्षुष्पैनांनाविधैः किला। प्रजितो हनुमा कालेऽथवा यथाविधि॥

के दूत हनुमान्जी के आगे करना चाहिये यह निश्चय है ॥ २३॥ और उस समय या सदैव उन हनुमान्जी का पूजन करे व विप्न की शान्ति के लिये तैलसे उनके शरीर में लेपन करे ॥ २८॥ और धूप, दीप व फलको देत्रे क्योंकि अनेक भांति के पुष्णें से पूजे हुए हनुमान्जी उसको मनोरय देते हैं ॥ २४॥ उन हनुसान्जी के ॥ २२॥ और जो पंक्तिभेद का करनेवाला है वह हज़ार गऊ का वषकती कहा गया है और जीविका के अंश काविभाग व न्याय का विचार श्रीरामजी क्एड करना चाहिये

ऐसा करे अन्यत्र कहीं न करे और पहले श्रीमाता व बकुलस्त्रामी की बलि देते ॥ २६ ॥ परचात ब्राह्माणें को प्रतिष्रह (दान ) करना हों के समाजों में न्याय व अन्याय के निर्माय में ॥ २७॥ हदय में निर्मायको घरकर वहां बैठे हुए ब्राह्माणों को केवल घमें की बुद्धि से निर्माय

र्णय किये हुए ऋर्थ के विचार में उसका बचन न सुनना चाहिये और सब बाहाए। सिलकर जिसको वर्जित करें ॥ ३०॥ उसके साथ अझ पानादिक को सुनावै श्रौर पक्षपात वर्जित करे।। रत्या श्रौर सबों का सम्मत करना चाहिये क्योंकि वह विकाररहित होता है यदि बुलाया हुआ बाह्यए समा में उससे भय को प्राप्त दातञ्या तत्संसगी च तादशः ॥ ३१ ॥ ततो द्एंडं प्रकुवींत संबेरें हिजोत्मैः ॥ मोजनं कन्यकादानमिति दाश्रियेमे ॥ यरिकचित्कुरुते पापं लघुस्थूलमथापि वा ॥शुष्कार्ट्रं वसते चान्ने तस्मादन्नं परित्यजेत् ॥ ३३ ॥ कुर्ब गी स्यात्तस्य द्रष्डो यथाविधि ॥ न्यायं न पश्यते यस्तु शक्नौ सत्यां सदा यतः॥ ३४ ॥ पापभागी स पूर्वतः ॥ २६ ॥ पश्चात्प्रातिग्रहं विप्रैः कर्त्तव्यमिति निश्चितम् ॥ समागमेषु विप्राणां न्यायान्यायविनिर्णये ॥ २७ ॥ ये धत्वा तत्रस्थाञ्छावयेद्रिजान् ॥ केवलं धमेबुद्धया च पक्षपातं विवजेयेत् ॥ २८ ॥ सर्वेषां संमतं कार्यं मेव च ॥ श्राकारितस्ततो विप्रः सभायां भयमेति चेत् ॥ २६॥ न तस्य वाक्यं श्रोतब्यं निर्णीतार्थाव स्य वर्जस्तु क्रियते मिलित्वा सर्ववाड्वैः॥३०॥ अन्नपानादिकं सर्वं कार्थं तेन विवर्जयेत् ॥ तस्य कन्या न आगे प्रत्येक पुत्र में चाहिये और बाहाणों तम् ॥ ३२। निर्णयं हदर स्तरपापमाग होत्रै ॥ रह।। तो नि तद्दयविकृत

||दान करना चाहिये यह श्रीरामजी का सम्मत है || ३२ || श्रोर जो कुछ छोटा या बड़ा व सूखा या भीगा पाप मनुष्य करताहै वह सब उसके || कारए। श्रन्न को त्याग देवे || ३३ || क्योंकि करता हुआ मनुष्य उसके पाप का भागी। होता है और उसका विधिपूर्वक दग्रह करना चाहिये और नेदैव जिससे न्याय को नहीं देखता है ॥ ३४ ॥ उसी कारण वह पाप भागी जानने योग्य है यह सत्य है इसमें सन्देह नहीं है और जो दुषकर्षी । और उसको कन्या न देना चाहिये व उसका मेल करनेवाला भी वैसाही होताहै ॥ ३० ॥ उसी कारण तब दिजोचमों से ब्राप्ड करना चाहिये सब कार्य वर्जित करे श्रीर भोजन व कन्य 

ता है उनका सब पाप उसकी होता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३४ ॥ और उसका अन्न व कत्या को भी कभी न प्रहण् करे व जो मनुष्य पुत्रों का भी वह इन सब नियमों को पालन करे इसमें सन्देह नहीं है ऐसा पत्र लिखकर वे बाहाण् प्रसन्न हुए ॥ ३७ ॥ जिस फ्रकार भयंकर कलियुग प्राप्त होने करें ऐसा जानकर उन सबों ने न्यायधमें को किया॥ ३८॥ ज्यासजी बोले कि कलियुग प्राप्त होने पर जिस लिये सब बाह्मण स्थान से अट होबैंसे को प्रहूस करेंगे और पक्षपाती होवेंगे ॥ ३६ ॥ और स्लेब्बों के प्राम कोलाबिध्वंतियों से भोग किये जावेंगे और कलियुग में वे बाह्मण वेदोंसे भ्रष्ट उससे उरकृष्ठ पक्ष पर मनुख्य पाप न

4 Sec. 19.

सत्यं न संश्यः ॥ उत्कोचं यस्तु गृह्णाति पापिनां हुष्टक्मिणाम् ॥ सकतं च मवेत्तस्य पापं नैवाक सं तै विप्रा मिक्यान्ति कलौ युगे ॥ ४० ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ देशे देशे गमिष्यन्ति ते विप्रा विष्णिजस्तया ॥ त्रसंज्ञाऽथ केचिचेव पराक्रमेः ॥ यस्य यस्य च यत्कर्म तस्य तस्यावटङ्कः ॥ ४३ ॥ अवटङ्केहि ज्ञायन्ते ॥ तस्यान्नं नैव गृह्णीयात् कन्यापि न कदाचन ॥हितमाचरते यस्तु पुत्राणामपि वै नरः॥ ३६ ॥ स एतान्नि न्पालयेन्नात्र संश्ययः ॥ एवं पत्रं लिखित्वा तु बाडवास्ते प्रहर्षिताः ॥ ३७ ॥ प्राप्ते कलियुगे वीरे यथा पापं इति ज्ञात्वा तु सर्वे ते न्यायथमी प्रचिक्रिरे ॥ ३८॥ ज्यास उवाच ॥ कलौ प्राप्ने हिजाः सर्वे स्थानभ्रष्टा यत कर्थं संवें: केन चिह्नेन मारिष् ॥ ४१ ॥ यस्मिन्गोत्रे समुत्पन्ना वाडवा ये महाबलाः ॥ ४२ ॥ ज्याम उवाच् ॥ स्ततः॥ त्रहीष्यन्त्युत्कलं पक्षं तथा स्युः पक्षपातिनः ॥ ३६ ॥ मोक्ष्यन्ते म्लेच्छकप्रामान्कोलाविध्वंसिभिः किल ने कुक्ति ॥ बेह्झाथ्य ज्ञायन्ते वे ज्ञायते गो श्रवः॥ ३

वर्क होताहै॥ ४३॥ श्रीर श्रवरंकों से वे जानेजाते हैं और श्रन्यथा कभी नहीं जानेजाते हैं व हे तृपात्मज, राजन् । गोत्रों से और प्रवरों तथा में उत्पन्न हैं॥ ४२॥ व्यासजी बोले कि गोत्र की संज्ञा जानीजाती है और कोई बाह्मण् पराक्रम, से जानेजाते हैं और जिस जिसका जो कर्म है थिछिरजी बोले कि हे मारिष ! वे बाहाए व विश्वज् देश, देश में जांदेंगे तो किस चिंह से सबों से वे जानेजाते हैं ॥ ४९ ॥ जो कि बड़े बलवान् होनेंगे ॥ १० ॥ यु

ाटसंज्ञक बाह्मया जानेजाते हैं ॥ ४४ । ४४ ॥ युधिष्ठिरजी बीले कि तुरहारे मुख से गोत्रों और प्रक्रों से ये मुने गये हैं व किस शाखा के वे पढ़ने हजी ! उसको मुफ्ते कहिये ॥ ४६ ॥ व्यासजी बोले कि जहां तहां रियत बड़े बलवान् मार्घ्यंदेनी शाखावाले बाह्मया जानेजाते हैं और गुर्गों से कौथमी शाखा के आश्रित होकर रियत होते हैं ॥ ४७ ॥ व हे महामते ! ऋग्वेद व अथवृत्या वेद से उपजी हुई वह शाखा नष्ट होगई है इस प्रकार उपजे हुए वे बड़े ऐश्वर्यवान् बाह्मसा पुत्रों व पीत्रों से संयुत हुए ख्रौर बड़े ऐश्वर्यवान् सब शूद पुत्रों व पीत्रों से संयुत हुए ॥ धन । धर । भवटकों से श्रेष्ठ मोट

मह ॥ ४६ ॥ ब्यास उवाच ॥ ज्ञायन्ते यत्र तत्रस्था माघ्यन्दिनीया महावलाः ॥ कोथमीं च समाश्रित्य केचिद्दिप्रा ग्रुणान्विताः ॥ ४७ ॥ ऋगयर्वेष्णजा शाखा नष्टा सा च महामते ॥ एवं वे वर्तमानास्ते वाडवा धर्मसंमवाः ॥ ४८ ॥ धर्मार्र्एये महा धर्मार्र्र्एये महा धर्मार्र्एये महा भर्मार्र्एये महा धर्मार्र्एये महा भर्मार्र्एये महा प्रमार्ग्रेस्य । अभवनामभक्राश्च रामाज्ञां पालयन्ति च ॥ ४० ॥ आज्ञामत्याऽऽदरेषे ह हनूमन्तश्च वीर्य वान् ॥ प्रकर्माति नित्यशः ॥ श्रेविद्या वाह्यवा वाह्य ॥ प्रकर्मार्त्ति च । प्र ॥ समायामुष्यिष्टा येऽन्यायात्पापं प्रकुव्ते ॥ जयो हि न्यायकर्षणामजयोऽन्याय यत्र चात्रविद्यास्तिष्टेव च ॥ ५२ ॥ समायामुष्विष्टा येऽन्यायात्पापं प्रकुव्ते ॥ जयो हि न्यायकर्षणामजयोऽन्याय न्यया कचित् ॥ गोत्रैश्र प्रवेरेश्रेव अवटङ्केर्नपात्मज ॥ ४४ ॥ ज्ञायन्ते हि हिजा राजनमोदबाह्मणसत । युधिष्ठिर उवाच ॥ गोत्रेश्च प्रवरेश्वेव श्रुता एते तवाननात् ॥ कां वा शास्तामधीयानास्तन्मे बृहि पिता ॥ ज्यास उवाच ॥ ज्ञायन्ते यत्र तत्रस्था माध्यन्दिनीया महाबलाः ॥ कोथमीं च समाश्रित्य केचिद्रिप्रा ज्ञायन्ते नाः

। को पाखन करते हैं इस समय कलियुग प्राप्त होनेपर ने ॥ ४१ ॥ हमुसान्जी अहष्टरूप होकर बहां नित्य घूमते हैं श्रीर जिस कलियुग | य ब्राह्मण् ॥ ५२ ॥ जो सभा में बेठे हैं वे श्रन्याय से पाषको करते हैं न्याय करनेवालों की जय होसी है व श्रन्याय करनेवालों की पराजंब व धर्मारएय महातीर्थ में वे सब ब्राह्मर्सों के सेवक हुए श्रीर रामजी के भक्त वे श्रीरामजी की ब्राज्ञा को पालन करते हैं ॥ ४० ॥ श्रीर पराक्रमी हनुमान्जी कड़े बाद्र से आज्ञ

होती है। धरा श्रीर अपराध समेत पुत्र, पिता व भाइ में जो पक्षपात करता ह उसक जगर हुतुनारणा जाराह बाह्मणों की सेवा नहीं करती है व जो जीविकाको नहीं देता नहीं करते हैं व पुत्रनारा करते हैं और घर को नारा करतेहैं।। धरा । और सेवाके लिये बनाया हुआ जो शहर बाह्मणों की सेवा नहीं करते हैं।। धरा । व अपराध करते हैं।। धरा । व आरामजी का वचन स्मर्ग्ण करते हुए हनुमान्जी धननारा, भुभनारा व स्थाननारा करते हैं।। धरा । व आरामजी का वचन स्मर्ग्ण करते हुए हनुमान्जी धननारा, भुभनारा व स्थाननारा करते हैं।। धरा । व आरामजी का वचन स्मर्ग्ण करते हुए हनुमान्जी धननारा, भुभनारा व स्थाननारा करते हैं।। धरा । व आरामजी का वचन स्मर्ग्ण करते हुए हनुमान्जी धननारा, भुभनारा व स्थाननारा करते हैं।। धरा । व आरामजी का वचन स्मर्ग्ण करते हुए हनुमान्जी धननारा, भुभनारा व स्थाननारा करते हैं।। धरा । व आरामजी का वचन स्मर्ग्ण करते हुए हनुमान्जी धननारा, भुभनारा व स्थाननारा करते हैं।। धरा । व अरामजी का वचन स्थान करते हैं।। धरा।। व आरामजी का वचन स्मर्गण करते हैं।। धरा।। अरामजी का वचन समर्गण करते हैं।। धरा।। व आरामजी को मामजी करते हो।। धरा।। व आरामजी को जो करते हो।। धरा।। व आरामजी का व अरामजी करते हो।। धरा।। व आरामजी का व अरामजी व अरामजी करते हो।। धरा।। व आरामजी का व अरामजी करते हो।। धरा।। व अरामजी करते हो।। धरा।। व अरामजी करते हो।। व अरामजी करते हो।। व अरामजी करते हो।। हो।। व अरामजी करते हो।। व अरामजी हो।। व अरामजी करते हो।। व अरामजी हो। व अरामजी हो।। व अरामजी हो।। व अरामजी हो।। व अरामजी हो।। व अ

वि॰ मा

कारिणाम् ॥ ५३ ॥ सापराधे यस्तु पुत्रे ताते आति वापि वा ॥ पक्षपातं प्रकुर्वात तस्य कुर्यित वायुजः ॥ ५४ ॥ कु पिलो हनुमानेष धननाशं करोति वे ॥ प्रत्रनाशं करोत्येव धामनाशं तथेव च ॥ ५५ ॥ सेवार्थं निर्मितः श्रुद्रो न वि प्रान्परिषेवते ॥ द्यितं वा न ददात्येव हनुमांस्तस्य कुर्यित ॥ ५६ ॥ अर्थनाशं प्रत्रनाशं स्थाननाशं महामयम् ॥ कुस्ते बायुप्रते हि रामवाक्यमनुस्मरत् ॥ ५७ ॥ यत्र कुत्यिति ॥ ५६ ॥ अर्थनाशं प्रत्रा वा त्यपसत्तम् ॥ न निर्देना मवेयुस्ते प्रसादाद्राघवस्य च ॥ ५८ ॥ यो मृत्श्रात्यधर्मात्मा पाषपाषण्डमाश्रितः ॥ निजान्त्रिप्रान्परित्यज्य परज्ञातीश्र म नयते ॥ ५६ ॥ प्रदेश प्रत्यं सस्मीभवति नान्यथा ॥ अन्येषां दीयते दानं स्वत्यं वा यदि वा बहु ॥ ६० ॥ व्या मविते वे प्रवं ब्रह्मविष्णुशिवेः स्प्रतम् ॥ तस्य देवा न ग्रह्मित्त हर्व्यं कर्व्यं च प्रवंजाः ॥ ६१ ॥ ब्रह्मविष्णुशिवेश्वेव प्रजिता ये प्रानन्येभ्यः प्रदेतेतु यः ॥ तस्य जनमाजितं प्रत्यं सस्मीभवति तत्र्षणात् ॥ ६२ ॥ ब्रह्मविष्णुशिवेश्वेव प्रजिता ये

पने बाह्मणों को छलकर जो अन्यलोगों के जिये दान देता है उसका जन्म में इकट्ठा कियाहुआ पुएय उसी क्षण भस्म होजाता है॥ ६२॥ ब्रह्मा, विष्णु स पराबे कुटुरचों को मानता है ॥ ४१ ॥ उसका पहले किया हुआ पुराय भरम होजाता है अन्यथा नहीं होता है और अन्य लोगों को थोड़ा या बहुत है।। ६ ।। वह तथा होजाता है ऐसा ब्रह्मा, विष्णु व शिवजी से कहागया है श्रीर पूर्वज पितरत्त्रोग उसके हच्य व कब्य की नहीं ग्रहण करते माह्मलों को बोक्

है वह तुरहारे मुख मे सुनागया और जहां धर्मवावली में धर्मराज ने कांठेन सुखों के मिलने के लिये मनुष्य सुनै ॥ ७० ॥ सब तीयों में जो पुराय होता है व सब क्षेत्रों में जो फल होता है उस फलको मनुष्य घर्माराय के | बड़ी श्रद्धा से संगुत जो मनुष्य सब पातकों को नाशनेवाले धर्माराय के इस माहात्म्य को सुनता है।। ६८।। उसका मन, वचन व शरीर से उपजाहुआ। कार का पाप होता है वह सब एक बार सुनने व कहने से नाश को प्राप्त होता है ॥ ६६ ॥ हे वत्स ! घनदायक व यशदायक तथा सुख व संतान का देने क्षाण् प्जेगये हैं उनसे जो विमुख होते हैं वे रौरव नरक में बसते हैं ॥ ६३॥ श्रीर जो चंचलता से कुल का श्राचार व गोत्र का श्राचार लोप ६५॥ और गोत्र का श्राचार धन के श्रनुसार पालन करनेयोग्य है हे राजन्! इसप्रकार तुमेंस प्राचीन घर्मारएय कहा गया ॥ ६६॥ सतयुग में ब्रह्मा, हित मनुष्य श्रपने श्राचार को नहीं करता है ॥ ६८॥ उसका सब नाश होजाता है और उसी क्षण् भस्म होजाता है इस लिये सब कुल का श्राचार विस्ता व शिवादिकों से धर्मारएय स्थापित कियागया है और जेता में सत्यमन्दिर व द्वापर में वेदमवन और कलियुग में मोहेरक कहागया है ॥ ६७ ॥ ब्रह्माजी बोले है स्मृतम् ॥ ६७ ॥ ब्रह्मोबाच ॥ य इदं श्युष्यात्युत्र श्रद्धया परया युतः ॥ धमारेएयस्य माहात्म्यं सर्वे ानम् ॥ ६∼ ॥ मनोबाक्कायजनितं पातकं त्रिविधं च यते ॥ तत्सर्वं नाशमायाति श्रव्णात्कीतेनात्स तेषां ये विमुखाः शुद्रा रौरवे निवसन्ति ते॥ ६३ ॥ यो लोल्याच कुलाचारं गोत्राचारं प्रलोपयेत्॥ स्वा नीत कदाचिहै विमोहितः ॥ ६४॥ सर्वनाशो भवेतस्य भस्मीभवति तत्क्षणात् ॥ तस्मात्सवेः कुलाचारः ाथैव च ॥ ६५ ॥ गोत्राचारः पालनीयो यथावित्तानुसारतः ॥ एवं ते कथितं राजन्धमारएयं पुरात स्थापितं देवदेवेश्च ब्रह्मविष्णुशिवादिभिः ॥ धर्मारएयं कृतयुगे त्रेतायां सत्यमन्दिरम् ॥ द्यापरे वेदभवनं 'यं सर्वक्षेत्रेषु यत्फलम् ॥ तत्फलं समवाप्रोति धमोरएयस्य सेवनात् ॥७१ ॥ नारद् उवाच॥धमोरएयस्य धन्यं यशस्यमायुष्यं मुखसंतानदायकम् ॥ माहात्म्यं श्रणुयाद्दत्स सर्वसौरूयाप्तये नरः ॥ ७० ॥ सर्व ॥ ७१ ॥ नारदजी बोले कि घर्मारएय का जो माहात्म्य हिजोत्तमाः॥ चारं यो न कुर् नम् ॥ ६६॥ क्लो मोहेरके किल्विपनाश व शिवजी से जो बा करता है श्रीर जो मो थानाचारर व स्थान का आचार

पवित्र होगया॥ ७४॥ न्यासजी बोले कि हे पाएडुनन्दन । यह सब कथानक कहागया जिसको सुनकर मनुष्य गोसहस्र का फल पाता है॥ ७४॥ य पुत्रों को पाता है व निर्धनी धनवान् होता है और रोगी रोग से छूटजाता है व बँधवा मनुष्य बन्धन से छूटजाता है॥ ७६॥ और विद्यार्थी कर्म ती उत्तम विद्या को पाता है और उसको तीर्थयात्रा का फल होता है व करोड़ कन्यादान के फल को पाता है॥ ७७॥ व हे नरोत्तम । जो स्त्री या उस क्षेत्र की महिमा को मैंने तुमसे सुना तुम्हारा कल्याए। होवे में घमीराएय को देखने की इच्छा से जाऊंगा ॥ ७३॥ है चतुर्मुख । तुम्हारे वचनकपी कर रेशमी वलादिकों से ॥ ७६ ॥ और श्रातम २ चन्द्रन व मालाओं से यथायोग्य पूजन करे व् हे राजन् । प्रंथ की समाप्ति में बांचनेवाले को संपूर्ण फल के लिये यथायोग्य दानादिकों से पूजे और सुंदर्ग व कुंडल और सुवर्ण का यज्ञोपवीत देवे ॥ घोर विचित्र वस्तों को देवे व चन्द्रन, सुनता है वह एक सौ एक पुश्तियों समेत नरक को नहीं देखता है ॥ ७८॥ व हे राजन् । सज्जनों से संमत पवित्र मनुष्य पुराश की पुस्तक को त्वत्तोऽवधारितः ॥ स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि धर्मारंष्यदिदृक्षया ॥ ७३ ॥ तव वाक्यजलौघेन पावितोऽहं ॥ अधुत्रों लमते धुत्रानिद्रनों धनवान्मवेत् ॥ रोगी रोगात्प्रमुच्येत बद्दों मुच्येत बन्धनात् ॥ ७६ ॥ वि गच्छतं त्वन्मुस्वाम्बुजात्॥ धर्मवाप्यां यत्र धम्मीस्तपस्तेषे मुदुष्करम् ॥ ७२॥ तस्य क्षेत्रस्य महिमा (एमयम् ॥ ८१ ॥ वस्नाणि च विचित्राणि गन्धमाल्यानुलेपनैः ॥ देववत्यूजनं कृत्वा गां च द्यात्पय १४॥ ज्यास उवाच ॥ इदमां च्यानकं सर्वं कथितं पाष्डुनन्दन॥ यच्छुत्वा गोसहस्रस्य फुलं प्राप्नोति मा री बाथ नरोत्तम ॥ निरयं नैव पश्येत्स एकोत्तरश्रतैः सह ॥ ७८ ॥ शुभे देशे निवेश्याथ श्रोमवस्नादि विद्यामुत्तमां कर्मपाधनाम् ॥ तीर्थयात्राफ्तं तस्य कोटिकन्याफ्तं लमेत् ॥ ७७ ॥ यः श्रुणोति नरो पुराणपुस्तकं राजन्प्रयतः शिष्टसंमतः ॥ ७६ ॥ अच्येच यथान्यायं गन्धमाल्येः प्रथक्ष्यक् ॥ समा प्रय वाचकस्यानुष्जनम् ॥ =० ॥ दानादिभियंथान्यायं सम्पूर्णफलहेतवे ॥ मुद्रिकां कुर्यडले ब्रह्मसूत्रं हिर पुरुष मिक्ति से इसको उत्तम स्थान में धरक चतुर्मुख ॥ ७ मो त्य गन्य और पुत्ररहित मनुष्य चार्थी लमते मिस्तया ॥ को साधन करनेवाल भक्त्या ना तप कियाहै॥ ७२॥ जलके प्रवाह से मैं नवः ॥ ७५ माहात्म्यं मंया

1 6 世

नों से देवना के समान पूजन कर दूषवाली गऊ को देवे ॥ दर ॥ इस प्रकार विधि से घर्मारएय की कथा को सुनकर मजुष्य धर्मारएय के निवास समें सन्देह नहीं है ॥ दर्श ॥ इति श्रीस्कन्द्रुरारों धर्मारएयमाहास्येदेवीद्यालुभिश्रविराचितायां भाषाटीकायांधर्मरएयनिवासिञ्यवस्थावर्गानपूर्वक म्यवर्गानंनामचत्त्रारिशोऽष्यायः॥ ४०॥

:२॥ एवं विधानतः श्रुत्वा धर्मारण्यक्थानकम् ॥धर्मारण्यनिवासस्य फलमाप्रोत्यमंशयम् ॥ <३॥ द्युराषे धर्मारएयमाहात्म्ये धर्मारएयनिवासिब्यवस्थावर्षनपूर्वकधर्मारएय श्रवणमाहात्म्यवर्षानंनाम ह्यायः ॥ ४० ॥ स्विनीम् ॥ ट

## इति धर्मार एयमाहात्म्यं समाप्तम् ॥

दो । श्रीगर्गोश के पदकमल, युग को किरिकै ध्यान । घर्मारिएयमहात्मकर, तिलक कियो सुखदान ॥ १॥ पढ़ै सुनै प्रत्येक दिन, जो याको चित लाय। ताकोघनक्रह्मान्यत्व, मिलत बहुत सरसाय॥ १॥

## .

ल्हिनऊ

सुवरिटेंडेट बाबू मनोइरलाल भागेव बी. ए., के प्रबन्ध से

मुशी नवलिकशोर सी, आई. ई., के छापेखाने में छपा॥

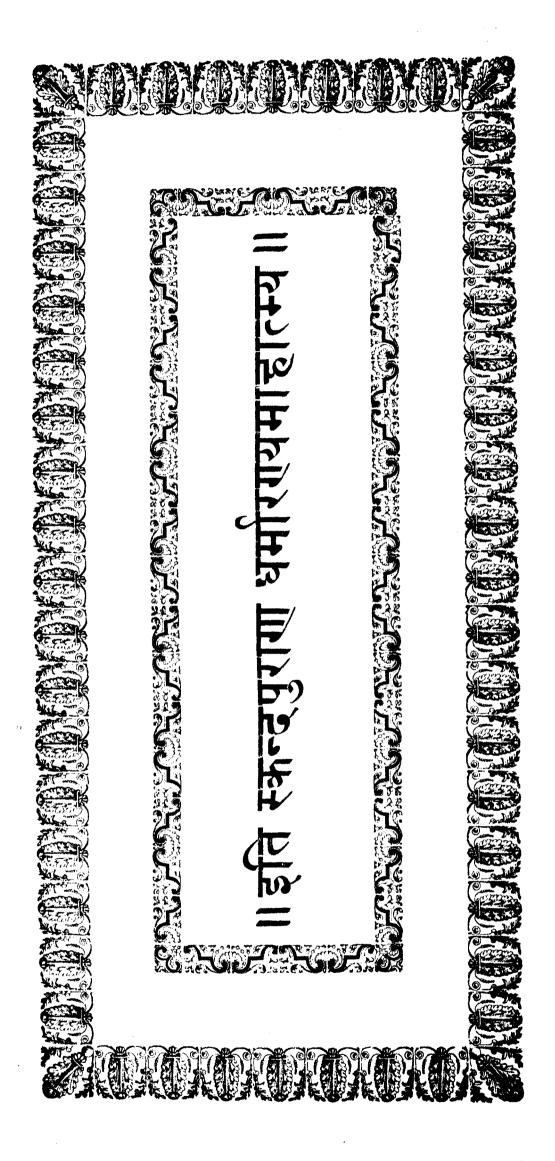

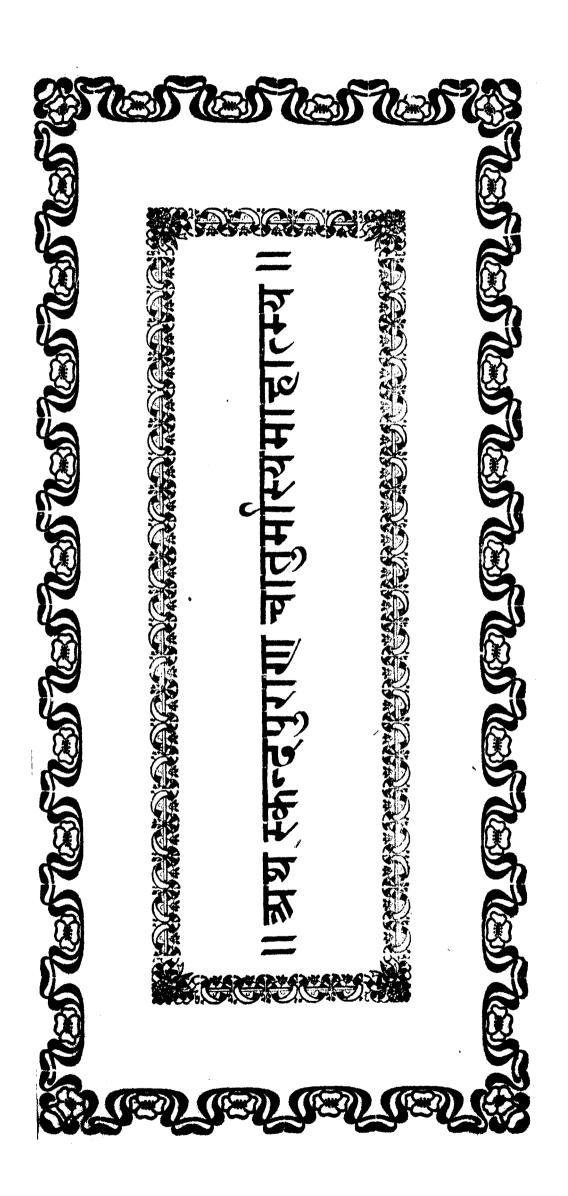

श्रीमधेशाय नमः॥

## अथ ब्रह्माखराडान्तर्गतचातुर्मास्यमाहात्म्यम्॥

वी । चातुमीस्य मैक्तार जिमि बत कीन्हे फल होत । सोइ प्रथम श्रष्याय में बरन्यों चरित उदौत ॥ नारदजी बोले कि हे देवदेव, महाभाग, बहान ! तुम्हारे मुख मरख ही से मनुष्य सब पाषों से ब्रूटजाता है ॥ 8 ॥ संसार में मनुष्य होना दुर्लभ है और उसमें भी कुलीनता व कुलीनता में भी द्यासंयुत होना ों का संगम शुभ है ॥ ४ ॥ जहां सत्संगम व विष्णुभिक और वत नहीं होते हैं वहां विशेष कर चातुर्मास्य में विष्णुजी का वत करनेवाला नर गये परन्तु मेरा मन तृप्ति को नहीं प्राप्त होता है॥ १॥ इस समय मैं उत्तम चातुमांस्य को सुना चाहता हूं॥ २॥ ब्रह्माजी बोले कि हे देव, मुने। वातुमीस्य के बत को सुनिये जिसको सुनकर भरतखराड में मुक्ति दुर्लैभ नहीं होती है ॥ १ ॥ ये मुक्तिदायक भगवान् संसार से पारकरने के लिये शाय नमः॥ नारद उवाच ॥ देवदेव महाभाग ब्रतानि सुबह्रन्यपि ॥ श्रुतानि त्वन्मुखाद्ब्बात्ब्बात् तृप्तिमधि |एँ सर्वपापै: प्रमुच्यते॥ ४॥ मानुष्यं दुर्लमं लोके तत्राऽपि च कुर्लानता ॥ तत्रापि सद्यत्वं च तत्र शुभः ॥ ५ ॥ सत्संगमो न यत्रास्ति विष्णुमक्रित्रतानि च ॥ चातुमस्ये विशेषेण विष्णुत्रतकरः शुभः॥६॥ जिती यस्तु तस्य धुएयं निरथंकम् ॥ सर्वतीर्थानि दानानि धुएयान्यायतनानि च ॥ ७ ॥ विष्णुमाश्रित्य ९ ॥ अधुना श्रोतिमिच्छामि चातुर्मास्यवतं शुमम् ॥२॥ ब्रह्मोबाच ॥ श्रुणु देव मुनै मत्तश्रातुर्मास्यवतं च्छत्वा मारते खएडे चुणां मुक्तिने दुर्लमा ॥ ३ ॥ मुक्तिप्रदोऽयं मगवान् संसारोत्तारकारणम् ॥ यस्य से बहुत से ब्रत सुरे सत्संगमः

६ ॥ श्रीर चातुर्मास्य में जो बत करनेवाला नहीं होता है उसका पुरय निरर्थक होजाता हैं श्रीर सब तीथे, दौन व पवित्र स्थान ॥ ७॥

संख्या नहीं है ॥ १४ ॥ और नर्मदा, भास्करक्षेत्र व प्राची सरस्वती तथा सागर के संगम में जो चातुमीस्य में एक दिन भी स्नान करता है कह व जगदीशजी के सोने पर सावधान होता हुआ जो मनुष्य नर्मदा में स्नान करता है उसका पाप हजार खएड होजाता है ॥ १६॥ को प्रसाम करता है श्रीर प्रसन्न होते हुए देवता उसके ऊपर जीवन पर्यन्त वरदायक होते हैं॥ ६॥ व मानुषजन्म को पाकर जा चातुमोस्य विहान् उसके शरीर में सैकड़ों पापों को स्थित कहते हैं ॥ १० ॥ संसार में मनुष्य होना दुर्लभ है व विष्णुजी की भक्ति दुर्लभ है श्रीर करता है।। १३॥ उसके हज़ारों पाप उसी क्षण नाश होजाते हैं श्रौर चातुर्मास्य में जो पुष्कर, प्रयाम् व जिस किसी महाजल में स्नान करता पर विष्णुजी के आश्रित होकर स्थित होते हैं और बहुत पुष्ट भी शरीर से उसका जीवन उत्तम है।। ८ ॥ जो विद्यान् चातुर्मास्य णुदेवजी के साने पर विशेष कर दुर्लभ हे ॥ ११ ॥ जो मनुष्य चातुर्मास्य में प्रातःकाल रनान करता है वह सब यज्ञों के फल को पाकर की नाई श्रानन्द करता है ॥ १२॥ व चातुर्मास्य में जो मंतुष्य नदी में स्नान करता है वह सिध्द को प्राप्त होता है श्रीर जो भरना, तड़ाग ॥ रेवायां मास्करक्षेत्रे प्राच्यां सागरसङ्गमे ॥ एकाहमापि यः स्नातश्चातुमस्ये न दोपभाक् ॥ १५ ॥ यः स्नाति नर्मदायां समाहितः ॥ मुप्ते देवे जगन्नाथे पापं याति सहस्रघा ॥ १६ ॥ पक्षमेकं तु यः स्नाति ११ ॥ चातुमांस्ये नरः स्नानं प्रातरेव समाचरेत् ॥ सर्वकतुफुलं प्राप्य देववहिवि मोदते ॥ १२ ॥ चातु स्नानं कुर्यात्सिह्मिषाघ्रयात् ॥ तथा निर्फरणे स्नाति तडागे कूपिकामु च॥ १३॥ तस्य पापसहस्राणि न्त तत्स्रणात् ॥ पुष्करे च प्रयागे वा यत्र कापि महाजले ॥ चातुमांस्येषु यः स्नाति पुरायसंख्यां न वि तिमस्ये समागते ॥ मुष्टेनापि देहेन जीवितं तस्य शोभनम् ॥ = ॥ चातुमस्ये समायाते हरिं यः प्रण कृतार्थास्तस्य विद्युधा यावज्ञीवं वरप्रदाः ॥ ६ ॥ संप्राप्य मानुषं जन्म चातुमस्यिपराञ्ज्यवः ॥ तस्य पाप देहस्यानि न संशयः ॥ १० ॥ मानुष्यं दुर्लमं लोके हारिमक्रिश्च दुर्लमा ॥ चातुमांस्ये विशेषेण मुप्ने देवे देवबिहिषि मोदते ॥ १२ ॥ ः 

**.** 

अप जो एक पक्षमर गोदावरी नदी में सूयोद्य में स्नान करता है वह कर्मजश्रीर को होड़कर विष्णुजी की सलोकता को प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ श्रोर जो मनुष्य सिख तिलोदक व श्रामलोदक से स्नान करता है श्रोर जो बिल्वपत्रोदक से चातुमीस्य में स्नान करता है वह दोषभागी नहीं होता है ॥ १८ ॥ व जो मनुष्य सिख कुए के समीप गंगाजी को स्मर्शा करता है वह गंगाजी का जल होजाता है उससे मनुष्य स्नान करे ॥ १६ ॥ श्रोर देवदेव विष्णुजी के बरशा के श्रंगूठे से बहने सदैव पपहारिशी कहीगई है व चातुर्मास्य में विशेषकर हैं ॥ २० ॥ जिस लिये स्मरश किये हुए विष्णुजी हज़ारों पापों को जलाते हैं उस कूप के समीप गंगा बाली वे गंगाजी

गोदावयी दिनोदये ॥ स भिन्वा कर्मजं देहं याति विष्णोः सत्तोकताम् ॥ १७॥ तिलोदकेन यः स्नाति तथाः चैन्नामत्त्रो दक्केः ॥ विल्वपत्रोदकेश्वेव चातुमस्ये न दोषभाक् ॥ १८॥ गङ्गां स्मरति यो नित्यमुदपानसमीत्र्पतः ॥ तद्वाङ्गेयं जकं जातं तेन स्नानं समाचरेत् ॥ १६॥ गङ्गापि देवदेवस्य चरणाङ्ग्रष्ठवाहिनी॥ पापन्नी सा सदा प्रोक्ना चातुमस्यि विशे गतो देवो नारायणो भवेत् ॥ सर्वतीर्याधिकं स्नानं विष्णुतेजोंशांगतम् ॥ २२ ॥ स्नानं दशविधं कार्यं महाफलम् ॥ मुप्ते देवे विशेषेण नरो देवत्वमाघ्रयात् ॥ २३ ॥विना स्नानं तु यत्कर्मे पुण्यकार्यमयं शुभ निष्फलं ब्रह्मस्तरप्रख्लन्ति राक्षसाः ॥ २४ ॥ स्नानेन सत्यमाप्रोति स्नानं धर्मः सनातनः ॥ धमोन्माक्ष ॥ यतः पापसहस्राणि विष्णुदेहति संस्मृतः ॥ तस्मात्पादोदकं शीषें चातुमांस्ये धृतं शिवम् ॥ २१ ॥ चातु षतः॥ २०॥ मस्ये जलम विष्युनामम म्॥ क्रियते कारण चातुर्गास्य में मस्तक में घारण किया हुआ चरणोदक कल्याण्कारक होता है।। २१।। चातुर्मास्य में विष्णुदेव नारायण्जी जलगत होते हैं और विष्णुपेव नेज के अंश से प्राप्त स्नान करना चाहिये और विष्णुपेवजी के तेज के अंश से प्राप्त स्नान करना चाहिये और विष्णुपेवजी के सोने पर विशेष कर मनुष्य देवत्व को प्राप्त होता है।। २३।। हे ब्रह्मन् विष्णुपेवजी के सोने पर विशेष कर मनुष्य देवत्व को प्राप्त होता है।। २३।। हे ब्रह्मन् विष्णुपेवजी के सोने पर विशेष कर मनुष्य देवत्व को प्राप्त होता है।। २३।। हे ब्रह्मन् विष्णुपेवजी के सोन के जो उत्तम पुराय कार्यमण कमे किया जाता है वह निष्णुल होता है व उसको राक्ष्य प्रहण करते हैं।। २४।। स्निम्न से मनुष्य सत्य को पाता है व स्नाम सनासन्य हैं और धर्म से मोक्ष के मज्ञ पाकर मनुष्य उसको राक्षस ग्रहण करते हैं॥ रथ ॥ स्नाम से मनुष्य सत्य को पाता है ब स्नाम सनातन्यमें हैं श्रीर धर्म से मोक्षे के फल को पाकर मनुष्य

ह विना संध्या में स्नाम न करै व गरम अल से स्नाम न करै और रात्रि में शुद्धि नहीं होती है ॥ २६॥ क्यों के सूर्यनारायण के दर्शन से सब होता है।। २४ ॥ जो ऋध्यात्म को जाननेवाले हैं व जो पवित्र मनुष्य वैदांगों के पारगामी हैं श्रौर जी सब दानों को दनवाले हैं उनकी स्नान है।। २६ ॥ व स्नान किये हुए मनुष्य के शरीर के आश्रित होकर विष्णुजी स्थित होते हैं व सब कर्मसमूहों में व संपूर्ण फल के दायक होते तब पापों के नाश के लिये तथा देवताओं की प्रमसता के लिये चातुर्मास्य में अल का स्नान सब पापोंका नाशक है ॥ २८ ॥ और रात्रि में स्नान पवित्रता At the 

ता ॥ २६ ॥ क्रतस्नानस्य च हरिदेहमाश्रित्य तिष्ठति ॥ सर्वक्रियाक्लापेषु संपूर्णफलदो भवेत् ॥ २७॥ नाशाय देवतातोषणाय च ॥ चातुर्मास्ये जलस्नानं सर्वपापक्षयावहम् ॥ २= ॥ निशायां चैव न स्नाया ग्रहण् विना ॥ उष्णोदकेन न स्नानं रात्रौ शुद्धिनं जायते ॥ २६ ॥ मानुसंदर्शनाच्छदिबिहिता सर्वकर्मेषु ॥ विशेषेष जलशुद्धितु माविनी ॥ ३०॥ अशुक्रया तु शारीरस्य मस्मारनानेन शुध्यति ॥ मन्त्रस्नानेन वि । युनरेंबावसीदाति ॥ २५ ॥ ये चाघ्यात्मिबिदः पुग्या ये च बेदाङ्गपार्गाः ॥ सर्वदानप्रदा ये च तेषां स्ना ग्रुपादोदकेन वा ॥ ३१ ॥ नारायणात्रतः स्नानं क्षेत्रतीर्थनदीषु च ॥ यः करोति विशुद्धात्मा चातुर्मास्ये विशे ॥ इति श्रीस्कन्द्षुराषे ब्रह्मनारदसंबादे चातुमोस्यमाहात्म्यं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ ही गई है व चातुर्मास्य में विशेष कर जल की शुब्द होती है।। ३० ॥ श्रोर शरीर की अशिक्ष में मनुष्य भस्मरनान से शुद्ध होता है व हे नि से तथा विष्णु के चरगोदक से शुद्ध होता है ॥ ३१ ॥ श्रोर क्षेत्र, तीर्थ व निद्यों में जो विष्णुजी के आर्गे स्नान करता है वह शुद्धांचेत मिस्य में विशेष कर ग्रुद्ध होता है।। ३२॥ इति श्रीस्कन्द्युराले ब्रह्मनारद्संवादे देवीद्यालुमिश्रविराचितायां भाषाटीकायां चातुर्मास्थमाहात्म्यं नाम या सब धर्म महँ श्राति उत्तम जिमि धर्म । सो दूजे श्रध्याय में कह्यों चरित्र सुपर्म॥ ब्रह्माजी बोले कि विष्णुदेवकी के सोने पर नित्क स्नान के चित्त से बड़ा फलदायक पितरों का तर्पेश करें ॥ १ ॥ श्रोर नदियों के संगम में वहां पितरों व देवताओं को तर्पेशकर जप होमादिक कर्मों की होता है॥ २॥ विष्णुजी को स्मरण कर पश्चात उत्तमकर्मों को करना चाहिये क्योंकि यही पितर, देवता व महुष्वादिकों में तृतिदायक है॥ ३॥ ता है।। ६॥ नारवजी बोले कि हे बहान् ! नियम कैसा होताहै और नियम से क्या फल ब्रोता है व जिसम्भार नियम से विष्णुजी प्रसन्न हिये॥ ७॥ ब्रह्माजी बोले कि म्रोनेक प्रकार के कर्मों में विद्यावान् मनुष्य को नेत्राहिकों का नियम करनी चाहिये क्योंकि उसके प्रयोग से बड़ा :॥ भौर यह षड्डों का हरण् व शञ्जुबों का उत्तम निप्रहकारक है व यह म्राच्यात्म का मूल क उत्तम सुख का कारण है।। ६॥ भौर विवेकक्ष्पी क श्रद्धा तुमा स्मृति से पवित्र सब कर्मों को इस श्रधिक गुण्याले चातुर्मास्य में करे।। ४॥ सत्तंग, हिजभक्ति व गुरु, देवता श्रोरिश्मिकि का द्पाठ, सत्कार व सत्यवचन ॥ ४॥ व गऊ की भक्ति श्रौर दानकी भक्ति व सदैव धर्म का साधन व नियम भी विशेषकर श्रीकृष्णजी के सोनेपर संतर्थं देवताः ॥ जपहोमादिकमाषि कृत्वा फलमनन्तकम् ॥ २ ॥ गोविन्द्रमर्षा कृत्वा पश्चात्कम्योः नेग्रहणं परम् ॥ अध्यात्ममूलमेताई परमं सौख्यकारणम् ॥ ६ ॥ तत्र तिष्ठन्ति नियतं क्षमासत्यादयो च ॥ पितृषां तर्षषं कुर्याच्छ्रदायुक्रेन चेतसा॥स्नानामसाने नित्यं च मुप्ने देवे महाफलम् ॥१॥ सङ्ग्मे सारिता चातुमिस्ये गुषोत्तरे ॥ ४ ॥ सत्सङ्गो दिजमाङिश्व गुरुदेवाग्नितप्षम् ॥ गोप्रदानं वेदपाठः सात्क्या सत्य च॥नियमः कीदशो ब्रह्मन् फलं च नियमेन किम्॥ नियमेन हिस्तुष्टो यथा भवति तद्द ॥ ७ ॥ ब्रह्मो ायमश्च श्चरादीनां कियामु विविधामु च ॥ कार्यो विद्यावता धुंसा तत्प्रयोगान्महामुख्म ॥ = ॥ एतत्षङ्ग पाः॥ एष एव षितृदेवमनुष्यादिषु तृप्तिदः॥ ३ ॥ श्रद्धां धर्मगुतां नाम स्मृतिष्रुतानि कारयेत् ॥ कर्माणि ॥ ४ ॥ गोमक्तिरान्मिक्तिश्च सदा धर्मस्य साधनम् ॥ कृष्णे मुप्ते विशेषेण नियमोऽपि महाफ्ततः ॥ ६

सब गुण उसमें निश्चय कर स्थित होते हैं और वह विष्णुजीका परमपद है ॥ १०॥ श्रौर जिसने इस पदको जाना है उसके पूर्वजों की वह स्य में मनुष्य भाक्तिसे योगाभ्यास में परायण न होवे तो उसके हाथसे श्रमृत गिरगया इसमें सन्देह नहीं है ॥ १८॥ जिसने सब इच्छाओं में सदैव व यज्ञ का कर्मकृत होता है॥ ११॥ श्रौर निरंजन के सेवन से उसको मुहूर्त भूर ध्यान कर सी जन्मों में उपजा व किया हुआ पाप सब भस्म गिति होती है।। १६॥ इस कारण क्षमा से मनको ग्रहण करनाचाहिये जैसे कि जलसे अपिन शांत की जाती है विद्यानों ने एक क्षमा से सब श्रौर प्रतिदिन इसकी धुथा व प्यासादिक श्रम कम होजाताहै श्रौर वह योगी व नित्यनियमी मनुष्य विष्णुजी के सोनेपर विशेषकर होता है। ग्रुणाः ॥ विवेकरूपिणः सर्वे तद्विष्णोः प्रमं पदम् ॥ १० ॥ कृतं भवति यज्ञीयं कृतकृत्यत्वमत्र तत् ॥ स्यात्तस्य तत्पुर्व जानां येन ज्ञातामिदं पदम् ॥ ११ ॥ तन्मट्रनेमिल स्यात्त्रा सामं निष्णा ॥ १२ ॥ प्रत्यहं संकुचबस्य श्वीत्पपासादिकःश्रमः ॥ स योगी नियमी नित्यं हरों मुप्ने विशिष्यते ॥ १३ ॥ धमेमूलमहिंसा च मनसा तां च चिन्तयत् ॥ कमेणा च तथा बाचा तत एतां समाचरेत् ॥ १६ ॥ परस्व नरो भक्त्या योगाभ्यासरतो न चेत् ॥ तस्य हस्तात्परिअष्टममृतं नात्र संश्यः ॥ १८ ॥ मनोनियमितं ः कथितो बुधैः ॥ १७॥ सत्यमेकं परो धर्मः सत्यमेकं परं तपः ॥ सत्यमेकं परं ज्ञानं सत्ये धर्मः प्रतिष्ठि ामु सदागतम् ॥ तस्य ज्ञाने च मोक्षे च कार्षां मन एवं हि ॥ १५ ॥ मनोनियमने यतः कायः प्रज्ञावता सा सुग्होतेन ज्ञानांप्रेरांखेला धुवम् ॥ १६॥ तन्मनः क्षमया प्राह्यं यथा बिह्नश्च वारिणा ॥ एकया क्षमया ाया उसके ज्ञान व मोक्ष में मन ही कारण है ॥ १४ ॥ सदैव बुद्धिमान् मनुष्य को नियम में यन्न करना चाहिये और मनके रोंकने से येन सर्वेच्बा सदा ॥ मनस् सर्वो नियमः प्राप्त मनको संकलि चातुमांस्ये होजाता है। १२। क्षमा व सत्यादिक तः ॥ १८ ॥

॥ १७॥ एक सत्य परमधर्म है और एक सत्यही परमत्य है व एक सत्य परमज्ञान है और सत्य में धर्म स्थित है॥ १८॥ अहिंसा धर्म का मूल है

कर ज्ञान की सब प्र

नियम को कहा है

हम कारण उस श्र

हिंसा को मन, बचन व कर्म से विचारता हुआ मनुष्य इस अहिंसा को करें ॥ १६॥ श्रोर सब मनुष्यों को सदैव पराये धनका हरना व चोरी

स्च में विद्येषकर बाझाश व देवता का धन वर्जित करना चाहिये॥ २०॥ और विहानों को सदैव अकार्य कर्म वर्जित करना चाहिये ब हे बिप्र । है में अभिलापरिहत वर्तेषान होता है ॥ २१॥ वह महाप्राञ्च योगी प्रज्ञाच्छु होता है व अहंकारिशी बुद्धि नहीं होती है मनुष्यों के शहीर में क बर्तमान है।। २२।। इस कारण वह सदैन न विष्णुदेवजीके सीने पर विशेषकर त्यागने योग्य है और अनीहासे मनुष्य क्रीय की जीतनेबात्ना वासा झोता है।। २३॥ और उसके शरीर से हजारों पाप हजार सम्पड होजाते हैं और शान्तिरूपी शञ्चते मोह व मान को जीतकर ॥ ३४ ॥ विचार को सद्देव प्राणियों के ऊपर दया करना चाहिये ॥२७॥ श्रोर सबही प्राणियों के हदय में बिष्णुजी सदैव स्थित रहते हैं वो भूतद्रोह करने-को सदैव प्राणियों के ऊपर दया करना चाहिये ॥२७॥ श्रोर सबही प्राणियों के हदय में बिष्णुजी सदैव स्थित रहते हैं वो भूतद्रोह करने-है सिरस्कृत होता है ॥ २८॥ श्रोर जिस धर्म में दया नहीं है वह धर्म दूषित मानागया है क्योंकि दया के चिना न विज्ञान होता है और म धर्म वैर करना धर्म नहीं है और सदैव सब मासों में भूतद्रोह को बर्जित करें ॥ ३६ ॥ क्योंकि विहानों ने इसको हजारों पातकों का मूर्ज कहा है । करना चाहिये व संतोष से उसको ग्रहण् करना चाहिये और वह मुनीरवर ऋजुता से मात्मर्थ को निग्नह करे।। २४ ॥ श्रीर चातुर्मास्य में दया तस्मात्सर्वप्रयन्नेन कार्या सूतद्या र्चामः ॥ २७ ॥ सर्वेषामेव भूतानां हरिनित्यं हृदि स्थितः ॥ स एव हि पराभूतो यो भूतद्रोहकारकः ॥ २८ ॥ यस्मिन् धमें द्या नैव स धर्मों द्रषितो मतः ॥ द्यां विना न विज्ञानं न धर्मो ज्ञानमेव २३॥ तस्य पापसहस्राणि देहाचान्ति सहस्रधा ॥ मोहं मानं पराजित्य शमस्रपेण शत्रुणा ॥ २४॥ बि सर्वत सर्वमानुषैः॥ चातुमांस्ये विशोषेण ब्रह्मदेवस्ववजीनम् ॥ २०॥ अकृत्यकरणं चैव वर्जनीयं सदा वति हणाम् ॥ २२ ॥ तस्मात्स सर्वता त्याज्यः मुप्ते देवे विशेषतः ॥ अनीह्या जितकोधो जितलोभो निहः सर्कायेषु यः सदा विप्रवतेते ॥ २१ ॥ स च योगी महाप्राज्ञः प्रज्ञाचश्चरहं न धीः ॥ अहंकारो कि ो प्राह्यः सन्तोषेषा तथाहि सः ॥ मात्सयेमृजुभाषेन नियच्बेत्स मुनीश्वरः॥ २५ ॥ चातुमोस्ये दयाधमो विद्धहम् ॥ सर्वेदा सर्वमासेषु भूतद्रोहं विवर्जयेत् ॥ २६ ॥ एतत्पापसहस्राणां मूलं प्राह्वमनिषिणः

हिवन चातुमीत्य में बड़ी फलदायक है ॥ ४ ॥ यदि विष्णुजी के साथ समागम् में वैकुंठ स्थान की इच्छा होवे तो सब पापों के नाम के अक्ष्यवायक होवे ॥ ६ ॥ हे देवरें, नारद। मैंने तुमसे सत्य सत्य कहा है कि हजार जन्मोंके मध्यमें भी बिन दिया हुआ नहीं प्राप्त होता है ॥ ७॥ २६॥ इस कारण सब प्रकार से दया सनातन धर्म है और चातुर्मास्य में विशेषकर नित्य वह सेवने योग्य है॥ ३०॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्म-माथा, रत, मुंगा, चांदी, सुनेश व नक्ष भीर अन्य भी दानों के मध्य में श्रनदान विशेष है।। ४॥ सदैन श्रश्न व जल का दान श्रीर गोदान, यात्त्रामेश्रावराचताया भाषाटाकाया चातुमांस्यमाहात्म्य नियमावाधकथन नाम ाइतायाऽत्यायः ॥ २ ॥ ॥ क चौमास में दिये जौन फल होत । सो तिसरे ऋध्यायमें वर्षाित चरित उदोत ॥ बह्याजी बोले कि सदैव सब कार्यों में विद्वान स्रोग दान धर्म असदायक व जलदायक होवे॥ २ ॥ और केलदायक दासिको शास होता है व अन्दायक अक्षय सुख को मात होताहै और जल व अन के समान दान न हुआ श्रीर विष्णुजी के सोने पर दान ब्रह्मत्व का कारण है॥ १॥ श्रन्न ब्रह्म ऐसा कहा गया है व श्रन्न में प्राण् प्रतिष्ठित हैं उस कारण मनुष्य सदैव ॥ञ्जा चेदिष्णुना सह संगमे॥ सर्वपापक्षयार्थाय चातुमांस्येऽत्रतो भवेत्॥६॥ सत्यं सत्यं हि देवर्षे मयोक्रं। जन्मान्तरसहस्रेषु नादत्तमुपतिष्ठते॥ ७॥ तस्मादन्नप्रदानेन सर्वे हष्यन्ति जन्तवः ॥ देवा वे स्प्रहय न्नि प्राषाः प्रतिष्ठिताः॥ तस्मादन्नप्रदो नित्यं वारिदश्च भषेत्ररः॥ २॥ वारिदस्तुप्रिमायाति मुखमक्षय्यम बिशिष्यते॥४॥ अन्नोदकप्रदानं च गोप्रदानं च नित्यदा॥ वेदपाठो बिहोमश्चातुमस्यि महाफलम्॥४॥ तस्मात्सर्वात्ममावेन दयाधर्मः सनातनः॥ सेब्यः स पुरुषेनित्यं चातुर्मास्ये विशेषतः॥ ३० ॥ इति श्री स्कन्दपुराणे ब्रह्मनारदसंवादं चातुमोस्यमाहात्म्यं नियमावाधमाहात्म्य नाम हितायाऽध्यायः ॥ २ ॥ \* ॥ ब्रह्मोबाच ॥ दानधमै प्रशंसन्ति सर्वधमेषु सर्वदा ॥ हो। सुप्ते विशेषेण दानं ब्रह्मत्वकारणम् ॥ १ ॥ अन्नं ब्रह्म **न्नयोः समें दानं न भूतं न भांवेष्याति ॥ ३ ॥ माणिरनप्रवालानां रूष्यहाटकवाससाम् ॥ अन्येषामपि दाना** ब्रह्मनारद्संवादे चातुमोस्यमाहात्म्ये नियमविधिमाहात्म्यं नाम दितीयोऽध्यायः॥ २॥ नारदसंबादे देवीदयालुमिश्रविराचां भाषाटीकायां चातुमांस्थमाहात्म्ये नियमविधिकथनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ज्ञदः ॥ बार्थः नामन्नदानं इति प्रोक्तम न ज्ञान होता है॥ वैकुराठपदव दो॰। श्रन्नादि की प्रशंसा करते हैं न। १६॥ तव नारद

बन्द्रलोकमें बसताहै ॥ १६॥ और विष्णुदेवजीके सोनेपर यथाशांकि अन्य प्रतिमात्रोंमैं भी पुष्प व वत्सके दान से सन्तानहीन नहीं होताहै॥ १७॥ में देना चाहिये और चातुमीस्य में बज्र दान करनेवाला मनुष्य मनुष्य नहीं है ॥ ६ ॥ श्रीर चातुमीस्य में गुरुवों व बाह्यशों का भोजन, घुतदान व सतकार के वान से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं और देवता भी इस श्रमदायी मनुष्य की इच्छा करते हैं ॥ मा आधीर बज़ से मिश्रित की को प्रदा से पात्रों जिस मनुष्यके रिषक होते हैं वह मनुष्य नहीं है।। १०॥ श्रीर सदमे, सत्कथा, सत्सेवा व सज्जनों का दर्शन श्रीर विष्णुपूजन व दाव में स्नेह बातुमीस्य में दुर्लभ जिसमें पिंड को बाँघाहै वह उत्तम दान होताहै ॥ १५ ॥ और शाक को देनेवाला मनुष्य नरक व यमलोक को नहीं देखताहै व वर्क्षकों देनेवाला जी के सोनेपर पापनाशक अभदान शत्रुवों में भी मना न करना चाहिये॥ १४॥ श्रोर चातुर्मास्य में दुग्धदान, दही, मठा बड़ा फलबान होता है स सब देवता मनोरथ को देतेहैं और पिपीलिका भी उसके घरसे भोजनको लेकर जातीहै॥ १३॥ और रात्रि व दिनमें झतिउत्तम अस दान निषिद ों महुष्य पितरों को उदेश कर चातुमीस्य में श्रनदायक होताहै सब पापों से शुरू चिश्ववाला वह मनुष्य पितरोंके लोकको प्राप्त होता है ॥१२॥ सहमेः सत्क्या चैव सत्सेवा दर्शने सताम् ॥ विष्णुप्रजारतिदाने चातुमांस्येषु दुर्लमा ॥ ११ ॥ पितृनुद्दिस्य यो म स्येश्चातुमांस्येन्नदो भवेत् ॥ सर्वेषापविशुद्धात्मा पितृलोकमवाप्तुयात् ॥ १२ ॥ देवाः सर्वेऽन्नदानेन तृप्ता यच्क् नि वाञ्चितम् ॥ पिपीलिकाऽपि तद्देहाद्रक्ष्यमादाय गच्बति ॥ १३ ॥ रात्रो दिवा निषिद्धान्नो अन्नन्ना ॥ १६ ॥ सुप्ते देवे यथाशिक्ति ह्यान्यासु प्रतिमासु च ॥ पुष्पवस्त्रप्रतानेन सन्तानं नैव हीयते ॥ १७ ॥ चन्द्रनासुर निप्रहायिनम् ॥ = ॥ आज्यं देयं च पात्रेषु श्रदया वज्रामिशितम् ॥ वज्रदानकरो मर्त्यश्चातुमिस्ये इस्तद्दानमुत्तमम् ॥ १५ ॥ शाक्प्रदाता नरकं यमलोकं न पश्यति॥ वज्जदः सोमलोकं च वसेदाभूतसं सि कारण प्रमा के है॥ ११॥ त्रीर ज और अनदान से त न्येनमन्त मतुष्य अत्तव पर्वन्त धुनम्।

गैरूजो कुछ पुराय कर्म जन्मसे लगाकर इकट्टा किया जाताहै वह चातुर्मास्यरूपी पात्र बीतने पर जो विषुव समय में दिया जाताहै॥ २८॥ वह होजाता है और जो बचनसे भ्रष्ट होजाताहै उसका प्रतिश्चत (दिया हुआ दान) प्रतिदिन बढ़ता है॥ २४॥ इस कारण देने की प्रतिज्ञा न करमा बसता है।। २२ ॥ श्रौर विशेष कर चातुर्मीस्य में मनुष्य हच्य को श्रानिन में हवन करें श्रौर बाहार्या के लिये दान देवे व गीवों को सुपूजित करना ही थोड़ा दिया आता है क्योंकि तबतक दान बढ़ता है जब तक कि उसको जो मनुष्य संसार में मोहसे नहीं देता है और जिसना कोटिगुमा मनुष्य चन्दन, अगुरु व धूप को देता है पुत्रों व पीत्रों से संयुत वह मनुष्य विषाुरूप होता है।। १८ ॥ व जगदीश देवजी के सोने पर जो न देता है वह पूर्वज पितरों को तारताहै ॥ २०॥ श्रोर जिस देवता को उदेश कर गुड़, नमक, तैलादिक, सहद, तिक्षवस्तु व तिल श्रोर श्रन्न को लोकों को जाता है ॥ २१॥ श्रोर चातुर्मास्यमें तिलों को देकर फिर मनुष्य दूधको पीनेवाला नहीं होता है श्रोर यवों को देनेवाला मनुष्य इन्द्र ननेवाले ब्राह्मराके लिये फलदान को देता है वह यमक्षोकको नहीं देखता है॥ १६॥ विष्णुजीकी प्रीतिके लिये जो इस संसारमें विद्यादान, मिश्चतम् ॥ चातुमांस्ये गते पात्रे विषुवे यत्प्रदीयते ॥ २४ ॥ प्रणश्याति क्षणादेव वचनाद्यस्तु प्रच्युतः ॥ ये सुसांख्रेतम्॥ चातुमास्य गत पात्र ।वशुप पर्याप्तात्राञ्चं स्वरूपमप्याशु दीयते ॥ ताबद्विबर्दते दार्ने दिवसे तस्य वर्दते च प्रतिश्रुतम् ॥ २५ ॥ तस्मान्नेव प्रतिशाञ्चं स्वरूपमप्याशु दीयते ॥ ताबद्विवर्दातुर्मास्ये न्न प्रयच्ब्रति ॥ २६ ॥ यो मोहान्मनुजो लोके यांवरकोटिशुण् भवेत् ॥ ततो दश्शुणा द्विश्चातुर्मास्ये न प्रयच्ब्रति ॥ २६ ॥ यो मोहान्मनुजो लोके यांवरकोटिशुण् भवेत् ॥ ततो दश्शुणा द्विश्च मोत्रों को सुप्तित व ॥ चातुमिस्ये तिलान् दत्ता न भूयः स्तनपो भवेत् ॥ युन्प्रदाता् वसते वासवं लोकमक्षयम् ॥ २२ ॥ इयेतै दानं दबाद्दिजात्ये ॥ गावः मुघुजिताः कायांश्चातुमांस्ये विशेषतः ॥ २३ ॥ यत्किञ्चित मुक्तं कर्मे ज रयति पूर्वेजान् ॥ २० ॥ गुडमैन्धवतैलादिमधतिकतिलान्नदः ॥ देवतायास्समुद्दिश्य तासां लोकं प्रया मिस्ये प्रयच्बति ॥ षुत्रपौत्रसमायुक्नो विष्णुरूपो भवेत्ररः ॥ १⊏ ॥ मुप्ने देवे जगन्नाथे फलदानं प्रयच्ब य बेदबिहुषे यमलोकं न पश्यति ॥ १६ ॥ विद्यादानं च गोदानं भूमिदानं प्रयच्छति ॥ विष्णुप्रीत्यथं अक्षय लोक में 

स्कें

मों को जो प्रतिज्ञा करना चाहिये वह सदैन देना चाहिये॥ २०॥ और अन्य पुरुष के लिये न देना चाहिये व दी हुई वस्तु को न हरे व जो मनुष्य बाहीस के लिये वेदोक विधिसे शच्या की देता है वह यमस्थान को नहीं जाता है और श्रासन, जलपात्र, भोजन व तामपात्र को ॥ २६।३०॥ ागुनी बृद्धि चातुमीस्य में द्रेनेवाले पुरुष में होती है।। २६। २७॥ श्रोर उसका तब तक नरक में पात होता है जब तक कि चौदह इन्द्र रहते के अनुसार देना चाहिये और जगद्गुर विष्णुजी के सोनेपर जो बाहागों के लिये सब दानों को देता है।। ३१ ॥ वह पूर्वजों समेत अपना को हाता है उससे दया है इस कारण मनुष्य बातुमीस्य में श्रेष्ठ चातुमीस्य में द्रव्य

२७॥ नरके पतनं तस्य याविदिन्द्राध्चतुर्दश् ॥ अतस्तु सर्वता देयं नरियंत् प्रतिश्रुतम् ॥ २८ ॥ अन्यस्मै विप्रेभ्यो द्देत्मुप्ते जगद्गुरी ॥ ३१ ॥ आत्मानं पूर्वजैः सार्डं स मोचयति पातकात् ॥ गौभूश्च तिलपात्रं प्रदुत्तं नैव हारयेत् ॥ चातुम्सियेषु यः श्ययां द्विजाप्रयाय प्रयच्बति ॥ २६ ॥ वेदोक्नेन विधानेन न स मनुत्तमम्॥ ३२ ॥ दद्दुद्विजातये मुक्नो जायते स ऋणत्रयात्॥ ३३ ॥ स विश्वकर्तां भुवनेषु गोप्ता स र्षफलप्रदश्च ॥ दानानि वस्तुष्वधिदैवतं च यस्मिन्समुहिश्य ददाति मुक्तः ॥ ३४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे लयम् ॥ आमनं वारिषात्रं च भोजनं ताम्रमाजनम् ॥ ३०॥ चातुमांस्ये प्रयत्नेन देयं वितानुसारतः। नैवादे चातुमास्यमाहात्म्ये दानमहिमावर्षानं नाम तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ याति यमात सर्वेदानानि च दीपदान प्रदातारे ॥ ब्रह्मनारदर न प्रदात्व यज्ञमुक् स

और गऊ, पृथ्वी व तिलपात्र और आतिउत्तम दीपदान को ॥ ३२ ॥ जो बाहार्या के लिये देता है वह तीनों ऋसों से क्रूट जाता है ॥ ३३ ॥ गे रचनेवाला तथा लोकों में रक्षक और यज्ञ भोक्षा व सब फल को देनेवाला और मुक्त होता है जो कि वस्तुवों में अधिदेवता को उदेश को देता है ॥ ३८॥ इति श्रीस्कन्द्युरासे ब्रह्मनारद्संवादे चातुमस्यिमाहात्म्ये देवीद्यालुमिश्रविराचां भाषाटीकायां दानमहिमावसीनं नाम और वह संसार को कर जिसमें दानों पाप से खुड़ाता है तृतीयोऽध्यायः ॥

बस्तु की इच्छा करता है इस कारण चातुर्मास्य में मनुष्य नारायण की प्रीति के लिये उसकी त्याग कर तो वह अक्षयता को प्राप्त होता के त्याग में मिलत जीन फल भूरि । सो चौथे अध्याय में कह्यों चरित सुलमूरि ॥ ब्रह्माजी बोले कि विष्णुजी प्रिय वस्तु के दायक हैं व न् मनुष्य जिसको त्यागता है यह अनन्त फल का भागी होता है॥ १ । २॥ कांसे के पात्र को छोड़ने से मनुष्य पृथ्वी में राजा होता है भोजन करनेवाला मनुष्य ब्रह्मता को प्राप्त होताहै॥ ३॥ श्रौर गृहस्थ मनुष्य ताँबे के पात्र में कभी न भोजन करे व चातुर्मास्य में विशेष कर स्रीर डाख के पत्ते में दोः।इध नत्त है स्रोर जो श्रदावा मनुष्य सदैव प्रिय 

नरः॥ चातुमिस्ये विशेषेषा ताम्रपात्रं विवर्जयेत्॥ ४॥ अर्कपत्रेषु भुञ्जानोऽनुपमं लमते फलम्॥ वटपत्रेषु भोक्र ट्यं चातुमिस्ये विशेषतः॥ ४॥ अश्वर्ययत्रमंभोगः कायों बुघजनैः सदा॥ एकान्नभोजी राजा स्यात्सक्ले भूमि मएडले॥ ६॥ तथा च लवण्द्यागात्म्प्रभगो जायते नरः॥ गोधूमान्नपरित्यागाज्ञायते जनवन्नभः॥ ७॥ अशाकभोजी दीर्घाग्रश्चातुमिस्येऽभिजायते॥ रसत्यागान्महाप्राणी मधुत्यागात्मुलोचनः॥ =॥ मुद्गत्यागाद्रिष्णमिता राजमाषा-ते भूपतिभीवि ॥ पालाशपत्रे भुञ्जानो ब्रह्मभूयस्त्वमश्तुते ॥ ३ ॥ ताम्रपातेन भुझीत कदाचिद्रा गृहि। मस्ये विशेषेण ताम्रपात्रं विवर्जयेत् ॥ ४ ॥ अर्कपत्रेषु भुञ्जानोऽनुपमं लुमते फलम् ॥ वटपत्रेषु भोक्न र्थं तदेबाक्षय्यमाष्यते ॥ मत्यंस्त्यजाति अद्याबात् मोऽनन्तफलमाग्मवेत् ॥ २ ॥ कास्यमोजनमं ब्रह्मोबाच ॥ इष्टवस्तुप्रदो विष्णुलोंकश्चेष्टर्ताचः सदा ॥ तस्मात्सवैप्रयनेन चातुमास्ये त्यजेच तत् ॥ १ ॥ नाराय णस्य प्रीत्य त्यागाज्ञाय

हेये॥ ४॥ और विद्वान् लोगों को मदैव पीपल के पत्ते में भोजन करना चाहिये और एक अन्न को भोजन करनेवाला मनुष्य तब पृथ्वीमं-हैं॥ ६॥ वैसेही नमक के छोड़ने से मनुष्य सुन्दर ऐश्वयंवान् होता है और गोधूमान के त्याग से मनुष्यों को प्रिय होता है॥ ७॥ ब चातुर्मास्य जन करनेवाला मनुष्य दीवीयु होता है व रसों के त्याग से बड़ा बलवान् और सहद के त्याग से सुलोचन होता है॥ ८॥ और भूग को जैत करे।। ४ ॥ व मदार के पत्तों में भोजन करनेवाला मनुष्य अनूपम फल को पाता है व चातुमिस्य में विशेष कर बरगद के पत्तों में मोजन करना चाहिये इस में राजा होता है तंबिके पात्र को नी

वि सृत्यु व लोविया को खोड़ने से धनाडयता होती है व चातुर्मास्यमें चावल के बोड़ने से घाड़े की प्राप्ति होती है।। १।। व फलों को बोड़ने से सिंह को स्वार्णने से स्वार्णने हैं।। १०।। और मुग का मांस को-में की नहीं देखता है व शुकर का मांस बोड़ने से ब्रह्मवास मिलता है।। ११।। व लवा ( क्टेर ) के बोड़ने से ब्रान मिलता है और भी के हैं। इस होता है व मादेस को खोड़कर उस मतुष्य को मुक्ति दुर्लभ नहीं होती है।। ११॥ व सुवर्ण को त्यानने से क्लसंयुत और चांदी को बोड़ने

॥ अश्वापिस्तएड्डलत्यागाचातुर्मास्येऽभिजायते ॥ ६ ॥ फलत्यागाइड्डमुतस्तैलत्यागात्मुरूपता ॥ ज्ञा गिगत्वीरत्यागान्महेश्वरः ॥ कन्द्रपोष्ठपसंत्यागान्मोद्कत्याजकः सुस्ती ॥ १४ ॥ ग्रहाश्रमपरित्यागी बा विकः ॥ चातुमस्यि हरिप्रीत्ये न मातुर्जठरे शिशुः॥ १४ ॥ हपो मरीचसंत्यागाच्छ्रएठीत्यागंन सत्क सैत्यागाइलं वीर्य सदेव हि ॥ १० ॥ मार्गमांसपरित्यागान्नरकं न च पश्यति ॥ शौकरस्य परित्यागाइ प्यते॥ ११॥ ज्ञानं लावकसैत्यागादाज्यत्यागे महत्सुलम्॥ आसवं संपरित्यज्य मुक्तिस्तस्य न हुलं बिः ॥ शर्करायाः परित्यागाज्ञायते राजग्रुजितः ॥ १६ ॥ ग्रुडत्यागान्महाभूतिस्तथा दाडिमवर्जनात् ॥ रक्नवस्रप ॥ सब्लः कनकत्यागाङ्च्यत्यागेन मातुषः ॥ द्धिदुग्धपरित्यागी गोलोके मुख्नमाग्मवेत् ॥ १३ ॥ ब्रह्मा पायससंत्या ह्याश्रमनिषे ह्मवासम्ब दनाव्यत

(होता है व दही, दूघ को छोड़नेवाला मनुष्य गोलोक में सुखभागी होता है।। १३ ॥ श्रोर स्वीर को छोड़ने से ब्रह्मा तथा दूध को त्यागने और पुदा को छोड़ने से कामदेव व लहुडुवों को छोड़नेवाला मनुष्य सुर्ला होता है।। १४॥ व चातुमीस्य में विष्णुजी की प्रसन्नता के लिखे नैवाला तथा बाह्माश्रम को त्यागनेवाला मनुष्य माता के पेट में बालक नहीं होता है।। १४॥ श्रीर भिर्च को छोड़ने से सजाब सोंठि के त्यागने गा है व शक्कर को छोड़ने से मनुष्य राजपूजित होता है ॥ १६ ॥ य गुड़ को त्यागने से स्रोर स्नार को छोड़ने से बड़ा ऐश्वर्य होता है य जास से मनुष्य बलवान् से शिव होतां है श्री

होता है॥ १८॥ श्रीर काला कपड़ा सदैव त्यागने योग्य है व चातुर्मास्य में विशेष कर त्यागने योग्य है और नील वस्न को देखने से सूर्यनारायण के दर्शन से शुद्धि होती है॥ १८॥ व चंदन को छोड़ने से मनुष्य गंघबों के लोक को भोगता है व कपूर को छोड़ने से मनुष्य जीवनपर्यन्त बड़ा घनी होता है॥ २०॥ व कु-मुम के छोड़ने से मनुष्य यमराज के स्थान को नहीं देखता है व केसर के छोड़ने से मनुष्य राजिप्रय होता है॥ २१॥ व यक्षकद्म को छोड़ने से मनुष्य घहालोक ानुच्यों को प्रिय होता है ॥ १७॥ श्रोर रेशमी वस्त्रों को छोड़ने से श्रक्षय स्वर्ग मिलता है व उड़द श्रोर चना के छोड़ने से फिर अन्म नहीं र काला कपड़ा सदैत त्यागने योग्य है व चातुर्मास्य में विशेष कर त्यागने योग्य है और नील बस्न को देखने से सर्थनारायण के दर्शन वस्त्र को छोड़ने से म

हापाएं परनिन्दा महाभयम् ॥ परनिन्दा महदुःखं न तस्याः पातकं परम् ॥ २५॥ केवलं निन्दने चैव रित्यागाज्जायते जनवझ्रभः ॥ १७ ॥ पृट्टकूलपरित्यागादक्षय्यं स्वर्गमाप्यते ॥ माषान्नचणकान्नस्य त्यागान्नेव पुन तम्॥ २३ ॥ परममेप्रकाशश्च सद्यः पाषसमागमः ॥ चातुमांस्यै हरो भुप्ने परनिन्दां विवजेयेत् ॥ २४॥ कृष्ण्यक्तं सदा त्याज्यं चातुमिस्ये विशेषतः ॥ सूर्यसंदर्शनाच्छद्मित्ववस्य दर्शनात् ॥ १६॥ चन्त गाद्वान्थवं लोकमश्तुते ॥ क्षूरस्य परित्यागाद्यावज्ञीवं महाधनी ॥ २० ॥ कुसुम्भस्य परित्यागान्नेव पम् ॥ केश्ररस्य परित्यागान्मनुष्यो राजवन्नभः॥ २१॥ यक्षकर्मसंत्यागाद्रहालोके महीयते ॥ ज्ञानी पुष्प क्रयात्यागे महत्मुखम् ॥ २२ ॥ भार्यावियोगं नाप्रोति चातुर्मास्ये न संशयः ॥ अलीकवाद्मंत्यागान्मो नस्य परित्या पश्येद्यमात्तर रित्यागाच्ह भेवः॥ १८। MALANAMANAMANAMA

मुष्पों को बोड़ने से ज्ञानी होता है और शय्या को बोड़ने से बड़ा सुख होता है॥ २२॥ और चातुमीस्य में शय्या को बोड़ने से मनुष्य स्त्री माप्त होता है इसमें सन्देह नहीं है और भूठ वचन को छोड़ने से मोक्षहार खुला होता है॥ २३॥ और पराये मर्भ का प्रकाश करना जाम है इस सिये विष्णुजी के सोने पर चातुमीस्य में पराई निन्दा वर्जित करै॥ २४॥ क्योंकि पराई निन्दा बड़ा मारी पाप है व पराई निन्दा ई निन्दा बहुत दुःख है व उससे श्राधिक पातक नहीं है ॥ २५ ॥ और निन्दा में मनुष्य केवल उस बड़े भारी पाप को पाता है व जैसा पूजा जाता है व

कि छ। महीने के बीचमें जहां कहीं भी मेरी मृत्यु होवे तो भैंने आपही आत्मा को वासुदेवजी के लिये निवेदन किया॥ १॥ इस मंत्र में अध्ये को

बसौंसे व योगियों से खान करने योग्यहें क्योंकि विष्णुजी के नामसे मनुष्य घोर बन्धनसे बूट जाताहै और ये विष्णुजी चातुमीस्यमें विशेष कर स्मर्ग्ण किये जाते हैं॥ २६॥ इति श्रीस्कन्द्युराग्रे ब्रह्मनारदसंवादे चातुमीस्यमाहात्स्ये देवीद्यालुमिश्रविराचितायां भाषाटीकायामिष्टवस्तुपरित्यागमहिमावर्गनंनाम चतुर्योऽप्यायः॥ ४॥ होता है वैसा झन्य नहीं होताहै ॥ २६ ॥ और केशोंका संस्कार छोड़नेसे मनुष्य तीनों तापोंसे गहत होताहै व विशेषकर विष्णुजी के सोनेपर जो मैल व रोमों को घारनेवाला होताहै॥ २७॥ उसको प्रतिदिन गंगाजीके स्नान का फल होताहै॥ २८॥ सब उपायोंसे विष्णुही प्रसन्न कराने योग्य हैं और श्रेष्ठ सब हुमनेवाला पापी

प्रशस्त व उत्तम जम्बुमलों से अर्थ देना चाहिये॥ २॥ हे डिजेन्द्र! जम्बूदीप की यह संज्ञा फल से होती है इस संत्र से श्रदा व धर्म से संयुत मनुष्यों को अर्घ घ के किये जिमि मिलत श्रहे फल जीन। यहि पंचम श्रष्याय में कह्यो चरित सब तीन॥ नारद्जी बाले कि तिष्णुजी के समीप कव बिधि व निषेध करना चाहिये तुम्हारे वचनरूपी श्रमृत को पीकर मुफ्तको तृपि नहीं होती है॥ १॥ बह्याजी बोले कि कर्न की संक्रान्तिके दिन विष्णुजी को भक्ति से पूजकर फलेन च विजायते ॥ मन्त्रेणानेन विप्रेन्द्र श्रद्धाधर्मसुसंयुतेः॥ ३॥ षएमासाभ्यन्तरे सत्युर्यत्र कापि भ तत्पापं लभते ग्रुरु ॥ यथा श्रुएवान एव स्यात्पातकी न ततः परः ॥ २६ ॥ केशासंस्कारसंत्यागात्तापत्रयविवर्जितः ॥ नस्तरोमघरो यस्तु हरो मुप्ते विशेषतः ॥ २७॥ दिवसे दिवसे तस्य गङ्गास्नानफलं भवेत ॥ २८ ॥ सर्वोपायैर्विष्णुरेव प्रसाद्यो योगिष्टयेयः प्रवेरः सर्ववर्षोः ॥ विष्णोर्नाम्ना मुच्यते घोरवन्याचातुर्मास्ये सम्यतेसो विशेषात ॥ २६ ॥ इति उवाच ॥ कदा विधिनिषेधौ च कर्तेत्यौ विष्णुसंनिधौ ॥ युष्मद्दाक्यामृतं पीत्वा तृप्तिमंम न विद्यते ॥ १ ॥ ककंसंकान्तिदिवसे विष्णुं सम्प्रुज्य मक्रितः॥ फ्लैरघंः प्रदातव्यः शस्तजम्बुफ्लेः शुभैः॥ २ ॥ जम्बुद्दी तन्मया बासुदेबाय स्वयमात्मा निवेदितः ॥ ४ ॥ इति मन्त्रेषाघ्यंम् ॥ ततो विधिनिषेषौ च प्राद्यौ भक्त्या राणे ब्रह्मनार्द्सवादे चातुमोस्यमाहात्म्ये इष्टवस्तुपरित्यागमहिमावर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः॥ ४। श्रीस्कन्दपुरा नारद उ ब्रह्मोवाच ॥ ब पस्य संद्वेयं । वेन्मम ॥ त हो । विधिनिषे 

चाहिये और निषेघ नियम माना गया है श्रीर विधि व निषेघ ये दोनों विष्णुही हैं ॥ ६॥ इस कारण सब यब से जनादेनजी सेवने योग्यहें श्रीर विष्णुजीकी कथा जा व ध्यान श्रीर विष्णुजी को प्रणाम करना ॥ ७॥ सबही को जो विष्णुजी की प्रीति के लिय करता है यह मुक्तिभागी होताहै श्रीर वर्ग व श्रा-रूपी सनातन विष्णुजी है।। ८ ॥ श्रीर चातुर्मास्य में विशेषकर जन्म के कष्टादि को नाशनेत्राले हैं त्रत से तिष्णुजी ग्रहण करने योग्य हैं ब देवे ॥ तदननतर विष्णुजी के ब्रागे भक्ति से विधि व निषेध को प्रहत्ता करना चाहिये सब लोकों का बड़े सुखवाल चातुमांस्य के ब्राने पर ॥ ४॥ वेदविधि को करना श्रम की मूर्ति सत्य न निष्णुजी की पू

विशेषेण जन्मकृष्टादिनाशनम् ॥ हिरिषे ब्रताद्याह्यो बतं देहेन कारयेत् ॥ ६ ॥ देहोऽयं तपसा शोध्यः य माहात्म्यं बक्ष्यांमे प्रथमं तव ॥ ब्रह्मच्येत्रतं सारं व्रतानामुत्तमं ब्रत्म ॥ १२ ॥ ब्रह्मच्यं तपःसारं ब्रह्मच्यं चातुमांस्ये समायाते सर्वलोकमहामुखे ॥ ४ ॥ विधिवेदविधिः कायों निषेधो नियमो मतः ॥ विधिश्चैव थि।। ७॥ सर्वेमेव हरिप्रीत्या यः करोति स सुक्रिभाक् ॥ वर्षात्रमिविषेमूर्तिः सत्यो विष्णुः सनातनः ॥ = ॥ ब्रह्मोवाच॥ व्रतं विष्णुव्रतं विद्धि विष्णुभक्तिसमन्वितम् ॥ तष्य्च धर्मवित्तं कृच्छादिकमथापि वा ॥ ३ शां द्राकेतो विष्णुरेव हि ॥ ६ ॥ तस्मात्सवैप्रयनेन सेव्य एव जनादेनः ॥ विष्णोः कथा विष्णुपुजा ध्यानं वि ोनिधौं।।नारद उवाचे। कि ब्रतं कि तपः प्रोक्तं ब्रह्मन्बृहि सिविस्तरम् ॥ मुप्ने देवे मया कार्यं क्रतं यच महाफ्त चातुमास्ये सुप्ते देवे तप् हरे: पुरः ॥ निषेषश्च ह ष्णोनीतस्त श्रुण तत्र

बत को देह से करें ॥ १ ॥ श्रौर तपोनिधि विष्णुदेवजी के सोने पर यह शरीर तपस्यांसे शोधने योग्य है नारदजी बोले कि हे बहान ! क्या बत और क्या तप कहा गया है इसको विस्तारसमेत किंदिये क्योंकि विष्णुदेवजी के सोनेपर मैं उसको करूंगा किया हुआ जो कि बड़ा फलवान् है ॥ १० ॥ महाजी बोले कि बिष्णु जीकी भक्ति से संयुत बत को विष्णुबत जानिये श्रौर धर्म में वर्तमान होना या कुच्छ्रादिक तप है ॥ ११ ॥ मैं तुम से जो पहले कहता हूं उस बत के माहात्म्य की ति बत को विष्णुबत जानिये और धर्म में वर्तमान होना या कुच्झादिक तप है।। ११॥ मैं तुम से जो पहले कहता हूं उस बत के माहात्म्य को मध्य में उत्तम व सार्राश वत बहाचर्यरूप वत है।। १२ ॥ और बहाचर्य तपस्या का सार्राश है व बहाचर्य बड़ा-फलवान् है इस लिये सब कर्मी  ॥ १३॥ क्योंकि ब्रह्मचर्य के प्रभावसे उप्र तप वर्तमान होताहै व ब्रह्मचर्य से श्राधिक उत्तम धर्म साधन नहींहै ॥ १६॥ व हे दिज ! चातुर्मास्य सोने पर विशेष कर संसार में उसी इस महावत को सदैव श्राधिक गुर्यावान् जानिये ॥ १४॥ और जो इस विष्णुजी के कर्म को करता है नहीं होता है वर्ष भर में विद्यान् लोग तीनसी साठ दिन कहते हैं ॥ १६ ॥ उसमें बत करनेवाले मनुष्यों से विष्णुदेवजी पूजे जाते हैं देव। मैं अमुक उत्तम कमें को करूंगा यह निश्चय कर ॥ १७॥ जो विष्णुदेवजी के सोने पर अधिक गुरावाले कमें को करता है उसको व्रत कहते ॥ कियासु सकलास्वेव ब्रह्मचर्यं विवर्द्येत् ॥१३॥ ब्रह्मचयंप्रमावेण तप उयं प्रवर्तते ॥ ब्रह्मचयांत्परं नास्ति वह कमी से लिस महत्रालम

पातकों से लिस नहीं होता है और एक बार किया हुआ भी बत सदेव महाफलवान् होता है॥ २२॥ व चातुर्मास्य में ब्रह्मचर्यादि का सेवन ब्राह्मए की भक्ति तथा धर्म में श्रद्धा व उत्तम बुद्धि ॥ १८ ॥ श्रोर सत्संग, विष्णुपूजन, सत्यवचन व इद्य में द्या व कोमलता श्रोर मधुर चिरित्र में सदैव स्मेह ॥ १६ ॥ श्रौर बेद्पाठ, श्रासेय, श्रहिंसा, लज्जा, क्षमा व दम, निर्लोमता, श्रकोधता, निर्मोह व यम में स्नेह ॥ २० ॥ वेदकायों में उत्तम ज्ञान तथा श्रीकृष्णजी में मन की गति को लगाना ये नियम जिसके स्थित होते हैं ॥ २१ ॥ वह मनुष्य जीवन्मुक्त कहा दिं कमें यः करोति न लिप्यते ॥ शतत्रयं षष्टियुतं दिनमाहृश्च वत्सरे ॥ १६॥ तत्र नाग्यणो देवः युज्य २०॥ श्रुतिकियापरं ज्ञानं कृष्णापितमनोगतिः ॥ एतानि यस्य तिष्ठन्ति व्रतानि ब्रह्मवित्तम ॥ २१॥ नरः प्रोक्नो नैव लिप्यति पातकैः ॥ व्रतं कृतं सकृदपि सदैव हि महाफलम् ॥ २२॥ चातुर्मास्ये विशेषेण सदा रातिः ॥ १६ ॥ बेदपाठस्तथास्तेयमहिंसा हीः क्षमा दमः ॥ निलोंभताऽकोधता च निमोंहो यम निमम् ॥ १४॥ बातुमिस्ये विशेषेष् मुप्ने देवे गुष्णेत्तरम् ॥ महात्रतमिदं लोके तन्निबोध सदा हिज ॥ १४। भिः ॥ सित्कयाममुकी देव कार्ययामि निश्चयः ॥ १७ ॥ कुरते तद्दतं प्राहुः मुप्ने देवे गुणोत्तरम् । प्रमिक्तः श्रद्धा धर्मे मितिः शुभा ॥ १८ ॥ सत्सङ्गो विष्णुपुजा च सत्यवादो दया होदे ॥ आर्जवं मधुरा धर्मसाधनम् ते व्रतकारि हिहोमो विप्र णी सनारेत्रे जीवन्मुक्रो व हे ब्रह्मात्रैत्म। व गयां है और वह नारायणाम ना रितः ॥ आभि में हतन व वचन तथा उसम

मा है ॥ र ॥ और पंचयमों का सदेव करना ही तप है उसको चातुर्मास्य में विष्णुजी में निवेदन कर बड़ा भारी तप होता है ॥ ३ ॥ और यहस्य राक बत आदि तप होत अनेक प्रकार। सोइ छठे अध्याय में कह्यां चित्र उदार॥ ब्रह्मा बोले कि हे डिजेन्द्र, महामते! विस्तार से तप को भीस्य में जिसके धुनने से पाप नाश होता है॥ १॥ सोलह उपचारों से तदैय विष्णुजी का पूजन तप है इस लिये जगदीश्वजी के सोने पर ता सबही वर्णों को बड़ा फलवान है ॥ २४ ॥ व हे वत्स ! चातुर्मास्यमें थोड़ा भी किया हुआ वत सुखदायक है और वत की सेवामें परायण मनुष्यों निव देलपड़ते हैं ॥ २४ ॥ चातुर्मास्य आने पर उसको बड़े यन से पालन करे ॥ २६ ॥ और विष्णु व हिज और अभिनमय तीर्थ को भजो व वेद-र झज व विराद्ररूप को भजो कि जिनकी प्रसन्नता से मनुष्य मोक्षरूपी महाबुक्ष के नीचे स्थित होता है श्रौर वह सूर्यनारायण से उपजे हुये ताप त्तवान् है व सदेव जिन मनुष्यों का षातुमीस्य बिन ब्रेत से व्यतीत हुआ है॥ २३॥ उनका धर्म तत्त्व को जाननेवाले विद्यानों से बृथा कहामया है ॥२७॥ इति श्रीस्कन्द्गुरासे बक्षनारदसंवादे देवीद्यालुमिश्रविरचितायां भाषाटीकायां चातुमोस्यमाहात्म्ये ब्रतमहिमावर्सनं नाम पञ्चमोऽष्याय्ः॥प्र॥ ाच ॥ तषः श्रुष्णुष्व विप्रेन्द्र विस्तरेण महामते ॥ यस्य अवणमात्रेण चातुमांस्येऽघनाशानम् ॥ १ ॥ षोड ।ण विष्णोः प्रजा सदा तषः ॥ ततः सुप्ने जगन्नाथे महत्तप उदाहतम् ॥ २ ॥ क्रणं पञ्चयज्ञानां सततं तष् ण् नेवेश हरी चैव चातुमांस्थे महत्तपः ॥ ३ ॥ ऋतुथानं शहस्थस्य तप एव सदैव हि ॥ चातुमांस्थे हारिप्रीत्ये षामेव वर्णानां व्रतचर्यामहाफलम् ॥ २४ ॥ स्वल्पापि विहिता वत्स चातुर्मास्ये मुस्वप्रदा ॥ सर्वत्र दृश्यते सेवापरैर्चेभिः ॥ २४ ॥ चातुर्मास्ये समायाते पालयेत्तत्प्रयत्नतः ॥ २६ ॥ भजस्व विष्णुं द्विजवक्षितीर्थं वेद ग्रतिंमजं विराजम् ॥ यत्प्रसादाद्भवति मोक्षमहातह्स्थस्तापं न यास्याति स चाकंसमुद्धवन्तम् ॥ २७ ॥ हन्द्षुराषे ब्रह्मनारद्संवादे चातुमास्यमाहात्म्ये ब्रतमहिमावर्षानं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ ॥ इसेवनम् ॥ अव्रतेन गतं येषां चातुर्मास्यं सदा ज्ञणाम्॥ १३ ॥ धर्मस्तेषां त्र्या सक्रिस्तत्त्वहोः परिकीति न प्राप्त होगा

8 ॥ औरं प्रन्दी में सदेव सत्य कहना प्राणियों को दुर्लभ तप है देवपति विष्णुजी के सोने पर उसकों करता हुन्ना मनुष्य न्नमित फल का भागी न्नीर सदेव न्नाहिसादिक गुणों का पालन करना तप है व चातुर्मास्य में वैर को त्याग करना बड़ा तप कहागया है ॥ ६ ॥ न्नौर पंचायतन का ाने रजोधर्म से शुद्ध होने पर सोलह रात्रियों तक स्त्री के समीप जाना सदैव तप है चातुर्मास्य में विष्णुजी की प्रीति के लिये वह महातप सेवन तप है विष्णुजी की प्रीति के लिये चातुर्मास्य में उसको मनुष्य विशेषकर करै ॥ ७ ॥ नारदजी बोले कि यह पंचायतन संज्ञा किसकी है और

महत्तपः ॥ ४ ॥ सत्यबादस्तपो नित्यं प्राणिनौ भुवि दुर्लभम् ॥ सुप्ते देवपतौ क्वंन्ननन्तफुलभाग्भवेत् ॥ ४ ॥ १०॥ नैऋंतं दलमास्थाय भगवान् दुष्टदूर्गहा ॥ गृहस्थस्य सदा श्राञ्चविनाशं विद्धाति सः ॥११ ॥ नै ऋं विष्णुं युजयेत्सर्वता बुधः ॥ मुगन्धचन्द्नैः युष्गैनैवेदौर्यातिशोमनैः ॥ १२ ॥ गोत्रजा वायुकाणि तु युज गुणानां च पालनं सततं तपः ॥ चातुमिन्ये त्यक्रवेरं महत्तप उदाहतम् ॥ ६ ॥ तप एव महन्मत्येः पश्चायत ॥ चातुमिरिये विशेषेष हरिप्रीत्या समाचरेत् ॥ ७॥ नारद् उवाच ॥ पञ्चायतनसंज्ञेर्यं कस्योक्रा सा कथं पै भवें बन्द्रस्तहर्षाकुसुमैः शुभैः ॥ ६ ॥ बिक्रोषे तु हेरम्बं सर्वविद्योष्शान्तये ॥ रक्रचन्द्नपुष्पैश्च चातुमाम्ये क्षं पूजा च कर्नेच्या विस्तरेषाऽशु तद्दर ॥ ८ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ प्रातमंध्याहपूजायां मध्ये पूज्यो रविः सदा

के शचुबों का नाश करते हैं ॥ ११ ॥ नैऋत्यकोगा में प्राप्त विष्णुजी को विद्यान् सदैव सुगंध चंदन, पुष्प म मातिउत्तम नैवेद्यों से पूजे ॥ १२ ॥ य में विशेष कर लालचन्दन व पुष्पोंसे गर्गशजी को पूजे॥ १०॥ श्रौर नैऋत्यकोग्। को प्राप्त.होकर दुहों के गर्वको नाशनेवाले वे भगवान् विष्णु ने योग्य हैं और रात्रि में चन्द्रमा मध्य में होताहै उसको उत्तम उसी रंग के पुष्पों से पूजना चाहिये॥ ६ ॥श्रीर श्रानिकोण में सब विझों की शांति व किस प्रकार पूजन करना चाहिये उसको शोघही विस्तार से कहिये ॥ = ॥ ब्रह्मा बोले कि प्रातःकाल व मध्याद्व की पूजा में सदैव सूर्यनारायम् जी मध्य में प

य नरक में गिराया जाता है ॥ १६॥ श्रीर ममतारूपिशी दुष्ट ग्राहीको घुड़क कर निग्रह करें व चातुर्मास्य सदैव पुरुषों का श्राधिगौरव तपहैं ॥२०॥ श्रीर री शजुहै उस एक शजुको ददनामे जीतै क्योंकि जिनमहात्मात्रोंने काम को जीत लिया उन्होंने मब संसारको जीत लियाहै ॥२१॥ श्रौर यह तपस्या

ण में सदैव पुत्र पीत्रों की बुद्धि के लिये विद्यानों को सुन्दर पुष्पों से पार्वतीजी को प्जना चाहिये॥ १३ ॥ व ईशानकोर्ग में सफ़ेद पुष्पों न् शिवजी सदैव अपसृत्यु के नाश के लिये व सब दोषों के विनाश के लिये होते हैं॥ १४ ॥ जिन् गृहस्थों से यह पंचायतन पूजा जाता है गिगती है व ब्रह्मादिकों से नहीं लिखी जाती है ॥ १४ ॥ चातुर्मास्य में यह बहुत फलवाला तप सदैव करना चाहिये श्रोर सब पर्वकालों में ये जो कि सदैव तप है श्रोर चातुर्मास्य में वह विशेष कर अनन्त होजाता है ॥ १६ ॥ श्रोर सदैव बाहर व भीतर दो प्रकार का शाँच ग्रहग्रा करना लता को निवृत्त कर बड़ा तप होता है ॥ १८ ॥ श्रौर इन्द्रियरूपी श्रश्वों को रोंककर मनुष्य सदैव सुख को पाता है व उन्हीं कुमार्ग में जानेवाली रा बुधैः ॥ पुत्रपौत्रप्रदृद्धयर्थं मुमनोभिर्मनोहरैः॥ १२ ॥ ऐशाने भगवान् रुद्रः श्वेतपुष्पैः सदार्चितः॥ अ गाशाय सर्वदोषापन्तत्ये ॥ १४ ॥ जागति महिमा तेषां ब्रह्मायैनैव लिख्यते ॥ पश्चायतनमेतान्धे पुज्यते मेः॥ १४॥ तप एतत्सदा कार्यं चातुर्मास्ये महाफलम् ॥ पर्वकालेषु सर्वेषु दानं देयं तपः सदा ॥ चातुम रेण तदनन्तं प्रजायते॥ १६॥ शोचं तु दिविधं ग्राह्मं बाह्यमाभ्यन्तरं सदा ॥ जुलशोचं तथा बाह्यं श्रद्धय वायव्यकोर हेये बाह्यजल से यूजित भगवा उनकी महिमा 

ले उसीको विद्यान् लोग बड़ा तप कहत हैं ॥ २३ ॥ श्रोर लोभ सदैव छोड़ने योग्य है क्योंकि लोभ में पाप स्थित होता है श्रोर विशेषकर चातु-तप व विजय होता है ॥ २४ ॥ श्रोर सदैव मोह व श्रविवेक वर्जित करने योग्य है क्योंकि उस मोहसे त्यागा हुआ मनुष्य ज्ञानी होता है श्रोर में ज्ञानी नहीं होता है ॥ २४ ॥ और मनुष्यों के शारीर में स्थित मद बड़ा भारी शत्रु है वह सदैव निप्रह करने योग्य है और विष्णुदेवजी के सोने ाविजयः संकल्पविजयस्तथा ॥ २२ ॥ तदेव हि परं ज्ञानं कामो येन विजीयते ॥ महत्तपस्तदेवाहुरूचातुर्मा तमम् ॥ २३ ॥ लोभः सदा परित्याज्यः पापं लोमे समास्थितम् ॥ तपस्तस्यैव विजयश्चातुर्मास्ये विशेष हुए मुनिलोग धर्म के मार्ग को छोड़कर कुमार्ग से उत्पन्न कर्म को करते हैं॥ २६॥ श्रौर अहंकारको छोड़कर मनुष्य सदेव सुख को पाता है व चातु-ाग्रह करने योग्यहै ॥ २६॥ श्रौर सब मनुष्योंमें भयदायक मान बसताहै उसको चातुमीस्य में क्षमा से जीतकर मनुष्य श्रधिक गुण्यान् होताहै ॥२७॥ बड़े पातकों के कारण्ररूप मात्मर्य को विद्वान् जीतै तो देवताश्रों समेत त्रिलोक को उसने जीत लिया ॥ २= ॥ श्रौर इन्द्रियों को न जीतनेवाले हर उसके त्यागमें बड़ा फल होताहै॥ ३०॥ यह तपस्याका मुलहै यदि इसको मनसे छोड़ देवै श्रीर इन सबोंके छोड़ने पर परब्धमय होताहै ॥ ३१॥ षस्या का मूल वह है जो कि सदैव काम का विजय व संकल्प का विजयहै॥ २२॥ जिससे काम जीता जाता है वही परम ज्ञानहै श्रीर चातुर्मास्य ? ॥ मोहः सदा विवेकश्च वर्जनीयः प्रयत्नतः ॥ तेन त्यक्नो नरो ज्ञानी न ज्ञानी मोहसैश्रयात् ॥ २५ ॥ मद् याषां श्रारिरस्थो महारिष्ठः ॥ सदा स एव निप्रात्यः सुप्ते देवे विशेषतः ॥ २६ ॥ मानः सर्वेषु भूतेषु वसत्येव भ क्षम्या ते विनिर्जित्य चातुर्मास्ये ग्रुषाधिकः ॥ २७ ॥ मात्सर्यं निर्जयेत्प्राज्ञो महापातककार्षम् ॥ चातु ३०॥ एति इत्तम् मूर्लं यदेतन्मनसस्त्यजेत्॥ त्यकेष्वेतेषु सब्धु परब्रह्ममयी भवेत्॥ ३१॥ प्रथमं काय ति तेन त्रैजोक्यममरेः सह ॥ २८ ॥ आहंकारसमाकान्ता मुनयो विजितेन्द्रियाः ॥ धर्ममार्ग परित्यज्य कुर्व जां कियाम् ॥ २६ ॥ श्रहंकारं परित्यज्य सततं सुलमासुयात् ॥ चातुमांस्ये विशेषेण तस्य त्यागे महा र्वता काम स्ये फलो तः ॥ २४ एव मनुष्य यावहः ॥ मास्ये जि

रिधारी के हज़ारों पाप नाश को प्राप्त होते हैं ॥ ४० ॥ व यदि मनुष्य चातुर्मास्य में प्रमाण् भर श्रम्न को भोजन करनेवाला होता है तो समस्त में परायम्। होता है यह यश व पुत्र को पाकर विष्णुजी की सायुज्यमुक्ति को पाता है ॥ ३६ ॥ श्रीर चातुर्मास्य में जो दुग्धमोजन में परायम् मिक्ति से उपास करती है बह यमराज के स्थान को नहीं जाता है ॥ ३३ ॥ श्रीर वियाुजी के शयन में जो मनुष्य सदैव एकभक्त वन करता है बह १ ह यज्ञ के फल को पाता है ॥ ३४ ॥ श्रीर बातुमिस्य में यदि जो मनुष्य शाकभोजन में परायर्शा होता है उसको हज़ार यजों का पुरिय होता है ी के सोने पर जो कुच्छसेवी होता है वह पापराशि को नाश कर वैकुंठ में गएता को प्राप्त होता है ॥ ३८॥ व विष्णुदेवजी के सोने पर जो प्णुज़ी के श्यम में पहले शारीर की शुद्धि के लिये विशेष कर प्राजापत्य वड़ा तप करें ॥ ३२ ॥ और विष्णुज़ी के श्यम में सदेव एक दिन अन्तर हिं है ॥ ३४ ॥ और चातुर्मास्य में जो मनुष्य नित्य मातैकमासि चान्द्रायण् बतको करता है वह पुरस्य कहा नहीं जासक्ता है ॥ ३६ ॥ ब गे मनुष्य विष्णुदेवजी के सोने पर पाराक बत को करता है व श्रदा से संयुत जो ह्या करती है उसके सी जन्मों का पाप नाश होता है ॥ ३७॥ | मंशयः ॥ ३५ ॥ चातुमास्य नरा नित्य चान्ठापण्यता पर्या युक्का शतजन्माघनाशनम् ॥ ३७ ॥ कृच्छु हेवे च पाराकं यः करोति विशुद्धधीः ॥ नारी वा श्रद्धया युक्का शतजन्माघनाशनम् ॥ ३७ ॥ कृच्छु हेवे च पाराकं यः करोति विशुद्धधीः ॥ नारी वा श्रद्धाये वेकुएठे गणतां बजेत् ॥ ३८ ॥ तप्तकच्छुपरो यस्तु भुप्ते देवे जनादेने ॥ पापराशि विनिध्य वेकुएठे गणतां बजेत् ॥ ३६ ॥ दुग्धाहारपरो यस्तु चातुमांस्येऽमिजायते ॥ त ॥ दिने ॥ कीतिं संप्राप्य वा धुत्रे विष्णुसायुज्यतां बजेत् ॥ ३६ ॥ दुग्धाहारपरो यस्तु चातुमांस्येऽमिजायते ॥ त ॥ दिने ॥ कीतिं संप्राप्य वा धुत्रे विष्णुसायुज्यतां बजेत् ॥ वस्या मित्राश्रामकृद्धीरश्चातुमांस्ये नरो यदि ॥ निध्य सक्तं पापसहस्राणि वित्यं यान्ति देहिनः ॥ ४० ॥ मिताश्राश्वासकृद्धीरश्चातुमांस्ये का पापसहस्राणि वित्यं यान्ति देहिनः ॥ ४० ॥ मिताश्राश्वासकृद्धीरश्चातुमांस्ये नरो यदि ॥ निध्य पापसहस्राणि वित्यं यान्ति देहिनः ॥ ४० ॥ मिताश्राशासकृद्धीरश्चातुमांस्ये वस्ते हे अस्त से अस्य से संयत्र जो की करती है उसके सौ अन्मों का पाप नश होता है ॥ । प्राजापत्यं समाचरेत् ॥ श्यये देवदेवस्य विशेषेष् महत्तपः ॥ ३२ ॥ हरेस्तु श्यये नित्यमेकान्तरमुषो यः करोति नरो भक्त्या न स गच्छेद्यमाल्यम् ॥ ३३ ॥ हरिस्यापे नरो नित्यमेकभक्तं समाचरेत् ॥ दिवसे य दादशाहफलं लमेत्॥ ३४॥ चातुमांस्ये नरो यस्तु शाकाहारपरो यदि॥ पुएयं कतुसहसाणां जायते भिक्त से उपास करना है बह यमराज के स्थान को नहीं जाता है ॥ ३३॥ श्रीर विष्णुजी के शयन में जो मनुष्य सदैव एकभक्त बन करता ोता है उस शरी कर जो मनुष्य 

४६ ॥ विद्यानों से तीसरा महापाराक कहा गया है और कुँवार की द्रादशी से लगाकर विष्णुदेव की बोधिनी टादशी तक ॥ ४० ॥ यह चौथा

ाया है व एक मास उपास करने से सब पूर्ण होजाता है।। ४७ ॥ श्रोर देवस्वाप ( हरिशयन ) दिन से लगाकर अबतक पवित्र द्वादशी होबै दशी से लगाकर अबतक श्रवणहादशी होवै ॥ ४८ ॥ तबतक यह दूसरा महापाराक कहा गया है और श्रवणहादशी से लगाकर कुँवार की वाला पापभागी नहीं होता है ॥ ४२ ॥ व विष्णुजी को उद्देश कर चारों महीनों में फलमोजन करनेवाला मनुष्य निश्चयकर बढ़े पापों से कुट और यदि चातुमीस्य में मनुष्य नित्य जल भोजन करनेवाला होता है तो वह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ के फल को निस्सन्देह पाता है ॥ ६५ ॥ कर बैकुंडस्थान को पाता है ॥ ४१ ॥ व चातुर्भास्य में एक अन्न को भोजन करनेवाला मनुष्य रोगों से तिरस्कृत नहीं होता है व अक्षार लवसा सन्बेह नहीं है ॥ ४३ ॥ व कन्द्र, मूल मोजन करनेवाला मनुष्य श्रपना समेत पूर्वज पितरों को भयंकर नरक से उद्धारकर विष्णुजीकी सलोकता की ातुमीस्य में विष्णुजी की ग्रीति के लिये शीत व बृधि को सहता है जगदीशजी उसकी श्रात्मा को देते हैं ॥ ४६ ॥ श्रौर महापाराकसंज्ञक इमासुयात्॥४१॥एकात्राशनक्रन्मत्यों न रोगैर्मिभूयते॥ अक्षारलवणाशी च चातुम्हिये न पापमाक्॥४२॥ गन्नाथस्तर्यात्मानं प्रयच्ब्रति ॥ ४६ ॥ महापाराक्संज्ञं तु महत्तप उदाहतम् ॥ मासेक्मुपवासेन सर्वं पूर्णं द्धे द्वितीयं परिकीतितम् ॥ अवण्दादशीषुर्वं प्राप्ता चारिवनदादश्ती ॥ ४६ ॥ महापाराकं तृतीयं प्राज्ञेश्च समुदाहतम् ॥ आंध्वनदाद्शां चादां प्राप्ता देवमुबोधिनी ॥ ५० ॥ महापाराकमेतद्धि चतुर्थं परिकथ्यते ॥ एतेषा महत्रापैतिमुक्तो जायते ध्रुवम् ॥ हरिमुद्दिश्य मासेषु चतुषु च न संश्रायः ॥ ४३ ॥ कन्द्रमूलाशिन् ॥ ४७॥ देवस्वापदिनादो तु यावत्पवित्रदादशी ॥ पवित्रदादशीपूर्वं यावच्छ्रवण्दादशी ॥ ४८ ॥ महापा नान् सह आत्मना ॥ उङ्ग्य नरकाद्घोराचाति विष्णुसलोकताम् ॥ ४४ ॥ नित्याम्बुप्राश्ननकरश्चातुमित्ये त् ॥ दिने दिनेऽश्वमेधस्य फ्लमाप्रोत्यसंशयः ॥ ४४ ॥ शीतद्यष्टिसहो यस्तु चातुमांस्ये नरो भवेत् ॥हपि

जाता है इनमें एकको भी स्त्री या पुरुष ॥ ४१ ॥ जो मनुष्य भक्ति में करता है वह सनातन विष्णु है स्रोर सब तपों के मध्य में यह बड़ा भारी ।। ४२ ॥ स्रोर चातुर्मास्य में यज्ञ से स्रिक्ष यह संसारमें कठिन व दुर्लभ है स्रोर प्रतिदिन उसको दश हज़ार यज्ञों का फल कहा गया है॥ ४२ ॥ इस बड़े भारी दुर्लभ बत को किया है यही बड़ा पवित्र है व यही बड़ा सुख है ॥ ४৪ ॥ व यही महापाराक का सेवन बड़ा कल्यागा है स्रोर उसके शारीर में विष्णुजी बसते हैं व उसको ज्ञान होताहै ॥ ४५ ॥ व बड़े पापों का करनेवाला वह जीवन्मुक्त होता है स्रौर तबतक पाप गरजते हैं व तमीतक नरक होते तप कहा गया है जिसने संसार में

व नारी वा पुरुषोऽपि वा ॥ ५१ ॥ यः करोति नरो भक्त्या स च विष्णुः सनातनः ॥ इदं च सर्वतषसां महत्तष ॥ ५२ ॥ हुष्करं हुर्लभं लोके चातुमांस्ये मखाधिकम् ॥ दिवसे दिवसे तस्य यज्ञायुतफलं स्मृतम् ॥ ५३॥ रिकास्तावदेव हि ॥ ५६ ॥ तावन्मायासहस्राणि यावन्मासोपवासकः ॥ चातुर्मास्युपवासी यो यस्य प्राङ्ग रं येन कतं जगति हुलेगम् ॥ इदमेव महापुर्यामिदमेव महत्मुखम् ॥ ५८॥ इदमेव परं श्रेयो महापाराक । सोपि वाचस्पतिसमः फलं प्राप्नोत्यसंश्यः ॥ ४६ ॥ इदं पुराणं परमं पवित्रं श्रणवन् गणन् पापविश्रोद्ध नारायणो वसेहेहे ज्ञानं तस्य प्रजायते ॥ ५५ ॥ जीवन्मुक्तः स भवति महापातककारकः ॥ ताबद्गजीन्त ति ॥ ५७ ॥ सोपि हत्यासहस्राणि त्यक्त्वा निष्कल्मषो भवेत् ॥ य इदं आवयेन्मत्यों यः पठेत्सततं स्बय मेकमपि र महत्तप इत सेवनम् ॥ उदाहतम म् ॥ ५८

तबतक हजारों माया होती हैं जबतक कि मासोपवास होता है और चातुर्मास्य में उपास करनेवाला जो जिसके आंगन में प्राप्त होता है।। ४७॥ हत्याओं को छोड़कर पापरहित होता है और जो मनुष्य इसको सुनाता है व जो सदैव आपही पढ़ता है।। ४८।। वह भी बृहस्पति के समान हो-है इसमें सन्देह नहीं है।। ४६॥ व उन विष्णुजी को मनमे ध्यान कर इस परम पवित्र व तिशुद्धि के कारणरूप पुराण को सुनता व पहता र देवतात्रों से अधिक मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ ६॰ ॥ इति श्रीस्कन्द्युराणेब्रह्मनारदसंबादेचानुर्मास्यमाहात्म्यतपामहिमावर्णेननाम षष्ठाऽष्यायः॥६॥ ॥स्न सहित विष्णु पूजि फल जीन। मिलत सातवें में सोई कक्षो चरित सब तीन ॥ नारदजी बोले कि कैसे षोडशोपचारसे पूजा की जाती है और वे ह्म कहा जाता है उस श्रन्न को श्रावाहनपूर्वक विष्णुजी के लिये देकर ॥ ७ ॥ फिर जन्म, इस्ता, क्षेश व संस्कारों से तिरस्कृत नहीं होता है पुरा-योग्य हुंगा ॥ २॥ ब्रह्माजी बोले कि वेदों व शास्तों की विधिसे हढ़ विष्णुमिक्ति करना चाहिये श्रीर यह सब वेदमूल है व वेद सनातन विष्णुजी जो कि नित्य विष्णुजी के शयन में होते हैं॥ १॥ हे प्रजापते ! पृंखते हुए मुफ्त से इसको विस्तार से कहिये क्योंकि नुम्हारी प्रसन्नता को पाकर ष्णुके पूजन में परायम्। बाह्यम् सब संसार को घारम् करता है और स्मरम् व ध्यान किये हुए विष्णुजी क्लेशों व दुःखादिकों के नाशक हैं॥ ४।। ४॥ | विष्णुजी विशेष कर जलरूप में प्राप्त होते हैं व लोकों की तृपि के लिये जल से अन पैदा होते हैं।। ६ ॥ और विष्णु के शरीर के अंशसे वेद बाहागारूपी आधार में स्थित होते हैं और बाहागों का देवता अगिन है व सदैव यज्ञ में विष्णुदेवजी को प्जता हुआ अगिन में आहुति करने उवाच ॥ उपचारैः षोडशभिः पूजनं कियते कथम् ॥ ते के षोडशभावाः स्युर्नित्यं ये शयने हरेः॥ १॥ तो बूहि एच्बतो मे प्रजापते॥ तव प्रसादमासाच जगत्पुज्यो भवास्यहम् ॥ २॥ ब्रह्मोवाच ॥ विष्णुभक्ति |यणुं तं मनसा विचिन्त्य मृतोऽभिगच्बत्यमृतं सुराधिकम् ॥ ६० ॥ इति श्रीस्कन्द्षुराणे ब्रह्मनारदसंबिति ॥ ६ ॥ विष्णुदेहांशासम्भूतं तदत्रं ब्रह्म इष्यते ॥ तदत्रं विष्णुवे दत्त्वा ह्यावाहनपुरःसग्म् ॥ ७ ॥ पुनर्जन्म वेदशास्त्रविधानतः ॥ वेदमूलमिटं सर्वं वेदो विष्णुः सनातनः ॥ ३ ॥ ते वेदा त्राह्मणाधारा त्राह्मणाश्चा तिः क्रेश्दुःखादिनाशनः॥ ५ ॥ चातुर्मास्ये विशेषेष जलरूपगतो हरिः ॥ जलादन्नानि जायन्ते जगतां ॥ अग्नौ प्रास्ताहृतिषिप्रो यज्ञे देवं यजन्त्सदा ॥ ४ ॥ जगत्संघारयेत्सवं विष्णुपुजारतः सदा ॥ नारायण् = माहात्म्ये तपोमहिमावर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः॥ ६॥ नारद गिनदैवताः 对对 对 हुआ मनुष्य मर क • पोड्सापिच वाला व सदैव वि मैं संसार के पूजने हेतु ॥ नार म्मतो ध्य तृप्तिहेतवे ॥३॥ और वे और चातुमस्य मे हेंदा काय 2hc/ 

40,4

तन तमय आकाश से उपजाहुआ एकही वेद हुआ है।। ८।। तदनन्तर वेद ऐश्वर्यके लिये यजुः, साम व ऋक् की संज्ञा को प्राप्त हुआ पहले ऋग्वेद कहा गया है और यजुः सहस्रशीषे ऐसा ।। ६।। सोलह ऋज्वाओवाला महासूक्ष उत्तम नारायग्रमय है उसके पाठमात्र से बहाहत्या निवृत्त होजाती है।। १०।। पहले विद्यान्त बाह्याग् स्मृति में कही हुई विधि से अपने शरीर में न्यास करे तदनन्तर प्रतिमा व विशेषकर शालग्रामशिला में न्यास करे।। ११।। उसके पश्चात् कम से आ-वाह्यादिक करे क्रीर वैकंठस्थान में स्थित कलाओं समेत रूपको आवाहन कर।। १२।। कौस्तुभ से शोभित व करोड़ स्थों के समान प्रभावान् तथा द्राड वाहनादिक करे

मा पारिचिन्तयेत् ॥ १६ ॥ चिन्तनैमीक्रियोगेन पारिषुषी च तक्षेत् ॥ पाद्यं तृतीयया कार्या गङ्गां तत्र स्मरे स्कारैनांमिभूयते ॥ आकाशसम्भवो वेद एक एव पुराऽभवत् ॥ ८ ॥ ततो यज्ञः सामसंज्ञासुक्वेदः प्राप ग्नेदोमिहितः पूर्वं यज्ञःसहस्रशीषेति च ॥ ६ ॥ षोड्शार्चं महासूक्षं नारायणमयं परम् ॥ तस्यापि पाठ नया चास्योंकारादिसमुदोर्षया ॥ १५ ॥ हितीयया चासनं च पापंदेश्च समन्वितम् ॥ सौवर्षान्यासना हित्या निवर्तते ॥ १०॥ विप्रः पूर्वं न्यसेहेहे स्मृत्युक्रेन निजे बुघः॥ ततस्तु प्रतिमायां च शालप्रामे विशे ये विशेषतः॥ एवं रूपमयं विष्णुं सर्वपापौषद्दारिषाम्॥ १४॥ आवाहयेच पुरतो ध्यानसंस्यं हिजोत्तम ॥ बिराजन्तं सूर्यकोटिसमप्रभम् ॥ द्एडहस्तं शिखासूत्रसहितं पीतवाससम् ॥ १३ ॥ महासंन्यासिनं ध्या ॥ क्रमेण च ततः कुर्यात्पश्चात्वाहनादिकम् ॥ आवाह्य सकलं रूपं वैकुएठम्थानसंस्थितम् ॥ १२ । भूयते ॥ ऋ मात्रेष ब्रह्म जराक्रेशसं न्येषां मन् ऋचा प्रया कौस्तुमेन येचातुमार षतः।

हरनेवाले तथा ध्यान में स्थित विष्णुजी को ध्यान कर और अकार आहि से कही हुई पहली ऋचा से व दूसरी षट्या से इन विष्णुजी के न को ध्यान कर और मनसे इनके सुवर्ध के आसनों को चिन्तवन करें ॥ १४। १६ ॥ और भाक्ति के योग से ध्यानों करके यह परिपूर्श होता । शिखा सूत्र समेत और पीतवसन को पहने ॥ ११ ॥ महासंन्यासी विष्णुजी को विशेष कर चातुर्मास्य में ध्यान करे हे डिजोत्तम! ऐसे रूप वाल सब पापों को को हाच में लिये

18

स्कंत्युः

त से आचमन करना चाहिये॥ १८॥ और तीन आचमनों से बाह्मणं की शुद्धि कही जाती है व फेन और बुद्बुद से रहित तथा प्रकृति स्थित रेसे॥ १६॥ जाति के अनुकूल हिज याने बाह्मण्, क्षत्रियं व वैश्य हृद्य, कंठ व तालु में प्राप्त होने से शुद्ध होते हैं और स्नी व शूद्र एक बार रिने से अन्तर से पवित्र होते हैं॥ २०॥ और पांचवीं बहुचा से मिक्सियुत चित्त करके आचमन करना चाहिये क्योंकि मिक्त से ग्रह्ण करने मा से पाद्य करना चाहिये व विद्यान् वहां श्रीगंगाजी को स्मरण् करे ॥ १७॥ तद्भतर नदियों व सात समुद्रों से जगदीश विष्णुजी का श्रर्ध करना बाहिये फिर अमृत याने निर्मेल जलों है और तीसरी च

७॥ अर्घः कार्यस्ततो विष्णोः सारिद्धिः सप्तसांगरेः ॥ युनराचमनं कार्यममृतेन जगत्पतेः ॥ १८ ॥ त्रिमि गुद्धब्राह्मणस्य निगद्यते ॥ अद्गिस्तु प्रकृतिस्थामिहीनामिः फेनबुद्बुदेः ॥ १६ ॥ हत्कएठतालुगामिश्च ततः कार्यं धुनराचमनं भवेत्॥ दद्याच वाससी स्वर्षसिहिते भक्तिशांक्रितः ॥ २५ ॥ आच्झादितं जगत्सर्वं इजातयः ॥ शुद्धरत् स्री च शूद्रश्च सक्रत्म्पृष्टाभिरन्ततः ॥ २० ॥ पञ्चम्यांचमनं कार्यं मिक्युक्रेन चेत सा॥ मिक्रिप्राद्यो हषीकेशो भक्त्यात्मानं प्रयच्बति॥ २१ ॥ ततः मुवासितैस्तायैः सवापिसमानिवतैः ॥ शेषोदकैः स्नानं देवस्य कारयेत् ॥ २२ ॥ तीयोंद्कैः श्रद्धया च मनसा समुपाहतैः ॥ अश्रद्धया रत्नार्शाशः प्रदत्तो नि त्॥ २३॥ वार्यपि श्रद्धया दत्तमनंतत्वाय कल्पते॥ चातुर्मास्ये विशेषेण श्रद्धया प्रयते नरः॥ २४॥ दृबुधः ॥ १/ राचमनेः शु यथावर्षे दि स्वर्णघटेः स् व्यत्नो मवे षष्ट्या स्नान

मन होता है और भक्ति व शक्ति से सुवर्ग समेत दो वसनों को देवे ॥ १४॥ क्योंकि वस्त्र से सब संसार आच्छादिनहै व वस्त से विष्णुजी आच्छ-योग्य विष्णुजी मिक्त से आत्मा को देते हैं ॥ २१॥ तदनन्तर सब श्रौषधियों से संयुत्युवासित जलों से व शेष जलवाले सुवर्ण के घटोंसे विष्णुदेवजीको स्नान करावै ॥ २२॥ श्रौर मन से लाये हुए तीथों के जलों से श्रद्धा से स्नान करावै क्योंकि विना श्रद्धा से दी हुई रत्नों की राशि निग्फल होती है ॥ २३॥ श्रौर श्रद्धा । भी अनन्तत्व के लिये समर्थ होताहै और चातुर्मास्यमें विशैषकर श्रद्धा से मनुष्य पवित्र होताहै॥ २८॥ तदनन्तर छठीं भ्रमा से रनान कराना

भीर बाह्मण् के समान गति नहीं है।। ३२ ॥ व चराचर समेत त्रिलोक में कोई बाह्मण् के समान नहीं है व बहाएय विप्णुदेवजी के सोने पर ॥ ३३ ॥ सब संसार ब्रह्ममय होता है इसमें सन्देह नहीं है व नवमी ऋचा से येज्ञमूर्ति विष्णुजी के लिये उत्तम लेपन करना चाहिये ॥ ३४ ॥ हरना चाहिये ॥ २७ ॥ श्रोर आठवीं चाचा से यज्ञोपवीत को देवें व उसको श्रध्यात्मता से सुनिये कि करोड़ मूर्यों के समान स्पर्शवाला व (॥ २८॥ श्रोर बाह्मरा के क्रोध से तिरस्कृत होने पर करोड़ विजलियों के समान प्रभावान् श्रोर सूर्य, चन्द्रमा व श्रायन के संयोग से तीन गुर्गों संस्कार से हिज कहा जाता है और शापानुग्रह सामध्ये, कोंघ व प्रसन्नता॥ ३१॥ और त्रिलोक में श्रेष्ठता बाह्म सहिती है व बाह्म से स-मेस्य में विशेषकर बस्रदान महाफलवान् है ॥ २६॥ फिर विष्णुरूपी यती के लियं आचमन देनी चाहियं व हे मुनीस्वर ! सातवीं ऋचा से विष्णु व वेदत्रयीमय तथा ब्रह्म, विष्णु व रुद्दन्य तथा स्वर्गमय है व हे हिजेन्द्र ! जिसके प्रभावसे मनुष्य हिज कहा जाता है।। ३०॥ श्रीर जन्म कर्रम से तिष्णुजी के लेपन किया है उसने यश से वासित इस संसारको तुस किया ॥ ३५ ॥ व चंदन को देनेवाला मनुष्य संसार में तेज से सूर्य थे सुप्ते देवे जनादेने ॥ ३३ ॥ सर्वे जगद्रक्षमयं संजातं नात्र संशयः ॥ नवम्या च सुलेपश्च कर्तन्यो यज्ञ ४ ॥ सुयक्षकदेमेलिप्तो विष्णुयंन जगद्गुरः ॥ तेनाप्यायितमेताहः वासितं यशसा जगत्॥ ३५ ॥ तेजसा दितो हरिः॥ चातुमिरिये विशोषेण बस्नदानं महाफलम्॥ २६ ॥ पुनराचमनं देयं यतये विष्णुरूषिणे ॥ सप्तम्या कार्यं विष्णोम्रेनीश्वर् ॥ २७ ॥ यज्ञोपवीतमष्टम्या तचाध्यात्मतया श्रुणु ॥ सूयेकोट्सिमस्पशं म्बरं तथा ॥ २८ ॥ कोघाभिभूते विप्रेतु तदित्कोटिसमप्रमम् ॥ सूर्येन्दुवक्षिमंयोगाद्रणत्रयसमन्वित ॥ न ब्राह्मण्यममो बन्धुने ब्राह्मण्यममा गतिः॥ ३२ ॥ न ब्राह्मण्यममः किर्यचत्रेलोक्ये सचराचरे ॥ दसोप भेरकाराष्ट्रिज उच्यते ॥ शापोनुग्रहसामध्ये तथा कोयः प्रसन्नता ॥ ३१ ॥ त्रेलोक्यप्रवर्त्वं च ब्राह्मण त्रयोमयं ब्रह्माविष्णुरुद्ररूपं त्रिविष्टपम् ॥ यस्य प्रमावाद्विपेन्द्र मानवो द्विज उच्यते ॥ ३॰ ॥ जन्मना ज वस्त्रतानं च तेजसा भार

MEN IN THE PROPERTY OF THE PRO

होकर देवत्व को प्राप्त होकर ब्रह्मलोकादिक लोक में आनन्द करता है ॥ ३६ ॥ व जो मनुष्य चातुर्मारय में विशेष कर चंदन के लेप से मुन्दर हैं वे यमपुर को नहीं जाते हैं ॥ ३७ ॥ और दशवीं ऋचा से पुष्पूजा व भक्तिपूजा करना चाहिये क्योंकि पुष्प में सदैव निरन्तर लक्ष्मी व-रि सर्वत्रगामिनी लक्ष्मी का द्रोप नहीं होताहै जैसे कि सर्वमय विष्णुजी दोषों से तिरस्कृत नहीं होते हैं ॥ ३६ ॥ वैसेही सर्वमयी लक्ष्मी पति-होती है सब मूरियों में व सब प्राशियों में सदैव ॥ ४० ॥ मनुष्य, देवता व पितरों में पुष्पप्जा कीजाती है जिसने लक्ष्मी समेत एक विष्णुजी को नारायम् के समान सती है॥ ३८॥ अ बतत्वसे हीन नहीं

ष्णुं यजन्ये प्राणमन्ति च ॥ ४४ ॥ तेषामप्यक्षया लोकाश्चातुर्मास्येधिकं फलम् ॥ एकादश्या ध्रपदानं । मनुष्यदेवापितृषु पुष्पपूजा विधीयते ॥ पुष्पैः मंप्रजितो येन हरिरेकः श्रिया मह ॥ ४१ ॥ आब्रह्मस्तम्ब जेतं तेन वै जगत् ॥ ब्रातः मुश्वेतकुमुमैर्विष्णुं मंपूजयेत्सदा ॥ ४२ ॥ चातुमास्ये विशेषेण भक्तियुक्तः ॥ मक्त्या सुविहिता ब्रह्मन् षुष्पपूजा नरैयेदि ॥ ४३ ॥ यं यं काममामिध्यायेत्तस्य मिद्धिरिन्तरा ॥ पुष्पे कि देवत्वं प्राप्य मानवः ॥ ब्रह्मलोकादिके लोके मोदते चन्दनप्रदः ॥ ३६ ॥ चन्दनालेपसुभगं विष्णुं गनिवाः ॥ न ते यमपुरं यान्ति चातुमांस्ये विशेषतः ॥ ३७ ॥ दशम्या पुष्पपुजा च मक्रिप्रजा तथे ो चैव सदा लक्ष्मीवेसत्येव निरन्तरम् ॥ ३⊂ ॥ लक्ष्म्याऽसर्वत्रगामिन्या होषो नैव प्रजायते ॥ यथा सर्वमयो षैरनुभूयते ॥ ३६ ॥ तथा सर्वमयी लक्ष्मीः सतीत्वाज्ञैव हीयते ॥ प्रतिमामु च सर्वामु सर्वभूतेषु नित्य पश्यनित मा मास्करो विष्णुन रपचितं पर्यन्तं व

पुष्पों से धूजा है 18१॥ उसने ब्रह्मसे लगाकर स्तम्बर्पयन्त संसार को पूजन किया इस कारण सदैव सपेद पुष्णेंस विष्णुजी को पूजे॥ ४२॥ और भक्ति से संयुत व सिंदि होती है और पुष्पें से पूजित विष्णुजी को यदि अन्य लोग प्रणाम करते हैं ॥ ४४ ॥ तो उनको भी अक्षय लोक होते हैं और चातुर्मास्य पवित्र महाय चातुर्मास्य में विशेषकर पूजे हे बहान ! यदि भक्ति में मनुष्य पुष्पों से पूजन करते हैं ॥ ४३॥ तो. जो मनुष्य जिस जिस कामना को चिन्तवन करता

देवे॥ ४७॥ हे सत्तम! कपूर व चंदन दलों से संयुत तथा शकार व शहद से संयुत व जटामासी से युक्त धूप को विष्णुदेवजी के सोने पर में ऋधिक फल होता है और गेरहवीं ऋचा से यतीरूप विष्णुजी के लिये धूपदान करना चाहिये॥ १४॥ गंधवानोंमें श्रेष्ठ व गंध से संयुत, वनस्पति का रस जो कि नि योग्य है इस दिन्य धूप को ग्रहण कीजिये॥ ४६॥ इस मंत्र को कह कर चातुर्मास्य में नित्य विष्णुजी के लिये ज्ञगर से उपजे हुए बड़े फल प सच कायों में श्रेष्ठ है और दीप अन्धकारसमूह के नाश के लिये है व दीप कान्ति को देता है॥ ४०॥ उस कारण दीप को देनेसे विष्णुजी घारासे प्रसन्न होते हैं व धूप उत्तम तथा घाराहारक है और बारहवीं ब्राचा से मुक्ति को चाहनेवाले पुरुषोंको दीपदान करना चाहिये ॥ ४६। कर्तत्यं यतये हरो ॥४४॥वनस्पतिरसो दिञ्यो गन्धात्वो गन्धवत्तमः॥ श्राघेयः सर्वदेवानां धूपोयं प्रतिगृह्यताम् ॥४६॥ |पदानं तु कर्तर्यं मुक्तिमिच्छमिः ॥ ४६ ॥ दीषः सर्वेषु कार्येषु प्रथमस्तेजसां पतिः ॥ दीपस्तमौघनाशाय । प्रयच्छति ॥ ५० ॥ तस्माद्दीषप्रदानेन प्रीयतां में जनादेनः ॥ अयं पोराणजो मन्त्रो वेदचेन समन्ति ॥ दशैनादिषि दीपस्य सर्वासिद्धिर्नेषां भवेत् ॥ कामनायां समुद्दिश्य दीपं कारयते हरो ॥ ५८ ॥ सासा तम् ॥ मासीजटामिः सहितं सुप्ने देवेऽय सत्तम् ॥ ४८ ॥ देवाघाणेन तुष्यन्ति धूपं घाणहरं शुभम् ॥ दाने सक्ताः प्रयुक्तो नाश्ययेदघम् ॥ ४१ ॥ चातुर्मास्ये दीपक्षानं कुरुते यो हरेः पुरः ॥ तस्य पापमयो ॥दाप दहाते ॥ ५२ ॥ तावत्पापानि गर्जन्ति तावहिमोति पातकी ॥ यावत्र विहितो मास्वान्दीपो नारायणे मुचाये धूपमाग्रहजं शुभम् ॥ दद्याद्रगवते नित्यं चातुमोस्ये महाफलम् ॥४୬॥ कर्षरचन्दनदलैः सिता राशिनिंमेषा ग्रहे ॥ ५३ ॥ दीपः कान्ति ॥ ४८ ॥ देवता सर्वे देवताश्रोंके स्ंघ बाले उत्तम धूप को हादश्या दी मधुसमान्ब इमं मन्त्रं 

है।। ४३॥ श्रौर दीपके दर्शनसे मनुष्यों की सन सिन्धि होती है न जिस कामना को उदेश कर मनुष्य निष्णुजीके लिये दीप करता है।। ४७॥

द्वीपदान करता है उसकी पापमयी राशि निमेष भर में जल जाती है ॥४२॥ तबतक पाप गरजते हैं व तबतक पातकी डरताहै जबतक कि विष्णुजीके ग्रहमें प्रकाशवान्

म्बना से संयुत यह पुराणसे उंपजा हुआ समस्त मंत्र दीपदान में प्रयुक्त होकर पाप को नाशता है॥ ४१॥ व चातुर्मास्य में विष्णुजी के श्रागे जो

तेजों का स्वामी दी

प्रसन्न होर्ने वेदकी

क्षेप नहीं घराजाता

वा॰मा॰

स्कं पु । वह बह अनन्त विष्णुजी के सोने पर अधिक गुण से निर्निष्ठ सिन्द होती है और पंचायतन में स्थित पांचों देवताओं के लिये ॥ ४४ ॥ चातुमीस्य में दीपदान ३१ । करना बड़ा फलवान होता है ॥ ४६ ॥ नित्य ध्यान, पूजन व स्तुति किये हुए एक मुक्तिदायक विष्णुजी प्रसन्न होते हैं और जो प्रिय हो व जो बर में उत्तम हो मुक्ति के लिये श्रेष्ठ मनुष्यों को देना चाहिये ॥ १७ ॥ इति श्रीस्कन्दपुरायोबहानारदसंतादे देवीदयालुमिश्रविराचितायां भाषाटीकायां चातुर्मास्य रषोडशोपचारदीपमहिमावशोनं नाम सप्तमोऽघ्यायः॥ ७॥ माहात्म्ये तपोधिका उस उस वस्तु को

केय उवाच ॥ दीपोऽयं विष्णुभवने मन्त्रवाद्दिहितो नरेः ॥ सदा विशेषफलदश्वातुर्मास्येऽधिकः कथम् ॥ २ ॥ ईश्वर उवाच ॥ विष्णुनित्याधिदेवं मे विष्णुः पूज्यः सदा मम ॥ विष्णुमेनं सदाघ्याये विष्णुमेतः परो हि सः ॥ ३ ॥ स विष्णु ्सिस्थिति निविद्या मुप्तेनन्ते ग्रणोत्तरम् ॥ पञ्चायतनसंस्येषु तथा देवेषु पञ्चम् ॥ ४४ ॥ विहितं दीपदानं च चातुर्मास्ये महाफ्तम् ॥ ४६ ॥ एका विष्युस्तुष्यत सास्क्वाता । गर्म चार्मार संवादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये तपोधिकारषोद्धशोपचारती नहेयं मुक्कितोर्चवर्येः ॥ ४७ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराषो ब्रह्मनारदसंवादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये तपोधिकारषोद्धशोपचारती पमहिमावर्षनं नाम सप्नमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ \* ॥ \* ॥ \* ॥ \* ॥ मार्मिश्वर्यमवाश्वितम् ॥ १ ॥ कार्ति ॥ ५६ ॥ एको विष्णुस्तुष्यते मुक्तिदाता नित्यं ध्यातः पूजितः मंस्तुतश्च ॥ यचाभीष्टं यच गेहे शुभं वा त

दो॰ यथा विष्णुजी के लिये करे दीप का दान। सोइ आठ अध्याय में कह्यों चिरित सुख खान॥ महादेवजी बोले कि यह विष्णु का दीप मेरे दीप से अधिक धर्मिन हैं और वैकुठवास होता है व विन चाहा हुआ महाऐश्वर्य होताहै॥ १॥ स्वामिकिस्बियजी बोले कि विष्णुजीके मंदिर में मंत्रपूर्वक मनुष्योंसे धरा हुआ धह दीप सदैव विशेष फलदायक है तो चातुर्मस्य में कैसे अधिक है॥ २॥ महादेवजी बोले कि विष्णुजी मेरे सदैव अधिदेवता है व विष्णुजी सदैव मेरे पूजनीय को मैं सदैव ध्यान करता हूं और वे विष्णुजी मुफ्त से परे हैं॥ ३॥ और विष्णुजी को त्रिय वह दीपक सदैव पापहारक है य चातुर्मास्य में बह

आं को सिद्धिकारक है।। १।। हे पुत्र! जिस प्रकार दीपक से विष्णुजी प्रसन्न होते हैं उस प्रकार हजारों यजों से बर को नहीं देते हैं।। १।। दीप जुन्य अदा नुख्यों को श्रीसत फल होताहै और अनंतजी के शयन में प्राप्त होने हैं।। ५।। विष्णुजी के।। ६।। उस कारण जो मनुष्य अदा से विष्णुजी को दीप प्रदान करता है वह पापों से नहीं लिस होता है।। ७।। व फिर यतीरूपी विष्णुजी के निमित्त सोलह उपचारों से बीप व संसार प्रकाशित होता है।। ८।। ब्रह्माजी बोले कि हे ब्रह्मन्! दीप के उपरान्त मोक्षपद में स्थित भाक्ति से संयुत मनुष्यों को तेरहर्बी श्रुच्चा से ाह्नतैः॥ ११ ॥ ताम्ब्रल्बक्किपित्रैश्च तदा प्रगफ्तैः शुभैः ॥ द्राक्षाजम्ब्वाम्बजफ्तैरक्षोटैदािडिमैरिषि ॥ १२ ॥ ः सर्वेदा पापहारकः ॥ चातुमांस्ये विशेषेषु कामना सिद्धिकारकः ॥ ४ ॥ विष्णुदीपेन सन्तुष्टो यथा भ ॥ तथा यज्ञसहस्रेश्च वरं नैव प्रयच्ब्रति ॥ ४ ॥ स्वल्पव्ययेन दीपस्य फलमानन्तकं न्याम् ॥ अनन्त श ह्यान्ति ग्रहस्थस्य ग्रहद्वारगताः सदा॥ १०॥ हरौ सुमे विशेषेण प्रदेयः प्रत्यहं नरेः॥ फलैरर्घः प्रदातन्यस्त एयमुंख्या न विश्वते॥ ६॥ तस्मात्सर्वात्मभावेन अद्या संयुतेन च॥ दीपप्रदानं कुरते हरेः पापैने लिप्य पचारैः षोडशकैर्यातिरूपे हरो धुनः ॥ दीपप्रदाने विहिते सर्वमुद्घोतितं जगत् ॥ = ॥ ब्रह्मोबाच ॥ दीपा ग़न्नकस्य च निवेदनम्॥त्रयोदश्या मक्तिग्रुक्तैः कार्यं मोक्षपदस्थितैः॥ ६ ॥ अमृतं संपरित्यज्य यदत्रं देवता त्कालसमुदा बीजपूरफले आपि ॥ स्पृष्ट प्राद्न करने पर सः दनन्तरं श्रह ने संयुक्त सब यन

हरना चाहिये॥ ६॥ देवता भी अभूत की खोड़ कर सदैव गृहस्थ के गृहदार में प्राप्त होकर जिस अन की इच्छा करते हैं॥ १०॥ विष्णुजी के मनुष्यों को वह अन विशेष कर देना चाहिये आर उसी समय लाये हुए फलों से अर्घ देना चाहिये॥ ११॥ उस समय तांबूलके पसों से व उन्हों से तथा मुनक, जासुन व आमफल तथा अखरोट व अनारों से भी॥ १२॥ व विजीस निम्बू के फलों से भी उत्तम भाक्ति से अर्घ को देवे कर उसके ऊपर उत्तम फल को घर कर ॥ १३॥ हे डिजेन्द्र! इस मंत्र से विष्णुजी के लिये श्रन्न को निवेष्न की फिर अन्नवान के उपरान्त

श्चैव द्वाद्रध्यं सुमक्रितः॥ शङ्कतोयं समादाय तस्योपिरिफ्लं शुभम् ॥ १३॥ मन्त्रेणानेन विप्रेन्द्र

न करें और मूर्त व अमूर्तस्वरूप होने के कारण योग को जाननेवाला मनुष्य दश्य होता है।। १६॥ व उन के देखने पर सत व असकूप से नेकुच होजाती है व अपना को तेजोंके मध्यमें सूर्य के समान तेजवान् ध्यान करे।। २०॥ व मेही सदा विष्णु हूं ऐमा आत्मा में विचारती हुआ होता है व वैष्णीवशारीर को प्राप्त होता है।। २१॥ और चातुर्मास्य में विशेष कर बाह्मण योग युक्त होवै मोक्षमार्ग को देनेवाले विष्णुजी में श्राचमन देना चाहिये॥ १८॥ तदनन्तर यतिरूपी विष्णुजी के लिये चीदहवीं ऋचा से नमस्कार करें व समस्त पातकों को नाशनेवाली झारती करें॥ १४॥ ब मनुष्यों को मिलता है और चार बार भ्रमण करने से चराचर समेत सब संसार ॥ १७ ॥ यह दिजेन्द ! उनके तीर्थ का गमनादिक कान्त होता गबागों समेत सब दिशाओं में भमण् करना चाहिये सात समुद्रोंसे उपजे हुए जलों के देनेसे जो फल मिलता है।। १६ ॥ वह विष्णुजी को जल योगविदों में उत्तम मनुष्य सोलहवीं ऋचा से विष्णुदेवजी की सायुज्य याने एकीभाव की चिन्तवन करे।। १८ ॥ उस समय नित्य अपनी व विष्णुजी क विद्येत् ॥ धुनराचमनं देयमन्नदानादनन्तरम् ॥ १८॥ श्रात्तिक्यं चततः कुर्यात्सर्वेपापविनाशनम् ॥ चतु म्कुयांहिष्णुवे यतिरूपिषो ॥ १४ ॥ पश्चद्यया भ्रमः कार्यः सर्वदिश्च हिजेः मह ॥ सप्तसागरजैस्तोयैदंतै यते ॥ १६ ॥ ततो पदानाच हरेः प्राप्यते विष्णुवक्षभैः ॥ चतुर्वारभ्रमीभिश्च जगत्सर्वे चराचरम् ॥ १७॥ भावयेत्ता ॥ मूर्तामूर्तास्वरूपत्वाहृश्यो भवति योगवित् ॥ १६ ॥ तास्मिन्हष्टे निवर्तेत सदसद्रुपजा कि ॥ निवर्तेत सदसद्रुपजा कि ॥ ने तेजता मुर्पे विन्तयेत्सूर्यव्वसम् ॥ २० ॥ श्रहमेव सदा विष्णुरित्यात्मिनि विचारयन् ॥ जभते ते विप्राप्रय तत्तीर्थगमनाहिकम् ॥ षोटश्या देवसायुज्यं चिन्तयेद्योगवित्तमः ॥ १८ ॥ आत्मनश्च हर्गने जीवन्मुक्तो हिजो भवेत् ॥ २१॥ चातुर्मास्ये विशेषेष् योगशुक्तो हिजो भवेत् ॥ इयं मिक्रिः समादिष्टा मो हरों॥ २२ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराषे ब्रह्मनारदमंबादे चातुर्मास्यमाहात्म्येऽष्टमोऽध्यायः ॥ = ॥ \* है ॥ १२ ॥ इति श्रीरकन्द्युगणे बहानारद्मंवादे देवीद्यालुमिश्रविराचितायां भाषाटीकायां चानुमास्यमाहात्म्य अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ येरफलमा क्षमार्गप्रदे वैहण्डवं र्य वाह्यग

E ST

शूदादिक यथा करिंह धर्म आचार। सोंड्र नवम अध्याय में कह्यों चरित सुखसार ॥ महादेवजी ब्रोले कि यह पोडशोपचार से संयुत विष्णाजी का कार नहीं है ॥ र ॥ स्वामिकार्तिकेयजी बोले कि शूद्रों व खियोंके धर्म को विस्तार से कहिये कि श्रीकृष्ण्जी के आराधन विना उनकी किस है॥ ३॥ महादेवजी बोले कि उत्तम शूद्रों को भी बेदाक्षरों का विचार न करना चाहिये व न सुनना चाहिये श्रोर न पढ़ना चाहिये क्योंकि गया जिसको बाह्मण करके परमपद को प्राप्त होता है ॥ १ ॥ वैसेही क्षत्रिय वैश्यों के करने से उत्तम मुक्ति होती है व शूद्रों और क्रियों को किसी प्रकार मुक्ति होती प्रकार

है वह सच्छूद्र कहा गयाहै याने ऋकीवा, अञ्चीगनी, उत्तम व महारोगादिकोंसे अदूषित ॥ ८ ॥ प्रशंसित व उत्तम गुणांवाली तथा नेत्ररोगसे ामिकार्सिकेयजी बोले कि सच्छूद कौन कहेगये हैं उनको विस्तार से कहिये कि कौन संत हैं व कौन शूद हैं श्रोर नाम से कौन सच्छूद हैं ॥ ६॥ के जिसकी स्त्री धर्म से स्याही गई है वह सच्छूद्र कहा गया है श्रीर समान कुलरूपवाली व दश दोषों से रहित स्त्री को ॥ ७॥ जिसने वेद शूद्र नरकभागी होता है॥ ४॥ और सदैव पुरालों का पाठ व श्रवल न करें और उत्तम गुरु से रमृति में उक्त पाठ व श्रवलादिक न ग्रहण् करन तथा स्नीए। धर्म विस्तरतो वर ॥ केन मुक्तिमेवेतेषां कृष्ण्स्याराधनं विना ॥ ३ ॥ ईश्वर उवाच ॥ सच्छ शस्ता महारोगाद्यद्वषिता ॥ ८ ॥ अनिन्दिता शुभकला चक्षरोगविवजिता ॥ वाधिर्यहोना चपता कन्या कार्या वेदाक्षरविचारणा ॥ न श्रोतब्या न पाठ्या च पठत्ररकमाग्मवेत् ॥ ४ ॥ पुराणानां नैव पाठः श्रवर्षं ॥ स्मृत्युक्तं मुगुरोगोह्यं न पाठः अव्षाांदेकम् ॥ ५ ॥ स्कन्द उवाच ॥ सच्छ्र्राः के समारूयातास्तांश्च व र ॥ के सन्तः के च शुर्राश्च सच्छ्रा नामंतश्च के॥ ६ ॥ ईश्कर उवाच ॥ धमोंदा यस्य पन्नी स्यात्स स हतः॥ समानकुलरूषा च दश्दोषविवर्जिता॥ ७॥ उद्दोदा वेदविधिना ससच्छ्रदःप्रकितितः॥ अक्रीबा उवाच ॥ एतते प्रजनं विष्णोः षोद्रशोपायसंभवम् ॥ कथितं यद्रिजः कृत्वा प्राप्नोति परमं परम् ॥ १ ॥ त्रियविशां करणान्मु क्रिरुत्तमा ॥ शूद्राणां चाधिकारोस्मिन् झीणां नैव कदाचन ॥ २ ॥ कार्तिकेय उबाच ब्याह इश्वर ऽज्याङ्गिन 

कों से उसके ऊपर देवता प्रसन्न होते हैं ॥ १४ ॥ और स्नान, तर्पेश व विना मंत्र के ऋगिन में हवन और ब्रह्मयज्ञ तथा आतिथि का प्जन व न त्याग करें ॥ १४ ॥ और स्नियों व शूद्रों को भी विना मंत्र के पंचयज्ञ करना चाहिये और जिस प्रकार पंचयज्ञों से इनके ऊपर पितर व देवता

याश्च पतिशुश्रुषया सदा ॥ पतित्रताया देहे तु सर्वे देवाश्च सन्ति हि ॥ १७ ॥ त्रतस्ताभ्यां समेताभ्यां ा समागमः ॥ यदोभयोमेते छष्टे सन्तुष्टाः पितृदेवताः ॥ १८ ॥ कार्यादीनां च सर्वेषां सङ्गमस्तत्र नित्यदा ॥

१६ ॥ वैसेही पतिवता के ऊपर पति की सेवा से सदैव प्रसन्न होते हैं और पतिवता के शरीर में सब देवता होते हैं॥ १७॥ इस कारण उन दोनों का समागम होता है श्रीर जब उन दोनों का मत पूछने पर पितर व देवता प्रसन्न होते हैं ॥ १८ ॥ तम वहां सदेव सब कार्यादिकों का समागम

को देनेवाला है और विशेष कर चातुर्मास्य में उसके साथ अधिक गुर्सा होता है ॥ १२ ॥ और सीमें स्नेह करनेवाला व पवित्र तथा सेवकादिकी ॥ देवादिकों का विभाग करनेवाला वह सन्बुद्र जानने योग्य है और सब पुरायकायों में वह श्रेष्ठ कहांगई है ॥११॥ व उससे मलीमांति किया हुआ र और नित्य श्रासादि करनेवाला इष्टापूर्तकर्म का साधन करनेवाला होता है ॥ १३॥ श्रीर नमस्कारादि मंत्र से व नामों के कहने से और ता से रहित व चंचल और मधुर बोलनेवाली दश दोषोंसे रहित जो कन्या वेदोक्तविधि से मनुष्यों से ब्याही गई है और वह जिस की सदैव 🛋 बरको नित्यमिष्टाधूर्तप्रसाथकः ॥ १३ ॥ नमस्कारादिमन्त्रेण नामसंकीतंनेन च ॥देवास्तस्य च तृष्यन्ति देकैः शुमैः ॥ १४ ॥ स्नानं च तर्पणं चैव विद्यमोप्यमन्त्रकः ॥ ब्रह्मयज्ञोऽतिथेः धुजा पञ्चयज्ञात्र संत्य भेषी ॥ ६ ॥ द्रवर्षोदेशभिहींना वेदोक्रविधिना नरेः ॥ विवाहिता च सा पन्नी ग्रहिषी यस्य सर्वेदा ॥ १० ॥ जदायकः॥ चातुम्सिये विशेषेषा तया सह ग्रुषाषिकः॥ १२॥ भायोरतिः शुचिर्भत्यादीनां पोषषातत्परः॥ त हो विज्ञेयो देवादीनां विभागकृत् ॥ पुएयकार्येषु सर्वेषु प्रथमा सा प्रकीतिता ॥ ११ ॥ तया मुविहितो धर्मः थे ॥ कार्यं म्रीमिश्च श्रुद्रेश्च ह्यमन्त्रपञ्चयज्ञकम् ॥ पञ्चयज्ञेश्च सन्तुष्टा यथेषाम्पित्देबताः ॥ १६ ॥ तथा

होता है और चातुर्मास्य आने पर विर्णाजी की भाक्षि से उन दोनों का कल्याग्ण होता है॥ १६॥ कि जिस की खी। समान कुल में उत्पन्न धारित होती है और पहला पति अधेभागी होता है उससे वह धर्माध्यारिग्री होती है और अधेभागी होता है उससे वह धर्माध्यारिग्री होती है अऔर उन दोनों का अपना अपना किया हुआ शुभाशुभ कमें होता है॥ २१॥ व हे दिज ! जो स्री उत्तम तप से मरे हुए पति के पश्चात गमन करती है वह पति-है और उससे वंश उद्धार किया जाता है॥ २२॥ और श्रन्य जातिवाले मरे हुए पति के पश्चात जो ब्याही या विना व्याही स्री अगिन के वता जानंने योग्य

समायाते विष्णुभक्त्या तयोः शिवम् ॥ १६ ॥ समानजातिसंभूता पत्नी यस्य धृता भवेत् ॥ पुर्वो भर्ता र्द्ध जलाच जम्बालः कृष्यते धामिकेनोभः॥ एवमुद्धरत साघ्वा मतारि थानुगण्याते ॥ १४ ॥ अन्यजातित्वक्ष्या नामान्यात्र । विध्यता यदि ॥ ताबुभौ धर्मकार्येषु सन्त्याज्यौ नित्यदा मतौ ॥ २४ ॥ स्वंस्वे कर्म प्रकृस्तः सत्कर्मजंस्वकं फलम् ॥ तस्माद्यरिष्ठा हीना वा सत्कृत्याशुद्रसंभवैः ॥ २६ ॥ घृता न कार्यासा पत्नी यत्करोति न बर्दते ॥ तया सह कृतं हितीयस्य न किञ्चन ॥ २०॥ अर्थकार्याधिकारोस्यास्तेन धमार्धयारिण ॥ स्वं स्वं कृतं मदैवस्या । शुभाशुभम् ॥ २१॥ यानुगच्यति भत्तारं सृतं सुतिष्मा हिज ॥ साध्वी सा हि परिज्ञेया तया चोन्द्रियते २२॥ अन्यजातिसतं चाथ धृतावापि विवाहिता ॥ वैश्वानरस्य मार्गेण सा तसुद्धरते पतिम् ॥ २३॥ यथा २२॥ अन्यजातिसते किन्द्रिता ॥ विवाहिता ॥ वैश्वानरस्य मार्गेण सा तसुद्धरते पतिम् ॥ २३॥ यथा म्बालः कृष्यते धार्मिकेन्द्रिसः॥ एवसुद्धरते साध्वी भत्तारं यानुगच्यति ॥ २४॥ अन्यजातिसमुद्धता अन्येन दि ॥ तानुभौ धर्मकार्येषु सन्त्याज्यौ नित्यदा मतौ ॥ २४॥ स्वं स्वं कर्म प्रकुरुतः सत्कर्मजं स्वकं फलम् ॥ चातुमांस्ये मार्गास्यागि तयोः कर्म कुलम् ॥

में त्यागने योग्य माने गये हैं ॥ २४ ॥ श्रौर वे दोनों श्रपने श्रपने कर्म को करते हैं व उत्तम कर्म से उपजे हुए फल को भोगते हैं व उससे श्रेष्ठ या हीन व उत्तम मार्ग से गमन करती है वह उस पित को उथारती है।। २३।। जिस प्रकार धर्मवान् मनुष्य जल से कीचड़ को खींच लेते हैं उस प्रकार जो पित्रता खी पित के पश्चात् गमन करती है वह पित को उधारती है।। २४।। और अन्य जाित से उपजी हुई स्वी को यिद श्रन्य पुरुष ने धारग किया है तो वे दोनों सदैव धर्मकाओं जो स्त्री होत्रै शूद्र जाति में उपजे हुए मनुष्यों को ॥ २६॥ उस स्त्री को धारण् न करना चाहिये क्योंकि उसके साथ किया हुआ पुण्य दशकुणा कुल्ममें उपजी हुई 

कन्या धर्म से ब्याही गई है ॥ ३१ ॥ वह माता व पिता के सब वंश को उधारती है मैंने सच्छूद्रों की इस उत्तम विधि को कहा ॥ ३२ ॥ ब्रोह मि व सच्छूद से क्रम से जो हीन में पैवा हुए हैं उनका वस प्रकार का विवाह होता है और व्श प्रकार की पुत्रता होती है ॥ ३३ ॥ हे विवाह उत्तम कहे मये हैं और शेष विवाह सब प्रजाओं में पुरातन समय के विद्धानों ने कहा है ॥ ३८ ॥ प्राजापत्य, बाह्म, वैव, आर्ष व आहर, राक्स व पिशाच ॥ ३४ ॥ प्रातिम व वातिन ये दश विवाह कहे गये हैं ये हीन जातिवालों के विवाह कहे गये हैं ॥ ३६ ॥ और श्रोरस, पुत्रों से भी किया हुआ। कर्म अमित तृपिदायक नहीं होता है व जो कन्या मोलली जाती है वह वामी कही गई है ॥ २७। रत्न ॥ और गया विवाह की विधि से ब्याही हुई वह पितरों व वेबताओं के अर्थ को साधन करनेवाली होती है क्योंकि सुन्दर लक्षर्शोवाली व विनीत तथा दि गुर्शोवाली जो उत्तम कन्या होती है ॥ ३० ॥ उत्तम चरित्रोवाली व पति में परायश वह उनके लिये देने के योग्य है और गुद्ध वंश में उत्पन्न में वह कभी मही होती है व जो कन्या आपही पिता से उद्यम कर वर के क्लिये दीजाती है ॥ २६ ॥ जिस कमें को मनुष्य करता है वह नहीं मच्छेद्रस्याधिकारे सा कदाचित्रेव जायते ॥ या कन्या स्वयमुश्चम्य पित्रा दत्ता वराय च ॥ २६ ॥ विवाह पित्देवार्थसाधिनी ॥ मुलक्षणा विनीता या विवेकादिशुणा शुभा ॥ ३० ॥ सचरित्रा पतिपरा सा तेम्यो दश्घोत्तरम्॥ २७॥ अनन्ततृपिदं नैव तत्मुतैरिप वा तथा ॥ कथकीता च या कन्या दासी सा परिकीति । विशुद्दकुलजा कन्या घमोंदा धर्मचारिषा ॥ ३१ ॥ सा पुनाति कुलं सर्व मातृतः पितृतस्तथा ॥ एष गोक्तः सच्छदाणां परो विधिः ॥ ३२ ॥ अघोजातिसमुङ्गाः सच्छद्रात्कमहीनजाः ॥ विवाहो दश्या तेषां ता मंबेत् ॥ ३३ ॥ चत्वार उत्तमाः प्रोक्ना विवाहा मुनिसत्तम ॥ शेषाः स्वेप्रकृतिषु कथिताश्च पुरावि प्राजापत्यस्तया बाह्यो देवाषों चातिशोमनाः ॥ गान्धवेश्चामुरश्चेव राक्षमश्च पिशाचकः ॥ ३५ ॥ प्रा निश्चोते विवाहाः कथिता दश् ॥ एते हि हीनजातीनां विवाहाः परिकीतिताः ॥ ३६ ॥ अरिसः क्षेत्रज पुर्त्यं वहते त ता ॥ २८ ॥ विधिनोद्द्रत रातुमहिति ॥ एव मया प्रो रश्मा पुत्रत रहाषा पुत्रत हैः ॥ ३८ ॥ ५

याने सवा रुपया तैकड़ा माहवारी सुद बाह्मा से लेना चाहिये॥ ४४॥ ब्रौर क्रम से सबाई भाग बृद्धि क्षत्रियादिकों में प्रहण् की जाती है अपविष्ट, कानीन व सहोढज॥ ३७॥ और कीत व पौनर्भव ये दश प्रकार के पुत्र कहे गये हैं व औरस से जो हीन हैं वे भी उन होताहै और बिन अदा व अपवित्रता से दान बैर का कारण है ॥ ४१ ॥ व उनका अहिंसादिक से कहा हुआ धर्म बड़ा फलवाला है और चातु-मिस्य में विशेषकर देवादिकों की सेवासे घर्म बड़ा फलवान् होता है॥ ४२॥ और उत्तमदर्शनवाले अविरोधी सन्बूदों से बाह्यणों की सेवादिकों से ब दान,पुर्यों से ाप का बन्धन नहीं होता है ॥ ४४ ॥ प्रातःकाल सुरेश्वर कमें व मच्याह्न में ब्राह्मण् की सेवा और अपराह्न में कार्यों को करता हुआ मनुष्य मुखी रेत् ॥ व प्रजाओंके मध्य में जिस प्रकार झठारह संख्यक नीच हैं उनको न विधि है न क्रियांहै और न स्मृतिमार्ग है ॥ ३६ ॥ उनको बाह्मण की ान तथा शिवर्जन व बिन मन्त्र से पुरय करना और सदैव दान देना चाहिये॥ ४०॥ और श्रद्धा से जो दान दिया जाता है उस दान का ता है॥ ४३॥ श्रीर बासिज्य के व्यवहार से उत्पन्न सीदागरी की श्रित ( जीविका ) करना चाहिये श्रीर ब्याजखोर बाह्मस से प्रत्येक सैकड़ा 'श्चैव दत्तः क्रत्रिम एव च ॥ सढोत्पत्रोपविद्यश्च कानीनश्च सहोढजः ॥ ३७ ॥ क्रीतः पौनर्भवश्चापि धुत्रा दश्यवि धाः स्मृताः ॥ श्रोरसादपि हीनाश्च तेषि तेषां शुभावहाः ॥ ३८ ॥ श्रष्टादशमितौ नीचा प्रक्रतीनां यथातथा ॥ विश्व नैव किया नैव स्मृतिमागोऽपि नैव च ॥ ३६ ॥ तासां ब्राह्मणशुश्रूषा विष्णुध्यानं शिवार्चनम् ॥ श्रमन्त्रात्युण्यकर्षा दानं देयं च वे सदा ॥ ४० ॥ न दानस्य क्षयो लोके श्रद्धया यत्प्रदीयते ॥ श्रश्रद्धया शुचितया दानं वेरस्य कारण् स् ॥ ४० ॥ आर्हिसादिसमादिष्टो धर्मस्तासों महाफलः ॥ चातुमांस्ये विशेषेण् त्रिदिवेशादिसेवया ॥ ४२ ॥ मुदर्शने स्तथा धर्मः सेव्यते ह्यविशेषिभः ॥ सच्छद्रेदांनपुष्येश्च द्विज्ञुश्रूषणादिभिः ॥ ४३ ॥ ग्रतिश्च सत्यान्नतजा वाणि जा ॥ अशीतिमागमाद्याद्विजाद्यधिषकः शते ॥ ४४ ॥ सपादमागद्य तु क्षत्रियादिषु गृह्यते ॥ एवं न बन्धो भवति पातकस्य कदाचन ॥ ४५ ॥ प्रातःकर्म सुरेशानं मध्याहे हिजसेवनम् ॥ अपराह्नेऽघ कार्याण कुर्व मेन्यते ह्यविरोधिमः ॥ सच्छद्रैदांनषुण्यैश्च द्विज्युश्चषणादिमिः ॥ ४३ ॥ द्यत्तिश्च सत्यान्नतजा वाणि , गूडोत्पन्न, में अस्तीवाँभाग लेवे इसप्रकार कमी पा सेना न विष्णुका छ धर्म सेवन किया जा <u> ज्यव्यव्हा</u> को शुभदायक हैं॥ 

माले और षडक्षर मन्त्र के महोद्वार के परम श्रानन्द से पूरित ॥ १६ ॥ व उत्तम सन्तान श्रौर उत्तम श्राचारवाले मत्सरतारहित व ताप केश से वर्जित जनों र अतिथि व बाह्मगों को पूजनेवाल तथा पञ्चयज्ञ में परायम् कार्य में तत्पर गृहस्थ मनुष्यों को जीवनपर्यन्त सदैव होना चाहिये॥ ४७॥ त्रौर तत्पर य बेदमन्त्र पाठ करनेवाले तथा सदैव दानशील व दीनार्तजनप्रिय ॥ ४८ ॥ श्रोर क्षमादि गुर्गो से संयुत व हादशाक्षर को पूजने-मेवात्रों से स्थित होना चाहिये॥ ४०॥ इस प्रकार धर्म से डरे हुए विदेशगमन से रहित सच्छूड़ों को इच्च के अनुसार सब प्राणियों की को सदैन सज्जनों की होता है ॥ ४६ ॥ श्रो

मवेत् ॥ ४६ ॥ ग्रहस्थेश्च सदा भाव्यं यावज्ञींचं कियापरेः ॥ पञ्चयज्ञरतेश्चैवातिथिद्विजमुषुजकैः ॥ मिक्रिरतेश्चैव वेदमन्त्रविषाठकैः ॥ सततं दानशीलैश्च दीनातंजनवत्सलैः ॥ ४८ ॥ क्षमादिगुणमंगुक्नैद्दाँ दशाक्षरपूजकैः ॥ षद्धसरमहोद्वारपरमानन्दपूरितैः ॥ ४६ ॥ सदपत्यैः सदाचारैः सतां शुश्रूषणौरपि ॥ विमत्सरैः सदा स्थेयं तापक्रेशविवजितैः ॥ ४० ॥ प्रबज्यावजीनैरेवं सच्छद्रेर्धमृतजितैः ॥ तोपणं सर्वभूतानां कार्यं वित्तानुसारतः ॥ ईश्वरसनत्कुमारसंवादे चातुमस्यिमाहात्म्ये तपोधिकारे सच्छर्कथनंनाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ \* ॥ विष्णाशिवादीनां ये भक्तास्ते नराः सदा ॥ देववाह्नि द्वियान्ति चातुमांस्ये विशेषतः ॥ ५२ ॥ इति श्री वाच ॥ अष्टादश प्रकृतयः का वदस्व पितामह ॥ द्यत्तिस्तासां च को धर्मः सर्वं विस्तरतो मम ॥ १ ॥ ब्रह्मोवा कैः ॥ षडक्षरमहोद्वारपरमानन्दप्रसिः॥ ४६ ॥ सदपत्यैः सदाचारैः सतां शुश्रूषणौरिष ॥ विमत्सरैः सदा म्कन्द्रपुराणे न्मर्त्यः सुस्री ४७॥ विष्णुः ५९॥ सदा

हेये॥ ४१॥ श्रौर चातुमीस्य में विशेषकर जो मनुष्य सदैव विष्णु व शिवादिकों के भक्त हैं वे मनुष्य सदैव देवताओं की नाई स्वर्ग में कीड़ा करते हैं ॥ ४२॥ इति श्रीस्कन्दपुरागोचातुमस्यिमाहात्म्ये देवीद्यालुमिश्रविराचितायां भाषाटीकायां तपोधिकारे सच्छद्रकथनंनाम नवमोऽध्यायः॥ ६॥ अ ॥ दो॰॥ स्रथा श्रठारह भांति के भये प्रजा उत्पन्न। सोइ दश्मऋध्यायमें चरित मोदसंपन्न॥ नारद्जी बोले कि हे पितामह! श्रठारह प्रकृतियां याने प्रजा लोग कौन जीविका व कीन घर्म है इस सबको मुक्तसे विस्तार से कहिये॥ १॥ ब्रह्माजी बोले कि अपने काल के प्रमाण से जेंग हुए जगदीशविष्णुजी हैं और उनकी कीन प्रसन्नता करना चारि

की नाभि के कमलकाश से मेरा अन्य हुआ।। २ ॥ तदनन्तर पुरातन समय बहुत दिनों तक मन में अनेक भांति की राजनी प्रजाओं का रचन की इध्यावाल विप्ता जीने मुभको स्मरण किया।। ३ ॥ और वहां में चतुर्धेल पुत्र पैदा हुआ इसके अनन्तर नाभि के नालमे पेट में फेटकर मेंने देखा।। ४ ॥ फिर सृष्टि के लिये दौड़ते व विस्मयमें चिन्ता करते हुए मुफ्तको वहां करोड़ों ब्रह्माएडों का दुर्शन हुआ ॥४॥ फिर कमल के नाल से पैठकर में जबतक बाहर आया तबतक वह सब सृष्टि के ऋथे का कारंगा भूलगया ॥ ६॥ तदनन्तर किर जाकर चार प्रकार के प्रजाओं को रचकर नाभि के नाल से निकलकर विस्मृतचिन से ॥ ७॥ उस समय में जड़वत् आकारा में उपजी हुई श्रविनाशिनी वासी ने मुम्तेसे कहा ॥ ६ ॥ कि जिस लिये तपोबल से पहले बेदरूपाशिता वासी प्रकट हुई है उसी कारस विष्णुजी से माज्ञा दिये हुए तुम अनेक प्रकार की प्रजाओं को रचो ॥ १० ॥ और राजसी गुस में आशित होकर पापरहित भूत सृष्टि को रचो मेंने पहले मन से मानसी [ि को चिन्तन किया ॥ ११ ॥ उससे मरीचि आदिक मुनीश्वर बाह्मण लोग उत्पन्न हुए श्रौर उनके मध्य में ज्ञान व वेदान्त के पारगामी ब्रोटे तुम उत्पन्न वाशी बोली कि हे महाबुद्धे! तपस्या करो तुमको जडता योग्य नहीं है॥ =॥ तदनन्तर में द्राहज़ार वर्षतक तपस्या में स्थित हुन्ना किर मृतः॥ स्रष्टकामेन विविधाः प्रजा मनसि राजसीः॥ ३ ॥ त्रहं कमलजस्तत्र जातः धुत्रश्चतुमुखः॥ उद् न प्रविश्याथ व्यलोक्यम् ॥ ४ ॥ तत्र ब्रह्माएडकोटीनां दर्शनं मेऽमवत्पुनः॥ विस्मयाचिन्तयानस्य मृ च ॥ मजनमाभू झगवतो नामिपङ्जकोशतः ॥ स्वकालपरिमाणेन प्रबुद्धस्य जगत्पतेः ॥ २ ॥ ततो बहातिये काले के मतः ॥ ५ ॥ निर्गम्य पुनरेवाहं पद्मनालेन यावता ॥ बहिरागां विस्मतं तत्सर्वं सृष्यर्थकारणम् ॥ ६ ॥ पुन 1 प्रजाः सुष्टा चतुर्विधाः ॥ नामिनालेन निगेत्य विस्मृतेनान्तरात्मना ॥ ७ ॥ तदाहं जडबजातो बागु गी॥ तपस्तप महाबुद्धे जहत्वं नोचितं तव॥ =॥ दशवर्षमहस्राणि ततोऽहं तप आस्थितः ॥ पुनराका ॥ राजमं गुणमात्रित्य भूतसर्गमकल्मपम् ॥ मनसा मानसी मृष्टिः प्रथमं चिन्तिता मया ॥ ११ ॥ ततो मामुवाचाविनश्वरा ॥ ६ ॥ वेदरूपाश्रिता प्रवेमाविभूता तपोवलात् ॥ ततो भगवतादिष्टः मुज त्वं बहुधा शवेन पुरा स्क रं नामिनालेन ष्टार्थमभिधाव वाचाश्रारीरिष आकाश में उपजी है होगया श्रोर ज्ञाकाश विततो गत श्वा वाषी प्रजाः॥ १०

१४ ॥ मेरे मुखसे बाह्या पैदा हुए व भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए और वैश्य ऊरसे उत्पन्न हुए व पांगों से शूद्र हुए ॥ १६ ॥ और अनुलोस कमसे व कम के योग से शूद्र से नीचे नीचे सब चरणतलसे पैदा हुए ॥ १७ ॥ व हे नारद! वे सब प्रजा लोग मेरे देहांश से उत्पन्न हैं तुम व कमें में निष्ठ वे लोग सिष्ट के लिये सदैव उदात हुए और न्यापारराहित व विष्णुभक्त तथा एकान्त बहाके सेवक ॥ १३॥ व ममतारिहत और मेरे मानसी पुत्र हो मैंने उनके कमसे वेदोंकी रक्षाके लिये॥ १८॥ पहली बाह्यशादिक मानसीसिधिको रचा तदनन्तर हे नारद! मैंने बहां आंगिकी

मुखर्थं सततोद्यताः ॥ निर्व्यापारो विष्णुभक्त एकान्तब्रह्ममेकः ॥ १३ ॥ निर्ममो निरहंकारो ममत्वं मानसः एतः ॥ ययनं च यजनं दानमेव च ॥ १६ ॥ ब्रुतिर्ध्यापनाचैव तथा स्वल्पप्रतिघहात् ॥ विप्रः समर्थस्तपसा यद्यपि जाता मरीच्यादिमुनीश्वराः॥तेषां कनीयांस्त्वं जातो ज्ञानवेदान्तपारगः॥ १२॥ कर्मानिष्ठाश्च ते नित्यं तु तेषां वै वेदरक्षार्थमेव च ॥ १४ ॥ प्रथमा मानसी सृष्टिहिजात्यादिविनिर्मिता ॥ ततोहमाङ्गिक्षें मृष्टिं सृष्ट (द ॥ १४॥ मुखाच बाह्यणा जाता बाहुभ्यः क्षत्रिया मम ॥ वैश्या ऊरममुङ्ताः पङ्यां गुद्रा नभूविरे ॥ १६॥ संभवाः॥नारद् त्वं विजानीहि तासां नामानि विच्म ते॥ १८॥ बाह्मणुः क्षित्रयो पैश्यस्रय एव हिजातयः॥ है ॥ २० ॥तथापि नैब गुर्ह्धायानपोरक्षायतः सदा ॥ वेदपाठो विष्णुपुजा ब्रह्मध्यानमलोमता ॥ २१ ॥ श्रको लोमाभ्यां कमाच कमयोगतः॥ शूद्राद्घोषोजातार्च सवै पादतलोद्भवाः॥ १७॥ ताः सर्वास्तु प्रकतयो अनुलोमवित् मम देहांशास स्यात्प्रांतेय गस्तत्र ना क्रमान्मया

इसको जानो और उनके नामों को में तुमसे कहता हूं॥ १८॥ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य तीनही हिजाति है और बेद, तपस्या, पठन, यज्ञ करना व दान ॥ १६॥ और पढ़ानेसे व थोड़ा दान लेने से बाहाणों की जीविका है यदापि ब्राह्मण तपस्या के कारण दान लेने में समर्थ हैं॥ २० 🖟 तथापि उसको प्रहण् न बान ॥ १६॥ और पढ़ानेसे व थोड़ा दान लेने से बाहागों की जीविका है यदापि बाहाग् तपस्या के कारण दान लंगे सं समथे ह ॥ २० % तथााप उसका प्रहिशा न करे क्योंकि सदैव तपस्या की रक्षा होती है और वेदपाठ, विप्णुष्जन, बहाध्यान व निलोंभता ॥ २१ ॥ श्रोर कोध न होना व मसताराहित्य, क्षमासारता श्रोर

कर चरणों को प्रणाम कर ॥ २६ ॥ विष्णुभक्तिमय श्लोकों को पढ़ता हुआ विष्णुत्व को प्राप्त होता है य तिथि, वारके अधिदेवतावाले वार्षिक ो बढ़ानेवाला तथा यज्ञादि कमों को करनेवाला और दान व पढ़ना यह वैश्यों की जीविका कही गई है॥ २७॥ और शूद्र बिन मन्त्र के करै और नित्य ह्या देवताओं वाला श्राद्ध तथा हन्तकार व अग्नितर्पेश ॥ २८ ॥ श्रौर देवता व हिजों की मक्ति प्रशाम से सिद्ध होती है व शूद्र है बिन मन्त्रोंबाले कमों को करता हुआ वह मुक्त होता रता, दान करना और सत्यादिक गुगों से ॥ ११ ॥ जो सदैव भूषित होवै वह विश्व ऐसा कहा जाता है और क्षत्रिय को तपस्या, दान व यज्ञ ॥ व वैश्य धन की बृद्धि को करताहै श्रौर पशुपाल तथा कृषीकर्ता व रसादिकों को बेंचनेवाला श्रौर देवताश्रों व बाह्मगों का पूजक है॥ २६॥ र ॥ श्रोर वेदपाठ व बाहागों की भक्ति करना चाहिये श्रोर शस्त्र से इनकी जीविका होती है व स्त्री, बालक, गऊ श्रोर बाहाग् के लिये तथा स्वामी के संकट में ॥ २४ ॥ श्रीर शरण में प्राप्त होने पर व पीडितों के पुकारने पर जो दुःखी जनों की रक्षा में परायण हैं वे बह्या से क्षत्रिय ब्रह्मणा कृताः ॥ २४ ॥ धनद्यद्विकरो वैश्यः पशुपालीकृषीवताः ॥ रसादीनां च विकेता देवब्राह्मणाषुष्ठकः ॥ २६ ॥ अर्थट्यदिकरोच्याजाद्यक्वमांदिकारकः ॥ दानमध्ययनं चेति वैश्यट्यतिस्दाहता ॥ २७ ॥ एतान्येव ह्यमन्त्राणि श्रद्भः का रयते सदा ॥ नित्यं पहर्वेवतं आदं हन्तकारोजन्तर्पणम् ॥ २८ ॥ देवहिजातिभाक्तिश्च नमस्कारेण मिध्यति ॥ श्रद्धो स्यते सदा ॥ नित्यं पहर्वेवतं आदं हन्तकारोजन्तर्पणम् ॥ २८ ॥ विष्णुभिक्रमयाञ्शलोकान् पठन् विष्णुत्वमाप्त्रयात् ॥ वार्षिकत्रत । वार्षिकत्रत । वार्षिकत्रत । वार्षिकत्रत ॥ वार्षिकत्रत ॥ वार्षिकत्रत ॥ ३० ॥ अत्रदः सर्वजीवानां श्रहस्यः श्रद्ध ईरितः ॥ अमन्त्राएयपि कर्माणि कुर्वत्रेव हि त्वं क्षमामारत्वमार्यता ॥ कियातत्परतादानकियासत्यादिभिर्धेषैः ॥ २२ ॥ भूषितो यो भवेत्रित्यं स विप्र ाः ॥ २४ ॥ धनद्विकरो वैश्यः पशुपालीकृषीवताः ॥ रसादीनां च विकेता देवब्राह्मणप्रजकः ॥ २६ ॥ रीज्याजायज्ञकर्मादिकारकः ॥ दानमध्ययनं चेति वैश्यद्यतिसदाहृता ॥ २७॥ एतान्येव ह्यामन्त्राणि शुद्रःका ॥ क्षत्रियेण तपः कार्यं यजनं दानमेव च ॥ २३ ॥ वेदपाठो विप्रसिक्तिपां शस्त्रेण जीवनम् ॥ स्रीबाल भूम्ययें स्वामिसंकटे ॥ २४ ॥ संप्राप्ते शर्षे चैव पीडितानां च शहिदते ॥ आतंत्राण्परा ये च क्षत्रिया वाला॥ ३०॥ श्रीर सभ प्राणियों को अन्न देनेवाला गृहस्थ जो शूद कहा गया धता निर्मम इति कथ्यते गोबाह्यणार्थे आर्यता, क्मेतरम किये गये हैं॥ २४ व ब्याज से धन क holes तिमीत्य का बत करनेवाला शूद्रभी विष्णुत्व को प्राप्त होता है और थवई, नर्तक,बढ़ई व प्रजापति ॥ ३२ ॥ और धर्मक, चितेरा, सुत्रक, घोबी, । (कोरी), चाकिक (कुम्हार) व चमार ॥ ३३॥ और बधकर्ता व ध्वनिक,केह्विक, मत्त्यघाती, श्रौनामिक व चांडाल वे प्रकृति से अठारह बहु गई, सोनार,सारथी ,ठठेर, कांडुक व कुम्हार ये प्रकृतिसे बा उत्तम हैं ॥ ३५ ॥ श्रीर गधाको लादनेवाले व ऊंटको श्रीर घोड़ेको लादनेवाले श्रीर

र इनके न स्नान, देवता का होम तथा तपस्या का नियम और न स्वाध्याय वषट्कार और विवाहित शुद्धि नहीं होती है।। ४१ ॥ और इन प्रजाओं तिपो नियम एव च ॥ न स्वाध्यायवष्ट्कारों न च शुद्धिविवाहिता ॥ ४१ ॥ एतासां प्रकृतीनां च गुरुपुजा सदो -वर्ष से हीन है वह इससे अधम मनुष्य है और सब प्रजाओंके मध्यमें उत्तम, मध्यम व सम ॥३८॥ तीन कहे हुए भेद स्मृति के निर्णय से जानमे । ति शिल्पी जानने योग्य है तथा वे उत्तम कहेगये हैं ॥ ३६ ॥ सोनार, कंबुक (मनिहार्), तंदुली,माली, तैंबोली और नाई व मुशिकार वे सात ते बनानेवाले ये पांच अधम से भी अधम है।। १६ ॥ और घोबी, चमार, नट, बुरुड, कैवर्त व मेदि और भिल्ल ये सात अन्त्यज कहे गयेहैं ॥ १७॥ किको मत्स्यघातकः ॥ श्रौनामिकस्तु चाएडात्वः प्रकृत्याष्टाद्शैव ते ॥ ३४ ॥ शिल्पिनः स्वर्णकारश्च दार ३ - ॥ मेदाझयः समाख्याता विज्ञेयाः स्मृतिनिर्णयात् ॥ शिल्पिनः सप्त विज्ञेया उत्तमाः समुदाहताः ॥ णिकित्कम्बुकस्चैव तन्द्रलीपुष्पतावकः ॥ ताम्बुली नापितश्चैव माणिकारश्च सप्तथा ॥ ४० ॥ न स्नानं दे ३१॥ चातुमास्यत्रतकरः शुद्रोऽपि हरितां त्रजेत्॥ शिल्पी च नतंकश्चैव काष्ठकारः प्रजापतिः॥ ३२॥ ष्टकाकारो अधमाधमपञ्चकम् ॥ ३६ ॥ रजकश्चमंकारश्च नटो बुरुद्ध एव च ॥ केवत्मेदिभिछाश्च सप्तेते ः स्मृताः ॥ ३७ ॥ यो यस्य हीनो वर्षेन सं वास्माद्धमो नरः ॥ सर्वासां प्रकृतीनां च उत्तमा मध्यमाः निक्रेचैन सूत्रको रजकस्तथा ॥ गच्छकस्तन्तुकार्श्च चाक्रिकश्चमंकारकः ॥ ३३ ॥ सुनिकोऽध्वनि किरकः ॥ काएडकः कुम्भकार्यच प्रकृत्या उत्तमाय्च षट् ॥ ३५ ॥ स्तिबाह्यष्ट्वाही च हयबाही तथेव च ।

। है।। ४३॥ यह सब तुमसे कहागया कि जिस प्रकार प्रकृतियों की उत्पत्ति हुई और महापवित्र कथाको सुनिये कि जिसप्रकार शूद्र शुद्धि को प्राप्त इस पवित्र पुराण को जो पवित्रबुद्धिवाला मनुष्य सुनता या पढ़ता है कायों में तत्पर वह पहले के इकड़ा किये हुए पापों को नाशकर विष्णुजीके न कहागया है और बाह्मणों को नित्यदानही प्राकृत उत्तम विधि है॥ ४२॥ व हे महामुने! सब वर्णों व ष्राश्रमों और सब पुरुषोंको सदैव विष्णु-ोताहै ॥४४॥ इति श्रीस्कन्दपुरासोब्रक्षनारवसंवादे देवीद्यालुमिश्रविरिचतायां भाषाटीकायां चातुर्मास्यमाहात्म्ये प्रकृतिकथननाम दशमोऽष्यायः॥१०॥ ार्ग पैजवन सन कह गालव सुनिनाथ । सो गेरहें श्रच्याय में वर्षित उत्तम गाथ ॥ ब्रह्मा बोले कि हे महामते ! पैजवननामक शूद्र ने जिस हे श्रविरोघ से शुद्धि को पाया है उसको सुनिये ॥ १ ॥ कि पुरातन समय त्रेतायुग में पैजवननामक शूद्र हुश्रा है वह घर्म में तत्पर था और विष्णु जिक प्रसिद्ध था॥ २॥ श्रीर वह सदैव न्याय से धन को प्राप्त करता था व शान्त तथा सब जनों को प्यारा था श्रीर सत्यवादी व विवेक को श्रीर उसकी सी सुन्दरी थी ॥ ३॥ व समान कुल में उत्पन्न वह धर्म से ब्याही हुई उत्तम व पतिव्रता तथा बड़े ऐश्वर्यवासी सी देवताश्रों णुमिकिः सदा शुभा ॥ ४३ ॥ इति ते कथितं सर्वं यथाप्रकृतिसम्भवम् ॥ कथां श्रुणु महापुरायां श्रुद्धः शुद्धि ॥ ४४ ॥ इदं पुराणुं परमं पवित्रं विशुद्धधीर्यस्तु श्रुणोति वा पठेत् ॥ विधूय पापानि पुरार्जितानि स याति ।। ४४ ॥ इदं पुराणुं प्रकन्तुराणे ब्रह्मनारद्संवादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये प्रकृतिकथनंनाम दश |प्राणां प्राकृतो नित्यं दानमेव परो विधिः ॥ ४२ ॥ सर्वेषामेव वर्णानामाश्रमाणां महामुने ॥ सर्वासां प्रकृती चि ॥शू द्रः पैजवनो नाम गार्हस्थ्याच्छुद्धिमाप्तवान् ॥ धर्ममार्गाविरोधेन तत्रिबोध महामते ॥ १ ॥ आसी श्रुद्रः पुरा त्रेतायुगे किल ॥ स धर्मनिरतः ह्यातो बिष्णुत्राक्षणपूजकः ॥ २ ॥ न्यायागतधनो नित्यं शा निष्रियः ॥ सत्यवादी विवेकज्ञस्तस्य भायां च मुन्द्रां ॥ ३ ॥ धर्मोंढा वेदविधिना समानकुलजा शुमा । 

आया हुआ पुरुष कभी विमुख नहीं जाता था और शीतसमय में वह धन को देता था व गरम समय में जल व अभको देताथा ॥ १३ ॥ और

श्रीर उसका घर श्रुदियों से संयुत तथा घन, घान्य से युक्तथा श्रौर सदैव धर्म में परायश वह भी देवताश्रों व श्रीतिथियोंका पूजक था ॥१ शा

थे॥ १०॥ भ्रौर घर्म व अर्थ को देखनेवाले पिताने सम्बन्धों से उनको भलीमांति बाँघा श्रौर उनकी स्रियां बिन रोकरोंक माता,पिता का पूजन

में परायस थी॥ ॥ ॥ काशी में सम्बन्धवाली वह स्नी वैजयन्तीपुरी में न्याही गई श्रौर धर्म करने में प्रवीस वह वैष्णववत को करती थी॥ ४॥ कार उस घमेदशीं के बहुत प्रकार का घन हुआ॥ न।। श्रौर पिता की सेवामें परायश् दो पुत्र पैदा हुए श्रौर उसके पुत्र पिता के भक्त व इच्यादि उसने मलीमांति कीड़ा किया व उसने भी विनीत की नाई उसके साथ समय में कीड़ा किया जैसे कि इस्तिनी के साथ महागज कीड़ा करता के पुएय से उस महात्मा को इन्य की प्राप्ति हुई वह नित्य स्वजनों से स्ववेश व विदेशमें उत्पन्न वाशिज्यको ॥ ७॥ पराये व अपने बनो त थे।। ह।।' और पितरों के बचन में परायण व श्रेष्ठ तथा आपने धर्म के आचार से उत्तम वे माता, पिता की सेवा से अन्य किसी कर्म की ातो न विमुख्ने यस्य याति कदाचन ॥ शीतकाले धनं प्रादादुष्णकाले जलान्नदः ॥ १३ ॥ वषांकाले वस्र य धुत्राः पितुभंका इञ्यादिमद्वजिताः॥ ६ ॥पितृवाक्यरताः श्रेष्ठाः स्वधमांचारशोभनाः॥पित्रोः शुश्रुष मनन्दन्ति किंचन ॥ १०॥ ते सम्बन्धेः मुसम्बद्धाः पित्रा धर्मार्थरशिना ॥ तत्पत्न्यो मातृपित्रची कार्य तम्॥ ११॥ ऋदिमद्भवनं तस्य धनधान्यसमन्बितम् ॥ सोऽपि धर्मरतो नित्यं देवतातिथिषुजकः॥ प्रयांप्तिः पूर्वेषुएयेन जाता तस्य महात्मनः॥ बाषिज्यं स्वजनैनित्यं स्वदेशपरदेशजम् ॥ ७ ॥ कारय ॥रेषी ॥ ५ ॥ मर्त्रा सह तथा सम्यक् चिकीडे मुनिनीतवत् ॥ मोऽपि रेमे तया कालें हास्तिन्येव महाग च परकीयस्वकीयजैः ॥ एवमर्थश्च बहुधा संजातो धर्मदर्शिनः ॥ ८ ॥ पुत्रहयं च संजातं पितुः शुश्रूषणे हासागा देवाहेजाहेते रता ॥ ४ ॥ काश्यां सम्बन्धिता बाला वैजयन्त्यां विवाहिता ॥ सा धर्माचरषे दक्षा रतम् ॥तस् १२॥ मुहा

गये व मुम्त गृहस्थ के समस्त घर को तुमने पत्रित्र कर दिया॥ रे१॥ उस शूद्र की मिक्ति मिथिश्रम से रहित मुनिश्रेष्ठ गालवजी प्रसन्न हुए व हाथों को हुए उस सच्छूद्रसे बोले॥ २२॥ कि हे सौम्य! क्या तुम्हारे कुशल है और धर्म में मन वर्तमान है श्रीर सदैव बन्धु, स्ती व पुत्रादिक अर्थ के श्रानुबन्धी हिते कताञ्जलिम् ॥ २२ ॥ कचिते कुश्लं सीम्य मनोधमें प्रवर्तते ॥ अर्थानुबन्धाः सतते बन्धुदारमृता नो से व मधुपके तथा उनके अभ्यत्थान व श्रासनादिकों से और उपचारों से युक्त किर कृतार्थसा मानता हुआ बोला ॥ १६ ॥ कि आज मेरा व जीवन उत्तम हुआ और आज मेरा धर्म सफल हुआ व तुमसे कुलसमेत मैं उधारा गया॥ २०॥ हे मुने! तुम्हारी दृष्टि से मेरे हज़ारों पाप बदायक व सदेव अन का दायक था और बावली, कूप, तड़ागादिक, पौशाला व द्वयहों का ॥ १८॥ उचित समय में शिव व विष्णु के हराता था वर्गों का किया हुआ हु धर्म महाफलदायक है ॥ १४ ॥ व उन पूर्व धर्मवाले अन्यजनों का धर्म सदैव पवित्रकारक है व्यसनों से श्रनाश्रित वह धनाढग्र हुआ ॥ १६ ॥ श्रौर वह सदैव विष्णुजी की मिक्त में परायत्त था व चातुर्मास्य में विशोषकर विष्णुमिक्ति में तत्पर था एक समय बहुत शिष्यों से विरे हुए गालव मुनि ॥ १७ ॥ जोकि बहाज्ञान में तत्पर तथा शान्त व तपस्या में निष्ठ व बहुत कान्तिमान् थे वे पैजवन शूद्र के घर में आये॥ १८ ॥ समाश्रितः ॥ १६॥ किष्णुभक्तिरतो नित्यं चातुर्मास्ये विशेषतः ॥ एकता गालवम्नुनिः शिष्येबृद्दुभिराब् ब्रह्मज्ञानरतः शान्तस्तपोनिष्ठो महावशी ॥ अभ्याजगाम शूद्रस्य गेहे पैजवनस्य सः॥ १८॥ स्वाग्मि मम् ॥ अद्य मे सफलो धर्मः सकुलश्चोकृतस्त्वया ॥ २०॥ मम पापसहस्राणि दृष्ट्या दग्धानिते मु त्य हाम्युत्यानासनादिभिः ॥ उपचारैः धुनधुक्रःकृतार्थं इव मानयन् ॥ १६ ॥ अद्य मे सफलं जन्म जातं ान्नप्रदः सदा ॥ वापीक्रपतडागादिप्रपादेवग्रहाणि च ॥ १४ ॥ कारयत्युचिते काले शिवविष्णुन्नतास्थ मंस्तु वर्णानां समाचीणों महाफ्तः ॥ १५ ॥ अन्येषां प्रवेधमाणां तेषां प्रतकरः सरा ॥ स वभूव धनात्यो म ग्रहस्थस्य सकलं पावितं त्वया ॥ २१ ॥ तस्य भक्त्या प्रसन्नोभुद्धतमार्गपरिश्रमः ॥ उवाच मुनिशा तः ॥ इष्टधाः पि व्यसनैने शिष्यों में विरे हुं वर्षा समय-में बर झतमें स्थित वह व दश्च बभूव और नह शूद्र वन 

विन्दमें व दानमें सदैव भिक्त वर्तमानहै और धर्म, अर्थ, काम व कार्यमें तुम्हारा मन प्रभावसहितहै ॥२४॥ श्रोर विष्णुजीका क्राबादक नित्य मस्तक जाता है या नहीं क्योंकि चरशोदक व गंगोदक बारहवर्ष के फलको देनेवाला है ॥ २४ ॥ श्रीर चातुर्मास्य में विशेषकर वह फल हुगुना होता है रिकथा व विच्युजी का स्तोत्र भीर विच्युजी को प्रसाम करना॥ २६॥ भीर विच्यु का ध्यान व विच्यु का पूजन विच्युदेवजी के सोनेपर मोक्ष-ते हुए मुनि से प्रणाम करके उस शूद्र ने फिर कहा ॥ २७ ॥ कि श्रापकी दृष्टि से यह परिश्रम का फल हुआ इसमें सन्देह नहीं है तथापि तुम्हारी है को मैं निस्सन्देह सुना चाहता हूं ॥ २८ ॥ आप लोगों का गमन सब अथौं में समर्थ होता है तदनन्तर हर्ष से संयुत वे प्रसन्नाचित्त हुए॥ २६ ॥ लिय ने घार्मिक व सत्यवादी सन्बूद्र से कहा ॥३१॥ कि तीथौं में लगे हुए मुफ्तको बहुत से महीने व्यतीत हुए श्रौर इससमय चातुर्मास्य सभीष नि नामक सच्छूद ने कहा कि तुम्हारे आने का क्या कारगाहै इसको प्रसन्नता से कहिये॥ ३०॥ श्रोर चातुर्मास्य के समीप में प्राप्त होने पर कौन प्राथम को जाऊंगा ॥ ३२ ॥ और श्राषाढ़ के ग्रुक्तपक्ष की एकादशी में मैं विष्णुजी की प्रीति के लिये न श्रपने कल्यास के लिये वर में नियम ॥ गोविन्दे सततं मक्रिस्तया दाने प्रवर्तते ॥ धर्मार्थकामकार्येषु सप्रमावं मनस्तव ॥ २४ ॥ विष्णुपादोद शिरसा धार्यते न वा ॥ पादोद्रवं च गङ्गोदं द्वादशाब्दफलप्रदम् ॥ २५ ॥ चातुर्मास्ये विशेषेष तत्फलं हि ॥ गालवः प्राह सच्छ्रद्रं धार्मिकं सत्यवादिनम् ॥ ३१ ॥ मम तीर्थावसक्रस्य मासा बहुतरा गताः ॥ इत् यास्ये चातुर्मास्ये समागते ॥ ३२ ॥ आषादशुक्रैकादश्यां करिष्ये नियमं गृहे ॥ नारायणस्य प्रीत्यर्थं श्रे ।॥ हरिमक्तिहरिक्या हरिस्तोत्रं हरेनेतिः॥ २६॥ हरिध्यानं हरेः युजा मुप्ने देवे च मोक्षकृत ॥ एवं ब्रुवाएं स ाह निर्ते गतः ॥ २७ ॥ भवदृष्णाश्रमफ्तलमेतज्ञातं न संशयः ॥ तथापि श्रोत्तामिच्यामि तव वाणीमनाम ॥ भवादशानां गमनं सर्वार्थेषु प्रकल्प्यते ॥ ततस्तो सुमुदायुक्तो संजातो हष्टचेत्तो ॥ २६ ॥ मुनिः पैज सच्छरः प्राह संमतः ॥ किमागमनकृत्यं ते कथयस्व प्रसादतः ॥ ३० ॥ को वा तिर्थप्रसङ्गश्च चातुमास्ये व्याधिरहित बार 

हे महाशूद ! सब तीर्थ तथा देवमन्दिर पवित्र होते हैं और सब नदियां तीर्थत्व को प्राप्त होती हैं ॥ ४२ ॥ और उसकी समीपना से सब कहीं

ति हैं वहां पांच कोसतक यह शिला पितत्र करती है।। ४०।। यह उत्तम व ब्रह्मरूप तैजसपिंड है कि जिसके दर्शन से शीघही पातकों का विनाश

समान कुछ महाफलवान् रूप जान पड़ता है ॥ ३४ ॥ श्रौर चातुर्मास्य में विशेषकर मुक्ति साधन करनेवाले यन को कहो ॥ ३६ ॥ गालवजी बोले व शालग्राम में प्राप्त व चकांकित पुटवाले विष्णुजी को पूजते हैं उनके समीपही भक्ति होती है ॥ ३७ ॥ श्रौर जिसका मन शालग्राममें होता है ॥लव मुनिने विनय से भुँके हुए शूद्र से धमौँको कहा पैजवन बोला कि है दिजोत्तम ! तुम मुभर्ते दया से उपजी हुई बुद्धि को कहो क्योंकि धिकार नहीं है व बेदसार के जपका ऋधिकार नहीं है ॥ ३४॥ व पुराशों व स्मृतियों के पाठका ऋधिकार नहीं है उस कारण सुभासे कुब कहिये 

म कर्म को करता है वह सदैव श्रक्षय होता है और चातुर्मास्य में विशेषकर श्रक्षय होता है ॥ र= ॥ जहां शालग्राम शिला होती है और जिसने दोनोंके संगम को पाया है उसको मुक्ति दुर्लभ नहीं है ॥ रे६ ॥ श्रौर शालग्राम की शिला को सैकड़ों पापों से संयुत मनुष्य ऋषि पापश्तानिवतेः ॥ ४॰ ॥ तेजमं पिएडमेतिह ब्रह्मरूपमिदं शुभम् ॥ यस्याः मंदश्नादेव सद्यः कल्म [ ॥ ४३ ॥ सर्वतीर्थानि पुएयानि देवतायतनानि च ॥ नद्यः सर्वा महाशूद्र तीर्थत्वं प्राप्तुवन्ति हि ॥ ४२ ॥ ानस्तथा ॥ ३३ ॥ प्रत्युवाच् मुनिर्धमाृंन् विनयानतकन्षरम् ॥ पैजवन उवाच ॥ मामनुप्रहजां बुद्धि ब्रुहि त्वं ॥ वेदेऽधिकारो नैवास्ति वेदसारजपस्य वा ॥ ३४ ॥ पुराण्एमृतिपाठस्य तस्मात्किञ्चिद्दस्व मे ॥ तत्त्वा क्यते शुभम् ॥ श्रक्षरयं तद्रवेत्रित्यं चातुर्मास्ये विशेषतः ॥ ३८ ॥शालग्रामशिला यत्र यत्र दारावती शि योः संगमः प्राप्तो मुक्तिस्तस्य न दुर्लमा ॥ ३६ ॥ शालग्रामशिला यस्यां भूमो सम्पूज्यते न्रामः ॥ पञ्चकोश गतं किष्णुञ्चकाङ्कितपुटं सदा ॥येऽर्चयन्ति नरा नित्यं तेषां मिकस्त्वदूरतः ॥ ३७ ॥ शालग्रामे मनो यस्य किञ्चिद्राति रूपं महापत्तम् ॥ ३५ ॥ चातुर्मास्ये विशेषेषा मुक्तिमंसाधकं बद् ॥ ३६ ॥ गालब उबाच मुभको वेद में श्राह श्रोर तत्त्वात्म के सम कि जो मनुष्य सदैव योधं चात्मन दिजधुङ्ग्य ॥ तिजधुङ्ग्य ॥ शालग्रामग् यत्किश्विति ला ॥ उभ पुनात्येगा पनाशनम वह जो कुछ उच

वहां यमराज विमुख होजाते हैं॥ ४४॥ श्रोर बाह्यसा, क्षत्रिय, वैश्यों को व सच्चूद्रों को भी शालग्रामशिला का अधिकार है अन्यजनों को किसी प्रकार से नहीं है॥ ४४॥ सच्चूद बोला कि हे वेदविदांश्रेष्ठ, सर्वशास्त्राक्ष, ब्रह्मन् ! शालग्राम में यह स्वी व शूद्रादिकों का निषंध सुनाजाता है॥ ४६॥ श्रोर मेरे समान पुरुष कैसे व चातुमांस्य में विशेषकर कमेत्व को प्राप्त होते हैं ॥ ४३ ॥ श्रौर जिसके षरमें उत्तम शालग्राम की शिला कोमल तुलसीवलों से पूजी जातीहै लियामिशिला के पूजन की विधिको कहो ॥ ४७॥ गालवजी बोले कि हे मानद, दास ! श्रसच्छूद्र में प्राप्त पूजन को निषिद्ध जानिये श्रोर पतिब्रता कर्म उत्तम होते हैं पूजन करे तुम शा 

न वे तस्याः कियाः सर्वत्र शोभनाः ॥ व्रजन्ति हि कियात्वं च चातुर्मास्ये विशेषतः ॥ ४३ ॥ पूज्यते ायस्तेनात्र नाप्तुषे संश्यात्फलम् ॥ शालग्रामार्चनप्राः शुद्धदेहा. विवेकिनः ॥ ४६ ॥ न ते यमपुरं यान्ति वि युजकाः ॥ शालग्रामापितं माल्यं शिरसा धारयन्ति ये ॥ ४० ॥ तेषां पापसहस्राणि विलयं यान्ति त शालग्रामशिलाग्रे तु ये प्रयच्ब्रन्ति दीपकम् ॥ ५१ ॥ तेषां सौरधुरे वासः कदाचिन्नेव जायते ॥ शालग्राम य शालग्रामशिला शुभा ॥ कोमलैस्तुलसीपत्रैविमुखस्तत्र वै यमः ॥ ४४ ॥ ब्राह्मणक्षत्रियविशां मच्छ पि वा ॥ शाल्यामाधिकारोऽस्ति न चान्येषां कदाचन ॥ ४५ ॥ सच्छर् उवाच ॥ ब्रह्मन् वेद्विदांश्रेष्ठ सर्व रिद् ॥ स्रीशूदादिनिषेषोऽयं शालग्रामे हि श्रूयते॥ ४६ ॥ माहशुस्तु कथं शालग्रामपूजाविधि वद् ॥ ४७॥ वाच ॥ असच्छ्रुणतं दास निषेषं विद्धि मानद् ॥ झीणामपि च साघ्वीनां नैवाभावः प्रकीतितः॥ ४⊂॥ मन्निधानेः भवने यस्य द्राणामया शास्त्रविशा त्स्रणात् ॥ गालब उ

धारण करते हैं।। ४०॥ उनके इज़ारों पाप उसी क्षण नाश होजाते हैं और जो मनुष्य शालग्राम शिला के आगे दीपक देते हैं।। ४१ ॥ उन स्त्रियोंको भी स्रभाव नहीं कहागया है।। ४८।। उससे इस विषय में तुमको सन्देह न होनै और सन्देह से तुम फलको नहीं पात्रोंगे क्योंकि शुद्ध शरीर व विवेकी जो लोग शालप्राम के पूजन में परायर्श होते हैं ।। ४६ ।। वे चातुर्मास्यही में पूजनेवाले पुरुष यमपुर को नहीं जाते हैं स्रोर शालप्राम के ऊपर चहाई हुई माला

र में निवास नहीं होता है व हे महाशूद्र! **बि**ष्णुदेवजी के सोने पर जो मनुष्य शालप्राम में प्राप्त विष्णुजी को सुन्दर पुत्यों से पूजते हैं ॥ ४२॥ गालप्राम शिला में सदैव पंचामृत से स्नान कराते हैं वे मनुष्य संसारी नहीं होते हैं ॥ ४३॥ मुक्किके कारग्ररूप शालप्राम में प्राप्त निर्मेल विष्णु जी को हद्य में घरकर सदेव भक्ति से जो ध्यान करता है वह सुक्तिभागी होता है।। ४४।। श्रौर विशेषकर चीतुर्मास्य में जो मनुष्य तुलसीदल से उपजी हुई मालाको शालग्रामशिला के ऊपर घरता है वह सब कामनाश्रों को पाता है।। ४४।। पुष्पों से उपजी हुई माला वैसी विष्णुजी को नहीं प्यारी है श्रौर उत्तम

वी सदैव विष्णुजी को त्रिय हैं ॥ ४६ ॥ उलसीजी सदैव विष्णुजी को प्यारी हैं और चातुर्मास्य में विशेषकर प्यारी हैं शालग्राम महाविष्णु हैं व नी हैं इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४७ ॥ इस कारण चन्दन से चिंदत व वासित जलों से शालग्राम शिलारूपी विष्णुदेवजी को नहवाकर व तुलसी मंजरियों से युक्त करके मनुष्य कामनात्रों को पाता है तुलसी के प्रथम पत्र में ब्रह्मा व दूसरे में भगवान् शिवजी हैं ॥ ४८ । ४६ ॥ और मंजरी में जी हैं उस कारण सदेव विद्यान लागों को एकही में स्थित तीनों देवतात्रोवाली दलों से संयुत मंजरी को ग्रहणु करना चाहिये ॥ ६० ॥ और गुं सुमनोमिमंनोहरेः ॥ येऽर्चयन्ति महाशूद्र सुप्ते देवे हरौ तथा ॥ ५२ ॥ पत्रामृतेन स्नपनं ये कुर्वन्ति सदा ॥लगमाशिलायां च न ते मंसारिषो नराः॥ ५३ ॥ मुक्नेनिंदानममलं शालग्रामगतं हरिम् ॥ हदि न्यस्य लंभ्युक्का ग्राह्या बुघजनैः सदा ॥ ६०॥ तां निवेद्य गुरौ भक्त्या जनमादिक्षयकारणम् ॥ शालग्रामे घृषराशि निवाप्नुयात् ॥ ५५ ॥ न तावत्षुष्पजा मालां शालग्रामस्य बद्धमा ॥ सर्वता तुलसी देवी विष्णोनित्यं श्रामा (६ ॥ तुलसीवक्रमा नित्यं चातुर्मास्ये विशेषतः॥ शाल्यामो महाविष्णुस्तुलसी श्रीनं संश्ययः ॥ ५७ ॥ अते नियिः स्नाप्य चन्द्नचितिः॥ मञ्जरीमिथुतं देवे शालग्रामशिलाहरिम्॥५८॥ तुलसीसम्भवामिश्र कृत्व त्या यो ध्यायति स मुक्तिमाक् ॥ ५४ ॥ तुलसीद्लजां मालां शालघामोपरि न्यसेत् ॥ चातुर्मास्ये विशेषेष ाप्नुयात् ॥ पत्रे तु प्रथमे ब्रह्मा दितीये भगवाञ्चिवः ॥ ४६ ॥ मञ्जयाँ भगवान्विष्णुस्तदेकत्रस्थया तदा । गतं विष्णु नराः॥श सदा भक्त सर्वकामा 

मिस्य में निवेदन कर मनुष्य नैरकगामी नहीं होता है और उत्तम पुष्णों से पूजित शालग्राम को देलकर मनुष्य ॥ ६२ ॥ सब पाणों से गुब्दिनिच में तत्त्मयता को ग्राप्त होता है और ग्राएडकी के जल से उत्पन्न व शालग्रामशिला में ग्राप्त विष्णुजी की जो मनुष्य श्रुति, स्मृति व पुराखों से तका कारण उस मंजरी की गुरुमें भक्ति से निवेदन कर विष्णु में तत्पर मनुष्य शालग्राम के लिये धूपकी राशि को समर्पेण कर ॥ ६१॥ ब वह भी विष्णुजी के स्थान को प्राप्त होताहै व हे महामते, महाशूद्र! शालप्रामशिला के चौबीस संख्यक भेद हैं उनको सुनिये ॥ ६३।६४॥ ६२ ॥ सर्वपापविशुद्धात्मा याति तन्मयतां हरो ॥ यः स्तौत्यश्मगतं विष्णुं गएडकीजलसम्मवम् ॥ ६३ । तेषुराणैश्च सोपि विष्णुपदं ब्रजेत् ॥ शाल्यामाशिलायाश्च चतुर्विशातिसंख्यकाः ॥ भेदाः सन्ति महा कुणुष्व महामते॥ ६४॥ इमा द्वादश्यो लोके च चतुर्विशातिसंख्यकाः॥ तासां च देवतं किष्णुं नामानि च रेतत्परः ॥ ६१ ॥ चातुर्मास्ये विशेषेण मनुष्यो नैव नारकी ॥ शालग्रामं नरो हप्द्वा श्राजतं कुसुमै जन्मादि के ना स्तुति करता

सि संख्यक कहे जिमि मूर्ति भेदके नाम। बारहवे अध्याय में सोइ चरित मुखधाम ॥ पैजबन बोले कि हे तपोधन । इन भेदों को मुम्पते गटीकायां चातुमिस्यमाहात्म्ये पैजवनोषास्यानं नामैकादशोऽप्यायः॥ ११॥

वैबिस संस्यक ये डादशी हैं उनके देवता विष्णुको व नामों को मैं कहताहूं ॥ ६५॥ व श्रादि भगवान् वे विष्णुजी जिस प्रकार चैबिस डाद-

ान् हैं और वेही संवत्मरसंज्ञक हैं और वही आविदेव शालग्राम शिला में प्राप्त हैं ॥ ६६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे बह्यनारदसंवादे देवीद्यालुमिश्र-

तुमस कहताहूं कि जिनको सुनकर मनुष्य अवश्य कर सब पापों से ब्रुटजाता है॥ र ॥ पहले केशव पूजने योग्य हैं व दूसरे मधुसूदन और तीसर संकर्षण तदनन्तर दामोदर कहेगये हैं ॥ ३ ॥ और पांचवें वासुदेवनामक व खेठें प्रधुम्नसंज्ञक हैं और सातवें विष्णु कहेगये हैं व आठवें माघवजी हैं ॥ ४ ॥ और नवें अनन्तमूति व दशवें पुरुषोत्तम हैं उसके पश्चात अधोक्षज व बारहवें जनादेनजी हैं ॥ ४ ॥ और तेरहवें गोविन्द व चौदहवें त्रिविक्रम, पन्द्रहवें आ-थे तुस्होरे बचनरूपी घ्रमुन के पान से मेरी तुषा शान्त नहीं होती है ॥ १ ॥ गालवजी बोले कि विस्तार से भेदीको सुनिय में पुरासोक्ष भेदोंको ब्रिस्तार से कहि

श्रणु विस्तरतो मेदान् पुराणोक्रान् बदामि ते॥ यान् श्रुत्वा मुच्यतेऽवश्यं मनुजः सर्वकिल्बिपात्॥ २॥ उवाच ॥ श्रुणु विस्तरतो मेदान् पुराणोक्रान् बदाांमे ते ॥ यान् श्रुत्वा मुच्यतेऽवश्यं मनुजः सर्वोकोल्बपात् ॥ २॥ पूर्वे तु केशवः पूज्यो द्वितीयो मधुसूदनः ॥ संकर्षणस्तृतीयस्तु ततो दामोदरः स्मृतः ॥ ३ ॥ पश्चमो बामुदेवारूयः मयोक्नास्तव शुद्रजा॥ मूर्तिमेदास्तथा प्रोक्ना एत एव महाधन ॥६॥ मूत्यास्तांथेनाम्न्यः स्युरेकादश्यः सदैव रीकाक्ष उक्तस्तु खुपेन्द्रश्च ततः परम् ॥ हारिब्बयोर्विशातिमः कृष्णश्चान्त्य उदाहृतः ॥ ८ ॥ शालग्रामस्य त्सरेण गुज्यन्ते चतुर्विशांतेमूतेयः ॥ १० ॥ देवाश्च ताराश्च तथा चतुर्वेशांतेसंख्यकाः ॥ मासा मागांशे पश्चाद्वाद्यास्तु जनादेनः ॥ ५ ॥ त्रयोद्शास्तु गोविन्दश्चतुद्शास्त्रिविकमः ॥ श्रीधरश्च पञ्चद्यो हषिक् प्रसंजकः ॥ सप्तमो विष्णुरुत्तर्वाष्टमो माधव एव च ॥ ४ ॥ नवमोऽनन्तमूर्तिश्च दश्माः पुरुषोत्तमः ॥ अध डशः ॥ ६ ॥ टासिंहस्तु सप्तद्शो विश्वयोनिस्ततः परम् ॥ वामनश्च ततः प्रोक्रस्ततो नारायणः स्मृतः। क्षजस्ततः शस्तु षोढ ७॥षुराडर् भेदास्ते म

षर और सोलहर्वे हपीकेश हैं॥ ६॥ और सत्रहवें नुसिंह तदनन्तर विश्वयोनि उसके उपरान्त वामन व तदनन्तर नारायण कहेगये हैं ॥ ७॥ उसके उपरान्त पुराडरीकाक्ष व तदनन्तर उपेन्द्रजी कहेगये हैं और तेईसवें हरि व चौबीसवें कृष्णजी कहेगये हैं॥ ८॥ हे शूद्रज ! मैंने तुमसे उन शालग्राम के भेदोंको कहा व हे महाधन! येही मुर्ति के भेद कहेगये हैं॥ ६॥ और तिथि नामवाली मूर्तियां होती हैं व सदैव संवत्सर से चौबीस संख्यक एकादशी पूजीजाती हैं॥ १०॥

मुनता व पढ़ता है।। १३ ॥ भूत सृष्टि की रक्षा करनेवाले विच्युजी उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं ॥ १४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मनारदसंबादे स्केन्यु की विसे ही बीबीस संस्थक देवता व नक्षत्र हैं और मार्गाशर आदिक महीना है व मालाई पक्षंत्रक होते हैं ॥ ११ ॥ अधीशोसमेत नित्य पूजता हुआ मनुष्य ४३ 🚒 मिकमान होता है यह बीबीस संज्ञकचतुष्टय कहागवा ॥ १२ ॥ और यह चतुष्ट्य मनुष्यों को धर्म, काम, अर्थ व मोसदायकहै सावघान होता हुआ जो मनुष्य रिचतायां भाषाटीकायां चातुर्मास्यमाहात्म्ये मूर्त्युत्पित्तर्नाम हादशोऽष्यायः॥ १२ ॥ देवीक्यालुमिश्रवि 

उवाच ॥ शालग्रामशिलायां च जगदादिः सनातनः ॥ कथं पाषाण्तां प्राप्तो गण्डक्यां तच मे वद् ॥ १ ॥ नासाद्धाः पक्षसंज्ञकाः ॥ ११ ॥ अधीश्रासहितात्रित्यं युजयन् मक्रिमान् भवेत् ॥ चतुर्विशतिसंज्ञं च चतुष्ट्य गोप्तासौ हरिस्तस्य प्रसीदाति ॥ १४॥ इति श्रीस्कन्दपुराषे ब्रह्मनारदसंबादे चातुमांस्यमाद्दात्म्ये मृत्युत्प न विप्रषे हरो भक्तिहदा भवेत ॥ भवन्तस्तीर्थकपा हि दर्शनात्पापहारिएाः ॥ २ ॥ तीर्थामृतायगाहेन यथा ॥ १२ ॥ एतज्ञत्ष्ययं नृणां धर्मकामार्थमोक्षदम् ॥ यः श्रणोति नरो भक्त्या पठेद्रापि समाहितः ॥ १३ दिशोऽध्यायः॥ ५२॥ पुँजवन त्वत्प्रसादेन् पवित्रता मुदाहतम् भूतमर्गस्य तिनाम दा राद्याश्च ।

शालग्राम की शिला में कैसे पाषायाता को प्राप्त हुए उसको सुभारे कहिये ॥ १ ॥ हे विप्रषे ! तुम्हारी प्रसन्नता से विष्णुजी में दृदमिति होती आपलोग दुर्शन से पापको हरते हैं ॥ २॥ जैसे तीर्थरूपी झम्रत के अवगाहन से मनुष्यों की पवित्रता होती है वैसही आपके वचनरूपी अ-दो॰॥ पारवती शिवकर यथा भयो सुउत्तम ब्याह । तेरहवें ऋध्याय में सोइ चरित उत्साह ॥ पैजवन बोले कि संसार के आदिभूत सनातन विष्णुजी॰ होगई इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३ ॥ गालवजी बोले कि यह पवित्र इतिहास पुरागों में पढ़ाजाता है और जिस प्रकार वही भगवान विश्वा गर्एडकी नदी में है स्रोर तीर्थरूपी

न्णाम् ॥ भवदाक्यामृताजाता तथा मम न सैश्ययः॥ ३॥ गालव उनाच ॥ इतिहासस्तियं पुएयः पुरा

को पास हुए हैं॥ ४ ॥ व जिस प्रकार शिवजी जिङ्गत्व को प्राप्त हुए हैं हे अनव! उसको मैं तुमसे कहताहूं पुरातन समय दक्षप्रजापति ब्रह्मा पन्न हुए हैं ॥ ४॥ उनके उत्तम लक्षसोंबाली सतीनामक उत्तम आचरसायाली कन्या हुई तदनन्तर विधि को जाननेवाले शिवजीने वेदोक्त विधि कर प्राणायाम में परायण होकर उन सतीजी ने अगिनकी घारणा से शरीर को त्याग किया ॥ = ॥ श्रौर मरीहुई सतीजी अपने भागमे पिताक़े हा॥ ६॥ अरेर उस मूङ्बुद्धि दक्षने महायज्ञ में शिवजी से वैर किया और उस बड़ेमारी वैरसे सतीजी बहुतही क्रोधित हुई ॥ ७॥ व उस समय जी शालग्रामत्व के श्रॅगूठे से उत्प से उसकी क्याह

शिवजी के बतमें तत्पर हिमाचन की कन्या पार्वतीजी हिमाजय के शिलरेंपेशिवजी में मनको जगाकर तप करनेसागी ॥ ११॥ तदमन्तर परान्त प्राणियों को उत्प्रच करतेबाले मगवान शिवजी बाष्ट्रमा का रूप पर्मन उस स्थान को आये ॥ १३॥ और प्रीक्षित कर्म मार्बो हो उस नहीं है।। १०॥ और जलीहर्ह ने सतीवेवी हिमाचल की कन्या हुई श्रीर वहां वे पार्वती होकर उप्रतपस्या में रिषत हुई ॥ ११॥ शिषभिक्त में र मनसे शीतल हिमालय के ध्यानको प्राप्त हुई ॥ ६ ॥ मरण समय में अपने कमें के वशमें प्राप्त मन जहां जहां जाताहै यहां वहां अवतार होता भूतभावनः ॥ अथाजगाम तं देशं विप्ररूपो महेश्वरः॥ १२ ॥ तां ज्ञात्वा तपसा शुद्धो कर्मभावैः परी क्तिते ॥ यथा स एवं भगवान् शाल्यामत्वमागतः ॥ ४ ॥ महेश्वरश्च लिङ्गत्वं कथयेहं तवानघ ॥ पूर्वं प्रजाप ॥ स चकार महायज्ञे हाहेषं विमूह्यीः॥तेन हेषेषा महता सती प्रकृपिता भ्रुम्॥७॥ यज्ञवेद्यां समागम्य वमक्रिस्ता नित्यं हरव्रतपरायणा ॥ श्रङ्के हिमक्तः धुत्री मनो न्यस्य महेश्वरे ॥ १२ ॥ ततो वर्षमहस्रान्ते यानमगमच्ब्रीतलं च हिमालयम् ॥ ६ ॥ यत्र यत्र मनो **याति** स्वकर्म वश्गं मृतो ॥ अवतारस्तत्र तत्र जा **ब्रह्मणोंऽगुष्ठसंभवः ॥ ५ ॥ तस्यासी**द्वहिता साघ्वी सती नाम्नी मुलक्षणा ॥ हरेणोटा विधिज्ञेन वेदोक्राबिधिन ग्या तदा ॥ प्राणायामपरा भूत्वा देहोत्सगं चकार सा ॥ ⊏ ॥ पितृभागं परित्यज्य स्वभागेन हता सती मंश्ययः॥ १०॥ दह्यमाना हि सा देवी हिमालयमुताऽभवत्॥ तत्र सा पार्वती भूत्वा तप उथं समाश्रिता ब्हिभारा

त्तर क्या पिय करू तदनन्तर पार्नतीजी ने मित्रजी से कहा कि मेरे पिताको प्रमाण करे। ॥ १४ ॥ उस प्रकार कहे हुए उन शिवजी ने सप्तिषियों हिमाचल को समय बतलामें के खिये यहां आकर ॥ १६ ॥ और उन शिवजी से कहकर पठाये हुए मुनिलोग गये तदनन्तर लग्नके दिन नी लज्जासंयुत हुए ॥ २१ ॥ व उस कारण ब्रह्मा के वचन से शेषविधि अवशेष कीगई चरके भोजन समय में जो पांच मुखों को प्रकाश २२ ॥ कीतुक में परायस सब देवताओं समेत वेही शिवजी पार्वतीजी के लिये वर हुए ॥ २३॥ श्रीर नव करोड़ मुखों को देखकर मनुष्य हास-या से शुद्ध जानकर तदनन्तर शिवजी ने विट्य शरीर होकर पार्वतीजी का हाथ पकड़ा ॥ १४ ॥ व कहा कि तुमने तपस्या से मुभको जीत प्रह्मा व विष्णुआदिक देवताओं समेत आमि को आगेकर शिवजी के समीप आये व योगाने सिद्धलोग आये और आते हुए वर वेपवाले त ने बेब्रोक्तविधि से उस कन्याको विवाह की विधि से युक्त किया॥ २०॥ तदनन्तर आग्नि की प्रदक्षिणा कर दान के समय में गोत्रादिक क्लकर ॥ १७ । १८ ॥ कृतकृत्यता को मानते हुए हर्षसंयुत हिमवान् ने मधुपकीदिक उत्तम उपचारों से पूजन किया ॥ १६ ॥ श्रौर दिजगर्सों तो दिञ्यबषुभूत्वा करे जग्राह पार्वतीम् ॥ १८ ॥ तपसा निर्जितश्चास्मि करवाणि च कि प्रियम् ॥ ततः ानं प्रमाणं मे पिता कुर ॥ १५ ॥ सप्तर्षीत् स तयोक्कस्तु प्रेषयामास शङ्करः ॥ ते तत्र गत्वा समयं वर्क सह ॥ १६ ॥ निवेद्य च महेशानं प्रिषिता मुनयो ययुः ॥ ततो लग्निदेने देवा महेन्द्राद्य ईश्वरम् ॥ १७ ॥ पुरेशिश्च पुरोधायागिनमाययुः ॥ योगसिद्धाः समायान्तं वरवेषं त्यष्टवजम् ॥ १८ ॥ हिमवान् पूजयामास १कैः शुभैः ॥ उपचारेमुदायुक्तो मानयन् कृतकृत्यताम् ॥ १६ ॥ वेदोक्नेन विघानेन तां कन्यां समयोजय एषहेण विधिना दिजातिगणसंद्यतः ॥ २० ॥ विद्रि प्रदक्षिणीकृत्य गिरीशस्तदनन्तरम् ॥ दानकाले च गो लज्जापरो हरः ॥ २१ ॥ ब्रह्मणो वचनात्तेन विधिशेषोबशेषतः ॥ चरुप्राशनकाले तु पञ्चवकप्रकाश् इ सहितः सकलेदेवैः कुतूहलपरायणैः ॥ गिरिजार्थं समायुक्तो वरः सोऽपि महेश्वरः॥ २३ ॥ नवकोटिमुखा

हजारों संभों से युक्त तथा मियुंबों की वेदी से सुन्दर था और जिसके हारी निन्द्रवादिक गया रियतथे ॥ ३०॥ जोकि तीन नेत्रोंबाले व विश्राल विषिषः॥ बाटिका अस्य परितः पारिजाताः सहस्रशः ॥ ३१ ॥ कामधेनुर्माणिदिन्यो यस्य द्वारि समाश्रि मन्मनीहरतरे कामद्यदिकरे गृहे ॥ ३२ ॥ बसतःपार्वतीसार्द्ध कामो दृष्टिपयं ययो ॥ बायुरूपः शिवं दृष्ट्वा हे मिल्लाम् व अपनी इच्छा से बढ़नेवाले मन्दिर को अनाया जोकि सब ऋदियों से संयुत व प्रशस्त तथा मिल्लयों व बिहुमों से सूषित या॥ पर शिवजी कोतुक के स्थान को गये ॥ २६ ॥ श्रीर गंगों के भी समीप उन शिवजी ने श्रीम्बकाजी को नहीं सहा तदनन्तर देहेज को देकर श्वजी को विदा किया॥ २७॥ श्रौर मानित व सत्कार कियेहुए भी शिवजी मन्दराचल को श्राये तदनन्तर विश्वकर्माजी ने क्षरामर में उन श्याम नेत्रान्त भागवाली पार्वतीजी पति शिवजी के, समीप प्राप्त हुई ॥ २४ ॥ श्रीर देवताश्रों व पर्वतों का सब कुल प्रसन्न हुआ तदनन्तर दिकी यह श्रुति कहीमई है कि हे शिवजी! तुम स्थिरता को प्राप्त होनो ॥ २४॥ श्रौर लज्जित उन पार्वतीजी ने पांच जन्मों में परित्याग हरोगात्कोतुकोकसि ॥ २६ ॥ गणानां चापि सान्निध्ये स नामप्यद्भिकाम् ॥ पारिवर्हे ततो दत्ता शैले जैतः॥ २७॥ मानितः सत्क्रतश्वापि मन्द्रालयमभ्यगात्॥ विश्वकमा ततस्तस्य शापेन माणिमदृग्ध मणिबेदि मनोहरम् ॥ गणा नन्दिप्रभृतयो यस्य द्यारि समाश्रिताः ॥ ३० ॥ त्रिनेत्राः ग्रुलहस्ताश्च ब ष्ठ ॥ भर्तारमसितापाङ्गी हरमेवाभ्यगच्छत ॥ २५ ॥ देवानां पर्वतानां च प्रहृष्टं सकलं कुलम् ॥ ततो वि ॥ निर्ममे देवदेवस्य स्वेच्बावर्डिष्णु मन्दिरम् ॥सर्वेहिंमत्प्रशस्तामं मणिविद्दमभूषितम् ॥ २६ ॥ स्थूणा हासो जनोऽभंवत् ॥ वैदिकी श्रुतिरित्युक्ना शिव त्वं स्थिरतां व्रज ॥ २४ ॥ लिङजता सा परित्यागं नाकरो

शंकरक्षी शोमिल थे और इसके चारोग्रोर बंदीचा व हज़ारों पारिजात के बुझ थे ॥ ३१ ॥ श्रीर जिसके द्वारेप कामधेतु व दिव्य मिथा स्थित

को बुद्धि करनेवाले उस बहुत भुन्दर मन्दिर में ॥ १२॥ पार्वती समेत बसते हुए शिवजी के हा2मार्ग में कामदेव प्राप्त हुआ श्रीर पवनरूपी काम-

स्कंब्य

ने वेलकर शंकरजी से कहा ॥ ये ॥ कि सर्वरूपी तुम्हारे लिये प्रणाम है व हे वृषय्वज ! तुम्हारे लिये नमस्कार है व गणों के स्वामी तुम्हारे के हैं नाथ ! तुम्हारे लिये प्रणाम है ॥ ३४ ॥ व तुममे रहित संसार को पृथ्वी मुदें की नाई स्पर्श करती है और चराचर समेत संसार में तुममें देल पहता है ॥ ३४ ॥ और तुम रक्षक व तुम विघाता और तुमहीं लोक को संहार करनेवाले हो हे महादेव ! दया कीजिये व मुम्फको देह- १ ॥ शिवजी कोले कि हे अनथ ! मैंने जी तुमको पार्वती के आगे जलाया है इससे उसीके समीप तुम फिर शारिवाम होयो ॥ ३०॥ तद्बन्तर

दिन्य गन्यों तथा वस्तों व मालादिकों से ॥ ४१ ॥ सिलियों ने संभोग के समय में सब आर से सेवा किया इस प्रकार कीड़ा करते हुए उस ऐसा कहा.हुआ कामदेव अपने शरीर को प्राप्त हुआ व हे शूद्र ! विनय से सुँक गया व उसने चरणों को प्रणाम किया ॥ ३८ ॥ तदनन्तर बहुतही प्रसन्न उसने पाकर तीनों लोकों में ॥ ३६ ॥ महामोह व बल से संयुत तथा बड़े तेजस्वी काम-द्वेत ने अवण किया और पुष्पघनुष व पुष्पबाण व बुँघुवारे बालोंबाला ॥ ४-॥ और सदैव घूर्णित नेत्रवाला कामदेव उन दोनों के शरीर में पैठ गया और दिन ने अवण किया और पुष्पघनुष व पुष्पबाण व बुँघुवारे बालोंबाला ॥ ४-॥ और सदैव घूर्णित नेत्रवाला कामदेव उन दोनों के शरीर में पैठ गया और

नन्दि आदिक गर्सा त्रिश्नामारी शिवजी के आगे से गृह द्वार वे लिटकर स्थित थे ॥ ४०॥ और दुःख से बहुत विकल चित्रवाले व प्रकाश

के समस्त आश्रमों को खोड़े हुरै देवता चातुर्मास्य को प्राप्त होकर विष्णुदेवजी के सोने पर महादेवजी के प्रसन्न करनेवाले उत्तम तप करने में

४६॥ उस कारण में उस महात्मा के मारने का यब कहता हूं कि शिवजी से पार्वतीजी में जो पुत्र पैदा होगा वह ॥ ४७ ॥ गेरह दिन का हो-हो मारेगा इस वचन को सुनकर दैत्यों व दानवों से पीड़ित वे देवता ब्रह्मलोक से लोकों में सुन्दर मन्दराचल को आये ॥ ४८ । ४६ ॥ बह्रां भगाये हुए देवता॥ ४३॥ बह्या की शारण में गये और उनकी स्तुतिकर शारण में प्राप्त हुए देवता बोले कि पुरातन समय इस महारीद्र तारका-ा १४॥ ब्रह्मा ब्रह्मा बोले कि मुफ्तेसे वर दिया हुआ यह मुफ्तेसे न मारा जावैगा क्योंकि आपही कडुवे वृक्ष को बड़ाकर काटने के लिये कोई भी अधिक सौ वर्ष बीत गये॥ ४२॥ और मैथुन में लगे हुए चित्तवाले उन शिवजी को जैसे एक गत होये वैसही व वर्ष हुए इसी अवसर में भय ादान दिया है॥ ४४ ॥ श्रोर त्रिलोक में पूजित वह पराक्रम से इन्द्र को जीतकर भोग करता है जिसप्रकार उसके मारने का उपाय होते तुम महारोद्रम्त्वया दत्तवरः पुरा ॥ ४४ ॥ विजित्य तरसा शकं भुङ्के त्रैलोक्यपूजितः ॥ वधोषायो यथा त ते त्वं कुरु स्वयम् ॥ ४५ ॥ ब्रह्मोबाच ॥ मया दत्तवरश्चासौ मयेवोच्बित्रयते न हि ॥ स्वयं मंबध्यं कटुकं ब्रे न चाहाति ॥ ४६ ॥ तस्मात्तस्य वधोषायं कथयामि महात्मनः ॥ पार्वत्यां यो महशानात्सुतुरूत्पत्त्यते हि ४०॥ देवाश्च दुःखातुरचेतसो भृशं हतप्रमास्त्यक्रमृहाश्रयाधिलाः ॥ संप्राप्य मासाश्चतुरस्तपः समन्ततः ॥ एवं प्रकीडतस्तस्य वत्सराणां शतं ययौ ॥ ४२ ॥ साप्रमेका निशायहन्मेथुने सक्तचेतसः ॥ न्तरे देवास्तारकप्रहुता भयात् ॥ ४३ ॥ ब्रह्माणं श्रारणं जम्मुः स्तुत्वा तं श्रारणं गताः ॥ देवा ऊचुः ॥ पीडिता दैत्यदानवैः॥ ४६ ॥ तत्र निन्दप्रभृतयो गणाः शुलभृतः पुरः॥ गृहदारे ह्युपादृत्य तस्युः संय ॥ दिनमप्तचतुर्भत्या तारकं मंहनिष्यति ॥ इतिवाक्यं तु ते श्रुत्वा मन्दरं लोकमुन्दरम् ॥ ४८ ॥ ब्रह्मलोका

में देवन यथा दियो सबन कहँ शाप। चौद्हवें अध्याय में सोई चरित प्रलाप ॥ गालवजी बोले इन्द्रादिक देवेश दुःख से संतप्तमन हुए व शिव इति श्रीस्कन्बपुरासेम्बानारक्मेवादे देवीद्यालुमिश्रविराचितायां भाषाटीकायां चातुर्मास्यमाहात्स्ये पैजवनोपारूयानंनाम त्रयोद्शोऽय्यायशा १३॥ नि से उनके मन व कमेन्द्रिय श्रीर वित्य भ्रमित होगवे ॥१ ॥ श्रीर लोकमाथ रिवजी को नहीं पाया व लोहे की प्रतिमा के आकार को बनाकर सब प्राश्चियों के हृदय में स्थित शिवजी को आराघन किया॥ २॥ व जटाओं को मस्तकमें धारण किये त्रिशूल को हाथमें लिये फिन्नकों देव व के । पारवती भी के दर्शन न हो उन्होंने तपस्या से

"ण मन्त्रेण शैवेन विहितां सुराः ॥ शुद्र उवाच ॥ व्रतचयां त्वया या सा प्रोक्ना संजायते कथम् ॥ ७॥ प्रमुप्ते हरतोषणं परम् ॥ ५१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मनारदसंबादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये पैजवनोणा गालव उवाच ॥ शकादयस्तु देवेशा दुःखसन्तप्तमानसाः ॥ ईश्वरादशंनआन्तमनःकर्मेन्द्रियात्मकाः ॥ १ ॥ न प्राधुलोकनायं ते कत्वा यः प्रतिमाकृतिम् ॥ तपसाराघयामासुः सर्वभूतहृदि स्थितम् ॥ २ ॥ कपदंशिरसं देवं पेनाकिनम् ॥ कपालखडाङ्गधरं दशहस्तं किरीटिनम् ॥ ३ ॥ उमासहितमीशानं पञ्चवक्रं महाभुज गौरदेहामं सितभूतिविभूषितम् ॥ ४ ॥ नागयज्ञीपवीतेन गजचमेसमन्बितम् ॥ ऋष्णसारत्वचा चापि ों विसुम् ॥ ४ ॥ कतघ्यानाः सुरास्तत्र द्याधारे समाश्रिताः ॥ त्रतचंयों समाश्रित्य प्रचकुस्तप उत्तमम् ॥ त्रयदिशांऽध्यायः॥ १३॥ स्यिता देवे गूलहर्स्तं ि ह ॥ ष्डसर ब्याननाम क्रतप्रावरा

नागों के यज्ञोपवीत से व हाथी की खालसे संयुत तथा कृष्ण मुग की खाल से ष्ठाच्छादन किये व्यापक शिवजी को ॥ ४ । ध्यान किये को धारे व दश हाथोंवाले किरीटधारी ॥ ३॥ व पार्वती समेत पञ्चमुख महाभुज व कर्षर के समान गौर शरीर की प्रभावाले और श्वेत हुए देवता वहां दुध के आधार में स्थित हुए व शिवजी के षड्कारमन्त्र से विहित ब्रतचर्या के आश्रित होकर देवताओं ने उत्तम तप किया शूद्र बोसा कि तुमने कपाल तथा खट्टांग मस्म से मूमित व

ार उन देवताओं ने सम्मति कर व यथार्थ अग्नि की स्तुतिकर ॥ १६ ॥ कार्य के साधन में तत्तर आग्नि को प्रसन्नमुख किया व बड़े तेजस्ती कहा है वह कैसे होती है।। ६। ७॥ हे ब्रह्मन् ! विस्तार से कहिये में तुम्हारे अमृतरूपी यचनों से तुप्त नहीं होता हूं।। = ।। गालवजी बोले कौपीन तथा दोनों छुंडल श्रीर दो घंटा व त्रिशूल श्रीर सूच इन लक्षणों से लक्ष्य इस चर्या के स्वरूप को मैंने तुमसे कहा हे शूद्रज ! इस विधि ह सब देवताश्रों ने ॥ १०।११॥ सब उपायों से वरदायक शिवजी की सबोंने श्राराधन किया श्रोर चातुमस्य संपूर्ण होनेपर व निर्मल मनुष्य भरम व खट्टांग और रफटिक के कपाल को तथा मुएडमाला व पश्चमुख और मस्तक में अर्धकन्द्रमाको घारण किये॥ ६॥ और चीते के १३ ॥ और विधि समेत शतरुद्दी के जब से व घ्यान तथा दीपदान से वे शिवजी प्रसन्न हुए ॥ १८॥ व जैसे विष्णु वैसेही हिंग के सोलह प्रकार होंने पर ॥ १२ ॥ वत को किये व पवित्र देवतात्रों को देखकर सब प्राश्मियों को देखनेवाले जीवात्मा शिवजी ने उनके ऊपर प्रसन्न होकर जी समझ हुए और मिक्तभाव से पूजन करते व आये हुए देवताओं को जानकर ॥ १४ ॥ प्रसन्न होकर भगवान् शिवजी ने उनको उन्हे हांश्च महेश्वरः ॥ मिते तेषां दतो तुष्टो जीवात्मा सर्वभूतहक् ॥ १३ ॥ श्वतहद्रीयजाप्येन विधानमाहि ज्यानेन दीपदानेन चातुमिस्ये तुतोष सः ॥ १४ ॥ धूजनैः षोट्शाविधेर्यथा विष्णोस्तथा हरेः॥ कुर्वाणान् न ज्ञात्वा देवान् समागतान् ॥ १४ ॥ प्रहृष्टो भगवान् रुद्रो ददौ तेषां शुभां मितेम् ॥ ततः स मन्त्यते तरतो ब्रहि न तृष्येते बचोऽम्तैः ॥ = ॥ गालब उबाच ॥ जपन् भरम च खद्वाङ्गं कपालं स्फाटिकं तथा ॥ वरूपकम् ॥ १० ॥ श्रमीमिलेक्षणैलेक्ष्यं मयोक्नं तव शूर्देज ॥ श्रनेन विधिना सर्वे देवा बिह्यरोगमाः ॥ आराध्यामामुः सर्वोपायैवरप्रदम् ॥ चातुर्मास्ये च संपूर्णे संपूर्णे कार्तिकेमले ॥ १२ ॥ चीर्णेत्रतान् मुरान् स्तुत्वा ययार्थतः॥ १६ ॥ प्रसन्नवदनं चकुः कार्यसाधनतत्परम् ॥ कर्मसाक्षी महातेजाः कृत्वा पारावतं ॥ घएटायुग्मं त्रिशूलं च पञ्चवक्रमर्वन्द्रं च मूर्दान ॥ ६ ॥ चित्रकृतिपरीधानं कौपीनकुएडलह्यम् 

सुंटन और सर्षण से अपिनजी सुन्दर रूप हुए व अन्द्रत गति हुई वहां यगवान् ने उन अगिनजी को देसकर कारण को जाना ॥ १६ ॥ तद-तवजी ने पहले जिस वीर्थ को खोड़ा था उसको उस अस्नि के मुख में धारण किया और वे अभिनजी घर से बाहर उड़ गये ॥ २०॥ व उस पार्वितीजी विफल श्रमवाली हुई व कोधित होती हुई उन महेश्वरी पार्वतीजी ने सब देवताओं को शाप दिया ॥ २१ ॥ कि जिस लिबे सब देवताओं की तुम माता हो व सर्वसाक्षी तथा सनातनी हो श्रौर लोकों की उत्पत्ति, पालन व संहार का सदैय कारण हो ॥ २४॥ श्रीर महाभूतों यारिहत होवो तदनन्तर प्रणाम करके शापमें बैधे हुए देवताओंने प्रपन्न कराया॥ २३॥ श्रीर बड़े दुःखमें बैठे हुए देवता लोग बार २ बोले॥ २४॥ ाप लोगों ने मेरी इच्छा को नाश करादेया उस कारण देवता लोग शीघही पाषास्ता को प्राप्त होये।। २२॥ व हे सब देवताओं ! तुम लोग क्षाता ) का रूप करके ॥ १७ ॥ तदनन्तर शिवदेवजी को देखने के लिये मध्य में प्रवेश किया और गुंठन व श्रवगुंठन से गति का विकेष प्रिवेश ततो मध्ये द्रष्टुं देवं महेश्वरम् ॥ चकार गतिविक्षेषं ग्रुएठनैरवग्रुएठनैः॥ १८ ॥ लुएठनैः सपीषुष्ये न्धरा ॥ २६ ॥ मन्त्राराध्या मन्त्रबीजं विश्वबीजलया स्थितिः ॥ यज्ञादिप्तलदात्री च स्वाहारूपेण स यें बिह मुखे चैव सोत्पपात गृहाइहिः ॥ २० ॥ गते तिस्मन्पतङ्गय पार्वती विफलअमा ॥ संकुदा सर्वते शशाप महेश्वरी ॥ २१ ॥ यस्मान्ममेच्बा विहता भवद्रिद्धेष्ठबुद्धिभः ॥ तस्मात्पाषाणतामाशु बजन्तु इःसं संप्रविष्टाः धुनः धुनरथाञ्चवन् ॥ २४ ॥ देवा ऊचुः ॥ त्वं माता सर्वदेवानां सर्वसाक्षी सनातना ॥ उत्प संहारकारणं जगतां सदा ॥ २४ ॥ भूतप्रकृतिरूपा त्वं महाभूतसमात्रिता ॥ श्रपणां तपसां धात्री भूत ोऽहता गतिः॥ तं द्रष्टा भगवांस्तत्र कारणं समबुध्यत॥ १६॥ ऊध्वरेतास्ततस्तारेमन् ससजादा द्याग सः ॥ २२ ॥ निरपत्या निर्ध्याश्च सर्वे देवा भविष्यथ ॥ ततः प्रसाद्यामामुः प्राष्ताः शापयन्त्रिताः ॥

मूतप्रकृतिरूपिए। हो और अपर्शा व तमें को धारण करनेवाली तथा भूत्र्यात्री व वसुंघरा हो।। २६॥ व मन्त्रों से आराधन करने योग्य व मन्त्र

नित्यरूपा, महारूपा, सर्वरूपा व निरंजना हो ॥ १८॥ और तीन दोषों से आक्रामित जन्मों से कल्याए। को देनेवाली हो और महालक्ष्मी, की व महेश्वरी हो॥ २६॥ व विश्वेश्वरी, महामाया श्रीर मायाबीज को वर देनेवाली तथा वररूपा व वरेएया हो श्रीर तुम्हीं वरदायिनी का बीज,नाश व स्थिति हो श्रीर सदैव स्वाहारूप से यज्ञादिकों के फल को देनेवाली हो।। २७॥ श्रोर मन्त्र, यंत्र से संयुत तथा ब्रह्मा, विच्यु ३०॥ व जो मनुष्य तुमको सदैव उत्तम बिल्वपत्रों से पूजते हैं उनको तुम सदैव राज्यदायिनी व कामदायिनी तथा सिद्धिदायिनी हो॥ ३१। उत्तमसुता हो।

बररूपा बरेएया त्वं बरदात्री बरामुता ॥ ३० ॥ बिल्वपत्रैः शुभैयें त्वां प्रजयन्ति नराः मदा ॥ तेषां राज्य कामदा सिद्धिदा सदा ॥ ३१ ॥ चातुमांस्योचिता यैस्त्वं बिल्वपत्रैविशेषतः॥ तेषां वाञ्कितसिद्धयथं जा या स्वयम् ॥ ३२ ॥ येऽच्यन्ति सदा लोके महेश्वरसमन्विताम् ॥ विल्वपत्रैमेहाभक्तया न तेषां दुःखिद् ३ ॥ चातुमांस्ये विशेषेषा तव प्रजा महाफला ॥ अद्यप्रभृति यैलोकेविल्वपत्रैस्तु प्रजिता ॥ ३४ ॥ विधा शानि तेषां ज्ञानमनुत्तमम् ॥ चातुमिस्येऽधिकपत्तं बिल्वपत्रं ब्रानने ॥ ३५ ॥ उमामहेश्वरप्रीत्ये दत्तं ॥ मन्त्रयन्त्रसुमोपेता ब्रह्माविष्णुशिवादिषु ॥ नित्यरूपा महारूपा सर्वरूपा निरञ्जना ॥२८॥ दोपत्रयस ननैः श्रेयसप्रदा ॥ महालक्ष्मीमेहाकाली महादेवी महेश्वरी ॥ २६ ॥ विश्वेश्वरी महामाया मायाबीज माक्रान्तज

व विशेषकर चातुमीस्व में जिन्होंने तुमको बिल्वपत्रों से पूजा है उनकी चाही हुई 'सिद्धि के लिये तुम श्रापही कामदुधा पैदा हुई हो॥ ३२॥व संसार में शिवजी से संयुत तुमको जो सदैव बिल्वपत्रों से पूजते हैं उनको दुःख व दुच्छति नहीं होती है॥ ३३॥ श्रीर चातुमिस्य में विशेषकर तुम्हारी पूजा महाफल को देती है और श्राजसे लगाकर जो मनुष्य तुमको बिल्वपत्रों से पूजैंगे॥ ३४॥ हे महेशानि ! उनको तुम श्रति उत्तम ज्ञान को दोगी क्योंकि हे वंरानने ! चातुमीस्य फलवाम् होता है ॥ ३५॥ और पावेती व शिवजी की भीति के लिये विधिपूर्वक दिया हुआ विल्वपत्र अक्षय होताहै जिसभकार तुलसी के 

वैसेही बिल्वमें पार्वतीजी हैं ॥ १६॥ व सब मनोरथों को देनवाली तुम मूर्ति से संसार देख पड़तीहो श्रोर चातुमीस्य में विशेषकर सेवित दोनों हैं ॥ ३७ ॥ इति श्रीस्कन्द्पुराषे ब्रह्मनारद्संवादे देवीद्यालुमिश्रविराचितायां माषाटीकायां चातुर्भास्यमाहात्म्ये पैजवनोपारूयाने इन्द्राद्मैनां तुर्देशोऽध्यायः॥ १८॥ क्या में जरमी हैं वे महाफलवाम् होते

जिमि पीपल हुम की ऋहे महिमा अमित अपार। पन्द्रहवें अध्याय में सोड् चरित विस्तार ॥ पैजवन बोला कि लक्ष्मीजी कैसे तुलसीरूपियाँ। ॥ दैत्यैः पराजितास्तात संगरेऽद्धतकारिमिः ॥ ४ ॥ वयं सर्वे पराकान्ता अतस्त्वां शर्षागताः ॥ त्राह्म पार्वतीजी कैसे हैं हे प्रभो, सुने ! तुम इस तत्त्व,को विस्तार से कहो ॥ १ ॥ गालवजी बोले कि पुरातन समय बलसे गर्वित व भयंकररूपी दा-|यम् ॥ यथा श्रीस्तुलसीद्ये तथा बिल्वे च पार्वतीः॥ ३६ ॥ त्वं मृत्यां दृश्यमे विश्वं सक्लामीष्ट्रतायिनी ॥ ये बिशोषेण सेवितो हो महाफलो ॥ ३७ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे त्रह्मनारदसंवादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये विगमा ब्रह्माणं शारणं ययुः॥ ते स्तुत्वा पितरं नत्वा बहस्पतिषुरःसराः ॥ ३ ॥ तस्युः प्राञ्जलयः सर्वे गाच ॥ पुरा देवासुरे युद्धे दानवा बत्तदर्षिताः ॥ देवान् निजध्तः संप्रामे घोररूपाः सुदारुषाः ॥ २ ॥ देवा पितामहः ॥ किमर्थं देवनिकरा मत्मकाशामुपागताः॥ ४॥ कारणं कथ्यतामाशु वहोन्द्रवमुगियुतेः॥ उवाच ॥ श्रीः कथं तुलसीरूपा बिल्ववृक्षे च पावंती ॥ एतच विस्तरेषा त्वं मुने तत्त्वं वद प्रमो ॥ १ ष्ट्याने इन्द्रादीनां शाषप्रदानंनाम चत्तदेशोध्यायः॥ १८॥ शाष्प्रधामंताम च हो- ॥ । बिधिषदक्षर चातुमास्यि पेजवनोपार पेजवनोपार गात्वब उच स्च भयमं तातुवाच । देवा ऊड़ः

वासुरसंग्राम में देवताओं को मारा ॥ २ ॥ मयसे ऊबेहुए देवता बहाकी शर्या में गये और ब्रहस्पति आदिक वे देवता पिताकी स्तुतिकर ॥ सब हाथों को जोड़कर स्थित हुए व पितामहजी उनसे बोले कि हे देवगाएं। तुमलोग मेरे समीप क्यों आये हो ॥ ॥ ॥ आग्नि, इन्द्र व

देनताओं से वह कारण, श्रीम्रही कहा आबे देनता बोले कि हे तात ! अद्भुत करनेवाल देत्यों ने समर में हमलोगों को जीतिलया ॥ ४॥

के समान शरीर हो गया॥ १२॥ व उस समय दाहिने त्रोर कपूर के समान गौर हो गया व दोनों में एकता समान संसार श्रोर ऐक्य के या ॥ १३ ॥ व श्रीतयों तथा स्मृतियों के बाघक भेद बुद्धिवाले नष्ट मनुष्य और पास्तर्शि व हेतुक सब लोग विरमयको प्राप्त हुए ॥ १७ ॥ ीं को खोड़कर सब मोक्ष की पर दी को प्राप्त हुए और पर्वतों में श्रेष्ठ मन्द्राचल पर्वत पै प्रमथादिक गर्ग उस मूर्ति की नित्य स्त्रीत करते हैं ण किये हुए हमसब तुम्हारी शरण में आये हैं हे देबदेवेश ! शरण में आयेहुए हमलोगों की रक्षा कीजिये ॥ ६ ॥ उस बचनको सुनकर लोकों के ती ने बड़ा अन्द्रतरूप घारण किया तब आधे देहों से उन्होंने हरिहरास्य रूप किया॥ न। १०॥ कि आधे शरीर से शिव व आधे से विष्णुजी विष्णु के चिह्न होगये व एक आर शिवजी के चिह्न हुए ॥११॥ व एक आर गरूड व एक ओर बैल हुआ व वाम ओर पत्थरसमूहों के समान पितामह भमवान् ब्रह्माने कहा कि मुफ्तेस किसी मनुष्यका पक्ष नहीं किया जा सका है ॥ ७ ॥ श्रीर उत्तम धर्म के श्रापित श्रापलोगों के श्रागे में यबको कहता गुजी के महों के साथ परस्पर जीतने की इच्छासे शिवभकों का बड़ा भारी विवाद हुआ तदनन्तर विष्णुगर्गों समेत श्रपने महों के देखते ययुनिवाषापद्यतिम्॥ मन्दरे पर्वतश्रेष्टे सा मूर्तिनित्यसंस्तुता ॥ १४ ॥ प्रमथाधैगोषुरचेव वर्ततेऽद्यापि नि श शर्षां समुपागतान्॥ ६॥ तच्छत्वा भगवान्प्राह ब्रह्मा लोकांपेतामहः॥ मया न शक्यते कतुं पक्षः ो नष्टाः श्रुतिस्मृत्यर्थनाथकाः ॥ पास्तिपिडनो हैतुकाश्च सर्वे विस्मयमागमन् ॥ १८॥ स्वं स्वं मार्ग य च ॥ ७ ॥ वक्ष्याम्युपायं सद्धमाश्रितानां भवतां पुरः ॥ एकदा शिवभक्षानां विवादः मुमहानभूत् ॥ = ॥ मक्रेश्च परस्परजिगीषया ॥ ततस्तु भगवान्हद्रः स्वमक्नानां च पश्यताम् ॥ ६ ॥ एकं विष्णुगणैः कुवे णुचिह्मानि हरचिह्मानि चैकतः॥ ११॥ एकतो वैनतेयश्च हपमश्चान्यतोऽभवत्॥ वामतो मेघवण्मि महाङ्कतम् ॥ तदा हरिहराष्ट्यं च देहार्द्धाभ्यां दधार सः ॥ १०॥ हरश्चैवार्द्धदेहेन विष्णुरद्धेन चाभवत्। स्योपमः॥ १२॥ कपूरगोरः सब्ये तु समजायत वै तदा ॥ इयोरेक्यसमं विश्वं विश्वमैक्यमवर्तत॥ १३

। अचल वर्तमान है व सृष्टि, पंतान व मंहार करनेवाली वह मूर्ति विश्ववीज है व अनन्त है।। १५। १६।। शिव व विष्णुजी समेत स्मर्त्ता शिमी है जो कि योगियों से ध्वान करने योग्य व सत्य समेत तथा सत्त्व के आधार के गुखों को उन्नंबन करनेवाली है।। १७ ॥ मुक्ति ता कल्याम् करैगा उनसे यह कहकर मगवान् ब्रह्माजी वहीं अन्तर्कान हो गये॥ १६॥ श्रौर वे भी श्राप्ति श्रादिक देवता मंदराचल पर्वत उसको ध्यानकर परम पद को प्राप्त होते हैं व चातुर्मास्य में विशेषकर ध्यान कर मनुष्य फिर मनुष्य नहीं होताहै ॥ १८ ॥ और वहां जो जाते वजी को ढूंढ़ते हुए वे जहां तहां घूमने लगे॥ २०॥ व बिल्व चुक्ष में स्थित पार्वती तथा तुलती में प्राप्त लक्ष्मीजी को ढूंढ़ने लगे पहले सब ज़्या है।। २१॥ ब्रीर ये बड़े श्रेष्ठ सब चुक्ष देवांश से उत्पन्न हैं व इनके स्पर्श ही से मतुष्य सब पापों से बूट जाता है।। २१॥ व चातुमीस्य महापापसमूहों को हरनेवाले हैं श्रीर जब उन देवताश्रों ने त्रिलोकेश शिवजी को नहीं देखा॥ २३॥ तब श्राकाश से उपजी हुई वाग्रीने महापापसमूहों को हरनेवाले हैं श्रीर जब उन देवताश्रों ने त्रिलोकेश शिवजी को नहीं देखा॥ २३॥ तब श्राकाश से उपजी हुई वाग्रीने गर शब प्राणियों के ऊपर दया से ब्रक्ष में श्रात्रित है।। २४॥ इस कारणु चातुर्मास्य प्राप्त होने पर सब प्राणियों के ऊपर दया से ब्रक्ष में श्रात्रित है।। २४॥ इस कारणु चातुर्मास्य प्राप्त होने पर सब प्राणियों के ऊपर मिटिस्यत्यन्तकत्रीं सा विश्वबीजमनन्तका ॥ १६ ॥ महेश्विष्णुसंयुक्ता सा स्मृता पापनाशिनी ॥ यो सत्या च सत्त्वाघारग्रुषातिगा ॥ १७॥ मुमुक्षवोऽपि तां घ्यात्वा प्रयान्ति परमं,पदम् ॥ चातुमास्ये विशेषेष त्यों ह्यमानुषः ॥ १८ ॥ तत्र गच्झन्ति ये तेषां स देवः शं विघास्यति ॥ इत्युक्त्वा मगवांस्तेषां तत्रैवान्तर ३६॥ तिपि विह्ममुसा देवाः प्रजग्मुमन्दराचलम् ॥ बभ्रमुस्तत्र तत्रैव विचिन्वाना महेश्वरम् ॥ २०॥ प रुक्षस्यां जक्ष्मां च तुज्ततीगताम् ॥ आदौ सर्वे रुक्षमयं पुर्व विश्वमजायत ॥ २१ ॥ एते रुक्षा महाश्रेष्ठा व दृह्युदेवास्त्रिमुवनेश्वरम् ॥ २३ ॥ तदाकाशभवा वाणी प्राह देवाव यथार्थतः ॥ ईश्वरः सर्वभूतानो ममाश्रितः ॥ २४॥ चातुमोस्येऽथे संप्राप्ते सर्वभूतद्याकरः ॥ अश्वत्योतः सदा सेव्यो मन्दवारे विशे संभवाः॥ एतेषां स्पर्शनादेव सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २२ ॥ चातुमांस्ये विशेषेष महापापौघहारिषाः। रचला ॥ स् गिच्येयास नह आज म  पिष सदैव सेवने योग्य है व शतैश्चर के दिन विशेषकर सेवने योग्य है॥ २४॥ नित्य पीपल के स्पर्श से पाप हजार खराड हो जाता है तिलामिश्रित दुग्ध से तर्पण करते हैं ॥ २६ ॥ ब जो सेचन करते हैं उनके पूर्वज पितमें में तृप्ति होती है और बुक्ष के दर्शन ही से पाप ॥ अौर विशेषकर चातुमीस्य में पूजन, ध्यान, दर्शन व सेवन किया हुआ पीपल पाप रोग के नाश के लिये होता है और सब देनेवाले पूजित तथा सिक्क (सिंचे हुए) पीपल को ॥ २८ ॥ व सब रोगों को नाशनेवाले तथा सिक्क (सिंचे हुए) पीपल को ॥ २८ ॥ व सब रोगों को नाशनेवाले तथा सब पापसमूहों को हरनेवाले पीपल बुक्ष

का अभाव होता है और वैकुएठ में गएना होती है और दुःस्वप्न, दुष्टचिन्ता व दुष्ट उचरों से पराभवको ॥ ३१ ॥ हे हरिप्रिय, पिप्पल । करो इस मन्त्रसे जो देवता पिप्रपल को पूर्जिंगे ॥ ३२ ॥ उससे यमराज उनके वचनकारक होते हैं और वचन से भी कहा हुआ पिप्पल मी कीतेन करेंगे ॥ २६ ॥ उनको यमलोक के मार्ग में भय नहीं होता है श्रीर जो मनुष्य डुंकुम व चन्द्रनों से सुलित करता है ॥ ३०॥ ायक होता है।। ३३॥ व जन्में से लगाकर मरता तक के पाप को सुना हुआ पीपल नाश करता है और चातुर्मास्य में विशेषकर पीपल ततस्तेषां धर्मराजो जायते वाक्यकारकः ॥ अश्वत्यो वचनेनापि प्रोक्नो ज्ञानप्रदो स्णाम् ॥ ३३ ॥ श्रुतो च जन्मादिमरणाविधि ॥ अश्वत्यसेवनं पुएयं चातुर्मास्ये विशेषतः ॥ ३४ ॥ मुप्ने देवे रुक्षमध्यमास्याय । नित्यमश्वत्यसंस्पशांत्पापं याति सहस्रघा ॥ दुग्धेन तर्पणं ये वै तिलामिश्रेण मिक्रितः॥२६॥मेचनं वा करि सस्तत्प्रबंजेषु च ॥ दशेनादेव दक्षस्य पातकं तु विनश्यति ॥२७॥ पिष्पलः ग्रजितो ध्यातो दृष्टः सेवित एव गविनाशाय चातुमस्ये विशेषतः॥ अश्वत्थं पूजितं सिक्नं सर्वभूतमुखावहम्॥२८॥ सर्वामयहरं चैव सर्व म्रामवाः॥३१॥ विलयं नय पापानि पिष्पल त्वं हरिक्रिय ॥ मन्त्रेणानेन ये देवाः पूज्यिष्यन्ति पिष्पल णाम्॥ ये नराः कीर्तियिष्यन्ति नामाष्यश्वत्थवृक्षजम्॥ २६॥ न तेषां यमलोकस्य भयं मागे प्रजायते। दनैश्चैव मुलिप्तं यश्च कारयेत्॥ ३०॥ तस्य ताषत्रयामावो वैकुएठे गणना भवेत्॥ दुःस्वप्नं दुष्टाचिन्ता THE PARTY OF THE P

उद्देव मीपल की सेवन करता है उसका दिन में उपजा हुआ पाप नाश होजाता है॥ ४३ ॥ व महात्माओं से सेवित पवित्र मूलवाला वह

ति है बैसे ही भीपता में प्राप्त विष्णुजीको जो प्रणाम करता है वह नरकगामी नहीं होता है ॥ ३७ ॥ व जो पवित्र मनुष्य पृथ्वी में पीपल को ब्होता है।। ३९ ॥ व विष्णुदेवजी के सोने पर ष्रुक्ष के मध्य में स्थित होकर पृथ्वी में प्राप्त सब जल को पीते हुए से सेवते हैं।। ३५ ॥ और उसके हजारों पाप उसी क्षम नाराको प्राप्त होते हैं ॥ ३८ ॥ व सब बृक्षों के मध्यमें पीपल पवित्र व मंगल से संयुत है उसकारण बातुमीस्य में पापनाशक पीपल मुक्तिदायक है।। ३१ ॥ व पीपल में चरण को देकर बहाहत्या होतीहै व बिन कारण काटकर मनुष्य निश्चय कर नरक में उसके मूल में किष्णुजी नित्य स्थित हैं व स्कन्ध में विष्णुजी स्थित हैं और भगवान् नारायण विष्णुजी शाखाओं व पत्रों में स्थित हैं॥ ४१॥ ों से संयुत्त अष्युतजी निस्सन्देह फल में स्थित हैं और चातुमीस्य में विशेषकर वैह मुक्तिभागी बुक्ष पूजने योग्य है॥ ४२॥ उस कारण जो जखता से विष्णु ही बड़े रतमब हैं इसिलये चातुर्मास्य में जल में प्राप्त विष्णुजी पापनाशक होते हैं ॥ १६॥ व सब प्राधियों में प्राप्त विष्णुजी ि जां एथ्वीगतं सर्वे प्रिष्विन्निव सेवते॥ ३४॥ जां विष्णुजंखत्वेन विष्णुरेव रसो महान्॥ तस्मादृष्ट्स न्त्यां पापं याति दिनोद्रवम् ॥ ४३ ॥ स एव विष्णुहुम एव मूतों महात्मांभः सोवेतपुर्यमूलः ॥ यस्याश्र इत्वा ब्रह्महत्या प्रजायते॥ निष्कारणं संकुथित्वा नरके पच्यते ध्रुवम् ॥ ४०॥ मूले विष्णुः स्थितो नि केशव एव च॥ नारायणस्तु शास्वामु पत्रेषु भगवान् हरिः॥ ४१॥ फलेच्युतो न सन्देहः सर्वेदेवसमन्वि कुमार्स्य विशेषेण् हुमः युज्यः स मुक्तिभाक्॥ ४२॥ तस्मात्सव्प्रयन्नेन सदैवाश्वत्यसेवनम् ॥ यः करो रिचातुमोस्येऽघनाशनः ॥ ३६ ॥ सर्वभूतगतो विष्णुराष्याययति वै जगत् ॥ तथाश्वत्यगतं विष्णुं यो न बत्यः सर्वेद्यक्षाणां पवित्रो मङ्गलान्वितः ॥ मुझित्रोपि ततो ध्यातश्चातुमांस्येऽघनाशनः ॥ ३६ ॥ अश्व रकी ॥ ३७ ॥ अष्टक्त्यं रोपयेद्यम्तु प्रथिव्यां प्रयतो नरः ॥ तस्य पापसहस्राणि विलयं यान्ति तत्स्रणात्। २८ ॥ अश्व ये चार्ता द संस्कृत्ये ते नहीं मक् मगबान्यस् गतो विष्णु मस्येत्र नार प्रासोषम् करता है

in a

है जिसका गुणाड्य आश्रय मनुष्यों के हज़ारों पापों का नाशक है व कामनान्नों को दनेवाला है॥ ४४॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे बह्मनारद-ाकिया जाताहै और बहुत उपचारोंसे ब्रह्मकुस का सेवन ॥ १ ॥ सब कामनाओं का दायक व महापातकों का नाशक कहा गयाहै और पलाश में ।। बाहुँ नुस की महिमा यथा श्रपार। सांलहर्वे श्रध्याय में सोई चरित सुखार॥ वाली बोली कि पुरातन समय के जाननेवाले जनों से पलाश मिश्रविरचितायां भाषाटीकायां चातुमोस्यमाहात्म्येऽश्वत्थमहितावस्नंनाम पञ्चद्शोऽध्यायः॥ १५॥ विष्णुरूप से सेवन मुक्ष ही निर्चाुरूपी संवादे देवीद्यालु दो । अहे पत

पातकनाशानम्॥ त्रीषि पत्राषि पालाशे मध्यमं विष्णुशापितम् ॥ २॥ वामे ब्रह्मा दक्षिषे च हर एकः॥ पालाशपत्रेयो भुङ्के नित्यमेव नरोत्तमः ॥३॥ अश्वमेधसहस्रस्य फलं प्राप्नोत्यसंशयम् ॥ चातुर्मास्ये वि कुमेक्षिप्रदं मवेत् ॥ ४ ॥ पयसा वाथ दुग्येन रविवारेऽनिशं यदि ॥ चातुर्मास्येचितो येस्तु ते यान्ति पर ल्याने अश्वत्थमहिमावर्षनंनाम पञ्चदशोऽघ्यायः॥ १५॥ \*\* ॥ \*\* ॥ \* ाच ॥ पत्नाशो हरिरूपेष सेन्यते हि पुराविदेः॥ बहुभिर्छ्यपवारेस्तु ब्रह्मरुक्षस्य सेवनम्॥ १॥ सर्वकामप्रदं सहन्ता मवेन्चणां कामदुघो गुषाब्यः॥ ४४॥ इति श्रीस्कन्दपुराषे ब्रह्मनारद्संवादे चातुमांस्यमाहात्म्ये ५ ॥ दृश्यते यदि पालाशः प्रातक्त्याय मानवैः ॥ नरकानाशु निध्य गम्यते परमं पद्म् ॥ ६ ॥ पाला यः पापसहर पैजवनोपार्ख वाएयुवा

करता है ॥ र ॥ वह निस्सन्देह हजार अश्वमेषयज्ञोंके फल को पाता है व चातुर्मास्य में विशेषकर भोजन करनेवाले को पत्र मोक्षदायक होता इ चातुर्मास्य में रविवार को जिन मनुष्यों ने सदैव जल व दूघसे पूजन किया है वे परम पदको प्राप्त होतेहैं ॥ ४ ॥ श्रोर यदि प्रातःकाल उठकर देखताहै तै शीघही नरकों को नाशकर परम पदको जाताहै ॥ ६ ॥ श्रौर पलाश सब देवताश्रों का श्राधार व धर्मसाथन है इससे जहां उस धर्म उनमें से मध्य का पत्र विष्णुजी से शापितहै॥ २॥ श्रौर वाम श्रोर ब्रह्मा व दक्षिण श्रोर एक शिवजी कहे गयेहें श्रौर जो उत्तम मनुष्य नित्य पत्नाश तीन पत्ते होते हैं उ के पत्ते में मोजन  वह महावृक्ष पूजने योग्यहै॥७॥ जैसे सब जातियों में बाह्मस् अधिक मुख्य होता है वैसेही सब वृक्षें के मध्य में बह्मवृक्ष बहुत उत्तम है॥ न॥ वैत्र शित्र व स्कन्य में आपही विश्वलघारी हैं और शाखाओं में भगवान् शित्र व पुष्णें में त्रिपुरान्तक हैं॥६॥ व पत्तोंमें शिव और फल में व त्वचा में गंगापित तथा मजा में भगवान् भवजी हैं ॥ १० ॥ व ईश्वर प्रशाखाओं में हैं और यह सब बुझ शिवजी को प्रिय हैं जैसे सदैव अर्थर के समान श्वेत वर्शन किये गये हैं ॥ ११ ॥ वैसेही यह ब्रह्सरूप वृक्ष श्वेत रंग व महाऐश्वर्यवान् है और ध्यान किया हुआ वह शानुआ के शोषण के लिये होता है।। १२ ॥ व मनोरथों के देने के लिये होता है इममें सन्देह नहीं है और बृहस्पति दिन आने पर विशेषकर चातु-ते श्रोरकन्द्रपुरासोबझनारदसंवादे देवीदयालुमिश्रविराचितायां भाषाटीकायां चातुमोस्यमाहात्स्येपालाशमहिमावसोनझाम षोडशोऽस्यायः॥ १६॥ यागुरूप व देवताओं से स्तुति करने योग्य बुक्ष श्रद्धा से सदैव सेवन करने योग्य है और चातुर्मास्य में सेवा किया हुआ वह पापतिनाशक पूजित व तदनन्तर ध्यान किया हुआ वह सब दुःखों का विनाशक होता है।। १४॥ श्रोर जो देव बीज व मुर्तिमय परंबह्य बहाबुक्षत्व को निमाधारो धर्मसाथनम् ॥ यत्र लोमस्तु तस्य स्यातत्र यूज्यो महातरः ॥ ७ ॥ यथा सर्वेषु वर्षोषु विप्रो मु वित् ॥ मध्ये सर्वतरूषां च ब्रह्मद्वेशो महोत्तमः ॥ ८ ॥ यस्य मूले हरो नित्यं स्कन्धे शूलघरः स्वयम् ॥ गवान् भवः॥ १०॥ ईश्वरस्तु प्रशाखामु सर्वोऽयं हरवल्लमः॥ हरः कर्ष्रघवलो यथावद्यापितः सदा ॥ ह्ययं ब्रह्मरूपः सितवर्षों महाभगः॥ चिन्तितो रिष्ठनाशाय पापसंशोपणाय च॥ १२॥ मनोरथप्रदानाय । संशयः ॥ ग्रुरवारे समायाते चातुमांस्ये तथैव च ॥ १३ ॥ प्रजितस्तु ततो ध्यातः सबंदुःखांवेनाशकः ॥ तुत्यो देवबीजं परं यन्मूर्तंत्रज्ञज्ञज्ञज्ञज्ञत्वमाप्तम् ॥ नित्यं सेञ्यः अदया स्थाणुरूपश्चातुर्मास्ये सेवित गिवान् रहः धुष्पेषु त्रिधुरान्तकः ॥ ६ ॥ शिवः पत्रेषु वसाति फले गणपतिस्तथा ॥ गङ्गापतिस्त्वचायां त्॥ १४॥ इति श्रीस्कान्दे पैजवनोपाख्याने पालाशमहिमावर्षनन्नाम पोद्शोऽध्यायः ॥ १६॥ शिवजी यथावत क शः सर्वदेवा के नाश व पातको शालामु रुयतम् मजाय

त हैं लक्ष्मी यथा तुलसी बुक्ष मॅफ्तार। सत्रहवें ऋध्याय में लोइ चरित सुखसार॥ वाशी बोली कि जिस गृहस्थ ने बड़े फलवाली तुलसी को १ उसके घर में दरिद्रता नहीं होती है इसमें सन्देह नहीं है॥ १ ॥ और तुलसी के दर्शनहीं से पापों की राशि निचुच होजाती है और अमृत के रिप्रिया तुलसी लक्ष्मी के लिये होती हैं॥ २॥ और क्षचिर पान को पीती हुई तुलसी प्राशियों के पापों को हरनेवाली हैं और जिसके रूपमें लक्ष्मी इजा बसती है।। ३।। व पतों में सदैव लक्ष्मी तथा शाखाओं में आपही कमलाजी स्थित हैं और इंदिरा सदैव पुष्पों में प्राप्त हैं व फल में क्षीर-

विजितः॥ तुलसी हर्यस्या च प्राणिनां सवकामदा ॥ =॥ स्कन्यस्या तुलसी यस्य स पापैने च लिप्यते॥ पापराशिनिवर्तते ॥ श्रिये मृतकर्षोत्पन्ना तुलसी हरिवल्नमा ॥ २ ॥ पिबन्ती राचिरं पानं प्राधिनां पाप यस्या रूपे बसेख्नक्षमीः स्कन्धे सागरसंभवा ॥ ३ ॥पत्रेषु सततं श्रीश्च शाखासु कमला स्वयम् ॥ इन्दिरापुष्प प्रेया ॥ ५ ॥ सर्वरूपा च सर्वेशा परमानन्ददायिनी ॥ तुलसीप्राशको मत्यों यमलोकं न गच्झति ॥ ६ ॥ तुलसी यस्य न याम्यैः परिभूयते ॥ मुलस्या तुलसी यस्य निर्वाषापद्दायिनी ॥ ७ ॥ हस्तस्या तुलसी यस्य गाच ॥ तुलसी रोपिता येन ग्रहस्थेन महाफला ॥ ग्रहे तस्य न दारिष् जायते नात्र संशयः ॥ १ ॥ तुलस्या फ्ते क्षीराध्यिसंभवा ॥ ४ ॥ तुलसी शुष्ककाष्ठिषु या रूपा विश्वन्यापिनी ॥ मज्जायां पद्मवासा च त्वचा

संकेह्पा व सर्वेशा तथा परमानन्द्रायिनी हैं व तुलसी को खानेवाला मनुष्य यमलोक को नहीं जाता है ॥ ६ ॥ व तुलसीजी जिसके होती हैं वह यमदूतों से परिभूत नहीं होता है और तुलसी जिसके मुखमें स्थित होती हैं उसको मोक्ष पदवी को देती हैं ॥ ७ ॥ व तुलसी जिसके ती हैं वह तीनों ताणें से राहित होक़ों है व प्राक्षियों के हद्य में स्थित तुलसी सब कामनाओं को देती हैं॥ ८ ॥ व तुलसी जिसके स्कंघ में स्थित हुई बसती हैं॥ थ ॥ व तुलसी के मूखे काष्टों में जो विश्वव्यापिनी व श्रारूपा बसती हैं श्रीर मज्जा में पद्मवासा तथा त्वचाश्रों में हरिशिया

हुई भी वह नारायमा को जलगत व बुध में प्राप्त जानकर ॥१२॥ प्राणियों के ऊपर दया से लह्मीजी तुलती के बुध में आश्रित हुई चातुर्मास्य आने पर से लिस नहीं होता है और तुलसी जिसके कराउ में स्थित होती है यह सदैव जीवन्मुक होता है व ॥ ६ ॥ तुलसी से उपजे हुए पत्रको जो सदैव मह मन से चिन्तित सिद्धि को प्राप्त होता है इसमें सन्देह नहीं है॥ १०॥ व सब कार्यायों को साधन करनेवाली तथा दुष्टों को मना को जो मनुष्य प्रतिदिन सींचता है वह यमराज के स्थान को नहीं जाता है।। ११॥ व चातुर्मास्य में विशेषकर प्रशाम की

वान्स

जीर सब प्रजा लोग गदि कुलमी के मेवन में परायश होते हैं तो विष्णुजी उनको दुःखदायक नहीं होते हैं ॥ १८ ॥ श्रीर अनेकरस से मुलसी को नेबते हैं ॥ १३॥ उनके हज़ारों पाप नित्य हज़ार खाएड होजाते हैं नित्य गोतिन्द्जी का स्मरण् व तुलसीवनका सेवन ॥ १४॥ दुग्ध से तुलसी को सीचना बहुत हुल्में है श्रोर यदि श्रद्धा से मनुष्य तुलसी को थाल्हा व जलदान से बढ़ाता है हो सब वंश पवित्र हो त्सी में टिकी हुई लक्ष्मी जैसे नित्यही बढ़ती है॥ १४। १६ ॥ त्यों त्यों गृहस्य के कामनात्रों की बृद्धि होती है बहाचारी, गृहस्य, वानप्रस्थ जिसी यस्य जीवन्मुक्तः सदा हि सः ॥ ६ ॥ तुलसीसंभवं पत्रं सदा बहति यो नरः ॥ मनसा चिन्तितां सि ति न संश्यः ॥ १० ॥ तुलसी सर्कायांर्थसाधिनी दुष्टवारिषीम् ॥ यो नरः प्रत्यहं सिश्चेन्न स याति य ॥ ११ ॥ चातुमस्यि विशेषेषा वन्दितापि विस्तिदा ॥ नारायष् जलगतं ज्ञात्वा रुक्षगतं तथा ॥ १२ ॥ रूपया जक्ष्मीस्तुलसीरुक्षमाश्रिता ॥ चातुर्मास्ये समायाते तुलसी सेविता यदि ॥ १३ ॥ तेषां पापसह ति नित्यं सहस्रधा ॥ गोविन्दस्मरणं नित्यं तुलसीवनसेवनम् ॥ १४ ॥ तुलसीसेचनं दुग्धेश्चातुर्मास्येऽति त्तया ॥ १७ ॥ तथा प्रकृतयः सर्वोस्तुलसीसेक्ने रताः ॥ श्रद्धया यदि जायन्ते न तासां दुःखदो हरिः ॥१ 🖘 तुलसीं बद्येवस्तु मानबो यदि श्रद्या ॥ १५ ॥ आलवालाम्बुरानेश्च पावितं सकलं कुलम् ॥ यथा श्री स्या नित्यमेव हि वद्ते ॥ १६ ॥ तथा तथा गृहस्यस्य कामहादः प्रजायते ॥ ब्रह्मचारी गृहस्थर्च वानप्र

\*\*\*\*\*\*\*

= 3% = में स्थित मई यथा उमा महरानि । मोइबीस क्रध्यायमें कह्यो चरित सुखदानि ॥ वासी बोली कि हे महेन्द्र ! बिल्वषत्र का माहात्म्य नहीं कहा जा देशासे कहताहूं उसको यथार्थ सुनिये ॥ १ ॥ कि हिमाचलकी उत्तम कन्या पार्वतीदेवी विहाराश्रम में प्राप्त हुई श्रौर उनके मस्तक में पसीना एक विष्णुजी सब बुक्षों में प्राप्त प्रकाशित होते हैं और सदैव स्मरण की हुई लक्ष्मी देवी बुक्षादिकों के निवास को प्राप्त हुई ब्रह्मनारद्संवादे देवीद्यालुमिश्रविराचितायां भाषाटीकायां तुलसीमाहात्स्यवर्षानंनाम सप्तद्शोऽध्यायः॥ १७॥

सकलब्धगतो विमाति नानारसेन परिमावितमूर्तिरेव ॥ ब्रह्मादिवासमगमत्कमला च देवी दुःखादि सततं स्मतापि ॥ १६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराषोत्रह्मनारदसंबादे चातुमांस्यमाहात्म्ये पैजवनोपार्च्याने तु म्यवर्षानंनाम सप्तद्शोऽध्यायः॥ १७॥ एको

नयोत्फुझलोचना ॥ ४॥ जयां च विजयां चैव पप्रच्छ च सखीद्दयम्॥ कोऽयं महातरुरिंग्यो विमाति व ४ ॥ दश्यते तिचराकारो महाहर्षकरो हायम् ॥ जयोवाच ॥ देवि त्वहेहसंभूतो छक्षोऽयं स्वेद्विन्हु च ॥ बिल्वपत्रस्य माहात्म्यं कथितुं नैव शक्यते ॥ तवोहेशोन वक्ष्यामि महेन्द्र श्रुणु तत्त्वतः ॥ १ ॥ पात च ॥ महातरूर्यं जातो मन्दरे पर्वतोत्तमे ॥३॥ ततः शैलमुता तत्र रममाणा ययौ धुनः ॥ दृष्टा बनग मापन्ना देवी गिरिमुता शुभा ॥ ललाटफलके तस्याः स्वेद्विन्दुरजायत ॥ २ ॥ स भवान्या विनिश्चिप्तो वारायुवा नमध्यगः

का बिन्दु हुआ ॥ २॥ व पार्वती ने उसको पृथ्वी में फेंकदिया और यह मन्दरनामक उत्तम पर्वतपै वड़ा बृक्ष होगया॥ ३॥ तदनन्तर रम्य करतीहुई पार्वतीजी फिर वहां चली गई और वन में प्राप्त बृक्षको देखकर विस्मय से प्रप्रक्षित लोचनों या विते ।। ४॥ अया व विजया दोनों सिखयों से पूछा कि वनके बीच में महा कि के शोभित है।। ४॥ और सुन्दर आकार व बड़ाहर्ष करनेवाला यह बृक्ष देख पड़ता है जया बोली कि हे देवि । तुम्हारे सारीर से उपजा 

के बिन्दुसे पैदा हुआ है।। ६ 11-तुम शीघही इसका नाम करा और पूजित यह पापका विनाशक होगा पावेतीजी बोली कि जिसलिये पृष्टीतत्त उत्तम महावृक्ष 11 ७ 11 मेरे समीप उत्पन्न हुआ है इस कारण यह बिल्व होवे इस वृक्षको प्राप्त होकर जो पत्रसंचयको 11 = 11 लावेगा वह पृथ्वी ार्थ विधि के लिये प्रदाकों मी करेगा उसकों में निस्सन्देह धन टूंनी और यदि जो मनुष्य पत्राप्र के मोजन में मन करेगा उसके हजारों पाष श्रद्धासंयुत जो मनुष्य बिल्वपत्रोंसे मेरा पूजन करैगा ॥ १ ॥ वह जिस जिस कामना को चिन्तन करैगा उसकी सिन्धि होगी और जो बिल्वपत्रों देखकर पूजम में राजा होगा व

। उद्गिष्ठत्ममीपे मे तस्माहित्वो भवत्वयम् ॥ इमं दक्षं समासाद्य भक्तितः पत्रसंचयम् ॥ ८ ॥ आहरि राजा भविष्यत्येव भूतले ॥ यः करिष्यति मे पूजां पत्रैः श्रद्धासमन्वितः ॥ ६ ॥ यं यं काममभिष्या नं स्वकम् ॥ सलीमिः सहिता देवी गणैरापि समन्तिता ॥ १३ ॥ वाएयुवाच ॥ अयं विल्वतहः श्रष्ठः पवित्रः नः ॥ तस्य मूले स्थिता देवी गिरिजा नात्र संशयः॥ १४॥ स्कन्धे दाक्षायणी देवी शाखामु च महंश्व मेिंद्रः प्रजायते ॥ यो दृष्टा बिल्वपत्राणि श्रद्धामिष करिष्यति ॥ १० ॥ पूजनार्थाय विधये धनदाऽहं न मं त्रियप्राशने यस्तु करिष्यति मनो यदि ॥ तस्य पापसहस्राणि यास्यन्ति विलयं स्वयम् ॥ ११ ॥ शिरः प हं करोति यदि मानवः ॥ न याम्या यातना ह्यस्य दुःखदात्री मविष्यति ॥ १२ ॥ इत्युक्त्वा पार्वती हृष्टा ज नामाऽस्य कुरु वे क्षिप्रं यूजितः पापनाशनः ॥ पार्वत्युवाच ॥ यस्मात्क्षोण्यितलं भिर्त्वा विशिष्टोऽयं महा श्रयः।

विंगे॥ १०। ११॥ श्रौर यदि मनुष्य शिरको पत्राथ्रसे संयुत करैगा इसको यमराज की पीड़ा दुःखदायिनी न होगी॥१२॥ यह कहकर प्रसन्न होती व गर्गो सहित भी पावेती देवी श्रपने मन्दिरको चलीगई॥ १३॥ वासी बोली कि यह श्रेष्ठ बिल्ववृक्ष पवित्र व पापनाशक है उसके मूल में इंबी स्थित हैं इसमें सन्देह नहीं है।। १४ ॥ स्कन्धमें दाक्षायशी देवी व शाखाओं में महश्वरी और पत्रों में पार्वतीदेवी तथा फल में कात्यायनी जी आपही नाश हो

तीजी की श्राज्ञा में सब कंटकों में नौ करोड़ शाक्षियां स्थित हैं॥ १७॥ उन सनातनी पार्वतीजी को उत्तम पत्रों से जो पूजते व भजते हैं वे जिस 1 इच्छा करते हैं उसकी निश्वयकर सिद्धि होती है॥ १८॥ मनुष्योंको मोक्ष देनेवाली उन शुद्धरूपिशी महेश्वरी गिरिजा ने शिवजी को पलाश

अपनी लीला से बिल्वका शरीर धारण किया ॥ १६ ॥ इति श्रीस्कन्द्युराणे ब्रह्मनारदसंवादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये पैजवनोपाल्याने देवीदयालु-

।। श्रीर त्वचामें गौरीजी कहीगई हैं व श्रपणी मध्य बल्कल में हैं तथा पुष्पमें दुर्गा श्रीर शाखाके श्रंगों में उमाजी हैं।। १६ ॥ श्रीर प्राणियों की

ह्याता उमा शासाङ्गकेषु च॥ १६ ॥ क्एटकेषु च सर्वेषु कोटयो नवसंह्यया ॥ शक्रयः प्रापिरक्षार्थं से निर्माह्मवा ॥ १७॥ तां भजनित मुपत्रेश्च पूजयनित सनातनीम् ॥ यं यं कामं कामयन्ते तस्य सिद्धिभेवे १८ ॥ महेष्रवमे मा सित्रे से सिद्धिभेवे उषाच ॥ इत्युक्तवाकाश्याजा वाषी विरराम शुभप्रदा ॥ तेऽपि देवास्तदाश्चर्यं महदूर्द्धा महाव्रताः ॥ १ ॥ ्चकार सा ॥ १६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये पेजवनोपाख्याने विल्वीत्प 9 = ॥ महेश्वरी सा गिरिजा महेश्वरी विशुद्धरूपा जनमोक्षदात्री ॥ हरं च द्रष्टाय प्लाश्माश्रितं स्वलील्य हक्षाणां चातुमिरिये समागते ॥ अपूजर्यश्च विधिवदेक्यमावेन शहूज ॥ २॥ चातुमिरियेऽथ संपूर्णे षु पार्वती देवी फले कात्यायनी स्मृता ॥ १५ ॥ त्विच गौरी समास्याता अपर्षा मध्यवस्के ॥ पुष्पे ⊛ भाषाटीकायां बिल्वोत्पत्तिवद्यांनं नामाष्टाद्योऽध्यायः ॥ १८ ॥ तमाष्ट्रादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

वासी चुप होगई और महामतवाले उन देवतात्रों ने उस बढ़ेभारी आश्चर्य को देलकर ॥ १॥ हे शुक्रज ! चातुमीत्म आनेपर एकता है बुक्षों को पूजा ॥ र ॥ इसके अनन्तर चातुर्भास्य पूर्ण होनेपर प्रत्यक्ष रूपघारी हरिहरात्मक देवजी भक्ति से उनके ऊपर प्रसंग होक्स रिवती देवादिक म दियो सथा विधि शाप । उनिसर्वे अध्याय में सोइ चरित आलाप ॥ गालवजी बोले कि यह कहकर आकारा से उपजी \*\*\*\*\*\*\*

गयों व देवताओं की बुद्धिनिमेंदताको ॥ ४ ॥ प्राप्त करते हुए वे राज्ञनाराक दोनों स्वामी हुए और अभेद से प्रस्काचित्त व पीझारहित वे ॥ करोग़ों विमान गयों के द्वारा श्रपने श्रधिकारों को प्राप्त हुए गालवजी वोले कि वहां भी उन पार्वतीजी के शाप से मोहित वे देवता ॥ ७ ॥ य कन्या विहित हैं उन पुत्रों व उन कन्यात्रों के सन्तान होगी इसमें सन्देह नहीं है ॥ १२ ॥ देवता लोग उसके भय से नष्ट होकर मृत्युलोक में महामतावाखे, देवेरो। तुमलीम आवी श्रीर अपने अधिकारोंको भोगकरो भेंने उन दानवोंको मारडाला॥ ॥॥ ॥ यह कहकर जब देवदेवेश ऐक्य ी देवताओं से बोली कि हे सुरोचमो ! मेरा शाप ग्रथा न होगा ॥ ६ ॥ तथापि पापको किये हुए तुम लोगों के ऊपर में दया करतीहूं कि हे सुरो-स्वर्ग में पत्यरम्य न होगे ॥ १० ॥ और मृत्युलाक को प्राप्त होकर सब प्रतिमाओं में तुम सब देवतालोगों को बरदायक होगे ॥ ११ ॥ और स्त्रतिकर व बिल्वपत्रों से महेश्वरीजी को पूजकर प्रसन्न मुखवाली उन देवी की स्त्रतिकर बार २ प्रणाम करते मथे ॥ = ॥ तद्गनन्तर स्त्रति की गंश्चाधिकारात् मया ते दानवा हताः ॥ ४ ॥ इत्युक्त्वा देवदेवांशाविक्यरूपधरी यदा ॥ गणानां देवतानां मिंदता तदा ॥५॥ नयन्तौ तौ तदा ईशौ बसूबतुरिर्न्दमौ ॥ तिपि देवा निराबाधा हृष्टिचिता अमेदतः ॥ ६ iर्चाधिकारान् विमानगणकोटिभिः ॥ गालव उवान् ॥ तया तत्रापि ते देवाः पार्वत्या शापमोहिताः ॥ ७ । त्मकः ॥ प्रसन्नस्तातुवाचाय भक्त्या प्रत्यक्षरूपधृक् ॥ ३ ॥ ॥ यूयं गच्छत देवेशा महात्रतप्रायणाः

प्त हुए और भक्तोंके मानसी भावको पूर्ण करते हुए स्थित हुए ॥१३॥ यह कहकर देवताओं को वर देनेवाली उन भगवती पावेतीजी ने बहुत क्रोधित नुकूल करते हुए भगवान् विष्णुजीने प्रणाम कर शिवजी की स्त्री पार्वतीजी से कहा ॥ १७॥ श्रीविष्णुजी बोले कि हे महावते, महादेवि ! तुम व शिवजी से कहा ॥ १८ ॥ कि हे विष्णो ! जिस लिये तुमने भी शिवजी को मना नहीं किया उस कारण तुम भी पत्थर होगे इसमें सन्देह नहीं र बाहासों के शाप से शिवजी भी लोकों में निन्दित पत्थरमय लिंगाकार रूपको प्राप्त होकर बड़े दुःखको पार्थेगे ॥ १६ ॥ उस बचन को सुनकर इंष्णो महेशानस्त्वयापि न निषेधितः ॥ तस्मात्त्वमपि पापाणो मिक्ष्यप्ति न संशयः ॥ १४ ॥ हरोष्यश्ममयं प्य लोकविगहिंतम् ॥ लिङ्गाकारं विप्रशापान्महहुःखमवाप्स्यति॥ १६॥ तच्छुत्वा मगवान्विष्णुः पार्वती यन्॥ उवाच प्रणतो स्त्वा हरमायों महेश्वरीम्॥ १७॥ श्रीविष्णुरवाच्॥ महाव्रते महादेवि महादेविष् सन्तानदायिनी ॥ २०॥ फलवेला महाकाली महालक्ष्मीः सरस्वती॥ ॐकारश्च वषट्कारस्त्वमेव हि मुरे ॥ त्वं हि सत्त्वरजःस्या च तामसी शाक्रिरुतमा ॥ १८ ॥ मात्रात्रयसमोपेता ग्रुणत्रयविभाविनी ॥ माया नित्री त्वं विश्वन्यापकरूपिणी ॥ १६ ॥ वेदत्रयस्तुता त्वं च साध्यारूपेण रागिणी ॥ अरूपा सर्वरूपा । २१ ॥ भूतथात्रि नमस्तेस्तु शिवायै च नमोस्तु ते ॥ रागिएयै च विरागिएयै विकराले नमः शुमे ॥ २२ । ताः॥ १३ ॥ इत्युंक्त्वा सा भगवती देवतानां वरप्रदा ॥ विष्णुं महेश्वरं चैव प्रोवाच कुपिता भृशम् ॥ १४ ॥ को मां स्थान स्थान 

था मायादिकों को पैदा करनेवाली व संसार की ज्यापकरूपिए। हो ॥ १६॥ श्रौर तुम तीनों वेदों से स्तुति की जाती हो व साध्यारूप से तथा

श्रीर श्ररूपा व सर्वरूपा तुम मनुष्यों को सन्तान देनेत्राली हो॥ २०॥ श्रौर तुम फलवेला व महाकाली, महालक्ष्मी व सरस्वती हो श्रौर तुम्हीं अंकार

जी को प्यारी हो और तुम सत्त्व व रजोगुण में स्थित हो व उत्तम तामसी शिक्त हो ॥ १८ ॥ श्रौर तुम तीन मात्राश्चोंसे संयुत व तीन गुर्णोको प्रकट

और सुरेस्वरी हो ॥ २१॥ हे भूतर्णित्र ! तुम्हारे लिये नमस्कार है व शिवारूपिशी आपके लिये प्रशाम है व हे शुभे, विकराले ! सिगिशी

ज़ि को पूजेंगे उनको मुक्ति दूर नहीं होती है।। ३०॥ श्रोर प्रतिमा में प्राप्त व शिला में स्थित तथा उत्तम चक्रसे चिह्नित सर्वागवाले तुम देखैगा बह यमराज के स्थान को न जावैगा ॥ ३१ ॥ गालवजी बोले कि तुमसे यह सब शालग्राम का कारण कहा गया जिस प्रकार महाजलबाली है उसके निर्मल जल में तुम्हारा निवास होगा॥ २६॥ श्रीर चौबीस भेद से पुरागों के जाननेवाले जनों से देखे जावोगे श्रीर मुख में लिये नमस्कार है।। रर ॥ इस प्रकार स्तुति की हुई प्रसन्नाक्षी पार्वती देवी जी ने प्रसन्नित्त से बड़े उदार विष्णुजी से ब्या रोष संयुत बचन कि हे जमाईनज़ी। तुमको भी यह मेरा शाप श्रन्यथा न होगा श्रोर उसमें भी स्थित तुम योगीश्वरों को मुक्तिदायक होगे॥ २९॥ विशोषकर कामदायक होने और गंडकी नामक जो नदी बहाकी प्यारी कन्या है॥ २५ ॥ वह पाषासारांभूत तथा पुरायदायिनी व म कहागया है ॥ २७ ॥ व तेज का गोलपिएड लक्ष्मी से संयुत होगा और सब सामध्ये से संयुत योगियों को मोक्षदायक होगे ॥ २८ ॥ प्त तुम विष्णुजी को जो मनुष्य पूजेंगे उन भक्तों को चिन्तित सिद्धि को तुम दोगे॥ २६॥ व भक्ति में तत्पर जो मनुष्य तुलसी से शिला में ॥ तिम्नगा गएडकीनाम ब्रह्मणो दायेता मुता ॥२५ ॥ पापाण्सारसंभूता पुर्यदात्रो महाजला ॥ तस्याः गिरे तव वासो मविष्यति ॥ २६ ॥ चतुर्विशातिमेदेन पुराण्डोनिरीक्षितः ॥ मुखे जाम्बनदं चैव् शालग्रामः तुलस्या मिक्रितत्पराः ॥ पूज्यिध्यन्ति मनुजास्तेषां मुक्रिनं दूरतः ॥ ३०॥ शिलास्थितं च यः पश्ये प्रतिमागतम् ॥ मुचकाङ्कितसर्वाङ्गं न स गच्छेद्यमालयम् ॥ ३१ ॥ गालव उवाच ॥ इति ते कथितं सर्वं शा मन्नाक्षी प्रमन्नेनान्तरात्मना ॥ उवाच परमोदारं मिथ्यारोषयुतं वचः ॥ २३ ॥ मच्छापो नान्यथा मा ॥ २७ ॥ वर्तुलस्तेजसः पिएडः श्रिया युक्तो भविष्यति ॥ सर्वसामध्येसंयुक्तो योगिनामपि मोक्षदः ॥२८॥ खागतं विष्णुं पूजयिष्यन्ति मानवाः ॥ तेषां मुचिन्तितां सिद्धिं भक्तानां संप्रयच्बसि ॥ २६ ॥ शिलाग तवाष्ययम् ॥ तत्रापि संस्थितस्त्वं हि योगीश्वर्षित्रिक्तः ॥ २४ ॥ कामप्रदश्च मक्नानां चातुर्मास्ये आंबूनद शालग्राम और शिला में ग्राप्त ग्राप्त देवेश विष्णु विष्णुजी की जो और चातुर्कास्य में विशेषतः । मुविमले न म विसामियी के

Trog

कि वे मगवान् विष्णुजी पाषासत्व को प्राप्त हुए ॥ ३२ ॥ श्रीर गोविन्दजी भी बड़े शापको पाकर श्रपने मन्दिर को चले गये श्रीर कोधित पार्वतीजी शिवजी पार्वतीजी समेत शिव भी चारों बुक्षों में भी निवास को प्राप्त हुए ॥ ३४ ॥ इति श्रीस्कन्द्युरासे ब्रह्मनारद्संवादे देवीद्यालुभिश्रविरचितायां चित हुई ॥ ३३ ॥ इस प्रकार संसार के भूत, भविष्य प्राशियों के करनेवाले तथा सबके पालन व नाशन से चिद्रित वे भगवान् विष्णुजी तुर्मीस्यमाहात्म्ये पैजवनोपारूयाने विष्णुराापानामैकोनविशोऽध्यायः॥ १६॥ को प्रसाम कर रि लह्मी समेत श्री 

केषु केषु निवासिनः ॥ एतिहस्तरतो ब्रोहे ममानुयहकाम्यया ॥ २ ॥ गालक उवाच ॥ अमृतं जलमित्याहु ये तिद्व्वया ॥ खीलया विधृतं देवैः पिबन्ति हुमदेवताः ॥३॥ तस्य पानान्महानुप्रिजायते नात्र संशयः ॥ विती च महेशानं कुपिता प्रणमय्य च ॥ ३३ ॥ एवं स एव भगवान् भवभूतभव्यभूतादिकृत्सकलमास्य कः ॥ सोपि श्रिया सह भवोपि गिरीश्युत्र्या सार्व्ड चतुर्धु च हुमेषु निवासमाप ॥ ३४ ॥ इति श्रीस्कन्द बाच ॥ महदाश्चर्यमेता द्व यत्मुरा दक्षरूषिषाः ॥ चातुमांस्ये समायाते सर्वद्वक्षनिवासिनः ॥ १ ॥ भगवन्के कारणम् ॥ यथा स भगवान्विष्णुः पाषाणुत्वमुपागतः ॥ ३२ ॥ गोविन्दोपि महाशापं लब्ध्वा स्वभवनं नारदसंवादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये पैजवनोपारूयाने विष्णुशापोनामैकोनविंशोऽध्यायः॥ १६॥ गतः ॥

मि वेवता टिकत हैं अहि तर चातुर्मात । तोइ बीस अध्याय में कह्यो चरित मुखरात ॥ शूद बोला कि वह बड़ा आरचर्य है जो कि वेवता र चातुर्मास्य आने पर सब कुक्षों के निवासी हुए ॥ १ ॥ हे भगवत् | वे कौन देवता हैं और किन र कुक्षों में बसते हैं मेरे ऊपर दया की विस्तार से कहिये ॥ २ ॥ गालवजी बोले कि विद्यान जल को अधृत ऐसा कहते हैं और चातुर्मास्य में उसकी इच्छा से वेबताओं से क्षे हुए जाल को इक्षरूपी देवता पीते हैं ॥ र ॥ श्रीर उसके पीने से बड़ी द्यित होती है इसमें सन्देह नहीं है झौर बल, तेज व कास्ति, सीष्ट्र ात्र पराक्रम ॥ ४ ॥ ये गुण श्रीकृष्णाओं के अंश से उत्पन्न अमृत के पीने से होते हैं और नित्य अमृत के पीने से थोड़ा बल होता है॥ ४ ॥ इस स्मोजन की प्रदांसा करते हैं व उसी कारण चारों मासों में बुसों में स्थित पितर व देवता प्राणियों के हित की कामना से अल को पीते हैं और में बेहमों का सेवन श्रेष्ठ है ॥ ६ । ७ ॥ और चातुर्मास्य में विशेषकर सेवन किये हुए इस सुलकारक हैं और तिलोदक से कुमों का सेवन को देनेवाला है ॥ ८ ॥ और द्यवाले द्य से संयुत अलों से सींचे हुए कस्याण को देते हैं और मैंने पहले जिन चार कुसों को कहा है ॥ ६ ॥ च कान्तिश्च सौष्ठवं बाधुविकमः ॥ ४ ॥ ग्रुषा एते प्रजायन्ते पानात् कृष्णांशसंभवात् ॥ नित्यामृतस्य बं स्वरूपं प्रजायते ॥ ४ ॥ मोजनं तत्प्रशंसान्ति नित्यमेतन्न संशयः ॥ तस्माचतुर्धं मासेषु पिबन्ति जलमेव बुक्षस्याः पितरो देषाः प्राणिनां हितकाम्यया ॥ बुक्षाणां सेवनं श्रेष्ठं सर्वमासेषु सर्वता ॥ ७ ॥ चातुमास्ये सेबिताः सौरूयकारकाः ॥ तिलोदकेन द्याणां सेचनं सर्कामदम्॥ = ॥ श्रीरद्यशाः श्रीरयुक्रेस्तोयेः सिक्राः णिनां स बरप्रदः॥ १०॥ सावित्री तिलमास्याय पवित्रं श्वेतभूषणम् ॥ मुप्ते देवे विशेषेण तिलसेवा महा ॥ चतुष्ट्यं च दक्षाणां यचोक्रं पूर्वतो मया॥ ६ ॥चातुमस्ये विशेषेण सर्वकामफलप्रदम् ॥ ब्रह्मा तु बटमा 3 ॥ तिलाः पवित्रमद्यलं तिला धमोथंसाधकाः ॥ तिला मोक्षप्रदाश्चेव तिलाः पापापहारिषाः ॥ १२ ॥ तिला

इ कहे गये हैं॥ १३॥ श्रीर विद्वान् लोग तिल को घान्य नहीं कहते हैं बरन देवधान्य ऐसा कहा गया है उस कारण सब दानों में तिलादान ोकर सात्रित्रीजी बर को देती हैं व विष्णुदेवजी के मीने पर विशेषकर तिलकी सेवा बहुत फल को देती है।। ११।। तिल बड़े पवित्र हैं व के साधक हैं व तिल मोक्षदायक हैं व तिल पापों को हरनेवाले हैं।। १२।। व तिल विशेष फलदायक हैं व तिल शत्रुविनाशक हैं श्रीर सब मुमिस्य में सब कामनाओं के फल को देनेवाले हैं और बरगद के आश्रित होकर वे ब्रह्मा वरदायक हैं ॥ १०॥ और सफ़ेद भूषग्यावाले पवित्र

<u> ब्हास्तिलाः शत्रांवेनाशनाः ॥ तिलाः सर्वेषु पुष्येषु प्रथमं समुदाहृताः॥ १३॥ न तिला घान्यांमित्याहु</u>

गय बुस के व गरोबाजी आगुर वृक्ष के अपश्रित होते हैं और समुद्र वेतस बुस के ब यक्ष पुत्राग बुस के आश्रित होते हैं।। २१ ॥ व नाग नागबुध केकोस बुस के आश्रित होते हैं और गुहाक कटहता बुसके व किसर सिर्च बुस के आश्रित होते हैं।। २२ ॥ और जेटी मधुके आश्रित होकर

है।। १६॥ और बनों से त्मेण करे तो देवताओं को दिया हुआ अलय होता है व सब प्रजापति लोग आम इस के आश्रित होते हैं।। २०॥

गः॥ २२ ॥ यष्टीमधे समाश्रित्य कन्दर्गोसूबावस्थितः॥ रक्राञ्जनं महादक्षं बिहराश्रित्य तिष्ठति ॥ २३ ॥ यमो

हुआ है व अन्निजी रक्ताक्षन महानुसके आश्रित होकर स्थित हैं॥ २३॥ व यमराज बहर नुभके आश्रित हैं और निर्म्मति देवता मीलासिर्ग के

॥ है।। १४ ॥ हे शूद्रज ! जिसने सुवर्ण से संयुत तिलें को दिया है उसने ब्रह्महत्यादिक पापों का त्रिनाश किया ॥ १४ ॥ और सात्रिजी व बिंगे के साधक हैं व विशेषकर चातुर्मास्य में ममुख्य तिलों से तर्पेख करें ॥ १६ ॥ और तिलों का दर्शन, स्पर्शन व सेवन पवित्र है और तिलों हित में परायशा इन्द्रजी यत्र में प्राप्त होकर स्थित हैं और यत्रका सेवन, दर्शन तिल का वृक्ष द्रशनहीं से पापनाशक है और चातुर्मास्य में विशेषकर सेवा तर्पेष करे।। १६॥ और तिलों का दशीन, स्पर्शन व सेवन पावेत्र है और तिलों ाषमास्थाय स्थितो स्ताहिते रतः ॥ यवस्य सेवनं पुष्यं दश्तं स्पर्शनं तथा ॥ १६ ॥ यवैस्तु तर्पा क्र्यांहे ामक्षयम् ॥ प्रजानां पतयः सर्वे ब्रत्वक्षमुपाश्रिताः ॥ २० ॥ गन्यकां मत्तयं व्क्षमगुरं गणनायकः ॥ समुद्रा वे मिति स्मुतम् ॥ तस्मात्सेनेषु दानेषु तिलदानं महोत्तमम् ॥ १४ ॥ कनकेन् युता येन तिला दत्तास्तु मा १७ ॥ सर्वेषा तिलस्थोयं दर्शनादेव पापहा ॥ चातुमस्यि विशेषेषा सेवितः सर्वमोष्ट्यदः ॥ १८ ॥ ब्रह्महत्यादिपापानां विनाशास्तेन वै कृतः॥ १४॥ सावित्री चतिलाः प्रोक्नाः सर्वकार्यार्थसाघकाः॥तिलैस्त उर्याचातुमांस्ये विशेषतः ॥ १६ ॥ तिलानां दश्नें पुएयं स्पर्शनं सेवनं तथा ॥ हवनं मक्षणं चैव श्रारि मुक्षाः प्रमागमेन च॥ २१॥ नागहर्षं तथा नागाः सिद्धाः कंकोलकं इमम् ॥ गुहाकाः पनमं चैन किन्नरा स कुक्ष सब सुखों को देनेवाला है॥ १८॥ त्रौर प्राशियों के ग् व शारीर का उबरन पवित्र है ॥ १७ ॥ श्रोर सब भाति से यह

काफित हैं कोर करण सत्तर हफ़के व पनन सुपारी हफ़के आशित हैं ॥ २६ ॥ और कुकेर अस्तरिट हफ़के व रह केर हफ़ के आशित हैं और सतिकां के कहा-तिला हैं - उससे जासन हफ़ों में उसने किता हैं।। २४ ॥ और उसके फतों के वान से बादुकेन आहम्पार्थी सम्म होते हैं व जब हफ़ों के मानत हफ़्त को किता के सोनय । स्वा जो परिव हक्त का कित जो परिव हक्त के किता के सोनय। स्वा जो परिव हक्त को किता के सोनय। स्वा जो परिव हक्त के सोनय। स्वा जो परिव हक्त के सामत हिन्सी हिनसी हिन्सी हिन व बनों से संयुत होता है इसमें सन्देह नहीं है जामुन बुक्ष मेघों से बिरा है व अशोक दुक्ष विजली से बिरा है ॥ ३३ ॥ व सदेव प्रियाल (चिरोंजी)

और जिसके मूल, मच्य व श्रग्र भाग में नाम भी तृसिदायक है और श्रन्य मी देवता उन महावृक्षों के आश्रित होकर ॥ ४१ ॥ चारों महीनों

हैं इसमें सन्देह नहीं है व चातुमीस्य में देवताओं की क़ियां सब लताओं में स्थित होती हैं॥ ४२ ॥ और सेवन कियेहुए भी कुझ मनुख्यों

तों के मध्य में जो मंगल है।। ३६ ॥ व जो पृथ्वी में स्थित बड़ा भारी वृक्ष मनुष्यों के लिये मोशरूप है इस वृक्षमें सदैव बहा, विष्णु व शिवजी स्वीकार किया है और पितरों के तर्पण के योग्य दूर्वी को राहुने स्वीकार किया है।। ३७ ॥ श्रीर दूर्वा विष्णु को सदैव प्यारी है व चातुर्मास्य में है श्रीर बड़े फलवाले यज्ञ के वृक्षों को केतुने स्वीकार किया है ॥ ३८ ॥ जिसके विना शुभ कर्म संपूर्ण नहीं होताहै श्रीर पवित्रों के मध्यमें जो । स्वीकार किया गया है व आदित्यों से जपा (दुपहरी) का इक्ष और अश्विनीकुमारों से मैनफल विराहे ॥ ३८ ॥ श्रोर विश्वदेवता ॥श्रित हैं व राक्षम गुग्गुलु बुक्षके आश्रित हैं और पवित्र सूर्यनारायण् मदार बुक्षके आश्रित हैं व चन्द्रमा पलाश बृक्षके आश्रितहै॥ ३५ ॥ जीर के व बुध लटजीरा वृक्षके आश्रित हैं भौर श्वहस्पति पीपल वृक्षके तथा शुक्र गुलर वृक्षके आश्रित हैं।। ३६ ॥ और शूदजातिवाले शनैश्चर क्या महाफ्ताः॥ ३८॥ विना येन शुमं कर्म संपूर्णं नैव जायते॥ पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्ग तथाग्रे च यस्य नामापि नुप्रिदम् ॥ अन्योपि देवा नुक्षांस्तानथिश्रित्य महाहुमान् ॥ ४१ ॥ प्रवर्तन्ते हि तिष्ठुं च न संशयः॥ चातुमस्यि देवपत्न्यः सर्वावस्त्रीसमाश्रिताः॥४२॥ प्रयच्बन्ति चर्णां कामान् वाधिक वीकृतो नित्यं प्रियालश्च महानगः ॥ आदित्यैस्तु जपानृक्षो हाश्विभ्यां मदनस्तया ॥ ३४ ॥ विश्वेभि ॥ मुमूर्षेषां मोक्षरूपो धरासंस्यो महाद्वमः ॥ आस्मन्यसन्ति सततं त्रह्माविष्णारीवाः सत् ॥ ४०॥ स्वीकृता श्राद्रजातिना ॥ राहुणा विशेषतः ॥ केतुना स्वीकृता द स्च ग्रग्युलुः पिशिताशनैः ॥ सुर्येषाकैः पवित्रेष् सोमेनाथ त्रिपत्रकः ॥३४ ॥ खदिरो भूमिषुत्रेष अपामागो हुवा पितृषां तर्षेषोचिता ॥ ३७ ॥ विष्णोर्च द्यिता नित्यं चातुमास्ये अश्वत्यो ग्रुरुणा चैव शुक्रेणोदुम्बरस्तया॥ ३६॥ शमी शनैश्चरेणाय महाबक्ष बसुवों से
महुवा बुक्ष के आ
मंगल केर बुक्ष के
ने शामी बुक्ष को र
वसामि: सर्व स्वीकृता है
मी याशिके
मी याशिके
मी याशिके
मी याशिके
मीते महोये
मीते महोये
सिरोषकर प्यापी हुए मनोर्थोंको देते हैं इस कारण जिसने सब भांति से पिष्पल को सेवन किया है ॥ ४३ ॥ श्रोर विशेषकर चातुमस्यमें जिसने सब बुझोंको ह ब जिसने तुलाही को सेवन किया तथा जिसने सब लताओं को सेवन किया है॥ ४४॥ उसने बहा से लगाकर संख पर्यन्त सब संसार को तृप्त लिकर चातुमीस्य में यज्ञादि कारण के विना वृक्षच्छेदन न करे तुमने जो सुमासे पूंछा यह सब कहा गया॥ ४७॥ जिसप्रकार हे शूद्र ां सब मिस्य में ग्रहस्य था फिर वानप्रस्य ॥ ४५ ॥ व ब्रह्मचारी और संन्यासी से सेवन की हुई तुलसी मोशदायिनी है व इन सब वृक्षोंका बेदन न त्रियं च एतांश्च दृष्टा नरकं न पश्येत् ॥ ४६ ॥ सर्वे देवा विश्ववृक्षेश्याश्च कृष्णाधारा कृष्णमध्याग्रका स्मिन्देवे सेविते विश्वशूज्ये सर्वं तृप्तं जायते विश्वमेतत् ॥ ४०॥ इति श्रीस्कन्द्शुराणे ब्रह्मनारदसंवादे आपि ॥ तस्मात्सर्वात्ममावेन पिष्पत्नो येन सेनितः ॥ ४३ ॥ सेविताः सकता इक्षाश्चातुर्मास्ये विशेष न्ना देवाः सर्वेऽपि शुद्रज ॥ ४८ ॥ अश्वत्यमेकं पित्रुमन्दमेकं न्यग्रोधमेकं दशतिनितदीश्च ॥ कपित्याबि निप्रस्थेन वा धुनः॥ ४५॥ ब्रह्मचारियतिस्यां च सेविता मोक्षदायिनी॥ एतेषां सर्वद्यक्षाणां छेदनं नैव का जगत्सर्वमाब्रह्मस्तम्बसेवितम् ॥ चातुम्हिये रं॥ चातुमांस्यै विशेषेषा विना यज्ञादिकारणम्॥ एतदुक्रमशेषेषा यत्पृष्टोहमिह त्वया॥ ४७॥ यथ शिसेविता येन सर्वक्ल्यश्च सेविताः ॥ १४ ॥ श्राप्यायितं माहात्म्ये दुक्षमाहात्म्यक्षनंनाम विशोऽध्यायः॥ २०॥ ल्बाम्तक श्व ॥ य तान्सवित गृहस्येन रयेत्॥

भी देनता. वृक्षत्व को प्राप्त हुए हैं ॥ ४८ ॥ एक पीपल व एक नीम और एक बरगढ़ तथा दश इमली और कैथा, बेल व आंवला के तीन वृक्ष इनको देखकर बहुष्य नरक को नहीं देखता है ॥ ४८ ॥ सब देवता सब वृक्षों में शयन करते हैं और कृष्ण आधार व कृष्ण मध्य तथा कृष्णाग्रभागी होते हैं कि संसार के पूजने ज्यजी के सेवित होनेपर यह सब संसार तुस होता है ॥ ४० ॥ इति श्रीत्कन्द्युराषेब्रहानारद्संवादे चातुमस्यिमाहात्म्येदेवीद्यालुमिश्रविराचितायां माहात्स्यकष्पननाम विश्वोऽष्यायः॥ २०॥

49.50

कोधित पार्वती कहँ सममायो शिवनाथ । इक्किसवें अध्याय में सोई वर्षित गाथ ॥ शूद्र बोला कि कोधित पार्वती देवीजी को किस प्रकार त्रिशूल-व किस भांति विक्रुत रूपको प्राप्त होकर किर दिन्य शारिर को प्राप्त हुए हैं ॥ र॥ गालवजी बोले कि देवता लोग देवीजी के महाभय से श्रदृश्य सब मनुष्यलोक में प्रतिमाश्रों में स्थित हुए॥ १॥ श्रौर विष्णुजी से स्तुति की हुई महाऐश्वर्यवती व पापनाशिनी उन जगदम्बिकाजी ने प्रसन्न किया है और वे शाप देकर गई हैं कि जिनके कोच से संसार क्षोंसित होता है।। १॥ और किस प्रकार वे भगवान् रहजी की के शाप के जिल्ह षारी शिवजी ने को प्राप्त 

बाच ॥ पार्वती कुपिता देवी कथं देवेन श्रालिना ॥ प्रसादिता गता शप्तवा यत्कोपात्थ्वभ्यते जगत् ॥ १॥ ॥ यत्सप्तममण्डलानां च गमनं च करार्षणम् ॥ बिक्षित्रच बरुणः कृष्णो देवताश्च सवासनाः॥ = ॥ चतुरि करोत् "विष्णुस्तुता महामागा विश्वमाताघनाशिनी ॥४॥ तेषां बलाच पार्वत्याः शापभारेण यन्त्रितः ॥ विद्यन्त्रचे सोवाच शक्करम्॥ ४ ॥ एते देवा विश्वपूज्या विश्वस्य च वरप्रहाः ॥ मत्प्रसादाझिविष्यन्ति विद्या नरेः ॥ ६ ॥ त्वामृते मम कर्मेदं कृतं साधु विनिन्दितम् ॥ वेद्यां विवाहकाले च प्रत्यक्षं सर्वसाक्षि ावान् हड्रो भायोशापमवाप ह ॥ वैक्कतं रूपमासाद्य पुनर्दिन्यं वषुःश्रितः ॥ २ ॥ गालव उवाच ॥ देवा रूपा ने कत्वा देन्या महाभयात् ॥ मनुष्यलोके सकले प्रतिमामु च संस्थिताः॥ ३॥ तेषामिष प्रमन्ना सानु क्यं स भग

होंने शिवजी से कहा ॥ ४॥ कि भाक्ति से मनुष्यों करके प्रसन्न करायेहुए ये देवता तुमको छोड़कर मेरी प्रसन्नतासे संसारके पूजने योग्य न संसार मे ॥ ६॥ स्रौर साधुनों से निन्दित मेरा यह कमें कियागया क्योंकि विवाह के समय में वेदी के समीप सनों के सामने॥ ७॥ जो सात मर्गडलों का न अपेष करना है और अपिन, बरुस् व कृष्ण और इन्द्रममेत देवता ॥ न ॥ चारों दिशाओं के अंग संयुत व देवताओं तथा बाहाणों समेत जो ऊपर भी प्रसन्त होकर अनुप्रह किया ॥ ४ ॥ और उनके ब्रलसे व पार्वतीजीके शापके भारसे बंघेहुए शिवजीने उन पार्वतीजीको नित्य समभाते उन देवताओं

बोड़ते हैं बे अवश्यकर कुलसे पतित होते हैं ॥ १६ ॥ अगिनत्याम, अतत्याम व वचनत्याम और धर्म का त्याम न करना चाहिये व हुनको त्याम ख़ुष्ण प्रतित होता है। १७ ॥ और न तुम्हारे पिताहै न तुम्हारे माता है और न साई है व स्वजन भी तुम्हारी वार्ताको नहीं देखता है और कि बर्तमान होते हैं ॥ ६ । १० ॥ मीर जब सब मनुष्यों के मध्य में निग्रह करने योग्य होता है तब प्रबुद्ध मुना जाता है पुत्रसे भी पिता व सिष्यां के गासन करने योग्य है व वेदान्तों के पारगामी श्रेष्ठ भी कुपयगामी मनुष्य कि गासन करने योग्य है ॥ ११ ॥ और क्षित्रयों से ब्राह्मा व स्त्रीसे पति शिक्षा करने योग्य है व वेदान्तों के पारगामी श्रेष्ठ भी कुपयगामी मनुष्य निव भी शिक्षा करते हैं पुसा सनातनी श्रुतिने कहा है व सब कहीं उत्तममार्ग ही पूजा जाता है कुमार्ग कहीं नहीं पूजा जाता है ॥ १३ ॥ जिसमे ग एवं च ॥ धर्मत्यागों नेव कार्यः कुर्वन् पतित एव हि ॥ ९७ ॥ न पिता न च ते माता न आता स्वजनोऽपि उपजेहुए वर्मको बोड़ दिया वह पतित होता है और मराहुआ वह नरक को प्राप्त होकर दुःख के भारते युक्त होता है ॥ १४ ॥ जाति के भेद की तिकता से धर्म को छोड़ताहै वह मनुषमें में परायश सब मनुष्यों से नित्रह करने योग्य है।। १५ ॥ हे महरवरजी! जो मनुष्य कुलघर्म, ज्ञातिषक गुक्का देनबाह्यणसंग्रुताः ॥ एतेषामग्रतो दिञ्यं ऋत्वा त्वं जनसंसदि ॥ ६ ॥ प्रमादात्सत्त्वमापन्नो ज्यमिचा मीं देशघमीं महेश्वर ॥ ये त्यजनित जना अवश्यं कुलाच पतिता हि ते ॥१६॥ अभिनत्यागो वतत्यागो व भूमें त्यजाते नास्तिक्याष्ट्रनातिभेद्मुपागतः ॥ स निप्राह्यः सर्वलोकैमंनुघमंपरायणैः ॥ १५ ॥ कुलघमांब किचित् ॥ १३ ॥ येन स्वकृत्वां धर्मस्त्यकः स पतितो भवेत् ॥ मृतश्च नरकं प्राप्य दुःसिमारेण युज्यती ॥ हयाः ॥ ग्रुरबोषि न सन्मागे प्रवर्तन्ते जनीषवत्॥ १० ॥ निप्राह्यः सवंलोकेषु प्रबुद्धः श्रूयते तदा ॥ पुत्रिषा ष्टिमपि वेदान्तपारगम् ॥ १२ ॥ प्रशासत्यधमाश्चापि श्रतिराहं सनातनी ॥ सन्मार्ग एवं सवेत्र पूज्यते । शास्यः शिष्येषापि शुरुः स्वयम् ॥ १९ ॥ क्षत्रियेत्रक्षिषाः शास्यो भायंया च पतिस्तया ॥ उन्मार्गण

\* \* \* \* \* \* \* \* \*

प्रसन्ननयना जानकर शिवजी ने कहा कि हे भद्र! तुम कित कारण पूर्ण चन्द्रमा के तमान प्रभावान् मुखको कोषसे मलीन काती हो और बोग्य नहीं है व प्राशियों के ऊपर हित की इच्छा से सब प्राशियों के ऊपर द्या करना चाहिये ॥ २६। २७ ॥ यदापि जिसको अर्थ प्रिय होता है होने योग्य नहीं हो ॥ १६ ॥ श्रव्यक्षाएय, ब्रती, भिक्षु, दुष्टात्मा व सदैव कपटी ईश्वर तुम मेरे श्वामें संभाषण करने के योग्य नहीं हो ॥ २० ॥ इस ों से विकल लोचनोंबाली वे रोती हुई पावेती देवी देवश शिवजी के समक्ताने पर महादुःख से संयुत हुई ॥ २१ ॥ व फिर भी कोधित पावेतीदेवी से कहा कि तुम्हारे हदयमें कोमखता नहींहै बरन सदैव कठिनता जानती हूं ॥ २२ ॥ श्रोर श्रामुर बाह्यगोंने जो कहाहै वह मुफ्तको भूठ जान पड़ता गुम बूने के योग्य नहीं हो।। १८॥ व अस्थियों की माला और चिता भरम व जटा को धारनेवाले, कुबसन, चपल व मर्याद को छांडेहुए नुम मेरे ! जिस सिवे तुमने मुफ्तें बड़ा दुष्ट भाव किया ॥ २३ ॥ व जिस लिये बाहास विश्वत हुए हैं उस कारस तुम बाहासों से मारे जावीगे ऐसा कह ाती ने कुछ नहीं कहा ॥ २४ ॥ इसके अनन्तर महेरवर शिवजी ने उपचारोंसे व धीरे २ हेतुमान् नीतिमय वचनों से प्रसन्नमुखी किया ॥ १५ ॥ स्वरः ॥ २५ ॥ प्रसन्नखोचनां ज्ञात्वा किंचित्प्राह हरस्ततः ॥ कोपेन कलुषं वक्तं पूर्णचन्द्रसमप्रमम्॥ २६ ॥ त्वं कुरुषे मद्रे युक्तमेव वचो न ते ॥ सर्वभूतद्या कार्या प्राणिनां हि हितेच्छ्या ॥ २७ ॥ यद्यपीष्टो हि य वा मगवती पुनराह न किंचन ॥ २४ ॥ ईशः प्रसन्निवदनामुपचारैरथाकरोत् ॥ शनैनीतिमयैर्वाक्येहेतुम र्यते तव वार्तां च अस्प्रश्यस्त्वमदन्विषम् ॥ १८॥ आस्थिमाला चिताभस्मजटाधारी कुचैलवान् ॥ चगुलो गेदस्तस्थुं नाईसि मेऽप्रतः ॥ १६॥ अब्रह्मएयो व्रती मिश्चदुंष्टात्मा कपटी सदा ॥ नाहीसे त्वं मम पुरः सं प्रकृषिता हरं प्रोबाच भामिनी ॥ तवार्जवं न हृदये काठिन्यं वेद्यि नित्यदा ॥ २२ ॥ ब्राह्मणैस्त्वासुरैरुक्नं तन्म भाति मे ॥ यस्मान्मयि महादुष्टभाव एव कृतस्त्वया ॥ २३ ॥ ब्राह्मणा विश्वता यस्माद्राह्मणैस्त्वं हनिष्यमे ॥ तुमीश्वरः॥ २०॥ एवं सा रुद्ती देवी बाष्पञ्याकुललोचना॥ महादुःखयुतैवासीहेवेशोनुनयत्यापि॥ २१। मुक्रमय भाषियि जीने शिवजी 

है। न करना चाहिये हे मरवर्षिमि । सब मंसार तुम्हारे पुत्र के समान है ॥ २८ ॥ हे अनवे । सर्वरूपधारिशी तुम्ही एक संसार के पूजने योग्य निस्त कमें किया है ती भी देवताओं के हित के लिये तुम्हारे पुत्र होगा इसमें सन्देह नहीं है अथवा सुम्मको तुम सब आशों से भी आधिक । ३० ॥ हे वरानने ! जो चाहती हो वैसेही तुम्हारे मनोरथों को मैं करूं उसको तुम मसममुखी होकर कहा ॥ ३१ ॥ ऐसा कही हुई उम शिवजी से कहा कि चातुमीस्य प्राप्त होनेषर यदि महावतघारी, होकर ॥ ३२ ॥ देवताओं के सामने ताएडवनृत्य करो व हे महेरवर ! मलीमांति कार्यं परपीडमम्॥ जगत्सर्वं मृतप्रायं तवास्ति वरवाधिति॥ २८॥ जगत्युज्या त्वमेवेका सर्वरूपधरानघे॥ गरीयसी ॥ ३० ॥ यदिच्झसि तथा कुर्या तथा तव मनोरथान् ॥ प्रसन्नवदना भूत्वा कथयस्व वरानने ॥ ३१॥ हैं कतं कमिन्धे देवहिताय में॥ २६ ॥तयाप्येवं तव मृतो भविष्यति न संश्यः॥अथवा मम सर्वेम्यः प्राणे

पूर्व कर।। ३३ ॥ यदि मेरी प्रीति के लिये विष्णुजी के आये शरीर को देवो तो प्रसम्भमुखी होतीहुई में शाप का अनुप्रह करूंगी ॥ ३४ ॥ अ-। तुम्हारे ऊपर विश्वास को नहीं प्राप्त होता है उस वचन को सुनकर प्रसन्न होतेहुए मगवान् शिवजी ने उन पर्वितीजी से बहुत अच्छा ऐसा आहे. प्रमन्न होती हुई वे मगवती पर्विती भी शाप के अनुप्रह में संयुक्त हुई ॥ १६ ॥ श्रदायुक्त जो मनुष्य अमेद बुद्धिसे इस पुराण को सुनता है अबश्यकर हढ़त व सब सिन्द को प्राप्त होता है व मनुष्य लोग सत्य से उसकी आश्रयता को प्राप्त होते हैं ॥ ३० ॥ इत्येकविंशोऽप्यायः ॥ २१ ॥ **यीं प्रसन्नवदना सती॥ ३४॥नान्यथा मम चित्तं त्वं विश्वासमनुगच्बति॥तच्छत्वा भगवांस्तुष्टस्तथोति प्रत्यु** ॥ तस्यावश्यं जीवितं सर्वसिदं मत्याः सत्याः तच्छ्यत्वं प्रयान्ति ॥ ३७ ॥ इत्येकविशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ मा मगवती धुनराह महेश्वरम्॥ चातुमोस्ये च संप्राप्ते महाब्रतघरो यदि॥ ३२॥ देवतानां च प्रत्यक्षं ताष्डवं दिं॥ पार्यित्वा व्रतं सम्यग्बह्यचर्यं महेश्वर्॥ ३३ ॥ मत्प्रीत्यै यदि देहाई वैष्णुवं च प्रयच्ब्रिसि ॥ शाप्त्या ।॥ ३५॥ सापि हष्टा मगवती शापस्यानुगहे तता॥ ३६॥ इदं पुराएं मनुजः श्याति अदायुक्तो मेदबुद्या

समुख हुए ॥ = ॥ और उन्होंने देनवाओं व महर्षियों को बुलाया तदनन्तर देनता मंदराचल पै आकर स्थित हुए ॥ ६ ॥ और वे शिनजी को प्रणामकर ल तुम दश हज़ार यज़ों के फल को देनेवाले इस चित्रको सुनो ॥ ७ ॥ कि चातुमीस्य प्राप्त होनेपर ब्रह्मचर्यवत में परायस्थ व मिक्त से संयुक्त त गौरीजी के कथानकरूप तुम्हारे मुख से निकले हुए बचनरूपी अमृत को पीताहुआ में तुप्त नहीं होता हूं कि वेबताओं से पिरे हुए शिबजी ने ज्याहै॥ २।३॥व चातुर्मास्य में वह कैसे हुआ और कीन प्राह्मज्ञत कहा जाताहै व उन पार्वतीजीने कैसे अनुप्रह किया व कीन अनुप्रहहै॥४॥ हे हो गालवजी ने मी उसको धुनकर प्रतन होकर फिर कहा ॥ ६ ॥ गालवजी बोले कि हे अनव ! इस पवित्र इतिहास को मैं तुमसे कहताहू ख़िले हुए सुमाने इसको विस्तार से कहिबे क्योंकि मेरे ऊपर दया करनेवाले शिवजी संसार में पूजेजाते हैं॥ ४॥ हे सुबत ! स्वस्य होतेहुए तुम प्रतक्ष-इता है और यचपि कहते हुए तुमको बड़ा लेग होता है।। १ ॥ तथापि मेरे भाग्य से व मेरे पुरवों से तुम मेरे बरको प्राप्त हुए हो किर विशेष र पर्वत पर यथा शिवजी ताएडव कीन। बाइसवें अध्याय में सोई चरित नवीन॥ शुद्र बोला कि हे सुवत । यह तुरहारा वचन मुफ्तको आश्चर्य ाग्येन मत्युएयैमंद्ग्यहं गतः ॥ न तृप्ये त्वन्मुत्वाम्मोजाच्च्युतवाक्यामृतं पुनः ॥ २ ॥ पिवन् गौरीक्या विशेषग्रुण्युरितम् ॥ क्यं महेश्वरो वृत्यं चकार मुरसंवतः ॥ ३॥ चातुमांस्ये क्यं जातं किं ग्राह्यं ब्रतमुच्य तुग्रहं कृतवती सा क्यं को हातुग्रहः ॥ ४ ॥ एतिद्वस्तरतो ब्रहि पृच्छतो मे द्विजोत्तम ॥ मगवान् पूज्यते लो तुमोस्येऽय संप्राप्ते हरो भक्तिसमन्वितः॥ ब्रह्मचर्यत्रतपरः प्रहष्टवदनोभवत् ॥ = ॥ देवतानामथाह्यानं म चक्कार् ह ॥ समागत्य ततो देवा मन्दराचलमास्थिताः॥ ६ ॥ प्रणुम्य ते महेशानं तस्थुः प्राञ्जलयोग्रतः॥ स्प्रिक्कारकः ॥ ५ ॥ प्रसन्नवदनो सत्वा स्वस्यः कथ्य सुव्रत ॥ गालवश्चापि तच्छत्वा पुनराह प्रहष्टवान् ॥ ालंब उवाच ॥ इतिहासमिर्म पुर्यं कथ्यामि तवानघ ॥ श्युष्वावहितो भूत्वा यज्ञायुत्तफलप्रदम् ॥ उवाच ॥ इदमाश्चर्यरूपं में प्रतिमाति वचस्तव ॥ यद्यपि स्थान्महाक्नेशो वदतस्तव मुन्नत ॥ १ ॥ तथापि

The Control of the State of the State of

कि प्लामें चतुर्वशी तिथि में शिवजी ने ॥ १३ ॥ पार्वतीजी की प्रमनता के लिये पर्वतों में श्रेष्ठ मंद्राचल पै जुत्य करने का प्रारम्भ किया और र आगे लिक हुए और शिवजी ने उन सब आयेहुए देवताओं को देवकर कहा॥ १०॥ व किसी कार्य के मध्य में पार्वतीजी से कहेहुए वचन सि निशुक्क भी इस आभिनव (कुत्य के विषय ) में इन्द्रआदिक देवता चातुर्भास्य प्राप्त होनेपर सहायकारी होवें उन प्रसन्न इन्द्रादिक बेवसाओं शिवजी को प्रणाम कर बहुत अच्छा ऐसा कहा ॥ ११ । १२ ॥ श्रीर सूर्य के समान विमानों के द्वारा वे देवता अपने अपने मन्दिर को चलेगचे

[श्विनी ॥ १८॥ एते सर्वे तथेम्द्राचा ब्रह्मविष्णुपुरोगमाः ॥ समाजम्मुमेहेशस्य चत्यदर्शनलालसाः ॥१६॥ पैप्यत्र साहाय्यकारिषाः ॥ ११ ॥ मवन्तिनद्रपुरोगार्च चातुमस्यि समागते ॥ ते तथोचुर्च संहष्टा नम श्रुजिनम् ॥ १२ ॥ स्वं स्वं मवनमाजग्मुविमानेः सूर्यसन्निमैः ॥ तथाषादे शुक्रपक्षे चतुर्र्रयां महेश्वरः ॥ तियितुमारेमे मवानीतोषषाय च ॥ मन्दरे पर्वतश्रेष्टे तत्र जग्मुमंहर्षयः ॥ १४ ॥ नारदो देवलो ज्यासः स्तयोत्तको रामो भागेव एव च ॥ १६ ॥ अगस्त्यश्च युलोमा च युलस्त्यः युलहस्तथा ॥ प्रचेताश्च कतु वान्ये महर्षयः ॥ १७ ॥ सिद्धा यक्षाः पिशाचाश्च चारणाश्चारणैः सह ॥ आदित्या ग्रुह्मकाश्चेव साघ्या मुरान सर्वान् हरो द्वा समागतान् ॥ १० ॥ पार्वत्यामिहितं प्राह कस्मिन् कार्यान्तरे मित ॥ मया नियु नाद्यः ॥ अङ्गिराश्च मरीचिश्च कर्तमश्च प्रजापतिः॥ १५॥ कश्यपो गौतमश्चात्रिर्वसिष्ठो भृग्रेष च।

रती समेत आहित्य, गुहाक, साम्ब, वसु व अश्विनीकुमार ॥ १८ ॥ ये सब और ब्रह्मा, विष्णु अग्रगामी वासे इन्द्रादिक देवता शिवजी के आले ॥ ११ ॥ भारव, देवल, ब्यास, शुक्र, हैपाबनादिक, खड़िरा, मरीचि व कहंम प्रजापति ॥ १४ ॥ कश्यप, गौतम, अत्रि, वारीष्ठ, भृगु, व भारीन परद्यामजी ॥ १६ ॥ व अगस्त्व, युलोमा, युत्तस्त्व, युत्तह, प्रवेता, कतु व श्रन्य महर्षि लोग ॥ १७ ॥ श्रोर मिद्र, यक्ष, पिशाच

लालमा करके आये॥ १६ ॥ तदनम्तर नन्दि आदिक गर्गों ने मुनि आदिकों के लिये जमपूर्वक रत्नों को दिया और भूषगों व बत्नों को ो देखा और जया, विजया, जयन्ती व मंगलारुशा ॥ २२ ॥ इन चार सीखयों के मध्यमें उत्तमभुखी पार्वतीजी शोभित हुई श्रीर उनकी समी-तदनन्तर सब और हजारों बाजों के बाजने पर सबसे जय ऐसा कहे हुए भगवान् शिवजी बत में प्राप्त हुए ॥ २१ ॥ और प्रसन्न मनवाली पावेतीजी संसार ऋषिक गुण्याला शोभित होता है ॥ २३ ॥ व जिसके शरीर से उपजी हुई शोभा नहीं कही जासक्ती है श्रीर श्रनेक भांति के मुखोंवाले शित्रजी को देखा॥ २८ ॥ और अनेक भूतमाएँ। से विरे व सोने के बेत को घारए। किये बहुतही शोभन वानरमुखवाले नन्दी आगे शोभित वहां चित्रन्यस्त याने तसवीर में खींचेहुएकी नाई शोमित हुए॥ २६॥ श्रीर श्री शिवजी के शारीर से उत्पन्न हुए हैं।। र ।। व एक एक की का क्लियां और रत।। यकायक उन शिवजी से ध्यान किये हुए प्रकट हुए हे महाधन ! उनके नामों ॥ नन्दिमुखा रबानि प्रदुष्तिया ॥ भूषणानि च वासांसि मुन्यादिभ्यो यथाकमम् ॥ २०॥ ततो वाद्य किमिरीक्षितः ॥ २४ ॥ पिशाचभूतसंवैश्च इतः प्रमशोमनः ॥ स्वर्षवेत्रधरो नन्दी बमो कपिमुखोऽष जया च विजया चैव जयन्ती मङ्गलाहणा॥ २२ ॥ चतुष्टयससीमध्ये विरराज शुभानना ॥ तस्या योगेन जगद्राति ग्रणोत्तरम् ॥ २३ ॥ यस्याः शरीरजा शोमा वर्षितुं नैव शक्यते ॥ ईशोऽपि गणकोटी विद्याधराश्च गन्धवाश्चित्रसेनाद्यस्तया ॥ चित्रन्यस्ता इव बसुस्तत्र नागा सुनीश्वराः ॥ २६ ॥ श्रीरागऽ ॥दितेषु समन्ततः॥ सर्वेजेथेति चैबोक्नो मगवान् व्रतमाविशात्॥ २१ ॥ मवानी हष्टहर्या महादेवं न्यलं ॥स्तर्य धुत्रा महौजसः ॥ अमुत्तार्येन ते धुत्रा हरदेहसमुद्रनाः॥ २७॥ एकैकस्य च पर् भायाः सर्वास हिः ॥ ताभिः सहैव ते रागा लीलावपुर्धरास्तया ॥ २८ ॥ प्राहुबंभुबुः सहसा चिन्तितास्तेन श्रम्मुना ाग व उसके बड़े पराक्रमी पुत्र मौर वे बिन सारीरवाबे पुत्र जो ग्रीर विद्याघर व सुचित्रसेनादिक गन्धवं श्रीर नाग व सुनीश्वर 

व उन समेत वे लीला से शारीर घरनेवाले राग ॥

गई सुनिके ॥१६॥ कि विक्रोफ़ा जो पहला श्रीरागविनोहन पुत्र या परब्धाको देनेवाले उसने भोहों के बीच में स्थित किया ॥ ३० ॥ क मध्य का उत्तम गण उत्तम हुआ इसके अनन्तर करि के त्यान से बड़ा यरात्वी वसंत हुआ।। ३१ ॥ भीर प्राधियों के विशुन्द चक्क है पैदाहुआ।। २२ ॥ व मिण्यूरक नामक जो यह चकहै वह मुक्तिको देनेवाला है और शिवजी से पचास वर्ष अंक नामक हुए ॥ ३४ ॥ और सार का अपग्रह्म तीसरा पत्रम नामक पुत्र हुत्रा ॥ ३२ ॥ व शिवजी के हृद्य से अनाहतेचक हुत्रा भीर नामिका के स्थान से आपकी

ों चक्रं चैक्मनाहतम् ॥ नासादेशात्समुह्नतो भैरवो भैरवः स्वयम् ॥ ३३ ॥ मणिष्रकनामेदं चक्रं ताह्य १ ॥ पश्चाश्च तथा वर्णा महा नाम महेश्वरात् ॥ ३४ ॥ राशयो द्वादश तथा नक्षत्राणि तथेव च ॥ स्वा रह्नता जगद्वीजिसमन्विताः ॥ ३४ ॥ क्षणेन द्यहिमायान्ति ततो रेतः प्रवर्तते ॥ रेतसस्त जगत्मष्टं नन्दी द्रयम् ॥ ३६ ॥ आधाराच महान्षष्ठो नटो नारायणोमवत् ॥ महेशवक्षमः पुत्रो नीलो विष्णुपराकमः ॥ मूर्तिषरा रागा जाता मार्यासहायिनः ॥ मार्यास्तेषां समुद्भताः शिरोमार्गातिपनाकिनः ॥ ३८ ॥ षट्पि नि ते बन्मि श्रम्थाप्त त्रीमहाधन ॥ २६ ॥ श्रीरागः प्रथमः धुत्र ईश्वरस्य विमोहनः ॥ श्रामां बक्र धुबोर्म १॥ महदक्षरच भूतानां चकाचेव विशुद्धतः॥पञ्चमस्तु तृतीयोभूत्मुतो विश्वविभूषणः॥ २२॥ महश्व प्रदायकः ॥ ३० ॥ तन्मघ्यश्चेष माहशात्समुद्रतो गणोत्तमः ॥ दितीयोथ वसन्तोभूत्करिदेशात्मह

नन्दीयाजनन व इन्द्रियात्मक संतार रचागया ॥ ३६ ॥ व भाषार से बठा बड़ा भारी नारायण् नट हुआ और तिष्णु के समान बलवाला हिस्से विच हुआ ॥ ३७ ॥ सीसहामनाले ये राग बूतिबारी उत्तक हुए और उनकी लियां शिवजी के मस्तक के भाग से उत्पन्न हुई ॥ ३८ ॥ नक्षत्र हुए और अपने अधिष्ठान से उत्पन्न तथा संसार के बीज से संयुत वे ॥ ३४ ॥ क्षत्र भरमें इदिको प्राप्तहोते हैं तदनन्तर वीर्य प्रमुत्त होता

संस्वक हैं इस कारण तुम उनको सुनो कि गौरी, कोलाहली, धीरा, द्राविड़ा व मालकौशिकी॥ ३६॥ श्रौर खठी देवगान्यारी है ये श्रीरागकी म्यां भैरवकी अनुगामिनी हुई और बंगाली, मधुरा, कामोदा व आक्षेनारिका॥ ४३॥ व देवगिरी और देवाली ये मेघराग की अनुगामिनी हुई आन्दोला, कीशिकी व चरममंजरी ॥ ४० ॥ और गंडागिरी, देवशात्वा व रागगिरि ये त्वियां वसन्त राग को प्राप्त हुई और त्रिगुणा, स्तंमतीर्था, मा ॥ ४१ ॥ और वैराटी, सामबेरी ये का स्थियां पश्चम रागमें मानी गई हैं और भैरवी, गुर्जरी, भाषा व बेलागुली ॥ ४२ ॥ और कर्गाटकी व रक्त-

शत्परिमाणेन ततस्तास्त्वं निशामय ॥ गौरी कोलाहबी धीरा द्राविडी मालकोशिकी ॥ ३६ ॥ षष्ठी स्याहेवगान्या री श्रीरागस्य प्रिया इमाः ॥ श्रान्दोला कोशिकी चैव तथा चरममञ्जरी ॥ ४० ॥ गएडगिरीदेवशाखारामिरीव सन्त्याः ॥ श्रीरागस्य प्रिया इमाः ॥ श्रान्दोला कोशिकी चैव तथा चरममञ्जरी ॥ ४० ॥ गएडगिरीदेवशाखारामिरीव सन्त्याः ॥ विश्वणा स्तम्मतीयां च श्रीरा च कामोता ॥ विश्वणा स्तम्पतीयां चेव माषा वेलागुली तथा ॥ ४२ ॥ कर्णाटकी रह्ग्यंसा ष्र्यमायां भैरवादुगाः ॥ वंगाली मधुरा चेव कामोता चाश्वनारिका ॥ ४३ ॥ देवाली मघरागानुगा इमाः ॥ त्रोटकी मोडकी चैव नरा हुम्बी तथिव च ॥ ४४ ॥ मस्हारी सिन्धुमल्हारी तिन्धुमल्हारी नटनारायणाद्भगाः ॥ एता हि गिरिशं नत्वा महेशं च महेश्वरीम् ॥ ४४ ॥ स्पार्मिताहमो पेताः स्थिताः ॥ स्था महिन्द्रो वैश्वाद्यं च चकुः सुस्वरमोजता ॥ महेन्द्रो वैश्वाद्यं च विवासिक्यां महेशाय दर्शयामास केशवः ॥ ४० ॥ वायवस्त्रत्र वाद्यं च चकुः सुस्वरमोजता ॥ महेन्द्रो वैशवाद्यं च

मोहकी, मरा, हुंबी ॥ ध्र ॥ और मल्हारी व सिन्धुमल्हारी थे मट नारायस्की अनुगामिनी क्षियां हुई ये शिवजी को व पार्वेरीकी की प्रसाम एकी मूचि व सवारी से संयुत्त और अपने पतियों समेत स्थित हुई और ब्रह्माजी ने मुदंग के पाद्य से शिवजी को प्रसन्न किया ॥ भेरे ॥ क्षि भि ने से मुनाय किया और विष्युजी ने शिवजी के लिये ताल की किया को दिसाया ॥ ४० ॥ और वहां पननोंने पराक्रम से नांचे की मुस्नर किया

विक बन है और वंशादिक वादित्र है व तोमरादिक नामक है ॥ ४७ ॥ तदनन्तर चार प्रकार बड़ा भारी वाद्य हुआ और पटहादिक तालों का व

ने सम और से उपिंग बाढ़न किया ॥ ४१ ॥ और तैकड़ों म हज़ारों गख़ों ने घंटात्रों को बजाया और मुनीश्वर लोग व पार्वती समेत दे रि से वेबता सिहासमों के ऊपर बैठकर देखने लगे और महानागों समेत वसुदों ने म्युंगों को बजाया ॥ ४१ ॥ और साध्य देवताओं ने मेरी जिले ने बहुत उन्हम रवस्तान् किया ॥ धर ॥ और अग्निने सूप का शब्द किया व अश्विनीकुमार देवताओं ने पर्णववादन किया और बतामों ने बाजनों को बजाया व साध्य देवतामों ने महोत्सव में भाभीरी व गोमुखादिक बाजनों को बजाया॥ ४२॥ व मीठे स्वरवाले गैंघर्व र शोभित हुए ॥ ४४ ॥ और सब जटाओंको बोड़कर हार व बजुल्ला से संयुत तथा दश भुजाओं से युक्त व भस्सको शरीर में लगाये हुए ॥ ४४ ॥ वजी ने करोड़ सुबोंके समान प्रभावान् व त्रिलोक में व्यापक प्रकाशमान रूपको करके महापर्वत पै नृत्य किया ॥ ५६ ॥ वीवादिक वाद्य तत ाने संयुत हुए व सिद्धों ने सब श्रोर धुवर्षांश्रंग का नाव किया ॥ ४१ ॥ तदनन्तर भगवान् शिवजी महानट के शरीरवारी हुए श्रीर पांच मस्तकों सिद्धाः समन्ततः ॥ ५३ ॥ ततस्तु मगवानासीन्महानटवपुर्धरः ॥ मुकुटाः पञ्चशीषे तु पन्नगित्पशोमि वर्षह ॥ ४८॥ बिहिः शूर्षर्वं चक्रे प्रावं च तथाशिवता ॥ उपाङ्गवादनं चक्रे सोमः सूर्यः समन्ततः ॥ ४६॥ वादन वकुगेषाः शतसहस्रशः ॥ मुनीश्वरास्तया देन्यः पावेतीसहितास्तया ॥ ५० ॥ स्वर्णभद्रामनेष्वेते ञ्यलोक्यन् ॥ श्रङ्गाणां बादनं चकुर्वसवः समहोरगाः ॥ ५१॥ मेरीध्वति तथासाध्या बाद्यान्यन्ये सुरो ॥ जटा विसुच्य सकता मस्मोब्रतितविग्रहः॥ बाह्यमिदंशामिधुको हारकेग्रुरसंयुतः॥ प्रथा त्रैलोक्यव्या निम् ॥ वंशादिकं तु वादित्रं तोमरादि च नामकम् ॥ ५७ ॥ चतुविधं ततो वादां तुमुलं समजायत ॥ रमेरीगोसुखादीनि साघ्यार्घकुमेहोत्सवे॥ ५२॥ तन्त्रीलयसमायुक्ता गन्धर्वा मधुरस्वराः ॥ सुवर्षश्यङ्गना मुर्यकोटिसमप्रमम् ॥ इत्वा ननते भगवान् भामुरे स महानगे ॥ प्र ॥ ततं वीणादिकं वार्यं कांस्यता किति के बाजा

हुए बड़ा शब्द किया ॥ ६२ ॥ श्रौर उन सदाशिवजी ने चौरासी हाथों को रचा व मस्तक के पसीने से सूत, मागध व बंदी उत्पन्न हुए ॥ ६३ ॥ श्रौर शिवजी के थूट॥ व मानों और तानों का प्रत्यक्ष रूप शोभित हुआ और बड़ा गंभीर व महाशब्द तथा सुकएउ और सुस्वर प्रत्यक्षरप हुआ॥ १६॥ और शुद्ध और संकिल्य गान वर्तमान हुआ।। ६१ ॥ और वहां शिवजी के चरणतल से ताड़ित पर्वत ने भी पुरों व वनों समेत प्रय्वी को अभियों ( चक्करों ) से घुमाते विश्वावसु, नारद,तेंबुरु व मीठे स्वरवाले गन्धर्वपति गायक श्रीर श्रप्तरा गानेलगी ॥ ६० ॥ श्रीर वहां तीन ग्रामों से संयुत तथा सात स्वरों से युक्त श्रीर दिव्य व हस्तकादिकों का ॥

तालानां पटहादीनां हस्तकानां तथैव च ॥ ४= ॥ मानानां चैव तानानां प्रत्यक्षं रूपमावभौ ॥ मुक्एं मुम्बरं मुक्तं मु गम्मीरं महास्वनम् ॥ ४६ ॥ विश्वावसुनारदश्च तुम्बुरश्चेव गायकाः ॥ जग्रुगेन्थवंपतयोऽप्सरमो मधुरस्वराः॥ लेखाटफलकस्वेदात्मृतमागधवन्दिनः ॥ ६३ ॥ महेशहृदयाज्जाता गन्धवां विश्वगायकाः॥ ते मूर्ता देवदेवस्य मुरङ्गा लयमैयुताः॥ ६४ ॥ प्रेक्षकाषामुषीषां च चकुराश्चयमोजसा ॥ किन्नराः पुष्पवर्षाषि ससुद्धः स्वेशेषीरेह ॥ [मुसाम्बुजा ॥ फलवृक्षौषधीमिश्च किवित्पाय्हुमुस्क्च्ब्रिविः ॥ ६७ ॥ ऊजेशुक्रचतुर्श्या प्रपन्ना ६०॥ श्रामत्रयसमोपेतं स्वरसप्तकसंग्रुतम् ॥ दिञ्यं शुद्धं च सांकल्यं तत्र गोयमवर्तत ॥ ६१॥ पर्वतोऽपि महानादं मतुर्धे मासेषु यदा सत्यमजायत॥ आतिकान्ता शरज्जाता निर्मेलाकाशशोमिता ॥ ६६॥ पद्मसण्डसमा हतः ॥ अमीमिश्रेमयंस्तत्र मही सुषुरकाननाम् ॥ ६२ ॥ हस्तकार्यनुराशीति स सप्तजे सदाशिवः। हरपादतला

ा जो कि कमसममूह से आच्छादित तड़ागरूपी मुसकमस्ववाली व फत, यूभ और औषियों ते पाएडु मुसकी छवित्राली थी॥ ६७॥ तब गानेवाले गन्धवे उत्पन्न हुए और मूर्तिवारी वे सुरंग व लय से संयुत होकर ॥ ६४ ॥ पराक्रम से देखनेवालों व चाषियों को आश्चये किया नि गुणों से यहां पुष्पवणों को रचा ॥ ६४ ॥ इस प्रकार जब चार महीनों में मृत्यु हुआ तब वर्षा बीतगई व निर्मेल आकारा से शोभित शाख् के किसों ने अप इद्य से संसार के

. गुड़क प्रशकी चौदिति में पार्वतीजी प्रसम्न हुई और उस समय समास बताचर्यावाले शिवजी भी शामित हुए ॥ ६= ॥ तब प्रफुल्लित स्वर व तिजी ने शिवजी से कहा कि अब बाकगों के साप से लिक्न पातित होगा ॥ ६६ ॥ तब नर्मदा के जल से उत्पन्न वह संसार से पूजने योग्य तदनन्तर प्रसम्न होतीहुई पार्वती ने शिवजी की स्तुति किया ॥ ७- ॥ कि देवदेव भाप मीली महादेवजी के लिये प्रगाम है भीर संसार के ॥, शंकर व शिवजी के लिये प्रणाम है॥ ७१॥ श्रीर कपदी, अजपाद व ब्रह्मगर्भ तुम्हारे लिये प्रणाम है और आप हिराययरेता व भील-

दा ॥ समाप्तज्ञतचर्यः स ईश्वरोपि तदा बभौ ॥ ६८ ॥ सा चोवाच तदा शम्भुं विकचस्वरत्नाचना ॥ विप्र तं च यदा जिङ्गं मिविष्यति ॥ ६८ ॥ नमेदाजजमंभूतं विश्वपूज्यं मिविष्याति ॥ एवमुक्त्वा ततस्तुष्टा हर वार ह ॥ ७० ॥ नमस्ते देवदेवाय महादेवाय मौलिने ॥ जगदात्रे सवित्रे च शङ्कराय शिवाय च ॥ ७१ ॥ ॥ ७५ ॥ अमूर्तब्रह्म प्याय मूर्तानां भावनाय च ॥ नमः शिवाय चोग्राय हराय च भवाय च ॥ ७६ ॥ नपादाय ब्रह्मगर्भाय ते नमः ॥ हिरएयरेतमे तुभ्यं नीलगीबाय ते नमः ॥ ७२ ॥ नमो ब्रह्मएयदेवाय सित च ॥ पञ्चवकाय रूपाय निरूपाय नमोनमः॥ ७३ ॥ सहस्राक्षाय शुभाय नमस्ते क्रातिवाससे ॥ अन्ध शाय पश्रुनों पतये नमः ॥ ७४ ॥ वित्रविह्मिलाग्राय हराय च भवाय च ॥ श्रद्धराय महेशाय इंश्वराय

उत्पन्न करनेवाले के लिये प्रसाम है और शिव, उप्र, हर व मवजी के लिये प्रसाम है ॥ ७६ ॥ श्रोर कृष्ण, शर्व व त्रिपुरान्तकहारी के था क्रुचिवासजी के लिये नमस्कार है और अन्धकासुर को छुड़ानेवाले तथा पशुत्रों के पित के लिये प्रणाम है ॥ ७४ ॥ और बाह्मण् व आनि के लिये व हर श्रीर भवजी के लिये नमस्कार है व शंकर, महेश श्रीर ईश्वरजी के लिये बार र प्रणाम है।। ७४ ॥ श्रीर अमूर्त ग्रहास्प के । प्रयाम है ॥ ७२ ॥ और ब्रह्माय देव व श्वेत भूतिवारी आपके लिये प्रयाम है और पश्चमुखरूप व निरूप के लिये प्रयाम है ॥ ७३ ॥ व

आप अधोर के लिये प्रसाम है व आप पुरुष के लिये प्रसाम है ॥ ७७ ॥ व सघोजात आपके लिये तथा बांमदेव आपके लिये प्रसाम है और

मा तिद्रोः सह ॥ ८५ ॥ सीपित्रतपरान-दनिर्माः आह तामुमाम् ॥ य इमां मत्त्वति भक्त्या पिटित्यति ॥ व इमां मत्त्वति भक्त्या पिटित्यति ॥ दशा आसे ।। ८१ ॥ ज्ञोर मुणों से परे, मुणी, सक्ष्म व मुरुके लिये भी प्रणाम है व महास्वरूप के लिये तथा भरम के जन्मकारी के लिये प्रणाम व वैराग्यरूपी और योगाचार्ष के लिये ममत्कार है हे कामदेवसंहारकारक, विश्वेश, देव ! मुभते कहेहुए अभिय को तुम क्षमा करने के योग्य ह से प्रणाम करती हूं और यह तुम्हारा शापानुप्रह कियागया इसमें सन्देह नहीं है।। ८३। ८४ ॥ व हे अनघ । मेरे अपराघ से उपजा हुआ। ग्रवज्ञनिपाती के लिये प्रखाम है।। ७६।। व मुगट्याघ, घमें, कालचक्र व चक्री के लिये प्रसाम है व महापुरुषों से पूजने योग्य तथा गखों के ाम है।। ट∙।। और आप गंगाघरजी के लिये व भवानी का प्रिय करनेवाले के लिये नमस्कार है व संसार को आनन्द देनेवाले आप बहारूपी ला चाहिचे इस प्रकार प्रसन्न कराचे हुए शिवजी देवतात्रों समेत प्रमन्नचित्त हुए॥ ८४॥ त्रीर बतको समाप्त कियेहुए बड़े श्रानन्द से पूर्ण व पञ्चात्य तथा कपाली ज्ञापके लिये प्रशाम है ॥ ७८ ॥ य विरूपाक्ष, भाव तथा भग नेत्रनिपाती के लिये प्रशाम है ज्ञीर पूषा के दन्त ताढ़ने य शर्वाय त्रिषुरान्तकहारिषे ॥ अघोराय नमस्तेरतु नमस्ते पुरुषाय ते ॥ ७७ ॥ सद्योजाताय तुभ्यं ाय ते नमः ॥ ईशानाय नमस्तुभ्यं पञ्चास्याय क्पालिने॥ ७८ ॥ विरूपाक्षाय मावाय भगनेत्रानेपाति निपाताय महायज्ञनिपातिने ॥ ७६ ॥ मुगन्याथाय धर्माय कालचकाय चिक्षे ॥ महापुरुषपूज्याँय ये नमः॥ = ॥ मङ्गाधराय भवते भवानीप्रियकारिषो ॥ अगदानन्दरात्रे च ब्रह्मरूषाय ते नमः॥=॥। । ग्रीषाने सुक्ष्माय ग्ररवेषि च ॥ नमो महास्वरूषाय भस्मनो जन्मकारिषो ॥ =२ ॥ वैराग्यरूषिषे चायांय वे नमः ॥ मयोक्रमप्रियं देव स्मरमंहारकारक ॥ ८३ ॥ क्षन्तुमहंति विश्वेश शिरसा त्व शापानुप्रह एवैष क्रतस्ते वे न संश्यः ॥ ८४ ॥ ममापराधजो मन्धुने कार्यो भवताऽनघ ॥ एवं प्रसादित

र शिवजीने भी अपने अंगको दिवा और उन पार्वतीजीने विष्णुजीवाले वाम भागको प्रहण् किया ॥ == ॥ और आधा शिवजीका रूप कपात जिसमित्री से कहा कि तुमसे कही हुई इस मेरी स्तुतिकों जो भिक्त से पहैगा है पाविति। उसके प्रिय का वियोग न होगा ॥ दर ॥ और तीन से संयुत व सब रोगोंसे राहत होकर इस लोक में अनेक प्रकार के सुखेंकों मोगकर अन्त में मेरे पुरको जावैगा ॥ ८७ ॥ उन पावैतीजी से ऐसा विष से संबुत हुई व मुख्डमाला और आवे में हार व सब और सित तथा गौर था॥ ८६॥ और करोड़ ब्रह्माएडों को उत्पन्न करनेवाला तथा डन शिवजीने उ हस्त व आभी श्र कहकर तहनात अन्मों तक क्रम

म् ॥ तस्य चेष्टवियोगश्च न मविष्यतिपाविति ॥ ८६ ॥ जन्मत्रयं धनेधुंक्रः सर्वव्याधिविवर्जितः ॥ विविधात् मोगानन्ते यास्यति मत्पुरम् ॥ ८७ ॥ इत्युक्त्वा तां महेशोपि स्वमङ्गं प्रदर्ते ततः ॥ वेष्ण्वं वाम क्रिमेकतो सुजगाङ्गरम् ॥ एकतः क्रतिवसनमन्यतः पट्टकूलवत् ॥ ६१ ॥ मत्स्यवाहनसंयुक्तमन्यतो वृष र॥ एकतः पाषदैः सेन्यमन्यतः सिसिमिवितम् ॥ ६२॥ रूपमेविवधं द्रष्टा ब्रह्माचा देवतागणाः ॥ तृष्टुबुः परया प्रतिज्याह पार्वती ॥ == ॥ शर्व कपालहस्तं च गीवार्ड गरलान्वितम् ॥ मुष्डमालार्डहारं च सितगौरं सम जोसूषितलोचनम् ॥ ६३ ॥ त्वमैको मगवान्सर्वञ्यापकः सर्वहोहनाम् ॥ पितृवद्शकोसि त्वं माता त्वं जीव ८६॥ ब्रह्माएडकोटिजनकं जटामिभूषितं शिरः॥ सितद्यतिकलासप्टरन्मासावमासितम्॥ ६०॥ स्वण् सम्त्वेह नि मानं सा । नततः ॥ ः मरणसंख्य माक्कितम्

प्रति किया।। ६३ ॥ कि तुम एकही भगवान सब बेहियों के सर्वन्यापक हो और तुम पिताकी नाई रक्षक हो व तुम माता हो और जीवसंज्ञक सूषित था और खेत प्रकाशवाली कलासमूहों से रबकी शोमा के समान प्रकाशित था ॥ १०॥ श्रोर एक श्रोर सोने के आभूषणों से युक्त व एक और सर्पोका बसुह्या तथा एक और सुराचर्म बसन्य आर रेशमी बक्ज था॥ ६१॥ और एक और मछली के बाहन से युक्त व दुमरी ओर वृषभ से युक्त था व एक और पिषेदों से सेवित और दुसरी और सिवयों से सेवित था॥ ३२॥ ऐसे ऋष को त्रेयक्कर बक्तातिक जेबाती है केव से अलिक कि से सेकित और दूसरी और सिवर्यों से सेवित था॥ ६२॥ ऐसे रूप को देखकर ब्रह्मादिक देवगाएँ। ने तेज से भूषित लोचनीवाले शिवजी की जटात्रों से शिर \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

म विश्वके साक्षी और बीज हो व ब्रह्माएडको वश करनेवाले हो और तुममें करोड़ों ब्रह्माएड उत्पन्न होते हैं व लीन होजाते हैं ॥ ६५ ॥ जैसे कि हो॥ ६४॥ व

हिकर प्रसम होतेहुए सब देवता जैसे आये ये वैसेही चलेगये ॥ १॥ गालवजी बोले कि जो मनुष्य संसाररूपी समुद्र से उतरने के लिये एक लहरी होती हैं और जलमें जैसे बुद्बुद होते हैं व लीन होते हैं किसी समय मैं तुम्हारे नेत्रसे व किसी समय तुम्हारे मस्तक से ॥ २६ ॥ व ह को भी तुम देनेवाली हो और तमों का भी तुम फल हो ॥ ६६ ॥ और जो शिब हैं वे आपही विष्णु हैं व जो विष्णु हैं वे आपही सदाशिव हैं से यह बड़ी भारी बुद्धि उत्पन्न हुई है ॥ १००॥ इस संसार में जो कुछ देखा व सुना जाता है और जो कुछ मध्य में व बाहर है वह सब तीनों किर तुम सदैव स्थित हो ॥ १ ॥ हे जगत्युज्य, सुरेशान। हे जगद्दन्ये, प्राम्बिक, देवेशि। प्रसन्नता कीजिये हे देवेश । हमलोग प्रणाम करते नुम्हारे संग में प्रकट होकर में संसार को रचता हूं और हम सब ब्रह्मादिक देवता तुम्हारी आज्ञा करनेवाले हैं ॥ ६७ ॥ अनन्त ऐश्वर्यवाले तुम । तेज हो और अन्त रहित अनन्त तुम सबके नाशके लिये अद्भुतरूप करते हो ॥ ६८ ॥ व हे भवानि ! तुम सदा अशिवजनों को पवित्र करनेवाली ६४॥ साक्षी विश्वस्य बीजं त्वं त्रह्माएडवश्यकारकः॥ उत्पद्यन्ते विलीयन्ते त्विये ब्रह्माएडकोटयः॥ ६५॥ गरे नित्यं सालिले बुद्बुदा यथा॥ ऋहं कदाचित्ते नेत्रात्कदाचित्तव मालत्ः॥६६॥ कचित् संगे महादेव प्रादु । जगत्॥ तवाज्ञाकारिष्यः सर्वे वयं ब्रह्माद्यः सुराः ॥ ६७ ॥ अनन्तवैभवोऽनन्तोऽनन्तथामास्यनन्तकः ॥ विभङ्गाय कुरुषे रूषमङ्कतम् ॥ ६≂ ॥ भवानि त्वं भयं नित्यमशिवानां पवित्रकृत् ॥ शिवानामपि दात्री हा ॥ १॥ जगत्युज्य सुरेशान जगदन्ये तथाम्बिके ॥ प्रसादं कुरु देवेशि देवेश प्रणता बयम् ॥ २॥ इत्यु शाः सर्वे हृष्टा जग्मुर्यथागतम् ॥ ३ ॥ गालव उवाच ॥ ते दिन्यमेतदां लेलं भुवि ये मनुष्याः मंसारसागर मिप तं फलम् ॥ ६६॥ यः शिवः स स्वयं विष्णुयों विष्णुः स सदाशिवः॥ इत्युभेद्मतिर्जाता स्वल्पा हितः॥ १००॥ यतिकश्चिच जगत्यस्मिन् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा ॥ मध्ये बहिश्चै तत्सर्वं त्रयं ज्याप्य 

योगीश्वर पवित्रचित होताहै इसमें सन्देह नहींहै ॥ ४ ॥ तुमने जो मुफ्ते पूंछा यह सब बुचान्त तुमसे कहा गया व जिस प्रकार शिवजीने विप्र-मस्तरपको मनसे ध्यान करते हैं वे पापरहित होते हैं और संग से बूटकर वे अझस्तरूप को प्राप्त होते हैं ॥ १०८ ॥ इति श्रीस्कन्त्युराणे ब्रह्म-त गंडकी के निमेल जल में नहाकर व जलको पीकर मनुष्य ब्रह्मके पदको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ श्रीर विधिपूर्वक गंडकी में उपजी हुई उस वो॰। उमा शापलाहि विष्णु मे मूरति शालग्राम । तेइसने अध्याय में तोइ चरित अभिराम ॥ गालवजी बोले कि इस प्रकार शापको पायेहुए वे पावेती जीके शाप से पीड़ित देवता सन्तानंहीन हुए और प्रतिमा को प्राप्त हुए ॥ १ ॥ गंडकी में शालग्राम व नमेदा में स्वयंभू शिवजी उत्पन्न होते हैं और वे ये दोनों उसको सुनिये॥६॥ श्रीर जो मनुष्य भक्ति मे शिवजीके नित्य संबंधवाली व पावैतीरूपी शरीराई मे वर्णित तथा ब्रह्मा की स्तुति मे युक्त इस हैं॥ २ ॥ श्रीर चौबीस भेद से विष्णुजी शालग्राम में ग्राप्त हैं उनको सदैव देखकर पुरुष एकरूप सदाशिव होता है ॥ ३ ॥ व जहां शालग्राम क्पोतम् ॥ मंचिन्तयन्ति मनसा इतिकिल्बिषास्ते ब्रह्मस्वरूपमनुयान्ति विमुक्तसंगाः ॥ १०४॥ इति तत्र स्नात्या च पीत्वा च ब्रह्मणः पदमाप्नुयात् ॥ ४ ॥ तां पूजयित्वा विधिवदूष्टकीसंभवां शिलाम् ॥ हो विशुद्धात्मा जायते नात्र संश्यः ॥ ४ ॥ एतत्ते कथितं सर्वं यत्ष्ष्टोहमिह त्यया ॥ यथा हरो विप्रशापं गन्निशामय ॥ ६ ॥ यः श्रुणोति नरो भक्त्या वाच्यमानामिमां कथाम् ॥ गिरीशहत्यसम्बन्धामुमादेद्य षुराषो ब्रह्मनारदमंबादे चातुमांस्यमाहात्म्ये हरताएडवनतेनंनाम हार्बिशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ \* ब उवाच ॥ एवं ते लब्धशापाश्च पावेतीशापपीडिताः॥ अनपत्या बभूबुश्च तथा च प्रतिमां गताः॥ ।। स्ति गएडक्यां नर्मदायां महश्वरः ॥ उत्पद्यते स्वयंभूश्च तावेतौ नैव क्रत्रिमौ ॥ २ ॥ चतुर्विशातिमेदेन गितो हिरिः॥ परीक्ष्य पुरुषो नित्यमेकरूपः सदाशिवः॥ ३ ॥ शालग्रामशिला यत्र गएडकीविमले दियालुमिश्रविरिचतायां माषाटीकायां ब्रह्मनारद्संबादे चातुमीस्यमाहात्स्ये हरताएडवनतेनंनाम हार्बिशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ शालग्राम क्रिम नहीं होते शिला होती है उ श्रीस्कन्द्र शिलाको पुजकर शाप को पाया है गालव शाल्याम जने ॥ प्राप्तवारू

था को सुनता है वह उत्तम गतिको प्राप्त होता है और आधा रखोक या चौथाई रलोक व समस्त रखोक को ॥ ७। ⊏ ॥ माया व मानमे बर्जित

से पढ़ता है वह उत्तम स्थान की प्राप्त होता है जहां जाकर मनुष्य शोचता नहीं है ॥ ६॥ श्रौर चातुर्मास्य में विशेषकर पढ़ता व सुनता हुआ

वेशेषकर सेवित पश्चायतन चिन्तित वस्तु को देते हैं॥ १५ ॥ श्रीर शालग्राम में प्राप्त विष्णुजीको जो सदैव पूजता है उसको द्याग्रती व चक-मोक्षदायक होता है॥ १६॥ और चातुर्मास्य में विशेषकर वह दर्शन से भी मुक्तिदायक होताहै और जिसकी स्तुति करनेपर सब स्तुति किया व निरोगता को देते हैं व चातुमीस्य स्नाने पर मनुष्यों को विशेष फलदायक होते हैं॥ १४॥ श्रीर यह पञ्चायतन गृहस्थों से सेवन किया जाता है ष्य सदैन गर्गाश का पूजन करे व चातुर्मास्य में निशेषकर करें क्योंकि वह संग लामदायक है।। १३॥ श्रीर जो मनुष्य भक्ति पूजते हैं उनकी ाया है ॥ ११ ॥ श्रीर वर्षाकाल प्राप्त होनेपर जनाईन, शिव व दुर्गाजीमें भक्तिका योग होनेपर फिर स्तन को पीनेवाला नहीं होताहै ॥ १२॥ श्रीर ्यः युजयाति नित्यदा ॥ द्वारावती चक्रशिलामहितं मोक्षदायकम् ॥ १६ ॥ चात्रमा र् ॥ ७ ॥ ब्रह्मण्: स्तुतिसंयुक्कां स गच्बेत्परमां गतिम् ॥ श्लोकार्डं श्लोकपारं वा समस्तं श्लोकमेव हुगांयां न भूयः स्तनपो मवेत् ॥ १२॥ गाषेशास्य सदा कुर्याचातुमांस्ये विशेषतः ॥ पूजां मनुष्ये नो लाभप्रदो हि सः॥ १३ ॥ सुयों निरोगतां द्वाझ्कत्या यैः युज्यते हि सः॥ चातुमास्ये समायाते भेयोगतः॥ परां सिद्धिमवाषुस्ते दुर्गाशिवसमीपतः॥ ११ ॥ वर्षाकाले च संप्राप्ते मक्रियोगे जनादंने रोषेण पठन् श्रयवन्नरोत्तमः ॥ लभते चिन्तितां सिद्धि धनधुत्रादिमंदतः॥ १० ॥ यथा ब्रह्मादयो यः पठेद्विरोधेन मायामानविव्जितः ॥ स याति प्रमं स्थानं यत्र गत्वा न शोचति ॥ ६ ॥ इदं हि पञ्चायतनं सेन्यते ग्रहमेथिमिः ॥ चातुमांस्ये विशेषेण ॥ शालग्रामगतं विष्णुं न्ताम् ॥ १४ ॥ र्धवार्षाताम लामार्थं य शुष्फलदा उत्तम सिद्धिको प महेश्नरेऽ

NAME OF THE PARTY OF THE PARTY

जो पुरुष श्राविरोध

पढ़ी जाती हुई

मनुष्य धन व पुः

सन्देह नहीं है और उसको बड़ी मिक्त से पूजै तो घरमें स्थिर लहमी होती है।। २२॥ और संसारमें तबतक दरिद्रता होती है व तबतक पातक तबतक इस शरीर में दुःख होते हैं जब तक कि विष्णुजी नहीं घारता किये जाते हैं।। २३॥ और जहां वेही विष्णुजी पूजेजाते हैं और जहां वह निपर सब संसार प्रजित होता है॥ १७ ॥ और प्रजन, पठन, ध्यान व स्मरम् कियेहुए विष्णुजी पापविनाशक होते हैं फिर शालग्राम में क्या । है ॥ १६ ॥ व हे शूद्रज ! चातुमीस्यमें विशेषकर मिति संयुत सम मनुष्यको शालप्राम के तिल पवित्र करते हैं ॥ २० ॥ श्रोर वह मनुष्य महैव घन, धान्य से संयुत होता है व महाभाग्यवानों के घरमें पैदा होता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ २१ ॥ श्रोर वह मनुष्य लहमीसमेत विष्णु जानने विष्णुजी शालग्राम में ग्राप्त होते हैं।। १८ ॥ भिर विशेषकर चातुर्मास्य में शालग्राम में ग्राप्त विष्णुजी की नैवेच, फल व घारण किया हुआ ो यत्र लक्ष्मीश्रायुजनम् ॥ २५ ॥ शृङ्कश्च दक्षिणावतों लक्ष्मीनारायणात्मकः ॥ तुजसिक्रष्णमारोऽत्र षेण दर्शनादिषि सुक्रिदम्॥ यस्मिन् स्तुते स्तुते सर्वं शूजिते शूजितं जगत् ॥ १७ ॥ शूजितः पठितो ध्यातः पवित्रकम् ॥ करोति सकलं क्षेत्रं न तत्राशुभसम्मवः॥ २४॥ एतदेव महाभाग्यमेतदेव महातपः॥ एष एव २१ ॥ स लक्ष्मीसहितो विष्णुविज्ञेयो नात्र संश्ययः॥ तं युजयेन्महाभक्त्या स्थिरा लक्ष्मीग्रेहे भवेत्॥ २२॥ रता लोके ताबहुजीत पातकम्॥ताबरक्रशाः श्रारीरेऽस्मिन् न षाबिष्ट्यते हरिः॥ २३॥ स एव पूज्यते यत्र ये विशेषेष शालग्रामगतं शुमम्॥ १६॥ तिलाः पुनन्ति सकलं शालग्रामस्य शूद्रज ॥ चातुमास्ये विशेषेष या समन्वितम् ॥ २०॥ स लक्ष्मीसहितो नित्यं थनघान्यसमन्वितः ॥ महाभाग्यवतां गेहे जायते नात्र कलुषापहः॥ शालग्रामे कि धुनर्यच्झालग्रामगतौ हरिः॥ १८॥ धुनहिं हरिनेवेर्यं फलं चापिधृतं जलम्

होता है और यहां तुलती ब कुष्ण्तार मुग होता है जहां कि द्रारवती त्रको पित्र करता है कहां पापकी उत्पत्ति नहीं होती है।। २४॥ श्रीर यही महाभाग्य है व यही महातप है श्रीर यही उत्तम मोक्ष है जहां कि पूजन होता है ॥ २५ ॥ श्रीर दक्षियावते शंख सम्मीनारायगात्मक

षे व उमासमेत उन्होंने उत्तम शामा को घारण किया॥ १॥ जब तीन करोड़ गर्णोंने उनको घरलिया याने वीरबाहु, वीरमद्र, वीरसेन व सिक्ने-तमय में हेला से संसार को रचता है व संहार करता है उसको प्राप्त होकर मक मनुष्य किशित नहीं होता है ॥ ३१ ॥ इति श्रीस्कन्द्रपुराणे बहा-11 सरह मन्त्र की महिमा अहे अपार । चौबिसने अध्याय में सोई चरित सुखार ॥ गालवजी बोले कि एकसमय भगवान् शिवजी कैलास पर्वत के रह ॥ श्रौर वहां लक्ष्मी, विजय, विष्णु व मुक्ति इस प्रकार चारों वस्तुवें होती हैं श्रौर लक्ष्मीनारायण् में पूजन करनेवाल मनुष्य को॥ २७॥ का ध्यान करते हुए मनुष्य का पाप नाश होता है व तुलसी की मंजरियों से पूजेहुए विष्णुजी जन्म के नाशक होते हैं।। २६ ।। श्रौर चातुर्मास्य जिहुए विष्णुजी बहुत पापके नाशक होते हैं।। ३० ।। श्रौर सब यत्न से वेही विष्णुजी सेवने योग्य हैं जोकि संसार में व्याप्त होकर लोकों के पुराय को देते हैं और उसी क्षण वह मुक्त होजाता है और चातुर्मास्य में विशेषकर लक्ष्मी से संयुत विष्णुजी पूजने योग्य हैं ॥ २=॥ श्रीर ॥ लक्ष्मीनारायणे पूजां विधातुर्मनुजस्य न्य देवस्य ध्यानं कल्मषनाशनम् ॥ तुलसीमञ्जरीभिश्च ग्रुजितो जन्मनाशनः॥ २६॥ ग्रुजितो बिल्ब कोटयस्तिस्ततं यदा पर्यवारयत् ॥ वीरवाहुवीरमद्रो वीरसेनश्च मुङ्गिराद् ॥ २ ॥ हाचेस्तुटिस्त्या तं प्राप्य मक्नो न हि सीदतीति॥ ३१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मनारदसंबादे चातुमोस्यमाहात्म्ये लक्ष्मी उवाच ॥ एकदा भगवान् रुद्रः कैलासशिखरे स्थितः॥ द्यार परमां लक्ष्मीमुमया सहितः किल॥ १। मिस्पेऽघहत्तमः॥ ३०॥ सर्वप्रयनेत स एव सेव्यो यो व्याप्य विश्वं जगतामधीशः॥ काले स्जत्यत्ति च हे ॥ द्वाति पुएयमतुलं मुक्तो भवति तत्क्षणात् ॥ चातुर्मास्ये विशेषेण प्रज्यो लक्ष्मीयुतो हरिः ॥ २= । मिस्यमाहात्म्ये देवदियालुमिश्रविरचितायां भाषाटीकायां लक्ष्मीनारायस्माहिमावस्निकाम त्रयोतिशोऽध्यायः॥ २३॥ ती शिला ॥ रे६ ॥ तत्र श्रीविजयो विष्णुमीक्रिरेवं चतुष्ट्यम् । = 53 = महिमावर्णनं नाम त्रयोविशोऽध्यायः गालव शिला होती है

हक ॥ थ ॥ कशप, कालप, काल, थनप व रक्तलोचन, विकटास्य, मद्रक, दीर्घाजह व विरोचन ॥ ४ ॥ श्रोर पारद, धनद, घ्वांश्री, हराक व विद्यीर्ष, कोडदंषू व महाज्ञत ॥ ६ ॥ सिंहवक, ट्वह्जु, प्रचएड, तुरिड वे श्रीर ज्ञान्य बहुत से गए उस समय शिवजी के समीप प्राप्त हुए ॥ ७ ॥ हो ऐसा उच्चस्वर से कहकर मद्रकाली से संयुत्त जिनके प्यारे भूत, प्रेत व पिशाचों के गएों ने ॥ ८ ॥ वसन्त प्राप्त होनेपर समीप स्थित होकूर कि, त्रिहे, नन्दी, पुष्पदन्त, इतकर, विकट, कराटक, हर, करा व विवास्टक ॥ १॥ व मालाधर, पाश्यपर, श्रुरोा व नरम, पुरायोत्कर, शासिमझ,

59 m

महादेव जयेत्युचैभेद्रकालांसमान्वताः ॥ स्तप्रतापशाचाना लक्षा भरभ भयाना । विश्वणानिलासंस्पर्शः कवीनां मुस्वकृदमो ॥ सन्ते समुपागते ॥ वनराज्ञिवैभाति स्म नवकोरक्योमिता ॥ ६ ॥ दक्षिणानिलासंस्पर्शः कवीनां मुस्वकृदमो ॥ विमान्विगादे स्वियोगिहद्याकर्षी किशुकः युष्पर्शोमितः ॥ १० ॥ हन्दादिविकियामार्वं चिकाञ्डरच समन्ततः ॥ तिस्मान्विगादे स्मान्योगिहद्याकर्षी किशुकः युष्पर्शोमितः ॥ १० ॥ हन्दादिविकियामार्वं चिकाञ्चर । अलं चापलदोषेण तपः कुर्वन्तु भो मये मनस्युन्मादके तथा ॥ ११ ॥ नन्दी दण्डधरः संज्ञां दृष्टा चक्रे हरोपरः ॥ अलं चापलदोषेण तपः कुर्वन्तु भो दन्तस्तयोत्कटः ॥ विकटः कएटकश्चैव हरः केश्रो विघएटकः॥ ३ ॥ मालाधरः पाश्रधरः शङ्गी च ॥ पुएयोत्कटः शांजिमद्रो महामद्रो विभद्रकः॥ ४ ॥ कण्णपः कालपः कालो धनपो रक्तलोचनः॥ भद्रकश्च दीर्घजिद्धो विरोचनः॥ ४ ॥ पारदो धनद्रो ध्वांक्षी हंसको नरकस्तया ॥ पञ्चशीपेन्निशीपेश्च महाद्धतः ॥ ६ ॥ सिंहवक्री व्षष्ट्नुः प्रचएटस्तुपिट्रेव च ॥ एते चान्ये च बहवस्तरा भवसमीपगाः ॥ ७॥ विकटास्यो कोडदंष्ट्रो नन्दी धुष्प न्तस्त्य

समय में मनके उत्पादक होनेपर ॥ ११ ॥ अन्य शिवद्गडभारक नन्दी ने वेलकर संज्ञा किया कि ह गए। । चपलता के दोष से कुछ न जनों के हृद्व को सींचनेवाला पलाश पुष्पोंसे शोमित हुआ ॥ १० ॥ और उन गर्गों ने सब आर से इन्ह्यादे विकारक भाव से कीड़ा किया स्तुति किया और नवीन कलियों से शोमित वन की पांति शोमित हुई ॥ १ ॥ और कवियों को सुख करनेवाला दक्षिण पवनका स्पर्श शोभित इन सिवजी की

| विम्बका पार्वतीजी ने शिवजी से कहा कि हे महेश्वरजी! यह रुद्राक्ष की माला सैर्वेंच तुम्हारे हाथ में प्राप्त रहती है।। १४ || हे देव! तुम क्या | सन्देह को प्राप्त होता है और सब प्राणियों के जन्म करनेवाले तुम एकही हो व सबोंके स्वामी हो।। १५ || और तुम्हारे न माता है न कोई | न जाति है और मैं तुमसे क्राधिक कुछ नहीं जानती हूं और कुछ नहीं है।। १६ || और तुम श्रमसे संयुत हो व श्वास के उच्छ्वास में परायण हो करो॥ १२॥ तब सब गर्शा किर प्रध्वीखएडसे उत्पन्न बनको गये ब्रौर उन गर्शों ने बसन्त से उपजी हुई शोभा को देखकर तप किया॥ १३॥

कहिये॥ १८ ॥ उस समय इस प्रकार पूंछे हुए विच्युजी के सेवक शिवजी बोले कि नित्य में विच्युजी के हजार नामों के सारांश को ध्यान बौर बहुतही अंष्ठ व रामनाम से चिक्कित ध्यवतारकों में जपता हूं और चौबीससंख्यक प्रकट हुए विच्युजीके गुणों को जपता हूं॥ २०॥ शौर ी को बड़ा फलनाला प्रस्य मामक सारोग है द्वादशाक्षर से युक्त व सनातन ब्रह्मरूप ॥ २१ ॥ तीन अक्षरों से बंधहुए व तीन प्रामों से मिक में जपते हुए तुमको देखती हूं ॥ १७ ॥ हे देवेश । तुमसे आधिक श्रेष्ठ क्या है जिसको चित्त में ध्यान करते हो यदि में तुमको प्यारी हूं २॥ तदा सर्वे वनमिष भूकाएडजमग्रः धुनः ॥ गणास्ते तप श्रातस्थुर्ध्षा कान्ति वसन्तजाम् ॥ १३॥ वेश्वजननी पावंती प्राह शक्करम् ॥ इयं ते करगा नित्यमक्षमाला महश्वर ॥ १४ ॥ त्वया कि जत्यते यति मे मनः ॥ त्वमेकः सर्वभूतानामादिकत्सकलेश्वरः ॥ १४ ॥ न माता न पिता बन्धुरतव जातिने महं तन परं किश्चिद्दीय नास्तीति किञ्चन॥ १६ ॥ श्रमेण त्वं समायुक्तो श्वासोच्छासपरायणः ॥ जपन्नपि ॥ इश्यसे त्वं मया सदा ॥ १७ ॥ त्वतः परतरं किञ्चियत्वं ध्यायसि चेतसा ॥ तन्मे कथय देवेश यदाहं । ॥ १८ ॥ इति प्रष्टस्तदा शम्भुतवाच हरिसेवकः ॥ हरेनांमसहस्राणां सारं ध्यायामि नित्यशः ॥ १६ ॥ मनामाझमबतारं तु सत्तमम् ॥ चतुर्विशतिसंख्याकान् प्रादुमांवान् हरेधेणान् ॥ २० ॥ एतेषामापे य बार्च्यं महत्पूलम् ॥ दाद्शाक्षरमंथुकं ब्रह्मरूपं सनातनम् ॥ २१ ॥ अक्षरत्रयसंबदं ग्रामत्रयसमन्वित ततः सा वि देव सन्देहर महाभक्तर 

द्रकियात्मक, निरज्जन व नियामक है व जिसको जानकर मनुष्य शीघ्रही भयंकर संसार के बन्धन से ब्रुटजाता है।। २४ ।। श्रौर द्राव्हाक्षर का समेत है वह संसार के करोड़ों पातकों के जलाने के लिये दावारिन होजाता है।। २६ ॥ श्रौर यही उत्तम गुप्त हे व यही उत्तम तेज है श्रौर और कलाओं से परे व निर्वेश में प्राप्त तथा व्यापाररहित व बहुतही श्रेष्ठ और जगवाधार, संसार का मध्य व करोड़ों ब्रह्माएडों का बीज ॥१॥॥ भूषगुरूप यह संसार में दुर्लभ है।। २७॥ और पुर्त्य व पाप को नाशनेवाला यही हादशाक्षर का घ्यानरूप उत्तम ज्ञान करोड़ों जन्मों में ॥ और चातुर्मास्यमें विशेषकर ब्रह्मदायक व चिन्तितदायक है और इस श्रक्षर से उपजे हुए स्तात्र के जो सदैव मन, कम व चचन से आश्रित होता अंकार को में सबेब जाप माला. से जपता हूं ॥ १२ ॥ यह बेदसार व नित्य, झक्षर तथा सदैव उद्यत, निर्मल, अमृत, शान्त, सहूप व अमृत **हुं प्रणुचे शक्**वज्जपामि जपमात्वया ॥ २२ ॥वेदंसारमिदं नित्यं हाक्षरं सततोद्यतम् ॥ निर्मत्तं ह्यमुतं पमसतोपमम् ॥ २३ ॥ क्जातीतं निर्वशगं निर्व्यापारं महत्परम् ॥ विश्वायारं जगन्मध्यं कोटिब्रह्माएड ति यच दाद्शाक्षरबीजकम्॥ जपतः पापकोटीनां दावाग्नित्वं प्रजायते ॥२६॥ एतदेव परं ग्रह्ममेतदेव परं ामानि विष्णोगों मिक्रितत्परः॥ शालग्रामेषु तान्युक्त्वा न्यसेदघहराणि च ॥ ३१ ॥ दिवसे दिवसे तस्य दि दुर्लमं लोके लोकत्रयविभूषणम् ॥ २७ ॥ प्राप्यते जन्मकोटीमिः शुभाशुभविनाश्यकम् ॥ एतदेव पर गाक्षरिचिन्तनम् ॥ १८ ॥ चातुर्मास्ये विशेषेष ब्रह्मदं चिन्तितप्रदम् ॥ एतद्श्वरजं स्तोत्रं यः समाश्रय २६॥ मनमा कमेणा वाचा तस्य नास्ति धुनमेवः॥ हाद्शाक्षरमेथुक्तं चक्हाद्शभूषितम्॥ ३०॥ मा २४॥ जर्डे शुद्धिकर्यं वापि निरञ्जनं नियामकम् ॥ यज्ज्ञात्वा मुच्यते क्षिप्रं घोरसंसारबन्धनात्॥ २५

3

म्म नहीं होता है और बारह चर्कों से भूषित जो द्वादशाक्षर से संयुत है।। २६। ३० ॥ व विष्णु के उन बारह महीनों के पाषनाशक नामों को पर जो भन्न स शास्त्रामों में न्यास करता है।। ३१॥ उसको प्रतिदिन द्वादशाह यज्ञ का फल होता है और द्वादशाक्षर का माहात्म्य हजारों जिद्धाओं

चा॰मा॰

मिस्य में विशेषकर पापनाशक है और वेदों व अनेक पुराखों का यह रहस्य है।। रेध ॥ व सब स्मृतियों का यह द्वादशाक्षर चिन्तनरहस्य है जासका है और ब्रह्मासे भी नहीं कहा जासका है और संसार में जप, ध्यान व स्तुति किया हुआ यह महामन्त्र ॥ ३२ । ३३ ॥ सब मासोंमें पाप-से मनुष्यों की चाहीहुई सिद्धि होती है ॥ ३४॥ श्रीर पुर्य दान से व जप से सनातनी मुक्ति होती है श्रीर वर्णों व श्राश्रमों को ॐकार संयुत जप ६॥ और शमपरायण जपों व ध्यानों से मनुष्य निश्चयकर मोक्ष को प्राप्त होता है स्रौर शूहों व स्तियों को ॐकार से रहित द्वादशाक्षर मन्त्र कह नाराक है 

स्तिष्ठञ्ज्यानी वा मनुजो रामकीतंनात्॥ ४०॥ इह निर्धितिमायाति प्रान्ते हरिगणो भवेत्॥ रामेति इयक्ष ह्ययं लोके जप्तो ध्यातः स्तुतस्तथा ॥ ३३ ॥ पापहा सर्वमासेषु चानुमस्ये विशेषतः ॥ इदं रहस्यं वेदा नामनेकशः ॥ ३४ ॥ स्मृतीनामपि सर्वासां द्वादशाक्षरचिन्तनम् ॥ चिन्तनादेव मत्यांनां सिद्धिभेवति ॥ ३५ ॥ पुएयदानेन जात्येन मुक्तिभेवति यात्वती ॥ वर्णेस्तयाश्रमेरेव प्रणवेन समन्वितेः ॥ ३६ ॥ ज ह्याति ॥ तासां मन्त्रो रामनाम घ्येयः कोट्याधिको मवेत् ॥ ३६ ॥ रामेति द्यक्षरजपः सर्वपापापनोद लं मक्त ॥ दादशाक्षरमाहात्म्यं वर्षितुं नैव शक्यते ॥ ३२॥ जिबासहसेरिप च ब्रह्मणापि न वएयते ॥ मन्त्रो हादशाक्षरः॥ न जपो न तपः कार्यं कायक्रशाहिशुद्धिता ॥ ३८॥ विप्रमक्त्या च दानेन विष्णु ामपरेमों ध्रास्यति निश्चितम् ॥ श्रुहाणां चापि नारीणां प्रापेन विवर्जितः ॥ ३७॥ प्रकृतीनां महामन्त्र

३६॥ व राम ऐसे दो श्रक्षरोका जप सब पापोको ट्र करनेवाला है व चलता हुआ तथा स्थित होता व सोताहुआ भी मनुष्य श्रीरामजीक कार्तन व सब प्रजाओं को अंकार रहित द्वादशाक्षर न जपना चाहिये और जप व तप न करना चाहिये क्योंकि शरीर के क्षेश से शुक्रता नहीं होती ॥ बरन ब्राह्मणों की भिक्त व दान ब्रौर विष्णुजी के ध्यान से सिद्ध होता है श्रीर उनके मध्य में ध्यान किया हुआ रामनाम मन्त्र करोड़गुना धन्न

ाबते हैं उनको देवताओं की नाई यमलोक का सेवन निष्फल होता है ॥ ४३ ॥ पृथ्वीतल में राम से आधिक कुछ पठन नहीं है और जो राम होते हैं उनको यमराज की पीड़ा नहीं होती है ॥ ४४ ॥ और जो बिझकारक दोष हैं व जो स्तक और विग्रह हैं वे रामनामही से नाश को प्राप्त संसार में झुखको पात होता है व अन्त में विष्णु का गए। होता है और राम ऐसा दो अधरका मन्त्र कराड़ों सी मन्त्रों से अधिक है ॥ ४१ ॥ और पापनाक्षक कहा गया है और चातुर्मीस्य मात होनेपर वह भी अभित फल को देताहै ॥ ४२ ॥ और महापतित्र चातुर्मास्य में जो भिक्ते संयुत बार न करना चाहिये ॥ ६५॥ श्रीर स्थावरों व चरों में जो अन्तरात्मकरूप से रमता है बह राम ऐसा कहा जाता है ॥ ४६॥ श्रीर राम ऐसा यह मन्त्रकोटिशताधिकः ॥४१॥ सर्वासां प्रकृतीनां च कथितः पापनाश्रकः ॥ चातुमांस्येऽथ संप्राप्ते सोप्यनन्त के किञ्चित्पठनं जगतीतले ॥ रामनामाश्रया ये वे न तेषां यमयातना ॥ ४४ ॥ ये च दोषा विद्यकरा मृत । रच ये ॥ रामनाम्नेव विलयं यान्ति नात्र विचारणा ॥ ४५ ॥ रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च ॥ अन्त न्त्रिराजोऽयं सर्वकार्यकरो मुवि ॥ देवा आपि प्रगायन्ति रामनामग्रुणाकरम् ॥४६॥ तस्मान्वमापि देवेशि संदा वद् ॥ रामनाम जोयो वै मुच्यते सर्वाकेल्बिषैः ॥ ४०॥ सहस्रनामजं पुरयं रामनास्नेव जायते ॥ ॥ ४२ ॥ चातुमस्यि महापुर्ये जप्यते मक्रितत्परैः ॥ देववन्निष्फलं तेषां यमलोकस्य सेवनम् ॥ ४३ ॥ न जैष यच रामेति कथ्यते॥ ४६॥ रामेति मन्त्रराजोऽयं मयन्याधिनिष्ठदकः॥ रषे विजयदश्नापि सर्का कः ॥ ४७ ॥ सर्वतीर्थकत्त्रप्रोक्नो विप्राणामिष कामदः ॥ रामचन्द्रति रामेति रामेति समुदाहृतः ॥ ४८ ॥ रो मन्त्रो फुलप्रहः

है देवेशि ! तुम भी सदेव समनाम को कही और जो सममाम को जपता है वह सब पापों से छूटजाता है।। ४०॥ भीर

रोगों का नाशक है व समर में विजयदायक है तथा सब कार्याथों का साघक है॥ ४७॥ व सब तीर्थ का फल कहा गया है और बाहाणों को क है और रामचन्द्र व राम ऐसा कहा हुआ।। ४८ ॥ दो प्रक्षर का यह मन्त्रराज पृथ्वी में सब कार्य को करता है व रामनाम के गुणाना को

भर में जलाकर पवित्र करते हैं ॥ ४३ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराग्रेब्रक्षनारदसंवादे देवीदयालुमिश्रविराचितायांभाषाटीकायां चातुमास्यमाहात्म्य द्वादशा-ाप अलजाता है।। ४२।। और ये रामजी इस समस्त संसार को अपने तेज से ब्याप्त कर मनुष्यों के अन्तरात्मा से अन्य जनमें के स्थूल य सूक्ष्म सहस्रनाम से उपजा हुआ पुर्ष्य मिलता है और चातुमीत्य में विशेषकर वह दश्युना पुर्ष्य होता है।। ४१॥ व हीनजाति में उत्पन्न हुए लोगों नाम चतुविशोऽष्यायः॥ रध ॥ सम नामही से

हि ॥ क्रमेण रहितो यस्तु करोति मनुजो जपम् ॥ ४॥ तस्य प्रकुप्यति विभुनंरकादीनां प्रदायकः ॥ बाच ॥ हादशाक्षरमाहात्म्यं मम विस्तरतो बद ॥ यथावर्णं यत्फलं च यथा च क्रियते मया ॥ १ ॥ भी उवाच॥ हिजातीनां सहोंकारः सहितो हादशाक्षरः ॥ सीश्रुहाणां नमस्कारपुषंकः समुदाहतः ॥ २॥ प्रकृती मिसंमतो वा षडक्षरः ॥ सोपि प्रण्वहीनः स्यात्युराण्स्मृतिनिर्णयः ॥ ३ ॥ कमोऽयं सर्ववर्णानां प्रकृती ये विशेषेण तत्षुएयं दश्मोत्तरम् ॥४१॥ हीनजातिप्रजातानां महदृबाति पातकम् ॥५२॥ रामो ह्ययं विश्व मैं स्वतेजसा ब्याप्य जनान्तरात्मना ॥ युनाति जन्मान्तरपातकानि स्थूलानि सूक्ष्माणि क्षणाच दग्ध्वा॥५३॥ कन्दपुराषोत्रह्मनारदसंवादं चातुमोस्यमाहात्म्यं दाद्शाक्षरमहिमाव्यानंनाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४।

यों में निश्चय किया गया है॥ १॥ यह क्रम सब वर्णों व प्रकृतियों का क्रम है और क्रम से रहित जो मनुष्य जप करता है॥ ४॥ उसके ऊपर ना चाहिये व स्त्री और शूद्रों को नमस्कारपूर्वक कहा गया है ॥ र ॥ और प्रकृतियों को रामनाम व षडक्षर संमात है व अकार रहित वह भी नुकूल जो फल होने व जिस प्रकार मुक्तसे किया जानै उसको कहो ॥ १ ॥ श्रीमहादेनजी बोले कि बाह्मण, क्षत्रिय व बैश्यों को अंकार समेत तुर्मास्य मैम्कार जिमि पारवती तप कीन। पश्चिसवें ऋध्याय में सोइ चरित्र नवीन॥ पार्वतीजी बोलीं कि मुर्मासे हादशाक्षर का माहात्स्य कहिये

अमेथित होते हैं व नरकाष्ट्रकों को देते हैं पावेतीजी बोलीं कि हे स्मामिन्। तीन मात्रा से मैं जगदीश्वरजी को संवती हूं ॥ ४ ॥ व वचनों के कि रूपकों मैं कैसे जाने शिवजी बोले कि हे बरवर्शिनि । तुमको ॐकार का प्रधिकार नहीं है प्रीर नमो मगवते वासुदेवाय ऐसा सदैव जप ६॥ पार्वतीजी बोली कि हे धूर्जेटे । यदि अकारतमेत दावशाक्षर का चिन्तवन देवै तो प्रण्य (अकार ) से कैसे मेरा अधिकार होते ॥

जब तास्ता की बृद्ध होती है तब विच्युजी में भक्ति होती है व तब तपस्या की हानि होती है जब कि जिना भक्तिके कुछ किया जाता है।। १३॥ गासे स्थित हैं और जो प्रण्ण समस्त तीर्थमय है व जो कैवल्य बहा है ॥ १ ॥ हे ग्रुभानने, देवि ! जब चातुर्मास्य में विष्णुजी की प्रीतिके लिये तप सके बोग्य होगी ॥ १० ॥ और तपस्यासे मनोरथ मिलता है व तप से बड़ा भारी फल होता है व तपस्या से सब होता है उस कारण तपस्या से ता है ॥ ११ ॥ और यरा व ऋतुल सीमाम्य तथा क्षमा व सत्यादि गुसा होते हैं व तपस्या से सब मुलम होता है और तप नहीं किया जासका के यह प्रसाव सब देवताओं का आदि कहा गया है और सी से संयुत ब्रह्मा, विष्णु व शिवजी उसमें बसते हैं ॥ = ॥ और उसमें सब प्रासी व ति॥ १२॥ यहाहि तपसो द्यहम्तदा भक्तिंरौ मनेत्॥ तदाहि तपसो हानियंदा भक्ति विना कतम्॥ १३॥ सबै तत्तपः मुखमं नरेः॥ ११॥ यशः सीमाग्यमतुलं क्षमासत्यादयो ग्रुणाः॥ मुखमं तपसा नित्यं तपश्चतुं गिद सप्रणां दंशाहादशाक्षरिचन्तनम् ॥ प्रण्वेनाधिकारो में कर्षं भवति घूजंटे ॥ ७॥ ईश्वर उवाच ॥ प्र हिबानामादिरेष प्रकीतितः॥ ब्रह्मा विष्णुः शिवश्चैव वसन्ति द्यितायुताः ॥ = ॥ तत्र सर्वाणि भूतानि चि ॥ मया त्रिमात्रया स्वामिन् सेठ्यते जगदीश्वरः ॥ ५ ॥ रूपमस्य कर्ष जाते वचसामप्यगोचरम् ॥ चात्रमांस्ये हरिप्रीत्ये करिष्यांसे शुमानने ॥ १० ॥ तपसा प्राप्यते कामस्तपसा च महत्प्तलम् ॥ तपसा नाच ॥ प्रणवस्याधिकारो न तंबास्ति बरबिणिन ॥ नमो भगवते वासुदेवायेति जपः सदा ॥ ६ ॥ पार्वत्यु नि मागशः ॥ तिष्ठन्ति सर्वतीर्थानि कैवल्यं ब्रह्म एष यः॥ ६॥ तस्य योग्या तदा देवि भविष्यपि यदा

र्षत हुआ था वैसाही होगया ॥ २१ ॥ क्षमादि गुणों से संयुत तथा संबीजनों से युक्त उन विशालकोचनोवाली पार्वतीजी ने सुन्दर हिमाचत के होता है ऐसा कही हुई वे तफ्या मैं निष्ठ पार्वतीजी तप करने के लिये चातुर्गास्य प्राप्त होनेपर हिमाचल के शिलर पै आई य ब्रह्मचर्य में परा-बसनोसे संयुत ने पार्नतीजी ॥ १६। २०॥ प्रातःकाल, कंष्याह व पराह में विच्छा व शिवजी को ख्यान करने लगी और पहले शिवजी के पूजन व मनुष्कों के इस शरीर में तप गरजते हैं जबतक कि विध्युजी को जित्य स्मर्श्य करता है और जिहा का अग्रभाग पतित्र होता है।। १८ ॥ जैसे बड़ाभारी अन्धकार माश होजाता है वैसेही विष्णुजीकी कथा में पाप अनेक खराड होजाता है।। १४ ॥ उसलिये हे पात्रीत ! चातुर्मास्य प्राप्त । महारूप मुखंडित उत्तम शानको देवैंगे तुम करोड़ों महाकल्यांन्तों तक हाद्शाक्षरको जायो ॥ १८ ॥ अंकार समेत मंत्रराजको जो ध्यान करता के सोनेपर अंकार से संयुत तप करो।। १६ ॥ व पवित्र इद्ये होकर हाद्राक्षर से संयुत इस मंत्रराजको जपो तो प्रसन्न होकर वेही मगवान् धो हादशाक्षरमंगुतम् ॥ १७ ॥ प्रदास्यति पर्वं ज्ञानं जहारूषमत्वािरद्वम् ॥ जहारूपान्तकोटीषु जप ॥ १८ ॥ मन्त्रमाजं सप्रण्वं ध्यायेत्सोपि न नश्यति ॥ इत्युक्तां सा तपोनिष्ठा तपश्चिरित्रमा ६ ॥ हिमाचलस्य शिखरे चातुमास्ये समागते ॥ ज्ञाचर्यत्रतप्रां वसनत्रयसंगुता ॥ २० ॥ प्रातमेध्ये प् पित्सा किशासाक्षी भ्रमादिश्रणसंधुता ॥ २२ ॥ मात्तव उनाच ॥ याहि योगेश्वराध्येया या वन्दा विश्व पाचन्ती हरिशहरम् ॥ मधुर्यमा पुराक्रष्टं घूजने शहर्रस्य च ॥ २१ ॥ सखीजनसमायुक्ता पितुः शुङ्गे मनी ग्णिश्यति महत्तमः ॥ तथा हरेः कथायां च याति पापमनेकथा ॥ १४ ॥ तस्मात्पावित यनेन हरो मुप्ते ॥ बाह्यमस्पिऽय संप्राप्ते प्रापवेन समन्वितम् ॥ १६॥ विशुद्धहत्या भूत्वा मन्त्रराजमिमं जष ॥ स एव से गर्जिन्त देहोस्मम् सततं राषाम्॥ यदा बिष्णुं स्मरिन्नित्यं जिह्नाप्रं पावनं भवेत्॥ १८ ॥ यथा प्रदीषे

का गार । गावनकी बोहे कि जो बोगीस्वरों से प्यान करने बोग्य है और जो प्रसाम करने योग्य तथा संसार से वन्तित हैं और जो संसारकी

शक्रनाते सम्में शहा हुई ॥ २३ ॥ और जो प्रकृति सद्विशी है व करोड़ों विजित्तियों के संमान जो प्रमावती है और जो विरजा व आपही प्रकृति नि विष्णुदेवजी के सोनेपर शुद्धि को पाया॥ १६ ॥ इति श्रीस्कन्द्युराखे अधनारद्भंवादे देवीव्यानुमिश्रविरिचताको भाषाटीकाको चानुर्नोत्ध ग्योंने परे उन पानंतीजीने तप किया ॥ २४ ॥ मीर विद्वात्कोग कृष्त्री, जल, तेज, वायु व आकारा यन्मय कहते हैं और जो मूलप्रकृतिस्तिकी तम किया है।। २४ ॥ जो स्थावर व जंगम तथा संसार को शीधही ध्याप कर प्रकृति के पहले भी स्थित थी व स्पृहादि रूप मे जो सृति की

॥ जननी या च विश्वस्य सापि कामात्तपोगताः॥ २३ ॥ याहि प्रकृतिसद्वपा तिंडत्कोटिसमप्रमा ॥ या स्वयं वन्द्या ग्रण्णातीताचरत्तपः ॥ २४ ॥ प्रष्टियम्बुतेजोवाग्रुश्च गगनं यन्मयं विदुः ॥ मूलप्रकृतिरूपा कारोत्तमं तपः ॥ २५ ॥ या स्थावरं जङ्गममाश्च विश्वं ज्याप्य स्थिता या प्रकृतेः पुरापि ॥ स्पृहादिरूपेण् । त्री देवे प्रमुप्ते तपसाप शुद्धिम् ॥ २६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे बह्मनारदसंवादे चातुमांस्यमाहात्म्ये पार्व । उवाच ॥ प्रहतायां शैलधुन्यां महत्तपित दारषे ॥ कन्दपेष पराभूतो विचवार महीं हरः॥ १ ॥ इक्ष तीयेषु नदीषु च नदेषु च ॥ जलेन सिश्चन्स्वषुः सर्वत्रापि महेश्वरः ॥ २ ॥ तथापि कामाकुलितो न लेमे नि नाम पञ्चित्रोऽध्यायः॥ २५॥

से तिरस्कृत शिवजी धूमने लगे ॥ १ ॥ और बुक्षों की कायां व उत्तम तीयों और नदियों व नदों में जलते अपने शरीर को सीचते हुए शिवजी ति हैं। र ॥ तथापि कामदेव से विकल विचवाले शिवजी ने किसी समय कर्वास् को न पाया एक समय जलकी बड़ी लहरियों से मालावासी । बेलि शिवको यया दियो बाह्यसन शाप । झंच्यिसने अध्याय में सोई चरित अलाप ॥ गालवजी बोले कि पार्नतीजी जब कड़े दाहरा तपमें प्रकुर तिपोवर्णनं नाम प्रबंदिशोऽष्यायः॥ २४॥

ब्मुनाजी को देखकर॥ १ ॥ तपके दुःखको नाश करतेहुए से उन्होंने स्नान करने का मन किया श्रीर शिवजीके शरीरकी श्रीनसे वह जल काला होगया॥ १॥ उस जला हुआ जल शीघही काला होगया और पहले दिन्य देहवाली वे पार्वतीजी जिसलिये शिवजी से श्याम होगई ॥ ४॥ उस कारता किर भी उन तुति व प्राएम करके शिवजी से कहा कि हे देवेश! प्रमन्नता कीजिये मैं तुम्हारे सदैव वश में प्राप्त हूं ॥ ६ ॥ शिवजी बोले कि पृष्वी में इस तीर्थ में जो नहाबैगा उसके हजारों पाप निश्चय कर नाश होजाबैंगे॥ ७ ॥ श्रौर यह पवित्र तीर्थ संसार में हरतीर्थ ऐसा प्रसिद्ध होगा यह

पिलाम् ॥ कचिद्रायिति गीतानि कचिन्दर्यति छन्दतः ॥ १० ॥ सच कुद्धयिति हसिति भ्राणां मध्यगतः कचि विचरतस्तस्य ऋषिपत्न्यः समन्ततः ॥ ११ ॥ पत्युः शुश्रूषणं गेहे कार्यारपपि च तत्क्षणात् ॥ तमेव मनसा वैतीजी को प्रशाम कर शिवजी अन्तर्दान होगये ॥ ८ ॥ और उसके किनारे व मधको हाथ में लिये तथा त्रिधंहको धारम किये व जटावारी के स्थानरूप सुन्दर स्वरूप को घारण कर ॥ १ ॥ अपनी इच्छा से सुनियों के यहों में अंगों की चणलता को दिलाने लगे कहीं गीतों को गाने अपनी इच्छा से माचने लगे ॥ २० ॥ श्रीर कियों के मध्य में प्राप्त कहीं क्रोपित हुए व कहीं हैसने लगे इस प्रकार सब और उनके धूमले क सियों ने ॥ ११ ॥ उन शिवजी के रूपने मोहित होकर बरमें पतिकी नेवा व कार्यों को छोड़कर उस समय उन शिवजी की मनसे इंचा भूव तन्नीरं हरकामानिनवहिना ॥ ४ ॥ दग्धं विगाहनेनाशु मषीप्रायं तदा वमो ॥ सापि दिञ्यवषुः पूर्वं ग्रुता हरादातः ॥ ४ ॥ स्तुत्वा नत्वा महेशानमुवाच पुनरेव सा ॥ प्रसादं कुरु देवेश वशागास्मि सदा तव ॥६॥ वाच ॥ क्रास्मिस्तीर्थवरे पुषये यःस्नास्यति नरो भुवि ॥ तस्य पापसहस्राणि यास्यन्ति विलयं ध्रुवम् ॥ ७॥ मेति रूयातं पुषयं लोके मविष्यति ॥ इत्युक्त्वा तां प्रणम्याय तत्रैवान्तरधीयत ॥ = ॥ तस्यास्तीरे पि कृत्वा रूपं मनोहरम्॥ कामालयं वाद्यहर्त्तं कृतपुष्ड्ं जटाधरम् ॥ ६॥ स्वेच्बया मुनिगेहेषु दर्शय हिचित् ॥ एकदा यमुनां दृष्टा जलकस्रोलमालिनीम् ॥ ३ ॥ विगाहितुं मनश्चके तापाति शमयन्नि

ति कुसती हुई उस क्षियों ने हास्य किया तदनन्तर झिनेलोगों में उन क्षियोंकी दुःशीलता को देखकर ॥ १३॥ उन शिवजी के मुन्दरहर ने झोंच के इसको पद्धाकृषे व मारिये यह कीन दुष्ट शाया है।। १७ ॥ इस प्रकार ने काष्टों को लेकर जब समीप गये तब उन महात्माशोंके भवते है नीति से मने।। १४॥ जीवके मंत्रा से जो संसार में प्राधियोंके मध्य में न्याप्त होकर स्थित हैं और जो न जाने जाते हैं, न प्रहण् किये जाते हैं व न भेष्टन १६॥ उन शिवजी को पकड़ने के लिये जब वे मुनि समर्थ न हुए तब कोषित होतेहुए बाह्मणों ने शिवजी को इस प्रकार शाप विया॥ १७॥ कि भवाह से ज्यात ज्यापक भगवान् शिवजी मोहित हुए ॥ २० ॥ स्थार वक्ष न्याप का प्रत्याप जुरणाय । । । से ॥ स्रोत माकारा में सब प्राणी डरगये व संसार काँप उठा और बड़े भयको प्राप्त देवता साप को मात होवो ऐसा कहने पर वज्ररूपधारी उस बड़ी भारी शापागिन ने ॥ १६ ॥ शिवजी के उस लिङ्गको काटकर पृथ्वी में गिरादिया और जिस कारचा लिङ्ग के लिये आश्रमों को आकर चोर की नाई पराई सिबों का हरचा कियागया उस कारचा लिङ्ग पृथ्वी में गिरपड़े ॥ १८ ॥ व हे तापस ! तुम भाषनाम् ॥ १३ ॥ चक्रुधुमैनयः सर्वे रूपं तस्य मनोहरम् ॥ शृह्यतां हन्यतामेष कोऽयं दुष्ट उपा १४॥ इति ते गृह्य काष्ट्रानि यदोपस्ये ययुस्तदा ॥पलायितः स बहुधा भयातेषां महात्मनाम्॥ १५॥ यो क्तिम् ॥ परदारापहरणं तिक्षिङ्गं पततां भ्रवि ॥ १० ॥ सब एव हि शापं त्वं दुष्टं प्राप्तिहि तापस ॥ एवसुके स नर्वज्ञरूपधरो महान् ॥१८ ॥ तिक्षिङ्गधूजिटेशिखत्वा पातयामास भूतते ॥ रिधिरोषपरिज्याप्तो सुमोह भगवान् य रूपेण मोहिताः ॥ १२ ॥ अमत्यश्चेन हास्यांनि चकुस्ता आपि योषितः ॥ ततस्तु मुनयो दृष्टा तासां २०॥ वेदनात्ती ज्वलवपुर्महाशापाभिभूतथीः ॥ तं तथा पतितं दृष्टा त आजग्मुमेहर्षयः ॥ २१ ॥ आकाशे ाया विश्वं ज्याप्य तिष्ठति देहिनाम्॥ न ज्ञायतेन च ग्राह्मो न मेर्चश्चापि जायते॥ १६ ॥ न शेकुस्ते यदा विते महश्वरम् ॥ तदा शिवं प्रकुपिताः शेषुरित्यं हिजातयः ॥ १७॥ यस्माक्षिङ्गार्थमागत्य ह्यात्रमा

di di

२२॥ व शिवजी को जानकर ब्राह्मसासाना हुक्य में पीड़ित हुए और दैवको बहुत बलवान् जानकर बहुत दु:ख से विकल ब्राह्मगों ने शोच कि वह क्या किबागया क्योंकि ये मगवान् शिवजी देवताब्रोंसे भी सेवन किये जाते हैं श्रौर सब संसार के साक्षी हैं उनको हमने नहीं देखा ॥ २८॥ िस व पापी और बहुतही अज्ञान से दुर्बल हैं क्योंकि हमने जिनकी आत्मा को न सुना है न कहा है।। २५ । और मैंने ऐसे शरीर को गृहस्थ के नहीं किया और विकारहित व अहंकाररिहत हैं उन शिवजी

न निवेदितः ॥ २५ ॥ मयेदशो ग्रहस्याय आत्मा यं च निवेदितः ॥ निविकारो निविषयो निरीहो निर १६ ॥ निमैमो निरहंकारो यः शम्मुनोपलक्षितः ॥ यस्य लोका इमे सर्वे देहे तिष्ठान्ति मध्यगाः॥ २७॥ तिषिनाशानां कर्यं मात्रे नमोनमः ॥ ३० ॥ या त्वं रसमयैभाषिराप्यायित भूतलम् ॥ देवानां च तथा सं नि त्रेमुर्विश्वं चंचाल है ॥ देवाश्च ज्याकुला जाता महाभयमुणागताः ॥ २२ ॥ ज्ञात्वा विप्रा महेशानं पी द्वेऽमवत् ॥ शुशुक्रभृशुःसात्तां देवं हि क्लक्तरम् ॥ २३ ॥ कि कृतं मगवानेष देवेरपि स सेज्यते ॥ साक्षी नरेष महेश्वरः ॥ विप्रशापमयाब्रष्टिष्ठिरातिर्देषं ययो ॥ २६ ॥ सुरमि गां च गोलोके तां तृष्टाव सुसैयतः ॥ गितों स्वामी हरोऽस्मामिने बीक्षितः ॥ इत्युक्त्वा ते ह्युपविष्टा यावत्त्र समागताः ॥ २८ ॥ तान्द्रध्न सहसा जगतोऽस्मामिनींबोपलाक्षितः ॥ २४ ॥ बयं मूद्धियः पापाः परमज्ञानदुर्वेताः ॥ कथमस्मामिर्यस्यात्मा

। १७। २८ ॥ तमतक उनको यकायक देलकर शिष की किर की डरंगये और जाधाणी के शापके मयसे मगकर शिवंजी स्वर्गकों बेलेगये ॥ ११ ॥ मात सिक्जी ने मोलीक में सुरमी गऊ की स्तुति किया कि सृष्टि, पास्ति व सहार को करनेवाली माता के लिये प्रणाम है ॥ १० ॥ जो सुक बीर जिमके शारि के बचन में प्राप्त ये सब लोक स्थित है जोकों के स्थामी उन्हीं इन शिवजी को हमलोगों ने नहीं देखा यह कहकर जनतक विध

में भी तुमसे रहित कुई नहीं है।। ३५ ॥ और तुम श्राप्निको तृपि देनेवाली व देवादिकों को तृपि देनेवाली हो श्रोर यह चराचर सब संसार पामिष वै गणान् ॥ ३१ ॥ सवैज्ञोता रसाभिज्ञैमधुरास्वाददायिनि ॥ त्वया विश्वमिदं सर्वं बलस्नेहसम ३२॥ तं माता सर्वेरद्राणां वसूनां दुहिता तथा॥ श्रादित्यानां स्वसा चैव तुष्टा वाञ्चितसिद्धिता॥ ३३॥ तं तथा ग्रुष्टिस्तं स्वाहा तं स्वधा तथा॥ ऋदिः सिद्धिस्तथा लक्ष्मीधृतिः कीर्तिस्तथा मितिः॥ ३४॥ जा महामाया श्रदा सर्वार्थसाधिनी ॥ त्वया विरहितं किञ्चिन्नास्ति त्रिमुवनेष्वापे ॥ ३५ ॥ वहेस्तृप्ति देवादीनां च तृप्तिदा ॥ त्वया सर्वामिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमम् ॥ ३६ ॥ पादास्ते वेदाश्चत्वारः समु तां यष्यः ॥ चन्द्राकों लोचने यस्या रोमाग्रेषु च देवताः ॥ ३७ ॥ श्रङ्गयोः पर्वताः सर्वे कर्णयोवायवस्त ३६ ॥ शृक्तस्या वसवः सर्वे साध्या मूत्रस्थितास्तव ॥ सर्वे यज्ञा ह्य ों चैवामृतं देवि पातालानि खुरास्तथा ॥ ३८ ॥ स्कन्धे च मगवान् ब्रह्मा मस्तकस्थः सदाशिवः ॥ हद्शे विष्णुः पुच्यायें पन्नगास्तथा ॥ 

३६॥ और चारों वेद तुम्हारे चरण है व समुद्र स्तन हैं और चन्द्रमा व सूर्य जिसके नेत्र हैं न राम के अग्रमागों में देवता हैं॥ ३७॥ और है व कानों में पवन हैं व हे दोवे! नामि में अमृत है और पाताल खुर हैं॥ ३८॥ और जिसके कन्धे पे भगवान ग्रह्मा व सदाशिवजी जिसके और हत्य के देश में विष्णुजी स्थित हैं और पुन्न के अन्नमांग में सबे हैं॥ रह ॥ और तुरहारे गोमय में सब नम् स्थित हैं सूत्रमें स्थित हैं और सच यज्ञ आस्थि में हैं व किसर गुर्ख इन्द्रिय में स्थित हैं ॥ ४॰ ॥ और सच पितरों के गणु सदेव नुम्हारे आगे स्थित हैं व सब यक्ष मस्तक के स्थान में हैं और किशार कमेखों में हैं ॥ ४१ ॥ और नुम सर्वेद्यमयी हो व सम प्राणियों को हादि देनेवाली हो सदेव सब ले को का हित करनेवाली नुम मेरे सर्रारकी हितकारियी होतो ॥ ४२ ॥ हे देविश ! मैं नुमको प्रयाम करता हूं ब मने ! मैं नुमको सदेव पूजता हूं और संसार के दुःख को हरने बाली नुम्हारी मैं स्तुति करता हूं व नुम प्रसन्न और वरदायिनी होते ॥ ४३ ॥ हे सोमने ! मेरा शरीर ब्राह्मराणिन से जलगया है हे अमृतसंभवे! मस्तक के स्थान में हैं

पिमयाद्वते ॥ ४६ ॥ देवा महाति प्रययुश्चवात प्रथिवी तथा ॥ चन्द्राकी निष्प्रमी चैव वायुरुचएड स्थिदेशे किन्नरा ग्रह्मसंस्थिताः ॥ ४० ॥ पितृषां च गणाः सर्वे पुरःस्था मान्ति सर्वेरा ॥ सर्वे यक्षा भाजदेशे किन्न राश्च क्षार्यकारा ।। ४१ ॥ सर्वेद्धमयी त्वे हि सर्वेद्धतानिद्धिद्धा ॥ सर्वेद्धाकहिता नित्यं मम देहहिता भव ॥ ४२ ॥ प्रश्नापानिना प्रष्टिस्तव देवेशि पूजये त्वां सदानवे ॥ स्तीमि विश्वातिहन्त्रीं त्वां प्रसन्ना वरदा भव ॥ ४३ ॥ विप्रशापानिना देग्वं शारि मम शोभने ॥ भवते जसा पुनः कर्तुमहंस्यस्तर्सम्व ॥ ४४ ॥ इत्युक्त्वा तां परिकम्य तस्या देहे लयं वतः ॥ सर्वेद्धस्तर्मे ।। स्वेद्धस्तर्मा ॥ ४४ ॥ कालातिकमयोगेन सर्वो व्याकुलतां ययौ ॥ तिसमन्प्रणाहे देवेशे विप्रशापभयाद्वते ॥ ४६ ॥ देवा महाति प्रययुश्चवाल प्रायेवी तथा ॥ चन्द्राको निष्पमौ चेव वायुर्ज्ञ वद्धेरे ॥ समुद्राः क्षोपमगर्मस्तिस्मिन्काले दिजीत्तम् ॥ ४८ ॥ यस्मिञ्जगत्स्यावरजङ्गमादिकं काले लये

8६ ॥ देवता लोग बढ़े दुःस को प्राप्त हुए व पृथ्वी काँपने सगी और चन्द्रमा न सूर्व प्रकाशहीन हुए व पनने प्रचंड चसने लगा ॥ १७ ॥ समस् समुद्र क्षिमको ग्राप्त हुए ॥ ४८ ॥ चराचराष्ट्रिक संबार काक्षमें जिन शिवजीमें लचको प्राप्त होकर फिर उत्पन्न होता है माझाणें के बाग में तेजसे करने के योष्य हो ॥ ४४ ॥ यह कहकर उस सुरमी की परिक्रमा करके शिवजी उसके शरीर में लीन होगये तदनन्तर सुरमी ने भी किया।। ४४ शिमीर समयके नौषने के योग से सब संसार विकलता को प्राप्त हुआ और बाह्यसों के शाप के भूय से विरोहुए उन शिष्ठाकि इसको तुम किर श्रापने समें में उनको घारता ि

हिजन कर साप क्षित मये वया वृषरूप। सत्ताइसरे में सोई वरायों चरित अनूप ॥ गालवजी बोले कि योजन भर लम्बे बीड़े उस लिक्ट्रें किल हवारों अपियोंके गए। वहां गये ॥ १ ॥ और वहां शिवजी को देखने के लिये में सब कहीं देखने लगे और भय से विकल वे शिवजी उन निजी के प्रदेश होजाने पर नेसार झण्या में नह सा होग्या॥ ३१ ॥ इति श्रीतकन्तुराणे अधनारदत्तादे देवीद्यातुपिश्रक्तियां निस्नाबकर नाराको प्राप्त होते हैं॥ ६ ॥ और उसमें नहाकर व जान को पीकर तथा पितरों को तर्पण कर मनुष्य पृथ्वी में सब दुर्लेभ कामनाओं शास हुए ॥ २ ॥ भीर बहुत हज़ार वर्षों से इकड़ा हुए बीय को ब्राह्मणों ने सब पृथ्वी को ब्याप्त होकर स्थित देखा ॥ १ ॥ ब्रीर जलते इबे सि बड़े मार्ग्कुलिड़ को देलकर बाहाए लोग सन्देह को प्राप्त हुए व प्रज्वी जलने लगी ॥ ४॥ त्रोर उस लिड़को वहां थापकर बाहासों ने उस हिया और वह जल नर्मवारूप होगया तथा वह लिङ्क असरक्षटक हुआ।। ४॥ नरक को नाशनेवाला यह सेवित लिङ्क नरकको मना करताहै प्ररोहति ॥ तस्मिन्प्रणष्टे हिजशापपीदिते जमस्तप्रायमवर्तत क्षणात् ॥ ४६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे न्त सक्त्र इष्टुं तत्र महश्वरम् ॥ नासौ द्रष्टिष्ये तेषां बभूव भयविक्कताः ॥ २ ॥ बीर्यं वर्षमहस्ताणि इसंचितम् ॥ प्रथिवीं सकला व्याप्य स्यितं द्रदिशारे द्विजाः ॥ ३ ॥ तद्दृष्टा मुमहन्निङ्गं रिधराङ्गं जलेः म् ॥ ६ ॥ तत्र स्नात्वा जलं पीत्वा सन्तर्यं च पितृंस्तया ॥ सर्वान्कामानवाप्रोति मनुष्यो सुवि दुर्ल माह्मणाः संशयगता दह्ममाना वसुन्धरा ॥ ४ ॥ तक्षिङ्गं तत्र संस्थाय्य चकुस्तां नर्मदां नदीम् ॥ तज्जलं तक्षिङ्गममरकएटकम् ॥ ५ ॥ नरकं वार्यत्येतत्सेवितं नरकापहम् ॥ भूतग्रहाश्च सर्वेऽपि यास्यन्ति उवाच ॥ तरिमस्त पतिते खिङ्गे योजनायामविस्तृते ॥ विषादात्तां ऋषिगणास्तत्र जग्मुः सहस्रशः ॥ १। वादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये हरशापोनाम पर्हिशोऽध्यायः॥ २६॥ \* मि नाम पर्विशोऽध्वायः॥ १६॥

2

॥ और नर्मदा के लिङ्गोंको जो मनुष्य पूजेंगे उनका शरीर शिवमय होगा इसमें सन्देह नहीं है ॥ = ॥ श्रोर चातुर्मास्य में विशेष कर लिङ्ग फलको ऐती है व चातुर्मास्य में रदजप, शिवपूजन व शिवजी में श्रनुराग ॥ ६ ॥ श्रीर जो पश्चामृत से स्नान कराते हैं उनका गर्भ का श्रोर जो मनुष्य लिङ्गके मस्तक पै शहदसे सेचन करेंगे याने स्नान करावेंगे॥ १०॥ उनके हज़ारों दुःख निश्चय कर नाश होजावेंगे श्रोर में शिवजी के श्रागे दीपदान किया है॥ ११॥ वह करोड़ों पुरितयों को उधारकर श्रपनी इच्छा से शिवलोंक का भागी होता है श्रोर चंदन, तिमांस्ये शिवाग्रतः ॥ ११ ॥ कुलकोटि समुब्दत्य स्वेच्छ्या शिवलोकभाक् ॥ चन्द्रनाग्रुरुधूपेश्च मु लेङ्गानि नामदेयानि युजयिष्यन्ति ये नराः ॥ तेषां रुद्रमयो देहो मविष्यति न संश्ययः ॥ = ॥ चातुमारिये ङ्गपूजा महाफला ॥ चातुमिस्ये हड्जपं हर्युजा शिवे रतिः ॥ ६ ॥ पञ्चामतेन स्नपनं न तेषां गर्भ हरिष्यन्ति मधुना सेचनं लिङ्गमस्तके॥१०॥तेषां दुःखसहस्राणि यास्यन्ति विलयं धुवम्॥ दीपदानं की पूजा बड़े भारी दुःख नहीं होता है ह

क्केंट्यु •

द पुष्पों से भी ॥ १२ ॥ जो मनुष्य नर्मदाजल के लिक्न को पूजेंगे वे शिव होवेंगे और पत्थर भी शिवत्व को प्राप्त होते हैं तो प्राधियों की ॥ और चातुमस्यि में जलबारण से मंगुत उससे उपजे हुए महालिक्न को विधि से पूजकर मनुष्य शिव होजाता है ॥ १४ ॥ और नियम गतुमस्य में नर्मदामरक्एटक तीर्थ में नहावेंगे उनका स्वर्ग में निवास होगा ॥ १४ ॥ ब्रह्माजी बोले कि यह कहकर वे बाह्मण वहां नर्मदा टिक तीय में विधिपुर्वक लिक्न को चापकर ॥ १६ ॥ किर संसार के भीमकारण में विन्ता में परायण हुए श्रीर कमलासनमें शास होकर प्राणायाम

-याच्य लिङ्गं ययाविधि॥ अमरकएटकतीथें च नमेदां च महानदीम्॥ १६॥ पुनिश्चन्तापरा जाता विश्व

हजास्तत्र

नमंदामरकएटके ॥ तीर्थे स्नास्यन्ति नियतास्तेषां वासिम्निषिष्ये ॥ १५ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्युक्त्वा ते

।तत्संभूतं महालिङ्गं जलधारणसंयुतम् ॥ युजयित्वा विधानेन चातुमांस्ये शिवो भवेत्॥ १८॥ चातुमांस्ये

क्र बन्होंने बाहाणों की स्तुति किया कि हे महेश्वरों । ब्रह्म को जाननेवाले आप लोगों के लिये प्रणाम है ॥ १६ ॥ व बंधन से बूटेहुए ॥ तुमलोगों गुक्वों के लिये प्रणाम है तुमलोग तीनों गुणोंसे परे व गुणुरूप और गुणों की लानि हो ॥ २० ॥ और तीनों गुणों के भावों से और सावधानता से इदय में स्थित शिवजी को ध्यान करने तमे तमे तुरनन्तर इन्द्रादिक देवता अमरकाटक तीर्थको प्राप्त होकर ॥ १८॥ जिन्य स्क्रैंन आस्ट्रिस बुद्बुदोवाले पापी जिनके वचनरूपी जलसे शुद्धता को ॥ २१॥ प्राप्त होते हैं और पापियों के पापपुंज भस्म होजाते हैं और जिनका बचनही

नरषे ॥ पद्मासनगता भूत्वा प्राष्णायामपरायषाः॥ १७॥ चिन्तयामासुरज्यग्रं हृदयस्थं महश्वरम्॥ हिन्द्राचाः संप्राप्यामरक्राटकम् ॥ १८ ॥ ब्राह्मणानां स्तुतिं चकुर्विनयानतकन्यराः ॥ नमोस्तु वो हि ब्रह्मिक्यो महेश्वराः ॥ १६ ॥ सुसुरेम्यो शुरम्यश्च विसुक्रोम्यश्च बन्धनात् ॥ युरं शुणत्रयातीता सु तेषां लोकोत्तरं बलम् ॥ क्षमया ष्ट्रियेवित्त्याः कोपे वैश्वानरप्रभाः ॥ २३ ॥ पातनेऽनेकशक्तीनां सम हि ॥ स्वर्गादीनां तथा याने भवन्तो गतयो ध्रवम् ॥ २४ ॥ सत्कर्मकारकाश्चेव सत्कर्मनिरताः सदा ॥ |दातारः सत्कमेभ्यो मुमुक्षवः ॥ २५ ॥ सावित्रीमन्त्रतिरता ये भवन्तोघनाशनाः ॥ आत्मानं यजमानं ॥कराः॥ २०॥ ग्रुषात्रयमयैभविः सततं प्राषाबुद्बुदाः॥ येषां वाक्यजलेतेव पापिष्ठा आपि शुद्धताम्॥२१॥ पिषुआश्च मस्मसाचान्ति पापिनाम् ॥ शक्षं लोहमयं येषां वागेव तत्समन्विताः ॥ २२ ॥ पापैः परा प्रयानित

हिमय राख है उससे जो संयुत हैं ॥२२॥ पापोंसे तिरस्कृत उनका बल लोकोंसे आधिक होता है और क्षमा में पृथ्वी के समान व कांध में आनिक समान ॥ २३॥ १र क्रोनेक सहित्यों के नाराने में तुम्ही लोग समर्थ हो और स्वर्गादिकों को जाने के लिये आपही लोग निश्चय कर गति हो ॥ २८ ॥ और आप लोग उत्तम मैं की क्रानेवाही के सबैक उत्तम कर्मों में परायण और उत्तम कर्मों को देनेवाले व उत्तम कर्मों से मुक्ति की इच्छा करनेवाले हो ॥ २४॥ और जो आप

रायण् व पापनाशक है वे अपना व यजमान की निस्सन्देह तारते हैं ॥ २६ ॥ और तुप्त कियेहुए बाह्मण् व अपना कार्य के साथक होते हैं और चातुर्मास्य में विशेषकर उनका पूजन बहुत फलवान् होता है।। २७ ॥ और कोध कराये हुए वे सब शारिर के नाश के लिये होते हैं तवतक इन्द्र का वज्र व शिवजी का त्रिशुल नहीं नारा करता है।। २८ ॥ और तबतक यमराज का दंड नहीं नाश करता है जबतक कि बाहाणों से उपजा हुआ शाप नहीं होता है और आगिन प्रत्यक्ष बस्तुको जलाती है व शाप बिन देखीहुई भी वस्तुनों को जलाती है।। २६ ॥ और पैदाहुए व चिन पैदाहुए भी लोगोंको नाश करती है उस कारण

म तावजो यावच्छापो दिजोद्भवः॥ अम्मिना ज्वाल्यते दृश्यं शापोद्द्यानापि स्वयम्॥ १६ ॥ हन्ति जा मंश्यः॥ देवानामिष सर्वेषां सामध्यं मेदने न हि ॥ ३१ ॥ बाङ्मात्रेण हि विप्रस्य मिशते सकले रिच हुःखिताः ॥ ३३ ॥ तत्कथ्यतां स भगवान् कुत्रास्ते प्रमेश्वरः ॥ गालव उवाच ॥ ज्ञात्वा मुनिभय न संश्यः ॥ २६ ॥ वहयश्च तथा विप्रास्तापैताः कार्यसाधकाः ॥ चातुमांस्ये विशेषेण तेषां धुजा तस्माहिप्रं न कोपयत् ॥ विप्रकोपामिना दम्यो नरकान्नेव मुच्यते ॥ ३०॥ शस्त्रतांत्रिप नरका . गुरबोऽस्माकं विश्वकारणकारकाः ॥ ३२ ॥ प्रसादपरमा नित्यं भवन्तु भुवनेश्वराः ॥ ईश्वरेण विन २७॥ कोपिताः सर्वेदेहस्य नाशनाय भवन्ति हि॥ तावन्न वज्रमिन्द्रस्य शुलं नैव पिनाकिनः॥ २८। महाफ्ता ॥ द्रष्टो यमस मनें नयं लोव च तारयन्ति तानजातार

। करावे और बाह्यण की कोधाग्नि से जला हुआ मनुष्य नरक से नहीं ब्र्टता है।। ३०॥ व शक्त से कटाहुआ भी नरक से ब्र्टजाता है और भेदन करने में सब देवताओं की भी सामध्य नहीं होती है।। ३१ ॥ और बाह्यण के वचनहीं से सब संसार नाश होजाता है वे के गुरु हो व संसार के कारण व कर्ताहो।। ३२ ॥ और लोकोंके स्वामी आप लोग सदेव प्रसन्नता से श्रेष्ठ होवो हमलोग और सब लोक ाह्मण् को क्रोधित न

यह कहकर वे महास्मा देवताओं समेत उस समय देवताओं के मार्ग से गोलोक व यह कहा कि देवदंत श्रापलागांक लिये स्वागत है वे शिवज ां हैं व जहां शहद के कुंड व नदियों के गए हैं ॥ ३६। ३७ ॥ और पूर्वज पितरों के सब गरा दही व अस्त मरीचिष, सोमप व अन्य सिडों के गणा थे।। १८॥ और वहां घृतप व साध्य देवता थे जहां कि सनातन शिवदेवजी थे उन मु

८०॥ नन्दा सुमनसा चैव सुरूपा च सुशीलका ॥ कामिनी नन्दिनी चैव मेघ्या चैव हिरएयदा ॥ ४१ िदेवेशा यत्र देवः सनातनः ॥ इत्युक्त्या ते महात्मानः सह देवैर्ययुस्तदा॥ ३६ ॥ गोलोकं देवमार्गे कर्मः ॥ घृतनद्यो मधहदा नदीनां यत्र संवशः॥ ३७ ॥ प्रवेजानां गणाः सर्वे दिषिषीयूषपाणयः श्लपाणिनम् ॥१८॥ मुरमीगर्भसंभूतं देवानु अमेहर्षयः॥ स्वागतं देवदेवेभ्यो ज्ञाती वे म महश्वरः। मुरमीमुतम् ॥ ३६ ॥ तेजसा मास्करं चैव नीलनामेति विश्वतम् ॥ इतस्ततोभिधावन्तं गर्वा नमेदा सकलाप्रिया ॥ बामना लम्बिका कृष्णा दोर्घश्वङ्गा स्रापिच्छिका ॥ ४२॥ मिपार्च सिद्धसंवास्तथापरे ॥ ३८ ॥ घृतपार्चेव साध्यार्च यत्र देवाः स्तातनाः विष्ह्या मनोरमा ॥ सुनासा दिर्घनासा च गौरा गौरमुखी हया ॥ ४३ ॥ हरिद्रवणी मध्यगम्

सर्थ के समान नील नाम ऐसे प्रसिष्ठ सुरमीषुत्रको गीवों के समूह के मध्य में प्राप्त व इधर उधर दौड़ता हुआ देखा ॥ १६ । 8

वारुवंपका इनके मध्य में प्राप्त नील को देखक के ऊपर सब विस्मित हुए श्रीर दया से संयुत मुनीश्वर व इन्द्रादिक देवता प्रसन्नमन हुए॥ का प्रारंभ किया शूद्र बोला कि श्रञ्जत श्राकारवाला यह नील नामक कैसे हुआ॥ ४७॥ श्रो स्त्रति किया गालवजी बोले कि जो रंग से लाल हो व मुख श्रोर पूंछ में जो श्वेतरंग होवै तस्य तोषिताः॥ शुद्र उवाच ॥ कर्य विश्वकारणम् ॥ गालव उवाच । चतुष्प ं मैजातं विस्मयोन्मुखाः । पश्चमुखो हरः॥ यस्य संदश्नादेव बाजपेयफ्लं लमेत । महश्वरा निन जगद्वियापित लाल चिह्नवाला तथा चार बिचरन्ति मुरूपं त स्तुतिमारेमिरे कर्तुं तेजसा तोयमङ्कताकृतिः॥ ४७॥ किमस्तुवन् प्रसन्नास्ते ब्राह्मणा मुखे पुच्छे च पाएडुरः॥ ४८॥ श्वेतः खुरविषाणेषु स हकः॥ ४६॥ कपितः खुरचिहेषु स नीतो द्यमः स्मृ ं ने क्यों स्तुति किया गालवजी ावा हष्टमानसाः ॥ ४६ ॥ नीखं द्रष्टा ता मुनिदेवताः जितं सकलं जगत् विनतामिनता चैच श्वजी की प्रमन्न बाह्मण् चतुष्पादा

युत तथा बड़े बोफ में संयुत ॥ ६० ॥ व चार बैलों समेत तुमको जो निदंयी लोग मुखाते हैं उन गतां शर्मकरषो प्रवृत्तः कनकप्रदः॥ ४४ ॥ तेजसां थाम सर्वषां सौरभेय महावल ॥ श्रृङ्कं धृतश्च केलासः तस्त्वया ॥ ४६ ॥ वेदस्तुत्यो वेदमयो वेदात्मा वेद्वित्तमः ॥ वेदवेद्यो वेद्यानो वेदरूषो ग्रुष्णाकरः॥ ४७ ॥ ऽषि परो याथात्म्यं वेदकस्तव ॥ वृषस्त्वं मगवन् देवं यस्तुभ्यं कुरुते त्वघम् ॥ ४८ ॥ वृष्णः स तु विद्ये श्वगोप्ता सनातनः ॥ विघ्नहतां ज्ञानदश्च धर्मरूपश्च मोक्षदः ॥ ५४ ॥ त्वमेव धनदः श्रीदः सर्वव्याधिनि यथार्थता को कीन जानता है हे मगवन, देव! तुम धर्म हो और जो तुम्हारे लिये पाप करता है॥ ५८॥ वह शुद्र जानने योग्य है अ तृषा कान्तं महाभारसमन्वितम् ॥ ६० ॥ निद्या ये प्रशोष्यन्ति मतिस्तेषां न शाश्वती ॥ चतु षु पच्यते॥ पदा स्पष्टा स तु नरो नरकादिषु यातनाः॥ ५६ ॥ सेञ्यते पापानेचयौनेगादप्रायबन्धने विवाहविधिना तु ये ॥ ६१ ॥ विवाहं नीलिरूपस्य ये करिष्यन्ति मानवाः ॥ पितृतुहिश्य तेषां वै पैर से तुमको क्रुकर वह मनुष्य नरकादिकों में पीड़ा को पाता है ॥ ४६ ॥ श्रीर पापसमूहों के कारण वड़ कि वेवात्मक और वेव्विदों में श्रेष्ठ हो व बेदों से जानने योग्य तथा वेद्यान और वेद्रूप व गुणों की खानि हो ॥ ५० बब्यापी जनादेनः ॥ नित्यमभ्यच्यते योऽसौ वेदमन्त्रैः सनातनैः ॥ ४३ ॥ ऋषय ऊचुः । है महाबल, सीरभेय, सबों के तेजों के स्थान! तुमने पार्वती समेत केलासको सींग पे धारण किया है॥ थ६

मध्यमा व वैलिश इन चारों प्रकार के वचनों के ईश्वर तुमको विद्यान लोग, कहते हैं ॥ ६४ ॥ श्रोर चार सीग व चार पैर तथा को वाले और तीन मांति से बैधेहुए तुमको विद्यान वृष कहते हैं ॥ ६४ ॥ और सब प्रािखयों का ट्रिस इनेवाले व पराक्रम से संसार के व्यापक । कि जिस प्रेतक एकाव्याह में वैल नहीं बोड़ा जाता है॥ ७१॥ तेकड़ों श्राद्यों के भी देनसे उसकी प्रेतता स्थिर होती है किर महावृष झगों को प्रणाम करता भया और शिवजी का श्रपराध करने वाले बाहागों ने फिर यह वचन कहा॥ ७० ॥ और धर्म से नीलरूप ६२॥ और सब लोकों की तुम गति हो व तुम पिता हो व परमेश्वर हो और तुम्हारे विना सब संसार उसी क्षण नाश होजाता है॥ ६३॥ नित्य आत्मा तुम्हीं को लोग कहते हैं।। ६६ ॥ और तुम अच्छेच व अमेच तथा आमित व बड़े यशस्वी हो और तुम अशोष्य व अदाह्य तोग कहते हैं ॥ ६७ ॥ यह सब तुम्हारे आधार है और यह संसार तुम्हारे आधार है व देवता तुम्हारे आधार हैं और अमृत तुम्हारे आधार दिव जीवरूप से तीनों लोकों को ध्याप्त कर तुम स्थित होते हो इस प्रकार उन सोमप बाह्यणों से रतिति किया हुआ वह नील हुप ॥ ६६ । की ॥ ६२ ॥ त्वं गतिः सर्वेत्रोकानां त्वं पिता परमेश्वरः ॥ त्वया विना जगत्सर्व तत्व्रणादेव नश्य सि ॥ ब्रह्मधर्ममयं नित्यं त्वामात्मानं विदुर्जनाः॥ ६६ ॥ अच्छेद्यम्त्वमभेद्यम्त्वमप्रमेयो महाय परा चैक तु पश्यन्ती मध्यमा वैत्वरी तथा ॥ चतुर्विधानां बचसामीश्वरं त्वां विदुर्वधाः ॥ ६४ ॥ चतुः ष्यस्त्वमदाद्योमि विदुः पौराणिका जनाः॥ ६७ ॥ त्वदाधारमिदं सर्व त्वदाधारमिदं जगत् ॥ त्वहा श्च त्वदाधारं तथामृतम् ॥ ६८ ॥ जीवरूपेण लोकांबीत् ज्याप्य तिष्ठामि नित्यदा ॥ एवं स संस्तृत गढ़ें हिशीषें सप्तहस्तकम् ॥ त्रिधा बदं धर्ममयं त्वामेव स्पमं विदुः ॥ ६५ ॥ तृप्तिदं सर्वभूतानां विश्व सोमपायिमि: ॥ ६६ ॥ प्रसन्नवदनोभूत्वा विप्रान्प्रणतितत्परः ॥ पुनरेव वचः प्रोचुविप्राः कृतशिवाग रं दहमेहेशस्य नीलरूपस्य धर्मतः ॥ एकादशाहे प्रेतस्य यस्य नोत्स्ज्यते छषः ॥७१॥ प्रेतत्वं स्रिष्

8 8 X

मानेपर विशेषता से उन शिव व विष्णाजी

सम बैल को उन्होंने गोवोंके मध्य में छोड़ दिया तदनन्तर सब देवताओं के गए व महर्षियों के गए। श्रोर ईपरिहित वे मुनिलोग अपने स्थानों इसप्रकार ऋषियों की जियों में आसक व कामट्रेव से विकलचित्तवाले शिव भी श्रष्ठ मुनियों का शाप पाकर मिक्ते नर्मदाके जलमें शिला 1७४॥ इति श्रीस्कन्द्पुराणे ब्रह्मनारद्संबादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये देवीद्यालुमिश्रविरचितायां भाषाटीकायां वृषस्तुतिर्नाम सप्तविशोऽध्यायः॥२७॥ ॥ गालवजी बोले कि यह सब शालप्राम की कथ विप्रवाह ॥ उत्सम्ज्र्णमां मध्ये तं देमग्रिपतं तदा ॥ ततो देमगणाः तु सपन्त दृष्टा नीलं महार्वपम् ॥ ७२ ॥ स्वल्पकाधममाविष्टं दिजाश्चकस्तमाङ् ों ने कुछ कांग्रस संयुत उस बैल को चिह्नित किया कि वाम भागोंमें चक्र व काहिने भाग में त्रिशुल किया ॥ ७३ र्वाजलेऽगात्म्राशिलामयत्वम् ॥ ७५ ॥ इ। कथितं सर्वे शालग्रामकथानकम् ॥ महश्वरस्य चात्पात्तयथा।लङ्गत्वमाप नातमत्सराः ॥ ७२ ॥ एवं म्र भीषा रिद्मवाद चातुमोस्यमाहात्म्यं टुषस्तातेनाम सप्तावशाऽध्यायः ॥ २७॥ भक्ता न भिक्या यंऽचयान्त नरा विष्णु शिव प्रजिकै मिलत श्रहै फल जीन ॥ श्रहाइसवें में ति कहीगई कि जिस प्रकार वे शिवजी जि स्थानानि तं पाश्वें च दक्षिए शाल्यामगतं हारम् ॥ अचित । स्वाान ॥ इति ते यञ्जा । ब्रह्मन उनाच

वाले विष्णुजीका जिस प्रकार पूजन करना चाहिये वैसे ही हे महाशूद्र ! महापातकों को नाशनेवाली शिवजीकी पूजा करना चाहिये॥ ७॥ ब्र उत्तम गति को प्राप्त होताहै और द्रादशाक्षर के ध्यान से अन्य ब्रह्मचर्य व तप नहीं है॥ ६ ॥ और मंत्रों के विना सोलह उपचारों से प्रकार कहते हुए उन दोनों की यह रात्रि ब्यतीत होगई श्रीर बह शूद्र व शिष्यों से विरेहुए गालवजी स्थित हुए ॥ = ॥ श्रीर उससे पूजित ते व इष्ट कर्म को करे और पञ्चायतन पूजन व सत्यवचन तथा अचंचलता॥ १ ॥ और विवेकादिक ीर वेदों में परायम् मनुष्य वेदोक्त प्

येऽचैयन्ति महाशुद्र तेषां मोक्षप्रदो हरिः॥ ४॥ वेदोक्नं कारयेत्कर्मं पूर्तेष्टं वेदतत्परः ॥ पञ्चायतनपुजा गालवश्चेव शिष्यश्च < ॥ स तेन ग्रुजितो विग्रो ययौ शीघ्रं निजाश्रमम् ॥ ६॥ य इमं श्रुणुयान्मत्यों वाचयेच्छावयेच ह्यालोजता ॥ ४ ॥ विवेकादिशुषेशुक्तः स श्रूद्रो याति सद्गतिम् ॥ ब्रह्मचर्यं तपो नान्यद् द्वादशाक्षा ६ ॥ मन्त्रेविना षोदशासीपचारेः कार्या सुधुजानरकादिहन्तुः ॥ यथा तथा वै गिरिजापतेश्च काय यशास्विनी ॥ योगसिंदै मुमहतीं प्राप मासचतुष्ट्ये ॥ | पहन्त्री ॥ ७ ॥ ब्रह्मोबाच ॥ एवं कथयतोरेषा रजनी क्षयमाययौ ॥ सच्छर्रो ाच ॥ कर्थं नित्या भगवती हरपनी चिन्तनात गवांगता

श्रीस्कन्द्पुराणे ब्रह्मनारद्संवादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये देवीद्यालुमिश्रविरचितायां भाषाटीकायांपैजवनोपारुयानोनामाष्टाविशोऽध्यायः॥ २८॥ मासन शिव यथा हादशञ्चक्षर ध्यान । उन्तिसवे ऋष्यायमें सोई कियो बखान॥ नारद्जी बोले कि शिवजीकी स्त्री यशस्विनी व अविनाशिनी शीघही अपने आश्रमको चलेगये॥ ह ॥ ओ मनुष्य इसको सुनता है या रुलोक व सबको पढ़ता व सुनाता है उसके पुरप का नाश नहीं

प्राप्त होनेपर निर्मेल विष्णुवासर में जैसा शिवजी ने कहा था वैसाही उन्होंने जप किया॥ ४॥ श्रोर शंखचकथारी, किरीटधारी, चतुंभुज, मेघों चातुमास्य में द्रादशाक्षर से उपजे हुए इस मंत्रराजको जपकर कैसे बड़ी भारी योगसिद्ध को पाया है इसको तुम विस्तार से यथायोग्य र शिखर पै सदैव टिकीहुई वे तपस्थामें रिथतहुई और देवता, बाहाश, अगिन, गऊ, पीपल व अतिथि के पूजन में परायश हुई ॥ ४ ॥ इसके ॥ चात् में मन्त्रं यथादिष्टं पिनाकिना ॥ ५ ॥ शृङ्कचक्रथरो विष्णुश्चतुहंस्तः किरीटधक् ॥ मेघश्यामाम्बुजाक्ष निमासम्बर्धः ॥ ६ ॥ महत्रमनिकनो नको नयन तयास्य जगञ्जयम ॥ श्रीवत्मकोस्त्रभयुतः पीतकोश्येय हरिप्रयाम् ॥ ६ ॥ म एव देवदेवेशस्तव वश्यत्यसंशयम् ॥ स एव भगवान्साक्षी देहान्तरबहिः न्ते कथयस्व त्वमीरिमतम् ॥ = ॥पार्वत्युवाच् ॥ तज्ज्ञानममजं देहि येन नावत्तं मवेत् ॥ इत्युक्तः स महा सुप्ते पार्कती नियतत्रता ॥ मनसा कर्मणा वाचा हारमिक्रिपरायणा ॥ ३ ॥ चाहश्यक्ते पितुर्नित्यं ति ते स्थिता ॥ देवद्विजागिनगोश्वत्यातिथिषुजापरायणा ॥ ४ ॥ चातुर्मास्येय संप्राप्ते विमले हरिवासरे । ७ ॥ सर्वापरणशोमामिरमिदीप्रमहावषुः ॥ बमाषे पार्वतीं विष्णुः प्रमन्नवदनः शुमाम् ॥ देवि तुष्टे मिं जप्ता हादशाक्षरसंभवम् ॥ एतन्मे विस्तरेण त्वं कथयस्व यथातथम् ॥ र ॥ ब्रह्मोबाच ब्रह्माजी बोले कि चातुर्मास्य में विष्णुजी के सोनेपर दृढ्यतोंवाली पार्वतीजी मन, वचन व कर्म से विष्णुजी की भक्तिमें परायण निसमप्रमः ॥ ६ ॥ गरुडाधिष्ठितो हृष्टो वसन् ज्याप्य जगत्रयम् ॥ श्रीवत्सकोस्तुमयुत सि स्थिता॥ देवहिजाग्निगोश्वत्थातिथियुजाप्रायणा ॥ ४॥ चातुमांस्येथ संप्राप्ते युवाच

! में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं व तुम्हारा कल्यासा होने तुम मनोरथ को कहो ॥ ८ ॥ पार्वतीजी बोली कि उस निर्मल ज्ञान को दीजिये कि जिससे होवें ऐसा कहेहुए उन महाविष्णुजी ने पार्वतीजी से कहा ॥ ६॥ कि वेही वेवदेवेश विष्णुजी तुमसे निरसन्देह कहेंगे और वेही साक्षी भगवान् शमी बस्तों को पहने हुए ॥ ७ ॥ व सब आभूषणों की शोभाश्रोंसे प्रकाशित महाशारीरवाले प्रसन्तमुखवाले विष्णुजी ने उत्तम पार्वतीजी से यह

कमललाचन व करोड़ों सुयोंके समान प्रभावान् विष्णुजी॥६॥ गरुड़ पै स्थित व त्रिलोक में ज्याप्त होकर बसते हुए व श्रीवत्स तथा कीस्तुभ से

इर स्थित हैं॥ १०॥ और संसारको रचनेवाल व रक्षक और पवित्रों के भी पवित्रकारकहें और आदि अन्त से रहित व धर्म तथा धर्माहिकों के लिये मेरा अधिकार नहीं है इसमें सन्देह नहीं है यह कहकर भगवान् विष्णुजी प्रसन्न होगये व चुप होग्हे ॥ १३ ॥ इसी अवसरमें सब शिवजी सब मनोरथोंबाले विमान के ऊपर बढ़कर पार्वतीजी के आश्वम को गये ॥ १४ ॥ व उन पार्वतीजी ने सांखयों के सामने भी परमेश्वर ॥ स्रोर जो तीनों स्रक्षरों से सेवने योग्य हैं वही स्रख्ताड बहाहै स्रीर मूर्ति व अमूर्ति के स्वरूप से जो जा जन्मधारी है वह वही है ॥ १२ श्रीर तुमसे कहनेके देह के मीतर व बा वे स्वामी है॥ ११ भूतगणों से संयुत

(जलाश्राया) के हे सुबते ! मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं इस उचम विमान के ऊपर चढ़ों मैं एकान्तरथान में जाकर तुमसे उचम तेजको कहूंगा ॥ १७॥ ऐसा उस समय हर्षसंयुत शिवजी हाथ में पकड़ कर उचम विमान पे चढ़ाकर लीलासे चलेगये ॥ १८॥ श्रीर श्रनेक प्रकार के धातुमय तथा जा व वह आश्चये हुआ ॥ १५ ॥ कि उन महादेवजी की स्तुति कर विष्णुजी शरीर में मिलगये इसके उपरान्त शिवजी ने पार्वतीज भित्रनगणैर्युको विमाने सार्वकामिक ॥ १४॥ तया वै मगवान् हेवः घुजितः परमेश्वरः ॥ सखीनामापि प्र पै समजायत ॥ १५ ॥ स्तुत्वाऽथ तै महाहेवं विष्णुहेहे लयं ययो ॥ अथोवाच महेशानः पार्वतीं पर मृह्य मुदान्वितः ॥ विमानवरमारोप्य लीलया प्रययो तदा ॥ १८ ॥ नानाथातुमयानद्रीत् नानारत ॥ नदीनिभैरकुञ्जाश्य नदान्कोकिलकूजितान् ॥ १६ ॥ अखातान् देवखाताश्य गङ्गादाः सरित ॥ विश्वसृष्टा च गोप्ता च पवित्राणां च पावनः॥ अनादिनिधनो धर्मो धर्मादीनां प्रमुर्हि सः॥ १९॥ मं यत्सकलं ब्रह्म एव सः ॥ मूर्तामूर्तस्वरूपेण यो यो जन्मधरो हि सः ॥ १२॥ ममाधिकारो नैवास्ति इत्युक्त्वा भगवानीशा विर्गाम प्रहष्टवान् ॥ १३ ॥ एतास्मन्तरं श्रम्भुर्गिरजाश्रममभ्य ६॥ विमानवरमारोह तुष्टोऽह तत्र मुत्रते॥ गत्वैकान्तप्रदेशन्ते कथये प्रमं महः॥ १७॥ एवमुक्त्व त पर्वतों को व नदी, भारता और कुओं को व कोकिलों से शब्दित नदोंको दिखाते हुए ॥ १६ ॥ और बिन खोदेहुए देवसातों । संश्वयः ॥ अक्षरत्रयमे विचित्रितान वक्तुं तव न गात् ॥ सन त्यक्षमाश्च मेश्बरः । विष्णुदेव जी के स्थितः मगवतीं

के आभाग्यके वश से

77.17

व गंगादिक निवयों तथा हज़ारों पतों के पिंजरवाले सुगन्धित कमलों को दिखाते हुए ॥ २०॥ श्रोर बड़े भारी कर्मिकार व काविदार, ताल, तमाल, हिताल, प्रियंगु व कटहलों के वृक्षों को दिखाते हुए॥ २१ ॥ व फूलंहुए बहुत से तिलक व मौलितिरी के वृक्षों को व विष्णुजी के पिंजरमय क्षेत्रों को दिखाते हुए ॥ २२॥ के किनारे गये व फूलेहुए काशोंवाले स्वर्णमय तथा शरस्तम्ब के गर्लों से संयुत बड़े भारी शरवन याने नरकुल के बनको गये॥ २३॥ जो विभाग में स्थित तथा अभि के समान शोभावाले मुगों व पक्षियों से संयुत था और वहां किनारे दे प्राप्त ऊर्ध्वरेता मुनियों के ॥ २८ के अग्रभाग दें बैठेहुए उन शिवजी ने ब्रीके लिये दिखाया और पार्वतीजी से वनके समीप छड़ कृतिकाओं को देखा ॥ १४ ॥ और स्नान क्यों कि वह पुत्र तुम्हारे द्रीन को प्राप्त हुआ है ॥ २७ ॥ पार्वतीजी बोली कि मेरे भाग्यके बशासे कैसे पुत्र गोदीमें प्राप्त होगा क्यों कि पुरुष को पहने उन बहुतही भूषित चन्द्रमा की स्त्रियों ने हाथों को जोड़कर कहा कि पुत्र के लिये तुम कहाँ जाती हो।। २६॥ हे महा सैंगन्धिकांश्च कहारात् सहस्रदलापिञ्जरात्॥ २०॥ दश्यत् कर्णिकारांश्च कोविदारात् महाडु मुनीनामू ोस्तमालाच् हिन्तालाच् प्रियङ्गून् पनसानाषे ॥ २१ ॥ तिलकान् बकुलांश्चेव बहुनषि च पुष्पितान् ॥ नामस्य पिञ्जराणि विदर्शयन् ॥ २२ ॥ ययौ देवनदीतीरे गतं शारवणं महत् ॥ फुल्लकाशं स्वर्णमयं तत्कथ्यतां महामागे स च ते दर्शनं गतः॥ २७॥ पार्वत्युवाच ॥ समभाग्यव्यात्युवः कथमुत्सङ्गमाहरेत् ॥ २७॥ नह्यमाग्यव्यात्युंसां काषि सोर्व्यं निरन्तरम् ॥ २८ ॥ मुतंनाम्नाप्यहं पृष्टा भवतीनां च द्रशनात्॥ किमर्थामे ॥ २४॥ आश्रमान् स विमानाग्रे तिष्ठन् पन्यै हादश्यत् ॥ षट्कत्तिकाश्च दृहशे पार्वत्या वनसन्नि स्वलंकताश्वन्द्रपत्न्यस्ता विरजाम्बराः ॥ ऊष्ट्रस्ता योजितकराःक त्वं प्रताय गच्द्राम् ॥२६॥ णान्वितम् ॥ २३ ॥ हेमभूमिविभागस्यं बिङ्कान्तिभुगहिजम् ॥ तत्र तीरगतातां च स्नाताः । किये व निर्मेल पर्लो भागे! उसको कहिये मान् ॥ ताबो क्षेत्राणि पद्म शास्त्रम्बाष्ट्र ध्वेतताम् धौ॥२५॥ कि सोने की मूमिक शिवजी श्रीगंगाजी श्राश्वमों को विमान स्तथा ॥

इसको शीघ्रही कहिये॥ २६॥ क्रिनिकाएं बोली कि हे संदिरि ! यहां धरेहुए तुम्हारे पुत्रको देनेके लिये व सूर्यनारायण के चातुर्मास्य में प्राप्त शोगंगाजी में नहाने के लिये हम सब यहाँ आई हैं॥ २०॥ परितीजी बोली कि हे सिखयो ! हास्य का समय नहीं है सत्यही कहिये क्योंकि एकान्त के समय में परस्पर हास्य होता है॥ ३१॥ क्रिनिकाएं बोली कि हे त्रेलोक्यशोभिते, देवि ! हम सब सत्य कहती हैं कि इस स्तंब (गुच्छे) के समूह के मध्य में स्थित बालक को घ्रहण की-होता है॥ ३१॥ क्रिनिकाओं का बचन सुनकर उस समय पावंतीजी शंकित हुई व उन्होंने अभिनेके समान व प्रकाशित तेजवाले पड़ानन बालकको देखा ॥३॥ तिये ॥ ३२॥ क्रुनिकाओं का बचन सुनकर उस समय पावंतीजी शंकित हुई व उन्होंने अभिनेके समान व प्रकाशित तेजवाले पड़ानन बालकको देखा ॥३॥ साबत्सेति ग्रहीत्वा तं कुमारं पाणिना मुद्रा ॥ विमानमध्यमादाय कृत्वोत्सङ्गे ह्यवाच ह ॥३५ ॥ विरंजीव न्य मध्यस्यं बालकं हणु ॥ ३२ ॥ क्रतिकानां वचः श्वत्वा शिक्षता पावेती तदा ॥ दद्शं बालं दी वं दीप्तवर्चसम् ॥ ३३ ॥ तदित्कोटिप्रतीकाशं रूपदिन्यश्रियायुतम् ॥ बिह्मप्रजं च गाङ्गेयं कार्तिकेयं महाब ब्ध्यतामिषिलिम्बितम् ॥ २६ ॥ क्रतिका ऊचुः ॥ वयं तव मुतं न्यस्तं प्रदातुमिह मुन्द्रि ॥ चातुर्मास्ये ह संप्राप्ताः कथ्यतामांवेलाम्बतम् ॥ २६ ॥ क्वांतका ऊचुः ॥ वय तव भुत न्यस्त प्रदातामह भुन्दार ॥ वातुमास्य स्वो स्मातुमागता देवनिम्नगाम् ॥ २० ॥ पार्वत्युवाच ॥ न हास्यावसरः सख्यः सत्यमेवहि कथ्यताम् ॥ एका नतावसरे हास्यं जायते वेतरेतरम् ॥ ३१ ॥ कृतिका ऊचुः ॥ सत्यं वतमहे देवि तव त्रेलोक्यशोमिते ॥ अस्य स्तम्बसमूहस्य प्रामं पत्मुखं लम्॥ ३४॥। चिरं नन्द चि

३६॥ प्रसन्नमनवाले व प्रकाशमान तथा बड़े उदार स्वामिकार्त्तिकेयजी को देखकर पावेतीजी प्रसन्न हुई और स्वामिकार्त्तिकेयजी बड़े प्रमसे व करोड़ बिजलियों के समान व रूपकी उत्तम लक्ष्मी से संयुत श्रीन्तपुत्र व गंगासुत तथा कृत्तिकाओं के बालक महाबलवान् स्वामिकार्त्तिकयजी को देखा ॥३८॥ व हे वत्स ! ऐसा कहकर उस बालक को हर्ष से लेकर हाथ से पकड़ कर विमान के बीच में लाकर उन पार्वतीजी ने गोद में करके यह कहा ॥ ३४॥ कि बहुत दिनतक जियो व बहुत समय तक प्रसन्न रहो और बहुत दिनोतक बन्धुनों को श्रानन्द कीजिये यह कहकर दृहता से करके यह कहा ॥ ३४॥ कि सस्तक में सूंधकर ॥ ३६॥ प्रसन्नमनवाले व प्रकाशमान नथा नवे नना निर्ता कि जिन्हें के शिजये यह कहकर दृहता से लिपटा कर व उस पुत्र को

रिनन्दय बान्धवान् ॥ इत्युक्तवा गाहमालिङ्ग्य मुध्नि चाघाय ते सुतम् ॥ ३६ ॥ सहष्टा परमोदार मा

पि है व उससे दूना घृतरूप बनाहुआ समुद्र है।। ४३ ॥ जोकि उत्तम स्वादु से पूर्ण है जहां कि सब ओर सिद्ध हैं और उससे दूना शा-इक्षसंज्ञक द्वीप है ॥ ४४ ॥ और वहां द्षिमंडोद से उपजा हुआ उससे दूना समुद्र है श्रीर वहां वड़े ता में स्थित साध्य देवता सदेव बसते

र्षयः ॥ ४६ ॥ पिडमानि मुदिन्यानि भौमाः स्वर्गा उदाहताः ॥ तत्र स्वर्णमयी भूमिस्तया रजतमं

ससे भी दूना सक्ष नामक प्रसिद्ध हीप है वहां क्षीरोद समुद्र है जहां कि महर्षिलोग बसते हैं॥ १६॥ श्रोर ये छह हीप पृथ्वी के स्वर्ग कहे गये

ए हिपको नाँच गये॥ ४०॥ और दिञ्यलोकों से विरे व दिञ्यपवैतों से संयुत इश्वसमुद्र से दूने हीप को व उस हीप से फिर दूने॥ ४१ ॥ वकर व उस समुद्र से दूने कौंचसंज्ञक द्रीपको नाँचगये और उससे भी दूना मिद्रा का समुद्र यक्षों से सेवित है।। ४२ ॥ और उससे दूना जम्बूद्दीप व उससे दूने शारमसुद को नांषकर गया॥ १६॥ और उत्तरकुरुनों को नांषकर सूर्यके समान तेजवाले विमानके द्वारा समुद्र से दूने कर॥ ३७॥ तदनन्तर हायोको जोड़कर प्रसन्न चित्तसे सावधान हुए और वह विमान नदों व समुद्रोंको नांघकर शाघही चला॥ ३८॥ श्रोर निसम् ॥ कार्तिकेयो महाप्रेम्णा प्रणिपत्य महेश्वरम् ॥ ३७ ॥ ततः प्राञ्जलिरव्ययः प्रहष्टेनान्तरात्मना॥ त्तपिस संस्थिताः ॥ ४५ ॥ ततोऽपि हिग्रणं द्वीपं सक्षनामेति विश्वतम् ॥ क्षोरोदो हिग्रणस्तत यत्र पयो शीघ्रं तीत्वो नदनदीपतीन् ॥ ३= ॥ जम्ब्र्हीपमतिकम्य लक्षयोजनमायतम् ॥ ततः समुद्रं दिख्ण इस्न्रदाद्दियणं द्यापं तद्दीपाद् द्विग्रणं पुनः ॥ ४१ ॥ तमातिकम्य हैगुएं को बसंजितम् ॥ ततोऽपि हिगुएं सिन्धुः सुरोदो यक्षसेवितः ॥ ४२ ॥ ततोऽपि हिगुएं द्यपि द्यिमण्डोद्मंभवः ॥ साघ्या वसन्ति थिवच ॥३६॥ उत्तरांश्च कुरूबीत्वा विमानेनाकैतेजसा ॥ समुद्राद्हिशुणं द्विपं कुशनामेति कीतिंतम् ॥४०। तेसंजितम् ॥ अर्णबहिग्रणं तस्मादाज्यरूपं मुनिर्मितम् ॥ ४३ ॥ प्रमस्वादुसंप्र्णं यत्र सिद्धाः समन्ततः। इंगुणं दीपं शाल्मली इक्षसंज्ञितम् ॥ ४४ ॥ समुद्रो द्विगुणस्तत्र समाकान्तं दिञ्यपर्वतसंकुलम् । नयत 

त हैं॥ 8८ ॥ ये वजों और भूषणों के समूहों को बरसाते हैं हे मुनिस्तम ! इन देखेहुए चिह्नोंबाले द्वीपों को ॥ 8८ ॥ शिवजी आकाशमार्ग नांबगये और सक्षद्वीप के अन्त में उससे दुगुना क्षीरसागर है ॥ ४० ॥ और उसके मध्य में श्वेत नामक निश्चय कियाहुआ वड़ा भारी संयुत व सुनहर्ता पृथ्वी है।। ४७ ॥ और शहद के समान स्वादुवाले वृक्षों से सब कामनाओं को देनवाली है और जहां स्वी व पुरुषों के शिखरों व अनेकों बुलोबाला रम्यकनामक वर्बत है ॥ ४१ ॥ उसके बड़े भारी दिन्य शिखर पे जब विमान स्थापित किया गया तब अमृत

नाःमाः

तीन अक्षों से संयुत यह एकाझरमंत्र है और मायारहित व संसार को पवित्र करनेवाला वह माघ महीनेमें हितकारी है॥ ४६॥ मुन्दर एकान्त में ॥ ४३ ॥ पिनाकथारी देवदेव शिवजीने पार्वतीजी से हादशाक्षर मंत्र को कहा और स्वामिकार्तिकेयजी ने भी गुन्न से बड़े भारी ध्वान योग व अंकारसे संयुत तथा श्रष्ठता युक्त व रहस्यसमंत श्रीर वेद से परे हादशाक्षरसंज्ञक मंत्ररूप को सुना ॥ ४४ । ४४ ॥ कुओं से सिवित व सुवर्गारूपी बालुवाले ॥ ४२ ॥ तथा दुग्ध के प्रभावसे विहारवाले व शिलातलों से आच्छादिन और मिएयों व रबों। ॥ इक्षेमंधूपमस्त्रादेः सर्वकामप्रदायिका ॥ यत्र झिष्ठरुषाणां च कत्पद्धा ग्रहे स्थिताः ॥ ४८ ॥ वासांसि ॥ प्लक्षद्वीपस्य च प्रान्ते द्विगुण्ः क्षीरमागरः ॥ ५० ॥ तत्मध्ये मुमहद्दीपं श्वेतं नाम मुनिश्चितम् ॥ स्तत्र शतश्यङ्गीमितद्रमः॥ ५१ ॥ तस्य शङ्गे महद्विज्ये विमानं स्थापितं यदा ॥ तदामृतफलैर्दक्षिः सिवि माघमासहितश्चायममायो विश्वपावनः ॥ ५६ ॥ विष्णुरूपो विष्णुमध्यो मन्त्रत्रयसमन्वितः ॥ समूहान् वर्षयन्ति च ॥ एतानि दृष्टचिन्नानि दीपानि मुनिसत्तम ॥ ४६ ॥ महश्वरो विमानेन न्यत्यका शिलातलमुसंबते ॥ विविक्ते सर्वमुमगे मणिरलसमन्विते ॥ ५३ ॥ उमा ास देवदेवः पिनाकधक् ॥ कात्तिकयोऽपि शुआव शुबाद्गुहातरं महत् ॥ ५४ ॥ ध्यानयोगं मन्त्ररूपं गंजितम् ॥ प्रणवेन युतं साम्ययं सरहस्यं श्रुतः प्रम् ॥ ५५ ॥ ईश्वर् उवाच ॥ अक्षरत्रयसंयुक्षो मन्त्रीयं है॥ पर ॥ शीरम्कन्देन विहते। ये कथ्याम ते हमबालुब वरमें कल्पवृक्ष स्थि के समान फलांबाए भूषणानां महिहायस से विमान के द्वार हादशाक्षर रम्यकःपर्व सक्रद्धाः

। मूर्ति तथा अनूर्ति से विराजित व कार्य कारणरूप अञ्चय, विराट्ररूप परमेश्वर को ध्यान कर किर स्तन पीनेवाला नहीं होता है और चातु-बता है वह सैकड़ों जन्मोंकी उत्पत्ति के लिये समर्थ होता है ॥ ६४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुरागोचातुर्मास्यमाहात्म्येएकोनत्रिशोऽध्यायः॥ २६॥ ाला यह विष्णुरूपी मन्त्र तीन मन्त्रों से संयुत है और चौथी कला से समस्त ब्रह्माएडगणीं से संवित है।। १७।। श्रोर अकाममुनियों से संवन खोंको नाशनेवाला है पहले ज्ञानरूपी व मुखके आश्रय उस ॐकारको ध्यान कर ॥ ४६ ॥ व सर्वन्यापी ब्रह्मको ज्ञानकर शरीर के शोधन में गला मनुष्य कमलासनमें परायण होकर मलीमांति पूजकर ॥ ६० ॥ नेत्रोंको भूदकर व हाथोंको जोड़कर चित्तमें ध्यानरूपसे मंगलरूप शिवजी हाविचा दिकों से सेवित है और नामि (तोंदी) से शिर पर्वन्त न्याप्त है व सबको सुखदायक है।। ५८ ॥ और ॐकार ऐसी प्रिय उक्तिवाला मी ध्यान से पातकों का नाश होता है ॥ ६३ ॥ इस प्रकार विष्णुजी के इस सफल प्रभाववाले व गुण से अपार मरेरूप को जो क्षामर पातकों श्रीर करोड़ों बिजालयोंके समान व करोड़ सूयोंके समान खिववान् तथा लाखों चन्द्रमाको श्रांच्छादित करनेवाले व सबको प्रकाश करनेवाल निष्कामैग्रीनिभिः सेव्यो महाविद्यादिसेवितः ॥ नामितः शिर्मि तियित्वा विराड्पं न भूयःस्तनपो भवेत् ॥ चातुमास्ये सक्रदापि ध्यांनात्कलमपसंक्षयः ॥ ६३ ॥ एवं च एडमुखदायकः ॥ ५८ ॥ ॐकारोति प्रियोकिस्ते महादुःखिनाश्ननः ॥ तं पूर्वं प्रणवं ध्यात्वा ज्ञानरूषं ॥ ४६ ॥ ज्ञात्वा सर्वगतं ब्रह्म देहशोधनतत्परः॥ पद्मासनपरो भूत्वा संपूज्य ज्ञानलोचनः ॥ ६० ॥ नेत्रे कत्वा करों कत्वा तु संहतो ॥ चेतासि ध्यानरूपेण चिन्तयेचित्रवमङ्गलम् ॥ ६१ ॥ तदित्कोटिप्रतीका टममच्छावम् ॥ चन्द्रलक्षममाच्छन्नं पुरुषं बोतिताखिलम् ॥ ६२ ॥ मूर्तामूर्तविराजन्तं सद्सङ्पमञ्य मुरारेरमोघनीर्धे गुणतोप्यपारम् ॥ विलोकयेचोऽघविनाशनाय् क्षणं प्रमुजन्मशतोद्भवाय न्दपुराषे ब्रह्मनारदसंबादे चातुमास्यमाहात्म्येध्यानयोगोनामैकोनविशाऽध्यायः॥ २६॥ ॥श्रोषत्रज्ञायहगणमेवितः ॥ ५७॥

को उमासन कह्यो यथा शिवनाथ। सोइ तीस अध्यायमें वार्शित उत्तम गाथ ॥ पार्वतीजी बोली कि हे देवेश। में प्यानयोग को पाकर जिस प्रकार इं वैसाही कीजिये कि जिस प्रकार में देवी हो जाऊं॥ १॥ शिवजी बोले कि हे सुकुमाराङ्कि! डादशाक्षरसंज्ञक जो यह मन्त्रराज कहा गया ौर सफ़ेद्रंग व मधुच्छंदा ऋषि हैं तथा ब्रह्मादेवता व गायत्री परमात्मा है और सब कमों में विनियोग है ॥ ४ ॥ यह ब्रह्ममयबीज है व इसमें नातन वह जपना चाहिये॥शा श्रौर ॐकार सब वेदोंका आदि व सब ब्रह्माएडों का याजक है तथा सब कार्यों में प्रथम व सब सिंडियों का

ब्रीर भकार पांचरंग का है व सनातन जलबीज है खीर मीचि ऋषिसे संयुक्त पूजा हुआ वह सब सुखों को दनेवाला है॥ = ॥ श्रीर गकार भर-त मुवर्ण के समान अरुष्रांग है व पवन बीज है और विनियोग करनेवालों को सब मुखों का दायक है॥ ६॥ और कुन्द के समान सफेद ीर बेद, वेदांगतत्व नामक व कार्य, कारण क्ष तथा अविकारी है ॥ ४॥ और नकार पीलेरंग का है व सनातन जलबीज है और पृथ्वी श्रीर विषहा विनियोग है॥ ६ ॥ श्रीर मोकार का पृष्वीबीज है व विश्वामित्र ऋषि से संयुत हैं श्रीर लातारंग व बड़े तेजस्वी कुबेर देवता चि ॥ ध्यानयोगमहं प्राप्य ज्ञानयोगमवाप्त्रयाम् ॥ तथा कुरुष्व देवेश यथाहममरीभवे ॥ १ ॥ ईश्वर ह्याएडयाजकः ॥ प्रथमः सर्वकायेषु सर्वसिद्धिप्रदायकः ॥ ३ ॥ सितवर्षों मधुच्छन्दा ऋषित्रह्या तु देव त्युक्रोऽयं मन्त्रराजो द्वादशाक्षरमंज्ञितः ॥ जप्तब्यः मुकुमाराङ्गि वेदे सारः सनातनः ॥ २ ॥ प्रणावः मवि मात्मा तु गायत्री नियोगः सर्वकर्ममु ॥ ४॥ एतद्रह्ममयं बीजं विश्वमत्रसमन्वितम् ॥ वेदवेदाङ्गतत्त्व पमञ्चयम् ॥ ५ ॥ नकारः पीतम्र्यास्तु जलबीजः सनातनः ॥ बीजं प्रथ्नी मनश्बन्दो विषहा विनि ६॥ मोकारः ष्राथिवीचीजो विश्वामित्रसमन्वितः॥ रक्षत्रणों महातेजा धनदो विनियोजितः ॥ ७। ब्रव्णिस्त जलबीजः सनातनः ॥ मरीचिना समायुक्तः प्रजितः सर्वभोगहः ॥ = ॥ गकारो हेमरकाभ निवतः॥ बायुबीजो विनियोगं कुर्वतां सर्वमोगदः॥ ६॥ वकारः कुन्दधवलो व्यामबीजो महाबलः दावः

त्न है और उसका आकाश बीज है और अति चाषि को आगे कर युक्त किया हुआ वह मोक्षदायक है।। १० ॥ और तेकार बिजली का विकार चन्द्रमा बीज कहा गया है व अंगिराजी श्रेष्ठ चाषि हैं और कामनाओं वाला कर्म वजित है।। ११ ॥ और वाकार धूसरंग है और मनके समान है तथा पुलस्ति ऋषि से संयुत नियुक्त किया हुआ वह सब मुखों का देनेवाला है ॥ १२॥ श्रीर मुकार श्रक्षर सदैव हुपहरी के फूल के समान र दुःख से सहने योग्य मनबीज है व पुलह ऋषि से आश्रित वह अर्थ को देनेवाला है॥ १३॥ श्रोर देकार अक्षर का रंग हंस रूप के समान है व बड़ा भारी प्रकाशात्रात्

मप्रस्कत्य योजितो मोक्षदायकः ॥ १० ॥ तेकारो विद्यदिकारः सोमबीजं महत्स्मतम् ॥ आङ्गरा म्राने ॥१२॥ मुकारश्वासरोनित्यं जपाकुमुममास्वरः॥ मनोबीजं दुविषद्यं पुलहाश्रितमर्थदम् ॥१३॥ देकाराक्षरकं न्यासकमो सबेत् ॥ १७॥ अकारं सबेदा न्यस्यन्नकारं पादयोहयोः॥ मोकारं गुह्यदेशे तु मकारं नामि जिंतं कर्मकामिकम् ॥ ११ ॥ वाकारो धुम्रवर्षाश्च मूर्यवीजं मनोजवम् ॥ युलस्त्यपिंसमायुक्तं नियुक्तं सव महासिद्धिः सर्वेदा भवविन्तनम् ॥ १६ ॥ भृगुयन्त्रे समाभ्यच्यं नियोगे सर्वकर्मकृत ॥ गायत्रीख्रन्द पं च कर्बरम् ॥ सिद्धिबीजं महासत्तं कतौ कतित्योजितम् ॥ १८ ॥ वाकारो निर्मेलो नित्यं यजमान त् ॥ प्रचेताऋषिमाश्रेयं मोक्षे मोक्षप्रदायकम् ॥ १५ ॥ यकारस्य महाबीजं पिङ्गवर्णश्च खेचरी

बड़ा प्रभाववान सिद्धि बीज है व यज्ञ में नियोग किया गया है ॥ १४ ॥ और वाकार नित्य निर्मल है व बीज को घारनेवाला यजमान है और गय करने योग्य हैं तथा मोक्ष में मोक्ष का दायक है ॥ १४ ॥ और यकार का महाबीज है व पिंगल वर्ण है और खेचरी व भूचरी महासिद्ध देवता ार का ध्यान होता है॥ १६॥ और भुगुयन्त्र में पूजकर नियोग में सब कमों को करनेवाला है श्रोर इन अक्षरों की गायत्री खंद है व श्रारि में ता है।। १७॥ कि सदेव अंकार को न्यास करता हुआ मनुष्य नकार को दोनों चरगों में न्यास करे और संकार को गुद्ध इन्द्रिय में य भकार व कबरा है स्रीर 

न्यात करें ॥ १८ ॥ और गकार को हद्य में न्यास कर बकार काठ के मध्य में प्राप्त होवें और तेकार को दाहिने हाथ में न्यास करें को नाभि के कमल में न्यास करें ॥ १८ ॥ और गकार को हदय में न्यास कर वकार के वस्य में प्राप्त होवें और तेकार को दाहिने हाथ में न्यास करें क्रोर बाकार बाँये हाथ में प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ क्रोर सुकार को सुख की जिह्वा में न्यास करें व देकार को दोनों को ने में ने अंगर यकार को मस्तकमें न्यास करे।। २०॥ श्रौर लिङ्गमुदा, योनिमुद्रा व घेतुमुद्रा ये सब तीनों श्रक्षरों के विना मन्त्रके रूप में किये गये हैं॥२१॥ हे देवि ! प्रतिदिन जो इसको जपता है वह पापों से लिस नहीं होता है यह हाद्या लिङ्गरूपी श्रारोंबाला हाद्शाक्षर मन्त्र कूमें में स्थित है।। २२॥ श्रोर पूजी हुई बारह ही शाल-

क्षयो भवति नान्यथा ॥ जपध्यानमयो योगः कर्मयोगो न संशयः ॥ २७॥ शब्दब्रह्मसमुद्भतो वेदेन हि युजिताः ॥ तामिः मह विनियागेन सहितश्बन्दाभः सम्ब ॥नकमांख्यो योगो दुष्प्राप्य एव हि ॥ ध्यानयोगं युनवंज्ञिम श्रणुष्वैकाप्रमानसः ॥ २६ ॥ ध्यानयोगं द्रा तथा त्रयम् ॥ सकलं कृतमेताई मन्त्ररूपे विनाक्षरम् ॥ २३ ॥ यो जपेत्प्रत्यहं देवि न स पापैः ॥ २०॥ चिङ्गमुद्रा जितेश्च मक्तानां मुनिसत्तम ॥ मोक्षो भवति बन्धेभ्यः कर्मजेभ्यो न संश्ययः न ॥ गकारं हृद्ये न्यस्य वकारः कएठमध्यगः ॥ तेकारं दक्षिणे हस्ते वाकारो बामहस्तगः २२॥ शालग्रामाशिलाश्चेन हादशेन जिह्नायां देकारः कर्णयोद्योः॥ वाकारश्चक्षपोर्दन्दे यकारं मस्तकं न्यसेत निम्निनीजसमन्बितैः। त्यक्षेः सह संपाद् ॥ २३ ॥ यथा वर्षामनुष्या द्दादशालिङ्गारं कर्मस्यं दादशाक्षरम्। ॥ ध्यानैजीः प्यते॥ एत क्षोरीमः प्र कृतैः॥ २४ अयं हि ध्य

MANNAMANAMAN

उन समेत इन प्रत्यक्ष अक्षरों से संपत्ति में पूजे॥ २३॥ और विनियोग समेत व भूषित छंदों से तथा मुनि व बीज से संयुत अक्षरों के अनु-१४॥ हे मुनिसत्तम! श्रीर जप, पूजन व ध्यानों से भक्षों का कर्म से उपजे हुए बन्धनों से माक्ष होता है इसमें सन्देह नहीं है॥ १४॥ श्रीर ह योग दुर्लम है फिर ध्यानयोग को में कहता हूं उसको सावधान मन होकर सुनिय।। २६ ॥ कि ध्यानयोग से पापों का नाश होता । है और जप व ध्यानमय योग कर्मयोग है इसमें सन्देह नहीं है॥ २७॥ और शब्द बहा से उपजा हुआ हादशाक्षर वेद के समान है प्राम शिला है व कूल ध्यानों से ॥ ध्यानकमनामक य श्रन्यथा नहीं होत

अवलम्ब समेत ध्यान योग है कि जिससे नारायण का दशन होताहै ॥ २६ ॥ श्रीर दूसरा समस्त अवलम्बवाला योग ज्ञान योग से कहा गया है जोकि अरूप व सिरों वाला तेज है ॥ ३० ॥ श्रीर करोड़ों विजलियों के समान सदैव उद्य व पूर्ण, निष्कल श्रीर सकल है जोकि निरंजनमय है ॥ ३१ ॥ श्रीर वह बको पाताहै और ध्यान से ग्रुद्धताको प्राप्त होताहै ॥ १८ ॥ व ध्यानसे पर ब्रह्म को पाता है और सूर्ति में ध्यानसे उपजा हुआ योग हाताहै तथा था तुरीय अवस्था से परे व उपमारहित तथा भ्रमित इन्द्रियों काला, मूर्तिमान् श्रीर मायामें स्थित व सनातन है ॥ ३२ ॥ श्रीर दश्य, अदश्य, श्रमेय सदेव सब ः CHARLE CONTRACTOR CONT

: ॥ ध्यानेन सर्वमाप्रोति ध्यानेनाप्रोति शुद्धताम् ॥ २८ ॥ ध्यानेन परमं ब्रह्ममूर्तो योगस्तु ध्यानजः॥ ध्यानयोगो यन्नारायण्ड्शनम् ॥ २६ ॥ द्वितीयो निखिखालम्बो ज्ञानयोगेन कीर्तितः ॥ श्ररूपमप्रमेयं ।॥ ३९ ॥ तत्स्वरूपं मोगरूपं तुर्यातीतमन्त्रपमम् ॥ विश्वान्तकरणं भूत्तं प्रकृतिस्थं च शाश्वतम् ॥ ३२ ॥ पमजं चैव वैराजं सन्ततोज्ज्यजम् ॥ बहुलं सर्वजं धम्पं निविकत्पमनीश्वरम् ॥ ३३ ॥ अगोत्रं निर्मेलं एडशातकारणम् ॥ निरीहं निर्ममं बुद्धिशून्यरूपं च निर्मेलम् ॥ ३४ ॥ तद्शिस्प् निर्हेहं निर्हेहं साक्षि शुद्धम्फटिकसंकाशं ध्यातृध्येयविवर्जितम् ॥नोपमेयमगाधं त्वं स्वीकुरुष्व स्वतेजसा ॥ ३४ ॥ पार्वत्यु महः सदा ॥ ३० ॥ ताहित्कोटिसमप्रष्यं सदोदितमखािष्डतम् ॥ निष्कलं सकलं वापि निरञ्जन मयं वियत यत्सर्वकायं मात्रकम् सावलम्ब

टारहित, ममताहीन व बुद्धिमे शून्यरूप और निर्मेल है ॥ ३४ ॥ व ईश्वर रूप वह शरीररहित व हन्दरहित तथा साक्षीमात्र और शुद्ध म्फटिक रूपवाले अमूर्तिमान् नारायण्जी किसं प्रकार भलीभाति मिलते हैं और उनका कैसे स्थान मिलता है उसको कहिये महादेवजी बाले कि अज, विराज व सदेव उज्ज्वल, बहुल व सबों से उत्पन्न तथा धर्मवान् व भेद्राहित और असमधिहै ॥ ३३ ॥ और गोत्रराहित व निर्मल तथा नैकड़ों बहाराडोंका ता और ध्यान के योग्य से रहित व अपने तेज से उपमा रहित और अगाथ विष्णुजीको तुम स्वीकारकरो ॥ ३४ ॥ षार्श्तीजी बोली कि हे प्रमो । कारण है श्रीर ने

अगों में शिर प्रधान है और शिरते बड़ी भारी वस्तु थारण की जाती है।। ३६। ३७॥ और मस्तक से देवता पूजित होता है ये सब संसार पूजित होता है और मस्तक से योग पारण कियाजाता है और जीय शिर में स्थित है और अमूते व मूतिमार विष्णुजी का सर्यनारायण शिर है।। ३६॥ और एथ्वी लोक हद्य हैं व स्सातल चरण हैं और ब्रह्माएड के रूपमें मूरि व अमूति के स्वरूप से व ॥ ४०॥ ब्रह्मात विष्णुही आपही जानयोग के आश्रय हैं और सर्वाय में गुलि व आधुति संवक्ते नाथ

हथं प्राप्यते सम्यग्जानयोगम्बरूपकम् ॥३६॥ नारायणममूर्तं च स्थानं तस्य वर प्रमो ॥ इष्वर उवाच॥ ं गात्रेषु शिरमा धायते महान् ॥ ३७ ॥ शिरमा ग्रीजेतो देवः ग्रीजतं सकलं जगत् ॥ शिरमा धायते यानाहरं परम् ॥ ४४ ॥ सबेहानोत्तरं चेव चातुमास्य न संश्यः ॥ सबेमेव कृतं पापं चातुमास्य शुभा यामकालेषु संस्मरन् मुच्यते हरिम् ॥ ४३ ॥ चातुमस्ये विशेषेष ध्यानमात्रात्प्रमुच्यते ॥ अमूत्तेषवनं ह्मरूपो ज्ञानयोगाश्रयः स्वयम् ॥ मुजते सर्वभूतानि पालयत्यपि सर्वशः ॥ ४१ ॥ विनाश्यति सर्व ायो हायम् ॥ सर्वमासेष्वाधिषत्यं येन विष्णोः सनातनम् ॥ ४२ ॥ तस्मात्सवेषु मासेषु सर्वेषु दिवहेष्व मा घियते बलम् ॥ ३८ ॥ श्रिरमा घियते तेजो जीवितं शिरमि स्थितम् ॥ मूर्यः शिरौ ह्यम्तस्य मूर्तस्य ॥ ३६ ॥ उरम्तु प्रथिबीलोकः पाद्श्वैव रसातलम् ॥ अयं ब्रह्माएडरूपे च मूर्तामूर्तस्वरूपतः ॥ ४०।

व श्रेष्ठ है।। ४४॥ और चातुमीस्य में वह सब दानोंने भी श्रेष्ठ है इसमें सन्देह नहीं है और चातुमीस्य में सब भी कियाहुआ जो ग्रुमाग्रुभ कर्म को स्मरण करता हुआ मुक्त होताहै॥ ४३ ॥ और चातुर्मास्य में विशेषकर ध्यान करनेसे मनुष्य मुक्त होजाता है और अमूत ( विष्णुजी ) का संबन गंगा तीर्थ से सदैव विष्णुजी की सब महीनों में स्वामिता है॥ ४२॥ उस कारण सब महीनों व सब दिनों में भी तथा सब प्रहरों के समयों में विष्णुजी करते हैं श्रीर जिस

चाहिये और अदान्त, दुष्ट, चलचिन व पाखराडी से न कहना चाहिये॥ ४८॥ और अपने वचन से अष्ट तथा निन्दा के योग्य पुरुष से यह कथा न कहना चाहिये और नित्य भक्त व जितेन्द्रिय तथा शमग्रदेक गुर्खोवाले पुरुष से कहना चाहिये॥ ४६॥ और विष्णुजी के भक्त बाह्यरा भ को देनेवाला है हे शुभे ! सावधान होती हुई तुम मूर्तिमान् व अमूर्तिमान् में स्थिति को सुनो ॥ ४७॥ श्रोर यह कथा जिस किसीसे व अवश वह अक्षय होताहै इसमें विचार न करना चाहिये व उस कारण सब यत्न से ज्ञानयोग बहुत उत्तम है ॥ ४६॥ श्रोर विष्णुरूप से सेवन किया ४ ॥ अक्षय्यं तद्रवेहीव नात्र कार्या विचारणा ॥ तस्मात्सर्वप्रयन्तेन ज्ञानयोगो बहूत्तमः ॥ ४६ ॥ से ,रूपेण ब्रह्ममोक्षप्रदायकः ॥ श्रुणुष्वावहिता भूत्वा मूर्तामूर्ते स्थिति शुमे ॥ ४७ ॥ न कथेयं यस्य जा कथा॥ नित्यमकाय दान्ताय शमादिशणिने तथा॥ ४६॥ विष्णुमकाय दातन्या श्रद्रायापि ाप्यक्शस्य च ॥ अदान्तायाथ दुष्टाय चलचिताय दामिभके ॥ ४८ ॥ स्वनाक्न्युताय निन्दाय न अमक्तायाप्यशुचये ब्रह्ममानं न कथ्यते ॥ ५०॥ मझकत्या योगसिद्धि त्वं ग्रहाणाशु तपोधने। शुभम् ॥ १५ वितो विष्णुः कस्य मृतस्य वाच्या योगः दिजन्मने ॥ योग से उपजी हुई व

हना चाहिय क्योंकि श्रमक्त व श्रशुद्ध पुरुष से ब्रह्मस्थान नहीं कहा जाता है॥ ४०॥ हे तपोधने! मेरी मिक से तुम योगासिद्ध को शीघही ग से प्राप्त होने योग्य उन अभूत नारायण को श्रेष्ठ जानिये॥ ४१॥ व नादरूप से सब प्राणियों के शिरमें स्थित जानिये और वही प्राणिय गयण के विम्ब के समान वर्तमान है।। ४२॥ व हे देवि ! सदैव वह सूक्ष्मरूप कहागया है और मूर्तिमान वह मूर्ति से प्राप्त कियाजाता है व अन्यास से प्राप्त होता है।। ४३॥ श्रीर उनके शरीर में सब देवता व योगी लोग बसते हैं तथा दाहिने कान में अन्य निदेगों बसती हैं॥ ४८॥ थर ॥ शारीरें सकला देवा योगिनो निवसन्ति हि ॥ कर्णें तु दक्षिणे नद्यो निवसन्ति तथापराः ॥ ५८। मात्मकः ।

ने सुर्याविम्बवत् ॥ ५२ ॥ सदोदितः सुक्ष्मरूपो मुत्तों मूत्यां प्राणीयते ॥ अभ्यासेन सदा देवि प्राप्यते पर

गम्यं तं विद्धि नारायणं परम् ॥ ४१ ॥ नादरूपेण शिरमि तिष्ठन्तं सर्वहेहिनाम् ॥ स एव जीव

एक भी योगी जिसके घरमें कवल भर खाता है ॥ ६२ ॥ वह अपना समेत तीन पुश्तियों तक अवश्य कर तारता है और यादे बाहासा योगी नि से भी ॥ ६३ ॥ हे देवि ! सब प्रासियों के पापों की राशि का नाशक है व बहा में परायस उत्तम कमोवाला उत्तम शूद् यदि योगका

निमान होते हैं इस कारण हे देवि ! सदैव योग को अभ्यास करे और चातुर्मास्य में विशेषकर योगी पापको नाश करता है ॥ ६० ॥ व कानों को Î जो योगी मस्तक में मनको धारण करता है यह मुक्त होजाता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ६१ ॥ और विष्णु व योग में तत्पर मनुष्य का मेद श्वजी व नामिमें सनातन बझाजी हैं और पृथ्वी चरणतलके अग्रभाग में व जल सब कहीं प्राप्त है ॥ ४४ ॥ और अग्नि, पवन व आकाश मस्तकक मध्य में वर्तमान है व वाहिने हाथमें पांच तीर्थ हैं इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४६ ॥ और सूर्य जिनका दाहिना नेत्र है व चन्द्रमा बायाँ नेत्र गल व बुध दोनों नासिका कही गई हैं ॥ १७ ॥ और बृहस्पति दाहिने कान में य बायें कान में शुक्रजी हैं और मुखमें शनैश्चर व गुदा गया है ॥ ५८ ॥ और केतु इन्द्रियों में प्राप्त कहा गया है व सब यह शरीर में प्राप्त हैं और योगी लोग शरीर को प्राप्त होकर चीदह लोको यदि वित्रो मवेद्योगी सोऽवश्यं दर्शनादाप ॥ ६३ ॥ सर्वेषां प्राणिनां देवि पापराशिनिष्ठदकः ॥ सिक्यो भालमध्यतः ॥ हस्ते च पञ्च तीर्थानि दक्षिणेनात्र संशयः ॥ थ६ ॥ सूर्यो यहक्षिणं नेत्रं चन्द्रो वाममु गिमश्चैव सुघश्चैव नामिके हे उदाहते ॥ ४७॥ ग्रुहश्च दक्षिणे कर्णे वामकर्णे तथा भृगुः ॥ मुखे शनैश्चरः हुः प्रकीतितः ॥ ५८ ॥ केतुरिन्द्रियगः प्रोक्नो ग्रहाः सर्वे श्रारिरगाः ॥ योगिनो देहमासाय भुवनानि चतु प्रवर्तन्ते सदा हेबि तस्मादोगं सदाभ्यसेत् ॥ चातुमांस्ये विशेषेण योगी पापं निक्रन्तति॥ ६०॥ मुहून भि मस्तके धारयेन्मनः॥ कर्णो विधाय पापेभ्यो मुच्यतेऽसी न संश्यः॥ ६१॥ अन्तरं नैव पश्या गिप्रस्य वा ॥ एकोपि योगी यहेहे ग्रासमात्रं भुनक्ति च ॥ ६२ ॥ कुलानि त्रीणि सोऽवश्यं तारयेदात्म ः शम्भुनामी ब्रह्मा सनातनः ॥ पृथ्वीपाद्तलाये तु जलं सबगतं तथा ॥ ५५ ॥ तेजो बायुस्तथा कहा गया है श्रीर मं श्रीर हदयमें इश्वर इन्द्रिय में राहु कह ना सह MANAMA ॥ या जो उत्तम गुरुवों का भक्त होवे वह भी अमूर्त के फल को पाता है और नियत आहारवाला जो योगी परवहा की समाधि को करता तिमास्य में विशेषकर विष्णुजी के त्वय का भागी होता है जैते सिंद पुरुष के हाथ के स्पर्श से लोह सुवर्ण होजाता है॥ ६६ ॥ वैसेही विष्णु नुष्य अमूर्त (परवहा ) में लीन होजाता है जैसे गंगाजी से गिराहुआ मार्ग का जल देवताओं से भी ॥ ६७ ॥ सेवित व सब फलोंको देने गेगी मुक्ति की देता है जैसे गोमय से सदेव अपिन जलती है ॥ ६८ ॥ श्रीर वह सदेव यज्ञकर्ता मनुष्यों से देवताओं का मुख कहा जाता है वाला

देक मिल्दियों उसके आगे प्राप्त होती हैं और वोशियों में श्रेष्ठ पुरुष उनमें भी मनको नहीं देताहै॥ ७२ ॥ श्रीर योग से सब दान व यज्ञों से किया जाता है॥ ७०॥ हे पार्नि ! पहले सदेव योगियों को ज्ञान की संपत्ति होती है और उनसे प्रहण किया हुआ योगी होता है॥ ७१॥ क अभ्यास से मोक्ष का पात्र होता है ॥ ६८॥ हे देवि ! सदेव ज्ञान की सिन्धि को देनेवाला यह योग मोक्ष की इच्छावाल सनकादिक स्वामी मच्छद्रो योगमाग्यदि ॥ ६४॥ भवेत्महुरुभक्तो वा सोप्यमूर्तफुलं लभेत् ॥ यो योगी नियताहारः ् ॥ सर्दानंकतुभवं पुएयं भवति योगतः॥योगात्सकलकामाप्तिनं योगाञ्जवि प्राप्यते ॥ ७३ ॥ यो इं तथा योगी विमुक्तिदः॥ यथा गोमयमात्रेण् बिह्रिर्राप्यति सर्वदा ॥ ६- ॥ देवतानां मुखं तिष्ठ कीत्येते | । । एवं योगी सदाम्यामाज्जायते मोक्षमाजनम् ॥ ६८ ॥ योगोऽयं मेन्यते देवि ज्ञानसिद्धिप्रदः सदा ॥ नेराचार्यमुष्टिमुस्मिर्धाष्ट्वेरः॥ ७० ॥ प्रथमं ज्ञानसम्पत्तिज्ञायते योगिनां सदा ॥ तेषां ग्रहीतमात्रस्तु यो ाधिमान् ॥ ६५ ॥ चातुमांस्ये विशेषेण हरों स लयभाग्मवेत् ॥ यथा सिद्धकरस्पशांख्वोहं भवति का ६॥ तथा मूर्ते हरिप्रीत्या मनुष्यो लयमात्रजेत् ॥ यथा मार्गजलं गङ्गापतितं त्रिद्शोरपि ॥ ६७॥ सेवि पार्वति ॥ ७१॥ ततस्तु मिद्धयस्तस्य त्विष्माद्याः पुरोगताः ॥ भवन्ति तत्रापि मनो न दद्याद्योगिन होता है और योग से सब कामनाओं की प्राप्ति होती है व योग से पृथ्वी में नहीं प्राप्त होता है।। ७३ ॥ और योग से हुद् 1 की प्रा प्रविद्यमम सनक

है।। ७७ ॥ और पश्चभूत निवास जो यह ज्ञानरूप स्थान है उस पदको प्राप्त होकर जन्मरूपी संसार के बन्धन से मुक्ति होती है।। ७८ ॥ ॥ चित्त सदैव दशम हार संपुरवाले शिर में स्थित होता है॥ ७४॥ व कानों की मूदकर नाद रूप को द्वंदते हुए मनुष्य का वही अंकार का अप्रमाग और वही सनातन बहा है॥ ७६ ॥ और वही अनंतरूप नामक है व वही उत्तम अमृत है और नासिका के पवन में यह शब्द होता है व जठरानि का ममतारूप शत्रु नहीं होता है व योग से सिक मनुष्य के मनको कोई भी नहीं हरसका है॥ ७४॥ श्रोर वही निर्मल योगी है कि जिसका न्थिनं योगान्ममतारिष्ठः ॥ न योगसिद्धस्य मनो हर्तुं केनापि शक्यते ॥ ७४ ॥ स एव विमलो योगी य त्पदम्॥ ७७॥ पश्चभूतं निवासं यज्ज्ञानरूपसिदं पदम् ॥ पदं प्राप्यं विसक्तिः स्याज्जन्मसंसारवन्ध् ॥ पदाप्रिदुर्जमा लोके योगसिद्धिप्रदायिका ॥ ७६ ॥ एवं ब्रह्ममयं विभाति सक्तं विश्वं चरं स्थावरं मिदं पदं स मगवान् विष्णुः स्वयं ज्यापकः॥ ज्ञात्वा तं शिरसि स्थितं बहुवरं योगेश्वराणां परं प्राणी | स्थितम् ॥ स्थिरीभूतन्यथं नित्यं दशमदारसंषुटे ॥ ७५ ॥ कणीं पिथाय मत्येस्य नादरूपं विचिन्वतः ॥ न्यागं तदेव ब्रह्म शाश्वतम् ॥ ७६ ॥ तदेवानन्तरूपाक्यं तदेवामृतमुत्तमम् ॥ घाण्वायो प्रघाषांऽय होती है व योग से म स्थिर हुई व्यथावाला गान्न हृदय्या मित्तं शिरांसि तदेव प्रणावस्य जठराग्नेमेहत यह बड़ा भारी स्थान 

आकार को सर्प की नाई छोड़ देता है ॥ ८० ॥ इति श्रीस्कन्द्युराणे देवीद्यालुमिश्रविराचितायां भाषाटीकायां ज्ञानयोगकथनं नाम त्रिशोऽज्यायः ॥ ३० ॥ ापक हैं योगीश्वरोंके मध्य में श्रेष्ठ व बहुतही उत्तम उन विष्णुजी को मस्तक में स्थित जानकर प्राशी संसार में उत्पन्न केचुलरूपी माया के इकी देनेवाली पद की प्राप्ति दुर्लभ है ॥७६॥ इस प्रकार सब चराचर संसार ब्रह्ममय शोभितहै और विज्ञान नामक यह पद है और वे भगवान् संसारमें योगकी सि विष्णुजी श्रापही ब्य

चातुमास्यमाहात्म्यं ज्ञानयांगक्थन

ज्जगतिजां निर्मोकमायाकृतिम्॥ ८०॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे

ऽस्यायः ॥ ३०॥

विज्ञानारूयाँ मुश्रति सर्पव

नात् ॥ ७८

ाब ज्ञानमय योगी जीनेवालों को मोक्षदायक होता है ॥ १॥ श्रीर जब श्रीर में ममता नहीं होती व जब चित्त निर्मेल होता है श्रीर जब उमासन शिव यथा ज्ञानयोगको हाल । इकतिसवें अध्याय में सोई चरित रसाल ॥ महादेवजी बोल कि जब चित तामसकमें को छोड़कर होता है तब कर्म से बन्धन नहीं होता है॥ २ ॥ श्रीर जब कर्मों को करता हुआ मनुष्यों का मन शान्त होता है तब योगमयी सिन्ध होती है॥ ३॥ श्रीर बड़ा बुद्धिमान् मनुष्य गुरुत्व स्थान को बार बार भोगकर जीताहुआ विष्णुत्वको प्राप्त होकर कर्म के संगमे छूटजाताहै॥ ८

है॥ =॥ और पिएड में तत्पर पितर लोग तबतक संसार में अमते हैं जबतक कि वंशमें भिक्तिसंयुत पुत्र नहीं होता है॥ ६ ॥ और तबतक ।। छ।। स्रोर यह निर्मल योग वह निर्मेण कहा गया है व कर्म से उपजा हुआ शुभत्व को प्रतिपादन करनेवाला कर्म से उपजा हुआ वह नित्य व नैमित्तिक कमे दुःख व मंतापकी बृद्धिके लिये इच्छासे सेवने योग्य नहीं हैं॥ ४॥व हे महेश्वरि ! कमों के स्वामी विष्णुजी को जानिये रोंको छोड़कर मनुष्य सब संसार से छूट जाताहै॥ ६॥ यही उत्तम ज्ञान है व यही उत्तम तप हैं और यही उत्तम कल्याण है जोकि श्रीकृष्णजी ॥न्तं च्णां यदा ॥ तदा योगमयी सिद्धिजायते नात्र संशयः ॥ ३ ॥ ग्रुरुतं स्थानमसऋदनुभूय महाम मेंलो योगो निर्धेषाः स उदाहृतः ॥ तहिष्णोः कर्मजनितं शुभत्वप्रतिषादनम् ॥ = ॥ तावद्रमन्ति संसारे डतत्पराः ॥ यांबत्कुले मिक्रियुतः मुतो नैव प्रजायते ॥ ६ ॥ तांबद् दिजाश्च गर्जान्त ताब्दुर्जात पातकम् । ावाच ॥ यदा चित्तामसं कर्म त्यक्त्वा कर्मस्र जायते॥तदा ज्ञानमयो योगी जीवतां मोक्षदायकः॥ १। मता देहे यदा चित्तं सुनिर्मेलम्॥ यदा हरो मिक्रियोगस्तदा बन्धो न कर्मणा ॥ २॥ कुर्वन्नेवहि कम न्बिष्णुत्वमासाद्य कर्मसङ्गात्प्रमुच्यते ॥ ४॥ कर्माणि नित्यजातानि नित्यनैमित्तिकानि च ॥ इच्छ्या ने दुःखतापविद्यदये ॥ ५ ॥ कर्मणामीशितारं च विष्णुं विद्धि महेश्वरि ॥ तिस्मन्संत्यज्य सर्वाणि संस खिलात ॥ ६॥ एतदेव परं ज्ञानमेतदेव परं तपः ॥ एतदेव परं श्रेयो यत्ऋष्णे कर्मणोर्णम् ॥ ७ र नित्य उत्पन्न पतरः

प्रेष्ठ है और वही महायज्ञों को हरनेवाला है जाकि विष्णुजी की मिक्ति से संयुत है।। १९ ॥ व पलक को सूदने व उद्यारने के जयसे योग शिके जयमें गोमेघ कहा गया है।। १२ ॥ व मनकी विजय में मनुष्य सदैव श्रश्यमेध यज्ञके फलको पाता है और संकल्प के विजय से मनुष्य यज्ञके मलको पाता है ॥ १३ ॥ श्रौर शरीर के त्याग से नित्य नरयज्ञ कहा गया है व अग्निरहित मस्तकरूपी कुडमें गुरु के उपदेश की विधि व तबतक पाप गर्जता है और तबतक अनेक तीर्थ है जबतक कि मनुष्य मिक्षको नहीं पाता है॥ १०॥ श्रीर मेतार में वही ज्ञानी है व योशियों

ता है य जब गुरुवों से ब्रह्मका स्थान सिक किया जाता है ॥ १८ ॥ तब वह मुक्तिको पाता है खोर केवल शरीर. स्थित रहता है खोर जबतक ॥ जीताहुआ वह योगी ब्रह्मरूप से मिलता है और अज्ञानी सदेव बन्धनरूपी कर्मों से बाँघा जाता है।। १७ ॥ और कर्मों को करता हुआ पी पशुवों को मारकर ब्रह्मभूतत्व को पाता है ॥ १४ ॥ याने ब्रय में मिलजाता है बीर थोड़ा भोजन करनेवाला वह योगी तीन दंडोंको धार १४॥ और निरंजन विष्णु देवजी के जानने पर वह त्रिदंडी जानने योग्य है और मनका दंड व कर्म का दंड तथा वचन का दंड जिस योगी न्यनेकानि यावद्रक्तिं न विन्दति ॥ १० ॥ स एव ज्ञानवार्ल्लोके योगिनां प्रथमो हि सः ॥ महाकतूना रिमक्रियुतो हि सः ॥ ११ ॥ निर्मिषं निर्जयन्मेषं योगः सममिजायते ॥ वाषाजिये योगिनस्तु गोमेघश्च ब्रह्मणः प्रतिपाद्यते ॥ १८ ॥ तदेव मुक्तिमाप्रोति देहस्तिष्ठति केवलम् ॥ यावह्रह्मफलावाद्ये प्रयाति ॥ १२ ॥ मनसो विजये नित्यमश्वमेथफुलं लमेत् ॥कल्पनाविजयांत्रित्यं यज्ञं सौत्रामणि लमेत् ॥ १३॥ ध्यते नित्यं कर्मामिर्वन्धनात्मकैः॥१७॥ कुर्वन्नेव हि कर्माणि ज्ञानी मुक्ति प्रयाति हि॥ यदा हि ग्रुक्तिम हास्तत्वमश्तुते ॥ स योगी नियताहारो द्यड्तितय्धारकः ॥ १५ ॥ त्रिद्यडो स तु विज्ञेयो ज्ञाते दे जैनात्रित्यं नरयज्ञः प्रकीतितः ॥ पत्रीन्ट्रियपश्र्न्हत्वानग्नौ शीपं च कुपदके ॥ १४ ॥ ग्ररूपहेः । मनोद्एडः कमंद्एडो वाग्द्एडो यस्य योगिनः ॥ १६ ॥ स योगी ब्रह्मरूपेण जीवन्नेव समाप्यते अज्ञानी MANAMAMAAAA

प्रन्थियां जानने योग्य हैं ॥ २० ॥ व ब्राह्मणों की मोक्षमार्ग श्रुतियों और स्मृतियों के समुचयसे होता है और यह मोक्ष चार हारों से संयुत नगर के समानहै ॥२१॥ श्रीर उसमें शम श्रादिक चार हारपाल सदैव रहते हैं पहले मनुष्यों को मोक्षदायक वेही सेवने के योग्य हैं ॥ २१ ॥ श्रीर शान्ति व उत्तम विचार तथा संतोष श्रीर साधुवों का समागम ये जिसके हाथ में प्राप्त होते हैं उसको सिद्ध समीपही होती है ॥ २१ ॥ श्रीर हे देवि ! मनुष्यों को विष्णुजी की भक्ति से उत्तम घमे के प्ति के लिये उत्तम पुरुष जाता है ॥ १६॥ तबतक कर्ममयी बृत्ति रॉक ब्रह्मरूपी बुक्षके मध्य में होतीहै और सदेव मुनियों को प्रन्थियों के अन्तर्गत ॥ १६॥ ताबत्कमंमयी द्यतित्रंब्रह्मान्तरा भवेत् ॥ अवान्तराणि पर्वाणि ज्ञेयानि मुनिभिः सदा ॥२०॥ मोक्ष

की सिद्धि मिलती है यह पूर्ण ज्ञान विद्यानीन कहा है ॥ २४ ॥ श्रीर सब विद्या के स्थानों में ज्ञान के लिये घूमता हुआ मनुष्य उत्तम गुरु से ऊपर द्या स्थिर होती है शौच य आचार से संयुत वह योगी दुःल को नहीं पाता है॥ २८ ॥ व मायादिक के पटलों से रहित तथा मिथ्या हैं॥ २६॥ और राग व हेषको छोड़कर कोघ व लोभ से रहित तथा सब कहीं समद्शीं और विष्णुभक्तका द्रीन ॥ २७ ॥ और जिसके हदय ज्वाला के समान शीघही ज्ञान को पाता है ॥ २४ ॥ श्रौर जो मुहूर्त भर भी लय को चिन्तन करता है उसके निश्चय कर उसीक्षण हजारो ोमिविवर्जितः ॥ सर्वत्र समदशीं च विष्णुभक्तम्य दर्शनम् ॥ २७ ॥ सर्वेषामपि जीवानां हया यस्य ॥ शौचाचारसमाधुक्नो योगी दुःखं न विन्दति॥ २८ ॥ मायादिपटलेहींनो मिध्यावस्तुविरागवान् ॥ नां च श्रतिस्मतिसम्बयात् ॥ मोक्षोऽयं नगराकारश्चतुद्दारसमाकुलः ॥ २१ ॥ द्दारपालास्तत्र नित्यं चत्व स्य तस्य सिद्धिनं दूरतः॥ २३॥ योगसिद्धिविष्णुभक्त्या सदमिच्रण्ने च॥ प्राप्यते मनुजैर्वि एतज्ज्ञान इयः॥तएव प्रथमं सेन्या मनुजमां शदायकाः॥ २२॥ शमश्च महिचारश्च मन्तोषः साधुसंगमः॥ एते वे ॥ २८ ॥ ज्ञानार्थं च भ्रमन्मत्यों विद्यास्थानेषु सर्वशः ॥ सद्यो ज्ञानं सद्गुरुतो दीपार्चिरिव निर्मेला॥ २५। मिप यो लयं चिन्तयित ध्रुवम् ॥ तस्य पापसहस्राणि विलयं यान्ति तत्क्षणात् ॥ २६ ॥ रागहेषो पा ॥ शौचाचारसमायुक्तो योगी दुःखं न रस्तु शमाल मुहुत्तमात्र मार्गोहिजा में सब प्राण्याक श्रावरण से योग निर्मेल दीपक की पाप नाश होजात हस्तग मलं 

बस्तु से विरागी तथा निन्दित संसर्ग से हीन योगसिंद का लक्षण है।। २६ ॥ और ममताकी अग्नि का संयोग मनुष्यों को सन्तापदायक है और उस योगी का शान्ति करना उत्पन्न कमों का नाशक है ॥ ३॰ ॥ और इन्द्रियों को रोंककर मनुष्य म गहां से निषंघ करे जे १ कि लाह से विसा हुआ लाह बहुत पैन होजाता है ॥ ३१ ॥ और शरीर में पवित्र को देनेवाली दो प्रकार की बुद्धि है एक त्याग करने योग्य व दूसरी ग्रहण करने योग्य है और संसारविषयवाली बुद्धि त्याग करने योग्य है व परब्रह्म में वह उत्तम होती है॥ ३२॥ हे देवि ! जैसे कि श्रहं कार पाप व पुर्य को देनवाला है वैसेही तत्व जानने पर उत्तम फलके लिये होता

॥ यदा ग्रुरः प्रसन्नात्मा तस्य विश्वं प्रसीदिति॥ ग्रुरश्च तोषितो येन संतुष्टः पितृदेवताः॥ ३७॥ ग्रुरूपदेशः ॥ बुद्धिहै द्विषिया देहे हेया प्राह्या विशुद्धिदा ॥ संसारिषपया त्याज्या परब्रह्मणि साशुभा ॥ ३२ ॥ अहं निश्च योगासिद्धश्च लक्षणम् ॥ २६ ॥ ममताबिद्धमंयोगो नराणां तापदायकः ॥ उत्पन्नं शमनं तस्य तान्नराः शिवम् ॥ हदिस्थं शिरमिस्थं च द्वयं बद्धविमुक्क्ये ॥ ३४ ॥ एतदक्षरमञ्यक्रममृतं सक्लं तव ॥ रूपारूपवि ब्लुरूपरूपे मूर्तं निवेदितम् ॥ ३४ ॥ एवं ज्ञात्वा विमुच्येत योगी संसारबन्धनात् ॥ ग्रुरूपदेशाद् ग्रहस्थो लमते नान्यथा होंवे पापपुएयप्रदायकः॥ ज्ञाते तत्वे शुभफलकते संघाय नान्यथा॥ ३३॥ श्यामलं च उपस्थं च रूपाती न्तिचारणम् ॥ ३० ॥ इन्द्रियाणामयोद्धत्य मनसैव निषेधयेत् ॥ यथा लोहेन लोहं च घर्षितं तीस्णत ब्रजेत् ॥३१॥ निन्त ॥ ३६ योगिनः शा

संसार के बन्धन से छूट जाता है और गुरुके उपदेश से गृहस्थ इसको पाता है अन्यया कहीं नहीं पाता है ॥ ३६॥ और जब उसके ऊपर गुरु तब संसार भर प्रसन्न होता है और जिसने गुरुको प्रसन्न किया उससे पितर व देवता प्रसन्न होते हैं ॥ ३७॥ और गुरुका उपदेश व प्रतिमा शिवजी को बैंघेहुएकी मुक्ति के लिये ध्यान करे ॥ ३८ ॥ रूप व श्रारूप विष्णुरूप के रूपमें यह श्रक्षर, श्रच्यक्त, श्रमृत व श्रालार में तुमसे कहा गया ॥३॥ ऐसा जानकर योगी संसार के बन्धन से छट जाता है कौन नक्से नानेल ने नहरू

था शान्ति में मन व ज्ञान समेत कर्म यह मोक्ष का सिन्द लक्ष्या है॥ ३८ ॥ और कियाओं के स्वामी विष्णाही है व आप निष्कर्म हैं और करे तो करोड़ों जन्मों में उपजेहुए पापको जलाकर विष्णुजी मुकिदायक होते हैं ॥ ४२ ॥ बहा। बोले कि उसी श्रवसर में वहां क्षरिसागर के लिये वह द्वादशाक्षर बीज है॥ ३६ ॥ और द्वादशाक्षर चक्र सब पापों का नाशक है व दुष्टों का विनाशक तथा परब्रह्म का दायक है॥ ४०॥ सरस्पधारी यही निर्मल परब्रह्म मैंने आपही तुमसे प्रकाशित किया ॥ ४१ ॥ भिक्त भे प्रहण् करने योग्य व योगियों के ध्यानरूप इसको जो

पश्च दवां यक्षोऽथ मानुषः ॥ कथं जीवस्य देहान्तर्गतो मम बद् प्रमो ॥ ४६ ॥ मतस्य उवाच ॥ आहं चारः शमे मनः॥ किया च ज्ञानसाहिता मोक्षासिदं हि लक्षणम् ॥ ३८॥ कियापतिर्विष्णुरेव स्वयमेव ॥ ४३ ॥ उरोबाहुक्रति कुर्वन् सान्निध्यं समुपागतः ॥ महामत्स्योऽज्ञातपूर्वः सन्निधानेऽनहं मुक्तिरः कैटमारिः ॥ ४२ ॥ ब्रह्मोबाच ॥ तिसम्बन्सरे तत्र क्षीरसागरमध्यतः ॥ निर्गतश्च विमानाग्रे ॥ ईकारगर्ने मत्स्यं च दृष्टा तं स महेश्वरः ॥ तेजसा स्तम्भयामास वाक्यमेतदुवाचह ॥ ४५ ॥ कस्त्वं रब्रह्मप्रायकम् ॥ ४० ॥ एतदेव परं ब्रह्म द्वाद्शाक्षररूपध्रक् ॥ मया प्रकाशितं देवि स्वयं हि विमल सर्वपापनिवर्हणम् ॥ दुष्टान । एतस्रोके योगिनां ध्यानरूपं मिक्रियाहां अदया चिन्तयेच ॥ चातुमांस्ये जन्मकोटयां ।।। स च प्राणिनिरूपाय द्वाद्शाक्षरबीजकः ॥ ३६॥ द्वाद्शाक्षरकं चकं

कि मझली के पेटमें स्थित तुम देवता या यक्ष या मनुष्य कीन हो व शरीर के मध्य में प्राप्त तुम कैसे जीतेहों हे प्रमों! इसको कहिये॥ ४६॥ पीड़ित मत्स्य (मखली) विमान के अप्रभाग में निकली ॥ ४३ ॥ और हद्य को बाहुके समान करती हुई वह मछली तभीप आई व पहले न हित बड़ीमारी मझली समीप में प्राप्त हुई ॥ ४४ ॥ और हुंकार के गर्भ में उस मझली को देखकर उन शिवजी ने तेज से स्तिम्भित किया व यह मध्य से तेजपुञ्ज से जानी हुई श्रहंकाररा

के लिये पितरों का स्वामी होऊं॥ ४१ ॥ शिवजी बोले कि बाह्मण हो व पुत्ररूप हो श्रीर स्वभावही से पूजने योग्य भी हो बाहर बेग से माता से निकाल दियागया और मछली ने मुफ्तको पकड़ लिया व यहां मुफ्तको बहुतसा समय होगया॥ ४६॥ तुम्हारे इन वचनरूपी अमृतों से बड़ामारी ज्ञान-योग हुआ उससे मूर्तिमें प्राप्त तथा कलाओं समेत अमूर्त तुमको मैंने जाना॥४०॥ हे देवेश! मुफ्तको निकलनेके लिये आज्ञा दीजिये कि जिस प्रकार हे बहान्! हिर आगया॥ ५३॥ और रूपवान् व प्रतिमा से संयुत तथा मछली की गन्ध से संयुक्त, चन्द्रमा के समान गंधवान् बह वहां सुन्दर सुगन्ध ४९ ॥ और पार्वतीजी ने भी इस पुत्रको अपने गोदका भाजन किया और बड़े प्रसन्न शिवजी ने उसका नाम भी किया ॥ ४४ ॥ कि जिसालिये मछली बोली कि क्षीर से उपजे हुए समुद्र में पिता के बचन से मानाने वंशनाशके भयसे मुम्मको मछली के पेट में डालदिया है यह मेरे कुलसे संयुत नहीं है योजित यह बड़े केशसे मस्तक से उत्पन्न हुआ उसी कारण मुख विकृत होगया उससे अपने वंश का नाश होगया गएडान्तयोग में पैदाहुआ बालक घर का कार्थ नहीं करता है ॥ ४७। ४८ ॥ इस कारण सुनिये कि वंशमें पैदाहुआ में दुःसित नामापि हरः प्रमहर्षितः ॥ ५५ ॥ यस्मान्मत्स्योद्राज्जातो योगिनां प्रवरोह्यम् ॥ तस्मात्वं मत्स्यना तिः॥ सोमकान्तिसमस्तत्र अभवद्विष्यगन्यभाक्॥ ५४॥ उमापि प्रणतं चामुं मुतं स्वोत्सङ्गमाजनम्॥ च क्षिप्तः समुद्रे क्षीरसम्भवे॥ मात्रा तु पितृवाक्येन नायं मम कुलान्वितः ॥ ४७॥ कुलक्षयभयातेन जातं ॥ गएडान्तयोगजनितो बालो न ग्रहकर्मकृत्॥ ४८॥ इति मात्रा दुःखितया निरस्तः श्रुणु वैशाजः। हीतोस्मि कालो मेत्र महानभूत् ॥ ४६॥ तव वाक्यामृतैरिभिज्ञांनयोगोमहानभूत् ॥ तेन त्वं सक्लो ज्ञातो । भूत्रेगः॥४०॥ अनुज्ञां मम देवेश देहि निष्कमणाय च॥ यथाहं पितृषो बृह्यन् भवाम्याशु विद्यदये॥५ भ विग्रोसि मुतरूपोसि पूज्योस्यपि स्वमावतः ॥ बहिनिष्कमवेगेन स्तिमितोसि महाभिषः ॥ ५२ ॥ ततोऽसी तउत्क्रेशान्मत्स्ययोजितः ॥ ततो हि विकृतं वकं क्षणाइहिरुपागतः ॥ ५३ ॥ रूपवान् प्रतिमाथुको मत्स्य मिन तुम स्तम्भित कियेगये हो ॥ ४२ ॥ तद्ननन्तर मत्स्य से शनम्। हरउवाच॥ शिरसा जा गन्धेन संयु म्बकुलनार् भषेषापिय

अष्ठ यह सब्बी के पेट से वैदाहुआ उस कारण तुम मत्त्यनाथ ऐसे संसार में प्रसिद्ध होगे॥ ४६॥ श्रीर न भेदन करने योग्य मनुष्यराहीर के पारगामी होगे और ईप्रिहित तथा सुख, दुःख हीन व आशारहित और ब्रह्म सेवक ॥ ४७ ॥ आप चीदहों भुवनों में जीवन्मुक्त होगे वह चलागया॥ ५६॥ तदनन्तर वे पार्वतीजी अंकार के पात्ररूप श्रति उत्तम ज्ञान को पाकर प्रसन्न हुई इस प्रकार लोकों की माता जी को बारबार प्रणाम करतेहुए ॥४=॥ शिवजी समेत मंद्राचलको आये बह्याजी बोले कि पार्वती देवीकी पद्सिणा कर और स्वामिकात्तिकेय स्यातो मिन्ध्यपि ॥ ४६ ॥ अच्छेचः स्यान्नरतमुज्ञानयोगस्य पारगः ॥ निर्मत्तरोऽपि निर्दन्दो निर्पाशो त्र ४७ ॥ जीवन्सुक्तरच मविता भुवनानि चतुर्द्शा ॥ इत्युक्तरच महेशानं प्राणमंश्च पुनःपुनः ॥ ५८ ॥ सिहितो मन्द्राचलमाययौ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ कृत्वा प्रदक्षिणं देवीं स्कन्द्मालिङ्गय सोगमत् ॥ ५६ ॥ ाक्षरजामुमा ॥ इमां मत्स्येन्द्रनाथस्य चोत्पतिं यः श्युणोति च ॥ ६१ ॥ चातुमस्यि विशेषेणु सोऽश्व भेत् ॥ ६२ ॥ इति श्रीस्कन्दुपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे चातुमस्यिमाहप्त्ये मत्स्येन्द्रनाथोत्पत्तिकथनं नामे ति हष्टा प्राप्य ज्ञानमनुत्तमम् ॥ एवं सा परमां सिद्धि प्रण्यकस्य प्रभाजनम् ॥ ६० ॥ संप्राप्य जगत यि:॥३१॥ योगियों के मध्य में ततः सा

। जानन देवजी मात्वो दैत्यसमूह । सो बित्त अध्याय में कह्यां चित्र सुब्यूह ॥ ब्रह्माजी बोले कि स्वामिका चिक्यजी पार्वतीजी को प्राणों । मत्त्येन्द्रनाथोत्पत्तिकथननामैक्षिशोऽध्यायः॥ ११॥

ाक्षर से उपजीहुई उत्तम सिद्धि को पाकर प्रसन्न हुई मत्स्येन्द्रनाथ की इस उत्पत्ति को जो सुनता है॥ ६०। ६१॥ वह अश्वमेध यज्ञके फल गतुर्मास्य में विशेष कर उस फलको प्राप्त होता है॥ ६२॥ इति श्रीस्कन्द्युराखे ब्रह्मनारद्धांवादे चातुर्मास्यत्ते देवीद्यालुमिश्रविस-

च ॥ कार्तिकेयश्च पार्कत्याः प्राष्टोभ्यश्चातिबल्लमः ॥ संकोडाते समीपस्थो नानाचेष्टामिह्य

नजी कभी बहुत गाते थे और कभी अपनी इच्छा से नाचते थे॥ २॥ और कभी मातां व पिता को देखकर नव्रता से नीचे भूक जाते थे व पांच दिन ब्यतीत हुए ॥ ४ ॥ तदनन्तर इन्द्रादिक सब देवता तारकासुर के डरसे भगकर तारक के मारने की इच्छां से शिवजी की स्तुति करने लगे ॥ ४ ॥ श्रौर किनारे बालू के लेपन की राचि करते थे॥ ३ ॥ और कभी गर्गोसमेत अनेक प्रकार के वनके वृक्षोंको ढूंढ़ते थे इस प्रकार खेलतेहुए उनको थे और समीप में स्थित वे उद्यत स्वामिकार्तिकेयजी अनेक प्रकारकी चेषाओं से खेलते थे॥ १॥ और अरुश खिव तथा अद्भुत पराक्रमवाले कमी श्रीगंगाजी के बड़े तेजस्वी षडान से भी आधिक प्यारे

| बनतः कचित् ॥ कचिच गङ्गापुलिने सिकतालेपनार्राचः ॥ ३ ॥ गणैः सह विचिन्गाने विविधान् ॥ एवं प्रकोडतस्तरम्य दिवसाः पञ्च वे गताः ॥ ४ ॥ ततो देवा महेन्द्राद्यास्तारकत्रासविद्वताः ॥ स्तुवन्तः दंधमी प्रतापवान् ॥ = ॥ ततस्तारक तः॥१॥ रक्रकान्तिमंहातेजाः षएमुखोड्डतविकमः ॥ कचिद्रायति चात्यर्थं कचिन्नत्यति स्वेच्छ्या ॥ २ ॥ मातरं पितरं शृङ्करं सर्वे तारकस्य जिघांसया ॥ ५ ॥ चकुः कुमारं सेनान्यं जाह्नव्याः स्वगणैः मुराः ॥ सम्बतुरेववाचानि षु ष्पवर्षे पपात ह ॥ ६ ॥ बहिस्तु स्वां ददो शक्तिं हिमवान् वाहनं ददो ॥ सर्वदेवसमुद्रूतगणकोटिसमाद्यतः॥७॥ प्रणम्य मुनिसङ्घेभ्यः प्रययो रिषुपत्तने ॥ ताम्रबत्यां नगयां च शङ्कं दध्मो प्रतापवान् ॥ ८ ॥ ततस्तारक रियदानवकोटयः ॥ समाजम्मस्तम्य पुराच्ब्ङ्गनाद्भयातुराः ॥ ६ ॥ स्ववाहनसमारूदाः संयता बल वनभूरहान् शङ्गं सर्वे पवर्षे पपात ट्या विनय

अपने गाणों समेत देवताओं ने गंगाजी के कुमार स्वामिकार्त्तिकयजी को सेनापति किया और देवताओं के बाजन बाजने लगे व पुष्पकृष्टि भरनेलगी ॥ ६ ॥ और अगिन ने अपनी शक्ति दिया व हिमाचल ने सवारी दिया और सब देवताओं से उपजेहुए करोड़ों गर्णोंसे बिरेहुए स्वामिकार्तिकयजी ॥ ७ ॥ मुनिगर्णों के शब्द के भय से विकल होका उसके पुरमे आये॥ ६ ॥ और अपनी सवारियों पै चहेहए बलमे गर्वित तथा स्वामिकार्तिकेयजी के तेजसे बुके नगर में गये और तामंबती नगरी में प्रतापी स्वामिकार्चिकेयजी ने शंखको बजाया॥ ८॥ तद्नन्तर उस तारकामुर की सेना के करोड़ों

श्रीकृष्णजी से प्रीरत गंगाजी के पुत्र स्वामिकार्चिकवजी ने शिक्ते युद्ध करके केंकदिया व सारथी समेत उस तारकामुरको क्षण्मर में भस्म वे सब भी देवता युद्ध करने लगे ॥ १० ॥ श्रीर तब उन देवताश्रों ने सब दानवों की सेनाश्रों को मारा श्रीर विष्णुजी के चक्र से कटेहुए ॥ और उस दानवों की सेनाको नष्ट टेखकर उसने समर में युद्ध किया और देवेश स्वामिकार्त्तिकेयजी ने शीघ्रही श्रनेक प्रकार के बागागर्गा ी में गिरपड़े ॥ ११ ॥ तदनन्तर उस समय सैकड़ों दानव मगगये व मारेगये व हे सुने ! रक्त से उपजी हुई खनेक प्रकार की नदिय देवाः सर्वेषि युयुधः स्कन्दतेजोपश्हिताः ॥ १० ॥ तदा दानवसैन्यानि निजवान च सर्वशः ॥ वि ते बिन्नाः पेतुरूपी सहस्रशः ॥ ११ ॥ ततो भग्नाश्च शतशो दानवा निहतास्तदा ॥ नदाः शोधित ता बहुविधा सुने ॥ १२ ॥ तद्रग्नं द्रानवबर्खं हुष्टा स युगुधे रणे ॥ बमझ सद्यो देवेशो बाणजालैरनेक

न्या इस प्रकार सातवें दिन तारकासुर को मारकर बालक ॥ १७ । १८ ॥ स्वामिकार्तिकयजी ने बड़े ब्रानन्द से पूर्ण होकर मंद्राचल को वामिता में अभिषेक किया तड्नन्तर अपनी सिक्यों से बिरी हुई हर्ष से गद्भद पार्वतीजी ने उस समय स्वामिकार्तिकेयजी को लिपटा कर जीत को पाकर उन सब शिवादिक देवताओं ने ॥ १६ ॥ स्वामिकार्तिकंयजी क इसके उपरान्त तारकासुरको नष्ट देखकर शेष दैत्यलोग पातालको चलेगये तद्नन्तर सब देवताश्रोंके गर्गो ने उनके पराक्रम की प्रशंस ॥ शाकिनायुध्य गाङ्गेयश्चिक्षेप कृष्णुप्रोरतः ॥ तारकं च सयन्तारं चक्रेतं मस्मसात्क्षणात् ॥ १४ ॥ श्रेषाः मिन् हतं दृष्टाय तारकम् ॥ ततो देवगणाः सर्वे शशंगुस्तस्य विकमम् ॥ १४ ॥ देवहुन्दुभयो नेहुः पु बाऽभवत् ॥ ते लब्धविजयाः सर्वे महेश्वरपुरोगमाः ॥ १६ ॥ सिषिञ्जः सर्वेदेवानां सेनापत्ये पडानन स्कन्दं समालिङ्गय पार्वती हर्षगद्भत्। ॥ १७॥माङ्गल्यानि तदा चक्रे स्वससीमिः समाद्यता ॥ एवं च ा सप्तमेहानि बालकः ॥ १८ ॥ मन्द्राचलमासाद्य पितरी संप्रहर्षयन् ॥ उवाच सकलं स्कन्दः पर र देवताओं के नगाड़ा बजने लगे व फूलोंकी दृष्टि हुई श्रीर तारक हत

चित्त वाले उन शिवजी ने अमित शोभावाले स्वामिकार्तिकेयजी से कहा॥ २०॥ कि हे विभो ! तुम्हारा विवाह का समय प्राप्त हुआ है और स्वियों को कीजिय क्योंकि उनको प्राप्त होकर उनके साथ वह संमत धर्म होता है॥ २१ ॥ और मनोर्थों को देनेवाले अनेक प्रकार के सब विमानोंसे कीड़ा कीजिये उस वचन को प्रसन्न करते हुए सब बुतान्त कहा॥ १६॥ और शिवजी ने समय में उन स्वामिकार्सिकेयजी के विवाह का चिन्तन किया और प्रसन्न सेब मुभको पार्वतीजी के समान है व हे देवेश ! जो सब मनुष्य है उन सबों स्वामिकार्तिकेयजी ने पिता से यह वचन कहा ॥ २२ ॥ कि सब गणों में मेही सबकहीं देख पड़ता हूं और दश्य व अदृश्य पदायों में में क्या गरमेश्वर ॥ २७ ॥ निवर्तन्ते कियाः सर्वा यस्य तं योगिनं विद्धः ॥ विषये लुब्धचितानां वनेषि जा रिः॥ १६॥ काले दारिकयां तस्य चिन्तयामास शङ्करः ॥ स उवाच प्रसन्नात्मा गाङ्ग्यमामितधुति विधैमोगिविमानैः सह कामिकः ॥ तच्छुत्वा भगवाम् स्कन्दः पितंरं वाक्यमत्रवीत् ॥ २२ ॥ अहम टश्यः सर्वेगणेषु च ॥ दश्यादृश्यपदार्थेषु किं ग्रह्णामि त्यजामि किम् ॥ २३ ॥ याः स्नियः सकता या ताः समाहि मे ॥ नराः सर्वेषि देवेश भवदृष्टताच् विलोकये ॥ २४ ॥ त्वं ग्रहमां च रक्षस्व पुनर्नरक था बस्तु दृष्टा तत्करणं त्यजेत् ॥ २६ ॥ तथाज्ञानमनप्राप्य योगी त्यजाति संमृतिम् ॥ ज्ञात्वा सर्वगतं प्राप्तकालस्तव विमो पाणिप्रहण्यममतः॥ कुरु दाराव् समासाच धमस्तामिस्स सम्मतः ॥ २१। ॥ येन ज्ञातमिरं ज्ञानं त्वत्प्रसादाद्खाप्डतम् ॥ २५ ॥ पुनरेव महाघारमंसाराज्यां न मज्जय प्रहण करूं श्रीर क्या त्यांग करूं॥ २३ ॥ श्रीर संसार में जो सब क्षियां हैं वे क्योंकि उनकी प्राप्त को सुनकर भगवान जाकर मातर, पिता मानन्दान् ब्रह्म सर्वज्ञ मज्जनात दीपहस्तो स्कं ०पु ० १५२

प्रमश्यर | सर्व्यापी बहाको जानकर ॥ २७ ॥ जिसके सब कर्म निवृत्त होजाते रण बड़े भयंकर संसारहती समुद्र में किर न पड़ें जैसे दीपक को हाथ में लिये हुए मनुष्य वस्तु को देखकर उस करण ( दीपक ) को छोड़ न देखता हूं॥ रथ॥ और तुम गुरुहो व फिर नरक के मज्जन से मेरी रक्षा कीजिये जिससे मेंने तुम्हारी प्रसन्नता से इस सम्पूर्ण ज्ञानको जाना को में आपके समा है॥ २५॥ उस क

ो है हे महेशान ! मनुष्यों को ज्ञानही बहुत दुर्लभ है ॥ २६॥ श्रौर पायेहुए ज्ञानको पाँगडत किसी भांति से भी नहीं श्रलग करता है न में हूं न पिताहै न भाई है ॥ ३०॥ बरन ज्ञान को पाकर में लोकों में भिन्नता को प्राप्त हूं श्रौर यह ज्ञान दैवसे व तुम्हारे प्रभाव से मिलने योग्य है आई हो तो हमारे समान शान्त लोगोंका नुम तिरस्कार न करोगी ऐसा जानकर जिनसे ज्ञानका ऐश्वर्ष होताहै उन शिवजाने भी ॥ ३६।३७॥ का बन में भी अनुराग होता है ॥ २ = ॥ श्रीर सबकहीं समद्दष्टिवाले मनुष्यों की घर में इच्छावाले मुम्मसे ऐसा बचन निस्सन्देह कहने के योग्य नहीं हो जब हठसे संयुत पार्वती देवी ने बार बार यह कहा ॥ ३१। ३१॥ तब का जप किया पहले ध्यानसे सब इन्द्रियोंको बशकर ॥ ३४ ॥ व महीने भर मनको योग में लगाकर उन्होंने ज्ञानयोग को पाया और जब ति सिडियां उनके सामने आई ॥ ३४॥ तब कोधित स्वामिकार्त्तिक्यजी ने उनसे यह वचन कहा कि यदि तुम सब मेरा भी अनादर कर प्रणाम हर ये स्वामिकार्तिकेयजी कौंच पर्वतको चलेगये और उन्होंने उस बड़े पवित्र आश्रम में बड़ा भारी तप किया॥ ३३ ॥ और हादशाक्षर महाषुर्षये चनार परमं तपः ॥ ३३ ॥ जजाप परमं ब्रह्म द्वादशाक्षरवीजकम् ॥ प्रवं ध्यानेन सवाणि वशाकित्यान्द्र याणि च ॥ ३४ ॥ मनो मासं प्रयुज्याथ ज्ञानयोगमवाप्तवान् ॥ सिद्धयस्तस्य निविघा आणिमाद्या यदागताः ॥ ३४ ॥ तदा-तासां ग्रहः कृदो वाक्यमेतदुवाच् ह ॥ ममापि दुष्टमावेन यादे यूयमुपागताः ॥ ३६ ॥ तदास्मत्मम्या नेतानां नानिभूतं करिष्यंथ ॥ एवं ज्ञात्वा महेशोपि यतोज्ञानमहोद्यम् ॥ ३७ ॥ मतोपि ज्ञानयोगेन स्कन्दोत्यिधि श्रीर न मेरे माताहै न पिताहै न माई है ॥ ३० ॥ बरन ज्ञान को पाकर में लोकों में भिक्ता को प्राप्त हुं श्रीर यह ज्ञान दैवसे व तुम्हारे प्रभाव में मिलने योग श्रीर तुम मुक्ति की इच्छावाले मुफ्ते ऐसा बचन निस्सन्देह कहने के योग्य नहीं हो जब हठसे संयुत पावंती देवी ने बार बार यह कहा ॥ ३१ । ३२ ॥ यते रितिः ॥ २८ ॥ सर्वत्र समदष्टीनां गेहे मुक्तिहिं शाश्वती ॥ ज्ञानमेव महेशान मनुष्याणां मुदुर्लभम् ॥ २८ ॥ यते रितिः ॥ २८ ॥ सर्वत्र ज्ञानं कथमापि पिरिदतों नेव पातयेत् ॥ नाहमिस्मि न माता मे न पिता न च बान्धवः ॥ ३० ॥ ज्ञानं प्राप्य प्राप्य मुक्ति ॥ यत्। वक्तुमेवंविधं वाक्यं मुमुक्षों में न संश्यः ॥ यदाग्रहपरा देवी धुनः धुनरमाषतः॥ ३२ ॥ तदाश्रमे गी कहते हैं और विषयमें लोगी चित्तवाले मनुष्यों अश्मिमादिक विवसिहि। दुष्टता से मेरे समीप श बीजवाला परम ब्रह्म सनातनी मुक्ति होत हैं उसको विद्यान् यं उन माता, पिताको

होकर पुत्रशोक में परायश पार्वतीजीको अधूत के समान उत्तम बचनों से समकाया कि स्वामिकार्तिकेयजी मुक्ति भी ज्ञानयोग करके चातुमस्यिका माहात्म्य सब पातकोंका नाशकहै ॥ रैना३६ ॥ ध्वानमय व आहितीय शिव व विष्णु भी जिसके हृद्य में स्थित होते हैं उस आधिक भावधारी है

गार्तिहन्ता रिष्डः स एबातिप्रियो भवत्ततः॥ ४०॥ इति श्रीस्कन्दपुराषे ब्रह्मनारदसंवादे चातुर्मास्यम ॥ विस्मयाविष्टहृदयः पावतीमत्रशिष्ट्वान् ॥ ३८ ॥ पुत्रशोकपरां चोमां शुमैर्वाक्यामृतैर्हरः ॥ इात्म्यं सर्वपापप्रणाशनम् ॥ ३६ ॥ महश्वरो वा मधुकेटमारिह्वाश्रितो ध्यानमयोऽद्वितीयः । कासुरवयो नाम द्यात्रिशोऽध्यायः॥ ३२॥ इति चातुमांस्यमाहात्म्यम्॥

का नाशक वह शत्रु भी बिन भेद की दृष्टि से बहुत प्रिय होता है ॥ ४० ॥ इति श्रीस्कन्द्युराणे ब्रह्मनारद्संवादे चातुर्मास्यमाहात्म्य देवी-

यां भाषाटीकायां तारकासुरवधो नाम हात्रिशोऽध्यायः॥ ३२॥ इति शुभम् ॥

NAMANAMAR

प्रथम बार

北京車

## लिखनाउ

सुपरिटेंडेट बाबू मनोहरताल मार्गब बी. ए., के प्रवन्य में सुशी नवलिकशार सी. आई. ई., के खापेखाने में ख्पा

मन् १६१५ ई॰।

8x8

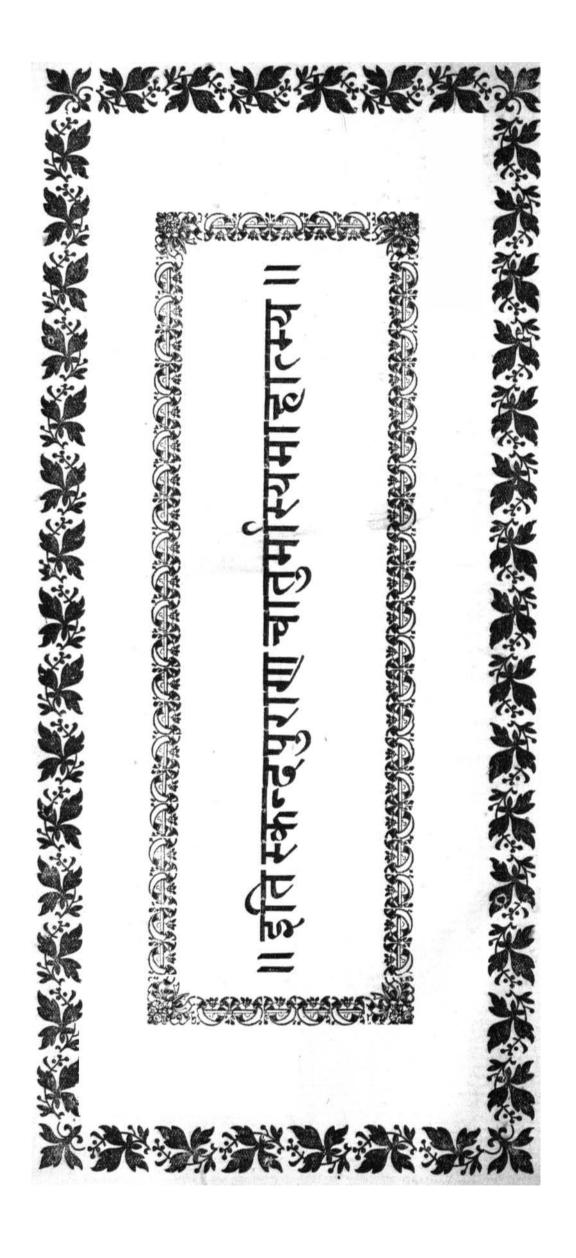



श्रीगर्धाशाय नमः ॥

## अथ ब्रह्मखर्गडान्तर्गतब्ह्यात्म्मः॥

नाम मुनिसों यथा लियो मंत्र भूपाल । सोइ प्रथम श्रष्याय में वर्षित चीरत रसाल ॥ ज्योतिमात्र स्वरूपताले तथा निर्मल ज्ञानरूपी नेत्रों वाले शान्त तथा लिङ्गमूर्तिवाले बहारूपी शिवजीके लिये प्रणाम है ॥ १ ॥ च्हाषेलांग बोले कि हे च्हाजी ! आपने समस्त पातकों को हरनेवाले व पवित्र विष्णु जिके उत्तम माहात्म्य को संक्षेपसे कहा श्रीर हमलोगोंने सुना ॥ २ ॥ इस समय त्रिपुरविनाशक शिवजी के माहात्म्य को हमलोग सुना चाहते हैं श्रीर सब पातकों

शिवाय ॥ ज्योतिमत्रिम्बरूषाय निर्मेत्तज्ञानचक्षुषे ॥ नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे जिङ्गमूत्तेय ॥ १ ॥ थिव हिजसतम ॥ तत्कथायाश्च तद्भक्तः प्रमावमनुवर्षाय ॥ ४ ॥ सूतं उवाच ॥ एतावदेव मत्यांनां परं त्तिमच्द्रामी माहात्म्यं त्रिपुराद्वेषः ॥ तद्रक्रानां च माहात्म्यमशेषाघहरं परम् ॥ ३ ॥ तन्मन्त्राणां च निम् ॥ यदीश्वरक्यायां वै जाता मक्रिरहैतुकी ॥ ४ ॥ अतंस्तद्रक्रिक्षेश्यम्य माहात्म्यं वर्ष्यते मया ॥ ः ॥ आख्यातं भवता मृत विष्णोर्माहात्म्यमुत्तमम् ॥ समस्ताघहरं पुष्यं समासेन श्रुतं च नः ॥ २।

ं उत्तम उनके मक्कों का माहात्म्य सुना चाहते हैं ॥ १ ॥ हे दिजोत्तम! उन शिवजी के मंत्रों के माहात्म्य को य उनकी कथा श्रीर उनकी को कहिये ॥ ४ ॥ सूतजो बोले कि मनुष्यों को इतनाही उत्तम व सनातन कल्याण है जोकि ईश्वरकी कथा में फलकी इच्छा से रहित मिक्त रिया में उन शिवजीकी मिक्तिके लवमात्र का माहातम्य वर्षान करता हूं क्योंकि विस्तार से कभी कल्पपर्यन्त आयुर्वेलवाला मनुष्य नहीं कह सका है॥ ६॥ सब पुरव व सब कल्याणों के मध्यमें और सबसी यज़ोंके मध्यमें जपयंज उत्तम कहागयोह ॥७॥ उनमें पहले जपयज़के बड़े भारी कल्याणकारक उत्तम है॥ ६॥ अपनेबालोको मोक्ष देनेबाला यह पंचाक्षर मंत्र सिक्षि को चाहमेवाले सब श्रेष्ठ मुनियों से सेवन किया जाताहै॥ १०॥ श्रोर इसी मंत्रके श्रक्षरों के नहीं कहसके हैं कि जिसमें श्रतयन्त गुप्त श्रुतियां सिद्धान्त को प्राप्त हुई हैं ॥ ११ ॥ श्रोर शिवजीके जिस उत्तम पंचाक्षर मंत्रमें सिद्धानन्द च्य षड्यार मंत्रको महर्षियोंने कहा है ॥ ८ ॥ जैसे देवताख्रों के मध्य में शिवजी उत्तम देवताहैं वैसेही मंत्रों के मध्यमें शिवजीका षड्यार मंत्र फलको शिदजीके दि माहात्म्यको ब्रह्माजी

१३॥ नमस्कारेण जीवत्वं शिवेऽत्र प्रमात्मिति॥ एक्यं गतमतो मन्त्रः प्रब्रह्ममयो हासा ॥ १४॥ त्तुं चतुमुंखः॥ श्रुतयो यत्र सिद्धान्तं गताः परमनिष्टताः॥११॥ सर्वज्ञः परिपूर्णश्च सिच्दानन्दलक्षणः॥ रमते शैवे पञ्चाक्षरे शुभे ॥ १२ ॥ एतेन मन्त्रराजेन सर्वोपनिषदात्मना ॥ लेभिरे मुनयः सर्वे परंत्रक्ष षा नालं बक्तं विस्तरतः किन्ति॥ ६ ॥ सर्वेषामपि पुएयानां सर्वेषां अयसामपि ॥ सर्वेषामपि य भवपाशनिबदानां देहिनां हितकाम्यया ॥ आहोंनमः शिवायेति मन्त्रमाद्यं शिवः स्वयम् ॥ १५ ॥ किं तस्य बहु । परः स्मृतः॥ ७॥ तत्रादौ जष्यज्ञस्य फलं स्वस्त्ययनं महत्॥ शेवं पद्धक्षारं दिन्यं मन्त्रमाहुमेहष् बानां प्रमो देवो यथा वै त्रिष्ठरान्तकः ॥ मन्त्राणां प्रमो मन्त्रस्तथा शैवः षडश्लरः ॥ ६ ॥ एष प श्राक्षरो मन्त्रो जज्जां मुक्रिदायकः ॥ संसेन्यते मुनिश्रष्टेरशेषैः सिद्धिकाङ्क्षिभिः ॥ १०॥ श्रम्यैवाक्षरमाहा त्म्यं नातं वक् स शिवो यत्र यः॥ ८॥ निरामयम् ॥

लक्षरावाले सर्वज्ञ व अखएड शिवजी रम्या करते हैं ॥ १२ ॥ समस्त उपनिषदात्मक इस मंत्रराज से सब मुनियों ने विकाररहित परंब्रह्म को पाया है ॥ १३ ॥ इस परमात्मा शिव में नमस्कार से जीवत्व एकता को प्राप्त हुआ है इस कारया यह मंत्र परब्रह्ममय है ॥ १४ ॥ संसाररूपी फँसरी से बँचेहुए प्रायायों के हितकी कामना से आपही शिवजीने ॐनमः शिवाय ऐसा आदिमंत्र कहा है ॥ १४ ॥ उसको बहुतसे मंत्रों स्रोर तीयों तथा तपस्या व यजोंसे क्या है कि जिसके हद्य इस परमात्मा शिव में लक्षण्याले सर्वज्ञ व

है और मुक्ति की इच्छावाले शूद्रों व संकर वर्गों तथा कियों से धारग् किया जाता है ॥ २०॥ श्रीर इस मंत्रकी न दीक्षा है न होम है न संस्कार है न तर्पग् है । ऐसा मंत्र है।। १६ ॥ दु:ख से संयुत व भयानक संसार में तबतक प्राशी घूमते हैं जबतक कि एकवार इस मंत्र को नहीं कहते हैं ॥ १७॥ राजा यह मंत्र सब बेदान्तों का मस्तकभूत है और वही यह षडक्षर मंत्र सब ज्ञानोंका निधान है॥ १८॥ और यह मोक्षमार्ग का द्रीपक है का बड़्यानल है और वही यह पडक्षर मंत्र बड़े पातकों के लिये दावानल है ॥ १६ ॥ इस कारण वही यह पंचाक्षर मंत्र सब कुछ देनेवाला श्रीर मंत्राधिराजों का गोचर अनमःशिवार व मायारूपी समुद्र

भिमन्त्रैः कि तीयैंः कि तपोऽध्वरैः ॥ यस्योंनमः शिवायेति मन्त्रो हद्यगोचरः ॥ १६ ॥ ताबद्रमन्ति संसारे पडसरः ॥ १६ ॥ तस्मात्सवेत्रदो मन्त्रःसोऽयं पञ्चाक्षरः स्मृतः ॥ ब्रीमिः शूर्वेश्च मंकीर्णेधायते मुक्ति क्षेत्रेषु जप्तन्यः सद्यः सिद्धि प्रयच्छति॥ २४॥ ग्रुरवो निमेलाः शान्ताः साधवो मितमाषिषाः ॥ कामकोध दारुषे दुःखसंकुले ॥ यावन्नोचारयन्तीमं मन्त्रं देहभृतः सकृत् ॥ १७ ॥ मन्त्राधिराजराजोऽयं सर्ववेदान्तरोखरः ॥ सर्वज्ञाननिघानं च सोऽयं चैत्र षदक्षरः ॥ १८ ॥ कैवल्यमार्गदीपोऽयमविद्यासिन्धुवादवः ॥ महापातकदावाग्निनः सोऽयं मन्त्रः षदक्षरः ॥ १६ ॥ तस्मात्सर्वप्रदो मन्त्रःसोऽयं पञ्चाक्षरः स्मृतः ॥ स्नीिसः शूद्रेश्च संकीर्णेधायेते मुक्ति चित्रन्ये शिव इत्यक्षरद्वयम् ॥ अतं नमस्कियायुक्ती मुक्तये परिकल्पते ॥ २२ ॥ उपदिष्टः सद्गरणा पावने ॥ सद्यो चथोप्सतां सिद्धि ददातीति किमद्धतम् ॥ २३ ॥ अतः सद्गुरुमाश्रित्य याद्योऽयं मन्त्रना २०॥ नास्य दीक्षा न होमश्र न संस्कारो न तपणम्॥ न कालां नापदेशश्र मदा शुनिरयं मतुः॥ २१। महापातकवि जप्तः क्षेत्रे च यकः ॥पुराय काङ्किमः ॥

इस कारण उत्तम गुरुके समीप आकर यह मंत्रराज प्रहण करने योग्यहै और पवित्र क्षेत्रोंमें जपने योग्यहै क्यों कि शीघही सिंदि को देता है ॥ रथ ॥ और जो गुरु और न समयंहै न उपदेश है बरन बह मंत्र सदेव पवित्र है ॥ २१ ॥ व शिव ऐसे दो अक्षर महापातकों के नाश के लिये समर्थ हैं व नमस्कार से संयुत वह मुक्ति के लिये समध् है॥ २२॥ और उत्तम गुरुसे उपदेश दिया व पवित्रकारक क्षेत्रमें जपाहुआ यह मंत्र शीघही चाहीहुई सिद्धि को देता है यह क्या आश्चर्य है ॥ २३॥ १२॥ श्रीर उत्तम गुरुसे उपदेश दिया व पवित्रकारक क्षेत्रमें जपाहुआ यह मंत्र शीघही चाहीहुई सिन्धि को देता है यह क्या आश्चर्य है ॥ २३।

सिद्ध होता है और जपके योग्य क्षेत्रों को मैं संक्षेप से कहता हूं ॥ २६ ॥ कि प्रयाग, पुष्कर व सुन्दर केदार और सेतुबन्ध, गोक्सी व नैमिषारएय शिघ्नही मनुष्यों की सिक्कारक हैं।। २७ ॥ इस विषय में विद्यानोंसे प्राचीन इतिहास वर्शन किया जाता है जोकि बहुत बार या एकबार भी मुनने बालों को मंगलदायक है।। २८ ॥ मथुरापुरी में बड़े उत्साहवाला व महाबलवान् तथा बुह्मिमान् दाशाह ऐसा प्रसिद्ध यदुवों में श्रेष्ठ राजा हुआ है।। २६,॥ तथा थोड़ा बोलनेवाले होवें और काम व कांघ से रहित तथा उत्तम आवारवाले और जितेन्द्रिय होवें ॥ २४ ॥ इनसे द्यासे दिया हुआ मंत्र शीघही ि नैमिषारएय शीघही म निर्मल, शांत, साधु

म् ॥ २७॥ अत्रातुवएयेते सिद्धिरितिहासः पुरातनः ॥ असक्कद्वा सक्कद्वापि श्वएवतां मङ्गलप्रदः ॥ २८ ॥ मथुरायां यदु अष्ठो दाशार्ह इति विश्वतः ॥ वस्व राजा मतिमान्महोत्ताहो महावतः ॥ २६ ॥ शास्त्रज्ञो नयवाक्छ्यो धैर्यवानमित चुतिः ॥ अप्रधृष्यः सुगम्मीरः संप्रामेष्वनिवितिः ॥ ३० ॥ महारथो महेष्वासी नानाशास्त्रार्थकोविदः ॥ वदान्योरूष सुपन्नो युवा लक्षण्संयुतः ॥ ३१ ॥ स काशिराजतनयामुषयेमे वराननाम् ॥ कान्तां कलावतों नाम रूपशीलग्रणा निवताम् ॥३२॥ क्रतोद्दाहः सराजेन्द्रः संप्राप्य निजमन्दिरम् ॥ रात्रो तां श्यनारूढां संगमाय समाह्रयत् ॥ ३३ ॥ सा |दाचारा जितेन्द्रियाः॥ २५ ॥ एतैः कारुएयतो दत्तो मन्त्रः क्षिप्रं प्रमिध्यति ॥ क्षेत्राणि जपयोग्यानि समासात्कथ्याम्यहम्॥ २६ ॥ प्रयागं पुष्करं रम्यं केदारं सेतुबन्धनम् ॥ गोकर्णं नैमिषारएयं सग्रः सिद्धिकरं चणा विनिमुक्ताः स

उसने रूप, शील व गुर्खों से संयुत व सुन्दरी तथा उत्तम मुखवाली कलावती नामक काशी के राजाकी कन्या का ब्याह किया॥ ३२॥ स मुपेन्द्र ने श्रपने घरमें प्राप्त होकर रात्रि में पर्लेंग पै प्राप्त उस स्त्री को समागम के लिये बुलाया॥ ३३॥ श्रपने पति से बुलाई व बहुत जाननेवाला तथा नीतिमान् व शूर और धेर्यवान् तथा अभित प्रकाशवान् था और दुर्घषं व बहुतही गम्भीर तथा युद्धों में नहीं लीटता महारथी व बड़े धनुषवाला तथा अनेक प्रकार के शास्त्राथों में चतुर था और सुन्दर वचनवाला तथा रूपसे संयुत व युवा और लक्षगों से या॥ ३०॥ श्रोर वह श्रीर वह शास्त्रों को

ाला वह राजा उठपड़ा ॥ ३४ ॥ रानी बोली कि हे महाराज ! वत में स्थित व कारए। को जाननेवाली सुभक्तो मत छुवे। तुम धर्म व अधर्म को गाहम को मत करो ॥ ३६ ॥ क्योंकि कभी थियसे जो भोग किया जाता है वह बुद्धिमानोंको रुचताहै और ह्यी पुरुष के प्रेम के संयोगते समा-ब्रिने मनको उसमें नहीं लगाया श्रीर यह उसके समीप नहीं आई ॥ ३४ ॥ जय रितके लिये बुलाई हुई अपनी स्त्री नहीं आई तय बलसे उस

श्रीर तचते हुए लोहे के गोले के समान अपना को जलाती हुई सी यकायक छुई हुई उसको भयसे विकल राजा ने छोड़िदया॥ ४२॥ नेवाला है॥ ३७ ॥ श्रौर जब मेरे प्रीति पैदा होगी तब मुम्में बुम्हारा संग होगा क्योंकि चलमे स्थियों को मोगने से पुरुषों को क्या प्रीति ता है॥ ३६ ॥ श्रौर तृप्ति, प्यार, पोषण्, स्नेह, कोमलता व द्या करके ज्वानी स्नीके समीप प्रेमवान् पति जावै श्रौर पुष्पममय में मुखको ो रति करना चाहिये ॥ ४० ॥ उस स्त्री से ऐसा कहेहुए उस कामदेव से विकल राजा ने रति की इच्छा से बलसे हाथ में पकड़ कर लिपटा सुख होता है॥ ३८॥ और बिन स्नेहवती, रोगिसी तथा वत को घारण किये और गरिस्सी व रजस्त्रला तथा न चाहतीहुई स्त्री को पुरुष बल । ता म्युष्मात्रां सहसा तप्रायःपिएड्सिन्निमाम् ॥ निद्हन्तीमिनात्मानं तत्याज भयविद्याः॥ ४२॥ जबक्तमा॥ बलादाहर्त्रकामस्तामुद्रितष्ठन्महीपतिः॥ ३५॥ राइयुवाच॥ मा मां स्पृश् महाराज कारणज्ञ तियोगेन संगमः ग्रीतिबर्दनः॥ ३७॥ प्रियं यदा मे जायेत तदा सङ्गस्तु ते मयि॥ का ग्रीतिः किं मुखं धुंस म् ॥ धर्माधर्मो विजानासि मा कार्षीः साहसं मिष् ॥ ३६ ॥ कचितिप्रयेण भुक्तं यद्रोचते तु मनीषिणाम् योषिताम् ॥ ३८ ॥ अश्रीतां रोगिणीं नारीमन्तर्वतीं घृतत्रताम् ॥ रजस्वलामकामां च न कामेत बल ॥ हता बहुशः प्राथिता सती ॥ न बबन्ध मनस्तास्मन्न चागच्छत्त्।निकम् ॥ ३४ ॥ संगमाय यदाहुता (६॥ प्रीएनं लालनं पोषं रञ्जनं मार्दं दयाम् ॥ कृत्वा वधूमुपगमेद्युवतीं प्रेमवान्पतिः ॥ युवतौ कुमुमे मिच्छता ॥ ४० ॥ इत्युक्तोऽपि तया साघ्व्या स राजा स्मरविद्धलः ॥ वलादाकृष्य तां हस्ते परिरेमे तुमान् विघेयं

30.6

न नहीं करतेहो व पवित्र मंत्र नहीं जपते हो श्रौर शिवजी को श्राराधन नहीं करतेहो तो कैसे सुभको छूनेके योग्य हो ॥' ४८ ॥ राजा । उस उत्तम शिवजी की पञ्चाक्षरी विद्याको कहिये हे प्रिये ! विद्या से पापरहित मैं तुम्हारे साथ रतिको चाहता हूं ॥ ४६ ॥ रानी बोली कि ों छुवा जासका है ॥ ४६ ॥ हे राजन् ! तुम स्वभावही से मिद्रा पीने में परायशा कुलटा व वेश्यादिक स्वियों को सदैव सवन करतेहो ॥ ४७॥ पवित्र मुसक्यानवाली वह रानी बिहँम कर उस राजा से बोली॥ ४४॥ रानी बोली कि हे राजन् ! पुरातन समय मुनिश्रेष्ठ दुर्वासाजी था में शिवजी की पञ्चाक्षरी विद्या को मुन्ने उपदेश दिया था॥ ४५ ॥ उसी मंत्र के प्रभाव से पापरहित मेरा श्रङ्ग दैवसे रहित व पाप पे ! यह बड़ाभारी आश्चर्य देखा गया कि कोमल पत्तेके समान तुम्हारा शरीर कैसे अभिनके समान होगया ॥४३॥ इस प्रकार बहुतही विस्मित इति संभाषमाणौ तो दम्पती गर्गसत्रिधिम् ॥ प्राप्य तचरणौ मृघ्नां ववन्दाते कृताञ्जली ॥ ५१ ॥ श्रथ शैवीं पञ्चाक्षरीं विद्यां कारुएयेनोपिट्छवान्॥ ४५ ॥ तेन मन्त्रानुभावेन ममाङ्गं कलुषां िमतम् ॥ स्पृष्ट पहो सुमहदाश्चयोंमेर हुए तब प्रिये ॥ कथमांग्निसमं जातं बषुः पत्नवकोमलम् ॥ ४३ ॥ इत्यं मुविस्मितो माः सपापैदंबवजितैः ॥४६॥ त्वया राजन्प्रकृतिना कुलटागणिकाद्यः ॥ मदिरास्वादनिरता निषेन्यन्ते ४७॥ न स्नानं क्रियते नित्यं न मन्त्रो जत्यते शुचिः॥ नाराष्ट्यते त्वयेशानः कथं मां स्पर्दुमहीसि॥ ाच ॥ तां समारूयाहि सुश्रोणि शैवीं पञ्चाक्षरीं शुभाम् ॥ विद्याविष्टवस्तपापोऽहं त्वयेच्छामि रतिं राह्यवाच ॥ नाहं तवोपदेशं वे कुर्यां मम ग्रुहर्भवान् ॥ उपातिष्ठ ग्रुहं राजनगर्गं मन्त्रविद्विरम् ॥ ५०॥ ॥ राजबक्षमा ॥ प्रत्युवाच विहर्भेनं विनयेन शुचिरिमता ॥ ४४ ॥ राइयुवाच ॥ राजन्मम पुरा बाल्ये दुर्वास ४८ ॥ राजीव प्रिये ॥ ४६ ॥ ने द्या मे नाल्याय समेत मनुष्यों से नह |जिविच राजा डरगया श्रोर

करूंगी क्योंकि आप मेरे गुरुहों हे राजत्! मंत्र जाननेवालों में श्रेष्ठ गर्गाचार्थ गुरुके समीप जायो ॥ ४० ॥ सुतजी बोले कि इसप्रकार

स्त्री पुरुषों ने गर्गजी के समीप प्राप्त होकर हाथों को जोड़ कर उनके चरणों को मस्तक से प्रणाम किया ॥ ४१ ॥ इसके उपरान्त प्रसन्न

et ogo

刃。 &

र शिवजीकी पञ्चाक्षरी विद्याको तुम उपदेश करने के योग्य, हो ॥ ५३ ॥ हे गुरो ! राजा के कर्ममे जो अज्ञात या ज्ञात पाप किया गयाहो इ होजावै उस मंत्रको मुभे दीजिये ॥ ४४ ॥ इसप्रकार,राजा से प्रार्थना कियेहुए हिजोत्तम गर्गाचार्यजी उन दोनों को यमुनाजीके महापवित्र लेगये॥ ४४॥ और वहां पवित्र दुस की जड़में आपही गुरुजी बैठ नाये और पवित्र तीर्थ के जलमें नहाये हुए व उपवास किये राजाको॥ ४६॥ हजारों कीवा भस्म हुए देख पड़े ॥ ४६ ॥ उस कीवा के समूह को जलता हुआ देखकर बहुतही विस्मित राजा व रानी ने उन गुरुजी से हे भगवन् ! शरीर से यह आश्चर्य कैसा है कि शरीर से उपजा हुआ कीवों का कुल देख पड़ा यह क्या है इसको भली भांति के स्पर्श से उस राजा के शरीर से सैकड़ों करोड़ कीवा निकले॥ ४८॥ श्रीर जले हुए पंखोंवाल वे चिह्याने हुए प्रथ्वी में गिरपड़े कर नम्रचित्वाले राजाने एकानंत में अपना मनोरथ कहा ॥ ५२ ॥ राजा बोले कि हे गुरो ! द्या से संयुत चित्वाले तुम प्राप्त हुए मुम्तको श्रीर शिवजी के चरण कमल को प्रणाम कर व उनके माथे पै हाथ को घरकर शिवजी का मंत्र दिया ॥ ५७ ॥ श्रीर उस मंत्रके घारणही से प्रीतममिष्ठज्य धुनःधुनः ॥ ममाच्छ विनीतात्मा रहस्यात्ममनोरथम् ॥ ४२ ॥ राजोवाच ॥ कृतार्थं रो संप्राप्तं करुषााठ्ठंयीः ॥ शैवीं पञ्चाक्षरीं विद्यामुपदेष्ट्रं त्वमहीसे ॥ ५२ ॥ अनाज्ञातं यदाज्ञातं यत्क्रती ।॥ तत्पापं येन शुष्टयेत तन्मन्त्रं देहि मे गुरो ॥ ४४ ॥ एवमभ्यार्थेतो राज्ञा गर्गो ब्राह्मषाधुङ्गनः ॥ तौ नं दहामानं मुनिस्मितौ ॥ राजा च राजमहिषी तं गुरुं पर्यप्टक्ताम् ॥ ६० ॥ भगवित्रिदमाष्ट्यपं कथं जातं हापुरपं कालिन्चास्तटमुत्तमम् ॥ ५५ ॥ तत्र पुरप्यतरोभूले निष्णोथ ग्रुहः स्वयम् ॥ पुरप्यतीर्थजले इग्यपक्षाः कोशन्तो निपतन्तो महीतले ॥ मस्मीभूतास्ततः सर्वे हश्यन्ते स्म महस्रशः ॥ ५६॥ इष्ट चोपवेश्याथ नत्वा शिवपदाम्बुजम् ॥ तनमस्तके करं न्यस्य दृदं ात्मकम् ॥ ५७ ॥ तन्मन्त्रधार्णादेव तद्गोहंस्तमंगमात् ॥ नियंधुस्त्स्य बधुषो बायसाः शतकोटयः नं समुगोषितम् ॥ ५६ ॥ प्राङ्मुखं

गुरुजी बोले कि हे राजन्। हजारों जन्मों में भ्रमते हुए श्रापसे इकड्डा किये हुए श्रग्धुम परिशामवाले श्रनेकों पाप है ॥ ६२॥ श्रौर जो तुम्हारे पुएय हैं उनकी श्रधिकता से श्राप कभी पवित्र योनियों में पैदा होते हो ॥ ६३॥ वैसही पाप से कभी बहुत पापवाली योनिको पुएय व पाप की समता में श्रापने मनुष्ययोनि को पाया है॥ ६४ ॥ जब शिवजी की पंचाक्षरी विद्या तुम्हारे हदय में प्राप हुई तब कीवा के रूप से निकले ॥ ६४ ॥ और करोड़ों ब्रह्महत्या व करोड़ों अगम्यागमन व करोड़ों सुवर्ग की चोरी, मदिरापान व बालहत्या

।।यसानां कुर्लं दृष्टं किमेतत्साधु भएयताम् ॥६१ ॥ श्रीग्रुरुरुवाच॥राजन्भवसहस्रेषु भवता परिधावता ॥ रन्तानि सन्ति पापान्यनेकशः ॥ ६२ ॥ तेषु जन्मसहस्रेषु यानि पुएयानि सन्ति ते ॥ तेषामाधिकयतः । पुएययोनिषु ॥ ६३ ॥ तथा पापीयसीं योनिं कचित्पापेन गच्छति ॥ साम्ये पुएयान्ययोश्चैव मानुर्षी हितः स्वगृहं ययौ ॥ ग्रुरुवर्यमनुज्ञाप्य मुदितौ तौ च दम्पती ॥ ६६ ॥ ततः स्वभवनं प्राप्य रेजतुः स्म हत्यानामगम्यागम्यकोटयः ॥ स्वण्तत्यमुरापानभूणहत्यादिकोटयः ॥ भवकाटिसहस्रेषु येऽन्ये तातमा विहरस्व यथामुखम् ॥ इत्यामाष्य मुनिश्रेष्ठस्तं मन्त्रमुपदिश्य च ॥ ६८ ॥ तास्यां विस्मित न् ॥ ६४ ॥शोषी पञ्चाक्षरी विद्या यदा ते हृद्यं गता ॥ अघानां कोट्यस्त्वतः काकरूपेण निर्मताः ॥६५॥ : ॥ ६६॥ क्षणाद्रम्मीमवन्त्येव शैवे पञ्चाक्षरे घृते ॥ आसंस्तवाद्य राजेन्ट्र दग्याः पातककोटयः ॥ ६७॥

 ॥ विस्मितिचिचवाले उन दोनों समेत अपने घरको चले गये और श्रेष्ठ गुरु से आज्ञा को लंकर तदनन्तर प्रसन्न होते हुए वे महा-ं पाप जाल गये॥ ६७ ॥ श्रौर इस स्त्री के साथ पवित्र चित्रवासे तुम सुस्वपूर्वक विहार करों यह कहकर सुनिश्रष्ठ गर्गजी उस मंत्र न्मों में जो अन्य पापों की गाशियां हैं ॥ ६६ ॥ वे शिवजी का पंचाक्षर मंत्र धारण करने पर क्षणमर में भस्म होजाते हैं हे राजेन्द्र! इस

न को पाकर हर्ष को पाता है ॥ ७१ ॥ सम्पूर्ण वेद, उपनिषत, पुराण व शास्त्रों का शिरोमणि यह पापनाशक पंचाक्षरही मंत्र का बड़ा भारी व भेप से कहा ॥ ७२ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराग्रेब्रह्मोत्तरस्वएडेदेवीद्यालुमिश्रविराचितायांभाषाटीकायांपञ्चाक्षरमन्त्रमाहात्म्यवर्गानंनामग्रथमोऽध्यायः १॥ दो॰। यथा मित्रसह भूपको दिय विशिष्ठमुनि शाप। तो दूजे श्रध्याय में कह्यों चिरित श्रालाप॥ सूतजी बोले कि इसके उपरान्त में शिवजिके श्रन्य भी माहात्म्य अपने घरको शात होकर शोनित हुए और चन्द्रन के समान शीतल स्त्री को द्रइता से लिपटा कर राजा ने ॥ ६६। ७०॥ बड़े हर्ष को पाया राजा हुदं समाश्लिष्य पत्नीं चन्द्नशीतलाम् ॥७०॥ स्तोषं परमं लेमे निःस्वः प्राप्य यथा धनम् ॥७१॥ श्र नेषत्युराण्शास्त्रान्तानतमान्तकारी ॥ पञ्चाक्षरस्यं महाप्रमानो मया समासात्काथता नरिष्टः ॥७२। ज्देषुराणे ब्रह्मानस्वएड पञ्चाक्षरमन्त्रमाहात्म्यवणने नाम प्रथमोध्यायः॥ १॥ 50

जिसके सुनने से शीघ्रही सब सन्देह कट जाते हैं ॥ १॥ इससे आधिक उत्तम कुळ् पापशोधक य सबांको आनन्दकारक तथा श्रामान् य सब काम-। साघक नहीं है ॥ २॥ और यह दीर्घ आयुर्वेल, विजय, आरोग्य व सुक्ति मुक्ति के फल का दायक है जो कि अनन्यभाव से शिवजी का उत्तम आराधन गे व सुखे तथा छोटे व बड़े भी पापों कायही उत्तम प्रायश्चित कहा गया है ॥४॥ व महामुनियों से कहे हुए उत्तम प्रायश्चितोंसे सब समयमें भी क्षय का कारण है।। ॥ सब शास्त्रों में निश्चय किया हुआ यही उत्तम कब्यागु है जो कि भक्ति ते परमेश्वर का बड़े ऐश्वयंत्राला प्जन है ॥ ६॥ जिस स्ति किंचित्पापविशोधनम्॥ सर्वानन्दकरं श्रीमत्सर्वकामार्थसाथकम् ॥ २॥ दीर्घागुविजयारोग्यभुक्रिमुक्ति ॥ यदनन्येन मावेन महेशाराधनं प्रम् ॥ ३ ॥ आद्रांषामापे शुष्काषामल्पानां महतामपि ॥ एतदेव वि इरमेष परं श्रेयः सर्शास्त्रीनिष्वतम् ॥ यद्रक्त्या परमेशास्य पूजनं परमोद्यम् ॥६॥ जानताऽजानता यश्चित्तमयोत्तमम्॥ ४॥ सर्वकालेऽप्यमेद्यानामघानां क्षयकारणम् ॥ महामुनिविनिरिष्धेः प्रायश्चित्तरथे माच ॥ अथान्यद्षिष बक्ष्यामि माहात्म्यं त्रिषुरिद्धषः ॥ श्रुतमात्रेषा येनाश्राच्छिद्यन्ते सर्वसंश्याः ॥ १ ॥ अत नान्ना

किसी भी कारण से जानते व न जानते हुए भी मनुष्य से जो कुछ देवता के लिये कर्म किया जाता है वह मुक्तिदायक होता है ॥ ७ ॥ खौर माघ में कृष्णापक्ष की चौद्सि में उपास बहुत दुर्लभ है व उसमें भी मनुष्यों को रात्रिमें जागरण दुर्लभ मानताहूं ॥ ८ ॥ श्रौर शिवलिंग का दर्शन बहुतही दुर्लभ मानता हूं व परमेश्वर का पूजन बहुतही दुर्लभ मानताहूं ॥ ६ ॥ फिर उसमें भी करोड़ों सौ जन्मों में उत्पन्न पुरायसमूहों के फल से शिवजी का बिल्वपत्र से पूजन मिलता ॥ दश हज़ार वर्षतक जिसने गंगाजी के जलमें स्नान किया है उस फलको मनुष्य एक बार बिल्वपत्र के पूजन से पाता है॥ ११ ॥ श्रीर जो जो

नापि येन केनापि हेतुना ॥ यर्तिकचिरपि रेवाय कृतं कर्म विमुक्तिरम् ॥७॥ माघे कृष्णचतुर्रथ्यामुपवासोतिहुर्लभः॥ तत्रापि हुर्लमं मन्ये रात्रौ जागर्षां च्षााम् ॥ = ॥ अतीव हुर्लमं मन्ये शिवलिङ्गस्य रश्नम् ॥ मुहुर्लभतरं मन्ये पू मुनयश्च बशिष्ठाचा माघेऽसितचतुर्शीम् ॥ १३ ॥ अत्रोपवासः केनापि कृतः कतुश्ताधिकः ॥ तिः॥ ६॥ भवकोटिशतोत्पन्नषुष्यराशिविषाकतः॥ लभ्यते वा षुनस्तत्र विल्वपत्राचेनं विमोः॥ १०॥ येन स्नातं गङ्गासरिज्जले ॥ सक्रहिल्वाचेनेनैव तत्फलं लभते नरः ॥ ११ ॥ यानि यानि तु पुण्या षं पुएयं कल्पकोटितपोऽधिकम् ॥ १४ ॥ एकेन विल्वपत्रेण शिवलिङ्गार्चनं कृतम् ॥ त्रेलोक्ये तस्य बा साहर्यमिच्छति॥ १५॥ अत्रानुबएयते गाथा पुएया प्रमशोमना ॥ गोपनीयापि कारुएयाद्वीतमे ह युगे युगे ॥ माघेऽसितचतुर्दश्यां तानि तिष्ठन्ति कत्स्नशः॥ १२॥ एतामेच प्रशंसन्ति लोके ब्रह्मा नि बीनानीह दयः सुराः ॥ रात्रौ जागर्ष पुर्यस्य को

की प्रशंसा करते हैं॥ १३ ॥ इस चौद्रि में किसीसे भी किया हुआ उपवास सी यज़ों से आधिक होता है और रात्रि में जागरण पित्रते नि होगये हैं वे सब माघ में कृष्णुपक्ष की चौद्सि में स्थित होते हैं ॥ १२ ॥ लोक में ब्रह्मादिक देवता व वशिष्ठादिक मुनि माघमें कृष्णुपक्ष-से अधिकहै।। १८॥ जिसने एक बिल्वपत्र से शिवलिंग का पूजन किया है त्रिलोक में उसके पुराय की समानताको कीन बाहताहै।। १४॥ युएय युग युग में ली वाली इस चौदिस व

तही उत्तम व पवित्र कथा वर्षान कीजाती है गुप्त करने योग्य भी वह गौतमजी से प्रकाशित कीगई है ॥ १६ ॥ कि इस्वाकुवंश मुर्घारियों में श्रेष्ठ व बड़ा धमेवान् मित्रसह नामक श्रीमान् राजा हुआ है ॥ १७ ॥ वह राजा सब अस्त्रों को जाननेवाला व शास्त्र तियों का पारगामी व वीर श्रोर श्रत्यन्त बल के उत्साहवाला तथा नित्य उद्योगी व द्यानिधान था॥ १८ ॥ श्रोर जिसका शारीर में उत्पन्न सब बनुर्घोरियों में श्रेष्ठ व बड़ा धमेवान् मित्रसह नामक श्रीमान् राजा हुआ है ॥ १७ ॥ वह राजा सब अला का जाननेवाला व शास्त्र का ज्ञाता तथा श्रुतियों का पारगामी व वीर और अत्यन्त बल के उत्साहवाला तथा नित्य उद्योगी व दयानिधान था॥ १८ ॥ श्रीर जिसका समीर पुर्ध्यों की राशि की नाई व तेजों के पंजर के समान तथा श्राश्च्यों के क्षेत्र की नाई शोभित था॥ १६ ॥ श्रीर उसका हद्य दया से विरा था व लक्ष्मी से

न प्रकाशिता ॥ १६ ॥ इक्ष्वाकुवंशजः श्रीमात् राजा परमधामिकः ॥ श्रामीनिमत्रमहोनाम श्रेष्ठः मर्वधतुर्भताम् ॥ ब्रानिष भूरिशः॥ २२॥ स रथी मृगयासको गहनै दंशितश्चरन् ॥ कमपि ज्वलनाकारं निजघान नि जा सकलास्त्रज्ञः शास्त्रज्ञः श्रीतेपारगः ॥ वीरोऽत्यन्तवलोत्साहो नित्योचोगी द्यानिधिः ॥ १८ ॥ पु २३ ॥ तस्यानुजः शुचाविष्टो दृष्टा दूरे तिरोहितः ॥ आतरं निहतं दृष्टा चिन्तयामास चेतमा ॥ २४ ॥ च तहयुः ॥ चरणौ यस्य सामन्तच्रडामणिमरीचिमिः ॥ २०॥ एकदा मृगयाकेलिलोलुपः स मही संघातस्तेजसामिव पञ्जरः ॥ त्राश्चयांषाामिव क्षेत्रं यस्य मूर्तिविंराजते ॥ १६ ॥ हदयं दययाकान्तं श गहारं घोरं बलेन महतावृतः॥ २१॥ तत्र विज्याथ विशिष्टैः शार्ज्जानगवयान्मुगान्॥ तरून्वराहान्म १७॥ स राउ एयानामिन श्रियाकान्तं पतिः॥ विवेश

होकर भयंकर बन में पैठ गया ॥ २१ ॥ वहां उसने बहुतसे ब्याघ, गवय, मुग व रुरसंज्ञक हिरनों को तथा बनवराहों व जंगली भैसों ग्यों से मारा ॥ २२ ॥ श्रोर स्थ पे चढ़े व कवच को पहने घूमते हुए उस शिकार में लगे हुए राजाने श्रान के समान किसी निशाचर । श्रोर शोच से संयुत्त उसका छोटा भाई देखकर दूर छिप गया श्रौर माई को मारा हुआ देखकर उसने चित्त से विचार किया ॥ २८ ॥ भित था श्रीर जिसके चरण छोटे राजाश्रों की चुडामिएयों की किरणों से घिरे थे।। २० ॥ एक समय शिकार खेलने का लोभी वह राजा

कर्म को नहीं जाना श्रीर मुफ्तको क्या शाप दिया

सिटिया इस कारण तुम राक्षम होगे॥ ३२ ॥ इस प्रकार शाप देकर तदनन्तर राक्षम से किया हुआ कर्म जानकर उस गुरुने विचार कर उस

होकर राजाने भी कहा

र्षवाला किया ॥ ३३

होने पर राजा मुनिश्रेष्ट वशिष्टजी को न्योत कर घरको ले आया॥ ३०॥ और रसोईदाररूपी राक्षस से आगे परोसे हुए मनुष्य के मांस गांस को देखकर गुरु वशिष्टजी बोले॥ ३१ ॥ कि हे राजन् ! तुंभको थिकार है थिकार है तुभ्फ छलकारी दुष्टने आज इस मनुष्य के मांस । असोंको भी दुर्घष यह मेरा शत्रु राजा छलाहीसे जीतने योग्यहै अन्यथा जीतने योग्य नहीं है ॥ २५ ॥ यह विचार कर मनुज के समान आकार राक्षस श्रेष्ठ राजा के समीप देहधारी उत्पात के समान प्राप्त हुआ।। २६ ॥ सेवकाई करने के लिय ,आये हुए उसका नम्र आकारवाला ने अज्ञान से रसोई दार किया ॥ २७ ॥ इसके अनन्तर उस वन में वह राजा कुछ समय तक विहार करके लौटा और शिकार को छोड़कर को आया॥ २८ ॥ उस राजा की मदयन्ती नामक पतित्रता प्यारी स्त्री थी जैसे कि नल की स्त्री दमयन्ती थी॥ २६ ॥ इसी समय में पितरों शापं चकार दादशाब्दिकम् ॥ ३३ ॥ राजापि कोपितः प्राह यदिदं मे न चेष्टितम् ॥ न ज्ञातंच ह्या श्राप्तो सीमिश्रितनरामिषम् ॥ शाकामिषं धुरः क्षिप्नं हद्दा ग्रुत्रात्रवीत् ॥ ३१ ॥ धिभिषङ्नरामिषं राजंस्त्वधै विदिता विक्षम जा हुर्डपों देवानां रक्षसामिष ॥ ख्रद्यानैव प्रजेतन्यो मम शृज्ञनं चान्यथा ॥ २५ ॥ इति न्यवसितः पापे साध्यक्षमज्ञानात्म महीपतिः॥ २७ ॥ अथ तास्मन्वने राजा किन्देत्कालं विहत्य सः ॥ निरुत्तो मृगय मुजाकतिः॥ आससाद चपश्रेष्ठमुत्पात इन मूर्तिमान्॥ २६ ॥ तं विनम्राकृति दृष्टा भृत्यतां कर्तमागतम् रिणा ॥ खलेनोपहतं मेऽच अतो रक्षो भविष्यमि ॥ ३२ ॥ रक्षः ऋतमविज्ञाय शप्तेवे स ग्रहस्ततः । 300 री धुनराययो॥ २८॥ तस्य राजेन्द्रमुख्यस्य मद्यन्तातिनामतः॥ दमयन्ता नलस्यव ॥ एतिसमन्समये राजा निमन्त्र्य मुनिषुङ्गयम् ॥ बशिष्ठं ग्रहमानिन्ये संप्राप्ते पित्वासरे । बाला वह पापी देखकर उस राजान नन्वेष राज् राक्षसो मन् चक्रे महान सती ॥ २६ सुदरूपेण तच्द्रदाका का क्षयाह प्राप्त से मिश्रित शाकम को मेरे श्राणे परो कि देवताओं व र क्तिर श्रपनी पुरी व

इक् ब्रु॰ \*

ाप देता हूं ॥ ३४॥ इस प्रकार अंजलि से जलको लेकर राजा गुरुको शाप देने के लिये तैयार हुआ और उनके चरणों में गिरकर मद्यन्ती ने र ॥ तदनन्तर उसके वचन के गौरव से राजा शाप से निवृच हुआ और उसने जल को पैरों के ऊपर छोड़ दिया और चरण कल्मपता प्राप्त हुए ॥ ३६ ॥ तब से लगाकर राजा कल्मपांधि ऐसा प्रसिद्ध हुआ और गुरु के शाप से बन में रहनेवाला राक्षम हुआ ॥ ३७ ॥ राज के समान भयंकररूप को धारनेवाले उस वनचारी राक्षस ने मनुष्य आदिक अनेक प्रकार के प्राधियों को खाडाला ॥ ३८ ॥ इससे में गुरुको श

गेपमम् ॥ चलाद् विविधाञ्जन्तून्मानुषाद्विन्वन्यरः ॥ ३⊂ ॥ स कदााच्ह्न कााप् रममाणा किशारका ॥ तकाकारो नवोदौ मुनिदम्पती ॥ ३६ ॥ राक्षसो मानुषाहारः किशोरं मुनिनन्दनम् ॥ जग्धुं जग्राह ।॥ ४१ ॥ मो मो मो मामा कथाः पापं सूर्यवंश यशोधर ॥ महयन्तीपतिस्त्वं हि राजेन्द्रो न तु राक्षसः ॥ ४२॥ पाम्यहम् ॥ ३४ ॥ इत्यपोञ्जलिनादाय ग्रुरं शप्तुं समुद्यतः॥ पतित्वा पादयोस्तस्य मदयन्ती न्यवास्य यात्री सगशिशुं यथा॥ ४०॥ रक्षोग्रहीतं मर्तारं दृष्टा भीताथ तरिप्रया॥ उबाच करुणं बाला कन्दन्ती ततो निवतः शापाच तस्या वचनगौरवात्॥ तत्याज पादयोरम्भः पादौ कल्मपतां गतौ ॥ ३६ ॥ कल्म ते स्यातस्ततःप्रभृति पार्थिवः ॥ वभूव ग्रुरशापेन राक्षसो वनगोचरः ॥ ३७॥ स विभद्राक्षमं रूपं घोरं विविधाञ्जन्तूनमानुषादीन्वनेचरः॥ ३८॥ स कदाचिह्ने कापि रममाणौ किशोरको।

किसी समग्र कालके समान उसने स्मण्ण करते हुए नवीन ब्याहे किशोर श्रवस्थावाले मुनियों के की पुरुष को देखा॥ ३६ ॥ श्रोर शाप से विकल मनुष्यमो-जनवाले उस राक्षस ने किशोर श्रवस्थावाले मुनिपुत्र को खाने के लिये पकड़ लिया जैसे कि ब्याघ्र मुग के बच्चे को पकड़ लिये॥ ४०॥ राक्षस से पकड़े हुए पतिकों देखकर उसकी स्त्री इरगाई श्रौर बहुत कांपती व चिह्नाती हुई वह स्त्री करणापूर्वक बोली॥ ४१ ॥ कि हे सूर्यवंशयशोधर! पाप को मत कीजिये मत कीजिये मत कीजिये मत कीजिये क्यांकि श्रासण् में मत कीजिये क्योंकि मदयन्ती के पिते तुम त्रपेन्द्र हो राक्षस नहीं हो ॥ ४२ ॥ हे प्रमो ! प्राण् से भी श्राधिक प्यारे मेरे पितको न खाइये क्योंकि शरण् में

प्रयोजन है याने कुछ नहीं ॥ ४४ ॥ श्रौर बहुत ही मिलिन व पंचभूतींवाले तथा पापी शरीर से क्या मुख होगा श्रौर यह बालक वेदों को जाननेवाला तथा शान्त व तपस्वी श्रौर बहुत शास्त्रों को जाननेवाला है ॥ ४४ ॥ इस कारण इसके प्राण्वान से तुमने संसार की रक्षा किया हे महाराज ! बाला व बाह्यण की स्त्री के ऊपर द्या कीजिये ॥ ४६ ॥ क्योंकि श्रनाथ, कुपण् व दुःखी लोगों के ऊपर साधु लोग द्यासमेत होते हैं इस प्रकार प्रार्थना किये हुए भी उस ा की तुम्हीं गति हो ॥ ४३ ॥ महात्मा पति के विना बड़े बोम्तवाले शरीर ब पापों के समूह की नाई दुष्ट व जड़ प्राणों से मेरा क्या 

॥दः स निर्घणः॥ ६७॥ चलाद शिर उत्क्रत्य विप्रधुनं दुराश्ययः॥ अथ साघ्वी क्रशा दीना विलप्य भ ॥ ४८ ॥ आहत्य मर्तुरस्थीनि चितां चके तथोल्बणाम् ॥ मर्तारमनुगच्छन्ती संविशन्ती हताशनम्॥ गनं राक्षसाकारं शापाञ्चेण जघान तम् ॥ रे रे पार्थिव पापात्मंस्त्वया मे मक्षितः पतिः॥ ४० ॥ अतः महाराज बालायां ब्राह्मणांक्रेयाम् ॥ ४६ ॥ अनाथकृपणातेषु सघुणाः खनु साधृतः ॥ इत्थमभ्यार्थितः स्तं शापं भुड्क्ष्व यथोल्बणम् ॥ अद्यप्रभृति नारीषु वदा त्वमिष संगतः ॥ तदा मृतिस्तवेत्युक्त्वा र मत्त्रीरं प्राष्णात्प्रयतमं प्रमो ॥ श्रात्तांनां शर्षणात्तांनां त्वमेव हि यतो गतिः ॥ ४३ ॥ पाषानामिव बालोयं वेद्विच्झान्तस्तपस्वी बहुशास्त्रवित् ॥ ४५ ॥ अतोऽस्य प्राण्दानेन जगद्रक्षा त्वया कृता॥ मे दुष्टैजंडामुमिः ॥ देहेन चातिमारेण विना भन्नां महात्मना ॥ ४४ ॥ मलाममेन पापन पाश्वभौतेन मंघातैः किं किं मुख्य । कृषां कुरु म सोऽपि धुरुष न खाद 38

दुष्ट आशयवाले निर्देयी राक्षस ने मस्तक को काटकर बाह्यमा के पुत्र को खा डाला इसके अनन्तर बहुत ही दुःखित उस दीन व दुवली पतिव्रता की ने विलाप करके॥ ४७। ४८ ॥ पति के अस्थियों को इकट्ठा कर उप चिता को बनाया व पति के पीछे जाती तथा अगिन में पैठती हुई उसने॥ ४६ ॥ राक्षस राजाको शाप के श्रस्त से मारा कि हे पापात्मन्, राजन् ! तुमने मेरे पतिको खा लिया ॥ ४० ॥ इस कारण तुम पतित्रता के उत्र शाप को 羽のそ

जा सब लक्षी को छोड़कर फिर भी वनको चला गया ॥ ४४ ॥ श्रीर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजी ने सूर्ववंश की स्थिति के लिये उस मदयन्ती खी में नकर उस राजा की स्त्री ने वैघव्यता से बहुत डरकर रति की इच्छावाले पति को मना किया॥ ४३ ॥ श्रीर राज्य के मुखों में विरक्त बह ी अवधि किये हुए गुरु के शाप को भोगकर किर अपने स्वरूप को प्राप्त होकर प्रसन्न होकर वर को चला गया॥ ४२ ॥ बाह्मण् की पतिबता प्राज से लगाकर जब तुम भी कियों में समागम करोगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी यह कहकर यह पतिव्रता सी श्रामि में पैठ गई॥ ४१

कार के क्षेत्रों व तीथों में अमण किया ॥ ४६ ॥ जब सब तीथों में बार बार नहाकर भी बहाहत्या न निवृत्त हुई तब वह राजा जनकपुरी की बहाहत्या को उस राजाने श्रेष्ट मुनियों के उपदेश से जाना ॥ ४८ ॥ श्रीर उसके प्रवेश को न वाहते हुए निवेद मन वाले राजाने बहुत वर्षों ब्रंघन करने योग्य भयंकरी मूर्तिमती ब्रह्महत्या थी शाप से भ्रष्ट इसने जिस लिये मुनि के पुत्रको भक्षण किया था ॥ ४७ ॥ उसी अपने कर्म से ग़ किया॥ ४४ ॥ श्रीर राज्यको छोड़कर सब पृथ्वी में घूमते हुए राजाने भी पीछे से श्राती हुई भयंकर रूपवाली पिशाची का देखा ॥ ४६ ॥ ॥ ५६ ॥ यदा समेंषु तीयेषु स्नात्वापि च मुहमुंहः ॥ न निरुत्ता ब्रह्महत्या मिथिलामाययाँ तदा ॥ नाह्या जिनं सती ॥ ५१ ॥ सोऽपि राजा धुरोः शापसुपभुज्य कृतावधिम् ॥ पुनः स्वरूपमादाय स्वगृहं मुदि गैन भूपतिः॥ ५८॥ तस्या निर्वेशमन्बिच्छन् राजा निर्विष्णमानसः॥ नानाक्षेत्राणि तीर्थानि चचार बहु ॥ ५२ ॥ ज्ञात्वा विप्रसतीशापं तत्पन्नी रतिजाजसम् ॥ पति निवारयामास वैघन्यादतिविभ्यती ॥ ५३ ॥ म निर्विष्णा राज्यमागेषु पार्थिवः ॥ विस्टज्य सक्लां लक्ष्मां ययौ भूयोऽपि काननम् ॥ ५८ ॥ सूर्यवंश पदसौ शापवित्रष्टो सुनिषुत्रममक्षयत्॥ ५७॥ तेनात्मकर्मणा यान्तीं ब्रह्महत्यां स पृष्ठतः॥ बुबुधे सुनिवय । महीम् ॥ आयान्तीं पृष्ठतोऽपश्यतिपशाचीं घोररूपिषाम् ॥ ५६ ॥ सा हि मूर्तिमती घोरा ब्रह्महत्या मुनिसत्तमः ॥ तस्यामुत्पाद्यामास मदयन्त्यां मुतोत्तमम् ॥ ४४ ॥ विसृष्टराज्यो राजापि

बगीचे में प्राप्त वह बड़ी चिन्ता से विकल हुआ।। ६॰ ॥ और उसने सब तपस्वी लोगों से सेवित श्राप्ति की नाई आते हुए निर्मल आ-६३॥ समीप जाकर उस चुपेन्द्र ने बार बार प्रणाम किया और मुनिश्रेष्ठ गौतम भी सूर्यवंश में उत्पन्न राजाको॥ ६४ ॥ आशीर्वाद देकर मुनि मुनि को देखा॥ ६१ ॥ और सूर्य के समान व बहुतही मेघों के दोष से अन्धकार की नाशनेवाले तथा निर्मल गुणों से उदय निःशंक चन्द्रमा । और शोभासंयुत चन्द्रमा की कलाओं को धारनेवाले शिवजी के समान शांत तथा शिष्यगणों से संयुत व तपों के एक पात्ररूप ः ॥ कि नु मां वाघते त्वेषा पिशाची घोररूपिणी ॥ ६६ ॥ अजाक्षिता मदपरेभैत्तीयन्ती पदे पदे ॥ निसेवितम् ॥ ६१॥ विवस्वन्तमिवात्यन्तं घनदोषतमोन्नुदम् ॥ श्राशाङ्कामिव निःशङ्कमवदातग्रुणोद्य ॥ महेश्वरामिव श्रीमद्दिजराजकलाधरम् ॥ शान्तं शिष्यगणोपेतं तपसामेकमाजनम् ॥ ६३ ॥ उपम् जेन्द्रः प्रणनाम मुहुमुहुः॥ गातमोऽपि मुनिश्रेष्ठो राजानं रिवेंशजम् ॥ ६४॥ श्रमिनन्ब मुनिः प्रीत्या स किमर्थामिह संप्राप्तो विस्टुज्य सक्तां श्रियम् ॥ ६७॥ कि च ध्यायमि मो राजन्दीर्घ कुशालिनो ब्रह्मन्वयं त्वद्नुकम्पया ॥ राज्ञामुत्तमवंश्यानां ब्रह्मायता तस्याश्चिन्तया परयादितः ॥ ६० ॥ ददशै मुनिमायान्तं गौतमं विमलाशयम् ॥ हुताशनमिवाशेष ममाषत ॥ ६५ ॥ गौतम उवाच ॥ कचिते कुश्लं राजन्कंबिते पर्मञ्ययम् ॥ ६६ ॥ कुश्लिन्यः प्रजा निःश्वसन् ॥ ६८ ॥ राजीवाच ॥ सर्वे घजनापि वा ॥ नसेवितम् ॥ 4

और क्या सीजन कुशल से हैं और सब लक्ष्मी को खोड़कर तुम यहां किसलिये प्राप्त हुए हो ॥ ६७॥ हे राजन् ! बहुत लम्बी व गरम

क प्रीति से कहा ॥ ६४ ॥ गौतमजी बोले कि हे राजन् ! क्या तुम्हारा कुशल है व क्या तुम्हारा स्थान विकारराहित है ॥ ६६ ॥ क्या प्रजा

बीन होती हैं परन्तु भयंकर रूपवाली यह पिशाची हमको दुःख ब्रेती है ॥ ६६ ॥ श्रीर पग पग पै घुड़कती हुई वह मुम्से अन्य लोगों को

म क्या चिन्तन करते हो ॥ ६८॥ राजा बोले कि तुम्हारी द्यासे हम सबलोग कुशल समेत हैं श्रीर उत्तम वंशवाले राजाश्रों की सम्पद

र पृथ्वी में जो पूजने योग्य हैं वे नदी और तड़ाग नहाये गये व घूमते हुए मैंने सब क्षेत्रों को सेवन किया॥ ७१ ॥ और सब मंत्र जपे गये का ध्यान किया गया और पत्र, मूल व फलों को खानेबाले मैंने वर्तों को किया है॥ ७२ ॥ वे सब सुभको किसी प्रकार स्वस्थ नहीं करते शाप से जले हुए मैंने जो बड़ा कठिन पाप किया है हज़ारों उपायों से भी उसकी शानित नहीं होती है॥ ७०॥ ख़ज़ाने के सर्वस दक्षिणावाले व सब देवताश्रों है परन्तु श्राज

हो।। ७६ ॥ और यहां आये हुए तुमको में दूर घूमने से थका हुआ शंका करता हूं और बहुतही आश्चर्य को देखकर तुम मुख की शोभा से मेरे जन्म की सफलता प्राप्त हुई सी देख पड़ती है।। ७३ ॥ क्योंकि तुम्हारे द्रशनही से मेरा चित्त आनन्द्रभागी होता है और चाहता हुआ ासों से मनोरथ को प्राप्त होता है ॥ ७४ ॥ यह मनुष्यों की वार्ता मुफ्त में भी सत्यता को प्राप्त हुई क्योंकि जन्मसे लगाकर इकट्ठा किये हुए के ऐश्वये में ॥ ७४ ॥ जो कि संसार से डरे हुए मनुष्यों के रक्षक आप नेत्रों के सामने प्राप्त हुए हो और संसार के डरको नाशनेवाले आप किस हे महाभाग! आज तुम्हारे चरश्कमलश्ररश्यांबाले मुक्त पापकारी ॥ ७७ ॥ आनन्दयमि मे चेतः प्रेम्णा संभाषणादिव ॥ अद्य मे तव पादान्जश्याम्य क्रतेनसः ॥ शानित राापदग्धेन कृतमंहो दुरत्ययम् ॥ न शान्तिजांयते तस्य प्रायश्चित्तसहस्रकैः ॥ ७॰ ॥ इष्टाश्च विविधा शसर्वस्वदक्षिणाः ॥ सरित्सरांसि स्नातानि यानि घुज्यानि भूतले ॥ निषेवितानि सर्वाणि क्षेत्राणि भ्रमता तो मनान्मवमयापहः॥ ७६॥ दूरभ्रमण्विश्रान्तं शक्ने त्वामिह चागतम् ॥ दृष्टाश्चर्यामेवात्यर्थं मुदितोसि कुबेन्ति स्वस्यं मांन कदाचन ॥ अय मे जन्मसाफल्यं संप्राप्तमिव लक्ष्यते ॥ ७३ ॥ यतस्त्वद्दश्ना मानन्दमागभूत् ॥ अन्विच्छल्लमते कापि वर्षश्रोमेनोरथम् ॥ ७८ ॥ इत्येवं जनवादोऽपि संप्राप्तो मिय ॥ आजन्मसीचेतानां तु पुएयानामुद्योद्ये ॥ ७५ ॥ यद्रवान्भवभीतानां त्राता नयनगोचरः ॥ कम्माहे १ ॥ जप्तान्यस्तिमन्त्राषि घ्याताः सकलदेनताः ॥ मया त्रतानि चीषांनि पर्षामूलफलाशिना ॥ ७२ ॥ त ।। श्रीर प्रेम समेत संभाषण से तुम मेर चित्त को आनन्द करते हो

कि जिससे मैं सुखको प्राप्त होऊं॥ ७८ ॥ इस प्रकार उनसे कहे हुए दयानिधान गौतमजी ने भयंकर पापों का प्रायक्षित भक्षीमांति बत-गौतमजी बोले कि हे नुपेन्द्र ! तुमको साधुवाद है व तुम धन्य हो श्रौर महापापों से भयको छोड़ दीजिये ॥ ८० ॥ शिवजी के शर्स को चाहनेवाले मक्षों को भय कहां से होता है हे महाभाग, राजन् ! श्रन्य प्रतिष्ठित क्षेत्रको सुनिये ॥ ८१ ॥ कि गोकर्मानामक ॥पों को नाश करनेवाला है जहां कि बड़ेसे भी बड़े पातकों की स्थिति नहीं होती हैं ॥ ८२ ॥ जहां कि समस्त पातकों को नाशनेवाले शिवजी माग येनाहं मुखमाप्तुयाम् ॥ ७८ ॥ इति तेन समादिष्टो गौतमः करणानिधिः॥ समादिदेश घोराणाम लाया॥ ७६ ॥ रक्षक होने पर

हुए हैं ॥ द७ ॥ श्रीर और न तारा व शहों के स्वामियों से॥ ८४ ॥ मलीमांति अन्थकार दूर होता है जैसा कि सूर्यके दर्शन से नाश होता है वैसेही न अन्य सुन्दर क्षेत्रों से॥ ८५ ॥ शीघही पापकी शुद्धि होती है जैसी कि गोकर्श के दर्शन से होती है और बहाहत्यादिक सैकड़ों पापों को भी कैलास पर्वत के शिखर पै व जैसे मंद्राचल के ऊपर ॥ टर ॥ शिवजी का निवास निश्चित है वैसेही गोक्गीक्षेत्र के मर्रडल में है न आनि पापिनिशुद्धिः स्याद्यथा गोकर्षदर्शनात् ॥ आपि पापशतं कृत्वा ब्रह्महत्यादि मानवः । न विभेति ह्यदात्कचित् ॥ तत्र सर्वे महात्मानस्तपसा शान्तिमागताः॥ ८७॥ इन्द्रो था कैलामशिखरे यथा मन्दारमूर्द्धनि ॥ =३॥ निवासो निश्चितः श्राम्मोस्तथा गोकर्णमण्डले ॥ नामि यं मनोरमम्॥ यत्र.स्थितिन पापानां महद्रयोमहतामपि॥ ८२॥ स्मृतो ह्यशेषपापन्नो यत्र संनिहित कानों क मयं शरणेषिषाम् ॥ श्रुण राजन्महाभाग क्षेत्रमन्यत्प्रतिष्ठितम् ॥ ८१ ॥ महापातकसंहारि ॥ इन न तारात्रहनायकैः ॥ ८४ ॥ तमो निस्तीयिते सम्यग्यथा सवितृद्शनात् ॥ तथैव नेतरेस्तीयैने थु निष्कृतिम् ॥ ७६ ॥ गौतम उवाच ॥ साधु राजेन्द्र धन्योऽसि महाघेम्यो भयं त्यज ॥ ८० ॥ । एक बार गोकर्गक्षेत्र में प्रवेशकर कहीं पापसे मनुष्य नहीं डरता है और वहां सब महात्मा लोग तपस्या से शान्ति को प्राप्त त्मैः॥ ८५ ॥ सद्यः प कृत्प्रविश्य गोकर्षा न CHANGE THE STATE OF THE STATE O

बाले इन्द्र, उपेन्द्र व ब्रह्मादिक देवताओं से वह स्थान सेवन किया जाता है और वहां एक दिन से भी जो उत्तम ब्रत किया गया है॥ द्रा ॥ स वर्ष करने पर उसके बराबर होता है और जहां इन्द्र, ब्रह्मा व विष्णु आदिक देवताओं के हित की इच्छा से॥ दह ॥ महाबलनाम से इजी स्थित हैं रावण नामक राक्षस ने भयंकर तप से जिस लिंग को पाया था ॥ ६० ॥ उस लिंगको गणेशजीने गोकर्णक्षेत्र में स्थापित किया हिमा, विष्णु, विश्वेदेवता व मरहण्।। ६१ ॥ और आदित्य, वसु, अश्विनीकुमार, चन्द्रमा व सूर्व पार्बहों समेत ये विमान गतिवाले

रिमाश्रिता ॥ विश्वावसुधिवत्रस्थाश्चत्रसेनो महाबतः ॥ ६६ ॥ सह गन्धव्वग्रिंच पुजयन्ति महाबत्म ॥ ञ्च्याचैः सेज्यते सिद्धिकाङ्क्षिमिः॥ तत्रैकेन दिनेनापि यत्कतं त्रतसुत्तमम्॥ ८८॥ तद्न्यत्राब्द्लक्ष मह पाषेदैः ॥ ६२ ॥ प्रवेद्दारं निषेवन्ते देवदेवस्य श्युलिनः ॥ योन्यो मृत्युः स्वयं साक्षांचित्रग्रप्तश्च पाव ३ ॥ पितामिः सह रुद्रेश्च दक्षिणद्दारमाश्रितः ॥ वरुणः सरितां नाथो गङ्गादिसरितां गणेः ॥ ६४ ॥ आ हादेवं पश्चिमदारमाश्रितः ॥ तथा वायुः कुनेरश्च देवेशी मद्रकांषाका ॥ ६५ ॥ मातृभिश्चािएडकादा विति तत्समम्॥ यत्रेन्द्रब्रह्मविष्प्वादिदेवानां हितकाम्यया॥ ८६॥ महाब्लाभिधानेन देवः संनिहितः स्वय न्दश्च विश्वेदेवा महद्रणाः॥ ६१॥ आदित्या वसवो दस्नौ शशाङ्कश्च दिवाकरः ॥ एते विमानगतये वोरेष तपसा लञ्घं रावणाच्येन रक्षसा ॥ ६० ॥ तिष्ठिङ्गं स्थापयामास गोक्षे गणनायकः ॥ इन्द्र

' पै टिके हुए हैं और गंगादिक नाद्यों के गणों समेत नाद्यों के खामी वरुणजी ॥ ६४ ॥ पश्चिम हार पै टिककर महादेवजी को सेवते हैं वैसेही ादक्षिका देवेशी ॥ ६४ ॥ चंडिकादिक मात्रकाओं ममेत उत्तर के हार पै टिकी हैं और विश्वावसु, चित्ररथ, चित्रसेन व महाबल ॥ ६६ ॥ ॥ तिश्लाषारी देवदेव शिवजी के पूर्व द्वारको सेवन करते हैं और जो अन्य आपही काल व साक्षात चित्रगुप्त और आबिन ॥ ६३ ॥ पितमें व हड़ों

तर और सिक्ट व चारण लोग ॥ ३ ॥ और विद्याधर, किपुरुष, किन्नर, गुद्यक, प्रह, नाग, पिशाच, वेताल व बड़े बलवान् दैत्य नेकों प्रकार के भूषणों व बाहनों समेत तथा अनेक प्रकार के ऐश्वर्य से संयुत हैं और सूर्यके समान व आने के रंगवाले तथा चन्द्रमा के ॥ ४ ॥ व बिजली की राश्चियों के समान श्रन्य विमानों से वह क्षेत्र सब और घिरा है और ये लोग स्तुति करते हैं व गाते हैं और पक्षे व मालोग बैठकर उपासना करते हैं वैसेही मृगचर्मरूपी वसन को धारनेवाले मुनि व साध्यलोग ॥ १ ॥ श्रौर बतसे मुंडी दंडी लोग हाषिलोग ॥ ६६॥ महाबलदेवजी की भक्ति से सब और से उपासना करतेहैं और मरीचि समेत अत्रिजो व द्शादिक मुनीश्वर ॥ १०० ॥ और ये महाबल संज्ञक शिवजी को पूजते हैं और रंमा, घृताची, मेना, पूर्विचित्त, तिलोत्तमा ॥ १७ ॥ श्रौर उर्वशी श्रादिक देवांगना शिवजी हैं और वशिष्ठ, कश्यप, कएवं व बड़े तपस्वी विश्वामित्रजी॥ ६८॥ व हे राजेन्द्र! जैमिति, भरहाज, जाबालि, कतु व श्रीरा ये श्रीर री त्वचा व अस्थिमात्र आंगोवाले सब तपसे पातकों को जलानेवाले॥ र ॥ देवदेव शिवजी को उत्तम मिकि से सेवते हैं वैसेही गंधबे ची मेना च प्रवीचित्तिसितलोत्तमा ॥ ६७॥ त्रत्यन्ति पुरतः शम्मोरुवंश्याद्याः मुरक्षियः ॥ वशिष्ठः क प्रया मक्त्या देवदेवं पिनाकिनम् ॥ तथा देवाः सगन्धर्वाः पितरः सिद्धंचारणाः ॥ ३ ॥ विद्याधराः किंगुरुषाः कि जाबालिः कतुराङ्गराः ॥ एते वयं च राज शशिप्रमेः ॥ ५ ॥ विद्युत्युञ्जनिमैरन्यैः समन्तात्परिवारितम् ॥ प्रस्तुवन्ति प्रगायन्ति वो विश्वामित्रो महातपाः ॥ ६८ ॥ जैमिनिश्च मरद्राजो जावालिः कतुराङ्गिराः ॥ एते वयं च राजे पर्योऽमलाः ॥ ६६ ॥ देवं महावलं भक्त्या समन्तात्पर्युपास्महे ॥ मरीचिना सहात्रिश्च दक्षाद्याश्च ाः खगाः॥ नागाः पिशाचा वेताला ६ैतेयाश्च महाब्लाः॥४॥ नानाविभवसम्पन्ना नानाभूषण्वाहनाः। ॥ १०० ॥ सनकाद्या महात्मान उपविष्टा उपासते ॥ तथैव मुनयः साध्या श्रजिनाम्बरधारिषाः तिमुएडाश्च स्नातका ब्रह्मचारिएः ॥ त्वगस्थिमात्रावयवास्तपसा दग्धकित्विषाः । विमानैः सूर्यसंकाशैरिनवर्षेः व

ह ॥ वह भूपते। गोक्षांक्षेत्र में नाचते व प्रतन्न होते हैं और चाहे हुए मनोरथों का पाते हैं व मुस्पूर्वक, रम्या करते हैं॥ ७ ॥ ब्रहा-कर्ण के समान क्षत्र नहीं है और वहां महात्मा अगस्त्यजी ने घोर तप किया है॥ ८ ॥ व हे राजन् ! सनत्कुमार ने और प्रियंत्रत के पुत्रों में अष्ट अभिन ने व कामदेव ने वहां तप किया है॥ ६ ॥ वैसेही भद्रकाली देवी ने व बुद्धिमान् शिशुमार ने और दुर्भुल व माि्यागा तप किया है ॥ १० ॥ और इलावतीदिक नागों ने व बलवान् गरुड़जी ने और कुंभकर्ण नामक राक्षस व रावरा ने ॥ १९ हा व पवित्र ने तथा

मिष्ठिनः ॥ कार्तिकेयस्य वीरस्य गजवकस्य चानघ ॥ १४ ॥ धर्मस्य क्षेत्रपालस्य हुगायाश्च महामते ॥ णमन्ति च ॥ ६ ॥ प्रचत्यन्ति ग्रहृष्यन्ति गोक्षे प्रथिवीपते ॥ जमन्तेऽभीपितान्कामानूमन्ते च यथासु ॥ गोक्षेसदशे क्षेत्रं नास्ति ब्रह्माएडगोलके ॥ तत्र घोरं तपस्तप्तमगस्त्येन महात्मना ॥ ८ ॥ तथा सन्त्क्र ोक्कयेन तु ॥ ११ ॥ विभीषणेन पुएयेन तपस्तप्तं महात्मंना ॥ एते चान्ये च मीवाणाः मिद्धानवमान ॥गोक्षें देवदेवेशं शिवमाराध्य मिक्रितः॥ स्वनामाङ्गानि लिङ्गानि स्थापयित्वा सहस्रशः॥ १२ ॥ लीमरे दि तथा तीथानि चक्रिरे ॥ अत्र स्थानानि सर्वेषां देवानां सन्ति पार्थिव ॥ १४ ॥ विष्णारेच देवदेवस्य यत्रतसुतेरिष ॥ अग्निना देववर्षेण कन्द्रेण च पार्थिव ॥ ६ ॥ तथा देव्या भद्रकाल्या शिशुमारेण धीम ख़िन फ्रणीन्द्रेण मणिनागाह्मयेन च ॥ १० ॥ इलावर्तादिमिनगिर्गहेन बलीयमा ॥ रक्षमा रावणेनापि

ने नाम में निहित हज़ारों लिगों को थापकर ॥ १३ ॥ उत्तम सिद्धिको पाया व तीथों को किया है है राजन् । यहां सब देवताओं के स्थान ह अन्छ ! देवदेव विष्णुजी का ब परमेच्टी ब्रह्माजी का और कात्तिकेय वीर व गर्गाशजी का स्थान है ॥ १५ ॥ व हे महामते । धर्मराज, क्षेत्र-तथा महात्मा विभीषण् ने वहां तप किया है ये और अन्य देवता तथा सिद दानव व मनुष्यों ने ॥ १२ ॥ गोक्सीक्षेत्र में देवदेवेश शिवजी को मिक्क से

ति॥१७॥ सब पत्थरके लिङ्क हैं व सब तीर्थ और जल गोकर्श में स्थित हैं व हे राजत्! गोकर्श में बहुतमे शिवलिङ्कों व तीर्थों की महिमा में से गान कीजाती है और गोकर्शक्षेत्र में कोटितीर्थ तीर्थों की मुख्यता को प्राप्त है॥ १८॥ और महावल शिवजी सब शिवलिङ्कों के का स्थान है और गोकर्गाक्षेत्र में करोड़ों शिवालिड़ हैं ॥ १६ ॥ और पग पेग ये असंख्य तीर्थ हैं हे पार्थिव ! इस तिषय में बहुत कहने से क्या है सतयुग में महाबल शिवजी श्वेतरंग व त्रेता में बहुतही लालरंग होते हैं॥ २० ॥ श्रीर द्वापर में पिलरंग के व कलियुग में श्यामवर्धी

विज्ञामि विद्यन्ते कोटिकोटिशः ॥ १६ ॥ असंस्थातानि तीर्थानि तिष्ठन्ति च पदे पदे ॥ बहुनात्र कि कर्णम्थानि पार्थिव ॥ १७ ॥ सर्वाएयश्मानि जिङ्गानि तीर्थान्यम्मांसि सर्वशः ॥ गोक्षे शिवजिङ्गानां मुपयास्यति ॥ पश्चिमाम्बुधितीरस्थं गोकण्क्षत्रमुत्तमम् ॥ २२ ॥ ब्रह्महत्यादिपापानि दहतीति किम । चात्र ब्रह्णहन्तारो ये च भूतहृहः शठाः॥ २३ ॥ये सर्वधणहीनाश्च परदाररताश्च ये॥ये हुर्वता हुराचारा कृपणाश्च ये ॥ २४ ॥ लुब्धाः कूराः खला मूहाः स्तेनाश्चैवातिकामिनः ॥ ते सर्वे प्राप्य गोकर्णं स्नात्वा पे सारिशः ॥ १८ ॥ गीयते महिमा राजन्युराषेषु महर्षिभिः ॥ गोक्षं कोटितीर्थं च तीर्थानां मुस्यत १६॥ सर्वेषां शिवजिङ्गानां सार्वभौमो महाबताः ॥ कते महाबताः श्वेतस्रेतायामतिलोहितः । वर्णश्च कलौ श्यामो भविष्यति ॥ आकान्तं सप्तपातालं कुवैन्नपि महाबलः ॥ २१ ॥ प्राप्ते

पातालों को आकान्त करते हुए भी महाबल शिवजी ॥ २१ ॥ भयंकर कलियुग प्राप्त होनेपर कोमलता को प्राप्त होवेंगे पश्चिम समुद्र के त्तम गोकर्शक्षेत्र ॥२२॥ ब्रह्महत्यादिक पापों को जलाताहै तो क्या आश्चर्य है और यहां जो ब्रह्मघाती व जो प्रार्श्वयोंसे वैर करनेवाले और राठ तो सब गुणोंसे हीन व जो पराई स्थियों से रनेह करनेवाले हैं और जो दुरचरित्र, दुराचारी व जो दुष्ट स्वभावताले तथा जो कुपण हैं॥ रह ॥ कूर, दुष्ट, सुढ़, चीर व बड़े कामी है वे सब गोकर्गक्षित्र को प्राप्त होकर व तीर्थजातों में नहाकर ॥ १४ ॥ महाबल शिवदेवजी को के स्थान को प्राप्त हुए हैं और उस क्षेत्र में पुएय तिथियों तथा पुएय नक्षत्र व पवित्र दिन में ॥ २६॥ जो शिवजी को पूजते हैं ये शिव तन्देह नहीं है और जब कभी जो कोई मचुष्य गोकर्गक्षत्र में ॥ २७ ॥ पैठकर शिवजी को पूजता है वह ब्रह्मां के स्थान को प्राप्त वार, सोमवार ब बुध इन दिनों में जब क्रमावस होगी ॥ २८॥ तब समुद्र में स्नाम, दान व पितरों को तर्पेख, शिवपूजन, जप, होम, बत

च ॥ २५ ॥ देवं महाबर्खं दृष्टा प्रयाताः शार्क्करं पदम् ॥तत्र पुरयामु तिथिषु पुरयक्षे पुरयबासरे ॥ २६ ॥ । महेशानं ते हदाः स्युनं संशयः ॥ यदाकदाचिद्रोकर्षां यो वा को वापि मानवः ॥ २७ ॥ प्रविश्य स गच्छेद्रह्मणः पदम् ॥ रवीन्दुसौम्यवारेषु यदादशों मविष्यति ॥ २८ ॥ तदा जलनियो स्नानं दानं णिम् ॥ शिवधुजा जपो होमो वतचयां दिजाचेनम् ॥ २६ ॥ यत्किचिद्या कृतं कर्म तदनन्तफलप्रदम् ॥ दियोगेषु रिविसंकमणेषु च॥३०॥ महाप्रदोषवेलामु शिवधुजा विमुक्तिदा ॥ अथैकां ते प्रवक्ष्यामि तिर्थि किदाम् ॥३१ ॥ यस्यां किल महाज्यायो लेमे शम्मोः परं पदम् ॥ माघमासे महाषुर्ण्या या सा कृष्ण ३२॥ शिविलिङ्गे विल्वपत्रं हुर्लमं हि चतुष्टयम् ॥ ऋहो बलवती माया यया शृषी महातिथिः ॥ ३३॥

हों का पूजन ॥ २६ ॥ या जो कुछ कर्म किया जाता है यह श्रमित फल को देता है श्रोर ठ्यतीपातादिक योगों में व सूर्य की संज्ञानित्यों। डाप्रदाव की वेलाश्रों में शिवजी का पूजन मुक्तिदायक है इसके उपरान्त हे राजन् ! मैंतुममे एक मुक्तिदायिनी तिथि को कहता हूं॥ २१॥ ॥थ (बहेलिया) ने शिवजी के उत्तम स्थानको पाया है माघ महीने में जो महापवित्र क्रप्सापक्ष की चौद्सि है यह ॥ १२॥ श्रोर शिवलिक्न ॥ वस्तुवें दुर्लम हैं श्रारच्ये हैं कि माया बलवती है जिससे श्रिवजी की महातिथि को ॥ १३॥ मुढ़ मनुष्य उपवास नहीं करते हैं जैसे

हे राजन् ! सुनिये कि में भी इस समय इस शिवतिथि का उपवास करके व बड़ा भारी उत्साह देखकर गोकर्षक्षेत्र से आया हूं इस शिवजी है इसके अननतर में भी और ये शिष्य व अन्य ऋषि कि गूंग वेदत्रयी को नहीं पड़ते हैं और उपवास, जागरण व शिवजी के समीप स्थिति ॥ ३४ ॥ और गोकर्णक्षेत्र मनुष्यों के लिये शिवलोंक की सोपानप-सब को देखनेबाले सब ॥ ३४ । ३६ ॥ चारों वर्शवाल महात्मा लोग सब देशों से आये थे और स्थियों, बांताक व बृद्ध तथा चारों श्वलाकस्य अथाहमप्र ॥ आगताः संबद्शभ्यश्चातुब्प्या महाजना श्च बालाश्च चतुराश्रमवासिनः ॥ ३७॥ आगत्य दृष्टा देवेशं लेमिरे कृतकृत्यताम् ॥ राजपेयश्च राजेन्द्र सनकाद्याः सुरष्यः ॥ स्नात्ना सब्ध शिवतिर्थि ३८ ॥ गोक्रण अमुनाच नर्ट्रा उपास्यना जनैभूदेमेहामूकैरिव त्रयी ॥ उपवासी जागरणं सन्निधिः परमेशितः ॥ त्वम् ॥ ३६ ॥ त्वन्ध्वा च जन्मसाफल्यं प्रयाताः सर्वतोदिशम् लोग ॥ ३७ ॥ आकर देवेश शिवजी की देखकर कृतार्थता को प्राप्त हुए 10° राजन्नहमाप गांकणांद्धनागतः ॥ अस्यां शिवतियौ सर्वे महोत्सवदिद्वसनः ऋषयश्च तथाऽप्ररे ॥ ३८ ॥ नपदातः ॥ श्रुष डात (जीना) है ह की तिथि में महोत्त वहा **ब्राथमों के** निवास

शाओं को चले गये और आज इस यज्ञ करने की इच्छावाले राजा जनक से ॥ ४०॥ न्योता हुआ में गोकर्ण शिवमन्दिर से पाप हुआ हे राजेन्द्र! राजाविलोग और सनकादिक देवर्षिलोग सब तीयों में नहाकर व महाबलजी की उपासना कर ॥ ३६ ॥ जन्म की सफलत कृतायोऽस्मि महीपते॥ १४१॥ इति श्रीस्कन्द्युराणे गोक्णमहिमानुवणनेनामहितीयोऽध्यायः॥२। मार्ग में किसी आश्चर्य को देखकर बड़े आनन्द मन से आया व कृतार्थ होगया हूं ॥ १४१ ॥ इति श्रीस्कन्त्युराग गांकश्वाद्दिमानुवर्षानंनाम दितीयाँ ध्यायः ॥ २ ॥

किमत्यङ्ग रष्टाश्चयमहं पाथ

गोक्षां चित्रवमन्दिरात् ॥ प्रत्यागमं

निमन्त्रियोऽहं संप्राप्तो

गिक्षा प्रमाव सन गड़ शिवलोकिंट कुद्ध। सो तीजे अध्याय में कह्यो चरित्र समुद्ध ॥ राजा बोले कि हे बहान् ! आपने मार्ग में कहां क्या उसको मुम्तसे कहिये कि जिससे में कृतार्थता को प्राप्त होऊं॥ १ ॥ गौतमजी बोले कि हे विशापते ! गोक्षों से आते हुए मेंने किसी ाचे बैठ गया ॥ ३॥ इसके अमन्तर थोड़ी टूर पै मैंने सखते •हुए मुखबाजी और बहुत रोगों से दुःखित य दुर्वेल आकारवाली बुड्टी ब समय होने पर निर्मेल तड़ाग को पाया ॥ १ ॥ और उसमें जल को पीकर व मार्ग के परिश्रम को दूर कर में सचिक्षण व शीतल छाय

च ॥ कि दुएं भवता त्रहात्राश्चयं पिथ कुत्र वा ॥ तन्ममाख्याहि येनाहं कृतकृत्यत्वमाप्त्रयाम् ॥ १॥ ब्यक्रां विलुठन्तीं मुहुमुंहः ॥ ६ ॥ व्याडाकिकिरण्स्पृष्ट्वारोष्ण्यजमार्जनाम् ॥ विषम्त्रप्रयादेग्याङ्गिमस् मिलिलं विनीय च पथिश्रमम् ॥ मुस्निग्धशीतलच्छायं न्यग्राधं समुपाश्रयम् ॥ ३ ॥ अथाविद्वर ाच ॥ गोकर्षाद्हमागच्छन्कापि देशे विशाम्पते ॥ जाते मध्याह्रममये लब्धवान्विमलं संरः ॥ १ ॥ त म्बामन्यां क्रशाकृतिम् ॥ शुष्यनमुखीं निराहारां बहुरोगनिपीडिताम् ॥ ४॥ कुष्ठत्रणपरीताङ्गीमुध कुलाम् ॥ युयशोषितसंसक्तजरत्पटलसत्कटीम् ॥ ४ ॥ महायक्ष्मगलस्थेन कएठसंरोघविद्यलाम् ॥ वि |दाम्॥ ७॥ कफ्रांगबहुर्वासर्त्तथन्नाडीबहुठ्यथाम्॥ विध्वस्तक्शावयवामपश्यं मर्णान्मुखीम्॥ =। गोतम उब न्रोपस्प्रश्य

महायक्मा के गले में स्थित होने से कंटरोध से विकल और नष्ट दांतोंबाली व बार बार लोटती हुई ॥ ६ ॥ और प्रचएड सूर्यनारायण् ाने से तीक्षा व गरम धूलि से लपेटी व विष्ठा, मूत्र तथा पीब लगे हुए देहवाली और रक्त की दुर्गंध से दुर्घंष ॥ ७ ॥ और कक्षांग से बहुत नाडी से बहुत व्यथावाली और अंगों में बिटके हुए केशोंवाली मरती हुई सी उस स्ती को मेंने देखा॥ दा। और वैसी पीड़ावाली उसको को देखा।।।।।। व कुछ के पावों से विरे आंगोंबाली व उउते हुए कीटगाणों से संयुत तथा पीच व रक्त लगे हुए पुराने वस्त को कमर में पहने॥ ४॥ व

संयुत हुआ और उसका मरण परखता हुआ में क्षण भर वहीं स्थित रहा ॥ ६ ॥ इसके उपरान्त शिवगणों से ताये व किरणों से चते हुए से दिव्य विमान को मैंने देखा ॥ १ • ॥ और सूर्य, चन्द्रमा व अगिन के तेजों के पींजर की नाई उस विमान ये सूर्य के समान हेला॥ ११॥ और अर्घनन्द्रमा को भूषण किये तथा चन्द्रमा व छुंद के समान बहुत तेजवाले वे शिवगण त्रिशूल, खट्रांग, टक, हाल व लिये थे॥ १२॥ श्रीर किसीट व कुंडल से शोभित तथा महानागों के कंक्या से रवेत व उत्तम लक्षायोंबाले चार शिबदूतों का मैंने

॥ १३ ॥ तानापतत आलोक्य विमानस्थान्मुविस्मितः ॥ उपसृत्यान्तिकं वेगाद्गुच्छं गगने स्थितात् ॥ ने सूर्यमंकाशानपश्यं शिविकेङ्गान् ॥ ११ ॥ ते वे त्रिशुल्लिस्डाङ्गरङ्चमामिपाण्यः ॥ चन्द्रार्थभूष्णाः न्दोह्मचेसः ॥ १२ ॥ किरीटकुएडलभाजन्महाहिष्लयोज्ज्यलाः ॥ शिषानुगा मया दृष्टाश्चतारः ॥ बिदिता हि मया युर्यं महश्वरपदानुगाः ॥ इयं वो लोकरक्षार्था गतिराहो बितोदजा ॥ १६ ॥ उत च तां बीक्ष्य कृषयाहं परिष्तुतः ॥ प्रतीक्षन्मरणं तस्याः क्षणं तत्रेव संस्थितः ॥ ६ ॥ अथान्तरिक्षप मिव रशिमामिः ॥ दिब्यं विमानमानीतमद्राक्षं शिवकिङ्करेः ॥ १० ॥ तस्मिन्वन्दिवहीनां तेजसामिव प नमोविदिशोत्तमेभ्यक्षिलोचनश्रीचर्णातुगेभ्यः ॥ त्रिलोकरक्षाविधिमावहद्रशक्षिशुलचर्मापिगदाध

बताओं में उत्तम व त्रिलोचनेजी के शीचरण युगलों के श्रमुगामी आप लोगों के लिये नमस्कार है व त्रिलोक की रक्षाियिथ को करने ढाल, तलवार व गदा को धारनेवाले तुमलोगों के लिये प्रणाम है॥ १५॥ मैंने शिवजी के चरणामुगामी तुम लोगों को जान लिया कि स्काकेलिये है या क्रीड़ा से उपजी हुई गति है॥ १६॥ श्रथवा सब लोगों के पांपसमूह के जीतने के लिये तुमलोगों ने उद्योग किया विमान पे स्थित उन आते हुए शिवगर्शों को देखकर में विस्मित हुआ व वेग से समीप जाकर मैंने आकाश में स्थित उन शिवगर्शों से

। दया से कहो कि जिस लिये यहां आये हो।। १७ ॥ शिवद्त बोले कि यह आगे मरती हुई सी जो बुद्दी चाएडाली देख पड़ती है पाये हुए हम लोग इसको लेने के लिये आये हैं ॥ १८॥ उन शिवद्तों से ऐसा कहने पर हायों को जोड़ कर स्थित व विस्मय से संयुत र भी उनसे पूछा।। १६॥ कि झहो यञ्चमएडप को कुतिया की नाई यह पापिनी व भयंकरी चाएडाली कैसे दिज्य विमान पे चढ़ने के जन्म से लगा कर श्रयुद्ध व पापों की अनुगामिनी इस दृष्ट शाचरण्याती पापिनी को क्यों शिवलोक को लिये जाते हो ॥ २१ ॥ इसके

घिषेजयाय कृतोद्यमाः ॥ बृत कारुएयतो महां यस्माच्यमिहागताः ॥ १७॥ शिषद्रता ऊचुः ॥ एषाग्रे दृश्य नेनीषथ ॥ २२॥ पशुमांसक्कताहारां बारुखीधूरितोदराम् ॥ जीबहिंसारतां नित्यं कथमेनां निनीषथ ॥ च पञ्चाक्षरी जप्ता न क्वतं शिबधुजनम् ॥ न ध्यातो मगबाञ्चम्भुः कथमेनां निनीषथ ॥ २४ ॥ नोपो तिथिने क्वतं शिवधुजनम् ॥ भूतसौहदं न जानाति न च बिल्वशिवार्षणम् ॥ नेष्टाधुतीदिकं वापि कथ शबलोकं निनीषथ ॥ २१ ॥ अस्या नास्ति शिवज्ञानं नास्ति घोरतरं तपः॥ सत्यं नास्ति दया नास्ति एडाजी मरणोन्मुस्ती ॥ एतामानेतुमायाताःसंदिष्टाः प्रभुषा बयम् ॥ १८ ॥ इत्युक्ते शिवद्वतैस्तैरप्टच्छ ॥ विस्मयाविष्टिचित्तरतान्क्रताञ्जलिरवस्थितः॥ १६॥ अहो पापीयसी घोरा चाएडाली कथमहाते। निमारोडं शुनीवाघ्वरमएडलम् ॥ २० ॥ आजन्मतोऽशुचिप्रायां पापां पापातुगामिनीम्

नहीं है व बहुत कठिन तप नहीं है और सत्य व द्या नहीं है इसको क्यों लिये जाते हो ॥ २२ ॥ श्रोर प्राञ्जों का मांस खानेवाली व मदिरा ती तथा नित्य जीवहिंसा में परायश इसको क्यों लिये जाते हो ॥ २३॥ इसने शिवजी का पंचाक्षर मंत्र नहीं जपा व शिवजी का पूजन नहीं न् शिवजी का ध्यान नहीं किया है इसको क्यों लिये जाते हो ॥ २४ ॥ और इसने शिवजी की तिथि का उपवास नहीं किया व शिवपुजन

मको जिये जाते हो ॥ २५ ॥ और तीर्थ नहीं नहाये गये व दान नहीं किये गये व दांत नहीं किये गये तो इसको क्यों जियेजातेहो ॥ २६ ॥ और संभाषण मैं क्या कहना है दर्शन में भी यह त्याग करने योग्य है तो सत्संग से रहित व चएडा इस ली को क्यों लिये जाते हो ॥ २७ ॥ या यदि अन्य जन्म किया हुआ इसका कुछ पुएय है तो कैसे कुछरोग से व कीटों से दुःखित होती ॥ २८ ॥ अहो यह ईश्वरका चित्र प्राण्यों से नहीं जाना जासका र प्राणियों की मैत्री को नहीं जानती है व शिवजी के ऊपर विस्वपत्र को इसने नहीं चढ़ाया है और इष्टापूर्तीदेक कर्म को नहीं किया है

रिणाम् ॥ पापात्मानोऽपि नीयन्ते कारुएयात्परमं पदम् ॥ २६ ॥ इत्युक्तास्ते मया इता देवदेवस्य श्र यथ ॥ २५ ॥ न च स्तातानि तीथोनि न दानानि कतानि च ॥ न च ब्रतानि चीणोनि कथमेनां निनी ॥ ईक्षणे परिहर्नेज्या किमु संभाषणादिषु ॥ सत्सङ्गरहितां चएडां कथमेनां निनीषथ ॥ २७ ॥ जन्मा केचिदस्याः मुक्कतमस्ति वा ॥ तत्कथं कुष्ठरागेण कमिसिः परिभूयते ॥ २० ॥ अहो ईश्वरचयेंयं हुर्वि नना॥ ३२॥ उत्फ्रिलमांक्रकादाममुकुमाराङ्गलक्षणा॥ कंक्यांद्रजमुख्यस्य कस्यांचननया सती ॥३३॥ गुचुमामिथ प्रीत्या सर्वसंश्य मेदिनः॥ ३०॥ शिवद्रता ऊचुः॥ ब्रह्म-मुमहदाश्चर्यं श्रणु कार्तृहलं यदि। चाएडालीं यहुक्रं भवताधुना ॥ ३१ ॥ आसीदियं पुवंसवे काचिद्राह्मण्कन्यका ॥ मुमित्रानामसंपूर्णस मान्या शरी लिनः॥ प्रत्यु

ावदूत बोले कि हे ब्रह्मन् । इस समय आपने इस चाएडाली को उद्देश कर जो कहा है खौर यदि कीतुक है तो बड़े भारी आरच्ये को के पूर्व जन्म में पूर्ण चन्द्रमा के बिम्ब के समान मुखवाली यह सुमित्रा नामक कोई बाह्मण् की कन्या हुई है।। ३२ ॥ और फूले हुए चमेली अंग लक्षणोंबाली बह कैकेय नामक किसी मुख्य बाह्मण् की कन्या हुई है।। ३३ ॥ यं सब लक्षणों से संयुत दूसरी रति की मूर्ति की नाई ाष्य दया से परम पद में गात किये जाते हैं॥ २६ ॥ मुम्तसे ऐसा कहे हुए तिशूलाधारी देवदेव शिवजी के संश्वमेदी दूरोंने मुम्तसे शीति

हती हुई उसको देखकर लोग विस्मित हुए ॥ ३४ ॥ और बन्धुवों से बहुत ही प्यार कीगई व दिन दिन बढ़ती हुई वह धीरे धीर कामदेव के भिनाई युवावस्था को प्राप्त हुई ॥ ३५ ॥ इसके अनन्तर पिता समेत बन्धुगाणों ने उसको किसी हिजपुत्र के लिये विधि से देदिया ॥ ३६॥ । से शोभित व उत्तम आचरणवाला तथा बन्धुओं से संयुत उसने पति को पाकर कुछ समय तक स्मण किया ॥ ३७॥ इसके उपरान्त हे । से शोभित व उत्तम आचरणवाला तथा बन्धुओं से संयुत उसने पति को पाकर कुछ समय तक स्मण किया ॥ ३०॥ इसके उपरान्त हे रोण से विकल उसका रूप व यौवन से सुन्दर भी पति काल के वश से सृत्यु को प्राप्त हुआ।॥ ३८॥ व पति के मरने पर दुःल से जिले हुद्य-अधोपेतां रतेर्मूतिमिनापराम् ॥ वर्दमानां पितुगेहे निक्ष्यासन्निमिता जनाः॥ ३४ ॥ दिने दिने बन्धुमिर्लालिता भुशम् ॥ सा शनैयाँवनं मेजे स्मरस्येन महायमुः ॥ ३५ ॥ अथ सा बन्धुनगर् अमारिका ॥ पित्रा प्रदत्ता कस्मैचिद्विधिना द्विसमूनवे ॥ ३६ ॥ सा भर्तारमबुप्राप्य नवर्योवनशालि त्कालं शुमाचारा रेमे बन्धुमिरावृता ॥ ३७ ॥ अथ कालवशात्तरयाः पतिस्तीव्रह्मादितः ॥ रूपयोषन

िट्रपों के जीते वह सुन्दर शीलवती स्त्री कुळ महीनों तक वहां बसती भई ॥ ३६ ॥ इसके उपरान्त नित्य बढ़ते हुए योवन के भार से उसका कंपित हुआ॥ ४० ॥ व बन्धुनाए से रक्षित और महासज्जनों से शिक्षित भी वह स्त्री कामदेव से 'जिंचे हुए मन को रोकने के लिये न समर्थ तीब कामदेव से संयुत वह रूप व योवन से शोसिंत विषया भी स्त्री जारमार्ग में स्त हुई याने कुलटा होगई ॥ ४२ ॥ और उस चतुर स्त्री मन्याजिनी ॥ विधवापि विशेषेष जारमार्गरताभवत् ॥ ४२ ॥ न ज्ञाता केनाचेरपि जारिषाीति विच

ग्ब्यत्वमगमन्मुने ॥ ३⊂ ॥ मृते मत्ति हुःखेन विदग्यहृदया सती ॥ उवास कृतिचिन्माप्तान्मुशीला वि ।॥ ३९ ॥ अथ योवनभारेण जृम्ममाणेन नित्यशः ॥वभूव हृदयं तस्याः कन्दर्पपरिकृष्णितम् ॥ ४० ॥ न्धुक्रेण शामितापि महोत्तमेः ॥ न शशाक मनो रोद्धं मदनाकृष्टमङ्गना ॥ ४१ ॥ मा तीव्रमन्मयावि

जाना कि यह कुलटा है और उस दुष्टा स्त्री ने कुछ समय तक अपने दुष्ट श्राचरता को छिपाया॥ ४३॥ और मेघों के समान श्याम स्तनों अमी जनों ) से दृषित उस स्त्री को समय से बन्धुवर्ग ने भी गर्भ के श्राभिसाषों से घिरी हुई जाना॥ ४४॥ ब इस प्रकार महास्रेश से डरा हुश्या उन चिन्ता को प्राप्त हुआ कि स्थियों काम से नाश होजाती हैं व बाह्यता हीन की सेवा से नष्ट होजाते हैं॥ ४४॥ श्रीर राजा बाह्यता के बंड से के संग्रह से नाश होजाते हैं वैसेही कुचा से खाया हुआ श्रम व मादिरा से मिश्रित दूध नाश होजाता है॥ ४६॥ श्रीर कुछरोग से ब्यास रूप 

ह्रात्महुराचारं कंचित्कालमसत्तमाँ ॥ ४२ ॥ तां होहदसमाकान्तां घननीलमुखस्तनीम् ॥ कालेन ब मुबोध विटर्कषिताम् ॥ ४४ ॥ इति भीतो महाक्रेशाम्बिन्तां लेभे दुरत्ययाम् ॥ स्रियः कामेन नश्यन्ति नसेवया ॥ ४५ ॥ राजानो ब्रह्मद्रुटन यतयो भोगसंब्रहात् ॥ लेदि शुना तथेवान्नं मुरया वार्षितं पयः ॥ i कुष्ठरुजाविष्टं कुर्लं नश्यति कुम्निया ॥ इति सर्वे समालोच्य समेताः पतिसोदराः ॥ ४७ ॥ तत्यञ्जो हीत्वा सक्चप्रहम् ॥ सघटोत्सर्गमृत्यष्टा सा नारी सर्वनन्ध्रमिः ॥ ४८ ॥ विचरन्ती च शूद्रेण रममाणा सा ययो स्नी बहिश्रामाङ्गष्टा शूद्रेण केनचित् ॥ ४६ ॥ स तां दृष्टा वरारोहां पीनोन्नतपयोधराम् ॥ गृहं नि च विथवां शुद्रनायकः ॥ सा नारी तस्य महिषी भूत्वा तेन दिवानिशम् ॥ ५०॥ रममाणा कचिहेशे न्धुवर्गोपि ब

ा नाश होजाता है इस प्रकार पति के सगे सब भाइयों ने मिलकर विचार कर॥ ४७॥ बालों को पकड़ कर तंश से दूर छोड़ दिया और शुचि घड़े की नाई उस स्त्री को त्याग दिया॥ ४८॥ और घूमती हुई वह रित के समान त्यारी स्त्री किसी शूद्र से विहार करने लगी और व किसी शूद्र ने उसको देखा॥ ४६॥ और मोटे व ऊंचे स्तनोंबाली उस सुन्दर कटिवाली विधया स्त्री को देखकर वह शूद्रनायक प्रिय ले साया और वह की उसकी सार्या होकर उसके साथ दिन रात॥ ४०॥ रमण करनेलगा व गृहत्यारी उसने किसी स्थान में निवास किया व दृष्टा

हर समीप स्थित हुए ॥ ४६ ॥ श्रीर व्याचने मारे हुए गऊने बड़ाड़े को देखकर शांच को प्राप्त हुए तदनन्तर रात्रिमें उन सबों के जाने पर व ॥ वहां बड़े आन्यकार में वह सन्ध्या के समय तलवार को लेकर गई और नशे के प्रवेश से न विचार कर उस मांसप्रिया स्वीने मेंड़ा ॥ रात में एक चिक्काते हुए गऊ के बक्कड़े को मारडाला और उस दुष्टा स्वीने मरे हुए गऊ के बक्कड़े को घर लाकर व जान कर ॥ ४४ ॥ डरी हो व्याघने इस गऊके बखड़े को बजने मारडाला व खालिया ॥ ४० ॥ इस प्रकार उसका रोनेका शब्द सब घरोंमें सुन पड़ा इसके उपरान्त खानेवाली उसने नित्य मदिरा को पिया ॥ ४१ ॥ और शुद्र से रम्म् करती हुई उस रतिप्रिया ने पुत्र को पाया व किसी समय पति के कहा । को पीकर उस ॥ ४२ ॥ मदिरा के नशेसे विकल स्त्री ने मांसभोजन की इच्छा किया इसके उपरान्त बाहर गोड़ा में जहां गीजों समेत रोजन किया इसके उपरान्त गऊके बखड़के आथे शरीर से भोजन करके फिर वह ॥ ४७ ॥ उसके आथे शरीर को बाहर फेंक कर झलसे एयकमें से शिव शिव ऐसा कहा और मांस व मिदरा की इच्छावाली उसने कुछ समय तक विचार कर ॥ ४६ ॥ और उसी गऊक बछड़े गम्यान्तिके स्थिताः ॥ ५६ ॥ हतं गोवत्समालोक्य ज्याघ्रोषोति शुचं ययुः ॥ गतेषु तेषु सर्वेषु ज्युष्टायां गरमीरिसतम् ॥ गोवत्सार्धशारीरेण कृताहाराथ सा पुनः॥ ५७ ॥ तदर्धदेहं निक्षिप्य बहिश्चुकाश कैत ॥ह कर्नाक्तुएयकमेषा ॥ सा मुह्तामिति ध्यात्वा पिशितासवलालसा ॥ ५६ ॥ ब्रित्वा तमेव गोव ब्याघ्रेण मम्नोऽयं जायो गोवत्मको ब्रजे॥ ५८॥ इति तस्याः समाकन्द्रः सर्वगेहेषु शुश्रुवे॥ अथ सर्वे शुड् हेब्रेज ॥ ५३ ॥ ययौ कृपाणमादाय सा तमोन्धे निशामुखे ॥ अविष्य्य मदावेशान्मेषबुद्धयामिषाऽ एकं जवान गोबत्सं कोशन्तं निशि दुर्भगा ॥ निहतं गृहमानीय ज्ञात्वा गोबत्समङ्गना ॥ ५५ ॥ भात इबक्रमा ॥ तत्र सा पिशिताहारा नित्यमापीतवारुणी ॥ ५१ ॥ लेमे सुतं च शूद्रेण रममाणा रतिप्रिया रिकापि याते पीतमुरा तु सा ॥ ५२ ॥ इयेष पिशिताहारं मदिरामदाविह्नता ॥ अथ मेषेषु बद्रेषु ग

सको किसी भी चाएडाल ने नहीं ब्याहा श्रोर बाल्यावस्था बीतने पर समय में जब उसके माता, पिता मरगये ॥ ६७ ॥ तय समे आइयों ने शेड़ दिया कि यह श्रमामिनी है तदनन्तर नेत्रों से रहित व क्षिथासे विकल शोचती हुई वह दीन चाएडाली ॥ ६८ ॥ दुगड़े को लेकर दुःख नगरों में प्रतिदिन मांगती हुई उस चाएडाली ने ॥ ६६ ॥ चाल्डालों के जुंठे भोजनसे जठगारिन को तस किया इस प्रकार घड़े दुःख से न पीने योग्य रसों से प्रतिदिन माता से पोष्ण कोहई वह जाति से अन्य भी समय से बाल्यावस्थामें कुछरोग से विकल हुई ॥ ६६ ॥ श्रीर मराजके मन्दिर में गई व यमराजने भी उसके पहले के कमें को देखकर ॥ ६२ ॥ नरकनिवास से निवृत्त करके चारडाल जातिवाली किया होकर वह भी चारडालीके गर्भ में प्राप्त हुई ॥ ६३॥ तदनन्तर शान्त श्रमिन की नाई काली व जन्मसे श्रंधी हुई श्रीर उसका पिता भी कोई ॥ ६० ॥ उसके पतिने घर को आकर घरमें बैश्य मनुष्य को देखा इस प्रकार बहुत समय बीतने पर वह शुद्र की स्वी ॥ ६१ ॥ कालक वश् में स्थित था॥ ६४॥ उसने वैसी भी उस कन्या को द्या से कुते से आस्वादित व दुर्गंचयुक्त तथा अभाजनीय निन्दित अज़से पाष्ण् मानुका ॥ ६७॥ हुमंगोत परित्यका बन्धु भश्च सहोद्रेः ॥ ततः क्षुपारिता दीना शोचन्ती विगते मिषत्रा जगाम यममान्द्रम् ॥ यमोषि धममालोक्य तस्याः कमं च पौविकम् ॥ ६२ ॥ निक्यं नि हे चएडाखजातिकाम् ॥ सापि अष्टा यमपुराचाएडाखीगमंमाश्रिता ॥ ६३ ॥ तता बभूव जात्यन्था प्र मेचका ॥ तिरियता कोपि चाएडाजो देशे कुत्रचिदास्थितः ॥ ६४ ॥ तां तादशीमपि मतां कृषया पर्य ॥ गृहोतयष्टिः क्रच्छेण संचवाल सलोष्टिका ॥ पत्तनेष्वपि समेषु याचमाना दिने दिने ॥ ६६ ॥ चाएडालो हैं॥ ६०॥ तद्रता गृहमागत्य दृष्ट्यानगृहविद्नाम्॥ एवं बहुतिये काले गते सा गुरुवद्धमा ॥ ६१ ॥ मीज्येन कदन्नेन शुना लीढेन श्रतना ॥ ६५॥ अपयेश्च रमेमात्रा पोषिता सा दिने दिने ॥ जात्यन्या बाल्ये कुष्ठरुजादिता ॥ ६६ ॥ ऊहा न केनचिद्यापि चाएडाजेनातिहुर्भगा ॥ अतीतगाल्ये सा काले किया॥ ६५ ॥ ज्ञीर यावासाइव बड़ी हुं भाग्यवती उर क्षाणा ॥ ६८ गान्ताङ्गार पियत्॥ इ वेध्वस्तापत वाएडाल किसी दर

बह्या लं.

ति कर ॥ ७० ॥ बृद्धता में संयुत्त सब अंगोंबाली उसने बड़े कठिन दु:ख को पाया और किसी समय अझ, पान व बसन से रहित उसने आने ों समेत महात्मा बाह्यणों के व हाथी, त्य और घोड़ों समेत तथा तिवासों समेत और सवारी व छत्रादिकों से शोभित तथा परिवार समेत (शिवरात्रि) में जाते हुए मार्ग में प्राप्त महात्मा लोगों को जाना और उस देवयात्रा में देश देशांतर से जानेवाले ॥ ७१। ७२॥ स्त्रियों

मिथियों ॥ ७८ ॥ ततो विद्वरे मार्गस्य निष्एणा विद्वताञ्चिलिः ॥ याचमाना भुहः पान्यान्यभाषे ॥ मनुष्यों की यात्रामें बड़ा भारी संभ्रम हुआ इस प्रकार गोक्षी शिवमंदिर को सबों के जाते हुए ॥ ७६ ॥ विमानों पे बैठे हुए कौतुक समेत सब ने थे और यह चाएडाली भी वसन, भोजन के लालच से ॥ ७० ॥ महाजनों से मांगने के लिये धीरे धीरे चली और पूर्वजन्म में इकद्राकिये हुए के हाथ को प्रकृक्त जाती हुई कुळ दिनों में गोक्सीक्षेत्र को आई ॥ ७८ ॥ तदमन्तर मार्ग के समीपही वह हाथों को फैलाकर बैठगई और के हाथ को प्रकृक्त जाती हुई कुळ दिनों में गोक्सीक्षेत्र को आई ॥ ७८ ॥ तदमन्तर मार्ग के समीपही वह हाथों को फैलाकर बैठगई और ं के और अन्य हजारों वैश्य, शूद्र व संकरवर्णवाले ॥ ७३। ७१ ॥ हॅसते, गाते, नाचते व दोड़ते हुए तथा संवते, पीते व इच्छा से जाते व डेन जठरागिनमतपेयत् ॥ एवं कृच्छेण महता नीत्वा सुबहुलं वयः॥७०॥ जर्या ग्रस्तमगङ्गा हुःखमाप यितुं चचाल च शनैःशनैः ॥ क्रावलम्बेनान्यस्याः प्राग्जनमार्जितकर्मणा ॥ दिनैः कतिपयैयनित्री दिविजाः सर्वे विमानस्थाः सकौतुकाः ॥ अथेयमपि चाषडाली वसनाशनतृष्ण्या ॥ ७७ ॥ मह निरन्नपानवसना सा कदाचिन्महाजनान् ॥ ७१ ॥ आयास्यन्त्यां शिवतियौ गच्यतो बुबुधेऽध्व यां तु देवयात्रायां देशदेशान्तयायिनाम् ॥ ७२ ॥ विप्राणां साम्निहोत्राणां सक्कीकाणां महात्मनाम् ॥ राज्ञा निं सहस्तिरथवाजिनाम् ॥ ७३ ॥ सपरीवारघोषाणां यानच्बत्रादिशोमिनाम् ॥ तथान्येषां च विद्युद्र सहस्रशः॥ ७४॥ हमतां गायतां कापि चत्यतामथ धावताम्॥ जिघतां पिवतां कामाद्गच्छतां प्रतिग ७४ ॥ संप्रयाणे मनुष्याणां संभ्रमः सुमहानभूत ॥ इति सर्वेषु गच्छत्मु गोकण् शिवमन्दिरम् ॥ ७६।

(4) of

पायका से बार माना हुर १८ । है लोगों ! बहुत दु:स्वित जनों के स्वक वे उत्तम आशिषों के हेनेवाले तथा बहुत पुण्यों के करनेवाले तुमलोग द्या करों ॥ ८१ ॥ है लोगों ! वसन व मोजन से रहित तथा पृथ्वी में पड़ी श्रील में हुची हुई मेरे ऊपर द्या कीजिये ॥ ८२ ॥ हे लोगों ! बड़े मारी आड़ व बाम से विकल तथा महारोग से। पीड़ित सुम्म बुईही श्रन्थी के ऊपर द्वा कीजिये ॥ ८६ ॥ हे लोगों ! बहुत हिनों के उपशास से जली हुई और जठगानिन मंजरी किसी शिवलिंग के मस्तक में गिरपड़ी ॥ दर ॥ और पथिक लोगों से बारबार मांगती हुई भी उसने शिव चतुईशी की रात्रि में देवयांग मांगती हुई वह दीनबचन को कहती थी।। ७६॥ कि है जाता। पूर्वजन्म में इकहा किये हुए पापतमूहों से पीड़ित मुक्त को कबल ए सब अंगोवाली मेरे ऊपर द्या कीजिये॥ ८४ ॥ हे लोगी। मैकड़ों जन्मों में भी पुराय न इकड़ा करनेयाली य मंद्रमागिनी मुफ्त पापिनी के ंद्र ॥ इस प्रकार मांगती हुई चाएडालीकी फैली हुई अंजली में एक अत्यन्त पुरायकारी पथिक ने बिल्य की मंजरी को फॅकड़िया ॥ ८६॥ हुई उस मंजरीको बारबार विचार कर उस दुःखित चाएडाली ने न खाने योग्य जानकर दूर फंकदिया॥ ८७॥ श्रोर गात्रि में उसके हाथ से धारात्रों सा विल्वमञ्जरी ॥'पपात कस्याचिहिष्या शिवलिङ्गस्य मस्तके ॥ ८८॥ सेवं शिवचतुर्ष्या ७६॥प्राग्जनमाजित्वाषीषेः पीडितायाश्चिरममाश्चाहारमत्रित्वत्त्रमाञ्चाहारमात्रदान्त द्यां कुरुत भोजनाः॥=०॥त्रातार रातारः परमाशिषाम् ॥कतारो बहुपुप्यानां द्यां कुरत भा जनाः ॥< ३॥ वस्ताशनहोनायां स्वापताया हापांमुनिमम्नायां द्यां कुरुत भो जनाः॥ ५२ ॥ महाशीतातपानीयां पीडितायां महारुजा ॥ श्रम्याय द्यां कुरत भो जनाः ॥ =३ ॥ चिरोष्वासदीप्रायां जठराजिनविष्येनेः ॥ सन्द्रह्ममानसर्वाङ्गयां द्य ॥ एवमभ्यर्षयन्त्यास्तु चाएडाल्याः प्रस्तेऽञ्जली ॥ एकः पुण्यतमः पान्यः प्राक्षिपहिल्वमञ्जरीम् । अलो निपतिता सा विष्य्य पुनः पुनः ॥ अमध्यत्येव मत्वाय दूरे प्राक्षिपदातुरा ॥ ८७ ॥ तस्या नाः॥ ८४॥ अनुपाजितपुष्यायां जनमान्तर्शतेष्वपि ॥ पापायां मन्द्रमाग्यायां द्यां क्रह्त माय हदायां कुरुत मो ज कुप्णं वचः॥ प्मातिनं महीतल्॥ म जनाः ।

' यकी हुई यह बहुत ही विकल चाएडाली बहुत रोगते विकल होकर चिह्नाती व कांपती थी।। ६२॥ व सूर्य के ताप से जलती हुई तथा नंगे गिरपड़ी ॥ ६३ ॥ इसक उपरान्त दयारूपी अमृत के समुद्र जगदीश्वर शिवजी वहां इसने भद्रकाली मी के पीं के कुछ उत्तर आरे उसके आये दूर पे समीपही स्थान में उस सित्र को निवास किया ॥ ६०॥ में आशारहित व बड़े शोक से संयुत यह उदासीन चाएडाली अकेली अपने देशके लिये धीरे धीरे लौटी ॥ ६१ ॥ और बहुत दिनों के उपाससे ड समेत चाएडाली इतनी भूमि को नांघकर मुस्कित होकर

जनिमुद्धः॥ याचमानापि यरिकचित्र लेमे दैवयोगतः ॥ ८६ ॥ तत्रोषितानया रात्रिभंद्रकाल्यास्तु एष्ठ एपा प्रशतस्याएडाल्यास्तवेह कमणा तन जात्यन्य वभु है। ततःप्रमाते अष्टाशा शोकन महताप्ताता॥ शनिनेबत दीन केंबला ॥ ६९ ॥ आन्ता चिरोपचासेन निपतन्ती पदे पदे ॥ कन्दन्ती बहुरोगाता बेपमाना स्थातुरा ॥ अतीत्यैतावतीं भूमि निष्पात विचेतना ॥ ६३ ॥ अथ विश्वेश्वर महामत गति पश्य क्रपालुता॥ ६५॥ कर्मणः परिपाकोत्य मद्वेगान्या चक्रे पापं महोल्ब्साम् ॥ नाप्तदानादिक णामृतवारिषिः ॥ एनामानयतेत्यस्मान्युयुजे सिवेमानकान् ॥ ६४ ॥ । पुनमन रं स्थानमारोहति निरामयम्॥ ६६॥ यदतया ॥ तथा मन्दर्शिता श्रम्भाः कृपणेषु नेपीड्यते ॥ ६७॥ यदेषाः दुत्तरतः स्थानं तद्धनातिद्वरतः ॥ मानाकवापन नग्नद्दा सयाष्ट्रका

ता दिखाई गई॥ ६५॥ हे महामते। कर्न के पता से उपजी हुई गति को देखिये कि नीच चाएडाली भी ज्याधिराहित स्थान पे चहती है॥ ६६॥

ने पूर्वजनम ने अस दानादिक नहीं किया है उस काल्या यह इस जनममें क्षुता व प्यासादिक कार्यों से पीड़ित होतीहैं॥ ६०॥

स्म प्रकार विमान समेत हमलोगों को आजा दिया ॥ ६४ ॥ तुमसे इस विषय में यह चाएडाजी का बुत्तास्त कहा गया और दीनों के उपर

9 7 E

किये गये व इष्टापूर्तादिक कर्म नहीं किया गयाहै उस पाप से यह सब सुखों से रहित है ॥ ३ ॥ व पूर्वजन्म में इस मूर्किशी स्त्री ने जो ाप से महायक्ष्मा के दुःख से व हदय के शूलों से पीड़ित होती है ॥ ४ ॥ हे मुनिशार्दुल ! ज्ञान समेत मुनिलोग यहीं पर सब मनुष्यों इ। उप्र पाप कियाहै उस कमेंसे यह इसी जन्म में श्रन्थी हुई ॥ ६८॥ श्रौर गऊ के बछड़ाका जानकर भी इसने जो पहले खालिया उस कमे ॥ और पहले विषवा भी मद से संयुत इसने जो जार ( परपति ) से आलिगन किया उस बड़े भारी पाप से बहुत कुष्ठ के घावों से संयुत शमसे विकल इसने अपनी इच्छा से पूर्वजन्म में शूद्रके साथ रमश किया है उस पाप से महारक्त, पीय व कीटों से पीड़ित होती है ॥ २। ॥ ये च हुर्लक्षणक्रिष्टा याचका विगतिहियः॥ वासोन्नपानशयनभूषणाभ्य विद्या विकलाङ्गाः कुमोजनाः ॥ ये हुर्माग्या निन्दिताश्च ये चान्ये परसेव पीड्यते तेन पाप्मना ॥ २ ॥ मुत्रतानि न चीषांनि नेष्टाप्रतारिंकं कृतम् ॥ सर्वमोगवि ॥ कमेणा तेन चाएडाली बभूवेह विगहिता॥ र्यपर्थं हित्वा जारमार्गरता धुरा ॥ तेन पापेन केनापि दुर्धता दुर्भगापि वा ॥ १०० ॥ यदाशिलक्षत्र मद कामानां यदियं स्नेरं शहरेण रिमत पीड्यते न्दित चाएडाली हुई ॥ ६६ ॥ स्रौर जो यह उत्तम मार्ग को छोड़कर पहले जारमार्ग में परायशा हुई उस किसी पाप से दुराचारिश पाचिह्णान कत्त्नशः॥ लक्ष्यन्ते मुनिशाहुल सांवेवकमहात्मामः॥ ५॥ ॥ महायक्ष्मातिहच्छलैः निर्विद्या विकलाङ्गाः कुमोजनाः ॥ यदेतया पूर्वमवे मुरा पीता विमूदया तेन पापेन महता बहुकुष्ठवणानिवता ॥ ॥ अपि विज्ञाय गोवत्मं यदेषाऽमक्षयत्युरा विरूपा ये पुत्रधनवाजिताः॥ अनेव सर्वमत्येषु प ७॥ होना म्युयक्तामीमः न पाप्सना विधवा पुरा 200 MANAMAMAMAMA

हों को देखते हैं ॥ ४ ॥ इस संसार में जो बहुत रागों से विकल है श्रोर जो पुत्र

वाले व निन्दित भोजनांवाले हैं और जो दुर्भाग्यवान, निन्दित व जो श्रन्य दूसरों के नौकर हैं ॥ ८ ॥ ये सब पूर्वजन्म में बढ़े पापकारी यत से विचारकर व संसार के लोगों की स्थिति को देखकर ॥ ६ ॥ विद्यान् पाप को नहीं करता है और यदि करे तो यह श्रात्मबाती होता सरीर बहुतसे कमों का एकही पात्र है ॥ १० ॥ इस कारण सदैव मनुष्य उत्तम कर्म को करे व दुष्ट कर्मको सदा त्याग करे व सम्ब को चाहने र करे और दुःखकी इच्छा करनेवाला पाप करे ॥ ११ ॥ और दोनों में से एक को ग्रहण करने पर मनुष्य संसार में प्रवीण होता है इस बहुतही

एते पूर्वभवे सर्वे मुमहत्पापकारिषाः ॥ एवं विमुश्य यत्नेन दृष्टा लोकजनस्थितिम् ॥ ६॥ बुधो न कुरुते पापं यमसमासदाम् ॥ यद्यपि ब्राह्मणी त्वेषा सत्कुलाचारद्वपिता ॥ १४ ॥ अतोऽस्माभिरिहानीता निरयं यातु । अनया साथितो बाल्ये पुरत्यलेशोऽस्ति वा न वा ॥ १६ ॥ अथापि मुविमृश्यैवं घायों हराडोऽत्र नान्य ायीं कुर्वात दुःखायीं पापमाचरेत्॥ ११॥ दयोरेकतरे लोके ग्रहीते कुशलो जनः ॥ इमं मानुषमाश्रित्य मिकमातिध्यायित्स सन्तरति पातकम् ॥ मृता धूर्वमवे त्वेषा यहा प्राप्ता यमालये ॥ १८ ॥ तहा वितर्कः मु त्स आत्महा॥ देहोऽयं मानुषो जन्तोबंहुकमैंकमाजनम्॥ १०॥ मदा सत्कर्म सेवेत हुष्कमं सततं त्यजत्। लंभम् ॥ १२ ॥ य आत्महितवान्कश्चिद्वमेकं समाश्रयेत् ॥ अथ पापानि सर्वाणि कुर्वन्निप सदा नरः। महानास

रातीर को पाकर ॥ १२ ॥ जो कोई अपना हित करनेवाला मनुष्य एक देवता के आशित होने अथवा सदैव सब पापों को करता हुआ भी एकबुद्धि होकर शिवजी को ध्यान कर वह पाप को नांच जाता है, पूर्वजन्म में मरकर यह जब यमराज के स्थान में प्राप्त हुई ॥ १८ ॥ तब में बैठनेवाले लोगों को बड़ी मारी तर्केणा हुई कि यदापि यह बाह्मशी उत्तम कुल के आचार से दूषित है ॥ १५ ॥ इस कारण हमलोगों से में बैठनेवाले लोगों को बड़ी मारी तर्केणा हुई कि यदापि यह बाह्मशी उत्तम कुल के आचार से दूषित है ॥ १५ ॥ इस कारण हमलोगों से हि नरक को जावै या न जावै इसने बाल्यावस्था में पुर्ण्य का अंश किया है या नहीं किया है ॥ १६ ॥ स्रोर मलीमाति विचार कर इसमें दंड

प्राप्त होती इसी जन्म में इसने बड़ा कठिन पाप किया है ॥ ११ ॥ तथापि यह नंगक में वास के योग्य नहीं है बरन गऊ के बझड़ा को सारकर सयको प्राप्त इसने विचार कर पूर्वजन्म में इकड़ा किये हुए कमें से शिव शिव ऐसा कहा है यदि यह पापों के नाश के लिये एक बार भी बहुत मंगलवाले ॥ २० । २१॥ ये अंग्यंश न चाहिये बहुत हजार जन्मों में किये हुए पुरंप के फलमें ॥ १७॥ मनुष्यों को बाह्यए। के बंश में जन्म मिलता है अन्यथा मिलता है इस कारण पहलेबाल जन्मों में इसका किया हुआ पाप नहीं है ॥ १८ ॥ क्योंकि अन्यथा यह उत्तम कुल में कैसे जन्म को धारण करना चाहि किसी प्रकार नहीं

॥ उससे अन्य अन्य में यह अन्त में बड़ामारी युर्व करेंगी और उस बड़े भारी पुरव से पापराशियों के दुःखों का भाग कर ॥ रह ॥ उन भिक्त से कहती तो परमंपद की प्राप्त होती एक अन्म में किये हुए इस कठिन पाप का भी जो फल है।। २२ ॥ उसका यह चाएडाल हिरोग व मुखीता ॥ २४ ॥ एकही एक नरक है फिर सवों को क्या कहना है पूर्व जन्म के पुरव्युंज से जो इसने विवश होकर शिवजी का मोग करे क्यों कि इससे अन्य कीन यहां बतुष्यों का नरक है ॥ १३॥ कि जो अनेक किश्राशियों से बारबार पीड़ित होता है दुष्ट बंश थ ॥ तेनेषान्यमचे भूरि पुएयमन्ते करिष्यति ॥ तेन पुएयेन महता निस्तीयांघीषयातना ॥ २६ ॥ नीता न्मसहस्रष्ट क्तपुएयांवेपाकतः ॥ १७ ॥ चुणां ब्रह्मकुले जन्म लभ्यते हि कथंचन ॥ अतोस्याः म्मादन्यतमः को वा नरकोऽस्ति न्णामिह ॥२३॥ अनेक्क्रशसंघातैर्थन्मुहः परिपीडनम् ॥ दुष्कुले जन्म गार्च नास्ति जन्ममु ॥ १= ॥ अन्यथा सत्कुले जन्म कथमेषा प्रपदाते ॥ अत्रेत्र जन्मन्यनया कृतमंहो परं पदम् ॥ एकजन्मकतस्यास्य दाहण्स्यापि यत्प्तलम् ॥ १२॥ कमणानुभवत्वेषा भूत्वा चाएडालज वित्याह प्राग्जनमाजितकर्मणा ॥ यदेषा पाषिबिच्चर्षे सक्दर्युरमङ्गलम् ॥ २१ ॥ शिवनाम वर्द्रकत्य ॥ ३६ ॥ अथापि नरकावासं प्रायशो नेयमहीते ॥ कि तु गोवत्सकं हत्वा विस्थ्यागतसाध्वसा ॥ २०। तिका ॥ अस्मादन्यतमः को वा नरकोऽस्ति ह्णामिह ॥२३॥ अनेकक्रशस्यतियन्मुहुः पारपोडनम् ॥ दुष्कुल दारिद्रयं महाञ्याधिविमुद्रता ॥ २४ ॥ एकेक एव नरकः सर्वे वा चाथ कि धुनः ॥ प्राग्जनमधुण्यमारेण यन्नाम वि पूर्वपूर्वेषु कत ऽब्रवीत् ॥ २ शवजी के नाम की

आपही करेगा ॥ २७ ॥ इस प्रकार यमराजक पुर में यमराजपूर्वक सब चित्रगुप्तादिकों ने विचार कर इसको पृथ्वी में छोड़दिया श्रीर यह ॥ और श्रीमोक्सीक्षेत्र में शिवतिथि (शिवरात्रि) में उपास करके रातको जागरण कर शिवजी के मस्तक पे इसने बिल्त्रपत्र को चढ़ाया हुई यह अन्त में परमपद को प्राप्त होगी और ऐसे मनुष्यों के हमलोग कभी द्राउदायक नहीं है किन्तु जो स्वामी है वह विचार कर जो २०॥ पहले जो इस दुराचारिएी स्त्री ने श्रसावधानता से भी शिवजी का नाम कहा है फिर उस पुरव से बिल्वपत्र के आराधन का गा से किये हुए इस पुएय का जो फलहै उसको आजही तुम्हारे देखते हुए वही यह भोग करेगी इसमें भूठ नहीं है ॥ ३१ ॥ गौतमजी बोले कि ल उस स्त्री को उन प्रसन्न शिवदूतों ने विमान पै स्थापित किया॥ ३३॥ इसके उपरान्त बड़े उदाररूप की मुन्द्रता से शोभित य दिव्य विदूतों ने उसके जीव के श्रंश को चाएडाल की योनि से खिंचकर दिव्य तेज से युक्त किया॥ ३२॥ श्रोर दिव्य देह से श्राक्रामित व तेज प्रयास्यति परं पदम्॥ एतादृशानां मत्यानां शास्तारो न वयं कचित् ॥ विचार्य स्वयमेवेशो यधुक्रं ः ॥ २७॥ एवं वैत्रस्वतपुरे सर्वेर्यमपुरोगमैः ॥ विसृश्य चित्रग्रुप्ताधीरयं मुक्ताऽपतद्ववि ॥ २८ ॥ आहो य ाम नारी प्रमादतो बाष्यसती जगाद ॥ तेनेह भूयः मुक्तेन शम्मोबिल्बाङ्गराराथनपुण्यमाप ॥ रे६॥ श्वातियाद्यपोष्य शिवमस्तके ॥ कृत्वा जागरणं होषा चके विल्वापंणं निशि ॥ ३० ॥ अकामतः कृत (यस्यैव च यत्फलम् ॥ अधैव मोक्ष्यते सेयं पश्यतस्तव नो मृषा ॥ ३१ ॥ गौतम उवाच ॥ इत्युक्त्वा शिव लाम् ॥ विमाने स्थापयामामुः प्रीतास्ते शिविकिङ्गाः ॥ ३३ ॥ अथ सा प्रमोदाररूपलावएयशालि भूषणद्मिमाझ्नी दिञ्याम्बर्षिधारिणी ॥ ३४ ॥ देहेन दिञ्यगन्धेन दिञ्यतेजोषिकाशिना ॥ दिञ्यमाल्या याश्चाएडालयोनितः॥ जीवलेशं समाक्रष्य युयुज्ञिंदैन्यतेजसा॥ ३२॥ तां दिन्यदेहसंकान्तां तेजारा अंगोवाली वह दिच्य वसनों को धारण करती भई ॥ ३४ ॥ इसके उपरान्त दिच्य

सन्त उसको शिवजी के समीप लेगये॥ ४२ ॥ हे राजन् ! उमापति शिवजी के मिक्तिलेश का बहुत आश्चयंसंयुत् व सब पापसमूहों का नाशक घों के शिराभूषण्य से विमान थे प्राप्त वह शोभित हुई ॥ ३४ ॥ श्रीर रत्नसंयुत क्षेत्र य पताकादिकों से तथा गाने, बजाने के शब्दों से वह स्त्री शिवदूतों के मध्य में प्रसन्न हुई ॥ ३६ ॥ श्रोर पिछले उत्पन्न हुए जम्मों को बारबार स्मरण् कर डरगई श्रोर हद श्रारचर्य को डर्ता समान देलकर उठ पड़ी ॥ ३७ ॥ कि में कीन हूं व ये महासिद्ध कीन हैं श्रीर यह कीन सुन्दर लोक है व प्रचय्ड चारडाल के गोत्र में उपजा करती हुई उस उत्पन्न वैराग्यवाली स्त्री की दिन्य विमान वै चड़ाकर वे शिवदृत ॥ ४१ ॥ विस्मय समेत सब लोकपालों के देखते हुए उससे प्रौर शिवजी के पूजन का माहात्म्य आश्चर्यदायक है कि केवल पत्र से प्रमन्न होकर जो श्रपने स्थान को देते हैं ॥ ४० ॥ इस प्रकार शिवजी के या ॥ ४३ ॥ राजा बोले कि हे भगवम् ! परमेश्वर शिवजी का कैसा उत्तम लोक है यदि मेरे ऊपर द्या होबै तो मुक्तमे उसका लक्षण शारीर कहां गया ॥ ३८ ॥ माया के विलास से उपजा हुआ बड़ा भारी आश्चर्य देखा गया जोकि हजारों जन्मों में मैंने बारबार अमाण नाशनम्॥ ४३ ॥ राजावाच ॥ भगवन्परमेशस्य कीहशा लोक उत्तमः॥तस्य मे लक्षणं बृहि यद्यस्ति मयि (राज विमानमा ॥ ३५ ॥ रबच्छत्रपताकाबैगीतवादित्रनिस्वतैः ॥ मध्ये सा शिवद्रतानां मोदमाना वरा हं केऽमी महासिदाः कोयं लोको मनोरमः ॥ क गतं मे बषुः कष्टं चएडचाएडालगोत्रजम् ॥ ३८ ॥ दिन्यं विमानमारोष्य ते महश्वरिकङ्गः॥ ४१ ॥ आलोकयत्मु मवेषु लोकशेषु मविस्मयम् ॥ आम यानिन्युः प्रमेश्वरसन्निधिम् ॥ ४२ ॥ राजनमुमहदाय्चर्यमाख्यातं गिरिजापतेः ॥ माहात्म्यं माङ्गिलेशास्य वेस्मयावहम् ॥ पत्रमात्रेण सन्तृष्टो यो ददाति निजं पदम् ॥ ४० ॥ इति तां जातनिवंदां स्मरन्तीं भग दारचर्यं दृष्टं मायाविलासजम् ॥ यन्मे भवसहस्रेषु भान्तं भान्तं पुनःपुनः ॥ ३६ ॥ अहो ईश्वरपुजाय ३६॥ अनुभूतानि जन्मानि स्मृत्वा स्मृत्वा धुनःधुनः ॥ भीता त्रस्ता हृदाश्चयं दृष्टा स्वप्नामेबोत्थिता।

तमजी बोखे कि लोकों के मध्यमें ओ ब्रह्मादिक देवशोंको बहुत दुर्लभ है और जहा सदैव खानन्द रहताहै वह शिवजी का लोकहै॥ ४५॥ श्रीर

ाहों गमन होता है व जहां प्रकाश स्थित है और कहीं अन्धकार का योग नहीं है वह शिवजी का लोक है।। ४६ ॥ और गुणों की वृत्ति को नांघ जहां प्राप्त होते हैं और वे सब जहां से फिर नहीं गिरते हैं वह शिवजीका लोक है।। ४७ ॥ और कांध, लोभ व मद आदिक जहां निवास नहीं हों जन्म आदिक श्रवस्था नहीं होती हैं वह शिवजी का लोक है।। ४८ ॥ श्रोर सब वेदों का जो सुरूयक्षेत्र कहा जाता है व जिससे अधिक हैं॥ ४३ ॥ वह शिषजी का लोक कुयागी को दुलंभ है और इन शिषजी की ते हैं॥ ४०॥ और जहां सदैव आनन्द व निर्मल ज्ञान रूपियाँ। पार्वती देवीं के साथ कोड़ा करते हुए शिवदेवजी रहते हैं वह शिवजी का लोक क जनमों में इकड़ा की हुई पुर्ध्यराशियों से जहां चढ़े हुए पुरुष व स्त्रियां मिलकर कोड़ा करती हैं॥ ४२॥ व प्रकट न करने योग्य तथा मुन्दर शिवजी का स्थान है ॥ ४६ ॥ श्रीर जहां प्राप्त होने के लियं योगी लोग सदैव प्रत्याहार, श्रासन, ध्यान व प्राणों के संयम आदिक योग-४४ ॥ गौतम उवाच ॥ ब्रह्मादिसुरनाथानां लोकेष्वपि सुदुर्लमः ॥ य ज्ञानन्दः महा यत्र स लोकः पारमे ॥ अहोरात्रादिसंस्थानं न विन्दन्ति कदाचन ॥ ५३॥ स विनिस्तीर्थ संप्राप्ता यत्र योगिनः॥ न पतेषुः पुनः सर्वे स लोकः पारमेश्वरः॥ ४७॥ यत्र बासं न कुन जोममहादयः ॥ यत्रावस्या न जन्माद्याः सत्नोकः पारमेश्वरः॥ ४८ ॥ सर्वेषां निगमानां च यदेव ४॥ सर्वातिगमनं यत्र ज्योतियंत्र प्रतिष्ठितम् ॥ कापि नास्ति तमोयोगः स लोकः पारमेश्वरः ॥ ४६ गयैः प्राप्तुं यतन्ते योगिनः सदा ॥ ५० ॥ यत्र देवः सदानन्दनिर्मलज्ञानरूपया ॥ आस्ति देन्या मह की 'पारमेश्वरः ॥ ५१ ॥ जन्मानेकसहस्रेषु संभूतैः युएयराशिमिः ॥ आरूदाः पुरुषा नार्यः कीडन्ते यत्र ने ॥ यस्मान्नास्ति परं वित्तं तत्पदं पारमेश्वरम् ॥ ४६ ॥ प्रत्याहारास्तरयानप्राण्संयमनादिभि ४२ ॥ तेजोराशौ समालीना हुविमान्ये मनोरमे । दिन व रात्रि की स्थिति को कभी नहीं आनते MAN IN IN INCH IN IN IN IN INCH

त्रे उस लोक को प्राप्त होते हैं ॥ ४४ ॥ और जो उन शिवजी की कथा के सुनने व कहने से प्रसन्न होते हैं और जो सब प्राधायों के सिन्न हैं साबधान होते हुए तुम शिवचतुर्दशी में उपास करके॥ ४७ ॥ श्रीर रात्रि में जागरण कर व बिल्वपत्रों से शिवजी को पूजकर सब पापों से बूटे में स्थित रहते हैं मोहरहित वे संसार के अमण् को नाँषकर शिवजी का स्थान पाकर सुखपूर्वक रमण् करते हैं ॥ ध्र ॥ वैसेही हे राजेन्द्र ! नक शिवजी के स्थान को जाकर पापगत्तों से रहित होकर कृतार्थता को प्राप्त होगे॥ ४६ ॥ श्रौर वहां सब समयों में नहाकर महाबल

शिस्य दुर्लमो हि कुयोगिनः॥ एतझक्रिमुषुणां ये तैरेव प्रतिपद्यते॥ ५४॥ ये तत्कथाश्रवणकीतंनजात गिरिशालयम् ॥ गत्वा प्रशमिताघोषः कतकत्यत्वमाप्तुहि ॥ ५६ ॥ तत्र म स्नात्वाभ्यच्यं महाबलम् ॥ कृत्वा शिवचतुद्श्यामुपवासं समाहितः ॥ ५७ ॥ कृत्वा जागरणं रात्रौ जना भक्त्य सना राजा गोकर्षी प्रत्यपद्यत ॥ ६० ॥ तत्र दृष्टा महादेवं स्नात्वाभ्यच्यं महाबलम् ॥ निर्धृताशेषप भितमुहदः प्रशमैकनिष्ठाः ॥ संसारचकमतिबाह्य निरस्तमोहास्ते शाङ्करं पदमवाप्य मुखं रमन्ते ॥ ४५ । व्यं शङ्करम् ॥ सर्वेषापविनिम्रेक्तः शिवलोकमवाप्स्यपि ॥ ४८ ॥ एष ते विमलो राजन्तुपरेशो मया बृ स्त तेऽस्तु गमिष्यामि मिथिलाधिपतेः पुरीम् ॥ ४६ ॥ इत्यामन्त्र्य मुनिः प्रीत्यां गौतमो मिथिलां ययौ श्मिनोः परं पदम् ॥ ६१ ॥ य इमां श्रुणुयान्नित्यं कथां शैवीं मनोहराम् ॥ आवयेद्रा व्यं शङ्करम् ॥ सर्वपापविनिम्रेकः त्वमपि राजेन्द्र गोकर्षा

त्त पातकों से रहित उसने शिवजीके परम पड़ को पाया॥ ६१॥ जो मनुष्य इस सुन्द्री शिवजी की कथा को नित्य भक्ति से सुनता या सुनाता को पात्रोगे॥ थन॥ हे राजन्! मैंने तुमको यह निर्माल उपदेश किया तुम्हारा कल्याए। होवे में जनकपुरी को जाऊंगा ॥ ४६ ॥ इस प्रकार कह प्रीतिसे मिथिलापुरी को गये और वह प्रसन्नमन राजा भी गोकर्शक्षेत्र को प्राप्त हुआ ॥ ६० ॥ और वहां महाबल शिवजी को देखकर नहा

योग्य यह चित्र कल्यास्यावान् पुरुषों से सेवन करने योग्य है ॥ १६८॥ इति श्रीरकन्द्युरासे ब्रह्मोत्तरस्वएडे देवीद्यालुमिश्रविराचितायां भाषा को प्राप्त होता है॥ ६२॥ श्रोर जो श्रदाबान् पुरुष एक बार भी इस कथा को सुनता है वह इक्षीस पुश्तियों समेत शिवलांक को प्राप्त होता ों का आदिबीज व सैकड़ों जन्मों के पापों का नाशक तथा मोहरूपी अन्यकार का विनाशक शिवजी का यह सब चरित्र कहा गया और शीगोकर्णमाहात्म्यवर्णनंनाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

का नहीं बनाई गई है ॥ २ ॥ इस संसार में बुद्धिमान् मनुष्य सदैन शिवपूजन करै और यदि श्रसमर्थ होने तो भक्ति से नम्बुस्वाला वह ले.॥ ३ ॥ जो बिन श्रदा से भी मुक्तिदायक शिवपुजन को करता है या देखता है वह भी काल से परमपद को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ किरात जिन को देखिकै श्वान भयो नरपाल । सो चौथे ऋध्याय में बरग्त चरित रसाल ॥ सूतजीं बोले कि सुननेवालों के सब पापों का नाशक सरी से छुड़ानेवाला शिवजी का माहात्म्य किर भी कहता हूं ॥ १ ॥ दुस्तर पापरूपी समुद्र में डूबते हुए विषयी पुरुषों के लिये शिवपूजन नेह मानवः॥ अश्रक्रश्रेत्कतां युजां पश्येद्रक्तिविनम्रधीः॥ ३॥ अश्रह्यापि यः कुयांचित्रवयुजां विमुक्ति येहा सोपि कालेन प्रयाति परमं पदम् ॥ ४ ॥ आसीतिकरातदेशेषु नाम्ना राजा विमदेन ॥ ग्रुरः परमह रमां गतिम् ॥ ६२ ॥ श्रद्धानः सक्दापि य इमां श्रणुयात्कथाम् ॥ त्रिःसप्तकुलजेः सार्धं शिवलोक त्॥ ६३॥ इति कथितमशेषं श्रेयसामादिबीजं भवशतदुरितघं ध्वस्तमोहान्धकारम् ॥ चरितममरगेयं म थों मज्जतां विषयात्मनाम् ॥ शिवग्रजां विना कश्चित्छवो नास्ति निरूषितः॥ २ ॥ शिवग्रजां मदा कुय बाच॥ भूयोपि शिवमाहात्म्यं वक्ष्यामि परमाङ्गतम्॥ श्रुष्वतां सर्वपापन्नं भवपाश्रविमोचनम्॥ १॥ दुस्तगे रि सततमिष निषेठ्यं स्वस्तिमद्भिश्च लोकैः ॥ १६४ ॥ इति श्रीस्कन्द्युराषे ब्रह्मोत्तरखएडे शिवचतुद्श शत्म्यवर्णनेनाम त्तायोऽध्यायः॥ ३ ॥ शित्र हारताम्मो

कैसे तुम्हारी ईश्वर में भक्ति है।। १२ ॥ इस प्रकार पूछे हुए उस राजा ने बहुत देर तक विचार कर तदनन्तर त्रिकालज्ञ व कीतुक समेत राजा। । से कहा ॥ १३ ॥ राजा बोले कि हे वरानने ! पूर्वजन्म में मैं कोई कुता हुआ हूं और पंपानगर में टिककर सब झोर घूमता था ॥ १४ ॥ इस तनीने एक समय पति को प्राप्त होकर एकान्त में उस बुचान्त की पूछा॥ १०॥ कि हे राजन ! तुम्हारा यह चित्र बड़ा आश्चर्यकारक है कि भारी दुराचार और कहां परमेश्वर में अकि॥ ११ ॥ सदैव तुम सर्वभक्षी हो व सब लियों की इच्छा करते हो और सबों की हिंसा में परा-जीतनेवाला व बहुतही दुर्धर्ष तथा प्रतापी व शूरविसर्वन नामक राजा हुआ है।। ४ ॥ सदैव शिकार में लगा हुआ वह बलवान् राजा दोनों पक्षों में चौद्ति तिथि में बिशोष कर ॥ ७॥ महाऐश्वये से संयुत पूजन करके वह प्रसन्न होता था श्रोर बड़े हर्षसे संयुत वह नाचता, ाता था॥ = ॥ इस प्रकार वर्तमान उस सर्वभक्षी व दुराचारी राजा की स्त्री उसके कर्म से संतप्त हुई ॥ ६ ॥ व शील श्रीर गुर्गों से संयुत उस था और सब मांसों को खानेवाला वह कर व सब जाति की स्वियों से विरा था॥ ६॥ तथापि निरालसी वह नित्य शिवपूजन करता था व ायो बरानने ॥ पम्पानगरमाश्रित्य पर्यटामि समन्ततः ॥ १४ ॥ एवं कालेषु गच्छत्मु तत्रेव नगरो विसुश्य सुचिरं ततः ॥ त्रिकालज्ञः प्रहस्येनां प्रोवाच सुकुतूहलः॥ १३॥ राजोवाच ॥ अहं प्रवंभवे क शत्रुः प्रतापवान् ॥ ५ ॥ सर्वदा मृगयासक्रः कृषणो निष्ठेणो बली ॥ सर्वमांसाशनः कृरः सर्ववर्णाङ्गनार म्थापि कुरुते श्रम्मोः पूजां नित्यमतन्द्रितः॥ चतुर्दश्यां विशेषेष् पक्षयोः शुक्रकृष्णयोः॥७॥ महाविभव i कत्वा स मोदते ॥ हर्षेण महताबिष्टो चत्यति स्ताति गायति ॥ < ॥ तस्यैवं वर्तमानस्य रुपतेः सर्भ इस्येतद्युच्छत ॥ १० ॥ एतते चरितं राजनमहदाश्चर्यकारणम् ॥ कते महान्द्रराचारः क मिक्रः परमे 9 ॥ सर्वा सर्भक्षम्त्वं सर्वज्ञाजनलालसः॥ सर्वेहिंसापरः कृरः कथं भक्रिम्तवेश्वरे॥ १२ ॥ इति एष्ट (राचारस्य महिषी चेष्टितेनान्वतत्यत ॥ ६ ॥ सा वे क्रमुद्रतीनाम राज्ञी शीलगुणान्विता ॥ एकदा श्चित्सारम

1

ओं के वंश में पैदा हुआ हूं ॥ २१ ॥ हे भामिनि ! चतुर्दशी में पूजन को देखकर मैंने दीपमालाओं को देखा है उस बड़े भारी पुराय से मैं जाननेदाजा हूं ॥ २२ ॥ और पहले जन्म की वासनाओं से मैं सर्वभक्षी व निर्देगी हूं क्योंकि वासनावाले स्वभाव को विद्यान लोग भी नहीं

प्रभाव से

॥ इस कारण में चौदास में संसार के गुरु शिवजीको यूजता हूं व हे भद्र! तुम भी श्रद्धा से पिनाकी ( शिव ) देवजी को मजो ॥ २८ ॥ रानी

नगर में समय व्यतीत होने पर किसी समय वही मैं सुन्दर शिवमन्दिर को गया॥ १४॥ और बाहर द्वारपे बैठे हुए मैंने चतुदेशी महातिथि नि पर दूरमे उत्सव को देखा॥ १६॥ इसके उपरान्त दंडों को हाथ में लिये हुए बड़े क्रोधित मनुष्यों से भगाया हुआ में प्राणों की रक्षा में वमन्दिर की प्रदक्षिणा कर बलि के पिएडाड़िकों के लोभ से मैं फिर हार को आया॥ १६॥ इस प्रकार बारबार वहां प्रदक्षिणा कर कर हार सुमाको मनुष्यों ने पैने बाएों से मारा ॥ २०॥ और कटे हुए अंगोंबाला में यकायक शिवजी के द्वारप मरगया और शिवजी की समीपता के स्थान से निकल गया॥ १७॥ तदनन्तर सुन्दर शिवमन्दिर की प्रदक्षिणा कर फिर द्वार देश को प्राप्त होकर मैं फिर मना किया गया॥ १८॥ । " २३ ॥ अतोऽहमचेयामीशं चतुर्श्यां जगहुरम् ॥ त्वमापि श्रद्धया भद्रे भज देवं पिनाकिनम् ॥ २४॥ चिदागतः सोहं मनोज्ञं शिवमन्दिरम् ॥ १५ ॥ प्रजायां वर्तमानायां चतुर्श्यां महातिथौ ॥ अपश्यमुत्त । अथाहं प्रमकुद्धेद्रवहस्तैः प्रधावितः ॥ तस्माह्शाद्पकान्तः प्राणुरक्षाप्राय मनोज्ञं शिवमन्दिरम् ॥ द्वारदेशं युनः प्राप्य युनश्चैव निवारितः ॥ १८ ॥ युनः प्रद ऽस्मि मामिति॥ २२॥ प्राग्जन्मवासनामिश्च सर्वमक्षोऽस्मि निर्घणः॥ विदुषामापे दुलंड्या प्रकृति ॥ बिलिपिएडादिलोमेन युनर्दारमुपागतः॥ १६॥ एवं युनःयुनस्तत्र कृत्वा कृत्वा | प्रमावाच्बिवसान्निषे: ॥ २१ ॥ दृष्टा चतुर्शाषुजां हीपमाला विलोकिता: ॥ तेन पुर्यंन महता निजञ्जुनिश्नितैः शरैः॥ २० ॥ म विद्यात्रः सहमा शिवद्वारि गतामुकः ॥ जात " हारदेश समामीनं। द्रारं समाश्रितः ॥ १६ ॥ ॥ ततः प्रदाक्षणाकृत्य तदेव शिवमन्दिरम परायम् होकर उस मदक्षि

से तुम्हारे पीछे दौड़ा ॥ र= ॥ श्रीर श्रीगिरि को प्राप्त होकर थकी हुई तुम शिवालय की प्रदक्षिणा कर ध्वजा के अग्रमाग पै बैठ गई॥ रह॥ है आकाश्गामिनी कबूतरी थी और कभी तुमने स्वच्छन्दता से किसी मांसपिंड को पाया॥ २६॥ श्रीर तुमसे लिये हुए मांस को इंखकर मांस त्न व भयंकर गीध बेग से आपही बौड़ा॥ २७॥ तदनन्तर हे बरानने! उसको ट्लकर डरी हुई तुम भगी और वह भयंकर गीध मांसपिएड हैं। शिवजीके प्रसाद से तुम त्रिकालका हो। इस कारण मेरे पहले जन्मके चरित्र को यथार्थ कहने के योग्य हो।। २५ ॥ राजा बाले कि पूर्व

वेताम ॥ ३२ ॥ अथान्यच्छोतुमिच्छामि त्रिकालज्ञ महामते ॥ इदं शरीरमुत्सुज्य बास्यावः कां गति त्रपाङ्गना॥ ३१॥ राह्युवाच ॥ श्रुतं मर्वमश्षेषेण प्राग्जनम्चरितं मया ॥ जातं च महदाश्चरं मिक्र पूर्वमने काचित्कपोती ज्योमचारिणी ॥ कापि लज्धवती किञ्चित्मांसिपएडं यहच्छ्या ॥ २६ ॥ तबद्ग ॥ त्रिकालज्ञोऽसि राजेन्द्र प्रसादाद्विरिजापतेः ॥ मत्युर्वजन्मचरितं वक्तुमहसि तत्वतः ॥ २५ ॥ राजोवा क्यि गुन्नः कोष्यामिषं बली ॥ निरामिषः स्वयं वेगाद्मिदुद्राव भीषणः ॥ २० ॥ ततस्तं विक्य वित्र म् ॥ प्रदक्षिणं परिकम्य घनजाये समुपस्यिता ॥ २६ ॥ अथानुमृत्य सहसा तीक्ष्णतुष्डो विहंगमः ॥ पित्यायो मांसमादाय जिमिनान् ॥ ३० ॥ प्रदक्षिणप्रकमणाहेबदेवस्य श्रुलिनः ॥ तस्याये मरणा ॥से बरानने ॥ तेनानुयाता घोरेण मांसपिएडजिग्नुक्षया ॥ २=॥ दिष्ट्या श्रीगिरिमासाच आन्ता

ण परिक्रमा से व उनके आगे मरने से तुम इस जन्म में राजा की कन्या हुई हो ॥ ३१॥ रानी बोली कि मैंने संपूर्णता से पहले के जन्म के ह कि इस पैनी चोंचवाला गीघ यकायक पछि आकर तुमको मास्कर नीचे गिराकर और मांस को लेकर चला गया ॥ ३० ॥ त्रिशुलयारी देवदेव श्रीर मेरे हद्य में बड़ा श्राश्चर्य व भाकि उत्पन्न हुई ॥ ३२॥ इसके उपरान्त हे महामते, त्रिकालज्ञ ! श्रन्य चरित्र को सुना चाहती इसके उपरान्त

राजा की कन्या तुम मुफ्त ही को प्राप्त होगी और तीसरे जन्म में मैं सीराष्ट्रहेश में राजा हुंगा॥ १४॥ और कर्लिगड़ेश के राजा की कन्या तुम ॥ ३३ ॥ राजा बोले कि इसके उपरान्त दूसरे जन्ममें में सेंथन राजा उत्पन्न हुंगा॥ ३४॥ चौथे जन्म में में गांघारदेश का राजा हुंगा ॥ ३६ ॥ व उसमें मगधदेश के राजा की कत्या तुम मेरी खी होगी और पांचवें जन्म के मध्य सिक होकर रूपवान् अंगों से शोभित होगी ॥ ४२ ॥ और सब राजपुत्रों के मन व नेत्रों को ब्रानन्द बड़ानेवाली यही तुम स्वयंत्रा में सन् का राजा हुंगा ॥ ३७ ॥ और दाशाईदेश के राजा की कन्या तुम्हीं मेरी स्त्री होगी व इससे छठे जन्म में में आनतिदेश में राजा हुंगा॥ ३८॥ से अन्य मेरे बराबर न होगा और सब शास्त्रायों को यथार्थ जाननेवाला तथा बलवान् व इढ़ पराक्रमी हुंगा॥ ४० ॥ और सब लक्ष्याों से ों में सुन्दर पदावणी ऐसा प्रसिद्ध में सूर्य के समान कान्तिमान् हुंगा ॥ ४१ ॥ और पृथ्वी में सब से बढ़कर रूपवती तुम विद्मेंद्र स कन्या रा में उत्पन्न कन्या होकर तुम सुभाही को प्राप्त होगी व सातवें जन्ममें में पाएड्य देश के राजा का पुत्र हूंगा ॥ ३६ ॥ श्रीर उस जन्म में रूप व पावयवशासिनी ॥ ४२ ॥ सर्वराजकुमाराणां मनोनयननन्दिनी ॥ सा त्वं स्वयंवरे सर्वान्विहाय चप ॥ राजोबाच ॥ अतो भवे जनिष्येहं द्वितीये सैन्यवो तरः ॥ ३४ ॥ मुझथेशमुता त्वं हि मामेव प्रतिपत्स्य गान्यारम्।मपः ॥ ३६ ॥ मागधी राजतनया तत्र त्वं सम गहिनी ॥ पञ्चमेऽवन्तिनाथोऽहं भिष्यामि निष् इति स्यातः पद्ममित्रसमसुतिः॥ ४१ ॥ भिनता त्वं च वैदर्भां रूपेणाप्रतिमा सुवि ॥ नाम्ना बसुमती ॥ सर्वलक्षणसम्पत्रः सर्वलाकमन तु भवे राजा सौराष्ट्रे मविताऽस्म्यहम् ॥ ३५ ॥ कलिङ्गराजतनया त्वं मे पत्नो मविष्यासि॥ चतुर्थे तु मां कन्यां भूत्वा मामेव यास्यामि ॥ पाएडचराजकुमारोऽहं सप्तमे भविता भवे ॥ ३६ ॥ तत्र मत्सहरु 30 = ३७॥ दाशाहराजतनया त्वमेव मम बक्तमा ॥ अस्माज्जन्मिन षष्ठऽहमानतें भविता हराः॥ गौदार्यगुणादिभिः॥ सर्वशास्त्राथतत्त्वज्ञो बलवान्द्दावक्रमः ॥ ४० हम तुम दोनों फिर किस गति को प्राप्त होबैंगी मवान्त

शिवजी का पूजन बेखते हैं ये नेत्र हैं और जिसने शिवजी को प्रशाम किया वह शिर है व भक्ति से जो सदैव शिवक्षेत्र को जाते हैं वे पाँव कि सब इन्द्रियां शिवजीके कमोँ में वर्तमान होतीहैं वह सुख व सुक्ति को पाता है ॥ ६ ॥ व शिवजी की भक्ति संयुत जो चायडाल या पुल्कम ।, पुरुष श्रीर नपुंसक होने वह उसी क्षण संसार से बूट जाता है॥ १०॥ कुल से क्या है व श्राचारों से क्या है श्रीर शील या गुण से भी जिहाहै और जो शिवजीको ध्यान कर बह मन है ब जो उनकी कथा के लोभी हैं वे कान हैं और जो उन शिवजी की पूजा करते हैं वे हाथ

तता था ॥ १३॥ श्रीर अमंगलों को जीतनेवाला तथा सब लोगों से प्रशाम किया हुआ व शिवजी के पार्षतों में श्रेष्ठ मिश्मिद नामक उस ी की मिक्त के कुछ छंश से भी संयुत होता है वह सब प्राणियों के प्रणाम करने योग्य है ॥ ११ ॥ उज्ञियिनी पुरी में चन्द्रसेन नामक राजा इन्द्र की नाई मनुष्यरूप से पैवा हुआ था ॥ १२ ॥ उस नगर में बसते हुए महाकाल नामक शिवजी को यह चन्द्रसेन नामक उत्तम हामतिः॥ १५ ॥ स मणिः कोस्तुभ इव बोतमानोक्सिन्नेमः ॥ दृष्टः श्रुतो वा ध्यातो वा चणां यच्बति मिक्रियुतो मत्यश्चाएडालः पुल्कमोषि च ॥ नारी नरो वा षएहो वा सद्यो मुच्येत संमुतः ॥ १० ॥ कि मद्रः सवेलोकनमस्कृतः॥ १८॥ तस्यैकदा महीभन्तः प्रमन्नः शङ्करानुगः॥ चिन्तामाणि द्रते। दिन्यं म हस्तो तस्य पुजको ॥ ७॥ ते नेत्रे पश्यतः पूजां ताच्छरः प्रणतं शिते ॥ तो पादो यो शिवक्षेत्रं मक्त्या संयुजयत्यसी भक्त्या चन्ट्रमनो त्रपोत्तमः॥ १३ ॥ तस्याभवत्सला राज्ञः शिवपारिषदायणीः ॥ मणि इ। ॥ = ॥ यस्येन्द्रियाणि सर्वाणि वर्तन्ते शिवकर्ममु ॥ स निस्तर्गत संसारं मुक्ति मुक्ति च विन्दति । गाचारै: कि शीलेन ग्रुणेन वा ॥ मिक्रिलेशयुतः श्राम्मोः स वन्यः सर्वहेहिनाम् ॥ ११ ॥ उष्जायिन्य वन्द्रसेनसमाह्नयः॥ जातो मानवरूपेण दितीय इव वासवः॥ १२॥ तास्मन्धरे महाकालं वसन्तं प

ARRANAMANAMA

है॥ १४॥ इस राजा के ऊपर प्रसन्न होकर महाबुद्धिमान् मिण्मद् नामक शिवजी के पार्षद्ने एक समय दिच्य चिन्तामाण्को दिया॥ १५॥

गान कीहुई वह सूर्य के ममान प्रकाशमान मिए कौस्तुभ की नाई मनुष्यों के मनोरथको देतीहै।। १६॥ श्रीर उसकी कान्ति के लेशमात्र से छुवा , लोह, राँग, पत्थर आदिक या और वस्तु उसी क्षम सुवर्ण होजाती है॥ १७॥ उस चिन्तामिण को गले में पहने हुए राजासनपै बैठा हुआ देवताओं के मध्यमें सूर्वनारायण् की नाई शोभित हुआ।। १०॥ सदैव चिन्तामिण्किएठवाले उस उत्तम तृपति को. सुनकर बढ़ी हुई ईषावाले

लिंग, शक, मदक, पांचाल, उज्जैन, सौवीर, मागध, मत्स्य व संजय देशवाले॥ २२॥ घोड़ा, रथ व हाथियों समेत इम व श्रन्य राजा लोगों न्द्रसेन राजा को युद्ध में जीतने के लिये उद्योग किया॥ २२॥ व षृथ्वी को कैपाते हुए बहुत सेनावाले उन सब क्रोधित राजाश्रों ने उज्जायनी घर लिया॥ रह ॥ और गर्वित राजा लोगों से घेरी हुई अपनी पुरी को देखकर चन्द्रसेन राजा उन्हीं महाकालजी की शर्या में गया ॥ रप्र॥ के हदय श्रोमित हुए ॥ १६ ॥ श्रीर भाग्यमे मिली हुई मिण् को न जानते हुए कोई ईर्षावान् राजा लोगों ने स्नेह से मांगा व कितेक दुर्मेद ई से मोगा॥ २०॥ जब इस राजा ने सब राजाओं की याचना को व्यर्थ करिवया तब सब देशों के राजाओं ने क्रोध किया ॥ २१ ॥ सौराव्ड नां स्वषुरीं द्रष्टा राजिमिरुद्धतैः॥ चन्द्रसेनो महाकालं तमेव शर्षां ययौ॥ २५॥ निर्विकल्पो निराहारः ामींषें कएठे विभद्राजासनं गतः ॥ रराज राजा देवानां मध्ये मानुरिव स्वयम् ॥ १⊏॥ सदा चिन्तामाष ॥ २३॥ ते.तु समें सुमंरब्धाः कम्पयन्तो वसुन्धराम् ॥ उजजयिन्याश्चतुद्दारं रुरुधुनृहुसैनिकाः॥ २४॥ र्वदेशानां संरम्मं चिकरे तदा ॥ २३ ॥ सौराष्ट्राः कैकयाः शाल्वाः कलिङ्गश्यकमद्रकाः ॥ पाञ्चालावन्ति जित्मुद्यम ॥ १६॥ तस्य कान्तिलवस्प्रष्टं कास्यं ताम्रमयस्रष्ट्र॥ पाषाणादिकमन्यद्वा सद्यो भवति काञ्चनम् ॥ १७। ना राजसत्तमम् ॥ प्रचहताषा राजानः सनं क्षुन्यहृद्रांऽभवन् ॥ १६॥ स्नंहात्कांचेदयाचन्तं घाष्ट्रयात्कचन दैवलब्धमजानन्तो मणि मत्सरिणो स्पाः ॥ २० ॥ सर्वेषां भूभृतां याच्या यदा व्यथांकृतामुना २२॥ एते चान्ये च राजानः सहाश्वर्यकुञ्जराः ॥ चन्द्रसेनं मृथे गिषा मत्स्यमुञ्जयाः ने पर

स्कि०पु०

( एकाम्र ) बुन्दि राजा ने दिन रात शिवजी की पूजन किया॥ २६॥ इसी समय में उस नगर में त व एक पुत्रसे संयुत कोई बुद्दी गोपी वहीं बैठी थी।। २७॥ श्रीर पांच वर्ष के पुत्र को लिये उस विध्या गोपी ने शिवती की कीहुई पूजा र उस गीपी के पुत्रने कौतुक से वैराम्य को देनेवाली शिवपूजा को किया ॥ ३०॥ कि शून्य उस उत्तम निवासस्थान में सुन्दर पत्थर को श्रीर शिवजो की पूजा के प्रमांब व सब आश्चर्य को देखकर वह गोपी प्रगाम कर फिर अपने स्थान को प्राप्त हुई ॥ २६ ॥ इस सब चरित्र को मेद्राहित व निराहार तथा दं निश्चयवाले उस श्रनन्य ( को हेखा॥ १८॥

नःषुनः ॥ ३४ ॥ एवं घूजां प्रकुर्वाएं शिवस्यानन्यमानसम् ॥ सा षुभं प्रण्याद्वोपी मोजनाय समाह्नय तमे ॥ नातिद्वरे स्वशिविराञ्बिवान्निमकल्पयत् ॥ ३१ ॥ याति कानि च पुष्पाणि हस्तलभ्यानि चा निवेदां चाष्यकल्पयत् ॥ ३३ ॥ भूयो भूयः समम्यच्यं पत्रेः पुष्पैमंनोरमैः ॥ सत्यं च विविधं कृत्वा इनिश्चयः ॥ अर्थयामास गौरीशं दिवा नक्रमनन्यधीः ॥ २६ ॥ एतास्मन्तरे गोपी काचित्तरपुरवा षेण स द्रष्टा बस्नवीस्तः ॥ कुत्हलेन विद्धे शिवधूजां विरक्तिदास् ॥ ३०॥ आनीय हयं पाषाएं शून्ये हपुत्रा भत्हीना तत्रैवासीचिरतना ॥ २७॥ सा पञ्चहायनं बालं बहन्ती गतमत्का ॥ राज्ञा कृतां महापुज नीय स्नाप्य तक्षिङ्गं प्रजयामास मिक्रितः॥ ३२ ॥ गन्धालंकारबामांसि ध्रुपदीपाक्षतादिकम् ॥ विधाय जापतेः ॥ २८ ॥ सा दृष्ट्रा सर्वमाश्चर्यं शिव्युजामहोद्यम् ॥ प्राष्णिपत्य स्वशिविरं युनरेवाभ्यपद्यत ॥ २६ । क्रिमेरिंग्ये प्रणनाम प्र त्मनः ॥ भ

पूजन किया ॥ ३२॥ श्रीर चन्दन, श्रालंकार, वर्सन, धूप, दीप व श्रक्षतीदिक चढ़ाकर बनाई हुई दिव्य बस्तुवों से नैवंदा लगाया॥ ३३॥ पत्रों व पुष्पों से धूजकर श्रमेक भांति का चृत्य कर बारबार प्राणाम किया॥ ३४॥ इस प्रकार शिवजी का पूजन करते हुए उस एकायमन-लेकर अपने टिकाश्रय से थोड़ी दूर पे शिवजी का लिड़ कल्पित किया॥ ३१॥ और जो कोई पुष्प अपने हाथ से मिलने योग्य थे उनका लाकर भक्ति से उस लिङ्ग को नहेवाका

気の以

तब माता आपही गई॥ ३६॥ और आँखों को मुंदे शिवज़िक आगे बैठे हुए उस पुत्र की देखकर हाथ पकड़कर खींचा व क्रीयसे मारा॥ ३७॥ ग हुआ भी वह अपना पुत्र नहीं आया तब उस गोपी ने लिंग, को दूर फेंककर उस पूजा को नाश करदिया ॥ ३८॥ व हाय हाय ऐसा गेते त्र को घुड़क कर उस समय कोघ समेत गोपी किर श्रपने घरमें पैठ गई ॥ ३६॥ त्रिशूलघारी शिवजी का पूजन माता से नष्ट किया हुआ देख ी ने मोजन के लिये स्नेह से बुलायां ॥ ३४ ॥ व बहुत बार माता से बुलाये हुए व पूजा में लगे मनवाले उस बालक ने भी भोजन की मात्राह्मोपि बहुशः स पूजासक्रमानसः॥ बालोपि मोजनं नैच्छत्तारा माता स्वयं ययौ॥ ३६॥ तं बिलोक्य

माधा व निर्मल होरों की वेदीवाला शिवालय होगया॥ ४२॥ श्रौर तचे हुए सुवर्गा के बहुत विचित्र घटों से चमकील स्कटिक गलमनिद्रों की में सुन्दर उस शिवनगर को उस बालक ने देखा और उत्तम पीठ के मध्य में रह्यां समेत लिंग को देखा॥ ४३॥ और देखकर बह यकायक ं देव! हे देव! ऐसा कह रोनेलगा व गिर पड़ा॥ ४०॥ और आँसुवों के प्रवाह से संयुत वह यकायक मूर्विकत होगया व थोड़ी देरसे चैतन्यता की को खोला॥ ४१ ॥ तदनन्तर वही नित्रासस्थान मिर्यायों के खंभों से शोभित तथा सुवर्णभय द्वार, किंवाड़ व बाहरी द्वारवाला और बड़ निषएएं मीलितेक्षएम्॥ चक्षे पाएं मंग्र्ब कोपेन समताडयत्॥ ३७॥ आकृष्टस्ताडितो बापि नागच्छ म् ॥ ४२ ॥ सन्तप्तहेमक्ज्योबंह्यिविचेः प्रोद्धासितस्फटिक्सोधतलामिरामम् ॥ रम्यं च तिच्येव ॥ देवदेवेति चुकी तो मणिस्तरमविराजमानं हिरएमयहारकपाटतीरणम् ॥ महाहंनीलामलवञ्जवेदिकं तदेव जातं शिवि उदमीलयत यदा ॥ तां धुजां नाश्यामास स्निप्ता लिङ्गं विद्रतः ॥ ३८ ॥ हाहिति रुद्मानं तं निर्मेत्स्यं स्वस्तं तदा 5म ये लिझें चरनमहितंस द्र्यों नातः॥ ४३॥ स ह्या सहसीत्याय भीतिनिस्मितमानसः॥ निमान त स बालकः ॥ ४० ॥ प्रण्यम्जः सहमा बाष्प्रपारित्नुतः ॥ लब्धमंज्ञां मुह्तेन चक्षपी स्वग्रहं गोपी रोपसमन्विता ॥ ३६ ॥ मात्रा विनाशितां प्रजां द्रष्ठा देवस्य ग्रालिनः

शित अंगोंवाली तथा दिव्यवसों से भूषित और दिव्यलक्षाों से संयुत साक्षात् इन्द्राणी की नाई उस माता को ॥ ४२ ॥ संभ्रम से प्रफुक्तित

ाने बड़े मोलवाले र**लों के पलैंग पै श्वेत श**च्या पै बैठी सब कहीं से निडर व श्रपना को याद करतो हुई श्रपनी माताको देखा॥ ४१॥ व

६॥ श्रौर सन्ध्यासमय में महामाग्रिगगों से ब्याप्त तथा सुवर्ग की राशियों से उज्ज्वल मन्दिर के भीतर पैठकर वह प्रसन्न हुआ।॥ ४०॥ श्रीर

मक्षी खं. 到。又

शिवालय से निकला ॥ ४८॥ इसके उपरान्त उसने अपने स्थान को उसी क्षण मुवर्णमय हुए व विचित्र ऐश्वयों से युक्त इन्द्र के नगर के उठकर डर गया व उसका मन आश्चर्य में प्राप्त हुआ और हर्षसे वह बड़े भारी ज्ञानन्द के तमुद्र में मन्नता होगया ॥ ११ ॥ और शिवपूजन का माहात्म्य मात्र से उस बालक ने अपनी माता के पाप की शान्ति के लिये भूमि में प्रमाम किया ॥ ४४ ॥ कि हे उमापते, देव ! मेरी माता के अपराध को क्षमा कीजिये व हे शंकर! मूर्षिणी श्रौर तुमको न जानती हुई उसके ऊपर प्रमन्न हूजिये॥ ४६॥ हे शिवजी! यदि तुम्हारी मिक्ति से उपजा हुआ जो कुब उससे भी मेरी माता तुम्हारी दया को प्राप्त होने ॥ ४७ ॥ इस प्रकार शिवजी को प्रसन्न कराकर व बारबार प्रणाम कर सूर्यनारायण् अस्त सितशय्यामधिश्रिताम् ॥ ४१ ॥ स्त्राजङ्गारदीप्ताङ्गी दिन्याम्बरविराजिनीम् ॥ दिन्यजञ्जाप्तमपन्नां मध्नमिव ॥ ४२ ॥ जवेनोत्यापयामास संभ्रमोत्फुल्नजोचनः ॥ अम्ब जाग्रहि भद्रं ते पश्येदं महदङ् रमानन्दमागरे॥ ४४॥ विज्ञाय शिवधुजाया माहात्म्यं तत्प्रभावतः॥ ननाम द्राड्बकूमो स्वमातुरघ ४४॥ देव क्षमस्य दुरितं मम मातुरुमापते॥ मूदायास्त्वामजानन्त्याः प्रसन्नो भव शक्कर ॥ ४६॥ यद्य वद्रक्तिसंभवम् ॥ तेनापि शिव मे माता तव कारएयमाप्तुयात् ॥ ४७ ॥ इति प्रमाद्य च ॥ सूर्ये चास्तं गते वालो निर्जगाम शिवालयात् ॥ ४= ॥ अथापश्यत्स्वशिविरं महामणिगणाकीण हेमराशिसमुज्ज्बलम्॥ ४०॥ तत्रापश्यतस्वजनर्ना स्मरन्तीमकृतोमयाम्॥ मह पमम् ॥ सद्यो हिरएमयीभूतं विचित्रविभवोज्ज्बलम् ॥ ४६ ॥ सोन्तः प्रविश्य भवनं मोदमानो । यर्तिनिवित्युएयं त्वद्रक्रिसंभवम् ॥ तेनापि। योभूयः प्राणुम्य जानकर उसके प्र MANAMANAMANAMA

स्केंग्र

॥ राजा से कहा जो कि सदैव शिवजी को भजता था समाप्त नियमवाले उस राजाने रातमें यकायक आकर ॥ ४७ ॥ शिवजी की प्रसन्ता से बालक ने बेग में उठाया कि हे अम्ब! आगिये तुम्हारा कल्याण होवे इस बड़े आश्चर्य को देखिये॥ १३॥ अपने महात्मा पुत्र से इस प्रकार समकाई हुई वह मुकुर से उज्ज्वल अपनी माता गोपी विस्मयको प्राप्त हुई ॥ ४४ ॥ व शीघता समेत उठकर उसने उस सबको देखा और अपूर्व की नाई अपनाको पुत्र की देखा ॥ ४४॥ श्रीर श्रपने मन्दिर की पहले के समान न देखकर वह सुखसे विहल हुई श्रीर पुत्र के मुख से शिवजी की सब प्रसन्नता ॥ इति प्रबोधिता गोपी स्वषुत्रेष महात्मना ॥ ततोऽपश्यत्स्वजननी स्मयन्ती मुकुटोज्ज्बला ॥ ५८ ॥ ससं ४६॥ मुहूर्त विस्मितधृतिः परमानन्द्रनिर्मरः॥ प्रेम्णा वाष्पजलं मुञ्जन्परिरेमे तमभंकम् ॥ ६०॥ एवम शमयं तथा ॥ ५८ ॥ गोपवध्वाश्च सदनं माणिक्यवरकोज्डवलम्.॥ हष्टा महीपतिः सर्वं सामात्यः सषु गाय तत्सर्व प्रत्यवैक्षत ॥ अपूर्वामिव चात्मानमपूर्वामिव बालकम् ॥ ४५ ॥ अपूर्वं च स्वसदनं द्रष्टासीत्मुखांवे त्वा धुत्रमुखात्सर्वे प्रसादं गिरिजापतेः॥ ४६॥ राज्ञे विज्ञापयामास यो भजत्यतिशं शिवम् ॥ स राजा समाप्तनियमो निशि ॥ ४७॥ ददश गोषिकासूनोः प्रभावं शिवतोषजम् ॥ हिरएमयं शिवस्थान भ्रमं समृत हिता॥ श्रु महसागत्य का सुनकर ॥ ५६ लोचनांवाले उस

ाजा ने उस बालक को लिपटा लिया॥ ६॰ ॥ इस प्रकार श्रद्धत आकारवाले शिवमाहात्म्य के कीर्तन से व संभ्रम से पुरवासियों को बह रात गिर्ड ॥ ६१ ॥ इसके उपरान्त प्रातःकाल जो राजा लोग पुरको घेरकर टिके थे उन्होंने चारों गुपदूतों के मुखों से बहुत श्राश्चर्यवाले चरित्र को त्र के प्रभाव की देखा और सुवर्शामय शिवजी का स्थान व मिश्मिय लिंग देखा ॥ ४८॥ व उत्तम माशिक्य से उज्ज्वल गोप की की के सब र मंत्रियों समेत व पुरोहित समेत राजा ॥ ४६॥ थोड़ी देर तक धैर्यरहित होकर बड़े श्रानन्द में मग्न होगया व प्रेम से श्रांसुवों के जल को राच्छिवमाहात्म्यकीर्तनात् ॥ पौराणां संभ्रमाचैव सा रात्रिः क्षणतामगात् ॥ ६१ ॥ अथ प्रमाते युद्धाय मन्दिर को देखक डपजे हुए गोपीयु त्यहताक

स्क ब्युक

सनों पे बेठे हुए वे बहुत विस्मित होकर प्रीति से आनिन्न हुए ॥ ६५ ॥ और गोपपुत्रकी प्रसन्नता के लिये प्रकट हुए शिवालय व बड़े भारी जैंग को देखकर उन्होंने शिवजी में उत्तम बुद्धि किया ॥ ६६ ॥ व प्रतन्न होकर उन सब राजायों ने उस गोपपुत्रके लिये बसन, सुबर्गा, रत्न, गऊ व भैसी सहसा वैर को छोड़कर बहुतही चाकित उन राजा लोग निं शांकों को धरकर चन्द्रोंन के अनुसार प्रसन्न होकर नगर में प्रवेश किया ॥ ६३ ॥ उस कर क महाकालजी को प्रणाम कर सब राजा लोग उस गोपी के घर को गये ॥ ६४ ॥ श्रीर बहां चन्द्रसेन राजाने आगे आकर उनका पुजन किया मुन्द्री पुरी में पैठ व बड़े क्रीमती आ

शः॥तेषां तमेव राजानं चिक्रे सर्वपार्थिवाः॥ ६६ ॥ अथास्मित्रन्तरे सर्वे बिद्शोरिमप्रजितः ॥ प्रादुर्वभूव मंस्यिताः ॥ राजानश्चारवक्रम्यः शुश्रुवुः परमाद्रुतम् ॥ ६२ ॥ ते त्यक्रवैराः महमा राजानश्चिकता माजग्मः सर्वभूभृतः॥ ६८॥ ते तत्र चन्द्रमेनेन प्रत्युद्गम्यामिष्रजिताः॥ महाहिबिष्टरगताः प्रीत्यानन्द्रनमु ॥ ६५॥ गोपसूनोः प्रसादाय प्रादुभूतं शिवालयम् ॥ लिङ्गं च वीक्य सुमहांच्छवे चक्ः परा मतिम् ॥६६॥ यस्तशासा निविविश्यश्चन्द्रमेनानुमोदिताः॥ ६३ ॥ तां प्रविश्य पुर्ग रम्यां महाकालं प्रण्य च ॥ तहो वयानपरिच्छदान् ॥ दासान्दासीरनेकाश्च दृद्धः शिवकृपार्थिनः ॥ ६८ ॥ ये ये सर्वेषु देशेषु गोपास्ति ॥ तस्यामिगमनादेव राजाना जातसंभ्रमाः ॥ प्रत्युत्याय नमश्वकुमाक्रनम् हमाराय प्रीतास्ते सर्वभूभुजः ॥ वासोहिरएयरत्नामि गोमहिष्यादिकं धनम् ॥ ६७ ॥ गजानश्वान्य मान्वान् श्वरः॥ ७० गुक्सा

ाब देवताओं से प्रजित तेजस्वी हनुमान् कपीश्वरजी प्रकट हुए॥ ७०॥ और उनके आनेही से राजाओं के संघम उत्पन्न हुआ व सकि से नब ॥ ६८॥ और सब देशों में जो जो बहुत से गोप स्थित थे सब राजाओं ने उन गोपों का राजा उसी गोपपुत्र को किया ॥ ६१ ॥ इसके उपरान्त आदिक धन को दिया ॥ ६७॥ व शिवजी की दया को चाहनेवाले उन राजाओं ने हाथी, बाड़ा व सुनहले रथ, छत्र, सवारी और सामान व अनेक दालों तथा दासियों को दिया

कि ने शानिवार प्रदाष में बिन मंत्रसे भी शिवजी को पूजकर शिवको पायाहै॥ ७४॥ श्रीर शनैरचर के दिन यह प्रदोष सब प्राशियों को दुलंम जो देहधारी हो बे सब सुनिये कि तुमलोगों का कत्याए होये और शिवपूजन को छोड़कर प्राणियों की अन्य गति नहीं है॥ ७३॥ आनन्द है उठकर प्रग्णाम किया ॥ ७१ ॥ उनके मध्य में पूजित कपीश्वरजी बैठे व गीप के पुत्र को लिपटाकर और राजा को देखकर यह कहा ॥ ७२ ॥ कि क्ष्णपक्ष आने पर बहुतही दुर्लम है॥ ७४॥ संसार में गोपों का यश बढ़ानेवाला यह बहुत पवित्र है और इसके वंश में आठवां नन्दनामक गोप

॥ ७१ ॥ तेषां मध्ये समासीनः यूजितः धुवगेश्वरः ॥ गोपात्मजं समाशिक्वण्य राज्ञो वीक्ष्येदमब्रवीत् ॥ ाम् ॥ तत्रापि हुर्लमतरः कृष्णपक्षे समागते ॥ ७५ ॥ एष पुएयतमो लोके गोपानां कीर्तिवर्धनः ॥ अस्य र मावी नन्दोनाम महायशाः ॥ प्राप्स्यते तस्य पुत्रत्वं कृष्णो नारायणः स्वयम् ॥ ७६ ॥ अद्यश्चति लोके विं श्वणुत मद्रं वो राजानो ये च देहिनः ॥ शिवधुजामृते नान्या गतिरस्ति शरीरिष्णाम् ॥ ७३ ॥ एष गोप श्वा प्रदोषे मन्दवासरे ॥ अमन्त्रेणापि संघुज्य शिवं शिवमवाप्तवान् ॥ ७४ ॥ मन्दवारे प्रदोषोऽयं दुर्लभः ॥ चन्द्रसनं समामन्त्र्य प्रतिजग्मुयंथागतम् ॥ ७६ ॥ श्रीकरोऽपि महातेजा उपदिष्टो हनूमता ॥ बाह्मणः गोपालनन्दनः ॥ नाम्ना श्रीकर इत्युचैलिक ख्याति गमिष्यति ॥ ७७॥ मृत उवाच ॥ एवमुक्तवाञ्च स्मै गोपक्सूनवे ॥ उपादेश्य शिवाचारं तत्रैवान्तरधीयत ॥ ७८ ॥ ते च सवें महीपालाः संहष्टाः प्रांत

होगा॥ ७७॥ ऐसा कहकर अंजनीमुत हनुमान्जी उस गोपपुत्रके लिये शिवजी का श्राचार उपदेश कर वहीं अन्तर्द्धान होगये॥ ७८॥ श्रौर व कोग प्रसन्न होकर चन्द्रसेन से पूंछकर जैसेही आये थे वैसे चले गये॥ ७१॥ श्रौर हनुमान्जी से उपदेशित बड़े तेजस्वी श्रीकर ने सी भर्म गा उसकी पुत्रता की आपही नारायण कृष्णाजी प्राप्त होवैंगे॥ ७६ ॥ व आजसे लगाकर इस संसार में यह गोपबालक श्रीकर ऐसे ऊंचे नाम से

कहुंगा॥ ४॥ तेरित तिथि में सन्ध्या का समय प्रदोष कहा गया है. उसमें फल की हच्छाताले मनुष्यों को शिवदेवजी का पूजन करना वाहिय

किर तृष्णा बढ़ती है ॥ ३ ॥ सूतजी बोले कि हे महाप्राज्ञी ! मनुष्यों में प्रसिद्ध आपलोगों ने बहुत अच्छा पृंछा इस कारण में शिवपूजन के

बढ़ानेवाला है ॥ =२ ॥ इति श्रीस्कन्द्पुराशे ब्रह्मोत्तरखएडे देवीद्यालुमिश्रविराचितायां भाषाटीकायां गोपकुमारचरित्रवर्शनंनामपञ्चमोऽष्यायः ॥ ५॥ मे प्रदोषमें यूजि शिव मिलत खहैं फल भूरि। सोइ करें अध्याय में कह्यां चरित सुस्वभूरि॥ ऋषि लोग बोले कि हे सूतजी! आपने जो बड़ा भारी था उसको कहा और शिवजी के माहात्म्यका वर्शन समस्त पातकों का नाशक व उत्तमहै॥ १ ॥ सावधान होकर हमलोग किर भी उसीको सुना ले बाह्मणोंके साथ शिवजीका पूजन किया ॥ ८० ॥ व काल से वह श्रीकर और चन्द्रोंन राजा भी दोनों शिवजीको भक्ति से आराधन कर परमपद्को पड़ीब में महात्माओं से पूजे हुए भगवान् शिवजी ॥ २ ॥ किस सिंदि को देते हैं हे सुन्नत ! यह हमलोगों से कहिये हे सूतजी ! कईवार सुना में १ ॥ यह यशकारक व बहुतही पत्रित्र तथा बहुत लक्ष्मी को बढ़ानेवाला चरित्र कहा गया जा कि पापराशियों का नाशक व शिवजी के चरहाकमल ॥ अतोऽहं संप्रवक्ष्यामि शिवयुजाफ्लं महत् ॥ ४॥ त्रयोदश्यां तिथौ सायं प्रदोषः परिकी | होश्चके शम्मोः समहणम् ॥ ८० ॥ कालेन श्रीकरः सोऽपि चन्द्रसेनश्च भूपतिः ॥ समाराध्य शिवं नेतन्नो बृहि सुत्रत ॥ श्रुतमप्यसकृत्मृत भ्यस्तुष्णा प्रवर्धते ॥ ३ ॥ सृत उवाच ॥ साधु ष्टष्टं महाप्राज्ञा जॉकविश्रुतैः ॥ अतोऽहं संप्रवध्यामि जिल्लानाम् मन्त्राता शनं गौरीशपादाम्बुजमक्तिवर्धनम्॥ ८२॥ इति श्रीम्कन्द्युराषे ब्रह्मोत्तरखष्डे गोपकुमारचरितवर्षनं नाम गय ऊचुः॥ यदुक्रं भवता सूत महदाष्यानमङ्कतम्॥ शम्मोमोहात्म्यकथनमशेषाघहरं परम्॥ १॥ भ पुरायमहोद्देवधनम् ॥ आस्यानमास्यातम श्रोत्तमिच्झामस्तदेव सुसमाहिताः॥ प्रदोषे भगवाञ्झम्भुः प्रजितस्तु महात्मिभिः॥ २॥ संप्रयच्झति प्रापतुः प्रमं पदम् ॥ ८१ ॥ इदं रहस्यं परमं पवित्रं यशस्करं ह्यायः ॥५॥

明

न यूजना चाहिये ॥ ४॥ प्रदोष यूजन का माहात्म्य कहने के लिये कौन समर्थ है कि जिसमें सब भी देवता शिवजीके समीप स्थित होते ष समय में देवताओं से स्तुति किये हुए गुणों के प्रभाववाले शिवदेवजी कैलास पर्वत पै चांदी के स्थान में चृत्य करते हैं॥ ७॥ इस कारग

है ॥ १३॥ और शिवधूजन से मनुष्य वृष्टिता, सृत्यु व पर्वत के समान ऋण के भार को शीघही नाश कर संपदाओं से पूजा जाता वि मोक्षके फल को चाहनेवाले मनुष्यों को निश्चय कर पूजन, जप, होम व उन शिवजी की कथा श्रीर उनके गुर्खों की स्तुति करना चाहिये॥८॥ तेमिर से अन्य व संसार से डरे हुए और भवसागर में मग्न मनुष्यों के लिये यह पार को दिखलानेवाली नौका है॥ ६॥ श्रीर दुःख, गगर में गिरा हुआ भी ॥ १२ ॥ और कालद्गड से मारा व अनेक भीति के रोगों से नाश किया हुआ भी यह मनुष्य प्रदोष में शिवपुजन से वह प्रदोष में देवेश शिवजी को यूजकर विपत्तियों से छूट जाता है॥ ११॥ व शत्रुमों से मारा तथा सपीं से काटा जाता हुआ भी श्रीर पर्वतों से विकल तथा करेश का अन्त चाहनेवाले लोगों को प्रदोष में शिवजी का पूजन मंगल का स्थान है॥ १०॥ जो दुविदि, नीच, मन्द्रभाग्य य तत्र घुज्यो महादेवो नान्यो देवः फलाथिमिः॥ ४ ॥ प्रदोषधुजामाहात्म्यं को न वर्षायितुं क्षमः॥ यत्र स बिधास्तिष्ठनित गिरिशान्तिके ॥ ६ ॥ प्रदोषसमये देवः कैलासे रजतालये ॥ करोति रूत्यं विबुधैरमिष्टुत डिसौ प्रदोषे गिरिशाचनात् ॥ १३ ॥ दारिद्रयं मरणं दुःखम्णमारं नगोपमम् ॥ सचो विध्य सम्पद्धिः म्यमाणोऽषि पतितोऽपि महाम्बुधौ ॥ १२ ॥ आषिद्धकालद्एडोऽपि नानारोगहतोऽपि वा ॥ न विनश्य द्रयतिमिरान्यानां मत्यानां भवभीरुणाम् ॥ भवसागरमग्नानां ध्रत्रोऽयं पारदर्शनः ॥ ६ ॥ दुःखशोकमय शनिवाणिमिच्छताम् ॥ प्रहोषे पावितीशास्य पूजनं मङ्गलायनम् ॥ १० ॥ हुबुंद्धिरापि नीचोऽपि मन् ठोऽपि वा ॥ प्रदोषे युज्य देवेशं विषद्भयः स प्रमुच्यते ॥ ११ ॥ शञ्जिमिहंन्यमानोऽपि दश्यमानोपि पन्नगैः। ॥ ७ ॥ अतः धूजा जापो होमस्तत्कथास्तद्शुणस्तवः ॥ कर्तान्यो नियतं मत्येश्चतुर्वाप्ताधिमिः

| प्यमें में बड़े पित्रेत्र व प्राचीन इतिहासको कहता हूं कि जिसको सुनकर सब मनुष्य कृतार्थता को प्राप्त होते हैं ॥ १४ ॥ विद्भेदेश में मत्यरथ राजा का बहुतस

युद्ध हुआ जैसे कि पाताल में दुष्टमद्वाले गंधवों से शेषजीका युद्ध हुआ है ॥ २१ ॥ इसके उपरान्त वह विदमें देश का राजा बड़ा भयंकर युद्ध हुई बहुत सेनावाले शाल्बदेश के राजाओंसे मारा गया ॥ २२॥ और मंत्रियों समेत उस महारथी वीर के मरने पर समेर में मारने से बचे हुए मगगये॥ २३ ॥ इसके उपरान्त युद्ध बन्द होजाने पर जब शत्रुत्रों के मंत्री लोग युद्ध होती हुई नगरी में गर्जने लगे और कोलाहल शब्द ारी हुई देखकर बड़ी सेना से संयुत वह विद्भेदेश का राजा शीघ्रही युद्ध करने के लिये आया॥ २०॥ और वल से उम्र उन शाल्यदेश के है जो कि सब धर्मों में परायण, बुदिमान, सुशील व सत्यप्रतिज्ञावान् था॥ १६॥ हे मुनिश्रेष्ठो ! धर्म से पृथ्वीको पालते हुए उस महाबुदिमान् हसी समय बहुत सेनावाले लोगों को तैयार कर जीत की इच्छावाले उन शाल्वदेश के राजाओं ने विदर्भनगरी को प्राप्त होकर घेर लिया॥ १६॥ समय मुखसे व्यतीत होगया ॥ १७ ॥ इसके उपरान्त गर्वित सेनावाले दुर्मध्या आदिक शाल्वदेश के राजा लोग उस राजा के राज्र हुए ॥ १८। नेहते मन्त्रिमिः सह ॥ दुहुबुः समरे मग्ना हतशेष श्च मैनिकाः ॥ २३ ॥ अथ युद्धिमिबिरते नदत्सु रिष्ठ विष्ठजनात् ॥ १४ ॥ अत्र वस्ये महापुष्यमितिहासं पुरातनम् ॥ यं श्वत्वा मनुजाः सर्वे प्रयान्ति कृतक्क १५ ॥ आसीद्विदमेविषये नाम्ना सत्यरयो त्यपः ॥ सर्वधर्मरतो धीरः मुशीलः सत्यसंगरः ॥ १६ ॥ ायतो भूमि धर्मेण मुनिषुङ्गवाः॥ ब्यतीयाय महान्कालः मुखेतैव महामतेः॥ १७॥ अथ तस्य महीम रमेन्यातिः सोऽय कृत्वा युदं सुदारुणम् ॥ प्रणष्टोरुवलेः शाल्वैनिंहतो रणमूर्थनि ॥ २२॥ तरिमन्मह । एनभूभुजः ॥ शत्रवश्चोद्धतवला हुमंष्णिपुरोगमाः ॥ १८ ॥ कदाचिद्य ते शाल्याः संनद्यहुसैनिकाः । रीं प्राप्य क्रुधुविजिगीषवः॥ १६ ॥ दृष्टा निरुद्धयमानां तां विद्माधिषतिः धुरीम् ॥ योद्धमभ्यायय महता छतः ॥ २० ॥ तस्य तैरमवद्यदं शाल्वैरापि बलोद्धतैः ॥ पाताले पन्नगेन्द्रस्य गन्धर्नारिव दुमितैः

ाजा की स्त्री यत्न से निकल गई व पश्चिम दिशा को चली गई॥ २६॥ इसके उपरान्त प्रातःकाल धीरे धीरे मार्ग से ज़ाती हुई उस पतिव्रता । को नाँघकर निर्मेल तड़ाग को देखा॥ २७॥ वहां आकर बड़े बाप से संतप वह स्त्री तड़ाग के किनारे शोसित कुक्ष के नीचे बैठ गई॥ २८॥ और ने निर्जेन उस कुक्ष की चट्टाम में पतिव्रता रानी ने उचम गुणों से संयुत सुहूर्त में पुत्र को उत्पन्न क्रिया॥ २६॥ इसके उपरान्त बहुत प्यास से 8॥ तब विद्भेद्रा के राजा सत्यरथ की एक बड़े शोक से संयुत खी यब से कही निकल गई॥ रथ॥ और रात्रि के समय में शोक से तची हुई

॥ नगयों युद्धयमानायां जाते कोलाहले खे ॥ २४ ॥ तस्य सत्यरथस्येका विदमांथिपतेः सती ॥ भूरि ॥ विजने तरकृष्टिमे ॥ असूत तनयं साघ्वी मुहूतें सद्गुणान्विते ॥ २६ ॥ अथ सा राजमहिषी पिपासामिह तीरे श्वतिपासादितोऽबलः॥ ३१॥त्मिनेवं कन्द्माने जातमात्रे कुमारके ॥काचिद्भ्याययौ शीघं दिष्ट्या २७॥ तत्रागत्य बरारोहा तप्ता तापेन भूयसा ॥ विलसन्तं सरस्तीरे बायावृक्षं समाश्रयत् ॥ २८ ॥ तत्र देव हिना ॥ ३२ ॥ साष्येकहायनं बालमुद्दहन्ती निजात्मजम् ॥ अथना भत्रहिता याचमाना गृहं गृहं ॥ ३३ ॥ प्रययौ दिशम्॥ २६ ॥ अथ प्रमाते मार्गेण गच्छन्ती शनकैः सती ॥ अतीत्य द्वरमध्वानं ददशं विमले म् ॥ सरोऽवतीषां चार्बङ्गी श्रस्ता ग्राहेषा भूयसा ॥ ३० ॥ जातमात्रः कुमारोऽपि विनष्टपितृमातृकः ॥ स्रोदो गाविष्टा कचिचलाहिनियंयौ ॥ १४ ॥ सा निशासमये यलादन्तवंती त्याङ्गना ॥ निर्गता शोकसन्तप्त

ह अपने पुत्र को लिये वह भी पतिरहित निर्धनी स्त्री घर घर में मांगती थी॥ ३३॥ व याचना के मार्गवश में प्राप्त एक पुत्रवाली उस बंधुरहित इर अंगोंवाली राजा की स्त्री तड़ाग में पैठी और बड़े भारी प्राह ने उसको पकड़ लिया ॥ 🎨 ॥ व उसी क्षण पैदा हुआ वह माता पिता से राहित धुवा, प्यास से विकल होकर उच्चत्वर से राने लगा ॥ ३१ ॥ उस पैदा हुए लड़के के इस प्रकार राने पर शांघही कोई उत्तमस्त्री आगई ॥ ३२॥

के इस समय भैंने यह बड़ा श्राश्चर्य देखा कि बिन करे नालवाला यह पुत्र है और इसकी माता कहां गई॥ ३६॥ न पिता है न अन्य कोई और यह अनाथ विचारा बालक केवल गुथ्वी पैसो रहा है॥ ३०॥ यह चाएडाल का पुत्र है अथवा शूद्र से उत्पन्न है या वैश्य से उपजा व बाह्य स ग्रम्म की स्त्री ने राजा के पुत्र को देखा ॥ ३४ ॥ और गिरे हुए सूर्थिवम्ब की नाई इस अनाथ रोते हुए राजकुमार को देखकर बहुत त्रिचार तथा राजा से उपजा हुआ बालक है यह कैसे जाना जासका है ॥ ३८ ॥ इस पुत्रको उठाकर मैं निश्चय कर सगे पुत्रकी नाई पालन करूंगी

।। अचित्रज्ञनाभिसूत्रोऽयं शिशुमांता क वा गता ॥ ३६ ॥ पिता नास्ति न चान्योस्ति नास्ति बन्धु वा ॥ अनायः कृपणो वालः शेते केवलभूतले ॥ ३७ ॥ एष चाएडलजो वापि ग्रुडजो वैश्यजोपि वा ॥ रावः स्वयम् ॥ तामाह मिश्चवर्षाय विग्रमामिनि मा बिदः ॥ ४१ ॥ रक्षेनं बालकं सुभूविस्टिय हिद संशय विम्बमिव च्युतम् ॥ अनाथमेनं कन्दन्तं चिन्तयामाप्त भूरिशः ॥ ३५ ॥ श्रहो सुमहदाश्चर्यामिदं दृष्टं न परमं श्रयः प्राप्स्यमे ह्याचिरादिह ॥ ४२ ॥ एतावहुकत्वा त्वरितो मिश्चः कार्राणको ययौ ॥ अथ तिमन् ो वा त्रपजो ज्ञायते कथमर्भकः ॥ ३८ ॥ शिशुमेनं समुद्धत्य पुरणाम्योरसवद्धवम् ॥ कि त्वविज्ञातकुलजं प्रट्रमुत्तमम्॥ ३६॥ इति मीमांसमानायां तस्यां विप्रवर्षियाम्॥ ४०॥ कश्चित्समाययो मिछः सा ॥ बन्ध्रहीना याच्जामार्गम्शं गता ॥ उमानाम द्विजसती दृद्शं स्पनन्दनम् ॥ ३४॥ सा दृष्टा राजत

ती तुम इस बालक की रक्षा करो इससे शोघरी तुम उत्तम कल्याण् को पात्रागी॥ ४२॥ इतना कहकर शोघता संयुत नह ब्यावास् मिलुक ए वंश में उत्पन्न इस पुत्र को नहीं ख्साकी हूं ॥ ३६॥ इस प्रकार उस बाहार्या की उत्तम स्त्री के विचार करने पर ॥ ४० ॥ कोई सिशुक ब्राया जो देवजी थे इसके उपरान्त उस उत्तम मिशुक ने उस स्त्री से कहा कि हे दिजभामिनि ! खेद मत करिये ॥ ४१॥ हद्य में सन्देह को खेड़िकर

परान्त उस मिथुक के जाने पर बाह्मण की स्त्री ने विश्वास किया ॥ ४३॥ श्रीर वह उस बातक को लेकर अपने घर को चर्ता गई श्रोर बहते भये व समय में यज्ञोपवीत किये हुए दोनों बालक नियम में स्थित हुए ॥ ४७ ॥ श्रोर माता के साथ वहां प्रतिदिन वे भिक्षा के लिये विश्वास किये उस स्त्री ने राजा के पुत्र को ॥ ४४ ॥ दया से अपने पुत्रके समान पोषशा किया और उस स्त्री ने एकचक्र नामक सुन्दर मय उन बालकों समेत वह बाह्मण की स्त्री ॥ ४८ ॥ भिक्षा मांगती हुई देवयोग से देवालय में पैठगई ब बुद्ध मुनियों से परिपूर्ण उस देवा-के इस बचन को सुनकर विस्मय समेत उस बाह्मण की स्त्री ने सभा के मध्य में प्रणाम करके पृंछा कि हे बहान ! में भिशु के बचन से इस बातक के आश्रित यह बालक मिक्षा में जीता है और इसी बाह्मण की स्त्री को उत्तम माता पाकर ॥ ४१॥ बाह्मण्युत्र के साथही बाह्मणता को प्राप्त न दोनों बालकों को देखकर बुद्धिमान् शारिडस्य मुनिने कहा कि अहो भाग्य का बल विचित्र है व कमें उझंघन नहीं किया जासका है ॥ ५०। ॥ १४॥ अपने पुत्र व राजपुत्र को मिक्षान्न में बढ़ाया और बाहासी का पुत्र तथा वह राजा का पुत्र ॥ ४६॥ बाहासों में संस्कार किये विश्रब्धा सा राज धुत्रेण हिजमार्वं समाश्रितः ॥ इति श्रुत्वा मुनेवांक्यं शापिडल्यस्य दिजाङ्गना ॥५२ ॥ मा प्रणम्य समा । ५०॥ एष बालोऽन्यजननी श्रितो भैक्ष्येष जीवति॥ इमामेव हिजवधू प्राप्य मातरमुत्तमाम् ॥ ५१॥ ाचिद्रालाभ्यां सा विप्रवनिता सह ॥ ४८ ॥ मैक्ष्यं चरन्ती दैवेन प्रविष्टा देवतालयम् ॥ तत्र बद्धैः सम धुनं च मिक्षान्नेन ब्यवध्यत् ॥ ब्राह्मणीतनयश्चैव स राजतनयस्तथा ॥ ४६ ॥ ब्राह्मणेः कृतसंस्कार ×3° = गुजितौ ॥ क्रतोपनयनौ काले बालको नियमे स्थितौ ॥ ४७ ॥ मिक्षार्थं चेरतुस्तत्र मात्रा सह दिने दिने मेर्वतालये॥ ४६॥ तौ द्रष्टा बालको धीमाञ्जापिडल्यो मुनिरन्नवीत्॥ अहो हैवबलं चित्रमहो ४४॥ आत्मधुत्रेण सद्शं कृपया पर्थपोषयत् ॥ एकचकाद्मये रम्ये ग्रामे कृतनिकेतना विप्रमामिनी ॥ ४३ ॥ तममेकं समादाय निजमेव गृहं ययौ ॥ मिश्चवाक्येन । वश्रन्धा

र। १३॥ और बिन जाने हुए बंशवाला यह आज भी पुत्र की नाई पोषण किया जाता है यह किस बंश में उत्पन्न है य इसकी कीन माता ४४ ॥ ज्ञानरूपी नेत्रोंबाले आपसे यह सब में जानना चाहती हूं ॥ ४४ ॥ ब्राह्मण की स्त्री से इस प्रकार पूछे हुए ज्ञानदृष्टियाले उन मुनि म्यूर्णता से बतलाया ॥ ४७ ॥ इसके बाद उस विस्मित स्त्री ने फिर उन मुनिसे पूंछा कि यह राजा सब मुखों को छोड़कर कैसे युद्ध में मरा हलेबाला जन्म व कर्म कहा ॥ ४६ ॥ कि यह विद्मेदेश के राजा का पुत्र है और उन मुनिने उसके पिता का समर में मरण व उसकी माता

वि रुपसत्तमः॥ ६१॥ स राजा सर्वधर्मज्ञः पालयन्सक्लां महीम् ॥ प्रहोषसमये शम्भं कदाचित्र ब्रत्सिविस्मया॥ ब्रह्मत्रेषोभको नीतो मया मिक्षोभिरा गृहम्॥ ५३॥ श्रविज्ञातकुलोद्यापि मृतवत्परिषोध्य कुले प्रसुतोऽयं का माता जनकोऽस्य कः ॥ ५४ ॥ सर्वं विज्ञातुमिच्छामि भवतो ज्ञानच्छापः॥ ५५॥ इति ॥ शापिडल्य उवाच ॥ अमुष्य वालस्य पिता स विदर्भमहीपतिः ॥ प्रवंजन्मनि पा गिथ ज्ञानद्रष्टिद्विजास्रिया ॥ आचरूयो तस्य बालस्य जन्म कर्म च पार्षिकम् ॥ ५६॥ विद्मराजयुत्रस्त कथं राज्यमवाप्स्यति ॥ ५६ ॥ अस्यापि मम प्रुत्रस्य मिक्षान्नेनैव जीवतः ॥ दारिद्रथशमनोपाय रे मृतिम् ॥ तन्मातुनैकहरणं साकल्येन न्यवेद्यत् ॥५७॥ अथ सा विस्मिता नारी धुनः पप्रच्छ तं राजा सकलान्मोगान्हित्वा युद्धे कथं मृतः ॥ ५८ ॥ दारिद्रयमस्य बाजस्य कथं प्राप्तं महामुने ॥ दागि महीसे ॥ ६०

का स्वामी व उत्तम राजा हुआ है ॥ ६१ ॥ सब पृथ्वी को पालते हुए उस सब धमों को जाननेवाले राजा ने किसी समय प्रवृोष के समय भी द्रित नाशने के उपाय को तुम कहने के योग्य हो ॥ ६०॥ शाधिडस्यओं बोले कि इस बालक का पिता जो विद्भेदेश का राजा था यह पूर्व हिम्मने ! इस बालक को दरिद्रता कैसे मिली है और किर इरिट्रता को नाश करके कैसे राज्य को पार्वगा॥ ४६॥ श्रीर भिक्षाबही से जीते

कर नगर के ब्रोम की शंका से पूजन ब्रोड़ कर वह राजा राजमन्दिर से निकला ॥ ६४॥ इसी समय में उसका बड़ा बलवान् मंत्री सामंत ात्रु को पकड़कर राजा के समीप आया ॥ ६५ ॥ और मंत्री से लाये हुए गार्वित शत्रु को देखकर राजा ने कोघ से मस्तक का काट डालां॥ ६६॥ गा॥ ६२॥ श्रीर त्रिमुबनेश्वर शिवदेवजी को भक्ति से उस राजा के पूजते हुए नगरमें सब कहीं बड़ाभारी कालाहल शब्द हुन्ना ॥६३॥ उस समाप्त नियमवाले उस राजा ने शिवधूजन को छोड़कर रात में भोजन किया॥ ६७॥ व उसके पुत्रने भी वैसाही किया कि वह मुहात्मा व दुर्भद यामात्यों महाब्लः ॥ शर्जं गृहीत्वा सामन्तं राजान्तिकमुपागमत् ॥ ६५ ॥ अमात्येन समानीतं शर्जं हतम् ॥ दृष्टा कोधेन चपतिः शिरश्वेदमकारयत् ॥ ६६ ॥ स तर्येव महीपालो विसुज्य शिवधुजनम् ॥ त्मनियमश्वकार निशि मोजनम् ॥ ६७ ॥ तत्धुत्रोपि तथा चके प्रदोषसमये शिवम् ॥ अनर्वायत्वा मुद्धा त्वा तमुत्कटं शब्दं राजा त्यक्रशिवार्चनः ॥ निर्ययौ राजभवनान्नगरक्षोमेशङ्क्या ॥ ६४ ॥ एतिसिन्नेव ॥ ६८ ॥ जन्मान्तरे स ऋपतिर्विदमीक्षितिषोऽमवत् ॥ शिवार्चनान्तरायेषु परैमोंगान्तरे ॥ ६२ ॥ तस्य धुजयतो भक्त्या देवं त्रिमुवनेश्वरम् ॥ आसीत्कलक्लारावः सर्वत्र नगरे महान् । । सुष्वाप दुमदः असमाप्ता

मध्य में मारडाला ॥ ६६ ॥ व पूर्वजन्म में जो उतका पुत्र था वही इस जन्म में उतका पुत्र हुआ और शिवपूजन के उद्यंघन से वह जन्म लेकर हुआ।। ७०॥ व इसकी माता ने पूर्व जन्म में छात से सीति को मारडाला था उस बड़े भारी पाप से इस जन्म में वह प्राहमे मारी गई॥ ७१॥ समय में शिवजी को न पूजकर भोजन करके सोगया ॥ ६८॥ अन्य जन्ममें वह राजा तिद्भेद्शका राजा हुआ और शिवपूजनके विभ्रत शातुबों

पूर्वमिन सोस्मिञ्जनमि तत्मृतः॥ भूत्वा दारिद्यमापन्नः शिवपूजाव्यतिकमात् ॥ ७०॥

॥ तत्पुत्रो यः

। प्रवंभवे सपर्ही

ब्यानाहनत्॥ तन पापन महता ग्राहणाम्मिन्मव हता॥ ७१॥ एपा प्रदान्तरतपा भव

ती व अन्य देवता उन शिवजी के सब आर स्थित होकर पार्वती के पति शिवदेवजी को सवते हैं॥ ७७॥ व गंधवे, यक्ष, पक्षी, नाग, सिद्ध, गौर सारांश व उपनिषदों का हड़्य कहता हूं कि भयंकर व असार (सारांशरहित ) संसार को पाकर शिवजी के चरग्रकमलों की सेवा यही सारांश । मूढ़ मनुष्य प्रत्येक जन्म में दरिद्री होते हैं ॥ ७४ ॥ श्रीर प्रदोषतमय में साबधान मनवाले जो लोग शिवजी के चरणकमलों की पूजा करते हैं हैं व इन्द्रजी वेणु को धारण करते हैं श्रीर ब्रह्माजी ताल से जगाते हैं तथा भगवती लक्ष्मीजी गान करती हैं श्रीर निरन्तर मृदंग के बजाने ातमय में जो शिवजी को नहीं पूजते हैं व पूजे हुए शिवजी को जो अन्य मनुष्य प्रशाम नहीं करते हैं व इन शिवजी की कथा को जो कर्षापुटों गह प्रश्नि ( वार्ता ) आपसे कही गई और शिवजी को न पूजनेवाले लोग दिरिता को प्राप्त होते हैं ॥ ७२॥ सत्य कहता हूं व परलोक का बत आसन पे बिठाकर जब शिवजी नृत्य करने की इच्छा करते हैं तब सब देवता प्रदोषसमय में शिवजी की सेवा करते हैं ॥ ७६ ॥ सरस्वतीज नित्य बढ़े हुए घन, घान्य, स्त्री, पुत्र व सीभाग्य की संपत्ति से अधिक होते हैं ॥ ७४ ॥ कैलास पर्वत के मन्दिर में त्रिलोक की माता पार्वतीज हिता ॥ अनर्जिताशिवा मत्योः प्राप्तुवन्ति दरिद्रताम् ॥ ७२ ॥ सत्यं त्रवीमि परलोकहितं व्रवीमि सारं नेषङ्करयं त्रवीमि ॥ मंसारमुल्बणमप्तारमवाप्य जन्तोः सारोयमीश्वरपदाम्बुरहस्य मेवा ॥ ७३ ॥ ये नार्च रिशं समये प्रदोषे ये नार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये ॥ एतत्कथां श्रुतियुटेनं पिवन्ति मूटास्ते जन्म दुरेंबाः समन्तात्स्यताः ॥ सेवन्ते तमनु प्रदोषसमये देवं मृहानीपतिम् ॥ ७७॥ गन्धर्वयक्षपतगोरग धनधान्यकलत्रपुत्रसीमाग्यसम्पद्धिकास्त इहैव लोके ॥ ७५ ॥ कैलासशैलमवने त्रिजगज्जनित्रीं गौर ॥ विष्णुः मान्द्रमृत क्नकाश्चितरत्नपीठे ॥ चत्यं विधातुमिमिनाञ्कति शूलपाष्णै देनाः प्रदोषसमयेऽनुभजन्ति सर्वे ॥ ७६ वन्ति नरा दरिद्राः ॥ ७४ ॥ ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽक्षिमरोजयुजाम् ग्रतमक्षकी शतमाली नेषुं दघरपद्मजस्ताली ब्रिड्करो रमा भगवती गेयप्रयोगानिवता इन लोगों हित कहत है। ७३॥ से नहीं पी

MANAMAMAMA

ब्रह्मों खं

साध्य, विद्याघर व श्रेष्ठ देवता तथा अप्तराखों के गर्ण और जिलोक में रहनेवाले जो थन्य प्राशीगण हैं ये साथही प्रदोषसमय प्राप्त होने पर शिवजी के समीप स्थित होते हैं॥ ७८॥ इस कारण प्रदोप में एक शिवही पूजने योग्य हैं अन्य विष्णु व ब्रह्मादिक देवता नहीं हैं क्योंकि विधि से उन शिवजी का पूजन रा प्रमन्न होजाते हैं ॥ ७६ ॥ श्रीर यह तुम्हारा पुत्र पूर्वजन्म में उत्तम बाहार् था इसने दान लेने से अवस्था को ब्यतीत किया यज्ञादिक सुकर्मों किया है ॥ द० ॥ इस कारण हे डिजमामिनि ! तुम्हारा पुत्र निर्धनता को प्राप्त हुआ है उस दोष के ब्रूटने के लिये यह शिवजी की शररण में करने पर सब देवे

ा विद्याघरामरवराप्सरमां गणाश्च ॥ येऽन्ये त्रिलोकनिलयाः सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपाश्वे ॥ अतो दारिद्रथमापत्रः धुत्रस्ते द्विजमामिति॥ तद्दोषपरिहारार्थं श्रारणं यातु शृक्षरम् ॥ ८९ ॥ इति बाच ॥ इत्युक्ता मुनिना साध्वी सा विप्रवनिता युनः ॥ तं प्रणुम्याय पप्रच्छ शिवपुजाविधेः कमम् ॥ १ ॥ ७=॥ अतः प्रदोषे शिव एक एव प्रज्योऽथ नान्ये हरिपदाजायाः॥ तिस्मन्महेश विधिनज्यमान सर्व मुराधिनाथाः॥ ७६॥ एष ते तनयः प्रवंजन्मनि बाह्मणोत्तमः ॥ प्रतिप्रहेवयो निन्ये न यज्ञाद्यैः मुक्म उबाचं ॥ पक्षद्रथे त्रयोदश्यां निराहारी भवेदादा ॥ घटीत्रयादस्तमयात्प्रवं स्नानं समाचरत् ॥ २ राण ब्रह्मात्तरखर् प्रदोषमाहात्म्यवर्णने नाम पृष्ठोऽध्यायः॥ ६॥ \*॥

ने उन शागिडल्य मुनि को प्रणाम कर किर शिवपूजन की विधि का कम पूंछा॥ १॥ शागिडल्यजी बोल कि दोनों पक्षों में तेरित तिथि में तब सुर्यास्त होने से तीन घड़ी पहले स्नान करें ॥ १ ॥ और सक्षेद्र बसनों को पहनकर मीन होकर नियम से संयुत बिद्धान मनुष्य संध्योपासन दोष शिवपुज कर महिमा अमित अपार । सो सतम अध्याय में कह्यां चारित्र उदार ॥ सूतजी बोले कि मुनि से इस प्रकार कही हुई उस बाह्मए । श्रीस्कन्दपुराणे बह्योत्तरस्त्रपंडे देवीद्यालुमिश्रविराचितायां भाषाटीकायां प्रदोषमाहात्म्यवर्णानंनाम षष्ठोऽध्यायः॥ ६॥

क्कं ०पु ०

तन वे बेठकर पवित्र मनुष्य पूजन की सब सामग्री को इकट्टा करें॥ ६॥ श्रीर शास्त्रीक्त मंत्र से बुद्धिमान् मनुष्य श्रासन को श्रामंत्रित करे तद्-नन्तर कम से आत्मशुद्धि व बुद्धिशुद्ध आदिक करके ॥ ७ ॥ अनुस्वार समेत बीज के अक्षरों से तीन प्राणायामों को करके विधिष्ठेक माठकाओं को न्यास के जप की विधि को करके शिवधूजन को प्रारम करें॥ १॥ श्रीर शिवदेवजी के आगे नवीन जल से मली मीति लीप कर विद्वान् घोती आदेकों से सुन्दर मएडल की बनाकर ॥ ४ ॥ चेंदीवा आदिक व फल, पुष्प तथा नवीन अंकुरों से भूषित कर पांच रंगों से संयुत विचित्र कमलासन को लेकर ॥ ४॥ उस अति उत्तम व स्थिर श्रार

नमात् ॥ उक्तकमेण विन्यस्य हत्पदो साधुभाविते ॥ ११ ॥ नवशाक्रिमये रम्ये ध्यायेहे वसुमापतिम् ॥ दीन्न्यस्य नामौ च पाश्वेयोः ॥ अधर्मादीननन्तादीन्हदि पीठे मनुं न्यमेत् ॥ १०॥ आधारशक्रिमारम्य ज्ञाना शुक्राम्बरधरो धीरो बाग्यतो नियमान्वितः ॥ क्रतसन्ध्याजपविधिः शिवपूजां समारमेत् ॥ ३ ॥ देवस्य प्रतः सम्य तृका भूयो ध्यात्वा चैव परं शिवम् ॥ वाममागे गुरुं नत्वा दक्षिणे गण्पं नमेत् ॥ ६ ॥ अंसोरगुगमे धर्मा |वाम्मसा ॥ विधाय मएडलं रम्यं घौतवसादिमिबुंभः ॥ ४ ॥ वितानाधैरलंकत्य फलपुष्पनवाक्षरेः ॥ वि चेत्रपद्ममुक्त्य वर्षापञ्चकमंग्रुतम् ॥ ४ ॥ तत्रोपविश्य मुशुने मन्निगुङ्गः स्थिरासने ॥ सम्यक्संपादिताशेषपुजो चिः॥ ६॥ आगमोक्रेन मन्त्रेण पीठमामन्त्रयेत्सुधीः ॥ ततः क्रवात्मशुष्टं च भूतशुद्धयादिकं क्रम प्राणायामत्रयं क्रत्मा बीजवर्णेः सिबन्दुकेः ॥ मातृका न्यस्य विधिवद्यात्वा तां देवतां प्राम् ॥ = ग्रुपलिप्य न पक्राणः शु = 0 = E त्मानमनुक समाय्य मा

त्रको न्यासकरे॥ १०॥ व आवार शक्ति से लगाकर ज्ञानात्मक तक क्रमसे कहे हुए कम करके मंती मांति शुद्ध हर्वयक्मल में न्यासकर ॥ ११॥ और दोनों कन्यों व जंघों में धर्मादिकों को न्यासकर नामि व इधर उधर बगलों में श्रधमीदिकों को तथा श्रनन्तादिकों का हद्य में न्यास कर कर उस उत्तम देवता को ध्यान कर ॥ ८॥ किर मात्रकान्नों को समाप्तकर उत्तम शिवजी को ध्यानकर बायें त्रोर गुरु को प्रणाम कर दाहिने, त्रोर गण्शजी को प्रशाम करें॥ ६॥

दियकमल में शिवदेवजी को ध्यान करे और करोड़ों चन्द्रमा के समान, त्रिलोचन व चन्द्रभाल॥ १२ ॥ तथा कुछ पीले रंग के लि से शोमित, नीलकएठ, उदार श्रंगोंबाले व नागों के हार से शोमित ॥ १३ ॥ श्रीर बरदायक व श्रमय हाथोंबाले तथा पर-उनके बायें आर पार्वतीजी को ध्यान करें ॥ १४ ॥ चमकीले दुपहरी के फूल के समान प्रभावती व उद्य सूर्यनारायण के समान शोभा-धारण किये व नागों का कंकण, बजुखा और मुंदरी को धारण किये॥ १४॥ और ज्याघनमें को पहने व ग्बों के सिंहांसन वै बैठे हुए र्वध नामक अस्न को शेवजी को ध्यानकर

गिषशोमितम् ॥ १३ ॥ वरदामयहस्तं च थारिषं च परश्वधम् ॥ दथानं नागवलयकेयुराङ्गदमुद्रिक व्याघ्रचर्मपरीधानं रत्नसिंहासने स्थितम् ॥ ध्यात्वा तद्दामभागे च चिन्तयेद्विरिकन्यकाम् ॥ १५ ॥ स्त्रनामासुद्याकेसमप्रमाम् ॥ विद्युत्युञ्जनिमां तन्वों मनोनयननन्दिनीम् ॥ १६ ॥ बालेन्दुरोखरां गाम् ॥ नवकुङ्कमपङ्गाङ्कक्षोलदलदर्षणाम् ॥ १८ ॥ मधुरस्मितंविभाजदरुणाधरपछवाम् ॥ कम्बु किएं त्रिनेतं चन्द्रशेखरम् ॥ १२ ॥ आपिङ्गलजटाजूटं रत्नमौलिबिराजितम् ॥ नीलग्रीवमुदा कुश्चितकन्तलाम् ॥ मुङ्गमंघातरुचिरां नीलालकविराजिताम् ॥ १७॥ मणिकुएडलविद्योतन्मुख मुचत्कुचपङ्गजकुड्मलाम् ॥ १६ ॥ पाशाङ्गशाभयामीष्टविलसत्मुचतुभुजाम् ॥ अनेकरनविजसत्कङ्गणा मण्डलाविभ स्निधां

तथा निकलते हुए कुचकमलकलीवाली ॥ १६॥ व पाश, अंकुश, अभय व मनोरथ से शोमित चार मुजाओंबाली तथा अनेक रह्यों से नवीन कुंकुम के पंक से चिहित कपोलदलरूपी दर्पश्याली॥ १८ ॥ और मधुर मुसक्यान से शोमित अरुश आध पक्षयोत्राली व ती राशि के समान ब सूक्ष्म आंगोंबाली और मन व नेत्रों को आनन्द करनेवाली ॥ १६॥ वं बाल चन्द्रमा को मस्तक में घारण किये, । बुंचुवारे बालोंवाली व भमरसमूह से सुन्दरी तथा नील केशपाश से शोभित ॥ १७॥ व मिश्जिटित कुंडलों से शोभित मुखमराइल वालौ तथा बिजली व सचिक्रम् व नील तथ

致のの

हित मुद्रिकावाली ॥ २०॥ व तीन विलयों से शोभित सुवर्श की शुद्रधंदिका (कर्षनी ) के गुर्शोंसे संयुत व लाल माला और चन्द्रन को

पांच वेदमंत्रों से कहे हुए स्थानों में व हृद्य में की खीर शरीर में प्रथक् पुष्पाझली को य मूल मंत्र से तीन बार हृद्य में पूजन करें॥ रह॥ ब्य चन्दन से चर्चित ॥ २१ ॥ और दिक्पालों की खियांके मस्तकों से प्रणाम किये हुए चरण्कमलोंबाली व नागराज से बेधित और रत्नजारित । हाथों को जोड़ कर हदय में शिवजी को ध्यान करें॥ २६॥ हे शंकरजी ! **म्ह**ण, पाप, दुर्माग्य व वृदिता के दूर होने के लिये श्रोर समस्त लेये मेरे ऊपर प्रसन्न होयो ॥ २७ ॥ हे वृषवाहन ! दुःख व शोक की श्रानि से संतप्त तथा संसार के भय से पीडित व बहुत रोगों से विकल पार्वतीजी को ध्यान करे।। इस प्रकार शिवजी व पार्वतीजी को ध्यानकर न्यास के क्रम से शिवदेवजी को क्रम से चन्द्रन आदिकों मुक्तमें कीहुई तुम्हारी पूजा को पार्वती समेत प्रहण कीजिये॥ २६ ॥ इस प्रकार कि आपही शिव होकर तदनन्तर वाहर पीठ में फिर क्षम से शिवदेवजी को यूजन करें ॥ २४ ॥ और सावधान होकर मनुष्य उस पूजन के २४ ॥ पुनः स्वयं शिवो भूत्वा मूल देवेश महादेवामयद्भर ॥ ग्रहाण सह पार्वत्या तव प्रजां मया कृताम् ॥ २६ ॥ इति संकल्प्य विधि (दर्यचन्द्रनचाचत र द्यांबानहत्त्य ॥ अश्पाघांबनाशाय प्र । संकल्पे प्रबद्तात्र धूजारम्भं समाहितः॥ कृत २७॥ दुःखशोकाग्निसन्तप्तं संसारमयपीडितम्॥ बहुरोगाकुलं हीनं त्राहि मां इपवाहन ॥ २=। ॥ न्यासकमेण संघुज्य देवं गन्थादिमिः कमात्॥ २३॥ पञ्चिमित्रहामि रबासहासनारूदा सप्राजपारच्छ्दाम ॥ किमाल्याम्बर्धरा एथक्षुष्पाञ्जलि देहे मूलेन च हारे त्रिधा चिन्तयेक्दि शक्करम् ॥ २६ ॥ ऋणपातकदामाग्यद्॥ ॥ बालित्रयेण बिलसद्धमकाञ्चागुणान्विताम् । ततः संपुजयेद्वं बाह्यपीठे पुनः कमात् ॥ २५ । देक्पाखवनितामौलिसन्नताङ्घिसरोरुहाम् । जिये ॥ १८ ॥ हे देवदेवेश, अभयंकर, महादेव ! आइये देवीं च गिरिकन्यकाम ानेषु वा हाद =

र सरस्वतीजी को पूजे व कात्यायनीजी को पूजे॥ ३१ ॥ श्रीर नमः अन्तवाले स्वरों से ईशान आदिक कोगों में धर्म, ज्ञान, वैराग्य व और दो निधियोंने संयुत्।। ३८ ॥ अनंतादिकों से बिरो व बुषाड़िक माठकाओं से युक्त और अगिमादिक सिदियों व अस्रो समेत इन्द्रादिकों से विक बाहर पूजन करे और बायें व दाहिने छोर गुरु व गर्गाशजी को पूजे ॥ ३०॥ व ईशानकोस्। में क्षेत्रशजी को पूजे और कम से बृहस्पति को यों. को पूजे और पहले तीन बीजोंबाले पीठमंत्र से हद्य में पूजन करें ॥ ३७ ॥ और प्रथम आंगोंबाले आइत्तोंसे व पांच मुर्ति शक्तियों से तथा ॐकार समेत अनन्तजी को धूजे श्रीर तागरूपी सत्त्वाष्ट्रिक तीन गुखों को पीठों में न्यास करे ॥ ३३ ॥ इसके उपरान्त ऊपर के पत्र में लक्ष्मी कम से पीठपाड़ों को पूजे व बिन्दु ( अनुस्वार ) और विसर्ग समेत अकार से अधर्मादिकों को पूजे ॥ ३२ ॥ व सस्वरूपों से चार दिशाओं ज़कर बीच में षादर से मराडल को पूजे और दिशाओं में भागादिकों से वामा, ज्येष्ठा व रीद्री शांकिको पूजे ॥ ३६ ॥ व नजस्तों से संयुत को पूजे ॥ ३४॥ व उसके अन्तमें कमलको पूजे किर क्रममे ॐकार के अक्षरों से पत्र, केसर व धूलि से ज्याप्त सब तीनों मएडलों को पूजी॥ ३४ ममाचरेत् ॥ ग्रुरं गणपति चैन यजेत्सन्यापसन्ययोः ॥ ३० ॥ क्षेत्रेशामीशकोणे तु यजेद्दास्तोष्पति क । तदन्ते चाम्बुजं भूयः सक्लं मएडलत्रयम् ॥ पत्रकेप्तरिकञ्जलकृष्याप्तं ताराक्षरेः कमात् ॥ ३५ ॥ म्यच्यं मृघ्ये मएडलमादरात् ॥ वामां ज्येष्ठां च रीद्रां च भागावीदेश्च प्रजयेत् ॥ ३६ ॥ वामाद्या नव प ॥ सत्वादां मियापास्तिनतुरूपानपीठेषु विन्यसेत् ॥ ३३ ॥ अत ऊध्वेच्ब्रेद्रे मायां सह लक्ष्म्या शिव बस्वरयुता यजेत् ॥ हादे बीजत्रयायेन पीठमन्त्रेण चार्चयेत् ॥ ३७ ॥ आहतेः प्रथमाङ्गेश्च पञ्चामे वीं च यजेतत्र ततः कात्यायनी यजेत्॥ ३१॥ धर्म ज्ञानं च बेराम्यमैश्वर्थं च नमोऽन्तकैः ॥ स्वरेरीश ठिपादानतुकमात्॥ आभ्यां बिन्द्विसग्भियामधमादीन्प्रपुजयेत्॥ ३२ ॥ सत्वरूपेश्चतुदिश्च मध्येऽन मेः ॥ त्रिशाक्रिम्नानिम्चान्यैनिधिद्यसमन्बितैः ॥ ३८ ॥ अनन्ताद्यैः परीताश्च मात्रिभिश्च बामादिक नत्र शक्ति य तीन कमलों को **디디디** पदात्रय दिक्रो

॰॥ और अधिमा, महिमा, गरिमा, लिषिमा, ईशिता, वशिता, प्राप्ति और प्राकास्य॥ ४१॥ ये खाठ ऐश्वयं केवल तेजरूप कहेगये हैं व कम ं को पूजे॥ ३६॥ मीर वृष, क्षेत्रचएडेश, दुर्गा व स्वामिकार्तिकेय तथा नन्दीजी को पूजे मीर गणेश व सेनाध्यक्ष ये सब अपने झपने लक्ष्णों मों से श्रीर ह्रम्नेखादिक ॥ ४२ ॥ श्रंगोंसे व उमादिकों से तथा उन इन्द्रादिकों से व मुनियों से पूजन कहा गया है श्रीर उत्तर से लगाकर उमा व हो पूजे ॥ 8३॥ इस प्रकार आवरलों से संयुत पार्वती समेत तेजोरूप सदाशिवदेवजी को उपचारों से पूजे ॥ 88 ॥ व सावधान होता हुआ मनुष्य में लक्षित हैं ॥ ४ 

में दिन्यवस्नाममन्वितम् ॥ ४६ ॥ अध्यमष्टगुणोपेतं पादां शुद्धोदकेन च ॥ तेनैवाचमनं द्यान्मधुषकें मध् निवेदयेत् ॥ गन्ध व स्वस्वलक्षण्णलक्षिताः॥ ४० ॥ ऋणिमा महिमा चैव गारिमा लिघिमा तथा॥ ईशितं च बिशितं च प्राप्तिः हिमिश्चाणिमाद्यामिरिन्द्राधैश्च सहायुधैः॥ ३६ ॥ ट्रषमक्षेत्रचएदेश्ढुगरिच स्कन्दनन्दिनौ ॥ गणेशः ॥ अभिषिच्य महादेवं हद्रमुक्तेः समाहितः ॥ ४५ ॥ कल्पयेद्विविधैर्मन्त्रैरासनाधुपचारकान् ॥ आसन वि च ॥ ४१ ॥ अष्टेश्वयांषि चोक्रानि तेजोरूपाषि केवलम् ॥ पश्चभिर्महाभिः पूर्व हक्षेत्वायादिभिः ४२ ॥ अङ्गेरुमाचीरिन्द्राचैः प्रजोक्ना मुनिभिस्तु तैः ॥ उमाचएदेश्वरादरिंश्च प्रजयेद्वत्तरादितः ॥ ४३ । ४२ ॥ अङ्गस्माद्योर-द्राद्यः पूजोक्ना म्रानामस्तु तः ॥ उमाच्यद्भवरादाश्च प्रजयदुत्तरादितः ॥ ४३ ॥ धिक्ने तेजोरूपं सदाशिवम् ॥ उमया सहितं देवमुपचारैः प्रपूजयेत् ॥ ४४ ॥ मुप्रतिष्ठितशङ्कस्य तीर्थैः प प्रकल्पयेत् ॥ उपवीतं तथा वासो भूषणानि १७॥ युनराचमनं दत्त्वा स्नानं मन्त्रेः एवमावरा मेन्यपश्चे क्रमात

उपरान्त ॥ ४७ ॥ फिर आचमन देकर मंत्रों से स्नान कहियत कर और वज्ञीपवीत, बसन व भूषणों को निवेदन करे व आठ अंगों से संयुत ष्टित शंख के तीर्थजातों से व पंचामुतों से महादेवजी को नहवाकर ॥ ४४ ॥ श्रनेक प्रकार के मंत्रों से श्रासनादिक उपचारों को कल्पित करें श्रीर युत सुवर्ण का आसन कल्पित करें।। ४६ ॥ व आठ गुणों से संयुत अध्ये और शुद्रोद्क से पाच तथा उसीसे आचमन व मधुपर्क को देवे

पवित्र चन्द्रम को चढ़ावे ॥ ४८ ॥ तद्रमन्तर बिल्व, मदार व लाल कमल, थतूर, कर्णिकार और सन का फूल व चमेली को चढ़ावे ॥ ४८ ॥ और कुस, कटजीरा, तुलसी, जूही व चंपकादिक को चढ़ावे व साथक मनुष्य भटकटेया और कनैर के फूलों को जैसे मिलें वैसे चढ़ावे ॥ ४० ॥ और अनेर प्रकार के सुगंधित मालाओं को चढ़ावे व कालागर से उत्पन्न धूप और निर्मेल व उत्तम दीपको देवे ॥ ४१ ॥ और पकाल समेत तथा लड्ड व पुत्रा से संयुक्त और शक्तर व गुड़ से संयुत तथा को चढ़ावे व कालागर से उत्तम धूप और निर्मेल व उत्तम दीपको देवे ॥ ४१ ॥ और पकाल पान से संभुत नेवेच को देवे और उसी खीर से मंत्रों से गुड़ अगिन में घृत समेत खीर की नेवेच देवे और उसी खीर से मंत्रों से गुड़ आगिन में

े सुपूर्व विनिवेदयेत ॥ ४८ ॥ ततश्च विल्वमन्दारकहारसरसीरुहस् ॥ धनूरकं कर्षिकारं शाषापुष्पं च तेनैव हविषा वहाँ जुहुयान्मन्त्रमाविते ॥ ५३ ॥ आगमोक्रेन विधिना गुरुवाक्यनियन्त्रितः ॥ नैवे ति ॥ ५६ ॥ अथाङ्गभूतान्सकलान्गणेशाहीन्प्रधुजयेत् ॥ स्तवैनांनाविधेः स्तुत्वा साष्टाङ्गं प्रणमे विद्यं सघतं सोपदंशकम् ॥ मोदकाषूपसंयुक्तं शर्कराग्यडसंयुतम् ॥ ५२॥ मधुनाक्तं दाधयुतं जलपानस भूयो दत्वा ताम्ब्लमुत्तमम् ॥ ५४ ॥ धूपं नीराजनं रम्यं क्रतं दर्षणमुत्तमम् ॥ समर्भयित्वा विधि ॥ ४६ ॥ कुशापामागेतुलसीमाधनीचम्पकादिकम् ॥ बृहतीकर्वोराणि यथालब्धानि साधकः ॥ ५०॥ न्धीनि माल्यानि विविधानि च ॥ घूपं कालागरूत्पन्नं द्षिं चिवमलं शुभम् ॥ ५१ ॥ विशेषकम्॥ कतान्त्रिकः ॥ ५५ ॥ यद्यश्रक्तः स्वयं निःस्वो यथाविभवमचेयेत् ॥ भक्त्या दत्तेन गौरीशः पुष्प व शास्त्र

शास्त्रोक्त विधि से गुरु के बचन में बंधा हुआ मतुष्य हवन करें और शिवजीके लिये नैवेद्य देकर फिर उत्तम तांबूल को देवें ॥ ४३। ४८ ॥ और धूप व नीराजन तथा मुन्दर छंत्र व उत्तम दर्पेश को विधिपूर्वक वैदिक व तांत्रिक मंत्रों से देकर पूजन करें ॥ ४४ ॥ और यदि आप निर्धनी व असमर्थ होवें तो ऐश्वर्य के अनुसार पूजे क्योंकि मक्ति से दिये हुए पुष्पही से शिवजी प्रसन्न होजाते हैं ॥ ४९ ॥ और विहान् मनुष्य अंगभूत सब गांशशादिक देवताओं को पूजे व अनेक प्रकार के

数。の

20

म्हारी जय हो व हे सर्वेबरपद | तुम्हारी जय हो हे नित्य, निराधार | तुम्हारी जय हो व हे विश्वंभर, अञ्चय | तुम्हारी जय हो ॥ ६-॥ जानने योग्य, ईशा | तुम्हारी जय हो हे शेषभूषण | तुम्हारी जय हो हे गौरीपते, शंभो | तुम्हारी अय हो हे चन्द्राघेशाखर | तुम्हारी के साष्टांग प्रणाम करे।। ४७॥ तदनम्तर वृष व चएडेश्वरादिकों की प्रदेशिया करके और पूजन करके शिवजी की प्रार्थना करे।। ५८॥ कि गुम्हारी जय हो व हे शाश्वत, शंकर ! तुम्हारी जय हो हे समस्तमुरनायक ! तुम्हारी जय हो व हे सर्वेदेवपूजित ! तुम्हारी जय हो ॥ ४६॥ हे जगदीया, देव हे सर्वगुर्णातीत ! हे संसार के एक

ततः प्रदक्षिणी क्रत्य खपचएडेश्वरादिकान् ॥ पुजां समर्थं विधिवत्प्रार्थयेद्रिरिजापतिम् ॥ ५८ ॥ जय देव नष्टस्य महारोगातुरस्य च ॥ ६५ ॥ ऋणमारपरीतस्य दह्यमानस्य कर्मामः ॥ प्रहः प्रपोड्यमानस्य थि कृपासिन्धो जय भक्नातिमञ्जन ॥ जय दुस्तरसंसारसागरोतारण प्रमो ॥ ६३ ॥ प्रसीद मे महा स्य विद्यतः॥ सर्वपाषभयं हत्वा रक्ष मां प्रमेश्वर ॥ ६४ ॥ महादारिद्र्यमग्नस्य महापाषहतस्य च। । शाहर शाष्वत ॥ जय सबेसुराध्यक्ष जय सबेसुराचित ॥ ४६ ॥ जय सबेसुणातीत जय सबेबरप्रद ॥ जय ॥र जय विश्वमराज्यय ॥ ६०॥ जय विश्वक्वेदाश जय नागेन्द्रभूषण् ॥ जय गारीपते शम्मो जय ।। ६१ ॥ जय कोट्यकेसङ्गारा जयानन्तगुणाश्रय ॥ ६२ ॥ जय ६६ विरूपाक्ष जयाचिन्य निरञ्ज

हो हे द्यासिन्धो, नाथ ! तुम्हारी जय हो हे मकदुःखनाशक ! तुम्हारी जय हो हे दुस्तर संसारसागर से उतारनेवाले, प्रमो ! तुम्हारी महादेवजी ! संसार से दुःखी व खेदित मेरे ऊपर तुम प्रसन्न होवो हे परमेश्वर ! सब पापों के भय को हर कर मेरी रक्षा की जिये ॥ ६९ ॥ कोटिस्येममान ! तुम्हारी जय हो हे अनन्तगुणाश्रय ! तुम्हारी जय हो ॥ ६२ ॥ हे विकालोचन, ६३! तुम्हारी जय हो हे अचिन्य, निरं-गन तथा महापापोंसे नष्ट व महाशोकों से नष्ट और बड़े रागों से आतुर ॥ ६५ ॥ वह शंकरजी! ऋण के भार से विरे तथा कर्मोंसे

ना करें ॥ ६७ ॥ कि हे शंकरजी ! तुम्हारी प्रसन्नता से मेरा दीर्घ आयुर्वल व सदैव नीरोगता तथा ख़ज़ाने की बढ़ती और चलकी आधि-द होवे ॥ ६८ ॥ और शत्रुलोग नाश को प्राप्त होवें व ग्रह प्रसंत्र होवें और चोरलोग राज्य में नाश होजावें तथा मनुष्य विपात्तराहत हित मेरे ऊपर प्रसन्न होने ॥ ६६ ॥ इस प्रकार निर्धन मनुष्य प्रजन के अन्त में शिवदेवजी की प्रार्थना करें और धनाइच य राजा भी फ्रकी में दुरिक्ष व महामारी के दुःख शान्त होवें तथा सब अन्नों की बुद्धि होवें व दिशा सुखमयी होवें ॥ ७० ॥ इस प्रकार सन्ध्यासमय

॥पानां धुराणेषु स्मृतिष्वपि ॥प्रायश्चितानि द्यानि न शिवद्रज्यहारिणाम् ॥ ७४ ॥ बहुनात्र किमुक्नेन न्तु मम ग्रहाः ॥ नश्यन्तु दस्यवो राष्ट्र जनाः सन्तु निराषदः ॥ ६६ ॥ दुर्भिक्षमारीसन्ताषाः शमं यान्तु महा ॥ अर् ॥ महापातकसंघातमधिकं चोपपातकम् ॥ शिबद्रञ्यापहरणादन्यतसर्वं निवारयेत् ॥ ७३॥ र्घमायुः सदारोग्यं कोश्यद्दिर्वलोन्नतिः ॥ ममास्तु नित्यमानन्दः प्रसादात्तव शक्कर ॥६८॥ शत्रवः संक्षयं राझर ॥ ६६ ॥ दार्टः प्राथयेदेवं युजान्ते गिरिजापतिम् ॥ अर्थाख्यो वापि राजा वा प्राथयेद्वमीश्वक बाहाक्षिणामिश्च तोषयेत् ॥ ७१ ॥ सर्वपापक्षयक्री सर्वतारिद्वनाशिनी ॥ शिवधुजा मया रुयाता सनिसस्यसमुद्धिश्च भूयात्मुखमया दिशः॥ ७०॥ एवमाराध्येहुवं प्रदोपे गिरिजापतिम् ॥ बाह्यणा म्।। ६७॥ हो प्रसाद मम सर्वा भीष्टवर

या सब प्रिय वरों को देनेवाली शिवजी की पूजा को कहा ॥ ७२ ॥ शिवजी के द्रव्यको हरने से अन्य सब महापापसमूह को व आधिक जिन नाश करता है ॥ ७३ ॥ पुरार्खों व स्मृतियों में ब्रह्महत्यादिक पापों के प्रायश्चित देखे गये हैं और शिवजी की द्रव्यको हरने त नहीं देखे गये हैं ॥ ७४ ॥ इस विषय में बहुत कहने से क्या है में आधे श्लोक से कहता हूं कि सेकड़ों ब्रह्महत्याओं को शिव-र्थना करे पश्चात बाह्मणों को भोजन करावे व दक्षिणात्रों से प्रसन्न करावे ॥ ७१ ॥ मैंने सब पापों को नाश करनेवाली व सब दिहों में शिवदेवजी की प्र को नाशनेवालो तभ उपपातक को शिवप

है॥ ७४॥ मैंने प्रदोषसमय में तुमसे इस शिवपूजन को कहा इसमें सब प्राशियों का रहस्य है इसमें सन्देह नहीं है॥ ७६॥ इस प्रकार इन केया जावे तो इसी वर्षभर से उत्तम सिद्धि को तुम सब पावोगी ॥ ७७ ॥ इस प्रकार शांपिडल्य का वचन सुनकर उन बालको समेत बाह्मण् चरणों को प्रणाम किया ॥ ७८ ॥ बाह्मण् की खी बोली कि ब्राज में तुम्हारे दर्शनहीं से कृतार्थ होगई हे भगवत ! ये बालक तुम्हारी ही हैं ॥ ७६ ॥ हे बसान् ! यह मेरा पुत्र शुचित्रत ऐसा कहा गया है और यह राजा का पुत्र मुभत्ते धर्मगुप्त नामक किया गया है ॥ ८०॥

अथोपिदेधो मुनिना कुमारो बाह्यणी च सा ॥ तं प्रणुम्य समामन्त्र्य जम्मुस्ते शिवमन्दिरात् ॥ ८३॥ स्यं सर्वजन्तूनामत्र नाम्त्येव संश्ययः॥ ७६ ॥ एताभ्यामपि बालाभ्यामेवं पूजा विधीयताम् ॥ अतः ब्रवीम्यहम् ॥ ब्रह्महत्याशतं वापि शिवपुजा विनाश्येत् ॥ ७५ ॥ मयां क्यितमेतते प्रहोपे शिवपुज त्वामेव शारणं गतो ॥ ७६ ॥ एष मे तनयो ब्रह्मञ्ज्ञचित्रत इतीरितः॥ एष राजमुतो नाम्ना धर्मग्रुप्तः कृतो ८० ॥ एतावहं च भगवन्मवचरण्किकराः ॥ समुद्धरास्मिन्पतितान्घोरे दारिद्रयसागरे ॥ ८१ ॥ इति प्रपन्नां । परां सिद्धिमवाप्स्यथ ॥ ७७ ॥ इति शापिडल्यवचनमाकएर्य हिजमामिनी ॥ ताभ्यां तु सह बा णनाम मुनेः पदम् ॥ ७⊂ ॥ विप्रस्रध्वाच ॥ अहमद्य कृतार्थास्मि तव दर्शनमात्रतः ॥ एतो कुमारो ॥ङ्गनामाश्वास्य वाक्यैरमृतोपमानैः॥ उपादिदेशाथ तयोः कुमारयोम्नीनः शिवाराथनमन्त्रविद्या

में व मैं श्रापके चरता की दासी हूं इस भयंकर दरिद्र के समुद्र में गिरे हुए हमलोगों को ऊपर निकालिये ॥ ८१ ॥ इस प्रकार शरता में प्राप्त अमृत के समान वचनों से समभाकर शाङिएल्य मुनि ने उन बालकों को शिवाराधन की मंत्रविद्या का उपदेश किया ॥ ८२ ॥ इसके उपदेश दिये हुए वे दोनों कुमार और वह बाह्मणी उन मुनि की प्रणाम कर व उनसे पूंछकर वे सब शिवमन्दिर से चले गये॥ दरे॥ हे भगवन् ! ये द

चार महीने सुखही से बीत गर्वे ॥ ८५ ॥ किसी समय राजपुत्र के विना यह बाह्मा का पुत्र नहाने के लिये गया ब्रौर बहुत लीजासे लगा ॥ ८६ ॥ श्रौर वहां उसने फारने के गिरने से टूटी हुई परिखाधार की भूमि में चमकते हुए बड़े भारी ख़ज़ाना के घड़े को देखा ॥ ८७ ॥ कर व श्राकर हुषे के कौतुक से विह्नल वह भाग्य से प्राप्त घटको मानता हुआ शिर के ऊपर घरकर चला गया ॥ ८८ ॥ शीघता स्करो ॥ ६२ ॥ इस प्रकार माता का वचन सुनकर बाह्म का पुत्र प्रसन्न हुआ और शिवजी के पूजन में विश्वास करनेवाले राज-ष्ठ शागिडल्यजी के उपदेश से वे बालक प्रदोषमें शिवजी का पूजन करने लगे ॥ ८४॥ इस प्रकार उन बाह्मण व राजकुमारको शिवदेवजी बजी ने घड़े के स्वरूप से खज़ाना दिखला दिया ॥ ६० ॥ इसके उपरान्त शिवपूजन को मानती हुई विस्मय को प्राप्त उस पतिवता हि अ-बुलाकर अपने पुत्रकी प्रशंसा करके कहा॥ ६१ ॥ कि हे पुत्रो! मेरा बचन सुनिये कि इस ख़ज़ाना के घड़े की मेरी आज़ा के गौरव को बलाने लाकर व घर के भीतर घरकर उसने माता से कहा॥ ८६ ॥ कि हे मातः, हे मातः। इस शिवजी की प्रमन्नता को देखिये तौ बालौ मुनिवयोंपदेशतः ॥ प्रदोषे पार्वतीशस्य पूजां चक्रतुरञ्जमा ॥ ८४ ॥ एवं पूजयतोदेंवं रयोः ॥ मुखेनैव ब्यतीयाय तयोमांसचतुष्ट्यम् ॥ =५ ॥ कदाचिद्राजपुत्रेण विनासौ द्विजनन्दनः ॥ दीतीरे चचार बहुलीलया ॥ ८६ ॥ तत्र निर्मरनिघातिनिभिन्ने वप्रकृष्टिमे ॥ निघानकलशं स्थुलं प्र नीय नियानकत्रशं बलात् ॥ निधाय भवनस्यान्ते मातरं सममाषत ॥ ८६॥ मातमातिरिमं पश्य प्रतिनन्याह मानयन्ती शिवाचनम् ॥ ६१ ॥ श्रुणुतां मे वचः पुत्रो निधानकलशीमिमाम् ॥ समं विभ ।पतेः॥ निधानं कुम्मरूपेण दर्शितं करुणात्मना॥ ६०॥ अथ सा विस्मिता साध्वी समाह्य स्पात्म है॥ ८७ ॥ ते दृष्ट्वा सहसागत्य हर्षकोतुक्षिबताः ॥ दैवोषपन्नं मन्वानो गृहीत्वा शिरसा ययो॥ ८८। मम शासनगारवात् ॥ ६२ ॥ इति मातुषेचः श्रुत्वा तुतोष दिजनन्दनः ॥ प्रत्याह राजपुत्रस्ता विस्वष्य समत खजाना

॥ ६३ ॥ कि हे मातः ! तुम्हारे पुत्रही के पुराय से प्राप्त खज़ाने को बाँटकर मैं नहीं लेना चाहता हूं ॥ ६४ ॥ क्योंकि अपने पुराय से पाये हुए सज़ाने को यह आपही भोग करे और वही भगवान् शिवजी मेरे ऊपर कुपा करेंगे॥ ६५॥ इस प्रकार बड़े हर्ष से किर शिवजी को यूजते हुए वर्ष उसी घरमें ब्यतीत होगया॥ १६ ॥ इसके उपरान्त यसन्त समय प्राप्त होने पर एक समय उस बाह्यशा समेत वह राजपुत्र बनके रता था॥ ६७॥ इसके बाद वनमें कहीं दूर गये हुए उन दिजकुमार व राजकुमार ने खेलती हुई सैकड़ों गन्धर्षकन्यात्रों को देखा ॥ ६८ ॥

तती हुई सब सुन्दर अंगोंवाली उन सब स्त्रियों को दूर से देखकर बाह्मर्श के पुत्रने राजपुत्र से कहा॥ ६६ ॥ कि इसके आगे जाने कि आगे स्त्रियां विहार करती हैं और निर्मेल आश्ययवाले विहान्लोग स्त्री की समीपता को त्याग करते हैं॥ १०० ॥ क्योंकि ये स्त्रियां था मेघ के समान चंचल योवन से गर्वित होती हैं और वचन से समफाने में चतुर व मनुष्य को देखकर मोहित करती हैं॥ १॥ इस तत्पर व विशेष कर बहाचारी स्त्रियों की समीपता व उनके साथ संभाषण को त्याग करें ॥ २ ॥ इसलिये में मुगनयनियों के कीड़ास्थान को ॥ ६३ ॥ मातस्तव सुतस्यैव सुक्तेन समागतम् ॥ नाहं यहीतुमिच्छामि विभक्तं धनसंचयम् ॥ ६४॥ आत्म ब्वं स्वयमेव सुनक्त्वसौ ॥ स एव भगवानीशःकरिष्यति कृषां मिषे ॥ ६५॥ एवमचेयतोः शम्धं भूयोपि ॥ ६८ ॥ ताः सर्वाश्वार्तसर्वोङ्ग्यो विहरन्त्यो मनोहरम् ॥ दृष्टा दिजात्मजो दूरादुवाच त्पनन्दनम् ॥ ६६ ॥ जधर्मरतो विद्वन्त्रह्मचारी विशेषतः॥ २ ॥ अतोऽहं नोत्सहे गन्तुं कीडास्थानं मुगीदशाम् ॥ इत्युक्तवा ॥ संबत्सरो व्यतीयाय तास्मन्नेव गृहे तयोः॥ ६६ ॥ अथैकदा राजसूतुः सह तेन हिजन्मना ॥ वसन्तस यौबनदुर्मदाः॥ मोहयन्त्यो जनं दृष्टा बाचानुनयकोविदाः॥ १॥ अतः परित्यजेत्झीणां सन्निधि सहमा जिहार बनान्तरे॥ ६७॥ अथ दूरं गती कापि वने हिजनुपात्मजी॥ गन्धर्वकन्याः कोडन्तीः शतशस्त गन्तव्यं विहर्मन्त्यमतः वियः ॥ स्रीमित्रधानं विश्वधारत्यजान्तं विमलाश्याः ॥ १००॥ एताः कतवक ग्या मुद

साह नहीं करता हूं यह कहकर बाह्मण का पुत्र लौट पड़ा व दूर स्थित हुआ॥ ३॥ इसके उपरान्त कौतुक से संयुत मनताला यह निर्भय िच्या ॥ ४॥ कि अहो उदार अंग तथा सब सुन्दर अंगोवाला व मत्त हाथी के समान चालवाला यह सुन्दरतारूपी अमृत का समुद्र कीन ज्वान है॥ ६॥ राजकुमार को देखकर त्रिच से विचार उन स्त्रियों के विहारस्थान को गया॥ १॥ वहां गन्धर्वकन्याओं के मध्य में एक स्त्री ने आते हुए ,जपुत्र श्रक्लाही

१९ ॥ अपने रूप की जहमी से तिलोत्तमा को तिरस्कार करनेवाली व नवीन यीवन से शोमित उस मूहम अंगोवाली स्वी को देखकर ॥ १२॥ धौर लीला से चंचल व विशाल लोचनीवाला व मधुर मुसक्यान से मुन्दर और कामदेव के समान रूप की लदमीवाला तथा मुकुमार अंगों के लक्षगावाला यह त हूं॥ १०॥ इस प्रकार आजा दिया हुआ सलियों का गए। वन के मध्य में गया और वह गन्धर्व की कन्या भी राजकुमार में दृष्टि को लगा न प्रकार आश्चर से संयुत सी ने दूर से राजकुमार को देखकर सब सिखयों को देखकर यह बचन कहा॥ =॥ कि हे सिखयों ! यहां से थोड़ी क, अशोक, पुत्राग व मीलसिरी के वृक्षों से संयुत एक उत्तम बन है ॥ ६ ॥ वहां बन को जाकर आप सब बहुत पुष्पों को तोड़कर किर आइये निवतो इ.तः स्थितः ॥ ३ ॥ अथासौ राजपुत्रस्तु कौतुकाविष्टमानसः ॥तासां विद्यारपद्वीमेक एवाभया तत्र गन्धर्करूत्यानां मध्ये त्वेका वरानना ॥ दृष्टाऽऽयान्तं राजपुत्रं चिन्तयामास चतमा ॥ ५ ॥ अह वचनं चेदमज्ञवीत्॥ =॥ इतो विद्वरे हे सच्यो वनमस्त्येक्सुत्तमम्॥ विचित्रचरपकाशोक्षुन्नागवकुल गों जगाम विपिनान्तरम् ॥ साषि गन्धर्नजा तस्यौ न्यस्तद्षष्टिर्नपात्मजे ॥ ११ ॥ तां समालोक्य तन्व निशालिनीम् ॥ बालां स्वरूपमंपस्या परिभूततिलोत्तमाम् ॥ १२ ॥ राजप्रतः समागम्य कातुकारफुछल ॥ तत्र गत्वा वनं सर्वाः संचीय कुसुमोत्करम् ॥ भवत्यः धुनरायान्तु तावत्तिष्ठाम्यहं तिवह ॥ १० ॥ इत्य है। युवा समाङ्ग्रस्टरः ॥ मत्तमातङ्गमनोलावएयामृतवारिधिः ॥ ६ ॥ लीलालोलाविशालाक्षां मध्न ः॥ मद्नोपमरूपश्रीः सुकुमाराङ्गळक्षणः॥७॥ इत्याश्चययुता बाला द्रराषु रष्टा त्यात्मजम् ॥ स्वाः सर्वा थुतम् ॥

Z.

र सब सखीवर्ग को छोड़कर अकेली ही हूं ॥ २१ ॥ और सब संगीतिवियाओं में कोई मुफ्तसे अधिक नहीं है व मेरे योग ( मिलने ) से

कि नामक है में उसकी कन्या हूं और अंग्रमती मेरा नाम है॥ २० ॥ हे महाभते! तुमको आते हुए देखकर में तुम्हारे संभाषण में यड़ी ब कहकर फिर राजकुमार ने उस खी से ध्रंझा कि हे वामोर! तुम कीन हो खीर यहां तुम्हारा क्या कार्य हे व तुम किसकी कन्या हो॥ १८॥ या ध्यान करती हो व यहां तुम क्या कहना चाहती हो ऐसा कही हुई उसने फिर कहा कि हे नुपेन्द्रमत्तम! सुनिये ॥ १६ ॥ कि गन्धवाँ के लोचनोंबाला राजपुत्र आकर दैवयोग से कामदेव के बाग की पीड़ा को प्राप्त हुआ।। १३॥ और उस गन्धर्व की कन्या ने भी शीघता से जकुमार के लिये पत्तों का श्रासन दिया॥ १४॥ व पूजित बैठे हुए उस राजकुमार के समीप प्राप्त होकर उसके रूपके गुगों से ध्वरत धीरज ाली उस स्वी ने पूंछा॥ १४ ॥ कि हे कमलपत्रलोचन! तुम कीन हो व किस स्थान से यहां छाये हो छोर किसके पुत्र हो इस प्रकार प्रेम व ब्चान्त को कहा॥ १६ ॥ व नष्ट माता, पिता तथा शत्रुवों से हरे हुए स्थानवाले अपना को पराये राज्य में प्राप्त विद्भेनरेश का पुत्र बत-म महामते॥ २१ ॥ सर्वसंगीतिविद्यामु न मतोऽन्यास्ति काचन् ॥ मम योगेन तुष्यन्ति सर्वा आपि स्तं कमलपत्राक्ष करमाहेशादिहागतः॥कस्य गुत्र इति प्रेम्णा घष्टः सर्वं न्यवेद्यत् ॥ १६ ॥ विद्माराज तिपितुमातुकम् ॥ शश्चिभिश्च हतस्थानमात्मानं परराष्ट्रगम् ॥ १७ ॥ सर्वमावेग् भूयस्तां पप्रच्छ चांशुमती स्मृता ॥ २० ॥ त्वामायान्तं विलोक्याहं त्वत्मंभाषण्जालमा ॥ त्यक्त्या सखीजनं पक्षवासनम् ॥ १४ ॥ कृतोपचारमासीनं तमासाद्य मुमध्यमा ॥ पप्रच्छ तद्र गग्रणैध्वंस्तघेयां कुलेन्डि का तं वामोर किं चात्र कार्य ते कस्य चात्मजा॥ १८॥ किमवध्यायमि हृदा किं वा वक्तुमिहेच्छ्रमि॥ ानः प्राह श्रुण राजेन्द्रसत्तम ॥ १६ ॥ अस्त्येको द्रविको नाम गन्यवाणां कुलाप्रणीः ॥ तस्याहमस्मि प दैनयोगेन मदनस्य श्राख्यथाम् ॥ १३ ॥ गन्धनंतनया सापि प्राप्ताये त्रपसूनने ॥ उत्थाय तस्सा विघ्व इत्युक्ता मा पु रुपनन्दनः॥ लाया ॥ १७॥ व स

मुफ्तमें लगा है ॥ २१ ॥ और वैसेही मेरी भी उत्कएठा दैव से सिंड कीगई है व इसके उपरान्त हम तुम दोनों का स्नेहमेंद कम न होगा॥ २४॥ इस प्रकार प्रेम से संभाषण् करके उस गन्धर्व की कन्या ने उसके लिये अपने स्तनों का भूषण् मुकाहार शीघही देदिया॥ २४॥ उस अद्भतहार ॥ २२ ॥ सब कलाओं को जाननेवाली वही में सब लोगों के मनोरधों को जानती हूं और में तुम्हारा श्रभिलाष जानते स्रियां प्रमन्न होती हैं

प्रेम से विकल राजकुमार ने बड़े हर्ष के प्रवाह से सींची हुई गन्धर्वकन्या से यह कहा ॥ २६ ॥ कि हे भीर । तुमने सत्य कहा तथापि में एक मुन्द्र श्रंगोंवाली वह सखीजनों समेत चली गई श्रीर वह राजकुमार भी चला गया॥ ३१ ॥ श्रीर वह हर्ष से हि ज-वैसाही करूंगी तुम कीतुक देखो ॥ २६॥ हे कान्त ! अपने घरको जाइये परसों प्रातःकालही फिर यहीं आइयेगा कुछ कार्य है भूंठ नहीं राज्यरहित मुम निर्धनी की तुम कैसे स्नी होगी॥ २७॥ श्रीर जीते हुए पितावाली तुम कन्या पिता की श्राज्ञा को उसंघन कर मूर्सिणी की च्झा के अनुसार आचरण किया चाहती हो ॥ १८ ॥ उस राजकुमार का यह बचन सुनकर पवित्र हास्यवाली उस स्त्री ने उससे कहा कि पित २२ ॥ साहं सर्कलाभिज्ञा ज्ञातसर्वजने झिता ॥ तवाहमी पिसतं वेद्या मिय ते संगतं मनः ॥ २३ ॥ तथा । आवयोः म्नेहमेदोऽत्र नामिभ्यादितः परम् ॥ २४ ॥ इति संमाष्य मूदेव कथमहोसे॥ २८॥ इति तस्य वचः श्रुत्वा तं प्रत्याह शुचिस्मिता॥ अस्तु नाम तथैवाहं करिष्य पश्य सा संगतसर्वाजना ॥ अपाकामत चावेङ्गी सचापि ऋपनन्दनः ॥ ३३ ॥ स समभ्येत्य हर्षेण हिजधुत्रस्य स्य निःस्वस्य कथं मे मवसि प्रिया॥ २७ ॥ सात्वं पितृमती बाला विलङ्घ्य पितृशासनम् ॥ स्वच्छन्द २६॥ गच्छ स्वभवनं कान्त परश्वः प्रातर्व तु॥ आगच्छ पुनर्त्रव कार्यमास्त च नां मृषा॥ ३०॥ इत्युक्त्व म्णा गन्धर्ननिद्नी ॥ मुक्ताहारं द्दौ तस्मै स्वकुचान्तरभूषणम् ॥ २५ ॥ तमादायाङ्कतं हारं स तस्या ा गाहहर्षभरोत्मिक्नामिदमाह चपात्मजः ॥ २६ ॥ सत्यमुक्तं त्वया भीत तथात्येकं बदाम्यहम् त्मुक्यं देवेन प्रतिपादितम् ॥

हुपा और इस मेरी कन्या ने भी सुभाने वैसीही बहुत प्रार्थना की॥ ११॥ द्यावान् शिवजी की इस सब आजा को जानकर में इस कन्या को

र वह बालक गुरुक वचन से सदैव मेरे पूजन में परायर्श है उसके प्रभाव से आज सब उसके पितरलोग मुम्मको प्राप्त हुए हैं॥ ३६॥ है

हा॥ ३७॥ कि पृथ्यों में धर्म गुप्तनामक कोई राजपुत्र है जो कि खिक्चन (धनरहित) व राज्यविहीन है और राजुवों ने उसका देश हर

हेशेन संपाप्तो निजमन्दिरम् ॥ अनया महहित्रा च बहुशोऽभ्यथितस्तया ॥ ४१ ॥ ज्ञात्वेमं सकलं

उसकी सहायता करो तो इसके उपरान्त शत्रुवों से रहित यह अपनी राज्य पै स्थित होगा॥ ४०॥ शिवजी से इस प्रकार आज्ञा को पाकर

ने पार्वती समेत महादेव स्वामी को देखा ॥ १६ ॥ और इयारूपी अमृत के समुद्र उन देवेश सदाशिव भगवान ने सब देवताओं के समीप व सब ब्चान्त को कहकर उसीके साथ अपने घर को चला गया ॥ ३२ ॥ फिर उस बाह्मण की स्त्री को प्रसन्न कराकर तीसरे दिन उस हिज-को गया॥ ३३॥ ख्रौर उस स्त्री से पहले बतलाये हुए स्थान को प्राप्त होकर उस राजकुमार ने अपनी कन्या समेत गन्धर्यराज को देखा ॥ ३८॥ । ने प्राप्त हुए कुमारों को प्रसाम कर व सुन्द्रर आसन पै बिठा कर राजपुत्र से कहा ॥ १४ ॥ गन्धर्व बोला कि हे राजेन्द्रपुत्र ! मैं कल कैलास सर्गाख्याय तेनैव सार्थं स्वमवनं ययौ ॥ ३२ ॥तां च विप्रमतीं भूयो हर्षियत्वा स्पात्मजः ॥ परश्वो हिज म्॥ मिन्नेषावाह भगवान्करणामृतवारिषिः॥ ३७॥ धर्मग्रप्ताह्मयः कश्चिद्राजपुत्रोऽस्ति भूतले॥ अकि :॥ ३६॥ तस्य त्वमपि साहाय्यं कुरु गन्धर्वसत्तम्॥ अथासौ निजराज्यस्यो हतश्रत्रमंबिष्यति॥ २०॥ तेन वनं ययौ ॥ ३३ ॥ स तया पूर्वानिद्धिं स्थानं प्राप्य त्यात्मजः ॥ गन्धवंराजमद्राक्षात्मबुहित्रा समन्वि स गन्धर्वपतिः प्राप्तावमिनन्य कुमारको ॥ उपवेश्यासने रम्ये राजपुत्रममापत ॥ ३५ ॥ गन्धर्व उवाच ॥ [बेंचुः कैलामं गतबानहम् ॥ तत्रापश्यं महादेवं पार्वत्या सहितं प्रभुम् ॥ ३६ ॥ आह्य मां स देवशः सबेंपां ज्यों हतदेशश्च शत्रीमः॥३८॥ स बालो ग्रुरुवाक्येन मद्बायां रतः सदा॥ अग्र तात्पतरः सब मां प्राप्ता स्तत्प्रभावत

स्के॰पु॰ इन्

रहेगा ॥ ४३ ॥ व उस नगर में तुम इसके साथ इच्छाके अनुकूल मुखों को भोग कर द्या हज़ार वर्षके बाद शिवजीके स्थान को ज़ावोंगे ॥ ४४॥ हि कराया॥ ४६॥ व उसके लिये बड़े उज्जन रलमारों को दहेज़ दिया श्रीर चन्द्रमा के समान चूडामाग् व चमकीले मुक्ताहारोंको दिया॥ ४७॥ कन्या इसी दिल्य देहसे शिवजी के समीप तुम्हीं को प्राप्त होगी। १४॥ इस प्रकार गन्धर्वराजने उस राजपुत्र से कह कर उस वन में च में प्राप्त हुआ हूं ॥ ४२ ॥ इस कारण में इस अंशुमती कन्या की तुमको देता हूं और राजुनों को मारकर में तुमको शिवजी की आज़ा से अपने

अभेखं वर्म सीवर्ण शाङ्कि च रिषुमिंदिनीम् ॥४०॥ दृहितुः परिचयांथं दासीपश्चमहस्रकम् ॥ ददो प्रीत ॥ पारिबहमदात्तममे रत्नमारानमहोज्ज्वलान् ॥ ब्रुडामणि चन्द्रिमं मुकाहारांश्च मासुरान् ॥ ४७ ॥ दि ८६ ॥ असाणां च महसाणि तृणीं चाक्षय्य गं करुणात्मनः ॥ आदायेमां दुहितरं प्राप्तोऽस्मीदं बनान्तरम् ॥ ४२ ॥ अत एनां प्रयच्छामि कन्या म ॥ हत्वा शत्रुन्स्वराष्ट्रे त्वां स्थापयामि शिवाज्ञया ॥ ४३ ॥ तम्मिन्पुरे त्वमनया भुक्त्वा मोगान्यथेपिस वर्षसहस्रान्ते गन्तासि गिरिशाखयम् ॥ ४४ ॥ तत्रापि मम कन्येयं त्वामेव प्रतिपत्स्यते ॥ अनेतैव स्वदे ासांसि कार्त्तस्वरपरिच्बदान्॥ गजानामथुतं भूयो नियुतं नीलवाजिनाम्॥ ४⊏॥ स्यन्दनानां सहसाणि गह नित च ॥ धुनरेकं रथं दिब्यं घनुरचेन्द्रायुषोषमम् ॥ ४६ ॥ अस्ताणां च सहस्राणि तृषाी चाक्षय्य शिवतान्नेयो ॥ ४५ ॥ इति गन्धर्वराजस्तमामाष्य त्यनन्द्नम् ॥ तस्मिन्वने स्वदुहितुः पाण्यिहमका मंशुमतीं तव सीवणाति म यत्।

कंबच और शत्रु में को संहार करनेवाली शांकि को दिया ॥ ४० ॥ व कत्या की सेवा के लिये पांच हज़ार दासियों की दिया और उस प्रसन देन्य रथ व इन्द्र के बच्च के समान एक धनुष को दिया।। 82 ॥ य हजारों अल और बाग न नाश होनेवाले दो तरकसों को दिया व न व दिव्य भूषणा, वसन तथा सोने की सामग्री को दिया किर दश हज़ार हाथी व एक लाख नील घोड़ों को दिया ॥ ४८॥ श्रीर बड़े मारी सोने के हज़ारों रथों को दिया किर एक

तेकर इस वनके वी ाज्य पैस्थापित क

वहां भी मेरी यह । अपनी कन्याका ब्य

की नाई पालन किया था वही उसकी माता हुई झौर वह बाझयु का पुत्र माई हुआ।। ४८।। और गंधर्व की कन्या स्नी हुई व विदर्भ देश शिवदेवजी को आराधन कर राजा हुआ।। ४१।। इस प्रकार अन्य मनुष्य प्रदोष में सदाशिवजी को आराधन कर चाहे हुए मनोरथों को पाते में उत्तम गांति को पाते हैं।। ६०॥ सूतजी बोले कि प्रदोष में शिवजी का पूजन यह पवित्र महाव्रत है जो यह कि धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष

उस राजपुत्र के लिये अनेक भांति के धनों को दिया॥ ४१॥ फिर उस गंघर्बराज ने उसकी सहाय के लिये बड़ी उम्र चतुरंगिग्री गंधर्बसेना स प्रकार उत्तम लक्ष्मी को प्राप्त राजेन्द्र का पुत्र प्यारी स्त्री समेत अपनी संपदा से प्रसन्न हुआ।। ४३॥ श्रौर समय के याग्य अपनी कन्या गंथबों का राजा विमान पै बहकर स्वर्ग को चला गया॥ ४४॥ श्रौर विवाह करके धर्मगुप्त ने गंथबों की सेना समेत फिर अपने नगर को प्राप्त सेना को मारडाला॥ ४४॥ खौर युद्ध में शाक़ि से दुर्धर्षण शत्रु को मारकर शत्रुसेना से रहित राजपुत्र ने खपने नगर में प्रवेश किया ॥ ४६॥ ापतिम् ॥ लभन्तेभीप्सितान्कामान्देहान्ते तु परां गातिम् ॥ ६०॥ सूत उवाच ॥ एतन्महात्रतं पुएयं प्रदोषे मंत्रियों व बाह्मखों से श्रभिषेक किये व स्वसिंहासन वै बैठे हुए राजपुत्र ने निष्कएटक राज्य किया ॥ ४०॥ श्रौर जिस विप्रकी स्वी ने प तत्सहायार्थे गन्धवाधि ानया ॥ धुनः स्वनगरं प्राप्य जवान रिषुवाहिनीम् ॥ ४४ ॥ दुर्घषेषां रणे हत्वा शक्त्या गन्धवेसेनया ॥ तिबलः प्रविवेश निजं धुरम् ॥४६॥ ततोमिषिक्रः सचिवेब्रांक्षणेश्च महोत्तमेः॥ रत्नसिंहासनारूढश्चके रा क्म ॥ ४७॥ या विप्रवनिता पूर्व तमपुष्णात्स्वपुत्रवत् ॥ सैव मातामवत्तस्य स भाता हिजनन्दनः॥ ४८॥ बहु हितुर्विवाहं समयोचितम् ॥ ययौ विमानमारुह्य गन्धवाधिपतिदिवम् ॥ ५४॥ धर्मग्रुप्तः कृतोद्दाह जाया विदर्भनगरेश्वरः ॥ आराध्य हेर्व गिरिशं धर्मधुप्तो त्र्योऽमवत् ॥ ५६ ॥ एवमन्ये समाराध्य 1 43 निजसम्पदा श्रियमुत्तमाम् ॥ अभीष्टजायासिंहतो सुमुदे धनानि विविधानि च ॥ ४१ ॥ गन्धवीनिन्यमत्युगं चतुरङ्गसमन्वितम् ॥ युनश्च २॥ इत्यं राजेन्द्रतनयः संप्राप्तः

म्क् तु

॥ ६१ ॥ सावधान होकर जो मनुष्य इस बड़े अद्भुत व पवित्र माहात्म्य को प्रदोष में शिवपूजन के अन्त में सुनता या कहता है ॥ ६२॥ । उसके दरिद्रता नहीं होती है और ज्ञान के ऐश्वर्य से संयुत वह अन्त में शिवलोक को जाता है ॥ ६३ ॥ जो मनुष्य अत्यन्त दुर्लेभ शरीर के चरशों का पूजन करते हैं अपने पुष्य से त्रिलोक को जीतनेवाल वे धन्य हैं श्रोर उनके चरश्कमलों की घूलि संसार को पात्रेत्र इति श्रीस्कन्द्पुराणे बह्योत्तरखएडे देवीद्यालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायां प्रदोषमहिमावर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥

॥ धर्मार्थकाममोक्षाणां यदेतत्साधनं परम् ॥ ६१ ॥ य एतच्छ् णुयात्युएयं माहात्म्यं परमाङ्गतम् ॥ प्र गान्ते कथयेदा समाहितः॥ ६२॥ भवेन्न तस्य दारिद्रयं जन्मान्तरशतेष्वापे ॥ ज्ञानेश्वयंसमायुक्तः सोन्ते लोकास्तेषां पदाम्बुजरजो भुवनं धुनाति॥ ६४॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखएडे प्रदोषमहिमावण् त् ॥ ६३ ॥ ये प्राप्य हुर्लमतरं मनुजाः श्रारीरं कुर्वन्ति हन्त परमेश्वरपाद्युजाम् ॥ धन्यास्त एव । ऽध्यायः ॥ ७ ॥

जी में फलाभिसन्थानरहित भक्ति करते हैं उनकी मुक्ति होती है जन्म व मरण नहीं होता है ॥ १॥ श्रौर विषयों ( कामनाश्चों ) की एव शिवजी में स्नेह करते हैं उनके फलों को मोगते हुए मनुष्य विषयों से तिरस्कृत नहीं होते हैं॥ १॥ जिस किसी भी भाव से शिव-जिमि निजमुतपतिहिं सीमंतिनि मुप नारि। सो श्रष्टम श्रष्याय में कह्यों कथा सुलकारि॥ सूतजी बोले कि सदैत श्रानन्दमय व शान्त तथ घिहीन स्रीर आदि सन्त से रहित शिवतस्य को जो जानते हैं वे उत्तम स्थान को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ व कामनास्त्रों के मुखों से विरक्त जे ह्वेन्ति शिवे रतिम् ॥ विषयैनांभिभूयन्ते मुझानास्तरफ्तान्यपि॥ ३ ॥ येन केनापि भावेन शिवभक्ति ममोगेम्यो ये प्रकुर्वन्त्यहैतुकीम् ॥ मिक्र परां शिवे धीरास्तेषां मुक्तिनं संमृतिः ॥ २ ॥ विषयानिभि च ॥ नित्यानन्दमयं शान्तं निविकल्पं निरामयम् ॥ शिवतत्त्वमनाद्यन्तं ये विदुस्ते परं गताः

and like न्द्रिय मनुष्य पावित्र होकर विधिपूर्वक वैदिक व लीकिक भंत्रों से शिवजी को पूजता है ॥ १० ॥ भीर ब्रह्मचारी, यहस्थ, कन्या व पित समेत रावजी को भली मांति पूजकर चाहे हुए बर को पाती है ॥ ११॥इस बिषय में में सुननेवाली के मनको हरनेवाली कथा को कहुंगा जिसको व जो मनुष्य केवल सोमवार में शिवजी का पूजन करते हैं उनको इस लोक व परलोक में डुख दुर्लभ नहीं होता है ॥ ६॥ श्रीर सोमवार हाल से नाश नहीं होता है और वह उत्तम गति को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ उत्तम स्थान को प्राप्त होने की इच्छावाला व विषयों में जिसका में से शिवजी को पूजे तो सुखों के ऋन्त में शिवजी की प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ विषयवासना को छोड़ने के लिये प्रायः कोई भी मनुष्य समर्थ कारण कर्ममयी पूजा मनुष्यों को कामधेन है ॥ ६ ॥ मायामय संतार में जो मनुष्य बहुत समय तक सुखपूर्वक विहार करके सुक्ति चाहते हैं शारीर के अन्त में उनका यह धर्म कहा गया है।। ७॥ संसार में शिवजी का पूजन स्वर्ग व मांश का कारण है और प्रदांषादि गुणों से संयुत सांमवार में येव मिक्रमंबति शाम्मवी ॥ १२ ॥ आयांवतं स्पः कश्चिरासीद्धमंभतां बरः ॥ चित्रवमंति विख्यातो न विनश्यति कालेन स याति प्रमां गातिम् ॥ ४ ॥ आहत्छः परं स्यानं विष्यासक्रमानसः ॥ प्रजये तिन्द्रयः ॥ वेदिकेलीं किकेवांपि विधिवत्यु जये िखवम् ॥ १० ॥ ब्रह्मचारी गृहस्यो वा कन्या वापि सम तृका वा संष्ठुच लमते वरमीप्सितम् ॥ ११ ॥ अत्राहं कथयिष्यामि कथां आतुमनोहराम् ॥ श्रुत्व नुः शारीरिषाम् ॥ ६ ॥ मायामयेषि संसारे ये विहत्य चिरं मुखम् ॥ मुक्तिमिच्क्रन्ति देहान्ते तेषां धर्मो ७॥ शिवप्रजाः सदा लोके हेतुः स्वर्गापवर्गयोः ॥ सोमवारे विशेषेष् प्रदोषादिशुषान्विते ॥ ८ ॥ केव विषयवामनाम् ॥ अतः कममय रियाचनम् ॥ न तेषां विधते किश्चिरिहामुत्र च हुर्जमम् ॥ ६ ॥ उपोषितः श्राचिध्त को प्राप्त होते हैं आर शिवजी की मिक्त होती है ॥ १२ ॥ आर्थावर्त देश में धर्मकारियों में श्रेष्ठ कोई 'चित्रवर्मा ऐसा प्रसिद्ध राजा मुं मोगान्ते शिवमाप्तुयात् ॥ ५ ॥ अश्रक्तः कश्चिद्दत्मप्टुं प्रायो खुः मोमवारे युजा कामधे वशीपकर है ॥ = ॥ र्तका ॥ वि मुक्ति प्रया

तिको धारनेवाली व सूर्य की प्रमांके समान उत्तम कान्तिमती और बन्द्रमा के प्रकाश की नाई सुन्द्री होगी ॥ २१ ॥ श्रीर दश हजार वर्ष तक

॥ श्रोर सब पुएयों को करनेवाला व सब संपदाश्चों को देनेवाला तथा शत्रुगणों को जीतनेवाला व शिव श्रोर विप्युजी का भक्त था॥१५॥ अपने श्रनुसार स्थियों में बड़े पराक्रमी पुत्रों को पाकर बहुत दिनों से चाहीहुई एक सुन्दरी कन्या को पाया ॥ १६॥ जैसे हिमाचल ने पार्वती लेये यमराज था ॥ १३ ॥ स्रीर वह धर्ममेतुवों का रक्षक तथा कुपथ्गामियों को व्राडदायक व यज्ञों को करनेवाला श्रीर शरमाधियों का उत्तम बाह्मण ने कहा कि हे भूपते। यह सीमंतिनी नामक तुम्हारी कन्या॥ १६॥ पार्वती की नाई मांगल्यवती व दमयंती की नाई रूप-रस्वती की नाई कलाओं को जाननेवाली व लक्ष्मी की नाई महागुण्यवती होगी ॥ २० ॥ ओर आदिति की नाई उत्तम सन्तानवाली तथ गगों को बुलाकर कीतुक श्रावेश चित्तवाले उस राजा ने कन्या के उत्पन्न होने में फलों को पूंछा ॥ १८ ॥ इसके उपरान्त वहां बहुत ही उसने कन्या को पाकर अपना को देवताओं के समान पूर्णमनोरथवान् माना॥ १७ ॥ एक समय उत्पत्तिवाले के लक्षणों को जाननेवाल ान्तिश्चिन्डिकेन मनोरमा ॥ २१ ॥ दश्वर्षमहस्राणि सह भन्नां प्रमोदते ॥ प्रसूय तनयानष्टो परं मुख भारतीव कलामिज्ञा लक्ष्मीरिव महाग्रुणा ॥ २० ॥ सुप्रजा देवमातेव जानकीव धृतव्रता ॥ रिव ो हिजसत्तमः ॥ एषा सीमन्तिनी नाम्ना कन्या तव महीपते ॥ १६॥ उमेव माङ्गल्यवती दमयन्तीव रुगत्मनाम्॥ १३॥ स गोप्ता धर्मसेतूनां शास्ता दुष्पथगामिनाम्॥ यष्टा समस्तयज्ञानां त्राता शरणामि 98 ॥ कत्तो सकलपुष्याना दाता सकलसम्पदाम् ॥ जेता सपनद्वन्दाना भक्तः शिवसुकुन्द्याः ॥ १४। मु पनीषु लब्ध्वा पुत्रान्महोजसः ॥ चिरेण प्राथितां लेमे कन्यामेकां वराननाम् ॥ १६ ॥ स लब्ध्वा तनया कुतूहलेनाभिनिविष्टचेताः पप्रच्छ कन्याजनने फलानि ॥ १८॥ अथ तत्राबर्ग देवसहशं मेने पूर्णमनोरथम् ॥ ९७॥ स एकदा जातकलक्षणज्ञ ॥ आत्मानं ब्रान्द्रजमुरुयहन्दान् ॥ मवानिव पावताम् ।

से अपनी होनेवाली विधवता को सुना ॥ २७ ॥ व बड़े वैराग्य को प्राप्त कन्या ने चिन्तन किया और याज्ञवरूक्यमुनि की मैत्रेयी स्त्री के हे मातः! भय से विकल में तुम्हारे चरण्यमल में प्राप्त हैं मुफ्त से तुम सीभाग्य बढ़ानेवाले कर्मको कहने के योग्य हो ॥ २६ ॥ इस प्रकार की चोट के समान कठोर ऐसा उस बाह्मणा का बचन सुनकर राजा थोड़ी देर तक चिन्ता से विकलसनवाला हुआ।। रथ ॥ इसके उपरान्त की कन्या से मुनि की स्त्री ने कहा कि हे तन्त्रींगे ! शिव समेत पार्वतीजी की शारण में जावो ॥ ३० ॥ श्रोर उपास करके नहाकर निर्मेल है। करके बह दिजियिय राजा सब भाग्यकृत जानकर चिन्तारहित हुआ।। २६ ॥ और क्रम से व्यतीत अवस्थायाली उस सीमंतिनी कन्या ने उत्तम प्रीति को पाया ॥ २३ ॥ इसके उपरान्त अमित शोभावाले अन्य भी धैर्यवान् बाहार्गा ने कहा कि यह चौद्हवें वर्ष में पेघव्यता को प्राप्त करेगी व आठ पुत्रोंको उत्पन्न करके उत्तम सुखको पावैगी ॥ २२॥ यह कहनेवाले उस बाह्मण की बनों से प्राकर राजाने उसके बचनहप ॥ अवाप परमां प्रीति तहागमृतसेवया ॥ २३॥ वैघठ्यं प्रतिपत्स्यति ॥ २४ ॥ इत्याकएयं वच ३३ ॥ यत बालका ॥ याइ इति प्रपन्नां सपतेः कन्यां प्राह मुनेः सती ॥ श्रारणं त्रज तन्वाङ्ग पार्वतीं शिवसंयुत ॥ २५ ॥ अथ सर्वान्समुत्सुरुय ब्राह्मण थिवोऽमवत् ॥ २६ ॥ सापि सीमन्तिनी बाला क्रमेणगतशैश्वा ॥ २८ ॥ मातस्त्ववर्षाम्भोजं प्रपन्नास्मि भयाकुला ॥ सामाग्यवधनं का । सोमवारे शिवं गौरीं युजयस्व समाहिता ॥ उपोषिता वा सुस्नाता विरजाम्बरधारिषी ॥ विन्त्यामास मावि शुश्रावात्मसर्वामुखात् ॥ २७ ॥ परं निवेदमापन्ना चेन्ताव्याकुलमानसः ॥ २२ ॥ इत्युक्तवन्तं त्रपतिथनः संपुज्य तं हिजम् हिजः प्राह धैर्यवानमितद्यतिः ॥ एषा चतुर्श वर्षे सर्व देवकृतं मत्वा निश्चिन्तः प तिनिष्टुरम् ॥ मुहूतभवद्राजा पनीं मैत्रेयीं पर्यष्टच्यत होगी॥ २४॥ बज्र ब सब बाह्यशों को बिद पतिके साथ श्रानन्द तास्य बज्र न्त्रहाबत्सत धिठ्यमात्म अमृतके सेवन से

से सौभाग्य व सब सुख मिलता है।। ३३ ॥ धूपदान से सुगन्थित और दीपदानमें कान्ति होती है व नैवेद्यों से महासुख और ताम्बूल देने से 8॥ और प्रणाम करने से धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष होता है और आठ ऐरवर्यादिक सिंदियों का जप ही कारण है।। ३४॥ और होम से सब हिद्द होती है व बाह्यणों के भोजन से सबही देवताओं की प्रसन्नता होती है॥ ३६॥ इस प्रकार सोमवार में महादेव व पार्वती को भी आरा-कराकर शिवजी को मलीमांति प्रसन्न करो ॥ ३२ ॥ श्रीमेषक्से पाप का नाश होताहै व पीठपूजन से चक्रवतित्व होता है श्रीर चन्द्रन, माल

ामियः सुतः ॥ तस्य चन्द्राङ्गरो नाम पुत्रोभूचन्द्रसन्निमः ॥ ४० ॥ चित्रवर्मा त्रपश्रेष्ठस्तमाह्य त्या मिनाः घुजां कत्वा यथोचिताम् ॥ ब्राह्मणान्मोजयित्वाथ शिवं सम्यक्प्रसाद्य ॥ ३२ ॥ पापक्षयोऽ ाम्राज्यं पीठधुजनात् ॥ सोमाग्यमाखिलं सोष्ट्यं गन्धमाल्याक्षतापणात् ॥ ३३ ॥ धूपदानेन सागन्ध्य ॥ घोराद्घोरं प्रपन्नापि महाक्रेश् भयानकम् ॥ शिवधुजाप्रभावेण तरिष्यासे महद्वयम् ॥ ३८ ॥ इत्यं सी म्यगतुशास्य पुनः मती ॥ ययौ सापि बराशेहा राजपुत्री तथाऽकरोत् ॥ ३६ ॥ दमयन्त्यां नलस्या ॥ नैवेधेर्च महामोगो लक्ष्मीस्ताम्ब्लदानतः ॥ ३४ ॥ ध्माष्काममाक्षार्च नम्स्कारप्र श्वयादिमिदीनां जप एव हि कारणम् ॥ ३५ ॥ होमेन सर्वकामानां समुद्धिरपजायते॥ संवैपामेव देवान माजनात् ॥ ३६ ॥ इत्थमाराघ्य शिवं मोमवारे शिवामापे ॥ अत्यापद्मपि प्राप्ता निस्तीणामिमव ब्हानतः । तुष्टिमास भवेः॥ ३

धन करो तो बड़ी विपत्ति में भी प्राप्त तुम दु:ख को उतर जावोगी॥ ३७॥ घोर से भी घोर बड़े भारी भयंकर केश को प्राप्त भी तुम शिवपूजन के प्रभाव से बड़े भय को नाँघ आवोगी॥ ३८॥ इस प्रकार मोमंत्रिती से असी काली काली कि कि कि कि कि कि का प्राप्त की प्राप्त भी तुम शिवपूजन के प्रभाव से बड़े पुत्र हुआ है उसके चन्द्राङ्गर नामक पुत्र चन्द्रमा के समान हुआ है॥ ४०॥ चित्रवर्मा नामक श्रेष्ठ राजा ने उस राज-जी में इन्द्रसेन नामक

ग बड़ा भारी समाज हुआ।। ४२ ॥ और समय में उसका ब्याह करके प्रवीम् चन्द्राङ्गर ने वहीं श्वशुर के घरमें कुछ महीनों तक निवास उतरने लगा तब दैव के वश से भँबर से ताडित नाव निषादों समेत डूचगई॥ ४५॥ श्रौर उसके दोनों किनारों पै सब सेनालोगों के देखते हुए बड़ामारी हाहा गुर की आज़ा से उसके लिये सीमंतिनी नामक कन्या को दिया ॥ ४१ ॥ और उसके उस विषाह कर्भ में वह बड़ामारी उत्सव हुआ जहां समय वह बलवान् राजपुत्र कितेक मित्रों समेत लीला से यमुना को उतरने के लिये नाव पे सवार हुआ।। ४४॥ जब वह राजपुत्र यमुना को क सब राजाओं क किया॥ ४३॥ एक कुमार को बुलाक

Eo des

मूचित्रता ॥ ४६ ॥ तथान्ये मन्त्रिमुख्याश्च नायकाः सपुरोहिताः ॥ विक्रजाः शोकसन्तप्ता विलेधुमु पिनों संमवायों महानभूत ॥ ४२ ॥ तस्याःपाणिग्रहं काले कृत्वा चन्द्राङ्गदः कृती ॥ उवास कृतिचि व श्वशुरालये ॥ ४३ ॥ एकदा यमुनों तर्तुं स राजतनयो बली ॥ आहरोह तर्रों कैश्चिद्दयस्यैः सह लीख कन्यां सीमन्तिनीं तस्मै प्रायच्बद् धुवंतुज्ञया ॥ ४१ ॥ सोऽस्नमहोत्सवस्तत्र तस्या उदाहकर्माण ॥ त्तस्यास्तटहये॥पश्यतां सर्वेसैन्यानां प्रलापो दिवमस्प्रशत्॥ ४६॥ मज्जन्तो मझिरे केचित्को चढ्याहो राजपुत्राद्यः केचित्रादृश्यन्त महाजले ॥ ४७॥ तदुपश्रुत्य राजापि चित्रवमातिविह्नतः ॥ यमुना प्य विचेष्टः समजायत ॥ ४⊏ ॥ श्रुत्वाथ राजपत्निथर्च वभूबुगतचेतनाः ॥ सा च सीमान्तनी श्रुत्वा गरिंमस्तरति कालिन्दों राजपुत्रे विधेवशात्॥ ममऊज सह कैवतराविताभिहता तरी॥ ४५॥ हा हेति शब्द दरं गताः

र विलाप के शब्द ने आकाश को स्पर्श किया॥ ४६ ॥ ड्र्यते हुए कितेक लोग मरगये व कोई ग्राह के पेट में प्राप्त हुए और कोई राजपुत्रादिक कर चैतन्यतारहित होगई और वह सीमंतिनी सुनकर मुच्झित होकर गुध्वी पै गिरपड़ी ॥ ४६॥ श्रोर अन्य मुख्य मंत्री व पुरोहित समेत शोकसे पड़े॥ ४७॥ उसको सुनकर चित्रवमी राजा भी बहुत विह्नल हुआ और यमुनाके किनारे प्राप्त होकर मूच्छित होगया॥ ४८॥ इसके उपरान्त महाजल में न देख कार शब्द हुआ श्री

मग्यमी राजाने धीरे धीरे नगर को श्राकर कन्या को समभाया ॥ ४४ ॥ श्रीर उस राजा ने जल में ड्वेहुए दामाद का प्रेतकमें श्राये हुए उनके ॥ से करवाया ॥ ४६ ॥ श्रीर पतिलोक में बुद्धियाली उस पतिवता सीमंतिनी को पिता ने स्नेह से मना किया श्रीर वह वैघच्यता को प्राप्त

मुदारुणम् ॥ ध्यायन्ती शिवपादाब्जं वत्सरत्रयमत्यगात् ॥ ५६ ॥ प्रत्योकादिबोन्मत्तामिन्द्रमेनं मही

मुनि की स्त्री ने जो उत्तम सोमवार का ब्रत बतलाया था विधवापन को प्राप्त भी उत्तम आचारवाली सीमंतिनी ने उसको नहीं खोड़ा॥ ४०॥ वर्ष में बड़ा वारण दुःख पाकर शिवजी के चरण्यकमलों को ध्यान करती हुई उसने तीन वर्षों को व्यतीत किया ॥ ४६ ॥ और पुत्र के शोक

से कोई खाती पीटने लगे व कोई शिर पीटने लगे और हा राजपुत्र! हा तात! कहां हो कहां हो यह कहकर घूमने लगे ॥ ५३॥ इस प्रकार ४१॥ और उसके मंत्री व उनके पुरवासी तथा उस देश के निवासी लोग बालक, बृद्ध व हिायां आहिक सब शोक से विकल होकर रोने विद्वल व मुक्तकेश होकर विलाप करने लगे ॥ ४० ॥ श्रीर इन्द्रोन राजा भी पुत्र की वार्ता को सुनकर दुःखित हुआ व खियों सनेत मुचिक्त शोक से विकल व उदासीन नगर यकायक क्षोमित हुआ व चित्रवर्मा राजा का नगर यकायक क्षोभित होगया ॥ ४८ ॥ इसके उपरान्त वृद्धों ॥ ४५॥ स राजाम्मास मग्नम्य जामातुस्तस्य बान्यवैः ॥ आगतैः कारयामास साकल्यादौध्वेदेहि ॥४०॥ इन्द्रमेनोपि राजेन्ट्रः धुत्रवात्तां मुद्रः स्तितः॥ आक्एथं सहपत्तांभिनेष्टसंज्ञः पपात ह ॥५१॥ तन्मनित्र र वित्रवम्पुरं तया ॥ ५८॥ अय हुद्धैः समाश्वस्तिरिचत्रवामां महीपतिः ॥ श्रतिनंगर्माणत्य सान्त्यामास ऽपिदेष्टं यत्सोमवारत्रतं शुभम् ॥ न तत्याज शुमाचारा वैयन्यं प्राप्तवत्यापि ॥ ५-॥ एवं चतुर्श्शे वर्षे रास्तया तद्देशवासिनः ॥ आबालट्डननितार्चुकुग्धः शोकविह्नलाः॥ ५२॥शोकात्केचिद्धरो जच्नुः शिरो चन ॥ हा राजपुत्र हा तात कामि कामीति बभमुः ॥ ५३॥ एवं शोकाकुलं दीनामिन्द्रसेनमहीपतेः ॥ नगः ॥ सा च सीमन्तिनी साघ्नी भत्नोकमतिः सती ॥ पित्रा निषिद्धा स्नेहेन वैघठ्यं प्रत्यपद्यत ॥ ५७ । न्द्रसन राजा का

क झी कति से में के ॥ ६,६ ॥ श्रीर विचित्र रहीं से भूतिन

से उन्मंत की नाई इन्द्रसेन राजा को बल से दबाकर के सन्तानहीम राजा को पकड़कर स्त्री समेत बन्दीगृह नागनारियों को देखा ॥ ६२ ॥ श्रोर जलकीडा में ल से लिये जाते हुए उस राजकुमार ने बड़े श्रद्धत व सुन्दर .

नागनास्थिं को देखा ॥ ६२ ॥ और जलकीडा में क.

से लिये जाते हुए उस राजकुमार ने बड़े श्रहत व सुन्दरः

पतिम् ॥ प्रमह्म तस्य दायादाः सप्ताङ्कां जहु
कारामेवने सपनीको निविशितः ॥ ६१ ॥ चन् ददशौरगकामिनीः ॥ ६२ ॥ जलकीडामु सङ्गा तयम् ॥ ६३ ॥ स नीयमानस्तरमा पत्रगीमिन्देण द्राजतनयो महेन्द्रमवनोपमम् ॥ महारत्नप्रिशाज-माणिक्यगोपुरहारं मुझादामिमिरुउचलाम् ॥ ६६ मणिदीपविराजितम् ॥ ६७ ॥ तत्राप्र्यत्समामध्ये तम् ॥ ६८ ॥ दिञ्याम्बर्धरं हीप्तं रत्नकुएदुलराजितम् से प्रकाशित व इन्द्रमन्दिर के ममान घरको देखा ॥ ६५ ॥ और हीरा, मुंगा व से उज्ज्ञ्ज नगर के हारको देखा ॥ ६६ ॥ और मनोहर चन्द्रकान्तमीण् की भूमि व स्थान को देखा ॥ ६०॥ यहां समा के मध्य में रह्मों के आसन पे बेठे हुए अनेक सी घारण किये, व प्रकाशित तथा रह्मों के कुंडलों से जोमित श्रीर श्रनेक मांति के

त भाइयां ने सिहासन के। हरकर उस त को लेगईं ॥ ६३ ॥ नागिनियों से वेग् त को लेगईं ॥ ६३ ॥ नागिनियों से वेग् तहारकों की सब आर वमकती हुई किरणों दिः सोऽप्रजो न्द्रमः ॥ निग्रहा जि ॥ अथोधोमज्जमानोऽसो एरमाद्धतम् ॥ ६४ ॥ सोऽपश्य वृद्दमिषेट्दर्थप्रासादशतसङ्कलम् ॥ दिस्कृणाटकम् ॥ अनेकशतमाहस्त्र ,क्षकं पन्नगाथीशं फणानेकशतोऽज्व ,क्षकं पन्नगाथीशं फणानेकशतोऽज्व तिषुकृटद्यतिराञ्जितम् ॥ ६८ ॥ फणा नेहुए सेकड़ो मन्दिरों से संग्रुत और मोतियों की मालर कणाट को देखा व अनेक लक्ष मिण्रिक्षी दीणों से शामित ल सर्पराज तक्षक को देखा व अनेक लक्ष मिण्रिक्षी दीणों से शामित

2 20

राजकुमार के नेत्र चकचौंघे होगये॥ ७३॥ श्रीर नागराज ने भी उस सुन्द्र राजपुत्र की देखकर नागिनियों से यह पूंछा कि यह कीन है नारों नागकन्या सब आर से घेरे थीं ॥ ७१ ॥ और दिन्य आभूषणों से प्रकाशित अंगोवाले तथा दिन्य चन्द्रन से पूजित क कालागिन के से सर्वनारायण के समान तक्षक को ॥ ७२ ॥ बुद्धिमान् राजपुत्र मंभा के स्थानमें देखकर प्रणामकर हाथों को जोड़कर उठकर खड़ा हुआ और ों की किरणोंसे संयुत्त व हाथों को जोड़ेहुए श्रमंख्य उत्तम सर्प उनकी सेवा करते थे ॥ ७० ॥ श्रीर रूप व योषन की मधुरता तथा विलाम की ने वजन को सुनकर तक्षक से यह बचन कहा ॥ ७७॥ राजपुत्र बोला कि पृथ्वीमंडल में कोई निष्धसंज्ञक देश है उसका स्वामी नलनामक श्रीर इम्यन्ती का पति वह पत्रित्र यश्वाला राजा उत्तम था॥ ७८ ॥ व ठसके भी इन्द्रसेननामक पुत्र हुआ है उसका पुत्र में चन्द्राङ्गद आई हैं ॥ ७४॥ इसके उपरान्त महात्मा तक्षक ने राजपुत्र से पूंछा कि तुम किसके पुत्र हो व तुम्हारा कीन देश है और तुम कैसे आह ाया है॥ ७४॥ उन नागिनियों ने कहा कि कुल व नाम न जाने हुए इस राजकुमार को हम सघोंने यमुनाजी के जलमें देखा था श्रीर इसक गाक्षिप्तलोचनः॥ ७३॥ नागराजोपि तं दृष्टा राजपुत्रं मनोरमम्॥ कोऽयं कस्मादिहायात इति पप्रच्छ वाक्यमत्रवीत्॥ ७७॥ राजघुत्र उवाच ॥ श्रास्ति भूमएडले कश्चिहेशो निषधसंज्ञकः ॥ तस्याधिपोऽभ नाम महायशाः ॥ स पुएयकीत्तिः क्षितिपो दमयन्तीपतिः शुभः ॥ ७८ ॥ तस्मादपीन्द्रमेनारूयस्तस्य ब्यैरमंख्येः पन्नगोत्तमैः ॥ उपासितं प्राञ्जालिमिष्टिचत्रस्त्राषितैः ॥ ७० ॥ रूपयोषनमाधुर्यषित नि ॥ नागकन्यासहस्रेष समन्तात्परिवारितम् ॥ ७१ ॥ दिञ्याभरणदीप्राङ्गे दिञ्यचन्दनचित्तम्। ॥ दृष्टा राजमुतो धीरः प्राष्टिपत्य समास्थले ॥ उत्थितः प्राञ्जिति १४ ॥ ता ऊच्धमनातोये दृष्टोऽस्मामियंद्रच्छ्या ॥ अज्ञातकुलनामायमानीतस्तव सन्निधिम् ॥ ७५ । जपुत्रस्तक्षकेण महात्मना ॥ कस्यामि तनयः कस्त्वं को देशः कथमागतः ॥ ७६ ॥ राजपुत्र व दुर्धर तेजसादित्यसन्निमम् ॥ ७२ पन्नगी

नामक बड़ा बलवान हूं व ब्याह करके में श्वशुर के घरमें था और यमुनाजल में विहार करताहुआ देवसे प्रीरत में डूचगया॥ ७६॥ और ये नागक्षियां मुफ्तको तुम्हारे समीप लेआई हैं अन्य जन्मों में इकट्टा कियेहुए पुरायोंसे में तुम्हारे चरणकमल को देखकर॥ ८०॥ आज धन्य हूं धरय हूं और मेरे पितर कुतार्थ होगये क्योंकि तुमने देवासे मुफ्तको देखा व वार्चालाप किया॥ ८१॥ सूतजी बोले कि इस प्रकार उदार व अतिमुन्दर तथा सीधे बचन को मुनकर फिर तक्षक ने से कहा॥ ८२ ॥ तक्षक बोला कि हे हे नरेन्द्रपुत्र ! मत डरो धीरज धरो और सब देवताश्रों में किसको तुम सदैव पूजते हो ॥ ८३ उत्कर्षठा से राजपुत्र

लः ॥ चन्द्राङ्गरोस्मि नाम्नाहं नवोदः श्वशुरालये ॥ विहरन्यमुनातोये निमग्नो देवचोदितः ॥ ७६ ॥ गिस्नीमिरानीतोस्मि तवान्तिकम् ॥ दृष्टाहं तव पादाब्जं पुर्पयैजन्मान्तराजितेः ॥ ८० ॥ श्रग्य घन्योऽस्मि कृताथौँ पितरो मम ॥ यत्प्रेक्षितोऽहं काहएयात्वया संभाषितोपि च ॥ ८१ ॥ सूत उवाच ॥ इत्युदारम वः श्रुत्वातिपेशालम् ॥ तक्षकः पुनरौत्मुक्याहभाषे राजनन्दनम् ॥ ८२ ॥ तक्षक उवाच ॥ भो मो नरे ना मैषाधीरतां व्रज ॥ सर्वदेवेषु को देवो युष्माभिः षूज्यते सदा ॥ ८३ ॥ राजपुत्र उवाच ॥ यो देवः शिबोऽस्मामिः स पुज्यते ॥ ८६ ॥ यस्यांशातामसाज्ञातो रहः कालाग्नि न्द्रतायाद मा भैषायोरता त्रज ॥ सर्वर्षेषु को देवो युष्माभिः युज्यते सदा ॥ ⊏३ ॥ राजपुत्र उवाच ॥ यो देवः सर्वेदेवेषु महादेव इति स्मृतः ॥ युज्यते स हि विश्वात्मा शिवोऽस्माभिष्ठमापतिः ॥ ⊏४ ॥ यस्य तेर्जोशलेशन रजसा म नः पूज्यो महश्वरः ॥ ८५ ॥ यस्यांशात्मात्तिकं हिन्यं विभ्रहिष्णु विश्वं विमति भूतात्मा ः ॥ कृतकपोऽसुजाद्देश्वं एतामिः पन्नगर्ह धन्योऽस्मि कृत संज्ञान्तं ववः च प्रजापति सनातनः । धुन्रो महाब

के तेज भाग के कुछ अंशवाले रजोगुर्ण से रचित रूपवाले ब्रह्माजा ससार का रचत है व ।शवजा हनार हुणन नान है।। ज्यार जिनके तमीगुर्णवाले अंश से सारिवक तेजको थारते हुए सनातन विष्णु भी संसार को पालते हैं वे भूतात्मक शिवजी हमलोगों से पूजेजाते हैं।। द्वा । स्रीर जिनके तमीगुर्णवाले अंश से राजपुत्र बोला कि सब देवतात्रों के मध्य में जो देवता महादेव ऐसे कह गये हैं वहीं संसारात्मक पार्वती के पित शिवजी हमसे पूजेजाते हैं॥ ८४ ॥ श्रीर जिन

न उत्पन्न रहजी प्रलय में इस संमार की संहार करते हैं वे शिवजी हमसे पूजने योग्य हैं ॥ ८७॥ जो ब्रह्मांके भी रचनेवाले श्रीर कारण के जों के मध्य में जो उत्तम तेज हैं वे शिवजी हमारी उत्तम गति हैं॥ टट ॥ और समीप रिथत भी जो पाप से नशिवतवाले जनों के दूर स्थित ते वे शिवजी हमलोगों की उत्तम गति हैं॥ ट ॥ और जो अस्मि में स्थित हैं व जो भूमिमें व पवनमें और जो जलमें स्थित हैं व जो आ-गत्मक सदाशिवजी हमलोगों से पूजने योग्य हैं ॥ ६० ॥ ब्रीर जो सब प्राशियों के साक्षी व श्रारीर में स्थित जो निरंजन है ब्रीर संसार जिस तेजवाले व विश् काशमें हैं

में पासहै ने शिवजी हमसे युजेजाते हैं ॥ ६१ ॥ जिसको विद्यान् लोग एक पुरास्पुरुष कहते हैं व गुर्गों के विकार से जिसको भिल कहते हैं और निर्मत पर (मोथ) का नहीं चाहते हैं और कमें की ज़ंजीर व कालचक्रको नांघकर निडर होकर घूमते हैं वे शिवजी हमारी गति हैं ॥ ६५ ॥ श्रीर को आत्मज्ञानियों के मन, बचन की बृतियां स्पर्श नहीं करती हैं वे श्रेष्ठ शिवजी हमारे पूजनीयहैं ॥ ६३ ॥ व जिनकी प्रसन्ताको पाकर विद्यान् ोई तुरीय कहते हैं श्रोर अन्य लोग कृटस्थ कहते हैं ये शिवजी हमारी गतिहैं ॥ ६२ ॥ श्रोर जिन ज्ञानमय व अचिन्तनीय तत्त्व तथा अमित अमिशेलकाजनकाश्चरन्त्यमीताः म शिवो गतिनः॥ ६८॥ यस्य स्मृतिः सक्लपापरुजा विघातं मदाः ा हुज्यः परमः शिवो नः ॥ ६३ ॥ यस्य प्रसादं प्रतिलम्य सन्तो वाञ्जन्ति नैन्द्रं पद्मुरुज्वलं वा ॥ शेवो गतिनैः ॥ ६२ ॥ यं नास्प्रश्रेष्वैत्यमिविन्त्यतत्वं दुरन्तथामानमतंस्वरूषम् ॥ मनोवचोद्यन्य आत्म मं तेजः स शिवो नः परा गतिः ॥ दः ॥ योन्तिकस्थोऽपि इरस्थः पापीपहतचेतमाम् ॥ अपरिच्छेग्य तः सदाशिषः॥ ६०॥ यः साक्षी सर्वभूतानां य आत्मस्यो निरञ्जनः ॥ यस्येच्ञ्रावशागो लोकः सोऽस्म ते शिवः॥ ६१॥ यमकमाद्यं धुरुषं धुराणं वदन्ति मिन्नं ग्रणवेकतेन ॥ क्षेत्रज्ञमेक्थ तुरीयमन्थं कूटस्थ ो नः प्रमा गतिः॥ ८६॥ योऽग्नौ तिष्ठति यो भूमौ यो बायो सलिले च यः॥ य आकाशे च विश्वात्म विश्वमेतद्वरत्यन्ते स प्रज्योऽस्मामिरिश्वरः॥ =७॥ यो विधाता विधातश्च कारणस्यापि कारणम् 

डाल जन्मवाले मनुष्यों के भी सब पापरूपी रोगों को शीघही नाश करता है व जिनका पूर्णस्वरूप श्रुतियों से इंड्ने योग्य है उन सदैव पूजन करते हैं ॥ ६४ ॥ व स्वर्ग की नदी गंगाजीने जिनके मस्तक में स्थान पाया है श्रीर भगवती जगद्मिका पार्वतीजी जिनके श्वजी के लिये हम अड़में प्राप्त हैं न तक

॥ तथा रोग से पीड़ा नहीं होती है तुम यही पर इच्छा के अनुसार विहार करो व यथायोग्य मुखों को भोग करो ॥ १॥ नागराज से ऐसा नुपेन्द्रपुत्र! में तुम्हारे फ्रपर प्रमन्न हूं व तुम्हारा कल्याया होवे जीकि बालक भी तुम परेसे भी परे श्रेष्ठ शिव तत्त्र को जानते हो ॥ ६६॥ य है व ये स्नियां सुन्दर नेत्रोंबाली हैं स्रौर ये सब वृक्ष कल्पवृक्ष हैं व बावलियों में श्रमुतरूपी जल है ॥ १००॥ श्रौर यहां भयंकर मृत्यु जय हो व योगियों के हद्य में जिनकी सदेव मूर्ति रहती है उनकी जय हो श्रीर जिनकी मूर्ति सब तस्वों को प्रकाश करती है गुणों की ह, वासुकी दोनों जिनके कुएडल हैं वे अर्धचन्द्रमालवाले शिवजी हमारी गति हैं ॥ ६६॥ और वेदोंकी शिखा के अग्रमाग में जिनके शिवजी हमसे पूजेजाते हैं ॥ ६७ ॥ उसका यह वचन सुनकर महादेवजी में उत्पन्न भक्ति व प्रसन्नमनवाले तक्षक ने राजपुत्र से कहा ॥ ६८ यथेष्टं विहरात्रैव भुक्क्ष्य भोगान्ययोचितात् ॥ १ ॥ इत्युक्तां नागराजन स राजन्द्रकुमारकः ॥ प्रत्यु पुल्कसजन्मभाजाम् ॥ यस्य स्वरूपमलिलं श्रुतिमिविष्ग्यं तस्मै शिवाय मततं करवाम प्रजाम् ॥ स्माकमेव गतिरधंशशाङ्कमौतिः॥ ६६ ॥ जयति निगमचुडायेषु यस्याङ्घिपदां जयति च हदि नित्यं इत्याक्एयं वचस्तस्य तक्षकः प्रीतमानमः॥ जातमक्रिमंहादेवे राजप्रुत्रममाषत॥ ६८॥ तक्षक उवाच॥ ाहहशोऽबताः॥ एते कल्पहुमाः सर्वे बाप्योमृतरसाम्मसः॥ १००॥ नात्र मृत्युभयं घोरं न जरारोग विजितग्रणमगेः युज्यतेऽस्मामिरीशः॥ ६७। प्रि लब्धनिलया मुरलोकमिन्धयम्याङ्गा भगवती जगदम्बका च ॥ यत्क्रण्डल तबहह तक्षक्व भड़ें स्तासब राजन्ड्रनन्दन ॥ बालोपि यत्परं तत्त्वं वेतिस शैवं परात्परम् ॥ ६६ । ग मातः ॥ जयाते सकलतत्वोद्धासनं यस्य मूर्तिः स गीडनम

में जानो यह फहकर बिदा किया ॥ १०॥ इस प्रकार वह चन्द्राङ्गद अनेक प्रकार का धन लेकर व इच्छा के अनुसार चलानेवाले घोड़ पै सवार

ले नुपेन्द्पुत्रने हाथों को जोड़कर बड़े हर्ष से कहा॥ १॥ कि समयमें भैंने ब्याह किया है और मेरी की उत्तम बतवती है व मेद्रेत शिव-कहनेवाले उस राजकुमार को कल्पवृक्षों से उपजेहुए दिन्य व उत्तम श्रन्नों से तृप कर तथा उत्तम चन्द्रन, वसन, माला, रत्न व विचित्र ण तथा दिव्य आभूषणों व वसनों को दिया और एक राक्षम को दिया ॥ ८। ६ ॥ और उसकी महाय के लिये एक नागराजकुमार को नियुक्त ण किये होने ॥ ४॥ इस कारण बहुत दिनोंतक मुक्तको किसी प्रकार यहां स्थित होना न चाहिये मुक्तको उसी लोक को तुम द्या से पठाने और पिता, माताक मेही एक पुत्र हूं ॥ इस समय वे सुभ्कतों मरहुए सुनकर बड़े शोक से संयुत होवैंग व प्रायः प्रासों से रहित होवेंग य ॥ ६ ॥ श्रीर ष्रानेक प्रकार के सुखों से प्रसन्न कराकर किर नागराज ने कहा कि तुम जब जब बाद करोंगे तब तब में तुम्हारे आगे प्रकट गराज तक्षकने अनेकप्रकार के द्रीपों, समुद्रों व लोकों में बिन रोकटोंक व इच्छा के अनुसार चलनेवाला एक घोड़ा सवारीके लिये राजकुमार ससाम् ॥ बाहनाय ददावेकं राक्षमं पन्नगेश्वरः॥ ६॥ तत्प्तहायार्थमेकं च पन्नगेन्द्रकुमारकम् ॥ नियु त्या कताञ्जां लेहदार्थीः ॥ २ ॥ कतदारोऽस्म्यहं काले मुत्रता ग्राहणा मम ॥ शिव्यजापरा नित्य कि ॥ ३ ॥ ते त्वश्च मां मुत्तं मत्वा शोकेन महताष्ट्रताः ॥ प्रायः प्राणीवियुज्यन्ते देवात्प्राणान्वहन्ति धुत्राय तक्षक्रोश्वं च कामगम् ॥ नानाद्वीपसमुद्रेषु लोकेषु च निरगलम् ॥ = ॥ दत्तवान् रत्नामरणादि प्रीत्या गच्बोति विससर्ज तम् ॥ १० ॥ इति चन्द्राङ्गतः सोऽथ संग्रह्म विचिधं धनम् ॥ अश्वं कामगमा धैश्च मोगैः धुनर्भमाषे मुजगाधिराजः ॥ यदा यदा तं स्मरसि त्वद्र्यत्दा तदा विष्कियते मयति॥ ॥। इत्युक्तवन्त ॥ आप्यायायत्वावरगन्धवासः सम्बाहेञ्यामर्षाविचित्रैः ॥ ६ ॥ सन्तोष तो मया बहुतियं नात्र स्थेयं कथंचन ॥ तमेव लोकं रूपया मां प्रापित्तमहीसि ॥ ५ । विषेत्रान्नैः सुरपादपात्यैः

मितिनी को ॥ १८ ॥ देखकर घोड़े से उतारकर राजकुमार नदी के किनारे बैठ गया श्रीर उस स्त्री को बुलाकर उसने समीप बिठाकर यह । खुड़ी होगई ॥ १६ ॥ और यह राजेन्द्रपुत्र उसका यह स्मरम् करता हुन्ना कि पहले देखी हुई है और कंठाभूषण को छोड़े तथा १७ ॥ तथा बिन गूंथी वेणीवाली और अंगराग से रहित व नेत्रों के अन्त भाग में नील अंजन से रहित और दुर्बल अंगोंवाली ब करते हुए देखा॥ १४ ॥ व दिच्य रबों से संयुत तथा दिच्य माला व शिरभूषण्याताले श्रीर दिच्य सुगन्धवाले शरीर से दश योजन ए ॥ १४ ॥ व दिन्य घोड़े थे चढ़े हुए उस श्रपूर्व श्राकारवाले राजकुमार को देलकर जड़, उन्मत्त व डरी हुई सी वह सीमीतनी उन्हीं ब्ह पतिव्रता सीमंतिनी स्त्री बड़ां नहाने के लिये गई ॥ १३ ॥ और उस स्त्री ने मनुष्यरूषवाले राक्षस व नागपुत्र से संयुत राजकुमार को निकला ॥ ११ ॥ और थोड़ी देर में उस नदी के जलमें उठकर दिख्य बोड़े पै सवार होकर मुन्दर किनारे पै घूमने लगा ॥ १२ ॥ इसी समय ॥ का त्वं कस्य कलत्रं वा कस्यामि तनयामती ॥ किमिदं तेझने वाल्ये दुःमहं शोकलक्षणम् ॥ २०॥ व्यमाल्यावतंसकम् ॥ देहेन दिव्यगन्धेन व्याक्षिप्तद्शयोजनम् ॥ १५ ॥ तमपूर्वाकृतिं धिक्ष्य दि स्थितम् ॥ जडोन्मतेव भीतेव तस्यौ तन्त्यस्तलोचना ॥ १६ ॥ तां च राजेन्द्रपुत्रोऽसौ दृष्टपुर्वामिति शाङ्गीं शोकद्विताम् ॥ १८ ॥ द्वष्टाऽवतीयं तुरगादुपविष्टः मरित्तरे ॥ तामाह्रय वरारोहासुपवेश्येदम ह बिनियंयौ॥ ११॥ स महतादिबोन्मज्य तस्मादेव सरिज्ञलात्॥ विजहार तटे रम्ये दिञ्यमारुह्य १२ ॥ अथास्मिन्समये तन्बी सा च सीमन्तिनी सती ॥ स्नातुं समाययौ तत्र सखीपिः परिवारि क्रकएठाभर्षा कएठमुत्रांचेवाजताम् ॥ १७ ॥ अस्याजितधामिलामङ्गागविवाजताम् ॥ त्यक्रनीता सा दद्शं नद्तिरि विहरन्तं चपात्मजम् ॥ रक्षमा नरस्पेण नागपुत्रेण चान्वितम् ॥ १८ ॥ दिञ्यरह होकर उन दोनों समेत में साखियों से विरी हुई के किनारे- विद्वा मरन्॥ निर्म व्याश्वमाधिस ह्हा ताभ्या बाजिनम् समाकृत् त्रवीत् ॥ में श्रांखों को CANAL MEN MEN MEN MEN MEN

कीन हो व किसकी स्त्री हो और किसकी कन्या हो वहे अंगने! वाल्यावस्था में तुम्हार यह दुस्सह शांक का लक्षण केंसे हुआ है।। १०॥

मित

। पूंछी हुई वह ख्राँसुवों समेत लोचनोंवाली की ख्रापही कहने के लिये लिजित होगई तब उसकी सखी ने सब बुत्तान्त कहा ॥ २१॥ वह निष्य देश के राजाकी पतीहू है ख्रीर चन्द्राक्ट्र की स्त्री व चित्रवमी की कन्या है।। २२ ॥ इसका पित देवयोग से इस महाजल में ए विषवताको प्राप्त यह दुःख से सुखीहुई है।। २३ ॥ इस प्रकार बढ़े बलवान् शोक से तीनवर्ष बीतगये हैं आज सोमवार में यहां नहाने रह ॥ ख्रीर इसके रवधुरका राज्य शत्रुवों ने हरलिया व बल से पकड़ कर बाँघलिया है श्रीर स्नीसमेत वह उनके वशमें स्थित है।। २४ ॥ की आपही कहने के लिये लिजित होगई तब उसकी सखी ने सब ब्तान्त कहा ॥ २१॥ ब्झिस ॥ किं मां वेतिस महाबाहो दृष्टवानिक्स कुत्राचित्॥ २६ ॥ दृष्टपुर्व इवामासि मया च स्वजनो २४॥ तथाप्येषा शुमाचारा सोमवारे महेश्वरम् ॥ साम्बिकं परया भक्त्या पुजयत्यमलाश्या ॥ २६॥ ॥ इत्थं मुखीसुखेनैव सर्वमावेद्य मुब्रता ॥ ततः सीमन्तिनी प्राह स्वयमेव हपात्मजम् ॥ २७ ॥ कस्त्वं शः काविमौ तंव पार्यवेगौ ॥ देवो नरेन्द्रः सिद्धो वा गन्धवों वाथ किन्नरः ॥ २८ ॥ किमर्थ मम छत्तान्तं स्ने मंष्ट्या सा बधुरश्रुलोचना ॥ लिङजता स्वयमाख्यातुं तत्सखी सर्वमत्रवीत् ॥ २१ ॥ इयं सीमन्तिनी नेयं प्राप्तवैधन्या बाला हुःखेन शोषिता॥ २३॥ एवं वर्षत्रयं नीतं शोकेनातिबलीयसा ॥ अधेन्दुवारे सं मत्र समागता ॥ २४ ॥ श्वशुरोऽस्याश्च राजेन्द्रो हतराज्यश्च शत्राभः ॥ बलाद्वहीतो बद्धश्च सभायस्तहशे निषधभूपतेः ॥ चन्द्राङ्गदस्य महिषी तनया चित्रवर्मेणः॥ २२ ॥ श्रस्याः पतिदेवयोगान्निमग्नोऽस्मिन्म स प्रकार स्नेह से अ जा

हो ! जुम क्या सुम्मको जानतेहो या कही तुमने देखा है ॥ १६ ॥ श्रीर सुम्मको स्वजन की नाई पहले देखेहुए से जान पड़ते हो यह सब पार्वती समेत सदाशिवजी को बड़ीमाकि से पूजती है॥ २६ ॥ सूतजी बोले कि आपही राजकुमार से बोली॥ २७ ॥ कि कामदेव के समान तुम कीन हो श्रीर ये दोनों कौन हैं देवताहो या राजाहो या सिद्धों या मन्धव हो अथवा किलर हो ॥ २८ ॥ और मेरे ब्तान्त को सनेही की नाई तुम किसिलये उस आचर्या व निर्मल आश्यवाली सीमंतिनी सोमवार में मुखसे सब कहकर तद्नन्तर उत्तम नियमवाली सीमंतिनी

हहा॥ ३४॥ कि हे वरानने! संसार में मैंने कहींपर तुम्हारे पति को देखा है तुम्हारे बत करने से प्रसन्न वह शोघही आवैगा॥ ३४॥ व दो कर तुम्हारे शोकको दूर करेगा यहा कहनेके लिये मैं आया था और तुम्हारे पतिका मैं सिन्नहूं॥ ३६॥ इसमें तुम सन्देह न करना मैं शिवजी क्योंकि साधुनों में सत्य सारांश होता है।। ३०।। सूतजी बीले कि इतना कहकर गढ़रकएठ होकर राजकुमारी बहुत देरतक रोती रही हुई वह मीहित होकर पृथ्वी पै गिरपड़ी और कुछ कहने के लिये समर्थ न हुई ॥ ३१ ॥ सब प्रियाके शोक का कारण सुनकर आप भी शोक स इब देरतक चुप होगया ॥ ३२ ॥ इसके उपरान्त प्यारी खी को अनेक प्रकार के बचनों की निपुण्ता से समफ्ताकर उस राजपुत्र ने कहा कि तमेवाले हमलोग सिद्धनामक देवता हैं ॥ ३३ ॥ तदनन्तर हाथ पकड़ने से शंकित उसकी बलसे खींचकर सब श्रङ्कोंमें रोमाख्यती उस सीस-मित्रवीत् ॥ ३४ ॥ काषि लोके मया दृष्टस्तव मत्ती वरानने ॥ त्वह्ताचरणात्प्रीतः सग्र ए गागमिष्यति ॥ |पामि शिवपादयोः ॥ तावत्त्वहृद्ये स्थेयं न प्रकाश्यं च कुत्रचित् ॥ ३७ ॥ सा तु तहचनं श्रुत्वा मुथा कम् ॥ संभ्रमोद्भान्तनयना तमेव मुहुरेक्षत ॥ ३८ ॥ प्रेमबन्यानुगुणितं वाक्यं चाह रसायनम् ॥ ह भूमो पातिता सखीमिर्शता न किञ्चित्कथितुं शशाक ॥ ३१ ॥ श्रुत्वा चन्द्राङ्गरः सर्वं प्रियायाः शोक ग्रहूर्तममंवनूष्णीं स्वयं शोकसमाकुलः॥ ३२ ॥ अथाश्वास्य प्रियां तन्वीं विविधेवन्यितेषुणैः ॥ सिदा ः कामगा इति सोऽत्रवीत् ॥ ३३ ॥ ततो बलादिवाक्रच्य पाणिप्रहण्याङ्किताम् ॥ धुलकाञ्चितसर्वाङ्गी प्यति ते शोकं दिनेशेन दिनेधेनम् ॥ एतच्ब्रेमितुमायातस्तन भन्तेः सलाऽस्म्यहम् ॥ ३६ ॥ अत्र काया क्षय तत्त्वेन सत्यसारा हि साधवः ॥ ३० ॥ सुत उवाच ॥ एतांबहुक्त्वा नरदेवधुत्री सवाष्त्रक्षठं सुचिरं व्याकुल चन्द्राङ्ग

संभ्रम से भ्रमित लोखनोंत्राली वह सीमंतिनी थोड़ोड़ेर तक उसीको वार २ देखती रही॥ ३८॥ भार प्रमक बन्धन से गुंबहुए रसायन बचन

करताहुं और तबतक तुम कहीं इस बातको प्रकट न करना बरन ध्रपने हृद्य में रिथत रखना॥ ३७ ॥ अमृत की बारा से सीगुने अधिक

THE FRANKS ON SOME

1年。马

कि है भड़े ! इस बुचान्त की शोकसे संतत उन माता, पिता से कहने के लिये हम जाते हैं तुम्हारा कर्याण होने और तुम शोघही पति को स्या का प्रमाण् व रह्नकी परीक्षा करके इनको निश्चय किया॥ 8॰ ॥ कि यही निश्चय कर मेरा पति है अन्य न होगा क्योंकि ध्रेमसे अधीर गा है॥ ४१॥ श्रीर ऐसे स्वरूप को धारनेवाला यह कैसे परलोक्से आया है और मुक्त अभागिनी को नष्ट पति का दर्शन कैसे होगा॥ ४१॥ अथवा स्वप्न नहीं है या अम है अथवा अम नहीं है या यह छली है व कोई यक्ष या गन्धर्व है॥ ४३॥ श्रथवा मुनिकी स्त्रीने जो मुक्त । बचन सत्य है यह ईश्वर के विना कीन जाने ॥ ध्र ॥ और प्रतिदिन मङ्गल के लक्षण देख पड़ते हैं शिवजी के प्रसन्न होनेपर श्रागीर-लंम, है। १६ ॥ इस प्रकार बहुत भांति से विचार कर किर मुक्तसन्देह व लजा से मीचे मुखवाली उस सीभीतनी से कान में अपना प्रथो-। व उदार समेत तथा मध्रता से कटाक्षर्शन ॥ ३६ ॥ व अपने हाथ के छनेसे रोमाश्चित देह और अङ्गों व स्वरादिकों में पहले देखेहुए 5 बड़ी विपत्ति में प्राप्तभी तुम इस बत को करना उसीका फल है ॥ ४४ ॥ और जिस हिजोचमने मुम्हेंस यह कहाया कि दराहजार वर्ष तुन्हारा वाङ्ग्रेष ङ्गजानि हिने हिने ॥ प्रसन्ने पार्वतीनाथे किमसाध्यं श्रारीरिषाम् ॥ ४६ ॥ इत्यं विष्य्य बहुया तां पुन म् ॥ लजानम्रमखीं कर्णे शब्धातमाक्ष्येत्रमा ॥ ५६ ॥ इत्यं विष्य्य बहुया तां पुन सीमाग्यं ममेत्याह हिजोत्तमः ॥ तुनं तस्य वचः सत्यं को विद्यादीश्वरं विना ॥ ४५ ॥ निमित्तानि च वा ॥ ४३ ॥ मुनिपत्न्या यहुक्रं मे प्रमापहुतापि च ॥ व्रतमेतर्कुरूभित तस्यैव फलमेव वा ॥ ४४ ॥ ॥ लजानम्मसुसी कर्णे शश्ंसात्मप्रयोजनम् ॥ ४७ ॥ इमं हतान्तमाख्यातुं तित्यत्रोः शोकत न्वरादिषु ॥ वयःप्रमाएं वर्णं च परीक्ष्येनमतकं यत् ॥ ४० ॥ एष एव पतिमें स्याद्ध्वं नान्यो भविष्य निव प्रसक्ते मे हृद्यं प्रेमकातरम् ॥ ४१ ॥ प्रत्नोकादिहायातः कथमेवं स्वरूपधृक् ॥ हुभाग्यायाः कथ र्मष्टस्य दर्शनम् ॥ ४२ ॥ स्वप्नोयं किम् न स्वप्नो अमोऽयं किं तु न भ्रमः ॥ एष धुर्तोऽयवा किं चग्नो सहितं मधुरापाङ्गनीक्षणम् ॥ ३६ ॥ स्वपाणिस्पर्शनोद्धितपुलकाञ्चितावेष्रहम् ॥ पूर्वदृष्टानि

कि उसका यह चन्द्राङ्गद पुत्र पातालसे प्राप्त हुआहै॥ ४१॥ आप लोग सिंहासन को छोड़दो विचार न करो नहीं तो चन्द्राङ्गद के बासा तुम लोगों स्थित होकर उस सपैराज के पुत्रको राजासन पै प्राप्त अपने माइयों के समीप पठाया ॥ ४० ॥ व उसने जाकर उनसे कहा कि इन्द्रसेन को में ॥ ४१॥ यमुनाजी के जलमें ड्रमा हुआ वह तक्षक के मन्दिरको जाकर व उसकी सहायता का पाकर वह फिर उस लोक से यहां आया े नष्टस्य धुत्रस्य धुनः समागमम् ॥ प्रसाच तं प्राप्तनरेश्वरासनं दायादमुख्यास्तु भयं प्रपेदिरं ॥ ४५ ॥ ॥ः सर्वे धुरीचाने त्यात्मजम् ॥ द्रष्टा राज्ञे हुतं प्रोजुर्लेमिरे च महाधनम् ॥ ४६ ॥ आकृष्यं धुत्रमायान्तं च तस्य साहाय्यं युनलोकादिहागतः ॥ ५३ ॥ ।। ५१ ॥ हपासनं विसुश्चन्तु भवन्तो न विचार्यताम् ॥ नो चेचन्द्राङ्गरस्याशु बाणाः प्राणान्हरन्ति निजं राष्ट्रं प्रत्यपद्यत तत्झणात् ॥ ४६ ॥ स पुरोपवनाभ्याशे स्थित्वा तं फाणिपुत्रकम् ॥ विससजात्मदा नगतान्प्रति ॥ ५० ॥ स गत्वोवाच ताञ्जीघ्रामिन्द्रसेनो विमुच्यताम् ॥ चन्द्राङ्गर्दस्तस्य मृतः प्राप्तोऽयं मशेषेष तहतान्तं निशम्य ते ॥ साधुसाध्विति संभान्ताः शशंमुः परिपन्थिनः ॥ ५८ ॥ अथन्द्रमेनाय **ट्**पनन्दनः ठेळामः स्वस्ति ते भद्रे सद्यः पतिमवाष्ट्यांसि ॥ ४८ ॥ इत्युक्तवाश्वं समारुख जगाम स मग्नो यमुनातीये गत्वा तक्षकमन्दिरम् ॥ लब्ध्वा के बगीचे के समीप ि शीघही छोड़हो क्यों इत्याख्यातम निवेद्य सत्वरं के प्राणों को हर लेवे पन्नगात्तयात सह यादान्त्रपार अथ पीरजन पात्रोगी॥ ४८ ॥ वः॥५२॥ ताम्यां प्रयोः

है॥ थरु॥ संपूर्णता से कहेहुए उस ब्रुचान्त को सुनकर संभ्रमसमेत उन शत्रुवों ने बहुत अच्छा बहुत अच्छा ऐसा कहा॥ ४४ ॥ इसके उपरान्त वे मुख्य बन्धुलोग इन्द्रसेन्से नष्ट पुत्रका किर आगमन बतलाकर व प्राप्त सिहासनवाले उसे इन्द्रसेन को असझ कराकर भयको प्राप्तहुए॥ ४४ ॥ इसके उपरान्त सब ने नगर के बगीचे में राजकुमार को देखकर शीघड़ी राजा से कहा व बड़ा धन पाया॥ ४६॥ व आयेहुए पुत्रको सुनकर आनन्दक जलमें मग्न राजा बन्धुलाग इन्द्रसेन्स्रो

ले आये॥ ५८ ॥ इसके उपरान्त बड़ेभारी उत्साह से अपने मन्दिर में पैठकर आँधुवों को छोड़तेहुए राजकुमार ने अपने माता, पिता को प्र-॥ चरणमूलमें पड़ेहुए उस अपने पुत्रको इस राजाने क्षणमर नैहीं जाना श्रौर मन्त्री लोगों से समक्काये हुए उस राजाने किसी प्रकार उठाकर लिपटालिया॥ ६०॥ श्रौर क्रमसे माताश्रों को प्रणाम कर रनेह से विकल उन माताश्रों से श्राशीवदि को पाकर लिपटायेहुए उस राजपुत्रने से इस लोक को नहीं जाना ॥ ४७ ॥ इसके उपरान्त सब नगरिनवासी व वृद्ध मन्त्री श्रौर पुरोहित भागे आकर व उस चन्द्राङ्गद को लिपटा कर राजाके समीप व रानीने बड़े हपे गाम किया॥ ५६ भीगेहुए हृद्य से 

For T

803

। । जिल्लियः ॥ न व्यजानादिमं लोकं राज्ञी च परया मुदा ॥ ५७ ॥ अथ नागारिकाः सर्वे मन्त्रिवृद्धाः पुरो ६४ ॥ सौमाङ्गल्यमयों बातांमिमां निषधभूपतिः ॥ चारेनिबेद्यामास चित्रवर्ममहीपतेः ॥ ६५ ॥ श्रुत्वा द्धिम्यपारिकाज्य तमानिन्युर्चपानितकम् ॥ ४८॥ अथोत्सवेन महता प्रविश्य निजमान्द्रम् ॥ राजपुत्रः स्व ्यामास तक्षकस्य च मित्रताम् ॥ ६२ ॥ दत्तं भुजङ्गगजेन रत्नादिधनसञ्चयम् ॥ दिव्यं तद्राक्षसानीतं यवेदयत् ॥ ६३ ॥ राजपुत्रस्य चरितं दृष्टा श्रुत्वा च विह्नलः ॥ मेने स्नुषायाः सौभाग्यं महेशाराधना न्हे बाष्पमुत्मजन् ॥ ४६ ॥ तं पादमूले पतितं स्वपुत्रं विवेद नासौ प्रथिवापतिः क्षणम् ॥ प्रकाषितोऽमा स्थानिदुत्यात्य क्रिन्नेन हदालिजिङ्ग ॥ ६० ॥ कमेण् मानूरिमवन्य ताभिः प्रवर्धिताशीःप्रण्याकुलाभिः ॥ पौरजनानशेषान्सम्मावयामास स राजसूतुः ॥ ६९ ॥ तेषां मध्ये समासीनः स्वरुत्तान्तमशेषतः। श्राालाङ्गत वित्रे निवेदर बित्रे सर्वे न्य पितरौ वव-राजानन्द धसः॥ प्रत जितम् ॥ न्यजन

रबादि धन राशि और उस राक्षम से लायेहुए सब दिन्य धनको पितासे कहा ॥ ६३॥ और राजपुत्र का चिरत्र देखकर व सुनकर विहुल राजा ने शिवजी के आरा-हिए'पतेहि के सीमान्य को जाना ॥ ६४ ॥ व निषधराजने इस सुमङ्गलमयी वार्ता को गुप्त दूतों के हारा चित्रवर्म राजा से कहलाया ॥ ६४ ॥ सब नगरनिवासियों को देखा॥ ६१॥ व उनके मध्यमें बैठेहुए राजकुमार ने अपना बुचान्त व तक्षक की मित्रता को राजा से कहा ॥ ६२ ॥ ब सर्पराज से दिये

10年代

सेन चुफेड़ ने भी राज्य पे अपने युत्र को बिठाकर व तपस्या से शिवजी को आराघन कर संविभियों की नाति को पांया॥ ७८ ॥

गया॥ ७३॥ व इन्द्र

उत्तम श्राचरण्याली

मीमंतिनी शोभित हुई॥ ७२ ॥ इस प्रकार उत्तम समय में ली को पाकर श्वशुर से अनुमोदित चन्द्राङ्गद किर शंपनी नगरी को र वह सीमंतिनी शोमित हुई ॥ ७१ ॥ श्रीर कमलकेतर के रंगवाली व सदैव विन कुम्हलाई हुई कर्पवृक्ष से उत्पन्न माला से भाषत वह

इन्द्रमेन के पुत्र को बुलाकर किर विवाह की विधिसे उसके लिये कन्यादान किया॥ ६६ ॥ व चित्राक्रुद्रने भी तक्षक के घरमे लायेहुए रिवाली अपनी कन्या को बुलाकर व लिपटाकर आँसुवों से संयुत लोचनोंवाले चित्रवर्मा ने मूषसों से भूषित किया॥ ६० ॥ इसके नगरादिकों में बड़ाभारी. उत्सव हुआ और सब आर मनुष्यलोगों ने सीमंतिनी के उत्तम आचार की प्रशंसा किया॥ ६८ ॥ इसके उपरान्त मनुष्यों को बहुतही दुर्लभ रत्नादिकों से श्रपनी स्त्री को भूषित किया॥ ७०॥ भीर तमे हुए सोने के समान शोभावाले व चालीस कोस तक जानेवाले हुगं थित दिव्य श्रंगराग से वह सीमंतिनी शोभित हुई॥ ७०॥ कोर कारकोर के निर्माण के समान शोभावाले व चालीस कोस तक जानेवाले हुगं को खुनकर आनन्द से विह्नल यह चित्रवर्मराजा शीधता से उठकर उनके लिये बहुत सा घन देकर नाचन लगा ॥ ६६ ॥ इसके उपरान्त प्य निजात्मजम् ॥ तपसा शिवमाराध्य लेमे संयमिनां गतिम् ॥ ७४॥ दश्वषंसहस्नाणि सीमन्तिन्या स्वमा गबेदयत् ॥ ६६ ॥ चन्द्राङ्गरोऽपि रलाचैरानीतैस्तक्षकालयात् ॥ स्वां पत्नीं भूषयांचक मत्यांनाम अम्लानमालया शश्वतपद्माकेजल्कवर्षया ॥ कल्पहमोत्थयां बाला भूषिता शुशुमे मती ॥ ७२ ॥ एवं चन्द्राङ्गदः स समुत्याय संभ्रमात्॥ तेम्यो दत्त्वा धनं भूरि ननतानिन्दविद्धनः॥ ६६॥ अथाह्रय स्वतनयां ामये शुमे ॥ ययौ स्वनगरी भूयः श्वशुरेणानुमोदितः॥ ७३ ॥ इन्द्रसेनोऽपि राजेन्द्रो राज्ये स्य शुमाचारं शशंसुः सर्वतो जनाः॥६८॥ वित्रवसाथ त्यातिः समाह्रयेन्द्रसेनजम् ॥ धुनर्विवाहविधिन। अङ्गागेण दिन्येन तप्तकाञ्चनशोमिना ॥ शुशुमे मा मुगन्येन दश्योजनगामिना ॥ ७१ । नोचनः ॥ भूषण्येर्धषयामास त्यक्रवेयन्यलक्षणाम् ॥ ६७॥ अथोत्सवो महानासीद्राष्ट्रमामपुरादिषु ऽसृतमयीं वातं परिकारयाश्वतां सीमन्तिन्याः हु सुतां तस्मे न्यः पनीमवाप्य स झूटे हुए वैघन्य लक्षरा ब्रीर श्रमृतमयी वाती उपराष्ट्त राज्य,प्राम व तिदुर्लभैः॥ चित्रवर्मा राजाने

多一色。

30

No.

रिक ०पु

क्या व शिवजी को पूजती हुई उसने पति समेत रम्मा किया और सोमवार से दिन दिन में सीभाग्य को पाया ॥ ७६ ॥ सूतजी बोले । कथा को बर्मान किया और फिर भी सोमवार बत में कहे हुए माहात्म्य को कहता हूं ॥ ७७ ॥ इति श्रीरकन्द्युरायो ब्रह्मोचरखर डे देवीद्यालु-तक अपनी सीमंतिनी स्त्री समेत चन्द्राङ्गद राजाने बहुत से इन्द्रियसुखों को भाग किया॥ ७४॥ और एक सुन्द्री कन्या व आठ पुत्रों को उहा और फिर अन्य विचित्र चरित्र को कहने के योग्य हो॥ १॥ स्तजी बोले कि पहले विद्भेद्रामें शास्त्रार्थ को जाननेवाला एक वेद्मित्र ी प्रभाव सन हिज भी नारीरूप। सोइ नवम ब्रध्याय में वर्शित चरित अनूप।। ऋषिलोग बोले कि हे महाभाग! आपको साधुवाद है तुमने चन्राङ्गरो राजा बुभुजे विषयान्बहून्॥ ७५॥ प्रासूत तनयानष्टी कन्यामेकां वराननाम् ॥ रमे मीम नं मया समनुनिष्तिम् ॥ भूयोऽपि वक्ष्ये माहात्म्यं सोमनारत्रतोदितम् ॥ ७७॥ इति श्रीस्कन्दपुराष् ॥ विद्मंविषये पूर्वमासीदेको हिजोत्तमः॥ वेद्मित्र इति ख्यातो वेद्शास्त्रार्थवित्सुधीः ॥ २॥ तस्य प्रः सखा सारस्वताह्नयः ॥ ताबुभौ परमस्निग्थावेकदेशनिवासिनौ॥ ३॥ वेदामित्रस्य पुत्रोऽभूतमुमेध ः॥ सारस्ततस्य तनयः सोमवानिति विश्वतः॥ ४ ॥ उभौ सवयसौः बालौ समवेषौ समस्थिती। ऊचुः ॥ माधु माधु महाभाग त्वया कथितमुत्तमम् ॥ आख्यानं पुनरन्यच विचित्रं वक्तुमहेसि प्रजयन्ती महेश्वरम् ॥ दिने दिने च मीमाग्यं प्राप्तं चैवेन्दुवासगत् ॥ ७६ ॥ सूत उवाच । ग्रहक्षयां संहितायां ब्रह्मोत्तरखण्डे सोमवारब्रतवर्णनंनामाष्टमोऽध्यायः॥ = ॥ \* षाटीकायां सोमवारबतवर्षानं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ एकाशातिम मिदमाच्या उत्तमं चरित्र को व क्रे । समितिः निर्म नाम

त्तम हुआ है ॥ २ ॥ और सारस्वतनामक अन्य माक्षण उसका मित्र था वे दोनों एकदेश में रहनेवाखे व बड़े प्रेमी थे ॥ ३ ॥ वेदमित्र के सुमेधा ाला पुत्र हुआ और सारस्वत के सोमवाम् ऐसा प्रसिद्ध पुत्र हुआ ॥ ६ ॥ एकही अवस्थावाले वे दोनों बालक समानवेष व समान स्थितिवाले

ऐसा विद्यान् हिजो

नामक उत्तम घतव

别。是

थ मंस्कार व समान विद्यावाले हुए ॥ ॥ ॥ श्रीर वे दोनों श्रद्धों समेत वेदोंको पढ़कर व न्याय, ज्याकरण, इतिहास, पुराण श्रीर सब धर्म-तुम दोनोंने बाल्यावस्था में विद्याको पढ़ा है और तुमदोनों का यह विवाहवाला समय वर्तमान है॥ ६ ॥ इस विद्में देशके स्वामी को अपनी विद्यासे प्रसन्न शास्त्रों को पढ़कर ॥ ६ ॥ बाल्यावस्थाही में वे दोनों बुद्धिमान् सब विद्यात्रों में प्रवीस हुए और उनदोनों ने माता, पिता को सब गुर्सों से बड़ा श्रानन्द दिया ॥ ७॥ एक समय उनदोनों हिजोचमोंने सोलह वर्षवाले व उत्तम रूपवान् उन दोनों श्रपने पुत्रों को बुलाकर प्रीतिसे कहा ॥ ८॥ कि हे पुत्रों ! उत्तम तेजवाले ध्राजस्य राज्ञी सीमन्तिनी सती ॥ सोमवारे महादेवं युजयत्यम्बिकायुतम् ॥ १४ ॥ तास्मिन्दिने सप संस्कारी समविद्यों बभूबतुः ॥ ५ ॥ साङ्गानधीत्य तो वेदांस्तकेञ्याकरणानि च ॥ इतिहासपुराणानि तावेकदा स्वतनयौ ताबुमौ बाह्यणोत्तमौ ॥ बाह्रयावोचतां प्रीत्या पोड्याब्दो शुमाकृती ॥ = ॥ हे पुत्र नाच समतोषयतां गुणैः ॥ ११ ॥ विद्यया परितृष्टाय तस्मै दिजकुमारको ॥ विवाहार्थं कृतोद्योगौ धन नाम् ॥ १२ ॥ तयोरिष मतं ज्ञात्वा स विदर्भमहीषितिः॥ प्रहस्य किञ्चित्पोवाचलोकतत्त्वविवित्सया ॥१३। ा कत्स्नशः ॥ ६ ॥ सर्वविद्याकुशालिनौ वाल्य एव मनीषिणौ ॥ प्रहर्षमतुलं पित्रोदंदतुः सक्लेश ततः प्राप्य धनं भूरि कतोदाहौ भिष्ययः ॥ १०॥ एवसुक्रो सुतो ताभ्यां ताबु भी दिजनन्दनो ॥ त्ये कृतविची मुवर्नसी॥ वैवाहिकोयं समयो वर्तते युवयोः समम् ॥ ६ ॥ इमं प्रप्ताच राजानं विद्मेशं - 0 = :D द्रमेराजमा हीनावशंस की युवा विद्या

राज ने कुछ हैंसकर लोकके तस्य की जानने की इच्छा से कहा॥ १३ ॥ कि निषधदेशके राजाकी सीमंतिनीनामक पतिवैता खी है यह विद्यासे प्रसन्न उस विद्भराज से डिजपुत्रों ने यह कहा कि विद्वाह के लिये उद्योग किये हमदीनों धनहीन हैं ॥ १२॥ उनदोनों का संमत सियुत महादेवजी को पूजती है ॥ १४ ॥ श्रीर उस दिन वेद्विदों में श्रेष्ठ सपन्नीक उत्तम बाह्मगों को बहीमिक्ति मन्न किया ॥११॥

हत सा घन पाकर ब्याहे जावोगे॥ १०॥ उन दोनों से ऐसा कहेहुए उनदोनों डिजबालकोंने विद्भदेशके राजा के समीप प्राप्त होकर गुणांस प्र-

कराकर व उससे ब

ो बंशासमेत नाश होजाता है ॥ १६ ॥ श्रोर राजाश्रों के घरके भीतर मनुष्य कैसे छलासे पैठसका है क्योंकि छिपाया हुआ भी छल कभी । कारण यहां तुम दोनोंमें से एक खी के निश्चम न रूपकी धारण करें और एक उसका पित होकर बाहाण हो। पुरुष होनी ॥ १६ ॥ न तुमदोनों मंतिनी के घरको प्राप्त होकर भोजन करके व चनको पाकर किर मेरे समीप आइयेगा॥ १७॥ इस प्रकार राजासे कहेहुए डर्रे दिजवालकों ने प्रत्युत्तर दिया कि यह कर्म करने के जिये हम दोनों के षड़ा डर होता है॥ १८॥ क्योंकि देवता, गुरु, माता, पिता व राजकुलों में माहसे कुटिलता करता हुआ मनुष्य शीघह स्री पुरुष होकर मी

। प्रयान्बेद्वित्तमात् ॥ संपुज्य प्रया मक्त्या धनं भूरि द्दाति च ॥ १५ ॥ अतोऽत्र युवयोरेको नारी ाक् ॥ एकस्तरणाः पतिभूत्वा जायेतां विप्रदम्पती ॥ १६ ॥ युवां वधूवरो भूत्वा प्राप्य सीमन्तिनीगृह । भूरि धनं लब्ध्वा युनर्यातं ममान्तिकम्॥१९॥ इति राज्ञा समादिष्टो भीतो दिजकुमारको ॥ प्रत्यूचतुरिदं च शुचिनां कुले ॥ हमं धूर्तजनश्लाघ्यं नाश्रयावः कदाचन ॥ २३ ॥ राजीवाच ॥ देवतानां ग्ररूणां च गुणाः साधिताः पूर्वं शीलाचारश्रुतादिमिः ॥ सग्रस्ते नाश्मायान्ति कौटिल्यपथगामिनः ॥ २१ ॥ भयं वरं चत्वार्येतानि देहिनाम् ॥ खद्ममार्गप्रपन्नानां तिष्ठन्त्येव हि सर्वत् ॥ २२॥ अत आवां शुमा ॥ १६॥ कथमन्तर्गहं राज्ञां ख्याना प्रविशेत्युमान् ॥ गोप्यमानमापिच्छ्दा कदाचित्त्यातिमेष्यति जायते मयम् ॥ १८ ॥ देवतामु श्रुरी पित्रोस्तथा राजकलेषु च ॥ कीटिल्यमाचरन्मोहात्मच नीकान्द्रिजा विभ्रमवेषध्

स्रोर पांप, निन्दा, भय व बैर ये चार बस्तुवें खलके मार्ग में प्राप्त मनुष्यों के सदैव टिकी रहती हैं ॥ २२ ॥ इस कारण पत्रित्र हिजोंके वंशमें चिरणवाले हम दोनों छली लोगों से प्रशंसनीय आचरएका आश्रय न करेंगे ॥ २३ ॥ राजा बोले कि देवता, गुरु, माता, पिता व राजाकी ॥ २० '॥ और शील, आचार व शास्त्रादिकों से पहले जो गुए। सिक् कियेजाते हैं कुटिलता के मार्गमें चलनेवाले मनुष्यके वे शीघही नाश होजाते हैं ॥ २१

३१॥ सा राज्ञी त्राह

॥ सपनीकः कतातिथ्यो धातपादो बसूबतुः॥

य राजसदनं सोमवारे द्विजोतमैः।

0

ज्यों का कल्याण होता है अन्यथा भय होता है।। २६ ॥ इस कारण आप दोनों को शीघही मेरी आजा करना चाहिये राजा से ऐसा कहेहुए तकों ने डरसे बहुत अच्छा ऐसा कहा ॥ २७ ॥ व राजा ने सारस्वत के पुत्र सामवान् को वस्त, वेष व अंजनादिकों से स्नीरूपधारी किया ॥ २८॥ वन न होने योग्य से किसी प्रकार प्रत्युत्तर नहीं होता है ॥ २४ ॥ श्रीर इनलीगों से ग्रुम या श्रग्रुम जो जो श्राज्ञा दीजावे उसको सावधान कि इच्झावाले मनुष्यों को निश्चय कर करना चाहिये॥ २४॥ अहो हम राजा हैं व तुमलोग प्रजा मानेगये हो और राजाकी आज़ा से वर्त-त्यूचतुर्भयात् ॥ २७ ॥ सारस्वतस्य तनयं सामबन्तं नराधिपः ॥ स्नीरूपधारिषां चक्रे बस्नाकल्पाञ्ज ताबुमौ दम्पती भूत्वा हिजयुत्री त्याज्ञया ॥ जम्मतुनैषयं देशं यहा तहा भवत्विति। तानां श्रेयः स्यादन्यथा भयम् ॥ २६ ॥ श्रतो मच्कासनं कार्यं भवद्भयामविलाम्बितम् ॥ इत्युक्तौ नरते ाथिबीपतेः ॥ शासनस्याष्यज्ञ्चयत्वात्प्रत्यादेशो न कहिंचित् ॥ २४ ॥ एतैर्यंचत्समादिष्टं शुमं भम् ॥ कर्तन्यं नियतं भीतैरप्रमत्तेबृभूषुभिः ॥ २४ ॥ अहो वयं हि राजानः प्रजा यूथं हि संमताः २०॥ स कत्रिमोद्भतकजत्रभावः प्रयुक्तकणांभरणाङ्गरागः ॥ ास्नग्याञ्जनाक्षः स्प्रहणायरूपा त्मामः॥ २६॥ पित्रोर्घ यादे वा जाजय

के साथ राजांके घरको सोमवार के दिन जाकर चरगों को धुलाया व सत्कार को प्रहण किया ॥ ३१ ॥ श्रीर उस रानी ने ठेहुए स्नी समेत सब उत्तम ब्राह्मालों को प्रत्येक का पूजन किया॥ ३१ ॥ श्रीर बनावट के स्नी पुरुष दिजपुत्रों को प्राप्त देखकर व जानकर उपजेहुए सीमाववाला तथा कानों में आभूषण व श्रङ्गाग लगाये और सचिक्छण श्रंजनके समान नेत्रोंवाला वह सुन्दर रूपवान् हिज-झिके समान होगया॥ २६॥ श्रीर वे दोनों बाहागों के पुत्र राजाकी श्राज्ञांसे स्त्री पुरुष होकर जो होगा वह होगा यह विचारकर निषधंदेशको तौ च विष्रमुतौ हड़ा प्राप्तौ चक्र सपनीकान्द्रिजातमान् ॥ ३२॥ प्रत्यकमचया विष्टान्बरासने ॥ स्री समेत स्त्री पुरुषों

इं ॥ और साबधान होकर उस रानीने सुगन्धित चन्द्रन, माला, धूप व नीराजन से भी पूजकर हिजोत्तमों को प्रशाम किया ॥ ३५ ॥ और युक्त पूरी व गुमित्या और विचड़ी व उड़द समेत पकेहुए ॥ ३७ ॥ अन्य भी असंख्य सुन्दर भक्ष्य भोज्यों समेत तथा सुगन्धित व स्तादिष्ठ ार्वती व शिव माना ॥ ३३ ॥ और मुख्य बाहाणों में देवदेव सदाशिवजी को आवाहन करके उस रानी ने खियों में जगदास्विका देवी को न्दर शाकों से संयुत व शक्कर और सहद समेत वी से युक्त खीर का परोस कर ॥ ३६ ॥ सुगन्धित जड़हन के भातों समेत मनोहर लड़्डू व प्रनों की ताशियों से कुब हंसकर उसने ताने के पात्रों में

0 ·

ज्ञात्वा किञ्चिद्विहस्याथ मेने गौरीमहेश्वरी ॥ ३३ ॥ ज्ञावाह्य हिजमुख्येषु हेवहेवं सदाशिवम् ॥ पत्नी ास सा हेवीं जगदम्बिकाम् ॥ ३४ ॥ गन्धैमल्यैः मुरमिमिधुँपैनीराजनैराप ॥ अर्चायेत्वा हिजश्रेष्टान्न दनेहं ग्रेमों दकापूपराशिमिः॥ शष्कुलीमिश्च संयावैः क्रमरेमपिषककैः ॥ ३७॥ तथान्यैरप्यसंख्याते मेनोरमैः ॥ सुगन्धैः स्वादुमिः सुपैः पानीयैरपि शीतलैः ॥ ३⊂॥ क्रमपन्नं हिजाप्रयेभ्यः सा भक्त्या महाद्वाध्यासिष्ठ द्घ्योदनं निरूपमं निवेश समतोष्यत् ॥ ३६ ॥ भुक्रवत्मु हिजाययेषु स्वाचान्तेषु रुपाङ्गना ॥ प्रणम्य लं दक्षिणां च यथाहतः॥ ४०॥ धेनूहिंरएयवातांमि रत्नसम्भूषणानि च॥दत्ता भूयो नमस्कत्य विस ाहिता ॥ ३५ ॥ हिरएमयेषु पात्रेषु पायमं घृतसंयुतम् ॥ शक्रामधुमंथुकं शाक्ष्वंष्टं मनोरमेः ॥ ३६। मान् ॥ ४१ ॥ तयोद्देयोभूमुरव्यधुत्रयोरेकस्तया हैमवतीधियार्चितः ॥ एको मनारमैः । मश्चक सम ष्वाबाह्याम पर्यवेषयत न्धिशा

त प्रणाम कर हिजोचमों को बिदा किया ॥ ११ ॥ श्रीर उन दोनों हिजोचमपुत्रों में से एक को उस राजकुमारी ने पार्वती की बुद्धि से पूजा के मोजन व श्राचमन करने पर राजकुमारी ने प्रशाम कर तांबूल व यथायोग्य दक्षिणा को देकर॥ १०॥ गऊ, सुवर्श, यस्त्र, माला व समेत ॥ १८॥ बनेहुए अन को उस रानी ने भक्ति से उत्तम बाह्यगाँके लिये परोसा और अनुपन दही भातको निवेदनकर प्रसन्न किया॥ १६। दालि व ठएडे जल श्रीर उत्तम बाह्यण

इक्टि

इच्छा उत्पत्त-हुई और कामदेव के वश में प्राप्त व मद से सीची हुई वह बोली॥ ४३॥ कि हे सब अंगों से मुन्दर, विशाललोचन, माथ! खड़े हो खड़े हो कहां जाते हों मुफ्त अपनी प्यारी को देखिये॥ ४४॥ अभी यह फूले हुए बड़े वृक्षांवाला मुन्दर वन है इसमें मैं तुम्हारे साथ मुखपूर्वक विहार करना चाहती की बुद्धि से पूजा और प्रणाम किया व उसकी आजा से वे दोनों चले गये ॥ ४२ ॥ और पुरुषत्व को भूल कर उस स्त्री की हिजातम में हुआ और पीछे आती हुई उसको देखकर यकायक विस्मय को प्राप्त हुआ॥ १६॥ कि कमलपत्रके समान लोचनोंबाली व मोटे तथा देखे ी यह नत्रीन पत्तों के समान कामल कीन है।। ४० ॥ क्या तृही मेरा मित्र उत्तम खी होगया है इस कारण कार उससे कहा हुआ वचन सुनकर बाह्मए का पुत्र आगे गया व हँसी का वचन विचार कर पहले की नाई चला ॥ ४६ ॥ व किर भी उस स्त्री । खड़े हो दुःख से सहने योग्य कामदेव के प्रवेशवाली मुभाको भोगने के लिये प्राप्त होकर तुम कहां जावोगे ॥ ४७॥ मुभ मुन्द्री को लिय घर ( आँठ ) पिलाइये कामदेव के बाग से पीड़ित मैं चलने के लिये समर्थ नहीं हूं ॥ ४८ ॥ इस प्रकार पहले न सुनी हुई उम बागी को पक्षवक्रोमला॥ ४०॥ स एव मे सखा किन्तु जात एव वराङ्गना॥ प्रच्याम्येनमतः सर्वामिति संचिन्त्य जमाकएर्य धुरोऽगच्छद्दिजात्मजः ॥ विचिन्त्य परिहासोक्तिं गच्छति स्म यथा धुरा ॥ ४६ ॥ धुनरप्याह तेष्ठ तिष्ठ क यास्यासि ॥ दुरुत्सहस्मरावेशां परिमोक्तुमुपेत्य माम् ॥ ४७ ॥ परिव्वजस्व मां कान्तां पाय ामौ ययतुस्तदाज्ञया ॥ ४२॥ सा तु निस्मतपुम्मावा तिसमन्नेव दिजोत्तमे ॥ जातस्पृहा मदोत्मिक्ना गात्रवीत्॥ ४३॥ आये नाथ विशालाक्ष सर्वावयवसुन्दर्॥ तिष्ठ तिष्ठ क वा यापि मां न पश्यपि ते ४४॥ इदमग्रे बनं रम्यं सुधुष्पितमहाद्वमम् ॥ अस्मिन्बिह्तुंमिच्यामि त्वया सह यथासुखम् ॥ ४५। क्रशादरी स्मरबाणुप्रशीडिता॥ ४८॥ इत्थमश्रुतपूर्वी तां निशाम्य गतः॥ ४६॥ केषा पद्मपत्नाशाक्षां पानान्नतपयाधरा ॥ एछता निक्य सहमा विस्मयं एम् ॥ नाई गन्तुं समर्थास्मि ाली कमर व बड़े नितम्बवाल हैं ॥ ४५ ॥ इस प्रव आयान्तीं च्छोषी न प्रयाम

र ॥ जो तुम वेद, पुराशोंको जाननेवाले, ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय व शान्त सारस्वत के पुत्रथे वही तुम क्यों इस प्रकार कहते हो।॥ ५३ ॥ इस गब विचारकर उसने कहा ॥ ४१ ॥ कि हे सखे ! रूप व गुणादिकों से क्यों अपूर्व की नाई जान पड़ते हो व कामवती स्त्रीकी नाई क्यों अपूर्व त स्त्रीने फिर कहा कि हे प्रभो ! मैं पुरुष नहीं हूं बरन सामवतीनामक मैं रति को देनवाली तुम्हारी स्त्री हूं ॥ ४८ ॥ हे कान्त ! यदि तुमको अंगों को देखिये मार्ग में ऐसा कहे हुए उसने यकायक एकान्त में इसको देखा॥ ५५ ॥ श्रौर सचसुच गुंथी बेस्रीवाली व जघन श्रौर कुचों से ४६॥ पढ़े हुए शास्त्र व विवेक और कुलके समान क्या यह धर्म है जो कि जारधर्म का सेवन है॥ ६०॥ तुम स्त्री नहीं हो बरन न बोला।। ४७ ॥ सामवती स्त्री बोली कि हे कान्त ! क्या तुम्हारी सन्देह जाती रही तो आइये सुभको भजिये और पराई स्त्री के रतिके हेखिये॥ थूं-॥ सुमेबा बोला कि ऐसा मत कहिये व मदसे मच की नाई मयीदा को नाश न कीजिये हम तुम दोनों शास्त्रार्थ के जाननेवाले हैं पवती स्त्री को देखकर वह कामदेवसे कुछ विकल हो गया ॥ ४६ ॥ फिर यन्नसे चित्त के विकारको रोंककर वह विद्वान् थोड़ी देर तक विस्मयसे ब्रह्मचारी जितेन्ट्रियः॥ सारस्वतात्मजः शान्तः कथमेवं प्रभाषमे ॥ ५३ ॥ इत्युक्ता सा पुनः प्राह नाह म् ॥ ५६ ॥ अधीतस्य च शास्रस्य विवेकस्य कुलस्य च ॥ किमेष सद्शो धर्मो जारधर्मनिषेवणम् ॥ ६०॥ ॥ ५१ ॥ किमपूर्व इवामासि सखे रूपग्रुणादिमिः॥अपूर्व भाषसे वाक्यं कामिनीव समाकुला ॥४२॥ यस्त् नि किंचिद्व्याकुलतामगात्॥ ४६॥ युनः संस्तम्य यत्नेन चेतसो विकृति बुघः॥ मृहूर्तं विस्मयाविष्टो न माषत ॥ ५७॥ सामवत्युवाच ॥ गतस्ते संशायः किचित्रहांगच्छ भजस्व माम् ॥ पश्येदं विपिनं कान्त निंतम् ॥ ५८ ॥ सुमेघा उवाच ॥ मैवं कथय मर्यादां मा हिंसीमंदमत्तवत् ॥ आवां विज्ञातशास्त्राथों त्वमेवं न्प्रमो॥ नाम्ना सामवती बाला तवास्मि रतिदायिनी॥ ४८॥ यदि ते संशयः कान्त ममाङ्गानि विले जवनस्तनशोमिनीम् ॥ किः सहसा मार्गे रहस्येनां ञ्यलोक्यत् ॥ ५५॥ तामक्रत्रिमध्मिक्षां हते हों ॥ शोमित उस स्वरू

300 8

६५॥ अथवा दैवयोगसे तुम्हारे खीपन होगा तो हे बरवाशिनि ! पितासे दी हुई तुम मेरे साथ रमए। कीजियेगा ॥६६॥ अहो आर्चये है व द्त स्नीत्व को प्राप्त हुए हो ॥ ६२॥ मार्ग को छोड़कर वनको जानेवाला मनुष्य कांटों से छिदजाता है श्रीर जब छोड़ेहुए का समागम होता से बल से मारा जाता है॥ ६४॥ इस प्रकार श्रापही विचारको प्राप्त होकर नुपनाप घरको श्राइये देवता व बाहाणों की प्रसन्नता से तुम्हारा नाको बुद्धि से जानिये यह आपही से कियाहुआ अनर्थ है जोकि हम तुम दोनों से कियागयाहै ॥६१॥ अपने पिताओं को छलकर छली राजा कर्म करके उसका यह फल मोग किया जाता है ॥ ६२ ॥ श्रोर सब श्रयोग्य कर्म मनुष्यों के कल्याए का नाशक है जो तुम बाह्मए के पुत्र का बल बड़ामारी होता है व शिवजी के आराधन से इकट्ठा क़ियेहुए इस रानीके प्रभाव को आश्चर्य है ॥ ६७॥ उससे बार २ यह कहीहुई मुमेधा चूतनाक्षियम् ॥ यत्नादानीय सदनं कत्स्नं तत्र न्यवेदयत् ॥ ६६ ॥ तदाकएयांथ ती विश्रो कुपितो शोक इत्युक्ताप्यमक्रतेन मा वधूरतिविद्यता ॥ वलेन तं समालिङ्गय चुचुम्वाधरपक्षवम् ॥ ६८ ॥ धर्षितोपि तया धीरः नाशनम् ॥ यस्त्वं विप्रात्मजो विद्यान्गतः स्नीत्वं विगहितम् ॥ ६३ ॥ मार्गं त्यक्त्वा गतोऽरएयं नरो न झीत्वं तव विलीयते ॥ ६५ ॥ अथवा देवयोगेन झीत्वमेव भवेत्तव ॥ पित्रा दता मया साकं रंस्यसे हु:खमहो पापवर्लं महत्॥ अहो राज्ञः प्रभावीयं शिवाराधनसंभृतः ॥ ६७॥ रो धूर्तराजानुशासनात् ॥ कत्वा चानुचितं कर्म तस्यैतहुज्यते फलम् ॥६२ ॥ सर्वं त्वनुचितं कर्म ाकैः॥ बलादिस्येत वा हिंसेयंदा त्यक्रसमागमः॥ ६८॥ एवं विवेकमाश्रित्य तूष्णीमेहि स्वयं ग्रहम् हषो विद्याञ्जानीबात्मानमात्मना ॥ अयं स्वयंकृतोऽनथं आवाभ्यां यदिचेष्टितम् ॥ ६१ ॥ ६६॥ अहो चित्रमहो की आजा से अयोग विद्यान् थे वही निनि है तब हिंसक नीवों MANAMANAMA

हां सब बुचान्त बतलाया ॥ ६६ ॥ उस बचन को सुनकर शोकसे विकल व कोधित वे दोनों शहाए। उन बालकों समेत विद्माधीश के

हठमे उसको लिपटकर कोमल पहलव ( पत्र ) के समान ब्रॉट को चूमती भई ॥ ६८ ॥ उससे धपित भी बुिंडमान् सुमेघाने नवीन स्त्रीको

स्कर्पु. ११२

नों ने निन्दित कर किया व मेरा पुत्र निन्दित खीपन को पाकर उसका फल भोगता है॥ ७२॥ ब्राज मेरी सन्तान नाश होगई व मेरे पितर ड़िकर यह मेरा पुत्र इस दशाको प्राप्त हुआहै॥ ७४॥ हे राजन् ! बहासूत्र ( जनेऊ ), गायत्री, रनान, सन्ध्या, जप व पुजन को छोड़कर यह लुप्त पिएडादिक व लुप्त संस्कारवाले पुरुषको उत्तम लोक नहीं होताहै ॥७३॥ शिखा,यज्ञोपवीत,मुगचर्म,मौजी,दएड व कमराडलु और ब्रह्मचर्य ॥ तदनन्तर सारस्यत ने छली के कर्मवाले राजासे कहा कि हे राजम् ! तुम्हारी आज्ञा से बंधेहुए मेरे पुत्रको देखिये ॥ ७१ ॥ तुम्हारी आज्ञ के योग्य चिह्नको छ

स्क ब्यु ॰

य तव शासनयन्त्रितम् ॥७१॥ एतौ तवाज्ञावशृगौ चक्रतुः कर्म गहितम् ॥ मत्पुत्रस्तरफलं भुङ्के स्नीत्वं सितम् ॥ ७२ ॥ अद्य मे सन्ततिनेष्टा निराशाः पितरो मम॥नापुत्रस्य हि लोकोस्ति जुप्तपिष्डादिसंस्क ाम्यां सह कुमाराम्यां वेदमानितकमीयतुः ॥ ७० ॥ ततः सारस्वतः प्राह राजानं धूर्तचेष्टितम् ॥ राजन्म शिखोपवीतमजिनं मौज्जीं द्एंडं कमएडलुम् ॥ ब्रह्मचयोंचितं चिह्नं विहायेमां द्शां गतः ॥ ७४ ॥ ब्रह्म मेत्रीं स्नानं सन्ध्यां जपाचनम् ॥ विसुज्य स्नीत्वमाप्तास्य का गतिकंद पार्थिव ॥ ७५ ॥ त्वया मे सन्त ' वेदपथश्च मे.॥ एकात्मजस्य मे राजन् का गतिवंद शाश्वती ॥ ७६ ॥ इति सारस्वतेनोक्नं वाक्यमा तेः ॥ मीमन्तिन्याः प्रभावेण विस्मयं प्रमं गतः ॥ ७७ ॥ त्रथ सर्वान्समः ह्य महर्षीनमितचुतीन् । यामास तस्य धुरत्वं महीपतिः॥ ७८॥ तेऽब्रुवन्नथ पार्वत्याः शिवस्य च समीहितम् ॥ तद्रक्तानां प्राप्य ख्रा मात्मज प

मेत छावेबाले सब महर्षियों को बुलाकर राजा ने प्रमन्न करा कर उसके पुरुष होने की प्रार्थना किया ॥ ७८ ॥ इसके डपरान्त ने महर्षिलाग गित होगी इसको कहिये॥ ७६ ॥ सारस्वत से कहेहुए इस वचन को सुनकर राजा सीमन्तिनी के प्रभावसे आश्चर्य को प्रापहुआ।। ७७॥ है तो कहिये कि इसकी क्या गति होगी॥ ७४॥ हे राजन् ! तुमने मेरी सन्तान को नाश किया व मेरा बेदमार्ग नाश किया व एकही पुत्रवाले स्नीत्वको प्राप्तं हुआ मेरी क्या सनातना

सन्तानवाला यह बाझ्या एक पुत्रवाला है इसलिये पुत्रके विना वैसा यह पुत्र कैसे सुखको प्राप्त होगा ॥ न ॥ देवीजी बोली कि मेरी प्रस-उत्तम पुत्र होगा जोकि विद्या व विनय से संयुक्त तथा दीर्घायु व निर्मल आश्यवाला होगा॥ ८०॥ श्रीर यह सामवतीनामक उसकी कन्या ॥ ८३ ॥ इसके उपरान्त पार्वतीजी ने राजा से कहा कि तुम्हारा क्या मनोरथ है उसको कहो राजाने भी यह कहा कि द्यासे इसको ट ॥ फिर महादेवी ने कहा कि मेरे भक्तोंने जो कर्म किया जाता है वह दशलक्ष वर्षों से भी श्रन्यथा नहीं किया जासका है ॥ टथ ॥ राजा उन्के पूत्रों समेत राजा ने ॥ ट॰ ॥ भरद्वाज के उपदेश से पार्वती के मन्दिर को प्राप्त होकर महारात्रि में उस देवी की तीब नियमोंसे उपा-इस प्रकार तीन रात्रितक भोजन को छोड़कर पार्वतीजी के ध्यान में परायशा राजाने भलीभांति प्रणामों से व अनेक प्रकार के स्तोत्रों से शर-शेवजीका करीन्य और उनके महों का माहात्म्य श्रन्यथा करने के लिये कीन समर्थ है ॥ ७६॥ इसके उपरान्त भरद्राज मुनिशेष्ठ को लाकर ररनेवाली पार्वतीजी को प्रसन्न किया॥ ८२ ॥ तदनन्तर प्रसन्न होतीहुई उन देवीजीने भक्त राजा को करोड़ों चन्द्रमा के समान प्रभावाले |थाह गौरी राजानं कि ते ब्राह समीहितम् ॥ सोऽप्याह धुंस्त्वमेतस्य कृपया दीयतामिति ॥ ८४ ॥ भू देवी मझक्रेः कर्म यत्कतम् ॥ शक्यते नान्यथा कर्तं वर्षायुतश्तिरापि ॥ ८५ ॥ राजावाच ॥ एका गविष्यति मुतोत्तमः॥ विद्याविनयसंपन्नो दीर्घायुरमलाश्यः॥ ⊂७॥ एषा सामवती नाम मुता तस्य ॥ कथं मुखं प्रपथेत विना धुत्रेण ताहराः ॥ ८६ ॥ हेब्युवाच ॥ तस्यान्यो एवं त्रिरात्रं सुविशिष्टमोजनः स पार्वतीध्यानरतो महीपतिः ॥ सम्यक्प्रणामैविविधेश्च संस्तवेगोरी प्रप ष्यत् ॥ ८२ ॥ ततः प्रसन्ना सा देवी भक्तस्य ष्टांथवीपतेः ॥ स्वरूपं दश्यामास चन्द्रकाटिसमप्रभ ान्यथा कर्तुमीश्वरः ॥ ७६ ॥ अथ राजा भरद्याजमाताय मुनिषुङ्गनम् ॥ ताभ्यां सह दिजाप्रयाभ्यां समन्वितः ॥ ८० ॥ अभिकाभवनं प्राप्य भरद्याजोपदेशतः ॥ तां देवीं नियमेस्तिष्निरुपास्ते स्म महा प्रोयं कर्मणा नष्टसन्तातिः । सना किया ॥ ८१॥ माहारम्य MATTER TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P

ब्राज्ञामें विश्वास किया ॥=धा और देवीजी के प्रसाद से उस सारस्वत बाह्मस्ने भी पहले के पुत्रसे उत्तम पुत्रको थोड़ेही समयमें पाया ॥६•॥ उस सुमेधा बाह्मण् की स्वी होकर कामदेव के सुखसे युक्त होवे ॥ त्या यह कहकर देवी अन्तर्यान होगई और वे राजा आदिक सबलांग अपने अपने घरको गये व उन्या को उस सुमेघा के लिये दिया व उन दोनों स्त्री पुरुषोंने बहुत समयतक उत्तम सुखको मोग किया ॥ ६१॥ सूतजी बोले कि यह शिवजी की मिकिनि सीमन्तिनीनामक राजाकी स्त्री का प्रभाव कहा गया व शिवजी का माहात्म्य भी वर्णन किया गया ॥ ६२॥ व फिर भी सुननेवालों के मङ्गलका स्थान । ६९॥ सूत उदाच ॥ इत्येष शिवभक्तायाः सीमन्तिन्या हपास्रियाः॥ प्रभावः कथितः शम्भोमोहा धृतम्॥ ६२॥ भूयोपि शिवभक्तानां प्रभावं विस्मयावहम्॥ समासाद्यपिष्यामि श्रोतृषां मङ्गलाय कानां चारतं पापनाशनम्॥ स्वग्षिवगयोः सत्यं साथनं तद्रवीम्यहम्॥२॥ अवन्तीविषये कश्चिद्राह्याो भूत्वा मुमेघसः पत्नी काममोगेन युज्यताम् ॥ ८८ ॥ इत्युक्त्वान्ताहैता देवी ते च राजयुरोगमाः । ग्रहं मुवें चक्रुस्तच्छासने स्थितिम् ॥ ८६ ॥ सीपि सारस्वतो विप्रः युत्रं प्रवेम्पतोत्तमम् ॥ लेमे देव्या मरादेव कालतः॥ ६०॥ तां च सामवतीं कन्यां ददौ तस्मै सुमेथसे ॥ तौ दम्पती चिरं कार्लं बुभुजाते च ॥ विचित्रं शिवनिमांषं विचित्रं शिवचेष्टितम् ॥ विचित्रं शिवमाहात्म्यं विचित्रं शिवमाषितम् ॥ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराषे ब्रह्मोत्तरखएडे सीमन्तिन्याः प्रमाववर्षानंनाम नवमोऽध्यायः॥ ६॥ और उस सामवती क टन्होंने उन देवीकी हिजन्मनः॥ गताः स्वं स्वं

रेससे उसको कहता हूं॥ र ॥ कि अवन्तीदेश में कोई मंदरनामक बाह्मण विषयों का स्थान व स्ती से जीता हुआ तथा धन को दो॰। ग्रथा मरे नुप पुत्र को योगी दीन जियाय। सोइ दश्म अध्याय में कह्यों चरित सुखदाय॥ स्तजी बोले कि शिवजी का बनाना विचित्र है य शिव कर्म विचित्र है और शिवजी का माहात्म्य विचित्र है य शिवजी का वचन विचित्र है॥ १॥ और शिवभक्षों का पापनाशक चरित्र विचित्र है य स्वर्ग

वसक्रोंका माहात्म्य संक्षेप से वर्गन करूंगा ॥६३॥ इति श्रीरकान्द्रेब्रह्मोत्तरखएडे भाषाटोकायां सीमन्तिन्याःप्रभाववर्षानंनाम नवमोऽध्यायः॥६।

हुआ है ॥ ३ ॥ और वह सन्थ्या तथा रनानको छोड़नेबाला था व चन्दन, माला और बसन उसको प्यारे ये व निन्दित स्वियों में ब्रासक बह नित्य उसीके घरमें रहताः था ॥ ४ ॥ किसी समय उसके घरमें उस बाझण् के बसने पर ऋषभनामक धर्मात्मा शिवयोगी जाया ॥ ६ ॥ व ज्ञायेहु उसको थत जैसा १के पहले अजामिल था वैसाही वह था ॥ ४ ॥ व दिन रात पिङ्गलानामक वेश्यामें रमण् करता हुआ इन्द्रियों को न जीतनेवाला देखकर अपना इकट्टा कियाहुआ पुएय मानकर वेश्या व बाह्मण् उन दोनों ने पूजन किया॥ ७॥ श्रीर कम्मल व बसन बिछेहुए महापाठ पै उस बाह्मण् का तथा कुमार्गे में सि ष्ट्रकड्डा करनेवाल

र्गस्यो यथा प्रवंमजामितः ॥ ४ ॥ स वेश्यां पिङ्गलां नाम रममाणो दिवानिशम् ॥ तस्या एव ग्रहे गी समाययौ ॥ ६ ॥ तमार्भ तममिप्रेक्ष्य मत्वा स्वं पुर्णयमुर्जितम् ॥सा वेश्या स च विप्रश्च पर्ययुज्यतासुमौ ॥ ७॥ तमारोप्य महापीठे कम्बला विरामभेते ॥ प्रक्षाल्य चरणौ भक्त्या तज्जलं दघतुः शिरः ॥ ८ ॥ स्वागताध्येनमस्का रेगेन्यपुष्पाक्षतादिमिः ॥ उपचारेः समभ्यच्यं मोजयामासतुमुंत् ॥ ६ ॥ तं भुक्तवन्तमाचान्तं पर्यञ्जे मुखमं स्तरे॥ उपवेश्य मुदा युक्तो ताम्बुलं प्रत्ययच्छताम् ॥१०॥ पादसंबाहनं भक्त्या कुर्वन्तो देवचोदितो ॥ कल्पयित्वा सतादिमिः ॥ उपचारैः समभ्यच्यं मोजयामासतुर्धेदा ॥ ६ ॥ तं भुक्त्यन्तमाचान्तं पर्यक्कं मुखमं स्य मुदा युक्तोताम्बुलं प्रत्ययच्बताम् ॥१०॥ पादमंबाहनं मक्त्या कुर्वन्तो देवचोदितो ॥ कल्पयित्वा ॥ बसूब विषयारामः खीजितो धनसंग्रही ॥ ३ ॥ सन्ध्यारनानपारित्यक्रो गन्धमाल्याम्बरप्रियः ॥ कुझी इविजितेन्द्रियः ॥ ॥ कदाचित्मदने तस्यास्तिसिनिनिनमिति हिजे ॥ ऋषमो नाम धर्मात्मा शिवयो श्चियामासतुष्टिचरम् ॥ ११ ॥ एवं समार्चितस्ताम्यां शिवयोगी महायुतिः ॥ आतिवाह्य निशामेकां सक्रः कुमाग नित्यमासीद मन्दर्श हायः त शुश्रमा प्र

विठाकर मिक्त से चरणों को घोकर उस जलको मस्तक पे धारण किया ॥ = ॥ श्रोर स्वागत, श्रध्यं, नमस्कार, चन्दन, पुष्प य श्रक्षतादिक उपचारों से पुजकर उसकों हर्ष से मोजन कराया ॥ ६ ॥ श्रोर भोजन य श्राचमन कियेहुए उस मुनि को मुखंदायक विद्योनवाले पलाँग पे विठाकर हर्षसे संयुत उन दोनोंने तांबूत दिया ॥ १० ॥ श्रोर चरणों को चापते हुए साग्य से प्रेरित उनदोनों ने सेवा करके बहुत देरतक प्रमन्न किया ॥ ११ ॥ इस प्रकार उनदोनों से णूजित महाखिववान्

स्कर कमें से इकड़ा कीहुई गति को प्राप्त हुई ॥ १३ ॥ व कमें से प्राप्त कियाहुआ वह ब्राह्मण द्याणे देश के राजा व अवाहु की स्त्री स हुआ ॥ १८ ॥ व राजा की उस बड़ी स्त्री को गर्भ की संपत्ति में आश्रित देखकर सीतियों ने छलले उसको विष देखिया ॥ १५ ॥ और १० ॥ श्रीर उस बालक की माता सब अंगों में ब्र्यों से पीड़ित हुई व विष के योग के प्रभाव से बे दोनों बड़े क्रिशित हुए ॥ १६ ॥ व वों से श्रीषध किये उन दोनों ने युक्त किये हुए भी अनेकों यतों से स्वस्थता को नहीं पाया ॥ २०॥ श्रीर बड़ी पीड़ावाली वह रानी स वह दैवयोग से न मरी परन्तु मरने से भी बड़े दुस्सह क्षेश को प्राप्त हुई ॥ १६॥ इसके उपरान्त समय आनेपर उसने एक मुत्रको पैदाकिय ह पतिबता पीड़ित हुई ॥ १७ ॥ जिसलिये पहले विष ने उसको स्पर्श किया था उस कारण दिन रात रोतेहुए उस दशनहीन राजपुत्र ने देवानिशम् ॥ १८ ॥ तस्य बालस्य माता च सर्वाङ्गन्नणपीडिता ॥ बभूवतुरतिक्छि गरयोगप्रमाव गौराज्ञा च समानीतौ वैद्येश्व कृतमेषजौ ॥ न स्वास्थ्यमापतुर्यत्नैरनेकैयॉजितराप ॥ २० ॥ न रात्रौ लभते ॥ विषुल्वव्यथा ॥ स्वषुत्रस्य च दुःखेन दुःखिता नितरां क्र्याा॥ २१ ॥ नीत्वेवं कतिचिन्मासान्स राजा मात् देवयोगतः ॥ क्रेशमेव परं प्राप मरणादतिदुःसहम् ॥ १६ ॥ अथ काले समायाते धुत्रमेकमजीजनत् ॥ ता साघ्वी पीडिता वरवर्षिती ॥ १७ ॥ स निदंशो राजधुत्रः स्पृष्टपूर्वो गरेण यत् ॥ तेनावाप महाक्लेश ाँ चपतेर्गमेसंपदमाश्रिताम् ॥ अवेक्ष्य तस्यै गर्खं सपन्यश्क्षद्मना दृद्धः ॥ १५ ॥ सा भुक्त्वा गर्ख |दाहतः॥ १२ ॥ एवं काले गतप्राये स विप्रो निधनं गतः ॥ सा च वेश्या मृता काले ययौ कर्माजित । ३ ॥ स विप्रः कर्मणा नीतो दशार्षाथरणीपतेः॥ वज्रबाहुकुट्टाम्बन्याः मुमत्या गर्भमास्थितः॥ १४ व्यतीत करके उनसे आदर कियाहुआ वह प्रातःकाल चलागया ॥ १२ ॥ और कुछ समय बीतने पर यह

हीं होता है व रोते हुए ये निद्रा को मंग करते हैं ॥ २३ ॥ इस विषय में इन पापियों का मैं निश्चय कर यन करूंगा क्योंकि पाप को इ जीने कि लिये भी योग्य नहीं हैं ॥ २८ ॥ इस प्रकार विचार कर सीतियों व उनके पुत्रों में आसक्त राजा ने सारथी को बुलाकर हुए भी मान्ना व पुत्र को मरे हुए से देखकर मन में विचार किया।। २२ ॥ कि मेरी सी व पुत्र ये दोनों नरक से यहां आये हैं इससे उस राजा ने जीते

次0 20

र बहाराक्षसों से घुड़कीहुई महागुल्मों में दौड़नेवाली उस रानौं के पैर छुरे के समान पत्थरों से छिदगये॥ २६ ॥ भयंकर महावन में ते स्थके हारा दूर निकलवा दिया॥ २५ ॥ कहीं विजेन वनमें सारथी से त्यांगे हुए वे क्षुषा व प्यास से बहुतही विकल दोनों बड़ी न्तों च मृतप्रायों विलोक्यात्मन्यविन्तयत्॥२२॥ एतों में गृहिण्णित्रों निरयादागताविह ॥ अश्वान्तरोंगों रह ॥ अपने बालक को लिये पग पग पै गिरती व श्वास लेती तथा अपने कर्म की निन्दा करती हुई वह रानी बहुत चिकत हुई ॥ २७॥ ा छुटेबालोंवाली उस रानी के अंग कहीं कौटों से छिदजातेथे और कहीं व्याघके शब्दों से डरती थी व कहीं सपोंसे भगाई जाती थी ॥ २८॥ निजं कर्म निन्दन्ती चिकता भृशम् ॥ २७ ॥ किचित्कएट ॥ महागुल्मेषु धावन्ती मिन्नपादा श्वराश्मामिः॥ २८ ॥ मेवं घोरे महारएये भ्रमन्ती चपगोहिनी ॥ खिल्मार्गे गोवाजिनरसेवितम् ॥ ३० ॥ गच्छन्ती तेन मार्गेषा मुदूरमतियत्नतः ॥ दद्शं वेश्यनगरं बहु न परित्यक्रो कुत्रचिद्विजने वने ॥ अवापतुः परां पीडां श्रुनृब्ध्यां भुशाविद्यतो ॥ १६॥ । इत्यं विनिश्चित्य च भूमिपालः सक्तः सपनीषु तदात्मजेषु ॥ आह्य सूतं निजदारपुत्रो निर्वासयामास ामङ्गविघायिनौ॥ २३ ॥अत्रोपायं करिष्यामि पापयोध्विमेतयोः॥ मही वा जीविहं वापि न क्षमौ पापमं क्रिकेशी भयातुरा ॥ कचिद्याघ्रस्वनैर्मीता कचिद्यालैरनुद्वता ॥ २८॥ मत्स्यंमाना पिशाचैश्च दैवयोगासे गऊ, बोड़े व मनुष्यों से सेवित बनियों के मार्गमें प्राप्त हुई ॥ ३०॥ व पदे पदे ॥ निःश्वसन्ती । जं बालं निपतन्ती ॥ २५ ॥ तौ स्रतेन वह राजाकी खी

ब्चान्त धृंछा॥ ३४॥ श्रीर उस स्त्री से सम्पूर्ण ब्चान्त को जानकर वह वैश्यराज श्रहो कष्ट है यह जानकर बारबार श्वांस लेनेलगा॥ ३६॥ मनुष्यों से सिवित वैश्यों के नगर को देखा ॥ ३१ ॥ व उस नगर का रक्षक पद्माकर नामक महावैश्य महाजन दूसरे राजराज की नाई वैश्यराजकी कोई गृहदासी आतीहुई राजाकी स्त्री को दूरमे देखकर उसके समीप आई ॥ ३३॥ श्रीर आपही ब्रचान्त को जानकर उस दासी ने पुत्रसमेत राजाकी स्त्री को स्वामी को दिखाया॥ ३४ ॥ श्रीर दुःखित पुत्रवाली तथा रोगोंसे विकल उस रानी को देखकर वैश्यों के स्वामी ने एकान्तमें लेजाकर प्रकटता से उसका

3 2 2

बहुत दुःखित होक्र विलाप ा मरगया | ३६॥ और अपने पुत्रके मरने पर बड़े शोकसे संयुत स्त्री मूच्छित होकर हाथी से तोड़ोहुई लता के समान पृथ्वी पै गिरपड़ी॥ ४०॥ गोग से चैतन्यता को पाकर आँमुबों से भोगेहुए स्तनोंवाली वह बानयों की स्तियों से समफाई हुई भी रानी बहुत दुःखित होकर बिलाप घरके समीप एकान्तगृह में टिकाकर वसन, श्रम्न, जल व पलँग से पाताके समान पूजन किया ॥ ३७॥ व उस घरमें बसतीहुई भलीमांति रक्षित व यहमादिक रागोंकी शान्ति को न प्राप्त हुई ॥ २८ ॥ तदनन्तर कुछ दिनोंके बाद वैद्यों के उद्योग को उल्लंघन करनेवाला वह बगों से पीड़ित म् ॥ ३१ ॥ तस्य गोप्ता महाबैश्यो नगरस्य महाजनः ॥ अस्ति पद्माकरो नाम राजराज इबापरः ॥ ३२॥ विशां नायो यनैमतिसाम्यमधूजयत् ॥ ३७॥ तस्मिन्गृहे चृषवधूनिवसन्ती सुरक्षिता ॥ व्रष्णयक्ष्मादिरोगाणां न शान्ति प्रत्य पद्यते ॥ ३८ ॥ ततो दिनैः कतिषयैः स बालो व्रष्णपीडितः॥विलिङ्गित्मिषक्सत्वो ममार् च विधेवैशात् ॥ ३६ ॥ मृते ातेः काचिद्रहदासी चपाङ्गनाम् ॥ आयान्ती दूरतो दृष्टा तदन्तिकमुपाययौ ॥ ३३ ॥ सा दासी चपते हो कष्टमिति ज्ञात्वा निशाश्वास सुहुर्मुहुः ॥ ३६ ॥ तामन्तिक स्वगेहस्य संनिवेश्य रहोग्रहे ॥ वासोन्नपानश् ज्ञी शोकेन महताष्ट्रता ॥ मुच्छित्रता चापतङ्गमो गजमग्नेव वख्नरी ॥ ४० ॥ देवात्मंज्ञामवाप्याथ बाष्पिक्ल कान्ता सधुत्रां स्थापीडिताम् ॥ स्वयं विदितवृत्तान्ता स्वामिने प्रत्यदर्शयत् ॥ ३४ ॥ स तां दृष्टा विशां न हजात्तां क्लिष्टधुत्रकाम् ॥ नीत्वा रहिम मुब्यक्रं तहतान्तमप्टब्बत् ॥ ३५ ॥ तया निवेदिताशेषवृत्तान्तः स क्पितिः॥ श्रहो कष्टमिति ज्ञात्वा निशश्वास मुहुमुंहः॥ ३६ ॥ तामन्तिके स्वगेहस्य संनिवेश्य रहोग्रहे ॥ वासोन्नपा त्रां स्थापीडिताम्॥ स्वयं विदितवृत्तान्ता स्वामिने प्रत्यदर्शयत्॥ ३४ ॥ स तां दृष्टा गलक देवके वश श्रीर उंसको श्रुपन मितनये ग

羽。 60

आया ॥ ४५ ॥ और अर्थ समेत हाथवाले उस वैश्यनाथसे पूजित वह योगी शोचती हुई उस रानीके समीप आया व उसने यह कहा ॥ ४६॥ उस मरें पुत्रवाली रानी को सममाने के लिये कीन समर्थ होते ॥ ४४ ॥ इसी समय में उसके दुःख व शोक का वैद्य झुषम नामक पहले । एकाली इस विवास अमाथ अपनी माताको छोड़कर कहां चलेगये ॥ ४३॥ इस प्रकार शोक व चिन्ता को बढ़ानेवाले इन कहेहुए वचनों कि हा तहन,तात! हा पुत्र! हा मेरे प्राणों के रक्षक! हा राजवंश में पूर्ण चन्द्रमा! हा मेरे आचन्द को बढ़ानेवाले! ॥ १२ ॥ हा राजकुमार करने लगी ॥ ४१ ॥ कहा हुआ शिव

सान्त्विताऽषि बिषक्क्षीमिविज्ञजाप सुदुःखिता ॥ ४१ ॥ हा तात तात हा पुत्र हा मम प्राण्यरक्षक ॥ हा न्दो हा ममानन्दवर्धन ॥ ४२ ॥ इमामनाथां कृषणां त्वत्प्राणां त्यक्रशान्यवाम् ॥ मातरं ते परित्यज्य क गत्मज ॥ ४३ ॥ इत्येमिरुदितैवक्षिः शोक्चिन्ताविवध्कैः ॥ विज्ञपन्तीं सृतापत्यां को तु मान्त्वियितुं नाथेन सार्वहस्तेन युजितः॥ तस्याः सकाशमगमच्बोचन्त्या इदमब्रवीत्॥ ४६॥ ऋषम उवाच॥ नस्घमंकाः ॥ कचिद्भान्तिः कचिच्छ्यान्तिः किचिच्छान्तिः स्थितिभंवति वा युनः ॥ ४८ ॥ अतोऽस्मिन्फेनसद्शे देहे ॥ शोकस्यानवकाशत्वान्न शोचन्ति विपश्चितः ॥ ४६ ॥ गुणैभूतानि सुज्यन्ते भाम्यन्ते निजकर्माभः॥ महो बत्से रोरवीषि विसूद्धीः ॥को जातः कतमो लोके को सतो बद्साम्प्रतम् ॥ ४७॥ अमी देहादयो एतिस्मन्समये तस्या दुःखशोकिचिकित्सकः ॥ ऋषमः पूर्वमारुयातः शिवयोगी समाययौ ॥ ४५ राजेकुलपूर्णेन्ट यातोऽसि हपा स योगी बैश्यः माबास्तोयफ क्षमः ॥ ४२ ॥ श्रकस्मात्कि पञ्चत्वमागत न्रपयाधित्।

ऋषम बोला कि हे बत्से! मूढ्बु दिवाली तुम यकायक क्यों बहुत गोती हो संसार में कीन उत्पन्न व कीन मरा है इस समय यह कहिये॥ ४७ ॥ ये शरी-रादिक भाव जलके फेनाके समान धर्मवाले हैं कहीं आन्ति व कहीं शान्ति और कहीं फिर रिथति होती है॥ ४८ ॥ इस कारण इस फेनके समान शरीरके मरनेपर शोक का समय न होनेसे विद्यान नहीं शोचते हैं॥ ४६ ॥ प्राया जिये गुयों से रचेजाते हैं और अपने कर्मों से अमायेजाते हैं तथा काल से खींचे जाते हैं व

गर्भहों स्थित प्राणी नाश होजातेहैं व कोई उत्पन्न होकर नाश होजातेहैं तथां कोई ज्यान होकर नष्ट होजातेहैं व कोई बुद्धतामें मरजातेहैं ॥४६॥

होते हैं व मरेहुए को शोचते नहीं हैं ॥ थर ॥ और पानी के बुल्ले के समान प्राशी अञ्चल से उत्पन्न होताहै व अञ्चल में लीन होजाता है तथा मालूम होता है।। ४७॥ जब प्राणी गर्भ में प्राप्त होता है तब विनाश कार्रिपत होता है और उत्पन्न प्राणी देवसे जीता है व यकायक मरजाता ॥ व इस वर्तमान संसार में प्राणी कम के वन्धन से बारबार दुःख से प्रकट होने योग्य गति को प्राप्त होता है।। ५३ ॥ श्रीर कल्पपर्यन्त नना के अनुगत प्राणी सत्त्वगुण्ते. देवत्व को प्राप्त होताहै व रजोगुण् से मनुष्यता को प्राप्त होता है तथा तमोगुण् से प्रु, पक्षी की योनिको विताओं का उलट पलट होता है किर अनेक रोगों से बंधे हुए मनुष्यदेहवालों की क्या कथा है॥ ५८॥ कोई शरीरका कारण कालही को कहते कोई गुर्गों को कहते हैं और यह शरीर साधारण है ॥ ४४ ॥ और काल, कर्म व गुर्णों के स्पानवाले इस पञ्चभूतमय शरीर को उत्पन्न देखकर ५०॥ व सत्वादिक तीनों गुण माथा से उत्पन्न होते हैं और उन्हीं से शारीर पैदा होते हैं व उसी लक्षण के आश्रयवाले प्राणी उत्पन्न होते ा नमेस्या एव नश्यन्ति जातमात्रास्तया परे ॥ केचियुवानो नश्यन्ति म्रियन्ते केपि वार्षके ॥ ४६॥ हच्यन्ति न शोचन्ति मृतं बुधाः ॥ ५६ ॥ अञ्यक्ताजायते जन्तुरञ्यक्रे च प्रलीयते ॥ मध्ये ज्यक्र ोक्कप्यन्ते वासनायां च शेरते ॥ ४० ॥माययोत्पत्तिमायान्ति ग्रुणाः सत्त्वाद्यस्रयः ॥ तेरेष देहा जायन्ते । । । ॥ ४१ ॥ देवत्वं याति सत्तेन रजसा च मनुष्यताम् ॥ तिर्यक्तं तमसा जन्तुबंसनानुगतोव संसारे वर्तमानेस्मिञ्जन्तुः कर्मानुबन्धनात् ॥ दुर्षिमाञ्यां गातिं याति मुखदुःसमयीं मुद्धः ॥ ५३॥ ज्ञापि षां देवानां तु विषयंयः ॥ अनेकामयवदानां का कथा नरदेहिनाम् ॥ ५४ ॥ केचिद्दरिन देहस्य काल णम् ॥ कर्म केचिद्रणान्केचिद्देहः साधारणोह्ययम् ॥ ५५ ॥ कालकर्मगुणाधानं पञ्चात्मकमिदं बपुः।

श्रीर जैसा पहले का कर्म होता है वैसेही शरीर को प्राची पाता है और प्राची उसीके अनुसार सुख व दुःखें को भोगता है।। ६०।। व माया के प्रभाव से प्रीत माता, पिता के रितके संभ्रम है पुरुष, स्त्री व नपुंसक लक्षणोंबाला कोई शरीर उत्पन्न होताहै।। ६१॥ श्रौर विधाता से मस्तक में लिखेहुए आयुर्वेल, सुख, दुःख, पुल्य, पाप, शांस्त्र व धन को धारण करताहुओं प्राची उत्पन्न होता है।। ६२॥ कमों के उल्लंघन न करने योग्य होनेसे व कालका भी उल्लंघन न होनेसे व होने से तुम शोच करने के योग्य नहीं हो ॥ ६३ ॥ और स्वप्त में सदेव स्थिरता कहां होती है व इन्द्रजाल में सत्यता कहां होती है तथा पुएय, पाप, शांस्त्र व उत्पत्तियों के अनित्य

\$ 5 5 g

यांहरां प्राक्कनं कर्म ताहरां विन्दते वषुः ॥ भुङ्गतं तदनुरूपाणि मुखदुःखानि व ह्यासा ॥ ६० ॥ भायानुमावारतयाः पित्रोः मुखं कर्म द्वार्यं पापं श्वतं पित्रोः मुरंतसंभ्रमात् ॥ देह उत्पद्यते कोपि ध्योषिरक्रविज्ञाण्याः ॥ ६१ ॥ श्रायुः मुखं व दुःखं च दुःखं च धुएयं पापं श्वतं धनम् ॥ मनम् ॥ जलाटे लिखितं घात्रा वहञ्चन्तुः प्रजायते ॥ ६२ ॥ कर्मणामित्रिङ्घतात्काले क मत्यता ॥ कि नित्यता शरनमेघे त्वां मावानां न शोकं कर्तमहिसि ॥ ६३ ॥ कि स्वप्ने नियतं स्थैर्यमिन्द्रजाले के मत्यता ॥ के नित्यता शरनमेघे त्वां मावानां न शोकं कर्तमहिसि ॥ ६३ ॥ कि स्वप्ने नियतं स्थैर्यमिन्द्रजाले के मत्यता ॥ के नित्यता शरनमेघे कस्य कस्यामि तनया जननी कस्य कस्य वा ॥ कस्य कस्यामि ग्रहिणी भवकोटिषु वर्तिनी॥ ६६ ॥ देहरत्वगमृङ्मांसबन्धनः ॥ मेदोमङजास्थिनिचितो बिएमुत्रश्लेष्माजनम् ॥ ६७ ॥ श्रारीरान्तर क्लेबरे ॥ ६४ ॥ तब जन्मान्यतीतानि शतकोत्र्ययुतानि च ॥ अजानन्याः परं तत्वं संप्राप्तोऽयं महा श्रमुतात्मक क श्रय्वत्वं व भमः ॥ ६५ ॥

नित्यता कहां होती है और शरीर में नाश न होना कहां होता है॥ ६४ ॥ श्रीर तुम्होर सैकड़ों करोड़ दशहज़ार जन्म व्यतीत हुए हैं व त्तीहुई तुम्होरे यह महाभ्रम प्राप्त हुआ है॥ ६४॥ व करोड़ों जन्मों में वर्तमान तुम किस किस की कन्या व किस की माता और किस ६६ ॥ और पांच महाभूतों से बनाहुआ शारीर त्वचा, रक्त थ मांस के बन्धन में है और मेदा, मजा व आस्थयों से संयुत्त तथा विष्ठा, नि है।। ६७ ॥ व हे मुढ़े। इस अन्य श्रीरवाले अपने पुत्रको भी अपने श्रीर से उपजाहुआ मल मानकर तुम शांक करने के बांग्य श्रेष्ठ तत्त्व को न जानत किसकी स्त्री हुई हो॥ शरद्काल के मेघ में

विद्या, बुद्धि, मन्त्र व झौषधि तथा रसायनों से मृत्युको नहीं उल्लंघन करसक्ता है॥ ७०॥ हे वरानने! श्राज एक प्राणी की मृत्यु हुई व कल र कारण सदैव न रहनेवाले शरीर के विषय में तुम शोचने के योग्य नहीं हो॥ ७१॥ मृत्यु सदैव समीप रिथत रहती है तो कहिये कि प्राणियों ह प्रसिद्ध है कि यदि कोई मनुष्य यन मन्युको उल्लेषन करजावै तो पहलेबाले सब विद्यान् कैसे विपित्को प्राप्त होते ॥ ६६ ॥ और कोई भी क्योंकि ब्याघ्र के आगे स्थित होने पर क्या पशुर्वोको भोजन रचता है॥ ७२ ॥ इस कारण हे बरानने! यदि जन्म व बृद्धता को जीतना

जदेहोद्भवं मत्तम् ॥ मत्त्वा स्वतनयं मूढे मा शोकं कर्तमहीसि ॥ ६८ ॥ यदि नाम जनः कश्चिन्मत्युं तरित कथं तिह विषयेरनसर्वे पूर्वे विषश्चितः ॥ ६८ ॥ तपसा विद्यया बुद्धया मन्त्रौषधिरसायनैः ॥ श्रातयाति जायेत संसारविषयासवे ॥ ७६ ॥ विमुक्तं सर्वसङ्गेश्च मनो वैराग्ययान्त्रितम् ॥ यदा शिवषदे मग्नं तदा ईसि ॥ ७१ ॥ नित्यं सिन्निहितो मृत्युः कि मुखं वद् देहिनाम् ॥ न्यान्ने पुरः स्थिते ग्रासः पश्चनां कि नु ॥ मनो यदा वियुज्येत तदा ध्येयो महश्वरः ॥ ७५ ॥ मनसा पित्रतः धुंसः शिवध्यानरसाम्नतम् ॥ भ्य कश्चिद्रिष पिएडतः॥ ७०॥ एकस्याद्य मृतिर्जन्तोः श्वश्चान्यस्य वरानने ॥ तस्मादिनित्यावयवे नत्वे रं ताब्जनमजरामयम् ॥ यावन्नो याति शर्षां देही शिवपदाम्बुजम् ॥ ७८ ॥ अनुभूयेह दुःखानि संसारे । तावन्म १.॥ अतो ज़न्म जरों जेतुं यदीच्झिसि वरानने ॥ शरणं व्रज सर्वेशं मृत्युंजयमुमापितम् ॥ ७३ ।

।॥ ७५॥ शिवजी के स्यानह्यी रसामृत को मनसे पीते हुए मनुष्य के फिर संसारह्यी विषय के घासन में हुर्यार नहीं होती है॥ ७६॥ वजी के भरणकमलों की शरता में नहीं जाता है ॥ ७४ ॥ इस बड़े कठिन संसार में दुःखों को भोगकर जब मन अलग होबे तब शिवजी में के स्वासी मृत्युंजय सदाशिवजीकी शारण में जावो ॥ ७३ ॥ तबतक भयंकर मृत्यु का डर श्रीर तबतक जन्म व बृद्धता का मय होता है जब

रस समय उसने शिवजी के मन्त्र से आभिमन्त्रित भरम की लेकर उसके मैलेहुए मुखमें डालकर मरेहुए बालकको पाणों से युक्त किया ॥ ८३॥

तुमको देखा॥ ८१॥ सूतजी बोले कि उसकी यह बचन सुनक्त द्यानिधान शिवयोगी पहले का उपकार स्मरण करके मरे बालक के समीप

नगरों में सब विस्मय को प्राप्त मनुष्य प्रमन्न हुए ॥ तथ ॥ इसके उपरान्त आनन्द से पूर्ण व विहुल तथा उन्मत्त लोचनोंकाली व आंधुवों

वह बालक धीरे से आंखों को स्नोलकर पहले की इन्द्रियों के बलको पाकर दूध की इच्छा से रोनेलगा ॥ ८८ ॥ और मरेहए बालक का

ब्टाहुआ मन जब वैराम्य से बंध जाता है व शिवजी के चरण में मग्न होता है तब फिर जन्म नहीं होता है॥ ७७॥ उस कारण हे भद्रे! एक साप्रनवाले इस मनको शोक, मोहते संयुत मत करो बरन शिवजी को भजो॥ ७८॥ सूतजी बोले कि इस प्रकार शिवयोगी से अनु-पुत्रवाल। मेरी मरने के सिवा कौन गति है ॥ ⊏॰ ॥ इस कारण इस बालक के साथही में मरना चाहती हूं और में कुतार्थ होगई जोकि मरने हुई रान्ति उस गुरु के चरणकमलको प्रणामकर प्रत्युत्तर दिया ॥ ७६ ॥ रानी बोली कि हे भगवत् ! त्यारे बन्धुवों से छोड़ी व महारोगोंसे प्रपूर्वेन्द्रियबलो हरोद स्तन्यकाङ्क्षया ॥ ८४॥ मृतस्य धुनहत्थानं वीक्ष्य बालस्य विस्मिताः ॥ जना मु ॥ इत्थं सातुनयं राज्ञी बोधिता शिवयोगिना ॥ प्रत्याचष्ट ग्रुरोस्तस्य प्रणम्य चरणाम्बुजम् ॥ ७६ ॥ मगवन्मुतपुत्रायास्त्यक्रायाः प्रियवन्धुमिः ॥ महारोगातुराया मे का गतिमंरणं विना ॥ ८० ॥ श्रतोऽहं गगरेषु पुरोगमाः॥ ८५॥ अथान-दमरा राज्ञी विक्कलोन्मत्तलोचना॥ जप्राह तनयं शीघ्रं बाष्णव्याकुल र्म सहैव शिद्युनाऽमुना ॥ कृतार्थाहं यद्य त्वामपश्यं मर्ग्णोन्मुखी ॥ =१ ॥ मृत उवाच ॥ इति तस्या शिवयोगी द्यानिधिः ॥ पूर्वोपकारं संस्मृत्य मृतस्यान्तिकमाययो ॥ =२ ॥ म तदा मुस्म संग्रह्म शिव विदीणें तन्मुखे क्षिप्वा मृतं प्राणैरयोजयत्॥ ८३॥ स बातः संगतः प्राणैः शनैरुन्मील्य ीवः॥७७॥ तस्मादिदं मनो भट्रे शिवध्यानैकसाधनम्॥ शोकमोहसमाविष्टं मा कुरुष्व शिवं भज ॥ ७८ न्त्रतम्

१३४

नहीं जाना॥ ८७॥ फिर ऋषम योगी ने उन माता व पुत्र के विष और ब्रगों से संयुत शरीर को भरमही से स्पर्श किया॥ ६८॥ और उस मली उस रानीने बालक को शीघही पकड़ लिया।। नह ॥ तब बड़े आनन्द में मधन परिश्रम से सोईहुई सी उस रानी ने बालक की लिपटाकर हुए उन प्राप्त दिव्य शारितवाले दोनोंने देवताओं के समान कान्ति से भूषित रूप को धारण किया ॥ ८६ ॥ स्वर्ग का ऐश्वयं प्राप्त होनेपर ने जो मुख होता है उससे सीगुने उत्तम मुख को रानी ने पाया॥ ६०॥ य चरणों में पड़ीहुई उस स्त्री को प्रेमसे विद्वल ऋषभ ने उठाकर पुएवकमी मनुष्य

न्ह ॥ उपग्रह्म तदा तन्वी परमानन्दनिर्वता ॥न वेदात्मानमन्यं वा मुषुप्तेव परिश्रमात् ॥ ⊏७ ॥ धुनरुच गी तयोमतिकुमारयोः ॥ विषत्रणयुतं देहं भस्मनेव परामृशत् ॥ ⊏⊏॥ तो च तद्रस्मना स्पृष्टो प्राप्त न्यति ॥ ६३ ॥ अस्य वैश्यस्य सदने तावतिष्ठ शुचिस्मिते ॥ यावदेष कुमारस्ते प्राप्तविद्यो मविष्य गुएं प्राप सा राज्ञी मुखमुत्तमम् ॥ ६० ॥ तां पादयोर्निपतितामुषभः प्रेमविद्धलः ॥ उत्थाप्याश्वाप ो ॥ देवानां सद्शं रूपं द्यतुः कान्तिभूषितम् ॥ ८६ ॥ संप्राप्ते त्रिद्विश्वयं यत्मुखं पुण्यकर्मणाम्। त्प्राप्स्यमे जराम् ॥ ६२ ॥ एप ते तन्यः साध्नि भद्रायुरिति नामतः ॥ रूपार्ति यास्यति लोकेषु । ॥ आयि वत्से महाराज्ञि जीव त्वं शाश्वतीः समाः ॥ यावज्जीविति सूत उवाच ॥ इति तामृषमो योगी तं च राजकुमारकम् ॥ संजीव्य मस्मवीयेष ययौ यामास दुःखमुकामुबाच ह ॥ ६१ दुव्यक्तव

य के घर में टिको अबतक कि यह तुम्हारा बालक विद्या को प्राप्त होवे ॥ ६४ ॥ सूतजी बोले कि इस प्रकार ऋषभ योगी उस स्ती ब उस न हे साध्य ! तुम्हारा यह पुत्र भदायु ऐसे नाम से लोकोंने प्रसिद्धि को प्राप्त होगा व अपने राज्यको पादैगा ॥ ६३ ॥ हे शुचित्सिते से खूटीडुई उस रानी से यह कहा ॥ ६१ ॥ कि हे महाराजि, वत्से ! तुम तैकड़ों बरसतक जियो व जबतक इस लोकमें जियो तबतक बुद्धत तबतक तुम इस बैश् समभाया व दुःख को न प्राप्त होतो

स्के॰पु॰ ११६

भी नाम से सुनय ऐसा कहा हुआ एक उत्तम कुमार राजपुत्र का मित्र हुआ ॥ १॥ राजाव वैश्यके पुत्र वे दोनों वड़े स्नेही थे और विचित्र विले वे दोनों रहों के आभूषणों से भूषित थे ॥ थ ॥ और उस वैश्यपति ने उस राजकुमार व अपने पुत्रके भी संस्कारों को बाहाणों के के प्रभाव से जिलाकर इच्छा के अनुसार देशोंको चलागया ॥ १५॥ इति श्रीस्कन्द्युराणे बह्योत्तरखाउँ देवीद्यालुमिश्रविरिचतायांभाषाटीकायां बमक्रपूंजन के पुराय से पहले के शारिर को छोड़कर ॥ १ ॥ किर वह चन्द्राङ्गद की स्त्री सीमन्तिनी में पैदाहुई और रूप व उदारता के कीरिमालिनी नामक हुई ॥ १ ॥ श्रीर भदायु भी राजपुत्र उसी वैश्य पतिके वरमें आषाढ़ में बड़े तपवाले सूर्य की नाई बढ़ता भया ॥ ३। कतोपनयनौ ग्रुरुशुश्रुषणे रतौ ॥ चकतुः सर्वविद्यानां संग्रहं विनयान्वितो ॥ ७। ६५ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मोत्तरलण्डे मद्राय्वाच्याने ऋषमयोगिना मद्रायुजीवनंनामद्शामोऽ ॥ ५ ॥ तस्य राजकुमारस्य ब्राह्मणैः स वाणिकपतिः ॥ संस्कारान् कारयामार क्रमारम राजमुनोः सत्वाऽभवत् ॥ ४ ॥ ताबुभौ परमस्निग्धौ राजनैश्यकुमारकौ॥ ॥ तस्यापि वैश्यनाथस्य सा भूयः सीमन्तिन्यामजायत ॥ रूपौदार्यगुषोपेता नाम्ना वे कीतिमाजिनी ॥ २ श्वमक्राचेनात्षुएया बिषिक्पतेः ॥ बृद्धे सदने मानुः शुचाविव महातपाः ॥ ३ पिङ्गा नाम या बेश्या मया प्रवेमुदाहता॥। झी रनामरणमणिडती र नाम्ना सुनयः ग्रोक्नो विस्तरात्॥ ६॥ काले NAMEDIANAMAN

" में प्रायश दोनों वालकों ने सब विद्यात्रों का संग्रह किया ॥ ७

हे तात! क्या तुम्हारा कुशल है य तुम्हारी माता का भी कुशल है और क्या तुमने सब विद्यात्रों को ग्रहण किया है॥ ११ ॥ और क्या में तत्पर हो व हे तात! क्या तुम्हारे प्राणों को देनेवाले गुप्त गुरु को तुम स्मरण करते हो।॥ १९॥ इसप्रकार योगीश के कहनेपर विनय त्र का सोलहवा वष प्राप्त हान्पर बहा करण नाता उसकार तथा दयासे नमजुष्टिवाले योगीश ने उस राजपुत्र को उद्देश कर कहा॥ १०॥ हर्ष से पूजन किया॥ ६ ॥ उन् दोनों से पूजित प्रसन्नमन तथा दयासे नमजुष्टिवाले योगीश ने उस राजपुत्र को उद्देश कर कहा॥ १०॥ का मोलहवां वर्ष प्राप्त होनेपर बही ऋषम योगी उसके घरमें आया ॥ =॥ श्रीर उस रानी व उस राजकुमार दोनों ने आयेहुए शिवयोगीक

गुरुषों को उपदेश करने के लिये योग्य हो ॥ १५ ॥ रानी से इस प्रकार प्रसन्न करायेहुए महाबुद्धिमान् शिवयोगीने उस कुमार के लिये उत्तम ध्या ॥ १६ ॥ ऋषमजी बोले कि श्रुति, स्मृति व पुराखों में कहा हुआ सनातन धर्म सदेव बखोँ व आश्रमों के अनुसार लोगों को सेवन कुरना ति चित्राले आपको यह शिष्य ग्रह्ण करमा चाहिये॥ १४॥ इस कारण वन्धुवों से त्यागेहुए इस अनाथ को तुम पालन करो व इसके लिख ने अपने पुत्रको उस योगी के चरताों में डालकर इससे कहा ॥ १३ ॥ कि हे गुरो ! यह तुम्हारा पुत्र है और तुम इसके प्राणों को देनेवार जमारस्य प्राप्ते पोडशहायते ॥ स एव ऋषमी योगी तस्य वेशमन्युपाययौ ॥ = ॥ सा राज्ञी सकुमा गिनमागतम् ॥ मुहर्मेहः प्रणम्योमौ युजयामासतुर्मेदा ॥ ६ ॥ ताभ्यां च प्रजितः सोऽय योगिशो हष्ट प्राण्यादं सुरम् ॥ १२ ॥ एवं वहति योगीशे राज्ञी सा विनयान्विता ॥ स्वपुत्रं पादयोस्तस्य निपात्ये राजपुत्रमुद्दिश्य बमाषे करुणार्र्धाः ॥ १० ॥ शिवयोग्युताच ॥ किबिते कुश्लं तात त्वन्मातुश्चाप्य १॥ कि चन्वं सविवानामकापीर्च प्रतिप्रहम् ॥ कि चिद्गुरूणां सततं शुश्रुपातत्परो भवान्॥ कांबेत्मरामि 9३ ॥ एष पुत्रस्तव ग्रुरो त्वमस्य प्राणुदः पिता ॥ एष शिष्यस्तु संग्राह्यो भवता करुणात्मना ॥ १४। इति प्रसादितो राइय महामांतः ॥ तस्मै राजकुमाराय सन्मागेमुपदिष्टवान् ॥ १६ ॥ ऋषमे उवाच ॥ श्रीतस्मृतिपुर मेरत्मृष्टमंनाथं परिपालय ॥ अस्मे सम्यक्सतां मार्गमुपदेष्टं त्वमहीसि ॥ १५ ॥ । तात-तब

से जीते हुए लोगों में संग च करो झौर बहुत भोजन, बहुत झोध, बहुत निद्रा तथा बहुत पश्चिम ॥ २६ ॥ श्रीर बहुत अनर्थ वचन व बहुत परायम् भी तुम क्या हिंसा को छोड़ दो व शुष्कवैर, क्या वंकवाद श्रीर पराई निन्दा को छोड़ दो॥ २४॥ श्रीर शिकार, जुवा, मद्यपान के संग्रहमें सदैव इच्छा करो ॥ ६२ ॥ व हे अनघ ! रनान, जप, होम, वेदपाठ और पितरों के तर्पण व गऊ,देवता और अतिथियों के पूजन देवता, गुरु व बाहासों में सदेव भक्तिमान् होवो व प्राप्तहुए चाएडाल को भी सदेव श्रतिथि जानो ॥ १६॥ श्रोर प्रासों का संकट भी प्राप्त वस्तुंत्रों में और दुर्लभ भी वस्तुवों में तृष्णा को छोड़ दो॥ २१ ॥ व हे महामते ! उत्तम कथा, उत्तम आवर्षा, उत्तम घत और उत्तम वत्स ! सत्पुरुषोंका मार्ग भजो व उत्तमही आचरण करो और देवताओं की आजाको न उल्लाह्मन करिये व देवताओं का निराद्र न कीजि-की रक्षा के लिये तुम, कभी श्रमत्य कहो ॥ २० ॥ व हे महावाहो ! पराये धन व पराई स्त्रियों तथा २३ ॥ और क्रोध, वैर, भय, शठता, पिशुनता, श्रसत् प्रहण् करना श्रीर कुटिलता, पाखर्ड व उद्देग की यन से वर्जित करो॥ २८ ॥ परस्वेषु परस्रीषु देनब्राह्मणवस्तुषु ॥ तृष्णां त्यज महाबाहो हुलंभेष्विषि वस्तुषु ॥ २१ ॥ सत्क ानातनः ॥ वर्षाश्रमानुरूपेष निषेठ्यः सर्वदा जानैः ॥ १७ ॥ मज वत्स सतां मार्ग सदेव चरितं चर् ॥ तक्षेया मा कार्षीदेवहेलनम् ॥ १= ॥ गोदेवग्रहाविप्रेषु मिहिमान्मव सर्वदा ॥ चाएडालमपि संप्राप्तं ॥ मुगयाचूतपानेषु स्रीषु स्रीविजितेषु च॥ अत्याहारमतिकोधमतिनिद्रामतिश्रमम्॥ २६॥ अत्यालाप हेगं यनेन परिवर्जय ॥ २४ ॥ क्षात्रधर्मरतोऽपि त्वं त्या हिंसां परित्यज ॥ शुष्कवैरं त्यालापं परिनिन्द ॥ १२ ॥ स्नाने जपे च होमे च। तिथिष् ॥ १६ ॥ सत्यं न त्यज सर्वत्र प्राप्तेऽपि प्राण्संकटे ॥ गोबाह्यणानां रक्षार्थमसत्यं त्वं ोषे॥ गोदेवातिथियुजासु निरालस्यो भवानघ ॥ २३ ॥ कोधं हेषं भयं शात्रं पैशुन्यमसदाग्रहम् सहते च सदागमे ॥ धर्मादिसंग्रहे नित्यं तृष्णां कुरु महामते। को न छोड़ो और गऊ व बाह्यणों

彩。 \$\$

बजित करो ॥ २७ ॥ श्रीर श्रीतिवेद्या, श्रीतेश्रद्धा, श्रीतेपुएय तथा श्रीतस्मृति व बहुत जत्माह, बहुत ग्रीसिह श्रीर बहुत वैर्य को साथन अपनी स्नियों में सकाम तथा श्रपने शञ्जवों में सकोप व पुएयके इकहा करने में सलोभ श्रीर श्राप्यमियों में ईपी समेत होवो ॥ २६ ॥ श्रीर पा-1, सज्जनों में स्नेह समेत व दुष्टसंगति में दुर्बोध श्रीर चुपुल के बचनों में विधिर होवो ॥ ३० ॥ श्रीर धूरी, प्रचएड, शठ, क्रूर, छली, चंचल, वेदादिनिन्दक व कुटिल को दूरसे छोड़ दो ॥ ११ ॥ व अपनी प्रशंसा न करना श्रीर पराई चेष्टा को जाननेवाले होवो श्रीर धन य सब

सर्वता परिवर्जय ॥ २७ ॥ श्रातिविद्यामतिश्रद्धामतिषुएयमतिस्मृतिम् ॥ अत्युत्साहमतिस्याति व साध्य ॥ २८ ॥ सकामो निजदारेषु सकोषो निजशत्तुषु ॥ सलोभः पुण्यनिचये साभ्यस्योह्यध् ९ ॥ सहेषो भव पाखण्डे सरागः सज्जनेषु च ॥ हुर्नोधो भव हुर्मन्त्रे बधिरः पिशुनोक्रिषु ॥ ३० ॥ नित्यमप्रमत्तो दृढत्रतः ॥ निश्वासं नैव शुटं कूरं कितवं चपतं खलम् ॥ पतितं नास्तिकं जिहां दूरतः परिंचजेय ॥ ३१ ॥ आत्मप्रशंमां मा काषी ति अव ॥ धने सर्वकुटुम्बे च नात्यासक्रः सदा भव ॥ ३२ ॥ पत्नयाः पतित्रतायाश्च जनन्याः श्वश् सतां ग्रशेश्च वचने विश्वासं कुरु सर्वदा॥ ३३॥ आत्मरक्षापरो नित्यमप्रमत्तो दृढव्रतः ॥ विश्वासं नैव मसत्येष्वपि कुत्रचित् ॥ ३४ ॥ विश्वस्तं मा वधीः कंचिदपि चोरं महामते ॥ अपापेषु न शङ्गयाः सत्या भव ॥ ३५ ॥ अनार्थ क्रपणं वह स्रियं बार्ज निरागसम् ॥ परिरक्ष धनैः प्राणेबुंद्धया शक्त्या

परहित मनुष्योंमें शक्का न करो तथा सत्य से न चली ॥३४॥ व अनाथ, कृपण, वृद्ध, स्री, बालक य बिन अपराधी मनुष्यकी धनले व पाणोंसे हुत आस्क न होवो ॥ ३२॥ और स्री, पतिवता,माता,श्वशुर,सत्पुरष व गुरके वचन में सदैव विश्वास करो ॥ ३३ ॥ श्रीर सदैव अपनी रक्षा में । सहैव अप्रमच व हढ़ नियमवाले होवो और अपने सेवकोंमें भी कभी विश्वास न करो॥ ३७॥ व हे महामते ! विश्वास कियेहुए किसी चोरको

पुराय व प्रजाश्रोंकी उस्निति ॥ ४३ ॥ जिस कर्म से होवे उसको सदैव श्रापको सेवन करना चाहिये श्रीर देश, काल, शांकि, कार्य व श्रकार्य व किसी की बाधा न करो और पराई पीड़ा को मना करो ॥ 8५ ॥ और शक्तिमती उत्तम नीति त होता है इस कारण हाथी, घोड़ा व सुवर्ग की राशि तथा पर्तत के समान रत्नों की राशि॥ ८० ॥ श्रयश से नष्ट सब वस्तु को शीघही हों की प्रसन्नता होंबै उसी प्रकार उनका हित करो ॥ ४२ ॥ क्योंकि संकट में पड़ेहुए राजाको हिजोत्तम लोग निकाल लेतेहैं श्रोर आयुर्वल, यश कि.लिये शिरको भी देदीजिये व सदैव बड़े यनसे भी यशही को इकड़ा करो ॥ ३८ ॥ क्योंकि राजाओं व विद्यानों का भी यशही भूषण है न्नोर उत्तम यशसे लक्ष्मी उत्पन्न होती है व उत्तम यशसे पुराय उत्पन्न होता है ॥ ३६॥ त्रोर उत्तम यश से संसार शोमित होता है जैसे कि चिन्द्रका (उजियाली) लसे रक्षा करो ॥ ३६॥ व शर्र्यामें आयेहुए मारने योग्य शत्रुको भी मत मारो और अपात्र भी व सुपात्र या नीच अथवा महाच भी मनुष्य ॥३७॥ होड़ दो और माता का कोप व ापिता का कोप तथा गुरु का कोप व घन का खर्च ॥ ४१ ॥ और पुत्रों व बाह्मगों का अपराध क्षमा करो औ आपि शार्त्रं वघस्याई मा वधीः शरुष्षागतम् ॥ अप्यपात्रं सुपात्रं वा नीचो वापि महत्तमः ॥ ३७ ॥ यो वा गाचेत तस्मै देहि शिरोपि च ॥ आपि यनेन महता कीतिमेव सदाज्य ॥ ३८ ॥ राज्ञां च विदुषां चैव पुएयं सत्कीतिसंभवम् ॥ ३६ ॥ सत्कीत्यां राजते लोकश्चन्द्रश्च रत्नाशि नगोपमम्॥ ४०॥ अकीत्योपहतं सर्वे तृणवन्मुञ्च मत्वरम्॥ मातृ चाकायमव च ॥ १४ कोएं गुरोः कोएं घनन्ययम् ॥ ४१ ॥ प्रत्राणामपराघं च ब्राह्मणानां क्षमस्य मोः ॥ यथा दिजप्रसाद । राजानं संकटे मग्नमुद्धरेथुद्दिजोत्तमाः ॥ आयुर्यशो वलं सोष्ट्यं धनं पुएयं = % = यं यत्नेन कुर कार्यं च सर्वता ॥ न कुयाः कस्यांचेहाधां प्रवाधां निवार्य च कार्यं । देशं कालं च शांक्रे भवता सदा । सत्कातिप्रमचा लक्ष्माः से करना चाहिये ॥ कमणा येन जायेत तत्सेव्य था ॥ गजार्वहमानेचय मांति विचारकर सदेव यब हितं चर ॥ ४२। है भूषणम्

पीड़ित करो और स्नान, अप, होम व देवता तथा पितरों के कमें में ॥ १६ ॥ शीमतारहित होवों व भोजन में शीमता समेत होवों व हे महा-वि ॥ ४७ । ४८॥ और बाह्यणों के वंश में भीत होवों व पापी तथा गुरुकी आज़ा में न डरो और कुटुम्ब के माइयों में तथा बाह्यों व स्थिय

व अशठ, सत्य तथा लोगों के मनको हरनेवाले व थोड़े अक्षर और बहुत अर्थवाले सत्य वचन को कहा और शत्रुवों व विपत्तियों में १६ ॥ और मोजनकी पंक्षियों में समता से वर्तमान होवों व सत्पुरुषों के हितोपदेशों में श्रोर पुएय की कथाओं में ॥ ५० ॥ श्रोर विद्या की के स्वामी एक शिवजी के आशित भी तुम ॥ ४३ ॥ उनके दिनोंको मानतेहुए सब देवताओं की उपामना करो और सदेव पवित्र, सदेव सना चाहिये और कुलदा व वेश्या जहां स्थित हों व जहां कामी स्थित हों॥ ५२ ॥ श्रीर दुष्टदेश व नीचों से संयुत देश में कभी मत व सदैव स्थिर होनो ॥ ४८ ॥ व हे अनघ ! सदैव काम कांघादिक छह वगों को जीतो और सदैव एकान्त होवो व वेदों को आननेवाले की मुमाओं में कमी विमुख मत होना और पवित्र व पवित्र जल के समीप तथा प्रसिद्ध व बाहासाँ से संयुत ॥ ४१ ॥ व शिवमय महादेश नीत्या शक्तिमत्तया॥ स्नाने जपे च होमे च देवे पित्ये च कर्माणि॥ ४६॥ अत्वरो भव निद्रायां भोज सर्वत्र विपक्षेषु विपत्मु च ॥ ४८ ॥ मीतो भव ब्रह्मकुले न पापे ग्रुर्शासने ॥ ज्ञातिबन्धुषु विप्रेषु भायामु मम्यामि कचिनमा भूः पराङ्मुखः॥ शुचौ पुएयजलस्यान्ते प्रस्याते ब्रह्ममंकुले ॥ ५१॥ महादेशे शिव महा शान्तः महा स्थिरः ॥ ५४ ॥ महा विजितपडुर्गः सहैकान्तो भवानघ ॥ विप्रान्वेदविहः शान्तान्य रः ॥ दाक्षिएययुक्रमश्रठं सत्यं जनमनोहरम् ॥ ४७ ॥ अल्पाक्षरमनन्तार्थं वाक्यं ब्रहि महामते ॥ अ यं भवता सदा ॥ कुलटा गांपिका यत्र यत्र तिष्ठति कासुकः ॥ ५२॥ दुरेश नीचसंवाधे कदाचिदापि कमेवाश्रितोपि त्वंशिवं त्रिमुवनेश्वरम् ॥ ४३॥ सर्वन्देवानुपासीयास्ताहनानि च मान्यन् ॥ सदा शुचि ४६ ॥ सममावेन वर्तेथास्तथा मोजनपङ्किषु ॥ सतां हितोपदेशेषु तथा पुएयकथामु च ॥ ५०।

संन्यासियों व निश्चयकर निर्मेल ॥ ४४ ॥ श्रौर पवित्र बुक्षों व पवित्र नदियों तथा पवित्र तिर्धे, बड़ा भारी तड़ाग, गऊ, बैल, रब व पति-

त्रिपुएडू को धारनेवाले तुम पंचाक्षर मन्त्रराज को ध्यान करते हुए सदेव शिवजी के चर्छों में रमण करो ॥ ६३ ॥ हे बत्ता ! संक्षेप से दर्शन, अवसा, कथन व प्रहस् करतेहुए तुम शिवही को चिन्तन करो।। ६२॥ रदाक्ष के कंकस् से सोभित दोनों हाथोवाले व माला के अपने गुरुके लिये प्रसाम कर व सदाशिवजी को ध्यान कर और लक्ष्मीजी के पति नारायस्स, ब्रह्मा, गसेशा। ४८ ॥ स्वामिकार्तिकेय, कात्यायनी देवी, महा-॥ और अपने गृहदेवताओं को यकायक प्रणाम करो और बाह्यधासमयमें उठकर मलीमांति आचमन करके निर्मेल आशयवाले तुम॥ १७॥ ा जो स्नान और जो हवन कहागवा है ॥ ६१॥ और जो किया हुआ तप होने उस सबको शिवजी के लिये निवेदन करो और भोजन, इन्द्रादिक लोकेशों व पवित्र यशवाले चावियों को भी ॥ ४६ ॥ ध्यान कर सदेव उदय होतेहुए सूर्यनारायण को प्रणाम करो श्रौर चन्द्रन, व पक फलादिक को ॥ ६० ॥ और नवीन व प्रिय भस्य, भोज्य को शिवजी के लिये देकर भोजन करो और जो दान व जो किया हुआ घृतमस्मासितात्रिषुएड्:॥ पञ्चाक्षरं परिपठन्परमन्त्रराजं ध्यायनसदा पशुपतेश्चरणं रमेथाः ॥६३॥इति हालक्ष्मीं सरस्वतीम् ॥ इन्द्रादीनथ लोकेशान्युएयश्लोकान्यपिनपि ॥ ५६ ॥ चिन्तयित्वाथ मार्तपुड यहतं यत्कतं जप्रं यत्स्नातं यद्धतं स्मृतम् ॥६१॥ यच तप्रं तपः सर्वं तिच्छ्वाय निवेद्य॥ भुञ्जानश्च नेस्सदा ॥ गन्धं धुष्पं च ताम्बुलं शाकं पकफलादिकम् ॥ ६०॥शिवाय दत्त्वोपभुब्ध्न मक्ष्यं मोज्यं ज्जिनान् ॥ ४५ ॥ युग्मम् ॥ पुष्यम् आप्रान्ध्यनहीः पुष्यतीये महत्सरः ॥ धनुं च म्पमं रतं युवती [॥ ५६ ॥ आत्मनो गृहदेवार्च सहसैष नमस्कृत॥ उत्थाय समये बाह्य स्वाचम्य विमलाश्ययः॥ ५७॥ मग्ररवे ध्यात्वा देवमुमापतिम् ॥ नारायणं च लक्ष्मीशं ब्रह्माणं च विनायकम् ॥ ५८ ॥ स्कन्दं कात्य यानो विहरत्राप ॥ पश्यञ्क्र एवन्वद्न्युक्काञ्चवमेवाजुनिन्तय ॥ ६२ ॥ रद्राक्षकञ्चणलमत्करद्गुड्युक्म

ब्वच से रक्षा करें ॥ 8॥ कि समस्त वेबतात्मक शिषदेवजी गम्भीर संसारकूप में पड़ेहुए मेरी रक्षा करो और उत्तम मन्त्र का मूल दिव्य उनका को ध्यान करे ॥ र ॥ हृद्यकमल के भीतर बैठेहुए व झपने तेजसे न्यापित आकाश स्थानवाले, इन्द्रियों से परे, सूक्ष्म, अनन्त, आध शिवजी को ध्यान करे।। ह ॥ ध्यान से नष्ट समस्तकर्मबन्धन व चिदानन्द में मन्निचिच तथा पड्झाक न्यास से सावधानिचिचवाला सब पुराणों में गुप्त शिवजीकी कवच की तुम्हारे हित के लिये कहुंगा॥ ६५ ॥ इति श्रीरकंन्द्पुराणे ब्रह्मोत्तरखएडे देवीद्यालुमिश्रविरिचतायां करनेवाली शिवमय वर्भ को कहूंगा ॥ १ ॥ पवित्र देशमें बैठकर यथायोग्य आसन को कल्पित कर जितेन्द्रिय व प्राणों को जीतेहुए मनुष्य । सो कह्यो जिमि भएषभयोगि शिववर्म । बारहवें ऋध्याय में सोई चरित सुपर्म ॥ भएषभजी बोले कि सर्वेच्यापी महादेवजी को प्रणामकर हा गया और अन्य पुराशों में विस्तार से कहा गया है ॥ ६४ ॥ इसके उपरान्त समस्त पापों को हरनेवाली व जयदायिनी तथा सक विपत्तियों त कथितो धर्मसंग्रहः ॥ अन्येषु च पुराषोषु विस्तरेष प्रकीतितः ॥ ६४॥ अथापरं सर्वपुराषाशुद्धां घहरं पवित्रम् ॥ जयंग्रदं सर्वविषद्विमोचनं वश्यामि शैवं कवचं हिताय ते ॥ ६५ ॥ इति श्रीस्क जितेन्द्रियो जितप्राण्यित्वन्तये निव्यवमन्ययम् ॥ २ ॥ हत्पुर् न्निविष्टं स्वतेजमा व्याप्तनमोवकाशम् ॥ श्रतीन्द्रियं सुक्ष्ममनन्तमाद्यं ध्यायेत्परानन्दमयं महेश् ध्यानावभूतााखिलकर्मवन्धश्चिरं विदानन्दनिमग्नवेताः ॥ षडक्षरन्याससमाहितात्मा शैवेन कुर्या ाम् ॥ ४ ॥ मां पातु देवोऽस्विलदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गमीरे ॥ तन्नांम दिञ्यं बरमन्त्रमुखं रबाच ॥ नमस्कृत्य महादेवं विश्वञ्यापिनमीश्वरम् ॥ वश्ये शिवमयं वर्म सर्वाकरं न्याम् ब्रोत्तरखण्डे मद्रायु प्रति ऋषमोषदेशवर्षनंनामेकाद्शोऽध्यायः॥ ११॥ \* गति सप्पमोपदेशवर्गानंनामैकाद्शोऽस्यायः॥ ११॥ ममासीनो यथाबत्कल्पितासनः ॥ ।

सं ० तु ०

रक्षा करें॥ ११ ॥ और वर, रुद्राक्षमाला, श्रभय व टांकी को हाथों में लिये और कमलिकेझल्क के समान रंगवाले त्रिलोचन, चतुर्धेख

मेरे सब पाप को नाश करें ॥ ४ ॥ विश्वमूर्ति व ज्योतिमय आनन्द्यन चैतन्यात्मक शिवजी सब कहीं मेरी रक्षा करें और सुक्ष्मते सुक्ष्म वे एक ईश्वर सब भयसे मेरी रक्षा करें ॥ ६ ॥ पृथ्वी के रूपसे जो संसार को घारण करते हैं वे श्रष्टमूर्ति गिरीशजी पृथ्वी से रक्षा करें ी द्वानि से मेरी रक्षा करें व बड़े पवनादि के भयसे व सब संताप से मेरी रक्षा करें ॥ ८ ॥ व चमकती हुई विजली तथा सोने के समान मनुष्यों का जीवन करते हैं वे जलों से मेरी रक्षा करें ॥ ७ ॥ बड़ी भारी लीलावाले जो शिवजी करूप के श्रन्त में सब लोकोंको जलाकर ब स्फटिक के समान प्रकाशवाले व बेद रहाक्षमाला, बरदाम और भयसे चिहित बड़े प्रभाव वाम् त्रिलोचन चतुरानन सद्योधिजात नगाड़ा श्रौर, रदाक्ष की माला को धारण किये हुए नीलरुचि चतुर्धेख व त्रिनेत्र श्रघोरजी दक्षिण दिशा में रक्षा करें ॥ १० ॥ श्रौ वर, अभय व कुठार को हाथ में लिये हुए चतुर्मुख, त्रिलोचन तत्युरुषजी पूर्व में सदैव मेरी रक्षा करें।। ६ ॥ और कुठार, वेद, अंकुश स्थम् ॥ ॥ ॥ सर्वत्र मा रक्षत्र विश्वमूर्तिज्योतिर्मयानन्द्यनिश्चदात्मा ॥ अपोरपीयात्रुरुशक्रि यानः ॥ चतुर्मुखो नीलर्ताचिम्निनेत्रः पायाद्योरो दिशि दक्षिण्धस्याम् ॥ १० ॥ कुन्देन्दुशङ्करफ्टि |क्षमालावर्दाभयाङ्कः ॥ ज्यक्षश्चतुर्वे उरुप्रभावः सद्योधिजातोऽवतु मां प्रतीच्याम् ॥ ११ ॥ पातु भयादशेषात् ॥ ६ ॥ यो भूस्वरूपेण विभित विश्वं पायात्स भूमेगिरिशोऽष्टमूर्तिः ॥ योऽपां स्व यटङ्गहस्तः सरोजिकञ्जलकसमानवर्षः ॥ त्रिलोचनश्चाहचतुर्मेखो मां पायाद्दरीच्यां दिशि ः ॥ चतुर्मेखस्ततपुरुषाझिनेत्रः प्राच्यां स्थितं रक्षतु मामजलम् ॥ ६ ॥ कुठारवेदाङ्गरापाश्यूलकपाल रोति संजीवनं सोऽवतु मां जलेम्यः॥ ७॥ कल्पावसाने भुवनानि द्रम्धवा सर्वाषि यो ट्रत्यति भूमि लह्द्रोऽबतु मां द्वाग्नेबात्यादिमीतेरिखलाच तापात् ॥ = ॥ प्रदीप्तविद्युत्कनकावमासो विद्यावरामी हैं वे काल रह दक्ताक्षगुणान्द वराक्षमाताम प्रकाशवाले और विद्य तंकुठारपाए मे सर्वमधं कावमासा नीतः।

के पिता मेरी नामिकी रक्षा करें व धूजेटि शिवजी मेरी कटि की रक्षा करें ॥ १७॥ व कुबेर के मित्र मेरे दोनों जंबों की रक्षा करें श्रोर जग-

करें और गखेशजी

यज्ञी.नाश. करनेवाले मेरे वेक्षःस्थल की रक्षा करें ॥ १६ ॥ श्रीर गिरीन्द्रधतुषवाले शिवजी मेरे पेट की रक्षा करें व कामदेवनाशकजी मेरे मध्यमाग की रक्ष

घुटुनुनों की रक्षा करें और पुड़नकेतुजी मेरी होनों जंघों की रक्षा करें न देनतात्रों से प्रणाम करने योग्य चरणोंचाले शिवजी मेरे चरणों की

नके पहले पहर में महेश्वरजी मेरी रक्षा करें व मध्य के पहर में वामदेवजी रक्षा करें और तिसरे पहर में त्रिलोचनजी रक्षा करें व दिन के अन्त-

शा में मेरी रक्षा करें ॥ १२ ॥ और वेद, अभय, घर, अंकुश, टांकी, फॅसरी, कपाल, डंका, रदाक्ष व शूल को हाथ में लिये रवेत दीति र पंचमुख ईशानजी ऊपर रक्षा करें ॥ १३ ॥ व चन्द्रमीलिजी मेरे शिर की रक्षा करें और भालनेत्रजी मेरे मस्तक की रक्षा करें व भग-की रक्षा करें व विश्वनाथजी सदैव नासिका की रक्षा करें॥ १८ ॥ श्रीर श्रुतियों में गाये हुए यशवाले शिवजी मेरे कानों की रक्षा करें मेरे कपोल की रक्षा करें तथा पंचमुखजी सदैव मेरे मुख की रक्षा करें श्रीर वेदजिहजी सदैव जिह्ना की रक्षा करें॥ १५ ॥ श्रीर गिरीश रक्षा करें व पिनाक को हाथ में लिये हुए शिवजी दोनों हाथों की रक्षा करें श्रीर धर्मबाहुजी मेरे भुजाशों के मूल की रक्षा करें व दक्षके ऽज्यात् ॥ जङ्बायुगं युङ्गचकेतुरज्यात्पादो ममाज्यात्मुरवन्चपादः ॥ १८ ॥ महेश्वरः पातु दिनादियामे । २॥ वेदामयेष्टाङ्गशटङ्गपाश्यक्पालढकाक्षक्यूलपाणिः॥ सितचतिः पश्चमुखोऽवतान्मामीशान ऊद्ध्वं हिबेक्षःस्यतं दक्षमखान्तकोऽज्यात् ॥ १६ ॥ ममोद् पातु गिरीन्द्धन्वा मध्यं ममाज्यान्मद्नान्त बेश्वनायः॥ १४॥ पायाच्छती मे श्रुतिगीतकीतिःकपोलमञ्यात्सततं कपाली॥वक्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्र रक्षतु वेदजिह्नः॥ १५ ॥ केएठं गिरीशोऽवतु नीलकएठः पाणिहयं पातु पिनाकपाणिः ॥ दोर्मूलमन्य ।। १३ ॥ मूर्यानमन्यान्मम चन्द्रमीलिमांलं ममान्याद्य भालनेतः ॥ नेत्रे ममान्याद्रगनेत्रहारी नाम म्बतातो मम पात नामिं पायात्करीं धूजीटिरीश्वरो मे ॥ १७॥ ऊरुहयं पातु कुबेरमित्रो जानुहयं नीलकंठजी कंठ क व उत्तम प्रकाश्वात नेत्रहारक मेरे नेत्रों प्सप्रकाश् व कपालीजी सदैव वामदेवः॥

\*\* .

मसी,सं.

धारमे कार्टे॥ १५॥ और प्रत्नयाभिन के समान ज्वालावान् जलता हुआ त्रिपुरान्तकती का त्रिशूल रात्रुनों को मारे य शिवती का पिनाक नी रक्षा करें।। १६ ॥ व रात्रिके पहले पहर में शाशिशे लरजी मेरी रक्षा करें और गंगाघरजी आधीरात्रि में मेरी रक्षा करें व गौरीपतिजी रात्रि के श्रोर मृत्युंजयजी सब समय में मेरी रक्षा करें ॥ २० ॥ व मीतर स्थित मेरी शङ्करजी रक्षा करें व स्थागुजी सदेव बाहर स्थित मेरी रक्षा करें ों के पति रक्षा करें और सदाशिवजी सबझोर से मेरी रक्षा करें ॥ २१ ॥ व लोकों के एकही स्वामी शिवजी खड़ेहुए मेरी रक्षा करें और चलते दुगों में त्रिपुरारिजी रक्षा करें तथा वनवासादिक महाप्रवास में उदारशांकिवाले मुगच्याधजी मेरी रक्षा करें ॥ २३ ॥ श्रौर विणि कोधवाले तथा प्रकट अट्टहास से चलित ब्रह्माएडबाले वीरभद्रजी भयंकर शत्रुसेनारूपी समुद्रके बड़े कठिन भयसे रक्षा करें॥ रक्षा हिज़ार व करोड़ों पैदल, घोड़ा व हाथियों की मर्जन तथा रथों के लोहादि आवरण से भयंकर मारमे के लिये तैयार सेकड़ों असीहिणी को जी रक्षा करें और बेदान्त से जानने योग्य शिवजी बैठेहुए मेरी रक्षा करें तथा अञ्चय शिवजी सोतेहुए मेरी रक्षा करें ॥ १२ ॥ व नीलकएठजी ऽबतु बामदेवः ॥ त्रियम्बकः पातु तृतीययामे हपघ्वजः पातु दिनान्त्ययामे ॥ १६ ॥ पायात्रिशादौ रक्षतु श्राङ्करो मां स्थाणुः सदा पातु बाहिःस्थितं माम् ॥ तदन्तरे पातु पतिः पश्चनां सदा शिषो रक्ष सिनार्षेबहुनिवारमहाभयाद्रक्षतु वीरभद्रः ॥ २४ ॥ पत्यश्वमातङ्गपटावरूथमहम्नलक्षायुतकोटिमीष हिणीनां शतमाततायिनां ब्रिन्यान्मृडो घोरकुठारधारया ॥ २४ ॥ निहन्तु द्मयुन्प्रलयानलाचिज्नेल पात शिवः श्यानम् ॥ २२ ॥ मागेषु मां रक्षतु नीलकएठः शैलादिहुगेषु पुरत्रयारिः ॥ अरूएय २१ ॥ तिष्ठन्तमन्याङ्घननैकनाथः पायाद् त्रजन्तं प्रमथाधिनाथः ॥ वेदान्तवेद्योऽवतु मान्निष बासे पायानमुगन्याथ उदार्शाकः ॥ २३ ॥ कल्पान्तकाटोपप्ट्पकोपः स्फुटाइहासोब्नालिताएडक मां गङ्गाधरो रक्षतु मां निशीये ॥ गौरीपतिः पातु निशावसाने मृत्युञ्जयो रक्षतु मर्वकालम् ॥ २०। र शैलादि व उसक मध्यम NAMANA MAKAKA

ब, निष्कलङ्क, निहैह, निस्मङ्क, निर्मेल, निर्मम, नित्यरूपविभव, निरम्माविभव, निराधार व नित्य गुरू बुद्ध परिपूर्ण सचिदानन्द अहय प्रकाश तेजोरूपवाले आपके लिये प्रणाम है व हे बहारह, महारीह, भदावतार, दुःखदावदारण, महाभित्व, कालमेरव, करपान्तमेरव,

ह अवश तथा उत्पात, ताप व विषके भयको और हुए प्रहों के दुःल व रोगोंको नाश करें ॥ २७॥ ऐश्वयों से युक्त सदाशिवजी के लिये लिये प्रणाम है य सब लोकोंके एक गुर, सब लोकोंके एकही साक्षी, सब वेदों में गुप्त तथा सबको बरदायक, सबोंके पाप य दु:खों के नाशक ऋक्ष व मेड़िया आदिक हिंसक जीवों को मगावे ॥ २६ ॥ और लोकों के स्वामी शिवजी मेरे दुस्स्वप्त , दुरशकुम, दुर्गाते, दुर्मनस्य, दुर्मिक्ष, ल तरवात्मक व सब तरवों में विद्यार करनेवाले, सब लोकों के एकही रचनेवाले, सब लोकोंके एकही पालनेवाले तथा सब लोकों के एकही

को अभय करनेवाले व सब लोकों का एकही कत्याण करनेवाले, चन्द्रभाल, सदैव अपनेही प्रकाशवाले, निर्मेण, निरुष्म, श्ररूप, अभास, ग्रान्तकस्य ॥ शाईलामिहस्वकादिहिसान्सन्त्रासयत्वीश् धनुःपिनाकः॥ २६ ॥ दुःस्वप्रदुःशकुनदुगतिदौ भासाय निरामयाय निष्प्रपञ्चाय निष्कतङ्गाय निर्देन्द्राय निःसङ्गाय निर्मेलाय निर्माय निर्माय निर्यक् श्रहुव्यसनहुःसहहुयशामि॥ उत्पाततापांवपभातिमसहहातिव्याधिश्च नाश्यतु मे जगतामधीश्मा।२ण। भयङ्गाय सकललोकेकशङ्गाय श्राशङ्गशेलग्य शाश्वतानिजाभासाय निर्धणाय निरुपमाय नी निरुषम्।वेमवाय निराधाराय नित्यशुद्धबुद्धपार्षूष्मांबेदानन्दाह्याय परमशान्तप्रकाशतजारूपाय महाहरू महाराष्ट्र भद्रावतार हुःखदावदारण महाभर्व कालमेरव कल्पान्तमरव कपालमालाघर खड्डा ावते सदाशिवाय सकलतत्त्वात्मकाय सकलतत्त्वविहाराय सकललोकेककत्रे सकललोकेकमत्रे सकल सक्तलोकैकगुरवे सक्ललोकेकमाशिष सक्लानगमगुह्याय सक्लवरप्रदाय सक्लद्वरितातिमञ्जनाय

• इंटर

को सममाइये सममाइये व नरक के भयते मुक्तको उधारिये जिलाइये जिलाइये जिलाइये श्रीर क्षुषा व प्यात्तके कारण मुक्तको तुप्त कीजिये आपकी जय हो जब हो हे खड़ाड़, तलवार, ढाल, फैसरी, अंकुश, डमरू, शूल, धतुष, बाण,गदा, शक्ति, भिदिपाल, तोमर, मुसल, मुझर, पट्टिश, परशु, परिब, सुशुएडी, शतन्नी व चन्नादिक श्रस्नों से भयंकर हज़ार हाथांवाले ! हे मुखदंट्राकराल, विकटाप्ट्रहासविस्कारितब्रह्मारहमारहना नागन्द्र-मारिये राक्षसोंको डरवाइये डरवाइये भूतोंको भगाइये भगाइये व कूप्लांड, वेताल, मारीगण् श्रीर ब्रह्मराक्षसों को डरवाइये डरवाइये सुमको श्रभय कीजिये श्रभय रक्षा-कीजिये ज्वल ज्वल महामृत्युमय को व श्रपमृत्युमय को नाश कीजिये नाश कीजिये व रोगभयको नाश कीजिये नाश कीजिये श्रीर । कुठारमे भेदन कीजिये भेदन कीजिये तलवारमे काटिये काटिये खट्टाङ्गमे नाश कीजिये नाश कीजिये मुसलमे पीसिये पीसिये बाखोंसे मारिये र,नागेन्द्रवलय,नागेन्द्रधर्मघर, मृत्युंजय, ज्यम्बक, त्रिपुरान्तक, विरूपाक्ष, विश्वेश्वर, विश्वरूष, वृषवाहन, विषमुष्ण, विश्वतोमुख! सब श्रोर विष व सर्ष के भयको शान्त कीजिये शान्त कीजिये चोरभयको मारिये मारिये व मेरे शञ्जयों को उच्चाटन कीजिये उच्चाटन कीजिये शुल से विदारस कीजिय नागेन्द्रहार र्पाशाङ्कराडमरुश्जचापबाष्णगदाशिकांभांऐडपाजतोमरमुसजमुद्धरपांड्शपरशुपरिघमुशुएडीश्रतन्नीच खड़ेन ब्रिन्धि ब्रिन्धि खद्वाङ्गेन विषोथय विषोथय मुसलेन निष्पेष्य निष्पेष्य वाणेः सन्ताद्य म सि मीषय मीषय भूतानि विद्रावय विद्रावय क्रुत्माएडवेतालमारीगणत्रह्मराक्षमान्सन्त्रासय सन्त्रामय नाश्य रागमयमुत्साद्यात्साद्य शमय शमय चौरमयं मार्य मार्य मार्य मम शत्रुत्रबाटयोबाटय शूलेन विदारय विदारय कुठारेण मि ममाभयं कुरु कुरु वित्रस्तं ममाश्वासयाश्वासय नरकमयान्मामुदार्थोदार्य संजीवय संजीवय क्षुनृद्भ्यां म नागेन्द्रचर्भघर सत्युञ्जय त्यम्बक त्रिपुरान्तक विरूपाक्ष विश्वेश्वर विश्वरूप रुपमवाहन विषम्पूषा नागन्द्रक्रपदल पणकरसहस्रमुखद्ष्राकरात्वांवेकटाङ्गासंकर्णारतत्रह्माएडमएडत सर्वतो रक्ष रक्ष मां ज्वल ज्वल महामृत्युमयमपमृत्युमयं नाश्यय कुराडल, नागेन्द्रहार से मेरी रक्षा कीजिये नागेन्द्रवत्य विश्वतोमुख विषसर्पमर्य न्नि है चम विदारण की जिये व कपालमालाधर ! कादायुधर्भ

स्कर्पु १३६ नारामें शिवजीको प्राप्त होताहै ॥ ३२ ॥ हे वत्त ! मुभ्तमे दीहुई उत्तम शिवजी की कवच को तुमभी श्रद्धा से धारण करो तो शीघही कल्याण सूनजी बोखे कि यह कहकर ऋषम योगीने उस राजपुत्र के लिये बड़े राब्दवाला राङ्क व राजुनाशक तलबार को दिया ॥ ३४ ॥ फिर भरमको

प्रभावसे वह शारीर

को पात्रोगे॥ ३३।

कर उस राजपुत्र के आंग में सबकहीं लगाया और खह हज़ार हाथियों के दूने याने वारह हज़ार हाथियों का पराक्रम दिया ॥ इथ ॥ व भरमके

जो मनुष्य शिवजी की उत्तम कवच को धारण करता है उसको शिवजी की दया से कहीं भय नहीं होता है ॥ २६ ॥ क्षीण आयुर्वेल व मृत्यु गों से नष्ट भी मनुष्य शीघही सुख को पाता है व दीर्घ आयुर्वेल को पाता है ॥ ३० ॥ सब दरिद्रों को नाश करनेवाली व सीमझुल्य को बढ़ाने जो घीरण करता है वह देवतात्रों से भी पूजा जाता है ॥ ३१ ॥ त्रीर महापातकों के समूहों से व उपपातकों से छूट जाताहै श्रीर शिवकवच के न से विकल मुस्तको आनन्द कीजिये आनन्द कीजिये शिवकदच से मुस्तको आच्छा इन कीजिये आच्छादन कीजिये हे ज्यस्वक, सदाशिवजी। है प्रणाम है प्रणाम है।। भाषमंजी बोले कि सब प्राणियों की सैमस्त पीड़ाओं की नाश करनेवाली इस वरदायक व गुप्त शिवकवन को मैंने प्यायय हु:सातुरं मामान-द्यान-द्य शिवकवचेन मामाच्छाद्याच्छाद्य च्यम्बक सदाशिब धुनश्च मस्म संमन्त्य तद् कुं सर्वतोऽस्प्यात् ॥ गजानां षट्सहस्रस्य हिग्गणं च बलं द्दौ ॥ ३५ ॥ मस्म स्ति नमस्ते ॥ ऋषम उवाच ॥ इत्येतत्कवचं शैवं वर्दं ज्याहतं मया ॥ सर्वाधाप्रशमनं रहस्य मुमापन्नो महारोगहतोऽपि वा ॥ सबः मुखमवाप्रोति दीर्घमायुश्च विन्दति ॥ ३० ॥ सर्वतारिद्रयशमनं विवर्मनम् ॥ यो धने कवचं शौवं स देवैरिप पुज्यते॥ ३१ ॥ महापातकसंघातैभ्वयते चोपपातकैः॥ देहान्ते ॥ ३३ ॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्तवा ऋषमो योगी तस्मै पार्थिवसूनवे ॥ ददो शङ्कं महारावं खङ्गं चारिनिष्ठत ॥ २८॥ यः सदा घारयेन्मत्यः शैवं कवचमुत्तमम् ॥ न तस्य जायते कापि भयं श्राम्मोरनुमहात्॥ २६। । शिववमानुमावतः॥ ३२॥ त्वमाप अद्या वत्स शैवं कवचभुत्तमम्॥ धारयस्व मया दत्तं सद्यः अय ह्यवाप्स्यमि वाली शिवक्वंचको को प्राप्त तथा महा श्वमाप्रा कहा॥ २८॥ सदे नम्॥ १८।

पही शीघ्र मरजानेगा ॥ ३८ ॥ श्रीर तुम्हारे जो शञ्च इस शंख का शब्द सुनैंगे चैतन्यतारहित वे मूर्च्छित होकर शबों को डालकर गिर-विच्य तलवार व शंख शञ्च की सेना को नाश करनेवाला है व श्रपनी सेना श्रीर श्रपने पक्षवाले लोगों की शूरता व तेज को बढ़ानेवाला ा, धैरं व स्मर्शाको पाकर वह राजपुत्र लक्ष्मीसे शरद बहुत के सूर्यनारायग्रकी नाई शोभित हुन्ना ॥ ३६ ॥ किर हाथों को ओड़ेहुए उस राजपुत्र कि मेंने तपस्या व मंत्र के प्रभाव से इस तलवार को दिया है ॥ ३७ ॥ पैनी घारवाली इस तलवार को जिसको दिखलाइयेगा वह राजु

इच्छा के अनुकूल जानेवाला योगी चला गया॥ ४३॥ इति श्रीस्कन्द्युराणे बह्योत्तरख्याडे देवदियालुमिश्रविरिचतायांमाष्राटीकायां सीमन्तिनी के प्रमायसे व शिवजी की कवच से श्रीर बारह हज़ार हाथियों के बड़े भारी बलसे ॥ ४१ ॥ व भरम घारनेकी सामध्ये से तुम शत्रुवों की सेना ग के सिंहासन को पाकर इस पृथ्वी की रक्षा करोंगे ॥ ४२ ॥ इस प्रकार माता समेत भदायु को भली आँति सिखलाकर इसके उपरान्त उन प्य बलेश्वर्यधातिस्मतीः ॥ स राजपुत्रः शुशुभे शरदकं इव श्रिया ॥ ३६ ॥ तमाह प्राञ्जलि भूयः स नामध्यांच्छन्नमेन्यं विजेष्यमि ॥ प्राप्य सिंहासनं पैत्यं गोप्नासि प्रथिवीमिमाम् ॥ ४२ ॥ इति मद्रायुषं न्दनम्॥एष खङ्गो मया दत्तरत्तापामन्त्रानुभावतः॥३७॥शितधारमिमं खङ्गं यस्मे दश्यामि स्फुटम्॥ स्य समात्रकम् ॥ ताभ्यां संधाजितः सोऽथ योगी स्नेरगतिर्थयौ ॥ ४३ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मोत्तर ाते शत्रुः.साक्षान्मृत्युरापि स्वयम् ॥ ३⊂ ॥ अस्य श्रह्मस्य निहादं ये श्रुष्वन्ति तवाहिताः ॥ते मुच्छिता न्यस्तशस्त्रा विचेतनाः ॥ ३६ ॥ खङ्गशङ्गाविमौ दिञ्यौ परमेन्यविनाशिनौ ॥ आत्ममेन्यस्वपक्षाण वयनो ॥ ४० ॥ एतयोश्च प्रमावेषा श्वेन कववेन च ॥ दिषट्महम्नागानां बलेन महतापि च ॥ ४१ न्तनीमाहात्म्ये मद्रायुगाख्याने शिवकवचक्यनं नाम द्वाद्शोऽध्यायः ॥ १२॥ ने शिवकवचकथनं नाम हाद्राोऽध्यायः॥ १२॥ 

र मगघराज शत्र हुआ।। १ ॥ रसमें उप व भुजाओं से शोमित उस हेमरथ नामक बलवान् राजाने वड़ी सेनाको लेकर द्यासीदेशको घर सके दुर्घ सेनापितयों ने द्यासी देशको प्राप्त होकर धन व रबों को लूटलिया और अन्य सेनाध्यक्षों ने घरों को जलादिया॥ ३॥ और कितक कितंक ने बालकों को श्रीर श्रन्य सेनाबाले लोगों ने खियों को लोलिया व श्रन्य गोयन श्रीर कितंक लोगों ने धान्य व सामिश्रयों को जिमि भद्रायुजी मागधेश नरपाल । तेरहर्ने ब्रध्याय में सोड्ड चरित्र रसाल ॥ स्तजी बाले कि तद्नन्तर द्शासिदेश के राजा उस बड़ पालक

॥ वज्रबाहुमहिष्वामो देशितो रथमास्थितः ॥ विकिरन्बाण्वषािण चकार कदनं महत् ॥ = ॥ दशाणिराजं ाच ॥ दशाणांधिपतेस्तस्य वज्रवाहोमेहाभुजः ॥ वभूव शत्रुवंलवान् राजा मगधराट् ततः ॥ १ ॥ स वै म बाहुशाली रणोत्कटः ॥ बलेन महताबृत्य द्शाणीं न्यरुघहली ॥ २ ॥ चमुपास्तस्य दुर्घणीः प्राप्य देश ॥ आहत्य तस्य नगरीं वज्रवाहोस्तु मागधः ॥ ४ ॥ एवं पर्यांकुलं बीक्ष्य राजा नगरमेव च ॥ युद्धाय निजे मबाहुः समेनिकः॥ ६ ॥ वज्रबाहुश्च भूपालस्तथा मन्त्रिपुरःसराः ॥ युयुधुमांगधैः सार्थं निजष्टः शृत्रुवा वेद्धान्यपरिच्छदान् ॥ कचिदारामसस्यानि गृहोबानान्यनाश्यन् ॥ ४ ॥ एवं विनाश्य तद्राज्यं स्रीगोध ॥ ज्यलुम्पन्वमुरतानि ग्रहाणि द्रहुः परे ॥ ३ ॥ केचिद्धनानि जगृहः केचिहालान्सियोऽपरे ॥ गोधनान्य नांजेघुक्षव्:

को नाशकर उस बज्जबाहु की पुरी को घेरकर स्थित हुए श्रौर मगधराज भी स्थित हुआ।। ४॥ नगर को इस प्रकार व्याकुल देखकर राजा बज्जबाहु सेनासमेत युद्ध के लिये शीघ्रही निकला।। ६ ॥ श्रौर बज्जबाहु राजा व मन्त्री श्रादिक श्रन्य लोगों ने मागधों के साथ युद्ध किया व शञ्ज सेनाको मारा।। ७ ॥ बड़े धतुष-बाला बज्जबाहु कवच को पहनकर रथ पै बैठा श्रौर बाखों की वर्षा करतेहुए उसने बड़ा युद्ध किया।। ८ ॥ युद्ध करते हुए दशाधिराज को युद्ध में श्रत्यन्त दुरसह गिमोने बरीचों व क्षेत्रानों तथा घरके समीप बरीचों को नाश करिदेया ॥ ४ ॥ इस प्रकार स्त्री व गोधन के लेने की इच्झाबाले लोग उस राज्य लेलिया व कितेक ह

पाया ॥ १०॥ कितेक ने उसके रथको नाश किया व कितेक ने उसके घतुष को काटडाला और एक ने उसके सारथी को मारडाला य अन्य डाला ॥ ११ ॥ व कटीहुई तलवार तथा धतुषवाले व मारेहुए सारथीवाले रथरहित राजाको बलसे पकड़कर पराकसी मनुष्योंने बाँघ मना के मनुष्यों ने बेगसे उसी को घेरलिया ॥ ६ ॥ श्रीर इद पराक्रमी मागयों ने बहुत समय तक युद्ध करके उसकी सेनाको नाश किया ब लिया॥११॥ श्रौर उसके मन्त्रीगण् व उसकी सब सेनांको जीतकर जीतकी इच्छावाले माग्घ लोग उसकी पुरीमें पैठे॥ १३॥ श्रौर उन्होंने घोड़े, मतुष्य, हाथी, ने तलवार को काट

॥ राज्ञो ववन्धुमंहिषीदोसीश्चैव सहस्रशः ॥ कोशं च रत्नसंपूर्णं जहुस्तेऽप्याततायिनः ॥ १५ ॥ एवं वि हत्वा स्नीगोधनादिकम् ॥ वज्जवाहुं बलाहबा रथे स्थाप्य विनियंगुः ॥ १६ ॥ एवं कोलाहले जाते दारुणे ॥ राजपुत्रोऽय भद्रायुस्तदार्तामन्यणोहली ॥ १७॥ पितरं शत्रतिर्वं पितृपन्नीस्तया हताः॥ । युद्धे मुदुःसहम् ॥ तमेन तरमा नन्नः सर्वे मागधसीनिकाः ॥ ६ ॥ ऋत्वा तु मुचिरं युद्धं मागया दृद्धि धुर्चपति हषा ॥ १२ ॥ तस्य मन्त्रिगणं सर्व तत्सैन्यं च विजित्यं ते ॥ मागधास्तस्य नगरीं विविधान ॥ १३ ॥ अश्वान्नरान्गजानुष्ट्रान्पश्र्यंत्रवेव धनानि च ॥ जग्रहुधुवतीः सर्वाश्चार्वङ्गीश्चेव कन्य नघानैकस्त्वप्रः खङ्गमाच्छिनत् ॥ ११ ॥ संबिन्नखङ्घन्वानं विरथं हतसारिथम् ॥ बलाद्गृहीत्व त्सैन्यं नाश्यामामुलेंमिरे च जयश्रियम् ॥ १० ॥ केचित्तस्य रथं जघुः केचित्तद्रनुराच्छिनम् । युध्यम्तं हष्ट्र

ल गये ॥ १६॥ इस प्रकार राज्य के नाश में भयंकर कोलाहल होनेपर राजाके पुत्र पराक्रमी भदायु ने उस बात को सुना ॥ १७ ॥ राजुनों ख़ज़ाने को लेलिया ॥ १४ ॥ इस प्रकार नगरी को नाश्यकर व स्त्री श्रीर गऊ, धनादिक को हरकर व वज्रवाहु को बलते बांधकर मागधलाग व स्त्रियों और सुन्दर अङ्गोवाली कन्यात्रोंको लेलिया ॥ १४ ॥ और मारने के लिये तैयार उन मागयों ने राजाकी स्त्रियों व हज़ारों दासिय

को उठाये हुए बलते शोभित सब बड़े क्रोधित शूर सेनापति उस एक राजपुत्र के सामने चले ॥ २६ ॥ व श्रातेहुए उनके श्राग कराज

रथीको मारकर वैश्यपुत्र सारथीत्राला बुद्धिमान् राजपुत्र उसी रथ पै बैठकर युद्ध में घूमनेलगा जैसे कि सिंह मुगगण को मारकर घूमे ॥ २४।

आकर उप्रबाणों से बेघन किया॥ २२॥ युद्धमें दुमेद शञ्जुवों से अस्मामूह करके मारा जाताहुआ वह शिवकवच से रक्षित बुद्धिमान् राजपुत्र । ॥ उसने अस्तों की बर्षों को सहकर शोघही हाथियों की लीला से पैठकर बहुतसे रथ, हाथी व पैदलों को शीघ मारा ॥ २४ ॥ व उस युद्ध हरीहुई पिताकी स्नियों को सुनकर और दशासीदेशके राज्य को नष्ट सुनकर वह सिंहकी नाई गर्जनेलगा ॥ १८ ॥ और तलवार व शङ्घ को सहायकवाला राजपुत्र जीतने की इच्छा से घोड़े पै चढ़कर •व कवच को पहनकर ॥ १८ ॥ मागधों से पूर्ण उस देश की वेग से आकर श्रोर हरेहुए स्त्री, पुत्र व गोधन को ॥ २० ॥ व सब राजजन श्रोर राज्य को शून्य व भयमे विकल देखकर कोधमे धिमत मनवाले राजु की सेना में पैठकर व धतुष को कानों तक खींचकर बाखों की वर्षा किया ॥ २१ ॥ राजपुत्रसे बाखों करके मारेजाते हुए उन राजुवोंने मेव रथमास्थाय बैश्यनन्दनमार्शिः॥ विचचार रणे धीरः सिंहो मुगकुलं यथा॥२५॥ अथ सर्वे सुसंस गोचतकार्भकाः॥ आभिसन्नुस्तमेवैकं चम्पा बलशालिनः॥ २६॥ तेषामापततामग्रे खङ्गुचम्य दारुणम्॥ वेश्य गजलीलया ॥ जघानाशु रथात्रागान्पदातीनापि भूरिशः॥ २४॥ तत्रकं रथिनं हत्वा समूतं त्रप ाष्ट्रं च अत्वा चुकारा सिंहवत् ॥ १८ ॥ सखङ्गराङ्गावादाय वैश्यपुत्रसहायवान्॥ दंशितो हयमारु ॥ जवेनागत्य तं देशं मागधैरमिध्रारितम् ॥ दह्यमानं कन्दमानं हतस्रीमुतगोधन ष्ट्रा राजजनं सर्व राज्यं शुन्यं मयाकुलम् ॥ कोघाटमातमनास्तूर्णं प्रविश्य रिषुवाहिनीम् ॥ आकर्षांकृष्ट र्ष शरसन्ततीः ॥ २१ ॥ ते हन्यमाना रिषवो राजधुत्रेण सायकैः ॥ तममिड्रत्य वेगेन शरेविन्यधुरूत् ॥ हन्यमानोऽस्नपूगेन रिधमिधुंद्रदुमंदैः॥ न चचाल रणे धीरः शिक्वमांभिरक्षितः ॥ २३ ॥ सोऽस्नक् जगीपया ॥ १६ ।

888

को व अनेक गोधनों को॥ ३४ ॥ छुड़ाकर उस व्याकुल

पिताको शत्रुके भयसे समभाया इसके उपरान्त शत्रुमेनात्रों में घूमतेहुए उसने ॥ श्रीर मुख्य मन्त्रियों की स्थियों तथा श्रन्य पुरवानीलोगों की स्थियों व गवसे सेनापित यकायक मरगये॥ २८॥ रणके आंगन में चमकती हुई उस तलबार को जो जो इंखते थे ये सब मृत्यु को प्राप्त होते थे जैसे र मरजावै ॥ २६ ॥ इसके उपरान्त पृथ्वी व आकाश को पूर्ण करते हुए इस महाभुज राजकुमार ने सब सेनाओं के नाश के लिये बड़े ो स्थ पै और जो हाथियों पै बैठे थे शङ्क के शब्द से नष्टबलवाले वे मुस्बित होकर क्षणमर में गिरपड़े॥ ३२॥ पृथ्वी में गिरेहुए उन श्रह तलवार को उवाकर महावीरोंको पराक्रम दिखंलाता हुआ राजपुत्र सामने गया॥ २७ ॥ व भयंकर काल की जिङ्का के समान उसकी बड़ी उज्जब तलवार को जाया ॥ ३० ॥ श्रीर विष लगेहुए से बड़ेमारी उस शङ्क शब्द के सुननेही से शत्रु होग मूर्चित होकर पृथ्वी में गिरपड़े ॥ ३१ ॥ जो जाननेवाले उस राजकुमार ने नहीं मारा॥ ३३ ॥ व रण के आंगन में बैंघेहा रिष्ठमयात्तमाश्वासयदाकुलम् ॥ अयारिसैन्येषु चरंस्तेषां जग्राह पन्नीश्च मन्त्रिमुख्यानां तथान्येषां पुरोकसाम् ॥ स्नियो बालांश्च कन्याश्च हाबीरान्द्रायनिव पोरुषम्॥ २७॥ करालान्तकजिह्मामं तस्य खङ्गं महोज्ज्वलम्॥ दृष्ट्रव सहसा मधुर्घष् मूर्िक्रताः पतिता भ्रावि ॥ ३१ ॥ थेऽश्वष्ट्छे स्थे ये च ये च दिन्ति स विसंज्ञाः क्षणात्पेतुः शङ्कनाद्हता जसः ॥ ३२ ॥ तान्भूमी पतितान्सवांत्रष्टभंज्ञात्रिरायुथान् ॥ विगण्यय न्यानां विमाशाय महाभुजः॥ शृङ्कं दघ्मौ महारावं प्रायन्निव रोदमी॥ ३०॥ तेन शृङ्कानिनादेन वि तः ॥ २८॥ ये ये पश्यनित तं खड़े प्रस्फ्ररन्तं रणाङ्गणे ॥ ते सर्वे निधनं जामुर्वज्ञं प्राप्येव कीटकः ॥ २६॥ ३३ ॥ आत्मनः पितरं बदं मोचियत्वा राणाजिरे ॥ तत्पनीः शत्रुवशागा 88 11 तैनिक लोगों को मुद्रों के समान जानकर धर्मशास्त्र के ने शत्रुके वश्में प्राप्त सब उसकी स्त्रियोंको शीघही छुड़ाया नेकशः ॥ ३५ ॥ मोचियत्वा रिपवो ासा ॥ श्रुतसात्रेण धीदमशास्त्रवित् गमोचयत् ॥ ३४ मर्नाः मयो ब्य देखही कर उसके प्रभ श्वप्रायात्रा

वे मुरूय मन्त्री व नायक लोग आये ॥ ४० ॥ श्रीर राजकुमार का पराक्रम देखकर सबके मन विस्मित हुए व सबों ने उसका कारणसे ॥ रे७ ॥ वेगासे सबको हरकर व उसका बहुतसा धन लंकर•सुवर्गा के रथवाले हारेहुए मागधेश को बाँघलियाँ ॥ रे८ ॥ श्रीर उसके मन्त्री, स्वामियों को बेगसे पकड़ कर व बाँपकर शीघही पुरी में प्रवेश कराया॥ ३६ ॥ पहले युद्धमें जो लोग भगे व सब दिशाओं में चलेगये प्णुज़ी माना ॥ ४१ ॥ कि ब्रहो हमलोगों का बड़ा भाग्य है व हमलोगों की बड़ी तपस्या है क्योंकि मरेहुए हमलोग किसी इस बीरसे जिलाये ॥ यह योगसिद्ध है या तपस्या से सिद्ध है या देवता है जो कि इसने बड़ाभारी श्रमातुष कर्म किया है ॥ ४३ ॥ निश्चयकर इसकी माता हादेवजी होंगे क्योंकि अनन्त शक्तिको धारनेवाले इसने नव अक्षीहिणी सेना को जीतिलया ॥ ४४ ॥ इस प्रकार आश्चर्य से संयुत व प्रसन्न करतेहुए लोगोंसे व मन्त्री लोगोंसे पूंखेहुए इसने झपना को यथार्थ कहा॥ ४४ ॥ और झारचर्य व आनन्द में मन्त तथा आनेन्द के जलको कड़िलया ॥ १६ ॥ श्रीर पवन व मनके समान वेगवाले पोड़ों और पर्वतों के समान हाथियों को तथा सोने के रथ व मुन्दर मुखवाल ६॥ महन्मनोजबानश्वान्मातङ्गान्गिरिसन्निमान्॥ स्यन्दनानि च रोक्माणि दासीश्च सचिराननाः ॥३७॥ ोमाद्रैः परम्परम् ॥ ष्रष्टोऽमात्यजनेनामाबात्मानं प्राह तत्त्वतः॥ ४५॥ समागतं स्वपितरं विस्म वेन्माता सा गोरीति शिवः पिता ॥ अक्षोहिषानां नवकं जिगायानन्त्रशक्तिधक् ॥ ४४ ॥ इत्याश्चर्य माहत्य बेगेन गृहीत्वा तद्दनं बहु ॥ मागधेशं हेमरथं निर्ववन्घ प्राजितम् ॥३८॥ तन्मन्त्रिण्य्च भूपांश्र् दागतं भुवम् ॥ ४१ ॥ अहो नः सुमहाभाग्यमहो नस्तपसः फलम् ॥ केनाप्यनेन बीरेण मृताः मंज ॥ ४२ ॥ एष कि योगामिद्रो वा तपःमिद्रोऽथवाऽमरः ॥ अमानुषमिदं कर्म यदनेन कृतं महत्॥ ४३। मुख्या विश्वस्ता नायकाश्च समाययुः॥ ४० ॥कुमार्गिकमं हष्ट्रा सर्वे विस्मितमानसाः ॥ तं मिनिरे चनायकान्॥ गृहीत्वा तरमा बद्दा धुरीं प्रावेश्य द्रतम्॥ ३६॥ पूर्वं ये समरे भग्ना विद्यताः सर्वतो। दासियों को लेलिय

\* KB3

है ॥ ४८ ॥ व भद्रायुनामक में माता समेत इसके मुन्द्र घरमें बसताहूं और ब्रापने ब्चान्त की मैं तुमने परचात

में प्रमत्ते बंधा है॥ ४२॥ हे मेरे प्राणों की रक्षा करनेवाले, तात! मुम्प ते तब कहिये बोले कि, ऋपने पिता से इस प्रकार पूंछे हुए उस भद्रायुने उससे कहा कि हे राजव

व इस नगर सब को बोड़कर मेरा चित्त तुम्हीं यों का जीवन तुम्हारे आधीन है॥ ५३॥ सूतजी

से लिपटाकर कहा॥ ४७॥ कि हे महामते! तुम देवता या मनुष्य या गन्ध्य कीन हो श्रीर तुम्हारी कीन माता व कीन पिता तथा कीन देश है श्रीर तुम्हारा क्या नाम है॥ ४८॥ जो तुमने द्या से यहां प्राप्त होकर शञ्जयों से बांधे हुए नष्टपराक्रमयांल हमलोगों को स्त्री समेत किस कारण छुड़ाया है॥ ४६॥ यह पने पिताको देखकर प्रेमसे विह्नल इसने प्रणाम किया ॥ १६ ॥ श्रीर अपने पुत्रसे स्नेह करके प्रणाम किये हुए प्रेमसे अधीर उस राजाने दढ़ता न कहां से मिला है और पराक्रम की उन्नति कहांसे मिली है य देवता, दैत्य और मनुष्यों समेत तीनों लोकों को मानों जीतने की इच्छा करते पराक्रमी तुम्हारी उच्छणता को इन स्त्री व बन्धुवों समेत में हज़ार जन्म में भी करने के लिये समर्थ नहीं हूं ॥ ४१ ॥ इन पुत्रों व इन स्त्रियों देशस्तवं नाम किम् ॥ ४८ ॥ कस्मान्नः शत्रुभिषंदान्मृतानिव हतौजमः ॥ कारुएयादिह संप्राप्य सप ॥ आपि जन्मसहस्रेण तवान्एयं महीजसः ॥ कर्तुं नाहं समयोंस्मि सहिमिद्रिवान्ध्रवेः ॥ ५१ ॥ इमान्षु ष बैश्यमुतो राजन्मुनयो नाम मत्सखा ॥ ५४ ॥ अहमस्य गृहे रम्ये वसामि सहमातृकः ॥ भद्रायुनाम गार्ट तरसा ब्माषे प्रेमकातरः ॥ ४७ ॥ कस्त्वं देवो मनुष्यो वा गन्धवों वा महामते ॥ का माता जनक नीरिं राज्यमिरं पुरम् ॥ सर्व विहाय मिचितं त्वरयेव प्रेमबन्धनम् ॥ ५२ ॥ सर्व कथ्य मे तात मत्प्राण च यः ॥ ४६ ॥ कुतो लब्धमिदं शार्थ धर्य तेजा बलोन्नातिः ॥ जिगीषमीब लोकांक्रीन्मदेवामुरमानुष जुतम् ॥ मुश्चन्तमानन्दजलं ववन्दे प्रेमविद्यलः॥ ४६ ॥ स राजा निजपुत्रेण प्रण्याद्रमिवन्दितः एतासों मम पत्नीनों त्वद्धीने हि जीवितम् ॥ ५३ ॥ सूत उवाच ॥ इति ष्रष्टः स भद्रायुः स्विपेत्रा ॥ ४०॥ व बह

। तुम्हारा कल्याण होने श्रीर स्नियोंसमेत व मित्रजनों समेत तुम नगरमें पैठकर शञुनोंसे भयको छोड़कर सुखरूर्वक विहार करो ॥ ४६॥ श्रीर जन न होने तबतक इन शञुनों को न छोड़ियेगा व मैं इस समय शीघ्रही श्रपने घरको जाऊंगा ॥ ४७ ॥ यह कहकर व राजा से घूंछकर भदायु पने घरको आया व उसने माता से सब ब्रुचान्त को वर्णन किया॥ थन॥ श्रीर श्रांसुवों समेत लोचनोंवाली प्रसन्न होतीहुई उसने भी अपने गा व उस वैश्यनाथ ने भी प्रेमसे लिपटाकर पूजन किया ॥ ४६ ॥ श्रीर राजाश्रोंमें श्रेष्ठ वज्रवाहु भी श्रपने घरमें पैठगया व खी,पुत्र श्रोर मन्त्रिय

सीमन्तियाःपितं हपम् ॥ ६१ ॥ भद्रायुषः समुत्पति तस्य कर्माप्यमानुषम् ॥ श्रावेद्य रहिस प्रम्णा त्व. तैमाखिनीम् ॥ ६२ ॥ भद्रायुषे प्रयच्बेति बोधियित्वा च नैषधम् ॥ ऋषमो निर्जगामाथ देशकालार्थ ६३॥ विशेषकम् ॥ अथ चन्द्राङ्गरो राजा मुह्नें मङ्गलोचिते ॥ भद्राधुषं समाह्रय प्रायच्छत्क्रीति ६॥नैतान्मुञ्च रिप्रेंस्तावद्यावदागमनं मम॥ अहमद्य गमिष्यामि श्रोघ्रमात्मनिवेशनम्॥ ५७॥ इत्युक्त्वा त्य मद्रायुर्वेपनन्दनः॥ आजगाम स्वभवनं मात्रे सर्वं न्यवेदयत्॥ ५८॥ सापि हृष्टा स्वतनयं परिरेमेऽ ॥ स च वैश्यपतिः प्रेम्णा परिष्वज्याम्ययुजयत् ॥ ५६ ॥ वज्जबाहुश्च राजेन्द्रः प्रविष्टो निजमन्दिर त्रामात्यसहितः प्रहर्षमतुलं ययौ ॥ ६०॥ तस्यां निशायां ज्युष्टायामुषमां योगिनां बरः ॥ चन्द्राङ्गरं बादिज्ञापयामि ते॥ ४४ ॥ पुरं प्रविश्य भट्टं ते सदारः समुहज्जनः ॥ त्यक्त्वा भयमरातिभ्यो विहरस्व यथा

को प्राप्त हुआ।। ६०॥ और उस रात्रि का प्रभात होनेपर योगियों में श्रेष्ठ ऋषभ योगी ने सीमन्तिनी के राजा चन्द्राङ्गद के समीप आकर ॥ ६१॥ । व उसका अमानुष कमें कहकर एकान्त में प्रेम से कहा कि घ्रपनी कीर्तिमालिनी नामक कन्या को।। ६२ ॥ भदायु के लिये दे दीजिये शके राजा को समफाकर देश व काल के अर्थको यथार्थ जाननेवाला ऋषम योगी चलागया ॥ ६३॥ इसके उपरान्त चन्द्राङ्गद राजाने मङ्ख

किसी बोगीराज ने किर जिलाया ॥ ७३ ॥ श्रीर श्रुषभ नामक उसी शिव योगी के प्रभाव से माता व बालक देवता हों के समान

में प्राप्तहुई और उस वैश्य से रक्षा कीगई ॥ ७२ ॥ इसके उपरान्त बहुत रोग से विकल यह तुम्हारा

इसका वंश व उत्पत्ति में यथार्थ सुना चाहता हूं ॥ ६१ ॥ दशागीदेश के राजा से इस प्रकार पूंछेहुए निषयराजने एकान्त में जाकर हँसतेहुए से के हे राजन् ! बाल्यावस्थामें तुम्हारा यह पुत्र रोगसे पीड़ितथा और रोग से विकल माता समेत इसको तुमने वनमें छोड़दिया ॥ ७१ ॥ व इस

कि हे राजन् ! बाल्यावस्था

भद्रायु को बुलाकर कीरिमालिनी को देदिया ॥ ६७ ॥ और विवाह करके वह राजेन्द्र का पुत्र सिहासन पे बैठकर झी समेत इस प्रकार शोमित हिशी से चन्द्रमा शोभित होता है॥ ६४॥ और उसके पिता बज्जबाहुको बुलाकर मन्त्रियों समेत उस निषधराजने नगरमें प्रवेश कराकर आगे या॥ ६६ ॥ और वहां विवाह किवेहुए शञ्जनाशक भदायु को देखा व चरणों में पड़ेहुए उसको प्रेम व हर्षते लिपटा लिया॥ ६७ ॥ व कहा क झीर मेरे प्राशों का दायक है और अमित पराक्रमवाले इसका मैंने वंश नहीं जाना है ॥ ६८॥ हे चन्द्राङ्गद, राजत् ! जो यह यहा बलवान् दैवाहेश्यगृहं प्राप्ता तेन वैश्येन रक्षिता ॥ ७२ ॥ अथासी बहुरोगातों मृतस्तव ॥ ६४॥ कतोद्वाहः स राजेन्द्रतनयः सह भार्यया ॥ हेमासनस्यः शुशुमे रोहिएयेव निशाकरः॥ ६४॥ त्यतरं समाह्र्य स नेषधः ॥ पुरं प्रवेश्य सामात्यः प्रत्युद्गम्याभ्यपूजयत् ॥ ६६ ॥ तत्रापश्यत्कतोदाहं न्दमम् ॥ पादयोः पतितं प्रम्खा हर्षातं परिषम्बजे ॥ ६७ ॥ एष मे प्राण्दो बीर एष शञ्जनिष्ठदनः ॥ नारी शिशुनामुना ॥ देवाद्वश्यग्रह प्राप्ता तन परयन राज्या ॥ ० । म्यूषमारूयस्य तस्यैव प्रमावाचित्रवयोगिनः । ॥ केनापि योगिराजेन मृतः मंजीवितः पुनः ॥ ७३ ॥ म्यूषमारूयस्य तस्यैव प्रमावाचित्रवयोगिनः । एष ते तनयो राजञ्जेशने रोगपीदितः॥ त्वया वने परित्यक्तः सह मात्रा रुजातंया॥ ७१ ॥ परिश्रमन्त तवंशोऽयं मयानन्तपराक्रमः ॥ ६= ॥ एष ते त्रप जामाता चन्द्राङ्गद महाबक्षः ॥ अस्य वंशामयोत्पार् ामि तत्वतः॥ ६६ ॥ इत्यं द्याष्राज्ञेन प्राधितो निष्याधिषः ॥ विविक्त उपसंगम्य प्रहसन्निद्मन्रव

स्कं अ 188 ७४॥ और उससे दीहुई शत्रुनाशक तलवार व शङ्क से शिवकवच से रक्षित इसने युद्ध में शत्रुवों को जीता है॥ ७५ ॥ और अकेला यह गों के बलको घारनेवाला है व सब विद्याओं में प्रवीश यह मेरी जामातृता को पास है याने दामाद है॥ ७६॥ इस कारग़ हे राजन ! उत्तम गताको व इसको लेकर अपनी पुरी को जानो तो उत्तम कल्यास्को पानोगे॥ ७७॥ इस प्रकार चन्द्राङ्गद ने सब बृत्तान्त कहकर घरके भीतर ति बड़ी रानीको बुलाकर दिखलाया॥ ७८॥ इत्यादिक सब बुचान्त को सुनकर व देखकर वह राजा बहुत लज्जित हुआ श्रीर मुड़ता से अपने ासियों को बड़ा आनन्द किया ॥ द ॥ और जब पिता काल से स्वर्गारूढ़ हुआ तब युवाबस्थाको प्राप्त अहुत पराक्रमवाल भदापु न सब ॥ द॰ ॥ इस प्रकार निषधराज से यूजित व प्रशंसित वह उसको भोजन कराकर व मन्त्रियों समेत श्राप भी भोजन करके ॥ द१ ॥ उस उस पुत्र और उस पतोह को लंकर परिवार समेत बज्जबाहु पुरी को चलागया॥ ८२ ॥ और बड़े संभ्रम में पिताके मन्दिर का प्राप्त होकर ॥ स संभ्रमेण महता भद्रायुः पितृमन्दिरम् ॥ संप्राप्य प्रमानन्दं चक्रे सर्वपुरोकसाम् ॥ ८२ ॥ कालेन दिव न्दं कता हुन्ना वह ॥ ७६.॥ उन दोनों के देखने के कौतुक से बड़े श्रानन्द को प्राप्तहुन्ना श्रोर रोमांचित सर्वागवाले उसने उन दोनों हिशे प्राप्ती मात्कुमारको ॥ ७४ ॥ तेन दत्तेन खड़ेन श्रङ्गेन रिषुघातिना ॥ जिगाय समरे शृज्ञ ञ्चिवमा सर्वाङ्गमताष्ट्रमी परिषम्बज ॥ ८० ॥ युग्मम् ॥ एवं निषधराजेन प्रजितश्चामिनन्दितः ॥ स मोजयित्वा तं च सह मिन्त्रिमः॥ = १ ॥ तामात्मनोग्रमहिषीं युत्रं तमिष तां स्त्रुषाम् ॥ आदाय सपरीबारो बज्जबाहुः युरी मादाय मातरं चास्य मुत्रताम् ॥ गचक्रस्व नगरीं राजन्प्राप्स्यमि श्रेय उत्तमम् ॥ ७७ ॥ इति चन्द्राङ्गर । ७५ ॥ दिषट्सहस्रनागानां बलमेको बिमर्थमौ ॥ सर्वविद्यामु निष्णातो मम जामातृतां गतः ॥ ७६ पान्तर्गहे स्थिताम्॥ तस्यात्रपनीमाह्य दश्यामास भूषिताम्॥ ७८॥ इत्यादि सर्वमाकएर्य दृष्टा च ब्रीडितो नितरां मोखात्स्वकृतं कर्म गर्हयत् ॥ ७६ ॥ प्राप्तस्च परमानन्दं तयोद्शनकोतुकात

किया॥ ८४॥ श्रीर ब्रह्मपियों के समीप बड़ी मित्रता करके हेमरथ मगधराजको बन्धन से छुड़ाया॥ ८५ ॥ इस प्रकार त्रिलोक से पूजित मदायुष नृपति को दीन्हो शिव वरदान । चौदहवें अध्याय में सोई कियो बखान॥ सूतजी बोले कि सिंहासन को प्राप्त उस बीर भदायु राजा ॥ करके प्राचीन जन्ममें भी उस राजपुत्र ने दुस्सह विपत्ति के गएको नाँघकर व राज्य को पाकर चन्द्राङ्गद की कन्या के साथ रमण् किया ॥ नह ॥ प्राप्तयौषनः ॥ मद्रायुः प्रथिवीं सर्वी श्राशासाङ्गतिकमः ॥ ८४ ॥ मागधेशं हेमरथं मोचया ॥ संघायं मैत्रीं परमां ब्रह्मपींषां च सन्नियो ॥ ८५ ॥ इत्यं त्रिलोकमाहितां शिवयोगिषुजां कृत्व सह साधु रेमे । स राजमुतः॥ निस्तीर्य दुःसहविषद्धणमाप्तराज्यश्चन्द्राङ्गदस्य मृतया णे ब्रह्मोत्तरखराडे देवींद्यालुमिश्रविरिचतायांभाषाटीकायां भद्रायुविवाहकथनंनाम त्रयोद्शोऽध्यायः ॥ १३॥ कन्दपुराणे ब्रह्मोत्तरस्वएडे भट्राधुविवाहकथनंनाम त्रयोद्शोऽध्यायः॥ १३॥

ी समेत सुन्दर वनमें प्रवेश किया ॥ १॥ श्रौर प्रफुक्तित श्रशोकके पुष्प व नवीन पत्तोंवाले तथा फूली हुई चमेली समुह व कूजते हुए मँबरों से ॥ र ॥ श्रौर नवीन केसर की सुगन्थ में बैधे श्रवरागी जनों के श्रानन्दवाले व शीग्रही कलियों से संयुत श्रशोक व तमालवन के मध्य पसमूहों से कुछ भूँके हुए जूही के वन के मंडपवाले श्रौर पत्तों व पुष्पों से प्रकाशित श्राप्तद्वाले ॥ ध्रौर पुञाग के वन में विसमूहों से कुछ भूँके हुए जूही के वन के मंडपवाले श्रौर पत्तों व पुष्पों से प्रकाशित श्राप्तद्वाले वेश राजा ने बोड़ी दूर पे क्लाओं के शब्दवाले वन में उस राजा ने मनोहर वसन्तसमय में स्थी समेत विहार किया ॥ ४॥ इसके उपरान्त श्रेष्ठ राजा ने बोड़ी दूर पे कोरिकताशोकतमालगहनान्तरे ॥ ३ ॥ प्रसूनप्रकरानझमाथबीवनमण्डपे ॥ प्रवालकुसुमोइयोतच्रत श्चिते॥ ४॥ प्रत्रागवनविम्नान्तपुरकोकिलविराविणि ॥ वसन्तसमये रम्ये विजहार स्रिया सह॥ ४ ॥ अथा

॥ नवकेसरमीरम्यबद्धा

। प्राप्तसिंहामनो वीरो भद्रायुः स महीपतिः ॥ प्रविवेश वनं रम्यं कदाचिद्रार्थया सह

सेताशोकप्रसुननवपन्नवे॥ प्रोत्फ्रिन्नमन्त्रिकाखिएडकूजद्भमरसंकुले॥ २

स्कें

स्कि.

84.8

羽。 28

दोनों को खाने के लिये दोड़ता है ॥ ७॥ हे भूपते! सब प्राणियों को भयंकर यह पर्वत के समान ब्याघ प्राप्त होकर जब तक न खा जाबे की रक्षा कीजिये ॥ द ॥ इस प्रकार चिल्लाने का शब्द सुनकर उस राजा ने घतुष को लिया तब तक व्याघने बीच में आकर उस स्नी दौड़ते व चिल्लाते हुए खी पुरुषों को देखा॥ ६॥ वे यह कहते थे कि हे दयानिये, महाराज, राजन्। रक्षा कीजिये पक्षा कीजिये यह बड़ा ह।। हा नाथ, नाथ। हा कान्त! हा जगतःपते, शम्मो! इसप्रकार बहुत रोती हुई उस स्त्री को जब तक भयंकर व्याघ्न ने पकड़ा॥ १० हितां क्यूम्॥ ६॥ हा नाथ नाथ हा कान्त हा शम्मो जगतःपते ॥ इति रोक्यमाणां तां यावज्जग्राह । प्राणेम्योपि प्रियां त्यक्त्वा कथं जीवित्रमुत्सहे ॥ १४ ॥ राजन्क ते महास्त्राणि क ते श्लाघ्यं महद्रनुः॥ शन्तौ धावन्तौ हिजदम्पती ॥ अन्वीयमानौ ज्यान्नेण ददशै त्रपसत्तमः ॥ ६ ॥ पाहि पाहि महाराज करणानिये ॥ एष थावति शाईजो जम्धुमावां महारयः॥ ७ ॥ एष पर्वतसंकाशः सर्वप्राधिमयङ्करः॥ तिदुःखितः ॥ हरोद् हा प्रिये बाले हा कान्ते हा पतिव्रते ॥ १३ ॥ एकं मामिह सन्त्यज्य कथं लोकां दिति प्राप्य तावन्नो रक्ष भूपते ॥ न ॥ इत्यमाकन्दितं श्रुत्वा स राजा धनुराद्दे ॥ ताबदागत्य शार्हे जो निशितैमंक्षेन्यांघमताडयत् ॥ न च तैविन्यये किश्विद्धिन्द्र इव दृष्टिमिः ॥ ११। महासत्नो राज्ञों खेरकतन्ययः ॥ बलादा कृष्य तां नारी मपाकामत सत्वरः ॥ १२ ॥ न्या घेषापहतां पत्नीं १० ॥ ताबत्स राजा। वेगवान् न्याघ ह को पकड़ लिया यावन्न

दुःखी हुआ व रोनेलगा कि हा प्रिये, वाले, हा कान्ते, हा पतिवते !॥ १३ ॥ यहां मुभक्ते अकेला छोड़कर कैसे परलोक को चलीगई श्रे जा ने पैने बाधों से ब्याघ्र को मारा श्रीर यह उन बाखों से ब्यथित न हुआ जैमे कि बृधियों से हिमाचल नहीं ब्यथित होता है॥ ११ भों से पीड़ित न होकर वह महापराक्रमी व्याघ्र बलसे उस सी को खींचकर शीघता समेत निकल गया ॥ १५ ॥ श्रीर व्याघ्र से हरीहुई खीको तुमको छोड़कर मैं फैसे. जीने के लिये उत्साह करूं ॥ १४ ॥ हे राजन् ! तुम्हारे बड़े मारी अरु कहां हैं व प्रशंसनीय

मुफ्त मन्द्रभाग्य राजा का समय के योग्य धर्म नाश होगया और मेरी संपदा, राज्य व आयुर्वल निश्चयकर नाश हीजावैगा॥ २८॥ तमें विचार किया ॥ २२ ॥ कि आहो आज देव के उलटे होने से मेरा पराक्रम नष्ट होगया और आज मेरा यश नाश होगया व उप्र पातक प्राप्त

र खाना अच्छा है व अगिन में प्रवेश करना अच्छा है ॥ २१ ॥ इस प्रकार उसका विलाप व अपने पराक्रम की निन्दा को सुनकर राजाने शोक

20 € 8

रह हजार हाथियों से अधिक बड़ा भारी बल कहां है ॥ १४ ॥ तुम्हारे शंख तलवार से क्या है और तुम्हारे मंत्राखों की विद्या से क्या है और भारी प्रभाव से क्या है ॥ १६ ॥ और जो अन्य तुममें स्थित है वह सब विफल होगया जो तुम बनवासी जन्तु को मना करने के लिये असमर्थ तो दुःख से रक्षा करना है यह क्षत्रिय का परम धर्म है इस कारण बंश के योग्य धर्म के नष्ट होनेपर तुम्हारे जीवन से क्या है ॥ १८॥ और धर्मज ों व धनों से भी शारण में आये हुए दु:खी लोगों की रक्षा करते हैं व उससे हीन मनुष्य मरे के समान हैं ॥ १६ ॥ व दान से हीन धनियों को मांगना श्रेष्ठ है व दुःखी लोगों की रक्षा से हीन लोगों के जीने से मरना अच्छा है॥ २०॥ ख्रीर शर्यामें प्राप्त अनाथ व दीनों की रक्षा न करने टम्॥ २३॥ धर्मः कालोचितो नष्टो मन्दमाग्यस्य दुर्मतेः॥जूनं मे संपदो राज्यमायुष्यं क्षयमेष्यति॥ २३॥ षि भ्यंसा ॥ १६ ॥ तत्सर्व विफ्लं जातं यचान्यत्विय तिष्ठति ॥ यस्तं वनोकसं जन्तुं निवारियतुमक्ष ॥ १५ ॥ कि ते शंखेन खड़ेन कि ते मन्त्रास्त्रिवया ॥ कि च तेन प्यबेन श्रारणातांनां त्राणं कुर्वन्ति पार्थवाः ॥ प्राणेर्थेश्र धर्मज्ञास्तिद्विना मृतोपमाः ॥ १६ ॥ धितनां दानही ईम्ध्याद्रिञ्जता वरा ॥ आतेत्राणविद्यीनानां जीवितानमरणं वरम् ॥ २० ॥ वरं विषादनं राज्ञो वरमन्ते (॥ अनाथानां प्रपन्नानां ऋषणानामरक्षणात्॥ २१ ॥ इत्यं विजापतं तस्य स्ववीर्यस्य च गर्हणम्॥ निशास्य ोकादात्मन्येवमिचन्तयत्॥ २२॥ अहो मे पौरुषं नष्टमश् देवविषर्ययात्॥ अश कीतिश्च मे नष्टा ॥ तस्मात्कुलोचिते धमें नष्टे त्वज्जीवितेन किम् ॥ ॥ क्षात्रस्यायं परो धर्मः सताचत्परिरक्षणम् । श्माहस्रमहानागातिगं बत्तम्

क्कि व्य

ादा, सुख, पुत्र, सी. व धन क्षणमर में भाग्य से उदय होते हैं और क्षणभर में अस्त होजाते हैं॥ २५॥ इस कारण नष्टकीवाले व शोक से को मैं प्यारे प्राणोंको भी देकर शोकरहित करूंगा॥ २६॥ इस प्रकार मन से निश्चय कर इसको समसाते हुए भद्रायुनामक उत्तम राजाने रकर कहा ॥ २७ ॥ कि हे महाबुद्धे ! नष्टपराक्रमवाले मुक्त श्रधम क्षत्रिय के ऊपर द्या कीजिये व शोक को छोड़ दीजिये में तुम्हारे मनोरथ राज्य, यह रानी और मेरा यह शारीर यह सब तुम्हारे अधीनहै कहिये कि तुम्हारा क्या आभिलाष है।। रह ॥ बाह्मण् बोला कि अन्य को । है और यह क्या गुरु की आज़ा है क्योंकि पराई खीकी धर्षणा करना स्वगेदायक व यशकारक नहीं होता है॥ ३२ ॥ घन, राज्य व खी देनेवाले हैं व अपने शरीर को भी देनेवाले हैं परन्तु स्त्रीको देनेवाले कभी नहीं हैं॥ ३३॥ और पराई स्त्रीको भोगनेसे जो पाप इकट्ठा किया मिक्षा से जीविका करनेवाले को घरों से क्या है और मूर्ख को प्रस्तक से क्या प्रयोजन है व बिन ख़ीवाले पुरुष को धनसे क्या है॥ ३०॥ में किसी प्रकार मुखोंको न भोगूंगा इसलिये काम के लिये इस श्रपनी बड़ी रानी को मुभे दीजिये॥ ३१ ॥ राजा बोले कि हे बहान् 1 वित्तस्य राज्यस्य गजवाजिनाम् ॥ आत्मदेहस्य वा कापि न कलत्रस्य कहिचित् ॥ ३३ ॥ परदारोष रो मोगाः पुत्रदारधनानि च ॥ देवेन क्षणमुचनित क्षणाद्रस्तं त्रजान्ति च ॥ २५ ॥ अत एनं हिजन्मानं हि दास्याम्यर्थं तवेपितम् ॥ २८ ॥ इदं राज्यमियं राज्ञी ममेरं च कलेवरम् ॥ त्वद्धीनमिदं सर्वं पितं ब्रद् ॥ २६ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ किमाद्शैन वान्धस्य कि गृहैमेंक्ष्यजीविनः ॥ कि प्रस्तकेन मूर्खस्य राजीवाच ॥ ब्रह्मान्कमेष धर्मस्ते किमेतदुरुशासनम् ॥ अस्वग्यमयश्मम्यं चपरदारामिमश्ननम् ॥३२॥ नेन किम् ॥ ३०॥ अतोऽहं गतपन्नीको भुक्तभोगो न कहिंचित् ॥ इमां तवाप्रमहिषीं कामार्थं दीयत गतित्वा पादयोस्त्वस्य बमाषे परिमान्त्वयन् ॥ २७ ॥ ऋषां कुरु माये ब्रह्मन्क्षत्रवन्धौ हतौजिति ॥ शोब ॥ गतशोकं करिष्यामि दत्त्वा प्राणानापि प्रियात् ॥ २६ ॥ इति निश्चित्य मनसा भ बाहितम् ।

ों जाबोगे इस प्रकार बाह्मण के वचन से डरेहुए राजा ने चिन्तन किया कि रक्षा न करने से बड़ा भारी पाप होगा इससे खी का देना कारण श्रेष्ठ बाह्मण के लिये खी को देकर पातकोंसे राहित में शीब्रही अग्निमें पैठ जाऊंगा और यश भी स्थित होगा ॥ ३७॥ इस प्रकार मन प्रायश्चिनों से भी मही नाश होसका है॥ ३४ ॥ बाह्मण् बोला कि भयंकर बहाघात व भयंकर मध्तेवनको भी मैं तपस्या से नाश कहंगा एको क्या कहना है इस कारण तुम सुन्ते इस स्त्री को देवो नहीं तो निश्चय कर ॥ ३४ ॥ मयसे विकल मनुष्यों की रक्षा न करने से अवश्यकर, नरक को

ं समुपाजितम् ॥ न तत्सालियितुं शक्यं प्रायश्चित्रातिरापि ॥ ३४ ॥ बाह्यण उवाच ॥ आपि ब्रह्मक्षं ३८ ॥ स्वयं स्नातः शुचिभूत्वा प्रण्णस्य विशुधश्वरात् ॥ तमाग्नि हिः परिकस्य शिवं द्ध्यो समा तमथाग्नौ पतिष्यन्तं स्वपदासक्रचेतसम् ॥ प्रत्यदृश्यतं विश्वेशः प्रादुभूतो जगत्पतिः ॥ ४० ॥ तमी पिनाकिनं चन्द्रकलावतंसम् ॥ आलाम्बतापिङ्ग-जटाकलापं मध्यंगतं भाम्करकोटितेज निर्धेक्रिकिल्बिषः ॥ सद्यो बिहं प्रवेष्ट्यामि हता मवेत्॥ ३७॥ इति निश्चित्य मनसा समुज्ज्वाल्य हताशनम्॥ तं ब्राह्मणं समाह्य ददो पत्नी निषेवणम् ॥ तपसा नाशयिष्यामि कि धुनः पारदारिकम् ॥ तस्मात्प्रयच्छ मे भार्याभिमां त्वं धुनमन्य अरक्षणान्द्रयांतानां गन्तासि निरयं ध्रुवम् ॥ इति विप्रणिरा भीतिश्चन्तयामास पार्थिवः ॥ अरक्षणान्म ॥ तमरिन हिः परिकस्य शिवं द्घ्यो । नि ततो बरम् ॥ ३६ ॥ अतः पत्नीं हिजाप्रयाय दत्त्वा निने **ने** महादकार म हतः।

ाकर विश्वेश्वर जगदीशजी प्रकट हुए ॥ ४० ॥ उन पश्चमुख, त्रिलोचन, पिनाकथारी व चन्द्रकला के श्रवतंत्तवाले तथा कुछ लदकती हुई को जालाकर उसने उस बाह्मण को बुलाकर जाल समेत स्वीको देदिया ॥ १८ ॥ श्रीर श्रापमी नहाकर पवित्र होकर देवेश्वरों को प्रणामकर बार परिकमा करके साबधान होतेहुए उसने शिवजीको ध्यान किया ॥ ३६ ॥ इसके उपरान्त अपने चरणों में श्रासक्किचित्तवाले उस राजाको मे निरचय कर प्रकि 

व मध्य में प्राप्त करोड़ सुयों के समान तेजवाले शिवजी को उन्होंने देखा॥ ४१॥ श्रीर कमल के भैसीड़ के समान गौर वं गजचमें आगे प्रकट देखा।

ी लहरियों से सिंचेहुए मस्तकवाले व शेषकी हाराविल, कङ्कण, मुंट्री, किरीटकोटि, बजुल्ला व कुंडलों से उज्ज्वल शिवजी की देखा॥ ४२॥ कुठार, ढाल, सूग, अभय व इष्ट वस्तु तथा पिनाक धनुष को हाथ में लिये व बैल के ऊपर बैठेहुए नीलकंठ शिवजी को राजा ने ४३॥ इसके उपरान्त शीघही आकाश से दिन्य पुष्प वर्षा हुई और देवताओं की तुरुही बाजने लगीं व देवता नाचने गाने लगे॥ ४४॥ ने जोड़ेहुए राजाने गलेमें गद्रद श्रक्षरों वाले वचनों से रतुति किया ॥ १७ ॥ राजा बोले कि अनाथ, अविकारी, प्रधान व अन्यक्त गुण्यवाले प्रणाम करता हूं और श्रकारण व कारण के कारण तथा चिदानन्द्रमय उत्तम शान्त शिवजी को में प्रणाम करता हूं ॥ ४८ ॥ व संसार के करणा के घाराकी वर्षा किया॥ १६ ॥ उन शिवजी के द्रशैन के खानन्द्र से बढ़े आशय व बढ़ेहुए आँसुवों के जल से मन्न अंगवाले, सनकादिक देवां आये और इन्द्रादिक लोकेश व निर्मल यहांषिलोग आये॥ ४५॥ उनके मध्य में पार्तती समेत बैठेहुए शिवजी ने मिक डलोज्ज्बलम् ॥ ४२ ॥ त्रिश्र्लखद्वाङ्गकुठारचर्मस्गामयेष्टार्थापनाकहस्तम् ॥ हषोपरिस्थं शितिकएट मृणालगौरं गजचमंवासमं गङ्गातरङ्गोक्षितमौलिदेशम् ॥ नागेन्द्रहाराविलक्ष्रणोमिकांकरीटक नो महादेवः सहोमया ॥ ववर्ष करणासारं मिक्रिनम्रे महीपतो ॥ ४६॥ तहश्नानन्दविज्ञिमितार पाम्बुपार्टनुताङ्गः॥ प्रहष्टरामा गलगद्रदाक्षरं तृष्टाव गीमिसुकुलीकृताञ्जलिः॥ ४७॥ राजीवाच॥ मनाथुमन्ययं प्रधानमन्यक्रगुणं महान्तम् ॥ अकारणं कारणकारणं प्रं शिवं चिदानन्द्मयं प्रशा ॥ तत्राजामुनार्दाद्याः सनकाद्याः मुरषयः॥ इन्द्राद्यश्च लोकशास्तथा ब्रह्मप्योऽमलाः॥ ४५। तमग्रे स्पतिदेद्श् ॥ ४३ ॥ अथाम्बराद्इतं पेतुदिंग्याः कुसुमर्षष्ट्यः ॥ प्रणेदुदेंनतूर्याणि हाद सन्निविष्टः ॥ अतो विचिन्चन्ति विघौ वं विश्वसाक्षी जगतोऽस्य कत्तां विरूद्धामा ट्यूड्स मीर्य प्रो तुर्वेहः ॥ NINININ MANAGEMENT

साक्षी तुम इस संसार को रचनेत्राले हो व बहुत तेजवाले तुम हदय में स्थित हो इस कारण चित्तको रोंकनेवाले अनेक योगों से विद्यान लोग विभि में ढंढ़ते हैं।। ४६ ॥ व एकात्मता भावन करनेवालों के तुम एक हो और अनेक बुद्धिवालों के जो तुम अनेक रूप हो इन्द्रियों से पर व साक्षी के उदय, अस्तवाला तुम्हारा स्थान मनके मार्ग से हरिलया जाता है।। ४॰ ॥ वचन व बुद्धि से दुर्लभ तथा मोहसे रहित परमात्मारूप उन्हीं तुम्हारी स्तुति करने के लिये केवल गुण्हों स्थित व प्रकृति में लीन मेरी बुद्धियां कैसे समर्थ हैं।। ४१ ॥ तथापि भिक्त की आश्रयता को प्राप्त होती हैं और प्रश्वत जनों के दुःखनाशक तुम्हारे चरण

गरनेकै: कतिचित्तरीयै: ॥ ४६ ॥ एकात्मतां भाषयतां त्वमेको नानाधियां यस्त्वमनेकरूपः ॥ अतीन्द्रियं साक्ष्य द्यास्तिविभ्रमं मनः पथात्संहियते पदं ते ॥ ४० ॥ तं त्वां दुरापं वचसो थियाश्च व्यपेतमोहं परमात्मरूषम् ॥ धुषै कनिष्ठाः प्रकृतौ विलीनाः कथं वषुः स्तोतुमलं गिरो मे ॥ ४१ ॥ तथापि भक्त्याश्रयतामुषेयुस्तवाङ्घिषदां प्रणता तिमञ्जनम् ॥ मुघोरसंसारद्वाग्निपीडितो भजामि नित्यं भवमीतिशान्तये ॥ ४२ ॥ नमस्ते देवदेवाय महादेवाय मिन्निमूर्तिरूपाय सर्गस्थित्यन्तकारिषे॥ ५३॥ नमो विश्वादिरूपाय विश्वप्रथमसाक्षिषे ॥ नमः सन्मात्र ५५ ॥ निरामासाय नित्याय सत्यज्ञानान्तरात्मने ॥ विशुद्धाय विद्वराय विमुक्ताशेषकमेषो ॥ ४६ ॥ तत्त्वाय बोधानन्द्वनाय च ॥ ५४ ॥ सर्वक्षेत्रनिवासाय क्षेत्रमिन्नात्मशक्रये ॥ अशक्राय नमस्तुभ्यं शक्रामास

कमल को भयंकर संसाररूपी दावानल से पीड़ित में भवभय की शान्ति के लिये सदैव भजता हूं ॥ ४२ ॥ देवदेव महादेव शम्भुजी के लिये प्रणाम है व सामात्र तत्त्व पालन व संहार करनेवाले आप त्रिमूर्ति के लिये प्रणाम है व सन्मात्र तत्त्व त्या ज्ञानन्द्यनके लिये प्रणाम है।। ४३ ॥ व सननेवाले तथा क्षेत्रसे भिन्न आत्मशाक्षित्राले व अशक्ष तथा बहुत शक्षित्रों के आसासवाले आपके लिये नमस्कार है।। ४४ ॥ व निरामास, नित्य तथा सत्य, ज्ञान अन्तरात्माके लिये और विशुद्ध, विदुर व विमुक्त सब कर्मवाले आपके लिये प्रणाम है।। ४६ ॥

य पाहि शङ्कर शाश्वत ॥ पाहि रुद्र विरूपाक्ष पाहि सत्युञ्जयाञ्ययं ॥ ६०॥ शम्मो शशाङ्कराशेखर गौरीश गोपतिनिशापहुताशनेत्र ॥ गङ्गायरान्यकविदारण पुर्यकिते भूतेश भूधरानेवास सदा नम ॥ सूत उवाच ॥ एवं स्तुतः स मगवानू।ज्ञा देवो महेश्वरः॥प्रसन्नः सहपावत्या प्रत्युवाच दयानिधिः॥६२॥ च ॥ राजंस्ते परितृष्टोऽस्मि भक्त्या पुएयस्तवेन च ॥ अनन्यचेता यो नित्यं सदा मां पर्यपुज्यः ॥ ६३॥ तवेद्याय वेदमूलनिवासिने ॥ नमो विविक्तचेष्टाय निवृत्तगुण्वत्ये ॥ ५७ ॥ नमः कल्याण्वीयांय ागिय मनबीजानां भञ्जनाय गरीयसे ॥ नमो विघ्वस्तमोहाय विश्वादात्मग्रुणाय च ॥ ५६॥ पाहि मां खदायिने ॥ नमोऽनन्ताय महते शान्ताय शिवरूपिणे ॥ ४८ ॥ अघोराय मुघोराय घोराघोषाविद्

ाय। मेरी रक्षा कीजिये ॥६०॥ हे शाम्भो। हे शाशाङ्ककृतशेखर। हे शान्तमूतें। हे गौरीश। हे सूर्य, चन्द्रमा,अमिनेत्र! हे गंगाथर! हे अन्धक-यकीतें। हे भूतेश। हे भूघरनिवास। तुम्हारे लिये सदैव नमस्कार है॥ ६१॥ स्तजी बोले कि राजा से इस प्रकार स्तुति किये हुए करुणानि-बव्वजी ने पार्वती समेत प्रसन्न होकर यह कहा ॥ ६२॥ सिवजी बोले कि हे राजन्! में तुम्हारी भक्ति व पवित्र स्तोत्रसे प्रसन्न हें जो तुमने अन्य गाकर सदैव नित्य मुफ्तको धूजा है॥ ६३॥ तुम्हारी मिक्ति की परीक्षा के लिये में बाहाश होकर आया था और जिसको ब्याघने पकड़ा था वही

स्किं वर्ष

। ॥ हे मानद । इस कीतिमालिनी की ब तुम्हारी भक्ति प्रमन्न में वर को देता हूं जो दुर्लभ होंबै उस वर को मांगिये ॥ ६६ ॥ राजा बाले कि हे ॥ ६७ ॥ और वह मायाका ज्याघ था कि जिसका शारीर तुम्हारे वासों से नहीं कटा था और तुम्हारी बुद्धिमानी को देखनेकी इच्छात्राले मैंने खी ब्रान में खोर जो यह मेरी रानी है और मेरी माता व मेरा पिता ॥ ६८ ॥ व पद्माकर नामक वानिया व मुनय नामक उसका पुत्र इन सबोंको तो कि आप परमेश्वर देवजी संसार की ताप से विरे हुए मेरी आँखों के सामने प्राप्त हुए ॥ ६७ ॥ हे देव ! वरदायकों में श्रेष्ठ आप से में अन्य वर 

॥ अथ राज्ञी महाभागा प्रणता कीतिमालिनी ॥ भक्त्या प्रसाच गिरिशं ययाचे वरमुत्तमम् ॥ ७० ॥ राज्यु क्षार्थ हिजो भूत्वाहमागतः ॥ ज्याघ्रेण या परियस्ता सैपा हेवी गिरीन्ड्जा ॥ ६४ ॥ ज्याघो मायामयो गङ्गरो मम पिता माता सीमन्तिनी च मे ॥ तयोयिचे महादेव त्वत्पाखें सिन्निधं मदा ॥ ७१ ॥ एवम अताविगृहः ॥ घीरतां द्रष्टकामस्ते पत्नों याचितवानइम् ॥ ६५ ॥ अस्याश्च कीतिमाजिन्यास्तव मक्त्या नुष्टोऽहं संप्रयच्झामि वरं वर्य हुलंमम् ॥ ६६॥ राजोवाच ॥ एप एव वरो देव यद्रवान्परमेश्वरः ॥ भवता मम प्रत्यक्षतां गतः ॥ ६७॥ नान्यं वरं हणे देव भवतो वरदर्षभात् ॥ अहं च येयं सा राज्ञी मम माता ॥ ६८॥ वेश्यः पद्माकरो नाम तत्युनः सुनयासियः॥ सर्वानेतान्महादेन सदा त्वत्पाश्वंगान्कृत॥६६। रिशः प्रसन्नो मक्तवत्सत्तः ॥ तयोः कामवरं दत्ता क्षणादन्तहितोऽभवत् ॥ ७२ ॥ सोपि राजा छुरैः

ऐसाही होगा यह भक्तशत्सल शिवजी प्रसन्न होकर उन दोनों के हिये इच्छा के अनुकूल वरको देकर क्षण्यर में अन्तर्कान होगये॥ ७२॥ को मांगा॥ ७०॥ रानी बोली कि हे महादेवजी! मेरा पिता चन्द्राङ्गद व मेरी माता सीमंतिनी उन दोनों की सदेव आपके समीप स्थिति को ने समीपवर्ती कीजिये॥६६॥ सूतजी बोले कि इसके उपरान्त बड़े ऐश्वर्षवाली कीर्तिमालिनी रानी ने प्रणाम किया व मक्ति शिवजी का प्रतन्न

नामक एक शिवयोगी था जोकि दुःस व सुखते रहित तथा निर्गुण, शान्त, निरसंग व समद्शीं था ॥ ३ ॥ श्रीर वह आत्माराम, कोघ को

हो। मयो बह

ताने भी दश हं मार वर्षतक राज्य करके व राज्य को पुत्रों में स्थापित कर शिवजी के परम पद को पाया ॥ ७८ ॥ व चन्द्राङ्गर राजा श्रीर वह क्ष से शिवजी को पूजकर दोनों शिवजी के स्थान को चलेगये॥ ७४ ॥ जो पवित्र मनुष्य इस पापनाशक व पवित्र तथा विचित्र शिवजी गराक्षम यथा भरम संगासों मुक्त । पन्द्रहवें अध्याय में सोइ कथा है उक्त ॥ सूतजी बीले कि चूपभ शिवयोगी का यह प्रभाव कहा गय योगी का प्रभाव कहूंगा ॥ १ ॥ व भरम का भी माहात्म्य संक्षेप से वर्णन करता हूं कि जिसको भुनकर पापी मनुष्य कुतार्थ होवेंगे ॥ २। ी देवताओं समेत शिवजी की प्रसन्नता को पाकर कीरिमालिनी के साथ प्रिय सुखें को भोग किया ॥ ७३ ॥ और अनष्ट पराक्रमकी स्कथन को बुधजनों को सुनाता है या पढ़ता है वह सुखके ऐश्वर्थ को पाकर अन्त में शिवजी को पाता है ॥ ७६ ॥ इति श्रीरकरंत्रपुरार धजनान्प्रयतः पठेद्रा संप्राप्य मोगिनमें शिनमेति सोन्ते ॥ ७६ ॥ इति श्रीस्कन्त्पुराणे ब्रह्मोत्तरखपड शिवयोगी महातपाः ॥ निर्दन्दो निर्धेषः शान्तो निःसङ्गः समदर्शनः ॥ ३ ॥ आत्मारामो जितको . श्राजिनः ॥ सिहितः कीर्तिमाजिन्या बुभुजे विषयान्प्रियान् ॥ ७३ ॥ कृत्वा वर्षागुरं राज्यमन्याहतवलो यं पुत्रेषु विन्यस्य मेजे शम्मोः परं पदम् ॥ ७४ ॥ चन्द्राङ्गरोपि राजेन्द्र राज्ञी सीमन्तिनी च सा ॥ मक्त्या प माहात्म्यं वर्णयामि समासतः ॥ कृतकृत्या भविष्यन्ति यच्छत्वा पापिनो जनाः ॥ २ ॥ अस्त्येक शिवयोगिनः ॥ अथान्यस्यापि वस्यामि प्रमावं शिवयोगिनः ॥१। रेशं जग्मतुः शाम्मवं पदम् ॥ ७५ ॥ एतत्पवित्रमघनाश्वक्रं विचित्रं शाम्मोगुणातुकथनं परमं रहस्यम् । द्यालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायां भद्रायुशिवप्रसाद्कथनंनाम चतुद्शोऽध्यायः॥ १४॥ मसादकथन नाम चतुद्शाऽध्यायः॥ १८॥ च ॥ ऋषमस्यानुमाबीयं बर्षितः त्रार उस राजा में भ ह्योत्तरखएड् देवीत

। और बकला व मुगचमें को पहने तथा मिक्षाही को प्रहण् करता था॥ ॥ एक समय सवों के ऊपर दया में परायण वह संसार में घूमता से बड़े भयंकर क्रौंचवन में पैठगया ॥ ६ ॥ उस मनुष्यरहित वनमें धुषा व प्यास से विकल, बहुत भयंकर एक जो कोई ब्रह्मराक्षम टिका बर व स्वी से रहित था व अनिश्चित गतिवाला तथा मीनी व संतुष्ट और कुटुम्बहीन था॥ ४॥ श्रीर सब अङ्गों में भरम को लगाये तथा जटा हुआ अपनी इच्छा

पीड़ित वह ब्रह्मराक्षम उस पैठेहुए शिवात्मक योगीको देखकर खानेके लिये वेगसे दौड़ा ॥ = ॥ भयंकर दाहोंवाले तथा बड़े शरीरवासे व मुख वेबाजितः॥ अतर्कितगतिमोनी सन्तुष्टो निष्परिग्रहः॥ ४॥ मस्मोद्धालेतसबोङ्गो जटामएडलमपिड ाप्य मृतिका स्वर्णतां त्रजेत् ॥ १२ ॥ यथा मानसमभ्येत्य वायसा यान्ति इंसताम् ॥ यथामृतं सक् तं प्रविष्टं शिवात्मानं स दृष्टा ब्रह्मराक्षसः॥ अभिदुद्राव वेगेन जग्धुं छुत्पारिपीदितः ॥ =॥ व्यात्ताननं तः॥ वेल्कलाजिनसंबीतो मिक्षामात्रपरिग्रहः॥ ४ ॥ स एकदा चरलँजोके सर्वातुभ्रहतत्परः॥ कोञ्चारएयं महाघोर प्रविवेश यहच्छ्या ॥ ६ ॥ तस्मिन्निर्मतुजेऽरएये तिष्ठत्येकोऽतिमीष्णः॥ क्षत्तषाकित्तितो तित्यं यः कष्टिनद्याम्भ ज्बया॥ ६॥ तिस्मिन्निमेनुजेऽरएये तिष्ठत्येकोऽतिमीषणः॥ क्षनृषाकुलितो नित्यं यः कश्चिद्रहाराक्ष मीमदेष्टं मयानकम् ॥ तमायान्तमामिप्रेक्ष्य योगीशो न चचाल सः ॥ ६ ॥ श्रयामिद्वत्य तरमा स घो रः ॥ होभ्यों निष्पीड्य जग्राह निष्कम्पं शिवयोगिनम् ॥ १० ॥ तदङ्गस्पर्शनादेव सद्यो विष्कस्ताकिल्वि राक्षमो घोरो विषषः स्मृतिमाययौ ॥ ११ ॥ यथा चिन्तामणि स्पृष्टा लोहं काञ्चनतां त्रजेत् ॥ यथ था॥ ७॥ झुघा से

तिहुए ब्रह्मराक्षम को देखकर वह योगीश नहीं चला ॥ ६ ॥ इसके उपरान्त वेगमे दोड़कर उस सर्वकर वनचारी ब्रह्मराक्षम ने मुजाओं ॥ जैसे चिन्तामणि की छूकर लोह सुवर्ण होजाता है और जम्बूनदी को प्राप्त होकर मिट्टी जैसे सुवर्ण होजाती है ॥ १२ ॥ व जेसे मानस हत शिवयोगी को पकड़िलया ॥ १० ॥ और उसका अङ्ग छ्नेही से शीघ्रही पापरहित वह भयंकर ब्रह्माक्षस दुःखित होकर स्मरण को को फैलावे उस श्र

到0.8%

ने प्राप्त हुआ और पूर्ण आनन्दमय होगया॥१५॥ और उसके शरीर में लगीहुई सफेद भस्म के क्सों से विद्य तथा उसी क्षण नष्ट पापरूपी पूर्वजन्म के स्मरण को प्राप्त तथा उप्र कर्मवाले उस बहाराक्षस ने उसके दोनों चरणकमलों में प्रणाम करके कहा ॥ १६ ॥ राक्षस बोला र कौंबा हंसताको प्राप्त होते हैं और जैसे अमृतको एक बार पीकर मनुष्य देवत्व को प्राप्त होता है ॥१३॥ बैसेही महात्मा लोग क्शन व स्पर्शन पापसंयुत मनुष्यों को पवित्र करते हैं इस कारण सत्सङ्ग दुर्लभ है ॥१८॥ पहले क्षुघा व प्यास से विकल जो सयंकर शरीरवाला वनचारी

देवत्वमाप्तुयात् ॥ १३ ॥ तथैव हि महात्मानो दर्शनस्पर्शनादिभिः ॥ सद्यः पुनन्त्यघोपेतान्सत्मङ्गो ॥ १४ ॥ यः ध्रवे छितिपपासातों बोरात्मा विपिने चरः ॥ स सद्मस्त्रिमायातः पूर्णानन्द्रों बभूव ह ॥१४॥ पतितं दुःसमागरे ॥ तव मन्निधिमात्रेण महानन्दोऽभिवर्धते ॥ १६ ॥ वामदेव उवाच ॥ कस्त्वं सेतमस्मक्षानुविदः सचो विभूतघनपापतमः स्वभावः ॥ संप्राप्तप्रवंभवसंस्मृतिरुप्रकार्यस्तत्पादपद्यायुग माषे ॥ १६ ॥ राक्षस उवाच ॥ प्रसीद मे महायोगिन्प्रसीद कराणानिधे ॥ प्रसीद भवतप्रानामानन्दाम् ७॥ काहं पापमतिवोरः सर्वप्राणिमयङ्गरः ॥ क ते महानुमावस्य दश्नें कर्म्णात्मनः ॥ १८॥ राक्षसोऽत्र किमास्थितः ॥ कथमेतां महाघोरां कष्टां गतिमवाप्तवान् ॥ २० ॥ राक्षम उवाच

ायोगिन्! मेरे ऊपर प्रमन्न होने हे आनन्दरूपी श्रमृत के समुद्र! संसार से तत पुरुषों के ऊपर प्रसन्न होने॥ १७ ॥ सब प्राणियों को भय-जा तथा भयानक कहां में और कहां बड़े प्रभाववाले तथा द्यात्मक तुम्हारा दर्शन होना॥ १८॥ विकराल दुःख के समुद्र में पड़ेहुए मुभक्त तुम्हारी समीपताही से बड़ा श्रानन्द बढ़ता है॥ १६ ॥ वामदेवजी बोले कि वनमें रहनेवाले तुम कौन भयंकर राक्षम हो श्रौर यहां क्यों महाविकराज तथा किशित द्या को प्राप्त हुए हो ॥ २० ॥ राक्षम बोला कि इससे पचासिवें जन्म में में राक्षम था और स्लेज्बों के राज्य का

दुष्ट था॥ २२ ॥ झौर उवान मैं बहुत स्थियोंबाला भी निजितेन्द्रिय होकर कामासक्त था फिर इस एक बड़ी पापिनी चेद्या की में प्राप्त व प्रतिदिन मैं श्रन्य नवीन स्थिन भेषुनकी इच्छा करनेयाला हुआ श्रौर मेरी आज्ञासे सेवकलोग सब देशों से स्थियों को लेश्राते थे ॥ २४ ॥ बनामक था॥ २१ ॥ दुष्धुदिवाला वही मैं बड़ा पापी तथा इच्छा के अनुकूल धूमनेवाला व मदसे उप्र और द्राड्यारी व दुराचारी, निहुई स्नीको त्यानकर भीतर घरोंमें स्थापित कर फिर अन्य लियों को धारण करता था॥ २४॥ इस प्रकार प्रतिदिन अपने राज्य से व दूसरे

ं प्रदृह्युः ॥ २८ ॥ समत्काश्च कन्याश्च विधवाश्च रजस्वलाः ॥ आहत्य नायों रमिता मया काम इमां पापीयसीं चेष्टां धुनरेकां गतोऽस्म्यहम् ॥ २३ ॥ प्रत्यहं नृतनामन्यां नारीं भोक्तुमनाः सदा ॥ शेम्यो नायों सत्यैमदाज्ञया ॥ २४ ॥ भुक्त्वा भुक्त्वा परित्यक्रामेकामेकां दिनेदिने ॥ अन्तर्ग्रहेषु नि भुका पुनः कापि न भुज्यते मया॥ २६॥ अथान्येश्च न भुज्यन्ते मया भुक्तास्तथा ब्रियः ॥ अन्त र्व पञ्चिषिशतिमे भवे ॥ गोप्ता यवनराष्ट्रस्य दुर्जयो नाम बीर्यवान् ॥ २१ ॥ सोऽहं दुरात्मा पापीया : शोचन्ते च दिवानिश्राम् ॥ २७ ॥ ब्रह्माबिद्श्मन्याद्राणां यदा नायों मया हताः ॥ मम राज्ये स्थिता दोत्कटः ॥ दण्डधारी दुराचारः प्रचएडो निर्घणः खलः ॥ २२॥ युवा बहुकलत्रोऽपि कामासक्रो न्याः सियो घृताः ॥ २५ ॥ एवं स्वराष्ट्रात्परराष्ट्रतश्च देशाकरमामपुरत्रजभ्यः ॥ आहत्य नाय

प्राम, नगर व बजों से लाकर स्थियां भोग कीजाती थीं किर भोगीहुई कोई भी स्ती मुफ्तने भोग नहीं कीजाती थी।। २६ ॥ श्रौर मुफ्तमें य लोगों से भी नहीं भोगी आती थीं श्रीर घरों के भीतर स्थापित वे दिन रात शोचती थीं ॥ २७॥ जब मैंने बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व लिया तब मेरे राज्य में स्थित ब्राह्मण लोग लियों समेत भागमये॥ २८॥ व कामदेव से नष्डबुद्धिवाले मैंने पतिसमेत सियोंको व कन्या

उपरान्त यमदूत मुभको यमस्थानको लेगये तद्नन्तर भयंकर नरक व उसके कुएड में में डालदिया गया ॥ ३६ ॥ श्रोर उस भयंकर

निवास किया ॥ ३७ ॥ तदनन्तर बचेहुए पाप से भिज्ञन घनमें नित्य

से भी पीड़ित मुभको मन्त्रियों व नौकरों ने छोड़दिया श्रोर में श्रपने कर्म से मरगया ॥ ३४ ॥ धर्म से रहित मनुष्य का निश्चयका ाता है व श्रयश बढ़ता है श्रोर भाग्य क्षय होजाती है व बड़ी दुर्दशा को वह प्राप्त होता है श्रोर प्राचीन पितर लोग स्वर्ग से अध होजाते

क हज़ार शूद्रों की कियों को मैंने मोग किया है॥ ३०॥ और सी चाएडालोंकी सियों को तथा हज़ार पुलिन्दी व पांच सी शैलुषी और बार मेंने भोग किया है ॥ ३१ ॥ व दुरखुदिवाले मैंने असंख्य वेश्याओं को भोग किया तौभी सुफ्त में कामदेवकी तृप्ति न हुई ॥ ३२॥ इसप्रकार क्त व मदिरा पीने में परायण तथा मत्त मुफ्त में युवावस्था में भी यहमादिक महारोगों ने प्रवेश किया ॥ ३३ ॥ रोगों से विकल व सन्तान-२६ ॥ तीन सी बाह्मणों की कियों को और चार सी राजाओं की कियों को तथा छहसी बनियों १६॥ त्रिशतं द्विजनारीषां राजस्रीषां चतुःशतम्॥ पर्शतं वैश्यनारीषां महसं शुरूयोषिताम्॥ ३०। ज = या भुक्ता दुरात्मना ॥ तथापि माथ कामस्य न तृप्तिः ममजायत ॥ ३२ ॥ एवं दुविषयासकं मत् जनारीषां प्रजिन्दीनां सहस्रकम् ॥ शैल्पीषां पञ्चशतं रजकीनां चतुःशतम् ॥ ३१ ॥ असंख्या ड्रनः । वर्षाणामयुतत्रयम्। विविशुर्यक्ष्मकादयः॥ ३३॥ रोगाहितोऽनपत्यश्च शत्रुरिमश्चापि निकर्मेषा ॥ ३४॥ आयुर्विनश्यत्यय्या विवर्धते माग्यं क्षयं ॥ अथाह किङ च्यवन्ते पितरः प्ररातना धर्मञ्यपेतस्य नरस्य निश्चितम् ॥ ३५ विनिपातितः ॥ ३६ ॥ तत्राहं नरके घोरे जस्यला क्षियों को लाकर स्मग् किया॥ गीवनेपि महारोग

\$63

मैं हजार लिङ्गोवाला पिशाच-हुआ।। ३८ ॥ व पिशाच की दशा को प्राप्त होकर मैंने देवताओं के सौ वर्ष तक व्यतील किया और दूसरे में बानर व बारहवें जन्म में मैं गीध हुआ और तेरहवें में नेउला व चौदहवें जन्म में मैं कीवा हुआ ॥ धर ॥ और पन्दहवें जन्म में रीख तथा को भय करनेवाला में ब्याघ हुआ॥ ३८॥ श्रीर तीसरे में भयंकर अजगर व चीथे जन्म में में मेंड़िया हुआ श्रीर पांचरे जन्म में प्राम्यशुकर गिरगिट हुआ।। ४०॥ और सातवें में कुचा व आठवें जन्म में मैं सियार हुआ और नवें जन्म में सुरहगाय व दशवें जन्म में मैं मुग हुआ॥ ४१॥

हावने ॥ इदानीमागतं रृष्टा भवन्तं जम्धुमुत्सुकः ॥ त्वहेहस्प्श्रामात्रण जाता प्रवंभवस्मृतिः ॥ ४६ ॥ गत रै॥ ४३॥ एकोनविशे मण्ड्रकः कुमों विशातिमे मवे॥ एकविंश मवे मत्स्यो द्याविशे मूपकोऽमवम् ॥४४॥ त्रयोविशे चतुर्विशे वनदिपः ॥ पञ्चविशे मवे चास्मिञ्जातोऽहं ब्रह्मराक्षतः ॥ ४४ ॥ धुरपरीतो निराहारो ३ - ॥ पैशाचीं गतिमाश्रित्य नीतं दिब्यं शरच्बतम् ॥ हितीयहं मने जातो ब्याघः प्राणिमयङ्करः ॥ ३६॥ विदूराहश्च प्छेऽहं क्रक्लासकः ॥ ४० ॥ सप्तमेऽहं सारमेयः नकुलो वायसश्च चतुर्श ॥ ४२॥ अच्छमक्तः पञ्चद्शे पोड्शे वनकुक्तुटः ॥ गर्मोऽहं सप्तर्शे मार्जार ष्ट्रमे मने ॥ ननमे गनयो भीमो मुगोऽहं दश्मि भने ॥ ४१ ॥ एकादशे मर्कटश्च मुप्रोऽहं द्वादशे भने रो घोरश्चतुर्थेऽहं मने हकः ॥ पश्चमे

पशीही करने से पहले जन्म का स्मरम् होगया॥ ४६ ॥ इस समय तुम्हारे समीप में हजारों बीते हुए जन्मों को स्मरम् करता हूं श्रीर उत्तम या। ४४ ॥ इस महाबन में क्षेत्रा से संयुत व निराहार में बसता हूं इस समय आये हुए आपको देखकर खाने के लिये उत्कंठित हुआ व । व सत्रहवें जन्म में गया और अठारहवें जन्म में मैं विडाल हुआ।। ४३॥ और उनीसवें में मेंडक व वीसवें जन्म में मैं कच्छ्य हुआ और बिली व बाईसर्वे जन्म में मै मूरा हुआ।। 88 ॥ श्रौर तेईसर्वे जन्म में उल्लू व चौबीसर्वे जन्म में वन का हाथी हुआ श्रौर इस पची तवें जन्म

चिक्क प्रसन्न होगया ॥ ४७ ॥ हे महामते ! तुमको यह ऐसा प्रभाव कैसे मिला है क्या उप्र तपसे या तीथों के सेवन से मिला है ॥४८॥ या योग से तथा अमितबलवाले मन्त्रोंसे यह प्रभाव मिला है हे भगवत् ! इसको यथार्थ कहिये में तुम्हारी शरण में प्राप्त हूं ॥ ४६ ॥ वामदेवजी बोले गेहुई भरमका यह बड़ामारी प्रभाव है कि जिसके लगनेसे तमोगुणी बुचिवाले तुम्हारी यह उत्तम बुद्धि हुई ॥ ४० ॥ महादेवजी के सिवा अन्य ये को जानता है जैसे शिवजी का माहात्म्य जानने योग्य नहीं है वैसेही भरम का माहात्म्य है ॥४१॥ पुरातन समय धर्म से वर्जित कोई आप

ण स्मराम्यद्य त्वद्निक ॥ निवेद्श्च परो जातः प्रसन्नं हृद्यं च मे ॥ ४७ ॥ ईट्शोऽयं प्रभावस्ते ॥ अथतं नाके श्रविकेद्धराः ॥ निन्धुविमानमारोप्य प्रसह्य यमिकेद्धरात् ॥ ५५ ॥ शिवद्धतान्समभ्येत्य यमोपि परि तत्वतो ब्रोह भगवंस्त्वामहं शारणं गतः॥ ४६॥ वामदेव उवाच॥ एष मद्रात्रत्वग्नस्य प्रभावो भस्मना महामते ॥ तपसा बापि तीब्रेण किमु तीर्थनिषेवणात् ॥ ४८ ॥ योगेन हेवशक्रया वा मन्त्रैर्वानन्त ॥ दुर्षिमाञ्यं यथा म्यं मस्मनस्तथा ॥ ४१ ॥ धुरा मबाहशःकश्चिहाहाणो धर्मबाजितः ॥ द्राविदेषु स्थितो मृदः कर्मण ॥ ५२ ॥ चौर्यद्यात्रनेंष्क्रतिको स्पलीरतिलालसः ॥ कदाचिष्जारतां प्राप्तः श्रुद्रेण निहतो निश्चि ॥ ५३। ।हिर्मानातिक्षप्तस्य प्रेतकर्मणः ॥ चचार सारमेयोऽङ्गे भस्मपादो यहच्छ्या ॥ ५४ पिकातमो हत्तत्वयं मतिहत्तमा ॥ ५० ॥ को वेद मस्मसामध्यं महादेवाहते परः शम्भोर्माहा 

। समय पराई खीके तमीप गयेहुए उसको रातमें शूद्रने मारडाला॥ ४३॥ श्रीर गांवके बाहर फेंकहुए उस प्रेतकर्मवाले मुद्दे के श्रक्न पे पेरों में नी इच्छा से चलागया॥ ४४ ॥ इसके उपरान्त भयंकर नरकमें पहेहुए उसकी शिवदूत यमदूतों से हठ करके विमान पै चड़ाकर लेगये ॥ ४४ देश में स्थित था और वह मूढ़ कमी शूद्रताको प्राप्त हुआ।। ४२॥ और चोरी की जीविका करनेवाला व शुउ वह शूद्राके मैथुन करनेमें बढ़ सरीले बाहाण् द्रिवड् इच्छा करता था किस

१६६

॥ ६१ ॥ कि हे महायोगिन् ! तुमको साधुवाद है में तुम्हार दर्शन से घन्य होगया हे धर्मात्मन् ! इस भयंकर कुजन्म से मुभको छुड़ा-तम! सुभासे पहले कियाहुआ कुछ पुराय है यह सुभाको जानपहता है इस कारण इस समय में तुम्हारी प्रसन्नता से मुक्त होगया॥ ६३॥ मैंने एक शिवभक्त के लिये अन व बयीचों से संयुत जीविका करनेवाली पृथ्वी को दिया था ॥ ६८ ॥ तभी युमराज ने भी यह कहा था कि मीप आकर यमराजने भी पृंखा कि महापापों को करनेवाले इसको क्यों लिये जाते हो ॥ ४६ ॥ इसके उपरान्त उन शिवदृतों ने कहा भस्म को मैं सदैव घारण करता हूं ॥ ६० ॥ इस प्रकार भस्म का माहात्म्य सुनकर ब्रह्माक्षम ने फिर विस्तार से सुनने के लिये को देखिये कि वक्षस्थल, मरतक और भुजाओं के मूल उत्तम भरम ते चिहित हैं ॥ ४७ ॥ इस कारण हमलोग शिवजी की आज्ञा ये आये हैं हमलोगों को रॉकने के लिये तुम समर्थ नहीं हो इसमें तुमको सन्देह न होते ॥ ४ ८ ॥ यमराज से यह कहकर तदननतर ोगों के देखतेहुए उस ब्राह्मर्श को व्याधिरहित लोक को लेगये ॥ ४६ ॥ उस कारण समस्त पापों को शीब्रही शोधन करनेवाली श्रतोहं त्वत्प्रसादेन मुक्नोस्म्यदा दिजोत्तम ॥ ६३ ॥ एकस्मै शिवभक्ताय तस्मिन्पार्थिवजन्मनि ॥ भूमि । सस्यारामान्विता मया ॥ ६४ ॥ यमेनापि तदेवोक्तं पञ्चविंशातिमे भवे ॥ कस्याचिद्योगिनः मङ्गा ं न॥ इत्यासाष्य यमं श्ममोद्दतास्तं बाह्यणं ततः॥ पश्यतां सर्वेलोकानां निन्युलोकमनामयम्॥ ५६॥ शपातककत्तारं कथमेनं निनीष्य ॥ ५६ ॥ अथोचुः शिवद्वतास्ते पश्यास्य श्वविग्रहम् ॥ वक्षोजलाट गानि सुमस्मना ॥ ५७ ॥ अत एनं समानेतुमागताः शिवशासनात्॥ नास्मान्निषेडुं शक्नोसि मास्त्वत्र इत्यं निशुम्य मा किश्चिदस्तीह मे भाति मया पुएयं ो बहाराक्षसः ॥ विस्तरेण युनः श्रोतुमीत्कएट्यादित्यभाषत ॥ ६१ ॥ साधु साधु महायोगिन्धन्य ॥ श्राम्मोविभूवणं मस्म सततं घ्रियते मया ॥ ६० ॥ नात् ॥ मां विमोचय धर्मात्मन्घोरादस्मात्कुजन्मनः॥ ६२॥ । पानां सद्यः संशोधनं परम् पृष्ट्वान् ॥ महा होर्मुलान्यङ्गिता धुरा कृतम्॥ श्र टेनिकरी दता कि इसके मुद्दे शरीर से इसको लेने के लिंग् शिवजी के दूत सबल शिवजी के भूषण हात्स्य मस्म स्म तव दश

म को प्राप्त हुआ।। ६६ ॥ इस कारण हे द्यासिन्धो । कुजन्ममें घूमते हुए सुम्त पापीको मन्त्र समेत भरम को देकर उघारिये ॥ ६७ ॥ हे गुरो । ार धारण करना चाहिये और कीन मन्त्र य कीन उत्तम विधि है और कीन समय व कीन देश है यह सब सुम्त से कहिये ॥ ६८ ॥ क्योंकि म्बीसर्वे जन्म में किसी योगी के संग से संसार से मुक्त होगे ॥ ६५ ॥ पूर्वजन्म में जो• कुछ इकट्ठा किया गयाथा वह पुएय आज फलित हुआ इस कारण निर्जन धर्मवाले आप सरीखे महात्मा लोग मदैव लोकों के हितमें परायण् होते हैं अपना हित नहीं चाहते हैं ॥ ६६ ॥ सूतजी बोले कि उस भयंकर यह भस्म किस प्रक

६॥ अतो मां घोरपाप्मानं संसर्न्तं कुजन्माने ॥ समुद्धर कुपासिन्धो दत्ता भस्म समन्त्रकम् ॥६०॥ क मितिरिति ॥ ६५ ॥ तद्य फालितं पुएयं यत्किश्चित्पाग्मवाजितम् ॥ अतो निर्मनुजारएये संप्राप्ततव नि ॥ श्रुणुष्ट्यं मुनयः श्रेष्ठा वामहेवस्य भाषितम् ॥ १ ॥ वामहेव उवाच ॥ प्ररा मन्दरशैलेन्द्रे नानाधात मस्म को मन्त्रः को विधिः शुभः ॥ कः कालः कश्च वा देशः सर्वं कथ्य मे ग्रुरो ॥ ६८ ॥ भवाहशा म दा लोक्हित रताः ॥ नात्मनो हितामिच्यन्ति कल्पष्टश्रामधर्मिणः ॥ ६६ ॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्तस्तेन रिण वनचारिणा ॥ भूयोपि भरममाहात्म्यं वर्णयामास तत्त्ववित् ॥ ७० ॥ इति श्रीस्कन्द्युराणे बह्योत नमाहात्स्यकथने नामपञ्चद्शां ऽध्यायः ॥ १५॥ \* ॥ . \* ॥

पुरातन समय अनेक प्रकारकी घातुओं से विचित्रित व अनेक मांतिक प्राणियों से ब्याप तथा अनेक भांतिक वृक्षों व लताओं से संयुत में इस प्रकार कहेहुए यथार्थ जाननेवाले योगीश ने फिर भी भरमका माहात्म्य वर्णन किया ॥ ७० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे बह्योत्तराकारें कहां जिमि मस्म त्रियुएड् प्रमाव। सोलहवें ऋध्याय में सोड् चिरत्र सुहाव॥ सूतजी बोले कि हे श्रेष्ठ सुनियों! वामदेवका बचन सुनिये॥ १॥ चेतायांमाषाटीकायां भस्ममाहात्म्यकथनंनाम पञ्चद्शोऽध्यायः॥ १५॥ 🖷 वनचारी ब्रह्मांक्षम वीद्यालामिश्रादेग

त्र यमराजजी आये ॥ ॥ और चित्रसेनादिक गन्धर्ध व ग्रह, नागादिक तथा विद्याघर, किंपुरुष, सिद्ध, साध्य व गुशक लोग आये ॥ ६ ॥ करते थे और उनके मध्यमें देवदेव त्रिलोचन सदाशिवजी बैठे थे ॥ ४॥ श्रीर वहां देवताओं समेत सुरश्रेष्ठ इन्द्रजी श्राये व श्रान्न, वहता, ॥ किसी समय संसारते प्रणाम कियेहुए भूतेश भगवान् कालागिन रद सदाशिवजी अपनी इच्छा से प्राप्तहुए ॥ १ ॥ सबन्नोर से सैकड़ों के तथा नारदादिक देविषे श्रीर पितर महात्मा व दक्षादिक प्रजापति आये ॥ ७ ॥ श्रीर उर्बशी श्रादिक श्रप्तरा व चंडिकादिक मातुका

नानासंत्वसमाकीर्षे नानाडुमजताकुले॥ २॥ कालाग्निहर्द्रो भगवान्कदाचिद्दिश्ववन्दितः॥ समाससाद डिपालकाँ॥ ६ ॥ बीरमद्रो महातेजाः शङ्कक्षां महाब्लः ॥ घएटाकर्षश्च दुर्घषां मिषामद्रो हका ग्उदिरश्च विकटास्तथा कुम्मोद्रो बली॥ मन्दोद्रः कर्णघारः केतुर्भङ्गी रिटिस्तथा ॥११॥ भूतनाथा ब्बया परमेश्वरः ॥ ३ ॥ समन्तात्समुपातिष्ठन्ह्राणां शतकोटयः ॥ तेषां मध्ये समासीनो देवदेवां । । सेचराः पन्नगादयः ॥ विद्याधराः किंपुरुषाः सिद्धाः साध्याश्च गुह्यकाः ॥ ६ ॥ त्रह्मपंयो विसिष्ठाद्या रर्षयः ॥ पितरश्च महात्मानो दक्षाद्याश्च प्रजेश्वराः ॥ ७ ॥ उवश्याद्याश्चाप्सरसश्चार्षदकाद्याश्च मा त्या वसवो दसौ विश्वेदेवा महौजसः ॥ = ॥ अथान्ये भूतपतयो लोकसंहरषे क्षमाः ॥ महाकालश्च नन्डी ४ ॥ तत्रागच्बत्सुरश्रेष्ठो देवैः सह पुरन्दरः ॥ तथागिनवृंहणो बायुर्यमो वैवस्वतस्तथा ॥ ५ ॥ गन्धव

वान् कुम्मोक्र, मन्दोद्र, कर्णवार, केतु, भुड्डी श्रीर शिंट आयेता ११ ॥ श्रीर वड़ पराक्रमी व घड़े शरीरवाले श्रन्य प्रतनाथ आये जाकि ज्ञाये॥ ६॥ व बड़े तेजस्त्री वीरभद्र और बड़े बलवान् शंकुक्सी तथा दुर्धषं वर्षटाक्सी न मस्मिद्र और वृकांद्राजी आये॥ १०॥ व कुएडो-अरिवनीकुमार और बड़े पराक्रमी विश्वेदेवता आये ॥ ८ ॥ और अन्य भूतपति जो लोकों के संहार करनेमें समर्थ थे वे आये और महाकाल,

समान प्रभावान् तथा महाप्रजाय में क्षोभित सात समुद्र व मेघों के समान शब्दवाले उन देवदेव जगदीश्वर ॥ १०॥ प्रजायकी ज्ञानिके । मुखवाले व अन्य ऊंटके समान मुखवाले थे ॥ १४ ॥ और कितेक शास्म, मेहंड, सिंह, घोड़ा, ऊंट व बगुलेके समान मुखवाले थे व कितेक गौर व कोई मेंडक के समान थे॥ १२ ॥ श्रीर कोई हरित, धूसर, धूस, कर्बर श्रीर पीले य लाल रङ्गयाले तथा कर्बर रङ्ग श्रीर विचित्र श्रङ्गो लावाले तथा गर्ब से उम्र थे॥ १३ ॥ श्रीर अनेक प्रकार के श्रह्मों को हाथ में उवाये हुए व अनेक मांति के वाहन व भूषण्याल थे श्रोर तीन मुख श्रीर बिन मुखबाले थे ॥ १६ ॥ श्रीर कितेक एक हाथ, तीन हाथ, पांच हाथ व विन हाथवाले थे श्रीर कितेक बिन पैर व बहुत पैर एक कानवाले थे ॥ १७ ॥ श्रीर कितेक एक श्रांख व चार श्रांखोंवाले थे श्रीर कोई लम्बे व कोई छोटे थे ये सब प्रेतनाथ शिवजी को घरकर १८॥ इसके उपरान्त मुनियोंमें श्रेष्ठ व उत्तम बुदियाले बड़तेजस्वी तथा धर्मवान् सनत्कुमारजी उन शिवजीको देखने के लिये आये॥ १६। ान मुखवाले व कितेक सुकर के समान मुखवाले व मुगमुख थे ॥ १४ ॥ व कितेक मगरमुखवाले तथा श्रन्य कुतों के समान मुखवाले तथा महाकाया महौजसः ॥ कृष्णवर्णास्तया श्वेताः किविन्मण्ड्कसप्रमाः ॥ १२ ॥ हारेता धूसरा धूझाः ॥ महाप्रलयमंश्रुव्यसप्तार्षंबघनस्वनम्॥ २० ॥ संबत्तिगिनसमाटोषं जटामएडलशोमितम् ॥ श्रक्षीणमा निना प्रवरः सुधीः ॥ सनत्कुमारो धर्मात्मा तं द्रष्टुं जगदीश्वरम् ॥ १६ ॥ तं देवदेवं विश्वेशं सुर्यको ∙एकनेत्राश्चतुनेत्रा दीर्घाः केचन वामनाः ॥ समन्तात्पारिवार्थशं भूतनाथमुपासते ॥ १८ ॥ अथागच्छ लोहिताः ॥ चित्रवर्षा विचित्राङ्गाश्चित्रलीला महोत्कटाः ॥ १३ ॥ नानायुधोद्यतकरा नानाव नेमुंखाः॥ १६॥ एकहम्ताखिहम्ताश्च पञ्चहम्ताम्तवहम्तकाः ॥ अपादा बहुपादाश्च बहुकर्णकक्र र्चान्य उष्ट्रामबद्नाः परे ॥ १४ ॥ केचिच्क्रममेहएडसिंहाश्वोष्ट्रकाननाः ॥ एकवका दिवकाश्न केचिह्याघमुखाः केचित्मुकरास्या मृगाननाः ॥ १४ ॥ केचित्र नक्वद्नाः सारमेयमुखाः परे

के समान बचनों से उन शिवजी की स्तुति काके कल्याशादायक समस्त धमों को पूछा॥ २८॥ श्रीर सनत्कुमार मुनि ने जिन जिन धमों ावान् शिवजी ने सम्पूर्णता से कहा श्रीर फिर मुनि ने पूंछा ॥ १६ ॥ सनत्कुमारजी बोले कि हे भगवन् ! तुम्हारे मुख से वे मुक्ति के कारण

हामुनि सनत्कुमारजी ने प्रणाम किया ॥ २७ ॥ व भक्ति के भारसे प्रसन्नचित्त तथा विनय से नम्र कन्येत्राले सनत्कुमारजी ने हाथों को

ग्रोमित श्रीर बायें कान से तक्षक व दाहिनेसे वासुकि को॥ २२ ॥ दोनों कुएडल घारण किये श्रीर नील रत्न के समान बड़ी दाहवाले व नागों त ॥ २१ ॥ श्रीर शेषराज से शोभित कंकण, बजुल्ला व मुंदरीवाले श्रीर तक्षकरूपी रस्ती में हजारों मिलायों से रंगी मेखलावाले ॥ २८ ॥ पहने व घंटा श्रीर दर्पण से भूषित व ककोटक, महापद्म, धृतराष्ट्र श्रीर घनंजय से ॥ २४ ॥ बाजते हुए नुपुर से राज्दायमान वरणकमल जरामएडलसे शोभित तथा अक्षीण मस्तक व नेत्रोंवाले और ज्वालाओं से मलिन मुखकी शोभावाले॥ २१॥ श्रीर चकमती हुई चुडामणि से स, तीमर, खद्रांग, शुल, टंक व धनुष को धारण किये॥ २६ ॥ और अधृष्य, अनिदेश्य व श्राचिन्त्य आकारवाले और रतों के सिंहामन पै बेठे रिम्राजत्कङ्कणाङ्गदमुद्रिकम् ॥ श्रनन्तगुणमाहस्नमणिराञ्जतमेखलम् ॥ २४ ॥ व्याघ्रचमेपराधाने भ्रिषितम् ॥ कर्कोटकमहापद्मधतराष्ट्रयनंजयैः ॥ २४ ॥ क्रजन्त्युरमंग्रुष्टपादपद्माविराजितम् ॥ प्राप ॥लाम्लाममुखित्वषम् ॥ २१ ॥ प्रदीप्तज्ञहामाणिना शाशिख्एहेन शोभितम् ॥ तक्षकं वामकर्णेन दक्षिणेन निमिखलाञ्छभप्रदान्॥ २०॥ यान्यानप्रच्वत मुनिस्तांस्तान्यमनिशेषतः॥ प्रावाच भगवाचुद्रां भूया त ॥ २६ ॥ सनत्क्रमार उवाच ॥ श्रुतास्ते भगवन्यमास्त्वन्मुखान्मु किहेतवः ॥ यैभ्किपापा मनुजास्तिरि क्रश्लटङ्घनुर्धम् ॥ २६ ॥ अप्रधृष्यमनिद्श्यमिनेत्याकारमीश्वरम् ॥ रत्निसिंहासनारूढं प्रणनाम । २७॥ तं मिक्रमारोच्ड्रामितान्तरात्मा संस्त्य बाग्मिः श्रुतिसंमितामिः ॥ क्रताञ्जालेः प्रथयनम्रकन्धर ॥ २२ ॥ विश्वाणं कुएडलयुगं नीजरनमहाहतुम् ॥ नीलगीवं महाबाहुं नागहार्रावेराजितम् ॥ २३

600

जिनमें पातकों से क्टकर मनुष्य मंताररूपी तमुद्र को उत्तर जानेंगे॥ ३०॥ इसके उपरान्त हे निमो। शीघही मनुष्यों को मुक्तिदायक ब बड़े फलवान् अन्य धर्म को मुम्ते क्या ते कहिये॥ ३१॥ क्योंकि बहुत अभ्यातवाले हजारों धर्म शाह्यों में देखेगये हैं मलीमांति सेवित वे ॥ सनत्कुमारजी बोले कि हे जगदीश, भगवन, महश्वरजी ! त्रिपुएड् की विधिको कहिये में तुम्हारी प्रसन्नतासे उसको यथार्थ जानना चाहता कितने स्थान व कौन वस्तु और कौन शाक्ति व कौन देवता है तथा कौन प्रमाण् व कौन कर्ता और कौन मन्त्र व उसका कौन फल है ॥ ३६,॥ हैं ॥ ३३ ॥ श्रीशिवजी बोले कि जो जिपुएड़ का धारण है वह सब भी धर्मों के मध्य में उत्तम है और श्रुतियों से कहा हुआ व सब प्रािणयों का । यह सब व त्रिपुएड् का लक्षण मुफ्तेने लोकों के ऊपर दया की इच्छा ने कहिये॥ ३७॥ श्रीशिवजी बोले कि हे महामुने। जलहुए गोमय । मस्म कही जाती है बही त्रिपुएड् की द्रव्य ऐसी कही गई है॥ ३८॥ श्रीर संयोजात श्रादिक पांच वेदमय मन्त्रों से भस्म को लेकर श्रीन ने देने या न देने ॥ ३२ ॥ इस कारण हे महेश्वरजी ! तुम्हारी प्रसन्नता से भुक्ति व मुक्ति का साधन तथा लोकों का हितकारक गुप्तधर्भ (ब्स्य क् लक्षणम् ॥ ब्रोह मे जगतां नाथ लोकानुग्रहकाम्यया ॥ ३७॥ श्रीरुट्र उवाच ॥ आग्नेयसुच्य उपगोमयसंमवम् ॥ तदेव द्रव्यमित्युक्तं त्रिपुएड्स्य महामुने ॥ ३८ ॥ सबोजातादिभित्रंह्रामयैर्मन्त्रेश्च ॥ अस्यासबहुला धर्माः शास्त्रद्धाः सहस्रशः॥ सम्यक्संसेविताः कालात्सिद्धि यच्झन्ति वा न वा ॥ ३२ । कहितं गुर्हो भुक्रिमुनत्योश्च माधनम् ॥ धर्म विज्ञातुमिच्कामि त्वत्प्रसादान्महेश्वर् ॥ ३३ ॥श्रीरुद् उव इन्यं का शांक्रः का च देवता ॥ कि प्रमाणं च कः कतां के मन्त्रास्तस्य कि प्रलम् ॥ ३६ ॥ एतत्सवमश् षामिष धर्माणामुत्तमं श्रुतिचोदितम् ॥ रहस्यं सर्वजन्तूनां यञ्जिष्ट्स्य धारणम् ॥ ३४॥ सनत्कुमार त्रिएड्स्य विधि बृहि मगवञ्जगतां पते ॥ तत्त्वतो ज्ञातुमिच्बामि त्वत्प्रसादान्महेश्वर ॥ ३५ ॥ कति स्थ वार्षवम् ॥ ३० ॥ अथापरं विमो धर्ममल्पायासं महाफलम् ॥ ब्रोह कारुएयतो महां सवो मुक्तिप्रदं

आहिक मन्त्रों से भस्म को अभिमन्त्रित करें ॥ ३६ ॥ और मानस्तोक इस मन्त्र से मिगोकर ज्यम्बक मन्त्र से मस्तक में लगाने और त्रियायुष आदिक मन्त्रों से मस्तक व दोनों भुजाओं में व कन्धे पै मन्त्रसे शुद्ध सजल भस्म को लेपन करै।। ४॰ ॥ व हे मुनिपुंगत्र । इन स्थानों में तीन सेवा होती हैं और भींहों के मध्य से लगाकर जहांतक भींहों का अन्त होंवे वहांतक ॥ ४१ ॥ मध्यमा व अनामिका अंगुली की मध्य में विलोम यानी दाहिने ओर से अँगूंटे से कीहुई त्रिपुराडू की रेखा कही जाती है यानी मस्तक के वाम भाग से लगाकर दक्षिण भागतक मध्यमा व अनामिका अंगुली से दो रेखाओं को बनाकर उनके मध्य में द और तीसरा सबन व शिवजी तीसरी रेखा के आधिदेवता हैं ॥ ४७ ॥ इनको नित्य प्रणामकर विद्वान त्रिपुराड़ को धारणको यह महेश्वर खाशांकि व अन्तरात्मा ॥ ४५ ॥ श्रीर महेश्वरजी दूसरी रेजा के देवता हैं व मकार, आहवनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, आकाश ॥ ४६ ॥ ा, कियाशांकि, प्रातःसवन और महादेवजी पहली रेखाके देवता हैं ॥ ४४ ॥ और उकार, दक्षिणारिन, आकाश, सत्त्व व यजुः और दिनके मध्य वाली रेखा अँगूठे से करना चाहिये यही त्रिपुएड़ है ॥ ४२ ॥ और तीनों रेखाओं के प्रत्येक नव देवता है श्रकार, गार्हपत्य, श्रक्त, भूलोक, पत्यश्च ऋग्मुलोंको रजस्तथा ॥ ४३ ॥ श्रात्मा चैव कियाशिक्तिः प्रातःसवनमेव च ॥ महादेवस्तु रेखायाः प्रथ माथास्तु देवता ॥ ४४ ॥ उकारो दक्षिणावित्रश्च नमः मन्त्रं मन्त्रात्माः मन्त्रें ारिख्बागिनरित्यादिमन्त्रभेस्माभिमन्त्रयेत् ॥ ३६ ॥ मानस्तोकेति संगुज्य शिरो लिम्पेच त्र्यम्बक्म् ॥ ाङ्गछेन कता रेखा त्रिषुएड्स्यामिधीयते॥ ४२ ॥ तिमृषामिषि रेखाणां प्रत्येकं नव देवताः ॥ अकारोगाहं द्मतृतीयमवनं तथा ॥ शिवश्चीते तृतीयाया रेखायाश्चाधिदेवता ॥ ४७॥ एता नित्यं नमम्झत्य बता॥ ४४॥ उकारो दक्षिणाविनश्च नमः सत्वं यज्ञस्तथा॥ मध्यदिनं च सवनामञ्जाशकत्यन्तरात्म तिर्मन्त्रैर्जलाटे च भुजहये ॥ स्कन्धे च लेपये इस्म मुजलं मन्त्रमाबितम् ॥४०॥ तिस्रो रेखा मबन्त्ये मुनिषुङ्ग ॥' भ्रुबोमध्यं समारम्य याबद्नतोभ्रुवोमवेत् ॥ ४१ ॥ मध्यमानामिकाङ्गल्यामध्ये तु प्रति । महेश्वरश्च रेखाया हितीयायाश्च देवता ॥ मकाराहवनीयो च प्रमात्मा तमो दिवः ॥ ४६ ॥ ज्ञानश्

॥ 8६ ॥ यह ब्रह्मचारी या गृहस्य या बनवासी व संन्यासी महापापसमूहों से व उपपातकों से छूटजाता है ॥ ४० ॥ वैसेही अन्य क्षत्रिय, गोहत्यादिक पातकों से तथा बीरहत्या व अश्वहत्यासे छुट जाता है इसमें सन्देह नहीं है।। ४१ ॥ व बड़ी महिमा को न जानकर जो बिन हा गया है ॥ ४८ ॥ और मुक्ति की चाहनावाले मनुष्यों में सेवने योग्य है क्योंकि फिर उनका जन्म नहीं होता है और निधिपूर्वक जो मस्म को मस्तक में करता है वह सब पापोंसे छूटजाता है ॥ थर ॥ और पराई द्रव्य का हरना व पराई स्त्रीका अभिमधीन, पराई निन्दा, पराये क्षेत्र

803

येत्मधीः ॥ महश्वरव्रतमिदं सर्ववेदेषु कीतितम् ॥ ४८ ॥ मुक्तिकामैनीः मेठ्यं प्रनस्तेषां न संभवः ॥ त्रि पादीरामिमशंनम् ॥ परनिन्दा परक्षेत्रहर्षां प्रपीडनम् ॥ ४३ ॥ सस्यारामादिहर्षां गृहदाहादिकमे बादं पैशुन्यं पारुष्यं वेदविक्यः ॥ कृटसाक्ष्यं त्रतत्यागः कैतवं नीचसेवनम् ॥ ४४ ॥ गोमुहिरएयमहि लवासमाम्॥ अन्नधान्यजलादीनां नीचेभ्यश्च परिशहः॥ ४४॥ दासी वेश्या भुजङ्गेषु रुपलीषु नटीषु च॥ तिकैः ॥ ५० ॥ तथान्यैः क्षत्रविद् गु द्रब्रीगोहत्यादिपातकैः ॥ वीरहत्याश्वहत्याभ्यां मुच्यते नात्र सं यस्तु भस्मना विधिष्वंकम् ॥ ४६ ॥ ब्रह्मचारी गृहस्यो वा वनस्यो यतिरेव वा ॥ महापातकसंघातेमुं कन्यामु विधवासु च संगमः ॥ ५६ ॥ मांसचमरसादीनां लवणस्य च विकयः ॥ एवमादीन्यसंख्या 9 ॥ अमन्त्रणापि यः कुयादज्ञात्वा महिमोन्नतिम् ॥ त्रिपुएड्ं मालपटले मुच्यते सर्वपातकः ॥ ५२ ॥ पर ाबादं पैशुन्यं पारुष्यं जस्बलास

ठी गवाही देना, बत का त्याग और छल व नीच की सेवा॥ ४८॥ और गऊ, पृथ्वी, सुवर्ण,मंसी, तिल, कम्बल, वस्न, श्रन्न, धान्य व जला-लेना ॥ ११ ॥ जीर दासी, वेश्या, शूद्रा, नटी व रजस्वला और कन्या तथा विषवान्नों में संगम करना ॥ ४६ ॥ और मांस, चर्म तथा सा-हो पीड़ा देना ॥ ४३ ॥ और अन्न व बर्गाचा आदि का हरना तथा घरको जलाना इत्यादिक कर्म और भूठ कहना व चुराली और कठोरता व का हरना व श्रन्य

यहा। खं.

बजी की मिन्दा॥ ४८ ॥ और शिवभक्तों की निन्दा प्रायश्चित्तोंसे शुद्ध नहीं होती है और जिसके खंगमें रुद्राक्ष व मस्तक में त्रिपुराड़ होते॥ ४६॥ दिकों का व लोन का बेचना इत्यादिक अनेक प्रकार के असंख्य पाप ॥ ४७॥ त्रिपुएड् के धारण करने से उसी क्षण नाश होजाते हैं और शिवजी की द्रव्य का पूजने योग्य है और वह सब वर्गों में उत्तम होता है इस संसारमें जो तीर्थ व गंगादिक नदियां हैं॥ ६०॥ उन सब में वह नहाया होता है जो ॥ ६१ ॥ और अन्य जो शिवजी के करोड़ों मन्त्र मोक्ष के कारग्रा कि मस्तक में त्रिपुएडू को धारण करता है और पंचाक्षर आदिक सात कोटि महामन्त्र लेना व कहीं शि वह चाएडाज भी

ने विविधानि च ॥ ५७ ॥ सद्य एव विनश्यन्ति त्रिषुएड्स्य च धारणात् ॥ शिवद्रव्यापहरणं शिवनिन्दा च च शिवमक्रानां प्रायश्चितेनं शुद्धवति ॥ हद्राक्षा यस्य गात्रेषु ललाटे च त्रिषुराड्क गन्धवाणा महाजसाम् ॥ इन्द्रादिलाकपालाना लाकपु च च मरणं मुखेनेव प्रपद्यते॥ ६४॥ अष्टेश्वर्यग्रुणोपेतं प्राप्य दिव्यं वषुः शुभम् ॥ दिव्यं विमानमारुह स चाएडालोऽपि संपुज्यः सर्ववर्णोत्तमो भवेत् ॥ यानि तीर्थानि लोकेऽस्मिन्गङ्गाद्याः सरितश्च याः ॥ ६०। सर्वत्र ललाटे यिन्निषुएड्छक् ॥ सप्तकोटिमहामन्त्राः पश्चाक्षरधुरःसराः ॥ ६१ ॥ तथान्ये कोटिश् केवल्यहेतवः ॥ ते सर्वे येन जप्ताः स्युयों विमत्ति त्रिषुएड्कम् ॥ ६२ ॥ सहस्रं प्रवेजातानां सहस्रं न बिमति त्रिषुएड्कम् ॥ ६२ ॥ सहस्रं प्रवंजातानां सहस्रं म्॥स्ववंशजानां मत्यांनामुद्धर्याक्षिपुर्ष्ध्रुक्॥६३॥ इह भुक्त्वांक्षिलान्मोगान्दािघायुच्यां ॥ ६५ ॥ विद्याधराणां मिद्रानां । निन्दा नित सर्वत्र तसोवितः 1 YC VANDAMANAMAN MARKA

वे सब उससे जपे गये जो कि त्रिपुण्डू को घारण करता है ॥ ६२ ॥ श्रोर जो त्रिपुण्डू को घारण करता है वह हज़ार पहले पेड़ा हुए व हज़ार पैदा होनेवाले पुरुषों को उधारता है ॥ ६३ ॥ श्रोर इस संसार में समस्त सुखों को भोगकर वह दीर्घ श्रायुर्घलवाला व रोगरहित होता है श्रोर जीने के अन्त में वह सुखही से मुत्युको प्राप्त होता है ॥ ६३ ॥ श्रोर आठ ऐश्वयोंके गुण्से संयुत उत्तम दिव्य देहको पाकर दिव्य विमान पै चढ़कर सेकड़ों दिव्य स्त्रियों से संबित होताहै ॥ ६४ ॥ वे मब उससे जप

प्राप्त होकर वहां सौ कल्प तक रमण करता है॥ ६७॥ श्रौर तीन सौ ब्रह्मा तक विष्णुजी के लोक में रमण् करता है॥ ६८ ॥ तदनन्तर शिव-कर श्रक्षय समय तक रमण् करता है और वह शिवजी की सायुज्य मुक्तिको पाता है व फिर उत्पन्न नहीं होता है॥ ६६॥ श्रोर बारबार सब ड़े पराक्रमी विद्याघर, सिद्द, गंथवी व इन्द्रादिक लोकपालों के लोकों में ॥ ६६ ॥ व प्रजापतियों के लोकों में बहुतसे सुखोंको भोगकर

उसके प्रभाव से उसने शीघही बहाराक्षमत्व को ब्रोड़दिया॥ ७४॥ व तेजके मएडल से शोभित वह मूर्थ के समान शोभित हुआ और दिव्य ों का रहस्य है और तुमको यह गुप्त करना चाहिये॥ ७१ ॥ यह कहकर मगवान् शिवजी वहीं अन्तर्धान होगये और सनत्क्रमार मुनि भी । चलेगये॥ ७२ ॥ भस्म के संसर्ग से तुम्हारी भी उत्तम बुद्धि होगई और तुमभी श्रदासे पवित्र त्रिपुएड्र को धारण करो॥ ७३॥ स्तजी बोले ड़े तपस्वी वामदेव नामक शिवयोगी ने भस्म को अभिमन्त्रित कर भयंकर ब्रह्मराक्षसके लिये देदिया॥ ७४॥ व उससे इसने मस्तक में तिरछ। शि देखकर यही निर्मय कियागया कि त्रिपुएड्र बहुत कल्याण्डायक होता है ॥ ७० ॥ यह त्रिपुएड्र का माहास्य मुक्त से संक्षेप से कहा गया सबो जहाँ तस्यानुमानतः ॥ ७५ ॥ स बमो सूर्यमंकाशास्तेजामण्डलमण्डितः ॥ दिन्यानयकरूपेश्च ६६॥ मुक्त्वा मोगान्मुंबेषुलान्प्रजेशानां पुरेषु च॥ ब्रह्मणः पदमासाद्य तत्र कल्प्शतं रमेत्॥ ६७। योऽभिजायते॥ ६८॥ सर्वोपनिषदां सारं समालोच्य सुहुमुंहुः॥ इदमेव हि निर्णीतं परं श्रेयन्निपुषड्क शिवसायुज्यमाप्रो त्वमिष अद्या पुएयं घारयस्व त्रिपुएड्कम् ॥ ७३ ॥ मूत उवाच ॥ इत्युक्त्वा वामदेवस्तु शिवय मुनिजेगाम ब्रह्मणः पद्म ॥ ७२ ॥ तवापि भस्मसंपक्तिंजात ॥ ७१ ॥ इत्युक्त ब्रह्मरक्षमे ॥ ७४ ॥ तेनामौ मालपटले चक्रे तिर्थकिषुएड्कम् हे च रमते यावह्रह्मशतत्रयम् ॥ ६८ ॥ शिवलोकं ततः प्राप्य रमते कालमक्षयम् ॥ एता ब्रेषुएड्माहात्म्यं समाप्तात्कथितं मया ॥ रहस्यं सर्भ्यतानां गोपनीयमिदं त्वया स्तत्रवान्तरधीयत ॥ सनत्क्रमारोऽपि आमेमन्य दृद्रौ मस्म घोराय धं थान को लोक को प्राप्त हो बह्या के स्थान को भगवा

दिव्य मालाओं व वसमों से उडडबल हुआ।। ७६ ॥ और भक्ति से वह शिवयोगी गुरकी प्रदक्षिणा करके वह दिव्य विमान पे सदकर पवित्र ।॥७७॥ और वामदेव शिवयोगी उसके लिये उत्तम गतिको देकर संसारमें गुप्त आत्मावाला वह आपही शिवजी की नाई घूमने लगा ॥ ७८॥ जो कहता है और जो शिवयोगी से ध्यान करने योग्य शिवजी के चरणकमल को प्रणाम करता है य जो शिवमक्त को प्रकाश करने जो मनुष्य इस भस्म के माहत्स्य व त्रिपुण्ड् को सुनता है और जो सुनाता व पढ़ता है वह उत्तम गतिको प्राप्त होता है ॥ ७६ ॥ संसार से छूटने के कारण शिवजी के यश को अड़ों से संयुत वह लोकों को चलागय

traog.

ऋषय ऊड़ः ॥ वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञेश्विमध्सवादिमिः ॥ हणां कृतोपदेशानां सयः सिदिहि जायते ॥ १ ॥ अथान्य ाम्बरोज्ज्बलः॥ ७६॥ मक्त्या प्रदक्षिणीकृत्य तं गुर्कं शिवयोगिनम् ॥ दिव्यं विमानमारुद्य पुरप्यजोकाञ्ज माहात्म्यं त्रिपुएड् श्रुष्यात्रारः॥ आवयेद्या पठेद्यापि स हि याति परां गतिम् ॥ ७६ ॥ कथयति शिव मिक्तिहेतुं प्रणमति शिवयोगिष्टयेयमीशाङ्घिपद्यम् ॥ रचयति शिवभक्रोद्रासिमाले त्रिपुएड् न पुन ॐ ॥ बामदेवो महायोगी दत्त्वा तस्मै परां गतिम्॥ चचार लोके गृढात्मा साक्षादिव शिवः स्वयम् ॥ॐ=॥ । गर्भवासं मजेत्सः ॥ ८० ॥ इति श्रीस्कन्द्युराषे ब्रह्मोत्तरखएडे मस्ममाहात्म्यकथनं नाम षोट्श = गाम सः ॥ देव्यमाल्य ऽध्यायः ॥ रह जनन्य

उपदेशवाले मनुष्यों की शीघही सििंड होती है ॥ १ ॥ श्रीर अन्य पुरुषों की नाई सामान्य व नीति के जाननेवाले गुरुवों से किये कुष मस्तक में लगाता है वह इस संसार में फिर माता के गर्भवास को नहीं प्राप्त होता है ॥ ८० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे बद्योचरखराडे देवीद्यालु नाले त्रिपुएड् को ग हो। यथा भस मिश्रविरचितायांभाष गुरुवों से किये हुए

बह्मो.खं

की कैसी सिन्दि होती है॥ र ॥ सूतजी बोले कि श्रद्दाही सब धर्मों की बहुत हित करनेवाली है और श्रद्दाही से दोनों लोकों में मनुष्यों की रे ॥ और श्रदा से शिला भी सेवन करते हुए मनुष्य को फल देती है और सिक्त सूजित गुरु भी सिद्धिदायक होता है ॥ ४ ॥ और श्रदा से या भी मंत्र फलदायक होता है व अबा से पूजे हुए देवता नीच को भी फलदायक होते हैं॥ ४॥ और बिन श्रका से शीहुई पूजा दान, यज्ञ, बैसुने इस के पुष्प की नाई निष्मलता को प्राप्त होता है॥ ६॥ और श्रदा से हीन अतिचषल पुरुष सब कहीं संशययुक्त होता है और परमार्थ

सबो निवर्तते ॥ १० ॥ श्रासीत्पाञ्चालराजस्य सिंहकेत्रारीते श्रुतः ॥ प्रतः सर्वग्रणोपेतः सात्रधमरतः ते उमें भावहीनस्य न भवेतां कदाचन ॥ ६ ॥ अत्रेदं प्रमाश्चर्माख्यानमनुव्पर्यते ॥ अश्रदा भवंम ॥ सक्त संश्याविष्टः श्रद्धाहीनोऽतिचञ्चलः ॥ परमार्थात्परिभ्रष्टः संस्तेतं हि मुच्यते ॥ ७ ॥ मन्त्रे तीर्थे वज्ञे मेषजे ग्रेरी ॥ यादशी मावना यत्र सिद्धिमवीत तादशी ॥ = ॥ अतो भावमयं विश्वं पुएयं पाएं च यैर्धित्रीमेनीतिकोविहैः॥ च्षां कृतोपहेशानां सिद्धिभंवति कीहशी॥२॥ मृत उवाच ॥ अद्वैव सर्वधर्मस्य च फलप्रदः ॥ ५ ॥ अश्रद्धया कृता यूजा दानं यज्ञस्तपो व्रतम् ॥. सर्वं निष्फलतां याति पुष्णं बन्ध्यत ारिषी ॥ श्रद्धयैन त्यां मिद्धिजायते लोक्योर्ह्योः ॥ ३ ॥ श्रद्ध्या भजतः पुंसः शिलापि फलदायिनी । जितो मक्त्या ग्रुरमंबित मिद्धिदः ॥ ४ ॥ अद्या पठितो मन्त्रस्त्वदोपि फ्लप्रदः ॥ अद्या ग्रुजितो देव

संसार से मुक्क नहीं होता है ॥ ७ ॥ मन्त्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, श्रीषय व गुरु जिसमें जैसी भावमा होती है मैसी सिद्धि होती रण संसारमें भावप्रधान है और पाप व पुएव भाव से होता है और वे दोनों भावहीन पुरुष के कभी नहीं होते हैं ॥ ६ ॥ इस विषय में बड़ा ाल्यान कहा जाता है कि जिससे शीघही सब मतुष्यों की अथडा निवृत्त होती है॥ १०॥ पांचाल देश के राजाके सब के सब गुणोंसे संयुत ब में परायण् सिंहकेतु ऐसा प्रेसिक्ष पुत्र हुआ है ॥ ११ ॥ एक समय कितेक नौकरों से संयुत वह बड़ा बलवान् राजा शिकार के लिये बहुत । वन में घूमते हुए उसके किसी म्लेच्छजातिवाले नौकर ने पुराने फूटे हुए शिवालय को गिरा । वन को गरा ॥ १२ ॥ व हिस्से को मिरा । इसमें चौतरे पे पड़े हुए दूरे पीठ (आसन) वाले सीथे व सूक्ष्म शिवालिङ्ग को मूर्तिमान् अपने भाग्य की नाई देखा ॥ १४ ॥ पहले के कमें उसमें चौतरे पे पड़े हुए दूरे पीठ (आसन) वाले सीथे व सूक्ष्म शिवालिङ्ग को मूर्तिमान् अपने भाग्य की नाई देखा ॥ १४ ॥ पहले के कमें उसमें शीवता से उसको लेकर बुद्धिमान् राजपुत्र के लिये दिखलाया ॥ १४ ॥ कि हे प्रमो ! इस वनमें मुक्त से देखेहुए इस मुन्दर लिङ्ग

इति तेन निषादेन घृष्टः पार्थिवनन्दनः ॥ प्रत्युवाच प्रहस्यैनं परिहासविचक्षणः ॥ १८ ॥ संकल्पेन सदा क्र्यांद्रिमिषेकं ॥ स एकदा कतिपयैभृरयेश्को महाबजः ॥ जगाम मुगयाहेतोषेहुसत्वान्वितं बनम् ॥ १२ ॥ तद्भृत्यः स्विहेचरन्धुग्यां वने ॥ दद्शे जीर्षं स्फ्रिटितं पतितं देवतालयम् ॥ १३ ॥ तत्रापश्यक्रिन्नपीठं पतितं स्थ ॥ उपवेश्यासने शुद्धे शुमेर्गन्याक्षतेनवैः ॥ वन्यैः पत्रश्च कुसुमैधुपैदिपिश्च पूजयेत्॥१६॥ वितामस्मो ॥ शिवितिङ्गमुखं सुक्ष्मं सूर्त भाग्यामिवात्मनः॥ १४॥ स समादाय वेगेन प्रवंकमंप्रचादितः ॥ तम्मै ।॥ १६॥ अस्य युजाविधि बृहि यथा देवो महेश्वरः॥ अमन्त्रजैश्च मन्त्रज्ञैः प्रीतो भवति युजितः॥ १७। ति राजपुत्राय धीमते॥ १४ ॥ पश्येदं हिचरं लिङ्गं मया दृष्ट्रिमेह प्रमो ॥ तद्तरधूज्यिष्यामि यथा। भवमादरात श्वरः का

व पुष्णों से तथा धूप व दीप से पूजन करे ॥ १६ ॥ और पहलें चिता की भरम का उपहार देवे व विद्वास् अपना से मोजन करने यांग्य श्रन स व मन्त्र के आननेवाले पुरुषों से भी पूजेहुए शिवजी प्रसन्न होते हैं ॥ १७ ॥ उस निषाद से इस प्रकार धूंबहुए परिहासमें चतुर उस हर इससे कहा ॥ १८ ॥ कि संकल्प से सदेव नवीन जल से रनान करावें और पवित्र श्वासन पै विठाकर उत्तम व नवीन चन्दन तथा श्रक्षतोंसे मी इस लिक्नको मैं ऐश्वर्य के अनुसार आदर से पूजुंगा ॥ १६ ॥ और शिवदेव की नाई तुम इसके पूजन की विधिकों कहा कि जिस प्रकार बिन

कि विधि-

• ॥ और किर धूप, दीपादिक उपचारों को कित्यत करें और यथायोग्य मृत्य, बाजन व गीतादिक करें ॥ २१ ॥ और प्रगाम करके विधि-द को धारण करे यह साधारण शिवपूजन की विधि तुम से कहीगई ॥ २२ ॥ चिता के अस्मके उपहारमे शीघही शिवजी प्रसन्न होते हैं ॥ २३ ॥ ति स्वामी से परिहास के रससे इस प्रकार सिखलाये हुए उस चएडक नामक शबरने उसका बचन ग्रहण किया ॥ २४ ॥ तदनन्तर जिता-करनेवाल उस शवर ने अपने घरको प्राप्त होकर प्रतिदिन लिङ्ग सूर्तिवाले शिवजी को पूजन किया ॥ २४ ॥ श्रीर जो वस्तु अपना को प्रिय थी

यमं परिकल्पयेत् ॥ आत्मोपमोग्येनान्नेन नैवेशं कल्पयेह्यः॥ २०॥ पुनश्च धूपदीपादीतुपचारान्प्रकल्प रितो दूरमन्विष्य-परितो भ्रमत्॥ न लब्धवांश्चितामस्म श्रान्तो ग्रहमगात्युनः॥ २६ ॥ तत आहुष त्यिमुपाधुंक्र तंतः स्वयम् ॥ २६ ॥ एवं महेश्वरं भक्त्या सह पत्नवाभ्यष्जयत् ॥ श्रवरः मुखमासाद्य नि वित्समाः ॥ २७ ॥ एकदा शिवष्रजाये प्रयुत्तः श्वतोत्तमः॥ न दृद्शं विताभस्म पात्रे प्रतिमण्वपि ॥ २⊂ ॥ बादिनगीतादीन्यथावत्परिकल्पयेत् ॥२१॥ नमस्कत्वा तु विधिवत्प्रसादं धारयेहुधः ॥ एष साधारणः प्रोक्रः मुना ॥ स चएडकारूयः श्वरो मूघ्नो जग्राह तद्दवः ॥ २४ ॥ ततः स्वभवनं प्राप्य लिङ्गमूर्ति महेश्व यहं धुज्यामास चितासस्मोपहारकत् ॥ २५ ॥ यज्ञात्मनः प्रियं बस्तु गन्यपुष्पाक्षतादिकम् ॥ निवेश ाधिस्तव ॥ २२ ॥ चिताभस्मोपहारेण सबस्तुष्यति श्रङ्गरः॥ २३ ॥ सूत उवाच ॥ परिहासरसेनेत्यं शांसित

॥ इसके उपरान्त शीवता सभेत सबझोर घूमते व दूरतक ढ्रंढ़तहुए इसने चिताकी भरमको न पाया किर थककर घरको चलागया ॥ २६ ॥ तद्-खिको प्राप्त होकर कुछ वर्षों को व्यतीत किया ॥ २७॥ एक समय शिवपूजन के लिये प्रवृत्त उत्तम शवर ने पात्रमें पूरित चिताभस्म को थोड़ी ज्य व अक्षतादिक को शिवजी के लिये देकर तद्मन्तर आप भी भोग करता था ॥ २६ ॥ इस प्रकार स्नीसमेत भक्ति से उस शवर ने शिवजीको

मी जनमें के मध्य में क्या शिवजी का पूजन किया है ॥ ३८ ॥ अथवा क्या मेरे पिताका पुराय है व क्या माताकी कृतार्थता है जोकि शिवजी गम व मोक्ष का उत्तम साधन है उस शरीर को क्यों बोड़ती हो क्योंकि नवीन यौवन मुखके लिये होता है ॥ १४ ॥ इस समय तुम सन्तान-त्यी मदिराको तुमने नहीं पिया है तो मुखके योग्य इस शरीर को तुम क्यों यहां जलाना चाहती हो ॥ २६ ॥ शवरी बोली कि जीवन घ जन्म जो दूसरे के लिये प्राणों को छोड़े किर साक्षात शिवजी के लिये क्या कहना है॥ ३७॥ मैंने पहले क्या भयंकर तप किया है व क्या हती हूं ॥ ३३ ॥ कि बहुत समय से बढ़ेहुए इसी घरको जला कर में श्रास्न में पैठुंगी तद्नन्तर चिता की भरम होगी ॥ ३४ ॥ शबर बोला कि ने बुलाकर शबर ने यह बचन कहा कि हे निये! मुम्मको चिता की भरम नहीं मिली में क्या करूं॥ ३०॥ आज मुम्म पापीके शिवपूजन र बिन यूजन के में क्षण्यमर भी नहीं जीसका हूं ॥ ३१ ॥ और यूजन का सामान नष्ट होनेपर में इस विषयमें यब को नहीं देखता हूं और हेनेवाली गुरुकी आज्ञा भी नहीं नाश कीजावैगी॥ ३२॥ इस प्रकार पतिको विकल देखकर शवर की खीने प्रत्युत्तर दिया कि तुम मत डरो श्वयुवाच ॥ एतावदेव साफल्य किं नु तप्ते तपो घोरं किं वा दत्ते बरो बाक्यमन्नबीत् ॥ न लब्बं मे चितामस्म कि क्रोमि बद् प्रिये ॥ ३० ॥ शिवपुजान्तरायो मे जातोच ॥ प्रत्यमापत मा मेहत चतामस्म भवततः॥३८ कि वाचनं कतं शम्मोः पूर्वजनमश्तानतरे ॥ ३८ ॥ कि वा पुण्यं मम पितुः का वा मातुः कृतायता ॥ य उपायं नात्र पश्यामि धुजोपकरणे हते र नवयावनम् ॥ ३५ ॥ न्येत शासनं सकलार्थदम् ॥ ३२ ॥ इति व्याकुलितं दृष्टा भर्तारं शबराङ्गना मि ते॥ ३३॥ इदमेव गुहै दग्ध्वा बहुकालीपब्हितम्॥ अहमांग्न प्रवेक्ष्यामि ॥ धर्मार्थकाममोक्षाणां देहः परमसाधनम् ॥ कथं त्यजासि तं देहं मुखाः ममुक्कविषयासवा ॥ मोगयोग्यामिमं देहं कथं दग्धुमिहेच्झमि ॥ ३६ किसत स्वयम् ॥ ३७। पूजां विना क्षणमिप नाहं जीवित्रमुत्सहे॥ ३१। यस्त्यजेत्प्राणाञ्जिवार्थे। म जन्मनः

श्रापन में मैं इस शारीर को छोड़ती हूं ॥ ३६ ॥ इस प्रकार स्थिर बुद्धि व शिवजी में उसकी भिक्त को देखकर बहुत श्रच्छा ऐसा कहकर दढ़ प्रशासा किया ॥ ४० ॥ और उसने पतिकी श्राज्ञा लेकर नहाकर पवित्र होकर भूषित होतीहुई उसने परको जलाकर उस श्रापन की भक्ति । ४१ ॥ व श्रपने गुरुके लिये प्रणाम कर तथा हद्य में सदाशिवजी को ध्यानकर श्रापन में पैठने के लिये तैयार होकर हाथों को जोड़कर सबरी बोली कि हे देव ! मेरी इन्द्रियां तुम्हारे पुष्प होवें श्रीर यह शारीर श्रगुरु धूप होवें तथा हद्य दीप होवें श्रीर प्राण हत्य होवें ब किञ्चित्आणार्थमापे ते चरणारविन्दात्रापेतु मे हृदयमीश नमोनमस्ते ॥ ४५। जनमिन जनमि स्यां त्वत्पादपङ्गजजमन्मक्रन्द्भङ्गी॥ ४४॥ जनमानि सन्तु मम देव शताधिकानि ण सन्त तब देव ममेन्द्रियाणि धूपोऽगुरुवंधरिदं हदयं प्रदीपः ॥ प्राणा हवींपि करणानि तवाक्षताश्च पूज प्रितमेष जीयः ॥ ४३ ॥ बाब्ब्रामि नाहमिष सर्वधनाधिषत्यं न स्वर्गभूमिमचलां न पदं विधातुः ॥ भूयं अनी त्यजाम्येतत्कलेवरम् ॥ ३६ ॥ इत्यं स्थिरां मतिं दृष्टा तस्या मिक च शक्करे ॥ द्येति दृढसंकल्प जयत् ॥ ४० ॥ सा भर्तारमनुज्ञाप्य स्नात्वा शुचिरलंकता ॥ गृहमादीप्य तं बिह्न भक्त्या चक्र प्रदा नमस्कत्वात्मगुरवे ध्यात्वा हृदि सदाशिवम् ॥ आग्निप्रवेशामिमुखी कताञ्जिलिरिदं जगौ ॥ ४२ ॥ र । प्रसन्न कराकर हद निश्चयवाली रावरी जलती हुई अग्निमें पैठगई और क्षणमर में म तो प्रत्येक जन्म में आपके चरण्यकमतों में शोमित परागकी भ्रमरी होऊं॥ १८ ॥ यह देव कारण माया मेरे वित्तमें न पैठे व हे ईश ! आधा क्षणा भी मेरा मन तुम्हारे चरणारिवन्द से अलग न होते हैं र इस समय यह जीव पूजन का फल होवे ॥ ४३ ॥ में सब धनों की स्वामिता को नहीं चाहती विवेश ज्वितं विह भरमसादभवत्श्रणात नेशं शनरी हदानेश्चया ॥ । शितु चित्तमबोधहेतुः। बरन यादे में।

। नित्य श्वानेवाली विनय से संयुत हाथ जोड़े हुई स्नीको स्मरण किया ॥ ४८ ॥ श्वीर उस समय स्मरण कीहुई श्वाई व पीछे खड़ीनुई वित्र हास्यवाली उस स्नीको पहलेही के श्रद्धमें देखा ॥ ४८ ॥ श्वीर पहले की नाई हाथोंको जोड़े खड़ीनुई उस स्नीको देखकर व जलकर भस्म ध नाई स्थित देखकर शवर ने विचार किया ॥ ४० ॥ कि श्वारिन तेजोंसे जलाती है व सूर्य किरणों से जलाते हैं श्वीर शजा दण्ड से जलाता पूजन के अन्त में तताता है।। ४१ ॥ क्या यह स्वप्न है या अमयाती माया है इस प्रकार विस्मय से अमित उसने फिर उससे पूंचा।। ४२ ॥ कि तुम कैसे 5 अगिन में सस्स होगई थीं और जलाहुआ घर फिर कैसे पहले की नाई स्थित हुआ।। ४३ ॥ राबरी बोली कि जब घरको जलाकर मैं अगिन ४८ ॥ और जलमें पैठीहुई की नाई सुक्त को कुछ भी ताप न हुआ व सोईहुई की नाई किर मै ह्म सः ॥ चक्रे दम्ध्यहोपान्ते शिव्युजां समाहितः ॥ ४७ ॥ अथ सस्मार युजान्ते प्रसाद्यहणोाचिताम्। ाझां श्राज्ञास्मताम् ॥ ४६ ॥ तां वीक्ष्य श्वरः पत्नीं प्रवंत्प्राञ्जाति स्थिताम् ॥ भस्मावश्रोषितग्रहं यथापृ गमायान्तीं प्राञ्जालि विनयान्विताम् ॥ ४⊏ ॥ स्मृतमात्रां तदापश्यदागतां पृष्ठतः स्थिताम् ॥ पूर्वेणावय ॥४०॥ अमिनद्हात तेजोमिः सूयों दहति रिमिमिः॥ राजा दहति दएडेन बाह्यणो मनमा दहत्॥४१। " मस्मभूतासि पावके ॥ दग्धं च भवनं भूयः कथं पूर्ववदास्थितम् ॥ ५३ ॥ शबधुवाच ॥ यदा ग्र । तदात्मानं न जानामि न पश्यामि हुताशनम् ॥ ४८ ॥ न तापलेशोप्यामीन्मे प्रां म्म ॥ मुषुप्रेन क्षणार्थन प्रबुद्धास्म युनः क्षणात् ॥ ४५ ॥ तावद्रवन्मद्राक्षमद्ग्धामेव मुस्यितम् आहोस्मित्क वा माया अमात्मिका ॥ इति विस्मयमंत्रान्तस्तां भूयः पर्यप्रच्बत ॥ ५२ किया ॥ ४७ ॥ इसके उपरान्त ने उस भस्म को लेकर सत्रयान होतेहुए विष्टाहं हुताशने न श्रपना क

इस प्रकार परस्पर कहतेहुए उन दोनों स्त्री पुरुषों के आग दिन्य व अद्भुत विमान प्रकट हुआ।। ४७ ॥ और सेकड़ों, चन्द्रमा के समान ामान पै आगे चलनेवाले बार शिवदूतों ने हाथ में पकड़ कर शरीर समेत निषाद स्त्री पुरुषों को बिठा लिया ॥ ४८ ॥ और उसी क्षण रुषों का वह शरीर शिवदूतों के हाथ के स्पर्श से उनकी सरूपता को प्राप्त हुआ ॥ ४६ ॥ इसलिये सब पुण्यकमों में श्रद्धाही करने ग्दा से नीच निषाद ने भी योगियों की गति को पाया ॥ ६०॥ सब जातिवाले लोगों से उत्तम जन्मसे क्या है व सब शाखों के विवारवाली यूजान्ते प्रसादं लब्धुमागता ॥ ५६ ॥ एवं परस्परं प्रेम्णा दम्पत्योभाषमाणयोः ॥ प्रादुरासीतयोरघे कः कोऽन्यस्ततां अभुवने पुरुषोह्ति धन्यः॥ ६१॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डे भस्ममाहात्म्य । हस्ते गृहीत्वाथ शिवद्भवस्पर मवाप ह ॥ ५६ ॥ तस्माच्ब्रद्वेव सर्वेषु विधेया पुरएयकर्ममु ॥ नीचोपि श्ववरः प्राप श्रदया योगिना ॥ कि जन्मना सकलवर्षाजनोत्तमेन कि विद्या सकलशास्त्रविदारदत्या ॥ यस्यास्ति चेतांस ञ्यमङ्कतम् ॥ ५७॥ तिमिनिमाने शतचन्द्रमास्वरे चत्वार इंशानुचराः पुरःसराः ती आरोपयामामुरमुक्तिनेशही ॥ ५८ ॥ तयोर्निपाददम्पत्योस्तत्सणादेन तहपुः ॥

१८३

इ को देनेवाले उमामहेश्वर नामक बत को कहता हूं ॥ १ ॥ कि श्रानते देशमें उत्पन्न कोई वेदरथ नामक बाझण् विद्ञान् था श्रोर की व पुत्रों श्वर बत कह्यो यथा अन्धमुनिनाथ । अठरहवें अध्याय में सोई वासित गाथ ॥ सूतजी बोले कि इसके उपरान्त में सब धमों में उत्तम श्रीर सब ाषाटीकायां भस्ममाहात्म्यवर्धानं नाम सप्तद्शोऽध्यायः॥ १७॥

जसके चित्त में सदैव शिवजी की भक्ति है उससे आधिक त्रिलोक में कीन धन्य है ॥ ६१ ॥ इति श्रीरकन्द्पुराणे ब्रह्मोत्तरखराडे देविद्यालु

॥च ॥ अथाहं संप्रवक्ष्यामि सर्वभोत्तमोत्तमम् ॥ उमामहेश्वरं नाम व्रतं सर्वार्थतिद्विद्म् ॥ १ ॥ आनत्

सप्तद्यांऽध्यायः॥ १७॥

विद्या

म वंश में पैदा था॥ र ॥ इसमाति गृहाश्रम में वर्तमान उस बाहाए के कमल सरीखे नेत्रांवाली शारदा नामक कन्या हुई ॥ र ॥ श्रोर रूप ाम को पिता ने याचनामंग के भवसे उस कन्याको देदिया॥ १ ॥ श्रीर दुपहरमें स्वग्रर के घरमें विवाह करके वह बाह्मण सायंकाल सन्ध्यो-त उस बारह वर्ष की कन्या को मरीहुई स्त्रीवाले उस पद्मनाभ नामक बाहार्श ने मांगा ॥ ४ ॥ व बड़े धनी तथा शान्त व सदेव राजा के ग्ये तड़ाग के किनारे आया॥ ६ ॥ और विधिष्ट्रिक सन्ध्योपासन करके लौटा और अन्धकार से घिरेहुए मार्ग में उसको साँपने काट खाया रचन्नाम्ना बेद्रथो हिजः॥ कलत्रपुत्रसंपन्नो विदानुत्तमवंशाजः ॥ २ ॥ तस्यैनं वर्तमानस्य बाह्याएस्य गृह।

॥ ॥ ॥ मध्यंदिने क्रतोद्दाहः स विप्रः श्वशुराजये ॥ संध्यामुपासितं सायं सरस्तटमुपाययौ ॥ ६ ॥ उ गं विधिवत्प्रत्यागच्छत्तमोद्दते ॥ मागे दष्टो भुजङ्गेन ममार निजकर्मणा ॥ ७ ॥ तस्मिन्मते कृतोद्दाहे य बान्धवाः॥ चुकुग्यः शोकसंतप्तौ श्वशुरावस्य कन्यका॥ =॥ निर्हत्य तं बन्धुजना जम्पुः स्वं स्वं निवे गारदा प्राप्तवैधन्या पितुरेवालये स्थिता॥ ६॥ भूताच्बादनमौज्येन मर्त्रा विरहिता मती॥ निनाय किति व शारदानाम कन्या कमजलोचना ॥ ३ ॥ तां रूपलक्षणापेतां बालां हादशहायनाम् ॥ ययाचे पद्मन तदारस्र स हिजः॥ ४॥ महाधनस्य शान्तस्य सदा राजसलस्य च ॥ याञ्चामङ्गमयातस्य तां कन्य सा बाला पितृमन्दिरे ॥ १० ॥ एकदा नैधुवो नाम कश्चिहृद्धतरो मुनिः ॥ अन्यः शिष्यकर्ग्राही

भूतवस्त्र व मोजनवाले पति से रहित उस कन्या ने पिता के मान्दर में कुछ महानों को स्यतीत किया ॥ १० ॥ एक समयं बहुत बृद्ध कोई मह मरगया॥ ७ ॥ लिबाह कियेहुए उस ब्राह्मण के मरने पर यकायक उसके बन्धुलोग रोने लगे और इमके श्वयुर शोक से संतप्त हुए व इस रीने लगी॥ ८॥ और भाई लोग उसका दाहादिक कर्म करके अपने अपने घरको गये व विधवापन को प्राप्त वह शारदा पिताही के घरमें स्थित

भाग्य के नाई उसके समीप वह शारदा नामक स्त्री आई॥ ११॥ व बोली कि हे महाभाग ! तुम्हारा आना अध्झाहुआ इस आसन पै बेठिये ॥ और आसन पै थकेहुए मुनिको बिठाकर अपने हाथ से उबटन कर स्नान व विधिश्र्वक कियेहुए देवपूजनवाले मुनिको ॥ १४ ॥ व मुखमे व बहुत बृद्ध मुनि शिष्य के हाथ को पकड़ कर उसके घरको आया ॥ ११ ॥ व उस बृद्ध के घरमें प्राप्त होनेपर जब साई लोग कहीं चलेगाये लिये प्रणाम है मैं तुम्हारा क्या पिय करूं॥ १३॥ यह कहकर भिक्त में स्थित होकर चरणों को धोकर पक्क को डुलाकर उस थकेहुए सुनि की

१ पर

उसको धूप, माला और अनुलेपनों से पूजकर आदर समेत उत्तम अन से मोजन कराया॥ १६॥ और धीरे र मोजन करके तुस व आनन्द समार कर द्वतात्रों की प्रसन्नता के योग्य होत्रों ॥ १८ ॥ नेत्ररहित उस मुनि से इसप्रकार कहेहुए वचन को सुनकर वह विस्मित हुई और हायोंको ॥ .१६ ॥ ब्रह्मेरत्वद्वनं मत्यं कदाचित्र मृषा मवेत् ॥ तदेतन्मन्द्रमाग्यायाः क्थमेतर्फालिष्यति॥२०॥ । १८ ॥ इत्यमिन्याहतं तेन मुनिना गतच्छुपा ॥ निशम्य विस्मिता बाला प्रत्युवाच महाभाग पीठोस्मिन्नपविश्यताम्॥ नमस्ते स्निनाथाय प्रियं ते करवाणि किम् ॥ १३ ॥ इत्युक्तवा मिक्रि महतामवाध्य यौ ॥ ११ ॥ तास्मिन्छदे ग्रहं प्राप्ने कापि यातेषु बन्धुषु ॥ साक्षादिवात्मनो देवं सा बाला समुपागमत्॥ १ श जयामास साद्रम् ॥ १६ ॥ भुक्त्वा च सम्यक्ष्रनक्र्त्पाश्चानन्दानभरः॥ चकारान्धमुनिस्तस्य सुपीत त्वा पादावनेजनम्॥ वीजियित्वा पारिशान्तं तं मुनि पर्यतोषयत्॥ १८॥ श्रान्तं पीठे समावेश्य कृत्वाभ्यङ्ग ॥ कतस्नानं च विधिवत्कृतदेवार्चनं मुनिम् ॥ १४ ॥ मुखासनोपिष्धं तं धूपमाल्यानुलेपनैः ॥ अर्चायित न्यमुनि ने उसके लिये उत्तम आशीनीद को दिया ॥ १७ ॥ कि पति के साथ निहार कर व उससे सब मुणों से श्रेष्ठ पुत्रको पाकर व ॥ १६॥ कि हे बहान्। तुम्हारा बचन सत्य होता है कभी भूठ नहीं होता है परन्तु बही यह बचन इस मन्द्रभाष्यवालीका के ।॥ १७ ॥ बिहत्य मत्री सहसा च तेन लब्ध्वा सुतं सर्वशुणैर्वारिष्ठम् ॥ कीर्ति च लोके T भव देवतानास्

गर अच्छी वर्षा की नाई व कुतिया में उत्तम कमें की नाई मन्द्रभाग्यवती खीमें बहाज्ञानियोंका भी श्राशीबदि निष्फल होजाता है॥ २१॥ हे त्याए को भोगोगी॥ २४ ॥ शारदा बोली कि तुमसे कहें हुए बहुत कठिनमी बतको यन्न से करूंगी हे ब्रह्मन् । उस बतको मुम्प से कहिये व हा है उस इस बचन को साधन करूंगा है शुमें ! मेरी आज़ा कीजिये ॥ २३ ॥ यदि तुम उमामहेश्वर नामक बतको करोगी तो उस बत के प्रभाव भैफलभागिनी यह विषया में इस तुम्हारे आशीर्याद के बचन की पात्रताको कैसे प्राप्तहूंगी॥ २२॥ मुनि बोले कि इस समय तुमको न देखकर

ष्पाचैस्तोर्षेश्र समन्वितम् ॥ पञ्चवर्षेश्र तन्मध्ये रजोभिः पद्ममुद्धरेत् ॥ २६ ॥ चतुर्शर्त्नेवाह्ये मिव सङ्घिः शुनक्यामिव सत्किया ॥ विफ्ला मन्द्माग्यायामाश्रीत्रंक्षविदामापे ॥ २१ ॥ सैषाहं विध्वा धेनापि मयाऽधुना ॥ तदेतत्साघयिष्यामि कुरु मच्छासनं शुभे ॥ २३ ॥ उमामहेश्वरं नाम व्रतं यदि ॥ तेन व्रतानुभावेन सद्यः श्रेयोऽनुभोक्ष्यसे ॥ २४॥ शारदोवाच॥ त्ययोपदिष्टं यत्नेन चारिष्याम्यपि दुश्च चरेत्॥ २७ ॥ सन्तर्थं पित्देवादीनात्वा स्वभवनं प्रति ॥ मण्डपं रच्येहिञ्यं वितानाधरलं झतम् ॥ २८ ॥ फिलमागिनी ॥ त्वदाशीवेचनस्यास्य कथं यास्यामि पात्रताम् ॥ २२ ॥ मुनिरुवाच ॥ त्वामनालक्ष्य तं ब्रहि मे ब्रह्मानं बद बिस्तरात्॥ २५॥ मुनिस्वाच॥ चैत्रे वा मार्गशीषे वा शुक्रपक्षे शुमे दिने। क्रिनीत यथानद्रनेनुज्ञया ॥ २६ ॥ अष्टम्यां च चतुर्श्यामुभयोरिष पर्नेणोः ॥ संकल्पं विधिनत्कृत्वा प्रातः

डप को बनावे ॥ १८॥ श्रीर फल, पत्र, पुष्पादिक व बन्दनदारों से संयुत करें व उसके मध्य में पांचरंगोंकी रजोंसे कमल को बनावे ॥ २६॥ गवों में भी विधिष्वैक संकल्प करके प्रातःकाल स्नान करे।। २७ ॥ श्रीर पितरों व देवादिकों को तर्पता कर अपने घरको जाकर वितानादिकों . कहिये॥ २४॥ मुनि बोले कि चैत या अगहनमें शुक्तपक्षमें उत्तम दिनमें गुरुकी आज्ञासे यथायोग्य ब्रतको प्रारम्भ करें ॥ २६॥ और अष्टमी, विस्तारमे विधि क

की उत्तम बनाकर तदनन्तर भीतर उत्तम गोल बृत्त बनावे उसके बाद चौकोन करे ॥ ३१ ॥ और उसके मध्य में कुर्च समेत युव व चावलों की व उसके मध्य में बाईस दलों से तथा उसके मध्य में सीलह से और उसके बीचमें आठ दलों से बनावै ॥ ३० ॥ इस प्रकार पांचरंग । श्राठ पञ्चाक्षर की शिवाशिवजी ॥ और पश्चामृत से व शुद्ध जल से नहवाकर एकादशारद ऊपर जालमें पूर्ण कलश को स्थापित कर ॥ ३२॥ कलश के ऊपर रंगमें संयुत बह्मको धरकर उसके ऊपर सुबर्गा ख़्वयं के अनुकूल विस्तारपूर्वक भक्ति से पूजे ॥ ३३

हूं ॥ ३७ ॥ श्रीर सीमान्य, विजय, श्रारोग्य, धर्म ३४ ॥ फिर अभिमान्त्रित कर पीठके बीच में स्थापित करके पूजन करे और धांयेहुए सफेद वस्त्र को पहनकर उत्तम बुद्धिवाला आपही शुद्ध थ ॥ और मन्त्र से पीठको अमिमन्त्रित कर प्राणायामों को करे और वहां शिवजी के आगे हाथों को जोड़कर संकल्प कहे ॥ ३६॥ कि ने घोराणि जन्मान्तरशतेषु मे ॥ तेषां सर्वविनाशाय शिवधुजां समारमे ॥ ३७ ॥ सोमाग्यविजयारोग्य । धातशुक्र शिवपूजनम् ॥ ३८ ॥ इति संकल्पमुचाय यथावत्मुसमाहितः को कहकर सावधान होताहुआ विहिताञ्जातः। यथाविभवविस्तरम् ॥ ३३ ॥ पञ्चाम्तैस्तु संस्ताप्य तथा शुद्धोदकेन च ॥ स्ट्रैकादशकं वित्वसुत्तमम्॥ ३१॥ ब्रीहितएड्डलराशिं च तन्मध्ये च सक्चकम्॥ क्र्चोपरि सुसंस्थाप्य तदन्तरे॥ ३०॥ एवं पद्मं समुब्द्ध्य पञ्चवर्णमंनोरमम् ॥ तथाचेयत्॥ स्वयं शुद्धामनामाना ॥ ३२ ॥ कलशोपरि विन्यस्य वस्नं वर्णसमन्वितम् ॥ तस्योपरिष्टात्मोवएयां प्रतिमे ॥ पाठमामन्त्र्य मन्त्रेण प्राणायामान्समाचरत् ॥ संकल्पं प्रवर्तात्र शिवाग्री। में शिवपुजन करूंगा ॥ ३८ ॥ इसप्रकार संकल्प मध्य में जो भयंकर पाप हैं उन सबके नाश होनेके लिये में शिवपूजन को प्रारम्भ करता युनः स्थाप्य पीठमध्ये ह लिये और स्वर्ग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिये हिद्धये ॥ स्वर्गापवर्गसिद्धयर्थं करिच्ये तदन्तरे ॥ तदन्तरे पोडशामिरष्टिमिश्च ३१ ॥ आभिमन्य यद्रभत्या 12कम्

850

वास करके शिव व पार्वतीजी को ध्याम करे।। ३६ ॥ कुन्द व चन्द्रमा के समान संभेद आकारवाले व नागों के भूषणों से भूषित और बरदा-थवाले तथा परधु व मुगको धारण किये॥ 8॰ ॥ श्रीर करोड़ सूर्यों के समान प्रकाशवान् तथा संसार के आनन्द का कारण और गंगाजल के र ॥ व उबरेहुए मस्तकमें नयनोवाले तथा सूर्य व चन्द्रमानयनोवाले नीलकएठ, चतुर्भज और गजचम व मुगचमको पहने॥ ४३॥ और रहोक पींसी जटा को बारनेवाले ॥ ४१ ॥ व नागेन्द्र की फ्या से उत्पन्न महामुकुट से शोभित स्रौर चन्द्रखराड से शोभित मस्तक व बजुल्ला के

ततः कृत्वा घ्यायेदीशं च पावतीम् ॥ ३६ ॥ कुन्देन्दुधवलाकारं नागामरणभूषितम् ॥ वरदामयहस्तं च थुं सगम्॥ ४० ॥ सूर्यकोटिप्रतीकाशं जगदानन्दकारणम्॥ जाह्रवीजलसंपक्हिं विष्कु जटाधरम्॥ ४१॥ णोङ्गतमहामुक्टमपिडतम् ॥ श्रीतांशुख्यडावेलसत्कोटीराङ्गरभूषणम् ॥ ४२ ॥ उन्मीलद्रालनयनं तथा वनम् ॥ नीलकएठं चतुर्वाहुं गजेन्ट्राजिनवासमम् ॥ ४३ ॥ रत्नासिंहासनारूढं नागाभरणभूषितम् ॥ देवी ानां बालसूयोधुतद्योतेस्॥ ४४॥ बालवेषां च तन्बङ्गीं बालशीतांशुशेखरास्॥ पाशाङ्गशबरामीति विभ्रती मुत्फुलमां क्रकांत्कां ता कार्या । कार्या कत्या पपयस्त जवनामाग शाबनाम् ॥ ४७॥ उदाराकां कणि अण ताम्॥ ४५॥ प्रसादमुमुलीमम्बा लीलारसाविहारिषाम्॥ लसत्कुरवकाशोकप्रज्ञागनवचम्पकः॥ ४६।

। मस्तक में धार्या किये और पाश, अंकुश, वर व अभय को घारनेवाली चतुर्भुजी ॥ ४५ ॥ और प्रसन्नता से मुन्दर मुखवाली व लोला के नेवाली, अम्बा तथा सोहतेहुए कुरवक, अशोक, पुन्नाग व चम्पकों से ॥ ४६ ॥ शिरोभूषण् किये और फूलीहुई चमेली से शोमित अलको त्या के पहनने से जघनों से शोमित ॥ ४० ॥ और उत्तम किंकिली की श्रेसी व नुपुर से संयुक्त दोनों पगोंवाली और क्षोलमंडल में व नागोंके भूषण्ते भूषित तथा दिव्य वसन को पहने व दशहजार वालसूयों के समान छविवाली देवी॥ ४४॥व बालवेषवाली तथा सुरुमांगी

नों स शोमित ॥ ४८ ॥ और विम्वाफल के समान औठों से रंगी हुई किरणों से शोभित दोतों की कलीवाली और वड़े मोलवाले रहों के हार से शोभित ॥ ४६ ॥ व नवीन माशिक्य से सुन्दर कंक्ण, बजुल्ला व सुंद्रीवाली श्रीर लाल वस्त्रको पहने श्रीर लाल माला

वै॥ ४३॥ कि हे त्रैलोक्यवरद्र्षेम, पात्रैतीनाथ ! तुम्हारे लिये प्रणाम है हे ज्यम्बक, ईरा, महादेव ! अर्घ्य को प्रहण कीजिये तुम्हारे लिये हे दंयद्रेवेशि, प्रपन्नमयहारिस्ण ! तुम्हारे लिये प्रणाम है हे अभिबके, वरदे, देवि, शिवप्रिये ! अर्घ को प्रहण कीजिये ॥ ४४ ॥ यह तीनबार स्म अर्घ्य को देवे और चन्दन, पुष्प, अक्षत व धूप, दीप को मलीमांति देवै ॥ ४६ ॥ और खीर अन्न समेत धृतसे संयुत नैवेध को देवे . ॥ तथा उन्नत व स्थूल दोनों सतनों से निन्दित कमल कलीवाली श्रीर लीला से चंचल व श्यामनेत्रान्तमागवाली तथा भक्तों के न्त में बाहर पूजन करे।। ४१ ॥ और दोनों मूर्तियों को आवाहन कर आसनाहिक देवें व मंत्रको जाननेवाला इस मंत्र से पार्वती ब पार्वतीजी को ध्यान करें ॥ थर ॥ इस प्रकार हदयकमल में संसार के माता, पिता पार्वती व शिवजी को ध्यानकर व उनका र्षम.॥ ज्यम्बकेश महादेव ग्रहाणाध्यं नमोऽस्तु ते॥ ५४॥ नमस्ते देवेदेवेशि प्रपन्नभय यतारहारिक्राजिताम् ॥ ४६ ॥ नवमाणिक्यर्तिचरकङ्गणाङ्गद्माद्रेकाम् ॥ रङ्गाशुकपरीधानां रक्षम ।॥ एवं ध्यात्वा तु हत्पद्मे जगतः पितरी शिवौ ॥ जप्ता तदात्मकं मन्त्रं तदन्ते बहिरच्येत्॥ ५२। म्बके बर्दे देवि ग्रहाणाध्ये शिविषये॥ ५५ ॥ इति त्रिवार्मुचार्य द्वात्ह्यं समाहितः॥ गन्यपुष्पाक्षत (याम् ॥ गएडमएडलमंसक्ररनकुएडलशोभिताम् ॥ ४८ ॥ विस्वाधरानुरक्षांशुलमहश्रानकृड्मलाम् ॥ नेवेचं पायमान्नेन घृताक्रं परिकलपयेत् ॥ जहुयान्मूलमन्त्रेण हारिष्टा मायुग्मे कल्पयेदासनादिकम् ॥ अध्य च द्याच्छिनयोर्मन्त्रेणानेन मन्त्रित् ॥ ५३ ॥ ५० ॥ उद्यत्पीनकुचहन्द्रनिन्दिताम्मोजकुड्मलाम् ॥ लीलालोलासितापाङ्गी य श्रद्ध को देने और चन्द्रन, पुष्प, श्रक्षत व पान्प्रकल्पयत् ॥ H

ब्रह्मलोक में व सनातन विष्णुलोक में रमख करता है ॥ ६६ ॥ इसके उपरान्त शिवलोकको प्राप्त होकर वहां किर सी करप तक रमण करता है

 मुक्सी व बल्लादिक दक्षिए। देवे व उनसे आज्ञाको लेकर प्रियजन तथा बन्धुवों समेत भोजन करे।। ६४ ॥ जो मनुष्य इस प्रकार त्रैलोक्य के से करता है वह इक्षीस पुश्तियों को उधारकर श्रीर चाहे हुए सुखों को भोगकर ॥ ६४ ॥ इन्द्रादिक लोकपालों के स्थानों में निश्चय कर त कलश को उत्तम आचरण में परायण महात्मा आचार्य के लिये देकर मिक्त से यथाशांकि पूजन करके बाह्मणों को भोजन करात्रे ॥ ६३॥ हसी आठ बार हच्य की हचन करे।। ४७॥ तदनन्तर नैवेद्य की लगाकर व धूप, नीराजनादिक करके ताम्बूल की देकर सावधान होताहुआ ॥ ५८॥ इसके उपरान्त उपचार से पूजनकर स्ती पुरुष बाहाशों की भोजन करावै॥ ४६॥ इस प्रकार सायंकाल का पूजन करके बाहाशों से मीनी होकर दूघमें पकाईहुई हविष्य की भोजन करे।। ६०॥ इस प्रकार विद्वान् दोनों पक्षों में वर्षभर तक बत करे तद्नन्तर वर्ष पूर्ण होनेपर ॥ ६१ ॥ श्रीर शतरही के जपसे प्रतिमात्रों को जलसे नहवाबे और शास्त्रोक मन्त्र से पार्वती व शिवजी को पूजकर ॥ ६२ ॥ वस्त्र समेत ब गोहिरएयाम्बरादिकम् ॥ भुझीत तद्तुज्ञातः सहेष्टजनबन्धुमिः ॥ ६४॥ एवं यः कुरुते भक्त्या व्रतं त्रेलो रमते विष्णुलोके च शाश्वते ॥ ६६ ॥ शिवलोकमथ प्राप्य तत्र कल्पशतं पुनः ॥ भुक्ता भागान्मुवि [ ॥ ६० ॥ एवं सैवत्सरं कुर्याद् त्रतं पक्षद्दये बुधः ॥ ततःसंवत्सरे पूर्णे त्रतोद्यापनमाचरेत् ॥ ६१ ॥ शतहद्रा पियेत्प्रतिमे जलैः ॥ श्रागमोक्रेन मन्त्रेण् संपूज्य गिरिजाशिवौ ॥ ६२ ॥ सबस्नं ससुवर्णं च कलशं प्रतिमा बाचायांय महते सदाचाररताय च ॥ ब्राह्मणान्माजयंद्रकृत्या यथाश्कर्यामपूज्य च ॥ ६३ ॥ द्वाच द । त्रिःसप्तकुलमुङ्त्य भुक्त्वा भोगान्यथिष्मितात् ॥ ६५ ॥ इन्द्रादिलोकपालानां स्थानेषु रमते ध्रुवम् ॥ मोजयेदिप्रदम्पती ॥ ५६ ॥ एवं सायन्तर्नी पूजां कृत्वा विप्रानुमोदितः ॥ भुझीत वाग्यतो रात्री हविष्यं ॥ तत उद्दास्य नैवेद्यं धूपनीराजनादिकम् ॥ ऋत्वा निवेद्य ताम्बुलं नमस्कुर्यात्समाहितः॥ ४८॥ अथाभ्य

रक् वि

र आज्ञा दी हुई वह स्नी बहुत प्रसन्न हुई श्रौर विश्वास को प्राप्त होकर उसके मनोहर बचन को ग्रहण् किया ॥ ६६ ॥ इसके उपरान्त उसके भाई लोग आये व उन्होंने सुखपूर्वक बैठे व भोजन किये हुए उन सुनिको देखा ॥ ७० ॥ श्रौर यकायक श्राकर उन सबों ने महात्मा के लिये मारे उत्तर प्रसन्न हाजिये प्रसन्न हिज्ये प्रसन्न हिज्ये प्रसन्न हाजिये ऐसा कहतेहुए उन्होंने पूजन किया ॥ ७१ ॥ श्रौर उस उत्तम श्राचरण्याली शारदा से पूजेहुए श्रेष्ठ को मोगकर शिवही को प्राप्त होता है॥ ६७॥ इस कहेहुए महाब्रत को तुमभी श्रद्धा से करो तो बहुत दुर्लभ भी मनोरथको पात्रोगी ॥ ६८॥ वि प्रपद्यते ॥ ६७ ॥ महात्रतामिदं ग्रोक्नं त्वमिष श्रद्ध्या चर ॥ अत्यन्तदुर्लमं वाषि लप्स्यमे च मनोष

नापि कर्मयोगेन दुर्विलाङ्केन भूयसा ॥७४ ॥ सैषाद्य तब पादाब्जं प्रपन्ना शर्षां सती ॥ इमां समुद्धरास खसामारात्॥ ७६॥ त्वयापि ताबद्त्रेव स्थातव्यं नो गृहान्तिके ॥ अस्मद्रहमठेऽत्यस्मिन्स्नानपुजा याताः पितृमातृसहोद्राः ॥ तं मुनिं मुखमासीनं दृद्धुः कृतमोजनम् ॥ ७० ॥ महसागत्य ते सर्वं नम ॥ प्रसीद नः प्रसीदिति ग्रणन्तः पर्यप्रजयन् ॥ ७१ ॥ श्रुत्वा च ते तया साध्व्या प्रजितं परमं मुनि गमनमात्रतः॥ पावितं नः कुलं सर्वं ग्रहं च सफली कतम्॥ ७४॥ इयं च शारदा नाम कन्या वैघन्य त्रतं तस्यै शुत्वा हर्षं परं ययुः ॥ ७२ ॥ ते कृताञ्जलयः सर्वे तमूचुर्मनिषुङ्गवम् ॥ ७३ ॥ अद्य धन्या इत्यादिष्टा मुनीन्द्रण सा बाला मुदिता भ्शम् ॥ प्रत्यमहीत्मुविश्रब्धा तदाक्यं सुमनोहरम् ॥ ६६॥ अध थम् ॥ ६८। A IN INVINUENCE PROPERTY OF

दुःल के समुद्र से उथारिये ॥ ७६ ॥ तबतक तुम भी हमलोगों के घरके समीप स्नान, पूजन व जपके बोम्य इस हमारे घरके मठ में सके लिये द्यारूप घतको सुनकर बड़े हर्पको प्राप्त हुए॥ ७२ ॥ श्रीर हाथों को जोड़कर उन सबोंने उस सुनिश्रेष्ठ से कहा ॥ ७३॥ कि ी कर्मयोग से विषयापन को प्राप्त हुई है ॥ ७५ ॥ वहीं यह पतिष्रता शारदा आज तुम्हारे चरणकमल की शरण में प्राप्त है इसकों जिहम सब घन्य होगये और सब वंश पवित्र करिद्या गया व घर सफल किया गया॥ ७४॥ यह शारदा नामक कन्या न उझंधन करने

जहाते हैं. अ० १८

गवन, महामुने ! तुम्हारे चर्गोंको पूजन करतीहुई यह कन्या तुम्हारे समीपही ब्रतको करेगी ॥ ७८ ॥ हे गुरो ! इसका बत जबतक तुम्हारे होंदै तचतक यहीं बसकर हमलोगों को कृतार्थ कीजिये ॥ ७६॥ इसप्रकार उसके सब माई आदिक लोगों से प्रार्थना कियेहुए उस मुनिशेष्ठ ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उस उत्तम मठमें निवास किया ॥ ८० ॥ और उससे बतलाये हुए मार्ग से पार्वती व शिवजी को पूजती हुई उस निर्मेल सती ने मली भांति बतको किया ॥ ८१ ॥ इति श्रीरकन्द्पुरासे बह्योत्तरखर् देवीद्यालुभिश्रविरिचतायांभाषाठीकायासुमामेहश्वरखताचरसं नामाधाद्योऽध्यायः ॥ १८ ॥ रिको॥ ७७॥ वहे भ समीप समाप्तिको प्राप्त

no ॥ एषा बालापि मगवन्कुर्वन्ती त्वत्पदार्चनम् ॥ व्रतं त्वत्सक्षियावेव चारिष्यति महामुने ॥ ७⊂ ॥ मायाति व्रतमस्यास्त्वदन्तिके ॥ उषित्वा तावदत्रैव कृतार्थान्कुरु नो ग्रुरो ॥ ७९ ॥ एवमस्यर्थितः ब्रातुजनादोमेः ॥ तथाते स म्रानिश्रेष्ठस्तत्रोवास मठे शुसे ॥ ⊏० ॥ सापि तेनोपदिष्टेन मार्गेण गिरिजा न्ती बंतं सम्यक्चचार विमाला सती ॥ ८१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखष्डे उमामहेश्वरब्रताचरण ज्यायः ॥ १८ ॥ यावत्समाप्तिम सर्वेस्तस्या भ जगोचिते॥ ७

मुज्य तान्नमस्कर्य पितुम्याममिनन्दिता॥ ३॥ उपोषिता स्वयं तास्मन्दिने नियममाश्रिता॥ जजाप ॥ एवं महात्रतं तस्याश्वरन्त्या शुरुमात्रियौ ॥ संवत्सरो ञ्यतीयाय नियमासङ्घेतसः॥ १॥ संवत्सरान्ते सा बाला तत्रैव पितृमन्दिरे ॥ चकारोद्यापनं सम्याग्विप्रमोजनपूर्वकम् ॥ २ ॥ दत्ता च दक्षिणां तेम्यो बाह्यापम्यो यथाहतः॥वि

। र ॥ व उन ब्राह्मणोंके लिये यथायोग्य दक्षिणा को देकर माता, पिता से प्रशंसित उस शारदा ने उनको बिदा करके प्रणाम कर ॥ ३ ॥ ए चित्तवाली उस शारदा का वर्षभर व्यतीत होगया ॥ १॥ व वर्षभर के बाद उस कन्या ने उसी पिता के घरमें भलीमांति बाह्य सोजन रदा स्वप्न में पित सैयोग को पाय । लह्यो पुत्र उसीस में सोइ चिरत्र मुहाय ॥ स्तजी बोले कि इस प्रकार गुरुके समीप महाबत को करती दो॰। यथा शा हुई व नियम में लगेह

स्के अपु॰

383

tt.oge

203

के समीप मठमें उस गुरुक समीप ॥ ४ ॥ जप व पूजन में परायण तथा शिवजी को ध्यान करती हुई वह पतिवता शारदा रात्रि में उस हुए सब शारीखाले उन दोनों को उठाकर कोमल व मनोहर बोलनेवाली पार्वती देवी ने प्रेम से कहा ॥ ११ ॥ देवीजी बोलों कि हे ॥ मुनि बोले कि यह शियत होकर उस दिन उपास किया व महात्मा से बतलाये हुए उसम मन्त्र का जप किया॥ ४॥ इसके उपरान्त प्रदेषिसमय प्राप्तहोनेपर शिवजी के समीप बैठीरही ॥ ६ ॥ व उस रात में उस शारदा समेत उस मुनिने जप, ध्यान व तपों से जगद्भिका पार्वतीजी को प्रसन्न किया ॥ ७ ॥ ागे संसारमयी पार्वती जी प्रकट हुई तब अन्धमुनि ने भी उसीक्षण दोनों नेत्रों की पाया ॥ ६ ॥ व प्रकट हुई तथा आगे स्थित उन लोकों निर्मल आशयवाले तथा आनन्द हिष्टं महात्मना॥ ४॥ अथ प्रदोषसमये प्राप्ते संयुज्य शंकरम् ॥ तास्मन्ग्रहान्तिकमठे ग्ररोस्तस्य च स योर्ग्रे जगन्मयी॥ अन्घोऽपि तत्स्रणादेव मुनिःप्राप ह्योह्यम्॥ ६ ॥ तां वीक्ष्य जगतां घात्री माविभूत ॥ निपेततुस्तरपद्योः म म्रानिः मा च कन्यका ॥ १० ॥ तो भक्तिभाषोच्छ्रसितामलाश्यावानन्द्व ॥ मुनितनाच ॥ एपा तु शारद जपार्चनरता माध्वी ध्यायन्ती परमेश्वरम् ॥ तिसमञ्जागरणे रात्राञ्जपविष्टा शिवान्तिके ॥ ६ ॥ तस्य तस्याश्च भक्त शारदाकी भक्तिने व मुनिकी तपस्या और योग की समाथि से संसारकी एकही माता पार्वतीजी प्रसन्न हुई व उत्तम मूर्ति करके प्रकट हुई मुनेस्तपोयोगसमाधिना च ॥ तृष्टा भवानी जगदेकमाता प्राहुवभूवाकृतसान्द्रमूतिः ॥ = ॥ प्राहुभू नित्रै॥ उत्याप्य देवी क्रपया परित्नुता प्रम्णा बमापे मृदुवल्सुमाषिष्।। ११ ॥ देव्युवाच ॥ प्रीतास्मि मुनिजगद्मिकाम् ॥ जपध्यानतपोभिश्च तोषयामास पावेतीम् ॥ ७ ॥ को देलकर ने मुनि और वह कन्या उनके चरणों पै गिरपड़ी ॥ १० ॥ व भक्तिभात्र से बढ़े हुए ने प्रीतास्मि तेऽनघे ॥ कि वा द्दाम्यमिमतं देवानामपि दुर्लमम् ॥ १२ हूं व हे अनवे; वत्ते! तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं देवताओं को भी ज्ञापमी नियम में ज को पूजकर उस

महा.स

पतिराहित है और नेत्ररहित प्रसंख में ने इससे प्रतिज्ञा की है।। १३ ॥ कि पति के साथ बहुत समय तक बिहार कर उत्तम पुत्र का हा है इसको सत्य कीजिये तुम्हारे लिये नमस्कार है।। १४ ॥ श्रीदेवीजी बोलीं कि पूर्व जन्म में भामिनी नामक प्रसिद्ध यह दाविड़ । हुई है।। १४ ॥ श्रोर रूपकी मधुरता से चतुर व सदैव पति को प्यारी उसने रूपवश्यादिक छलों से पति को वश करालिया।। १६ ॥ ले मोह से बंधे हुए उस बाह्म शा मिप न श्राने से पत्र से से पत्र से पत्र से का का पत्र के समीप न श्राने से पुत्र-न पापेन मवेऽस्मिन्बिधवाऽभवत् ॥ २१ ॥ याः कुर्वन्ति स्रियो लोके जायापत्योश्च विप्रियम् ॥ तामां गतमत्का ॥ मया प्रतिश्वतं चास्यै तृष्टेन गतचश्चषा ॥ १३ ॥ सह भन्नां चिरं कालं विहत्य मृतमुत्त बारितः॥ इमां स्मरन्दिबानक्रं निधनं प्रत्यपद्यत ॥ २० ॥ एषा संमोह्य भर्तारं ज्येष्ठपत्न्यां पराङ्मुख ति मया प्रोक्तं सत्यं कुरु नमोऽस्तु ते ॥ १४॥ श्रीदेव्युवाच ॥ एषा पूर्वभवे बाला द्राविद्रस्य द्विजनमनः। या द्यिता मामिनी नाम विश्वता ॥ १४ ॥ सा मत्प्रयसी नित्यं रूपमाध्यपेश्वाता ॥ मत्रिं वश्मानिन्ये अने ॥ १६ ॥ अस्यां चासक्रहद्यः स विप्रो मोहयन्तितः ॥ कदान्तिष् नैवागाज्ज्येष्ठपत्नीं पतित्रत गनभ्यागमना इतुः सा नारी धुत्रवर्जिता ॥ सदा शोकेन संतप्ता कालेन निधनं गता ॥ १८ ॥ अस्य यः कश्चिद्राक्षणो युवा ॥ इमां वीक्ष्याथ चार्वङ्गी कामार्तः करमग्रहीत् ॥ १६ ॥ अनया रोषताम्राक्ष्य

। व दिन रात इसको स्मरण करता हुआ वह सृत्यु को शात हुआ॥ २०॥ और इसने पात को मोहित कर वड़ी स्त्री में विमुख कर जन्म में यह विध्या होगई ॥ २१ ॥ जो सियां संसार में स्रो पुरुष का वियोग करती है उनका इक्कीस जन्मों में बांलविधवापन त्मने इस सुन्दर श्रंगोंवाली रानी को देखकर हाथ को पकड़ लिया ॥ १६ ॥ श्रीर कोधमे लाल लोचनोंवाली इस रानी ने उस ोक से संतप रहती थी और वह काल से मृत्यु को प्राप्त हुई ॥ १८ ॥ और इसके घर के समीप जो कोई युवा बाह्यण रहता

है।। २७ ॥ और प्रत्येक । श्रीर जो इसका पहले जन्म-न्नी समेत व सामग्रीसमेत लक्ष्मीवाच् तथा उत्तम बाह्मण् पैदा हुआ है ॥ २५ ॥ उसी मितेसे प्रत्येक रात्रि में वही गि को प्राप्त होकर स्वप्न में जागरण से भी श्रेष्ठ रति के मुख को प्राप्त होगी॥ २६॥ इस देशसे तीन सी साठ योजन दूर पै स्थित वह उत्तम जिस लिये इसने पूर्वजन्म में मेरी बड़ी भारी पूजा किया है उस पुराय से वह सब पाप उसी समय तष्ट होगया ॥ २१ ॥ श्रीर वियोग । तन्य जात ज्यमेकविशातिजनमम् ॥ २२॥ यदेतया पूर्वमवे मत्युजा महती कता ॥ तेन प्रूप्येन तत्पापं नष्टं सर्वे तदेव ॥ जातो विप्रवरः श्रीमान्सदारः सुपारिच्छ्कः ॥ २५ ॥ तेन भर्त्रा प्रति व बरदानाय प्राहुभूताम्मि साम्प्रतम् ॥ ३०॥ सृत उवाच ॥ अथोवाच महादेवी तां बालां प्रति साद्रम् पृष्ट्युत्तर्तिश्तयोजनद्वरसंस्थ रः स च कर्मगत्या ॥ एनां वधं प्रतिनिशं मनसोभिरामां स्वप्रेषु पश्यति चिरं रतिमादधानः मविस्मिन्निधनं गतः णतस्य पावैगी ॥ २८ ॥ श्रीर बहुत समयतक में मन को सुन्देरी इस खी को स्वग्नों में देखता है व बहुत समय तक रतिको घारण करता संगमात् ॥ सोऽपि विप्रोऽनिशं स्वप्ने द्रक्ष्यति प्रेमभावितम् ॥ २६ ॥ अन्याराधिता पत्युः प्रतिनिशं सती ॥ कालैन लप्स्यते युत्रं वेदवेदाङ्गपारगम् ॥ २८॥ आ जो बाह्यए। कामदेव से मोहित होकर मरगया था वह इसका विवाह करके इस जन्म में मरगया॥ १८ पुत्रको वह बाझण् सदैव स्वम में हेलेगा ॥ २६॥ व हे महामुने ! पूर्वजन्म में इसने मेरा आराषन किया यो वित्रो विरहार्तः सन्मतः कामविमोहितः ॥ सोऽस्याः पाणिग्रहं ऋत्वा वेम्णामिसंगता ॥ स्वप्ने रतिसुसं यातु श्रेष्ठं जागरणादिषि ॥ २६ ॥ में वेदों, वेदांगों के पारपामी पुत्र की तरेतस्याः पाएड्यराष्ट्रेषु सोऽधुना यप्र में पतिके समाराम से कुछ समय इस समय पाएड्यराज्य ति से प्रत्येक गात्रे

सुनिये॥ ३१॥ कि जब कभी किसी देशमें स्वप्न में देखेहुए पुराने पतिको देखना तब चतुर तुम उसको जानकेना॥ ३२॥ श्रोर वह बाझण् भी स्वप्नमें देखीहुई मको देखेगा तब सुम दोनोंका आपसमें बात्तीलाप होगा॥ ३३॥ व हे भद्र! तब उसके लिये तुम बहुत शास्त्रवाले अपने पुत्रको दीजियेगा और को उसके हाथमें देदीजियेगा ॥३॥ व तबसे लगाकर हे सुमध्यमे ! उसीक बरामें स्थित होना और स्वप्नमें गतिक सिवा तुम दोनोंका देहवाला श्रीर काल से जब वह दिजोत्तम सृत्यु को प्राप्त होगा तब श्रानिन में पैठकर उसीके साथ मेर स्थान को प्राप्त होगी ॥ ३६ ॥ व हे सुश्च ! तुम्हारे उत्तम नीतिवाली तुम सङ्ग्न होगा थे १४॥ इस व्रतक उत्तमफल MAMMAMAMAMA

 ॥ तस्या राज्या व्यताताया स मानेलें व्यलाचनः ॥ तस्याः पित्राश्च तत्सव रहस्याच्छ धमानेत् ॥ ४० ॥ क्षणेनाद्रशतं गता॥ ३८॥ सापि बाला वरं लब्ध्वा पावंत्याः करुणानिषः॥ अवाप परमानन्दं षु जयामास .रे ॥ तृदा स्वतनयं मट्रे तस्मै देहि बहुश्रुतम् ॥ फजमस्य त्रतस्याग्रयं तस्य हस्ते समर्थय ॥ ३४ ॥ ततः व वशे तिष्ठ सुमध्यमे ॥ युवयोदेहिकः मङ्गो माभूतस्वप्ररताहते ॥ ३५ ॥ कालात्पञ्चत्वमाणने तस्मि नं विचंक्षणा॥ ३२॥ त्वां द्रक्ष्यति स विप्रोपि सुनयां स्वप्रलक्षणाम्॥ तदा परस्परालापो युवयोः संभ नित प्राप्स्यते परमं पद्म ॥ ३७ ॥ सून उबाच ॥ इत्युक्त्वा त्रिजगन्माता द्न्वा तस्य मनोरथम् ॥ तयोः हामांगे श्रुण मे प्रमं वचः ॥ ३१ ॥ यदा कदापि भत्तारं कापि देशे प्रातनम् ॥ द्रध्यमि स्वप्नदृष्टं ने ॥ अभिन प्रविश्य तेनैव सह यास्यासि मत्पदम् ॥ ३६ ॥ पुत्रस्ते मविता कुभ्रु सर्वलोकमनोरमः

प्रमहोगा और संपत्तियां होंगी व उत्तम स्थान मिलेगा ॥ ३७॥ सूतजी बोले कि यह कहकर त्रिलोककी माता पार्वतीजी उसके लिये मनोरथको 1 क्षग्एभर में अन्तर्धान होंगई ॥ ३⊏ ॥ और वह कन्या भी द्या की निधि पार्वतीजी से वरको पाकर बड़े छानन्द को प्राप्त हुई और उसने ब उस रातक बीतने पर नेत्रों को पाकर उस धर्मझ मुनिन उसके माता, पिनासे एकान्त में उस सब बुत्तान्त को कहा॥ ४०॥ प्रहाधनं

में मर्भ को घारण किया ॥ ४३ ॥ और पतिसे रहित उस शारदा सती को गर्भिणी सुनकर सबों ने धिकार ऐसा कहा व लागों ने उसको परपति-॥ ४४ ॥ श्रीर मरेहुए उसके पतिके जो जाति व कुलके बन्धुलोग थे वे उस दुस्सह वार्ता को सुनकर उसके पिता के घरको गये ॥ ४४ ॥ इसके सि व यशस्विनी शाखासे धृष्टकर और उनके ऊपर द्या करके इच्छा के अनुकूल गतिवाले मुनि चलेगये॥ ४१ ॥ इस प्रकार दिनों के बीततेहुए क क्षणामें मुखके बढ़ानेवाले पतिके समागम को स्वप्न में पाया ॥ ४२ ॥ और पार्वती के बरदान से उत्तम बतवाली शारदा ने स्वप्न में भी पित

यामामुः कि कुर्म इति माषिषाः ॥ ४६ ॥ तत्रोचुः के च सदास्तां बालां प्रति विनिद्याः ॥ एषा पापम एगमन्त्र्य शारदां च यशस्विनीम् ॥ विधायानुग्रहं तेषां ययौ स्वैरगतिमीनेः ॥ ४१ ॥ एवं दिनेषु ॥ दबार गर्भ स्वप्निषि मतुः सङ्गानुमाबतः ॥ ४३ ॥ तां श्रुत्वा मतृरहितां शारदां गर्भिषाँ मतीम् ॥ सर्वे धि च प्रतिक्षणम् ॥ मतुः समागमं लेमे स्वप्ने मुखविवर्धनम् ॥ ४२ ॥ गोयां वरप्रदानेन शारदा स्तां जारिणाति जगुजनाः॥ ४४॥ संपरेतस्य तद्रतुर्ये जातिकुलबान्धवाः॥ तां बातां दुःसहां श्रुत्वा यगुरू रम्॥ ४५॥ अथ सर्वे समायाता प्रामग्दाश्च पांपेडताः॥ समाजं चांकरे तत्र कुलग्दः समान्वतम्॥ ४६ नमाहूय शास्त्रां विनताननाम् ॥ श्रतजेयन्सुसंकुदाःकेदितासन्पराङ्मुखाः ॥ ४७ ॥ आये जासिणि विष्टितम् ॥ अस्मत्कुले मुदुष्कीर्ति कतवत्यसि बालिशे ॥ ४⊂ ॥ इति संतर्जयन्तस्ते ग्रामट्दा मनीपि ॥ बाला

के. वृद्ध व परिडत लोग आये और उन्होंने कुलवृद्धों समेत समाज किया॥ ४६ ॥ और गर्भिया तथा नीचे भूँकेहुए मुखवाली शारदा को तिहुए कुळ लोग डरवानेलगे व कोई विमुख होगये॥ ४७ ॥ व उन्होंने कहा कि हे दुर्बेदे, जारिशि ! तेग यह क्या कमें है हे बालिशे ! तुने किया ॥ ४८ ॥ इस प्रकार उरवाते हुए वे गाँव के बृद व विद्वान् लोग सब सम्मति करनेलगे और क्या करें यह कहनेलगे ॥ ४ उपरान्त सब गांत्र

उस कन्या के विषय में यह कहा कि यह पापनुद्रियाली कन्या दोनों वंशों को नाश करनेवाली है ॥ ४०॥ और इसको मुंडनकर य कानों

॥ आकाश में उपजी हुई इस वाणी को सुनकर सब उसके माता, पितादिक प्रसन्न हुए ॥ ४४ ॥ तदनन्तर संभ्रम समेत सब गाँव के नासिकाको काटकर अपने गोत्रसे अलग करके गाँव से बाहर यह निकाल दीजावै॥ ४१ ॥ इस प्रकार सब विचारकर उसको वैसाही करने के लिये उद्यत आकाश में उपजी हुई अगोचर बाखी सुन पड़ी ॥ ४२ ॥ कि इसने पाप नहीं किया है और कुल का दूषण नहीं किया है व इसका बतमकू स्री उत्तम श्राचरणवाली है।। ४१ ॥ और इसके उपरान्त जो मनुष्य यह कहेंगे कि यह स्री जारिसी है दोष से मृद उन लोगों की जिह्ना देरतक चुप होकर डरकर नीचे मुल करके खड़े होगये॥ ४६॥ श्रीर यहां पर कोई विश्वास न करनेवाले लोगों ने यह कहा कि वास् हिधा मिन्ना ॥ सुमुद्धः किचिदानन्दवाष्पविन्द्र-कुलोत्तमाः ॥ कुलिक्षियः प्रमुदितास्तामुद्दिश्य समाश्व ततः संप्रजयामासुस्तां बालां ज्ञातिबान्धवाः ॥ बान्धवाश्र स्नियो हदाः शशंसु ड़ा दो खएड होगई और वे क्षणमरमें कीटों को उगिलने लगे ॥ ४७ ॥ तदनन्तर कुटुम्ब के बन्धु लोगों ने उस खीकी पूजा किया बहुत अच्छा बहुत अच्छा ऐसी प्रशंसा किया ॥ ५८ ॥ श्रीर कुलमें उत्तम कितेक लोग श्रानन्द के श्रांसुवों को छोड़नेल न चेतस्यास्मुचारत्रयमङ्गना ॥ प्रश् ॥ इतः त्रतः॥ ४१ ॥ इति सर्वे समालोच्य तां तथाकतुमुचताः॥ अथान्तारक्षे संभूता शुश्रुवे वागग प्रजह्रपुस्तस्या जननजिनकाद्यः॥ १५ ॥ ततः समिभ्रमाः सर्वे ग्रामघृदाः समाजनाः ह्यविनाशिनी ॥४०॥ कृत्वास्याः केशवपनं बित्त्वा कर्णों च नासिकाम् ॥ निर्वास्यता विद्यिते॥ ५४॥ इत्यन्तारिक्षे जनितां बाण तास्तस्थुरघोमुखाः ॥ ५६ ॥ तत्र केचिद्विश्वस्ता मिथ्यावाणीत्यवादिषुः ॥ तेषां तं पापं न चैन कुलदूषणम् ॥ त्रतमङ्गो न |दिन्ति ये ॥ तेषां दोषविमुद्धानां सद्यो जिह्या ि = 9X = निस्रणात् ॥ H 12 8% थोड़ी हुए इसके उपरान्त

यह निश्चयकर उत्तम श्राचरण में चलायमान नहीं हुई है ॥ ६० ॥ इस प्रकार संश्य में पैठेहुए चित्रवाले सब सभाजनों को देखकर वहां एक ोक के तत्व को जाननेवाला था उसने कहा ॥६१॥ कि जो देखा व सुनाजाता है यह मायामय संसार है और इस क्षामर म्हनेवाले संसार में 1 असंभव है ॥ ६२ ॥ व निरूपण न करने योग्य तथा असंभव अर्थवाला संसार माया से उत्पन्न होता है और माबा ईश्वर के वश में है व र वहां अन्य लोगों ने यह कहा कि देवता भूठ नहीं कहता है क्योंकि इसने कैसे गर्भ को अथ तत्रापरे प्रोचुहेंबो बद्ति नास्तम् ॥कथमेषा द्षो मर्भ शीलान्न चलिता ध्रवम् ॥६०॥ इति सर्वान्स रायाविष्टचेतसः ॥ विलोक्य ब्हस्तत्रैको सर्वज्ञो लोकतत्ववित्॥ ६१॥ मायामयमिदं विश्वं द्र्यते श्र्यते उसको उद्देश कर सममाने लगी ॥ ५६

कीन जानता है।। ६१।। क्येंकि यूपकेतु राजर्षि का वीर्थ जलमें गिरपड़ा श्रोर दीर्थ समेत उस जल को पीकर बेश्या ने गर्भ को धारण्ण विभांडक मुनि के वीर्थ को जल के साथ पीकर हरिश्वीन गर्भिणी होकर ऋष्यश्वेंग को पैदा किया है।। ६४ ॥ श्रीर मुराष्ट्र राजा के हाथ क्षण गर्मिणी होकर तापस मुनि को पैदा किया है।। ६६॥ वैसेही सत्यवती स्त्री मछली के पेटसे पैदा हुई है श्रीर महिषामुर मैसी के गर्भ से श्रोर पुरातन समय स्त्रिय़ों दयासे गर्भ में उत्पन्न हुई हैं व वसुदेव से रोहिणी के पुत्र हुआ है।। ६८॥ और देवताओं व महर्षियों के शाप व भाव्यं किमभाव्यं वा संसार्ऽस्मिन्सणात्मक्॥ ६२॥ आनिक्ष्यमभूतायं मायया जायते स्कुटम्॥ इश्व ६४॥ मुनेविमाएडकस्यापिशुकं पीत्वा महाम्ममा ॥हरिष्णी गर्भिष्णी भूत्वा क्रष्यश्रङ्गमम्यत ॥ ६५॥ या राज्ञः करं स्पष्टा सगाङ्गना ॥ तत्थ्रणाङ्गाभेषी भूत्वा मुनि प्राप्तत तापसम् ॥ ६६ ॥ तथा सत्यवत गर्मसंभवा॥ तथैव महिषीगमों जातश्च महिषासुरः ॥ ६७॥ तथा सन्ति पुरा नार्यः कारुएयाद्गर्भसंभवाः या तस्य को वेद चेष्टितम् ॥६३॥ यूपकेतोश्च राजपेः शुक्रं निपतितं जले ॥ सशुक्रं तज्ञलं पीत्वा वेश्या ग महपींषां शापेन च बरेण च ॥ देवेन रोहिएयास्तनयोऽभवत् ॥ ६८ ॥ देवताना

त्व भी कमें होता है बहमी योग्य होता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ६१ ॥ मुनि के शाप से साम्ब के पेटसे मुसल पैदा हुआ है और मुनियों के ानाश्य राजा के गर्भे हुआ है ॥ ७० ॥ और निश्चय कर यह कल्याशी व अनिन्दित शारदा महर्षि के चरशों को सेवनेसे व महाबत के प्रभाव [का श्रीर उसने उन सब स्थियों से बड़े श्रद्धत श्रपने बतान्त को कहा ॥ ७३ ॥ तद्नन्तर जानते हुए सब लोग उस सतीको मानकर प्रसन्न हुए बलोग अपने अपने घरको गये॥ ७४ ॥ इसके उपरान्त उत्तम समय प्राप्त होनेपर निर्मल आशयवाली शारदा ने बाल सुयों के समान हेये हैं॥ ७९ ॥ इस विषय में इससे एकान्त में खियां सत्य धृंखें तब महाजन लोगों की सन्देह निवृत्त होगी ॥ ७२ ॥ तद्नन्तर उसके वचन संश्यः ॥ ६६ ॥ साम्बस्य जठराजातं मुसलं मुनिशापतः ॥ युवनाश्वस्य गर्भोऽभूनमुनीनां मन्त्रगीर गुरुणा काले लोकमनोरमः ॥ स शारदेय एवेति लोके रूयातिमवाप ह ॥ ७७ ॥ ऋग्वेदमष्टमे वर्षे जूनमेषापि कल्याणी महर्षेः पादमेवनात् ॥ महात्रतानुभावाच् धत्ते गर्भमनिन्दिता ॥७१ ॥ आस्मिन्नथे ॥ ७५ ॥ स कुमारो महोदार्जक्षणः कमलेक्षणः ॥ अवाष्य महतीं विद्यां बाल्य एव महामतिः ॥ ७६ । यं एच्छन्तु योषितः॥ ततो निष्नमंदेहो भविष्यति महाजनः॥७२॥ ततस्तद्वनादेव तामएच्छन्धिय यः श्रांम तत्मर्भे सा स्वर्तां महाद्वतम् ॥ ७३॥ विजानन्तस्ततः सर्वे मान्यित्वा च तां सतीम् ॥ मोद्म : प्रयमुः स्वं स्वमालयम् ॥ ७४ ॥ अथ काले शुमे प्राप्ते शारदा विमलाशया ॥ अमृत तनयं बाल गणम् ॥ दशमे सामवेदं च लीलयाध्यगमत्मुधीः ॥ ७८ ॥ अथ त्रिलोकमहिते संप्राप्ते । T 年年 to

उस

॥ ७४ ॥ और बड़े उदार लक्षणींवाला वह कमललोचन बालक बड़ी विद्या को पाकर बाल्यावस्थाही में बड़ा बुद्धिमान् हुआ ॥ ७६

में गुरु से यज़ीपबीत किया हुआ लोकोंने सुन्दर बह संसार में शारदेय ही ऐसी प्रतिदि को प्राप्त हुआ ॥ ७७ ॥ और उत्तम बुदिबाल

सामेद य नमें में यजुनेद और दशमें में लीला से सामेद को पढ़ लिया॥ ७८॥ इसके उपरान्त त्रिलोक से पूजि

इक्ट्रे

कैसे पेट में धारण किया गया है।। बदा। शारदा बोली कि हे स्वामिन्। सब

उससे यह पूंछी हुई आँमुवों समेत लोचनोंवाली उस खीने बाल्यावस्था में विधवा होनेका कारण व आपना बुसान्त कहा ॥ देश ॥ किर उस

किसकी स्ती हो और कीन देश है व किसकी कन्या हो और क्या नाम है यह बसनेवाले सबलोग गोकएकिंगको गये ॥ ७६ ॥ और शारदाभी अपने पुत्रके साथ गोकएकिंतको चलीगई॥ ८०॥ श्रीर वहां उसने मदेव स्वप्त दर ॥ और वह बाह्मण् भी रूप तथा लक्षणों से लक्षित तथा स्वप्न में सदैव भोगी जाती ति देनेवाली उस स्त्री को देखकर ॥ द साम में अपने शरीर से उपजे हुए उस कुमार को भी देखकर विस्मय संयुत हुआ । पति को दिजों व बन्धुगाएँ। से घिरे तथा आये हुए देखा ॥ ८१ ॥ व उसको देख कर प्रेमसे पूर्ण तथा रोमांचित शारिवाली शारदा आँसुवों माया॥ ८४ ॥ व उसने कहा कि हे भद्र ! जो कुछ तुम्हारे मनमें स्थित हो उसको में पूछना चाहता हूं यह पहले कहकर उसको एकान्त जिक्षितम् ॥ प्रवेजन्मनि भत्तारं हिजवन्धुजनावृतम् ॥ ८१ ॥ तं दृष्टा प्रेमनिविषा पुलकाङ्कितविग्रहा ॥ गसरा तस्यो तन्त्यस्तलोचना॥ ८२ ॥ स च विग्रोऽपि तां दृष्टा रूपलक्षण्णलक्षिताम् ॥ स्वप्ने सदा भुज्य मित्तमः॥ कथं धृतो वा जठरे बालोऽयं चन्द्रमन्निमः॥ ८८॥ शारदोवाच॥ एष मे तनयः स्वामिन्सवं ा. सर्वे जनाः सर्वनिवासिनः ॥ ७६ ॥ शारदापि स्वपुत्रेषा गोकर्षा प्रययो सती ॥ ८० ॥ तत्रापश्यत्समायातं नो रतिदायिनीम् ॥ ८३ ॥ तं कुमारमिष स्वप्ने दृष्टा चात्मश्रीरजम् ॥विलोक्य विस्मयाविष्टस्तदन्तिक ५४ ॥ भद्रे त्वां प्रष्टुमिच्छामि यर्तिकविन्मनिसि स्थितम् ॥ इति प्रथममाभाष्य रहः स्थानं निनाय का तं कथय बामोर कस्य भायांमि मुत्रते ॥को देशः कस्य वा धुत्री किन्नामेत्यत्रवीच ताम्॥ -६॥ इति ा सा नारी बाष्पलोचना ॥ ञ्याजहारात्मनो हत्तं बाल्ये वैधन्यकारणम् ॥ ८७ ॥ धुनः पप्रच्छ तां बाल त्य ॥ व उसने कहा कि हे वामीर ! तुम कीन हो कहिये व हर उसी में नेत्रों को लगाकर खड़ी हुई ॥

मन्दिर को चलेगये ॥ १७ ॥ यह पुएय कथानक मैंने कहा जो कि पढ़ने व सुननेवाले लोगों को मलीमांति भ्रुक्ति, मुक्ति के

ता, पिता के सम्मत से उसको अपने घरको लेगया॥ ६५ ॥ और वह भी उस बाह्मण के मन्दिर में बहुत दिनोंतक टिककर जब बह

त हुआ तब आनि में पैठकर उसके पीछे चलीगई ॥ ६६ ॥ तदनन्तर वे दोनों स्त्री पुरुप दिन्य

ब बरादिक को बतलाकर बत के अर्थभाग को व बतको धारनेवाले उस बालक को देदिया॥ ६४॥ और वह बाहाण भी प्रसन्न-होकर उस नहीं है तुम मुफ्तको जानते हो व मैं भी तुमको जानती हूं इसवस्तु में हमारा व तुम्हारा दोनों का मनही प्रमाण है ॥ ६३॥ यह कहकर व लाजित हुई श्रीर क्ष्यामर आंधुवों से संयुत मुखवाली होकर धैर्य से इस प्रकार बोली ॥ ६२॥ ( शारदा बोली ) कि हे महामते। परिहास के मेरा पुत्र मेरेही नाम से शारदेय ऐसा कहा गयाहै॥ नह ॥ उसका यह वचन सुनकर द्विजोचमने हँसकर कहा कि हे मामिन ! तुम्हारा बरित्र ष्ट है ॥ ६०॥ कि ब्याह्ही करके तुम्हारा पिते मरगया तो कैसे यह पुत्र पैदाहुआ उसका कारण कहिये ॥ ६१ ॥ उससे कहीहुई इस बाखी ॥ दिञ्यमोगसमायुक्तो जम्मतुः शिवमन्दिरम् ॥ ६७ ॥ इत्येतत्युएयमारूयानं मया समनुविधितम् ॥ पठतां हः ॥ शारदेय इति प्रोक्नो मम नाष्ट्रीय कल्पितः ॥ ८६ ॥ इति तस्या वचः श्रुत्वा विहस्य बाह्मणोत्तमः ॥ च्यताम् ॥ ६ १ ॥ इति तेनोदितां वाणीमाकएयतिव लिज्जिता ॥ क्षणं चाश्रमुखी भूत्या घेर्यादित्यममा शारदोवाच ॥ तदलं परिहासोक्त्या त्वं मां वेतिम महामते ॥ त्वामहं वेद्या चार्येऽस्मिन्प्रमाणं मन आव इत्युक्त्वा सर्वमावेच देञ्या दत्तं वरादिकम् ॥ त्रतस्यार्थं कुमारं तं द्वै तस्मै धृतत्रतम् ॥ ६४ ॥ मोऽपि । कुमारं प्रतिगृह्य तम् ॥ पित्रोरनुमतेनैव तां निनाय निजालयम् ॥६५॥ सापि स्थित्वा बहुन्मासांस्तस्य क्छं हि चरितं तव मामिनि॥ ६०॥ पाणिप्रहणमात्रं ते कत्वा मत्तां मृतः किल ॥ कथं चाथं मुता जातस्त ररे ॥ तिस्मिन्कालवशं प्राप्ते प्रविश्यारिन तमन्वगात् ॥ ६६ ॥ ततस्तौ त्म्पती भूत्वा विमानं दिन्यम की सुनकर वह बहुत कहने से कुछ;प्रयोजन देवीजी से दियेहुए स विद्याओं में प्रवीस य प्रावाच कष्टा क्ष्म भी अधिक 

॥ ६८ ॥ और आयुर्वल, आरोग्य, सस्पत्ति व धन, घ.न्य को बढ़ानेवाला है और स्त्रियों के मङ्गल, सौआग्य, सन्तान व सुख का साथन स्थान को प्राप्त होता है ॥ १०० ॥ इति श्रीस्कन्द्पुराणे बह्योत्तरखराडे देवीद्यालुमिश्रविराचितायां भाषारीकायां शारदारूयानवर्गनंनमिकोनविशोऽध्यायः॥ १६॥ मूहोंके नाशक इस गीरी व महेश्वर व्रतके पुरायकीतीमक्ष्य कथानक को जो भिक्ति एक बार सुनता व कहताहै वह सुखों को भोगकर सनातन । हदाक्ष प्रमाव सो भइ यक वेश्या मुक्त । सोइ वीस अध्याय में चरित ऋहै ऋति गुत ॥ सूतजी बोले कि इसके उपरान्त में संक्षेप से हदाक्ष का

803

म्यम्मु किम् किम्लप्रदम्॥ ६८॥ आयुरारोग्यसम्पत्तिधनधान्यविवर्तनम्॥ स्रोणां मङ्जामोमाग्यसन्तान स् मागान्पदमाते शाश्वतम् ॥ १००॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखएडे शारदाष्यानवर्णनं नामैकोन म् ॥ ६६ ॥ एतन्महाख्यानमयीघनाशनं गौरीमहेशत्रतपुर्यकीतेनम् ॥ भक्त्या सक्रयः श्रुण्याच T: 11 9 & 11 श्रुएवता

या रहरतथन सः॥ ४ ॥ अभाने तु सहस्रस्य नाह्नाः पोड्श पोड्श ॥ एकं शिखायां करयोद्दार्श दाद ाच ॥ अथ रहाक्षमाहात्म्यं वर्णयामि समासतः ॥ सर्वपापक्षयकरं श्रुपवताम्पठतामपि ॥ १ ॥ अभक्नो वा नीचो नीचतरोपि वा ॥ स्ट्राक्षान्थारयेवस्तु मुच्यते सर्वपातकैः ॥ २ ॥ स्ट्राक्षघारणं पुरपं केन वा । ॥ महाबतामिदं प्राहुभुनयस्तत्त्वद्भिनः॥ ३ ॥ सहस्रं धारयेयस्तु स्द्राक्षाणां भृतत्रतः ॥ तं नमन्ति

ं ज़िक सुनने व पढ़नेवालों के भी सब पापों का नाश्यक है ॥ १॥ श्रभक्त या भक्त व नीच श्रोर नीचसे भी आधिक जो रदाक्षों को घारण करता है ज़ार रहायोंको घारण करताहै उसको सब देवता प्रणाम करते हैं और वह शिवजीके समान होताहै ॥ १॥ व हजारके न होने में दोनों सुजाओं ट जाता है ॥ २ ॥ श्रोर रुद्राक्ष धारण का पुर्य किसके समान है व तत्त्वद्र्शीं मुनियोंने इसको महावत कहा है ॥ ३ ॥ श्रोर वर्तों का धारने

श्वतम् ॥ १२ ॥ एकवक्राः पञ्चवक्रा एकादशमुखाः परं ॥चतुदंशमुखाःकंचिद्दद्राक्षा लोकप्रजिताः॥ १३ ॥ प्रजितो नित्यं हद्राक्षः शक्करात्मकः ॥ दरिद्रं वापि कुरुते राजराजिश्रयान्वितम् ॥ १४ ॥ अत्रेदं पुरस्य वेवाला एक भी हद्राक्ष जिसके अंगमें नहीं है उसका जन्म निर्थक है यदि त्रिपुष्ड् से रहित होते ॥ १० ॥ श्रीर मस्तक में हद्राक्ष को ति होते हैं ॥ १३॥ नित्य मिक्त मे पूजा हुआ शंकरात्मक रहाक्ष निर्धनी मनुष्य को भी राजराज की लक्ष्मी से संयुत करता है ॥ १४॥ विद्यान् हैं॥ =॥ व रदाक्ष की मालासे जपा हुआ मन्त्र अमित फलको देताहै और बिन रदाक्ष से जप पुरुषों को उतनेही फल को देताहै॥ ६॥ और ते स्नान करता है उसको गङ्गास्नान का फल होता है इसमें सन्देह नहीं है॥ ११॥ श्रोर जो जल के स्नान के विना रुद्राक्ष को पूजता निरचयकर पाता है जोकि खिड़ के पूजन का होता है॥ १२॥ श्रोर एकमुख, पांचमुख तथा श्रन्य गेरह मुखवाले व कोई चीदह मुखवाले सी ब्राठ रदाक्षों को जो धारण करता है वह भी शिवजीकी नाई पूजा जाता है ॥ ६॥ श्रीर मोती, मूंगा, स्फटिक, चांदी, वैदूर्य व सुवर्ण समेत रदाक्षों को ण करता है वह शिव होजाता है ॥ ७॥ श्रीर जैसे मिलें वैसे रदाक्षों को भी जो केवल धारण करता है उसको पाप नहीं छूते हैं जैसे कि श्रन्थकार सूर्य एक चोटी में श्रीर हाथोंमें बारह बारह धारण करें ॥ ४ ॥ व गले में बचीस और मस्तक में चालीस तथा एक एक कान में छः छः और बक्षस्थल ॥ हार्मिश्तकएठदेश तु चत्वारिशतु मस्तक्॥ एकक्कण्योः षद् षड् वसस्यष्टोत्तरं शतम्॥ ६॥ यो धार न्रिड्बत्सोपि युज्यते ॥ मुक्ताप्रवालस्फटिकरीप्यवेद्भयकाञ्चनैः॥ समेतान्यारयेवस्तु रुद्राक्षान्स शिवो भ ास्य जायते नात्र संश्यः ॥ ११ ॥ हड्राक्षं युजयेवस्तु विना तोयामिषेचनम् ॥ यत्फलं लिङ्ग्युजायास्तदे ों मन्त्रोऽनन्तफलप्रदः॥ अरुद्राक्षो जपः धुंसां तावन्मात्रफलप्रदः॥ ६॥ यस्याङ्गे नास्ति रुद्राक्ष एकोपि ॥ तस्य जनम निरर्थ स्यात्रिष्ठएड्रहितं यदि ॥ १०॥ क्ट्राक्षं मस्तके बह्या शिरस्स्नानं करोति यः॥ गङ्ग केवलानापे. रुद्राक्षान्यथालामं विमत्तिं यः ॥ तं न स्पृशन्ति पापानि तमांसीव विभावसुम् ॥ < ॥ रुद्राक्ष मक्त्या सम नेत्।। ७॥ बहुपुर्यदः मालया

स पादित्र चारित्र को वर्गीन करते हैं जोकि सुनने व कहने से भी महापातकों का विनाशकारक है।। १४॥ काश्मीर देश का भदरोन ऐसा उसके मुधमी नामक बलवान् पुत्र हुआ ॥ १६ ॥ श्रीर उत्तम गुण्याला कोई तारक नामक उसके मन्त्री का पुत्र राजपुत्र का बड़ा ॥ १७ ॥ वे दोनों रूप से सुन्दर बालक बड़े स्नेही थे श्रीर विद्या के श्रभ्यास में परायण् वे दोनों साथही कीड़ा करते थे ॥ १८ ॥ श्रीर दाक्ष का भूषण किये उदार श्रंगवाले वे दोनों धूमते थे व सदैव भस्म को घारण किये रहते थे॥ १६ ॥ श्रौर सुवर्ण व रत्नमय हार, वजुल्ला, प्रियन्ति मनीषिणः ॥ महापापक्षयकरं अवणात्कीत्तीत्राद्षि ॥ १५ ॥ राजा काश्मीरदेशस्य भद्रसेन र भी उन्होंने रहाक्षों को नहीं छोड़ा॥ २२ ॥ उस काश्मीर देश के राजा के घरमें साक्षात ब्रह्मा की नाई पराशरजी यकायक प्राप्त हुए ॥ २३ ॥ को पूजकर धर्मधारियों में श्रेष्ठ राजाने सुस्वपूर्वक बैठे हुए त्रिकालज्ञ महासुनि से पूछा ॥ २८ ॥ राजा बोले कि हे मगवन् क भूषण को छोड़कर वे रुद्राक्षों को घारण करते थे ॥ २०॥ श्रीर नित्य रुद्राक्ष की माला पहने व रुद्राक्ष का हाथों में कङ्कण पहने तथा रुद्राक्ष सदैव रुदाक्ष के कुएडल पहने रहते थे।। २१ ॥ श्रीर सुवर्ग व रत्नादिकों के भूषण् में मिट्टी के हेला व पत्थर की दृष्टिंसे देखते थे और न्य सखा परमशोमनः॥ १७॥ ताबुभौ परमस्निग्धौ कुमारौ रूपमुन्दरौ ॥ विद्याभ्याप्तरौ बाल्ये सह तुः॥ १८॥ तौ सदा सर्वगात्रेष्ठ रुद्राक्षकृतभूषणौ ॥ विचेरतुरुद्राराङ्गौ सततं मस्मधारिणौ ॥ १६॥ हा तस्य धुत्रोऽभवदीमान्मुधर्मानाम वीर्यवात् ॥ १६ ॥ तस्यामात्यमुतः कश्चितारको नाम सहुणः ॥ व कृषडलादिविभूषणम् ॥ हेमरत्नमयं त्यक्त्वा रुद्राक्षान्द्धतुश्च तौ ॥ २० ॥ रुद्राक्षमालिनौ नित्यं रुद्राक्ष ह्दाक्षक्एठामर्षा मदा हद्राक्षक्रएडली॥ २१॥हेमरनाचलकारे लोष्ट्पापाष्ट्रशंनी॥ नोध्यमानानिष न्वमुज्ञताम् ॥२२॥ तस्य काश्मीरराजस्य गृहं प्राप्तो यहच्छ्या ॥पराशरो मुनिकरः साक्षादिव पिताम मचीयत्वा विधिवद्राजा धर्मभृतां वरः ॥ पप्रच्य मुखमासीनं त्रिकालज्ञं महामुनिम् ॥२४॥ राजावाच् । को पूजकर उत्तम मित्र हुआ। है सदैव सब अंगों में ग करकड़्ण

570 30

हि मेरे मन्त्री का पुत्र भी नित्य रुद्राक्ष को बारण करते हैं व रत्नों के भूषण में इच्छा नहीं करते हैं ॥ २४॥ रत्नों का भूषण पहनने में सदैव हमारे वचनोंको उझ्रङ्घनकर रुद्राक्षही में तत्पर रहते हैं ॥ रह ॥ और कभी किसीने इन बालकों को सिखलाया नहीं है तो यह स्वाभाविकी बुत्ति ॥२०॥ पराशरजी बोले कि हे राजन् ! सुनिये बुद्धिमान् तुम्हारे पुत्र व तुम्हारे मन्त्री के पुत्र का जैसा आश्चर्यदायक पहले का बृत्तान्तहें वैसा में पुरातन समय नन्दिश्राम में श्रुगार से सुन्दर रूपवाली कोई महानन्दा ऐसी प्रसिद्ध वेश्या हुई है ॥ २६ ॥ उसके पूर्ण चन्द्रमा के समान क्षत्र व केसे बालकों की हुई कहुंगा॥ २८॥ कि सिखलाये हुए भी वे

ण नवर बाउउवलानि च ॥ ३३ ॥ गन्धकु इमकरत्री कपूरागुरुलेपनम् ॥ चित्रमाल्यावतंसश्च यथष्टं. मृष्ट भगवन्ने एतो मे सीप मन्त्रिस्तश्च मे ॥ ह्राक्षधारिणौ नित्यं रतामरणनिः स्पृहो ॥ २५ ॥ शास्यमानावपि सदा रत्नाकल्पपरिग्रहे ॥ विलिखितास्मद्यनौ हद्राक्षेष्वेव तत्परौ ॥ २६ ॥ नोपदिष्टाविमौ बालौ कदाचिद्रपि केन चित् ॥ एषा स्वामाविकी छत्तिः कथमासीत्कमारग्रोः ॥ २७ ॥ पगणा जनान ॥ धन्म गणा नि रङ्गारजाजिताकृतिः॥ २६ ॥ इतं ग्रुणेन्दुसङ्गारां यानं स्वर्णविराजितम् ॥ चामराणि सृद्र्यहानि पादुकं ानो महिष्यः शतशो दामाश्र शतशस्तया ॥ ३२ ॥ सर्वामरणदीप्राङ्गयो दास्यश्र नवयोवनाः ॥ भूषणा स्वामाविकी द्यतिः कथमासीत्कुमारयोः ॥ २७ ॥ पराशुर उवाच ॥ श्रुणु राजन्प्रवक्ष्यामि तव पुत्रस्य या त्वन्मिनिषुत्रस्य प्राग्ट्तं विस्मयावहम् ॥ २८ ॥ निद्यामे पुरा काचिन्महानन्देति विश्रुता ॥ बभूव ॥ ३०॥ अम्बराणि विचित्राणि महाहाणि युमन्ति च ॥ चन्द्ररिमनिमाः श्राय्याः पर्बङ्गाश्च हिरएम धीमतः॥ यः वारवानेता १

तथा उत्तम द्राहवाले छत्र और सुवर्णमय खड़ाऊं थीं ॥ ३०॥ और बड़े मोलवाले व सुन्दर विचित्र वस्त्र थे तथा चन्द्रमा की किरणों के । के पलैंग थे ॥ ३१॥ और सैकड़ों गाई,भैंसी व सेवक थे ॥ ३२॥ और सब भूषणोंसे चमकते हुए अंगोंवाली तथा नवीन यौवनवाली दासियां नवीन रहों से उज्ज्वल बड़े क्रोमती भूषण्ये॥ ३३॥ श्रीर चन्द्रन, कुंकुम, कराती व कपूर तथा श्रमुर का लेपन श्रीर विचित्र माला व शिरोभूषण् तथा

स्कं अ

ख्य मोजन था ॥ १८ ॥ और अनेक भांति के विचित्र वितानों में संयुत तथा अनेक प्रकार के घान्यों से संयुत व बहुत हज़ार रह्यों से तगी थी ॥ ३६ ॥ और सदैव शिव भी की कथा में आसक और शिवनाम की कथा में उत्कंठित थी और शिवमकों के चरणों को प्रणाम करने नोड़ मंख्या से अधिक धन था।। ३४॥ इस प्रकार ऐश्वर्थ से संयुत इच्छाके अनुकूल विहार करनेवाली वेश्या सत्य के धर्म में परायश ाकि में परायम् थी॥ ३७॥ और कीड़ा के कारण वह वेश्या नाट्यमएडप के मध्य में ठड़ाक्षों से एक बानर व एक मुर्जे को भूषित करके ॥३८॥

ोत्सुका ॥ शिवभक्ताङ्घयवनता शिवभक्तिस्तानिशम् ॥ ३७ ॥ विनोदहेतोः सा वेश्या नाट्यमण्डप ह्याक्षेभूषियित्वेकं मर्कटं चैव कुक्तुटम् ॥ ३८ ॥ कस्तालैश्च गीतैश्च मदा नर्तयति स्वयम् ॥ धुनश्च वि स्रीमिः परिवारिता ॥ ३८ ॥ रहाक्षेः कृतकेग्रुरक्षांभरणभूषणः ॥ मर्कटः शिक्षया तस्याः सदा चत्यति ३४ ॥ नानाचित्रवितानाळां नानाघान्यमयं गृहम् ॥ बहुरत्नसहस्राद्धां कोटिसंख्याधिकं धनम् ॥ ३५॥ तस्याः कश्चिहेश्यः शिवत्रती ॥ आजगाम सहद्राक्षिष्ठिएड्डी निर्ममः कृती ॥ ४२॥ स विश्वह्रम पन्ना वेश्या कामविहारिणी ॥ शिवधुजारता नित्यं सत्यधर्मपरायणा ॥ ३६ ॥ सदाशिवकथासक्रा ॰ ॥ शिखायां बद्दरद्राक्षः कुक्कटः कपिना सह ॥ चिरं चत्यति चत्यज्ञः पश्यतां चित्रमावहन् ॥ ४१॥ एवं विभवस श्वनामकृ

ाश्चर्य प्राप्त कराता हुआ वह वानर के साथ बहुत देरतक नाचता था ॥ ४१ ॥ एक समय उसके घरको कोई शैव वेश्य आया जोकि मतारहित तथा पुरचवान् था ॥ ४२ ॥ और उत्तम पहुँचे में वह बड़े रहों से जिटित श्रेष्ठ कङ्कण को प्रहने व भस्म को पारण किये था तों से आपही नचाती थी और किर सिखवों से विरी हुई वह उच स्वर से हँसती थी॥ ३६ ॥ और रुद्राक्षों से किये हुए बजुझा व गा बानर उसकी शिक्षा मे सदैव ब्रानर की नाई नाचता था ॥ ४० ॥ श्रीर चोटी में बैधे हुए रहाक्षवाला मुर्धा जोकि चृत्य को जानता MANAMAMA

मधो है.

कङ्कण को देता है तुम तीन रात तक मेरी खी होतो ॥ ४० ॥ इस व्यवहार में चन्द्रमा व सूर्य साक्षी हैं हे थिये ! तीन बार सत्य काम करनेवाली वेश्या हैं पतिवता नहीं हैं और हमारे कुलके योग्य वर्म व्यभिवार है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४८ ॥ यदि रहोंसे जेटित इस ाम दोगे तो मैं तीन दिन श्रहनिंश तुम्हारी स्त्री हुंगी ॥ अरु ॥ वैश्य बाला कि हे वारवह्मभे ! वैमाही होगा यदि तुम्हारा बचन सत्य स् के समान जलते हुए ॥ ४३ ॥ उस आये हुए बैश्य को बड़ी प्रसन्नता से पूजकर उस आश्चर्य संयुत बेश्या ने पहुँचे में बंगे हुए उस नमें यदि तुम्हारा मन अभिलाष करता है तो बहुत प्रसन्न होकर उसीको लीजिये और इसका क्या मूल्य दोगी ॥ ४७ ॥ वेश्या बोली कि हम हहा॥ ४४॥ कि हे साथो। महारत्नमय जो यह कंक्या तुम्हारे हाथमें स्थित है दिच्य कियों के भूषण के योग्य वह मेरे मन को हरता है॥ ४४॥ से संयुत हाथ के भूषण में चाहवाली उस बेश्या की देखकर उदारबुदियाले उस वैश्य ने मुसक्यान समेत कहा ॥ ४६ ॥ (वैश्य बोला) कि हारे तु प्रमाएं शिशमास्करी ॥ त्रिवारं सत्यमित्युक्तवा हृदयं मे स्पृश प्रिये ॥ ५१ ॥ वेश्योवाच ॥ सुप्राता वयं त स्वैरचारिएयो वेश्यास्त न पतित्रताः ॥ श्रास्मत्कुलोचि बरकङ्गणम् ॥ महारनपरिस्तीषं ज्वलन्तं तरुषाक्वत् ॥ ४३ ॥ तमागतं सा गणिका सम्पुज्य भेचारी न संश्ययः॥ ४८॥ यशेतद्रनाखितं ददापि करभूषणम्॥ दिनत्रयमहोरात्रं तव पन्नां भवाम्य ॥ ४४ ॥ महारत्नमयः संऽयं कङ्णस्तिकरं स्थितः । दिञ्यस्रीभूषणोचितः ॥ ४५ ॥ इति तां बररतात्वे सस्पृहां करभूषणे ॥ बीक्ष्योदारमतिवैश्य वेश्य उवाच ॥ तथास्तु यदि ते सत्यं बचनं वारवख्नमे ॥ ददामि रत्नवत्यं त्रिरात्रं भव महजुः ॥ तमेबादत्स्व ते सस्प्रह मनः उवाच ॥ आस्मत्रबवरे दिव्ये तत्प्रकोष्ठगतं विध्य कङ्गणं पाह विस्मिता। वेश्योवाच ॥ किम् ॥ १७ ॥ भाषत ॥ ४६ ॥ वश्य में साथों ददामि । इस प्रकार उत्तम रत

स्कं जु

कि उपरान्त उस बैश्यने उसके लिये रहां का कड़ता दिया व रहमय लिड़को इसके हाथ में देकर यह कहा॥ प्र ॥ कि हे कान्ते मिर प्राणों के म्म में घरकर घरको चलीगई ॥ ४४ ॥ श्रीर परस्रीगामी धर्मवाले उस वैश्य के साथ उस वेश्यांने कायल शच्यांसे शामित पर्लंग पे सुख्यूर्वक शविबिद्धकी तुम रक्षा करना क्योंकि उसकी हानि होना मेरी मृत्यु है ॥ ५४ ॥ ऐसाही होगा यह कहकर यह वश्या रबोंसे उत्पंत्र लिङ्गको लेकर ॥ तदनन्तर आधीरात में नाट्यमएडप के मध्यमें यकायक आग लगगई और उस मएडप का अचानकही घर लिया ॥ ५७ ॥ और जब मएडप ायन किया ॥ ५६

। वेश्या च वश्यश्च दुरन्तं दुःखमापतुः॥ ६०॥ दृष्टा प्राण्समं लिङ्गं दग्धं वेश्यपतिस्तथा॥ स्वयमप्याप्त ।माने तु. सहसोत्थाय संभ्रमात् ॥ सा वेश्या मर्कटं तत्र मोचयामास बन्धनात् ॥ ५= ॥ स मर्कटो मुक्त रित्र पनी मृत्वा तव प्रमो ॥ महध्यमें चरामीति मा तब्द्यमस्पृश्त ॥ ५२ ॥ अथ तस्ये म बेश्यस्त न महामुना ॥ मीतो द्वरं पहुद्राव विध्यागिनकणान्बहुन् ॥ ५६ ॥ स्तम्मेन मह निद्रापं ताम्निङ्गं शक्ती नेघाय प्राविशद् गृहम् ॥ ५५॥ सा तेन संगता रात्रौ वैश्येन विटर्घार्मणा ॥ सुखं सुष्वाप पर्यक्के मृदुतत्त्यो ५६ ॥ ततो निशीयसमये नाटयमएडपिकान्तरे ॥ अकस्मादुत्यितो बिहस्तमेव सहसाग्रणोत् ॥ ५७॥ न्द्रशाम् ॥ लिङ्गं रत्नमयं चास्या हस्ते दत्त्वेदमञ्जवीत् ॥ ५३ ॥ इदं रत्नमयं शैवं लिङ्गं मत्प्राणमंत्रिमम्। या कान्ते तस्य हानिधीतमम्॥ ५४ ॥ एवमस्तिवति सा कान्ता लिङ्गमादाय रत्नजम् ॥ नाट्यमण्डापि

हणों का माड़कर डरकर दूर भागागंत्र ॥ प्रह ॥ और स्तम्म ( खम्म ) समेत जले व खाड खाड कियेहुए उस लिङ्ग को देसकर बेश्या और ने प्राप्त हुए ॥ ६० ॥ और प्राणों के समान लिङ्ग को जलाहुआ देखकर आप भी बैश्य ने बैराम्य को प्राप्त होकर मरने के लिये बुद्धि कायक शीघता से उठकर उस बेश्या ने वहां वानर को बन्धन से छुड़ा दिया।। धट ॥ इस मुर्धा समेत वह बानर बन्धन से कुड़कर

300

किया ॥६१॥ और निवेद के कारण बहुत दु:ख से वैश्य ने उस दु:खित वेश्या से कहा कि शिवलिङ्ग के टूट आनेपर में जीना नहीं चाहता हूं ॥ ६२॥ हे भद्र ! अपने अधिक बलवान् वैश्यों से मेरी चिताको बनवाइ्ये क्योंकि शिवजी में मनको लगाकर में अग्निमें पैठुंगा ॥ ६३॥ यदि बहाा, इन्द्र व विष्णु आदिक देवता अपने नौकरों से चिता को बनवाया ॥ ६५ ॥ तदनन्तर शिवजी की मिक्त से पत्रिश्र वह बुद्धिमान् वैश्य लोगों के देखतेहुए जलतीहुई अभिन ॥ करेंगे तीमी इसी क्षण अमिनमें पैठकर में प्राणों की छोड़दूंगा ॥ ६८ ॥ इस प्रकार पुर हठवाले उस वैश्य की जानकर बहुत दुःस्वित वेश्याने मिलकर सुभको मन अपने नगर से बाहर

तुमुत्सहे ॥ ६२ ॥ चितां कारय मे भद्रे तव भृत्यैर्वजाधिकैः॥शिवे मनः समावेश्य प्रविशामि हुताशनम् ॥ ६३ ॥ यदि ब्रह्मेन्द्रहेन्द्रविष्यामि हुताशनम् ॥ ६३ ॥ यदि बर्वेन्द्रविष्यागिन्द्रवाणि वारयेषुः समेत्य माम् ॥ तथाप्यस्मिन्धणे धीरः प्रविश्यागिन त्यजाम्यम् ॥ ६४ ॥ तभेवं दृह वन्धं सा विज्ञाय बहुदुःखिता ॥ स्वभृत्येः कारयामास चितां स्वनगराहाहः ॥ ६४ ॥ ततः स वैश्यः शिवभक्तियतः प्रदृक्षिणीकृत्य समिद्रमग्निम् ॥ विवेश पश्यतम जनेव धीरः मा चाननाएं मननी क्षेतः ए ॥ ततः स वैश्यः शिवभक्तियतः प्रदृक्षिणीकृत्य समिद्रमगिनम् ॥ विवेश पश्यतम जनेव धीरः मा चाननाएं मननी क्षेतः । ६६ ॥ जन्म महं पनी वैश्यस्यामुष्य संमता ॥ ६८ ॥ कर्मणा मत्क्रतेनायं सतो वेश्यः शिवत्रती ॥ तस्माद् प्रवे ाय मति द्यो ॥ ६१ ॥ निवेदान्नितरां खेदादैश्यस्तामाह हुःखिताम् ॥ शिवलिङ्गे तु निभिन्ने नाहं जीवि नि हताशनम् ॥ सधमंचारिषीत्युक्तं सत्यमेति षश्यष ॥ ६६ ॥ सत्येन श्रीतिमायान्ति देवाि भ्र मिद्धमिनम् ॥ विवेश पश्यतम् जनेषु धीरः सा चानुतापं युनती प्रपेद् ॥ ६६ ॥ अथ सा दुः सिता नारी ग्रनिमंत्रम्॥ सर्वान्त्रन्ध्रन्समीक्ष्यैषं वमाषे कहण् वचः ॥ ६७ ॥ रत्नकङ्कणमादाय मया सत्यमुदाहत क्ष्यामि सहाने म्मत्वा धर्म स म् ॥ दिनत्रय

देखकर ऐसा करुण्यचन बोली॥ ६७॥ कि रहों के कङ्कुण को लेकर मैंने सत्य कहा है कि तीन दिनत्क इस वैश्य की में खी हुंगी॥ ६८॥ व मुभ से कियेहुए रिज्ञया और वह वेश्या दुःख को प्राप्त हुई ॥ ६६ ॥ इसके उपरान्त वह दुःखित वे त्या अपने निर्मल धर्मको स्मरण करके सब बन्धुवों को वैश्य मरगया इस कारण इसके साथ में अनि में पैठूंगी और सूधर्मचारिशी ऐसा कहा गया है इस सत्य को देखिये॥ ६६ ॥ क्योंकि सत्य की प्रदक्षिणा करके

उन आजिल देवदेव जिल

रीहुईसी अचल होकर वैसीही खड़ी होगई ॥ ७४॥ और गिरते हुए आँसुवोंवाली उस विहल, डरी व काँपती तथा अचल की

कर मना किया ॥ ७४ ॥ चन्द्रकला के शिरोभूषण्यावाल य करीड़ों चन्द्रमा, सूर्य व अपिन के समान प्रकाशवाले

पकड़ कर शिवजी ने यह वचन कहा॥ ७६॥ (शिवजी बोले ) कि तुम्हारा सत्य, धर्म, धेर्य व मुभा में निश्चल भक्ति को

वेश्य हाकर आय

भुत्नाहमा

से त्रिलोक के स्वामी प्रीति को प्राप्त होते हैं य सत्य में लगाहुआ उत्तम धर्म है और सत्य में सब स्थित है।। ७० ॥ और सत्य से स्वर्ग व मोक्ष होते हैं और असत्य से उत्तम गति नहीं होती है उस कारण सत्य के आशित होकर में आनि में पैठुंगी ॥ ७१॥ इस प्रकार दृढ़ हठवाली उस बन्धुवों से मना कीहुई भी होने के डरमे प्राणों के छोड़ने का मन किया ॥ ७२ ॥ और शिवभक्षों के लिये सर्वस हेकर सदाशिवजी को ध्यान कर उस आनि की तीन ठिने के लिये खड़ी हुई ॥ ७३ ॥ और अपने चरणों में लगेहुए मनवाली व जलती अग्नि में गिरती हुई उस वेश्या को आपही विश्वात्म ७६ ॥ शिव उवाच ॥ सत्यं धर्मं च ते धेर्यं मार्कि च माय निश्चलाम् ॥ निरीक्षितं त्वत्मकाशं वैश्यो ४.॥ सा तै जिलोक्याखिलदेवदेवं त्रिलोचनं चन्द्रकलावतंसम् ॥ श्राशाङ्कसूर्यानलकोटिमासं स्तब्धेव तः॥ ७७॥ माययारिन समुत्याच्य दम्यनात्राट्यमएडपम् ॥ दम्यं कृत्वा रत्नां न्ने प्रविधोरिम हतार् ॥ ७२ ॥ सर्वस्वं शिवमक्रेप्यो द्रचा ध्यात्वा सदााश्विष्म् ॥ तमिर्निः त्रिः परिकम्य प्रवे मत्यामिकः परो धर्मः सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥७० ॥ सत्येन स्वर्गमोश्रो च नासत्येन परा गतिः ॥ तस्म अत्य प्रवेक्ष्यामि हुताश्रनम् ॥ ७१ ॥ इति सा हदनिर्वन्धा वार्यमाणापि बन्धुमिः ॥ सत्यत्नोपभयाज्ञार् स्थिता ॥ ७३ ॥ तां पतन्तीं समिद्धनौ स्वपदार्थितमानसाम् ॥ वार्यामास विश्वात्मा प्रादुर्भतः शिव वेपमानां जहीकताम् ॥ समाश्वास्य गलहाष्पा तस्यो ॥ ७५ ॥ तां विद्यां परित्रस्तां हें मनो दधे। वेश्या ने सत्य लोप तार्य सम ब्रवीहचः

FF. og. 388 बेश्या छल करनेवाली व स्वध्छन्द्ता के अनुसार काम करनेवाली और लोगों को छलनेवाली होती है परन्तु वही तुम बेश्या होकर सत्य

गये॥ नह। और कालमें मृत्यु को प्राप्तहुए व जो उस बेश्या का नाड्यवाला वानर था वही यह तुम्हारा बालक हुआ व मुगा मन्त्री का पुत्र उस वेश्या समेत उन सबों को परमपद को लेगये ॥ = १ ॥ पराशरजी बोल कि नाट्यमएडप के जलने में जो दूर भागगये थे वे मुश्रों क साथ अगिन में पैठमई ॥ ७६ ॥ इस कारण में तुमको देवताओं को भी दुर्लभ सुखों को दूगा व हे सुश्रोणि ! दीर्घ आयुर्वल, नीरोगता और त करके किर भयंकर जन्म के भयको छुड़ा दीजिये तुम्हारे लियं नमस्कार है ॥ तथ ॥ बहुत झच्छा ऐसा कहकर उसक बचन की कृष्वी, स्वर्ग व रसातल में भी मेरी सुखों में इच्छा नहीं है और तुम्हारे चरश्कमलों के स्पर्श के मिवा में अन्य कुछ नहीं मांगती हूं ॥ दर ॥ र्ग व अन्य जो मेरे बन्धुलोग हैं वे सब तुम्हारा पूजन करते हैं और तुम्हीं में मनकी बृत्ति को लगाये हैं ॥ धरे ॥ मुभ समस इन सबों को जो जो तुम बाहती हो उस उसको मैं तुम्हें दूंगा ॥ द॰ ॥ सूतजी बोले कि शिवजी के ऐसा कहने पर उस बेश्या ने प्रत्युत्तर दिया ॥ द ॥ मर्कटस्तया ॥ ८६॥ कालेन निधनं यातो यस्तस्या नाटयमर्कटः ॥ सोभूत्तव कुमारोऽसो कुकुटो वेश्याः कैतवकारिएयः स्मैरिएयो जनवञ्च काः ॥ सा त्वं सत्यमनुस्मृत्य प्रविष्टारिन मया सह ॥ ७६॥ जेन्मभयं घोरं विमोचय नमोस्तु ते ॥ ८४ ॥ तथोति तस्या वचनं प्रतिन-य महश्वरः ॥ तानमवीश्च नाय परमं पदम् ॥ = ॥ पराशार उवाच ॥ नाटयमएडपिकादाहे यो दूरं विद्धतों धुरा ॥ तत्रावाशिष्टे । आयुर्च परमं दीर्घमारोग्यं च प्रजोन्नतिम् ॥ यदाहिच्क्सि मुश्रोणि ॥ तव पादाम्बुजम्पशांदन्यत्किञ्चिल वे छ्णे ॥ ८२ ॥ एते भृत्याश्च दास्यश्च । बान्धवाः ॥ सर्वे त्वद्चेनपरास्त्विय संन्यस्तव्तयः ॥ ८३ ॥ सर्वानेतान्मया सार्थं नीत्वा तब पर में ते॥ ८०॥ सूत उवाच ॥ इति ब्रुवाति गौरीशे सा बेश्या प्रत्यमापत ॥ ८१ ॥ केश्योबाच ॥ न शस्यामि मोगांस्निद्शदुलंभात् षु भूमी स्वगें रसातले ।

हुआ।। ८७॥ और पूर्व जन्ममें इकट्ठा कियेहुए रुद्राक्ष धारता से उत्पन्न पुराय से बड़े भारी कुलमें पैदाहुए ये बालक यतेमान है।। ८८॥ आर पूर्व जम्म के अभ्यास से शुरूमनवाले ये दोनों रुद्राक्षों को घारता करते हैं व इस जन्म में उन शिवजी को पूजकर उस लोक को जार्वेंगे॥ ८८॥ इन बालकों का यह वृत्तान्त कहागया व शिवमक्ता वेश्याकी कथा कहीगई अन्य क्या पूंछना चाहते हो ॥ ६० ॥ इति श्रीरकन्द्पुरास् ब्रह्मोत्तरलएडे देवीद्यालुमिश्राविराचितायांभाषाटीकायांरद्राक्षमहिम

स्कंंपु.

तः ॥ ८७ ॥ रद्राक्षधारणोङ्कतात्युष्यात्युक्मवाजितात् ॥ कुले महति संजातौ वर्तेते बालकाविमौ॥ ८८॥ रहाक्षान्द्घाते शुद्धमानसौ ॥ अस्मिञ्जन्मनि तं लोकं शिवं संपूज्य यास्यतः॥ ८६ ॥ एषा प्रश्नि च ॥ एर्व ब्रह्मांपैणा प्रोक्तां वाणीं पीयूपसन्निमाम् ॥ आकएर्यं मुदितो राजा प्राञ्जलिःधुनरब्रवीत् ॥ १ ॥ अहो सत्संगमः पुंसामशेषाघप्रशोधनः ॥ कामकोधनिहन्ता च इष्ट्रोग्धा जनस्य हि ॥२॥ मम मायातमो |योःसमुदाहता ॥ कथा च शिवभक्राया किमन्यतप्रदामेन्छांस ॥ ६० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराण ब्रह्मांति मिहिमवर्णनं नाम विशोऽध्यायः॥ २०॥ राजावाच

व में देवताओं में भी उत्तम होगया॥ ३ ॥ हे मुने | इन वालकों का पहले का चरित्र भलीभांति मुना गया और होनेवाले भी अपने पुत्र विनाशक तथा मनुष्यके प्रिय पदार्थ को देनेवाला है ॥ १॥ क्योंकि तुम्हार दर्शनहीं से मेरा मायारूपी अन्धकार नष्ट होगया श्रीर ज्ञान की ात्र हुए व हाथों को जोड़कर फिर उस राजा ने कहा ॥ १ ॥ (राजा बोले) कि श्रहो सज्बनों का समागम मनुष्यों के समस्त पातकों का नाशक प्रमावसों मो चिरजीव नुपाल। इक्किसवें अध्यायमें सोई चरित रसाल॥ सूतजी बोले कि इस प्रकार ब्रह्मपिंसे कहीहुई अमृत के समान वाणी हो॰। हद्राध्याय

ः प्रकाशिता ॥ तव द्रोनमात्रेण प्रायोहममरोत्तमः ॥३॥ श्रुतं च प्रवेचारितं बालयोः सम्यगेतयोः ॥ मिष

॥ है॥ 8॥ कि इसका आयुर्वेल कितने वर्ष है व कैसा भाग्य है और विद्या, यहा, शक्ति, श्रदा व भक्ति कैसी है यह कहिये॥ पू ॥ है मुने ! शिता से कहने योग्य हो क्वेंकि में तुम्हारा शिष्य हूं य सेवक हूं और तुम्हारी शर्या में पात हूं॥ ६॥ पराशरजी बेल कि इसमें जो कुछ उसको में कैसे कहसका हूं कि जिसको सुनकर धैर्यवान् भी मनुष्य विषाद को प्राप्त होयेँ॥ ७॥ तीभी हे महीपते! सत्यता से पूंत्रते हुए कहने योग्य भी चरित्र को कहुंगा ॥ द ॥ इस तुम्हारे पुत्रके बारह वर्ष क्यतीत हुए हैं श्रीर इसके बाद सातवें दिन यह मरजावेगा ॥ ६ ॥

पिते पुनर्क्यामि ते हितम् ॥ ११ ॥ सगाित्यरा निरालोकं यदेकं निष्कलं परम् ॥ चिहानन्द्मयं ज्योतिः लः शिवः॥ १२॥ स एवादो रजारूपं सृष्टा ब्रह्माणमात्मना ॥ सृष्टिकमनियुक्ताय तस्म वेदाश्च दन मि मेर्युत्राचरणं सुने ॥ ४॥ अस्यायुः कति वर्षाणि भाग्यं वह च की दशास् ॥ विद्या कीरिश्च शाक्रिश्च वर्षाणि द्वादशात्ययुः॥ इतः परं प्रपचेत सप्तमे दिवसे मृतिम् ॥ ६ ॥ इति तस्य वचः श्रुत्वा कालकृट तथापि निर्धितीकेन मावेन परिष्टच्छतः ॥ अवाच्यमपि वक्ष्यामि तव स्नेहान्महीपते ॥ = ॥ अमुष्य श्ररउवाच ॥ अत्रावाच्यं हि यत्किचित्कथं श्राक्रोसिम शंसित्म्॥ यच्छत्वा धृतिमन्तोषि षिषादं प्राप्त म की हशी॥ ॥ ॥ एतत्सर्वमशोपेण मुने त्वं वकुमहीं ।। तव शिष्योहिम भृत्योहिम शारणं त्वां गतोह्म्य मुचित्रतः सहसा भूमो पतितो त्रपतिः शुचा॥ १०॥ तमुत्याप्य समाश्वास्य स मुनिः करणार्त्रयीः। युर्जनाः॥७॥ स आचः कन हम्। ६॥ पर

गिर्मुत केवल शिवजी हैं ॥ १२ ॥ पहले उन्होंने अपना से रजोह्प प्रह्मा की रचकर सृष्टि के कर्म में लगहुए उनके लिये वेदों को े उसके इस बचन को सुनकर राजा शोक से बकायक मुस्कित होकर गिरपड़ा ॥ १० ॥ उसको उठाकर व समभाकर दया से नघवृद्धिवाले हे चुपते ! तुस सत डरो में तुस्हार हितको कहूंगा ॥ ११ ॥ सृष्टि से पहले जो एक निरझन व कलारहित तथा श्रेष्ठ चैतन्यात्मक आनन्दमंब विषके समान कहेहुए जम मनि ने कहा कि

羽。 28

शिच व अत्रि आदिक सब मुनियों ने धारण किया और उन लोगों से उनके शिष्यों ने उसको प्रहण किया ॥ १८ ॥ और कम से आयेहुए ामें से यजुबंद के मध्यमें समस्त उपनिषद्कि। सार यह हदाध्याय ब्रह्मा के दक्षिणवाले मुखसे निकला है ॥ १७ ॥ श्रोर उसी इस हदाध्यायकी शिवजी ने आत्मतत्त्व का एक संग्रह व सब उपनिषशंका मारांश हदाध्याय दिया ॥१४॥ जो एक अञ्गय व माक्षात बहाज्योति श्रोर सनातन क श्रेष्ठ तत्त्र रहाध्याय में स्थित है ॥ १५ ॥ उन विराट ब्रह्मा ने संसार को रचा व लोकों की मर्याद के लिये चारों मुखांसे चार बेढ़ों को देवताओं समेत मरी ब्रह्म है वह शिवात्म दिया ॥ १३ ॥ किर

॥ पुनश्च दत्तवानीश आत्मतत्त्रैकसंग्रहम् ॥ सर्वोपनिषदां सारं हड़ाध्यायं च दत्तवाच् ॥ १८ ॥ यदेक आइह्यातिः सनातनम् ॥ शिवात्मकं परं तत्वं स्ट्राध्याये प्रतिष्ठितम् ॥ १५ ॥ स आत्मभूः सुजिहि दिनैविंगट् ॥ समजे वेदार्चतरो लोकानां स्थितिहेतवे ॥ १६ ॥ तत्रायं यञ्जषां मध्ये ब्रह्मणो दक्षिणान्म । इसन्मिश्रयोनयः ॥ देनतिर्थङ्मनुष्याद्यास्ततः संपूरितं जगत् ॥ २२ ॥ तेषां कर्माणि सृष्टानि स्वजन्मा ग्या जग्रहुर्च तम् ॥ १८॥ तिञ्ज्रध्यशिष्यैस्तत्युत्रैस्तत्युत्रैश्च कमागतैः ॥ घृतो स्द्रात्मकः सोऽयं बे दितः॥.१६॥ एष एव परो मन्त्र एष एव परं तपः॥ स्ट्राध्यायजापः धुंमां परं कैवल्यताधनम् ॥ २०॥ नः प्रोक्का उपपातिकनश्च ये ॥ स्ट्राध्यायजपात्सयस्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ २१ ॥ भूयोपि ब्रह्म ऐषोपनिषत्सारो हद्राघ्यायः समुद्रतः ॥ १७ ॥ स एष म्रुनिभिः सर्वेमरीच्यत्रिषुरोणमैः ॥ सह देत्रैर्थतस्ते णा सृष्टाः स द्सारः प्रमा महापातिक मन्ययं सा श्वं चतुर्भि म्यस्ता वात

मन्त्र है व यही उत्तम तपहें और पुरुषों के उत्तम मोक्षका यबहे ॥ २० ॥ जो महापातकी य उपपातकी कहेगये हैं रदाध्यायके जग से येभी शीघही उत्तम गातिको प्राप्त होते हैं ॥ २१ ॥ किर ब्रह्मा करके उत्तम व नीचसे मिलीहुई जातियाल देवता, पशु, पक्षी व मनुष्यादिक रचेगये हैं उनसे संसार पूर्ण है ॥ २२ ॥ का व्यान उनके शिष्यों के शिष्यों से तथा उनके पुत्रोंसे व उन मुनियों के पुत्रों से वही यह प्रसादित रहाध्याय धारण किया गया है ॥ १६ ॥ यही रहाध्याय का जप उत्तम

लोगों के कर्म रचेगयेहैं उनमें मनुष्य वर्तमान होते हैं व उसका फल पातेहैं ॥ २२ ॥ श्रीर संसारकी सृधि के होनेके लिये बझा ने आपही से धर्म व पीठ से अधर्भ की उत्पन्न किया है।। २४॥ जो धर्मही को करते हैं वे उस पुरायमलको पाते हैं और जो अधर्म करते हैं वे पाप के ४॥ पुरायकर्म का फल स्वर्ग है और पापका फल नरक है उन दोनों के स्वामी इन्द्र व यमराजहें यानी पुराय के स्वामी इन्द्र व पाप के स्वामी राम, काथ, लाभ व अन्य मद मान आदिक सब अधर्म के पुत्र नरक के स्वामी हुए हैं ॥ २७ ॥ व गुरुकी शय्या पै जाना और मदिरा पीना जन्म के श्रमुसार उन फलको भोगते हैं ॥ र पहले ष्रपने वक्षस्थल यमराज

वेते लोमस्य तनयाः स्मृताः ॥ ३०॥ एतानाह्रय वाएडालान्यमः पातकनायकान् ॥ नरकस्य वि ॥ लोकास्तेषु प्रवर्तन्ते भुखते चैव तत्प्तलम् ॥ २३ ॥ लोक्सृष्टिप्रवाहार्थं स्वयमेव प्रजापतिः॥ घ यं चकार है ॥ ३१ ॥ ते यमेन समादिष्टा नव पातकनायकाः ॥ ते सवें संगता भ्यो घोराः पातकना व लोभश्च मदमानादयः परे ॥ अधर्मस्य सुता आसन्सर्वे न्रकनायकाः ॥ २७ ॥ ग्रुरुतल्पः परः॥ ब्रह्महत्या च कन्यैका कोधस्य तनया अमी॥ २६॥ देवस्वहरण्यचेन ब्रह्मस्वहरणस्त्रया॥ स्व नः॥ २५॥ पुष्यकर्मफलं स्वगों नरकस्ताहिषयंयः॥तयोद्दांबिषपो धात्रा ऋतौ श्रतमखान्तकौ॥ २६॥ न्यः पुलकसीगमः ॥ कामस्य तनया होते प्रथानाः परिकीतिताः॥ २८ ॥ कोधात्पित्वधो जातस्त भि स्वनक्षः प्रष्ठभागतः ॥ २४ ॥ धर्ममेवानुतिष्ठन्तः पुएयं विन्दन्ति तत्फलम् ॥ अधर्ममनुतिष्ठन्तस्ते पायम्बस

नाकर नरक की बुद्धि के लिये उसकी स्वामिता किया ॥ ३१ ॥ यमराज से आज्ञा दियेहुए वे नव पातकों के स्वामी हुए किर भयंकर पाप-गम ये मुख्य काम के पुत्र कहेगये हैं ॥ २८॥ श्रीर क्रोघ से पिता का मारना व माता का मारना तथा ब्रह्स्या एक कन्या हुई ये क्रोघ के देवता के घनको हरना व बाह्मण के घन का लेना श्रीर सुवर्णकी चोरी ये लोभ के पुत्र कहेगये हैं ॥ ३० ॥ यमराज ने पातकों के स्वामी व चाएडाली का समा पुत्र हैं ॥ रह ॥ श्रोर

मिलकर ॥ १२ ॥ अपने उपपातक नौकरों से नरकों की पालन किया और साक्षात् मोक्षके साधनरूप रुद्राध्याय के पृथ्वी में प्राप्त होने ीर नरकके बढ़ने के लिये तुमसे अधिकारी कियेगये हैं ॥ १४ ॥ हे प्रमो ! इस समय संसार में रहने के लिये हमलोग समर्थ नहीं हैं और हड़ा-पातकों के स्वामी डरकर भागगये और श्रन्य उपपातकों समेत यमराज से कहा ॥ ३४ ॥ कि हे देव, महाराज ! तुम्हारी जय हो हमलाग 1t

महा। सं

७ ॥ हज़ारों प्रायश्चित्तों को हमलोग कुछ नहीं गिनते हैं परन्तु रुद्राध्याय के झक्षरों को सहने के लिये समर्थ नहीं हैं ॥ ३८ ॥ लोकों का महापातकों में मुख्य हमलोगों को रुद्रजप विकराल भय है व रुद्रजप बड़ा भारी विष है ॥ ३६ ॥ इस कारण रुद्रजप से प्राप्त हुए दुःख से जलेहुए हमलोग भाग आये हैं ॥ ३६ ॥ क्योंकि गाँव गाँव में व नदी के किनारे तथा पवित्र स्थानों में रदाध्याय के पूर्ण होनेपर हमलोग कैसे गों के बड़े भयंकर किश को तुम दूरकरने के योग्य हो ॥ ४० ॥ पातकों के स्वामियों से इस प्रकार कहेहुए साक्षात यमराज ने ब्रह्मा के निकर जगन्नाथ ! मैं तुम्हारीही शर्या में प्राप्त हूं श्रीर तुमने मुम्मको पापकारी मनुष्यों ॥ नरकान्पालयामासुः स्वभृत्यैश्चोपपातकः ॥ स्ट्राध्याये भ्रवि प्राप्ते साक्षात्कैवल्यसाधने ॥ ३३॥ क्षं लोके चरेमहि ॥ ३७॥ प्रायश्चित्तमहर्लं वै गण्यामो न किञ्चन॥ हद्जाप्याक्षराएयेव सोई बत हुद्धः सर्वे तेऽमी पातकनायकाः ॥ यमं विज्ञापयामासुः सहान्यैरुपपातकैः ॥ ३४ ॥ जय देव महाराज विरुद्धयर्थं साधिकाराः कृतास्त्यया ॥ ३५ ॥ अधुना वर्तितुं लोके न श्रकाः सम ॥ ३८॥ महापातकमुख्यानामस्माकं लोकघातिनाम् ॥ रहजाप्यं भयं घोरं रहजाप्यं महाद्विषम् ॥ ३६। विज्ञापित । देवदेव जगन्नाथ त्वामेव श्रारा निदंग्यार्चेव विद्वताः॥ ३६ ॥ ग्रामे ग्रामे नदीकूले पुर्ययेष्वायतनेषु च 000 त्वमहीम पातकनायंकैः॥ ब्रह्मणोऽन्तिकमासाद्य तस्मै मुर्च न्यवेद्यत् ॥ ४१। पहं घोरमस्माकं व्यसनं महत् ॥ रहजाप्येन संप्राप्तमपनेतुं वतलाया ॥ ४१ ॥ व यह कहा कि हे हेवदेव, किङ्गाः ॥ नाकस्य नान्त

क शून्य होगांये य नग्कों के शुन्य होनेपर मेरा राज्य निष्फल होगया ॥ ४४ ॥ इस कारण हे मगवन् ! आपही यत्न को विचारिये कि जिस को नाश करनेवाली अश्रदा व दुर्मेथा अविद्याकी कन्याओं को मतुष्यों में प्रेरणा किया ॥ ४७ ॥ और उनमे मोहित मतुष्य जब रदाष्याय से या नियुक्तो मत्योंनां निश्चहे पापकारिणाम् ॥ ४२ ॥ अधुना पापिनो मत्यों न सन्ति प्रथिवीतले ॥ स्द्रा है।। ४२॥ इस समय पृथ्वी में पापी मनुष्य नहीं हैं क्यों कि रहाध्याय से पत्तकों का बड़ाभारी वंशभाश होगया॥ ४३॥ श्रीत पातकों का होगये॥ 8८ ॥ पूर्वजन्म में किये हुए पापों से मनुष्य थोड़े आयुर्वल के होते हैं श्रीर स्वामिता नाश न होते. ॥ ४५ ॥ बड़े दुःखित यमराज से इस प्रकार कहेहुए ब्रह्मा ने रुद्रजप के विन्न के जिये यज को बनाया ॥ ४६ । तानि पापानि नश्यन्ति हरूं जप्तवतां चुणाम्॥ ४६ ॥ क्षीणेषु सर्वेगापु दिविमायुर्वेलं घृति ॥ आरोग्य वर्षते सर्वेदहिनाम् ॥ ४० ॥ स्द्राध्यायेन ये देवं स्नापयन्ति महश्वरम् ॥ कुर्वन्तस्तज्जलेः स्नानं ते विज्ञापितो घाता यमेन परिस्थिता ॥ हडुजाएयविघातार्थस्पायं पर्यकल्पयत् ॥ १६। खाले लोगों के नाश होजाते हैं ॥ 82 ॥ और सब पापों के नाश होने पर सब प्राणियों का दीर्घ आयुर्वल व धैर्घ, आरोग्य, ज्ञान तथा कुर्वन्ति येऽम्मसा ॥ तेषां मृत्युमयं नास्ति शिवलो FtH = 9% = ॥यपराङ्मुख् ॥ यमः स्वस्थानमासाच कृताथं इव सांऽभवत् ॥ ४८ ॥ प्रवेजन्मकृते तस्मा त्वयेव भगवन्तुपायः पारोचन्त्यताम् ॥ यथा म न पातकानां महत्कुलम् ॥ ४३ ॥ पातकानां कुले नष्टे नरकाः शून्यतां गताः हुमेंधामविग्रायाः मुते उमे ॥ श्रद्धामेथाविवातिन्यौ मत्येषु पर्यचोदयत वे यमराज श्रपने स्थान को प्राप्त होकर कुतार्थ से लेच ॥ ५१ ॥ स्ट्राध्यायामिजप्रेन हे निष्फ्रतम् ॥ ४४ ॥ म ॥ ४५ ॥ इति। प्रकार मेरी मतुष्योंकी द्एड देनेमें लगाया वंशनाश होनेपर नर श्रीर,श्रदा व बुद्धि

है व उस जलसे जो स्नान करते हैं वे मृत्यु को उस्ताहन कर जाते हैं॥ ४१॥ और रहाध्याय से

व सब पापों से छूट कर वह शिवजी को प्रिय होता है॥ ४३॥ यह तुम्हारा पुत्र दश हज़ार रुद्राभिषेक करे तो दश हज़ार वर्ष तक पृथ्वी में जो रनान करते हैं उनको मृत्यु का भय नहीं होता है और वे शिवलोक में पूजे जाते हैं॥ ५२॥ और सी कहामिषेक से मझुष्य सी वर्षकी जाननेवाले व शान्त तथा पुष्यवान् श्रीर तीक्ष्यवतोंवाले होवें श्रीर ज्ञान, यज्ञ व तपमें स्थित तथा शिवजीकी भक्तिमें परायसा होवें ॥ ४६॥ तथा शत्रुवोंसे रहित व नीरोग यह बालक सब पापोंसे बूटकर श्रकएटक राज्य करेगा ॥ १४॥ न्द करेगा॥ ४८ ॥ और हड़बल व ऐश्वर्यवाला

ार्थ.का वरण किया इसके उपरान्त धनके आशय को छोड़े हुए अन्य हज़ारों मुनियों को क्षणभर में बुलाया ॥ थन ॥ और हज़ार संख्यक बाह्मणों ने पित्रत्र कुशोंके रसों से संयुत सी घटोंको स्थापित कर ॥ ४६ ॥ उस राजपुत्रको रहाध्याय से नहवाकर सातवां दिन प्राप्त होनेपर वे मली मांति रदाध्याय का जप करें तो उनके जपके प्रभाव से शीघही कल्यासा होगा॥ ४७॥ ऐसा कहनेवाले उसी महामुनि को राजाने ५२॥ शतरुद्रामिषेकेण शतायुर्जायते नरः॥ अशेषपापनिमुंकः शिवस्य द्यितो भवेत्॥ ५३॥ एष रुद्रायुत नपापीचः शास्ता राज्यमकएटकम् ॥५५॥ विप्रा वेद्विदः शान्ताः कृतिनः श्रांसितव्रताः ॥ ज्ञानयज्ञतपानि क्रिपरायणाः ॥ ५६ ॥ ह्राध्यायज्ञं सम्यक्त्वंन्तु विमलाश्याः ॥ तेषां जपानुमावेन सद्यः श्रेयो म ५७॥ इत्युक्तवन्तं चपतिमेहामुनि तमेव वत्रे प्रथमं कियाग्रहम् ॥ अथापरांस्त्यक्रधनाश्यानमुनीनाव त तव धनकः ॥ दशवर्षसहस्राणि मोदते भुवि शकवत् ॥ ४४ ॥ अञ्याहतवलैश्वयों हतश्रश्चनिंशमयः हस्रशः क्षणात् ॥ ५८ ॥ ते विप्राः शान्तमनसः सहस्रपरिसंमिताः ॥ क्लशानां शतं स्थाप्य मुमिजनैः स राजन्यकुमारकः ॥ अकस्मादेव संत्रस्तः क्षणं मूच्कांमवाप ह ॥ ६१ ॥ संस्ताप्य तसुबापातपुत्रकम् ॥ विधिवत्स्तापयामामुः संप्राप्ते सप्तमे। होगया ॥ हुआ बह राजकुमार यकायक डरगया व क्षणुभर मुच्छित ६०॥ श्रीर मुनिलोमों से नहवाया जाता र् ॥ ५६ ॥ स्ट्राध्यायेन

रक्षा कियाहुआ यह राजपुत्र अचानकही जगपड़ा यु उसने कहा कि मुस्तको मारने के लिये बुद्धि करके इराड को हाथ में लियेहुए कोई विकराल इराडबाला भया-जकर ब मिक्ति उत्तम श्रन्न से भोजन कराकर ॥ ६६ ॥ व मिक्त से उन ब्रह्म बादी मुनियों के आशिषों को ब्रह्मा कर बन्धुजनों समेत सभा रमको भी अन्य महाबीर पुरुषों ने मारा ॥ ६२ । ६३ ॥ और फँसरी से बाँघकर वे बहुत दूरसे लेगये आप लोगों से रक्षा कियेहुए मैंने इतना हनेवाले राजा के पुत्रको हिजोचमोंने आशिषों से पूजन किया और राजासे भयको कहा ॥ ६४ ॥ इसके उपरान्त नृपोचमने सब श्रेष्ठ खिषो देखा ॥ ६४

ब्रिलोक्यां कि ब्रिड्डतम् ॥ तन्नो बृहि वयं सर्वे त्वहाक्यामृतलालसाः ॥ ७० ॥ नारद् उवाच ॥ अय् विश् भेः कतरक्षणः ॥ प्रोबाच कश्चित्युरुषो दएडहस्तः समागतः ॥ ६२ ॥ मां प्रहर्तं कतमतिमीमदराडो भ ऽपि चान्यैमेहाबीरैः प्रहेरिमिताडितः॥ ६३॥ बहा पाशिन महता हुरं नीत इवामबत्॥ एताबदहमद्राक्षं ॥ इत्युक्तवन्तं चपतेस्तत्रं डिजमत्तमाः॥ आश्रीमिः गुजयामाम्भेयं राज्ञे न्यवेदय मुनीनां ब्रह्मवादिनाम् ॥ भक्त्या ब्रम्धुजनैः सार्थं समायां समुपाविशात ॥ ६७ ॥ तिस्मिन्समा अथ संबंदिषीञ्छेष्ठान्द्किणामिद्षात्मः॥ यूजियत्वा बरान्नेन मोजियत्वा च मोक्रितः॥ ६६॥ पीठे क्रतोपचारं रुपतिर्वमाषे ॥ ६६ ॥ राजोवाच ॥ दृष्टं। सह पार्थिने ॥ आजगाम महायोगी देनपिनार्दः स्वयम् ॥ ६८ ॥ तमागतं प्रेक्ष्य ग्रुहं मुनीनां मुनीन्ट्रेः ॥ प्रणुम्य मन्त्या विनिवेश्य स्क्षणः ॥ ६५

अद्भत देखा है उसको हमलोगों से कहिये क्योंकि हमलोग सब तुम्हारे बचनरूपी असूतकी इच्छा करते हैं॥ ७० ॥ नारदेश बोले कि गमस्त मुनीन्द्रों समेत भक्तिमे प्रणाम कर व श्रासन पे बिठाकर पूजन कियेहुए उनसे राजाने कहा॥ ६८॥ (राजा बोले) कि हे बहात ! तुमने ७ ॥ व मुनियों समेत उस दीर राजा के आनेपर महायोगी देवषि नारदजी आगये॥ ६८ ॥ मुनियों के गुरु उन आयेहुए नारदजी को देख

रा से उतारते हुए मैंने इन मुनियों समेत आज बड़ाभारी अद्भत वृत्तान्त देखा है उसकी सुनिये॥७१॥ कि मदेव संभार को पीड़ित करते हुए लिये दुर्धर यमराजजी आज तुरहारे पुत्रको मारने के लिये आये थे॥ ७२॥ और इस तुरहारे पुत्रको मारने के लिये आयेहुए यमराज को भी पार्षदों समेत किसी बीरमद्र को पंठाया॥ ७३ ॥ श्रौर उन वीरमद्रजी ने आकर तुम्हारे पुत्रको मारने के लिये आयेहुए मृरपु को हठसे । बाँघकर कोघ से दएड से मारा॥ ७४ ॥ श्रौर शिवजी के समीप लायेहुए उंस मृत्यु को जानकर श्रापही भगवान् यमराजजी ने. हाथों को मचोद्यत् ॥ ७३ ॥ स आगत्य हठान्मृत्युं त्वत्युत्रं हन्तुमागतम् ॥ ग्रहीत्वा सुदृदं बहु। द्यहेनाम्यह ॥ तं नीयमानं जगदीशमान्नार्धं शोघं विदित्वा मगवान्यमः स्वयम् ॥ कृताञ्जलिदेव जथत्युदीस्यन्प्र च ॥ द्शंवर्षसहस्रायुः स राजतनयः कथम् ॥ विपत्तिमन्तरायाति रुद्रम्नानहताशुभः ॥ ७८ ॥ आस्ति बोबतरता मया ॥ तच्छु एष्व महाराज सहै मिध्निषुङ्गेषैः ॥ ७१ ॥ अय मृत्युरिहायातो निहन्तुं तुव नेजगाद आलिनम् ॥ ७५ ॥ यम उवाच ॥ देवदेव महारुद्र वीरभद्र नमोऽस्तु ते ॥ निरागमि कथं मृत्यों मुस्थितः॥७६॥ निजकमत्त्रिवन्थेन राजपुत्रं गतायुषम्॥ प्रहतुमुचते मृत्यों कोपराधो बर् प्रमो ॥ ७७। एडहस्तो हुराघवों लोकमुहाघयन्सदा॥ ७२॥ ईश्वरोपि विदित्वैनं त्वतपुत्रं हन्तुमागतम् ॥ सहैव पापि कडकर व हदता

गवी मृत्यु में किस कारण तुम्हारा कोच उत्पन्न हुआ ॥ ७६ ॥ हे प्रमो ! अपने कर्म के अनुवन्घ से आयुर्वेलरहित राजपुत्र को मारने के लिये अपराथ है कहिये ॥ ७७ ॥ वीरभद्रजी बोले कि रुद्रस्नान से नष्टपातकोवाला वह दश हजार वर्षका आयुवाला राजपुत्र केसे मध्य में मृत्यु क्रेन की जिये॥ ॥ यदि बिन रोक्टोकवाल मेर वचन में तुमको सन्देह हांत्रै तो चित्रगुप्त को बुलाकर इसी समय धूत्र लीजिये

महाक्येंऽप्यनिवारिते ॥ चित्रशुप्तं समाह्य प्रष्ट्योऽधैव मा चिरम् ॥ ७६ ॥ नारद उवाच ॥ अभाहत

हारी जय हो ऐसा कहतेहुए मस्तक से प्रशाम करके शिवजी से कहा ॥ ७४ ॥ (यमराज बोले) कि हे देवदेव, महादेव, वीरभद्र ! तुम्हारे

स्केंग्य

का आयुर्वेल कहकर व विचार कर उन्होंने फिर लिखे हुए दश हज़ार वर्ष का जीवन कहा॥ तर ॥ इसके उपरान्त डरेहुए यमराजने वीर-नारदजी बोले कि इसके उपरान्त यमराज से बुलाये हुए चित्रगुतजी यकायक आगये व तुम्हारे धुत्रके आयुर्वल का प्रमाण पूंखने पर उन चित्रगुत्तने कहा ॥ =•॥ म को गये व मैं तुम्हारे समीप प्राप्त हुआ।। न है।। इस कारण तुम्हारा यह पुत्र रहजप के प्रभाव से मृत्यु के भयको नांघकर दश हज़ार वर्षतक किसी प्रकार बिन मना करनेवाले बन्धन से मृत्यु को छुड़ा दिया ॥ ८२ ॥ इसके उपरान्त बीरमद्र से छोड़ेहुए यमराज आपने मन्दिरको गये च ॥ पुनर्लेख्यगतं प्राह स वर्षायुतजीवितम्॥ = ॥ अथ भीतो यमो राजा वीरभट्रं प्रणुम्य च ॥ क्ष यमेन सहसागतः॥ आयुःप्रमाणं त्वत्सुनोः परिष्टिः स चाब्रवीत्॥ ८०॥ दाद्शाब्दं च तस्याग्ररित्युक्त्व

यह कहकर राजा से पूंछकर जब नारदजी स्वर्ग को चलेगये तब प्रसन्न होकर सब बाह्मए अपने अपने आश्रम को चलेगये॥ ८४ ॥ इस का राजा रहाध्याय के प्रभाव से पुत्र समेत सब दुःखों को नाँघकर कृतार्थ हुआ।। ८६॥ जो मनुष्य शिवजी के इस माहात्म्य को कहते हैं वे करोड़ों जन्मों में कियेहुए पापगशों से छ्टकर शान्त होकर शिवजी के उत्तम स्थान को जाते हैं ॥ ८७॥ इति श्रीस्कन्दपुराशे ब्रह्मोत्तरखराडे हिःस्वानि कृतायों भूत्सपुत्रकः ॥ पर् ॥ ये कीर्तयन्ति मनुजाः ते जन्मकोटिकतपापगणैविमुकाः शान्ताः प्रयान्ति परमं पद मास सत्युं दुर्वारवन्धनात् ॥ ८२ ॥ वीरभद्रेण सुक्षोऽथ यमोऽगात्रिजमन्दिरम् ॥ वीरभद्रश्च कैलासमहं वर्ड॥ ४५॥ ब्रह्मोत्तरखण्डे स्ट्राध्यायमहिमव्यानंनामेकविशोऽध्यायः। विप्राः सर्वे प्रमुदिताः स्वं स्वं जम्मुरथाश्रमम् ऽयं रुड्जाप्यानुभावतः ॥ मृत्योभेयं समुत्तीयं मुखी चेतायां भाषाटीकायां हद्राध्यायमहिमवर्णनंनामेकविशाऽध्यायः॥ २१ हिनं गते॥ ह ती हड्राध्यायप्रभावतः॥ निस्तीयाशिष पिबन्ति ॥ तकम् ॥ ८३ ॥ अतस्तव कुमार इत्युक्त्वा त्रपमामन्त्र्य नारदे त्रि ॥ ८७ ॥ ड्रांते श्रीस्कन्दपुराण माहात्म्यमेतद्य क्षापुटेः

कथा सुनि परमपद पायो कुलटा नारि । बाइसर्वे अध्याय में सोइ चरित सुखकारि ॥ स्तजी बोले कि इस प्रकार अत्यन्त कल्यासाकारक मार्ग ाया गया है जोकि संसार से बैंघेहुए मनुष्यों का शीघही उत्तम सुक्षिकारक है ॥ १ ॥ श्रौर दुर्बुद्धि मनुष्यों व वेदों में बिन अधिकारिस्सी स्थियों है॥ ३॥ व जिसलिये शिवजीकी कथा का सुनना संसार के भयका नाशक है व शीघही मुक्तिकारक तथा प्रशंसनीय व सब प्राशायों के लिये ों व सब प्राणियों का ॥ १ ॥ यह साधारण मार्ग साक्षात मोक्ष का साधन करनेवाला है और देवताओं से भी पूजित यह महामुनि लोगों से

मौष्धम् ॥ ५ ॥ महापातकशैलानां वज्ञघातसुदारुणम् ॥ भर्जनं कर्मबीजानां साधनं सर्वसम्पदाम् ॥ ६ ॥ यां तंथा कीतंयतां सताम् ॥ तेषां पादरजांस्येव तीर्थानि मुनयो जगुः॥ = ॥ तस्मान्निःश्रेयसं गन्तुं ये ॥च॥ एवं शिवतमः पन्याः शिवेनैव प्रदर्शितः॥ हणां संमृतिबद्धानां सद्यो मुक्तिकरः परः॥ १॥ अथ हुमें त सदा 'शम्मोः कथां भुवनपावनीम् ॥ ते वै मनुष्या लोकेस्मिन्ह्रा एव न संशयः ॥ ७ ॥ श्रुएवतां वेदेष्वनिषिकारिष्णाम् ॥ स्नीषां हिजातिबन्धूनां सर्वेषां च शरीरिष्णाम् ॥ २ ॥ एप साधारषाः पन्थाः साक्षा धनः ॥ महामुनिजनैः सेव्यो देवैरिष सुधुजितः ॥ ३ ॥ यत्कथाश्रवषां शम्मोः संसारभयनाशनम् । क्रं श्लाह्यं पवित्रं सर्वदेहिनाम् ॥ ४॥ अज्ञानतिमिरान्धानां दीपोऽयं ज्ञानसिद्धिदः ॥ भवरोगनिबद्धानां

र अज्ञानरूपी तिमिर से अन्य मनुष्यों के लिये यह ज्ञानकी सिद्धि को देनेवाला दीपक है श्रीर संसाररूपी रोगसे बैंधेहुए मनुष्यों के लिये गाले व कहनेवाले उन मनुष्यों के चरणों की धूलि को मुनिलोगों ने तीर्थ कहा है ॥ ८ ॥ इस कारण जो प्राणी कल्याण को प्राप्त होने ४ ॥ श्रौर महापापरूपी पर्वतों के लिये कठोर वज्ञवात श्रौर भववीजों को जलानेवाला तथा सब सम्पत्तियों का साधन करनेवाला कों को पवित्र करनेवाली शिवजीकी कथा को सदेव सुनते हैं वे मनुष्य इस संसारमें ६दही हैं इसमें सन्देह नहीं है ॥ ७ ॥ श्रौर शिवजी

वे मिक से सदैव शिवजी की कथा को सुनें ॥ १ ॥ बादि सदैव पुरास की कथा को सुनने के लिये मनुष्य आसमर्थ होते तो नियतियम मनुष्य कची दोघड़ी) सुने ॥ १० ॥ अथवा यदि मुह्तेमर प्रतिदिन सुनने के लिये असमर्थ होते तो पवित्र महीनों में व पनित्र दिन में तथा पतित्र मर जो मनुष्य मिक से सदेव पवित्रकारिए। कथा को सुनते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती है ॥ १३ ॥ श्रौर सब यज्ञों में जो फल होताहै व सब जो मनुष्य पुराणों से कहींहुई सुन्दरी कथा को सुनता है वह कमें के महावन को जलाकर संसारको उतर जाता है॥ १२॥ श्रोर मुहूर्तमर या देहिनः॥ ते श्रयवन्तु मदा भक्त्या शैनीं पौराणिकीं कथाम् ॥ ६॥ यग्रशक्रः मदा श्रोतुं क्यां पौ ॥ मुहुर्त वापि श्रणुयात्रियतात्मा हिने हिने ॥ १०॥ अथ प्रतिहिनं श्रोतुमश्को यहि मानवः ॥ षु ष्ठण्ये दिने षुण्यतिथिष्विषे ॥ ११ ॥ यः श्याोति कथां रम्यां षुराषोः समुद्रारिताम् ॥ म निस्तरति गितिः ॥ १३ ॥ यत्मलं सर्वयज्ञेषु सर्वतानेषु यत्मलम् ॥ सङ्ख्राष्ण्यवणात्तत्मलं विन्हते नरः॥ १४॥ कमेंमहाटबीम् ॥ १२ ॥ मुहुत्तें वा तद् ई वा क्षणं वा पावनीं कथाम् ॥ ये श्रुणवन्ति मदा भक्त्या न

कलियुग में मनुष्य कम आयुवाले व दुर्बल तथा श्रम से पीड़ित होते हैं और दुर्बुदि व दुःखी तथा धर्म व आचार से रहित होते हैं ॥ १७॥ दूसरा मुक्ति का मार्ग है॥ १५॥ और पुराश सुनने के तिवा अन्य शिवजीका कीर्तन नहीं है इसी कारश मनुष्यों को करपबुक्षके समान महा-ता है उस फलको मनुष्य एक बार पुराण के सुनने से पाता है॥ १८॥ और किलयुगमें विशेष कर पुराणके घुनने के सिवा पुरुषों के लिये जन्य

धसो दुःखमाजो धमोचारिववजिताः॥ १७॥ इति सञ्चिन्य कृषया भगवान्बाद्रायणः॥ हिताय तेषां

तेनं परम् ॥ अत एव मनुष्याणां कल्पड्रममहाफलम् ॥ १६ ॥ कला हीनायुषो मत्यां हुबंलाः श्रमपी

शेषेण पुराणअवणाहते ॥ नास्ति थर्मः परः धुंसां नास्ति मुक्तिपथः परः ॥ पुराणअवणाच्द्रम्

ासे भगवान् व्यासजी मे उन मनुष्यों के हित के लिये पुराण् नामक अभूते का रस बैनाया है॥ १८ ॥ यत्नसे इस अभूत को पीता बंखमी सदैव पुएव के चाहनेवाले मनुष्यों से प्रणाम करने व पूजने योग्य है ॥ २० ॥ श्रीर कभी पुराण के जाननेवाले में नीच की बुद्धि कमलरूपी मुखसे उपजी हुई वाशी प्राणियों के लिये कामधेनु है ॥ २१ ॥ लोकों में जन्म से व ग्रुणसे बहुत गुरु होते हैं परन्तु उन सबों के व अमर होता है और शिवजी की कथा का श्रमृत वंशको अजर अमर करता है ॥ १६ ॥ पुराण को जाननेवाला वालक, ज्वान,

₹4.0g

स्याचित ॥ २५ ॥ ये धूर्ता ये च हुईता ये चान्ये विजिगीषवः ॥ तेषां कुटिलष्टतीनामग्रे नैव वहेत्क र्वीत पुराणज्ञे कदाचन ॥ यस्य वक्राम्बुजाद्वाणी कामयेतुः श्रारीरिणाम् ॥ २१ ॥ ग्रुरवः सन्ति लोकेषु ।तस्तथा ॥ तेषामिषे च सर्वेषां प्रराणज्ञः परो ग्रुरः ॥ २२ ॥ भवकोटिसहस्रेषु भूत्वा भूत्वावसीदति ॥ यो पुरंयकथां मुंथीः ॥ २४ ॥ ज्यासासनं समारूढो यदा पौराधिको द्विजः ॥ असमाप्तप्रसङ्गश्च नम तिं कोऽन्यस्तरमात्परो ग्रुरः ॥ २३ ॥ पुराणज्ञः श्रुचिदान्तः शान्तो विजितमत्सरः ॥ साधुः कारुएयवा गिरुयं मुघारमम् ॥ १८ ॥ विबन्नेवामृतं यत्नादेतत्स्यादजरामरः ॥ श्राम्मोः कथामृतं कुर्यात्कुलमेवाजराम बालो युवा दरिंद्रों वा हदों वा हुबेलों डोपे वा ॥ युराण्हाः सदा वन्यः पूज्यश्च मुक्तार्थिभिः॥ २०॥ तीच

कीन श्रेष्ठ गुरु है ॥ २३ ॥ और पत्रित्र, इन्द्रियों को रॉकनेवाला व शान्त तथा ईर्षा को जीतनेवाला व साधु श्रोर द्यावान् व उत्तम वचन-स्थ को जाननेवाला मनुष्य पवित्र कथा को कहै ॥ २४ ॥ जब पुराश की जाननेवाला बाह्मश् व्यासासन पै प्राप्त होते तब बिन प्रसंग समाप्त ॥ श्रीर जो छली व जो हुट तथा श्रन्य जो जीतने की इच्छावाले हैं उन क़टिलाशुत्तियाले मनुष्यों के श्रागे कथाकों न जाननेवाला श्रेष्ठ गुरु होता है।। २२॥ करोड़ों हज़ार जन्मों में बारबार उत्पन्न होकर जो दुःखित होता है उसके लिये जो फिर जन्म को नहीं

कहै॥ र६॥ और दुर्जनों से पूर्ण तथा शूद्रों वै हिंसक जीवों से विरेहुए देशमें व जुवा खिलने के घर्से उत्तम बुध्वित ला मनुष्य पत्रित्र कथा को न के है ॥ २७॥ बरन उत्तम प्राम में व मुजनों, से व्याप्त तथा उत्तम क्षेत्र व देवालय में और पवित्र नद व नदी के किनारे विद्यान पवित्र कथाको कहे ॥ २८॥ और पुरायभागी की भिक्त से संयुत होवें व अन्य कार्यों में उनका जिस न लगे व मीन तथा पवित्र व सावधान होवें ॥ २६ ॥ और विन भक्त जो नीच ब्रान उत्तम ग्राम में श्रोता लोग शिवर्ज मनुष्य पवित्र कथा

को सुनते हैं उनको पुएय का फल नहीं होता है व प्रत्येक जन्म में दुःख होता है ॥ ३० ॥ श्रीर ताम्बूलादिक उपायनों से पुराया को न पूज ः॥ ३४ ॥ ये च तुङ्गामनारूदाः कथां श्र्यवन्ति दाम्मिकाः ॥ अक्षयात्ररकान्धुकत्वा ते भवन्त्येव मुजायमाः ॥ ३३ ॥ ताम्बुलं मक्षयन्तो ये कथां श्र्यवन्ति पावनीम् ॥ स्वितिष्ठां खाद्यन्त्येतान्नरके देवतालये ॥ पुएथे नदनदीतीरे वदत्युएयकयां मुधीः॥ २⊏॥ शिवमक्रिसमायुक्ता नान्यकायषु लाल ॥ न दुर्जनसमाकींऐं न शुद्रश्वापदाटते ॥ देशे न ज्तमदने वहैत्षुएयकथां मुधीः॥ २७॥ मद्यामे मुजना हलं नास्ति दुःखं स्याजनमानि॥ ३० ॥ पुराषं ये त्वसंयुज्य ताम्बुलाधिहपायनेः ॥ श्रुएबन्ति च ॥ दरिद्राः स्थून पापिनः ॥ ३१ ॥ कथायां कीत्यमानायां ये गचत्रन्त्यन्यतो नराः ॥ भागान्तरं प्रण्य्य (।राश्च सम्पदः ॥ ३२ ॥ सांष्णीषमस्तका यं च कथां श्रुएबन्ति पावनीम् ॥ तं बलाकाः प्रजायन्त षताः शुचेयोऽन्यग्राः श्रोतारः पुएयमागिनः ॥ २६ ॥ अभक्ता ये क्यां पुएयां श्रुएवन्ति मतुजाधमाः।

श होजाती हैं॥ ३२ ॥ और पगड़ी को मस्तक में बॉधकर जो मनुष्य पवित्रकारिणी कथा को सुनते हैं वे पापी ब नीच मनुष्य बगुला होते ाम्बूल खातेहुए जो मनुष्य पवित्रकारिणी कथा को सुनते हैं इनको यमदूत नरकमें अपना विधा खिलाते हैं॥ ३९ ॥ और ऊंचे आसन पे बैठकर था को सुनते हैं वे निर्धनी होते हैं पापी नहीं होते हैं ॥ ३१ ॥ श्रीर कथा कहते समय जो मनुष्य अन्यत्र चले जाते हैं उनकी स्थियां व सम्पद्मा कर जो मित से क

। उत्तम मनुष्य कही जातीहुई कथा का अनुमीदन करते हैं न सुनतहुए भी ये सनातम परमगद को गाप होते हैं ॥ ४२ ॥ श्रोर कथा वर्तमान और बक्ता के बराबर आसन पे बैठकर जो कथाको सुनता है वह गुरुकी श्य्या पै जानेके समान पाप को पाकर नरक को जाता है ॥ ३८ ॥ श्रोप के ज्ञाता व पापहारिशी कथा की मिन्दा करते हैं वे मनुष्य सी जन्म तक कुचा होते हैं॥ ३६ ॥ श्रीर कथा वर्तमान होनेपर जो नीच मनुष्य होते हैं तड़नन्तर गिरगिट होते हैं ॥ 8॰ ॥ और ओ मनुष्य कभी पवित्र कथाको नहीं सुनते हैं वे भयंकर नरकों को भोगकर यनसूकर होते क्या को सुनते हैं ये अक्षय नरकों की भोगकर कीवा होते हैं ॥ ३४ ॥ और जो भिंहासन पै चढ़कर व जो मच पै बैठकर उत्तम क्या को सुनते हैं ॥ ३६ ॥ श्रोर बिन प्रणाम करके कथा को सुननेत्राले मनुष्य तिष के बुक्ष हाते हैं श्रोर मांतेहुए जो मनुष्य कथाको सुनते हैं वे अजगर ं कीत्यंमानायां विद्रं कुर्वन्तिये श्राठाः॥ कोट्यब्दान्नरकान्भुक्ता भवन्ति ग्रामसुक्राः॥ ४३॥ न्त मनुजान्युएयां पीराणिकों कथाम् ॥ कल्पकोटिशतं साथं तिष्ठन्ति ब्रह्मणः पदम् ॥ ४४ ॥ आंसनार्थ ३४॥ये च बीरासनारू हा थे च मञ्जकसंस्थिताः॥श्युष्वनित सत्कथां ते वे भवन्त्यमञ्जुषाद्पाः॥३६॥ असं नमुक्साः ॥ ४१ ॥ ये कथामनुमोद्न्ते कीत्येमानां नरोत्तमाः ॥ अश्यएवन्तोऽपि ते यान्ति शाश्वतं परम ॥ कदाचिद्रपि ये प्रएयां न श्रुएशन्त कथां नराः ॥ ते भुक्त्वा नरकान्योर ाड़ कल्पों तक ब्रह्मा के स्थान में स्थित होते हैं ॥ 88 ॥ व जो मनुष्य पुराण के ज्ञाता को बैठने के लिये कम्मा, मुग्नक्र व वसनों को देते वै जन्मशत मत्योः शुनकाः संभवन्ति च ॥ ३६ ॥ कथायां वर्तमानायां ये वहन्ति नराधमाः ॥ ते गर्नमा एवन्तो विषद्धा भवन्ति ते॥ कथां शयानाः श्रएवन्तो भवन्त्यजगा नहाः॥ ३७ ॥ यः श्रुणाति कथ नासनमाश्रितः॥ धुरुतत्पसमं पापं संप्राप्य नरकं ब्रजेत्॥ ३८॥ ये निन्दन्ति पुराण्जं कथां वा पापहाा मुख्य बिध्न करते हैं वे करोड़ वर्षतक नरकों को भोगकर प्रामस्कर होते हैं ॥ ४२ ॥ और जो मनुष्यों को पुराश की उत्तम कथा को क्रम्बासास्ततः प्रम् ॥ ४०। 1 90 11 10

स्कंत्र

ते हैं ॥ ४४ ॥ वे स्वर्गलोक को जाकर इच्छा के श्रनुसार गुखोंको भोगकर ब्रह्मादिक के लोकों में स्थित होकर व्याधिरहित स्थान को प्राप्त होते ग़ुराखं के जाननेवाले मनुष्म को जो नवीन सूत्र के वसन को देते हैं वे प्रत्येक जन्म में सुखी व ज्ञान से युक्त होते हैं।। ४७ ॥ श्रीर जो गुत व जो उपपातकी होते हैं पुरांख के सुननेही से वे परमपद को प्राप्त होते हैं॥ ४८ ॥ हे दिजोचमो ! इस विषय में में सुननेवालों के सब

ब्रह्मो खं

初0 22

॥ श्रीर उसमें बाह्मण के श्राचारवाले मनुष्य नहीं थे तथा श्रुतियों व स्मृतियों से विमुख थे श्रीर जप व बेदपाठ से रहित. तथा पराई । थे ॥ ४२ ॥ श्रीर क्रियां पाप में परायश व स्त्रीरिशी तथा कामदेव में लालसायाली थीं श्रीर दुर्बेदि व कुटिलगामिनी तथा उत्तम हित थीं ॥ ४१ ॥ उस गाँव में एक दुधिचत व बाह्मणों में नीच विदुरनामक बाह्मण हुआ है जो यह स्त्रीमेतभी सहैव कुमार्गगामी होकर दिचित्र तथा मनोहर महापवित्र इतिहास को कहता हूं ॥ ४६ ॥ कि दक्षिणापथ के मध्य में बाष्कल संज्ञक ग्राम है उसमें सबलोग मूर्ख व कर्म के कर्मवाले तथा शस्त्रवारी और देवतारहित व कुटिल कर्मकारी थे और ज्ञान, वैराग्य लक्षण्यवाले उत्तम पुराणज्ञस्य ये नराः ॥ कम्बलाजिनवासांसि मर्खं फलकमेव च ॥ ४५ ॥ स्वर्गलोकं समासाय ॥न्यथोप्सतान् ॥ स्थित्वा ब्रह्मादिलोकेषु पदं यान्ति निरामयम् ॥ ४६ ॥ प्रराणज्ञस्य यच्ब्रन्ति ये मुत्र हुर्बद्यः कुटिलगाः सद्रताचार्वाजैताः॥ ५३॥तत्रैको विदुरो नाम दुरात्मा बाह्यणाधमः॥ आसीहेश्या ॥ मोगिनो ज्ञानसम्पन्नास्ते मवन्ति मवे मवे ॥ ४७ ॥ ये महापातकैर्युका उपपातिकेनश्च ये ॥ पुराणुत्रव पापनिरताः स्वीरेएयः काम ॥ ४६ ॥ दक्षिणापथमध्ये वै ग्रामो वाष्कलसंज्ञितः॥तत्र सन्ति जनाः सर्वे मृद्धाः कर्मविवजिताः॥४०। ॥ ५१ ॥ कृषीवलाः शस्रध ॥ ४८ ॥ अत्र वस्ये महापुर्ण्यमितिहासं हिजोत्तमाः ॥ श्र्यवृतां सर्वपापन्नं णाचाराः श्रुतिस्मृतिपराङ्मुलाः ॥ जपस्वाध्यायरहिताः परस्रीविषयातुराः ॥ ५२॥ स्रियश्च जेहार तयः ॥ न जानन्ति प्रं थर्म ज्ञानवैराग्यलक्षणम् ब्रातुर थे।। ४१ ॥ श्रीर लेती नित परमं परम्

羽0 55

ो बह उसकी स्त्री भी सात्रे में पितिसे अलग होकर कामदेवका प्रवेश न सहती हुई परपतिके साथ रमण करती थी।। ४६ ॥ किसी समय दुष्ट रम स्त्रीको परपति के साथ देखकर शीघ्रता समेत वह उसका पति कोथसे दौड़ा॥ ४७॥ श्रीर परपति के भागजानेपर दुष्ट श्राशयवाले उस ड़कर बारबार घूंसा से मारा॥ ५८॥ और पति से पीड़ित उस निडर खींने क्रोधित होकर कहा कि आप प्रत्येक शांत्र में बेश्यां से रमण करते ।॥ ४८॥ और प्रत्येक रात्रि में बन्दुलानामक अपनी सीको छोड़कर वेश्या के घरको जाकर कामदेव से पीड़ित वह रमण करता था॥ ४४॥ और

रति दीजिये और उस सब धन को मुभे दीजिये तो उसको मैं वेश्याओं को देऊं॥ ६२ ॥ हे वरानने! इस प्रकार मेरा भी काम पूर्ण होगा कहकर उस स्रीने पतिका चचन स्वीकार किया ॥ ६३ ॥ इस प्रकार दुङ आचार में लगेहुए उन दोनों के मध्य में वह शूदा का पति बाहास नवयौवनशालिनी ॥ कथं सहिष्ये ान्या प्रांबाच ब्राह्मणाधमः ॥ युक्तमेव त्वयोक्तं हि तस्म देहि परां रतिम् ॥ तद्धनं देहि मे सर्वं पएयज्ञीणां ददागि तः॥ ४४ ॥ सापि तस्याङ्गना रात्रौ विग्रुक्ता नवयौवना ॥ श्रमहन्ती स्मरावेशं रेमे जारेण सङ्गता ॥ ४६ गति होनै॥ ४६॥ नवीन वीवन से शोमित मैं रूपवती स्वी तुम्हारा समागम न होने के कारण कामदेव से विकल होकर कैसे सहं॥ ६ कहेहुए उस नीच ब्राह्मण ने कहा कि तुमने योग्य कहा है उसी कारण तुम्हारा हित कहता हूं ॥ ६१ ॥ कि जार (श्रन्य पुरुष ) से धनको पीडिता भन्नं कुपिता जार पता सदारोऽपि कुमार्गगः॥ ५८॥ स्वपन्नीं बन्दुलां नाम हित्वा प्रतिनिशं तथा ॥ वेश्याभवनमासाय ॥ तथीत मर्त्वचनं प्रतिजग्राह सा वधुः ॥ ६३ ॥ 9X = सह सङ्गताम् ॥ दृष्टा तस्याः पतिः कोघादमिदुद्राव सत्वरः ॥ सन्ताड्य मुष्टिवन्येन सुहुमुहुरतादयत् ॥ ४० ५ सा नारी । । तन्त्या प्रांबाच ब्राह्मणाधमः भवान्प्रतिनिशं वेश्यां रमते का गतिर्मम ॥ ५६ ॥ आहं रूपवती योषा रियो धनमाकृष्य तेम्यो इत्युक्तः स तया ॥ एवं संष्यते कामो ममापि च बरानने = 03 हितम् ॥ ६१ ॥ जार । जारण सह ब सङ्गतनाजता त्वा स दुराश्यः हराचारा

٠.

प्राप्त हुआ।। ६४ ॥ और पति के मरने पर कुछ बीते यौबनवाली उस स्त्रीने बहुत समय तक पुत्रों समेत अपने घरमें निवास किया॥ ६१॥ । से पवित्र पर्व के प्राप्त होनेपर बन्धुनों समैत बह ज़ी गोक्गीक्षेत्र को षाड़ें ॥ ६६ ॥ वहां तिर्थ के जल में नहाकर उसने किसी देशालय में ग्रजाता से कही हुई इस धर्मसंहिता को सुनकर इस डरीहुई स्त्रीने एकान्त में उस श्रेष्ठ बाहाण से कहा ॥ ६६ ॥ कि हे बहान् ! पाप को न ही पुरास्त्रवाली कथा को सुना॥ ६७ ॥ कि अन्य पति का सङ्ग करनेवाली स्त्रियों की योनि में यमदूत नरक में तचेहुए लोहके परिच को डालते

थें घोरां यास्यामि दुर्गतिम्॥७२॥कथं पश्यामि मर्षो यमदूतान्भयङ्गान्॥कथं पाश्वेबतात्कएठे बध्य चरितमुल्मणम् ॥ यौवने कामचारेण कोटिल्येन प्रवर्तितम् ॥ ७० ॥ इदं त्वहचनं श्रुत्वा पुराणार्थावेज् भीतिमें महती जाता शरीरं वेषते मुद्दः॥७१॥थिकां दुरिन्द्रियासकां पापां स्मरविमोहिताम्॥श्रत्पस्य एकेनोक्नां सा शुत्वा धमेसीहताम् ॥ तमुवाच रहस्येषा भीता ब्राह्मणपुङ्गवम् ॥ ६८ ॥ ब्रह्मन्यापमजान ाचारप्रकृतयोः ॥ कालेन निभनं प्राप्तः स विप्रो टुषत्तीपतिः ॥ ६४ ॥ मृते भर्तारे सा नारी धुनैः सह निजा गास मुचिरं कालं किञ्चिद्दकान्तयावना ॥ ६५ ॥ एकदा देवयोगेन संप्राप्ते पुरस्यपर्वाण् ॥ सा नारी बन्धुमिः िक्षेत्रमाययो ॥ ६६ ॥ तत्र तीर्यजले स्नात्वा कस्मिक्ष्चहेवतालये ॥ शुश्राव देवमुख्यानां पुएयां पोरा किङ्कराः ॥ मन्तप्रलोहपरिषं क्षिपन्ति स्मरमन्दिरे ॥ ६८ । ॥ ६७॥ योषितां जारमकानां नरके यम ि

े वचनको सुनकर मुफ्तको बड़ा डर हुआ और बारबार शरीर काँपता है॥ ७१॥ दुष्ट इन्दियों में आसक्त व कामदेव से मोहित मुफ्त पापिनी के थोड़े सुखके लिये में भयंकर दुर्गति को प्राप्त हुंगी।॥ ७२ ॥ मरग् में भयंकर यमदूतों को में कैसे देख़्री। और गले में कैसरी से बाँधीहुई में उप पाप को किया है स्रोर युवावस्था में इच्छा के अनुसार आचरण से कृटिलता से बर्ताव किया॥ ७० ॥ स्रोर पुराण के सर्थ से

सेवन करूंगी ॥ ७६ ॥ हाय हाय मैं मरगई व जलगई श्रीर मेरा हदय फंटगया हा विषे ! महापाप में बुद्धि हुए व शूल से मारे हुए प्राणी को जो भयंकर दुःख होता है मुभको लमे ॥७३॥ कथं महिष्ये नरके खएडशो देहक्रन्तनम् ॥ युनः कथं पतिष्यामि सन्तप्ता आरकर्मे ॥७४। व पक्षी आदिक लाखों योनियों में अमित हुंगी॥ ७४॥ श्रीर आज से लगाकर सुभको मोजन कैसे त्रहिन को कैसे सहंगी और किर संतप्त में क्षारकर्म में कैसे गिरूंगी ॥ ७८ त्रायत ॥ रात्रौ कथं च मेविष्ये निद्रां दुःखपरिष्तुता ॥ ७६ ॥ हा हा हताास्म दग्धा विधे मा महापापे दत्त्वा बुद्धिमपातयः॥ ७७॥ पततस्तुङ्गरीलाश्राच्छलाकान्तस्य किमिकीटखगादिषु ॥ परिश्रमामि दुःखोघात्पीड्यमाना निरन्तरम् ॥ ७५॥ । ७८॥ अश्वमेषायुतं ऋत्वा गङ्गा स्नात्वा शतं समा ना मा हिजयुद्ध्यः ॥ कि करोमि क गच्ड्रामि कं वा श्रारणमाश्रये ॥ को में प्राप्त मुक्तको उधारिये ॥ द१ ॥ इस प्रकार र नरक के तमुद्र में गिरती हुई मेरी संसार । दश हज़ार अश्वमेघ यज्ञ करके व सी वर्ष तक गंगा पर्वत के श्रयमाग से गिरते र नरक में खाएड खाएड देह के करने शत भाजनम निलक्षेषु च॥हा 200

100

ा ॥ ८४ ॥ सब पापों का परवाचापही श्रेष्ठ यत्न हैं और उसीसे बुद्धिमान् मनुष्य राम्निही मायश्चित करता है ॥ ८५ ॥ और तिथिपूर्वक सब उपरवाचाप न करनेवाले मनुष्य उत्तम गति को नहीं प्राप्त होते हैं ॥ ८६ ॥ और उत्तम कथा को सुनतेही से मनुष्य उत्तम गति को जाता सिने से चित्त की शुद्धि होती है ॥ ८७ ॥ जिस प्रकार नित्य उत्तम कथा के सुनने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होता है उस प्रकार झन्य को देनेवाली गतिको तुमसे कहता हूं ॥ पर ॥ उत्तम कथा के सुननेही से तुम्हारी ऐसी बुध्हि होगई श्रीर इन्द्रियाओं में वैराग्य हुआ व बड़ा है ज पवित्र क्षेत्र में ब तुम मत डरो में सुख

न्त शाम्मोः परं पदम् ॥ अतः संन्यस्तपुर्यानां सत्कथा साधनं परम् ॥ ६१ ॥ कथया सिघ्यति घ्यानं प्रबुद्धापि श्रुत्वेमां मइतीं कथाम् ॥ माभैषीस्तव वक्ष्यामि गतिं चैत सुखावहाम् ॥ ८३ ॥ मत्कथ्राश्रव नि मत्यों न यान्ति गति उत्तमाम् ॥ ८६ ॥ सत्कथा श्रवणान्नित्यं संयाति परमां गतिम् ॥ पुर्यक्षेत्रनि ाशुद्धिः प्रजायते॥ =७॥ यथा सत्कथया नित्यं मंयाति प्रमां गतिष्व ॥तथान्यैः मद्वतैजन्तोनं भवेन्य == ॥ यथा मुद्धः शोध्यमानो दर्पणो निर्मलो भवेत् ॥ तया सत्कथया वेतो विश्चार्द्ध प्रमां झजेत् ॥ = ६। ते गतिरीहशी ॥ इन्द्रियार्थेषु वैराग्यं पश्चातापो मेहानभूत् ॥ ८४॥ पश्चातापो हि सर्वेषामघान ॥ तेनैव कुरुते सद्यः प्रायश्चितं सुधीर्नरः ॥ =५ ॥ प्रायश्चितानि सर्वाणि कृत्वा च विधिवत्युनः । मिध्यत्युमापतेः ॥ ध्यानेन सर्वं मलिनं मनोवाकायसंभृतम् ॥ ६०॥ सद्यो। ं ध्यानं द्ष्या काल

' की उत्तम बुद्धि नहीं होती है ॥ == ॥ जैसे बारबार शोघाहुआ दर्पण निर्मल होता है बैसेही उत्तम कथा से चित्त उत्तम शुद्धि को प्राप्त होता त शुद्ध होनेपर मनुष्यों के शिवजी का ध्यान सिद्ध होता है व ध्यान से मन, वचन तथा शरीर से कियेहुए सब मित्तन को ॥ ६॰ ॥ शोबही लोग शिवजी के परमण्द को प्राप्त होते हैं इस कारण पुष्यवान् लोगों का उत्तम कथा श्रेष्ठ यल है।। ६१॥ ग्रीर कथा से ध्यान सिड होता उत्तम व्रतों से प्राणी है।। दह ॥ श्रार चि

म मोम होता है व उत्तम ध्यान को न सिद्ध करनेवाला जो मनुष्य इस कथा को सुनता है वह दूसरे जन्म में ध्यान को पार्त होंकर उत्तम । धारण कर सदैन उत्तम कथा को सुनो क्योंकि नित्य उत्तम कथा को सुनती हुई तेरा चित्त शुद्धि को प्राप्त होगा ॥ ६४ ॥ और उससे विश्वे-ज़नना सब कल्याणों का बीज है जो उससे हीन है यह पशु बन्धन से कैसे ब्रुटेगा ॥ ६४ ॥ इस कारण तुम भी सब विषयों से बुदिको लीटा है ॥ ६२ ॥ अजामिल पश्चाचाप से संयुत होकर नाम के कहनेही से मन्त्र की जपकर उत्तम गति को प्राप्त हुआ है ॥ ६३ ॥ मनुष्यों का

त्यफ्लदायिनीम् ॥ स उवाच हिजस्तस्यै कथां वैराग्यबंहिताम् ॥ ६६ ॥ यां श्रुत्वा मनुजः सग्रस्यजेहिष स्तस्य कृतार्थास्मीत्यभाषत ॥ तास्मन्नेव महाक्षेत्रे तस्मादेव हिजोत्तमात् ॥ ६८ ॥ शुश्राव सत्क्यां ल्यमुत्तमम् ॥ अमिद्धप्रमध्यानः कथामेतां श्र्याोति यः ॥ सोऽन्यजनमि संप्राप्य ध्यानं याति पर्ग भिविष्यति न सन्देहः सत्यं सत्यं बदाम्यहम् ॥ इत्युक्ता तेन विप्रेण सा नारी बाष्पसंकुला ॥ ६७॥ पति भ्यो निवृत्तथीः ॥ मिक्नि पर्रो समाधाय सत्कथां श्रणु सर्वहा ॥ श्रापनन्याः सत्कथां नित्यं चेतस्ते श्र मां बीजं सत्कथाश्रवणं च्णाम् ॥ यस्तिद्वितिः स पशुः कथं मुच्येत बन्धनात् ॥ ६४ ॥ श्रतस्त्वमपि सं ॥ ६४ ॥ तेन ध्यायमि विश्वेशं ततो मुक्तिमवाप्स्यमि ॥ ध्यायतः शिवपादाब्जं मुक्तिरेकेन जन्म २ ॥ नामोबारणमात्रेण जप्ना मन्त्रमजामिलः ॥ पश्चातापसमायुक्रम्त्वनाप परमां गतिम् ॥ ६३।

1.

गी त्दनन्तर मुक्तिको पात्रोगी क्योंकि शित्रजी के चरएकमल को ध्यान करनेवाले की एक जन्म से मुक्ति हो जावैगी इसमें सन्देह नहीं है मैं हूं उस बाह्मा से इस प्रकार कहीहुई खाँसुवों से संयुत उस खोंने ॥ १६। १७ ॥ उसके चरणों में गिरकर यह कदा कि में कृतार्थ होगई थोंर सी दिजोत्तम से ॥ ६८ ॥ मुक्तिफल को देनेवाली उत्तम कथा को सुना खोर उस बाह्मण ने उस खांसे वैराप्य से घड़ीहुई कथा को कहा ॥ ६६ ॥ 男の 54

के रूपका ध्यान पैठगया ॥ १ ॥ इस प्रकार उत्तम गुरुको प्राप्त होकर उस स्त्रीने उत्तम बुद्धि को पाकर बारबार शिवजी के चैतन्यात्मक नुष्य शीघही विषय वामना को खोड़देता है उसका चिच जिस प्रकार शुद्ध होगया व जिस मांति वैसाग्य के रसमें प्राप्त हुआ॥ १००॥ उसी क्रि से संयुत शिवजी की कथा को कहा और उयों उयों उस खीका मन धीरे धीरे प्रसन्नता को प्राप्त होता था त्यों त्यों उस बाहाण ने धीरे धीरे ग की कहा ॥ १॥ धीरे धीरे नष्ट रजोगुण व तमोगुणवाले तथा सब इन्दियों के सुख को छोड़नेवाले तथा गुरुतत्त्ववाले बाह्य स की स्तिके शिवजी के ध्यानयो हद्य में विश्वेश्वर

न् १३४

मनस्तस्याः प्रसादमामिगच्छति ॥ तथा तथा शनैः शम्मोध्यानयोगमुपादिशत् ॥ १ ॥ शनैः शनैध्वे मिलै विमुक्तसवैन्द्रियमोगविग्रहम् ॥ विशुद्धत्त्वं हृदयं हिजास्रिया विवेश विश्वेश्वररूपचिन्तममाशा ाद्यासनाऽन्यप्रा सत्कथाश्रवणोत्सुका ॥ ५ ॥ ग्रुरुशुश्रुषण्रता त्यक्कापत्यसृहज्जना ॥ ग्रुरूपादेष्टयोगेन ापयत् ॥ ६ ॥ विश्वेश विश्वविद्यारियातिजन्महेतो विश्वेकवन्य शिव शाश्वत विश्वरूप ॥ विष्वस्त । श्रित्य सा नारी प्राप्तसन्मातिः ॥ दृध्यौ सुहुसुहुः श्राम्मोश्चिदानन्द्रमयं बषुः ॥ ३ ॥ नित्यं तीर्थजल ॥ तस्याश्चितं यथा शुद्धं बैराग्यरमगं यथा ॥ १०० ॥ तथोवाच हिजः शैनीं कथां मिकिसमन्विताम् ॥ विल्कलधारिणी ॥ मस्मोड्डालितसर्वाङ्गी रुट्राक्षकृतभूषणा ॥ ४ ॥ शिवनामजपासका वाग्यता मितमे तरजस्तम यथा यथा

की सेवा में परायण तथा सन्तान व भित्रजनों को छोड़कर उस स्त्रीने गुरुसे बतलाये हुए मार्ग से शिवही को प्रसन्न किया॥ ६॥ कि हे के नाश ! पालन व जन्म के कारण ! हे विश्वैकवन्य, शिव, शाश्वत, विश्वरूप ! हे विध्वस्तकालविषरीतगुणावभास, अभिन्महेश ! मेरे या॥ १॥ और नित्य तीर्थ के जलमें नहाकर जटा व बकलों को धारनेवाली उस हीने सब श्रङ्गों में भरम को लगाकर रुदाक्ष 'का भूषण शैवजी के नामोंके जपमें लगीहुई वह मीनी व थोड़ा भोजन करनेवाली सावधान स्त्री पद्मासन को बांधकर उत्तम कथा के सुनने में उत्कंठित

ारण कीजिय॥ ७॥ हे शम्मो ! हे चन्द्रभाल ! हे शान्तमूतें ! हे गंगाधर ! हे अमरवरपूजितचरण्कमल ! हे नगेन्द्रनिकेतन, ईशा ! हे भक्षदुः ख-॥ इसके उपरान्त कालसे शारीर को छोड़कर शिवदूतों से लेगाईहुई वह स्त्री शिवजी के मन्दिर को प्राप्त हुई ॥ ११ ॥ वहां ! मेरे ऊपर द्याद्रष्टि को घारण कीजिये ॥ ६ ॥ इस प्रकार प्रतिदिन शिवजी से प्रार्थना करती व उत्तम कथा को भलीमांति सुनतीहुई उस ने द्याद्दाधिको घारण कीजिये॥ = ॥ हे श्रीविश्वनाथ, द्याकर, शुलपाणे ! हे भूतेश, भर्ग, भुवनत्रयगीतकीते ! हे श्रीनीलकाट, मद्नान्तक, डाला॥ १॰

स्के जुर २३४

ग्रुलपाणे भूतेश मर्ग भुवनत्रयगीतकीते॥ श्रीनीलकएठ महनान्तक विश्वपूर्त गौरीपते माथ निघेहि त्रिलोचनं पश्चमुखं नीलगीनं सदाशिवम् ॥ १३ ॥ वामाङ्गे विभ्रतं गोरी विद्युचन्द्रसमप्रभाम् ॥. रृष्ट्र ागुणावमास श्रीमन्महेश मिथे थेहि कृपाकटाक्षम् ॥ ७॥ शम्मो शशाङ्कारशेखर शान्तमूते गङ्गाथरा षाद्पद्य ॥ नागेन्द्रभूष्ण नगेन्द्रनिकेतनेश भक्तातिहन्माय निधेहि कृपाकटाक्षम् ॥ ⊏ ॥ श्रीविश्वनाथ ॥ इत्यं प्रतिदिनं मक्त्या प्रार्थयन्ती महेश्वरम् ॥ श्रुएवन्तौ सत्कथां सम्यक्कमंबन्धं समाच्छि रीं सा प्रणम्य युनः युनः ॥ १४ ॥ आनन्दाश्चजलोत्सिका रोमहर्षसमाकुला ॥ संमानिता करुण्या । अय कालेन सा नारी समुत्सुज्य कलेब्रम्॥ महेशानुबर्नाता संप्राप्ता शिवमन्द्रिम्॥ ११ । गणेशनन्दिभङ्गयाधैवरिमद्भवरादिमिः॥ १२॥ यमान सहामया मरवराषित करुणाकर

1.

जी को देखकर संभ्रम समेत उस स्त्रीने बारबार प्रशाम कर ॥ १८ ॥ श्रानन्द के श्रांसुवों के जल से सींचीहर्ड व रोमांच से संयुत उस स्त्री का ने आदिक व वीरमदेश्वर आदिकों से सिवित पार्वती समेत देवदेव सदाशिवजी को ॥ १२ ॥ और उपासना कियेजाते हुए करोड़ों रीश, त्रिलोचन,पञ्चानना, नीलकएड सदाशिवजी को ॥ १३॥ श्रीर विजली व चन्द्रमा के समान प्रभावाली पार्वतीजी को ाग्रा, नन्दी, भड

कि मेरा पति किस उपाय से उत्तम गतिको पात्रेगा ॥ १६ ॥ देवीजी बोली कि वह यदि किसी सम्पय मेरी बड़ी पत्रित्र कचा को सुनै तो सब । । १६ ॥ किसी समय उस खीने पार्वतीजीक समीप जाकर व प्रशाम करके यह पूंछा कि मेरा पति किस गतिको प्राप्त हुआ है ॥ १७ ॥ उस ो ने कहा कि वह दुष्ट तेरा पति सरक के दु:खों को भोगकर विन्ध्याचल में पिशाच हुआ है ॥ १८ ॥ फिर उस खीने त्रिलोक की स्वामिनी जी ने दया में सम्मान किया ॥ १५ ॥ और उत्तम आनन्द्यत से प्रकाशवाले तथा संदेव रहनेवाल उक लोक में अचलनिवास को पाका बड़ा आरी सुख पाय में महादेवी पार्वतीय पार्वतीदेवी से पूंछा

हुगतेमुंक तमानय शिवान्ति रिण च॥ १५ ॥ तिस्मलेलोके परानन्द्वनज्योतिषि शाश्वते ॥ लब्ध्वा निवासमचलं लेभे मुखयनोह ते भत्तां द्वराश्ययः ॥ भुक्त्वा नरकदुःखानि विन्ध्ये जातः पिशाचकः ॥ १८ ॥ पुनः पप्रच्छ सा नारी देवा गामास तां देवीं महेः पापाविशोधने ॥ २१ ॥ तया मुहुः प्राध्येमाना पावंती करुणायुता ॥ तुम्बुरं नाम दमथाबबीत ॥ २२ ॥ तुम्बुरो गच्ब भट्टं ते विन्ध्यशैलं सहानया ॥ आस्ते पिशाचकस्तत्र योऽस्या सा कहाचिद्रमां हेवीसुपस्त्य प्रणुम्य च ॥ पर्यष्टच्छत मे भत्तां कां गातें गतवानिति ॥ १७॥ तामुबाच म्। "केनोपायेन मे मर्ता सहति प्राप्त्रयादिति ॥ १६॥ हेन्युवाच् ॥ मोऽस्मत्कथां महापुष्यां कह यदि ॥ निस्तीयं दुर्गति सर्वामिमं लोकं प्रयास्यति ॥ २० ॥ इति गीयां वचः श्रुत्वा सा नारी विहिताङ ि। १३॥ तस्याप्रे परमां प्रएयां कथामस्मद्वेषेधुताम् ॥ श्राख्याय निभुवनेश

ना किया ॥ २१ ॥ व उससे बारबार प्रार्थना करने पर द्यासंयुत पार्वतीजी ने तुम्बुरु नामक गन्धर्व को बुलाकर यह कहा ॥ २२ ॥ कि हे स्याग् होने इस स्रोसमेत तुम विन्ध्याचल को आवो और वहां जो दुष्डबुद्धिवाला इसका पिशाच पति है ॥ २३ ॥ उसके ब्रागे मरे गुणों से रम लोक को प्राप्त होगा॥ २०॥ पार्वतीजी का इस प्रकार बचन सुमकर हाथों को जोड़कर उस खीने पित का पाप नाश होने के लिये उन

75.0g

के साथ विमान पै चढ़कर यकायक विन्ध्याचल को चला गया ॥ २४ ॥ वहां उसने अरुणनेत्र व बड़ी दाढ़ीवाले तथा हँमते, राते व बोलते ॥ और उस पिशाच ने शिवजी की पवित्र कथा को सुनकर सब पापको जलाकर सात दिनमें स्मर्ग्ण को पाया ॥ २८ ॥ और पिशाच के रं वह दिव्य स्वरूप को पाकर आपभी शिवजी के उत्तम चरित्र को गाया॥ २६॥ और दिव्य स्वरूपको धारणकर शिवजी के सुन्दर पिशाच को देखा ॥ २६॥ श्रोर बलमें पकड़कर व उसको पाशों से बांधकर बिठाकर वीसाको हाथमें लियेहुए तुम्बुरुने शिवजी की कथा कथा को कहकर दुर्गति से छूटेहुए उसकी शिवजी के समीप ले आइये॥ २४॥ देवीजी से इस प्रकार आजा को पाकर तुम्बुरू उन-पावतीजी ब्रितं पार्वतीपतेः ॥ २६ ॥ विमानमारु म दिञ्यरूपधुक्सतुम्बुरुः पार्वगतः स्वकान्तया ॥ गायन्महे ॥ प्रहमन्तं रुद्नतं च ब्लान्तं च पिशाचकम् ॥ २६ ॥ बलाद् गृहीत्वा तं पाशै तिकरं निर्मजज्ञानसाधनम् ॥ ३१ ॥ य इदं श्वणुयान्मत्यंः कितियेदा समाहितः ॥ शम्मोध्णानुकथनं पनाशनम् ॥ ३२ ॥ परमानन्दजनकं भवरोगमहोषधम् ॥ भुक्तेह विविधान्मोगान्भुक्तो याति पर ॥ इति देन्या समादिष्टम्तुम्बुत्मतां प्राएम्य च॥ तया सह विमानेन विन्ध्याद्रिं सहसा ययो ॥ २५ ॥ तत्र न्मनीरमाञ्जगाम केवल्यपदं सनातनम् ॥३०॥ सूत उवाच॥ इत्येतत्क्यितं पुष्यमाख्यानं दुरितापहम्। वेश्य च ॥ तुम्बुरविक्तकीहस्तो जगौ गौरीपतेः कथाम् ॥ २७ ॥ स पिशाचो महापुर्ययां कथां श्रुत्वा य कलुषं सर्व सप्ताहात्प्राप संस्मृतिम् ॥२८॥ सपैशाचं वपुस्त्यकत्ब् स्वरूषं हिन्यमाप्य च ॥ जगौ कायं रक्षनेत्रं महाहतुम्

नेमैल ज्ञानका साधक यह पवित्र चरित्र कहागया ॥ ३१ ॥ सावधान होकर जो मनुष्य इस पापनाशक व उत्तम त्रानन्द की पैदा करने

को सुनता व कहता है वह इस संसार में अनेक प्रकार के सुखों को

॥ वह अपनी स्रीसमेत व तुम्बुरुसमेत विमानपै चढ़कर सनातन मुक्तिस्थानको प्राप्त हुआ॥ ३०॥ स्तजी बोले कि पापनाशक व शिवजी क

गतिको प्राप्त होताहै ॥१२॥१३॥ स्तजी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठो ! तुमलोग वड़े माग्यवान् व कृतार्थहो जोकि मदैव शिवजी के नवीन कथारूपी सेवतेहो ॥ ३४॥ संसार में वे मनुष्य जन्मधारी हैं कि जिनका मन शिवजी को ध्यान करता है वह बासी है जोकि गुणों की स्तुति करती है न हैं जोकि कथाको सुनते हैं श्रीर वे संसार को उतर जाते हैं ॥ ३४॥ सदैव अनेक प्रकार के गुणके भेदों से अप्रकट रूपवाले तथा संसार में गहिमा से समानरूप तथा अपने तेजमें विहार करनेवाले और वचन व मन की बुत्ति से दूर परम शिव और अनन्त आनन्द्यन की शुर्ण में

३३ ॥ सूत उवाच ॥ यूर्यं खलु महामागाः कतार्थां मुनिसत्ताः ॥ ये सेवन्ते सदा शुरमोः कथामृतरसं न ४ ॥ तें जनममाजः खलु जीवलोके येषां मनो ध्यायति विश्वनाथम् ॥ वाणी ग्रणान्स्तोति कथां श्रणो यं ते मुवमुत्तरन्ति ॥ ३५ ॥ विविधगुणविभेदेतित्यमस्प्रष्ट्ररूपं जगति च बहिरन्तर्वा समानं महिम्ना ॥ विहरन्तं वाद्यनोद्यतिद्रां परमशिवमनन्तानन्त्सान्द्रं प्राये ॥ १३६॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मोत्तरख अवणमहिमवर्णनंनाम दाविशोऽध्यायः॥ २२ ॥ इति बह्योत्तरखएडं समाप्तम् ॥

॥ इति श्रीस्कन्द्युराणे बह्योत्तरखराडे देवीद्यालुमिश्रविराचितायां भाषाटीकायां पुराण्य्रवण्महिमवर्णनंनाम हार्विशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 24年

<u>मथमबार</u> लखनऊ

इति ब्रह्मोत्तरखर्डं समाप्तम्।

बाबू पनोहरत्नान भागेव, वी. ए., सुपरिंटेडेंट के पबन्थ से सुशी नवलिकशोर सी. आई. ई., के यन्त्रालय में छपा-सन् १६१५ ई०।

IMPERIAL LIBRARY

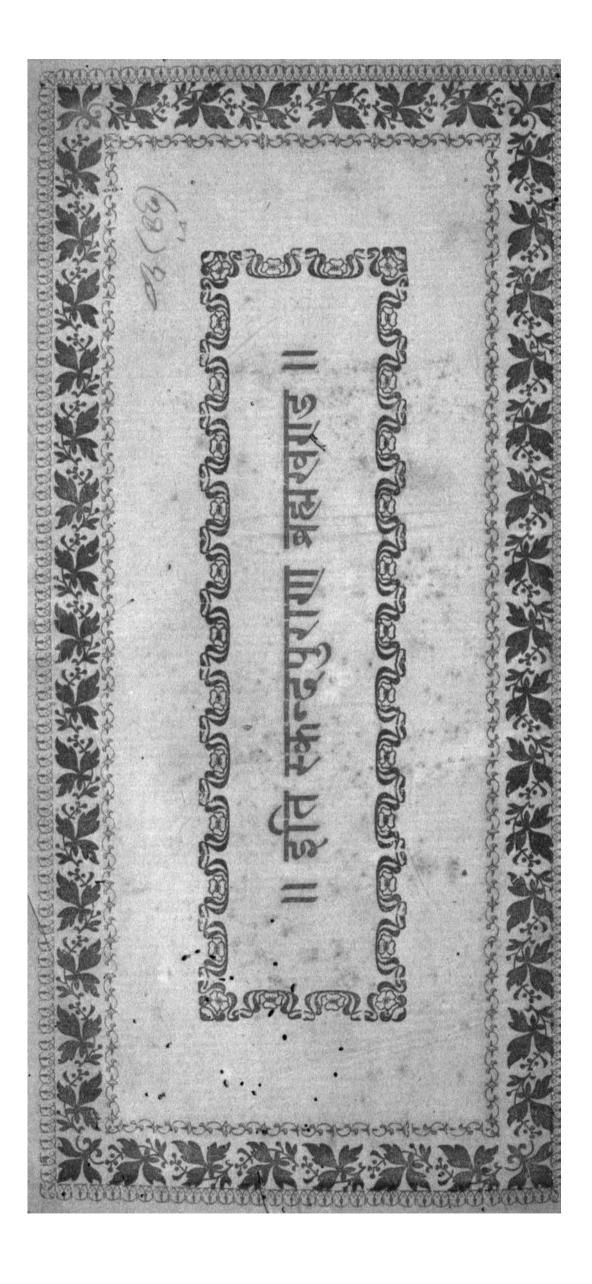